अर्थं ग्रन्थं पुण्यपत्तने भाण्डार्कर इन्स्टिट्यूटाख्ययन्त्राल्ये भाण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिरमन्त्रिणा ' विष्णु सीतारास सुखटणकर' इत्येनन मुद्रितः प्राकाश्य च नीतः ।

> अस्य च प्रन्थस्य स्वामित्वं राज्ञैव सप्तपष्ट्युत्तराष्टाः द्शशतेशतंबत्तरस्य पश्चविशं नियम-मनुसृद्ध संग्रहीतम् ।

## CONTENTS



|          |                  |             |            |      |      | ., Pages         |
|----------|------------------|-------------|------------|------|------|------------------|
| Alphabet | ical Index       | of Subjects | s treated] | •• • | •    | 7-12             |
| Extra Al | amkāras n        | ot recognis | ed by Mamn | nața |      | ' 13             |
| Preface  |                  |             |            | •    |      | 14-16            |
| Introduc | tion             |             |            |      | ,    | 1-38             |
| Ullāsa   | $\mathbf{I}_{1}$ |             | ••         | •    |      | 1-24             |
| <b>3</b> | II               | •           |            |      | • •  | ' 25 <b>-</b> 71 |
| ,,       | III              | •           |            |      | ••   | 7 <i>2</i> –81   |
| ,,       | IV               |             |            |      | •    | 82-189           |
| .,       | v                |             |            |      |      | 190-256          |
| ,,       | VI               |             |            | •    |      | 257-262          |
| "        | VII              | •           |            |      |      | 263 <b>-</b> 461 |
| ,,       | VIII             |             | •          |      | •• • | 462-490          |
| "        | IX               | •           |            |      | •    | 491-539          |
| "        | X                |             |            |      |      | 540-790          |
| Verse In |                  |             |            |      | 4 •  | 791-798          |
|          |                  |             |            |      |      |                  |

ा ने ।

| विपय:                                      | उह        | ासे         | पृष्ठे     | <b>विपयः</b>                 | उछा       | मे          | पृष्टे |
|--------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------------------------|-----------|-------------|--------|
| कान्तिः (शब्दगुण. )                        |           | ε.          | 758        | दोपगुणालकाराणा शब्दार्थगतः   | वे नियाम- |             |        |
| कारणमाला (अ॰)                              | ;         | <b>?∘</b> . | ७०५        | कम्                          | ••        | ۶           | 496    |
| कान्यलिङ्गम् (अ॰)                          |           | ٥.          | દહ્ય       |                              | •••       | ٠ ن         |        |
| कान्यस्य कारणम्                            | •         | 3           |            | दोपाणा कचित् अटोपता गुण      |           | ٠ ی         | -      |
| कान्यस्य प्रयोजनम्                         | •         | \$          |            | ष्वनिकान्यम् .               |           | ? .         | 95     |
| काव्यस्य स्वरूपम्                          |           | ? .         |            | व्वनिगुणीभूतव्यङ्गचयो. भकर   |           | ų           | 292    |
| <sup>६</sup> कान्याक्राव्यक्षाधारणाः पददे। | पाः       | ن           | 328        | चने भेद्यमिष्टि              |           | s           | 960    |
| *काव्याकाव्यसाधारणाः वाक्यः                | _         | <b>v</b> .  | 3.96       | ष्वने शुद्धभेदसंकलनम्        |           | s           | 964    |
| कोमला (रीतिः)                              | 20-       | ۹           | 290        | व्वनेः ससृष्टिसंकरो          | ••        | s           |        |
| क्रिप्रता (दो॰) .                          |           | <b>v</b> .  | 268        | ष्वनेः समृष्टिसकराधीना सख्या | ſ         | s           | 366    |
| खङ्गचन्धः (अ॰)                             | •         | 9.          | 430        | ध्वनेस्रेविष्यम्             | •         | ч           | २ ९६   |
| गर्भितत्वम् (दो॰)                          | •••       | v           | . ६३       | <b>⊁नाटका।देदश</b> हपक्नाणि  | ••        | ٤           | 450    |
| गभितत्वं कचिद्रणः                          |           | <b>v</b> .  | 823        | <sup>*</sup> नायकभेदाः .     |           | ს           | ***    |
| गुणलक्षणम्                                 |           | 6           | * { ?      | *नायकलक्षणम्                 | •••       | v           | **9    |
| गुणविभागः .                                | •         | 6.          | *0;        | *नित्यदोपलक्षणम् .           | •••       | υ           | २६५    |
| गुणानां रसधर्मत्वम्                        |           | 6           | ¥ € 3      | निदर्शना (अ०)                | 3         | ¿°.         | 693    |
| गुणालकारचोर्भेदः .                         | •         | 6.          | 260        | निदर्शना अन्यविवा (अ०)       | •         | ₹◦.         | ६१७    |
| गुणीभूतन्यङ्गचक्नान्यम्                    |           | 3           | 29         | निरङ्गरूपकम् (अ०)            | 3         | ?o          | 446    |
| गुणीभूतव्यङ्गचकाव्यप्रभेदाः                | ••        | ų           | 590        | निरर्थकत्व (द्रो॰)           | ••        | 9           | २७३    |
| गुणीभूतव्यङ्ग चस्य ध्वनिवत् प्र            | भेद       | ч.          | 292        | निर्हेतुता (दो॰)             | •         | <b>v</b>    | 3<&    |
| गूढव्येङ्गचम्                              |           | ₹           | 40         | निहेंतुता कचित् न दोप-       |           | 9.          | 299    |
| गोडी (रीतिः)                               | •         | 9.          | 292        | निहतार्थता (दो॰)             | •         | υ.          | २७२    |
| गोणी लक्षण                                 |           | ₹.          | *6         | निहतार्थता कचित् न दोप       |           | 9.          | 426    |
| गोवहिक इत्यत्र लक्ष्यार्थनिणं              | <b>यः</b> | ₹.          | *5         | नेयार्थता (द्रो॰)            | ••        | ง           | २८३    |
| <b>%</b> प्रन्थलक्षणम्                     | ••        | ? .         | 9          | न्यूनपदत्वं (दो॰)            |           | ৩           | 9 € €  |
| य्राम्यत्वं (दो॰)      .                   |           | v           | २८२        | न्यूनपद्त्व क्वचित् गुणः     | ••        | ט           | 435    |
| ग्राम्यत्वं कचिद्गुणः                      | •••       | ს           | *24        | न्यूनपद्त्व काचित् गुणो नापि | च दोनः    | ی           | 450    |
| ग्राम्या (रीतिः ) .                        | ••        | ۹           | 250        | पतस्प्रकर्पः (दो०)           | •••       | v           | 343    |
| प्राम्यार्थता (दो॰)                        | •••       | •           | 364        | पतत्प्रकर्षः कचित् गुणः      | ••        | ٠ ی         | 739    |
| चित्रम् (अ॰)                               |           |             | 425        | पददोपविभागः                  | •••       |             | 3 6 5  |
| चित्रकाष्यम् .                             | •••       |             | 22         | पद्दोपाणा केचित् वाक्यपदाः   | ागताः     | ს           | 215    |
| चित्रकान्यस्य बहुभेदृता                    |           | _           | २६१        | ३-पदवाक्यपदेक्देशसाराणा द्र  |           |             |        |
|                                            | •••       | •           | ₹€€        | नित्यानित्यत्वविचारः         | •••       |             | 455    |
| च्युतसंस्कारः (दो०)                        | •••       |             |            | पद्राशगतद्रोपाणामुद्राहरणानि | ••        |             | 335    |
| छेकानुपास. (अ॰)                            | ••        |             | 398        | पदाबन्धः (अ॰)                | •••       |             | ५३२    |
| तद्गुणः (अ॰)                               | •••       | ξο          |            |                              |           | ζο          |        |
| तात्पयांथीः                                | • •       | ₹ .         | 4.5        | परिकर. (अ॰)                  |           | 80.         |        |
| तुल्यप्राधान्यव्यङ्ग चम्                   | ••        | <b>u</b> .  | <b>390</b> | परिवृत्ति (अ॰)               |           | ξο          |        |
| तुरुवयोगिता (अ॰) '''                       | •         |             | 585        | पिसस्या (अ॰)                 | •••       | <b>?ο</b> . |        |
| त्यक्तपुनःस्वीरुतता (दो॰)                  | •••       | ່ 0         | . 64       | पस्या (रोतिः)                | •••       |             | 750    |
| दीपकम् (अ॰)                                | •         | <□          | ٤٩         | पर्यायः (अ०)                 |           | ₹=          |        |
| दुष्क्रमत्वम् (दोः)                        | ••        |             |            | पर्वायः अन्यविध (अ०)         |           |             | . 897  |
| दृष्टान्तः (अ॰)                            | ••        | ξ∘          | . ६३६      | व्यायोक्तम् (अ॰)             | •••       | ₹0          | . ६८६  |
|                                            |           |             |            |                              |           |             |        |

| विपय:                                    |                | उछाते        | पृष्ठे     | विपयः                                           |                    |              |               |
|------------------------------------------|----------------|--------------|------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>*</b> वाक्यद्रोपाणा केपाचिस्काब्य     | ानाचा_         | GC5141       | ço         | 1                                               |                    | उछाने        | पृष्टे        |
| साधारणत्वविचारः                          | 1142144        | <b>o</b> .   | 306        | व्यभिनारिभावविभागः<br>व्याघातः (अ॰)             | •••                | у.<br>Э      | 992           |
| वाक्यनिष्ठपददोपाणा <u>मु</u> दाहरणा      | नि             |              | ३५७        |                                                 | •••                | 30           | 07C           |
| *वाक्यमात्रगामिदोषाणा नित्य              | <br>ानित्यत्व- | •            | . 1 -      | ध्याजम्तुतिः (अः)                               | •••                | <b>?o</b> .  | EUD           |
| विचारः                                   | ***            | <b>9</b>     | ३२७        | व्याजीकि. (अ॰) .                                | ••                 | 30           | 600           |
| वाचकशब्दः                                | •••            | ₹            |            | न्याहतार्थता (दो॰)                              | •••                | <b>o</b> .   | $\frac{3}{5}$ |
| वाच्यासिद्धचङ्गव्यङ्गचम्                 | •••            | ч            | 204        | शब्द्चित्रस्य नहवो भेदाः                        | •••                | Ę.           | २६१           |
| वाच्यार्थनिर्णयः                         | •••            | ₹            | ३२         | शव्द्वित्रस्वरूपम्                              | •••                |              | २५७           |
| वामनायुक्तगुणालकारलक्षणख                 |                | ٤            | 799        | शब्द्चित्रोदाहरणम्                              | •••                | -            | २६०           |
| वामनायुक्तदशाविधशब्दगुणास्व              | <b>ीकारः</b>   | c            | 706        | शब्द्भेद्ाः .                                   | ••                 | २            | २५            |
| वामनायुक्तदशविधार्थगुणास्वीव             | FI <b>रः</b>   | 6            | Y60        | शन्दशक्त्युत्थालकारम्वनिः                       | •••                |              | 350           |
| विद्याविरोधः (दो०)                       | •••            | <b>v</b> .   | 390        | शब्दशक्त्युत्यवमृतुध्वनेरुदाहरण                 | ाम्                | ષ્ટ          | 433           |
| विधेयाविमर्शः (दो०)                      | •              | ৩            | २८५        | शब्दशक्त्युत्यार्थशक्त्युत्यध्वनी               | ना                 |              |               |
| विष्ययुक्तता (दो०)                       |                | 9            | *03        | पदगतत्वम् .                                     |                    |              | 325           |
| विनोक्तिः (अ॰)                           |                | ço.          | ६७३        | शःदशक्त्युत्थार्थशक्त्युत्थष्वनी                | ना वाक्य-          |              |               |
| विप्रलम्भविभागः                          |                | υ.           | 902        | गतत्वम्                                         | •••                | 8            | 385           |
| विमलम्भशृङ्गारः                          | •              | ε.           | 900        | शब्दशक्तयुत्थालकारव्वनेरुदाह                    | रणम्               | υ.           | 925           |
| विभावः                                   | •••            | 8            | ςĘ         | शब्दस्य व्यञ्जकतायामर्थस्य ।                    | <b>प्राहाय्यम्</b> | ₹            | C &           |
| विभावना (अ॰)                             | •••            | १०           | हपृह       | शब्दार्थोभयशक्त्युत्य ध्वानिः                   | •••                | s            | 986           |
| विभावस्य कष्टाकल्पना (दो॰)               | ••             | · · ·        | 236        | शान्तरसः                                        | •••                | у            | 990           |
| विरुद्धमतिकारिता (दो॰)                   | •••            | 9.           | 252        | शद्धा लक्षणा                                    |                    | ₹            | *3            |
| विरुद्धयोरापि रसयोः कचित् अ              |                | 9            | ४५३        | श्रुतिकदुत्वम् (दो॰)                            | •••                | ε.           | 286           |
| विरुद्धयोरपि रसयोरेकत्र समाव             | श्मिकारः       | ٠ ي          | 240        | श्रीती उपमा (अ॰)                                | •••                | 30.          | 489           |
| विरुद्धरसूसचारिभावादीना बाध              | यत्वेनो-       |              |            | श्चेपः अर्थगतः (अ॰)                             | •••                | 30.          | 805           |
| क्तिर्गुणः                               | ••             | <b>v</b> .   | ***        |                                                 |                    | 3            | ५०९           |
| विरोधः [विरोधाभासः] (अ॰)                 | ) .            | ξο           | ६६३        | श्लेपः शब्द्गतः (अ०)                            | •••                | 6.           | *63           |
| विरोधविभागः                              | ••             | १०           | EEx        |                                                 | • •                | ٥.           | 806           |
| विरोधादसंगतेर्भेदः                       | ••             | ₹o           |            | श्लेपगुणः (शब्द्गतः)                            | •••                | 3 498        |               |
| विवक्षितान्यपरवाच्यव्वनिः                | •              | § .          | <b>د</b> غ | श्लेपविचार.                                     | •••                | 9            |               |
| विशेषः (अ॰)                              | •••            | -            | 989        | श्लेपस्य नवमो भेदः                              | •••                |              | 2,2           |
| विशेषपरिवृत्तः (दो॰)<br>विशेषोक्तिः (अ॰) | •              | φ<br>ξο.     | ३९६<br>६५७ | सं∓रः (अ॰) .                                    | ••                 | <b>?ο.</b> . |               |
| S- (- i                                  | •              | ξο .         | ७१९        | सकीर्णता (दो॰)                                  | •••                | ٠<br>د       |               |
| विसंधिः (दो॰)                            | •              | ٠. v         |            | सद्ग्यत्वम् (दो॰) .                             | •                  |              | <b>428</b>    |
| वृत्तिः                                  | •              |              | 294        | सदिग्धत्व कचिद्गुण-                             | ••                 |              |               |
| वृत्त्यनुपासः (अ॰)                       | ••             |              | ४९६        | सद्यिप्राधान्यव्यङ्गराम्                        | • •                |              | 305           |
| वैदर्भी रीतिः                            | ••             | ₹            | 246        | साद्ग्वाथता (द्।॰)                              | ••                 |              | 3 C 4         |
| व्यञ्जकशब्दः                             |                |              | v o        | संदेहसंकरः (अ॰)                                 | ••                 | <b>?o.</b>   | -             |
| व्यञ्जनावृत्तिसंस्थापनम्                 |                | પુ           | २१६        | संधावश्लीलता (दो॰)                              | • •                | 9            |               |
| न्यतिरेकः (अ॰)                           |                | <u> ۲</u> ۰. | ६४५        | संभोगशङ्गारः                                    | •••                | ૪            | 63            |
| व्यतिरेकविभागः                           | •••            | ?=.          | ERÉ        | सयोगादिनेकार्यानियमनम्                          |                    | •            |               |
| व्याभिचारिणः स्वशब्दवाच्यत्व             | म् (दो०)       | ٠ عا         | ¥3¥        | सलस्यक्रमञ्चद्गचम्त्रनिः                        | •••                | ۶۰           |               |
| व्यभिचारिणः स्वशब्द्वाचयत्वं             | क्रिनिन        |              |            | संसृष्टिः (अ॰)                                  | •••                | ٠ ي          |               |
| दोषा                                     | •••            |              |            | सनियमपरिवृत्तः (दा॰) ३०।<br>समता (अर्थगुणः) ३०। | :                  | ۷            |               |
| व्यभिचारिभावाः                           | •••            | 8            | ८६         | यनता (अन्युवार) ३८%                             | ***                | - ***        | •             |

|       |       |   | •        | • |
|-------|-------|---|----------|---|
|       | -     |   | <b>A</b> | • |
| ••    |       |   | •        |   |
| t .   | • -   | • |          | • |
| 4     |       |   | 1        | * |
|       |       |   |          |   |
| , -   |       | * | , ,      | • |
| •     |       |   | 1        | • |
| ,     | 4 " 4 |   |          |   |
|       |       |   | 7 * *    | • |
| 1. 4  |       |   | 5 t t    |   |
|       |       |   | 1        | • |
| 4 6 9 | . *   |   |          | • |
|       |       |   |          | # |



## अथान्यत्र ( प्रन्थान्तरे ) अलंकारतयोक्तानामत्र ( काव्यप्रकाशे )

|          | उक्तेष्वन्तर्भावितानां खण्डितानां चालंकाराणां |                                                       |                         |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|          |                                               |                                                       |                         |  |  |  |  |
|          | अलंकारनाम                                     | नामानुक्रमणिका लिख्यते ।<br>पृष्ठे पङ्को              | पृष्टे पह्नी            |  |  |  |  |
|          | अत्युक्तिरलंकारः                              | Ecr v                                                 | ( 64 3                  |  |  |  |  |
|          | अनुगुणनामालंकारः                              | ७४६ <sub>. ३३</sub> प्रेयोऽन्रकारः                    | } <4 29                 |  |  |  |  |
|          | अनुज्ञालंकारः                                 | or 20 220 .                                           | ( 950 29                |  |  |  |  |
|          | अनुपलन्धिरलंकारः                              | ७५० . ३० मोढोिकरलंकारः                                | 903 90                  |  |  |  |  |
|          | अतुमानमलंकारः                                 | ७५० ९ गावालकारः                                       | 993 98                  |  |  |  |  |
|          | अर्थापत्तिरलंकारः                             | (६९८ २० मिथ्याध्यवसितिरलकारः                          | ७०३ १२                  |  |  |  |  |
|          |                                               | र् ७५० २७   मुद्रानामाऌंकारः                          | وو ولاه                 |  |  |  |  |
|          | अल्पमलंकारः                                   | ७२५ . १३ युक्तिरलक्नारः                               | ٧٠٠٠ ٢                  |  |  |  |  |
|          | अवज्ञालकारः                                   | ७२३ १६ रत्नावलीनामालकारः                              | prd . 35                |  |  |  |  |
| <b>:</b> | असंभवालंकारः                                  | ६६८ . २९                                              | ( eu 3                  |  |  |  |  |
|          |                                               | ( ५८३ . १५) रसवद्रहकारः                               | ) <4 . 28<br>) 485 . 92 |  |  |  |  |
|          | असमालकारः                                     | } 460 . 53                                            | ( ) 5 ==                |  |  |  |  |
|          |                                               | ( 450 30                                              | E94 92                  |  |  |  |  |
|          | उदाहरणमलंकारः<br>उन्मीलितमलकारः               | ६६३ १८ हिलाहरूगः<br>७२८ १२                            | £ 94 20                 |  |  |  |  |
|          |                                               |                                                       | 25 . 270                |  |  |  |  |
|          | उपमानमलकारः                                   | 2.30                                                  | ७०२ . २६                |  |  |  |  |
|          | उ <b>छासोऽ</b> लंकार                          | 7 1922 92                                             | £ 53 25                 |  |  |  |  |
|          | <b>उ</b> डेखालकारः                            | ६३१ . १४ वर्धमानालंकारः                               | ७१३ . २६                |  |  |  |  |
|          |                                               | (८५ . ३ वाक्यार्थरपक्स                                | £95 K                   |  |  |  |  |
| ت:       | कर्जस्विनामालकारः                             | } ८५ ३० विवस्पार्टकारः                                | 492 . 32                |  |  |  |  |
|          | 20                                            | ( १९८ ९   विकास सार्वेकारः                            | ६६३ २३                  |  |  |  |  |
|          | ऐतिह्ममलकारः                                  | विचित्रालमारः                                         | ٠٠٠ ١٢                  |  |  |  |  |
|          | ग्ढोकिरलंकारः                                 | वितक्तिकार                                            | ५९२ ३६                  |  |  |  |  |
|          | छेकोकिरलंकारः                                 | विध्यहंकारः                                           | ٠٠٠ ١٥                  |  |  |  |  |
| ٠.       | जात्यलंकारः                                   | ६६९ १८ । विवृत्तोक्तिरलंकारः                          | vet **                  |  |  |  |  |
|          | निरुक्तिरलकारः                                | क्रिकेटाईन्सरः                                        | 17 17                   |  |  |  |  |
|          | परिकराङ्कुरोऽलकार:                            | 1 = 1 . 1 . [                                         | 45 . 10                 |  |  |  |  |
|          | 3                                             | ६९९ १५ विपादनामालकारः                                 | syc 99                  |  |  |  |  |
| -        | परिणामालंकारः                                 | ( ५९४ १२) शब्दाख्योऽहरंत्राः<br>१ ६०६ १४ संभवास्त्राः | 344                     |  |  |  |  |
| -1       | पिहितालकारः                                   |                                                       | 4.5                     |  |  |  |  |
|          |                                               | , ७१७ १७ निमादनमहोद्यार                               | f eu :                  |  |  |  |  |
|          | पूर्वेरूपमलंकारः                              | रे ७४६ ३९ नमा हिनालकाः                                | ¿ cu                    |  |  |  |  |
|          | प्रत्यक्षमलंका <b>रः</b>                      | प्रमुद . र                                            | Lies "                  |  |  |  |  |
| 2.       | मस्तुताद्गुरनामालंकारः                        | ६२८ १३                                                | į { } *                 |  |  |  |  |
|          | प्रहुर्पणमलंकारः                              | ndn " da. Coles (de                                   | f not                   |  |  |  |  |
|          |                                               |                                                       |                         |  |  |  |  |

अच्युतेन कृता टीका [ ७ ] मिथिङेशस्य मन्त्रिणा । तया तदात्मजेनापि सुधिया रत्नपाणिना ॥ ९ ॥ भट्टाचार्येण रचिता काव्यदर्पणसंज्ञिका [८]। तत्पुत्रेणापि रविणा कृता मधुमती [ ९ ] तथा ॥ ८० ॥ कृता केनापि विदुषां नाम्ना वै तत्त्रवोधिनी [१०]। कौमुद्याख्या हि टीका [११] च केनचित्परिकाल्पिता ॥ ११॥ आलोकाख्या [ १२ ] च टीकान्या पुनः केनापि निर्मिता । रुचैकेन कृता टीका संकेताख्या [ १३ ] तथापरा ॥ १२ ॥ जयरामकृता टीका प्रकाशतिलकामिधा [१४]। यशोधरकृता टीका [ १५ ] विद्यासागरनिर्मिता [ १६ ] ॥ १३ ॥ कृता मुरारिंमिश्रेण [ १७ ] मणिसारकृता [ १८ ] तथा । कृता पक्षधराख्येन टीका [ १९ ] काचिच स्रिणा ॥ १४ ॥ या रहस्यप्रकाशाख्या [२०] रामनाथेन निर्मिता। या रहस्यप्रकाशाख्या [२१] जगर्दशिकृतापरा ॥ १५॥ गदाधैरेण च कृता टीका [ २२ ] काचन धीमता । या रहस्यनिवन्धाख्या [ २३ ] भास्करेण विनिर्मिता ॥ १६ ॥ काव्यप्रकाशभावार्थो [ २४ ] रामकृष्णेन निर्मिता । वाचरपर्व्याख्यामिश्रेण सुधिया निर्मिता [ २५ ] तथा ॥ १७ ॥ कृता प्रदीपकारेणाप्युद।हरणदीपिका [ २६ ] । अँवचूरिरिति ख्याता [ २७ ] कृता जैनेन सूरिणा ॥ १८ ॥ एवमाद्या हि लभ्यन्ते नामतस्तत्र तत्र च।

तथापि

माणिक्यचन्द्ररचिता टीका [२८] संकेतनामिकाम् ॥ १९ ॥ सरस्वतीतीर्थकृतां वाळचित्तातुरञ्जनीम् [२९]। जयन्तेन कृतां व्याख्या दीपिकाख्यां [३०] पुरोधसा ॥ २० ॥

१ अयं सलु बय्यकापरनामा राजानकरुचकः उद्भटिवविकाख्यमन्यभणेतृराजानकित्वकृतः क्रश्मीरदेशे विक्ताव्दीयद्वाद्वश्शातकपूर्वार्धे आसीत् । अयमेव मङ्गकिवा श्रीकण्ठचारितकाष्यस्यान्तिमे सर्गे स्वगुरुन्येन पार्नितः ।
अयाविध ज्ञाता एतत्मणीता मन्थास्त्वेते अलंकारसर्वस्वम् (१) अलकारानुसारिणीनान्नी जद्वणकिनिम्नपालविलासकाव्यस्य टीका (२) काष्यप्रकाशसकेतः (३) श्रीकण्ठस्तवः (४) सहृद्यलीला (५) साहित्यमीमांसा (६) हपंचरितवार्तिकम् (७) इति तसिति काष्यमालापुस्तके स्पष्टम् ॥ २ अयमिव जयरामम्हावार्यो
महानेयायिक इति ज्ञायते ॥ ३ अयं हि पक्षधरिनश्रो महानेयायिकः अत एव तन्त्रता शिरोमणियन्थदीकाद्यादि
जागार्ति । अयमेव जयदेवनाम्नापीयूपवर्षनाम्ना च प्रसिद्धन्यन्द्वालोकारुपालंकारमन्थन्त्रते चिति दोष्यम् ॥ ४ जगदिशिमहाचार्यो जगदीशाख्यप्रन्थकर्ता ॥ ५ गदाधरमहाचार्या गादाधर्यादीना व्युत्पत्तिवादादीना च वदुप्यन्धाना
कर्ता ॥ ६ अयं हि वाचस्पतिमिश्रः सर्वतन्त्रज्ञः । अत एवोकं विन्यनाथमीमसेनादिनिद्यवादारः "सर्वदास्तिद्रो
वाचस्पतिमिश्राः" इति ॥ ७ अवचूरिरिति लघुटिनायाः नामेति जेनजनेषु सुम्भिद्धन् ॥

## अथ प्रस्तावना ।

१. कान्यप्रकाशोऽयमळंकारशाखप्रन्येष्वेकतमो निवन्धः। यस्मिन् खल्ववगते काःयस्य निर्माणे स्वरूपदोषगुणाळंकारादांनामवधारणे च शक्तिरुन्मिपति तदळंकारशाखम्। यथा च व्याकरण भाषायां न्युत्पस्य अपेक्यते तथा अळंकारशाखमपि कान्ये नैपुण्यायापेक्ष्यते। न केवळमळंकारशाखं विना कान्ये नैपुण्यमेव न भवति अपि तु वाक्यदोषदृष्टिर्पि न जायते। यो हि अळकारशादां न जानाति केवळं व्याकरणादिकमेव जानाति स कथं जानीयात् 'चिन्तारत्निव च्युतोऽसि' (७७६ पृष्टे) इति 'गुणैरनध्यैंः प्रथितो रत्नैरिव महार्णवः' (७७७ पृष्ठे) इति चानयोस्तुल्येऽपि उपमानोपमेययोर्-ळिङ्कमेदे पूर्व दुष्टं न परमिति। एवं जघनकाञ्च्यादिपदकर्णावतंसादिपदयोः (४०६ पृष्ठे ४०९ पृष्ठे च ) अविशिष्टेऽपि पौनरुक्त्ये पूर्व दुष्टं परमदृष्टमिति। तस्मादेतदिप शालं व्याकरणादिवदवः स्यमध्येतव्यश्रेण्यामन्तर्भावमर्हिति॥

२. अलंकारशास्त्रं कदा केन प्रथममाविष्कृतमिति निर्णेतुं न शक्यमस्माभिः । परं तु प्रसिद्धेषु सर्वेषु अलंकारनिबन्धेषु कालिदासकृतेरुद्धरणात्कालिदासादुत्तरकालमेवास्य बाहुल्येन चर्चाजनीति संभाव्यते इति विवरणकाराः ॥

वयं तु इत्यं संभावयामः । दण्डिना भामहेन वेदं शास्तं प्रथममाविण्कृतमिति । ताभ्यां प्राक्तनस्याछंकारशास्त्रनिर्मातुरसुपछम्भात् । तयोर्थया परमप्राचीनत्वं तथास्यामेव प्रस्तावनायां नवमे प्रघष्टे रण्डीकरिष्यते । किं चाग्निपुराणे भगवता वेदव्यासेन व्यासेन सर्वस्यापि काव्यप्रपञ्चस्य प्रायशः कथनात्वाछेदासात्पूर्वकाळेऽप्यस्य चर्चा आसीदिति । तथाहि । अग्निपुराणे ३४३ अध्याये ३४४ अध्याये च
"स्यादावृत्तिरसुप्रासो वर्णानां पदवावययोः" इस्यादिना अनुप्रौसादयः शब्दालंकाराः "अलंकरणमर्थानामर्थालंकार इष्यते । तं विना शब्दसौन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम् ॥ अर्थालंकाररहिता विधवेव सरस्वती ।" इत्युपकम्य "उपमा नाम सा यस्यामुपमानोपमेययोः । सत्ता चान्तरसागान्ययोगित्वेऽपि विवक्षितम् ॥ किंचिदादाय सार्द्धप्यं छोकयात्रा प्रवर्तते ।" इत्यादिना उपमादयोऽपालंकाराथ
लक्षिताः । तथा ३३७ अध्याये "संक्षेपादाक्यमिष्टार्थव्यवच्छित्रा पदावली । काव्यं स्पुरदर्श्वमारं
गुणवदोषवर्जितम् ॥" इत्यादिना काव्यस्यापि लक्षणमुक्तम् । किं वहुना "रत्यादिभाववर्गोऽयं
यमाजीव्योपजायते । आलम्बनविभावोऽसौ नायकादिभवस्तथा।" इत्यादिना च विभाव्यते हि रत्यःदिर्यत्र येन विभाव्यते । विभावो नाम स द्वेधालम्बनोदीपनात्मकः ॥" इत्यादिना च विभावत्वरेदोऽपि ( ३३९ अध्याये ) लक्षितः । किंच "वाग्विद्यासंप्रतिज्ञाने रीतिः सापि चतुर्वितः ॥ पाद्यादी
गौढदेशी च वैदर्भी लाटजा तथा ॥" इत्यादिना ( ३४० अध्याये ) चतुर्धा रीतिरप्पकता । एवं
चास्यालंकारशालस्याभ्रिपुराणं मूलमिति ॥

३. सत्यप्यस्मिन् दोषगुणादीनामपि निरूपणीयत्वेऽस्यालंकारनाक्षेत्र न्यपेदेशस्य वीजं वयं तत्त्रती

<sup>,</sup> १ आदिपदेन "अनेकधाष्ट्रतवर्णविन्यासैः शिल्पजल्यनम् । तत्तन्यनिद्दस्यूनां यन्य एत्यनियीयने" ए पार्यस्य गोनताश्चित्रालंकारादयो आहाः ॥ २ आदिपदेनालंकारत्सादयो प्राह्मः ॥ ३ स्वपदेरस्य स्वप्रहारस्य ॥

न विद्यः । परं तु अलिक्रयतेऽनेनेति करणन्युत्पत्तिनिष्पन्नो यमकोपमादिबोधको नायमलंकारशन्दः किं तु 'अलंकृतिरलंकारः' इति भावन्युत्पन्नो दोषापगमगुणालंकारसंवलनकृतसौन्दर्थपरः तत्प्रतिपादक-व्वादेवास्यालंकारनाम्ना न्यपदेश इत्युद्धावयामः । अत्र साधकं च वामनसंदर्भमुदाहरामः "कान्यं प्राह्ममलंकारात्।१। ०००००। सौन्दर्यमलंकारः।२। अलंकृतिरलकारः। करणन्युत्पत्त्या पुनरलंकार-शन्दो यमकोपमादिषु वर्तते । स दोषगुणालंकारं होनोपादानाम्याम् ।२। स खलु अलंकारो दोष-हानात् गुणालंकारयोरादानाच संपाद्यः कवेः" इति । इति विवरणकाराः ॥

वयं त्वेवमि तर्कयामः । यथा "प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कानिर्णयवादजहप्वितण्डाहेत्वाभासच्छञ्जातिनिप्रह्स्थानरूपाणां षोडशपदार्थानां प्रतिपादकमि गोतमशास्तं परार्थातुमानपर्यायस्य न्यायस्य सक्छिविद्यानुम्राहकतया सर्वकर्मानुष्ठानसाधनतया च तत्र शास्ते प्रधानत्वेन
न्यायशास्त्रमिति व्यपदिश्यते "प्राधान्येन व्यपदेशा मवन्ति" इति न्यायात् तद्वत् दोषगुणादीनां
प्रतिपादकमि इदं शास्तं यमकोपमादीनामखंकाराणां भूयोविषयकतया काव्यव्यवहारप्रयोजकतया
चात्र शास्त्रे प्रधानत्वेन तत्प्रतिपादकत्वादेवाछंकारशास्त्रमिति व्यपदिश्यते । अछंकाराणां काव्यव्यवहार
रप्रयोजकत्वं च "काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्" इति प्रन्थेन ध्वनिकारोक्तं पश्चमोद्धासे (२१३ पृष्ठे) मम्म
टमहैरेव प्रतिपादितम् । व्याख्यातं च तत्रैवोद्द्योतकारैः "काव्यवृत्तेरिति । काव्यपदप्रवृत्तेरित्यर्थः ।
साछंकारत्वस्य कांव्यठक्षणघटकत्वादिति भावः । यद्वा काव्यवृत्तेः काव्यनिप्पत्तेरित्यर्थः । अछंकारकतचारत्वेनैव शब्दार्थयोः काव्यत्वनिर्वाहादिति भावः" इति । एवमेव चक्रवर्तिभद्दाचार्यप्रसृतिमिरिप
व्याख्यातमिति तत्रैव द्रष्टव्यम् । किं चाष्टमोद्धासे (४०२ पृष्ठे) मम्मटमहैः स्वयमप्युक्तम् "स्वर्गप्रासिरनेनैव देहेन वरवर्णिनी । अस्या रदच्छदरसो न्यक्करोतितरां सुधाम् ॥ इत्यादौ विशेषोक्तिव्यतिरेकौ गुणानिरपेक्षौ काव्यव्यवहारस्य प्रवर्तकौ" इति । अपि च दशमोद्धासेऽपि (७०६ पृष्ठे)
भामहोक्तं स्वयमुपपादितम् "अविरङ्कमछिकासः इत्यत्र काव्यख्पतां कोमछानुप्रासमिहिम्नेव समामासिपुर्न पुनहेत्वछंकारकल्पनयां" इति । इति ॥

वस्तुतस्तु अलंकारशास्त्रमिति न्यपदेशे बीजं वयं तस्त्रत इत्यं विद्यः । तथाहि । ये दण्डिभामहभट्टोद्भटरद्रटवामनान्ताः प्रास्त्रोऽलंकारशास्त्रप्रणेतारो वभूवुस्तैर्ध्वन्यमानमर्थ वाच्योपकारकत्यालंकारपक्षनिक्षितं मन्यमानैः 'अलंकारा एव कान्ये प्रधानम्' इति सिद्धान्तितम् । अतस्तदानीं ''प्राधान्येन
ध्यपदेशा भवन्ति''इति न्यायेन तच्छास्यालकारशास्त्रमिति न्यपदेशः सप्रमाण एवासीत् । ततस्तेम्योऽर्वाचीनैर्गृढविचारशालिमिरानन्दवर्धनाचार्यैर्ध्वन्यालोकाख्यरवप्रणीतप्रवन्धे ध्वन्यमानस्यैवार्थस्य गुणालंकारोपस्कर्तन्यत्वेन प्राधान्ये संस्थापिते अलंकाराणां प्राधान्यामावेऽपि तत्प्रवन्धस्य प्राचीनन्यपदेशप्रणाल्यनुसारेणालंकारनाम्नेव न्यपदेशः प्रचरित स्म । ततो मम्मटोपाध्यायेनात्र शास्त्रे अष्टमोल्लासे
(४६२ पृष्ठे ) ''ये रसस्याङ्गिनो धर्माः'' इत्यादिना 'शब्दार्थों कान्यस्य शर्रारम् गुणाः रसस्य साक्षादुत्कर्षकाः अलंकारास्तु शन्दार्थरूपकान्यशरीरोत्कर्षद्वारा रसस्यवात्कर्पकाः रसश्चारमस्थानीयः' इति
सिद्धान्तितत्या रसः शरीरेष्वात्मवत्कान्ये प्राधान्येन स्थित इति प्रागुक्तन्ययेनास्य शास्त्रस्योत्ति ।
रसशास्त्रमिति न्यपदेशो युक्तः तथापि स एव प्राक्षप्रचारमुपगतो न्यपदेशोऽद्यावि तथेव प्रचरतीति ।

6 635

९ हानं त्यागः उपादानम् आदानम् सहणमिति यावत् ॥ २ भृयोविषयकतयेति । मृयासो विषयाः काव्यरूप्-स्थळानि येपा ते भूयोविषयकाः - (पश्चमहाकाव्यादिषु अलंकारघटितकाव्याना बाहुस्यादिति भाषः ) तेषां भावः भूयोविषयकता तयेस्थयः ॥

तदेतत्प्राचीनानामळंकाराचार्याणां मतमळंकारसर्वस्वे राजानकरुयकेण प्रदर्शितम् ''इह हि ताय-द्भामहोद्भटप्रभृतयिश्चरंतनालंकारकाराः प्रतीयमानमर्थं वाच्योपस्कारकतयालंकारपक्षनिक्षिप्तं गन्यन्ते । तथाहि । पर्यायोक्ताप्रस्तुतप्रशंसासमासोक्त्याक्षेपन्याजरतुत्युपमेयोपमानन्वयादै। वस्तुमात्रं गैम्प्रमानं वाच्योपस्कारकत्वेन 'स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थ स्वसमर्पणम्' इति यथायोगं द्विविधया भद्भया प्रति-पादितं तैः । रुद्रटेन तु भावालंकारो द्विधैवोक्तः । रूपकदीपकापहुतितुल्ययोगितादानुपमाचलकारो वाच्योपस्कारकत्वेनोक्तः । उत्प्रेक्षा तु स्वयमेव प्रतीयमाना कथिता। रसवत्प्रयःप्रमृतां तु रसभावादि-र्वाच्यशोभाहेतुत्वेनोक्तः । तदित्यं त्रिविधमपि प्रतीयमानमळंकारतया ख्यापितमेत्र । वामनेन तु साद्दरयनिबन्धनाया लक्षणाया वक्रोक्त्यलंकारत्वं नुवता काथिद्घ्वनिभेदोऽलंकारतयैवोक्तः । केन्नलं गुणविशिष्टपदरचनात्मिका रीतिः कान्यात्मत्त्रेनोक्ता । उद्भटादिभिस्तु गुणारुंकाराणा प्रायनः साम्य-मेत्र सूचितम् विषयमात्रेण भेदप्रतिपादनात् । सघटनाधर्मत्वेन चेष्टेः । तदेवमछंकारा एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम् । वन्नोक्तिजीवितकारः पुनर्वेदरध्यभद्गीर्मेणितित्यभावा बहुविधां बन्नोक्ति-मेव प्राधान्यात्कान्यजीवितमुक्तवान् । न्यापारस्य प्राधान्यं च कान्यस्य प्रतिपेदे । अभिघानप्रकारविशेषा एव चालंकाराः । सत्यपि त्रिमेदे प्रतीयमाने न्यापाररूपा मणितिरेव कविसरम्भगोचरः । उपचार-वक्रतादिभिः समस्तो घ्वनिप्रपञ्चः स्वीकृतः । केवलमुक्तिवैचित्रयजीवितं काव्यम् न व्याऱ्यार्थजीवित-मिति तदीयं दर्शनं व्यवस्थितम् । भद्दनायकेन तु व्यङ्गचव्यापारस्य प्राँढोक्खाम्युपगतस्य कान्यानारां बुवता न्यग्मावितशब्दार्थस्वरूपस्य ब्यापारस्यैव प्राधान्यमुक्तम् । तत्राप्यभिधामावक्रत्वरुक्षणन्यापार-द्वयोत्तीर्णो रसचर्वणात्मा भोगापरपर्यायो व्यापारः प्राधान्येन विश्रान्तिस्थानतयाङ्गीकृतः। ध्वनिकारः पुनर्मिधातारपर्यलक्षणाख्यव्यापारत्रयोत्तीर्णस्य ध्वननद्योतनादिशच्दाभिधेयस्य व्यञ्जनव्यापारस्या-वश्याभ्युपगम्यत्वाद्यापारस्य च वाक्यार्थत्वाभावाद्वाक्यार्थस्यैव च व्यङ्गगरूपस्य गुणालकारोपन्वार्नव्य-त्वेन प्राधान्याद्विश्रान्तिधामत्वादात्मत्वं सिद्धान्तित्रान् । व्यापारस्य विषयमुखेन स्वरूपप्रतिरुग्गात्तत्प्रा-धान्येन प्राधान्यात्त्वरूपेण विदितत्वाभावाद्विषयस्यैव समग्रभरसिष्ट्यात्वम् । तस्माद्विपय एय व्यद्गचन नामा जीवितत्वेन वक्तव्यः यस्य गुणालंकारकृतचारुत्वपरिग्रहसाम्राज्यम् । रसादयस्तु जीवितभूता नाळंकारत्वेन वाच्याः अळंकाराणामुपस्कारकत्वाद्रसादीनां च प्राधान्येनोपस्कार्यत्वात् । तस्मायद्वाप एव वाक्यार्थीभूतः काव्यजीवितमित्येष एव पक्षो वाक्यार्थविदां सहदयानौमावर्जकः व्यञ्जनव्यापारस्य संबं-रनपह्नुतत्वात्तदाश्रयेण च पक्षान्तरस्याप्रतिष्ठानात्। यत्तु व्यक्तिविवेककारो वाच्यस्य प्रतीयनानं प्रति लिङ्गितया व्यञ्जनस्यानुमानान्तर्भावमाख्यत् तत् वाच्यस्य प्रतीयमानेन सह तादास्यततुत्परयभाषाद-विचारिताभिधानम् । तदेतत्कुशाप्रधिषणैः क्षोदनीयमतिगहनगहनमिति नेह प्रतन्यते' इति ॥

४. अत्र हि कान्यप्रकाशे (८७ पृष्ठे ) महलोह्नटः (९० पृष्ठे ) श्रीशद्भकः (९० पृष्टे ) महनायकः (९५ पृष्ठे ) अभिनवगुप्ताचार्यः (२१३ पृष्ठे २१४ पृष्टे ४४५ पृष्टे च ) प्वानिकारः (आनन्दवर्धनः ) (४९८ पृष्ठे ) वामनः (५२१ पृष्ठे ) स्द्रटः (५९१ पृष्ठे ) भहोद्गटः इति प्रन्थकाराणां नामान्युपळम्यन्ते । किं च (२३० पृष्टे ) "श्रुतिल्द्भिवाक्यप्रकरणस्थानसमारूपनां नमन

१ प्रभृतिना दण्ड्यादय इति तष्टीकाया विमर्शन्याख्याया जयस्य ॥ २ राम्यमान्तिनि । राम्यमानि पर्धः व्यद्गपमिति यावत् ॥ ३ आवर्जकः अनुरक्षकः ॥ ४ पित्तमान्तिने चण्डतिनुम्परमञ्जि पतिवाद है । व्यतिकारानन्तरभावी व्यक्तिविदेककार इति तम्मतमित् पत्थानित्रिर्देखः । यद्यपि वर्षे वन्नि विमर्शेक्षण राजि व्यक्तिविदेककार इति तम्मतमित् पत्थानित्रिर्देखः । यद्यपि वर्षे वन्नि विमर्शेक्षण राजि व्यक्तिवादिष तथापि तो विश्तनमत्तानुयायिनादेवेति तन्मतं पूर्वनेदोहिएम् राजि विमर्शेक्षण (१२ कृते २६ पद्गो) ) जयस्थः ॥

वाये पारदीर्वल्यमर्थविप्रकर्षात्" इति जैमिनिस्त्रम् (अंशपरिष्टितसिहतम्) (२७० पृष्ठे) "आशिषि नाथः" इति कात्यायनमुनिप्रणीतं वार्तिकम् (३६ पृष्ठे) "गौः शुक्रश्वलो ढित्य इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः" इति पतञ्जलिप्रणीतं महामाण्यम् (८७ पृष्ठे) "विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगादसनिष्पत्तिः" इति (११२ पृष्ठे) "निर्वेदग्लानिशङ्काख्याः" इत्यादि च भरतमुनिप्रणीतं साहित्य-स्त्रम् (९८ पृष्ठे) "शृङ्कारहास्यकरुण" इत्यादि (१११ पृष्ठे) "रितिर्हासश्व शोकश्व" इत्यादि च भरतमुनिप्रणीतं संगीतनाट्यशाख्रम् (२५८ पृष्ठे) "क्ष्पकादिरलंकारः" इत्यादिः (७४४ पृष्ठे) "सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिः" इत्यादिश्व मामहप्रणीतप्रन्यः (३३ पृष्ठे) "निह्न गौः स्वरूपेण गौः ०" इत्यादि (६३ पृष्ठे) "संयोगो विप्रयोगश्व" इत्यादि च मर्तृहरिप्रणीतं वान्यपदीयम् (५० पृष्ठे) 'अभिष्ठेयाविनाभूतप्रतीतिः ०" इत्यादि (२८३ पृष्ठे) "निरूढा लक्षणाः काश्वित्" इत्यादि च कुमारिलभटप्रणीतं तन्त्रवार्तिकम् (२७१ पृष्ठे) "देवतानि पुंसि वा" इति अमरप्रणीतो नामलि-क्षानुशासनाख्यः कोशः (४०६ पृष्ठे) "कर्णावतंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिर्मितिः" इत्यादिर्यमनस् त्रवृत्तिस्यः क्षोक्षः (६८४ पृष्ठे) "वर्षिद्वद्भवनेषु मोजनृपतेस्तत्त्यागलीलायितम्" इति सरस्वतीकण्ठाभरणाद्यनेकप्रन्यक्रद्वोजराजवर्णनपरं वाक्यं चोपलभ्यते । श्रिपे चात्र कान्यप्रकाशे प्रायः प्राचीनकिनक्तान्यव पद्यानि उदाहरणत्वेनापन्यस्तानि न तु रसगङ्गाधरकारवत् सक्ततानि । तेषां हि प्राचीनकिनाने कर्वानां नामानि तु अप्रे सप्तमे प्रघट्टे प्रदर्शियेण्यन्ते इति तत्रैव द्रष्टव्यानि ॥

५. मम्मटेन कदा कान्यप्रकाशो निरमायि इति प्रश्नस्योत्तरतया खृस्त १३३५ मितान्दात्पूर्वमेव निरमायात्येतावन्मात्रमवधृत्योच्यते यतः १३३५ मितान्दकाळानेन माधवाचार्येण सर्वदर्शनसंप्रहे पातञ्जळदर्शनप्रस्तावे 'तदुक्तं कान्यप्रकाशे' इत्यादिना कान्यप्रकाशोऽधारि इति इति विवरणकाराः ॥

वयं तु खृस्ताव्दानामेकादशशतकस्य (सन्न ११००) चरमभागे मम्मटेन काव्यप्रकाशो निरमायीति निश्चितुमः यतोऽयं मम्मटः माळवाधीशात् सिन्धुराजपुत्रात्सरस्वतीकण्ठाभरणाद्यनेकप्रन्थकतुभाँजराजादर्वाक्तनः काव्यप्रकाशटीकाकर्तुर्माणिक्यचन्द्रात्पाक्तनश्चेति । मम्मटेनैव दशमोछासे
(६८४ पृष्ठे ) उदात्ताळंकारोदाहरणतयोपन्यस्तः 'भोजनुपतेस्तत्त्यागळीळायितम्' इति पद्यांश एव
मम्मटस्य भोजराजादर्वाक्तनत्वं स्पष्टं व्यनिकत्त । उक्तभोजराजस्य स्थितिकाळस्तु खृस्त ९९६ वत्सरादारम्य १०५१वत्सरपर्यन्त इति सकळविद्दज्जनप्रसिद्धमेव । तथा काश्मीरिककह्णकविकृतायां काश्मीरेतिहासराजतराङ्गिण्यां सप्तमे तरङ्गे विद्यमानः 'सं च भोजनरेन्द्रश्च दानोत्कर्पण विश्वतौ । सूरी तिस्मिन्
क्षणे तुल्यं द्वावास्तां कविवान्धवौ ॥' इति २५९ श्लोकोऽपि १०२९ मिते खृस्ताब्दे काश्मीरदेशे राज्यपदाधिष्टितस्य अनन्तराजस्य माळवाधीशस्य भोजराजस्य च समकाळकत्वं दानशूरत्वं विद्वत्त्वं च प्रतिपादयन् भोजराजस्य पूर्वोक्तमेव स्थितिकाळं प्रत्याययित । एवं भोजराजीयहस्ताक्षरसिहतं खृस्त
१०२२ मिते वत्सरे भट्टगोविन्दस्रताय धनपतिभद्वाय ब्राह्मणाय दत्तं दानपत्रमिप भोजराजस्य पूर्वोक्तमेव स्थितिकाळं स्पष्टं कथयित । तच्च दानपत्तं पण्डितदुर्गाप्रसादेन प्राचीनळेखमाळायामङ्कपित्वा
प्रासिद्धं प्रापितमस्माभिरस्मिन्नव प्रघष्टेऽधस्तात्प्रदर्शते इति तत्रैव द्रष्टव्यम् । मम्मटस्य माणिक्यचन्द्रात्प्राक्तनत्वं तु स्फुटमेव यतो माणिक्यचन्द्रेण खृस्त ११६० वर्षे संकेताख्या काव्यप्रकाशटीकाकारि ।
स्फुटीकरिप्यते चेदमपि १२ प्रघट्टे माणिक्यचन्द्रप्रस्तावनायामिति तत एव द्रष्टव्यम् ॥

१ स चेति । अनन्तराजश्रीत्वर्थः ॥

किंच ग्रन्थकारोक्तयोऽपि मम्मटस्य मोजराजादर्वाक्तनत्वं स्पष्टं घोतयन्ति । तयाहि । दग्नोछाससमाप्तौ काव्यप्रकाशटीकायां संकेतामिधायां "श्रीमोजेन जैमिन्युक्तपर्देष्रमाणानि संभवाश्वाटंकारतयोक्तानि केपांचिद्धक्तेष्वन्तर्भावात् केपांचिदचमत्कारित्वात् केपाचित्काव्यगरीरत्वाच्च तानि
नात्र (काव्यप्रकाशे ) काव्याटंकारतया प्रतिपादितानि" इति माणिक्यचन्द्रोक्तिः । पद्ममोद्धासे
( १९६ पृष्ठे ) उदाहृतस्य 'अत्युचाः' इति पद्यस्य व्याख्यानावसरे "पद्माक्षरी नामा कविरनेन
स्रोकेन मोजराजं स्तुतवान्" इति दीपिकाख्यकाव्यप्रकाशटीकायां जयन्तमद्दोक्तिः । प्रथमोद्धासे
( ८ पृष्ठे ४ पङ्क्तौ ) 'श्रीहृपादेर्धावकादीनामित्र धनम्' इति प्रतांके "आदिपदात् मोजप्रवन्धकारिमिन्
मोजात् बहुतरं धनं -प्राप्तमित्याद्युद्यम्" इति सुधासागरे भीमसेनोक्तिश्चेति दिक् ॥

धारानगराधिपतेः सुप्रसिद्धस्य भोजनरेन्द्रस्य दानपत्रम्

"जयित व्योमकेशोऽसौ यः सर्गाय विभर्ति ताम् । ऐन्दर्वी शिरसा छेखां जगद्वीजाङ्कराकृतिम् ।

तन्वन्तु वः स्मरारातेः कल्याणमनिशं जटाः ।

कल्पान्तसमयोदामतिडद्वलयपिङ्गलाः ॥

परमभद्दारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीसीयकदेवपादानुध्यातपरमभद्दारकमहाराजाभिराजपरम् मेश्वरश्रीवाक्पातिराजदेवपादानुध्यातपरमभद्दारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीसिन्धुराजदेवपादानुध्यातपरमभद्दारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीभोजदेवः कुश्ली नागन्हदपश्चिमपयकान्तःपातिर्वाराणके समुपगतान् राजपुरुषान् ब्राह्मणोत्तरान् प्रतिनिवासिपद्दिकल्जनपदादीश्च समादिशति। अस्त वः संविदितम् यथा अतीताष्टससत्यधिकसाहिष्ठकसंवत्सरे माघासिततृतीयायां रवावुदगपनपर्वाणि कल्पितहलानां लेख्ये श्रीमद्वारायामवस्थितरस्माभिः स्नात्वा चराचरगुरुं भगवन्तं भवानीपित समन्पर्वः संसारस्यासारतां दृष्ट्वा

> 'वाताश्रविश्रमिदं वसुधाधिपत्य-मापातमात्रमधुरो विषयोपभोगः । प्राणास्तृणाप्रजलविन्दुसमा नराणां धर्मः सखा परमहो परलोकयाने ॥ श्रमत्संसारचक्राप्रधाराधारामिमां श्रियम् । प्राप्य ये न ददुस्तेषां पश्चात्तापः परं फलम् ॥'

इति जगतो विनश्वरं खरूपमाकळथ्य उपरिलिखितग्रामः स्वसीमातृणागोचरय्तिपर्यन्तः सिट्रियमाग्नमोगः सोपरिकरः सर्वादायसमेतः ब्राह्मणधनपितमद्दाय भद्दगोविन्दस्रताय बद्द्वाश्वर्यनगानः पित्र-वराय वेळ्ळबळ्ञप्रतिबद्धश्रीवादाविनिर्गतराधसुरसङ्गकर्णाटाय मातापित्रोरात्मनश्च पुण्ययगोभिवृद्धये बद्द-ष्टुफळमङ्गीकृत्य आचन्द्रार्कार्णविक्षितिसमकाळं यावत् परया भक्त्या द्यासनेनोदळपूर्व प्रतिपादिन उति मत्वा यथादीयमानभागभोगकरिहरण्यादिकमाज्ञाश्रवणविधेयेभूत्वा सर्वनस्म समुपनेत्यप् । सि.मान्य चैतत्युण्यफळं बुद्धास्मद्दंशजैरन्येरिप भाविभोक्तृभिरस्मस्मदक्तधर्मादायोऽपमनुनन्तव्यः पाटनीयस्म जन्ति

१ प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशब्दा अर्थापविरतुपलियन्त्रिति । २ अनुना कर्शद्देशभाषायां देवः 'पेटेने ही महाराष्ट्रदेशभाषाया 'पावील' इति च नाम्ना व्यवहारः ॥ ३ धारानगर्याम् ॥

'बहुभिर्वसुधा दत्ता राजिमः सगरादिमिः ।

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम् ॥

यानीह दत्तानि पुरा नरेन्द्रैर्दानानि धर्मार्थयशस्कराणि ।

निर्माल्यवान्तप्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराददीत ॥

अस्मत्कुल्क्रममुदारमुदाहरिद्धरन्येश्च दानिमदमम्यनुमोदनीयम् ।

छक्ष्म्यास्तिडित्सिल्खबुबदुदचञ्चलाया दानं फलं परयशःपरिपालनं च ॥

सर्वानेतान्माविनः पार्थिवेन्द्रान्भूयो भूयो याचते राममदः ।

सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पालनीयो भवद्भिः ॥

इति कमलदलाम्बुबिन्दुलोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च ।

सकलमिदमुदाहतं च बुद्धा न हि पुरुषैः परकीर्तयो विलोप्याः ॥'

इति ॥ संवत् १०७८ चैत्रसुदि १४ स्वयमाज्ञा मङ्गळं महाश्रीः । स्वहस्तोऽयं श्रीमोजदेवस्य ॥"

६. कान्यप्रकाशकृतो मम्मटस्येतिवृत्तं न सकलमासादितमसमाभिः केवलं "...... इति शिवागम-प्रसिद्धशा षट्त्रिंशत्तत्वदीक्षाक्षापितसकलमलपटलः प्रकटितसत्त्वरूपचिदानन्दघनः राजानककुलको मम्मटनामा देशिकवरः" इति निदर्शनाख्यकान्यप्रकाशटीकाप्रन्थादेतदवगम्यते यत् शैवागमानुयायी शैवोऽयमासीदिति । किं चायं शब्दन्यापारिवचाराख्यप्रन्थस्य कर्तेति ज्ञायते यतः स प्रन्थः पुण्य-पत्तनस्यराजकीयप्रधानपाठशालायां (दक्षिणकाँलेजसांज्ञिकायां ) दृष्टिविषयतामद्यापि प्रतिपाद्यते । मम्मटः कं जनपदं जन्मनालंचकारेति निर्णयप्रवृत्ता वयं 'काश्मीरं जनपदम्' इति निश्चिनुमः यदस्य मम्मटेति नाम देशान्तरासुलमानां जैयटकेयटवज्रटजवटऔवटजद्भटक्टपम्मटकल्लटमल्लटलेल्लट-अल्लटइत्यादिनाम्ना सादश्यमनुभवति । किं चास्य काश्मीरदेशीयत्वादेव काव्यप्रकाशदर्पणे पञ्चमोल्लासे (२२८ पृष्ठे) चिङ्कपदन्याख्यानावसरे विश्वनाथेनोक्तम् "चिङ्कपदं काश्मीरादिभाषायामश्लीलार्थवो-धकम्" इति ॥

सुधासागराख्यकाच्यप्रकाराटीकायां भीमसेनेन तु 'अयं मम्मदः कारमीरदेशीयः जैयटपुतः वाराण-सीमागत्माधीतशास्तः अस्य च मम्मदस्य पतस्रालिप्रणीतन्याकरणमहाभाष्यटीकाकर्ता कैयदः वेदचतु-ष्ट्यमाप्यकर्ता उवटापरनामा औवटश्चेति द्वाविप किनष्ठौ भातरौ' इति वर्णितम् । तथाहि ।

> "शब्दब्रह्म सनातनं न विदितं शास्त्रैः कचित्केनचि-त्तद्देवी हि सरस्वती स्वयमभूत्काश्मीरदेशे पुमान् । - श्रीमज्जैयटगेहिनीसुजठराज्जन्माप्ये युग्मानुजः श्रीमन्मम्मटसंज्ञयाश्रिततनुं सारस्वतीं सूचयन् ॥ ४ ॥

१ श्रीभोजदेवस्येति । एवमेवास्येव धारानगराधिपसुप्रसिद्धभोजमहीपतेः पितामहस्य वाक्पितिराजस्य दानपत्रम् तस्येव प्रसिद्धभोजमहीपतेर्वश्यस्यार्जुनदेवस्य दानपत्र च प्राचीनलेखमालायामङ्कियता प्रसिद्धिं प्रापितम् पर तु ग्रन्थ-गोरविभया नाजास्मामिः प्रदर्शितामिति बोध्यम् ॥ २ जेयटः कैयटस्य पिता । तदुक्त महाभाष्यप्रदीपे कैयटेनेव "केयटो जेयटात्मजः" इति । केयटे। महाभाष्यप्रदीपकर्ता । वज्रटस्तु उवटस्य पिता इति अत्रेव प्रघट्टे स्फुटीक-रियते । उद्भटरद्वेते तु ९ प्रघट्टे दर्शियण्येते । धम्मटस्तु काश्मीरितिहासराजतरिङ्गण्या सप्तमतरङ्गे १०१७ श्लोकमारम्य १०४८ श्लोकेपु वर्णितः। कल्लटस्तु महमुकुलस्य पिता स्पन्दकारिकाकर्ता च । भल्लटस्तु भल्लटशतकारूपकाव्यकर्ता । लिल्लटस्तु भ प्रघट्टे दर्शितः । अल्लटस्तु अत्रेव प्रघट्टे दर्शियण्येते । एते सर्वेऽपि काश्मीरिका एव ॥ ३ प्राप्य ॥

भैर्यादां किल पाल्यन् शिवपुरीं गत्वा प्रपठ्यादरात् शास्त्रं सर्वजनोपकाररसिकः साहित्यसूत्रं व्यधात । तद्वृत्तिं च विरच्य गूढमकरोत्कान्यप्रकाशं स्फुट वैर्देग्घ्यैकानिदानमर्थिषु चतुर्वर्गप्रदं सेवनात् ॥ ५ ॥ कस्तस्य स्तुतिमाचरेत्कविरहो को वा गुणान्वेदितं शक्तः स्यात्किल मम्मटस्य भुवने वाग्देवतारूपिणः । श्रीमान्कैयट औवटो ह्यवरजो यन्छात्रतामागतो र्भाष्यार्थ्धि निर्गमं यथाक्रममनुव्याख्याय सिद्धिं गतः ॥ ६ ॥ कान्यं वर्णद्वयं यद्विवृतिमुपगतं सर्वशास्त्रार्थसारो-द्धारं कुर्वद्रसेन श्रुतिगतमपि दुर्जेयमाचं न्यनिक्त । सा देवी मन्मटाख्या निजविकटकृतिव्याकृतिव्याकुल मां मज्जन्तं मोहसिन्धौ परमकरुणया प्राप्तपारं करोत् ॥ ७ ॥ न्याख्यातं हि पुरात्र यैः सुकत्रयः सर्वे महापण्डिता-स्ते वन्धाः सुतरां न तेपु मम कोऽध्यस्त्याग्रहः स्पर्धितुम् । किं तु प्रन्थसहस्रसारमपि यदृत्या विरुद्धं वचः ताक्षन्तुं न समुत्सहे न च पुनर्भीतिः सुरेज्यादि ॥ ८॥" इति ॥

इदं हि भीमसेनोक्तं न सर्वाशे प्रमाणत्वेन संभावियतु शक्यते 'मम्मटस्य भाता वीत्रटः' इत्याचंशे संशयोदयात् । तथाहि । औवटकृतस्य वाजसनेयसहिताभाष्यस्य पुस्तके

> "ऋण्यादींश्च पुरस्कृत्य अवन्त्यामुवटो वसन् मन्त्रभाष्यमिदं चक्रे भोजे राष्ट्रं प्रशासित ॥"

इति पद्यमुपल्रभ्यते । तथा तस्यैत्र भाष्यस्य पुस्तकान्तरे
''र्अं।नन्दपुरवास्तव्यवज्ञटाख्यस्य स्तुना ।
मन्त्रभाष्यभिदं क्छत भोजे पृथ्वी प्रशासित ॥''

इति पद्ममुप्रभ्यते । तेन च पद्मस्येन औवटस्य वज्रटपुत्रत्व भोजसमकालकृत्वं च प्रतिपाद्यते । यद्य-यमीवटः भीमसेनोक्तरीत्या मम्मटस्य आता स्यात्तदा मम्मटस्य जैयटपुत्रत्ववर्णनान्मग्मटआतुर्गव्रदस्य जैयटपुत्रत्वमेव स्यात् । तथा च जैयटपुत्रस्योवटस्य वज्रटपुत्रत्वं भोजसमकालकृत्व च ग्यथं संगर्गटेन इति यद्यपि काश्मीरदेशीयस्य जैयटसगोत्रस्य वज्रटाख्यस्य दत्तकपुत्रोऽयमिति कल्पनाया जैयटपुत्रस्य वि औवटस्य वज्रटपुत्रत्वमुप्पद्यते तथापि भोजसमकालकत्वमनुप्यक्तनेच यतो द्येष्टनातृर्भन्मटस्य भंदन-राजाद्वीक्तनत्वे स्थिते तत्किनष्टभातुरुवटस्य सुतरां भोजराजाद्वीत्तनत्विभिति विद्यक्तिं विभावनीयम् ॥ मम्मटेनायं काल्यप्रकाशः परिकरालंकारपर्यन्त एव कृतः शेषाशस्तु अहटम्हिणा प्रितः । न्युनं

१ होक्सर्योदामित्यर्थः ॥ २ वाराणसीम् ॥ ३ काट्याकाराम् इत् ॥ ४ देवस् नेपुरवस् ॥ ५ दरद राज्य-दस्य द्वात्रता शिष्यताम् ॥ ६ भाष्याध्यि समुद्रसदशं व्याप्तरणमहभाष्यम् ॥ ७ तिगर्ने ६२न् ॥ तिगर र देव विकटा भयंकरा या छातिः काव्यप्रकाषद्वपा तस्याः व्यात्त्तो व्याख्यात्तियये व्याष्ट्रतं भीतं ना भीनदे एपण् ॥ ९ अवस्याम् उद्यापिताम् ॥ १० आनन्दपुरं गर्जरदेशे प्रतिद्वन् ॥

निदर्शनाख्यायां काव्यप्रकाशव्याख्यायां परिकराखंकारे (७०० पृष्ठे) आनन्दकविना "कृतः श्रीमम्मटाचार्यवर्थेः परिकराविधः। प्रबन्धः पूरितः शेषो विधायाष्ट्रंटसूरिणा ॥" इति। उक्तं च तस्या-मेव व्याख्यायां दशमोक्षासे 'इत्येष मार्गो विदुषाम् ।" इति। अक्तं च तस्या-मेव व्याख्यायां दशमोक्षासे (७८९ पृष्ठे ) "काव्यप्रकाश इह कोऽपि निवन्धकृद्भयां द्वाम्यां कृतेऽपि कृतिनां रसतत्त्वलामः। लोकेऽस्ति विश्रुत-मिदं नितरां रसालं बैन्धप्रकाररचितस्य तरोः फलं यत् ॥" इति । उक्तं चैवमेवान्यरिप माणिक्य-चन्द्रसरस्वतीतार्थप्रभृतिभिर्वद्धाभिष्टीकाकारैः । तदेतत्सव प्रदर्शितमस्माभिः 'इत्येष मार्गो विदुषाम् ।" इति श्लोकव्याख्यानावसरे इति तत एवं द्रष्टव्यम् । अयमञ्चटोऽपि राजानकज्यानकसूनुः रत्नाकर-कविप्रणीतस्य हरविजयाख्यकाव्यस्य यत् विषमपदोद्दयोताभिधं टिप्पणं तत्कर्तेति ज्ञायते ॥

अयं हि मम्मटोऽनुपमः पण्डितः अत एवानेन प्रणीतोऽयं कान्यप्रकाशग्रन्थः आकर इति न्यव-हियते टीकाकारैः। अत एव च वैयाकरणिसद्धान्तमञ्जूषादी 'तदुक्तं कान्यप्रकाशे' इत्यादिना ग्रन्थेन कान्यप्रकाशमतं स्वकल्पितेऽथें प्रमाणत्वेनोपन्यस्तवन्तो नागोजीमद्दादयः। किं चायं मम्मटो भीमसेनेन सुधासागरे वाग्देवतावतारत्वेन वर्णितः। अपि च तत्रैव सुधासागरे कान्यप्रकाशस्य शैथिल्यमापादयन्तं गोविन्दठक्क्रुकृतं कान्यप्रदीपं युक्तिप्रयुक्तिभिः खण्डियत्वा स्वमतरीत्या कान्यप्रकाशस्य निष्कल्द्धत्वं संस्थाप्योक्तं भीमसेनेन ''तस्माद्रोविन्दमहामहोपाध्यायानाभीष्यीमात्रमवशिष्यते न हि गीर्वाणगुरवोऽपि श्रीवाग्देवतावतारोक्तिम् (मम्मटोक्तिम्) आक्षेप्तुं प्रभवन्ति किं पुनर्मानुषा मशकाः। सृष्ट्रक्तं देवन।यतक्तपञ्चाननैः 'य एषं कुरुते मनो विपदि गौर्वाणां गिरां स वामन इवाम्बरे हरिणलान्छनं वाञ्छिति। छिलाङ्घेषति सिंहिकारमणकेसरं फेरुवत् पतङ्ग इव पावकं नृहारिमावकं धावति॥' इति' इति सप्तमोक्कासे 'उपपरिसरं गोदावर्याः' इत्युदाहरणे (३८८ पृष्ठे) 'चरणत्रपरित्राण०' इत्युदा-हरणे (४१० पृष्ठे)-चेति दिक् ॥

अयं खलु मन्मटोऽनगतस्विशालहर्षयोऽपि मुख्यतया वैयाकरणः । अत एव प्रथमोल्लासे (१९ पृष्ठे) ''नुधेवियाकरणेः'' इत्युक्तं मन्मटेनैव । अत एव च द्वितियोल्लासे ''संकेतितश्चतुर्भेदो जाल्यादिर्जातिरेव वा'' इति १० सूत्रे तहृत्तौ च वैयाकरणसंमतो जाल्यादिरिति पक्षः स्वाभिमतत्वात्प्रथमत एवोपन्यस्तः। किं च दशमोल्लासे (६६४ पृष्ठे) विद्यमानं विरोधालंकारिवभाजकं ''जातिश्चतुर्भिजील्याद्यैः ०००'' इति सूत्रमि जाल्यादिरिति पक्ष एव मूलकृत्मम्मटाभिप्रेत इत्यत्रानुकृत्यं भजते । यद्ययं मन्मटो वैया-करणमतानुयायी न स्यात् । किं तु मीमांसकमतानुयायी नैयायिकमतानुयायी वा स्यात्तदा मीमांसकादि-मते पदार्थचतुष्टयामावेन दशानां विमागानामनुपपत्तो ''ते दश'' इति दशत्वसंख्याकथनपूर्वकं तत्सूत्र-भेवासंगतं स्यात् । अपि च शब्दव्यापारिवचाराख्ये स्वकृतप्रन्थान्तरेऽपि वैयाकरणसंमतं जात्यादि-

१ अहरम् रिणेति । अलकस्रिणेति किचिरपाटः ॥ २ कान्यप्रकाश इह कोऽपीति । 'कान्यप्रकाशदृशकेऽपि' इति कृचिरपाटः ॥ ३ वन्धप्रकारिति । वन्धप्रकारेण रचितस्य निर्मितस्येत्यर्थः । 'कलमी' इति देशमाषाया प्रसिद्ध-स्येति भावः ॥ ४ "सनिः खियामाकरः स्यात्" इत्यमरः ॥ ५ य एप इति । देवनाथभद्दाचार्यकृताया कान्यः क्षेमुद्याख्याया कान्यप्रकाशर्याकायां विद्यमान मन्मरः प्रशासायरं पद्मिदम् । यः एपः लोकिकः प्रकृषः गोरवीणा स्वसंबन्धिनीनाम् मन्मरः पाध्यायसंबन्धिनिति वावत् गिरा कान्यप्रकाशरूपवाचा विपदि विपत्ती अनुपपत्ताः विति वावत् मनः चित्तं कृदते करोति सः वामन इव सर्वत् अम्बरे आकाशे विद्यमानं हरिणलाञ्चनं चन्द्रं बाञ्चिति करेणादातुमिन्छति । तथा पतङ्गः कीर्टविशेष इव पावकम् अग्नि धावति । तथा आवकम् आविसमूह इव नृहिरे नरसिंहं धावतीत्यर्थः ॥ ६ इदयमत्र तत्त्वम् ॥

रिंति पक्षमेव युक्तिप्रयुक्तिमिः संस्थाप्य जातिरेवेति मीमांसकसंमतं पक्षं मन्मटः स्वयमेव निराकृत-वानिति तत्कृतं ग्रन्थान्तरमपि तस्य वैयाकरणत्वं स्पष्टमवगमयति । तथा (२८४ पृष्टे) 'अत्रिङोचन-सभूतज्योतिरुद्रमभासिभिः' इति क्षिष्टपदोदाहरणमपि मम्मटस्य वैयाकरणत्वमेवावेदयति । अन्यया ''सुप्तिंडन्तं पदम्'' ( १।४।१४ ) इति पाणिनिमुनिप्रणीतं पदछक्षणमनादृत्य 'शक्तं पदम्' इति पदलक्षणं कुर्वतां समासे शक्त्यभावं च वदतां नैयायिकादीनां मते 'अत्रिलोचन' इत्यादो समस्ते शवत्य-भावात्पदत्वाभावेन तस्य पदोदाहरणत्वमनुपपन्नमेव स्यात्। एवं (६७९ पृष्ठे) 'भस्मे। दृङ्न ०' इन्तु-दाहरणे 'मुखालोकोच्छेदिनि' इत्यस्य समस्तत्वेन एकपदत्वात् सुखालोकोच्छेदित्वस्यैकपदार्थत्वमुक्तम् तदपि मम्मटस्य वैयाकरणत्वमेव बोधयति । वैयाकरणत्वादेव च मम्मटेनात्र काव्यप्रकाशे वृहप् स्पर्टपु वैयाकरणानां पारिभाषिकराब्दैर्व्यवहारः कृतः । यथा असंगत्यटंकारे ( ७१६ पृष्टे ) ''अपवाटिपप-परिहारेगोत्सर्गस्य व्यवस्थितेः" इति । अत एव च "क्रियायाः प्रतिवेधेऽपि फलव्यक्तिविभावना" इति सूत्रव्याख्यानावसरे ( ६५६ पृष्ठे ) प्रदीपकारैरुक्तम् "वैयाकरणमते क्रियंत्र हेतुरिति क्रियेत्युक्तम् वस्तुतस्तु कारणप्रतिषेधेऽपि विभावना" इति । अत एव च मम्मटेन दशमोह्यासे उपमायाः पूर्णाहुमानि-भागो वैयाकरणमतमवलम्ब्य वाक्यसमासकिप्क्यच्क्यङ्णमुलिदप्रस्थयिकेपविषयतया प्रजिबनानि-विधो ब्युत्पादितः। अत एव च तत्रैव ( ५७९ पृष्टे ) नागोजीमद्याः ''वस्तुतोऽयं पूर्णाल्हप्ताविभागा वाक्यसमासक्यच्क्यङादिप्रत्ययविशेषगोचरतया शब्दशाखन्युत्पत्तिकौशलप्रदर्शनपरवादत शारे न **न्युत्पाद्यतामर्हिति" इति** प्राहुः । एवं चायं मम्मटो वैयाकरणसिद्धान्तानुसार्येव । एवं भद्दोद्दप्रभृतयोऽ-छंकारशास्त्रनिर्मातारः । प्राक्रोऽपि वैयाकरणसिद्धान्तानुसारिण एवेति प्रपन्नयिप्यतेऽस्माभिर्नप्रमे प्रयहे इति तत एव द्रष्टव्यम्। किं बहुना यदेव वैयाकरणानां मतं तदेवालंकारिकाणां मतम्। अत एव परिसं-ख्याळंकारे (७०३ पृष्ठे) नागोजीभद्दैरुक्तम् "नियमोऽप्यत्र दर्शने (अस्मिनलंकारशासे ) उक्तलक्ष-णाक्रान्तत्वात्परिसंख्यैव'' इति । उक्तं च 'शरत्कालसमुल्लासि०' इत्युदाहरणीयवृत्तिग्रन्थन्यान्यानाय-सरे ( २८४ पृष्ठे ) तैरेव नागोजीमहै: "वैयाकरणनये इवालंकारिकरिप वृत्तावेकार्याभावाज्ञीकारात्" इति । उक्तं च कुवल्यानन्दटीकायामलंकारचन्द्रिकायां तुल्ययोगितालंकारे वैद्यनायेनापि "एवमन्य-भावस्य कथं गुणविहर्भावः जातिकियाद्रव्यातिरिक्तस्यैव 'चतुष्ट्यो शब्दानां प्रवृत्तिः' इति पद्दिः वैयाकरणैस्तदनुसारिभिश्वारंकारिकैर्गुणत्वाङ्गीकारात्" इति । उक्तं च प्रथमोहासे ( १९ पृष्टे ) मग्म-टमैट्टेरेव "बुधैर्वैयाकरणैः ००० शब्दस्य व्वनिरिति व्यवहारः कृतः ततस्तन्मतानुसारिनिगर्नेरि ( अलंकारिकैरपि )" इति । किंच ( ५८७ पृष्ठे ) लिम्पर्ताव०' इत्युदाहरणे "व्यापनादि लेपना-दिरूपतया संभावितम्'' इति प्रन्थेन क्रियास्वरूपोस्प्रेक्षास्थापनपूर्वकं छेपनवर्तृतादा म्यास्त्रेक्षाणः वर्षणकर्तृतादात्म्योत्प्रेक्षायाश्च निरसनं कृतम् तदिप वैयाकरणानां नये इवालंकारिकाणा नयेऽपि निः यामुख्यविशेष्यकवोधमेव व्यनक्ति न तु नैयायिकनये इव कर्तृमुख्यिवशेष्यकवोधम्। अत एव व्यन्या-दर्शे दण्डिनापि तस्मिनेवोदाहरणे "कर्ता यद्युपमानं स्यात्००" इति प्रन्थेन कर्तुरुपमायानुपमानत्या अन्वयं निराकृत्योपमाया निराकरणं कृतम् । तदेतदप्यस्माभिः 'विम्पतीव ॰ इम्युदार् रणे प्रदर्भिन मिति तंत्रेव द्रष्टव्यम्। अपि चोपमाप्रकरणे (५४२ पृष्ठे) प्रदर्शितः "अलंकारिकाणानि साद्ययं पडाणी-न्तरम् न तु साधारणधर्मरूपम्" इति रसगङ्गाधरप्रन्यः "अपिना वेदाकरणादिसनुद्यः" इति तः न

९ अब दर्शने इति । 'दैयाकरणदशने इव' इति शेदः ॥ म० २

काप्रन्थोऽपि यदेव वैयाकरणमतं तदेवाळंकारिकाणां मतमिति सूचयति । एवं 'भद्रात्मनः ०' इत्यु-दाहरणे (६८ पृष्ठे ) संदर्शितः ''मुख्यार्थबाधग्रहनिरपेक्षबोधजनको मुख्यार्थसंबद्धासंबद्धसाधारणः प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषयको वक्त्रादिवैशिष्टयज्ञानप्रतिमानुद्वुद्धः संस्कार्विशेषो व्यञ्जना । अत एव 'च वा' इस्रादिनिपातानां द्योतकत्वं स्फोटस्य व्यङ्गयता च िमर्तृ हिर्यादिभिरुक्ता । द्योतकत्वं च क्वचित्समभिन्याहृतपदीयशक्तिन्यञ्जकत्वमिति वैयाकरणानामप्येतंस्वीकार आवश्यकः" इति आका-ङ्क्षावादोक्तवैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषाग्रन्थोऽपि वैयाकरणानामछंकारिकाणां च मतस्यैक्यमेव द्योतयति । तदेतत्सर्वमभिग्नेत्यैवाभिज्ञाः 'इदमलंकारशास्त्रं व्याकरणशास्त्रस्यैव परिशिष्टो भागः' इति 'व्याकरण-शास्रस्यैव पुच्छभूतमिदं शास्त्रम्' इति च वदन्ति । युक्यं चैतम् । अत एव व्याकरणशास्त्रेण साधुत्वे-नान्वाख्यातानामपि शब्दानां प्रयोगनियमः प्रयोगनिषेधश्वानेन शास्रेण विधीयते । तत्र प्रयोगनियमो यथा 'अनङ्गमङ्गळ०' इत्युदाहरणे ( २६७ पृष्ठे ) कार्तार्थ्यमिति श्रुतिकटुः शब्दः सहदयैः रौद्रादिरसे एव प्रयोक्तब्यः न तु शुङ्गारादौ रसे इति । एवं रणितकणितशिक्षितगुक्षितादिशब्दाः (३६४ पृष्ठे) यथाक्रमं मञ्जीररश्चनाघण्टाभ्रमरादिष्वनिष्वेव प्रयोज्याः नान्यत्र । तथा रवादिशब्दाः (३६५ पृष्ठे ) मण्डकादिशब्देष्वेव प्रयोक्तन्याः न तु सिंहनादादाविति । तथा अश्वीलादिशन्दाः (४२१ पृष्ठे) सुर-तारम्भगोष्ठयादावेव प्रयोक्तब्याः नान्यत्रेति । तथा प्राम्यादयोऽपि ( ४२६ पृष्ठे ) विदूषकाद्युक्तावे-वानगणा नान्यत्रेति यथायथं प्रयोगनियमो बोध्यः । प्रयोगनिषेधो यथा 'यथायं दारुणाचारः' इत्यु-दाहरणे ( २७१ पृष्ठे ) दैवतशब्दः पुंस्यामातोऽपि विदग्धेर्न प्रयोज्य इति । एवं कर्णावतंसादि-शब्दानां ( ४०६ पष्ठे ) जघनकाञ्च्यादिशब्दानां ( ४०९ पृष्ठे ) च तुल्येऽपि पौनरुक्त्ये कर्णावतं-सादयः पण्डितैः प्रयोक्तं योग्याः न तु जघनकाञ्च्यादय इति यथायथं प्रयोगनिषेधोऽनगन्तन्यः । अत एव च वैयाकरणशिरोमणिना महिकविना तृतीयं प्रसन्नकाण्डं स्वकृतमहिकाव्ये प्रवेशितम्। तथाहि। महिकान्यस्य द्वाविंशतिः सर्गाः । ते प्रकीर्णाधिकारप्रसन्नतिङन्तकाण्डैश्रतुर्धा विभक्ताः । तत्र प्रथमे प्रकीर्णकाण्डे व्याकरणशास्त्रानुसारेण सामान्यविशेषकार्याण्यदाहरणद्वारा प्रदर्शितानि । द्वितीयेऽधि-कारकाण्डे पाणिनीयाष्ट्रकान्तर्गताधिकारानुसारेण कार्याण्यदाहृतानि । तृतीय प्रसन्नकाण्डे साहित्यशा-स्नानुसारतः अनुप्रासयमकादिशव्दालंकारा उपमाद्यर्थालंकारा माधुर्यादिगुणाश्च संदर्शिताः । चतुर्थे ति-**ड**न्तकाण्डे सर्वेषु लकारेपु नियतान्यपोदितानि च धातुरूपाणि संकलितानि । यदीदमलंकारशास्त्रं व्या-करणशास्त्रान्तःपाति न भवेत्तदा व्याकरणार्थनिरूपणैकतात्पर्येऽस्मिन्काव्ये व्याकरणशास्त्रानुसार्युदा-हरणप्रपञ्चप्रदर्शनप्रसङ्गेऽनुप्रासादीनामलंकाराणां माधुर्यादीनां गुणानां च प्रदर्शनं किंप्रसङ्गकं स्यात । उक्तं च भट्टिकान्यटीकायां जयमङ्गलाख्यायां प्रसन्नकाण्डारम्भे जयमङ्गलेनापि ''शब्दलक्षणमुक्तमपि छक्षयन् काव्य**छक्षणार्थं प्रसन्नकाण्डमुच्यते का**व्यस्य प्रसन्नत्वात्'' इति । किमत्र बहुना कथनेन यदयं भिंदिकाविः स्वयमेव द्वाविंदो सर्गे ''दीर्पंतुल्यः प्रवन्घोऽयं शब्दलक्षणचक्षुषाम् । हस्तामर्श इवान्धानां

१ उक्तेति । वाक्यपदीयाद्विति सावः ॥ २ वैयाकरणानामपिति । अपिना अलंकारिकाणा समुख्यः ॥ ३ एतस्विकारः व्यक्षनास्वीकारः ॥ ४ अत एव चेति । अस्य शाखस्य व्याकरणपरिशिष्टतादेव चेत्यर्थः ॥ ५ व्याकरणार्थेत्यादि । तदुक्तं प्रसङ्गवशात्काव्यप्रकाशटीकायां विद्यासागरभट्टाचार्यैः "भट्टिकाव्यस्य व्याकरणार्थः विस्पणेकतात्पर्यस्य" इति तद्व्यस्मत्कृतटीकाया (२९८ पृष्ठे ) प्रदर्शितमिति तन्नेव द्रष्टव्यम् ॥ ६ अयं प्रवन्धो महाकाव्यसंज्ञकः । प्रवच्यते विरच्यते इति रुखा । शब्दलक्षणमेव चक्षुर्येषा तेषा दीपतुल्यः । अत एवै-तत्काव्याधिगमात्स्वात्क्रचेणान्यानिषि शब्दान् प्रयोक्तुं क्षमत्वात् । व्याकरणाहते विना हस्तामर्शे इवान्धान्। इस्तामर्शे इवाववोधः । यथा अन्धानां हस्तेन घटपटादिवत् स्वपरामृश्यसंस्थानमात्रपरिज्ञानं न यथावस्थितस्वद्भपर्यः

भवेद्याकरणाद्रते ॥" इति ३३ स्त्रोकेन स्वकाव्यस्य साहित्यशास्तानुसार्यं हकारादिदर्शकत्यापि व्याक्त-रणविदेकादरणीयत्वं दर्शितवान् । कि चोक्तस्त्रोकस्य जयमङ्गठेन "य एव व्याकरणमधीतवान् तस्यैवात्र (काव्ये) आदरो युक्त इति दर्शयन्नाह दीपतुल्य इत्यादि" इत्यवतरणवाक्त्यमपि दिशितम् । तस्मादिदं शास्त्रं व्याकरणस्यैव पुच्छभूतम् न तु न्यायादेभीमांसादेवी शास्त्रत्य । अन्यथा न्यायादि-शास्त्रे कण्ठरवेणैव निरासितायाः मीमांसादिशास्त्रे नामतोऽप्यश्रूयमाणायाः व्यक्षनायाः खपुष्पायमाण-तया व्यक्षकशब्दस्य व्यङ्गर्यार्थस्य चाभावेनात्र 'वाचको ठाक्षणिको व्यक्षकथ्ये इति त्रिविधस्य शब्दस्य 'वाच्यो ठक्ष्यो व्यङ्गपश्चर्य इति त्रिविधस्यार्थस्य 'अभिधा ठक्षणा व्यक्षना च' इति त्रिविधस्यार्थस्य 'वाच्यो ठक्ष्यो व्यङ्गपश्चर्य इति त्रिविधस्यार्थस्य 'अभिधा ठक्षणा व्यक्षना च' इति त्रिविधस्यार्थस्य 'वाच्ये प्रतिपादनं कथं संभवेदिति विदांकुर्वन्तु विद्वांसः ॥

कान्यप्रकाशस्य त्रयोंऽशा कारिका वृत्तिरुदाहरणं चेति । कारिकेंव सूत्रनाम्ना व्यपिट्यते अत एव पिरसंख्याळंकारे (७०३ पृष्ठे ३० पङ्क्षो) महेश्वरमद्दाचार्यक्रते काव्यप्रकाशादर्शे "उदा-हरणेषु दृष्टत्वारसूत्रानुक्तमपि प्रभेदद्वयमाह" इति उत्तराळकारे (७०९ पृष्ठे १६ प्रन्ते ) भामसेन-कृते सुधासागरे "सूत्रे प्रश्नोत्तरपदं पूर्वापरवाक्योपळक्षकम्" इति एकावल्यळंकारे (७३० पृष्ठे १५ पङ्क्षो) वैद्यनायकृतायां प्रभायां "सूत्राक्षराननुसाराचोपेक्ष्यम्" इति सदेहसंकराळंकारे वयनायकृतायां कुवळ्यानन्दचन्द्रिकायां "स्फुटमेकत्वविषये शब्दार्थाळकृतिद्वयम् इति सृत्रेणेत्यर्थः" इति विषमाळंकारे (७२२ पृष्ठे ७ पङ्क्षो) गोविंदठकुरकृते काव्यप्रदीपे "सूत्रे विभागः उपळक्षणपरः" इति तत्रेव नागोजीभद्रकृते उद्दयोते "एवमन्याळंकारसूत्रेष्विप विभागः उपळक्षणपरतया योच्यम्" इति प्रतीपाळंकारे (७३८ पृष्ठे १० पङ्क्षो) काव्यप्रदीपे "सूत्रं चोपळक्षणपरतया योच्यम्" इति अतद्गुणाळंकारे (७४८ पृष्ठे ९ पङ्क्षो) काव्यप्रदीपे "अत्र सूत्रे प्रकृतिमाप्रकृतमुच्यते" इति चोक्तमिति दिक् । एतासां कारिकाणां सूत्रत्वेन व्यवहारादेव तद्याख्यानभूताया मन्मदोन्तः कृति चोक्तमिति दिक् । एतासां कारिकाणां सूत्रत्वेन व्यवहारादेव तद्याख्यानभूताया मन्मदोन्तः । यथा पाणिनिसूत्रव्याख्यायाः काशिका वृत्तिरिति । यथा वा वामनसूत्रवृत्तिरिति । अत एव संसुष्ट्यळंकारे (७५४ पृष्ठे ६ पङ्क्षो) 'एकत्र शब्दभागे एव' इत्यस्याः सूत्रव्याख्यानमूत्रपर्धाक्रवाया वृत्तिरित वोध्यम् ॥

ताश्च कारिकाः १४२ संख्याङ्काः सूत्राणि च २१२ संख्याकानि । तत्रं सर्वासामपि कारिकाणा परिकराछंकारपर्यन्तायाः वृत्तेः तत्पर्यन्तस्योदाहरणोपन्यासस्य च कर्ता मम्मट एव । परं तु उज्ञ-हरणानि प्रायोऽन्यदीयान्येव गृहीतानि न तु स्वकृतानि ॥

अत्र विवरणकारा अपि ''कान्यप्रकाशस्य द्वावंशी कारिका यृत्तिधेति । 'भरतमुनिप्रणांता यः कारिका सा अलंकारसूत्रनाम्ना न्यविद्यते मम्मटप्रणीता तु वृत्तिः सेव कान्यप्रवाशनामभार् दि वङ्गीयानां प्रवादः । स चाविचारविजृश्मित एव । यदि कारिकाकृत् भरतगृनिः स्यातदः चतुः स्या

रिज्ञानं एवमनधीतव्याकरणानाः न शब्दरवस्यपरितानं अन्यत्र शब्द्धरणात् तत्रन्य सरहरूपापनि होत् राजे प्रातः न्यशब्दप्रयोगं इति ॥

<sup>9</sup> अन्यथा कथ प्रतिपादनं समयेदित्यन्वयो दोष्यः ॥ २ इत् तु कृष्यत्यापन्द्रपत्द्रिकारणेर द्वा गा । १ फिक्का च विवरणात्मको गयनयः शब्दसंदोहो दास्यसमृहो दा ॥ ४ फिक्काग्रह रह्याण रहार्यः द्वारित है । इति वामनः ॥ ५ तत्रेति । कारिकावृत्युदाहरणेषु मध्ये इत्यर्थः ॥

(८७ पृष्ठे ) कारिकया उक्तस्यार्थस्य प्रमाणतया 'उक्तं हि भरतेन' इत्यादिना भरतोक्तिरुद्धता न स्यात् । मः खल्वनुन्मत्तस्तदुक्तावेव तदुक्ति प्रमाणतया उपन्यस्यति । अपि च नाट्यसूत्रकृदेव भरतः प्रसङ्गात् रसादिविषयकाण्यपि सूत्राण्येव प्रणिनाय न त्वळंकारसूत्राण्यपि । अत एव नाट्याचार्यतयैव तस्य प्रसिद्धिः । अलंकारसूत्रतया प्रसिद्धं द्वयमवाधिगतमस्माभिः एकं शौद्धोदैनिकृतम् अपरं वामन-कृतम् । किं तु शोद्घोदनिसूत्रोक्तकान्यछक्षणविछक्षणं कान्यछक्षणमाविष्कुर्वन् वामनसूत्रं च (४७१ पृष्ठे ) दूषयन् मम्मटो नानयोः प्रामाण्यमङ्गीचकार । ततश्च 'वृत्तिकृन्मम्मट एव कारिकामपि प्रणि-नाय' इति पाश्चात्यानां प्रवाद एव साधीयान् । कारिकयानुक्ताया अपि वृत्युपदर्शितमालोपमायाः दृष्टान्ततामुद्भावयन्ती 'माला तु पूर्ववत्' (५९९ पृष्ठे ) कारिकैवास्य प्रवादस्य प्रामाण्यं व्यवस्थान् पयति । एषा हि 'पूर्ववत्' इत्यनेन मालोपमायाः पूर्वोक्ततां व्यनिकत । न च मालोपमा कारिकया पूर्वमुक्ता किंतु वृत्त्यैवेति । अत्रानुकूळानि बहूनि प्रन्थकृछिखनानि सन्ति । तथाहि । यतु 'येनास्य-म्युदितेन ००' इत्यत्र (६२३ पृष्ठे) समासोक्तिरनुग्राहिकोति मम्मटभट्टैरुक्तम् तत्र विचार्यते । अत्र विशेषणमहिम्रा प्रतीयमानः कापुरुपवृत्तान्तः किं प्रस्तुतः आहोखिदप्रस्तुतः। आचे समासोक्ते-र्विषयं एव नास्ति 'परोक्तिभेंदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिः' (६११ पृष्ठे ) इति समासोक्तेर्र्छक्षणस्य तैरेवोक्तत्वात् इति रसगङ्गाधरः । 'प्रथमं कारणं विवक्षः सावतरणिकां कारिकामाह अस्य कारण-माह शक्तिनिपुणता इति' इति निदर्शनम् । 'दुरितशान्तये प्रन्यकृत् संस्तौति नियतिकृतेति' इति कान्यप्रदीपन्याख्यानावसरे 'प्रन्यकुन्मम्मटः' इत्युद्द्योतः । 'तच्च तददोषौ शब्दार्थौ ००० इति प्रकाशकारेणोक्तम्' इति रसप्रदीपः" ईत्याहुः । किं,च "अथ मम्मटाचार्यः स्वकृतकाव्यरूपः सूत्रारम्भरचितं स्वस्वरूपसूचकं मङ्गळं स्वीयमनुस्मरन्नाह प्रन्थारम्भे इति । अत्र सूत्रकारो वृत्तिकारश्चेक एवेति तत्त्वम् । उक्तं च प्रागस्माभिर्ग्रन्थकारवर्णनायाम् । किं च नायमाचार्यो मानुषः किं तु वाग्देवतैव प्रमाणं तु प्रन्थस्याङोकिकत्वम्" इति भीमसेनकृतसुधासागरोऽप्यत्रानुकूङ इति दिक् । एतेन 'नियतिकृतनियमरहिताम् ०००' इत्यादिकारिकाः व्याचिख्यासुना विद्याभूषणेन साहित्य-कौमुद्याख्यप्रन्थारम्भे 'सूत्राणां भरतमुनीशवर्णितानां वृत्तीनां मितवपुषां कृतौ ममास्याम् । छक्ष्याणां हरिगुणशालिनां च सत्त्वात्कुर्वन्तु प्रगुणिधयो वतावधानम् ॥' इति श्लोके कान्यप्रकाशसूत्राणां भरतमुनिप्रणीतत्वं यद्वर्णितम् तत्तु दूरत एवापास्तमिति प्रमाणविदो बहुश्रुता विभावयन्तु ॥

सत्यं मम्मट एव कारिकाकृत् किं तु नासी सर्वा अभिनवाः कारिकाश्वकार काचिद्विकछा काचिच अंशतो विकछां कृत्वान्यकृतिमपि (तत्तत्कृतीनां नामान्यनृष्ठिख्यैव) स्वकृतावन्तर्भावयामास । तथाहि । "शृङ्गारहास्यकरुण" (९८ पृष्ठे) इत्यादिकम् "रितर्हासश्च शोकश्च" (१११ पृष्ठे) इत्यादिकं च भरतमुनिप्रणीतं संगीतनाट्यशाख्वश्चोकम् "कर्णावतंसादिपदे" (४०६ पृष्ठे) इत्यादिकं वामनसूत्रवृत्तिस्थं श्चोकं च अविकछमेव खकृतेः कारिकाया अन्तश्चिक्षेप । व्यभिचारिभावविभाज-

१ 'यं नाट्यवेदं वेदेभ्यः सारमादाय ब्रह्मा कतवान् यसंबद्धमिनयं भरतश्यकार' इति दशरूपकम् ॥ २ '०००भरतमप्यादिकृतिनं नाट्याचार्यं नमस्कृषः' इति नाट्यप्रकाशः ॥ ३ अलंकार्रावद्यायाः सूत्रकारो भगवान् शोद्घोटनिः काव्यस्य स्वरूपमाह काव्य रसादिसद्वाक्यम्' इत्यलकारशेखरः ॥ ४ '००० काव्यालंकार-स्त्राणा स्वार्था वृत्तिर्विधीयते' इति वामनस्त्रवृत्तिः ॥ ५ अवतर्राणका तु वृत्तिरूपा तथा च येनेव वृत्तिरकारि तेनेव कारिकृत्यायाति वृत्तिरुत्तु मम्मट एवेति सर्वमिद विवरणकारेरेव स्पष्टीकृतम् ॥ ६ 'अत्र विवरणकारा अपि इत्याहः' इति संबन्यः ॥

कानि निर्वेदग्छानिशङ्काएयाः" (११२ पृष्ठे ) इत्यादानि भरतस्त्राण्यपि 'प्रयान्ति रसस्तपतान्' इत्यन्त्यमंशं 'समाएयातास्तु नामतः' इत्यन्यथा कृत्वा स्वसूत्रत्वेन जप्राहेति इति बोध्यम् ॥

८. काव्यप्रकाशस्योल्लासामिधेयाः दश विभागाः । ते च "तददोपौ शब्दार्थां सगुणावनल्यनी पुनः कापि" (१३ पृष्ठे) इति काव्यलक्षणं विधाय तदनुरोधेनैव प्रणीताः । तथाहि । प्रथमे उहासे मङ्गलाचरणानन्तरं क्रमेण काव्यस्य फलं कारणं ''तददोषी शब्दार्थी'' इत्यादिना स्वरूपं च निगर-पितम् । अनन्तरं काव्यमेदस्य जिज्ञासितत्वात् उत्तममध्यमाधमरूपितविधमेदोऽपि न्यर्पि । तत. ''राब्दार्थी कान्यम्'' इत्युक्तत्वात् शब्दार्थभागादेरपि जिज्ञासितत्वेन द्वितीये उल्लासे शब्दार्थविभागः आर्थी व्यक्षना वाचकराब्दः मतभेदेन संकेतितार्थः अभिधा रुक्षणा रुक्षणामूरा व्यञ्जना अभिधानृत्य **ब्यञ्जना च न्यरूपि । ततोऽर्थस्य ब्यञ्जकता कथमित्याकाङ्कायां तृतीये उद्घासेऽर्यस्य ब्य**ज्जकता न्यरूपि । ततः उत्तमकान्यप्रभेदानां जिज्ञासितत्वात् चतुर्थे उल्लासे १०१५५ संस्याकाः प्वनिकात्य प्रभेदाः रसभावादयश्च निरूपिताः । ततो मध्यमकाब्यप्रभेदानां जिज्ञासितत्वात् प्रज्ञां उद्यास ४५१५८४ संख्याकाः गुणीभूतव्यङ्गयकाव्यप्रभेदाः प्रसङ्गात् व्यञ्जनायृत्तिसस्यापनयुक्तनयः निरूपिताः । ततोऽधमकाव्यप्रभेदिजिज्ञासायां षष्ठे उल्लासे चित्रकाव्यप्रभेदयोः खरूपं निर्दितस् । ततः कान्यलक्षणे दोषाणां प्रागुपादानात् सप्तमे उल्लासे सप्ततिसंख्याकाः (१६ ण्टदोपा २६ वाक्यदोषाः २३ अर्थदोषाः १० रसदोषाः ) दोपाः निरूपिताः । कुत्रचित्तेपामदोपनापि निर-पिता । ततः 'सगुणौ' इति विशेषणाद्रुणनिरूपणस्याकाङ्किततया अप्टमे उल्लासे गुणटक्षणम् 'गुणा-छंकारयोर्नास्ति भेदः' इति वदतां केपांचिन्मतं निराकर्तुम् अलंकारलक्षणम् माधुयाजः प्रसादानना-स्त्रयो गुणाः वामनोक्तदशविधगुणानां स्वोक्तगुणेष्वन्तर्भावश्वेत्येतानि निरूपिनानि । ततः काद्य-छक्षणे 'अनलंकृती' इति विशेषणात् अलंकाराणां जिज्ञासितत्वात् तत्रापि शम्दस्य प्रापम्यात् कान्यलक्षणे प्रागुपादानाच नवमे उल्लासे वक्रोक्सादयो रीतिसहिताः पट् शब्दालंकाराः निरापिता । ततोऽर्थालंकाराणामुपस्थितत्वात् दशमे उल्लासे उपमादयः एकपष्टिसंख्याकाः अर्थालकाराः निर्-पिताः वामनायुक्तानामळंकारदोषाणां स्वोक्तेषु दोपेष्वन्तर्भावथ निरूपित इति ॥

तदेतदाहुर्विस्तरेण सुधासागरे ग्रन्थसमाप्तौ भीमसेना अपि । तयाहि ।

"त्रिभिविंशेषेणैः कान्यं शन्दार्थयुगलं स्मृतम् । पैट्फलोत्पादकं चास्यं कारणं त्रिविधं मतम् ॥ १ ॥ स्वयं चापि त्रिधा प्रोक्तं प्रभेदा वहवो मताः । शन्दोऽर्यश्च त्रिधा प्रोक्तो वृत्त्या सापि त्रिधा मता ॥ २ ॥ शक्तिरिच्छेश्वरीया सुप्रसिद्धा लक्षणापि च । व्यञ्जना तु विद्ग्यैकवेद्यात्र प्रतिपादिता ॥ ३ ॥ षड्विधा लक्षणा चात्र व्यञ्जना बहुघोदिता । स्वतः शब्दश्वतुर्धा स्याज्ञात्यादिः सर्वसंमतः ॥ ४ ॥

१ एतेषु ध्वनिकान्यप्रभेदेषु मध्ये थे शुद्धमेडास्तेऽत्रेष प्रच्छेऽधरतात प्रदर्शित्रपान हते. २ अद्रोषो सगुणो सालंकाराविति त्रिभिविरोपणिरित्यर्थः ॥ ३ "काष्य परानेऽधिकते" (६ ८९) हाल हता. १ तानि पट् फलानि ॥ ४ काष्यस्य ॥ ५ काष्यम् ॥ मृत्या उपाधिन्येन हिन्दून्ता विकास विकास । ७ वृत्तिरापि ॥

प्रभुसंमित इत्यादिशब्दोऽत्र कथितस्त्रिधा । नागरादिपदं चात्र त्रिधात्रैव प्रदर्शितम् ॥ ५ ॥ परिवृत्तिसहः शब्दः परिवृत्त्यसहस्तथा । विभावो द्विविधश्चात्रानुमावा बहुधा मताः ॥ ६ ॥ संचारिणखयस्त्रिशद्रसस्तु नवधा स्मृतः । रत्यादयः स्थायिभावास्तावन्तोऽष्टौ तु सान्विकाः ॥ ७ ॥ भावोऽय भावाभासश्च बहुधा समुदाहृतः । भावस्य शान्तिरुदयः संधिः शबलता तथा।। ८॥ श्रुतिकद्वादयो दोषाः पदस्योक्ता हि षोडश । क्लिष्टादि त्रितयं तत्र समस्तस्यैव नान्यथा ॥ ९ ॥ अपास्य च्युतसंस्कारमसमर्थे निरर्थकम् । वाक्येऽपि दोषाः सन्स्रेते पदस्यांशेऽपि केचन ॥ १० ॥ प्रतिकू छवर्णमुख्या वाक्य एवैकविंशतिः । अर्थदोषा ह्यपुष्टाद्यास्त्रयोविंशतिसंख्यकाः ॥ ११ ॥ रसदोषा दश प्रोक्ताः सर्वे दोषास्तु सप्ततिः । माधुर्यैजिःप्रसादाख्यास्त्रय एव गुणा मताः ॥ १२ ॥ दिन्यादिभेदात्प्रकृतिः षड्विंशद्दा प्रकीर्तिता । वैदर्भाप्रमुखा रोतिस्त्रिधात्रांपि प्रदर्शिता ॥ १३ ॥ श्च्दालंकृतयः षट् च वक्रोक्त्याचा उदाहृताः । अर्थालंकतयस्त्वेकषष्टिसंख्याः प्रकीर्तिताः ॥ १४ ॥" इति ॥

चतुर्थोद्धासे निरूपितानां ध्वानिकान्यप्रमेदानां ये शुद्धमेदास्ते एवम् । ध्वनेर्लक्षणाभिधाम् इत्वेन अविवक्षितवाच्यविवक्षितान्यपरवाच्याख्यौ प्रथमं द्वौ भेदौ । अविवक्षितवाच्यस्य अर्थान्तरसंक्रमितान्यन्तिरस्कृतवाच्यतया द्विविधस्य वाक्यपदगतत्वेन द्वैविध्ये चातुर्विध्यम् । विवक्षितान्यपरवाच्यस्य संलक्ष्यक्रमन्यङ्गयासंलक्ष्यक्रमन्यङ्गयतया द्वौ भेदौ । संलक्ष्यक्रमन्यङ्गये शर्थस्य स्वतःसंभवित्वेन त्या द्वैविध्ये वाक्यपदगतत्वेन चातुर्विध्यम् । अर्थशिक्तम् ले संलक्ष्यक्रमन्यङ्गये अर्थस्य स्वतःसंभवित्वेन किष्ठियो वाक्यपदगतत्वेन चातुर्विध्यम् । अर्थशिक्तम् चे त्रविध्यम् । त्रिविधस्यापि वस्त्वलंकार्रू पत्या द्वैविध्ये षाद्विधत्वम् । पाद्विधस्यापि व्यङ्गयन्यञ्जकतया द्वैविध्ये द्वादशिवधत्वम् । द्वादशिवधस्यापि प्रवन्धगतत्वेन वाक्यगतत्वेन पदगतत्वेन त्रैविध्ये षट्विशत्वम् । द्वादशिवधस्यापि प्रवन्धगतत्वेन वाक्यगतत्वेन पदगतत्वेन त्रैविध्ये पट्विशत्वमत्रोर्श्वेद्वाः । असंलक्ष्यक्रमन्यङ्गयो रसादिध्वनिः प्रवन्धवाक्यपदपदेकदेशरचनावर्णगतत्वेन षाद्विधः । एवं विवक्षितान्यपरवाच्यच्वनेः ध्वनेः सप्तचत्वारिशद्वेद्वाः । अविविधितवाच्यभेदेश्वतुर्भिः सद्व ध्वनेः प्रथमं शुद्धा एकपञ्चाराद्वेदाः । एतेषां शुद्धानामेकपञ्चाराद्वेदानां नामधयानि तु "पदगतार्थन्तरसंक्रमिताविवधितवाच्यध्वनिः १ । वाक्यगतार्थन्तरसंक्रमिताविवधितवाच्यध्वनिः २ । पदगतात्यन्तिरस्कृताविवधितवाच्यध्वनिः १ । वाक्यगतात्यन्तिरस्कृताविवधितवाच्यध्वनिः १ । पदगतात्यन्तितरस्कृताविवधितवाच्यध्वनिः १ । पदगतात्यन्तिरस्कृताविवधितवाच्यध्वनिः १ । पदगतात्वन्तिः

गतशब्दशक्तिम्लसंलक्ष्यत्रमालंकारष्वनिः ६ । वाक्यगतशब्दशक्तिम्लसंलक्ष्यक्रमवस्तुष्वनिः ७ । वाक्यगतशब्दशाक्तिमूळसंळक्ष्यक्रमाळंकारव्यनिः ८। पदगतस्वतः सिद्धार्यशक्तिमूटो वस्तुनां वस्तुप्वनि ९। पदगतस्वतःसिद्धार्थशक्तिमूळो वस्तुनाळंकारव्वनिः१९। पदगतस्वतःसिद्धार्थशक्तिग्रोऽङंकारेणा-लंकारच्चिनः ११। पदगतस्रतःसिद्धार्थशक्तिम्लोऽलंकारेण वस्तुच्चिनः १३। वाक्यगतस्त्रतःसिद्धार्थ-शक्तिमूळो वस्तुना वस्तुष्वनिः १३ । वाक्यगतस्त्रतःसिद्धार्थशक्तिमूळो वस्तुनाळकार्ध्वनिः १४ । वाक्यगतस्वतःसिद्धार्थशक्तिम्लोऽलंकारेणालंकारष्विनः १५। वाक्यगतस्वतःसिद्धार्थशक्तिम्लोऽलंका-रेण वस्तुष्वनिः १६। प्रवन्धगतस्वत सिद्धार्थशक्तिमूटो वस्तुना वस्तुष्वनिः १७। प्रवन्धगतस्वत -सिद्धार्थशाक्तिमूळो वस्तुनाळंकारध्वनिः १८ । प्रवन्धगतस्वत सिद्धार्थशक्तिम्ळोऽळंकारेणालंकार्ध्वनिः १९। प्रवन्धगतस्वतःसिद्धार्थशक्तिमूलोऽलंकारेण वस्तुष्विन २०। पदगतकविद्यीटोक्तिसिन्सर्थराक्ति-मूळो वस्तुना वस्तुष्विनः २१। पदगतकविष्रौढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूळो वस्तुनालकार विनः २२। पद-गतकविप्रौढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूळोऽळंकारेणाळंकारघ्वनिः २३। पदंगतकविष्ठाढेक्तिसिद्धार्थशन्तिमृतेऽ-<mark>ळंकारेण वस्तुष्वनिः २३।</mark> वाक्यगतकविष्रौढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूळो वस्तुना ्वस्तुष्यनिः २५। यस्य-गतक्वित्रौढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूळो वस्तुनाळकार्ध्वनिः २६। वाक्यगतकवित्रौटोक्तिसिद्धार्थमितः गुनाड-छंकारेणाळंकारप्वनिः ६७ । वाक्यगतकविष्रौढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमृळोऽळंकारेण वस्तुप्वनिः २८। प्रवन्धगतकविप्रौढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूळो वस्तुना वस्तुष्वनिः २९। प्रवन्धगतकविप्रौटोक्तिनिस्पर्धिन शक्तिम्लो वस्तुनालंकारध्वनिः ३०। प्रवन्धगतकविप्राँढोक्तिसिद्धार्थशक्तिम्लोऽलकारेणा कारणि ३१ । प्रवन्धगतकाविप्रौढोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूळोऽळंकारेण वस्तुध्वनिः ३२ । पदगतकाविनियदेनियन सिद्धार्थशक्तिमूळो वस्तुना वस्तुष्वनिः ३३। पदगतकविनिवद्धोक्तिसिद्धार्थशक्तिमूळे। वस्तुनाट र १-ष्वनिः ३४ । पदगतकविनिवद्योक्तिसिद्धार्थशाक्तिमूलोऽलकारेणालंकारष्यनिः ३५ । पदगतकिनिः द्योक्तिसिद्धार्थशक्तिमूळोऽळंकारेण वस्तुध्वनिः ३६ । वाक्यगतकविनिवद्योक्तिसिद्धार्थशक्तिमूटेः वस्तनः वस्तुष्वनिः ३७। वाक्यगतकविनिवद्योक्तिसिद्धार्थशक्तिमूळी वस्तुनालंकारष्ट्रानिः ३८। यास्यग-किविनिवद्योक्तिसिद्धार्थशक्तिमूळोऽछंकारेणाछंकारध्वनिः ३९ । वाक्यगतकविनिवद्योक्तिसिरा रेनालिन मूळोऽळंकारेण वस्तुष्विनः ४०। प्रवन्धगतकविनिवद्योक्तिसिद्धार्थशक्तिमृटो यस्तुना वन्तुरानिः ४१। प्रत्रन्धगतकानिनवद्योक्तिसिद्धार्थशक्तिमूलो वस्तुनालंकारष्ट्रनिः ४२ । प्रदन्धगतकिनियद्धार क्तिसिद्धार्थशक्तिमूळोऽळंकारेणाळंकारध्वनिः ४३ । प्रवन्थगतकविनिवद्योक्तिसिद्धार्थशिकार्रशा छंकारेण वस्तुष्वनिः ४४ । प्रवन्धगतासरुक्ष्यक्रमन्यङ्गयो रसादिष्वनिः ४५ । वाक्यगतासंबह्यकर-**च्यङ्गयो रसादिष्वनिः ४६। पदगतासं**रुक्ष्यक्रमन्यङ्गयो रसादिष्वनिः ४७। पदैयदेगगनासंतः उन क्रमन्यङ्गयो रसादिष्वनिः ४८ । रचनागतासंबस्यक्रमन्यङ्गो रसादिष्वनिः ४९ । उर्णगनःभंउज्य-क्रमन्यङ्गयो रसादिष्वनिः ५० । वाक्यगतोभयशक्तिमूटो ष्वनिः ५१ ।" इति दोप्यानि ॥

या च द्वितियोञ्चासे निरूपिता पञ्चमोञ्चासे संस्थापिता व्यञ्जनाख्या वृत्तिः सा श्रीनदानन्द्यान्ताः चार्यस्यैवोपज्ञाविषया प्राचीनेषु दिण्डिभामहभद्दोद्भटवाननादिनिदन्धेष्यस्यास्त्यानुपटनमात् जनन्द्र-

अस्यास्तथानुपलम्मादिति । उपन हि अल्डकारसर्वस्ते स्वयंक्या "इत् ितः व्यवः नामः प्राप्तकारम्यः कंकारकाराः प्रतीयमानमर्थं वास्योपस्कारतयालंकायस्थितिक्षतं मन्यन्ते । त्याः "द्वि । "वर्त्तका प्रयाप्तः । इति अलंकारसर्वस्तिकार्या जयस्थः । यदापि काव्यादशे मध्यमदिक्षेदे "मधुरं एकव् याचे स्त्युक्तं गानः

वर्धनकृतग्रन्थे एवोपलम्भाच । आनन्दवर्धनेन हि व्यञ्जनामुद्भावयितुमेव ध्वन्याख्यं कारिकाग्रन्थं विधाय आलोकाख्या तद्व्याख्यापि व्यधायि । तदुपरि अभिनवगुप्ताचार्येण लोचनाख्या टीकाप्यकारि । स एव विशिष्टो निवन्धो ध्वन्याछोकछोचननामा सर्वत्र सुप्रसिद्धः । अनन्तरं च गतवित कियित काछे नैयायिकमताभिमानी महिमभद्दस्तामेवानन्दवर्धनोद्भावितां व्यक्षनामनुमाने अन्तर्भावयन् व्यक्तिविवे-काख्यं प्रन्थं कृतवान् । तदुक्तं सरस्वतीतीर्थप्रमृतिकृतासु काव्यप्रकाराटीकासु पश्चमोद्धासे ( २५३ पृष्ठे) "तथा चाह व्यक्तिविवेककारो महिमभद्दः 'अनुमाने उन्तर्भावं सर्वस्यैव घ्वनेः प्रकाशियुत्म्। व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम् ।' इति'' इति । तर्तस्तामेव व्यञ्जनां पृथक्शापितुं तदेतन्महिमभद्दमतं खण्डयन् मम्मटः प्रसङ्गात् भद्दछोछटादिमीमांसकमतमिप खण्डयित्वा पञ्चमोछासे व्यञ्जनां युक्तिप्रयुक्तिभिः स्थापयामास । अत एव बहवो हि टीकाकाराः 'तथा निःशेषच्युतेस्यादौ गमकतया ० ०० व इति मम्मटोक्तग्रन्थस्य (२५६ पृष्ठे) "ध्वनिकारोक्तोदाहरणेऽनुमानं निरस्य स्वोक्तोदाहरणेऽपि तिन्नराकुर्वन् स्वोक्तं ध्वनिछक्ष्यं समर्थयति" इत्यवतरणिकामाहुः । अत एव चोक्त-प्रन्थन्याख्यानावसरे एव चक्रवर्तिभद्दाचार्यैर्व्याख्यातम् ''गमकतया संभोगज्ञापकतया । तदाह व्यक्ति-विवेककारो महिमभट्टः 'जात्यन्तराभिव्यक्तौ या सामग्री सन्निवन्धनम्। सैवानुमितिपक्षे नो गमकत्वेन संमता ॥ ' इति ' इति । उक्तं च पञ्चमोछाससमाप्तौ कान्यप्रकाशदर्पणे विश्वनाथेनापि "इति काञ्यपुरुषावतारस्य निखिल्शास्त्रतस्ववेदिनः श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यस्य पृथग्व्यञ्जनाव्यापारस्थापन-मिति सर्वमवदातम्" इति । तदेतासर्वमस्माभिः स्पष्टीकृतं टीकायां २५२ पृष्ठे २२ पङ्किमारम्य पञ्चमे। ह्याससमाप्तिपर्यन्ते प्रन्ये इति तत एव द्रष्टव्यम् । किं चाछंकारसर्वस्वे राजानकरुय्यकेणापि महिम-भद्टमतमनूच खण्डितम् ''यत्तु व्यक्तिविवेककारो वाच्यस्य प्रतीयमानं प्रति हिङ्गितया व्यञ्जनस्यानुमाना-न्तर्भावमाख्यत् तत् वाच्यस्य प्रतीयमानेन सह तादात्म्यतदुत्पत्यभावादविचारिताभिधानम्" इति ॥

९ अछंकारनिवन्धकर्तारो वहवो हि जाताः । ते च यथायथं क्रमेण यथा दंण्डिमाँमहर्भेद्दोद्भट-रुद्रटमट्टेनायकवामनमुकुर्छप्रतिहारेन्द्वराज्ञेशनन्दवर्धनमहिमभेद्देवेक्रोक्तिकारहृदेयदर्पणकारआभेनेव-गुप्तशौद्धोदनिवींभेटेवींग्मटरुँथ्यकमोर्जेराज्ञमेंग्मटहेमेंचन्द्रकेशैवमिश्रपीय्वैषवर्षविद्यानायविर्धेनाथगोवि-नेदंठकुरविद्यानाथभैप्पय्यदीक्षितर्जेगनाथविद्योम्षणविश्वेश्वरपण्डितअच्युत्तरायप्रमृतयः ।।

तत्र द्णिडकिवः किस्मन् देशे किस्मन् काले वा जात इति निश्चेतुं न शक्यते किं तु तत्कृतकाव्या-दर्शाख्यालंकार्प्रवन्धे वैदर्भमार्गस्य नितरां प्रशंसनेन तन्मार्गानुसारिगुणालंकारोदाहरणप्रदर्शनेन च दाक्षिणालो विदर्भदेशजोऽयमिति संमाव्यते । 'जाते जगित वाल्मीकौ किविरित्यमिधामवत् । कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्विय दण्डिनि ।।' इति प्राचीनपद्येन प्राचीनतरः किविवरश्चायमिति नात्र संदेहः । परं तु शुद्रककिवकृते मृच्छकिटिकनािम्न नाटके विद्यमानस्य 'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि ०' (५८७ पृष्ठे ) इति पद्यस्य यत् प्रथमार्थ तस्य स्वकृतकाव्यादर्शे उपादानात् शूद्रककवेरविचीन इत्येव निश्चीयते । अयं च काव्यादर्शदशकुमारचरितछन्दोविचितिकलापरिच्छेदप्रमृतिप्रम्थकर्ता । अस्य दण्डिनो

हिथाति '' इत्यादिना द्वितीयपरिच्छेदे "इह लप्टरसायचा रसवत्ता रमृता गिराम्" इत्यादिना च दण्डचाचार्ये। रसो-इङ्गनं रुतम् तेन च व्यञ्जनापि तत्र व्यक्तेव तथापि आनन्दवर्धनाचार्योपदर्शितरीत्या नोद्रावितत्यवधेयम् ॥

१ अनुमानेऽन्तर्भावितामेव ॥ २ विद्भी वहाउँ इति प्रसिद्धः ॥

भामहभद्दोद्भटरुद्रटभद्दनायकवामनआनन्दवर्धनमहिमभद्दवक्रोक्तिकार्हृदयदर्पणकाराणां च मत्रप्रकारो राजानकरुयकप्रदर्शितोऽस्माभिस्तृतीये प्रघट्टे निद्दिात इति तत्त्रेत इष्टब्यः । १ ॥

भामहस्तु कारमीरदेशीयः । तथा च यस्य प्रन्थस्य विवरणं महोद्धटेन कृतं तस्य कर्ता । तदक्त--मुद्भटालंकारसारसप्रहलघुवृत्तौ प्रथमे वर्गे प्रतीहारेन्द्रराजेन "स्पष्टिमदं भामहाविवरणे भटोइटेन" इति । अयं हि भामहः प्राचीनतरः । अत एवोक्तं प्रतापरुद्रयशोभूपणे निद्यानायन "पूर्वेन्यो भामहादिभ्यः सादरं विहिताञ्जलिः । वक्ष्ये सम्यगलंकारशालसर्वस्वसंग्रहम् ॥'' इति । उत्त चालं-कारसर्वस्वे रुय्यकेणापि ''भामहोद्भटप्रमृतयिथरंतनालंकारकाराः'' इति । किंच धन्याले जन्ने चने द्वितीयोद्द्योते 'ध्वन्यात्मभूते शुद्गारे' इति २१ कारिकाया वृत्तिव्याख्यानावसंर 'उक्तः' इति प्रती-कमुपादायाभिनवगुप्ताचार्यरभिद्धितम् "भामहादिभिरलंकारलक्षणकारैः" इति । अपि च (७०७ पृष्ठे ) कान्यप्रकाशवृत्तिग्रन्यस्थे 'समाम्नासिपुः' इति पदे "प्राञ्चो भामहादय इति होपः" ह पुक्तं कान्यप्रकाशटीकाकारैः । भामहस्य प्राचीनतरत्वादेव च मम्मटेनापि स्वोक्तेऽये संमति दर्शितनु (२५८ पृष्ठे ) "रूपकादिरलंकारः" इत्यादिः ( ७४४ पृष्ठे ) "सैपा सर्वत्र वनोक्तिः" इत्यादिः भामहप्रन्थ उपन्यस्त इति दिक् । २॥

मङ्गोद्भटस्तु काश्मीरिको जयापीडस्य राज्ञः सभापतिरासीदिति ज्ञायते । 'भट्टोऽभूटुज्ञटरनस्य भूमिभर्तुः सभापतिः' इति राजतरङ्गिण्यां चतुर्थे तरङ्गे १९५ श्लोके कल्हणोक्तेः। अय बाटकार-सारसंप्रहाख्यमळंकारनिवन्धं चकारेत्यपि ज्ञायते यतः प्रतीहारेन्दुराजविरचिता तृहत्तिरचाप्युगटन्येते । कि चायं कुमारसंभवाख्यकाव्यप्रवन्धस्य कर्ता । तदुक्तमुद्भटाळकारसारसग्रहळघुरुक्ती प्रतीही न्द्रादेन (११ पत्रे) "अनेन प्रन्थकृता (भट्टोद्भटेन ) स्वोप्रचितकुमारसंभवेकदेशोऽत्र ( अल्जारसारसणः ) उदाहरणत्वेनोपन्यस्तः" इति । दर्शितश्वासमाभिर्दशमोहासे व्यतिरेकालकारे (६५३ पृष्टे) माणिका-चन्द्रसरखतीतीथीदिकृतटीकासूदाहृतः 'या शैशिरी श्रीस्तपसा' इति तरकाव्यगतरमेञे'ऽपि। प्रागुक्तस्य काश्मीरदेशीयस्य जयापीडाख्यस्य राज्ञो राज्यकालः निस्त ७७९ वरसरमार-य ८१३ वस्सरपर्यन्त इति तत्कालभवत्वं तत्सभापतेरस्य भट्टोद्भटस्येति राजतराङ्गिणांनी निर्वायने । अप च भद्दोद्भटोऽवगतानेकशास्त्रतस्वोऽपि मुख्यतया वैयाकरणः । अत एवानेन "जियाण प्रतिकेरेडी यत् फलस्य विभावनम् । ज्ञेया विभावना" इति विभावनालंकारलक्षणे 'कारणस्य निषेत्रेऽदि' इति प्रयोक्तन्ये कारणपदस्थाने क्रियापदं प्रयुक्तम् । तदुक्तमलंकारसर्वस्वे राजानकरुळ रेज नराजान मलंकारविमार्शिन्याख्यायां जयरथेनापि "महोद्भटादिभिः कारणपदस्याने क्रियाण्ट्ण इतम् निर्मा त्रियाफलमेव कार्यमित्यभ्युपगमात्" इति । एष एव हि भट्टोद्भटः काल्यप्रजाहादीना प्रतिकृति है उद्भटमप्ट इति उद्भटाचार्य इति च न्यविह्नयते । ३ ॥\*

रुद्रटस्तु रुद्रटालंकार(काव्यालंकार)त्वेन प्रसिद्धो यो निवन्धस्तत्कर्ता । वासटोटि जन्द तंत्रान त्वेन प्रसिद्धों यो निवन्धस्तत्कर्ता। स च प्रन्थोऽङ्कनेन प्रसिद्धिमुपगनः सर्वत वर्नने। नानकोण नानक

१ भट्टोद्भटेनेदं भामहिवदरणे स्पष्टं रुतिमसर्थः॥

<sup>\*</sup> द्वितीयाङ्कनावृत्तेः सर्वमेव टीक्नारुरक्तणं विधायेतारन्तमेव प्रस्तादक्तप्रस्य सम्प्राप्त राज्या महवामनाचायो देवदुर्विपाकाहिकलाङ्गकरणो जातः अति ऽद्यति इन्टर्नेनेदेवकर्नाः भारतः एवोद्धत्यात्र दीयते ॥

इति नाम्ना केचित्कचिद्यवहरन्ति । वस्तुतस्तु द्वौ भिनावेव वाग्भटस्य काव्यानुशासनाख्यग्रन्थकर्तृ-त्वात्। वामनस्तु कान्यालंकारस्त्रतद्वृत्योश्च कर्ता। तस्यां हि वामनस्त्रवृत्तौ तृतीयाधिकरणे दितीया-ध्याये मृच्छकटिककर्तुः शूद्रकस्य कवैर्नाम समुपछम्यते दश्यते च "दृष्ट्वैकासनसंगते प्रियतमे" इत्याद्यमरुरातकपद्यम् । एवं चायं वामनो नवीन एव यतः शारीरकभाष्यादिकर्ता पञ्चचत्वारिंशदधि-काष्ट्रशतीमिते (८४५) विक्रमार्कसंवैति कार्ल्पानामकप्रामे ('जिल्हा'कडपा) द्रविडकुळे शिवगुरुशर्मणो भार्यायां छव्धजन्मा शंकराचार्यः परकायप्रवेशविद्यया कस्यचिन्मृतस्यामरुनाम्नो राज्ञः शरीरं प्रविश्य अमरुशतकं काव्यं चकारेति जनप्रसिद्धम् । उक्तं चामरुशतकटीकां कुर्वता गुर्जरदेशीयेन रानेरपुर-वासिना (रांधेरप्रामवासिना) पुरोहितोपनामा देवशंकरेणापि "क मे मन्दा बुद्धिः क च रसमयं शंकर-वचस्तथापि व्याख्यातुं तरलमनसः शंकरकृतिम्" इति । शौद्भोदिनिस्तु जैनोऽलंकारसूत्रकर्ता । शौद्धोदनिकृतान्येवालंकारसूत्राणि केशवमिश्रेणालंकारशेखराख्ये स्वप्रन्थे मूलत्वेनोपसंगृहीतानि । इदं चानुपदमेव स्फुटीभविप्यति । मुकुलस्तु कछटपुतः अभिधावृत्तिमातृकाख्यप्रन्थकर्ता प्रतीहारेन्द्र-राजस्य गुरुः। तदुक्तमुद्भटार्छकारसारसंग्रहच्छुवृत्तौ प्रारम्भे प्रतीहारेन्द्रराजेन "विद्दद्रग्यान्सुकुरुका-द्धिगम्य विविच्यते । प्रतीहारेन्दुराजेन काव्यालंकारसंग्रहः॥" इति । उक्तं च स्वकृताभिधावृत्तिमातृ-काख्यप्रन्थसमाप्तौ मुकुछेनैव "भट्टकछटपुत्रेण मुकुछेन निरूपिता। सूरिप्रबोधनायेयमाभिधावृत्ति-मातृका ॥" इति । इयं हि प्रतीहारेन्दुराजकृता लघुवृत्तिः षडुर्गात्मिकास्माभिः सर्वाहोन दृष्टा । अत्र च दण्डिवामनादीनां नामानि अमरुशतकपद्यानि च दृश्यन्ते । इमैा मुकुलप्रतीहारेन्दुराजौ काश्मीरिकौ । प्रन्यसमाप्तावप्युक्तम् "महाश्रीप्रतीहारेन्दुराजविरचितायामुद्भटालंकारसारसंग्रहलघुवृत्तौ षष्ठोऽध्यायः । मीमांसीसारमेघात् पदजङ्घिविधोस्तर्कमाणिक्यकोशात् साहित्यश्रीमुरारेर्वुधैकुसुममधोः सौरिपादान्ज-मृङ्गात् । श्रुत्वा सौजन्यसिन्धोर्द्विजवरमुकुलात् कार्तिवल्लयालवालात् कान्यालकारसारे लघुविवृति-मधात्कौद्धणः श्रीन्दुराजः॥" इति । ये प्रागुक्ता भट्टलोछटश्रीशङ्कुकभट्टनायकाखयस्ते तु भरत-मुनिप्रणीतनाट्यसूत्रस्य (ऋमेण मीमांसान्यायसांख्यरीत्या) व्याख्यातार इति प्राचीनटीकास्थमस्माभि-श्रतुर्थोद्धासे (८७ पृष्ठे) निरूपितमेव । तत्र श्रीराङ्ककस्तु 'दुर्वाराः स्मरमार्गणाः' (६८६ पृष्ठे) इति पद्यस्य कर्ता सूर्यशतककर्तुर्मयूरकवेः पुत्र इति केचित्कलप्यन्ति । आनन्दवर्धनस्तु ध्वनिप्रन्यस्य आलोकाख्यतद्वृत्तेश्च कर्ता । आभिनवगुप्तस्तु भरतमुनिप्रणीतस्त्रस्य अभिनवभारताख्यन्याख्यायाः आनन्दवर्धनकृतध्वन्यालोकस्य लोचनाल्यव्याल्यायाश्च नाट्यलोचनस्य च शैवशास्त्रस्य च कर्ता । अस्येतिवृत्तं यथोपळव्धं चतुर्थोळासे ( ९५ पृष्ठे ) अस्मामिर्दार्शितम् । मोजराजस्तु सरस्वतीकण्ठा-भरणरामायणचम्पूशृङ्गारप्रकार्शादिकर्ता माळवदेशे धारानगरीमधिवसति स्म । महिमभट्टस्तु व्यक्ति-विवेककर्तेति स्पष्टीकृतमेव ( २५३।५४ पृष्ठे )। स्टयकस्तु अलंकारसर्वस्वाख्यनिवन्धकर्ता। सं च निवन्धः जैयर्थकृतया विमर्शिन्याख्यया व्याख्यया समेतोऽद्यापि पुण्यपत्तनस्थदक्षिणकालेजाख्य-विद्यामन्दिरमछंकरोति । रुय्यकस्याछंकारसर्वस्वाख्यनिवन्धकर्तृत्वादेव रसगङ्गाधरे विषमाछंकारे जगन्नाथेन "अरण्यानी केयं धृतकनकसूत्रः क स मृगः" इति अलंकार्सर्वस्ये रुय्यकोदाहतं पद्य-मुपत्रम्य ''इत्यलंकारसर्वस्वकृतोदाहृतमपि प्रत्युक्तम्'' इति प्रन्थेन रुय्यकोदाहरणं खण्डितम्। एवसुद्द्योतकारेणापि खण्डितं ६८३ पृष्ठे २३ पङ्की द्रष्टन्यम् । एवमयं रुय्यको मम्मटापेक्षयापि

१ इद् बज्ञेन्यरपण्डितरुतादार्यविद्यानुधाकराह्यभ्यते ॥ २ सारशब्दो जलवाची । ''सारो बले स्थिराशे च मज्जिन पुत्ति जले धने" इति मेदिनीकोशात् ॥ ३ मधुर्वसन्तः । अत्र सर्वत्र श्लिष्टं मालारूपं परंपरितं हृपकमलंकारः ॥ ८ द्रपट्यमिद् प्ररुतदीकाया ३३९ पृष्ठे ॥ ५ अयं च काश्मीरिको राजराजनृपमन्त्रिप्रवरस्य शृङ्गारकवेरात्मजः ॥

किंचित्प्राचीनः । अत एव 'राजित तटीयम्' (৩५८ पृष्ठे) इति श्लोके मम्मटेन रुय्यक्रमनं एण्डि-तम् । अत एव च व्यतिरेकालंकारस्य द्वितीयं लक्षणं तदुदाहरण च रुव्यकोपन्यस्नं मम्पटेन एण्डि-तम् । किं च 'योऽलंकारो यदाश्रितः' (७६८ पृष्टे ) इत्यपि ग्रन्थेन रुय्यकस्यव खण्टनं वृत्तिनि वोध्यम् । अत एव च "ननु स्वरितादिगुणभेदात्" इत्यादिकं "कयमयं अव्यालकारः" इत्यन्तं (५१६ पृष्ठस्यं) कान्यप्रकाशप्रन्थम् अर्छकारसर्वस्वप्रन्यखण्डनपरतेयव योजयन्ति ( ५१८ पृष्टे ६ पङ्कौ ) कान्यप्रदीपकारा अपि । पीयूपवर्षस्तु पक्षधरनाम्ना जयदेवनाम्ना च प्रसिद्धः चन्द्रालेकार्या-छंकारप्रन्थस्य काव्यप्रकाशद्येकायाः ेशिरोमणिग्रन्थटीकायाथः कर्तेति ज्ञेयम् । अप्पटयदीक्षितस्तु चित्रमीमांसाकुवळयानन्दवृत्तिवार्तिकानामळंकारप्रन्थानां विधिरसायनमिति पर्वमामासायन्यस्य स्व त्रयपरक्षिादीनामद्दैतग्रन्थानां च कर्ता शिवकाञ्चीवास्तव्यो द्विडकुळो हवः । अनेन हि अपर्वादिनेन स्वकृतसिद्धान्तलेशाख्ययन्यसमाप्तावेव लिखितम् "विद्वदुरो[रखिल]विधाजिदध्यरस्य श्रीमर्वतोतुरा-महाजितयाजिसूनोः । श्रीरङ्गराजमखिनः श्रितचन्द्रमोल्रिरस्यणदीक्षित इति प्रथितस्तनृजः ॥ तन्त्रा-ण्यधीत्य सकलानि सदावदातन्याख्यानकौशलकलाविशदीकृतानि । आस्याय मृत्रमनुरूप्य च सप्रदायं सिद्धान्तभेद छवसंग्रहमित्यकापीत् ॥" इति । विश्वनाथस्येतिवृत्त तु १६ प्रविटे स्फुटीभविष्यति । गोविन्दठक्करस्यापि २० प्रघष्टे रफुटाभविष्यति । जगनाथस्तु तैळज्ञजनपदीयराजमहेन्द्रप्रान्ताभि-जनो वाराणसीवास्तव्यो छक्ष्मीगर्भजः पितुःपेरुमद्याञ्ज्ञानेन्द्रभिक्ष्यादिन्यश्वाविगतनानाविधि । याप्रप्रयः। तदुक्तं रसगङ्गाधरस्य प्रारम्भे स्वेनैव "पाषाणादपि पीत्रप स्यन्दते यस्य छोळ्या । तं वन्दे परगद्यान्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम् ॥ श्रीभैञ्ज्ञानेन्द्रभिक्षोर्धिगतस्कलत्रद्धविधाप्रपद्धः काणादीराक्षपादीरिप गणन-गिरो यो महेन्द्रादवेदीत्। देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरूनगरे शासनं जैमिनीयं शेपाः प्राप्तशेपागरुभिर्णित-रभूत्सर्वविद्याधरो यः ॥" इति । किं चायं जगन्नायः रसगङ्गीधरकुचमईनपीयूषलद्वरी(गुनाटहर्ग) रुजा-**छहरीअमृतलहरीकरुणालहरीलक्ष्मीलहरीयमुनावर्णनचम्प्रतिमन्मयनाटक्**रवस्रमतीपरिणयनाटकाराख-धाटीकाव्यप्राणाभरणकाव्यजगदाभरणकाव्यआसफविलासभामिनीविलासादीनां प्रन्याना वर्ता करा-चिन्मथुरायां निवसन् कदाचित् हस्तिनापुर्यामपि (दिल्लयामपि) निवसन् पण्टितराजपदानिवेदन्यं कविराजपदामिधेयत्वं चातुमवन् संवत् १६७६-१७१६ (सिस्त १६२०-१६६०) परितं उप्टे आसीदित्यादि विस्तरेण भामिनीविलासाटिप्यनकर्ता स्पर्धाकृतमिति तत एव इष्टव्यम् । केमवामिश्रन्त उत्तरदेशीयो माणिक्यचन्द्रनृपकारितस्याखंकारशेखराख्यप्रन्यस्य कर्ता । अयं केशविष्ठः ारं कार-सूत्रकारशौद्धोदनिक्रतानि कारिकारूपाणि सूत्राणि खप्रन्थे मूल्वेनोपसंगृत नेपानुपारं एसि विकास तद्वन्तमलंकारशेखरे केशवमिश्रेण प्रन्थारम्भे "अलंकारविद्यासूत्रकारो भगवाक्यो। योदिन परस्यातः णिकः स्वशास्त्रे प्रवर्तियेष्यनप्रथमं कान्यस्वरूपमाह 'कान्यं रसारिमद्दाक्यं श्रुत सुरतियेष ह्र ति"। विद्यानाथस्तु तैल्क्कदेशीयः प्रतापरुदयशोभूपणस्य कर्ता । हेमचन्द्रस्तु जनो गुर्नरदेशर गठ-छंकारचूडामणिसंज्ञकवृत्तिसमेतकान्यातुशासनशब्दानुशासनयोगशासनयाथयगुराजान्ये हानगण्याः छादिवहुप्रन्थानां कर्ता। स च कुमारपाछनुपसमकाछिकः इति तत्तर्गन्यानदेशने ना अपेने इत्यलमधिकप्रसङ्गेन ॥ ।

१ श्रीमज्ज्ञानेन्द्रोति । ज्ञानेन्द्रास्ययतेः सक्तशादित्यर्थः । उपदि । एर श्रीम । व्यवस्थाने ।

१०. अलंकारिनवन्धानां रचनाप्रणाल्योऽपि विविधाः । वामनसूत्रादौ दोषगुणार्ल्यकाराः क्रमेणः निरूपिताः । काव्यादर्शादौ प्रथमं गुणाः ततोऽलंकाराः ततश्च दोषा इति । किं तु सर्वत्रैव प्रथमं काव्यलक्षणमभिहितम् ॥

एवं काव्यलक्षणेऽपि परस्परं मतमेदो विद्यते । गुणालंकारयुक्तौ शब्दार्थी काव्यमिति वामनं मतम् । अदोषावित्यधिकविशेषणयुक्तौ तौ काव्यमिति मम्मटमतम् । एवमेव प्रभाकरमतम् । निद्धिं गुणालंकाररसवत् वाक्यं काव्यमिति मोजमतम् । गुणालंकाररित्रसोपेतः साधुशब्दार्थसंदर्भः काव्यमिति वामटमतम् । निद्धेषं गुणालंकारलक्षणरीतिवृत्तिमत् वाक्यं काव्यमिति पीयूषवर्षमतम् । रसादिमद्वाक्यं काव्यमिति शौद्धोदिनमतम् । एवमेव विश्वनाथादिमतम् । इष्टार्थोपेता पदावली काव्यमिति दण्डिमतम् । रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यमिति जगनाथमतम् । ध्वन्यात्मकं वाक्यं काव्यमिति महिमभद्दमतम् । रसालंकारयुक्तं सुखविशेषसाधनं वा काव्यमिति केशविमश्र-मतम् । एवमन्यमतेऽप्यन्यविधमिति विवरणकारैः स्पष्टीकृतम् ॥

११. प्राचीनानां वामनवांभटदण्डिभोजदेवादीनां निवन्धाः अतीव प्रसन्नाः प्रायः सूक्ष्मविचार-विहीनाश्च स्यूळतः प्रकृतविषयप्रतिपादनार्थमेव हि ते प्रवृत्ता इति तेषां निर्विवाद एवोत्कर्षः। जगनाथस्य नवीनोऽपि रसगङ्गाधरः उत्कृष्टः । तत्र नैकोऽपि विषयः प्रायो निर्सुक्तिकः उक्तः प्रत्युत सर्व एव ते अतीव सूक्ष्मानुसंधानेन निर्णीताः । नापि च रचनायाः काठिन्यम् । यच कापि कापि काठिन्यं दृश्यते तत् प्रतिपाचविषयाणां दोषः न प्रन्थकर्तुः। इत्येव वहवो गुणाः विद्यन्ते । केवलमेको दोपः यदनेकत्र नैयायिकसमयानुसारितर्केण दूषणभूषणादिकरणमिति । अयं हि युक्ला स्वोक्तिमुपपादयतां सूक्ष्मं च विषयमाविष्कुर्वतां मम्मटोपाध्यायानां काव्यप्रकाशाख्यो निवन्धः सर्वारो नितरामुत्कर्षमाश्रयते । परं त्वत्रायमेको महान् दोषः यत् कस्यचित्कस्यचिदंशैस्य अमिप्रायो दुरिधगम इति यं कृतिधयोऽपि कृतिनस्तत्त्वतोऽधिगन्तुं न शक्तुवन्ति । किं पुनरिधकम् एकेन यदंशस्य योऽभिप्रायोऽवाधारि अन्येन तदंशस्यैव तद्विपरीत इति । अत एवास्य टीकाः बह्यः संवृत्ताः । उक्तं च महेश्वरमद्दाचार्येण ''काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीकास्तथाप्येष तथैव दुर्गमः" इति । उन्तं साहित्यदीपिकाख्यायां कान्यप्रकाराटीकायां भास्करसूरिणा "टीकाः कान्य। प्रकाशस्य कामं सन्तु परःशताः" इति । उनतं च कमलाकरभद्दैरपि "काव्यप्रकाशे टिप्पन्यः सहस्रं सन्ति यद्यपि" इति । नरसिंहठकुरेणाप्युक्तम् "नानाविधं बहुविधैर्विबुधैर्निवद्धं न्याख्यानमत्र म तथा मुदमातनोति" इति । भीमसेनेनाप्युक्तम् "ब्याख्यातं हि पुरात्र यैः सुकवयः सर्वे महापण्डितास्ते वन्धाः सुतरां न तेषु मम कोऽप्यस्त्याग्रहः स्पर्धितुम्'' इति । अत एवास्मदवलीन कितासु कान्यप्रकाशटीकासु वहूनि कान्यप्रकाशटीकानामान्यपुरुम्यन्ते तान्यपि सुनीणि अस्माभिः पद्यैनिवद्धान्येवेति तत एव द्रष्टव्यानि ॥

१२. अस्मदुपछच्धाः काञ्यप्रकाशटीकाः कृतवतामयं काछक्रम इति संभाव्यते। प्रयमतो माणिक्य-चन्द्रः ततः सरस्वतीतीर्थः ततो जयन्तमद्दः ततः सोमेश्वरः ततो विश्वनाथः ततश्चक्रवर्ती ततः आनन्दकिः ततः श्रीवत्सछाञ्छनः ततः प्रदीपकारः ततः कमछाकरमद्दः ततो महेश्वरः ततो नरसिंहठक्करः ततो वैद्यनाथः ततो भामसेनः ततो नागोजीमद्दः ततो महेशचन्द्र इति। तथाहि।

तत्र माणिक्यचन्द्रकृतायां संकेताख्यठीकायां न कस्याश्चिदपि ठीकायाः ठीकाकारस्य वा नाम

९ अनचेर्किस्यस्य लक्षकस्य च (४६ पृष्ठे ) इत्यादेः ॥ २ श्लेपाविचारादेः (५२० पृष्ठे ) ॥

समुप्रकम्यते किं तु अभिषावृत्तिमातृकाकर्तुर्मुकुलस्य सरस्रतीकण्ठाभरणकर्तुर्भौजराजस्यैत च नाम "तदुक्तं मुकुलेन" इत्यादिना "तदुक्तं श्रीभोजराजेन" इत्यादिना च दृश्यते अत एवारमाभि- निश्चीयते 'अयं माणिक्यचन्द्रः अरमदुप्रलघ्धकान्यप्रकाशटीकाकारेषु प्रयमः' इति । अयं हि जिनो गुर्जरदेशीयः विक्रमार्कसमयात् षोडशाधिकद्वादशशतीमिते (१२२६) [यिस्त ११६०] संशसरे आसीत् । तदेतत्सर्वमुक्तं माणिक्यचन्द्रेणैव सकृतटीकायाः समाप्तो । तथाहि । "इत्याचार्यमाणिक्यचन्द्रिणैव सकृतटीकायाः समाप्तो । तथाहि । "इत्याचार्यमाणिक्यचन्द्रिणैव सकृतटीकायाः समाप्तो । तथाहि । "इत्याचार्यमाणिक्यचन्द्रिणैव कान्यप्रकाशसंकेते कान्यप्रकाशस्रकोश्चाससंकेतः समाप्तः ।

गुणानपेक्षिणी यस्मिन्नर्थाङंकारतत्परा। प्रौढापि जायते बुद्धिः संकेतः सोऽयमद्भुतः ॥ १ ॥ नानाग्रन्थसमुद्भृतैरसक्छैरप्येप समृचितः संकेतोऽर्थछवैर्छविष्यति नृणा शङ्के विशक्तं तमः। निष्पना ननु जीर्णशीर्णवसनैनीरन्ध्रविच्छित्तिभिः प्रालेयप्रियतां न मन्यति कयं कन्यान्ययां सर्वया ॥ २ ॥ श्रीशोलभद्रसुरीणां पट्टे माणिक्यसंनिभाः । परमज्योतिषो जाता भरतेश्वरसूरयः ॥ ३ ॥ भरतेन परिसक्तोऽस्मीति कोपं वहानिव। शान्तो रसस्तदधिकं भेजे श्रीभरतेखरम् ॥ ४ ॥ पदं तदन्वलंचके वेरस्वामिमुनीश्वरः। अनुप्रद्योतनोद्द्योत दिविमन्दुमरीचिवत् ॥ ५ ॥ वाञ्छन् सिद्धिवधूं हसन् सितरुचि कीर्त्या रति रोदयन् पञ्चेषोर्भथनात् दहन् भववनं ऋामन् कपायद्विपः । त्रस्यन् रागमञ्ज्ञनाद्यनशकुद्भलास्यजन् योपितो त्रिश्राणः शममद्भुतं नवरसीं यस्तुत्यमस्फोरयत् ॥ ६ ॥ पट्तकीं उन्नाविन्नासवसतिः स्फर्वत्तपोहपीत-स्तत्पद्दोदयचन्द्रमाः समजनि श्रीनेमिचन्द्रप्रमः। निःसामान्यगुणैर्भुवि प्रसृमरैः प्रालेयशैलोङक्छे-र्यश्चेत्र कणभोजिनो मुनिपतेर्व्यर्थ मतं सर्वतः ॥ ७ ॥ यत्र प्रातिभशालिनामपि नृणां संचारमातन्त्रतां संदेहै: प्रतिभाकिरीटपटली सद्यः समुतार्यते । नीरन्ध्रं विपमप्रमेयविटपित्रातावकीर्णे सदा तस्मिस्तर्कपथे यथेष्टगमना जज्ञे यदीया मतिः ॥ ८ ॥ यस्मास्प्राप्य पृथुप्रसादिवशदां विद्योपदेगारिमकां पत्री मुक्तिकरीमतीव जडतावस्त्वन्विता मन्नतिः ।

९ भरताचार्येण नाट्यशास्त्रक्तेति यावत् ॥ २ पापस्पशञ्जन् ॥

विक्षिप्य भ्रमशौलिककात् कलयतो लन्धाश्रयं मानसे
मेध्ये वाद्मयपत्तनं प्रविशति द्वारं स्थिता तत्क्षणात् ॥ ९ ॥
मदमदनतुषारक्षेपपूषा विभूषा
जिनवदनसरोजावासिवागीश्वरीया ।
धुमुखमखिलत्कग्रन्थपद्गेरुहाणां
तदनु समजिन श्रीसागरेन्दुर्मुनीन्द्रः ॥ १० ॥
माणिक्यचन्द्राचार्येण तदड्षिकमलालिना ।
कान्यप्रकाशसंकेतः खान्योपकृतये कृतः ॥ ११ ॥
रसवक्त्रप्रहाधांशैवत्सरे (१२१६) मासि माधवे ।
कान्ये कान्यप्रकाशस्य संकेतोऽयं समर्थितः ॥ १२ ॥" इति ॥

यत्त्वत्तमार्यविद्यासुधाकरे (२२६ पृष्ठे) यज्ञेश्वरपण्डितेन "विक्रमार्कसमयात् पश्चाशदाधिकैकादशशतीमिते संवत्सरे (११५०) गुर्जराधिपो जयसिंहनामा वमूव तदानीं श्रीपत्तनेऽधिवसतो
देवसूरिनामकजैनाचार्यस्य शिष्यो माणिक्यनामा कश्चित् पण्डितः आसीदिति मेरुतुङ्गाचार्यकृतप्रवन्धिचन्तामणिप्रन्थाञ्चम्यते । स च माणिक्यपण्डितः स्वकृतायां काव्यप्रकाशप्रन्थस्य संकेताभिधटीकायां द्वितीयोञ्जासे चक्षणावृत्तिनिरूपणप्रसङ्गे "यदाह कुमारिष्ठः 'निरूढा छक्षणाः काश्चित्
सामर्थ्यादिभिधानवत् ।' इत्यादिना कुमारिष्ठमद्वाचार्यस्य मतं स्वख्यातेऽधे प्रमाणत्वेनोपन्यस्तवान्''
इति तत्तु चिन्त्यमेव प्रागुक्तमाणिक्यचन्द्रोक्तिविरोधात् । प्रवन्धचिन्तामणिप्रन्यघृतो माणिक्यचन्द्रस्त्वन्य एवेति कल्पनेन प्रवन्धचिन्तामणिग्रन्थिनरोधाभावाच्चेति विद्वद्विराकछनीयम् ॥

१३. एवं सरस्वतीतीर्थकृतायां वालिचानुरङ्गन्याख्यटीकायामि न कस्यचिद्दीकाकारस्य मतं दूषणाय भूषणाय वा समुपन्यस्तम् किं तु अष्टमोल्लासे (४८४ पृष्टे) ''राजा भोजो गुणानाह विंशतिं चतुरश्च यान् । वामनो दश तान् वाग्मी भद्दक्षीनेव भामहः ॥ " इत्युक्तम् । अतोऽयं सरस्वती-तीर्थोऽपि प्राचीन एव । अस्य देशकालादिकं सर्व स्वकृतटीकायामादौ स्वेनैव वर्णितम् । तथाहि ।

"द्वण्ढिसंज्ञमिमनौमि सिद्धिदं००००॥ १॥२॥३॥ १॥ विधातुकामः सुकृतं गरीयः क्षमातळं स्वर्ग इवावताणः। आल्मवनं सर्वविशेपणानां जयत्यखण्डस्थितिरान्ध्रदेशः॥ ५॥ फलमिव सुकृतानां लोकधात्र्या समग्रं विगलितमिव भूमी नाकलोकस्य खण्डम्। नगरमितगरीयः सर्वसंसारसारः त्रिभुवनगिरिनाम्ना तत्र विख्यातमास्ते॥ ६॥ सत्रामवत्सकलशास्त्रविचारपात्रं श्रीवत्सगोत्रसुरकाननपारिजातः। अन्यद्विधातुरवलम्बनमातवाचां रामेश्वरः कलिकलङ्ककथान्तरायः॥ ७॥

९ वस्तरे इति । विक्रमस्येति शेपः । जेनानामृत्तरदेशीयाना च विक्रमसंवत्सरलेखनस्येव सुप्रासिद्धत्वात् ॥ २ त्रिमुवनिगिरिनामकं नगरं कर्ल्याप्रामप्रान्ते ( कडपाजिल्हास्त्ये ) अस्तीति श्रूयते ॥

आसीत्प्रमाणपदवाक्यविचारशिष्टः साहित्यस्कितविसिनीकलराजहंसः । ब्रह्मामृतग्रहणनाटितलोभन्नत्तिस्तत्त्यात्मजो निपुणधीर्नरसिंहभट्टः ॥ ८॥ तस्मादाचिन्त्यमहिमा महनीयकीर्तिः श्रीमिल्लिनाथ इति मान्यगुणो वसूव । यः सोमयागविधिना कलिखण्डनामिरद्वैतसिद्धमिव सत्ययुगं चकार ॥ ९॥

ल्क्ष्मीरिव मुरारातेः पुरारातेरिवाम्बिका । तस्य धर्मवधूरासीन्नागम्मेति गुणोज्ज्वला ॥ १० ॥ ज्येष्ठस्तदीयतनयो विनयोदितश्रीर्नारायणोऽभवदशेपनरेन्द्रमान्यः । वाग्देवताकमलयोरपि यस्य गात्रे सीमाविवादकलहो न कदापि शान्तः ॥ ११ ॥

विरिन्नेः पर्यायो भुवि सदवतारः फैणिपतेः
त्रिदोषो दोषाणां सकलगुणमाणिक्यजलिः ।
अवाचां प्राचां वा सकलविदुषां मौलिकुसुमं
कनीयांस्तत्सूनुर्जयित नयशाली नरहरिः ॥ १२ ॥
सवसुप्रहहस्तेन ब्रह्मणां समलंकृते (१२९८) [बिस्त १२४२] ।
केंग्ले नरहरेर्जन्म कस्य नासीन्मनोरमम् ॥ १३ ॥
कैंत्त्वाले सह मङ्गलेन गुरुणा मित्रेण लेमे विणप्राशिस्तु प्रमदाश्रयेण समभूदुन्नैः सकान्यो बुधः ।
सत्केतुः शुभहेतवे द्विजपतिजीतः कुलीरागतो
मैत्रः शान्तिमयं दधार कलशं जन्मोत्सवाडम्बरे ॥ १४ ॥
विचार्य सर्व सुखमेन दुःखं सुधामये ब्रह्मणि लोलुपस्य ।
संन्यस्यतस्तस्य वभूव सार्था सरस्वतीतीर्थ इति प्रसिद्धिः ॥ १५ ॥

९ अत्र प्रमाणित्यनेन नैयायिकत्वम् पदेत्यनेन वैयाकरणत्वम् वाक्येत्यनेन मीमांसकत्व च ष्वनितम् ॥ २ अयं - म हिनाथो रघुकाव्यादिरीकाकुन्महिनाथ एवेति न भ्रमितन्यम् यतः स काश्यपगोत्रज इति तद्वंशजाः कर्णारके जनपदे गजेन्द्रगृहास्यनगरीमद्याप्यधिवसन्ति इति च क्विंवदन्ती कर्णास्कर्णमधिरोहिति । यत्त शिश्रुपालवध(माघ)-काव्यपुरतके उपोद्वाते दुर्गाप्रसादेनोक्तम् "अयमेव मार्छनाथो रयुकाव्यादीनां टीकायाः क्तीं" इति तत्तु न युक्तिसहम् तस्य च काश्यपगोत्रजत्वेन भिन्नगोत्रतात् कोलाचलोपनामकताच । यययं मिलनाथः तद्रपनामकः स्यात्तदा रघटीकादो स्विपत्रोहिसित स्वकीयमुपनाम सरस्वतीतीर्थेनापि स्वकृतायां काव्यप्रकाशटीकायां स्वकृत स्मृतिदर्पणारूयधर्मशास्त्रग्रन्थे चावश्यमुल्लिसितं स्यात् । कि च सरस्वतीतीर्थेन स्विपतुः सोमयागक्तृंत्विनद रघुवंशा-• दिमहाकान्यटीकाकर्तृत्वमपि वर्णितं स्यात् । अपि च सोमयांगनरणे व्यापृतोऽयं महिनायः रपुकुमारिकरातशिशुपाल-वधादिना क्राच्याना टीकायाः करणे कथं लब्धावसरः स्यात् । तस्मादुमौ मिळ्ठावेति विद्वद्विविचेत्रनी-. यम् ॥ ३ फणिपतेः शेपस्य शेपावतारस्य महाभाष्यक्तुः पतः अलेशित यावत् ॥ ४ ब्रह्मेत्वेकसंरत्यायाः सङ्गा . "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" इति श्रुतेः ॥ ५ काले इति । विकमस्येति मावः वाराणस्यामयापि विकमसवत्सरसेसनस्येव प्रसिद्धत्वात् ॥ ६ तत्काले इति । गुरुणा बृहस्पतिना । मित्रेण रविणा । विणयाशिः तुलाराशिः । प्रमदाश्रयेण कन्याश्रयेण | सकाव्यः सशुक्रः । सत्केतुः विद्यमानकेतुः । द्विजपतिः चन्द्रः । कुलीरागतः कर्कराश्चिगतः । मेत्रः मित्रस्य सूर्यस्यापत्यं पुमान् शानिः । कलश कुम्भराशिस् । नन्वत्र स्वजनमकालस्थमहाणा स्थानमद्रश्नमसङ्गे राहोः स्थानप्रदर्शनं कुतो न कतमिति चेत् शृणु । केतोः स्थानप्रदर्शने राहोस्तत्स्यमगाशिनियतस्थितिकत्वेन मकरूरप-स्थानस्य प्रदर्शितप्रायत्वात् । तथा चोक्तं मुहूर्तमालायाम् "तमः शिली ह्रो तु सद्देव विक्रगो तथा मिथः सनम-राशिचारिणों' इति ॥

तर्के कर्कराकेलिना वलवतां वेदान्तविद्यारसे

मीमांसागुणमांसलेन परितः सांख्येऽप्यसंख्योक्तिना ।

साहित्यामृतसागरेण फाणिनो व्याख्यासु विख्यावता
काश्यां तेन महारायेन किमिप ब्रह्मामृतं पीयते ॥ १६ ॥

काश्यां सरस्वतीतीर्थयातिना तेन रच्यते ।

टीका काव्यप्रकाशस्य वालिचत्तानुरखनी ॥ १० ॥" इति ।

वर्णितं च सरस्वतीतीर्थेनैव स्वकृतटीकायाः समाप्ताविष । तथाहि ।

"पञ्च क्केशानजैषुर्जगित सुकृतिनो दुश्वरैर्ये तपोमि
र्येषां चेतोऽरिवन्दे स किल पुरहरो वासमङ्गीचकार ।

येषां पादारिवन्दे स्मृतिरिप जडताहारिणी देहमाजां
तैष्टीकेयं सरस्वत्युपपदिवलसत्तीर्थसंज्ञैरकारि ॥ १ ॥

साहित्यकुमुदकाननिद्राविद्राणयामिनीनाथाः ।

काव्यप्रकाशटीकां व्यरीरचंस्ते सरस्वतीतीर्थाः ॥ २ ॥

एवं सरस्वतीतीर्थयितना तेन निर्मिता ।

टीका काव्यप्रकाशस्य मुदे स्यादिदुषां चिरम् ॥ ३ ॥

इति श्रीसरस्वतीतीर्थविरचितायां कान्यप्रकाशटीकायां दशमोऽर्थाछंकारनिर्णय उल्लासः" इति।। अनेन हि सरस्वतीतीर्थेन स्मृतिदर्पणाख्यो धर्मशाखग्रन्थोऽपि विरचितः यतोऽत्रत्यानि इमानि पद्मानि प्रायः स्मृतिदर्पणेऽपि दश्यन्ते । एवमनेन तर्करत्नाख्यो मूलग्रन्थः तर्करत्नदीपिकाख्य- साद्दीकाग्रन्थश्च निर्मितः । अत एव पञ्चमोल्लासे श्रुतिलिङ्गवाक्येति कान्यप्रकाशीयग्रन्थन्याख्याना- नावसरे स्वेनैवोक्तम् "श्रुतिलिङ्गादीनां लक्षणानि अस्माभिस्तर्करत्नप्रकरणे प्रदर्शितानि एतेषा- असुदाहरणानि तर्करत्नदीपिकायां प्रदर्शितानि" इति ।।

्र, १, १, तथा जयन्तमष्टकृतायां दीपिकाख्यटीकायामपि कचित्कचिन्मुकुळस्यैव नाम दृतयते नान्यस्य रञ्जस्य जयन्तमष्टस्योदन्तस्तु स्वकृतदीपिकाख्यटीकाया अवसाने स्वयमेव छिखितः । तथाहि ।

"संवत् १३५० वर्षे ज्येष्ठवदि ३ त्वै अचेह आशापद्वीसमावासितश्रीमद्विजयकटके सक्तलारांतिभूपालमैलिमुकुटालंकारभूपितपादपद्भजमहाराजाधिराजश्रीसारद्भदेवकल्याणविजयराज्ये साहित्यविद्याविसिनीविकासनैकमास्करस्य सकलालंकारिववेकचतुरमानसमानसराजहंसस्य पङ्दर्शनपाराव्यारपोतायमानावान्तरप्रतिमानिमज्जनैकमहापोतस्य निखिलपुराणपुराणीकृतमागेतरविद्वज्जनमनोइज्ञानमहान्धकारसंहारसहस्रकरस्य श्रुतिस्मृतिमहार्थनिर्भान्तविश्वान्तविद्वज्जनमनोज्ञानतिमिरपरिहारअन्द्रोदयस्य श्रीमद्रुर्जरमण्डलेशमुकुटालंकारप्रभापरिचुम्बनवहुलीकृतचरणनखिकरणस्य भहामात्यपुरोहितश्रीमद्भरद्वाजस्याङ्गभुवा पुरोहितश्रीजयन्तमहेन सकलसुधीजनमनोज्ञानतिमिरिविनाशकारणं
'विरचितयं काल्यप्रकाशदीपिका।

श्रीमद्भरद्वाजपदाम्बुजीयप्रसादतो ग्रन्थरहस्यमेतत् । विज्ञाय किंचित् कृतवान् जयन्तस्तत्र प्रमाणं सुधियां वित्कीः ॥१॥

क़ाव्यप्रक़ाशदीपिका समाप्ता ।" इति ॥ 🚎

१ पश्च क्लेशा लक्षणकोशे द्रष्टव्याः ॥

१५. तथैव सोमेश्वरकृतायां संकेतापरनाम्नि काव्यादर्शामिधटीकायामपि न कस्यचिदपि काव्य-प्रकाराटीकाकारस्य नामोपलम्यते अपि तु भद्दनायकः भद्दतौतः भद्दमुकुलः भामहः रुद्रटः इत्या-दीनि प्राचीनमूलप्रन्यकाराणामेव नामानि दृश्यन्ते । अस्य च सोमेश्वरस्येतिवृत्तं न किंचिदपि आसादितमस्माभिः किं तु अयं सोमेश्वरः कान्यकुब्जदेशीय इत्येव तर्कयामः यतः सोमेश्वरेण स्वकृतटीकायां सप्तमोल्लासे 'वेषव्यवहारादिकम्' (४४४ पृष्ठे) इति प्रतीके कान्यकुव्जदेशो निर्दिष्ट इति । तथाहि । ''वेषव्यवहारादीति देशादिभिः प्रत्येकं संवध्यते तेन देशवेषव्यवहाराकारवचना-नामौचित्यान्निवन्धः कार्य इत्यर्थः यथा कान्यकुब्जदेशे उद्धतो वेषो दारुणो व्यवहारो भयंकर आकारः परुषं वचनमनुचितम् म्छेच्छेषु तदेवोचितम्" इति । नन्वेतावतैवायं सोमेश्वरः कान्यकुञ्ज-देशीय एवेति निर्णेतुं न शक्यम् कान्यकुञ्जदेशस्य सौष्ठवादिवर्णनार्थमेव तथोक्तेरित्यपि कल्पयितुं शक्यत्वादिति चेत् मैवम् । स्वदेशतदीयपदार्थानामेव पुरस्करणे ग्रन्थकारशैछीसिद्धत्वात् । अत एव नागोजीभट्टाः 'भूयो भूयः सविधनगरीरध्यया' (१८० पृष्ठे) इति पद्यव्याख्यानावसरे ''वलमी छजा इति प्रसिद्धम्'' इति उत्तरिहंदुस्यानभाषया व्याचख्युः । किं च 'स्तोकेनोन्नतिमायाति' ( ५२० पृष्ठे) इत्युदाहरणे तुलापदव्याख्यानावसरे 'कांटा' इति प्रसिद्धमित्याहुर्नागोजीमद्दा एव । अत एव चामरकोशटीकाकारो महेश्वरः पर्कटीशब्दव्याख्यानावसरे ''अयं गोमन्तकभाषया केळा इति ख्यातस्य" इति व्याख्यातवान् । न चायमि गोमान्तकदेशीय इत्यत्र न दृढतरं प्रमाणिमिति शङ्कयम् "गोमान्तकप्रान्तजुषा श्रीमहेश्वरशर्मणा" इति तेनैवोपोद्धाते वर्णितत्वात् ॥

अनेन हि सोमेश्वरेण स्वकृतटीकायाः समाप्ताविष नाधिकं किंचिल्लिखितम् किं तु "भरद्वाजकुलोत्तंसभष्टदेवकसूनुना । सोमेश्वरेण रचितः काव्यादर्शः सुमेधसा ॥ १ ॥

संपूर्णश्च कान्यादर्शो नाम कान्यप्रकाशसंकेत इति शुभम्" इत्येव लिखितम् ॥

१६. विश्वनायकृते काव्यप्रकाशदर्पणे तु चण्डीदासः वाचस्पतिमिश्रः श्रीधरसांधिविग्रहकः इत्या-दीनि काव्यप्रकाशदीकाकाराणां नामान्युपळम्यन्ते । अयं हि विश्वनायः साहित्यदर्पणक्तिंत्र अत एवोक्तं तेनैव स्वकृतदीकायां द्वितीयोछासे ळक्षणानिरूपणप्रसङ्गे "एषा च षोडशानां ळक्षणामेदानामिह दिशितान्युदाहरणानि मम साहित्यदर्पणेऽत्रगन्तव्यानि" इति । उक्तं च दशमोछासेऽनुमानाळंकारेऽपि "तदुक्तं मत्कृते साहित्यदर्पणे" इति । अयं हि चन्द्रशेखरकवेः पुत्रः अत एव साहित्यदर्पणे उक्तम् "श्रीचन्द्रशेखरमहाकविचन्द्रस्नुश्रीविश्वनायकविराजकृतं प्रवन्धम् । साहित्यदर्पणममुं धुधियो विळोक्य" इति । अयं हि नारायणदासस्य पौत्रः तदप्युक्तं स्वेनैव रसप्रकरणे "यदाहुः श्रीकाळिङ्गन् स्मण्डळाखण्डळमहाराजाधिराजश्रीनरसिंहदेवसमायां धर्मदक्तं स्यगयन्तः सकळसहदयगोष्ठीगरिष्टकविपण्डितास्मित्यतामहश्रीमन्नारायणदासपादाः" इति । अयं हि काव्यप्रकाशटोकाकर्त्रश्चण्डीदासस्यानुवन्धी । तदप्युक्तं रसप्रकरणे तेनैव "इहास्मित्यतामहानुजकविपण्डितमुख्यचण्डीदासपादैरुक्तम्" इति । अयं हि उत्कळ्त्राह्मणः अत एवोक्तं पश्चमोछासे 'कुरुरुचिमिति पदयोवैपरिः' इति प्रतीके (२३८ पृष्ठे) "वैपरीत्यं रुचिङ्गुविति पाठः अत्र चिङ्गुपदं काश्मीरादिभापायामध्रीळार्यवोयकन् उत्कळादिभाषाया 'धृतवांढकद्वन' इत्यादि" इति । अयं च रसगङ्गाधरादिकृज्जगन्नायरायापेद्यया प्राचीनः अत एव "यत्तु रसवदेव काव्यमिति साहित्यदर्पणे निर्णातम् तन्न" इति रसगङ्गाधरे (१२

पृष्ठे) उक्तम् । अनेन हि विश्वनाथेन नरसिंहिविजयाख्यं काव्यमिप कृतम् तदुक्तं तेनैव पञ्चमोछासे 'कप्टलादीनामिनत्यदोषत्वम्' इति प्रतीके (२३८ पृष्ठे) ''यथा मम नरसिंहिविजये 'स्फुटिविकट-चपेटापातनेनायमष्टौ सपिद कुलिगिरीन्वा खण्डशश्चर्णयामि । प्रलयमरुदुदारस्भीत००००' इत्यादि" इति । अनेन हि चन्द्रकलाख्या नाटिकाप्यकारीति तदप्युक्तं तेनैवाष्टमोछासे ''तत्र मस्णिनिवीहो यथा मम चन्द्रकलायां नाटिकायाम्'' इति । अनेन विश्वनाथेन स्ववृत्तं स्वकृत-टीकायामारम्भे स्वल्पमेव लिखितम् । तथाहि ।

"प्रमातृप्रमाणप्रमेयप्रपञ्चप्रस्तिं प्रमिण्वन्ति यां योगिवयीः । गिरां देवतां दैवतं देवतानां प्रवोधं प्रदेयादियं मत्प्रवन्धे ॥ १ ॥ टीका काव्यप्रकाशस्य दुर्वोधानुप्रवोधिनी । क्रियते कविराजेन विश्वनाथेन धीमता ॥ २ ॥ इह सर्वप्रहप्रस्ताः कुर्वन्ति कुिथयो मुदा । न दोषः किं तु तत्रापि विचिन्वन्तु गतिं चिरात् ॥ ३ ॥" इति ।

स्वकृतटीकायाः समाप्तौ तु

''छक्ष्मिर्वक्षो मुरारेस्विति कवयगतेर्भोगमालाङ्गमौने मीनि सिन्धुः स्वराणामधिवसति विधेर्भाविता यावदस्य । तावत्काव्यप्रकाशा त्ववधिगमान्वारमासार्ककोटि-व्याख्या विख्यातिमेपा कविमुकुटमणेर्विश्वनाथस्य यायात् ॥ १ ॥

इति श्रीमन्नारायणचरणारविन्दमधुकर्राळंकारिकचक्रवर्तिष्वनिप्रस्थानपरमाचार्याष्ट्रादशभाषाविळासिन् नीमुजङ्गसंगीतविद्याविद्याथरकळाविद्यामाळतीमधुकरविविधविद्यार्णवकर्णधारसांधिविष्रहकमहापात्रश्री-विश्वनाथकविराजकतौ काव्यप्रकाशदर्पणेऽर्थाळंकारनिर्णयो नाम दशम उछासः" इति ळिखितम् ॥

१७. परमानन्द चक्रवर्ति महाचार्यकृतायां विस्तारिकाख्यटीकायां तु 'इति मिश्राः' 'इति दीपिकाकृतः' 'यचोक्तं विश्वनाथेन' इत्यादिना सुद्धुद्धिमिश्रदीपिकाकृज्जयन्तमहकाव्यप्रकाशद पेणसाहित्य-दर्पणकृद्धियनाथादीनां नामान्युपळम्यन्ते । अत्र दीपिकापदेन जयन्तमहकृतदीपिकेव क्षेया नं तु प्रदीप-कारकृतीदाहरणदीपिका प्रदीपकारस्य चक्रवर्त्तपेक्षया नवीनत्वात् । अयं हि चक्रवर्ती प्रतापरुद्रयशो-भूषणाख्यां कारप्रनथकर्तुर्विद्यानाथादर्वाचीन एव यतोऽनेन चक्रवर्तिना स्वकृतविस्तारिकां ख्यटीकायां दशमोञ्जासे क्षेषाळकारे 'उदयमयते' (६१० पृष्ठे) इत्युदाहरणव्याख्यानावसरे ''विभाकरः सूर्यः राज्यामिपेकसमये पुरोहितादिभिस्तचुल्यत्वेन प्रतापरुद्रादिवत् सक्तिततो नृपतिविशेषश्च" इत्यादिना प्रन्थेन प्रतापरुद्रस्य नामानुकीर्तनात् । अयं चक्रवर्त्युपाख्यः परमानन्दो वङ्गदेशीय एवं । किं बहुना ये वे महाचार्यपदादिकृद्धात्ते सर्वेऽपि वङ्गदेशीय एव । क्षं चक्रवर्त्युपाख्यः परमानन्दो वङ्गदेशीय एवं । किं बहुना ये वे महाचार्यपदादिकृद्धात्ते सर्वेऽपि वङ्गदेशीया एव वङ्गजनपदे एव पण्डितानां महाचार्यपदाभिष्यस्य सुप्रसिद्धत्वात् । श्रूयते सत्र किंवदन्ती 'वङ्गजनपदे नेवाशान्तिनामकराजधान्यां पण्डितसमाजे दत्तसम्यङ्न्यायशाखपरीक्षाः काव्यप्रकाशदीकाकर्तारो महाचार्यपदं छेभिरे' इति । अयं च चक्रवर्ती महानैयायिकः अत एव गङ्गशोपाध्यायकृतचिन्तामणिग्रन्यस्योपिर एतत्कृतं छक्षणं चक्रवर्ति छक्षण-

<sup>🤋</sup> अन्तिमपत्रमतिशिथिलमशुद्धं चार्नादिति यंथोपलब्ध तथैवात्र सर्वत्र लिखितम् ॥ २ निहया इति प्रसिद्धायाम् ॥

मिति नाम्ना गादाधर्यां चतुर्दशलक्षण्यामुपलम्यते । अत एव च स्वेनाप्युक्तं सप्तमोल्लासारम्भे "अन्धा दोषान्धकारेषु के वा न स्युर्विपश्चितः। नाहं तु दृष्टिविकलो धृतिचन्तामणिः सदा ॥ " इति । परं तु अयं चऋवर्ती केवलनैयायिक एव न तु वैयाकरणोऽपि । अत एवानेन "सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य०००" (५७७ पृष्ठे १७ पङ्कौ) इति कात्यायनकृतवार्तिकस्य पाणिनिसूत्रत्वेन व्यवहारः कृत इत्यलम् ॥

१८. आनन्दकविकृतायां सारसमुच्चयापरनाम्नि निदर्शनाख्यदीकायां तु दशमोल्लासे 'मालाप्रतिन्वस्तुपमावत् मालाव्यतिरेकोऽपि संमवति' इति प्रतीके (६५१ पृष्ठे) "विस्तारिकाकृता विवृतम्" इत्यादिप्रन्थेन चक्रवर्तिभद्दाचार्यस्यैव नामोपल्लम्यते । अयं हि आनन्दकविः काश्मीरदेशीयः शैवश्चेति तद्ग्रन्थावलोकनेन संभाव्यते । अत एवानेन स्वकृतदीकाया आरम्भे "प्रणम्य शारदां काव्यप्रकाशो वोधसिद्धये । पदार्थाविवृतिद्वारा स्वशिष्येभ्यः प्रदर्श्यते ॥" इति प्रतिज्ञाय "०००००इति शिवागम-प्रसिद्धया षट्ट्रिश्चत्तव्दिक्षाक्षपितमलपटलः प्रकाटितसत्त्वरूपश्चिदानन्दघनः राजानककुलतिलको मम्मदनामा देशिकवरोऽलोकिककाव्यस्य प्रकाशने प्रवृत्तोऽपि 'आत्मतत्त्वं ततस्त्रक्त्वा विद्यातत्त्वे नियोजयेत् । ०००००परिक्तितेजसि व्यक्ते तत्रस्थः शिवतां व्रजेत्' इत्यादिस्वच्छन्दशालोक्तदशानविद्यात्रपरिक्तिरक्तिपरिक्तिरक्तिक्तिमपरित्यजन् संवित्त्वक्रपस्याभ्यन्तरस्य काव्यस्य शिव-तत्त्वस्य प्रकाशिकामभेदप्रथोत्यापिकां ग्रुद्धविद्यां प्रथममवतार्य शिष्येषु अनुप्रहाय दर्शयित प्रन्यारम्भे इति" इति प्रन्येन शिवागमप्रसिद्धान् षट्टिशत्त्वक्रपान् पदार्थन् प्रदर्श काव्यप्रकाशो व्याख्यातः॥

१९. श्रीवत्सलाञ्छनभृद्दाचार्यकृतायां सारवोधिन्याख्यटीकायां तु मिश्रः विद्यासागरः भारकरः जयरामः विश्वनाथः (प्रतापरुद्रयशोभूषणकारः) इति पश्चैव टीकाकाराणां नामानि उपलम्यन्ते । किं च 'अधिकं तत्त्ववोधिन्यां द्रष्टुल्यम्' इति ग्रन्थेन तत्त्ववोधिनीकारस्यापि नाम निर्दिश्यते । नवीनोऽप्ययं श्रीवत्सलाञ्छनः तत्र तत्र "इति केचित्" "इत्यन्ये" इत्येव लिखितवान् । अयं च रसगङ्गाधरादिक्र-ज्ञगन्नाथपण्डितराजात्प्राचीनः । अत एव रसगङ्गाधरे "इति श्रीवत्सलाञ्छनोक्तसुदाहरणं परास्तम्" इत्युक्तम् । एष श्रीवत्सलाञ्छनभद्दाचार्योऽपि केवलनैयायिक एव न तु वैयाकरणोऽपि । अत एव "इवेन नित्यसमासः ०" इति काल्यायनकृतवार्तिकस्य ( ५५७ पृष्ठे १ पङ्कौ ) 'अनेन सूत्रेण' इति व्याख्यानं कृतवानिति वोध्यम् । अयं हि चक्रवर्तिकृतां विस्तारिकामेव कचित्कचित् संक्षिप्य विस्तृत्य च सारवोधिनीं रचयामासेति स्पष्टं तद्भुभयदृष्ट्णां कुशामधिषणानामित्यलमधिकलेखनेन ।।

२०. गोनिन्दठकुरकृतायां कान्यप्रदीपाल्यच्छायान्याख्यायां तु भास्करभद्दाचार्यचण्डादास-भट्टाचार्ययोरेव नाम्नोपादानमुपल्रभ्यते । अयं गोविन्दः ठकुरोपनामकः केशवात्मजः रुचिकरकवेः सापत्नश्रातुः कनीयान् श्राहर्षाख्यकवेज्येष्ठो श्रातिति ज्ञायते । अयं हि उदाहरणदीपिकाख्यमुदा-हृतश्लोकन्याख्यानप्रन्यम् कान्यादिप्रन्यं च चकारेति निश्चीयते । तदेतत्सर्वमभिहितं तेनैव कान्य-प्रदीपारम्भे तत्समासा च । तत्रारम्भे यथा

> "सोनोदेर्व्याः प्रयमत्नयः केशवस्यात्मजन्मा श्रीगोविन्दो रुचिकरकवे स्नेहपात्रं कनीयान् ।

९ 'स्विशाब्येभ्यः प्रदर्श्यते' इत्यत्र 'शितिकण्ठस्य दर्श्यते' इति पाटो विषरणकारेरङ्गीरुतः । अस्मदुपल्टब्यपुस्तके तु 'स्विशिब्येभ्यः प्रदर्श्यते' इत्येव पाठ उपलम्यते । स एव समीचीन इति माति ॥ २ सोनोदेन्या इति । रिचक्रस्तिः सापल्यातोति ज्ञेयस् । अन्यथा प्रथमतनयः क्नीयानिति च न संगच्छते तस्माद्द्रमात्रयो सचिक्रस्तिः । अयं श्रीगोविन्दस्तु स्वमातुर्ज्येष्ठ एवेति ज्ञेयमिति प्रभाया स्पष्टम् ॥

श्रीमन्नारायणचरणयोः सम्यगाधाय चित्तं नत्वा सारस्वतमपि महः काव्यतत्त्वं व्यनक्ति ॥ १ ॥" इति ।

समाप्ती यथा

"ज्येष्ठे सर्वगुणैः कनीयसि वयोमात्रेण पात्रे धियां गात्रेण स्मरगर्वखर्वन(ण)परे निष्ठाप्रतिष्ठाश्रये । श्रीहर्षे त्रिदिवं गते मिय मनोहीने च कः शोधये-दत्राशुद्धमहो महत्सु विधिना भारोऽयमारोपितः ॥ १ ॥ परिशील्यन्तु सन्तो मनसा सन्तोषशिलेन । इममद्भुतं प्रदीपं प्रकाशैमपि यः प्रकाशयति ॥ २ ॥ दीपिकाद्वितयं कन्ये प्रदीपद्वितयं सुतौ स्वमतौ सम्यगुत्पाद्य गोविन्दः शर्म विन्दते ॥" इति ।

किं च प्रथमोल्लासे ''शब्दचित्रं वाच्यचित्रम्'' इति सूत्रे (२२ पृष्ठे) 'मदीयं पद्यमुदाहरणीयम् यथा मध्ये ज्योम स्फुरति००००' इति सप्तमोछासे "स्थितेष्त्रेतत्समर्थनम्" इति सूत्रे (४०९ पृष्टे) 'तस्मान्मदीयं पद्ममुदाहरणीयम् यथा निर्वातपद्मोदरसोदराभ्यां००००' इति च प्रदीपोऽपि प्रमाण-कोटिं प्रवेष्टुमीष्टे इति छिपिभूयस्त्वादुपरम्यते । अयं हि प्रदीपोऽतीव समीचीनः अत एवैतदुपरि वैद्य-नाथेन प्रमा नागोजीमट्टेनोद्द्योतोऽप्यकारि । अयं हि गोविन्दठङ्करोऽर्वाचीन एव अत एव सुधासागरे चतुर्थोद्धासे भीमसेनेनोक्तम् ''इति सर्वतन्त्रविदो वाचस्पतिमिश्राः आधुनिककाव्यप्रदीपकारादयस्तु" इति। अस्य च प्रदीपकारस्य मुख्यं शाखं तर्कशास्त्रमेव न तु व्याकरणम् अत एव प्रदीपे "मुख्यार्थ-बाधे तद्योगे" इति सूत्रे (४० पृष्ठे) "शक्यसंबन्धो छक्षणा" इति "यदिति गुणीभृतित्रियाविशेष-णम्" इति च नैयायिकरीत्यैव व्याख्यातम् न तु 'शक्यतावच्छेदकारोपो लक्षणा' इति 'यदिति प्रधानीभूतिक्रयाविशेषणम्' इति च वैयाकरणरीत्या । अत एवोद्योते गुणीभूतेति प्रतीकमुपादाय नागोजिमिद्याः प्राहुः "कारकविरोप्यकवोधनये इदम् क्रियाविरोप्यकवोधनये तु न कश्चिद्दोषः" इति । अत एव च नागोजीभट्टैरुद्दयोते काचित्कचिदुक्तम् ''अत्रत्यप्रदीपस्तु मतान्तरपरतया कथं-चिन्नेयः" इति । किं च सप्तमोल्लासे न्यूनपदोदाहरणे "अन्यारादितरर्ते दिक्शब्द ०" इति पाणिनि-सूत्रानुरोधेन 'खिने इत्यस्मात्पूर्वम्' इति प्रयोक्तन्ये 'खिने इत्यस्य पूर्वम्' इति प्रदीपकारप्रयोगोऽपि प्रदीपकारस्यावैयाकरणत्वं सूचयति । अपि च सप्तमोह्यासे च्युतसंस्कृत्युदाहरणे (२७० पृष्ठे) "आशिषि नाथः" इति वार्तिकेनेति वक्तव्ये "आशिषि नाथः" इति सूत्रेणेति प्रदीपाक्षराण्यपि प्रदीपकारस्य वैयाकरणत्वं परिजिहीर्षन्तीत्यलं महतां दोषोद्घाटनेन ॥

अस्य च प्रदीपकारस्य किनष्ठभात्रा श्रीहर्षणापि किमिप काव्यं निर्मितमिति गम्यते यतः प्रदीपे विरोधालंकारे 'पेशलमिप खलवचनं ं इति ४८७ उदाहरणानन्तरं "यथा मद्भातुः श्रीहर्षस्य 'सर्वतः पुरत एव दश्यते पात्रतां न पुनरेति चक्षुपोः । हद्गतोऽपि मुजयोर्न भाजनं कोऽयमालि वन-मालिनः क्रमः ॥" इत्युदाहृतमिति । न चायं श्रीहृपीं नैषधकाव्यक्तेति भ्रमितव्यम् प्रदीपे विशेषो-क्त्यलंकारे "इति नैषधदर्शनात्" इति व्यवहृतत्वात् । अन्यथा 'मद्भातुः काव्यदर्शनात्" इत्येव

१ काष्यप्रकाशमशीत्यर्थः ।

व्यवदृतं स्यात् । किं चायं श्रीहर्षः प्रदीपकारसहोदरत्वात्केशवात्मजः नैषधकान्यकृत् श्रीहर्पस्तु हीरात्मज इस्रप्यनयोभेदः सुवचः यतो नैषधे एव "श्रीहर्ष कविराजराजिमुकुटालंकारहीरः सुतं श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामस्रदेवी च यम्" इत्युश्चिखितमिस्यलमधिकप्रसङ्गेन ॥

तदेतत्सर्व महामहोपाच्यायगोविन्दठक्करस्य यथोपछच्धो वृत्तान्तो वंशवृक्षश्च प्रकटतां प्रापितः काञ्यमाठाकर्त्रा दुर्गाप्रसादेन । तथाहि । "अयं ठक्करोपनामको विद्वद्दरश्रीगोविन्दो मिथिछायां श्रीरिविक्तरंशे जन्म छेमे इति तद्देशप्रसिद्धपञ्जीकारपुस्तकेषु समुपछम्यते । अधुनापि गोविन्दवंशोद्भवा मिथिछान्तर्गत 'भटसीमिर' प्रामे निवसन्तीत्यपि तत्पुस्तकेम्य एव ज्ञायते । समयस्विनिश्चित एव । केवछमेतदनुमीयते यत्काञ्यप्रकाशञ्याख्या नरिसहमनीषामिधा तारामाक्तिष्ठधाणवश्चेति प्रन्यद्वयं नरिसहठक्करप्रणीतमुपछम्यते । स नरिसहठक्करः १६६८ मिते विक्रमाव्दे निर्णयसिन्धुनिर्मातुः काञ्यप्रकाशटीकाकर्तृश्च कमछाकरभद्वादवीचीनः इति तद्ग्रन्थपर्याछोचनया प्रतीयते । एतेन नर्सिद्धः क्षिस्ताब्दीयषोडशशतकोत्तरभागसमुद्भूतः स्यादिखनुमीयते । स च नरिसहो गोविन्दात्पञ्चम इति गोविन्दोऽपि क्षिस्ताब्दीयपञ्चदशशतकोत्तरभागासन्नकाछे विद्यमान आसीदिति वक्तुं युज्यते । अय च कमछाकरभद्वप्रणीतकाञ्यप्रकाशटीकायां प्रदीपकारस्य नाम समुपछम्यते । कमछाकरश्च १६१२ मिते विस्ताब्दे निर्णयसिन्धुं जग्रन्थित क्षिस्ताब्दीयषोडशशतकान्तिमभागतः कथमि नार्वाचीनः प्रदीपकारो गोविन्द इति सुञ्यक्तमेव ॥



२१. महेश्वरभद्याचार्यकृतायामादशांख्यटीकायां तु परमानन्दचक्रवार्तिभद्याचार्यस्यैव नामोपछम्यते नान्यस्य । इयं हि आदर्शाख्यटीका नातीव समीचीना । "इवेन निस्नसमासः" इति काल्यायनकृत-वार्तिकस्य (५५७ पृष्ठे ८ पङ्क्षो) "इदं पाणिनिसूत्रम्" इत्युक्तवतोऽस्य महेश्वरभद्याचार्यस्य लोकिरेव स्वस्यावैयाकरणत्वं व्यनक्तीत्यलम् । यद्यप्यस्य महेश्वरभद्याचार्यस्य वङ्गदेशीयस्येतिवृत्तं न किचिद-प्यासादितमस्माभिः यतो महेश्वरेण स्वकृतटीकायाः समाप्तौ स्वल्पमेव लिखितम् । तयाहि ।

"काव्यप्रकाशस्ये कृता गृहे गृहे टीका तथाप्येषं तथैव दुर्गमः। सुखेन विज्ञातुमिमं य ईहते धीरः स एता विपुरुं विलोकताम्" ॥ इति ।

तथापि तात्पर्यविवरणकृन्महेशचन्द्रदेवप्रेपितपत्रमुखेनेत्यं श्रूयते। तथाहि। "स्वस्ति श्रीयुतेभ्यो निखिलगुणिनिधिभ्यः पण्डितप्रवरेभ्यो महेशानुगृहांतेभ्योऽपि महेशानुत्राहकेभ्यो झळकीकरोपनामकवामनाचार्यमहाशयेभ्यः सिवनयं नमस्काराः सन्तु। अयोदन्तः। कान्यप्रकाशटीकादर्शकृन्महेश्वरः संवदमिधानायाः षोडशशशताव्दाश्वरमसंधौ सप्तदशशताव्द्यां वा जन्मना वङ्गं जनपदमळचकारेति
अस्माकमिमतम्। तस्य हि महेश्वरेति नाम न्यायाळकारत्युपाधिः वङ्गजनपदप्रचळितदायभागटीकाकर्तृत्वम् साहित्यदर्पणकृद्विश्वनाथापेक्षया नवीनत्वम् (अनन्तरोक्तयुक्त्या प्रतिपादितं) वैद्यनाथापेक्षया
प्राचीनत्वं च उक्तमर्थं द्रदयति। उदाहरणचन्द्रिकाकारवैद्यनाथापेक्षया कान्यप्रकाशटीकादर्शकृन्महेश्वरः प्राचीन इत्ययमर्थः उदाहरणचन्द्रिकाप्रन्थादेवास्मामिरवाधारि। वैद्यनाथः खळु उदाहरणचन्द्रिकार्या महेशनाम्ना महेश्वरमुळिख्यः महेश्वरकृतमादर्शे कचिदविकळं कचिच्च अंशतो विकळं कृत्वा
बहुश उद्धृत्य निराचकार। तदुदाहरणं च भवद्विरेव उदळेखि। दृश्यतां च पुनः 'चापाचार्यक्षिपुरविजयी' इत्यस्य (३२३ पृष्ठे) 'किमुच्यतेऽस्य भूपाळ०' इत्यस्य (३२६ पृष्ठे) 'जा ठेरं व हसन्ती'
इत्यस्य (१४२ पृष्ठे) च पद्यस्य वैद्यनाथकृतं व्याख्यानम्।

किकातासंस्कृतकालेज । २ रा डिसेम्बर १८८२ । · भवदीय:--

श्रीमहेराचन्द्रदेवरामी" इति ॥

२२. कमळाकरमट्टकृतायां काव्यप्रकाशटीकायां तु चण्डीदासः मधुमतीकारः (रिवमहाचार्यः) सरस्वतीतीर्थः पद्मनाभः सोमेखरः परमानन्दचक्रवर्ती देवनाथः श्रीवत्सळाञ्छनः प्रदीपकारः इत्यादीनि वहून्येव काव्यप्रकाशटीकाकाराणां नामान्युपळम्यन्ते मूळप्रन्थकारयोस्तु भोजराजाप्पय्य-दीक्षितयोरेव । अयं हि कमळाकरः महोपनामको वाराणसीस्थोऽस्मद्याकरणशाखगुरूणां सखाराममद्दानां वृद्धिततामहेंः आखळायनो विश्वामित्रगोत्रो महाराष्ट्रवाह्मणो महामीमांसकः । अनेन च निर्णय सिन्धुशद्दकमळाकरतत्त्वकमळाकरदानकमळाकरपूर्वकमळाकरमीमांसाकमळाकरशान्तिरत्नप्रायश्चित्त-रत्नआहिकप्रयोगषोडशसंस्कारप्रयोगहिरण्यकेशीयञ्योतिष्टोमप्रयोगगोत्रप्रवर्द्दर्पणविवादताण्डवपूर्वमामांसावार्तिकटीकावेदान्तकुतृहळादयो वहवो प्रन्या निर्मिताः । तदेतत्सर्वं स्वयमेव स्वकृतटीकायाः समाप्तावुक्तम् । तथाहि ।

"गुणिनोऽनन्तपुत्तस्य विनोदाय सतां मुदे । कमळाकरसंज्ञेन श्रम एष विनिर्मितः ॥ १ ॥ तर्केन्दुस्तर्कमेघः फॅणिपतिमणितिः पाणिनीये प्रपञ्चे न्याये प्रायः प्रगल्भः प्रकटितपटिमा महशास्त्रप्रघष्टे । प्रायः प्राभाकरीये पथि मथितदुरूहान्तवेदान्तसिन्धः श्रौते साहित्यकान्ये प्रखरतरगतिर्धमृशास्त्रेषु यश्च ॥ २ ॥

३ कान्यप्रकाशः ॥ २ कान्यप्रकाशम् ॥ ३ स्वरुत्तटीकाम् ॥ ४ वृद्धितामह इति । तथाहि । कमलांकरमद्रस्य पुत्रः श्याममद्रः तस्य पुत्रो गोविन्द्मप्टः तस्य पुत्रो दिवाकरभट्टः तस्य पुत्रो वालंभद्रः तस्य पुत्रः , सल्लाराममद्रः इति ॥ ५ फणिपतिः शेपः (पतञ्जलि ) तस्येव मणितिर्यस्य तादशः इत्यर्थः । अथ वा 'फणिपतिभणिते।' इत्येव सुवचः पाठः ॥

येनाकारि प्रोद्धटा वैप्तिकस्य टीका चान्या विश्वतिर्प्रन्यमाला । श्रीरामाङ्घ्रयोरिपता निर्णयेषु सिन्धुः शाखे तत्त्वकौत्ह्छे च ॥ ३ ॥ श्रीमन्तारायेणाख्यात् समजनि विवुवो रामकृष्णाभिधान-स्तत्सूनुः सर्वविद्याम्बुधिनिजचुलुकोकारतः कुम्भजन्मा । टीका काव्यप्रकाशे कमलपद्परस्त्वाकरोऽरीरचद्यः

श्रीपित्रोः पादपद्मे रघुपितपदयोः स्वं श्रमं प्रापयच्च ॥ १ ॥" इति । अनेन कमळाकरभट्टेन स्वस्य स्थितिकाळोऽपि स्वकृतिनिर्णयसिन्ध्वाख्यग्रन्थान्ते लिखितः। तथाहि। "वसुऋतुऋतुभूमिते (१६६८) गतेऽब्दे नरपितिविक्रमतोऽथ याति रौद्रे। तपिसि शिवितथौ समापितोऽयं रघुपितपादसरोरुहेऽपितश्च ॥ १ ॥" इति ॥

२३. नरसिंहठकुरकृतायां नरसिंहमनीपाख्यटीकायां तु चण्डीदासः छाटभास्करमिश्रः सुनुद्धि-मिश्रः मधुमतीकारः (रविभद्दाचार्यः) कौमुदीकृत् आलोककृत् यशोधरोपाध्यायः मणिसारः रुचिमिश्रः (रुचिकरमिश्रः) परमानन्दचक्रवर्ती प्रदीपकारः इत्यादीनि काव्यप्रकाशटीकाकाराणा नामान्युप-छभ्यन्ते । अयं हि नरसिंहः प्रदीपकारकुळज एवेति वयं तर्कयामः अत एवोभयोः ठक्करोपनामक-त्वम् । अत एव चानेन नरसिंहेन स्वकृतटीकायां तत्र तत्र सुवृद्धिमिश्रमतं परमानन्द चक्रवितिमतं च ''इति सुबुद्धेः कौबुद्धयमपास्तम्'' इत्यादिना ''इति परमानन्दप्रछपितमपास्तम्'' इत्यादिना च प्रन्थेन यथा तुच्छताबोधकशब्दैः खण्डितम् तथा स्वमतविरुद्धमपि कान्यप्रदीपमतं न कुत्रचिदपि खण्डितम् । किं तु यत्र स्वमतविरुद्धः प्रदीपस्तत्र "इति प्रदीपकाराः वदन्ति वयं तु वदामः" इत्या-दिना मतद्वयमात्रं प्रदर्शितम् । यत्र तु स्वमतानुकूछः प्रदीपस्तत्र "इति प्रदीपकृत्पवित्रीकृतः पन्धाः" इस्यादिना पक्षपात एव प्रत्युत प्रदर्शित इति प्रत्येतव्यम् । अयं नरसिंहः कमटाकरमद्दसमनन्तर-कालिक एवेति संमान्यते 'अमेदावगमश्च प्रयोजनम्' इति प्रतीके (५२ पृष्ठे) 'सारोपायां धर्मयोः साध्यवसानायां धर्मिणोर्धर्मयोश्वाभेदप्रतीतिः प्रयोजनम्' इति स्वमतप्रदर्शनपरस्य कमलाकरप्रन्यस्य अनेन नरसिंहेन "इति नवीनाः" इत्यादिनोपपादितत्वात् । अनेन नरसिंहमहामहोपाघ्यायेन किमपि काव्यमपि विरचितम् अत एव "निर्वेदग्टानिशङ्काख्याः" इतिसूत्रव्याख्यानावसरे (११२ पृष्ठे) "भूषणानां स्थानविपर्यासो विश्रमः यथा मम" इत्यादिना स्वकीयं पद्यमुदाहृतम् । स्पष्टीकृत-मिदं प्रदीपकारप्रस्तावनायां २० प्रघट्टे इति अधिकं तत्रैव द्रष्टन्यम् । अयमसाधारणो नैयायिकः अत एव सुधासागरे भीमसेनेनोक्तम् "न्यायविद्यावागीशनरसिंहठकुरा." इति । सूचितश्च स्वपाण्डित्य-गर्वः सप्तमोल्लासारम्भे स्वेनापि 'दोषप्रदानपटवो वहवोऽपि धूर्ता म्का मवन्ति कठिने सरछे प्रगल्भाः। मातर्भवानि करवाणि ततोऽत्र कांकुं मा कुण्ठितोऽस्तु मयि ते करुणाकटाक्षः ॥' इति । किं च स्पष्टमेव तन्नैयायिकत्वं तद्दीकाछेखनपद्धति पश्यतां विदुषाम् । परं त्वेतेपां सारवेधिनीकारनरसिंहठकुरादीनां "शान्दीव्यञ्जनायाः" इति प्रयोगस्तु केवलनैयायिकत्वमेव प्रकाशयन् वैयाकरणत्वं व्यवच्छिनत्तीति मन्तन्यम् । किं च दशमोल्लासे उपमालंकारे (५५७ पृष्ठे) "इवेन समासो विभक्तलोपः००००"

९ कुंमारिलभट्टरुतस्य पूर्वमीमासावार्तिकस्य ॥ २ नारायणभट्टचादिग्रन्थक्तुः ॥ ३ तपि भाषमाते । शिय-तिथो त्रयोदश्याम् ॥

इति वार्तिकस्य सूत्रत्वेन व्यवहारोऽपि श्रीवत्सळाञ्छनभद्दाचार्यस्य केवळनैयायिकत्वमभिन्यनिक्त । इयं हि नरसिंहमनीषा सप्तमोल्लासपददोषपर्यन्तैवास्माभिरुपळव्धेत्यळम् ॥

२४ वैद्यनाथकृतायामुदाहरणचन्द्रिकायां तु चण्डीदासः सुवुद्धिमिश्रः दीपिकाकृत् चक्रवर्ती महेशः इत्यादीनि नामान्युपळम्यन्ते । अत्र दीपिकाकृदित्यत्र दीपिकापदवाच्या, गोविन्दठकुरकृतोदाहरणदीपिकेव न तु जयन्तमष्टकृतदीपिकेति मन्तव्यम् अत्रोपपादितस्य दीपिकाकृन्मतस्य जयन्तमष्टकृत-दीपिकायामनुपळम्भात् उदाहृतश्चोकव्याख्यानार्थमेवोदाहरणदीपिकोदाहरणचन्द्रिकयोः प्रवृत्तत्वेनो-दाहरणचन्द्रिकायां दूषणाय भूषणाय वोदाहरणदीपिकाया एवानुवादस्यौचित्याचेति वोष्यम् । किं चास्यामुदाहरणचन्द्रिकायां यत्र यत्र 'महेशः' इति नाम लम्यते तत्र तत्र महेशपदेन काव्यप्रकाशा-दर्शकृन्महेश्वर एव ग्राह्यः 'इति महेशः' इत्यादिनान्यदितस्य ग्रन्थस्य महेश्वरकृतादशीख्यटीकायामर्थत उपलब्धात् । तदेतत्सर्व महेश्वरमष्टाचार्योदन्तकथनग्रस्तावे प्रपश्चितमेवेत्यल मुद्धः कथनेन ।।

अनेन हि वैद्यनाथेन काव्यप्रदीपटीका प्रभा कुवलयानन्दरीका चन्द्रिका च कृता । उक्तं च वैद्यनाथेनेव प्रथमोल्लासे "तददोषो शब्दार्थों" इति सूत्रे प्रभायाम् "उदाहरणश्लोकार्थस्तु विस्तरेणा-स्मत्कृतोदाहरणचन्द्रिकायां द्रष्टव्यः" इति । अयमपि नैयायिकः अत एव "तिष्ठेत्कोपवशात्" इति ३११ उदाहरणे 'स्वर्गायेति' कर्मणि चतुर्थी "क्षियार्थोप०" इति सूत्रादिति वक्तव्ये "तुमर्थाच०" इति सूत्रेण चतुर्थीत्युक्तमुदाहरणचन्द्रिकायाम् । अतश्च स्वकृतप्रभायां तत्र तत्र मूलप्रदीपानुरोधेन नैयायिकमतेनेव व्याख्यातवान् न तद्दयोतकारवत् वैयाकरणरीत्या । एवं स्पष्टमिदं सर्व तत्तद्-प्रन्थाद्द्रष्टृणां सूक्ष्मदशामिति प्रन्थगौरविमया विरम्यते । अनेन च स्वकालादिकमिप स्वकृतोदाहरण-चन्द्रिकायाः समाप्तौ लिखितम् । तथाहि ।

"अनल्पकिनिकिल्पताखिलसदर्थमञ्जूषिकां सदन्वयिवोधिकां विवुधसंशयोच्छेदिकाम् । उदाहरणयोजनाजननसज्जनाह्नादिकाम् उदाहरणचन्द्रिकां भजत यैचनाथोदिताम् ॥ १ ॥ वियद्वेदमुनिक्ष्माभिर्मिते(१७४०)ऽब्दे कार्तिके सिते । वुधाष्टम्यामिमं ग्रन्थं वैद्यनाथोऽभ्यपूरयत् ॥ २ ॥

इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणामिज्ञधर्मशाखपारावारपाराणतत्सत्विङ्ग्लमहात्मजश्रीरामभद्दसूरिस्तुना वैद्य-नाथेन रचितायां काव्यप्रकाशोदाहरणविष्टताबुदाहरणचन्द्रिकायां दशम उल्लासः संपूर्णः" इति । उक्तं च स्वकृतप्रमायाः समाप्ताविप्रं 'इति श्रीमत्सकलशाखधुरंधरतत्सदुपाख्यश्रीरामभद्दसूनुवैद्यनाथ-कृतायां काव्यप्रदीपव्याख्यायां प्रभाख्यायां दशम उल्लासः" इति । एवमेव कुवल्यानन्दस्य चन्द्रिका-यामप्युक्तमिति वोध्यम् । अयं हि वैद्यनाथः प्रतापरुद्रयशोभूषणकृद्विद्यानाथाद्वीचीन एव । अत एवानेन वैद्यनाथेन स्वकृतकुवल्यानन्दचन्द्रिकायां संकरालंकारे 'तदुक्तं विद्यानाथेन' इत्युक्त्वा तत्कृतप्रतापरुद्रग्रन्थोऽप्यनूदित इति दिक् ॥

२५. दीक्षितभीमसेनकृतायां सुधासागराख्यटीकायां तु चण्डीदासभद्दाचार्याः भास्करभद्दाचार्याः देवनायतर्कपञ्चाननाः मिथिछेशसाचिवाच्युतभद्दाचार्याः तत्पुत्ररत्नपाणिभद्दाचार्याः तत्पुत्ररविभद्दाचार्याः

१ अन्दे इति । विक्रमस्येति भावः ॥

जयरामपञ्चाननाः सर्वतन्त्रविदो वाचस्पतिमिश्राः सुवुद्धिमिश्राः मुरारिमिश्राः रुचिमिश्राः पक्षवरो-पाच्यायाः चक्रवर्तिमद्दाचार्याः श्रीवत्सलाञ्क्रनभद्दाचार्याः कान्यप्रदीपोदाहरणदीपिकाकृद्गोविन्दठक्कुराः न्यायविद्यावार्गाशनरिसंहठक्कुराः महेशाः (महेश्वरपदामिधेयाः) उदाहरणचन्द्रिकाकारवैद्यनायाः इस्यादीनि टीकाकाराणां नामानि लभ्यन्ते। अनेन हि भीमसेनेन स्वदेशकालादिकं सर्वमिप स्वकृतटीकारम्भे तत्समाप्तौ च स्वयमेव लिखितम्। तत्रारम्भे यथा

> "जाप्रत्त्रेष्ठोक्यराजोद्भवविभवपरीरम्भ ०००००० ॥ १ ॥ श्रीमच्छाण्डिल्यवंशे कृतविविधमखः कीर्तिमान् दीक्षितोऽभू-द्रज्ञादासः प्रसिद्धः सुरगुरुसदशः कान्यकुट्जाग्रगण्यः । तस्माद्वीरेश्वराख्यस्तनय इह महाभाग्यवान् विष्णुभक्तो जातः संकीर्तनीयः सकलवुधजनैर्भूपतीनां समासु ॥ २ ॥ तस्माच्छ्रीमुरलाधरो हि कवितापाण्डिल्यपुण्यावधि-र्जातस्तर्य सतौ त्रिलोचनशिवानन्दौ गुणैस्तत्समौ । शैवे वा पथि वैष्णवे समरसः श्रीमच्छिवानन्दतः संजातः किल भीमसेन इति सिद्धियाविनोदी कविः ॥ १ ॥ शब्दत्रह्म सनातनं न विदितं००००।। ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ काहं मन्दमतिः क चातिगहनः काव्यप्रकाशाभिधो प्रन्थः कुत्र सहायता कल्यिगे कुत्रास्ति शिष्टादरः । युक्तो नैव महाप्रवन्धरचने यत्नस्तथापि ध्रुवं श्रीकृष्णाङ्विसरोजसेवनपरः शङ्के न किंचित् कचित् ॥ ९ ॥ वन्देऽहं गजवक्त्रमिन्दु००००॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ शक्यः पण्डितमानिनां न विजयः साक्षात्कर्यंचित्सुरा-चार्येणापि पुनः सतामनुचितः प्राढा च वाग्देवता । इत्याछोच्य विवादवुद्धिविधुरो गर्विष्ठगर्वापह-प्रन्थं विद्वदमन्दसंमदपदं कुर्वे सुधासागरम् ॥ १४ ॥ यच्छालेषु परिश्रमोऽस्ति मम यद्भक्ता च देवार्चनं यत्पुण्यं च तपश्च कान्यमपि यद्यदंशशुद्धिः परा । यद्गोविन्दपदारविन्दमजनान्त्रैर्मल्यमन्तः स्थितं सन्तः साधु परीक्षयन्तु कृपया सर्वे तदत्र स्फुटम् ॥ १५ ॥ नो किंचित्पठितं स्मरामि न च मे शक्तिः पुनस्तादशी नो वा कोऽपि सहायतामुपगतो नाप्यस्ति किंचिद्रलम् । सङ्गी चोरशिरोजैणेः प्रतिदिनं गृह्याग्यनर्घ्यान् गुणान् सर्वस्यापि परं तु मां द्विषति यस्तस्याशु नाकी गतिः ॥ १६॥

१ एते चतुर्थपश्चमपञ्चसप्तमाप्टमश्चोकाः माक् ६ प्रषष्टे लिखिताः ॥ २ एते द्रानेकाद्शद्वाद्शप्रयोदशस्त्रीकाः गजवदनादिस्तुतिपराः ॥ ३ श्रीरूष्णस्य ॥

व्याख्यातं हि पुरात्र यैः सुकवयः सर्वे महापण्डिताः ते वन्द्याः सुतरां न तेषु मम कोऽप्यस्त्याग्रहः स्पर्धितुम् । किं तु ग्रन्थसहस्रसारमपि यद्वृत्त्यौ विरुद्धं वर्चः तत्क्षन्तुं न समुत्सहे न च पुनर्मीतिः सुरेज्यादिष ॥ १७ ॥ अभ्यासः पञ्चमान्दात्सकलसुखपरित्यागपूर्वं कृतो यो नानाशास्त्रेषु नित्यं निशिततरिषयात्पन्तरागानुवृत्त्या । तस्येदानीं फलं मे भवतु सहृदयस्वान्तसंतोषकारि श्रीमत्कान्यप्रकाशोज्ज्वलिवृतिमयं श्रीसुधासागराख्यम् ॥ १८ ॥" इति ।

समाप्ती यथा

''संवद्ग्रहाश्वमुनिभूज्ञाते (१७७९) मासे मधौ सुदि । त्रयोदस्यां सोमवारे समाप्तोऽयं सुधोदधिः ॥ १ ॥

इति पदवाक्यपारावारपारीणदीक्षित्भामसेनकृते सुघासागरे दशम उल्लासः ॥" इति ।

अस्य च भीमसेनस्य मुख्यं शास्तं व्याकरणम् अत एवानेन चतुर्थोद्धासे 'पिथ पिथ शुक्तचव्चू, इत्याद्युदाहरणव्याख्यानावसरे (१७२।१७३ पृष्ठे) ''अत्र तार्किकाः'' इत्यादिना तार्किकमतमनूच ''अत्र वदामः'' इत्यादिना तन्मतं खण्डितम् । अत एव चानेन बहुषु स्थलेपु व्याकरणविषयः विनेव स्खल्नं स्फुटतया उपपादितः । अत एव च पञ्चमोद्धासे ''अन्योन्ययोगादेवं स्यात्'' इति सूत्रे 'मुख्यार्थवाधाद्यमावान पुनर्लक्षणीयः' इति प्रतीके (२१८ पृष्ठे) अनेन भीमसेनेनोक्तम् ''हेतुत्रय-मपेक्ष्य लक्षणा भवतीति नियमात्तदन्तरेण भवन्ती वृत्तिस्तदन्यैव व्यक्षना नाम मात्सर्यमात्रात्तु तर्किक्कर्रेश्रेक्षणोत्युच्यते'' इति । अत एव चानेन ''मुख्यार्थवाधे तद्योगे'' इति सूत्रे (४० पृष्ठे) ''इति जरन्नैयायिकाः'' ''इति नवीनतार्किकाः'' इति प्रन्थेन मतमनूद्य खण्डितम् ॥

अनेन हि भीमसेनेन अलंकारसारोद्धाराख्यो प्रन्थोऽपि निर्मितः अत एव दशमोछासे उपमालंकारे उक्तम् "अलंकारसारोद्धारेऽस्मामिर्जयदेवायुक्तलक्षणस्यं लक्ष्मीपदं खण्डितम्" इति । किं चानेन कुवल्यानन्दखण्डनाख्यो प्रन्थोऽपि निर्मितः । तदप्युक्तं तत्रैव तेनैव "उपमा यत्र सादश्यलक्ष्मी-रुष्ठसित द्वयोः इत्यप्ययदाक्षितानामुपमालक्षणं कुवल्यानन्दखण्डने खण्डितमस्माभिः" इति ॥

अनेन हि भीमसेनेन स्वकृतटीकायां कान्यप्रकाशप्रतीकमुपादाय प्रायः कान्यप्रदीप एव लिखितः कानित्काचित्तु श्रीवत्सलाञ्छनभद्दाचार्यकृता सारवोधिन्येव चक्रवर्तिभद्दाचार्यकृता विस्तारिकैव च लिखिता। परं तु यत्र कान्यप्रकाशविरुद्धः कान्यप्रदीपस्तत्र कान्यप्रकाशं युक्तिप्रयुक्तिभिः समतरीत्या संस्थाप्य कान्यप्रदीपः खण्डित इति वोध्यम् ॥

२६. नागोजीभदृक्ततायामुद्द्योताख्यायां कान्यप्रदीपन्याख्यायां तु चण्डीदासः दीपिकाकृत् ( उदाहरणदीपिकाकारः ) परमानन्दचक्रवर्ती इति त्रीण्येव नामानि छम्यन्ते अन्येषां नामानि तु ''इति केचित् इत्यन्ये इति परे इति कश्चित्'' इत्येवं प्रकारेणैवः छिखितानि । क्राचित्तु 'इति कुवल्यानन्दकृतः' इत्यादिना 'इति दाक्षिणात्याः' इत्यादिना च कुवल्यानन्दकारस्याप्पय्यद्शिक्षतस्य

१ यद्बुत्त्या मम्मटरुतसूत्रवृत्त्या ॥ २ विरुद्धं वच इति । काव्यप्रदृषिवच इति भावः ॥

नाम निर्दिष्टम् । अयं हि नागोजीमद्दः शिवमद्दसुतः सैतीगर्भजः आश्वलायनशाखाध्यायी उपाध्यायोप-नामकः काळे इत्युपनामकश्च वाराणसीवास्तव्यः महाराष्ट्रेत्राह्मणः महावैयाकरणः वैयाकरणसिद्धान्त-कौमुदीकृद्धद्देजीदीक्षितपौत्रस्य हरिदीक्षितस्य शिष्यः पायगुण्डोपाख्यस्य परिभाषेन्दुशेखरळधुशब्देन्दु-शेखरळधुमञ्जूषाख्यप्रन्थत्रयस्य टीकायाः कर्तुर्वाळंभद्दापरपर्यायस्य वैद्यनाथस्य गुरुः गृह्ववेरपुराधीश-स्य रामसिंहनामकराजस्याश्रितः । तदुक्तं प्रायः तेनैव स्वकृते शब्देन्दुशेखरे वैयाकरणसिद्धान्त-मञ्जूषादौ च । तथाहि ।

"शिवभद्दसुतो धीमान् सतीदेव्यास्तु गर्भजः । याचकानां कल्पतरोरैरिकक्षद्धताशनात् ॥ शृङ्गवेरपुराधीशादामतो छव्यजीविकः । नत्वा फणीशं नागेशः कुरुतेऽर्थप्रकाशकम् ॥" इति ।

उक्तं च तेनैव काव्यप्रदीपर्टाकायामुद्द्योताख्यायामादावन्ते च । तत्रादी यथा

"याचकाना कल्पतरोरिकक्षद्धताशनात्। शृङ्गवेरपुराधीशाद्रामतो छन्धजीविकः॥ नागेशभद्दः कुरुते प्रणम्य शिवया शिवम्। कान्यप्रदीपकोद्दयोतमतिगृढार्थसंविदे॥" इति।

समाप्ती यथा

"शृङ्गवेरपुराधांशरामप्रेरणया दृढम् । संग्रुक्तिमुक्तासंदर्भैविंद्वच्छ्रुतिमनोहरैः ॥ सेतौ नागेशवद्धेऽस्मित्रकंकारमहोदधेः । सतां मतिः संचरतां यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ काव्यप्रदीपकोद्दयोतः शिवयोरिंगे मया । यत्रिर्मितौ सहायो मे जाता सा प्रतिमा सर्खाः ॥

इति श्रीमदुपाच्यायोपनामकशिवमदृद्धतसतीगर्भजनागोजीभदृक्तते छघुप्रदीपोद्द्योते दशम उल्लासः॥'' इति । एवमेव रसगङ्गाधरटीकाया मर्भप्रकाशाख्यायाम् अन्येषु च स्वकृतवहृप्रन्थेप्विप लिखितम् । वाराणसीवास्तव्यत्वादेवानेन 'भूयो भूयः सिववनगरीरध्यया' (१८० पृष्ठे) इत्युदाहरणव्याख्याना-वसरे उद्द्योते ''वंलभी छज्जेति प्रसिद्धम्'' इत्युक्तम् । कि च 'स्तोकेन' इत्युदाहरणे (५२० पृष्ठे) 'तुला कांटा' इत्युक्तम् । अन्यथा (महाराष्ट्रदेशवास्तव्यत्वे तु ) 'सज्जा' इति 'तराजु' 'ताजवा' वेति च यथाक्रमं वदेदिति दिक् ॥

अयं हि नागोजीमट्टः पण्डितेष्वग्रगण्यः अत एवानेन बहवो प्रन्या विरिचताः । ते च दृहन्म-ञ्जूषा छघुमञ्जूषा परमछघुमञ्जूषा बृहच्छव्देन्दुशेखरः छघुशब्देन्दुशेखरः परिभापेन्दुशेखरः छर्घु-

१ सई इति तन्मानुः संज्ञा ॥ २ महाराष्ट्रबाह्मण इति । देशस्थो न तु कोङ्कणस्थ इति घोष्यम् ॥ ३ शृद्ध-वरपुरं तु प्रयागत उत्तरे ४ क्रोशे सप्रति 'शिंगरीर' इति प्रसिद्धम् ॥ ४ अरय एव कसः शुम्बकाननं नम्न हुताशनोऽभिरित्यर्थः ॥ ५ फणीश शेषम् शेषावतारं पतक्षित्रिमित यावत् ॥ ६ लपुशब्द्रस्ते यद्यपि "इति दीक्षितमहोजीपौत्रदीक्षितहरिकते लघुशब्द्रस्ते मनोरमान्याख्यानेऽमुकं प्रकरणम्" इति लिखितम् तथापि नागे।जी-महेनेव लघुशब्द्रस्त कत्वा तत्र स्वगुरोईरिदीक्षितस्य नाम लिखितमिति सक्लिविद्वज्ञनप्रसिद्धेव । वृहष्टव्यर्ग्लं तु हरिदीक्षितकतमेवेति तदादिमस्कोकद्रष्टूणां स्तव्यन्ते ॥

शन्दरत्नम् भट्टोजीदीक्षितकृतस्य कौस्तुभस्य विपभीनाम्नी टीका कैयटकृतायाः प्रदीपाख्यायाः व्याकरणमहाभाष्यव्याख्याया उद्द्योताख्या व्याख्या ज्ञापकसंग्रहः प्रत्याख्यानसंग्रहः एकश्रुतिवादश्चेत्येव-मादयो व्याकरणशास्त्रग्रन्थाः प्रायश्चित्तेन्दुशेखरः आचारेन्दुशेखरः तीर्थेन्दुशेखरः श्राद्धेन्दुशेखरः काल्लेन्दुशेखरः इलादयो द्वादशशेखराः अशोचनिर्णयः सापिड्यप्रदीपश्चेत्येवमादयो धर्मशास्त्रग्र्याः योगवृत्त्याख्यो योगशास्त्रग्रन्थः बृहदुद्द्योतो लघूद्द्योतश्चेति काव्यप्रदीपव्याख्याद्यम् ममप्रकाशाख्यारसगङ्गाधरव्याख्या रसमञ्जरीटीका गीतगोविन्दटीका कुंवल्यानन्दटीका पण्डितराजजगन्नाथकृत-सुधालहर्याष्ट्रीका चेल्यवमादयः साहित्यशास्त्रग्रन्थाः वाल्मीकिरामायणटीका अध्यात्मैरामायणटीका मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतसप्तश्वतिवाका चेत्येवमादयः शास्त्रान्तरग्रनथन्नित वोध्यम् ।।

इयं हि उद्देशताख्या काव्यप्रदीपव्याख्यातीव समीचीना यतोऽत काव्यप्रदीपाशयोऽत्यन्तसमीची-नतयोपपादितः । उदाहरणश्लोकव्याख्यानावसरे यद्यपि वैद्यनाथकृतोदाहरणचिन्द्रकैव कचित्कचिदुप-चित्र कचित्कचिदपचित्र कचित्कचिदन्यथा कृत्वा च छिखिता तथापि वैद्यनाथकृतं प्रभाग्व्यं व्याख्यानं यत्र यत्र स्वस्मै न रोचते यत्र यत्र च तत्नास्त्येव तत्र स्वाभिमतमभिनवं च व्याख्यानं कृतम् ॥

विद्वद्रप्रेस्तरस्य सक्छशास्त्रपारावारपारीणस्य व्याकरणाव्धितरणिकर्णधारस्य नागेशोपाध्यायस्य विषये एषा हि किंवदन्ती "यदयं महाराष्ट्रब्राह्मणजातीयेषु प्रशस्ततमे काळे इत्युपाख्ये महित कुछे छव्धजिनः पित्रा तैस्तैः संस्कारैः संस्कृतो निपुणमितरिप यथायथमकृतिवधाम्यासोऽसम्यैः सह सदा गोष्टीसुखमनुभवन् यथेच्छाचारी यथाजातः आषोडशाद्धर्षात्काशीमिधवसित स्म । एकदा च कुछक्रमाग्तां पौरोहितीं चृत्तिमनुस्रुखोपजीवन् देशान्तरागतस्वयजमानगृहे समुपिश्यतायां सभायां धाष्टर्यान्महापिष्डतप्ररोहक्षमे महत्यासने उपविष्टः केनिचिद्विदुषा निर्भित्सतो महतीं ग्छानि प्राप्नुवन् विद्यया विहानस्य मरणं वरिमित निश्चित्य वाग्देवीप्रसादाद्विद्यां छभेय तस्या बिछतां वेति संकल्प्य वागीश्वरीनसदने केनिचिद्वेदुषोपदिष्टं मन्त्रं जपन् कृतदेहत्यागसंकल्पतयानश्चन् कितप्यानहोरात्रानिवाह्यांचक्रे । ततश्चोदितदयाया वागीश्वर्या छन्धसाक्षादर्शनस्तत्कृपाकटाक्षामृतस्तातो छन्धमनोरथो भद्दोजी-दीक्षितपीत्रपण्डितप्रवरहरिदीक्षितादधीतिवद्यो विविधशास्त्रीयप्रन्थान्वरच्य महतीं प्रतिष्टामवाप" इति॥

२७. राघवकृतेऽवचूर्याख्यिटपणे तु न कस्यापि नामोपलम्यते नापि च किंचिदपि स्वकीयं वृत्तम् किं तु पञ्चमोल्लाससमाप्ती ''इति पञ्चमोल्लासो राघवेनावचूरितः'' इत्येतावन्मात्रम् । साप्यव- चूरिर्न संपूर्णा अपि तु सप्तमोल्लासार्धपर्यन्तैवेति वोध्यम् ।।

२८. महेशचन्द्रकृते तात्पर्यविवरणाख्यिटिपणे तु निदर्शनकृत् ज्यरामः चन्द्रिकाकारः उद्द्योत-'कृत् इत्यादीनि नामानि सन्ति । अयं हि महेशचन्द्रो वङ्गजनपदे कालिकाक्षेत्रे (कलकत्तानगर्याम् ) अद्यापि गुरुपदाधिष्ठितो विद्यालयमलंकरोतीति (१८८२ खिस्तान्दे) शिवम् ॥

२९. मत्कृतवाळ्वोधिन्याख्यटीकायां तु माणिक्यचन्द्रप्रमृतिकृतासु एकोनविंशतिसंख्यासु टीकासु विद्यमानमवश्योपयोगि तात्पर्य संगृहीतम् । तेषामेकोनविंशतिसंख्याकानां टीकाप्रन्थानां नामानि त्वप्रेऽनुपदमेव पद्यैः परिगणिप्यन्ते । यानि च चण्डीदासादिभिः कृतानां टीकाप्रन्थानां नामानि

१ लघूद्योतापेक्षया बृहदुद्योते क्वचित्कचिर्त्कचिर्त्कचिद्वेवाधिकं लिखितम् ॥ २ कुवलयानन्दरीकेति । तदुक्तं नागोजीभट्टेन मर्भप्रकाशाख्यायाम् (सगङ्गाधरव्याख्याया तुल्ययोगितालकारे "निरूपित चैतत् कुवलयानन्द्व्या- ख्याया मञ्जूपायां च" इति ॥ ३ अध्यात्मरामायणटीकाया यदापि "इति रामवर्मस्ताध्यात्मरामायणटीका" इति लिखितम् तथापि नागोजीभट्टेनेव तां टीका रुत्वा खर्जाविकादायिनो रामवर्मणो नाम विन्यस्तामिति प्रसिद्धमेव ॥

परिगणिष्यन्ते तानि तु अस्मदुपङम्भासु प्राचीनटीकासु प्रायः उपङम्यन्ते एव । कानि कानि च नामानि कस्यां कस्या टीकायामुपङम्यन्ते इति शङ्का तु तत्तद्दीकाकाराणाभितिवृत्तप्रपञ्चनप्रसङ्गेऽ-स्माभिः समाहितैव । यद्यपि रामनाथादिकृतरहस्यप्रकाशादिटीकाग्रन्थानां नामान्यस्मदुपङम्प्रन्थेपु नोपङम्यन्ते तथापि राजेन्द्रङाङप्रमृतिकृतासु पुस्तकानामनुकमणिकासु समुपङम्यन्त एवेति वोध्यम्॥

अस्यां हि बाछबोधिन्यामस्माभिः काचित्काचित् पूर्वेषां ज्याख्याकृतां संदर्भा अविकछा एवोद्धृताः काचित्कांचित् शन्दान्तरैस्तेषामिप्राया अनूदिताः । यत्र तु तेषां ज्याख्यानं नासीत् तत्र मया स्वयं ज्याख्याप्यकारि । यत्र च पूर्वेषां ज्याख्याकृतां संदर्भा अविकछा एवोद्धृताः तत्र प्रायस्तन्नामैव छिखितम् काचित्तु तस्यैव संदर्भस्य आद्याक्षरद्वयमन्त्याक्षरद्वयं च तद्दीकायाः तत्कर्तुर्वा नाम च छिखित्वा अधस्ताद्दिपणं दत्तम् । प्रायः पूर्वेषां ज्याख्याः न्यायादिकठिनभाषया छिखिताः संकुचिताश्चेति उद्दयोताख्या ज्याख्या तु प्रदीपोपर्येव न प्रकाशोपरीति महेशचन्द्रदेवकृतं तात्पर्यविवरणाख्यं टिप्पणं त्वतिस्वल्पमिति चापरितुष्यतां विद्यार्थिवाछकानां परितोषायैव मयायं विशेपो यत्नोऽकारि । यद्यप्यस्यां टिकायां मया काचित्काचित् काठिनस्थछे उपपादितोऽपि वाक्यार्थो भावार्थादिरूपेण पुनरुपपादितः तथापि तत्र शाखपरिशाछनशाछिभिः पिष्टपेषणन्यायापित्विश्ववित्तचर्वणन्यायापत्तिर्वा न विधेया यते। भिन्नानुपूर्व्या भङ्गयन्तरेण पुनरुपपादने अध्येत्व वाछकानां दुरूहोऽपि विषयः सुगमो भवति । किं चेयं टीका पृथुछतां प्रापितेत्यपि दोषो न देयः यतोऽस्मिन् काज्यप्रकाशे उदाहताना स्रोकानां भिन्नभिन्नकविनिर्मतप्रवन्धघटकत्वेनाननुसंहितप्रकरणकत्या तदर्थोऽपि दुघेट इति तेपा ज्याख्यानस्यावस्यकतया अनेकप्राचानाचार्याणां मतभेदस्य संगृहीततया च टीकायाः पृथुछत्वस्य नाप्रातत्वादित्यनुभववद्विविद्वद्वः परीक्ष्यम् ॥

३०. अस्याः बाल्बोधिन्याख्यटाकायाः सदसद्विवेचने संशोधने चास्मदलंकारशास्त्रगुरुभिदेवो-पाख्यैर्वालशास्त्रिभिः कृतं बहूपकारभारं धारयामि ॥

#### शळकीकरोपनामा वामनाचार्यशर्मा।

३१. किं चास्य काव्यप्रकाशप्रन्थस्यातिदुरवगाहविषयतया यत्र यत्र संशयस्तत्र तत्र मया सांनिध्याद्वहुषु स्थलेषु 'सी. आय्. ई' पदभूषितैः भाण्डारकरोपाख्यैः रामकृण्णपण्डितैः कचित्कचित् महामहोपाध्यायपदभूषितैन्यायकोशकृद्धिरसम्ज्येष्ठश्रातृभिर्भीमाचार्यैः कचित्कचित्पत्रमुखेन कालिका- क्षेत्रस्थैर्महेशचन्द्रदेवपण्डितैः कचित्कचिदन्यैः पण्डितैश्च सह विचार्यैव यद्यपि लिखितम् तथापि कुत्रचिन्मम प्रमादाद्भमश्चेत्संशोधयन्तु विद्वांसः इत्याशास्ते ॥

वामनाचार्यशर्मा।

#### द्वितीयं संस्करणम् ।

द्वितीयाङ्कानावृत्तेः सर्वमेव टीकासंस्करणं विधाय नवमप्रघट्टस्य तृतीयाङ्कसमाप्तिपर्यन्तं प्रस्तावना-प्रन्थं सम्यक् पत्रापितं कृत्वा टीकाकारो भद्दवामनाचार्यो दैवदुर्विपाकाद्विकलङ्गकरणो जातः अतोऽवशिष्टो प्रन्थस्तेनैवेपत्संस्कृतः प्रथमावृत्तिप्रस्तावनात एवोद्धृत्यात्र दीयते ।

द्विनेत्रवसुभूशाके शार्वर्यब्दे भृगौ शुमे ।
' माधवे सितपञ्चम्यां पुनर्वसुयुते विधौ ॥ १ ॥
प्रार्थितो वामनार्येण मन्दो दशर्यात्मजः
नारायणो मुदा शेषं संस्कारं समपूरयत् ॥ २ ॥

#### अथ नृतीयं संम्करणम्।

भक्त्या रमापतिं नत्वा प्रार्थितः सिद्धरादरात् । नारायणः प्रवद्देते संस्कारेऽत्र तृतीयके ॥ १ ॥ दुरुक्तानुक्तिवशदिहरुक्तार्थाविचारणाम् । अधिकारिनिदेशेन प्रायो मुक्त्वा यथास्थितः ॥ २ ॥ शाकेऽङ्कविह्वसुभूमितेऽब्दे तेन पिङ्कले । पूर्णिमायां माधवेऽथ प्रन्थः संशोधितो धिया ॥ ३ ॥

#### अथ चतुर्थं संस्करणम्।

इदं खलु वस्तुतस्तृतीयसंस्करणस्य पुनर्भुद्रणमेव । तृतीयसंस्करणे विद्यमाना सुद्रणदोषा अत्र दूरीकृताः । भाण्डारकरप्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिरसंमतनियमानुसारेणावश्यकं संशोधनमपि विहितम् । अन्यत्सर्वे यथापूर्वमेव ।

शाके १८४३ अब्दे ं भादपदमासे

करमरकरोपाद्धः दामोदरस्रज्ञः रघुनाथशर्मा

#### अथ पश्चमं संस्करणम्।

इदं चतुर्थसंस्करणस्य पुनर्मुद्रणमेव ।

शाके १८५५ अव्दे आश्विनमासे

करमरकरोपाह्नः दामोदरसूनुः रघुनाथशर्मा



|   |   | • |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |

# ॥ काच्यप्रकाराः॥

#### ॥ अथ प्रथम उल्लासः॥

#### ग्रन्थारम्भे विभविघाताय समुचितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत् परामृशति ।

स्वकृतकारिका व्याचिख्यासुर्मम्मटोपाच्यायो मङ्गळाचरणरूपस्याद्यश्लोकस्यावतारिकामाह ग्रन्थेति। पञ्चाङ्गकं वाक्य प्रन्थः । तद्धुक्तम् " विपयो विशयश्चेव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् । निर्णयश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् ॥ " इति । विपयः प्रतिपाद्यः । विशयः संशयः । महाभारतादौ पञ्चाङ्गाना कृष्णार्जुनसंवादादौ सत्त्वात्राव्याप्तिः। यत्रापि कानिचिदेवाङ्गानि तिप्टन्ति तत्रान्यान्यपि कन्पनीयानि। तथा च वैज्ञानिकसवन्धेन तत्र तद्वत्वम् । यद्वा संवन्धप्रयोजनज्ञानाहितशुर्शृपाजन्यश्रुतिविपयशब्द-संदेभी प्रन्थः । संवन्धो वाच्यवाचकत्वरूपः । " सिद्धार्थ सिद्धसवन्य श्रोत श्रोता प्रवर्तने । शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संवन्धः सप्रयोजनः । " इति वचनात् । प्रन्थश्रवणे तथाविधशुश्रृपायाः कारणत्वात् । यत्र कापि 'घटमानय 'इत्यादिवाक्ये तादृशञ्जुश्रृपायाः सत्त्वेऽपि तस्या न कारणत्वम् अनेवंविधस्यकीयैवंविधवाक्यश्रुतिसामान्यसामग्न्या तस्या अन्ययासिद्धत्वादिति सारवोधिन्या स्पष्टम्। केचित्तु आम्नास्यमानविपय महावाक्य प्रन्थः। आम्नास्यमानोऽभ्यस्यमानः। विपयो ज्ञाप्यः। वाक्यान्तरनिराकाङ्क्षमाकाङ्क्षादिमद्दाक्यकदम्त्रकं महाचाक्यम् । तेन प्रन्थावयवमहावाक्ये नातिप्रसङ्गः । तस्य वाक्यान्तरसाकाङ्कृत्वात् इत्याद्धः । तन्त्र । ' अयं घटः ' इत्यादिवाक्येऽनिन्याप्तेः । तदर्थस्याप्यभ्यस्यमानत्वात् । अनभ्यस्तार्थके प्रन्थेऽन्यातेश्चीते विस्तारिकाया स्पष्टम् । आर्य्भे इति । आरम्भशब्दोऽत्र लक्षणया तत्प्राकालवचनः । आदकृतिरूपस्य मुख्यार्थस्य वावितत्वात् । झिटिति विव्वविधातसामर्थ्यप्रतिपत्तिश्च लक्षणायाः प्रयोजनम् । केचित्तु आरम्भगन्दः आरभ्यनेऽ-स्मिनिति व्युत्पत्त्या तत्प्राक्कालपरः इत्याहुः । तन्त्र । " तावताप्यारम्भकालस्यैव लाभेन पूर्वकाला-संस्पर्शात् । सप्तमी चेयमधिकरणे " इति नरसिंहमनीपाया स्पष्टम् । यतु " आरम्भराव्दो यथाश्रु-तार्थक एव ' चॅर्मणि द्वीपिनं हन्ति ' इतिवत् निमित्तसप्तमीयम् " इति चॅक्रवंर्तिकृतं कमलाकरकृतं च व्याख्यानं तत्तु न युक्तम् ' निमित्तात्कर्मयोगे ' इति कात्यायनकृतवार्तिकस्य (निमित्तं क्रिया-फलम् । योगः संयोगसमवायात्मकः संबन्धः । निमित्तवाचकात् सतमो भवति तस्य निमित्तस्य प्रत्या-सत्त्या स्वान्वयिक्रियाकर्मणा योगे सतीत्यर्थकस्य ) अत्राप्रवृत्तेः । विघ्वविघातायेत्यनेन विघ्वविघातस्यव क्रियाफल्रत्वेन वोधिततया प्रन्थारम्भस्य क्रियाफल्रत्वाभावात् प्रन्थारम्भस्य देवतारूपर्कमणा योगाभा-वाचेति दिक्। विभविधातायेति । इयं तादध्यें चतुर्थी 'मुक्तये हरिं भजति ' इतिवत् । विभः

१ स्वरुतत्व दशमोहासे मालाद्धपके 'माला तु पूर्ववन्' इति १४४ सुत्रे मस्नावनाया नतने प्रपट्टे स्कुटीमविष्यति ॥' २ श्रोतुमिच्छा शुश्रूपा । "गुश्रूपा श्रोतुमिच्छायां परिचर्याप्रदानयोः । इति दिन्दः ॥ ३ नंदर्भे रचनं समूहः ॥ ४ " चर्मीण द्वीपिन इन्ति दन्तयोहन्ति कुअरम् । केशेषु चर्मरः हन्ति संक्षिप्र पुष्करको हनः ॥ " इति माष्यम् । "सीमाण्डकोशः पुष्करको गन्धमृगः " इति सिद्धान्तकोमुयां कारकप्रकर्ण महोजीद्दिनाः ॥ ५ चक्रवार्तिशब्देन सर्वत्र परमानन्दचक्रवर्तिमहाचार्यो क्षेयः ॥ ६ प्रत्यासत्त्या सामीप्यन्पस्यन्थेन ॥ ७ स्मान्दिपनी या क्रिया तस्याः कर्मणेत्यर्थः ॥

#### नियतिकृतनियमरहितां ह्लांदैकमयीमनन्यपरतन्त्राम् । नवरसरुचिरां निर्मितिमाद्धती भारती कवेर्जयति ॥ १॥

प्रतिवन्धकमदृष्टं तस्य विघातो विशिष्टो ध्वंसः तस्मै इत्यर्थः । शिष्यशिक्षायै वक्तुश्रोतॄणामनुष-ह्र्गतो मङ्गलाय चेत्यपि वोध्यम् । तथा चाह् ( १ अध्याये १ पादे १ आह्रिके ) भगवान्महा-भाष्यकारः " मङ्गलादीनि हि शाखाणि प्रथन्ते वीर्पुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत्पुरुषाणि च अध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युः " । समुचितां योग्यां प्रतिपाद्यविषयानुरूपाम् । इष्टां आराध्यां प्रन्थकृत्मनोऽनुकूलाम् । देवतां भारतीरूपाम् । ग्रन्थकृत् मम्मटः । परामृश्चाति पर्यालोचयित स्मरित ध्यायित अभिनन्दित स्तौतीति यावत् कारिकास्थजयतीतिपदस्वारस्यात् । एवं च ग्रन्थार-म्मप्राक्कालिको विश्वविधातिदिपालकः समुचितेष्टदेवताकर्मको ग्रन्थकृत्मम्मटकर्तृकः परामर्शनानुकूलो व्यापार इति शाब्दवोधरूपो वाक्यार्थः ॥

" मङ्गलादोनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलानतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाण्यायुष्मतपुरुपाणि च भवन्ति अध्येतारश्च प्रवक्तारो मवन्ति " इति भूवादिसूत्रस्यां महाभाष्यकारोक्तिं मनसि निधाय प्रन्थकृत् प्रन्थादौ कविभारतास्तवनरूपं मङ्गलमाचरन् ब्रह्मनिर्माणापेक्षया कविवाङ्निर्माणस्योत्क-षहेत्रनाह नियतिकृतेति । नियम्यन्ते सौरभादयो धर्मा अनयेति व्युत्पत्त्या नियतिरसाधारणो धर्मः पद्मत्वादिरूपस्तत्कृतो नियमश्च यत्र पद्मत्वं तत्र सौरभविशेप इति व्याप्तिस्तद्रहिताम्। कान्तामुखेऽपि कविप्रतिभानिर्मितसौरभविशेषादेः सत्त्वादिति भावः । यद्दा नियतिर्दैवापरपर्यायमदृष्टम् आमुष्मिकस्वर्गादिजनकम् ( '' देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिर्विधिः " इत्यमरः ) तत्कृतो 'नियमश्च स्वर्गादियोग्यशरीरान्तरोत्पादनद्वारैव स्वर्गोपधायकत्वरूपस्तद्रहिताम् । " स्वर्गप्राप्तिरनेनैव देहेन वरवर्णिनि " इत्यादि ( ३४६ उदाहरणरूप) कविनिर्मितावनेनैव देहेन स्वर्गप्राप्तेः सत्त्वादिति भावः । तदुक्तम् " अपारे काव्यससारे कविरेकैः प्रजापितः । यथास्मै रोचते विश्वं तथैर्वं परिव-तिते ॥ शृंङ्गारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्। स एव वीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तत्॥ " इति । ह्वादैकमयीं ह्वादः सुखम् । एकशब्दः संख्येयवाचकः " संख्याः संख्येये ह्यादश त्रिषु " इत्यमरोक्तेः । ' आदशम्यः संख्या संख्येये ' वर्तन्ते इति '' तदस्य परिमाणम् '' इति पाणिनिसूत्रे महाभाष्ये कैयटोक्तेश्च। "तत्प्रकृतवचने मयट् " (५।४।२१) इति सूत्रेण मयट् प्रत्ययः। तथा चैकं ( वस्तु ) प्राचुर्येण प्रस्तुतं यस्यां सा एकमयी । प्राचुर्यमात्रापरिाच्छिन्नत्वरूपम् । ह्रादेनैकम्याति सुप्सुपेति समासः । ह्वादेनेति ' धाँन्येन धनमयो प्रामः ' इतिवत् अभेदे तृतीया " प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् " इति वार्तिकात् । ह्लादैकशब्दयोः कर्मधारयस्तु न । " विशेषणं विशेष्येण वहुलम् " (२।१।२७) इति स्त्रस्यापवादकेन " पूर्वकालैक० " (२।१।४९) इति 'पाणिनिस्त्रेण कर्मधारयसमासे एकशन्दस्य एकहादेति पूर्वनिपातापत्तेः । एवं च ह्वादमात्रप्रचरा-

१ अन्याधं प्रति प्रवृत्तस्य नान्तरायक्ष्मळजनकोऽनुपङ्गः॥ २ अपारे इति । अनायनन्ते इत्यर्थः॥ ३ कवि-रेक इति । 'कविन्व ' इत्यपि पाटः॥ भ तथेवाति । 'तथेद्म्' इत्यपि पाठः॥ ५ यथारुचि परिवर्तनमाह शृह्गा-रीति । शृङ्गारोक्तविभावानुभावव्याभेचारिचर्वणाह्मपत्रतीतिमय शृङ्गाररसानुगुणकाव्यनिर्माणकुशळो न तु खीव्यस-मीति मन्तव्यम् । अत एव भरतमुनिः 'कवेरन्तर्गत मावं' 'काव्यार्थान् भावयति ' इत्यादिषु कविशब्दमेव मूर्धा-भिपिष्तत्तया प्रत्युद्धे॥ ६ सूत्रेणेति। प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतम् । तस्य वचनं प्रातिपाद्नम् । भावेऽधिकरणे वा'ल्युट् । तथा च साद्यिति प्रथमान्तारप्रकृतवचने इत्यर्थे मयट् भवतीति स्वार्थः॥ ७ धान्याभिन्न यत् धनं तन्मय इत्यर्थः॥

मिति पैर्यवसितोऽर्थः । एकपदेन दुःखपदयोर्न्यवच्छेदः । प्रदीपप्रभयोस्तु एकशब्दो मात्रार्थे । स्त्रार्थे मयट् । ह्वादेनैकमयीं एकस्वमावामित्यर्थः ह्वादमात्रस्वमात्रामिति यावत् । मात्रपदेन दुःखमोहयोर्न्य-वच्छेदः । इदं च " सुखदुःखमोहस्वमावा" इति व्यतिरेकप्रदर्शकसांख्यसिद्धान्तानुसारिवृत्ति-प्रन्थानुरोधात्कार्यकारणयोरभेदमाश्रित्योक्तम् इति व्याख्यातम् । अस्मिन्व्याख्याने स्वार्थे मयट्प्रत्य-यस्तु चिदेव 'चिन्मयम्' इतिवदुपपादनीयः। तथा चोक्तम् " प्रत्यये भाषायां नित्यम् " इति वार्तिके राव्देन्दुरोखरे 'चिन्मयमिति स्वार्थिकः' 'तत्प्रकृतवचने ०' इति मयट्। तत्र तदिति वाक्य-मेदेन कचिद्याचुर्यरूपप्रकृतवचनामावेऽपि मैयडर्थम् । अत एव 'चिन्मयं ब्रह्म' इति सामानाधि-करण्यम् " इति । ननु ह्लादैकमयीति कथम् । शत्रुकृतपद्येन दुःखजननात् करुणादिरसे च दुःखस्य स्फुटत्वात् अर्थावगमाभावेन क्रचिन्मोहजननाचेति चेन्न। शत्रुपद्यश्रवणानन्तरं सुखस्यैवानुभवात्। तदीयत्वप्रतिसंधाने च दुःखजनने तस्यैव तत्त्वं न काव्यस्य । रतिकाले नखक्षतमुष्टिताडनादेरिव करुणादेरिप कान्याभिनयाम्यामास्त्राद्यमानतादशायां हृद्यत्वस्यैवानुभवसाक्षिकत्वात् । विभावादानां विशेपणानां तत्त्वेऽपि विशेष्याशस्य स्थायिनोऽखण्डानन्दरूपत्वाच । अन्यया तत्र प्रेक्षावछावृत्त्ययोगात्। न्युत्पन्नबुद्धचिवपर्याभूतार्थस्य च दुष्टत्वेनाकान्यत्वात् । अन्युत्पन्नबुद्धचिवयार्थत्वे च किमपराई काव्येनेति नरसिंहमनीपाया स्पष्टम्। स्फुटीमविष्यति चेदं ४४ सूत्रस्य ४५ सूत्रस्य च व्याख्याना-वसरे इति वोध्यम् । अनन्यपरतन्त्राम् अन्यस्य भारतीभिन्नस्य (समवाय्यसमवायिनिमित्तरूपकार-णस्य ) परतन्त्रा अधीना न भवति ताम् । परतन्त्रशब्दः 'त्वत्परतन्त्रो मत्परतन्त्रः' इति प्रयोग-दर्शनाद्धाने रूढः । तेनान्यपरपदार्थयोर्न पौनरुक्त्यमिति सरस्वतीतीर्थादयः । प्रदीपकारास्त " परतन्त्रः पराधीनः " इत्यमरकोशात्परतन्त्रशब्दः पराधीनवचन एव न त्वधीनवचन इति प्रकृतेऽन्यपरशब्दयोः पौनरुक्त्यापत्तिरिति मत्वा तत्परिहर्तुकामाः 'कवेस्तव्यतिभायाश्चान्यो य आत्मनः ( भारत्याः ) परस्तदायत्तत्वरहिताम्' इति व्याचख्युः । तत्र पूर्वोक्तव्याख्यानमेव वरम् । वृत्तौ परतन्त्रशब्दस्याधीनार्थकस्यैवोपाटानेन पूर्वोक्तव्याख्यानस्य वृत्त्यनुगुणत्वात् प्रदीपकारोक्तव्याख्यानस्य क्षिष्टत्वाच । नतु पूर्वोक्तव्याख्याने " परतन्त्र पराधीन परवानायवानिप । अधीनो निम्न आयत्तेऽ-स्वच्छन्दो गृह्यकोऽप्यसौ ॥ " इत्यमरविरोधः । पूर्वाधीकानां चतुर्णा शब्दानां पराधीनार्थकत्वम् । उत्तरार्धोक्तानां पञ्चानामधीनार्थकत्वमिति अमरव्याख्याया व्याख्यातत्वादिति चेन । अमरव्याख्यायां नवानामपि शब्दानामेकार्थकत्वम् (अधीनार्थकत्वम् ) इति मतान्तरस्यापि दर्शितत्वादिति बोध्यम्। नवरसरुचिरां नव नवसंख्याकाः रसाः शृङगारादयो यस्यां सा नवरसा सा चासौ अत एव रचिरा मनोहरा च ताम्। 'शीतोष्णं जलम्' इत्यादिवत् विशेषणयोरिष् मियो गुणप्रधानभावविवक्षया "विशेषणं विशेष्येण वहुळम्" (२।१।२७) इति पाणिनिसूत्रेण कर्मधारयः समासः। नवानां रसानां समाहार इति समाहारस्तु न । " अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः" इति महाभाष्यकारेष्ट्या 'त्रिलोक्ती' 'पञ्चमूली' इतिवत् नत्ररसीत्यापत्तेः । अथवा नैवरसेन रुचिरामिति तृंतीयानत्पुरुपः । नवरसेलत्र नव अवयवा यस्य स नवावयव स चासौ रसश्च नवरस इति गाकपार्थिवादित्वात् मध्यम-पदलोपी कर्मधारयः 'त्रिगुणसचिवः' इसत्र त्र्यवयवको गुणस्त्रिगुण इतिवत् । 'त्रिलेकनाथेन मत्ता

९ पर्यवित्तितः फलितः ॥ २ तथा च " अनिर्दिष्टार्था प्रन्ययाः स्वार्थे मविन्ति" इति न्यायेन मयट स्वार्धेदन्य सिद्धमिति भावः । स्वार्थे इति । स्वीयप्रक्रयर्थे इत्यर्थः ॥ ३ नवरसेनेति । हेनो नृतीयेयम् ॥ ४ नृतीयानत्पुरप इति " आस्मना पश्चमः " इत्यादाविष नृतीयेति योगविभागादिति भावः ॥

मखद्दिपः' इति रघुवंशप्रयोगे (३ सर्गे ४५ श्लोके ) 'त्रिलोकरक्षी महिमा हि विज्रिणः' इति विक्रमोर्वशीयनाटकप्रयोगे (१ अङ्के ५ श्लोके) च त्र्यवयवको छोकि खिछोक इतिवचेति बोध्यम्। एतेन 'नवरसी' इति रूपं कुतो नेति शङ्का परास्ता द्विगुत्वाभावात् । नन्वस्मिन्व्याख्याने शङ्कारा-दीनां नवानां रसावयवत्वं वक्तव्यम् । तच न संभवति तेषां रसविशेषत्वात । न हि ब्राह्मणादीनां यनुष्यविशेपाणां मनुष्यावयवत्वम् इति चेन्न् । रसपदेन रससमुदायस्य विवक्षितत्वात् । स च सम्-दायो 'घटपटौ' इतीतरेतरद्वन्द्ववदुङ्कतावयवभेदक एव विवक्षितः । अन्यथा 'घटपटम्' इति समा-हारद्वन्द्ववत् तिरोहितावयवभेदकत्वे रसस्य नवावयवत्वकथनं विरुद्धं स्यादिति बोध्यम्। तदेतत्पर्क्ष-द्वयमि प्रदीपोद्दयोतप्रभासु प्रतिपादितम् । तथा हि नवरसरुचिरामिति कर्मधारयः । वृत्तौ 'षड्सा न च हृद्यैव तै:' इति व्यतिरेकद्वयदर्शनात् । न चैवं 'हृद्यैव तैः' इति हेत्पदर्शनवैयर्ध्यम् । तैस्ति-क्तादिसाधारणैः पड्सैरुपलक्षिता यतोऽतो न च हृद्यैवेति तदर्थत्वात् । अस्तु वा तृतीयातत्पुरुष एव । न चैवं नवरसीति रूपप्रसङ्गः 'त्रिगुणसचिवः इत्यादिवदुपपत्तेः। न च वृत्तिविरोधः । नवरसरुचि-रत्वरूपाविशिष्टधर्मन्यातिरेकस्तत्रत्यरसेषु नवत्वाभावेनायोगन्यवच्छेदिदृद्धवत्वप्रयोजकत्वविरहेण वृत्तिप्रतिपाद्यत्वात् " इति प्रदीपः । ( कर्मधारय इति । नवरसरुचिरशब्दयोर्बह्रवीहिगर्भः कर्म-धारय इत्पर्थः । तदर्थत्वादिति । एवं चार्थहेतुत्वस्य श्लोकोक्तस्य व्यतिरेकप्रदर्शनमिति भावः । ततीयति । द्विगुपूर्वपदक इत्यर्थः । न चैवमिति । अकारान्तोत्तरपदद्विगोः स्त्रीत्वादिति भावः । इत्यादिवदिति । त्र्यवयवो गुण इतिवन्नवावयवको रस इति मध्यमपदछोपी समासः । रसपदेनो-द्भूतावयवभेदतत्समुदायो विवक्षित इति भावः ) इत्युद्दयोतः । (कर्मधारय इति । नव रसा यस्यां सा नवरसा सा चासौ रुचिरा चेत्येवं बहुब्रीहिंगर्भ इत्यर्थः । नवरसैः रुचिरेति तृतीयातत्पुरुषत्यागे-नोक्तकर्मधारयाङ्गीकारे वीजमाह वृत्ताविति । न चेति चकारेण व्यतिरेकदित्वावगतेरित्यर्थः । न चैवमिति । नियतद्वयत्वमात्रव्यतिरेककथने तैरिति व्यर्थम् । प्रत्युत विशिष्टव्यतिरेकबोधकतया विरुद्धार्थकमेवेत्यर्थः । तैरिति न करणे तृतीया किंत्पळक्षणे । अतो न विशिष्टव्यतिरेके तात्पर्यमिति नोक्तदोप इलाह तैरिति । इतीति षष्टयन्तम् इल्यस्य तदर्थत्वादिलर्थः । एवमपि तैरिल्यस्य हेतु-गर्भत्वादनुपयोग इत्यस्वरसादाह अस्तु वेति । एव द्विगुत्वे सित त्रिगुणेति त्रिशन्दस्य त्र्यवयवक-परत्वेन द्विगुत्वाभावाद्यथारूपप्रसङ्गो नेत्यर्थः । कथ तत्राह नवेति । विशेषणिवशेष्ययोर्व्यति-रेकद्वयस्य प्रदर्शनं विशिष्टव्यातिरेके द्वयोरिप प्रयोजकत्वमस्तीति प्रदर्शयितुमित्यर्थः ) इति प्रभा । ह्रादैकेत्यनेनालंकाराधीनाह्रादजनकत्वमुक्तमिति नैतस्य विशेपणस्य पौनरुक्त्यम् । एवंविधां निर्मितिं निर्माणम् आद्धती प्रकाशयन्ती कवेः काव्यकर्तुः भारती काव्यम् 'मृदववीत्' 'आपोऽ-त्रुवन्' इत्यादिवत् अधिष्ठात्रिषष्ठेययोरमेदाध्यवसायेन काव्याधिष्ठातृदेवता च **ज्यति** सर्वोत्कर्षेण वर्तते इसर्थः। 'जि जये' इति म्वादिगणे धातुः। जय उत्कर्पप्राप्तिः। अकर्मकोऽयम्। काव्यपक्षे कवे-रिति जन्यजनकभावे पष्टी देवतापक्षे तु आराध्याराधकभावे पष्टी अनेकसंबन्धविशेपेषु पष्टीविधानात् । उक्त च 'पष्टी स्थानेयोगा' (१।१।४९) इति सूत्रे महाभाष्ये '' एकशतं पष्टवर्थाः'' इति । गीतिश्छन्दः " आर्याप्रयमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । दलयोः कृतयतिशोभां ता गीतिं गीतवान् मुजङ्गेशः॥" इति रुक्षणात् । आर्यारुक्षणं तु कालिदासकृते श्रुतवोधे यथा " यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मालास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये पञ्चदश चतुर्थके सार्या ॥" इति । इयमेव गाथेत्युच्यते

१ नवरसरुचिरशब्दयोः कर्मधारयस्तृतीयातत्पुरुपो वेति पक्षद्वयमित्यर्थः ॥

## नियतिशक्त्या नियतरूपा सुखदुःखमोहस्वभावा परमाण्वाद्यपादानकर्मादिसहकारि-

प्राकृते । यथाह पिङ्गलनागः "पंढम वारह मत्ता वीए अङ्घरहेहिँ संजुत्ता । जह पढमं तह तीअं पञ्चदहिवहूसिआ गाहा ॥" इति ॥

कविनिर्मितेरुत्कर्पस्य प्रतियोग्यपेक्षाया ब्रह्मसृष्टिस्बरूप व्यतिरेक्तमुखेनं विवृष्यन् कारिकां व्याच्छे नियतिशक्तयेति। यद्वा अस्याः कविवाङ्निर्मितेः सर्वोत्कृष्टत्व प्रतिपादियतुमेतत्प्रतियोगिभूतायाः ब्रह्म-सृष्टेः स्वरूपं प्रदर्शयति नियतिशक्त्येति । नियतेरदृष्टरूपाया. शक्त्या स्वभावेन नियतं रूपं यस्या-स्तादशी। सुखदुः खमोहस्वभावा। मोहो भ्रम. सुखदुः खमोहाः स्वभावाः यस्यास्तादशी। "एकस्या एव कामिन्याः कंचित्प्रति सुखात्मकसत्त्वसमुद्भृतत्वम् सपत्नीं प्रति दुःखात्मकरजःसमुद्भृतत्वम् स्वाम-लभमानं प्रति तमोरूपमोहसमुद्भूतत्विमति रीत्या सर्वपदार्थाना सुखदु खमोहात्मकत्विमिति सास्यमता-नुसारेणेदम्"इति प्रभाया स्पष्टम् । यद्वा सुखदु .समोहाना स्वस्मिन् भाव उत्पत्तिर्यस्या ताद्दशी । प्रमा-ण्वादीति। अत्र कारणगन्दः प्रत्येकमन्वेति द्वन्द्वात्परत्र श्रुतत्वात्। "द्वद्वान्ते श्रूयमाण पढं प्रत्येक-मिसंवध्यते" इति न्यायात्। "जालसूर्यमरीचिस्थ स्क्म यद्दश्यने रजः। तस्य प्रधनमा भागः परमाणुः स उच्यते ॥" इत्युक्तलक्षण परमाणु । आदिपदेन द्वयणुकादिपरिप्रहः। कर्म किया सा च उत्क्षे-पणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनरूपत्वेन पञ्चधा । यद्दा स्पन्दरूपा एकविधव उत्क्षेपणादीना तत्रवान्त-र्भावात्। कर्मेत्युपलक्षणम् गुणस्यापि । आदिपढेन निमित्तसंग्रहः । तथा च परमाण्वाढि यत् उपाढान-कारणं सैमवायिकारणम् तथा कर्म कियारूपमसमवायिकारणम् आदिपदमाद्य दण्डचकादिरूपमीख-रेच्छादिकालादिकप च निमित्तकारणम् एतदुभयकप् असमवायिकारणनिमित्तकारणरूप यत् सहका-रिकारणम् अप्रधानकारणं तत्परतन्त्रा तटधीनेत्यर्थ इति केचिद्वयाचल्युः । सिद्धान्ते तु प्रदीपोद्दर्यातयो-र्व्याख्यातम्। ''परमाण्वादि यत् समवायिकारण तदीयथ यः स्पन्दस्तत्प्रमृतिसहकारिपरतन्त्रा'' इति

१ पढमिति । यस्याः प्रथमे चरणे द्वाद्श मात्रा भवन्ति द्वितीये अराद्शाभिमात्राभिः संयुक्ता भगि पथा प्रथम चरण तथा तृतीयम् । यस्यास्तृतीय चरणं द्वादशमात्रमेव भवतित्यर्थः। या च चतुर्थे चरणे पश्चदशमात्रामि-विभूपिता भवित सा गाथेत्यर्थ ॥ २ अत्र व्यतिरेकमुखेणेति णत्वेन भाव्यम् " कुमित च " ( <।४।१३ ) इनि सुत्रेण नित्य णत्रपाप्तेः । ' कर्मयोगेन योगिनाम् ' ( ३ अध्याः ३ श्लोः ) इति श्रीमद्रगयद्रीताप्रयोगे तु आर्पः त्वाण्णत्व नेति ऋरुग्रमित्येके । उमयत्रापि "क्षुऋादिषु च " ( ८।४१३९ ) इति सूत्रेण क्षुऋादेरारुानगणत्वाण्णत्व-निपेध इत्यपरे ॥ ३ समवायिकारणामित्यादि । अत्रेद्मवधेयम् । कार्ण त्रिविध समवाय्यसमवात्रिनिमित्तनेदान् । तत्र यत्समवेत कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणम् । यथा घटं प्रति मृत्यरमाणव समनायिकारणम । मृत्यरमाणप समवायसबन्धेन घटारूयकार्यस्योत्पत्तेः । यथा वा पट प्रति तन्तव समवायिकारणम् । तन्तुपु नमग्रापसयन्धेन पटास्यकार्यस्योत्पत्ते । कार्येण कारणेन वा सहेकस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति (समवायसचन्धेन दियमानन्वे सति) कारणम् असमवायिकारणम् । अत्र कारणेनीतिपद प्रकाननार्यसमवायिकारणेनेत्ययेकम् । तत्र वार्येण मह । यथा घट प्रति मृत्यरमाणुकिया (स्पन्द्रूपा) असमवायिकारणम् । घटाख्यकार्यण सहैकम्मिन्नृत्यरमाध्यप्येऽधे मृत्यामा-णिकियाया ( स्पन्दरुपायाः ) समवेतत्वात् ( समवायुष्तवन्धेन दिद्यमानत्वात् ) कारणत्वाच्य । यथा रा पट प्रत तन्तुसंयोगः असमवायिकारणभ् । पटास्यकार्येण सहेकारिनन् तन्त्वारूनेडधे तन्तुमयोगस्य समरेन्द्रान् काण्य-त्वाच । कारणेन सह । यथा घटरूप प्रति मृत्परमाणुरुपन् असमवाविकारणम् । घटगतरप प्रति वत् प्रदानव कारण ( समवायिकारण ) तेन सहैक्तिसम्मृत्यरमाण्याख्येऽथे मृत्यरमाणुम्पस्य नमदेतत्वान् कारणत्यान्य । पदा दा पटरूपं प्रीति तन्तुरूपम् असमवायिकारणन् । पटगतरूप प्रीतं यन् पटाख्य कारण ( रूमवायिकारण ) नेन महक-स्मिन् तन्त्वाख्येऽथे तन्तुरूपस्य समवेतत्वात् कारणत्वाच्च । समवाव्यसमवाव्यसयभिन्न काग्ण निमिन्तकणणम् । यथा घटं प्रति दण्डचक्रचीवरकुलालादिकमीन्बरेच्छादिकालादिक च निमिन्नकारणम् । यथा दा पटं प्रति तुरादेमः कुविन्दादिकमिथरेच्छादिकालाँदिकं च निमित्तकारणामिति ॥

कारणपरतन्त्रा पड़सा न च ह्यैव तैः तादशी ब्रह्मणो निर्मितिनिर्माणम् । एतद्विरुक्षणा तु कविवाङ्निर्मितिः । अत एव जयति । जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते इति तां प्रत्यस्मि प्रणत इति रुभ्यते ॥

इहाभिधेयं सप्रयोजनमित्याह

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारिवदे शिवतरक्षतये। सद्यः परनिर्वृतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे॥२॥

प्रदीपः । "तृत्रभृतीति निमित्तसग्रहः । समवायिकारणेऽपि सहकारित्वम्" इत्युद्दयोतः। एवं चैतन्मते विधातुरत्र प्रधानकारणत्वं विवक्षितम् । पद्भा मधुराम्छलवणकदुकषायतिक्ताख्याः पट्र रसा यस्यां तादृशी । न च हृद्येव तैरिति । तैः मधुरादिपड्सैः न हृद्यैव न मनोरमैवेसर्थः कट्वादीना प्रायेणाह-द्यत्वात् । शृङ्गारादीनामळैकिकसुखजनकत्वेनैकरूपतया सर्वान् प्रतिपत्तृन् प्रति हृद्यत्वमेव । मधुरादीनां तु परस्परवैळक्षण्येन कंचित्प्रति काचित् कस्यचिदेव इद्यत्वमिति भाव इति सुधासागरे स्पष्टम् । **ब्रह्मणः** विधातः । निर्मितिरूपित्रयायां नियतीत्यादिविशेषणासंभवान्मूळस्य निर्मितिपदं व्याचिष्टे निर्मितिरि-त्यादिना । निर्मितिरिति कर्मणि क्तिन् । निर्माणिमिति । निर्मीयते इति निर्माणं जगत् घटादिरूप-मित्यर्थः ।-कर्मणि ल्युट् । विलक्षणा विसदशी । यद्वा विशिष्टलक्षणा चारुस्वरूपा । कविवाङ्नि-मितिः मुखाद्यात्मकचन्द्रादिरूपा । जयति उत्कर्षाश्रयो भवति । जयत्यर्थेन उत्कर्पेण । नमस्कार इति। नमः शब्दार्थश्च सुवर्थवादे मञ्जूपायामुक्तः ''अपकृष्टत्वज्ञानवोधनानुकूलो व्यापारः स्वरादिपठित-नमःशब्दार्थः । तत्रापकर्पः प्रयोक्तृपुरुपविशेपनिष्ठो नमस्कार्याविधक एव प्रतीयते । व्यापारश्च प्रयोक्तृनिष्ठः प्रतीयते शब्दशक्तिस्वाभाव्यात्। अन्योचारितेन नमःपदमात्रेणान्यदीयनत्यवबोधनात्। स च व्यापारः करिशरःसंयोगादिरीदृशशब्दप्रयोगश्व" इति । आक्षिप्यते व्यज्यते । अयं भावः । जयत्पर्थ उत्कर्षः-स च विशेपानुपादानात्सर्वप्रतियोगिको छम्यत-इति भारत्या सर्वोत्कृष्टत्वज्ञाने तुल्य-वित्तिवेद्यत्वन्यायेन प्रकारान्तरेण वा भारत्यपेक्षया सर्वास्यापकृष्टत्वज्ञाने सर्वान्तःपातिनि स्वस्मिन्न-प्याराध्यापेक्षयापकृष्टत्वज्ञानं व्यञ्जनया वृत्तमेवेति। वक्तृवेशिष्टयं (वक्तृसवन्धः) स्वापेक्षयापि भारत्युत्कृ-एत्वज्ञाने उपयुक्तमिति वोध्यम् । ननु सर्वः प्रणत इति लाभेऽप्यहं प्रणत इति न लव्धम् । तथा प्रणतिरेव च स्वेंनिवध्यते इत्यत आह इतीति । इति व्यञ्जनयैवेत्यर्थः । प्रणत इति कर्तरि क्तदर्शनेन धातो-रकर्मकत्वात्तामिति प्रतियोगे द्वितीयत्याशयेनाह तां प्रतीति । लभ्यत इति । सर्वान्तर्गतोऽहमप्यपकृष्ट इत्यपि व्यञ्जनयैव छम्यते इत्यर्थः । अत्र पद्ये ब्रह्मनिर्मितरूपादुपमानादुपमेयरूपायाः कविवाड्नि-र्मितेराधिक्यमिति व्यतिरेकालंकारो व्यङ्गय इति अलकारव्यनिरिति केचित् । अत्र निर्माणव्यतिरेक-मुखेन ( निर्मित्याधिक्यद्वारा ) चतुर्मुखात्कविभारत्याः [ आधिक्यमिति ] व्यतिरेकालंकारो व्यङ्गयः शिल्पोत्कर्पे शिल्प्युत्कर्पस्यार्थसिद्धत्वादिति प्रदीपप्रभयोः स्पष्टम् । आन्तराछिकव्यङ्गयमादायेदम् । तेन पार्यन्तिकदेवताविपयकभावेनापि ध्वनित्वे न क्षतिरित्युद्योते स्पष्टम् ॥

ननु प्रयोजनाप्रतिपादने इष्टसाधनताज्ञानाभावात् प्रक्षावत्प्रवृत्ति स्यात् " प्रयोजनमुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते" इति न्यायादित्यत आह इहोति । अस्मिन् प्रन्थे इत्यर्थः । अभिधेयं "तददोषौ

९ ''अभितःपरितःसमयानिकपाहाप्रतियोगेऽपि'' इतिवार्तिकेनेति भावः ॥

### कालिदासादीनामिव यदाः श्रीहर्पादेर्घावकादीनामिव धनम् राजादिगतोचिताचार-

शब्दार्थीं'' इत्सारभ्य वक्ष्यमाणमित्युद्द्योते स्पष्टम् । उक्तं च प्रभायामि ''अभिवेयं 'शक्तिर्निपु-णता' इत्सादिवक्ष्यमाणप्रन्थरूपम् । तथा चाङ्गर्सय स्वतन्त्रफल्णभावाद्यधानफलक्ष्यनमङ्गभूतप्र-त्यस्य फल्वत्त्ववोधनार्थमेवेति न निष्फल्वत् प्रन्थस्य न वा काव्यफलक्ष्यनस्येति भावः । यथाश्रुतेऽ-भिधेयस्य प्रयोजनमाहेति वाच्ये सप्रयोजनमित्साहेति इतिशब्दानर्थक्यमि वोध्यम्'' इति । सारवोधिनीकारास्तु ''अथाङ्गिनः काव्यस्य फलेनाङ्गं परीक्षणरूपं प्रन्थप्रतिपाद्य फल्वदिति हदि कृत्वाह इहेति । वक्ष्यमाणकारिकायामित्यर्थः । अभिधेयं काव्यम् । परीक्षणीयतयेति शेपः । तेन काव्यफल-प्रदर्शनं नानुपयुक्तमिति'' इत्याहुः । सप्रयोजनं यशःप्रमृतिफलसिहतम् । आहेति । अत्र 'प्रन्थ-कृत्' इत्यनुपञ्जनीयम् । एवं सर्वत्र बोध्यम् ॥

काच्यमिति । यशसे इत्यादयस्तादर्थ्यचतुर्ध्यन्ताः । कृत्-विद्-युज्-शब्दाः सपँदादित्वात् स्त्रियां भावे किप्प्रत्ययान्ताः । यशसे कीर्तये । अर्थकृते धनकरणाय । व्यवहारिविदे आचार-वेदनाय । शिवेतरक्षतये शिवात्कल्याणादितरत् अशिवम् अमङ्गलम् तस्य क्षतये नागाय । सद्यः श्रवणसमनन्तरमेव प्रिनिवृतये परमानन्दाय । "सुखनाशौ च निर्वृती" इति कोशः । कान्तेत्यादि । कान्तायाः रमण्याः संभितं तुल्य भावस्तत्ता तयेत्वर्थः । उपदेशयुजे उपदेशयोगाय । "कृदिभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते" इति न्यायेन युक्तोपदेशायेत्वर्थः । काव्य भवती-त्यन्वयः । गीतिश्चन्दः । कक्षणमुक्तं प्राक् (४) पृष्ठे ॥

काव्यात् यशःप्रभृतीनि प्रयोजनानि लभ्यन्ते इस्रोतत् दृष्टान्तेनोपपादयन् आदौ यशसे इति व्याकरोति कालिदासादीनामिस्यादिना । कालिदासः तन्नामकः कविः (रघुवंशकुमारसंभवादिकाव्यकर्ता) प्रसिद्ध एव । कार्ल्याः दासः इति विप्रहे "ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्वहुलम्" (६।३।६३) इति पाणिनिसूत्रेण 'रेवातिपुत्रः' इतिवत्संज्ञात्वात् हस्यः । आदिपदाद्दण्डिभारविवाणगोवर्धनादयो प्राह्याः । यश इस्यादिकर्मणा करोतीत्यनेनाप्रिमेणान्वयः । यद्यपि कालिदासादीनामपि धनं भाव-कादीनामपि यशस्तथापि प्राधान्यादेतदुक्तम् न तु प्रयोजनानन्तरव्यवच्छेदपरतयत्यवगन्तव्यम् ॥

अत्र सुधासागरकाराः "न खल्ल कालिदासस्य पित्रादि कुलं वा कश्चिज्जानानि न वा दाना-दिकं किंचित्प्रसिद्धम् येन तादृशं यशः स्यात् किंतु काञ्यमेव तत्कारणम् । ननु वान्मीकिय्यासा-दीनामिवेति वक्तव्ये किं कालिदासादीनामित्युक्तमिति चेत् सल्यम् । किंन्बदिज्यप्रकृत्यपेक्षयदमु-क्तम् । दिञ्यादिञ्यप्रकृतिवालमीक्यादीना तु न काव्यमात्रं यशःकारणामित्यवेहि" इत्याहुः ॥

अर्थकृते इति व्याकरोति श्रीहर्पादेरिति । अपादाने पश्चमीयम् । धाचकः तन्नामा कविः । स हि श्रीहर्पनृपनामा रत्नावळीनाम्नी नाटिका कृत्वा वहु धन ळव्धवानिति प्रसिद्धिरित्युद्द्योतादा स्पष्टम् । धावकनामा कश्चित्पण्डितः प्राक् परमदरिद्धश्चिन्तामणिनामकमहामन्त्रविशेपोपासनप्रसादेन विचित्रवि-द्याशाल्यपि निर्धनत्वेन वहु क्विश्यमानः सन् नैपर्धायचरिताख्यं शतसर्गात्मकं विचित्रं महाकाव्य विरूप्य

अप्रधानस्येत्यर्थः । नाव्यप्रकाशरूपप्रन्थस्येनि यानन् ॥ २ प्रधानमञ्ज काव्यम् ॥ ३ " रिद्यां व्लिन् "
 ( ३१३।९४ ) इति स्त्रस्थेन " सपदादिभ्यः क्विष् " इति कात्यायनरुत्ववार्तिकेनेति भतः । नपदादिगणस्तु अगरुतिगण इति वर्धमानस्रिरुत्वगणरत्नमहोद्घो अप्रमेऽच्याये स्पष्टम् ॥ ४ पार्वत्याः । " उमा कात्यादनी गोरी कार्यः ।
हमवतिश्वरि " इत्यमर् ॥ ५ ताश्य प्ररुत्वय सप्तमोह्याते गसदोपप्रकरणे प्ररुतिविषय्यस्पदोपस्थये निरुपियपन्ते ॥

### परिज्ञानम् आदित्यादेर्भयूरादीनामिवानर्थनिवारणम् सकलप्रयोजनमौलिभृतं सम-

गुणज्ञिशरोमणि श्रीहर्पनामानं राजानं प्रदर्श्य तेनातितुष्टात्ततः प्रतिवर्षे शतसहस्रात्मकरूप्यमुद्रो-त्पित्तयोग्यां भूमि प्रतिगृह्य तत्काव्ये प्रतिसर्गान्तिमश्लोके तिपत्रोनीमभ्यां सिहतं तत्कर्तृत्वेन तन्नाम प्रिथितवानिति वृद्धेरुपाख्यायते इत्यच्युतरायकृतसाहित्यसारटीकायामुक्तम् । आदिपदात् भोजप्रवन्यकारिभिर्मोजात् माघ(शिज्यपाख्वध)कारिभिर्माघाख्यवैश्याद्वह्वतर धनं प्राप्तमित्याचूह्यमिति सुधा-सागरे स्पष्टम् ॥

व्यवहारविदे इति व्याकरोति राजेत्यादि। राज्ञि आदिना सचिवगुरुमुन्यादौ च गतो य उचित आचारः पृथ्वीपालनादिरूपो व्यवहारस्तत्परिज्ञानमित्यर्थः। अनुचिताचारव्यावर्तनाय उाचितेति । पुराणे वालि-वधादावनुचितप्रकारेणाचारनिवन्धनात् महावीरचिरतादौ च तस्यैवौचित्येन निवन्धनादिति भावः ॥

शिवेतरक्षतये इति व्याकरोति आदित्यादेरित्यादिना । पश्चम्यन्तमिदम् । आदित्यः सूर्यः । अनर्थः पापं तत्फळं च । मयूरनामा कविः क्ष्ठोकशतेनादित्यमुपक्षोक्य कुष्ठरोगानिस्तीर्ण इति जनश्चितिति नरसिंहमनीषाया स्पष्टम् । उक्तं च सुधासागरकारैरिप "पुरा किळ मयूरशर्मा कुष्ठी किनः क्षेशमसिंहण्युः [ सूर्यप्रसादेन कुष्ठानिस्तरामि प्राणान्वा व्यजामीति निश्चित्य हरिद्वारं गत्वा गङ्गातटे ] अत्युच्चतरुशाखावळिन्व शतरञ्जुशिक्यम् अधिरूढः सूर्यमस्तौपीत् अकरोच्चैकैकप- चान्ते एकैकरञ्जुविच्छेदम् । एवं क्रियमाणकाव्यपरितुष्टो रिवः सच एव नीरोगां रमणीयां च तत्तनु- मकार्पीत् । प्रसिद्धं च तन्मयूरशतकम् (सूर्यशतकापरपर्यायम्)" इति ॥

मयूरकवेः कुष्ठरोगप्राप्तो कारणं तु भद्दयन्नेश्वरकृतायां सूर्यशतकटीकायामिभिहितम् । तथा हि ।"पुरा किल्ल श्रीविक्रमार्कसम्याद्दृस्तत्युत्तरसहस्रसम्मितेषु १०७८ संवत्सरेषु (१०२२ खिस्ताव्देषु) व्यती-तेषु संप्राप्तोद्दियस्य श्रीमद्भोजराजस्य समासद्यरत्तदीपो महाकविर्मयूरो धारानगरीमधिवसति स्म । तस्य च भिग्नीपितःकाद्दैम्बर्रागद्यप्रवन्धिनर्माता वाणकविः परमित्रमासीत् । अथ कदाचिन्मयूरकाविनिशाशान्ते संप्राप्तप्रवोधः कितिचित्पद्यानि कवयाचके । तानि चातीव सरसरमणीयान्याकल्क्य्य तदानिमेवोत्कटसमु-त्कण्ठावशानिजयुद्धदे वाणकवये निवेदितुमनास्तद्यासभवनमभिजगाम । तत्र च वाणकविर्निजवल्लभां मयूरस्वसारं मानकलुपिता प्रसाद्यस्तत्कालकित्पतं 'गतप्राया रात्रिः कृशतनु शशी शीर्यत इव प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घूर्णित इव । प्रणामान्तो मानस्त्यज्ञिस न तथापि कुधमहो दित पादोन पद्यं पठित्वा चरमचरणसंगिति कल्पयंस्तावदेव पापठ्याचके । अत्रावसरे घनस्तिनतस्येव गम्भीरस्य वाण्कविभापणस्य श्रवणेन विवशान्तःकरणो मयूरकविः स्वप्रतिमाप्रवाहं निरोद्धमक्षमस्तत्पचेऽपेक्षितं सुसंगतं चतुर्थचरणं 'कुचप्रत्यासत्त्रया हृद्यमपि ते चण्डि कठिनम्' इत्येवरूप केकानिनादिमव मन्द्रमधुरस्वरेणोदीरयामास । तच्छुत्वा सज्जधनुपस्तर्णं वाणो लक्ष्यमिवायमि वाणकिविनिजनाम्नोऽन्वर्यतासमर्थनाय [इव] लिलास्यने झिटिति विनिगल्य प्राणाधिकप्रियं सुहद्वर मयूरकविं समाजगाम । ततोऽस्या वाणविनताया रसमङ्गजनितमनःक्षोभवत्याः पातिवत्त्रस्रमावेणाचिरादेव शापतःस मयूरकविः कुष्टरोगकवित्रसर्वोद्धारसर्वेव स्तुत्वा तस्र-पार्रोगस्य समूल्युन्यूलनाय शतसंख्याकह्यतमपद्यितकाव्यवन्धेन मगवन्तं मास्करदेव स्तुत्वा तस्य-पार्रोगस्य समूल्युनम्यूलनाय शतसंख्याकह्यतमपद्यितकाव्यवन्धेन मगवन्तं मास्करदेव स्तुत्वा तस्य-

अोचित्येनेति । स्फुटीकरिष्यते चेद्में।चित्यं सप्तमोछासे प्ररुतिविषयययस्पदोषे 'अधिक तु निबम्यमानम्' इति
 वृत्तिप्रन्थन्यास्यानावसरे ॥ २ शिक्य च द्धिमाण्डादिरुम्चनार्थं रज्जुसमूहरूत आश्रयविशेषः ॥ ३ काद्म्बरीगद्ये-।युपलक्षण हर्पचिरितचण्डीशतकपार्वतीपरिणयनाटकानामिष ॥

## नन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेद्यानन्तरमानन्दम् प्रभ्रसंमितशब्दप्रधान-

महिम्ना प्रेनष्टपापरोगः कनकरुचिरगात्रोऽय मयूरकविः संवभूवेत्येवंतात्पर्यक इतिहासो मेरुतुङ्गाचार्य-कृतप्रवन्धचिन्तामण्यादिग्रन्थे स्थित " इति ॥

सद्यःपरिनर्शृतये इति व्याकुर्वन् परपदार्थमाह सक्रेलेखादिना । सकलेपु यद्यःप्रमृतिपु प्रयोजनेपु फलेषु मौलिभूतं प्रधानभूतिमत्थर्थः । सद्यःपदार्थमाह समनन्तरमेवेति । काव्यश्रवणानन्तरमेवेत्यर्थः । न तु यागादिवदेहान्तरोत्पादनेन । न वा आम्नादिवृक्षारोपणादिवत्काल्विल्म्वेनेति भावः । तत्र हेतुमाह रसास्वादनेलादिना । रस्यते आस्वादते इति व्युत्पत्त्या रसपदं रत्यादिस्थायिभावपरम् । तथा च रसस्य स्थायिभावस्य आखादनेन विभावानुभावव्यभिचारिभिः सयोजनेन समुद्भूतं निण्यत्रमिल्यः । तावन्मान्त्रापेक्षित्वादेव चाविल्म्व इति भाव इत्युद्द्योतादौ स्पष्टम् । "रसः आस्वाद्यते प्रकाद्यतेऽनेनेति रसास्यादनं विभावादिसंयोजनं तेन समुद्भूतं प्रादुर्भूतम्" इति सारवोधिनी । "रस्यते इति रसः निरुपार्थाच्छान्वपयः । आस्वादनमास्वादः सुखस्वरूपम् । समुद्भूतः स्वप्रकागः ज्ञानरूप इति रसास्वादनसमुद्भृत-पदानां कर्मधारयः" इति नरसिंहठकुराः । शव्दार्थविपयव्यासङ्गादिल्म्वः स्यादत आह विगिलितेति । विगलितम् अस्तमितं वेद्यान्तरं स्वातिरिक्तविपयान्तरं यत्रेल्यथः । ज्ञानान्तरे घटादिकं विपयः ज्ञान च विपयी । अत्र च ज्ञानात्मकः आनन्द एव विपयो विपयी चेति भाव इति नरसिंहठकुराः । स्वविपयाति-रिक्तवेद्यान्तरसपर्कशून्यमिति प्रदीपोद्दयोतयोः स्पष्टम् । काव्यश्रवणस्यवाय महिमा । तदा किमपि वेद्यान्तरं न भासते इति निर्वृतिपदार्थमाह आनन्दिमिति । मोक्षकालिकव्रह्यानन्दिमलर्थः ॥

उपदेशार्थं नीतिशास्त्राणि सन्त्येव किं कान्येनेति शङ्कानिरासार्थमुपात्त "कान्तासंमिततया" इत्यादि वाक्यं न्याचक्षाणस्तावत् कान्तासंमितत्वं विवेचियतुमाह प्रभुसंमितिति । प्रमुसमितानि प्रभुतुन्यानि शब्दप्रधानानि यानि वेदादिशास्त्राणि तेम्य इत्यर्थः। विलक्षणित्यप्रिमेणान्वयः। आदिना स्मृतेप्रहणम्। अयं भावः। शब्दस्तावत् त्रिविधः। प्रभुसंमितः सुह्न्संमितः कान्तासंमितश्चेति । तत्राद्यः शब्दप्रधानां वेदादिः। शब्दप्रधानत्वं च प्रवर्तनारूपशासनाप्रधानत्वम्। तथा च यथा प्रभुरिष्टसाधनेऽनिष्टसाधने निष्कले च नियोजयति । एवं वेदोऽपि इष्टसाधने ज्योतिष्टोमादौ अनिष्टसाधने श्वेनयागादौ निष्कले (अकरणप्रयुक्तप्रस्वायपरिहारातिरिक्तफलरिहते)संध्यावन्दनादौ च नियोजयतीति प्रभुसंमितत्वं वेदादिशास्त्रस्येति वोध्यमिति प्रदीपनरसिंहमनीपादौ स्पष्टम्। उद्योतकारास्तु शब्दप्रधानत्वं च समीहितार्थ-लामायात्यज्यमानमुख्यार्थकत्वम् । उपदेशकविधेयाशस्य लक्षणादिनान्यथानयनाभावादिस्याद्धः। सुद्ध-रसंमिति । सुद्धसंमिताः मित्रतुल्या अर्थतात्पर्यवन्तो य पुराणादयः ये च इतिहासाः प्राचीनचत्त-वर्णनानि तेम्य इत्यर्थ । विलक्षणमित्यप्रिमेणान्वयः। इतिहासलक्षणमप्रे (१२ पृष्टे) वद्यते। आदिना आख्यानादेप्रहणम्। अयं भावः । द्वितीयस्तु अर्थतात्पर्यवान् अष्टादगपुराणेतिहासादिः। अर्थनात्पर्यवत्तं च इष्टानिष्टार्थवोधमात्रपरत्वम्। तथा च यथा सुद्दत् (एवं कृते एवं भवति' इति वस्तुतत्त्वमात्रं वोध-

१ प्रनष्टिति। " उपसर्गाद्समासेऽपि॰ "(८।४१९४) इति पाणिनिस्त्रेण णत्व तु न । " नरे। पाग्नस्य " (८।४१३६) इति स्त्रेण तन्त्रिपेशत्॥ २ दस्तुतस्तु वाणमयूरो श्रीहर्यतमकालिको । श्रीहर्पदेशक ६०६-६४७ विस्ताब्देषु मही शशासेति प्राच्यभाषापण्डिनेर्निणीतम् । ३ " ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यनेन " " १वेनेनामियर्य् यजेत " " अहरहः सध्यामुपासीत " इत्यादिद्यो वेदोऽपीत्यर्थः ॥

वेदादिशास्त्रेम्यः सुहृत्संमितार्थतात्पर्यवत्पुराणादीतिहासेम्यश्च शब्दार्थयोर्गुणभावेन रसाङ्गभूतव्यापारप्रवणतया विरुक्षणं यत् काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म तत् कान्तेव सरसतापादनेनाभिम्रखीकृत्य रामादिवद्वर्तितव्यं न रावणादिवदित्युपदेशं च यथायोगं कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम्।।

यति एवं पुराणेतिहासादिरिप 'एवं कृते इदिमिष्टं भवित एवं च कृते इदमिष्टं भवित' इत्येतावन्मात्रं वोधयति न तु नियोजयतीति सुहृत्संमितत्वं पुराणेतिहासादेरिति ।

अन्ये तु गब्दप्रधानत्वं नाम शब्दपिरवृत्त्यसहत्वम् । यथा 'देवदत्तः समर्सिहतया व्यवहिय-ताम्' इति प्रभोरादेशे संप्रामकेसरीति शब्दपिरवृत्त्या न व्यवहारः किंतु समर्सिहतयैवेति शब्दप्रधानता प्रभोरादेशस्य । एवं वेदस्यापि । निहं "अग्निमाळे पुरोहितम्" इत्यादौ "विह्नमीडे ईडेऽग्निम्" इति वोक्तं फलसाधक भवति । वेदादीत्यादिपदेनाष्टादशपुराणानां संग्रहः । तेपामपि शब्दपिरवृत्त्यसहत्वात् । अर्थतात्पर्यवत्त्वं नाम अर्थप्रधानत्वम् तच्च शब्दपिरवृत्तिसहत्वम् । पुराणोतिहासेम्य इत्यत्र पुराणानाम-ष्टादशपुराणसंविधनो ये इतिहासाः । अनेन धूर्तकित्यितेतिहासानां निरासः । यद्वा पुराणस्य पुरातनस्य इतिहासाः पुरावृत्तानि पञ्चोपाख्यानिहतोपदेशादीनि तेभ्य इत्यर्थ इति व्याचख्युः ।

वेदादिशास्त्रेम्यः पुराणेतिहासेम्यश्च कान्यस्य वैलक्षण्ये हेतुमाह श्वन्दार्थयोर्गुणभावेनेति। शब्दो वाचकः अर्थो वाच्यस्तयोर्गुणभावेनाप्रधानतयेलर्थः । तयोर्गुणभावे हेतुमाह रसाङ्गेति । रसस्य शृङ्गारा-देरङ्गभूतः उपायभूतो यो व्यापारो विभावादिसंयोजनं (विभावानुभावव्यभिचारिभावाना भेळनं) व्य-ञ्जना वो तत्प्रवंणतया तत्परतयेत्यर्थः । एवं च काव्ये तादशव्यापारनिष्पाद्यरसस्यैव प्राधान्यभिति भावः । विलक्षणं विसदशम् वैधर्म्याश्रय इति यावत् । एवं च गुणीभूतशब्दार्थोभयंकत्वमेव कान्ये वैलक्षण्य-मिति भावः। काव्यमिति। कवेः कर्भ काव्यम्। कविशब्दात् "गुणवचनब्राम्हणादिभ्यः कर्भणि च" (५।१।१२४) इति पाणिनिसुत्रेण ब्राह्मणादित्वात्कर्भरूपेऽर्थे ष्यञ्यत्ययः। तमेव काव्यगन्दार्थमाह लोकोत्तरेत्यादि । लोकोत्तरा चमत्कारिवोधजनिका या वर्णना मुखादेः कमलत्वादिरूपेण कथनादि तत्र निपुणस्य कवेरसाधारणतादृग्वर्णनात्मकं कर्भेत्यर्थ इति प्रदीपोद्योतयोः स्पष्टम्। ''छोकोत्तरवर्णनारूपं निपुण कविकर्भेत्यर्थः। कर्भ योजनम् न तूचारणमपि मौनिपद्यासंग्रहात् " इति नरसिंहठक्कुराः। तत् काव्यम्। इदं कर्तृपदं करोतीत्यत्रान्वेति । कान्तेव कामिनीव। सरसतापादनेन रससिह-तत्वोपादनेन । अभिमुखीकृत्येति । समुखीकृत्येत्यर्थः । स्वप्रतिपाद्यार्थवोधानुकूळ्यत्नाश्रयीकृत्येति यावत् । सरसतेत्यादिना कान्तासादृश्यं दर्शितम् । उपदेशस्वरूपमाह् रामादिवदित्यादि । हितकर्तव्य-त्याहिताकर्तव्यत्वपरमेतत् । तेन रामकृतवाछिवधसदशस्याप्यकर्तव्यत्वं रावणकृतहरपूजादेश्च कर्तव्यत्वं बोध्यमित्युद्दयोते स्पष्टम् । उपदेशं चिति । तथा च कान्ता यथा दियतं गुरुमित्राद्यधीनमिप इतर्जन-वैलक्षण्येन कटाक्षमुजक्षेपादिना सरसतामापाद्य स्वाभिमुखीकृत्य स्वस्मिन् प्रवर्तयति एव काव्यमपि सुकु-मारम्तीन् सुखिस्वभावान् नीतिशास्त्रपराङ्मुखान् राजकुमारादीन् छिलपदकदम्वकोपदर्शितशृङ्गारा-दिरसेन मधुरपानादिना कटुकपायौपधपानपराङ्मुखान् वाङकानिव सदुपदेशस्वरूपस्वार्थे प्रवर्तयतीति भावः । यदाहुः "स्वादुकान्यरसोन्मिश्रं वाक्यार्थमुपमुक्कते । प्रथमाळीढमधवः पिवन्ति कटु भेपजम् ॥" इति । चकारः पूर्वोक्तप्रयोजनसमुचायकः । यथायोग्यमिति । यथायोग्यमित्यर्थः । यशोऽर्थावनर्थनिवृ-

३ कर्म किया ॥

एवमस्य प्रयोजनमुक्त्वा कारणमाह शक्तिनिंपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् । काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ ३ ॥ शक्तिः कवित्ववीजरूपः संस्कारविशेषः। यां विना काव्यं न प्रसरेत् प्रसृतं वा उपहस-

त्तिश्च क्वेरेव। व्यवहारज्ञानोपदेशयोगौ सहदयस्यैव। क्वेस्तयो सिद्धत्वात्। परनिर्वृतिरपि सहदयस्यव। रसास्त्रादनकाले कवेरपि सहदयान्तःपातित्वात् । तदुक्तं प्रदीपे 'कान्यास्वादनकाले कवेरपि सहदयान्त -पातितया रसास्त्रादः" इति । क्रवेः काञ्यकर्तुः । सहृद्यस्य चिति । काञ्यवासनापरिपकवुद्धेश्वेन्यर्थ । तथा च परोपकारोऽप्यनेनेति भावः। अत एवाह इति सर्वधेति। तत्र कान्ये। यत्नीयमिति। उत्पा-दनायास्त्रादनाय च यत्नः कर्तव्य इत्यर्थः । अत एव साहित्यदर्पणे विश्वनाथेन काव्याचतुर्वर्गफलप्राप्ति प्रतिपादिता। किंच। "धर्मार्थकाममोक्षेपु वैचक्षण्यं कलासु च। करोति कीर्ति प्रीति च साथुकान्यनिप-वणम्॥" इति वृद्धसंमतिरपि तद्विपये तेनैव दर्शिता। अपि च "नरत्वं दुर्छभ छोके विधा तत्र सुदु-र्छमा। कवित्वं दुर्छमं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्छमा।।" इति "काव्यालापाश्च ये केचिद्गांतकान्यिखलानि च । राब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णोरंशा महात्मनः॥" इति चाग्नेयपुराणवचनेन"त्रिवर्गसाधनं नाट्यम् " इति विष्णुपुराणवचनेन च काव्यस्योपाढेयत्वमध्युपपादितं तेनैवेति वोध्यम्। न चेद सर्वं ''काव्याटापाध वर्जयेत्" इत्यादिस्मृतिशास्त्रविरुद्धमिति वाच्यम्। तस्य स्मृतिशास्त्रस्य भगत्रत्तद्वक्तभिनवर्णनिवपर्यक-त्वात्। अत एव श्रीमद्भागवते १ स्कन्धे ५ अध्याये ''न यद्भचिश्चत्रपद हरेर्यशः' इति ''स वाग्वि-सर्गो जनताव्यविष्ठवः" इति च भगवद्गुणवर्णनिविधानं कृतम्। अन एव शाकुन्तलनाटके काल्टिरामेन दुष्यन्तस्य नैपधीयचरिते श्रीहर्पेण नलस्य किरातार्जुनीये भारविणा अर्जुनस्य दमयन्तीकथाचम्पूप्रवन्ये त्रिविक्रमेण दमयन्त्यादेश्च [भगवद्भक्तस्य] वर्णन कृतम्। यत्तु भामिनीविळासे शृङ्गारोल्लामे ''गुरुमध्य-गता मया नताङ्गी निहता नीरजकोरकेण मन्दम्। दर्कुण्डलताण्डवं नतभूलिक मामवलोक्य वृणि-तासीत्।।" इत्यादिना जगन्नायपण्डितैः स्वप्रेयसीवर्णन कृतं तत्तु तेपा श्रीगङ्गाप्रसादादेय शोभने-तरामिति साहित्यसारटीकाया स्पष्टम् ॥

नन्वेवंविधस्य कान्यस्योत्पत्तिरेव न संभवति । उपायाभावादित्याशङ्कायां नदुपायप्रितपादकमुत्तर पद्यमित्याह एवमस्येत्यादि । यहा । ननु यतनीयिमत्युक्तम् । यत्नस्तु कारणमेव । तिहं नद्दक्तव्यिमित तत्यदर्शयतीत्याह एवमस्येत्यादि । अस्य कान्यस्य । निर्माणे समुक्षासे चेति गेपः । प्रयोजनं फल (यशःप्रमृतिक्पम् )। कारणं हेतुम् । साधनमिति यावत् । "हेतुर्ना कारणं वीजन् " इत्यनरः । शक्तितिपुणतेति । शक्तिः लोकशास्त्रकाच्याद्यवेद्यणात् निपुणना कान्यज्ञशिक्षयाभ्यान इति एतित्रतयं तस्य कान्यस्योद्भवे निर्माणे स्मुक्षासे च हेतुरित्यर्थ । श्लोकस्यन्द । "शोजे पष्टं गुरु तय

सर्वत्र लघु पञ्चमम्। द्विचतुप्पादयोर्हस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः॥ " इति लक्षणात्॥

श्लोकं न्याकुर्वन् राक्तिपदार्थमाह श्राक्तिरित्यादिना। राक्तोति पुमान् काव्यनिर्माणायास्यादानुभनाय चानयेति शक्ति । कवित्ववीजरूप इति । कवित्व काव्यं तहृदयन्वं संख्यावस्वं पाण्डित्य च 'संस्या-

१ किरातार्जुनीयकान्यप्रथमश्लोकावतरणिकाया महिनायेनाय्युक्तमः ' अथ नत्रमदान् भारिनामा द्वारिः राज्यं यश्तेद्रर्थरुते' इत्याद्यलंकारिकवचनप्रामाण्याःकान्यस्यानेकश्रेयःमाधनना 'कान्यातःपात्र दर्जयेन्' होते निदेधशा-ख्रस्यासंस्कान्यविषयता च पश्यम् किरातार्जुनीयास्य महाकान्य चिकीर्पुः ०००कवानुपक्षिपति' हति।

नीयं स्यात्। लोकस्य स्थावरजङ्गमात्मकलोकष्टत्तस्य। शास्ताणां छन्दोव्याकरणाभिधान-कोशकलाचतुर्वर्गगजतुरगखङ्गादिलक्षणग्रन्थानाम् । काव्यानां च महाकविसंबन्धिनाम्। आदिग्रहणादितिहासादीनां च विमर्शनाद्युत्पत्तिः। काव्यं कर्तुं विचारियतुं च ये जानन्ति

वान् पण्डितः कविः" इत्यमरानुशासनात् । संस्कारविशेषः देवताराधनादिजन्यं विलक्षणादृष्टं प्रीतिमापदव्यपदेश्यं तत्त्रद्रसादिवासना वा। ननु तथाविधायाः शक्तेः कारणतायां किं मानमित्याश-द्भार्यार्थापत्तिं प्रमाणयति यां विनेति । शक्ति विनेत्यर्थः । न प्रसरेत् । न सारं प्राप्तुयादित्येके । "न प्रसरेत् न जायेत'' इति चक्रवर्तिनः। प्रसृतं वेति। वाशब्दोऽत्रानास्थायाम्। "किं तेन वा सुतेनास्य यो न चक्रे पितृक्रियाम् " इत्यत्रेव । उपहसनीयामिति । दोपवैशिष्ट्यादिनेति मावः । ननु ["तददोपौ शब्दार्थी'' इति ] वक्ष्यमाणलक्षणानुसारात्तस्य ( उपहसनीयस्य ) कान्यत्वमेव नेति चेन्न। "तद-दोपौ''इत्यस्य लक्ष्यतावच्छेदकमप्येतदेवेत्यदोपादित्युद्द्योते स्पष्टम्। एतदेवेत्यस्यानुपहसनीयत्वविशिष्ट-कान्यत्वमेवेत्यर्थः । लोकरान्दार्थमाह **स्थावरे**त्यादि । स्वाधीनक्रियाशून्यः स्थावरः । तदितरो जङ्गमः । स्यरूपस्छोकावेक्षणस्य नोपयोगो व्युत्पत्त्यनाधायकत्वादित्यतोऽन्यथा व्याचष्टे लोकपृत्तस्येति।वृत्तमा-चरणम्। तथा चोपादानलक्षणया लोक्यते इति लोकःइति न्युत्पत्त्या वा लोकपदं लोकवृत्तपरमिति भावः। वृत्तानन्त्येन वर्णनानन्त्यं छक्षणाफलम्। काव्यकरणोपयुक्तानि शास्त्राणि दर्शयति शास्त्राणामिति । नाव्यवर्णादिनियमबोधकं शास्त्रं छन्दःशास्त्र पिङ्गलादिमुनिप्रणीतम्। प्रकृतिप्रत्ययविभागव्यवच्छेदपूर्वक-शब्द्व्युत्पत्त्याधायकं शास्त्रं व्याकरणं पाणिनिमुनिप्रभृतिप्रणीतम् । अभिधानानां नाम्नां कोशः संप्रहोऽ-मरासिंहादिप्रणीतः। कला नृत्यर्गातादयश्चतुःपष्टिकलास्तद्प्रन्थश्च ब्रह्मभरतकोहलविशाखिलादिमुनि-प्रणीतः । कलादेः ''लक्षणग्रन्थानाम् '' इत्यत्रान्वयः । चतुर्वर्गो धर्भार्थकाममोक्षाः (वर्गचतुष्टयम् ) । तत्र धर्मशास्त्रं पूर्वमीमांसारूपं जैमिनिप्रणीतं मनुयाज्ञवल्क्यादिप्रणीतं स्मृतिशास्त्रं च । अर्थशास्त्रं गर्गमार्गवा-दिप्रणीतो नीतिप्रन्थः । कामशास्त्र च वात्स्यायनादिमुनिप्रणीतम् । मोक्षशास्त्रं व्यासकपिलकणादाक्ष-पादपॅतञ्जलिप्रणीतं वेदान्तसांख्यतर्कन्याययोगाख्यम्। एवं च चतुर्वगेत्यनेन ''गौतमस्य कणादस्य कपिछस्य पतस्रुछेः । न्यासस्य जैमिनेश्चापि दर्शनानि पडेव हि ॥ " इति "काणादं गौतम चैव मीमांसाद्वयेमेव च । आहु:सांख्यं च योगं च पट् शास्त्राणि मनीपिणः ॥ " इति चोक्तानां पारि-भापिकपट्शास्त्राणामपि संप्रहः। गजतुरगादिप्रन्थश्चे शालिहोत्रादिः। खद्गः करवालः। आदिपदात् ध<u>न</u>ुर्वाणादिप्रतिपादकशास्त्रस्य स्नीपुरुपलक्षणादिप्रतिपादकसामुद्रकादेरायुर्वेदज्योतिःशास्त्रादेश्व संप्रहः। लक्षणीति । एते लक्ष्यन्ते ज्ञाप्यन्ते एभिरिति करणे ल्युट् । स्वकृतकाव्यावेक्षणेऽन्योन्याश्रयप्रसङ्ग इति व्याच्छे महाकवीति । वाल्मीक्यादयः कालिदासादयश्च महाकवयः । संवन्धिनामिति । रामायणादीनां रघुवंशादीनां चेत्यर्थः । काव्यादीत्यादिशब्दार्थमाह आदीति । इतिहासानां महा-भारतादीनाम् । इतिहासलक्षणं तु "धर्मार्थकाममोक्षाणामुप्देशसमन्वितम् । पूर्ववृत्तकथायुक्तमिति-हासं प्रचक्षते ॥" इत्युक्तम् । अवेक्षणपदार्थमाह विमर्शनादिति । मुहुर्मुहुस्तत्तत्पटार्थरसादिगो-चरानुसंधानादित्यर्थः । निपुणतापदार्थमाह न्युत्पत्तिरिति । तत्तदर्थरसादिगोचरो दढतरसंस्कार

१ "प्रह्मा नवनवीन्मेपशालिनी प्रतिमोच्यते" इति रुद्धकोशोक्ता प्रतिमा ॥ २ तदुक्तम् "इन्द्रश्यन्द्रः काशरुत्स्ना-पिशली शाकटायनः । पाणिन्यमरजेनेन्द्राः शब्दशास्त्रप्रवर्तकाः ॥ " इति । शब्दशास्त्रप्रवर्तका इत्यत्र " जयन्त्य-( द्यो च ) प्रादिशाब्दिकाः" इत्यपि पाठः ॥ ३ अक्षपादो गोतमः ॥ ४ पतञ्जलिन्योकरणमहाभाष्यादिकर्ता ॥ ५ जेमिनिरुता द्वादशाष्यायीरूपा पूर्वमीमासा न्यासरुता चतरष्यायीरूपोत्तरमीमासा चेति द्वयम् ॥

तदुपदेशेन करणे योजने च पौनःपुन्येन प्रद्यत्तिरिति त्रयः समुदिताः नतु व्यस्तास्तस्य काव्यस्योद्भवे निर्माणे समुक्षासे च हेतुर्न तु हेतवः॥

एवमस्य कारणमुक्त्वा स्वरूपमाह।

( सू॰ १ ) तद्दोपौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुन क्रापि।

इत्यर्थ । "सकलपदार्थपौर्वापर्यालोचनकौगलिगयर्थ " इति केचित्। कान्यक्रेतिन्याच्छे कार्च्य कर्तु-मिति । कर्तुं निर्मातुं । विचारियतुं सदसद्देनि विवेचियतुम् । शिक्षापटार्थमाह उपदेशोनेति । करणे निष्पादने । योजने पदानामावापोदापे । "करण निर्वाहणम् योजन अटिन्यास्वादोद्वोधकः प्रवन्धावय-वविन्यास '' इति केचित्। ''करणे विशकछितरूपे योजने प्रवन्धादीना गुम्फे'' इति माणिक्यचन्द्रः। "करणे उक्तरूपतया निष्पादने योजने प्रवन्धरूपतया संघटने" इति जयन्तमहु. । अभ्यासपद व्याचष्टे पौनःपुन्येन प्रवृत्तिरिति । पूर्वपूर्वकृतिध्वससहकृतोत्तरोत्तरा कृतिरित्यर्थ । इतीति । मृत्रस्य व्याख्येय पदमिदम् । इति पदार्थमाह त्रयः समुदिता इति । त्रयः जितिनपुणनाभ्यासाः । समु-दिता मिलिता । तदुद्भवे इति व्याकरोति तस्येति । निर्माणे रचनायाम् । सम्लासे उन्कृष्टन्वे । व्याख्यातमिद चक्रवत्योदिमिः। "समुदिताः दण्डचक्रादिन्यायेन परस्परसापेक्षाः। व्यस्ताः नृणारणि-मणिन्यायेन प्रत्येकं कार्यजनकाः। कुत एतदित्याह हेतुरिति। हेतुरित्येकवचनोपाटानेनत्वहभ्यते इति भावः । गौतमसूत्रे (द्वितीयेऽध्याये द्वितीये आह्निके ६८ सूत्रे ) 'जाल्याकृतित्र्यक्तय पदार्थ ' इत्यंत्रक-वचनेन त्रिष्वेव यथा पदशक्यत्वं न तु प्रत्येकमिति" इति । व्याख्यानमिद प्रदीपोद्दयोनप्रभामु च । ''इतिशब्दो मिलितोपस्थापनाय। अन्यथा तद्दैयर्थ्यमेव स्यात्। तथा च काव्यस्योद्भव उत्कृष्टोत्पत्ति। न्या कार्येण मिल्रितानामुपधानम् । दण्डचकादीनामिव घटेन । न तु मिल्रितत्वेन कारणंतविति अम कार्य " इति प्रदीपः। (मिलितोपेति । पूर्वोक्तसमुदायपरामर्शकत्वेनेति भाव । अन्योन्यापेक्षन्वेन मिलिनत्वम्। उत्कृष्टोत्पत्तिः उपहासाकारणीभूतकाव्यस्योत्पत्तिः । उपधानं कारणत्वेन ज्ञानम् । मिलितस्य दण्ड-चक्रादीनामिव कारणत्वं न तु तृणारिणमणीनामिवेति ध्वनियतुमेव हेतुरिन्येकवचनम्। कारणतेवेति । कारणतैव मिलितःवेनेति। न भ्रमः। मिलितःवं कारणतावच्छेदकामिनि न भ्रम । कार्प इति। किंतु मिलितानां परस्परसहकृताना फलोपधायकत्वमित्येवेति वोध्यम् ) इत्युद्योन । (मिलितेति । शक्त्या-दिसमुदितेत्यर्थ. । वैयर्ध्यमुपलक्षणं हेतुरित्येकवचनानुपपत्तेः । तथा च ममुदायाभिप्रायमेकवचनम् । हेतुत्वं च फलोपधायकत्वरूप त्रिष्वेकरूपमित्यभिप्रायं इत्याह तथत्यादि। उपधानं प्रयोजकत्वरूपः संबन्धः। दण्डेत्यादिदृष्टान्तेन तृणारण्यादिवद्दैकल्पिकहेतुत्वनिरासः। तेपामन्योन्यनिरपेक्षनः या कार्योन्य-त्तिप्रयोजकत्वेन समुदायस्य तथात्वविरहादिति । कारणतेव स्वरूपयोग्यनव । मानाभावादण्डादिण्डपि तथात्वापत्तेश्वेति भावः ) इति प्रभा ॥

एवम् उक्तप्रकारेण । अस्य काव्यस्य । स्वरूपमिति । स्वं लक्ष्यपदार्थो क्ष्यते लक्ष्यते (इतरच्य-वृत्ततया ज्ञायते ) अनेनेति व्युत्पत्त्या स्वरूपं लक्षणमित्यर्थ । इतरभेदकमिति यावत् ॥

तद्दोपाविति। शब्दार्थौ तत् इत्यन्वय । अत्र तच्छव्देन काव्यपगमर्श । काव्यस्थेव प्रश्नन्वान्। तेन शब्दार्थौ काव्यमित्यर्थः । सब्दार्थयुगलं काव्यमित्युच्यते इति यावत् । आस्वादव्यञ्जकत्वन्योनयग-प्यविशेषात्। प्रागुक्त( १२ पृष्ठे )लक्ष्यतावच्छेदकस्योभयवृत्तिन्वाच । 'काव्यं पठिनं धृतं गतं रचिनं' 'काव्यं वुद्धम् ' इत्युभयविधव्यवहारदर्शनाचेति भाव इत्युद्द्योते स्पष्टम् । शब्दार्थावित्यत्रार्थाश्रयत्वाच्छ-व्दस्य प्रागुक्तिः । अत एव ''नामरूपे व्याकरवाणि'' इति वैदिके प्रयोगे '' वागर्थाविव संपृक्ती'' इति छोकिके प्रयोगेऽपि शब्दस्य प्राथम्यम् ॥

यत्तु रसगङ्गाधरकारैः 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः कान्यम्' इति कान्यलक्षणं कृत्वा उक्तम् "यत्तु प्राञ्चः (कान्यप्रकाशकृदादयः) शब्दार्थीं कान्यमित्याहुस्तत्र विचार्यते ।०००अपि च कान्यपद-प्रवृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयोन्यसिक्तं (न्यासैन्यवृत्ति ) प्रत्येकपर्यप्तं वा। नाद्यः। एको न द्वाविति न्यव-हारस्येव श्लोकवाक्यं न कान्यमितिन्यवहारस्यापत्तेः। न द्वितीयः। एकिस्मन् पद्ये कान्यद्वयञ्यवहारापत्तेः। तस्माद्वेदशास्त्रपुराणलक्षणस्येव का-यलक्षणस्यापि शब्दिनप्टतेवोचिता" इति तत्तु आग्रहमूलकभेव। अत एव तद्दीकायां मर्मप्रकाशाख्यायाम् 'उचिता' इति प्रतीकमुपादाय नागोजीमद्दाः प्राहुः। "आस्वाद-व्यञ्जकत्वस्योभयत्राप्यविशेपात् चमत्कारिवोधजनकज्ञानविपयतावच्छेदकधर्मवत्वरूपस्यानुपहसनीय-कान्यलक्षणस्य प्रकाशाखुक्तलक्ष्यतावच्छेदकस्योमयवृत्तित्वाच्च कान्य पठितं श्रुत कान्य वृद्ध कान्य-मित्युभयविधन्यवहारदर्शनाच्च कान्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं न्यासञ्यवृत्ति । अत एव वेदत्वादेरुभयवृत्तित्वप्र-तिपादकः "तद्धते तद्देद" (४।२।५९) इति सूत्रस्थो (इति पाणिनिसूत्रस्थो ) भगवान् पतञ्चिलः (पतञ्चलिकृत महौभाष्य) सगच्छते । लक्षणयान्यतरिमन्निप तत्त्वात् 'एको न द्दौ' इतिवत् न तदा-पत्तिः। तेनानुपहसनीयकान्यलक्षणं प्रकाशोक्तं (कान्यप्रकाशोक्तं) निर्वाधम् " इति ।

अत्र केचित् किवकर्म कान्यमिति सँमाख्यानुरोधाच्छव्दे एव कान्यत्वं न त्वर्थे। तस्य तत्कृत्यसाध्य-त्वात्। तस्मात् आस्वादजीवातुः पदसदर्भः कान्यलक्षणं वदन्ति। तन्न। तथाहि। आस्वादोद्घोधकत्वमेव कान्यत्वप्रयोजकरूपम्। तच्च शब्देऽर्थे चाविशिष्टम्। तत्रापि रसोद्घोधकत्वाङ्गीकृतेरिति अर्थेऽपि दश्य-कान्ये इव कान्यत्वम्। किविकर्मत्वन्यवहारस्तु तत्प्रकाश्यत्वाद्भाक्त एव। शब्दिनित्यत्ववादिमते शब्दरूपेऽ-पि कान्ये किविकर्मत्वन्यवहारस्य भाक्तत्वात्। एवमर्थेऽपि कान्यत्वे सिद्धे कान्यं पठित कान्यं रचयित कान्यं शृणोति इत्यादिन्यवहारस्तु कान्यपदस्य शब्दमात्रपरत्वादिति सारवोधिन्यामिप स्पष्टम्।

स्रदोपेऽतिव्याप्तिवारणाय विशिनष्टि अदोपाविति । काञ्यत्वविघटका ये च्युतसंस्कारादयः प्रवल-ढोपास्तब्रहितावित्पर्थविवरणकाराः । नरसिंहठकुरास्तु "ननु दोषसामान्याभावस्य छक्षणप्रवेगे निःशेपे-त्यादावुत्तमस्वेनोदाहृतेऽविमृष्टविधेयागेऽञ्याप्तिः । न च तढकाव्यमेवेति वाच्यं काव्यपदस्य निर्विपयता-याः प्रविरलविपयताया वा आपातात् । उदाहरणत्विवरोधाच । विशेपाभावघितत्वेऽसाधावप्यतिव्याप्तिः तत्रापि कस्यचिद्योपाभावादिति चेन्न । दोपसामान्याभावस्यैव लक्षणे प्रवेशात् । प्रविरलविपयत्वं चेष्टमेव । पदमात्रस्यापि तथा संभवेन निर्विपयताया अभावात् । निःशेपत्यादावुत्तमत्वप्रयोजकोपाधेरेवो-

९ व्यासञ्चवृत्तित्व नाम पर्याप्तचाख्यविलक्षणसवन्धेन वृत्तित्वम् ॥ २ शब्देऽथं च ॥ ३ महाभाष्यामिति । तथाहि तद्यीते तद्देद् । "किमर्थमिमावुर्मावष्ययों निर्देश्येत । न चोऽधीते वेत्त्यय्यमो । यन्त्र वेद्राधीतेऽध्यसो । नेतचारा-वश्यकः नमावेशः । भवति हि किलत्सपाटं पटित न वेति । तथा किल्रिद्धेत्ति न संपाठ पटाते" इति भाष्यम् । अत्र क्यटः । " न च इति । यो हि यं यन्यमयीते स त स्वरूपतोऽवश्य वेति । यथ्य म्वरूपतो वेत्ति सोऽवश्यमधीते इति भावः । नेतचोरिति । अर्थावयोधो वेदनमिमित्रेत न त स्वरूपमाञ्चवेदनम् । तत्र परस्परव्यभिचारदर्शनाहुमयोपादानिमन्त्र्यथः । सपाठिमिति । अर्थानरपेशं स्वाध्याय पटतित्यर्थः " इति ॥ भ समाख्या योगवलिमित पचमोह्यसे व्यञ्जनास्थापनप्रकर्ण " श्रुतिलिङ्गवाक्य॰ " इति जेमिनिस्यञ्चाख्य।नावसरे स्कृटीभविष्यति ॥ ५ वेयाकरणमते ॥

दाहृतत्वान्न तिहरोधः । 'नि.जेपच्युतचन्दन स्तनतटम्' इत्याद्यविमृष्टविधेयाज्ञभाग परिहृत्य भागान्तरो-दाहरणे एव तात्पर्यमित्यपि केचित् '' इत्याहु । अर्वाचीना साहित्यदर्पणकारादयस्तु ''यथोक्तन्य काव्यछक्षणत्वे काव्यपदं निर्विपय प्रविरखविपय वा स्यात् दोपाणा दुर्वारत्वात्। तस्मात् 'वाक्य रसान्मकं काव्यम् ' इति काव्यखक्षणम् । तथा च दुष्टेऽपि रसान्वये काव्यत्वमस्त्येव । परं त्वपकर्पमात्रम् । तदु-क्तम् 'कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता । दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाधनुगमः स्कुटः ॥' इति । एव चालंकारादिसत्वे उत्कर्पमात्रम् । नीरसे तु चित्रादौ काव्यव्यवहारो गौणः'' इत्याहुः । तत्र 'रसान्मकं काव्यम् ' इति लक्षण न युक्तम् । तस्य रसाभासाद्यात्मककाव्ये वस्त्वलकारप्रधानेपु काव्ययु चाव्याप्ते । न चेष्टापत्तिः । महाकविसप्रदायभङ्गात् । लक्ष्यानुसारेण हि लक्षणव्यवस्था न तु वपरान्येन । वार्णतानि च महाकविभिर्जलप्रवाहवेगादानि कपिवालादिचरितानि च । तेष्वपि रसाभावादुक्तलक्ष-णर्याव्याप्तेः। न च तत्रापि यथाकथिचित्परम्परया रसस्पर्जोऽस्त्यवेति वाच्यम् । ईद्यारसस्पर्शस्य 'गौश्चलति' 'मृगो धावति' इत्यादावितप्रसक्तत्वेनाप्रयोजकत्वात् ॥

यत्तु दोपरहितं काञ्यं दुर्छभमिति 'न्यकारो ह्ययम् ' इत्यादाँ ( १८३ उटाहरणे ) 'तथाभृता दृष्टा' इत्यादौ (२२० उदाहरणे) च काञ्यत्वं सर्वानुभविसद्ध नोपपद्यते इति । तत्राच्यते । दोपत्य उद्देश्य-प्रतीतिप्रतिवन्धकत्वम् । तच्चानुभववछात्तत्तद्यङ्गयवाच्यवेचित्र्यप्रतीतिविरहाविशिष्टदोपस्य नद्भानस्य चेति 'न्यकारः' इत्यादौ विशिष्टाभावासंभवात्र काञ्यत्वक्षति । यस्य च न ज्यङ्गयविच्यप्रतीतिस्तं प्रति दुष्टत्वाभिप्रायेण तदुदाहरणम् । अत एव ''वक्त्राद्यौचित्यवशादोपोऽपि गुणः क्रचित् ' इति ८१ सूत्रं छक्यते । तथा अप्रतीतत्व तच्छाखङ्गं प्रत्यदोपः। अन्य प्रति तु दोप इति 'क्राटानुविद्ध' इत्यस्यापि रसादिवैचित्रये दुष्टस्यापि काञ्यत्वम् । विशिष्टदोपविरहादिति तात्पर्यमिति प्रदीपप्रभादिषु स्पष्टम् ॥

निर्गुणेऽतिन्याप्तिवारणाय विशिनष्टि सगुणाविति । माधुयौं ज प्रसादाख्या य गुणान्तः सिंहतावि-त्यर्थः । गुणानां रसैकिनिष्ठत्वेऽपि परपर्या तदिभन्यञ्जकशब्दार्थानिष्ठत्वमिति भावः । अत एत्राष्टमाञ्चासे ९५ सूत्रं वक्ष्यति ''गुणवृत्त्या पुनस्तेपा वृत्तिः शब्दार्थयोमिता'' इति । अत्रोक्त प्रदीपप्रनोद्दयोतेषु ''गुणस्य रसानिष्ठत्वेऽपि तद्यञ्जकपर गुणपदम् '' इति प्रदीप । (गुणस्यति । जातावेकवचनम् । 'ये रसस्याङ्गिनो धर्माः ' इति (८७ सूत्रेण) अष्टमे रसनिष्ठत्व गुणाना वक्ष्ये ) इति प्रभा । (तद्व यञ्जकिति । 'मूर्भि वर्गान्त्यगाः' इत्यादिना (९९ सूत्रेण) वक्ष्यमाणवर्णघटनाद्यत्यर्थ । तेन नारसेऽन्याप्तिरिप निति वोध्यम् ) इत्युद्दयोतः ॥

निरलंकारेऽतिन्याप्तिवारणाय विशिनिष्ट अनलंकृती इत्यादि। ''इंढ न लक्षणघटक किंतु सालंकारा-विति विशेषणं प्राह्यति । एतच 'अनलंकृती' इति नजोऽस्फुटनारूपेयदर्थनावल्लभ्यमिति'' इति विवरणकाराः । अयं भावः । अनलंकृती इत्यत्न ईपदर्थे नज् । 'अलवणा यवाग्' 'अनुदरा यन्यां त्यादिवत् । तदुक्तमाभियुक्ते । ''तत्सादस्यं तदन्यत्वं तदल्पन्व विरोधिता । अप्राराल्यनभावश्च नज्यी

१ अन्याप्तेरिति । मूलोक्नलक्षणे तु तेषु ग्सामावेऽपि स्वभावोक्न्यस्त्राग्मस्वास्त्रान्यस्त्रम् स्याने हति भार ॥ ६ तत्सादृश्यं यथा । अवाह्मणः वाम्हणसद्श इत्यथं । न हि 'अवाम्हणमानय' इत्युक्तां कोटाहिगति वने । यथा रा 'मृगं न भीमन् ' इति श्रातः । मृगमिव भीममित्यर्थः । तद्न्यत्व यथा । अवदः परः । पदादृन्य ग्त्यर्थ । तद्न्यत्य यथा । अनुद्रा क्ल्या अस्तेवद्गित्यर्थः । स्थाद्गीति यावत् । यथा वा अस्त्राणा यदापुः । जस्त्रत्यदे पर्यः । दिरो दिध्यथा । असुराः सुरविरोधिनो दृत्या इत्यर्थः । यथा वा अधर्भ धर्मात्रिगेवि पार्षाभन्यर्थः । अप्रकारम्य प्रधा प्रकारम्यः । व्यायो अभ्रशस्तकालाध्यायीत्यर्थः । निषद्भाताध्यायीति यावत् । अभावो यथा । घटो नानि । अत्र नार्षे प्रधानामान

पट् प्रक्तीर्तिताः ॥" इति । ईपत्त्वं चात्र सद्यःसद्दयसवेदनाविपयत्वरूपस्फुटत्वमेव अन्यस्य निर्वक्तु-मशक्यत्वात् । कापीत्यपिनानुक्तसमुच्चयार्थकेन स्फुटालंकृती इत्येव समुच्चीयते । तथा चास्फुटालं-कृतित्वरूपविशेपाभ्यां सामान्यमाक्षिप्यते । तेन सालकारौ शब्दार्थौ तदित्येव पर्यवसितोऽर्थ इति नर्-सिंहमनीपादौ स्पष्टम् ॥

अत्रोक्तं प्रदीपोद्द्योतयोः।"नन्वनळंकारेऽतिव्याति साळकारत्विविशेषणानुपादानादिति न वाच्यम्। यतः 'कापि' इत्यनेनैतदुक्तम्। यत्पर्वत्र साळंकारो गव्दार्थों काव्यम्। किचित् स्फुटाळंकारिवरहेऽपि न काव्यत्वहानिः। नञोऽल्पार्थकत्वात्। अल्पत्वस्य चालास्फुटत्वे एव विश्रामात्। नीरसेऽप्यस्फुटाळंकारे काव्यत्विमिष्टमेवेति ऋजुः पन्थाः। वयं तु पश्यामः। नीरसे स्फुटाळंकारिवरिहिणि न काव्यत्वम्। यतो रसादिरळकारश्च द्वयं चमत्कारहेतुः। तथा च यत्र रसादीनामवस्थानं न तत्र स्फुटाळंकारापेक्षा। अत एव ध्वनिकारेणोक्तम् 'स्वत एव रसानुगुणार्थविशेपनिवन्धनमळंकारिवरहेऽपि च्छायातिशयं पुष्णाति। यथा 'मुंनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्मसंभवः। येनैक चुळके र्हष्टी दिव्यो तौ मत्स्यकच्छपौ॥' इत्यादौ। अत्र ह्यद्भुतरसानुगुणमेकचुळके मत्स्यकच्छपदर्शनं छायातिशयं पुष्णाति' इति । नीरसे तु यदि न स्फुटोऽळंकारः स्यात् तिकंकृतश्चमत्कारः स्यात्। चमत्कारसारं च काव्यमित्यवश्यं स्फुटाळंकारपेक्षा। 'अनळंकृती पुनः कापि' इत्यनेनाप्यस्फुटाळंकारस्य कचिदेव काव्यत्वम्। यत्न रसादिः स्फुटः न तु सर्वत्रेत्येतदेव प्रतिपाद्यते। तस्मात्साळकारत्वमात्र न विशेषणं किंतु स्फुटाळंकाररसान्यतर्वम्। न चैवमपि रसवत्यनळंकारे काव्यत्वप्रसङ्गो दोपाय। इष्टापत्ते। यथोदाहृते 'मुनिर्जयति'इत्यादौ। यदि तु श्रद्धाजाङ्येन तत्रापि न काव्यत्वश्चमा तदा साळंकारत्वे सतीत्यिप पूरणीयमिति'' इति प्रदीपः॥

(ऋजुः पन्था इति । एवं हि सालकारावित्येव वदेदित्यरुचिः । अरुच्यन्तरमप्याह वयं त्विति । चमत्कारहेतुरि।ते । चमत्कारनिदानस्यैव कान्यत्वादिति भावः । स्वत एवेति । अलंकारनिरपेक्षमि-त्यर्थः । 'छायातिशयं पुष्णाति' इत्यनेनान्वेति । अलकारविरहेऽपीत्यस्यैवार्थकथनम् । क्वित्तु 'अत एव'

बोऽर्थः ॥ अत्रेद्मबधेयम् । एतेऽर्था न शाब्दाः । कितु प्रयोगोपाधयो मासन्ते । आरोपितत्वेनैव चेतेपामनुगमः। यथा 'अमाह्मणः' इत्यादिनञ्समासे आरोपितत्व नत्रर्थः। आरोपितो माह्मण इति बोध । आरोपित माह्मणस्वानिति तद्र्यः। एवम् 'असवैः' इत्यत्रापि आरोपितः सर्व इति बोधः । आरोपितसर्वत्वानिति तद्र्यः। अत एवास्य तत्पुरुपस्योत्तर्पः द्राध्रप्रावान्य निर्वोधम् । अमावार्थकतेव तु 'घटो नास्ति' इत्याद्रो तस्य विशेष्यताद्रशंनात्पूर्वपदार्थप्राधान्यपत्तिः । आरोपितत्वम् आरोपिविषयत्वम् । तत्रारोपमात्र नत्रर्थो विषयत्वं ससगेः। तदेनदुक्तं 'सर्वाद्रीनि सर्वनामानि'' (११९१२७) इति पाणिनिस्त्रे शब्दक्तेस्तुभे महोजीद्र्शिक्षेतः । " नञ्समासे उत्तरपदार्थप्राधान्यसेव । नञ्सूत्रे भाष्यकारेण तथेव सिद्धान्तितत्वात् । आरोपितत्व नत्र्यः । तथा च मायामनुष्यमायामृग्व्य जानेशाकरकपट्याह्मणादिशव्देभ्य इवारोपितो मिथ्याभूतोऽय बाह्मण इत्येव शाब्द्वोधपर्यवसाने बाह्मणभिन्न इत्यादिकमार्थिकार्थविवरण न तु शाब्द्रो-ऽयमयः'' इति । अनममन्तन्त्रोऽत्यन्तामावोऽर्थः । तस्य कियायामेवान्ययः । 'न त्वं पचिति ' इत्याद्रो त्वद्भिन्ना' अयकपाकान्तृत्वत्व्यापाराभाव इति बोधः । 'धटो नास्ति' इत्याद्रो घटामिन्नाश्रयकास्तित्वामाव इति बोधः । काचित्तु ' अस्वंप्रयया राजदाराः' इत्याद्रो समस्तनज्ञोऽप्यत्यन्ताभावोऽर्थः । नेयायिकास्तु सर्वत्रात्यन्ताभाव एव नञ्चाच्यः । 'भूतले घटो नास्ति' इत्याद्रो मूतले घटमतियोगिन्नाभावो घटे मूतलिनरूपितसप्तम्यर्थवृत्तित्वाभावे वा भासते । घटाभावो भूतलवृत्तिरिति । मूतलवृत्तित्वाभाववान् घट इति वा बोधः । अमेदस्य प्रकारतामते ' नीलो न घटः' इत्याद्रो स्वस्पसवन्येन नीलायमेवामाववान् घट इति वा बोधः । ससर्गतामतेऽभेदसंबन्धेन नीलामाववान् घट इति । 'अनीलं घटमानय' उत्याद्रो घटपदसामानाधिक्तरण्यानुरोधेन नत्रो भेदवित लक्षणिति वदन्ति ॥

९ आदिपदेन भावादीनामलक्ष्यकमाणा लक्ष्यकमाणा च समह ॥ २ कुम्भसंभवो मुनिः अगस्यः॥ ३ एक-स्मिन् चुलके भनृतिजले अर्थाञ्जलिजले इत्यर्थः ॥ ४ दृष्टाविति । समुद्रपानसमये इति भावः॥ दोपगुणालंकाराः वक्ष्यन्ते । क्वापीत्यनेनैतदाह यत् सर्वत्र सालंकारी क्विच स्फुटा-लंकारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः । यथा

> यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा-स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कद्म्वानिलाः । सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः सम्रुत्कण्ठते ॥ १ ॥

इति पाठः । 'मत्स्यकच्छपदर्शनं छायातिशयं पुष्णाति'इत्यन्तो ध्वनिग्रन्यः। छाया चमत्कारः। रसान्य-तर्त्विमिति । रसान्यतरशब्दः अर्शआद्यजन्तः। रसपदं च भावादीनामप्युपलक्षणम् । क्षचितु 'रसान्य-तर्वत्वम् ' इत्येव पाठः । यथोदाहृते इति । न चात्र जयहेतोर्योगीन्द्रत्वादेरेकत्र चुल्के मत्स्यकच्छप-दर्शनहेतोर्माहात्म्यादेरुपादानात्काव्यलिङ्गमस्तीति वाच्यम् । तस्याद्भुतरसिवरोधित्वात् । एकचुल्के मन्त्यकच्छपयोर्विरोधाभासस्तु सन्तपि न स्फुट इत्याहुः । यदि त्विति । अत एव वृत्तां 'क्षचित्स्मुटालंकार-विरहेऽपि न काव्यत्वहानिः'इत्यत्र स्फुटेत्युक्तम् । अलंकारत्वं च चमत्कारिवोधजनकत्वगर्भमेवेति 'अटा-वत्र प्रज्वलत्यग्निरुचैः प्राज्यः प्रोद्यनुल्लसत्येप धूमः' इत्यादौ ( ३४५ उदाहरणे ) न काव्यत्वं सत्य-प्यनुमानेऽलंकारपिठते इत्याहुः ) इत्युद्योतः ॥

इदमत्र निष्पन्नम्। १ सरसं स्फुटालंकारसिहतम्। २ सरसं अस्फुटालंकारसिहतम्। ३ सरसं अलंकारसून्यम्। ४ नीरसं स्फुटालंकारसिहतम्। ५ नीरसं अस्फुटालंकारसिहतम्। ६ नीरसं अलंकारसून्यम्। एते पड् भेदाः काव्यस्य। अत्र मम्मटमते प्रथमद्वितीयचतुर्थपञ्चमानां काव्यत्वम्। प्रदीपमते आदितश्चतुर्णां काव्यत्वम्। यदि त्वित्यादिमते प्रथमद्वितीयचतुर्थानामेव काव्यत्वमिति॥

अदोषत्वादिज्ञानं दोपादिज्ञानाधीनमिति के ते दोषादय इत्यत आह दोपगुणारुंकारा इति । वक्ष्यन्ते इति । सप्तमे उल्लासे दोषाः अष्टमे गुणाः नवमे दशमे च अलंकाराः निरूपियपन्ते इत्यर्थः । अनलंकती पुनः कापीत्येतद्वयाकरोति कापीत्यनेनेत्यादिना ॥

अ स्फुटालंकारिविशिष्टं काञ्यमुदाहरित यः कौमारेति । स्वार्धानपितकायाः असकृदुपभुक्तेष्विप वरो-पकरणादिषु उत्कण्ठोत्पत्त्या तेपामत्यन्तोपादेयता सूचयन्त्याःसर्खी प्रत्युक्तिरियम्। शिंलाभद्दारिकायाः पद्यमिदमिति शार्क्रघरपद्धतौ स्पष्टम् । अत्र तच्छव्दा उपमुक्तत्वार्थकाः । हिशच्दो यद्यपर्थकः । अव्ययानामनेकार्थकत्वात् । स च सर्वत्रान्वेति अस्तिक्रियाध्याहारश्च । यः कौमारहरः वरः यद्यपि स एत्रास्ति चैत्रक्षपाः यद्यपि ता एव सन्तीत्यादिक्रमेणान्वयः । कौमारं वाल्यम् असंभुक्तत्वावस्था ( पर्नरसिकत्त्या त्रत्रापि संभोगेच्छोत्पादनेन ) हतवान् चोरितवानिति कौमारहरः । वियते प्रियत्वेन स्वयमङ्गीतियने इति वरः । एतेनोभयानुरागो व्यव्यते । स एव उपभुक्त एव नानुपभुक्त इत्यर्थः । चैत्रक्षपाः चैत्ररात्रयः यद्यि ता एव उपभुक्ता एव सन्ति । उन्मीलिता विक्तसिता या मालती वासन्तिकलता ( न तु जातिः चैत्रे तस्या असंभवात्) तया सुरभयः शोभनगन्धाः प्रौदाः रत्युद्दीपनादिप्रागलभ्यशालिनः कदम्बत्य धृलिकदम्बा- व्यस्य पुष्पविशेषस्य संवन्धिनः अनिलाः वायवः । चोऽवधारणे । ते एवेत्यर्थः। यद्यपि सन्तिति संदन्यः। सा चैवास्मीति । चकारोऽप्यर्थकोऽस्मीत्यनन्तरं योज्यः । अस्मीत्यहमर्थकं विभक्तिप्रतिस्पक्तमञ्यवन् ।

शिलानाम्नी महारिका स्वामिनी तस्या इत्ययं. । कश्मीरेदशस्था शिलाल्या गोरीदिकटनितम्बास्रिकाः
 विजिक्कादिवत् काचन कवियत्री तस्या इति चावत् ॥

### अत्र स्फुटो न कश्चिद्लंकारः । रसस्य च प्राधान्यान्नालंकारता । तद्भेदान् क्रमेणाह

'अन्यत्र यूयं' इति (२०उदाहरणे) 'अस्मि करोमि' इतिवत्। अस्मीत्यस्य तिडन्तत्वे तु सैवेत्सस्य शाब्दो-हेश्यलाभो न स्यात्। तथा चाहमपि सैव। उत्कण्ठाहेत्ववस्थान्तरं न प्राप्तेवेत्सर्थः। तथापि तत्तदुपभुक्तसक-लसामग्रीसत्त्वेऽपि। तत्रेति उपभुक्ते इत्सर्थकं सुरतेत्यादिससम्यन्तत्रयेऽप्यन्वेति। तेन सर्वेषामुपभुक्तत्व-लाभः। तेन सुरतलीलाविधिरपि नान्यादृशो येन क्रीडास्थानैक्येऽपि उत्कण्ठा स्यादिति व्यज्यते। रेवायाः नर्मदायाः रोधिस तीरे वेतसी वेतसलता (विशालतया लतान्तराश्रयत्वेन च) सैव तरुः तद्दे-ष्टितो वान्यस्तरुस्तस्य तलमधः प्रदेशस्तिस्मन् सुरतहेतुर्यो व्यापारो गमनादिस्तत्संवन्धिनी 'लीला वेप-विन्यासादिस्तस्याः विधा संपादने चेतः अन्तः करणं समुत्कण्ठते उत्सुकं भवतील्यर्थ इति चिन्द्रको-द्योतयोः स्पष्टम्। शार्दूलविक्रीडितं छन्दः। '' सूर्याश्वमसजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितंम्, '' इति लक्षणात्॥

अत्र स्फुटो न कश्चिदिति। स्फुटत्वं च झटिति प्रतीयमानत्वम्। अत्र हि 'हरी वरः' इलावनु-प्रासस्य स्फुटस्यापि प्रकृतगृङ्गाररसप्रतिकूलवर्णघटितत्वेन नालंकारता । यद्यपि विभावनाविशेपोक्ती तावत् संभवतः (तथिहि । कारणाभावेऽपि कार्योत्पत्तिकथनं विभावना । अत्र च वरोपकरणादीनामनु-प्मक्तत्वस्य कारणस्याभावेऽपि उत्कण्ठारूपस्य कार्योत्पत्तिकथनाद्विभावना। एवं कारणसत्त्वेऽपि कार्या-भावकथनं विशेपोक्तिः। अत्र चोपमुक्तत्वरूपकारणसत्त्वेऽपि अनुत्कण्ठारूपस्य तत्कार्यस्याभावकथना-द्विशेपोक्तिः)तथापि न ते स्फुटे कारणकार्ययोरभावकथनस्य आर्थिकस्य सत्त्वेऽपि तद्वाचकनञादिनानु-पात्तत्वात्। यदि चेतोऽनुत्किण्ठितं नेत्यभिधीयेत तदा विशेपोक्तेः स्फुटत्वं भवेदिति वोध्यम्। अनयो-रस्फुंटत्वेन एतन्मूळकसंदेहसंकरोऽप्यस्फुट इति निर्विवादम्। न चारमीति क्रियायाः विभक्तिविपरिणा-मेन सर्वत्र वरादावन्वयेन क्रियादीपक्रमेव स्फुटमिति वाच्यम्। अस्मीत्यस्याहमर्थकाव्ययत्वात्। क्रिया-पदत्वेऽपि न दीपकत्वम् । तदन्वयिना सर्वेपामेव प्राकरणिकत्वात् । दीपकस्य तु प्राकरणिकाप्राकरणि-कविषयत्वात् । विभक्तिविपरिणामकल्पनाया एवास्फुटात्मकत्वाच । एवकारस्याभेदपरत्वेनेतरनिषेघपर-त्वायोगाच न परिसंख्या । वरादीनां गुणिक्रयायौगपद्याभावात्र समुच्चयः । वरादीनामुपमानोपमेय-भावाभावान तुल्ययोगिता। सदशदर्शनाप्रयोज्यत्वाच। 'स एव हि' इत्यादेः प्रत्यभिज्ञाशरीरत्वाच न स्मरणालंकारः । यतः सुरभयोऽतः प्रौढाः स्त्रकार्यसमर्था इति काव्यलिङ्गमप्यस्फुटम् । अशब्दत्वा-दिति प्रदीपोदयोतादिपु स्पष्टम् । ननु विप्रलम्भगृङ्गाररसस्य स्फुटत्वाद्रसवदलंकारः स्फुट इति रस-वदलंकारोऽस्तु इत्यत आह रसस्येति । रसस्यात्र प्राधान्यानालंकारत्वम् । अप्राधान्ये ( इतररसोपपाद-कत्वे अन्योत्कर्षकत्वे ) एव तस्यालंकारत्वोपगमादिति भावः । यथा पञ्चमोल्लासे 'अयं स रशनोत्कर्पी' इत्यादौ (११६ उदाहरणे)। वस्त्वलंकाररसरूपस्य त्रिविधस्यापि व्यङ्गग्रस्य वाच्योपकारकतयालंकारत्व-मेनेति भामहभद्दोद्भटप्रभृतिचिरंतनालंकारिकमतेनेयं शङ्का समाधानं चेति वोध्यम्। स्वमते तु रसवटा-दीनामलंकारत्वमेव नेलम्रे १२३ उदाहरणानन्तरं "एते च रसवदाद्यलंकाराः" इस्मादिवृत्तौ स्मूटी-भविष्यति ॥

तद्भेद्रिनिति । सामान्ये ज्ञाते विशेपजिज्ञासोदयादिति भावः । अत्र तत्पदं काव्यपरामर्शकम् । भेद-पदं भावकरणव्युत्पत्तिभ्यां विभागविशेषछक्षणपरम् । तथाहि । भेदनं भेदो विभागः । भिद्यतेऽनेनाति भेदो विशेषछक्षणम् । तथा चोत्तमत्वादिना तत्समनियतघ्वनित्वादिना च विभागः । शेषं विशेषछक्षणन (स॰ २) इद्मुत्तममतिशयिनि व्यङ्गत्ये वाच्याद्भृतिर्नुधैः काथितः॥ ४॥

इदिमिति कान्यम् । बुधैर्वेयाकरणैः प्रधानभृतस्फोटरूपन्यङ्ग्यन्यञ्जकस्य शन्दस्य ध्वनिरिति न्यवहारः कृतः । ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरिप न्यग्भावितवाच्यन्यङ्गचन्य-ञ्जनक्षमस्य शन्दार्थयुगलस्य । यथा

मिति मन्तन्यमिति प्रभोद्द्योतादिपु स्पष्टम्। ऋमेणाहेति। "इदमुत्तमम् " इत्यादिना " अतादिना" इत्यादिना "शब्दिना "शब्दिना चेति भावः।

शिष्याणां प्रथमतः उत्तमकान्य एव जिज्ञासेत्यतस्तल्लक्षणमेव प्रथमं प्राह इद्मुत्तमिति । इद कान्यं वाच्यात् अभिधावृत्तिप्रतिपाद्यात् न्यङ्गये न्यञ्जनावृत्तिप्रतिपाद्येऽथे अतिश्रायिनि अधिकचमत्कारजनके सित उत्तमम् । तदेव बुधैः व्वनिपण्डितैः व्वनिः कथिनः व्वनिरित्युच्यते । अत्रोद्दयोतकाराः "ननु निःशेषेत्यादौ वक्ष्यमाणे दूर्तासंमोगरूपन्यङ्गयस्य पार्यन्तिकविप्रत्यम्भरूपन्य- ङ्गयापेक्षया गुणीभावादाह् वाच्यादिति । शक्तिलक्षणाभ्या बोधविषयादित्यर्थः । वाच्यार्थरसयोरान्तरा- लिकन्यङ्गयोत्कर्षानुत्कर्षाभ्यां व्वनिगुणीभूतन्यङ्गयत्वन्यवस्थेति भावः" इति प्राहः ।

निन्दिमित्यस्य प्रक्रंस्यमानध्वनिपरत्वे ध्वनित्वविध्यनुपपत्तिः नपुंसकत्वानुपपत्तिश्चेत्यत आह इद-मितीति । ध्वनिव्यवहारस्य समूळतामाह बुधैरिति । इद वैयाकरणैरित्यनेनान्येरित्यनेन चान्वितम् । अन्यैरपीत्यत्रापिशब्दवलादिति चक्रवर्तिकृतविस्तारिकादा स्पष्टम्। नरसिंहटक्रुरादयस्तु "हुधेरिति अप्रे-तनेनान्यैरित्यनेनान्वितम् न त्वासन्नेन वैयाकरणैरित्यनेन । इतैरभेदद्यानन्वयापत्तेः । वैयाकर्णेरित्यादि तु घ्वनित्वसंज्ञायांमसादृष्टिकत्वराङ्कामात्रनिराकरणाय"इत्याहुः । वैयाकरणेरिति । महाभाष्यादिकृदि पतञ्जिल्प्रमृतिभिरित्पर्थः। प्रधानेति । प्रधानभूतो यः स्फोटस्तृहूपं यत् व्यङ्गय तद्दयञ्जकस्येत्पर्यः । पटादिभिर्वर्णसमुदायरूपैः क्षणिकैः पदैः स्फोटरूपो नित्यः शब्दो व्यञ्यते । तेन चाभित्यक्तेनार्थ प्रर्ना-यत इति तादृशस्य प्रधानीभूतस्फोटन्यञ्जकस्य वर्णसमुदायस्वरूपस्य पटादिशब्दस्य ध्वनिरिति महेति वैयाकरणनिर्यास इति विवरणम् । प्रधानेति । अर्थप्रत्ययरूपफलोत्पादकत्वान्प्राधान्यम् । न्सुटयिन प्रकाशयत्यर्थमिति स्फोटः। अयमर्थः। शब्दात्कथं पदार्थवाक्यार्थधीः आशुत्रिनाशिना ऋमिकाणा वर्णानां मेलकाभावादानुपूर्व्याः ज्ञातुमशक्यत्वात् । तस्मात् पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारमदितान्तिम-वर्णानुभवेन स्फोटो न्यज्यते । स च व्वन्यात्मकः (न्यङ्गयात्मकः) शब्दो निन्यो त्रसस्तरूराः सकत्यप्रारोय-प्रत्यायनक्षमोऽङ्गीक्रियते तद्वयञ्जकश्च वर्णात्मकः शब्दः । वृत्तिस्तु व्यञ्जनव संकेतावभावात् । तद्व रञ्ज-कश्च शब्दो ध्वनित्वेन व्यविहयत इति वैयाकरणाना मतमिति सारवोधिनी। ध्वनिरिति। ध्वनिरि स्फोटं व्यनक्तीति ध्वनिः। व्यवहारः कृत इति । "अथ शब्दानुशासनम् ० ० अय गैरिन्यत्र वर शब्दः। किं यत्तत्सास्नालाङ्गलककुदखुरविपाण्यर्थरूपं स शब्दः। नेत्याह। इन्यं नाम तत् ०० कन्निः शब्दः येनोचारितेन साम्नालाङ्ग्लककुदखुरविपाणिना संप्रत्ययो भवति स शब्दः । अथया प्रतीतपदा-र्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्येते । तद्यया । शब्दं कुरु मा शब्दं कार्पाः शब्दकार्ययं मागव्क इति

१ इतरमेयद्वयोति । इतरत् अन्यत् यत् भेदद्वय गुणीभूतष्यद्वयमिति चित्रामिति च पत्यमाण कायभेदद्वय नण् 'बुधेः कथितः (तं)' इत्यस्यान्वयापत्तोरित्यर्थः ॥ २ असांद्वादिकत्वेत्यादि । इयं नम्पक् न दर्षन्येतम दारिक या शद्वा तन्मात्रनिराकरणायेत्यर्थः । "सांदृष्टिक फल सद्यः' इति त्दमगः ॥

निःशेपच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोऽधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्त्री तवेयं ततुः । मिथ्यावादिनि दूति वान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ॥ २ ॥ अत्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यते ॥

ध्वितं कुर्वनेवमुच्यते । तस्मात् ध्वितः शब्दः" इति (१ अ० १ पा० १ आहि०) महाभाष्यादि-ग्रन्थे इति शेपः । ततः यतस्तैर्व्यवहारः कृतस्तस्मात् । तन्मतेति । वैयाकरणमतेत्वर्थः । अन्यैरिष । आनन्दवर्धनाचार्यप्रमृतिमिर्छंकारिकैरिष । 'ध्वन्याछोकप्रमृतिषु प्रन्थेषु' इति शेषः । न्यग्भावितेति । न्यग्भावितं उपसर्जनीकृतं अप्रधानीकृतम् वाच्यं मुख्योऽर्थो येन तादृशस्य व्यक्ष्यस्य व्यञ्जने ध्वनने क्षमस्य समर्थस्येत्यर्थः । शब्दार्थयुग्रस्येति । तद्रूपस्योत्तमकाव्यस्येत्यर्थः । 'ध्विनिरिति व्यवहारः कृतः' इत्यनुपङ्गः ॥

उत्तमकाव्यं (ध्वनिकाव्यं) उदाहरति निःशेपेति । नायकानयनाय प्रेषितां तं संभुज्य समागतां द्तीं प्रति स्नानकार्यप्रकाशनमुखेन संभोगं प्रकाशयन्त्याः विदरधोत्तमनायिकाया उक्तिरियम्। अयि मिथ्यावादिनि (तदन्तिकमगत्वैव 'मया गत्वा बहुधा प्रसादितोऽपि नागतः' इति) मिथ्याभाषणशिले । वान्धवजनस्य मद्रूपस्य सुहजनस्य। वध्नाति स्रहेनेति वन्धुः। वन्धुरेव वान्धवः प्रज्ञादित्वात्स्वार्थेऽण्प्र-ह्मयः । "वान्धवो वन्धुमित्रयोः" इति हैमः । अज्ञातः ( स्वार्थपरायणतया ) अनाकलितः पीडाया दु:खस्य आगमः आगमनं (प्राप्तिः) यथा तथाविधे अज्ञातवान्धवजनपीडागमे इसर्थः।हे दूति संदेशहरे न तु सिख मत्प्रतारणादिकर्तृत्वात् । दूतीत्यनेन मिध्याभापणशीळत्वयोग्यता व्यज्यते । त्वम् इतः मत्स-कारात वापी दीर्घिकां स्नानार्थ (जलावगाहनं कर्तु ) गतासि। तस्य बहुधा कृतापराधस्य अत एव अधमस्य दुःखप्रयोजककर्मशाङस्य नायकस्य अन्तिकं समीपम् ।न पुनरिति नैवार्थे। गतासीत्यनुषज्यते। नैव गतासीत्यर्थः । वापीस्नानोपपादकान्याह निःशेषेत्यादि । तवेत्यस्य स्तनतटादिभिः सर्वेरन्वयः । यतस्तव स्तनयोः कुचयोः तटं प्रान्तसमदेशः निःशेपं यथा स्यात्तथा च्युतं स्खिलतं चन्दनं यस्मात्तथा-भूतम् । न तु उरःस्थळं नापि संध्यादिरूपनिम्नोन्नतभागोऽपि । वापीगतवहळ्युवजनत्रपापारवश्यादं-सद्देयलग्राप्रस्वस्तिकीकृतभुजलतायुगलेन तटस्यैवोन्नततया मुहुर्भुहुः परामर्शात् । अत एव च्युतिम-त्युक्तम्। न तु च्यावितं क्षािलतं वेति । युवजनसंमर्देन तत्राप्यनवकाशात्। व्यङ्गयपक्षे तु तटे एव मर्दनाधिक्यात् संध्यादौ नायककरपरामशीयोगाच तटमेव तथाभूतमिति स्पष्टमेव। एवम् अधरः अध-रोष्ठः निःशेपं यथा स्यात्तथा मृष्टो (न तु ईपन्मृष्टः) रागः ताम्बूलरिक्तमा यस्य तथाभूतः। उत्तानत्वेन वहरूजरुसंवन्धात्। न त्तरोष्टः न्युन्जतया तदसंवन्धात्। न्यङ्गयपक्षेतु अधरोष्ठे एव कामशास्त्रे चुम्बनविधेः उत्तरोष्ठे चुम्बननिपेधाच तत्रैव तत्कृतं तथात्वम्। किंच । नेत्रे चक्षुपी दूरं प्रान्तमागे एव अनञ्जने कज्जलरहिते। स्नानकाले नयनयोर्भुद्रणान्मध्ये जलसंवन्धाभावात्। व्यङ्गचपक्षे तु प्रान्ते एव कामशास्त्रे चुम्बनविधेर्मध्ये तनिपेधाच तत्रैवानञ्जनत्वम्। तथा इयं दृश्यमाना तव तनुः शरीरं तन्वी कृशा स्नानजन्यशीतवशात् । अत एव पुलकिता। पुलका रोमोद्गमाः संजाता अस्यास्तयाभूता। न्यङ्गयपक्षे तु कार्स्य सुरतश्रमात्। पुलकश्च तत्रानुभूताङ्गुतरसस्मरणात् । शार्दूलविक्रीडितं छन्देः। लक्षणमुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे ) ॥

अत्राधमपदस्य प्राधान्येन व्यञ्जकत्वामित्याह अत्रेत्यादि । प्राधान्येनेति । विशिष्टमित्यध्याहारः

(स्०३) अताहारी गुणीभूतव्यङ्गन्यं व्यङ्गन्ये तु मध्यमम् । अताद्दारी वाच्याद्नतिशायिनि । यथा ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्जुलमञ्जरीसनाथकरम् । पश्यन्त्या भवति ग्रुहुर्नितरां मलिना गुखच्छाया ॥ ३॥ अत्र वञ्जुललतागृहे दत्तसंकेता नागतेति व्यङ्गयं गुणीभूतं तद्पेक्षया वाच्य-

अत्र वञ्जुललतागृह दत्तसकता नागतात व्यङ्गय गुणामूत तदपक्षया व स्यैव चमत्कारित्वात् ॥

प्राधान्यं चेतरनायिकासंभोगस्य विप्रलम्भोद्दीपकत्वेन वाच्यापेक्षयातिशयितत्वात्। अध्मपदेनेति । अयं भावः। विदग्धाया गूढतात्पर्ययानया वाचायुक्त्या स्नानसाधारण्येनतेष्वर्थेष्ववगतेषु वक्तृत्रोद्दव्यादि-वैशिष्ट्यवलात् दुःखप्रयोजककर्मशीललक्ष्पाधमपदार्थघटककर्मपदार्थो वाच्यतादशायां कर्मान्तरसाधारण्येनावस्थितोऽपि व्यञ्जनया दूर्तीसंभोगरूपतादृशकर्माकारेण पर्यवस्यतीति । इदमेवाधमपदस्य अध-मपदेनेत्युक्तिष्वनितं प्राधान्यम् । झिटिति इतरानपेक्षतया व्यङ्गयवोधकत्वाच । चन्दनच्यवनादांनां तु स्नानकार्यतया निवद्मानां योग्यतया संभोगाङ्गभूताश्चेषचुम्बनादिकार्यत्वस्यापि प्रतिसंधाने सित तद्वय-ञ्जनद्वारा तत्साहित्येनैव संभोगगमकत्वमिति विशेषः। एतेन नीचकर्मकारित्वस्याधमपदवाच्यस्य साधक व्यङ्गयमित्यपास्तम् । प्रेषणसापेक्षत्वेन विस्मृतप्रेमतयापि तत्संभवादित्युद्दयोते स्पष्टम् ॥

मध्यमकान्यस्य रुक्षणमाह अताद्दशीति । तुर्भिन्नक्रमः। तेन न्यङ्गर्ये न्यङ्गर्यो अतादृशि वाच्यादन-तिशायिनि (वाच्यापेक्षयातिशयितचमत्कारानाधयके) तु मध्यमं कान्यम् । तदेव गुणीभूतन्यङ्गयमिनि 'वुधेः कथितम्' इति लिङ्गन्यस्ययेनानुषज्यते ॥

व्यङ्गयस्य वाच्यादनिशयश्च न्यूनत्वेन तुल्यत्वेन चेति द्विविधः। तत्रायमुदाहरति ग्रामिति। स्ट-टालंकारे उदाहतं पद्यमिदम्। स्वयमेव संकेतं कृत्वा गृहकार्यञ्यासङ्गवशेन संकेतस्थानमनागतायाः संकेतस्थानगमनं ज्ञापयितुं तत्रत्यवञ्जुलमञ्जरीमादायोपगतमुपनायकं दृष्टा विपण्णाया कस्याधिदु-पनायिकाया विप्रलम्भामासवर्णनमिदम्। ग्रामतरुणं मुद्धः पश्यन्त्याः तरुण्याः मुखच्छाया नितरा मिलना भवतीत्यन्वयः। ग्रामे एकस्तरुणस्तम्। तेन ग्रामस्थसकल्युवतिजनप्रार्थमानतया दुर्लभन्व व्यञ्यते। मुद्धः वारंवारम् जनताभयेन दर्शने सातत्यविरहात्। तरुणं तरुण्या इति द्वयोस्नरुणन्येन परस्परानुरागोत्कार्यो व्यञ्यते। मुखच्छाया मुखकान्तिः। नितराम् अतिशयेन। पश्यन्त्याः भवनीति वर्तन्मानिर्देशाभ्यां दर्शनमिलनीभावयोरिवरामः सूच्यते। जनकीभूतदर्शनसमकालनया कार्यस्य मानिर्देशाभ्यां दर्शनमिलनीभावयोरिवरामः सूच्यते। जनकीभूतदर्शनसमकालनया कार्यस्य मृत्यस्य मलना भवतीत्यनेनान्वयः। तेन यदा यदा तदनुसंधानं तदा तदानुतापोत्कर्पान्मुखमालिन्य-प्रकर्ष इति स्वरस इत्याहुः। नवेत्यादि मिलनीभावोपपादकं तरुणविशेपणम्। नवा नृतना वञ्जुत्व-स्याशोकस्य मञ्जरी तया सनायो युक्तः करो यस्य तथाभूतम्। नवेत्यनेन नृतनवस्तुनः कर्णरण्याचित्येनावितर्कणीयता सूच्यते। सनाथेत्यनेनातिशोभाशालित्या नायिकया दर्शनेऽपि अविनर्वणी-स्या। "वकुलो वञ्जुलोऽशोक" इत्यमरः। "वञ्जुलः पुंसि तिनिशे वेनसाशोकयोरिप"इति केन्या-तर्र च। आर्या छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राम् (४ पृष्टे पृष्टे )॥

अत्र गुणीभूतं व्यङ्गयं दर्शयति अत्रेति। दत्तसंकेतेति। स्वयनेव संकेतं कृत्वा विकर्णकृत हत्य-

वाचोयुक्त्येति । अलुक्समासोऽयम् । "वाग्दिक्यश्यद्भयो युक्तिद्व्यहृद्धेनु" इति कान्यायनरूनपार्तिकान् ।

(सू०४) शब्द्चित्रं वाच्यचित्रमन्यङ्गगं त्ववरं स्मृतम् ॥ ५ ॥ चित्रमिति गुणालंकारयुक्तम् । अन्यङ्गचमिति स्फुटप्रतीयमानार्थरहितम् । अवरम् अधमम् । यथा

> स्वच्छन्दोच्छलद्च्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा-मूर्छन्मोहमहर्षिहर्षविहितस्नानाह्विकाह्वाय वः।

नुतापितशयो मालिन्यकारणम्। गुणीभूतत्वे हेतुमाह तद्पेक्षयेति। उक्तव्यङ्गयापेक्षयेत्यर्थः। वाच्य-स्य मुखच्छायामालिन्यातिशयस्य। चमत्कारः आखादः। अत्र व्यङ्गयेन संकेतभङ्गेन वाच्यमुखमा-लिन्यातिशयरूपानुभावमुखेनैव विप्रलम्भामासपोषणम्। न केवलेन संकेतभङ्गस्याकर्तव्यत्वबुद्धयापि संभवादिति तदनितशियत्वं व्यङ्गयस्येति भावः। निःशेषेत्यत्र तु बोध्यदूतीवैशिष्टयेनाधमपदेन च व्यक्तसंभोगेनैव निर्वेदद्वारा विप्रलम्भपोषकत्विमिति बोध्यम्। पर्यन्तव्यङ्गयविप्रलम्भाभासेन तु अस्यापि ध्वनित्वमेवत्युद्दयोते, स्पष्टम् ॥

द्वितीयं (व्यङ्गग्रस्य वाच्यादनितशयश्च तुल्यत्वेनेत्युक्तं ) यथा 'ब्राह्मणातिक्रमस्यागः००' इति पञ्चमोल्लासे वक्ष्यमाणं १३० उदाहरणम्। अत्र 'परशुरामः क्षत्रियाणामिव रक्षसां क्षयं क्षणेन करि-ष्यित' इति व्यङ्गगं वाच्यतुल्यचमत्कारम्। विग्रहवर्त्संधेरिप विवक्षितत्वेन 'दुर्मनायते' इति गभीरो-क्स्या वाच्यस्यापि चमत्कारित्वादिति तत्रैवोदाहरणे द्रष्टव्यम् ॥

अधमकान्यस्य लक्षणमाह श्राड्य्चित्रमिति।अत्र चित्रमित्यध्याहार्यम्। अन्यथा पूर्वयोरिवास्य संज्ञान्तराकरणान्यूनता स्यादित्युद्योते स्पष्टम्। तथा चान्यङ्गयं कान्यं अवरम् अधमं स्मृतम्। तदेव बुधैक्षित्रमिति कथितम्।तच चित्रं द्विविधम्।शन्दचित्रं वाच्यचित्रं चेत्यर्थः॥

चित्रपदार्थमाह गुणालंकारेति । यत्र तयोरेव प्राधान्येन चमत्कारकारित्वमित्यर्थ इति सारवो-धिन्यां स्पष्टम् । अत्र गुणपदं तद्यक्षकपरम् । अन्यथा तस्य रसधर्मतया तित्रवन्धनचमत्कारित्वे चित्रत्वा-नुपपत्तेः । यथाकथंचित्सर्वत्र न्यद्गथस्य सत्त्वेनासंभवमाशङ्कयाह स्फुटप्रतीयमानार्थरहितिमिति । प्रतीयमानो न्यङ्गयः । प्रदीपोद्दयोतयोस्तु इत्यं न्याख्यातम् । "अन्यङ्गयम् । अस्फुटतरातिरिक्तन्यङ्गय-रहितम् । तादृशं चास्फुटतरन्यङ्गयसद्भावे न्यङ्गयमात्राभावे वा" इति प्रदीपः । ( ननु न्यङ्गयरहितं कान्यमप्रसिद्धम् । पार्यन्तिकरसादिन्यङ्गयशून्यस्य प्रहेलिकौत्वादत् आह् अस्फुटतरेति । ईषत्त्वस्य नैवर्यत्वात् अन्यङ्गयम् अस्फुटतरन्यङ्गयमित्यर्थ इत्येके) इत्युद्दयोतः ॥

शब्दिचत्रमुदाहरति स्वच्छन्देति । मन्दािकनी गङ्गा वः युष्माकं मन्दताम् अङ्गानं पापं वा अह्याय झिटिति भिवात् अपनयतात् । भिन्चािदिति पाठे अपनयत्वित्यर्थः। किंदशी मन्दािकनीत्याशङ्क्रय तीर्थान्तराह्यतिरेकं दर्शियतुं विशिनष्टि स्वच्छन्देति । स्वच्छन्दं स्ववशं न तु वात्यादिपरतन्त्रं यथा स्यात्तथा उच्छलत् उद्गच्छत् ( इदमम्बुविशेपणम् । उत्पूर्वात् 'शल गतौ' इति धातोः शतृप्रत्ययः तेनाम्बुवाहुः

१ संधिः सधानम् । मैत्रीत्यर्थः ॥ २ दुर्विज्ञानार्थकप्रश्नक वाक्यं प्रहेलिका । तदुक्त विद्ग्यमुसमण्डने । "व्यक्तिरूप कमप्यर्थं स्वरूपार्थस्य गोपनात् । यत्र बाह्मान्तरावर्थों कथ्येते सा प्रहेलिका ॥" इति । यथा 'तरुण्यालिङ्गितः कण्टे नितम्बस्थलमाश्रितः । गुरुणा सनिधामेऽपि कः कृजाति मुहुर्मुहुः ॥' इति । अन्ने।तरम् । इपटूनजलपूर्णकुम्भ इति केचित् । वीणाख्यः पदार्थं इत्यन्ये ॥ ३ "तत्सादृश्यं तद्न्यत्व तद्त्यत्वं०" इति प्राक् ( १५ पृष्ठे ) उक्तवचनादिति मावः ॥

भिद्यादुद्यदुद्यारद्र्युरद्री द्धिद्यिद्रहुम-द्रोहोद्रेकमहोमिंमेद्रुरमदा मन्दाकिनी मन्द्रताम् ॥ ४ ॥ विनिर्गतं मानद्मात्ममन्दिराद्भवत्युपश्चत्य यद्यच्छयापि यम् । ससंभ्रमेन्द्रद्रुतपातितार्गठा निर्माठिताक्षीव भियामरावती ॥ ५ ॥ इति काव्यप्रकाशे काव्यस्य प्रयोजनकारणस्वरूपविशेपनिर्णयो

नाम प्रथम उल्लासः ॥ १ ॥

ल्याद्गाम्भीर्यलामः ) अच्छं निर्मलं कच्छस्य जलप्रायदेशस्य तटप्रदेशस्य कुहरे तरङ्गकृतिविले छातं दुर्वल तिदतरत् (वेगातिशयेन) वलवत् यत् अम्बु जलं नस्य छटा परंपरा तया मूर्छन् विनय्यन् मोहोऽज्ञानं येपां तैमेहपिमिर्हर्षेण विहिते कृते स्नानं चाहिकं च स्नानाहिके यस्यां तादृशी । स्नानस्य आहिकत्वेन लाभेऽपि प्राधान्यात्पृथगुपन्यासः । एवं महर्पिसेव्यत्वेन तीर्थान्तराह्वयितरेकं प्रदर्श नवन्तराह्वयितरेकं स्वामाविकं दर्शयितु पुनर्विशिनष्टि उद्यदित्यादि । उद्यन्तः प्रकाशमानाः उदाराः महान्तो दर्दुराः भेका यासु एवंविधा दर्यः कन्दरा यस्यां तथाभूता । तथा दीर्घाः आयताः अदरिद्राः शाखादिशाहुल्येनाकृशाः ये द्वमास्तेपां (मदन्योऽपि दीर्घ इति द्वेपात्) द्रोहः पातनं तेन उद्रेकः ऊर्ध्वप्रसरण येपाम् एवंविधाः ये महोर्मयः महातरङ्गास्तैः मेदिरो निविद्धः पृष्टो वा मदो गर्वः (प्रवाहचापल्य) यस्यास्तथाभृतेस्यर्थ । "जलप्रायमनूपं स्यात्पुंसि कच्छस्तयाविधः" इति "अमासो दुर्वल्दछातः" इति "सान्दः क्रिग्धस्तु मेदुरः" इति चामरः । शार्व्लविकाीिवतं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (१८) पृष्टे ॥

अत्र छकारस्य महर्पिहर्पेत्यस्य आह्विकाह्ययेत्यस्य दकारस्य मन्देमन्देत्यस्य चानुप्रासः शब्दाल-कारः।यद्यपि मन्दािकनीविषयो रत्याख्यो भावस्तिर्धान्तरादािधक्यवर्णनाद्वयितरेकालकारश्च व्यद्गगाञ्जनि तथापि अनुप्रासे कवेस्तात्पर्यात्स तिरोधीयते इत्यव्यङ्गयिमदं काव्यम् । केचित्त दर्दरदर्शत्यापपुष्टार्थ-विशेषणवशेन दीर्धसमासेन च सोऽस्फुटांकृत इत्यव्यङ्गयमिदमित्याङ्कः ॥

अत्रोक्तं प्रदीपोद्द्योतयोः । "वृत्त्यनुप्रासोऽत्र शब्दालंकारः । ननु कथमेतद्व्यक्षयमुच्यने । मन्दाकिर्ना-विषयायाः प्रीतेर्मिव्यक्तेः । किंच ।नास्त्येव स काव्यार्थो यस्य न व्यक्षकत्वम् । अन्तता विभावत्वेनार्पानि चेत् सत्यम् । किंतु तद्व्यद्भयमस्फटतरम् । यद्वा तत्र न कवेस्तात्पर्यम् । अनुप्रासमात्र एव तस्य संग्न्भात् (उद्यमात् )। तास्पर्यविषयीभूतव्यद्भयविरहत्वमेवं ह्यव्यङ्गयपदेन विवक्षितम् । यद्कः प्वेनिकृता 'रसमा-वादिविपयविवक्षाविरहे सित । अवैदंकारिनवन्धो यः स चित्रविपयो मतः ॥ इति । अत्र पद्म मध्यमकाव्यव्यक्षणे व्यङ्गयपदं विवक्षितव्यङ्गयपरम् " इति प्रदीपः । (प्रीतेरिमव्यक्तिरिति । अत्र मन्दाविनां आलम्वनम् ।तद्गुणाः उद्दीपनम् । स्तवोऽनुभावः। स्मृत्योत्सुक्यादय संचारिणः। इद्मुपलक्षपम् ।न्दि-पिसेवादिना तार्थान्तराद्यतिरेको व्यङ्गयो वोध्यः । विभावत्वेनापीति । उद्दीपनविभाव वनापान्यपं । अस्पुटतरिमिति । उद्घटालंकारकृतोत्कर्पेण चित्तापकर्पात्तन्त्रतातिव्यविक्रतादिकत्वादिति भावः । तटभङ्गादिगम्यगङ्गानिष्ठीजः प्रकाशतया श्रुतिकद्वपुष्टार्थपद्यटित्विक्तटवर्णदार्घसमात्तादेर्गणन्तेन नदद्र-प्रासस्यापि विभावानुगुणत्वं वोध्यम् ) इत्युद्द्योतः ॥

अर्थिचत्रमुदाहरति विनिर्गतिमिति । 'हयत्रीवनामा दैत्यो विष्णुना हतः' इति पुरागकार्यार्थन

१ व्यनिरुतेति । आनन्द्वर्धनेनेत्यर्थः ॥ २ रसभावादिति । ध्वन्यानोरं तृनीपोद्दीनं पद्यनिरं रण्यने । ३ अलकाराणां शब्दार्थीभयुद्धपाणा निवन्ध इत्यर्थः ॥

काइमीरिकमेण्ठैकविप्रणीते हयग्रीववधाख्ये नाटके हयग्रीववर्णनप्रस्तावे पद्यमिद्रमिति चिन्द्रकादौ स्पष्टम् । यं प्रकृतं ह्यग्रीवं (शत्रूणां) मानं द्यति खण्डयति (मित्राणां) मानं ददातीति मानदस्तथा-भूतम् आत्मनो मन्दिरात् गृहात् न तु नगरात् यदृंच्छ्या स्वेच्छ्यापि न तु युयुत्सया यद्वा अमरा-वतीजयाविपयिण्यापि यया कयाचिदिच्छ्या विनिगतं निःसृतं न तु प्रस्थितं नाप्यमरावत्यां प्रविष्टम् उपश्रुत्य कर्णोपकर्णिकया श्रुत्वा न तु दूतमुखेन ससंभ्रमेण समयेन त्वरायुक्तेन वा इन्द्रेण अव्याहतै- श्र्ययेणापि स्वयमेव दौवारिकाह्वाने विल्म्वासहत्वात् द्वृतं शीघं पातिता यथाकयांचित्रिक्षिप्ता न तु विस्वव्यं निहिता अर्गला न तु कपाटफलकद्वयमेव यस्याः सा तथाविधा अमरावती इन्द्रनगरी भिया मयेन निमीलिते संकुचिते अक्षिणी यया सा तथाभूतेव मवतीत्यर्थः । द्वारस्य नेत्रस्थानापन्नत्वादिति भावः । संप्राप्ते भये नेत्रनिमीलनमिति स्त्रीणां स्वमावः । अर्गला च निर्गमद्वारे तिर्यगाहितो । निर्गम् रोधकः (कपाटफलकावष्टम्भकः ) मुसलाकारः स्थूलः काष्टविशेपः । उपश्रुत्येति पातनिक्रयया समान् कर्तृकम् । "संश्रमः साध्वसेऽपि स्यात्संवेगादरयोरपि" इति मेदिनी । वंशस्यं वृत्तम् । "जतौ तु वंशस्य- मुदीरितं जरौ" इति लक्षणात् । इदमेव ग्रुद्धविराद् छन्द इत्युच्यते । "जतौ जरौ ग्रुद्धविरादिदं मतम्" इति लक्षणात् ॥

अत्र निमीलिताक्षीवत्युत्प्रेक्षार्थालंकारः । उत्प्रेक्षायां कवेस्तात्पर्यात्मन्तोऽपि वीररसादयो व्यङ्गयास्तिरोधीयन्ते इत्यव्यङ्गयमिदं काव्यम् । यद्यप्यत्र ह्यग्रीवस्य वीररसः प्रतीयते (तत्र स एवालम्बनम् ।
प्रतिपक्षेन्द्रगतभयमुद्दीपनम्। मानखण्डनमनुभावः । यदच्छासंचरणगम्या घृतिर्व्यभिचारिभावः) तथाप्युत्रेक्षाहितचमत्कारेण तस्य व्यवधानमिति चित्रत्वमिति सारवोधिनिकाराः । द्वारपिधानेन नयनिमीलनमुत्रोक्षितम् । अस्याश्चोत्प्रेक्षायाः सद्भदयद्भयविश्रामहेतुरुद्भटचमत्कारकारकार। ह्यग्रीवसंवन्धिनः
पूर्णघनानन्दस्य वीरस्य सद्भदयाननुभवे उत्प्रेक्षोत्थाप्यस्फुटतरश्चमत्कारो व्यवधिः। नायकेन्द्रभयप्रदर्शनप्रभूतममरावतीस्त्रीभयमपि वीररसपरिपोपकृदित्युत्प्रेक्षाया अलंकारत्वमिति चक्रवर्तिनः ।"अत्र निमीलिताक्षिवित्युत्प्रेक्षानामकोऽर्थालंकारश्चमत्कारीति वाच्यचित्रता । न च ह्यग्रीवस्यालम्बनस्य प्रतिपक्षेन्द्रभयस्योद्दिपनस्य रात्रुमानखण्डनस्यानुमावस्य यदच्छाचरणव्यङ्गयाया घृतेःसंचारिण्याश्च सत्त्वेन ह्यग्रीवस्य वीररस एव ह्यग्रीवविपयकमावो वा व्यङ्गय इति कथमव्यङ्गयाया घृतेःसंचारिण्याश्च सत्त्वेन ह्यग्रीवस्य वीररस एव ह्यग्रीवविपयकमावो वा व्यङ्गय इति कथमव्यङ्गयोदाहरणितिते वाच्यम् । वध्यत्वेनोपनिवध्यमाने तद्वभयानवभासात् । अलंकारमात्रपरामर्राधीनचमत्कारेण लीनोदाहरणतासंभवाच्य" इति
नरासिंहरुकुराः । एषु त्रिविधेषु व्याख्यानेषु नरसिंहरुकुरकृतं व्याख्यानमेवातिरुचिरम् । अत एव सप्तमोलासे ६२ कारिकाया व्याख्यानावसरे मूलकारक एव वक्ष्यति "अनङ्गस्य (अप्रधानस्य ) अतिविस्तरेण वर्णनं (दोपः) यथा ह्यग्रीववधे ह्यग्रीवस्य" इति । विस्तरस्तु तत्रत्यटीकातोऽनुसंधेयः॥

इति झळकीकरोपनामकभद्दवामनाचार्यकृतायां काव्यप्रकाशटीकायां वालवोधिन्यां काव्यस्वरूपनिर्णयो नाम

प्रथम उल्लासः ॥ १ ॥

१मेण्टेति । मर्तृमेण्ट इत्यिष व्यवहारः ॥ २ या च सा इच्छा चेति मयूरव्यसकादित्वात् कर्मधार्यसमासे मयूरव्यसकादेरारुतिगणत्वेन तत्र निपातनायद्दच्छाशब्दः साधः ॥

#### ॥ अथ हितीय उल्लासः॥

क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपमाह । (सू॰ ५) स्याद्वाचको छाक्षाणिकः शब्दोऽच व्यञ्जकस्त्रिधा । अत्रेति काव्ये । एपां स्वरूपं वक्ष्यते ॥ (सू॰ ६) वाच्याद्यस्तदर्थाः स्युः

वाच्यलक्ष्यव्यङ्गचाः ॥

प्रथमोद्धासे शब्दार्थी काव्यमित्युक्तम्। तत्र कार्तिविध शब्दः कार्तिविधोऽर्थ इत्याकाङ्काया निह्नमागप्रतिपादनपरत्वेनोत्तरस्त्रह्वयमवतारयित क्रमणिति। छक्षणे प्रथम शब्दस्योपादानादादा शब्दस्य ततोऽर्थस्येति क्रमणेत्यर्थः। स्वरूपं विभागम्। तदुक्त प्रदीपोद्दयोतयोः। ''अय काव्यछक्षणस्यपदां येपु स्वरूपछक्षणादिभिविवेक्तव्येपु शब्दार्थयोः प्राधान्यात्प्रथम तयो स्वरूपं निरूपियप्यन् विभागमाह'' इति प्रदीपः। (स्वरूपछक्षणादिभिरिति। यथा 'योऽभिवत्ते स वाचकः' इति [९ सृत्रण दर्शियप्यमणां] स्वरूपं तथाभिधातृत्व च छक्षणम्। एवमन्यत्राप्यूद्धम्। आदिना विभाग । प्राधान्यात् विभाणां प्रावत्वरूपात्]। स्वरूपमिति। विभागानन्तरं तिन्यपणस्य साप्रदायिकत्यादिनि भाव । सामान्य-छक्षणं तु शब्दत्वजातिमत्त्व शब्दस्य। तदिभधेयत्वं चार्यस्य प्रसिद्धमेव। एक्षवचन सामान्याभिष्रायेण) इत्युद्दयोतः।

स्यादिति। अत्र काव्ये वाचको लाक्षणिको व्यञ्जकश्चेति तिधा त्रिप्रकारः शब्दः स्यादिस्यर्थः। अत्र लाक्षणिकच्यञ्जकयोर्वाचक उपजीव्यः। व्यञ्जकस्य वाचकलाक्षणिकावुपर्जाव्याविति क्रमणापन्यासः।विभागादेव त्रित्वे सिद्धेऽपि न्यूनाधिकसंख्याव्यवच्छेदाय त्रिधेत्युक्तम्।एतेन गाणी लक्षणा निकेति गौणशब्दस्यात्रासंप्रहाद्विभागस्य न्यूनता व्यञ्जनायां च प्रमाणाभावेन व्यञ्जकशब्दस्याभाविद्वभागस्याधिक्यं चेति परविप्रतिपत्तिर्निरता। १६ सूत्रे गौण्याः लक्षणायामन्तर्भाविष्यमाणतया गौणशब्दस्य लक्षणिकेऽन्तर्भावात्। व्यञ्जनायाश्च पञ्चमोल्लासे स्थापयिष्यमाणतया काव्ये व्यञ्जकशब्दन्याययंभावादिति बोध्यम्। अत्राद्वः सारबोधिनीकाराः। "त्रिधेति। अलोपाधीनामेव त्रित्व न तृपाधयानाम् । निह् कश्चिद्वाचक एव कश्चिल्लाक्षणिक एव कश्चिल्लाक्तक एवल्लस्ति नियमः " इति। अत एव भिद्वाचा घोषः इत्यादावेकस्यापि गङ्गादिशब्दस्य वाचकत्र लाक्षणिकत्वं व्यञ्जकत्वं चोपप्रवते।

नतु वैशेषिकशास्त्रादौ व्यञ्जकशब्दस्य नामापि न श्रूयते। अतः कयं त्रैविष्यमिखत आह काष्यं इति । चमत्कारविशेषस्यान्यथानुपपत्तेरिति भावः। विभागानन्तर लक्षणस्य जिल्लासाविष्यव्यनाभिषातुमुचितत्वात्तदभिधान समर्थयति एपामिति । वाचकलाक्षणिकव्यञ्जकानामिल्यर्थः। स्वस्यं लक्षणम् ।
वक्ष्यते इति । "साक्षात्सकोतित योऽर्थमभिषत्ते" इति ९ स्त्रेण "तद्भूर्लाकाणिक " इति २९ मृत्रेण "तद्भूर्लाकाणिक " इति २९ मृत्रेण "तद्भुक्तो व्यञ्जकः शब्दः" इति ३३ सूत्रेण चेति भावः॥

भर्यान्विभजते वाच्याद्य इति । वाच्यलस्यव्यङ्गया (क्रमेण) नेपां वाचकलाक्षणिकव्यञ्ज-कानां शब्दानामर्थाः स्युरिस्पर्थः ॥

### ( सु० ७ ) तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित् ॥ ६ ॥

आकाङ्कायोग्यतासंनिधिवशाद्धक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये तात्पर्यार्थो विश्लेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुद्धसतीत्यीभहितान्वयवादिनां मतम् ॥

ननु पटार्थवद्दाक्यार्थस्यापि व्यञ्जनावृत्त्याश्रयतया माद्दमीमांसकमतसिद्धतात्पर्याख्यवृत्तिप्रतिपाद्य-तया च तद्दिभागोऽपि कर्तुमुचित इति तदकरणान्न्यूनतेत्यत आह तात्पर्यार्थोऽपीति। तात्पर्याख्यवृत्तिप्रतिपाद्योऽर्थ इत्यर्थः। समुष्ठसतीत्यध्याहारः। केषुचिदिति। पष्टयर्थे सप्तमीयम्। अमिहिता-न्ययवादिनामित्यर्थः। मते इति शेपः। "अमिहितान्वयवादिनां मतम् "इति वृत्त्यनुरोधादिति बोध्यम्। अयं भावः। वृत्ति विनार्थवोधनेऽतिप्रसङ्ग इति अन्वये (वाक्यार्थरूपे संसर्गे ) शब्दस्य तात्पर्याख्या वृत्तिरम्युपगन्तव्या। तत्प्रतिपाद्योऽर्थस्तात्पर्यार्थ इति चक्रवर्तिकमळाकरमद्दनरसिंहठकुरकृतदीकास्वं-शतः स्पष्टम् ॥

एतदेव स्पप्टयति आक्षाः ङ्क्षेत्यादिना । प्रतीत्यपर्यवसानमाकाङ्का । बाधविरहो योग्यता । संनिधिरास-त्तिरिति चक्रवर्तिन । आकाङ्क्षा प्रतिपत्तुर्जिज्ञासा । योग्यता पदार्थानां परस्परसंबन्धे बाधाभावः । संनि-धिराकाङ्किताना पटार्थानामेकेवुद्रयुपारूढत्वमिति वहवः । आनुपूर्वीविशेषकारणत्वज्ञानरूपा आकाङ्का। एकपदार्थेऽपरपदार्थरय प्रकृतसँसर्गवत्त्व योग्यता । अध्यवधानेनान्वयप्रतियोग्युपस्थितिश्व संनिधिरित्यु-इयोतकारा । उक्त च तर्कसग्रहादौ । शक्तं पदम् । पदसमूहो वाक्यम् । आकाङ्का योग्यता संनिधिश्व वाक्यार्थज्ञाने हेतु.। पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमाकाङ्का। अर्थावाधो योग्यता। पदानामविल्रम्वेनोचारण सनिधिः। आकाङ्कादिरहित वाक्यमप्रमाणम्। यथा 'गौरश्वः पुरुषो हस्ती' इति। 'घटः कर्मत्वम् ' इति च न प्रमाणम्। आकाङ्काविरहात्। 'अग्निना सिम्बति' इति न प्रमा-णम्। योग्यताविरहात्। प्रहरे प्रहरेऽसहोचारितानि गामानयेत्यादिपदानि न प्रमाणम्। सांनिध्यामावा-दिति । वशात् एतद्रूपात्प्रयोजकात् । अस्य 'समन्वये' इत्यत्रान्वयः । वक्ष्यमाणेति । "जात्यादिर्जाति-रेव वा" इति १० सूत्रेणेति भावः । पदार्थानां पदवृत्तिविपयाणामर्थानाम् । समन्वये परस्परसंबन्धे बुभुत्सिते । तात्पर्यार्थः नात्पर्याख्यवृत्तिप्रतिपाद्यः । अपटार्थत्वे हेतुमा**ह विशेषवपुरिति** । वाच्याद्यर्थिव-ळुँकणशरीर इत्यर्थः । वाच्याद्यर्थविळक्षणं संसर्गतारूपं शरीरं यस्य स इति भाव इति प्रदीपप्रभयोःस्पष्टम्। ''विशेपवपुः विशेपाकारः। तस्यैव प्रवर्तकत्वात्। घटमानयेत्यादौ घटकर्मकानयनादौ भासमाने तात्प-र्थवलाद्यात्किचिद्धटानयनादिरूपः''इति तु चक्रवर्त्यादयः। अपदार्थः प्रत्येकपदवृत्त्यविषयः। वाक्यार्थः पदसमूहगम्यः। सम्रुद्धसति अनुभवविषयो भवति। अभिहितान्वयवादिनामिति। अभिहितानां । स्वस्ववृत्त्या पदैरुपस्थितानामर्थानामन्वय इति वादिना भाट्टमीमासकानामित्यर्थः । उक्तं च प्रदीपादाविप। ''छाघवात्पदाना पदार्थमात्रे राक्तिर्न त्वन्वयांशेऽपि । गौरवादन्यछम्यत्वाच्च। तदंशो हि तात्पर्यार्थी वाच्या-षर्थविलक्षणगरीर आकाङ्कादिवगाढपदार्थोऽपि प्रतीयते। न चापदार्थप्रतीतावतिप्रसङ्गः। स्वरूपसतः शक्यान्वयत्वस्य नियामकत्वादित्वभिहितान्वयवादिनां मतम् " इति प्रदीपः । (अतिप्रसङ्ग इति । अश-क्यान्वयभानरूप इत्यर्थ ) इत्युद्योतः । (अतिप्रसङ्ग् इति । पदवृत्त्यविषयस्यापि शान्दवोधविषयत्वे क्यंचिदुपस्थितस्य गगनादेरिप तद्विपयत्वापत्तिरित्यर्थः। शक्यान्वयत्वस्य वृत्तिविषयान्वयत्वस्य ।

१ वृत्तिर्व्यापार । व्यञ्जनारूपव्यापागश्रयत्वेनेत्यर्थः ।। २ वाह्विकरणकसेचनमयोग्यम् । द्रवद्द्रव्यकरणकथार्तिः-चिद्वृत्तिसयोगानुक्लव्यापारस्य सेचनपदार्थत्वात् । यथा ' पयसा वृक्ष सिश्चाति' इत्याद्गे ॥

### वाच्य एव वाक्यार्थ इत्यन्त्रिताभिधानवादिनः ॥

नियामकत्वात् वृत्त्यविषयस्य शाब्दबोधविपयतायामप्रयोजकत्वात् । तथा चाकागादेरतथात्वान शाब्दधीविषयत्वमित्यर्थः) इति प्रभा ।

प्तेषामभिहितान्वयवादिनामयमाशयः। घटं करोतीस्त्र घटवृत्तिकर्मत्वानुक्टः कृतिरित्यथां वोध्यते। तत्र च घटशब्दस्य घटोऽर्थः। अम्प्रत्ययस्य च कर्मता। वृत्तिता तु न कस्यापात्यपदार्थाऽपि वृत्तिता तात्पर्यवशात् अनयोः संसर्गविधया भासते इतीति विवरणे स्पष्टम्। अभिहितान्वयवादिनामिति वदु-वचनेनायमेव पक्षः प्रामाणिकः (प्रन्यकृत्संमतः) [ न त्वन्विताभिधानवादिपदा ] इति गृचितमिति सरस्वतीतीर्थकृतटाकायां स्पष्टम्। अत एव मूळकारोऽस्मिन्नेबोह्यासे ३१ स्वृत्रवृत्तां पद्ममोह्यासे व्यवनास्थापनावसरे च यथाक्रम वक्ष्यति। "ते चाभिधातात्पर्यळक्षणाभ्यो व्यापारान्तरण गन्ताः" इति । "अभिधातात्पर्यळक्षणात्मकव्यापारत्रयातिवर्ती ध्वननादिपर्यायो व्यापारोऽनपह्वर्नाय एव" इति च। बहुवचनविदेशस्य स्वसंमतत्वप्रदर्शनपरत्वादेव चतुर्थोह्यासे ४३ स्वृत्वृत्तां "इति श्रीमदिभिनयगुष्टाचार्यपदाः " इत्यन्तप्रन्थेनोपपादितस्याभिनवगुप्ताचार्यसमतपक्षस्य 'वहुवचनश्रीमत्पदाचार्यपदेः स्वसंमतत्वमुक्तम् ' इति टीकाकारैः सर्वेरुक्तमिति दिक्।

अमिहितान्वयवादिनां मतमित्यनेन सूचित गुरुसमतं पक्षान्तरमाह दाच्य एरोति। पूर्वमने यो वाक्यार्थः स वाच्यान्तर्गतपदार्थ एवेत्यर्थः । वादिन इत्यत्र मतमित्यनुपञ्जनीयम । वदन्तीन्य प्राहाग-पेक्षया शीघ्रोपस्थितिकत्वात् । तेनैकवचनेनागौरव द्योत्यते इति नरसिहमनीपाया रपप्टम । ''अन्विता-मिधानवादिन इति षष्ठयन्तम्। मतमित्यनुपज्यते" इति सारवोधिन्यामपि रपष्टाः। "पदानि अन्त्रिनानि भूत्वा पश्चाद्विशिष्टमर्थं कथयन्तीति यो वदति सोऽन्त्रिताभिधानवादी तस्य स्त्रीत यनुपन्यते" इति सरस्वतीतीर्थकृतटीकायामपि स्पष्टम्। "अन्वयांगेऽप्यभिधा मन्यमानाना गुरणा मनमाह यात्र एवेत्यादि । एवकारेण तात्पर्याख्यवृत्त्यन्तरव्युदासः । वाच्योऽभिधेयः। तथादि । देवदत्तः गामानपेत्यु-त्तमवृद्धप्रयोगात्सास्नादिमतीं न्याति मध्यमवृद्धे सचारयति तचेष्टया तस्य वास्यस्य नदर्यदोधकनामन-मायानन्तर 'गां नयाश्वमानय' इति प्रयोगे गवापसरणमश्वाहरणं च इट्वान्वयव्यतिरेकाान्या वित्याप-दार्थान्विते कारके कारकपदस्य कारकपदार्थान्वितिक्रयाया च क्रियापदस्य वर्क्ति वालेऽवधारवि । ततः प्रयोगकाले तस्य प्रथमत एवान्वितवुद्धिजीयते । न च गौरवेणान्वयानपनिहार । प्रामगृर्गता-न्वयशक्तेरुपजीव्यत्वेन तदपरित्यागात्। तेनाभिधयैवान्वयवोधोपपत्तां कि [नान्यरंगप-] कृरयन्यरंगिन अन्वितमेवाभिधत्ते इति वादिनः प्रमाकरगुरोर्मतमित्यर्थः इति चक्रवर्ति उत्तरियार्गमित ग्ययम्। "अन्वितानामेवामिधानं शब्दवोध्यत्वम्। तद्दादिनो सीमासकाः। तेता नने डिल्टाइतेर पर्दारा-दानां शाक्तिः।शान्दवोधे तु आकाङ्कादिवशात् वृत्तितादि विजेषरूपनेजभारते कि ना दर्गमे याक्कर्यः " इति विवरणम्। "अन्वितमेवाभिधत्ते इति वादिन इत्यर्थः। अत्रारुचिर्धाः तु कान्यत्वेन रामार्थः अन्वयिकोपभानायाकाङ्कादिकमवस्य कारणं वाच्यम्। एव च निः कर्ना निः कर्ना त्वयाप्यवर्यं वाच्यमिति" इत्युद्द्योतः । "गुरुमतमाह वाच्य एवेति । गमार्गित प्राप्याप्यविगनं प्रयोज्यं दृष्ट्वा नूनमनेनास्मादयमर्थो ज्ञात इति न्युत्पित्सु कल्पयति । न चार्ति दरा परणास्मार्गराउं-ज्यते । लक्षणादेस्तत्पूर्वकत्वात् । न च संसर्गमर्यादया तद्धीः । तस्या नाउद्भी नार पत् । रिप्ट-क्षणयोरेव तत्त्वात्। न च शब्दतात्पर्यगोचरत्वं शाब्दत्वम्। तदमावं शुक्रमाण्यं ऐतं उरेष्ट्रकारणम्

(सू०८) सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यक्तकत्वमपीष्यते । तत्र वाच्यस्य यथा साए धरोवअरणं अञ्ज ह णत्थि ति'साहिअं तमए ।

माए घरोवअरणं अज हु णितथ त्ति साहिअं तुमए। ता भण किं करणिजं एमेंअ ण वासरो ठाइ॥ ६॥

न च गां नयाश्वमानयेति व्यभिचारात्संसर्गे न शंकिरिति वाच्यम्। वाक्यंस्यैव प्रयोगाईत्वेनं पूर्वगृहीत-संसर्गशक्त्यवाधेनेतरान्विते खार्थे पदानां शक्तिप्रहादित्यन्वितस्य संसर्गविशिष्टत्याभिधानमिति वादिनो मतमित्यनुषङ्गः। एकवचनेन तुच्छत्वमुक्तम्। तथाहि। न संसर्गविशेषेषु शक्तिः। गां नय गां बधाने-त्यादौ तेषामानन्त्येन गोपदस्य नानार्थत्वापत्तेः। न च संसर्गसामान्ये सां। विशेपस्यासंकेतिविपयत्वेऽ-शाब्दत्वापत्तेः। आकाङ्कादिसहकारिवशात्पदादेव तद्धीस्तर्हि तस्मादेव सामान्येऽपि तथास्तु धीः किं शक्त्या। इतरान्वितयोदित्वेन गामानयेत्यत्र वाक्यार्थद्वयधीः स्यात्। संसर्गसामान्ये शक्तौ च सर्ववा-क्यानां पर्यायत्वापत्तिः। विशेपस्य संबन्धिविशेषादेव सिद्धेनं वाच्यत्वम्। तत्त्वे उक्तदोषाच्य" इति कमळाकर्भद्याः॥

व्यक्षकत्वं न केवछं शब्दस्य किंतु तदर्थस्यापि । तत्रापि नैकतरस्य किंतु वाच्यछक्ष्यव्यङ्गग्रह्मपस्य सर्वस्यापीत्यभिधादिवैधर्म्यसिद्धये प्रतिपादयति सर्वेषामिति । सर्वेषां वाच्यछक्ष्यव्यङ्गग्रानामर्थानामपि व्यञ्जकत्वमिष्यते इत्यर्थः । वक्तादिवैशिष्ट्यानवतारेऽर्थान्तरव्यञ्जना न सभवतीति प्रायश इत्युक्तम् । यद्वा प्रधानस्य रसादेरव्यञ्जकत्वमिति प्रायश इत्युक्तम् । अर्थानामपीत्यपिशब्देन शब्दानां समुख्य इति प्रदीपामिप्रायः । उद्द्योतकारास्तु व्यञ्जकत्वमपीत्यपिशब्देन व्यञ्जकतादशायामपि वाचकत्वाद्यप्रच्यवः सूचित इत्याद्वः ॥

तत्रेत्यादि । तत्र वाच्यलक्ष्यव्यङ्गयेषु मध्ये वक्तृवैशिष्टयौत् वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वमुदाहरतिसर्थः। यद्यप्यर्थव्यञ्जकत्वं शब्दव्यञ्जकतोदाहरणानन्तर तृतीयोक्षासे सविस्तरमुदाहरिष्यते तथाप्यत्रा-संमावनापरिहाराय संक्षेपत उदाहरणम् । यदाहुः । "संक्षेपविस्तराभ्यां तु कथयन्ति मनीपिणः"इति । यद्वा । शब्दव्यञ्जनायाः सकलसंतत्वेनार्थव्यञ्जनायामसादृष्टिकत्वशङ्कावारणाय शब्दव्यञ्जनामनुदाहृत्येव ता प्रथमत उदाहरतीति द्रष्टव्यमिति प्रभोद्दयोतयोः स्पष्टम् ॥

माए इति । कस्याश्चिद्वपनायकसंगमार्थिन्या अनेन्धनाद्यानयनव्याजेन विहर्गन्तु मातरं प्रत्युक्ति-रियम्। "मातर्गृहोपकरणमद्य खल्ल नास्ति।ति साधितं त्वया । तद्भण किं करणीयमेवमेव न वासरः स्थायी।।" इति संस्कृतम्। मो मानः गृहस्य सविध उपकरणम्। उपिक्रयतेऽनेनत्युपकरणम्। अनेन्धनशाकादिसामग्री अद्य खल्लु निश्चितं यथा स्यात्त्या नास्ति।ति त्वया साधितं प्रतिपादितम्। तत् तस्मात् भण वद अनेन्धनादिसंपादनार्थं वहिर्गमनमाज्ञापये।ति यावत्। किं करणीयम्। किंशव्दः क्षेपे।न किंचिन्कर्तव्यिमत्यर्थः। किंच। वासरो दिवसः एवमेव अधुना दृश्यमानावस्थ एव स्थायी स्थिरो नेल्पर्थः। यत्तु चिन्द्रकायां व्याख्यातं "तत् तस्मात् किं करणीयं कर्तव्य भण" इति तत्तु भावानववोधात्। एवं हि सित यिक्तिचित्कार्यमाज्ञापयेति प्रतीयत न तु वहिर्गमनिति सुधासागरे स्पष्टम्। अत्र मातरित्यनेनादेश-योग्यत्यमलङ्वनीयाज्ञत्वं च ध्यन्यते। गृहे इत्यनेनावश्यकता। उपकरणित्यनेनान्यथासिद्धिपरि-हारः। एकैकस्येन्धनादेरसत्त्वे तु प्रतिवेशिनीसकाशाद् ग्रहणसंभवः। अद्यत्यनेनाद्येव संपाद्यत्वम्।

१ वक्तृबोद्धव्यादिसबन्वाभावे । वक्तृबोद्धन्य.द्यश्य ३० सूत्रे वक्त्यन्ते ॥ २ वैशिष्ट्यात् सबन्धान् ॥ ३ प्रतिवे शिनी समीपसद्नस्या । 'पडोशी' इति गुर्जरभाषाया 'शेजागीण' इति च महाराष्ट्रभाषाया प्रसिद्धा ॥

अत सौरविहारार्थिनीति व्यज्यते। लक्ष्यस्य यथा

साहेन्ती सिंह सुहअं खणे खणे व्याप्ति मन्झकए। सब्भावणेहकरणिङ्कसरिसअं दाव विरह्अं तुमए॥ ७॥

अत्र मत्त्रियं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वमाचिरतिमिति लक्ष्यम् । तेन च कामुकविषयं सापराधत्वप्रकाशनं व्यङ्गचम् ।

साधितमित्यनेन सत्त्रशङ्काराहित्यम् । त्वयेत्यनेन स्वकल्पनाराहित्यम् । तदित्यनेन हेन्वर्धकेनाव्यन्न वक्तव्यत्वम् । भणेत्यनेन स्वप्रेरणम् । एवमेवेत्यनेन दिवसावसाने त्वत्येरणायामि कुलाद्गनया मया न गन्तव्यमिति द्योत्यते । अत्र 'तद्भण किं करणीयम्' इत्युत्तरवाक्येन 'मा गच्छेदानी किंचित्वर्तनव्यमिति द्योत्यते । अत्र 'तद्भण किं करणीयम्' इत्युत्तरवाक्येन 'मा गच्छेदानी किंचित्वर्तनव्यमिति तदुत्तरं प्रेपयिष्यामि' इति मात्रुक्तस्य पूर्ववाक्यस्योत्रयनादुत्तरालकारः । गाया छन्दः। लक्षण-मुक्त प्राक् प्राक् प्राक्

वाच्यस्य (वाक्यार्थरूपस्य) व्यञ्जकत्व दर्शयति अन्नेत्रादि । अत्र वाच्येनेवार्थेन (यथाष्ठ्रतवाक्या-र्थेनैव) कामिनीरूपवक्तुवैशिष्टवात् (व्यभिचारिणोरूपवक्तुमंबन्धात्) स्वरिवहारार्थिनां ण्येनि सामा-जिकैर्व्यक्षनया बुध्यते इत्यर्थ । स्वेरिवहारेति । उपपितसमागमोऽत्र स्वरिवहार । व्यज्यते इति । स्वरिवहारेच्छाया वाक्यार्थप्रहोत्तर प्रतीयमानाया शब्दस्य न व्यापारा विरतत्वात्।अर्थस्य च व्यापारान्त-रासंभवाद्यक्षकत्वसिद्धिरित्युद्द्योतसारवोधिन्यादौ स्पष्टम् । न च स्वरिवहारार्थित्वस्य वाक्यार्थव्यद्गयत्वेन वाच्यव्यक्षयोदाहरणत्वासंगतिरिति वाच्यम् । अन्विताभिधानपक्षे वाक्यार्थस्यापि वाच्यवात् । अभिद्धि-तान्वयपक्षेऽपि पदार्थससर्गरूपवाक्यार्थस्य व्यञ्जकत्वे सवन्धिन पदार्थस्यापि व्यञ्जकत्वात् । सवन्धि-नोऽमाने सबन्धामानादिति नरसिंहमनीपाया स्पष्टम् ॥

लक्ष्यस्य यथेति । बोद्धव्यवैशिष्ट्याल्लक्ष्यार्थस्य व्यक्षकत्वमुदाहरतीत्यर्थः । साहेन्तीति । प्रियान्न्यार्थं प्रेपितां तमुपमुज्यागता दूती प्रति नायिकाया उक्तिरियम् । "साधयन्नी सिख सुभग क्षणं क्षणे दूनासि मत्कृते । सद्भावस्नेहकरणीयसहगकं ताविहरचितं त्वया ॥" इति संस्कृतम् । हे सिख मत्कृते मदर्थं सुभगं सुन्दरं (तं नायकं) साधयन्ती अनुनयन्ती त्वं क्षणे क्षणे प्रतिक्षणं दूना खिन्नासि । त्वया नावत् सद्भाव साधुत्वं स्नेहो वात्सल्यं तयोः करणीयं कार्यं सहग्रमुचितं विरचितं कृतम् । तया च सद्भावस्य यत् कार्यं स्नेहस्य च यदुचितं तिहरचितमित्यर्थः । केचित्तु सद्भावस्त्रहाभ्यां यत् करणीय तेन सदृशं कार्यं विरचितमिति योजयन्ति । कृते इत्यव्ययं तादर्थ्ये । "अर्थे कृतेऽव्यय नावत् तादर्थ्यं वर्तते द्वयम्" इति कोशसारः । गीतिरक्षन्दः । स्वणमुक्त प्राक् (४) पृष्टे ॥

अत्र छक्ष्यं कि व्यङ्गयं च किमित्याकाड्क्षाया तद्विभागमाह अत्रेन्यादि। अत्र प्रत्यक्षवां किनक्षानता दि-चिह्नानुभितिनजिप्रयोपभोगत्वान्भित्रत्वरूपस्य मुख्यार्थस्य वाधप्रतिस्वानान्सदृशपदेन विसदृश रुज्यते। तच्च मित्रियरमणेन शत्रुत्वाचरणरूपम् । मत्कृते इत्यस्य छक्षणया स्वकृते इति।दृनामीत्यन्य हर्णामीत्याः। अत्र मुख्यार्थछक्ष्यार्थयोर्मित्रत्वशत्रुत्वयोवपरीत्यं सवन्ध । तदुक्त प्रदीपोदयोत्तयो । "अश्राप्यानिण्या वाधावतारात् मुख्यार्थ श्रोत्रा प्रत्येतु न शक्यत इति सङ्गावन्नोहकरणांयविसदृश मित्रयरमणेन शत्र्वान-चरणरूपं विरचितमिति मुख्यविपरीत छक्ष्यते। तेन च कामुकाविषयसापराधन्वप्रकाशनं त्यहायम्" इति

<sup>9</sup> अत एव "वस्तृबोद्धव्यकाकूनाम्" इत्यादिना ३७ मृत्रेण दक्तृबेशिष्ट्यादेग्धान्तसम्बद्धान्तरः साहितः कारणत्व वस्त्रति ॥

व्यक्तचस्य यथा

उअ णिचलणिप्पंदा मिसिणीपत्तम्मि रेहइ बलाआ। णिम्मलम्रगअभाअणपरिष्टिआ संखसुत्ति व्व ॥ ८॥

अत्र निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वम् । तेन च जनरहितत्वम्। अतः संकेतस्थानमेतदिति क्याचित् कंचित्प्रत्युच्यते । अथवा मिथ्या वदसि न त्वमत्रागतोऽभूरिति व्यज्यते ॥

प्रदीपः । (अपकारिण्यामिति । ज्ञातापकारिण्यामित्यर्थः । मित्प्रयरमणेनेति । इदं न छक्ष्यान्तर्गतम् । किंतु प्रतिपाद्यसखीवैशिष्ट्यवोधनद्वारा न्यङ्गचप्रकटनायोक्तम् । ज्ञाप्यत्वं तृतीयार्थः । तेन चेति छक्ष्य-वाक्यार्थेनेत्यर्थः । छक्ष्यघटितवाक्यार्थो छक्ष्य एवेति भावः । [कामुकेति । अत्र कामुकी च कामुकश्चेत्ये-कशेषः ]। प्रकाशनं व्यङ्गचमिति । कामुकविपयसापराधत्वमेपा प्रकाशयतीति सहदयैर्व्यञ्जनया गम्यत इति भावः ) इत्युद्द्योतः ॥

**व्यङ्ग्यस्य यथेति ।** व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जकत्वमुदाहरतीत्पर्थः । उभेति । उपनायकं प्रति कस्याश्चि-दुक्तिरियम् । हाळकविकृतायां शाळिवाहनसप्तशत्यां गाथासप्तशतीत्याख्यायां (गाथाकोशे ) प्रथमशतके चतुर्थपद्यमिदम्। ''पश्य निश्वलनिष्पन्दा विसिनीपत्रे राजते बलाका। निर्मलमरकतमाजनपरिस्थिता शङ्खराक्तिरिव।।" इति संस्कृतम्। उअ इति परयेत्यर्थे देशी इति नरसिंहठकुराः। उअ इति परये-त्यर्थेऽव्ययमिति नागोजीभद्दाः। विसिनी कमिलनी लता तस्याः पत्रे पर्णे बलाका पक्षिविरोपो बक-पश्चिर्वा राजते शोभते। त्वं पश्येति वाक्यार्थस्य कर्मत्वेनान्वयः। समीहितसूचनाय विशिनष्टि निश्च-छेस्रादि । निश्वला चासौ निष्पन्दा चेति विशेषणोभयकर्मधारयः । शीतोष्णं जलमितिवर्ते । "पुंव-त्कर्मधारयजातीयदेशीयेपु" (पा० ६।३।४२) इति स्त्रेण पुंवद्भावः। चलनं शरीरिक्रया स्थाना-न्तरप्रापिका।स्पन्दस्त्ववयविक्रया स्थानान्तराप्रापिका। "स्पदि किचिचळने" इति धात्वनुसारात् । एवं च न पौनरुक्लम् । केचित्तु निश्वलजनशङ्कया विहारव्यापारनिरुद्योगेति कामुकसवोधनमि-त्याहः। तन रुचिरम्। संकेतस्थानरूपव्यद्गग्रस्य वाच्यसिद्धग्रद्गतापत्तेः। एतत् संकेतस्थानं त्वया नार्नुसंधितं (नानुसंधानविपयीकृतं) किंतु मयैवोन्नीतमिति ज्ञानेनैव निरुद्योगत्वसिद्धेरिति चन्द्रिकायां स्पष्टम्। केव राजते इत्याशङ्कायामाह निर्मलेत्यादि। निर्मल स्वच्छं यत् मरकतस्य नीलमणेः भाजनं पात्रं तत्र परिस्थिता विद्यमाना राह्मशुक्तिरिव। राह्मशुक्तिश्च शह्वघटितं शुक्त्याकार चन्दनादिनिधा-नपात्रम् । न तु मुक्ताशुक्तिः । तस्या वलाकावर्णत्वाभावात् । शङ्खशुक्तिपदस्य तत्रासामर्थ्याच । अता-चेतनोपमया छेशतोऽपि क्षोमाभावः।तेन निर्जनत्वं गम्यते। "वलाका वकपङ्किः स्याद्वलाका विस-कण्ठिका। वलाका कामुकी प्रोक्ता वलाकस्तु वको मतः॥" इति कोशः। गाया छन्दः। लक्षण-मुक्तं प्राक् (५) पृष्टे ॥

पूर्व तावत् प्रथमं व्यङ्गय दर्शयित अन्नेत्यादि । अत अस्मिन् काव्ये । निष्पन्द्त्वेन् वाच्येन । आश्वस्तत्वं विस्वव्धत्वम् अभीतत्वं वा । व्यङ्गयिमिति शेपः । व्यङ्गयस्य व्यञ्जकत्वं दर्शयिति तेन चिति । उक्तव्यङ्गयेन चेत्यर्थः । जनरहितत्वं निर्जनत्वम् । व्यङ्गयिमिति शेपः । फलितमाह अत इति । कंचिन्त्रम्ति संकेतस्थानाामिलापिणं प्रति । उच्यते इति । व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते इत्यर्थः। संभोगाद्विप्रलम्भस्य मथुरत्वेन तत्र योजयित अथवेत्यादि । अत्र संकेतस्थाने । व्याद्यातमिदं प्रदीपे । "अथवा निष्पन्दत्वेन

१ इद प्राक् ३ प्रष्ठे प्रतिपादितम् ॥ २ नानुसहितामीति तु निर्विवाद् पदनीयम् ॥ ३ मधुरत्वेनेति । मधुरत्व तु ९१ सुत्रे स्कुटीभविष्यति ॥

#### वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपमाह।

( सू॰ ९ ) साक्षात्संकेतितं योऽर्थममिधत्ते स वाचकः ॥ ७॥

इहागृहीतसंकेतस्य शब्दस्यार्थप्रतितरभावात्संकेतसहाय एव शब्दोऽर्थविशेषं प्रति-पादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः।

नाश्वस्तत्वम्। तेन च जनागमनाभावः। अतो न त्वमत्रागत इति मिध्या वदसीति कयाचित् 'दत्त-संकेता त्वं नागता अहं त्वागत.' इति वादिनं प्रति व्यज्यते'' इति ॥

वाचकादीनामिति । (एवमर्थे विभज्य) वाचकादीनां वाचकटाक्षणिकव्यक्षकाना गव्दाना क्रमेण उद्देशक्रमेण स्वरूपमाहेत्यर्थः । ९ सूत्रेण २१ सूत्रेण २३ सूत्रेण चेित ग्रेपः । स्वं टक्ष्यपदार्थे रूप्यते छक्ष्यते (इतर्ज्यावृत्तत्या ज्ञायते) अनेनेति व्युत्पत्त्या स्वरूपं छक्षणम् । इतर्भेदक्तिति यावत् । साक्षादिति । अत्र "स्याद्वाचको छाक्षाणिकः गव्दोऽत्र" इति ५ सूत्रान्मण्डूकप्छुतिन्यायेनानुवृत्तं शब्द इति विशेष्यं संवध्यते। तथा च। यःगव्दः साक्षात्सकेतितम् अव्यवधानेन गृहीत्मकेतम् अर्थ जात्यादिरूपम् अभिधत्ते सः गव्दः वाचक इत्युव्यते इत्यर्थः । अभिधत्ते प्रतिपादयतीत्यर्थः । न त्वभिधया प्रतिपादयतीति । वाचकशब्दव्यापारस्याभिधात्वेनान्योन्याश्रयात् । साक्षान्सकेतितिमत्यस्य वैयर्थ्याच । संकेतितिभित्यत्र संकेतपदेन च गक्तिग्राहकः समयः । स च 'अस्मादयमर्थो वोद्दव्यः' इत्याकारः । अस्याय वाच्योऽस्यायं वाचकोऽयमयमित्यादिगव्दप्रयोगरूप इत्युद्द्योतादी स्पष्टम् । श्लोकन् स्छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् (११) पृष्ठे ॥

सूत्रं व्याकरेति इहेत्यादि । इह लोकव्यवहारे । ननु सकेतज्ञानस्यार्थप्रतीतिहेतुत्वे मानाभाव इत्यतः आह अगृहीतसंकेतस्येति।तथा चान्वयव्यतिरेकाभ्यामेव संकेतज्ञानस्यार्थप्रतीतिजनकत्वमिति भावः। संकेतसहाय एवेति संकेतप्रहाय एवेत्यर्थः । अर्थिविशेषिति । अगृहीतसकेतस्याप्यथसामान्य-प्रतिपादकत्वमस्तीति तिनवृत्तये विशेषप्रहणम् । यस्य शब्दस्य यत्र यस्मिन्तर्थे संकेतः सकेतप्रहः गृह्यते प्रहणे उपयुज्यते सः शब्दः तस्य अर्थस्य वाचकः वाचक इत्युच्यते इत्यर्थः ॥

चेष्टायां साक्षादर्थप्रतिपादिकायामतिन्यासिवारणाय यः श्वन्द इति । माधुर्यादिन्यञ्जकरपर्यादिवर्णे अतिन्यासिवारणाय संकेतितिमिति । न च संकतिविशेषण साक्षादित्यधिकमिति वाच्यम् । वटादिनामा प्रधानवृक्षो यत्र स प्रामोऽपि तन्नामा यथा 'वटा प्राम.' इत्यादि । तत्र वटादिनामकवटादियोगिनि प्रामे प्रतिपाद्ये वटादिपदे लाक्षाणिकेऽतिन्यासिवारकत्वात् । तत्र (वटादियोगिनि प्रामे) शक्यसकतन्ययि हितसकेतसत्त्वात् । व्यवहितत्वं च शक्यसंकेतप्रहप्रयोज्यप्रहविषयत्वम् । स चत्यम् । वृक्षविशेषो वटपदाद्वोद्धन्यः। तद्योगी प्रामश्च तत्पदाद्वोद्धन्य इति । न च तत्र शक्तिरव । वटादिपदाद्मामिविशेषवेन प्रतीतेः । अन्यथा तद्वक्षनाशे तत्प्रतीत्यनापत्तेरिति वाच्यम् । वटादियोगिनि प्रामे वटपदप्रयोगत्त्य लक्षण- येवोपपत्तेः।तद्वक्षनाशेऽपि साप्रतिकाभावे भूतपूर्वगितः । अत्ययेन भूतपूर्वशक्यसंवन्येनापि तत्प्रतीत्यमुपत्तेन शक्तिकल्पनेति भावः । तद्कमम् । "तद्वक्षच्छेदेऽपि यथाक्योचिष्टक्यसंवन्योऽत्स्यत्व । नाद-

१ अस्मान्छन्दाद्यमर्थं इत्यधंः ॥ २ 'एइहमेतत्थिणिआ' इति ११ उठाहरणे दस्यमानायामित्यधंः । १ बाद्यो मावसानाः स्यशं इत्युक्तम् । "मूर्धिन वर्गान्त्यगाः स्यशंः" इत्यादिना ९९ स्त्रेण दर्गिशिषाणां मारुपंति न्याप्तः कत्वस्य वक्ष्यमाणत्यादिति मारः । सक्तितामिन्यस्याभावे माधुपादिनिमानित्यासकत्वानिति मारः । ४ 'यहार्षः' इति पुण्यनगरप्रान्ते प्रसिद्धः ॥

# ( सृ० १० ) संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा। यद्यप्यर्थक्रियाकारितया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव तथाप्यानन्त्याद्वधिभचाराज्ञ

शस्यैव छक्षणाप्रयोजकत्वादिति भावः" इति । न च 'साक्षात्संकेतितवान् वाचकः' इत्येतावतैव सुस्थत्वे 'अमिधत्ते' इत्यस्य वैयर्ध्यमिति वाच्यम् । वक्ष्यमाणे 'मद्रात्मनः' इत्यादौ १२ उदाहरणेऽमिधामूळ्व्यञ्जके संयोगादिना (प्रकरणादिना) अमिधायां नियमितायां द्वितीयवाच्यार्थव्यञ्जकतादशायामितव्याप्तेवीरणी-यत्वात् । न च तथापि तत्रातिव्याप्तिरेवेति वाच्यम् । यथाश्रुतळक्षणसत्त्वे 'यस्य शब्दस्य यदा (यस्मिन्काले) अव्यवहितसंकेतग्रहो यदर्थग्रहे उपयुज्यते तदा (तिस्मिन्काले) स तदर्थवाचकः' इति हि छक्षणार्थः संपद्यते इत्यतिव्याप्तेरभावात् । इदं च "यत्राव्यवधानेन संकेतो गृह्यते" इत्यादिवैत्तिदर्शनात् संकेतिवशेपणतया साक्षात्पदं व्याख्यातम् । वस्तुतर्रतु संयोगादिना (प्रकरणेन) अभिधायां नियमितायां यत्र शक्यान्तर्थवननं तत्र (भद्रात्मन इत्यादौ) वाचकत्वं मा प्रसाद्कीदिति अभिधानिक्रयाविशेपणं साक्षादिति । तत्र तु वाक्यार्थप्रतीतिव्यवधानेन तत्प्रतीतिरित्यप्रसङ्गः । संकेतितिमिति तु साक्षादेव माधुर्यादिव्यञ्जके स्पर्शादिवर्णेऽतिव्याप्तिवारणायेत्युक्तभेव । सकेतितिभित्यनेनैव वटादियोगिग्रामबोधकनवटादिपदे नातिव्याप्तिरिति प्रदीपोद्द्योतप्रभासु स्पष्टम् ॥

शब्दस्य संकेतितार्थाभिधायकत्वं सकल्रसंकेतितार्थज्ञानमन्तरेण न संभवतीति संकेतितमर्थं सवि-भागं दर्शयित संकेतितश्चतुर्भेद् इति । संकेतितः संकेतग्रहिवपयोऽर्थः चतुर्भेदश्चतुर्विधो भवति । तदेवाह जात्यादिरिति । आदिना गुणिकयायदच्छानां ग्रहणम् । महाभाष्यकारमतिमदम् । मीमां-सकमतमाह जातिरेव वेति । वाशब्दः अथवेत्यर्थे । अथवा संकेतितोऽर्थः जातिरेवेत्यर्थः । एवकारेण गुणिक्रियायदच्छानां व्यवच्छेदः ।

नन्वानयनादिव्यवहारःशक्तिप्राहकः। स च व्यक्तावेवेति तत्र शक्तिर्युक्ता न तु जात्यादावित्याशङ्कते यद्यपीति । उक्तं च प्रदीपे । "नन्वयं विभागोऽनुपपनः जात्यादेरसकेतितत्वात् । आद्यसकेतप्रहस्य व्यवहारमात्राधीनतया प्रवृत्तिनवृत्तियोग्यायां व्यक्तावेव तदौचित्यात्" इति । अर्थेति । अर्थो दुग्धा-दिरूपप्रयोजनं तस्मै या क्रिया गोरानयनादिरूपा तत्कारितया तन्निर्वाहकत्वेनत्यर्थः । उक्त चान्यत्रापि । अर्थस्य क्रिया अर्थिक्रया तां करोत्येवं शीळमस्याः सा अर्थिक्रयाकारिणी तस्याः भावोऽर्थिक्रयाकारिता तयेत्यर्थः । यथा घटो जळस्याहरणरूपां क्रियां करोतीति घटस्यार्थिक्रयाकारित्वमिति । अर्थिक्रयत्युपपदे करोतीणिनिप्रत्ययः । प्रवृत्तिनिवृत्तीति । प्रवृतिनिवृत्त्योर्योग्या विपयीभूता व्यक्तिरेव जात्याद्याश्रय एवः। न तु जात्यादिरित्यर्थः। 'इति तत्रैव (व्यक्तावेव) सकेतो युक्तः' इति शेषः । समाधत्ते तथापीति । किं हि सर्वासु गोव्यक्तिपु संकेतप्रहो व्यवहाराङ्ग (गोपदजन्यशाब्दवेषिकारणम्) उत्त कस्यांचित् एकव्यक्तौ इति विकल्प्य तत्राद्यपक्षे दूपणमाह आनन्त्यादिति । अनन्तानां गोव्यक्तीनान्मेकदोपस्थित्यसंभवेन तत्र सकेतो ग्रहीतुं न शक्यत इत्यर्थ । दितीयपक्षे दूपणमाह व्यभिचारा-दिति । "यस्यां गोव्यक्तौ संकेतग्रहः स्वीकृतस्तदितिरिक्तायाः गोव्यक्तेगीशब्दाद्वानं न स्यादिति

९ आदिपदेन ९९ स्त्रस्थाया ''स इति साक्षात्संकेतिनः'' इति वृत्तेर्प्रहणम् ॥ २ ननु लक्षणास्यले (वटो ग्राम इत्यादो ) तत्तत्यदात्तत्त्वलक्ष्यार्थो बोद्ध्यः इत्यादिसकेत एव नास्ति । शक्यसबन्धेनैव तद्वोधात् । एव च तह्यावृत्त्यर्थं संकेतविशेषणं साक्षात्पद् व्यर्थमित्यक्चेराह वस्तुतिस्तिति ॥ ३ यदच्छा सज्ञा ॥

तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यते इति गौ शुक्कश्वलो डित्थ इत्यादीनां विषयविमागो न प्रामोतीति च तदुपाधावेव संकेतः।

उपाधिश्र द्विविधः। वस्तुधर्मो वन्तृयदच्छासंनिवेशितश्र । वस्तुधर्मोऽपि द्विविधः। सिद्धः साध्यश्र । सिद्धोऽपि द्विविधः । पदार्थस्य प्राणप्रदो विश्वेपाधानहेतुश्र । तत्राद्यो जातिः । उक्तं हि वाक्यपदीये "न हि गौः स्वरूपेण गौर्नाप्यगौः गोत्वाभिसंवन्धानु गौः" इति ।

व्यभिचारः " इति विवरणकाराः। " जक्तिप्रहाविपर्याभूतस्यापि जाव्डवोधविपयन्त्रे व्यभिचारेषा शक्तिप्रहस्य कारणतानुपपत्तेरित्यर्थः। यद्वा । न्यभिचारात् न्यभिचारप्रमद्गान् । मकेनप्रहानिपयत्नीन-रोपेSस्वादेरिप मानप्रसङ्गादित्यर्थ " इति नरसिंहठकुराः । "सकेतितस्यव गाव्यवोध इति नियमाभाव-प्रसङ्गादित्यर्थः" इति प्रभाकृतः । तत्र व्यक्ता । संकेतः संकेतग्रहः । न युज्यते न शक्यते (न पार्यते)। इति हेतोः। अस्य 'तदुपाधावेव संकेतः' इत्यमिमेणान्वयः। उभवपे अऽपि दोपमाह गौः शुक्रुः **इति । विषयविभागो न प्रामोतीति।** विषयः पदार्थः । प्रवृत्तिनिमित्तमिति यावत्। तस्य विभागो भेदः न प्राप्तोति न स्यादित्वर्थः । तथाहि । गोत्वरूपजातिमान् शुक्रत्वरूपगुणवान् चटनरूपत्रियावान् डित्थनामायमिति तात्पर्येण 'गौः शुक्र चलो डित्य ' इति प्रयोगे गवादिभिश्चर्तुाभरिप बच्देरेका सैव गोव्यक्तिरुच्यते इति प्रद्वतिनिमित्तस्य भेदो न स्यात् । व्यक्तिवादिमते व्यक्तरेव प्रद्वतिनिमित्त-त्वात्। तस्याश्च व्यक्ते. प्रकृते एकत्वादिति। तथा च विपयविभागाभावे गवादिशब्दाना 'घटः कल्राः' इत्यादीनाभिवैकार्थवाचकत्वेन पर्यायतया सहप्रयोगो न त्यात्। उपाधिवादिमते तु जातिगुण-क्रियायदच्छाना प्रवृत्तिनिमित्ताना भेदेन गवादिशब्दाना पर्यायत्वाभावात् भवति सहप्रयोग इति भावः। आप्रोतेः सकर्मकन्वेऽप्यत्र अर्थान्तरवृत्तित्वादकर्मकत्व ''धातोरर्थान्तरे वृत्ते '' इति वचनादिति वोप्यन्। चकार उक्तदोपसमुच्चायक । उक्तार्थभुपसंहरति तदुपाधावेवेति । तस्या व्यक्तरपाधी धर्भे व्यव्खेदके जात्यादावेवेत्यर्थः। एवकारेणं व्यक्तिरूपधर्मिव्यवच्छेद । व्यक्तिवोधस्य तु आक्षेपण्य निर्वाह इति भाव. । संकेत इति । कर्तु युज्यते इति शेपः ॥

जात्यादीना भेदं वक्तुमुपावि विभजते उपाधिश्चेति । वस्तुधर्म इति । वस्तुनि वन्तौ नमनेतो धर्मः । जातिगुणिक्तयास्प इत्यर्थः । विक्त्रिति । वक्ता या इच्छा (यदच्छेति मय्रव्यमकादिगणे निपान्यते । स्वेच्छेचर्थः) तया सिनवेशितः संकेतसवन्धेन तक्तद्विमिणि स्थापित इन्तर्थ । उत्यवद्विपर्यच्यन्मैत्रदेवदक्तयज्ञदक्तादिनामस्प इति यावत् । सज्ञाशक्तादेव च प्रागुक्तरादेवा नज्ञाविविष्टवर्मिशोध इति वोध्यम् । साध्यत्वेन विवक्षितः । कृदास्यातप्रकृत्यर्थ इत्यर्थ । पदार्थस्य पदादेशस्य (गवादेः)। प्राणप्रद इति । प्राणनं प्राणो व्यवहारयोग्यता तन्प्रदस्तिविज्ञीहक इत्यर्थ । स्वगोज्यिक्तवन्तिविक्तितितिति यावत् । व्याख्यातं चवमेव रसगद्वाधरे । ''अयं च जातिराप राज्यां प्राणप्रद इन्द्रप्तते। प्राणं व्यवहारयोग्यता प्रददाति संपादयतीति व्यायते। ''इति। प्राणप्रदन्त यावहन्तिन्यतिनंदिन विनित्त

१ ' बातौरर्थ'न्ने दत्तेवांन्यवेने,यस्यर त् । मसिद्धेनेदिन्हातः कर्ममे ठक्किः। क्या । एकि वहात । एकि वहात । स्वत्येने इत्यर्थः। बात्यवेने,यसंबद्धायः। कि वहात । स्वत्येने स्वयः। कृत्यति नर्तने करोतीत्यर्थः। प्रतिद्वेदेशा नेषो प्रति । अत्र जलनिति क्या प्रतिद्वम्। जनमे हिन्द्धाने प्रता हिन्द्याने । अत्र जलनिति क्या प्रतिद्वम्। जनमे हिन्द्धाने प्रता हिन्द्याने प्रता हिन्द्याने । अत्र हिन्द्याने विद्याने । स्वत्याने स्वत्याने । अत्र हिन्दिति कर्म अदिवक्षितानिति बोद्धम् ॥ २ व्यक्तिपद्वम् अनुम क्यति । १० क्यारिकावृत्यो स्कृतीमविन्यति ॥ ३ 'अक्षेपेणेव निर्योद्दर्भ इत्यन्नदेशिपद्वेत्वर्थः ।।

# दितीयो गुणः। शुक्कादिना हि लब्धसन्ताकं वस्तु विशिष्यते।

नरसिंहठकुरादयः। विशेषेति । सजातीयेभ्यो व्यावर्तनं विशेषः। 'शिप असर्वोपयोगे' इति धात्वनुसारात् । तस्य आधानं प्रस्ययस्तस्य हेतुरित्यर्थः। आद्यः पदार्थस्य प्राणप्रदः। जातेः प्राणप्रदःवे वृद्धसंमितमाह उक्तं हीति । वाक्यपदीयं नाम भर्तृहरिकृतो महामाण्यव्याख्यानरूपो व्याकरणप्रन्थः। गौः
गोपदोहेश्यो धर्मी । स्वरूपेणेति । 'जातिरिहतव्यिक्तमात्रेणेत्यर्थः' इति टीकाकाराः। 'अज्ञातगोत्वकेन
धर्मिस्वरूपमात्रेणेत्यर्थः इत्युद्द्योतकाराः। न गौः न गौरिति व्यवहारिविषयः। अन्यथा घटोऽपि गौः
स्यात्वरूपाविशेपादिति आवः। नाप्यगौःनाप्यगौरितिव्यवहारिविषयः। तथा सित गौरप्यगौःस्यादिति
भावः। अगौरित्यत्र ''गोरतद्वितछाके" (५। ४) ५२२) इति पाणिनिसूत्रविहितः टच्प्रत्ययस्तु न ।
"नवस्तत्युरुषात्" (५।४।७१) इति सूत्रेण तिन्विषेधात् । गोत्वाभिसंवन्धादिति । गोत्वान्वयज्ञानादित्यर्थः। 'गोत्वसमवायादित्यर्थः' इति नरसिंहठकुराः। एवं च यावद्रोव्यवहारं तत्र गोपिण्डे गोत्वस्य
सत्त्वाद्याणप्रदत्वमिति भावः। गौः गौरिति व्यवहारिविपयः। व्याख्यातमिदमेवमेव रसगङ्गाधरकारैरि। '
"गौः सास्तादिमान् धर्मी स्वरूपेण अज्ञातगोत्वकेन धार्मिस्वरूपमात्रेण न गौः न गोव्यवहारिनिविहकः।
नाप्यगौः नापि गोभिन इति व्यवहारस्य निर्वाहकः। ज्ञथा सित दूरादनभिव्यक्तसंस्थानतया गोत्वाप्रहदशायां गिव गौरिति गोभिन्न इति व्यवहारः स्यात्। स्वक्रपप्ताविशेपाद्घटे गौरिति गिव चागौरिति
वा व्यवहारः स्यादिति भावः। गोत्वाभिसंवन्धात् गोत्ववत्तया ज्ञानात् गौर्गोशव्यव्यवहारः' इति। एवं
च "नित्यमेकमनेकानुगातं सामान्यम्''इति जातिछक्षण फलितम् । अधिकं तु १६७ सूत्रे दृष्टव्यम् ॥

द्वितीयः विशेषाधानहेतुः । शुक्रादेर्गुणस्य विशेपाधानहेतुत्वं कथयित शुक्कादिना हीति । अस्य 'विशिष्यते' इत्यनेनान्वयः । स्व प्रक्षास्ताकं जात्या प्राप्तव्यवहारयोग्यताकम् । वस्तु व्यक्तिः। विशिष्यते सजातीयेभ्यो व्यावर्त्यते । अत्र स्व स्वति त्रित्ति । जातियुक्तद्रव्यस्य प्रश्चाद्रुणेन योग इति दिशितम् । एवं चोत्पन्नस्य द्रव्यस्य क्षणमेकं निर्गुणत्वम् । जातियुक्तद्रव्यस्यैवोत्पित्तः 'जन्मना जायते जातिः' इत्यिमयुक्तोक्तेः । अतो जातिगुणयोर्महान् भेद इति टीकाकाराः । प्रदीपकारास्तु ''यद्यपि शुक्कादिगुणस्य नित्यत्वाभ्युपगमे गोत्वादिना समकास्रम्य संवन्धित्वम् । तथापि शुक्कादिगुणस्य सवन्धः कदाचित् अपैत्यपि न तु गोत्वादेरिति जातिगुणयोर्भेदः'' इत्याहुः । अत एव ''वोतो गुणवचनात्'' (४।१।४४) इति सूत्रे महाभाष्ये गुणस्क्षणमुक्तम् ''सत्त्वे निविशतेऽपैति पृथग्जातिषु दृश्यते।

१ अनेकानुगतम् अनेकसमवेतम् ॥ २ सामान्यं जातिः । "जातिर्जात च सामान्यम् " इत्यमरः ॥ ३ पाका-षस्थायां रक्षनावस्थाया च पाकेन रक्षनेन च वर्णान्तरकरणे इत्यथः ॥ ४ अपेति अपगच्छित ॥ ५ सत्त्वे इति १ सत्त्वं द्रव्यम् । सत्त्वे एव निविशते इति सावधारणं व्याख्येयम् । सत्वमेवाश्रयते इत्यर्थः । एतेन जातिर्व्याप्तर्यते । सा हि न केवलं द्रव्ये वर्तते । किंतु द्रव्यगुणकर्मसु । ननु द्रव्ये एव द्रव्यत्वं वर्तते इति तत्रातिव्याप्तरत आह अपेतीति। अपगच्छतीत्यर्थः । अर्थात्सत्त्वादेव । यथा पातताया जाताया फलादेनीलिता नेव द्रव्यत्व द्रव्याद्पेति । एवमपि गोत्वं गोपु वर्ततेऽत्यादेश्यापेति तत्रातिन्याप्तिरत आह पृथग्जातिषु दृश्यते । मिन्नज्ञातिषु दृश्यते इत्यर्थः । गोत्व हि द्रव्यत्वावान्तरनानाज्ञातिषु न दृश्यते । गुणस्तु दृश्यते । यथा अभ्रे दृष्टा नीलता तृणादिष्विप दृश्यते । एतेन पूर्वा-र्घेन सकलजातेन्यवन्छेदः । एवं तर्हि किया द्रव्ये वर्तते तत्तोऽपेति पृथग्ज्ञातिषु दृश्यते चेति तत्रातिक्याप्तिरत आह आधेयश्याक्रियाजश्योति । आधेयः उत्पादाः । यथा घटादेः पाकजो रूपादिः। अक्रियाजः अनुत्यादाः। यथा आकाशा-देमहत्त्वादिः । क्रिया तु सर्वाध्युत्पाद्येव न नित्यति तस्या द्वेविष्वामावाद्गुणत्वामावः । एवमपि द्रव्यस्य गुणत्वं प्राप्तो-ति । अवयविद्वत्य हि अवयवद्वव्यपु निविशते । असमवायिकारणसंयोगनिवृत्तो विनाशात्ततोऽपेति । मिन्नजातीयेषु च इस्तपादादिषु दृश्यते । द्विविधं च मवति नित्यानित्यमेदेन । निरवयवस्य द्वव्यस्यात्मपरमाणवादेनित्यत्वाद्वयविद्वव्यस्य

साध्यः पूर्वापरीभृतावयवः क्रियारूपः।

डित्थादिशब्दानामन्त्यबुद्धिनिग्राह्यं संहतक्रमं स्वरूपं वक्त्रा यदच्छया डित्थादि-ष्वर्थेषूपाधित्वेन संनिवेश्यत इति सोऽयं संज्ञारूपो यदच्छात्मक इति ।

आधेयश्वािक्रयाजश्व सोऽसत्त्वप्रकृतिर्गुणः॥" इति । अत्रेटमवगन्तन्यम् "चतुष्टयी शन्दाना प्रवृत्तिः" इति वक्ष्यमाणमहाभाष्योक्तेर्जातिक्रियाद्रन्यातिरिक्तं धर्ममात्रं गुण इति पर्यवस्यति । तेनाभावादेरिष गुणत्वमित्यप्रे १६७ सूत्रे ४८२ उदाहरणे च स्फुटीभविप्यति । एवमेवोक्तम् "वोतो गुणवचनात्" इति सूत्रे तत्त्ववोधिन्यामिप "संज्ञाजातिक्रियाशब्दान् हित्वान्ये गुणवािचनः । चतुष्टर्या शब्दानां प्रवृत्तिरित्याकरप्रन्थनिष्कर्पादेप निर्णयः" इति ।

साध्यस्य छक्षणमाह साध्य इत्यादिना । क्रियात्वं च साध्यत्वेन प्रतीयमानत्वम् । साध्यत्वं चीत्पा-धमानत्वभिति भूवादिसूत्रे शब्दरते उक्तम् । साध्यत्वभेव दर्शयति पूर्वापरीभृतेति । पूर्वापरीभूनाः क्रीभिका अवयवा एकदेशाः ( अधिश्रयणादयोऽवतारणान्ताः ) यस्य तथाभूत इत्यर्थः । वौद्घोऽिय-श्रयणाद्यवतारणान्तव्यापारसमूहो हि पाकितया । विक्रित्यनुकूङत्वेन तेपामनुगमान नानार्थता । तत्र स्विप्रागभावे भविष्यत्वम् । सर्वेष्यसे भूतत्वम् । कस्यचिद्वर्तमानत्वे वर्तमानत्वम् । एवं च भासमानपौ-र्वापर्यकावयवकत्वसमानाधिकरणो धर्मविशेषः साध्यत्वमिति फल्टितम् । क्रियारूप इति । वातुवाच्य इति यावत् । तथा च पचादीना धात्ना क्रियाना शक्तिः। यदुक्त वाक्यपदीये भर्तृहरिणा ''याविसद-मसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते । आश्रितक्रमरूपत्वात्सा क्रियेत्यभिधीयते ॥" इति । अस्यार्थः । सिद्ध भूतं (विद्यमानध्वंसप्रतियोगि) यथा अपाक्षीदित्यादौ । असिद्धं भूतभिन (वर्तमानतादशप्रागभावप्रति-योगि) च । यथा पचित पक्ष्यतीत्यादौ । यावत् सर्व व्यापारवृन्दे साध्यत्वेन तद्यकारेणाभिधीयते सा अभिधीयमाना क्रियेत्यभिधीयते क्रियेति कथ्यते इत्यन्वयः । सिद्धमसिद्ध वेत्यत्र हेतुः आश्रितेति । आश्रितं ऋमरूपं येन तत्त्वादिस्पर्यः । यद्वा । आश्रितेति योगप्रदर्शनं कृतम् । अवयवाना क्रमेणात्पत्त्येति। अत्र केचित् "साध्य इत्युपलक्षण सिद्धस्यापि । अत एव 'एवमेव पाकत्वादि' इति (३७ पृष्टे ) वृत्तौ वक्ष्यमाणं संगच्छते'। उक्तं च क्रियाया दैविध्य वैयाकरणभूषणे 'साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातु-रूपनिवन्धना । सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स वञादिनिवन्धनः ॥ इति । तथा च क्रियान्तराकाट्झा-नुत्थापकतावच्छेदकरूपवत्त्वं कारकान्वयितावच्छेदकरूपवत्त्वं वा साध्यत्वम् । यथा पचित पत्यति अपाक्षीदित्यादौ । एतदेव चासत्त्वभूतत्वम् । अत एव 'असत्त्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरिभधीयते ' इति भर्तृहरिणाप्युक्तम् । क्रियान्तराकाङ्कोत्यापकतावच्छेदक्र्रपवत्त्वं कारकानन्वियतावच्छेद-करूपवत्त्वं वा सिद्धत्वम् । यथा पाकः पक्तिः पचनमित्यादौ । अत एव च सत्त्वभूतत्वन् " इत्याहुः॥

वक्तृयदच्छेत्यादिनोक्तं चतुर्थमुपाधि विशदयति हित्थादीति । हित्थादिशब्दानां टित्यटि ध-चैत्रमैत्रदेवदत्तयज्ञदत्तादिसंज्ञाशब्दाना (प्रथमादिवर्णवृद्धया ज्ञमशः अल्पावयवावच्छेदेन चहुःस्ति-

तु घटादेरनित्यत्वादत आह असत्त्वप्रहिनिति । अद्वन्यस्थमार इत्यर्थः । अत्र पृथ्यजातिपित्यमन्तसः । रमाने हि "जात्यन्ताच्छ बन्धुनि" (५१४१९) इति छः प्रसञ्चेत । तत्र व्यक्तिषु जान्याधारेषु ( पदाधेषु ) दृश्यमानो जानिषु दृश्यते इत्युच्यते इति तत्त्वमोधिन्या केयटे च स्पष्टम् ॥

१ द्रव्यं संज्ञा सेव यद्च्हेत्युकं प्राक् ॥

# ''गौःशुक्कश्रलो डित्थ इत्यादौ चतुप्टयी शब्दानां प्रवृत्ति " इति महाभाष्यकारः । परमा-

कर्षे पटस्येव किचित्किचिदिभव्यक्तम्) अन्त्यो यो वर्णस्तद्वुद्धया निर्माह्यं निःशेपतो म्राह्यमित्यर्थः । पूर्वपूर्ववर्णानुमवजनितसंस्कारसहकृतयान्त्यवर्णवृद्धया (सर्वावयवावच्छेदेन चक्षुःसंनिकर्पे संपूर्णपट-स्येव) स्फुटतरमभिव्यक्तमिति यावत् । संहृतक्रममिति । संहृतः शून्यः क्रमो वर्णक्रमो यस्य तत् । वर्ण-क्रमशून्यमित्यर्थः । यथा पटप्रत्यक्षे न तन्तुक्रमभानं तद्वत् वर्णक्रमम्रहशून्यमिति यावत् । स्वरूप्मिति । स्फोटाख्यगव्दस्वरूपमित्यर्थः । एकः पट इतिवदेकं पदमिति व्यवहारात्स्फोटाख्यः शब्दः स्वीक्रियते इति भावः । वक्ष्मा पालकादिना । यहच्छ्येति । या इच्छा यहच्छेति मयूरव्यंसकादिन्वात्कर्मधारयसमासे मयूरव्यंसकादेराक्वतिगणत्वेन तत्र निपातनात्साधु । डित्यादिपद डित्यादिनाम-विशिष्टतत्तदर्थवोधकं भवत्वित्याकार्या स्वेच्छ्येत्यर्थः । उपाधित्वेन विशेषणतया नामतया वा । संनिवेष्ठयते स्थाप्यते कल्प्यते वेत्यर्थः । इतिशब्दो हेतौ । द्वितीय इतिशब्दस्तु जात्यादिविमागपरि-समाप्तिद्योतकः । यहच्छाकिल्पतत्वात् यहच्छागव्द इति व्यवहारस्तदाह यहच्छारमक इति । यहच्छ्या स्वेच्छ्या (पुंसः स्वतन्त्रेच्छ्या) आत्मा स्वरूपं यस्य तादश इत्यर्थः । अयमेव संज्ञाशब्दो द्वय-शब्द इति च व्यवहियते । श्रावणज्ञानस्य शाब्दवोधे हेतुत्वाङ्गीकाराच नात्माश्रयदोष इति बोध्य-मित्यद्वयोते स्पष्टम् ॥

चण्डीदासास्तु "अन्त्यं व्यवच्छेद्यम् । तच्च स्वलक्षणं धर्मिस्वरूपं वुद्धया तद्द्वारा निर्श्राह्यं निःशेषतो प्राह्यं यस्य (शब्दरूपस्य) तादृशम् । शब्द्धानेन धर्मिप्रत्यायनादिति भावः । संद्वत्रमं जातिप्रतित्यनन्तरं आक्षेपादिना व्यक्तिप्रतीतिरिति गवादिपदे यः क्रमः तच्छून्यम् । आहत्येव धर्मिप्रत्यायनादिति भावः । डित्थादिशंवद्यानां डित्थादीनां शब्दानां स्वरूपम् आनुपूर्वी इत्यन्वयः । ननु गवादिपदे जात्यादिवत् इह संज्ञाया एवोपाधित्वात्कथमेतदत्त आह उपाधित्वेनिति । पदार्थोपस्थित्यनुकूल्त्वेनत्यर्थः । संनिवेश्यते संकेत्यते । केवले धर्मिण्येवेति शेपः । उपाध्यन्तरं तेपां नास्ति । किंतु धर्मिमात्रं ततः प्रतीयते । पदान्तिर्विकल्पकं तु आकाशपदादाविष्टमेव । अत एवास्य द्रव्यशब्दत्वेन व्यवहारः इति वृत्त्यर्थः" इत्याहुः । तच्च महामाष्यविरुद्धम् । महामाष्ये शब्दस्यैवोपाधित्वेन व्यवस्थापनात् । डित्थादिशब्दात् डित्थादिनामायमिति प्रतितेश्च । किं चात्र पक्षेऽन्त्येत्यादि व्यर्थम् । सर्वेषामेव शब्दानां सवज्ञानद्वारार्थज्ञानजनकत्वात् । अन्त्यशब्दरय प्रागुक्तेऽथे शक्त्यभावाच्च । अपि च । बहु-व्रीहो बुद्धिनिर्प्राह्यान्त्यक्विति स्यात् । विशेषणत्वात् । किचोपाधित्वेनत्यसमञ्जसम् । सर्वेषामेव शब्दानां तथात्वेनास्य वैलक्ष्यण्यानापत्तेर्लक्षणापत्तेश्चेति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पप्टम् ।

तदेवं प्राणप्रदो जातिः । विशेपाधानहेतुर्गुणः । साध्यः क्रिया । यदृच्छाशब्दो डित्यादिरिति चतुर्धा उपाधिरुक्तः । तत्र समातिमाह गौः शुक्ल इति । चतुर्ध्योति । शब्दानामर्थे या प्रवृत्तिः सा प्रवृत्तिनिमित्तमेदात्प्रकारचतुरुयवतीत्थर्थः । यद्वा । प्रवृत्तिरित्यस्य "नामैकदेशे नामग्रहणम्" इति न्यायेन प्रवृत्तिनिमित्तामित्यर्थः । प्रवृत्तिनिमित्तत्वं च यज्ज्ञानाच्छव्दप्रवृत्तिस्तत्त्वम् । तथा च शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तं चतुर्विधमित्यर्थः । एवं च उपाधेः (विशेषणस्य जात्यादेः) चातुर्विध्यात् शब्दस्यापि जातिशब्दो गुणशब्दः क्रियागब्दो यदृच्छाशब्द इति चातुर्विध्यमिति भावः । प्रवृत्तिरितीत्यस्य "ऋळ्क्" सूत्रे उवाचेति शेपः । महाभाष्यकारः पतञ्जिलः । नन्करीत्या परमाणुत्वस्य प्राणपद-

१ ''सममीविशेषणे बहुबाहा" (२।२।३५)इति पाणिन्यनुशासनेन विशेषणस्य पूर्वनिपातविधानादिति भावः ॥

ण्वादीनां तु गुणमध्यपाठात् पारिभापिकं गुणत्वम् । गुणक्रियायृष्टच्छानां वस्तुत एकस्पा-णामप्याश्रयभेदाद्भेद् इव लक्ष्यते । यथेकस्य ग्रुखस्य खङ्गपुक्तरतलाद्यालम्यनभेदात् ।

हिमपयःशङ्खाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्कादिषु यह गेन शुक्कः शुक्क इत्याद्यभिन्नाधा-नप्रत्ययोत्पात्तिस्तत् शुक्कत्यादि सामान्यम्। गुडतण्डलादिपादादिप्येवमय पाकन्यादि। या-लवृद्धशुकाद्यदीरितेषु डित्थादिगव्देषु च प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु डित्थाद्यथेषु या डिन्थत्याद्य-

त्वेन जातितया परमाण्यादिशव्दानामपि जातिशव्दतया कय वेशीयव्दशानाही गुणशव्दत्वेन व्यवहार इत्यत आह परमाण्यादीनामिति । परमाणुलक्षणमुक्तं प्राक् (५ पृष्टे)। आदिना परममहण्ड्य-संग्रहः। पारिभापिक परिभापया प्राप्तम्। जातिशव्दा एव ते। वेशीपकनयानुसारण तु गुणशब्द-व्यवहारः। स च भाक्त इति भावः। एव चारमदुक्तजातित्वस्य वेशीपकाभिमनगुणत्वेन न विरोध इति तत्त्वम्। ननु शङ्खपयः पटादिनिष्ठाना शृक्कत्वादिगुणाना गुँडनण्डुलादिनिष्ठाना पाक्रदिक्रियाणा च प्रतिधर्मिवैधर्म्यदर्शनात् नानात्वेन तत्र शक्तौ स्वीकृताया व्यक्तिपक्षयदानस्त्यश्यभिचारयोदीपयो-रापान इत्यत आह गुणाक्रियोति । वस्तुतः स्वरूपतः। भेद इयितः। स एवायमिति प्रत्यभित्ता शुक्कादीनामैक्यसिद्धौ भेदप्रतीतिराथयभेदौपाधिकी। तत्सवन्धस्यव च नाशोत्पादाविति भाव। एकस्यो-पाधिवशादनेकत्वप्रतीतौ द्धान्तमाह यथेकस्येति । मुकुरो दर्पण । आस्त्रस्य प्रतिविध्याव्ययः। भेदादिति । भेद इव लक्ष्यते' इत्यनुपच्यते । यथा हि कृपाणमुकुर्रतलादीना प्रतिविध्याव्ययाः भेदादेकमेव मुख खन्ने दिर्घ मुकुरे अणुमहदूर् तेले किग्धिमिति एवरीत्या नानाकारत्वेन नामने तथैव शुक्कत्वादिरेक एव शङ्घाद्यावान्नानात्वेन स्पर्ताल्यं ॥

एवं "जात्यादिर्जातिरेव वा" इति सूत्रोक्त जात्यादिरिति पत्न (महामाप्यकारममन ) ज्यात्याय इदानीं "जातिरेव वा" इति (पूर्वमां नासकसमत) पक्ष व्याचि हिमेति । हिमपय अलावय आश्रया येषामिति बहुवीहि । हिमो 'वर्फ' इति लाकिकभाषाया प्रसिद्ध । पयो दुग्धम् । अल् क्याच्या आदिशब्देन जलादिपरिग्रहः । परमार्थतः वस्तुतः । भिन्नेष्विति । इद अल् अक्यान्य अलातिः । पाकाच्छुक्तं रूपं नष्ट व्यामनुत्पन्नमिति अवाधिततारतम्यप्रतिवेश्वेति भाव । न चेय भान्ति । वीधामावादित्यात्रय । शुक्कादिपु गुणेषु । अभिन्नोति । अभिवानं आव्याव्यवहार । प्रत्यो त्यान्य । अभिन्नोत्ते । विभिन्नमेक यन अनियान शब्दस्तेन या ज्ञानोत्पत्तिरित्याहु । सामान्यमिति । जातिरित्यर्थ । 'जानिर्जात च सामान्यम्' त्यान्यम्यः । अस्तीत्यित्रमेणान्वय । अतरतत्रेव संकेतः इति केष्य । एवमेविति । जिनान्यम् न तहस्तेनायं पाकोऽयं पाक इत्यमिन्नामिधानप्रत्योत्यमित्रत्यक्ते । स्वाप्तत्यदिनेष्वि । विन्यार्थिति । प्रत्यार्थिति । विन्यार्थिति । अस्तीत्यित्रमेणान्वय । अतरतत्रेव संकेतः इति केष्य । एवमेविति । जिनान्यम् न तहस्तेनायं पाकोऽयं पाक इत्यमिन्नामिधानप्रत्योत्यात्तिरित्यर्थः । पाकत्वादिनि । निन्यार्थिति । यहस्तिवि । अस्तीत्यित्रमेणान्वयः । डित्यादिकातरनेकव्यक्यनुगतत्वेपण्तचे तारत्वमन्यन्यिति । चिन्यादिकाव्यप्त पद्धाति । विन्यादिकाव्यप्त पद्धात्ति । चान्यः प्रत्यादिकावि । यहस्त्रावि । वान्यः प्रत्यादिकाव्यप्त । वान्यः प्रत्यादिकावि । वान्यः पर्वाच्यप्त वान्यः वान्यः । विन्यादिकाव्यप्त वान्यः वान्यः । विन्यादिकाव्यप्त । वान्यः वान्यः वान्यः वान्यः वान्यः पर्वाच्यप्ति । वान्यः व

१ गुडतण्डुलादिनिष्ठानामिति । तन्त्रिहारिक्षित्तीना भेदे तदनुकताच्यात् चार्यः व हात सारा । चार्यः वेषः कार्यभेदिनियामकत्वादित्याशयः ॥ २ देशायदशनात् भेददर्शनात्॥ ३ द २०११मान्ये । दसन्। हिन्सार्यः । २ देशायदशनात् भेददर्शनात्॥ ३ द २०११मान्ये । दसन्। हिन्सार्यः । १ प्रथममते ॥ ५ द्वितीयमते । चण्डीदानास्तु इत्यादिना (३६ पून् ) दशे स्ययः ॥

स्तीति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्तिनिमित्तिमित्त्यन्ये । तद्वान् अपोहो वा शब्दार्थः कैश्चिदुक्त इति ग्रन्थगौरवभयात् प्रकृतानुपयोगाच्च न दर्शितम् ॥

पिण्डेषु स्वाभाविकं डित्थत्वादि सामान्यमस्तीत्यर्थः । अत्र पक्षे क्षणरूपविशेषभेदाद्भेदः । यदा । क्षणोऽत्र बाल्ययोवनाचवस्थाकालः। तत्र वृद्धिहासदर्शनेन धर्मिभेदस्वीकारात्। वस्तुतस्तु क्षणपदं लव-मुहूर्तादिपरम्। कालमेदे स्थौल्यकृशत्वाषुपलन्धेर्भेदसिद्धिरित बोध्यम्। डित्थत्वादिजातेरनेकन्यक्ति-वृत्तित्वोपपादनाय व्यक्तिमेदप्रदर्शनम् । वाशब्दः शब्दार्थगतजात्योर्वादिभेदेन विकल्पार्थः । केचित्त् वाशब्द इवार्थे ("वा स्याद्विकल्पोपमयोः" इति विश्वकोशात्) शब्देष्वित्यनन्तरं योज्यः। शब्देष्विव भिद्यमानेष्वरेषिवत्यन्वयः इत्याहुः। जातिरेवेति पक्षमुपसंहरति इतीति। सर्वेषां 'गौः शुक्रश्वलो डित्यः' इत्यादीनाम् । प्रष्ट्वितिनिमित्तं संकेतिविषयः । अन्ये पूर्वमीमांसकाः । ननु महाभाष्यकारमते उपाधावेव शक्तिः। मीमांसकमते जातावेव शक्तिस्तदा कर्यं व्यक्तिभानमिति चन्न। १३ सूत्रे ''व्यक्त्यविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते'' इति वृत्तिग्रन्थेन तद्भानस्य वक्ष्यमाणत्वात्। ननु मतान्तराणामपि सत्त्वात्तानि कुतो नोपन्यस्तानीत्यत आह तद्वानित्थादि । व्यक्तिविशेषमनुपादाय तद्वान् सामान्यतो जातिमान् शब्दार्थ इति नैयायिकमतम्। एतच प्रदीपे तद्दीकायां च विस्तरेण प्रतिपादितम्। तथाहि । "न व्यक्तिमात्रं शक्यं न वा जातिमात्रम्। आधे आनन्त्याद्यभिचाराच । अन्स्ये व्यक्तिप्रतीत्यभावप्रसङ्गात् । न चाक्षेपाद्यक्तिप्रतीतिरिति वाच्यम् । तथा सित वृत्त्यनुप-स्थितत्वेन शाब्दवोधविपयत्वानुपपत्तिः । तस्माञ्जातिविशिष्टे एव संकेतः" इति । अपोह इति । गोशन्दश्रवणात्सर्वासां गोन्यक्तीनामुपस्थितरतस्मादश्वादितो न्यावृत्तिदर्शनाच अतद्वयावृत्तिरूपोऽपोहो वाच्य इति वौद्धमतम् । व्याख्यातमिदं प्रदीपादौ । "व्यक्तावानन्स्यादिदोषाद्भावस्य च देशकाळानुगमा-भावात्तद् नुगतायामतद्यावृत्तौ संकेत इति सौगताः" इति प्रदीपः । (भावस्य जात्यादिरूपस्य । देशेति । भावमात्रस्य क्षणिकत्वादिति भावः । अतद्वचायुत्तौ अघटकव्यावृत्तौ) इति प्रमा । (अतु-गमामावादिति । क्षणभङ्गवादिनः स्थिरसामान्याभावादित्यर्थः) इत्युद्दयोतः । "अतबावृत्तिरपोद्दः पदार्थ इति क्षणभङ्गवादिनः। तन्मते स्थिरस्य सामान्यस्याभावात् अपोह्नमात्रेणानुगतन्यवहार इति तत्रैव शक्तिः" इति चक्रवर्तिभद्दाचार्यकृतविस्तारिकायामपि स्पष्टम् । "जातरेद्रष्टत्वेन विचारासहत्वात् व्यक्तेश्च क्षणिकत्वादुभयत्रापि संकेतस्य कर्तुमशक्यत्वात् गवादिशव्दानामगवादिव्यावृत्तिरूपोऽपोहोsर्थः" इति वैनाशिकमतमित्यन्यत्रापि व्याख्यातम्। ननु गोज्ञानात् गवि प्रवृत्तिवत् अश्वेऽपि निवृत्ते-रानुभाविकत्वात्स कयं नोक्त इत्यत आह ग्रन्थेत्यादि । गौरवं वाहुल्यम् । ननु प्रयोजनसङ्गावे गौरवमप्यङ्गीकार्यमित्यत आह प्रकृतेति । मतद्वयोपन्यासेनैव संकेतितसाकल्यप्रतीतेर्मतान्तरोपन्यासो व्यर्थ इत्यर्थ इति प्रभायां स्पष्टम् । उद्दयोतसारवोधिनीकारादयस्तु तर्हि जास्यादयोऽपि न वक्तव्या इत्यत आह प्रकृतेति । उपाधिशक्तिवादे उपाधेयस्य व्यङ्गयत्वसंभवात्तन्मतानुवादः प्रकृतोपयोगी । उपहितशक्तिवादस्तु प्रतिकृ्लप्राय इति न तदनुवाद इति भाव इत्याहुः। तत्र 'व्यङ्गयत्वसंभवात्' इति न रुचिरम्। १३ सूत्रवृत्तौ "व्यक्त्यविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते (अनुमीयते )" इति प्रन्थेनोपाधेयस्यानुमानविपयताया एव मूळकृता वक्ष्यमाणत्वात् । न द्शितमिति । न साधकवाधक-

९ उपाधेयस्येति । विशेष्यस्येश्यर्थः । व्यक्तेरिति यावत् ॥

# ( सू० ११) स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽन्यासिधाच्यते ॥ ८॥

दर्शनेन दिशितमित्यर्थः। "अत्र 'इति महामाप्यकारः' 'इत्यन्ये' 'इति किश्चित् ' इत्यादिभि. पदे सर्व- स्मिन्नपि पक्षेऽस्वरसोद्भावनम्। तद्वीज तु भट्टमते च जातरेव शक्यत्वे गोपदात् गोन्यक्तिमानातुपपत्तिः। व्यक्तिजात्योः सामानाधिकरण्याभावाद्याप्तरभावेनाक्षेपासंभवात्। तादात्म्यसवन्धेन त्र्याप्तरम्युपगमेऽपि व्यक्तिरपदार्थत्वे विभक्त्यर्थसख्याकर्मत्वादेव्यक्तावनन्त्रयः। सुव्विभक्तांना प्रकृत्यर्थान्यित्तर्वार्थवोधकत्वन्युत्पत्तेः। प्रकृतितात्पर्यविपये तदन्वयन्युत्पत्तौ लक्षणाद्युन्छेदः। शक्तिग्राहकानयनादिव्यवहारस्य जातिविपयत्वाभावश्च। गुरुमतेऽपि व्यक्ति विना जातरग्रहेण व्यक्तरपि शक्तिग्रहियायन्त्रया तिहिपयत्वाविशेपाजातिमात्रविपयत्वस्य कारणतावच्छेदकत्वे विनिगमनाविर्देहः। न्यायादिमतेऽपि जात्यादेः शक्तिविपयत्वे गौरवम्। तस्माह्वयक्तिपक्ष एव क्षोदेक्षमः" इति नरसिंहरुद्धराः। वय तु इत्यं प्रतीमः। महाभाष्यकारोक्तपक्ष एव प्रन्यकृदिभेप्रेतः। अत एव प्रयमोह्यासे १९ पृष्टं "वृत्रवियाकरणे." इत्यादिना "ततस्तन्मतानुसारिभिन्यैरपि"इत्यन्तेन प्रन्थेन वैयाकरणमतानुसारित्वमलंकारिकाणा प्रन्यकृता प्रतिपादितम्। अत एव च दशमोह्यासे "जातिश्चतुर्भिर्जात्याद्यविरुद्धा स्याद्गुणरिगिनः। क्रिया ह्राम्यामपि द्रव्यं द्रव्यणैवेति ते दश।।"इति १६७ सृत्रेण प्रतिपादिता विरोधालंकारस्य दश विभागाः संगच्छन्ते। अन्यया पदार्थचतुष्टयाभावेन तदसंगतिः स्पष्टैव स्यात्। अत एव च मम्मटः शब्दव्यागार्विचाराख्ये स्वकृतप्रन्थान्तरेऽपि जात्यादिरिति वैयाकरणपक्षमेव युक्तिप्रयुक्तिमिः सस्राप्य जातिरेविति मीमांसकपक्षमाशङ्कय खण्डितवानिति॥

ननु वाच्यळक्ष्यव्यद्भयाः पदार्था इति विभागोऽनुपपनः । मुख्यत्वेन प्रसिद्धस्य तुरीयस्यापि गत्वादि-त्यत आह स मुख्योऽर्थ इति । स इत्यवधारणगर्भ पदम् । स साक्षात्सकोतित एवार्थो मुख्यः मुख्यत्वेन प्रसिद्ध इत्यर्थः । प्रथमं प्रतीयमानत्वेनैवार्थस्य मुख्यत्वोपपत्तिः । तथाहि । शब्दव्यापारात् योऽर्थोऽन्य-वधानेन गम्यते सोऽर्थो मुख्यः । स हि यथा सर्वेभ्यो हस्तादिभ्योऽन्यवेभ्यः पृत्व मुखमवलोक्यते तथा सर्वेभ्यः (छक्ष्यव्यङ्गचतात्पर्यक्तपेभ्यः) प्रतीयमानेभ्योऽर्थेभ्यः पूर्वमन्नगम्यते । तस्मान्मुरामिन मुख्य इति "शाखादिभ्यो यः" (५।३११०३) इति पाणिनिसूत्रेण यप्रत्यय इति । एवं मुख्यार्थियय शब्दोऽपि मुख्यः । अत एवाग्रे १३ सूत्रे "मुख्यशब्दाभिधानाल्लक्षणायाः को भेदः" इति वृत्तिगन्य उपपचति इति वोध्यम् । यत्तु "मुख्यार्थवाधे तद्योगे" इत्याद्युक्तत्या वाच्यस्य संज्ञान्तरं करोति स मुख्यार्थे इतीति सूत्रावतरणम् तद्युक्तम् । "वाच्यार्थवाधे तद्योगे" इत्येवमेन तत्रोपपत्तौ तद्यं सङ्गन्तरकरणस्य गौरवेणानौचित्यात् ।

अभिधान्यवहारस्य "नामिधा समयाभावात्" इति २४ मूत्रादौ दर्शनात्तानिधा वक्षणित तत्र मुख्य इत्यादिना । तत्रेति विषयसप्तमी । तत्र साक्षात्संकेतितेऽर्थे (साक्षात्संकेतितार्थविषयक साक्षान्ते तिन्तार्थवोधकः ) यः अस्य शब्दस्य (न तु व्याप्तिज्ञानादेः ) मुख्यः वाधायनुपन्नोवकः वृत्त्यन्तरानुपन्नोन्वको वा व्यापारो वृत्तिः सोऽभिधेत्युच्यते इत्यर्थः । एवं च अन्त्यपरपर्याय संभितिकार्यने वन्नाने व्यापारोऽभिधा । संकेतश्च शक्तिप्राहकः समयः । स चात्मादयमर्थो बोजव्य इत्याकर्राति प्राप्त् (९ सूरे व्यापारोऽभिधा । संकेतश्च शक्तिप्राहकः समयः । स चात्मादयमर्थो बोजव्य इत्याकर्राति प्राप्त् (९ सूरे व्यापेदेन

९ एकतरपक्षपातिनी युक्तिविनिगमना तस्याः विरहोऽभाव इत्यर्थः ॥ २ स्पेद्सनः विचानहः ॥

, ,

स इति साक्षात्संकेतितः । अस्येति शब्दस्य ॥ (सू० १२) मुख्यार्थवाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् । अन्योऽर्थे लक्ष्यते चत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ ९ ॥

निर्देशः। "व्यापारस्य मुख्यत्वोत्कीर्तनं वक्ष्यमाणस्य छक्षणायास्तद्वाधपुरःसरत्वस्योपपत्तये" इति प्रदीपः। (तद्वाधिति। "मुख्यासंभवे हि तदन्याङ्गीकारः" इति न्यायादिति भावः) इति प्रभा। (तद्वाधिति। अस्य मुख्यत्वे एतदभावेऽन्याश्रयणमित्यर्थाछ्ठभ्यते। छोकेऽपि ग्रामे कस्यचिन्मुख्यत्वे तदभावे गौण आयाति) इति उद्द्योतः। चक्रवत्यादयस्तु नानार्थव्यञ्जनावारणाय मुख्य इति । मुखे आदौ साधुर्मुख्यः प्रथमप्रत्यायकः। सा च (नानार्थव्यञ्जना च)न तथा अभिवेयार्थप्रतीत्या व्यवधानात्। अपभंशनवारणाय तत्रेति। तत्र (अपभंशे) साक्षात्संकेताभावस्य दर्शितत्वात्। यत्तु मुख्य इति अभिधेति च नामद्वयमिति केनचिदुक्तम् तन्न। गाव्दव्यञ्जनायां प्रसङ्गस्य दर्शितत्वादित्याद्वः। सूत्रस्थस्य स इत्यस्यार्थमाह स इतीति। मुख्यार्थपरामर्शभमं वारियतुमस्येत्यस्यार्थमाह अस्येतीति।।

उद्देशक्रमानुरोधाद्वाचकशब्दनिरूपणानन्तरं लाक्षाणिकशब्दो निरूपणीयः। तनिरूपणं लक्षणानि-रूपणाधीनमिति छक्षणां छक्षयति गुरूयार्थेति। "पुंयोगाटाख्यायाम्" (४।१।४८) इतिसूत्रमहा-भाप्योक्ते 'गङ्गायां घोप.' 'कूपे गर्गकुलम्ं' इत्याद्यदाहरणे (प्रत्यक्षाविप्रमाणेन ) मुख्यार्थस्य वाच्यार्थस्य (प्रवाहादिरूपशक्यार्थस्य) वाधे घोपाचिषकरणत्वाचसंभवरूपे वाधे सित । यदा । अनुपपात्तिरूपे वाधे सति। वस्तुतस्तु वाधे तद्रूपेण वक्तृतात्पर्याविपयत्वे सतीत्यर्थः। तद्योगे तस्य (प्रत्यक्षादिप्र-माणेन वाधितस्य) मुख्यार्थस्य योगे सवन्धे । साक्षात्संवन्धे इत्यर्थः । अमुख्येन छक्षणीयेन तटादि-नार्थेन सह सामीप्यादिरूपसाक्षात्संबन्धे सतीति यावत् । रूढितः प्रसिद्धेः । प्रयोगप्रवाहादित्यर्थः । अथेति विकल्पे । अथवेत्यर्थः । ''अथायो संशये स्यातामधिकारे च मङ्गळे । विकल्पानन्तरप्रश्नका-त्र्न्यारम्भसमुच्चये ॥" इति मेदिनी । प्रयोजनात् शैत्यपावनत्वादिप्रतातिरूपफलात् । (प्रवाहादि-रूपमुख्यार्थगतस्य जैत्यपावनत्वादिरूपधर्मस्य तटादिरूपछक्यार्थे या प्रतीतिर्ज्ञानं तद्रूपात्फलादिति यावत्)। शब्देन कर्त्रा इति शेपः। यदिति ययेत्यर्थे छुप्तकरणतृतीयान्तमन्ययम् । यया ( इत्यौ ) अन्योऽर्थः अर्थान्तरं (मुख्यमित्रः ) तटादिरूप इति यावत् । छक्यते प्रतिपाचते सा ( वृत्तिः ) लक्षणेत्युच्यते इत्यर्थः । यद्दा यदिति लक्षणिक्रयाविशेपणम् । अन्योऽर्थो यत् लक्ष्यते यत् प्रतिपा-द्यते सा छक्षणेत्यन्वयः । छक्ष्यते इति णिजन्तादाख्यातम् । णिजर्थो हेतुब्यापारः । हेतुश्च शब्द इति अन्यार्थप्रतिपत्तिहेतुः गव्दव्यापारो लक्षणेत्यर्थः । सा च लक्षणा गक्यतावच्छेदकारोपरूपा शक्यसवन्धरूपा वा वक्तृतात्पर्यरूपा वेत्यन्यदेतत् । आरोपितेति क्रियेति च न लक्षणघटकम्। किंतु छक्षणास्वरूपकथनपरम् । सा हि आरोपिता मुख्यार्थन्यवहितछक्ष्यार्थविपयकत्वात् शब्दे कलिप-ता। साक्षात्संवन्धेन मुख्यार्थनिष्ठा परपरासवन्धेन तु शब्दनिष्ठेत्पर्थः। क्रिया व्यापाररूपा चेति सूत्रार्थः। यत्त्वल यदिति क्रियाविशेपणम्। तथा च यत् लक्ष्यते यत् प्रतिपाद्यते सा प्रतिपत्तिरेव (ज्ञानमेव) लक्ष-णेति कैश्चिद्याख्यातम् तदज्ञानविजृम्भितम्। लक्षणाया अभिधाव्यञ्जनयोरिव वृत्तिरूपतया वृत्तिजन्या-या. प्रतिपत्तेर्छक्षणात्वासंभवात्। नहि वृत्तेर्व्यापारत्वे कथिद्विवादः। अस्मात्पदादयमर्थो वोद्धव्य इत्या-

१ गर्गकुल गर्गगृहम् । गर्गस्तन्नामाचार्यः ॥ २ ''यत्सोऽर्थान्तरयुक्तया" इति ३४ स्त्रस्थयच्छव्द्वत् । ''उपः मानायद्न्यस्य व्यतिरेकः स एव सः" इति १६० स्त्रस्थयच्छव्दवचोति चोध्यम् । अत एव विश्वनाथनर्सिहरुक्तुरः प्रमृतिमिष्टीकाकारेक्यांक्यांतम् 'यदिति यथेरवर्थेऽज्ययम्' इति ॥ ३ वृत्त्या व्यापारेण ॥

कारिकेश्वरेच्छापि प्रेरणागर्भत्वेन साध्यक्षपैवेति प्रतिभावद्धि सृक्ष्मदृशावधातत्र्यम्। न च "प्रतीतिर्छ-क्षणोच्यते" इत्यप्रिमप्रन्थैविरोध इति वाच्यम्। तस्यकदिशिमनाष्टद्धनमात्रपरत्वात्। प्रतीनिपदस्य करणव्यत्पन्नत्वाद्देति दिक् ॥

अत्र सूत्रे "अन्योऽर्थों छक्ष्यते यत्सा छक्षणा" इति छक्षणन् । मुख्यर्थवाधः मुख्यर्थ्योगः कृष्टिप्र-योजनान्यतरचेति त्रयं छक्षणाया हेतु. । अत एव "हेत्वभावात्र छक्षणा" इति २५ तृत्रे वक्ष्यमाणा 'मुख्यर्थवाधादित्रय हेतुः' इति वृत्तिग्रन्य सगच्छत इति वाध्यम् । प्रयोजनादिति न्यव्हांपं पद्ममा । "ल्यब्होपे कर्मण्यधिकरणे च" इति वार्तिकातः । प्रयोजनमुद्दियत्यर्थं इति व्हवर्धाकाकाराः । उद्यो-तकारास्तु प्रयोजनामिसधिरित्यर्थं । प्रयोजनामिसिवपूर्वकं छाक्षणिकशब्दप्रयोगे वक्तुः प्रवृत्तिभर्वतीति प्रयोजनस्य छक्षणाप्रयोजकत्वमित्याहुः । अत्र मृत्रे कृष्टिछक्षणा प्रयोजनलक्षणा चेति छक्षणाया विभा-गद्दयमिति नरसिहरुक्करादीना मतम् । प्रदीपकारसिद्धान्ते तु नात्र विभागः । किंतु "व्यक्ते न मृत्रे म्फुर्टा-भविष्यति ॥

लक्ष्यते इत्यस्य प्रतिपाद्यते इत्यर्थकत्वानात्माश्रयदोषः । 'भद्रात्मनः' इत्यादिशान्दव्यञ्जनावारणाय मुख्यार्थवाधे इति । असंबन्धे लक्षणाया गङ्गापदाचमुनातटस्याप्युपन्थित्यापस्यानिप्रसङ्ग इति तद्वार-णाय तद्योगे इति। चक्रवर्सीदयस्तु योगपद प्रमाणान्तरानुत्यापक्रयोगपरम्। तेन धूमपदात् व्याध्यव्या-पक्तभावसवन्धेन बह्विजाने तदप्रसङ्गैः । तस्यानुमानोत्यापकत्वादिसाहुः । प्रदीपकारास्त् व्यञ्जनाया (व्यञ्जनाजन्यवोधे) शक्तिरमृतौ चातिव्याप्तिवारणाय 'तद्योगे' इति उक्षणेऽपि प्रवेशनीयम् । पोगस्य च हेतुत्व विवक्षितम् । अतेः न मुख्यार्थसवन्धिव्यञ्जनाया शक्तिस्मृता चानिव्याप्तिः। मुख्यस्याप्यभिधारः-प्रमुख्यार्थसंबन्धेन प्रतिपादन समवतीति तद्वारणायान्य इत्युक्तमित्याहु । ऋडिप्रयोजनान्यतरसून्य वेऽपि यदि इक्षणा स्यात्तदा रूपवान् घट इत्यर्थे 'रूपो घट ' इति प्रयोगापतिः। अतस्तद्वारणान राहितोऽध प्रयोजनादिति । अत एव सप्तमोल्लासे १५० उदाहरणे चपेटापातनातिथिपदे नेयार्थस्य दोप इति मूलकृद्दक्यित । वाघे इत्यस्य 'तदूपेण वक्तृतात्पर्याविपयत्वे सितं' इत्यर्थकत्वादेव ''सुद्रप्राण्याधस शक्यतावच्छेदकरूपेण तात्पर्यविषयान्वयवाधः 'इति प्रभाया व्याख्यातम् । अत एव च कनलाकरभद्दा-दयः मुख्यार्थस्यान्यपदार्थासंसर्ग एव वाघः । राद्रमुख्यार्थस्य कापि वाधायोगात् । यद्यपि 'काकेन्या दिधि रस्यताम्' 'छत्रिणो यान्ति' इत्यादी न मुख्यार्थस्य वाधः तथापि वक्तृनात्पर्यविपयवाच्यार्थदी-धाभावोऽभिष्रेत.। आदो उपघातकरवेनैव मुख्यार्थस्यान्वयो न तु काकरवेन । अन्ये वकसार्यप्रहत्त्वेनेव मुख्यार्थस्यान्वयो न तु छित्रित्वेनेति नाव्याप्ति.। यत्र तु काकमात्रे नात्पर्यं तत्र नव एकणा। एतन तात्पर्यानुपपत्तिरेव इक्षणावीजम् । नत्वन्वयानुपपत्तिरिति स्चितम् । यद्यपि 'यद्या प्रवेशय' 'गङ्गाया घोषः' इत्यादौ उभयापेक्षादर्शनात् विनिगमनाविरहः तथापि 'गङ्गाया घोपः' इसार वक्तान्यर्ग-भावे घोषपदे एव मीने छजणा कि न स्यात्। कुनश्च गङ्गापदेऽपि स्वार्यसदन्दिनौकार्दः न रूप्ता। तावताप्यन्वयानुपपत्तिशान्ते । अतस्तात्पर्यानुपपत्तिरेव छन्नणावाजभित्याहः । उतन च परमञ्जूनज्जू-षायां नैयायिकमतानुवादायसरे नागो जीमहैः। "शक्यसंवन्धो लक्षणा। अन्ययादनुपणि प्रतिस्थान

१ भोदाविन प इपाद १६ स्वरप्यक्तिप्रन्यविशेष हन्यर्थः॥ १ प्रमीयनेऽधीऽनयेति प्रमीतिनिक्ते स्वाप्ति । त्यति ॥ १ तस्य तस्याया अप्रसङ्गः॥ ४ एकनग्यस्य तिनी युनितिनियमना तस्यः विग्रीऽम्परः॥

काध्यनकारों ६

'कर्मणि कुशलः' इत्यादौ दर्भग्रहणाद्ययोगात् 'गङ्गायां घोपः' इत्यादौ च गङ्गादीनां घोपाद्याधारत्वासंभवात् ग्रुख्यार्थस्य वाघे विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबन्धे

च छक्षणावीजम् । वस्तुतस्तु तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसंधानमेव छक्षणावीजम् । अन्यया 'गङ्गायां घोषः' इत्यत्र घोपपदे एव मकरादिछक्षणापत्तिः । तावताप्यन्वयानुपपत्तिपरिहारात् । 'गङ्गायां पापी गच्छितं' इत्यादो गङ्गादिपदस्य नरके छक्षणापत्तेश्व । अस्माकं तु भूतपूर्वपापाविष्ठित्रछक्षकत्वे तात्पर्यान्न दोपः। 'नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत्' इति विधावन्वयसंभवेऽपि तात्पर्यानुपपत्त्येव छक्षाणस्वीकारात् । एकानु-गमस्वीकारेण निर्वाहेऽनेकानुगमस्वीकारे गौरवाच्य' इति । तथैवोक्त प्रौढमनोरमायामपि ''नक्षत्र दृष्ट्वा वाचं विसृजेत्'' इति विधौ नक्षत्रदर्शनस्य काछिवशेषोपछक्षकत्वात् सत्यपि दिवा नक्षत्रदर्शने वाक् निसृज्यते । उपछक्षितस्य काछिवशेषस्याभावात् । रात्रावसत्यपि नक्षत्रदर्शने वाक् विसृज्यते । तस्य सत्त्वादिति ॥

क्दिहेतुकायाः प्रयोजनहेतुकायाश्च लक्षणाया उदाहरणद्वयमेकदैव दर्शयन् सूत्र न्याचष्टे कर्म-णीति । चित्रकर्मणीत्यर्थः । कुश्रल इति । कुशान् दर्भान् लाति आदत्ते (गृह्णाति) इति न्युत्पत्त्या कुशलपद कुशम्राहिणि शक्तम् । दक्षे (चतुरे) तु रूढ्या लाक्षणिकमिति भावः। न च मुख्यार्थेत्राधा-प्रतिसंधानेऽपि झटिति दक्षवोधाच्छक्तिरेव। अन्यथा मण्डपाँदिपदस्यापि गृहादौ शक्सभावप्रसङ्ग इति वाच्यम् । क्ल्रावयवगक्तिकर्स्यान्यत्र छक्षणयैवोपपत्तावितिरक्तगक्तिकल्पनाया अन्याय्यत्वात् । मण्ड-पादिपदस्यापि गृहादौ निरूढळक्षणाङ्गीकारात्। न चैवं पङ्कजादिष्वप्येवमापत्तौ योगरूढिविछो<mark>पाप</mark>त्ति-रिति वाच्यम्। तत्र योगार्थविशिष्टरूढ्यर्थस्यव नियमत उपस्थित्या रूढिकल्पनेन वैषम्यात्। मुख्यार्थ-वाधप्रतिसंधानमपि न्युत्पन्नानामस्त्येव । कदाचिन्छिक्तिश्रमाद्वोधे तदभावेऽपि न क्षतिारैति प्रभायां स्पष्टम्। ये तु कर्मणि कुश्रान्छः-न्नावण्यम्-मण्डपः-कुण्डलमित्यादौ दक्षत्वादेः प्रवृत्तिनिमित्तत्वात् न्युत्प-त्तिनिमित्तस्य च झिटत्यप्रतीतेर्वाधप्रतिसंधानं विनापि तत्प्रतीतेश्च कुरोः कळच्प्रत्यये कुराळपदस्य वैयाकरणैः साधनाच रूढिशक्तिरेवात्रेति वदन्ति । तन्मते तैलपदमुदाहरणमिति वोध्यम् । तैलपदस्य ।तिलिविकारद्रवे जक्तस्य सार्पपे निरूढलक्षणेत्युद्द्योते स्पष्टम् । अधिकं त्वप्रे (४५ पृष्ठे ) स्फुटी-भविष्यति । रुढिहेतुकायां मुख्यार्थवाधं दर्शयति द्रभग्रहणाद्ययोगादिति । दर्भग्रहणाद्ययोग्यत्वा-दित्यर्थः। प्रयोजनहेतुकामुदाहरन् तत्र मुख्यार्थवाधमुपदशयति गङ्गायां घोप इत्यादाचिति ।"पुंयो-गादाख्यायाम्'' इतिसूत्रस्थमहाभाप्योक्ते इत्यर्थः । आदिशब्देन 'कृपे गर्गकुळम्' इत्यस्य सप्रहः । घोपो गोपालग्रामः तद्गृहं वा। ''घोप आभीरपैं छिः स्यात्'' इत्यमरात्। मुख्यार्थस्य दर्भग्राहकत्वादि-रूपस्य प्रवाहादिरूपस्य च । वाधे वाधे सित । कुराप्राहकदक्षयोः मुख्यार्थलक्ष्यार्थयोः संबन्धमाह विवेचकत्वादाविति । विवेचकत्व च सतो ग्रहणमसतः परित्यागरूपम् । तच्च कुशाग्राहिणि दक्षे च वर्तते इति भावः । गङ्गातटयोर्मुख्यार्थछक्यार्थयो. संबन्धमाह सामीप्ये चेति । सामीप्यरूपे चेत्यर्थः। संवन्धे सवन्वे सित । कुश्रूष्यदूष्यभणाया रूढिं दर्शयनाह रूढित इति । रूढित इत्यस्यार्थमाह

१ 'घोपाद्यधिकरणत्वासभवात्' इति कचित्पादः ॥ २ शक्तिति । शक्तिपाहकशिरोमणेर्व्याकरणादिति भाव । तहुक्तम् । "शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकशिभाषवाक्याद्व्यवहारतथ्य । वाक्यस्य शेपाद्विवृतेर्वद्दित सांनिध्यत सिद्धपदस्य यृद्धाः ॥" इति ॥ मण्डं युप पिवतीति मण्डप इति व्युत्पत्तेरिति भावः ॥ ४ अन्यस्मिन् अर्थे दृशादिक्षे ॥ ५ स्रिट-शक्तिकस्पनेन ॥ ६ "कुटीकुग्रामयोः पिष्टः" इति शाश्वतकोशः ॥

रूढितः प्रसिद्धेः तथा गङ्गातटे घोप इत्यादेः प्रयोगात् येपां न तथा प्रतिपत्तिः नेपां पावन-त्वादीनां धर्माणां तथाप्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च मुख्येन अमुख्योऽर्थो लक्ष्यते यत म आरोपितः शब्दव्यापारः सान्तरार्थनिष्ठो लक्ष्णा।

(सू॰ १३) स्वसिद्ध्ये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम । उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा हिधा ॥ १०॥

'कुन्ताः प्रविश्वान्ति' 'यप्टयः प्रविश्वान्ति' इत्यादौ कुन्तादिभिरात्मन प्रवेशतिद्वयर्थं स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते । तत उपादानेनेयं लक्षणा ।

प्रसिद्धेरिति । प्रयोगप्रवाहादित्यर्थः । गङ्गापदलक्षणायां प्रयोजनमाह । तथा गङ्गातर इति । तथा शब्दोऽत्र समुख्यार्थकः । येपां पावनत्वादानाम् । तथिति । विशेषतस्तीरगतत्वेनत्यर्थ । गङ्गायागिनेविति केचित् । अतिशयेनेत्यन्ये । प्रतिपत्तिः प्रतीतिः । तथाप्रतिपादनानम्म इति । नथाप्रतिः पादनरूपादित्यर्थ । "अन्यत्रान्यशब्दप्रयोगस्तद्धर्मप्रप्त्यर्थः" इति न्यायादिनि शेष । मुख्येनेति । इत्यंभूतलक्षणे तृतीययम् । तेन मुख्येनोपलक्षित्रोऽमुख्योऽथीं लक्ष्यते प्रतिपाद्यते इत्यर्थः । आर्रापितं स्वयंभूतलक्षणे तृतीययम् । तेन मुख्येनोपलक्षित्रोऽमुख्योऽथीं लक्ष्यते प्रतिपाद्यते इत्यर्थः । आर्रापितं स्वति । श्रारेपितं इति । श्रारेपितं इति । श्रारेपितं इति । व्यापारो वृत्तिः । आरोपे हेतुमाह सान्तरार्थनिष्ठ इति । इद व्यापारिवशेषणम् । अन्तर्व्यवधान तेन सह वर्तत इति सान्तरः (मुख्यार्थवाधाद्यपित्या ) व्यवहितो योऽर्थ लक्ष्यत्य । त्रत्रिष्टः तद्विषयकः (तद्वोधकः ) इत्यर्थः । "सर्व वाक्य कार्यनिष्ठम् " इति गुद्धित्ववादिति कार्यः । यद्यपि ' गङ्गायां घोषः ' इत्यत्र गङ्गाशब्देन प्रत्यायित स्रोतः तीर लक्षयतित्यर्थव्यापारे एदःणा न तु शब्दव्यापारः तथापि वाच्यधमीं वाचके शब्दे आरोप्यते । अत शब्दे।ऽपि लाद्यीणारः इति भावः ॥

अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वन्यादिव्यवस्थायं छक्षणां कारिकात्रयेण पड्विधतया विभजते स्यमिद्धंय इति । ('कुन्ताः प्रविश्वन्ति' इत्यादौ ) स्वस्य शक्यार्थस्य (कुन्ताडेः) मिद्धये अन्वयमिद्धंये मान्निव्याहृतपदार्थान्वयवोधविषयत्वसिद्धये ) पराक्षेपः परस्य अशक्यार्थस्य (कुन्त्याडेः) आनेप व्यः-णम् उपादानम् उपादानछक्षणेत्युच्यते । ('गङ्गाया घोपः 'इत्यादौ ) परार्थ परस्य अशक्यस्यः । तान्यस्यः । अन्वयवोधार्थ स्वसमर्पणं स्वस्य शक्यार्थस्य (प्रवाहादे ) समर्पण त्यागः छभण छभणा अपान्त्यस्यः । यद्वा स्वसमर्पणं स्वार्थीकरणम् । प्रवाहं स्वार्थ परित्यच्य गङ्गात्व्यदिना तांगिरिकोदनारित्य परमार्थः। एवं च स्वार्थापरित्यागेन परमार्थीपस्थापनमुपादानम् । स्वार्थपरित्यानेन परमार्थीरित्यागेन परमार्थीपस्थापनमुपादानम् । स्वार्थपरित्यानेन परमार्थीरित्यानेन परमार्थीनिकार्यः । एते एवार्त्यत्राजहर्तस्वार्थो इत्युच्यते । इत्यम्माम्यानुपादानकः पान्यस्य भूपाधिम्या द्विधा द्विविधा सा छक्षणा शुद्धेव उक्ता न तु वस्यमाणा गौर्याप असनेनातः रित् कारिकार्थः।।

उपादानलक्षणामुदाहरति कुन्ता इति । कुन्तादीनामचेननत्यान्त्रेवेयनान्यवायान्यवासेन्य अति मुख्यार्थवाधः । इत्यादाविति । आदिशब्देन 'कुन्तान् प्रदेशय' 'वर्धा-प्रदेशप' इत्याद पूर्व गाः

१ अन्यत्रेति । शाखान्तरे इत्ययंः ॥ २ जहन् स्वायों या द्वि मा ज्वत्यर्थः । हिर्नयन्तरायणं यान् ? . तद्न्या अजहत्स्वार्या ॥ ३ असमवस्तु "रुक्षणा तेन पहिषा" इति १७ एवं न्यमीमिक्सिनः

"गौरनुवन्ध्यः" इत्यादौ श्रुतिचोदितमनुवन्धनं कथं मे स्यादिति जात्या व्यक्ति-राक्षिप्यते न तु शब्देनोच्यते " विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशिक्तविशेषणे " इति न्यायादित्युपादानलक्षणा तु नोदाहर्तव्या । न ह्यत्र प्रयोजनमस्ति न वा रूढिरियम् ।

दितिस्त्रमहाभाष्योक्तस्य परिग्रहः । एवं 'कुन्तान् भोजय' इत्यपि वोध्यम् । स्वसंयोगिनः कुन्त्या-दयः । अनेन मुख्यार्थयोगो दर्शितः । आक्षिप्यन्ते छद्ध्यन्ते (छक्षणया वोध्यन्ते ) । ततः हेतोः । उपादानेन स्त्रार्थापरित्यागपूर्वकपरार्थग्रहणेन । स्वर्थणोति । उपादानस्वक्षणत्यर्थः । अत्र कुन्तगत-तेक्ष्य्यस्य कुन्तगतवाहुल्यस्य वा पुरुषेषु प्रतीतिः प्रयोजनम् । 'काकेभ्यो दिध रक्ष्यताम् ' इत्यपि उपादानस्वक्षणाया एवोदाहरणिमिति प्रदीपे स्पष्टम् । काकपदेन दच्युपघातकं रुक्ष्यते इति भाव द्वा एवं 'छत्रिणो यान्ति' इत्यपि उदाहरणम् । अत्रैकिस्मन् छित्रणि बहुवचनप्रयोगस्यानुपपन्नत्वान्मुख्यार्थ-वाधे सित गमनस्त्पिक्रयायां छत्रिणा प्रधानभूतेन साहचर्याच्छात्रशब्देन छत्रश्चन्या अपि रुक्षणया-वगम्यन्ते । रुक्षणायाः प्रयोजनं तु रुत्रशून्यानां सर्वात्मना रुत्रोपेतस्वाम्यनुयायितया प्रतिपादनिमिति वोध्यम् ।

मण्डनिमश्रास्तु 'गौरनुवन्ध्यः' इत्यदिकसुपादानलक्षणाया उदाहरणमाहुः। तन्मतं दूपयितुमनुवदिति गौरित्यादिना न्यायादित्यन्तेन । अनुवन्ध्यः आलम्भ्यः । हन्तव्य इति यावत्। इत्यादाविति । "गौरनुवन्ध्योऽजोऽग्नीपोमीयः " इत्यादिश्रुतावित्यर्थः । श्रुतेः प्रमुसंमिततयानुवन्ध्वनस्यावश्यकर्तव्यत्वं दर्शयति श्रुतीति । श्रुतिविहितानुवन्धनिक्तया मे मम (गोपदार्थस्य जातेः) कथं स्यौदिति मुख्यार्थन्वाध इति हेतोः जात्या गोत्वरूपया व्यक्तिराक्षिप्यते लक्ष्यते (लक्षणया वोध्यते ) इत्यर्थः। न चेयं लक्षणलक्षणा । जातेः प्रकारत्वात् । किं त्यादानरूपैवेति भावः। उच्यते अभिधया वोध्यते । ननु शक्तिः कुतो न तत्राह विशेष्यमिति । अभिधा शक्तिः विशेष्यं व्यक्तिरूपं धर्मिण न गच्छेत् न यायात् न स्पृशेदित्यर्थः। तत्र हेतुमाह श्लीणश्चित्तरित्यादि । (यतो ) विशेषणे जातिरूपे उपाया (धर्मे ) क्षीणशक्तिः विरतव्यापारा । " नागृहीत्यविशेषणा बुद्धिविशेष्ये चोपजायते " इति न्यायेन विशेषणं प्रत्याय्य विरामादित्यर्थः। एव च " अनन्यलम्यः शब्दार्थः" इति न्यायेन जातिरेव शब्दार्थः व्यक्तेराक्षेपलम्यत्वादिति भावः। एवं मण्डनिमश्रमतमन् व तदसङ्गतमिति दूपयित इत्युपादानलक्ष्णा त्थिति । नोदाहर्तव्या न कथनीया । तत्र हेतुमाह म हीति । अन्नेति । गौरनुवन्ध्य इत्यादौ गवादिश्वती । विवत्ति । क्ष्त्रात्वे । प्रयोजनमस्तीति । भावः। प्रयोजनमस्तीति । भावः। प्रयोजनमस्तीति । भावः। प्रयोजनमस्तीति । भावः। तत्राह न वेति । भावः। तत्राह न व्यत्ति प्रयोजनमस्तीत्यर्थः। मनु प्रयोजनमावेऽपि रूदिः कुतो न स्यात् । तत्राह न वेति । "रूदित्वं तु अनादित्वम् । सास्वादियु तदभावात् । प्रवाहानादिता तु नोपलक्षणं विनेति न लक्षणा" इति कमणाकरमञ्चः। वस्तुतस्तुं लक्ष्यार्थेन विनाक्वते शक्यार्थं प्रयोगो यस्य ताद्ये परे

<sup>9</sup> अचेतनायामि जातो ग्रन्थरुद्धेदृष्योक्त्वा चेतनत्वन्यवहारमारोपितवानिति बोन्यम्॥ २ उद्भृते तथेव काशी-मृद्धिते च कमलाक्तरसंद्भें कुत्रचित काचित् अशाद्धिरस्तीति समान्यते । तथापि यथास्थितस्यास्य सद्भेत्य यथाकथ चित्तात्वयं वर्ण्यते । गोन्यकीना सालाद्यवयवचिततत्वा प्रत्वेकं जन्यत्वात् अनादित्वरूप रूढित्व नेकस्यामिष व्यक्ते मेभवति । यदि च न्यकिविशेषस्य सादित्वेऽपि न्यक्तिप्रवाहस्यानादित्वमित्ति इति प्रवाहानादित्वमेव हृद्धित्वमित्युच्यते तदा रूढिपद्स्य प्रवाहानादित्वरूपः अर्थः उपलक्षणम् (अर्थात् लक्षणा) विना न संभवति । जातिशक्तिवादिना केपांचिनमते जातो शक्तेरिव लक्षणाया अपि जातावेव युक्तेस्तोल्यात् गङ्गातीरत्वादो अनादित्वरूपं (अनादित्यर्थोग-

च्यक्त्यविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्तिराधिष्यते । यथा क्रियतामित्यत्र कर्ता । कुर्वि-त्यत्र कर्ष । प्रविश्व पिण्डीमित्यादो गृहं भक्ष्येत्यादि च ।

'पीनो देवदत्तो दिवा न ग्रङ्कते' इत्यत्र च रात्रिगाजनं न लक्ष्यते श्रुतार्घापत्तर-थीपत्तेर्वा तस्य विषयत्वात् ।

यछक्ष्मार्थबोधकप्रयोगबाहुल्यं सा रैंदिः । यथा तिलविकारत्रवमात्रे प्रयुक्तम्य तैलयदस्य सार्पपे इति प्रतिपादित प्राक् ( ४२ पृष्टे )। गवादिपदस्य तु व्यक्ति विना न कापि प्रयोग इति स्ट्रामावेन न छक्षणेति भाव । यद्येव कथ तर्हि व्यक्तिप्रतीति । अत आह व्यक्तीति । अविनाभावित्वात् व्यक्ति विना जातरभावात् । आश्विष्यते अनुमीयने । जानिर्व्यक्त्याश्रिना जानिन्वात । यहा । इय गीनीन्वा-दित्यनुमानान्न छक्षणेत्यर्थ । न चानुमिनाया व्यक्तेर्शाब्दत्वात्कय शाब्देन सद्याकर्मचादिना-न्वयः ''शाब्दो ह्याकाङ्का शब्देनैव पूर्यते'' इति न्यायादिनि वाच्यम् । अनुमानस्य शब्दसहकार्ग्-त्वात् । तथा चानुमानसहकारेण शब्देन जातिविशिष्टर्धारित्यर्थ । न च वृत्या परजन्यधीविपयत्व गान्दत्वे तन्त्रमिति वाच्यम् । लाघवेन पदजन्यत्वस्यैव नत्त्वादिनि भाव इति कमलाकरभद्दादयः । अत्राह्मरुदयोतकारा अपि । "आक्षिप्यते इति । आक्षेपोऽत्रानुमानम् । व्यक्ति विनेत्यनेन व्याप्तिर्द-र्शिता । वृत्तिप्रयोज्योपस्थितिथ शब्दादौ कारणम्'' इति । अविनाभावेनाक्षेपे दृष्टान्तमाह यथेति । क्रियतामिति । कृति साश्रया गुणत्वादित्यनुमानेन कर्तुर्काभ इति भाव । कर्ता समुद्रीन । कुर्विति । कृति सविषया कृतित्वादित्यनुमानेन कर्मणो लाभ इति भाव । कर्म कटादि । उक्तरात्या गुरुमते अर्थाक्षेपे दृष्टान्तपुक्त्वा भट्टमते जन्दाक्षेपे दृष्टान्तमाह प्रविश्वति । अयमेन " इन्यण सप्रसारणम्'' (१।१।४५) इतिम्त्रे महाभाष्ये वार्क्यकदेशप्रयोग इत्युच्यते । प्रविशेत्यत्र गृहमिति क्रमेपद यथाक्षिप्यते पिण्डीमित्यत्र मक्षयेति क्रियापद यथाक्षिप्यने इति क्रमेणान्यय । एव जात्या व्यक्तिराक्षिप्यने इति दृष्टान्तार्थ । पिण्डी च गुड पिण्याक वा प्रामो वा ।

केचितु 'पीना देवदत्तो दिवा न भुड्के' इति वाक्ये रात्रिभोजनवानिति छन्यते। भोजनाभारसमानाधिकरणपीनत्वयुक्तीत्कर्यस्य प्रतीते प्रयोजनस्य सत्त्वात्। सेय छक्षणा 'दिवा न भुट्के'
इति मुख्यार्थमादायैव भवतीत्युपादानरूपा।अर्थवादे प्राव्यस्यछक्षणावद्वाक्येऽपि छक्षणा नार्था। पीनत्वेनैव सामानाधिकरण्यात् रात्रिभोजन वा छन्यते इत्याहुस्तन्मन पूर्वर्भामासक्रमनानुनारेण दूरप्रति
पिन इति। न लक्ष्यते न छक्षणया बोध्यते। कुनो न छक्षणेखाराद्ध्य भद्दमने दिवाभोजनामात्रपन्
पीनत्व रात्रिभोजन विनानुपपन्तमित्यनुपपत्त्या रात्रो भुड्के इति बच्द कन्यते। गुर्मिन न नदर्भमात्र कल्यते इत्याह श्रुतार्थापत्तिरित्यादिना। श्रुताच्छव्दादर्भन्यापत्तिरापननं श्रुना गद्दि । अर्थदर्थस्यापत्तिरापतनमर्थापत्तिरिति सकेते सोमेखरः। श्रुन बच्दः नक्षनप्रकार्यपत्तिरित्यमे हन्युरपोनकाराः। यत्रानुपपद्यमान बच्दः बच्दान्तरं कल्पयित सा श्रुतार्थापत्ति । प्रया द्वार्यनित वान्दः पि:हिति क्रियापदम्। इयमेव पदाध्याहार (बच्दाध्याहारः)। यत्र च द्वार्थः वान्तिः वान्दः दिवान्तिः वान्दः श्रुते। वान्तिः द्वार्यन्तिः ह्वाति क्रियापदम्। इयमेव पदाध्याहारः (बच्दाध्याहारः)। यत्र च द्वार्यनित वान्दः दिवान्तिः वान्तिः वा

रूप वा ) स्टित्वं नासभिव । ततन्त्र रूक्षणा तत्र तत्र समस्त्वेष । दस्तृतः पथादेवतः सम्यापः माम्ये न दिराज्ञायः नापि चस्माक र्शाचर इति भत्वा वस्तुतास्त्विति ॥

९ लक्षार्थेन सदिः । उद्योव ॥ २ वृत्तिप्रयोज्यः चानापुरस्थितिन्देत्वयः । प्रदेशसः च प्रस्माप्रयस्य ३ कारणमिति । 'वयञ्जना वाक्षेपः' इत्यधिको ग्रम्ध उद्योनपुरनकान्तरे ॥

'गङ्गायां घोपः' इत्यत्र तटस्य घोपाधिकरणत्वासिद्धये गङ्गाशब्दः स्वार्थमर्पयति इत्ये-वमादौ लक्षणेनेपा लक्षणा । उभयरूपा चेयं शुद्धा । उपचारेणामिश्रितत्वात् ।

अनयोर्लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं ताटस्थ्यम्। तटादीनां गङ्गादिशब्दैः प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपाद्यिषितप्रयोजनसंप्रत्ययः। गङ्गासंबन्धमात्रप्रतीतौ तु गङ्गातटे घोप इति मुख्यशब्दाभिधानाञ्चक्षणायाः को भेदः ॥

र्थान्तरं कल्पयित सा अर्थापत्तिः । यथा तत्रैव द्वारमित्यर्थोऽनुपपन्नः पिधेहोति कियां कल्पयित । इय-मेवार्थाध्याहार इति मतभेदेनोभयम् इति भावः । केचित्तु आक्षिप्यते इति यथेति च पदयोः सर्व-प्रानुपङ्गेणैव योज्यम् । यथा क्रियतामित्यत्र कर्ता आक्षिप्यते (न छक्ष्यते ) यथा प्रविशेत्यादौ गृह-मित्याद्याक्षिप्यते (न छक्ष्यते ) यथा पीन इत्यत्र रात्रिभोजनंमाक्षिप्यते (न छक्ष्यते ) तथा जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते (न छक्ष्यते ) इति अन्वयमाहुः । तस्य रात्रिभोजनस्य ॥

उपादानलक्षणा निरूप्य लक्षणलक्षणामुदाहरित गङ्गायामिति । स्त्रस्थं परार्थभित्येतद्याकरोति तटस्येति। घोपाधिकरणत्वसिद्ध्ये घोषाधिकरणत्वान्वयसिद्ध्ये । स्वसमर्पणमित्येतद्याकरोति गङ्गा
इाव्द इति । स्वार्थ स्वशक्यम् । प्रवाहरूपमर्थम् । अप्यति त्यजित । यद्या । स्वार्थमिति मावपरम् ।
तेन स्वार्थत्व तटे करोति इत्यर्थः । गङ्गात्वेन तीरवोधनादिति मावः । उपादानलक्षणायां शक्यस्यापातरपदार्थान्वयः । इह तु लक्ष्यस्यैवेति भेदः । लक्ष्योन स्वार्थसमर्पणेन (उपलक्षिता) एषा लक्षणा
लक्षणलक्षणेत्यर्थः । शुद्धैवेत्येतद्याकरोति उभयरूपेति । उक्ता इयं दिरूपा शुद्धैव न गौणीत्यर्थः ।
शुद्धात्वे हेतुमाह उपचारणेति । सादश्यात्व्यसंवन्धेन प्रवृत्तिरुपचारः तेनामिश्रितत्वात् असवन्धात् ।
एवं चोपचारामिश्रिता शुद्धा । उपचारमिश्रिता गौणी । सा च गौणी 'गौर्वाद्दीकः' इति 'गौरयम्'
इति च वक्ष्यते । तत्र लक्ष्यो वाद्दीकः । लक्षको गौरिति वोध्यम् । ''अत्यन्तं विशक्षेलियोः सादश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्थगनमुपचारः'' इति काल्यप्रकाशदर्पणे विश्वनाथः ॥

मुकुळर्मद्दास्तु 'गौर्वाहीकः' इत्यादिगीण्यां गक्यार्थळक्ष्यार्थयोः सादृश्याख्यसंवन्धेनाभेदः प्रतियते । शुद्धायां तु वाक्यार्थळक्ष्यार्थयोभेदः प्रतीयते । तदेव च औदार्सान्यापरपर्यायं भेदप्रतीतिरूपं तादृश्यं नाम । इदमेव च शुद्धायाः गौणीतो भेदकम् । न तपचारामिश्रणमित्याहुः । तन्मतं निराकरोति अनयो-रिति । भेदयोरिति शेपः । इदं सप्तम्यन्तम् । उक्तयोरुपादानळक्षणाळक्षणाळक्षणाळ्प्तणाळ्पयोः शुद्धायाः भंदयोरित्यर्थः। लक्ष्यस्य तीरादेः लक्ष्यकस्य गङ्गादेश्च भेदस्तं भेदप्रतीतिरूपं ताद्रस्थ्यं न अस्ति इति शेपः । कितु अभेदप्रतीतिरेवेत्यर्थः । यद्वा । ळक्ष्यस्य ळक्षकस्य च भेदप्रतीतिरूपं ताद्रस्थं न भेदरूपं भेदो रूप्यतेऽनेनेति भेदरूपं न भेदक्रमित्यर्थः । गौणीतः शुद्धायाः न भेदक्रमिति यावत् । अभेदवुद्धं विना प्रयोजनप्रतिपत्तेरभावादिति भावः । एतदेव विगदयति तदादिनामिति । ळक्ष्यार्थानामित्यर्थः । गङ्गादिश्चद्धः गङ्गादिशोधकशब्दः । प्रतिपाद्ने वोधने सित । तत्त्वप्रतिपत्तौ हीति। तत्त्व गङ्गादिशच्दः एवार्थे । शक्यळक्ष्ययोर्गङ्गातीरयोरभेदप्रतिपत्तौ सत्यामेवेत्यर्थः । प्रतिपिपाद्विपितिति ।प्रातिपादियिति मावः । शक्यळक्ष्ययोर्गङ्गातीरयोरभेदप्रतिपत्तौ सत्यामेवेत्यर्थः । प्रतिपिपाद्विपितिति ।प्रातिपादियतुमिष्ठस्य प्रयोजनस्य गङ्गागतशैत्यपावनत्वादेः संप्रत्ययः प्रतीतिः। तरिदाविति शेपः । न तु भेदप्रतीतौ । अभेदवुद्धं विना प्रयोजनाप्रतीतेः । अतो न ताटर्थ्यं भेदकन

९ पृथग्भृतयोः ॥ २ 'न भेद्रूप ताटम्थ्यन' इति वचनेन भट्टमुकुरुमन दूषितांप्रति विश्वनाथरुने काव्यप्रकाश -दुर्पणे स्पष्टम् ॥

### (सू० १४) सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा॥

आरोप्यमाणः आरोपविषयश्च यत्रानपह्नुतमदौ सामानाधिकरण्येन निर्दिरुयेते सा रुक्षणा सारोपा ॥

मित्यर्थः । पावनत्वादीना प्रयोजनज्ञानिवपयत्वेन प्रयोजनत्वव्यपदेशः प्रत्यक्षविपयत्या विपयन्य प्रत्यक्षव्यपदेशः इव । अय भाव । "अन्यत्रान्यशब्दप्रयोगस्तद्धभप्राप्तवर्थं " इति न्यायेन तीरं गृह्मान्द्रप्रयोगो गङ्गागतशैत्यपावनत्वादिप्रतीत्वर्थं । शत्यादिप्रतीतिस्तु गङ्गात्वेन तटस्य प्रतीतांवय ज्ञायंत्र। न ता तीरमात्रप्रतीतां । तथा सीत 'गङ्गानटे योप ' इयत्रापि नयन्यप्रतीते शक्यक्ष्यप्रतीत्यो फलभेदो न स्यात् । तथा सीत 'गङ्गानटे योप ' इयत्रापि नयन्यप्रतीते शक्यक्ष्यप्रतीत्वर्थं क्लेक्टा । सुरुयशब्द्राधिमानादिति । सुरुयशब्दप्रयोगापेक्षेत्रपर्यः । को भेद इति । को विशेष इत्यर्थ । कः फलातिशय इति यावत् । तथा सित 'गङ्गानारे योपः' दिन वाचकं शब्द स्वायत्त विहाय 'गङ्गाया योप ' इत्यवाचकशब्दप्रयोगानुपर्यात्तरेव स्थात् । "स्थायनं शब्दप्रयोगे किमित्यवाचक प्रयोक्ष्यानहे" इति न्यायात् । अतः शुद्धायामप्यभेदप्रतीनर्न ताटरः प्रभेदकं कित्पचारामिश्रणमेव भेदकमिति भाव ॥

मनु गौणी नामान्या वृत्तिरस्ति । अत एवोक्त सरम्वतीकण्ठाभरणे पत्रमपरिच्छेद भोजराजन । "शब्दो हि मुख्यागैणीळक्षणाभिवृत्तिभिर्यविकोपप्रतिपत्तिनिभित्त भवित । तथया । गौरित्ययं प्रायो मुख्यया वृत्त्या सास्नादिमन्तमर्थ प्रतिपादयति । न एव तिष्ठन्मूज्ञन्वादिगुणसप्रदमेपन्य वार्त्ताप्तदे प्रयुज्यमानो गौणीं वृत्तिमनुभवित । यदा तु मुख्यया गौण्या वा उपात्तिकयानिका माथनभव गन्तु-मसमर्थस्तदा लक्षणया स्वार्थविनाभूतम् (स्वार्थसवद्भम्) अर्थान्तरं लक्षयति । यथा भगायापिय प्रतिवस्ति' इति गङ्गाव्यको विशिष्टोदकप्रवाहे निक्दाभिधानकिष्ठोपकर्तृकायाः प्रतिवस्तिक्रयम् अधिकरणभाव गन्तुमसमर्थ स्वार्थाविनाभूत तट लक्षयति । इति । तथा च कथ वव्यक्तिक्रियम्भिति हृदि कृत्वा गौणीं लक्षणायामन्तर्भावयन् लक्षणाया भेदान्तरमाह । सारेपित्यादिना न्यविप्ता तुशब्देन पूर्वद्वयोव्यवल्लेट । पूर्वद्वयौ मुद्धेवेत्युक्तम् । विषयी आरोप्यमाण (गनादि ) । विषयः (आरोपस्य) आश्रय वाहीकादिश्च । यत्र यादगलक्षणास्थले । तथा तेनव रहेणा । न्यन्ववस्त्रप्रकेति स्थर्थः । गोत्ववाहीकत्वादिखपधर्मप्रकारेणेति यावत् । उक्ती नामानाधिकरण्येन अव्यक्तित्वादः । स्वर्तत्रप्रकार इति शेषः । सा अन्या मुद्धाभिधानसामर्थात् ) गौणी । आरोपाध्यवसानास्य निजने । न नपदान्तराम् लक्षणाभ्यामिति तुमब्दार्थः " इति प्राहः ॥

विवयीत्यस्यार्थे ग्रह् आरोप्यमाण इति । गवादिरित्यर्थ । विषय इत्यन्यार्थमाण आरोपितपय इति । आरोपिषिकरणित्वर्थः । वाहीकार्विरिति यावत । यत्र याद्यालकार्यः । त्रिक्षण्यार्थः अनुपह्नुतभेदाविति । भेदो वैधर्म्यम् । तच्च गोत्ववाहीकत्वादि । प्रकाशिनवेष्यम् । तच्च गोत्ववाहीकत्वादि । प्रकाशिनवेष्यम् । निर्देश्येते सारोपसाध्यवसानयोभेदो दर्शित । उक्ती भवत इत्यन्यार्थनाह् मामानाधिकरण्येन निर्देश्येते इति । समानविभक्तिकपदाभ्यामुपस्थाप्येते इत्यर्थ । सप्रयोजनन् इति देप । मारोपित । उत्ति । प्रमानविभक्तिकपदाभ्यामुपस्थाप्येते इत्यर्थ । सप्रयोजनन् इति देप । मारोपित । उत्ति । प्रमानविभक्तिकपदाभ्यामुपस्थाप्येते इत्यर्थ । स्वयोजनन् इति देप । मारोपित । उत्ति प्रदीपकाराः।

(सू० १५) विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन् सा स्यात्साध्यवसानिका ॥११॥ विषयिणारोप्यमाणेनान्तःकृते निर्गाणे अन्यसिन्नारोपविषयं सति साध्यवसाना स्यात्॥ (स्०१६) भेदाविमौ च साहश्यात्संबन्धान्तरतस्तया। गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ

इमावारोपाध्यवसानरूपौ साद्दश्यहेतू भेदौ 'गौर्वाहीकः' इत्यत्र 'गौरयम्' इत्यत्र च।

''आरोपो नामिनगाणिस्वरूपस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिरिति''तु काव्यप्रकाशदर्पणे विश्वनाथः। ''विरुद्ध-धर्मरूपेण प्रतीतयोरिप सामानाधिकरण्येन सप्रयोजनो निर्देश आरोपः'' इति विवरणकाराः। उदाहरणं तु 'गौर्वाहीकः' इत्यग्ने स्फुटीभविष्यति ॥

भेदान्तरमाह विपय्यन्तःकृत इति । अन्यस्मिन् आरोपविपये (आरोपाश्रये वाहीकादाँ) विपय्यन्तःकृते विपयिणा आरोप्यमाणेन (गवादिना ) अन्तःकृते निगीणे सित सा साध्यवसानिका साध्यवसानछक्षणा स्यादिति सूत्रार्थः । सूत्र व्याचछे विषयिणोत्यादि । निगीणे इति । विपयवाचकनवाहीकादिपदेनानुक्ते इत्यर्थ इति केचित् । विपयनिष्ठासाधारणग्रहं विना विपयिणा स्वतादात्म्येनं प्रत्यायिते इत्यर्थ इत्यन्ये । साध्यवसानिति । विपयनिगरणेन विपयिणोऽभेदप्रतिपत्तिरध्यवसानम् । तेन सह वर्तत इति साध्यवसानत्यर्थः । विपयिमालं यत्र निर्दिश्यते न तु विषयोऽपि सा साध्यवसानिति यावत् । "विपयिणा विषयतिरोभावोऽलाध्यवसानपदार्थः" इति प्रदीपकाराः । "विपयिवाचकनपदेनैव विपयप्रतिपादनमध्यवसानम् " इति केचित् । उदाहरण तु 'गौरयम्' इति वक्ष्यते । तल विपयिणा गवा विषयो वाहीको निगीणे इति साध्यवसानछक्षणेति वोध्यम् । इदमल वोद्धव्यम् । यल विपयनिष्ठासाधारणधर्मप्रतिपत्तिसहकृतान्यस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिः सा सारोपा । यल विपयनिष्ठासाधारणधर्मप्रतिपत्त्यसहकृतान्यस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिः सा सारोपा । यल विपयनिष्ठासाधारणधर्मप्रतिपत्त्यसहकृतान्यस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिः सा सार्वेषिन्यां स्पष्टम् । एवं च छक्ष्यवाचकपदसत्त्वासत्त्वमालेणारोपाध्यवसानव्यवहार इति निष्कर्पः ॥

सारोपसाध्यवसानरूपयोर्छक्षणयोरेव गौणशुद्धभेदाभ्यां प्रत्येक द्विष्यं सृचयन् गौणीशुद्धयोर्छक्षण-माह भेदाविमाविति । इमा सारोपसाध्यवसानरूपौ भेदौ विशेषौ सादृश्यात् सादृश्याद्ध्यसंवन्धात् गौणौ गौणशब्दवाच्यौ । तथा सवन्धान्तरतः सादृश्येतरसवन्धात् (कार्यकारणभावादिरूपात्) शुद्धौ च विश्वेयावित्यर्थः । गौणावित्यत्र गुणेभ्यः (जाङ्यमान्द्यौदिरूपेभ्यः) आगतौ (प्राप्ता) इति विश्रहः । "तत आगतः" (४।३।६४) इति पाणिनिस्त्रेणाण्प्रत्ययः । तथा च मुख्यार्थवाधा-दित्रयहेतुसन्त्वात् गौण्याः छक्षणायामन्तर्भाव इति भावः । मुख्यार्थछक्ष्यार्थयोः संवन्धस्तु सजाती-यगुणवन्त्वम् ॥

सूत्रव्याख्यया सह सारोपसाध्यवसानो गौणीभेदावुदाहरति इमावित्यादिना। आरोपाध्यवसानस्पानिति। सारोपसाध्यवसानरूपावित्यर्थः। साह्ययहेतू साह्ययाख्यसवन्धहेतुको। गौणसारोपाया उदाहरणमाह गोविहिक इति। उक्तमिटमुदाहरणं ''पुंयोगादाख्यायाम्''(४।१।४८)इति पाणिनिस्त्रे कैयटेऽपि 'सिंहो माणवकः' 'गौर्वाहीकः' इति। एवम् ''आदित्यो यूपः''इति वैदिकमण्युदाहरणमूह्यम्। वाहीको नाम देशविशेषः (पञ्जाव इति प्रसिद्धः)। तत्रत्यः पुरुषो वाहीक इति केचित्। अन्ये तु

१ भेदमहिष्णुरभेद्स्नादाल्यम् । अथवा ताद्रूष्यमत्र तादाल्यम् ॥ २ आदिना तिप्रन्म्त्रत्वादिपार्ग्रहः ॥

अत्र हि स्वार्थसहचारिणो गुणा जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाणा अपि गोशब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवृत्तिनिमित्तत्वमुपयान्ति इति केचित्। स्वार्थसहचारिगुणाभेदेन परार्थ-गता गुणा एव लक्ष्यन्ते न परार्थोऽभिधीयते इत्यन्य । साधारणगुणाश्रयत्वेन परार्थ एव लक्ष्यते इत्यपरे।

विष्मित्रो वाहांक इति व्युत्पत्त्या शास्त्रीयाचाराद्वहिर्भूत इत्यर्थः। "विष्ठपष्टिलोपो यञ्च" 'ईकक् च" इति वार्तिकद्वयेन विष्टःशब्दस्य टिलोपे ईकक्प्रत्यये च कृते ववयोरभेदात् वाहांक इति रूपमित्याहु.। गवामिन्नो वाहांक इति वोधः। विस्तरस्तु प्रयोजनकथनप्रस्तावे (५२ पृष्ठे) स्फुटोभविष्यति। गाण-साध्यवसानाया उदाहरणमाह गार्यमिति। अत्र इदशब्देन पुरोवर्तित्वरूपेणव वाहांकादे हपात्यिति। न तु वाहीकत्वरूपेणेति न विषयवाचकपदसत्त्वशङ्का। एवं 'गां पठिति'गा पाठय' इत्याद्यप्युदाहर-णमूद्यम्। शुद्धसारोपाया उदाहरणम् 'आयुर्धृतम् ' इति। शुद्धसाय्यवसानायास्तु 'आयुरेवदम् ' इति चानुपदमेव स्फुटोभविष्यति॥

'गौर्वाहीक ' इत्यादौ वाहीकादौ गवादिशब्दप्रवृत्तिनिमित्ताना विप्रतिपौर्त दर्शयति अत्र हीति। यद्वा । गौण्याः स्वरूपे मतभेदानाह अत्र हीति । वस्तुतस्तु वादिभेदेन छक्ष्यविकल्पमाह अत हीति । अत्र 'गौर्वाहीक' इत्यादौ । स्वार्थेति । स्वस्य गोशब्दस्यार्थो गोत्व जातावेव शक्ते । तस्य सहचारिणः समानाधिकरणा इत्यर्थ । जाड्यमान्द्याद्य इति । आदिनः तिष्टन्मूत्रत्वादिपरिग्रहः । जाड्यमान्दा-दिगुणाना गोपदाशक्यत्वाढाह लक्ष्यमाणा इति। (गोशब्देन) लक्षणया बोध्यमाना इत्यर्थः। नन्त्रेव वाहीकेन सह कथमन्त्रय इत्यन आह परार्थाभिधाने इति । परार्थो वाहीकत्तस्याभिधाने अभिध्या वोधने इत्यर्थः । प्रवृतिनिमित्तत्वं शक्यतावच्छेदकत्वम् । उपयान्ति प्राप्तुवन्ति । गोशव्हात लक्षणया प्रथमं जाड्याद्यपस्थिति । तत अभित्रया त्राहीकस्य वोध इति भाव । गोगाव्दो हि भिनार्थ-कत्वात् वाहीकेन सहानुपपद्यमानसामानाधिकरण्यत्वेन वाधितनुख्यार्थ सन् त्वार्थसहचारित्वसवन्येन जाड्यादिगुणान् लक्षयित्वा तानेव प्रवृत्तिनिमित्तीकृत्य ( जन्यनावच्छेदकीकृत्य ) वाहीकमभिधया बोवयतीति निष्कर्पः । तथा च जाड्यमान्दादिबद्मिन्नो बाहीक इति शक्तिलक्षणाम्या बोध । नदेतत्सर्वे कान्यप्रदीपे शब्दान्तरैर्न्याख्यानम्। तथाहि। "गोशब्दस्य शक्ता गोत्व प्रवृत्तिनिमित्तम्। **छक्षणया तु गोशब्दार्थगतं जाड्यमान्द्यादि प्रवृत्तिनिमित्त भवतीति गोशब्देन जडलेन रूपेण वार्निक** शक्सा वोष्यते" इति । केचिदित्यस्वरसोद्भावनम्। तद्भीत तु गोपदस्य शहीके सकेनाभायनानिधा-भावरूपम्।जाड्यादिगुणाना लक्ष्यत्वात् अञक्यतया प्रवृत्तिनिमित्तत्वासंभवथ । गोवृत्ति जाट्यादिगुण ना वाहींकवृत्तित्वरूपं चेति वोध्यम्। मतान्तरमाह स्वार्थेति । अभेरेन साजात्येन । गुणा एदेति । न तु गुर्णात्यर्थः।तत्याक्षेपेण वाहीकशन्दादेव छाभादिति भाव ।तेनान्यछन्यत्वेन नामिया तदार निर्वित । न तु (गोशब्देन) परार्थी वाहीकोऽमिर्धायते अमियया प्रतिपाद्यते इन्पर्य । तथा च गोगतजाड्यसजातीयजाड्यवान् वाहीक इति वोध । अन्ये इति । अन्ये इत्यस्मिक्ति पक्षे अत्यरमो-द्भावनम् । तद्वीजं तु एकवर्मियोवकत्वाभावात् गौर्वादीक इति सामानाविकरण्यानुपर्यत्तः । न च जातिशक्ताविवानुमानसङ्कृतपदेन व्यक्तियेधान्नानुपपितिरिति याच्यम् । अन्ययानुपपस्या प्रमरन्या छक्षणायाः साक्षादन्वययोग्यार्थवोचकतैवोचितेत्यमित्रावादिनि प्रदीपोवयोतयो स्वयम्। नरसिंहयुरास्त

९ जपयन्तीति पाठान्तरम् ॥ २ विकातिकत्ते विकार्दे विरुद्जान या ॥

उक्तं चान्यत्र " अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिरुक्षणोच्यते । लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद्वृत्ते-रिष्टा तु गौणता " इति ।

अविनाभावोऽत्र संवन्धमात्रं न तु नान्तरीयकत्वम् । तैत्वे हि ' मश्चाः क्रोशन्ति ' इत्यादौ न लक्षणा स्यात्। अविनाभावे चाक्षेपेणैव सिद्धेर्लक्षणाया नोपयोग इत्युक्तम् ।

"अन्ये इत्यस्वरसोद्भावनम्।तद्धीजं च अनन्यलम्यतया धर्मिणोऽलक्ष्यत्वे तीरादेरिप गङ्गापदलक्ष्यताना-पत्तिः" इत्याहुः । स्वमतमाह साधारणोति।साधारणाः सजातीयाः गुणाः जाङ्यमान्यादयस्तदाश्रयत्वेन-स्यथः । गोवृत्तिजाङ्यादिगुणसमानजाङ्यादिगुणाश्रयत्वम्दपसवन्धेनेति यावत् । प्रार्थ एव । वाहीक एव । लक्ष्यते लक्षणया वोध्यते । गोव्यदेनेति रोपः । एवकारेण तद्गतगुणरूपान्ययोगन्यवच्छेदः । तथा चात्र मते जाङ्यादिगुणविशिष्टे एव लक्षणा । अतो न सामानाधिकरण्यानुपपत्तिरिति भावः । अपरे इति । न परे अपरे स्वीया इत्यर्थः । इत्यस्मन्मतिमिति भाव ॥

'साधारणगुणाश्रयत्वेन परार्थ एव छक्यते' इति स्वोक्तेऽर्थे पूर्वमीमांसकसमातिमाह उक्तं चेति । अन्यगेति । भेहवार्तिके इत्यर्थः । वार्तिकमेव दर्शयति आभिध्याविनेति । अस्य ''मानान्तरिक दे तु मुख्यार्थस्य परिग्रहे'' इत्यादिः । मुख्यार्थस्य प्रवाहादिरूपार्थस्य परिग्रहे स्वीकारे मानान्तरेण प्रस्थक्षादिना विरुद्धे सित या आभिध्येन वाच्येन (प्रवाहादिरूपार्थन ) अविनाभूत संवद्धं (तटादि ) तस्य प्रतीतिः प्रतीतिकरणभूतो व्यापारः (प्रतीयतेऽर्थोऽनयेति प्रतीतिरिति करणे क्तिन्प्रस्थः ) छक्षणोच्यते छक्षणेत्युच्यते इत्यर्थः । यथा 'गङ्गायां घोषः' इत्यादी मुख्यार्थः प्रवाहो घोषाधिकरण्वासंभवाद्यत्यक्षविरुद्ध इति वोध्यम् । उपचारिमश्रां गौणीमाह छक्ष्यमाणिति । छक्ष्यमाणाः 'जाडचादिगुणविशिष्टे एव छक्षणा' इत्युक्तरीत्या छक्ष्यमिथा गौणीमाह छक्ष्यमाणिति । छक्ष्यमाणाः 'जाडचादिगुणविशिष्टे एव छक्षणा' इत्युक्तरीत्या छक्ष्यमाणाः साधारण्येन दश्यमानाः । यद्वा । छक्ष्यमाणस्य प्रतीयमानस्य गोपदार्थस्य गुणाः जाडचादयस्तयींग छक्ष्यतावच्छेदकमवाप्य वृत्तेगींणतेष्टेत्यर्थः'' इति कम्यनानस्य गोपदार्थस्य गुणाः जाडचादयस्तयींग छक्ष्यतावच्छेदकमवाप्य वृत्तेगींणतेष्टेत्यर्थः'' इति कम्मछाकरमतम् । ''छक्ष्यमाणाः छक्ष्यतावच्छेदका छक्षणा गौणीति भावः'' इति प्रदीपकारमतम् । ''छक्ष्यमाणगुणिरित्यर्थ । गुणछक्ष्यतावच्छेदका छक्षणा गौणीति भावः'' इति प्रदीपकारमतम् । ''छक्ष्यमाणगुणिरित्यस्य ज्ञायमानगुणिरित्यर्थः । यद्गुणज्ञानपूर्वक वाहीके गोशब्द-प्रयोगस्तद्भणरूपस्वन्धादिति यावत् '' इति उद्योतकारमतम् ।

ननु अविनाभावो व्याप्तिः । सा चानुमानोत्यापकत्वाच छक्षणाहेतुरत आह अविनाभाव इति । अत्र भद्रवार्तिके । नान्तरीयकत्वमिति । येन विना यत्र भविन तन्नान्तरीयकम् । अन्तरा विना भवोऽन्तर्ययः । गहादित्वाच्छप्रत्ययः । ततः खार्थे कप्रत्ययः । 'नैकघा' 'नारायणः' इत्यादिवत् नद्याव्देन सह "सह सुपा" इति समासश्च । नान्तरीयकस्य भावो नान्तरीयकत्वम् । व्यापिरित्यर्थः । तत्मत्तानियतस्त्ताकत्वमिति यावत् । यथा जातिव्यक्त्योर्नान्नरीयकत्वं तथा वाच्यार्थछक्ष्यार्थयोर्न नान्तरीयकत्वं किंतु

९ 'तथात्वे हि' इति पाठान्तरम् ॥ नान्नगीयक वे हीति तद्र्यं ॥ २ महोऽत्र कृमारिलः । जीमिनिस्त्रोपि वार्तिककारः ॥ ३ 'मानान्तरिवेगेवे तु पुरुषार्थम्प्रापरिष्रहः इति पाठान्तगपक्षे मानान्नगिवेगेवे इति निमित्त-मप्तमी राहूपरागे न्यायादितिवत् । तथा च मानान्नरिवेरोधिनिमित्तके मुख्यार्थम्य प्रवाहादिकपस्यापरिप्रहे त्थांग स्तीति फलितोऽर्थः ॥

'आयुर्वृतम्' 'आयुरेवेदम्' इत्यादौ च साद्यादन्यत् कार्यकारणभावादि संवन्धा-न्तरम् । एवमादौ च कार्यकारणभावादिलक्षणपूर्वे आरोपाध्यवसाने ।

संबन्धमात्रमिभग्नेतिमिति भावः । नान्तरीयकत्वाङ्गीकारे (व्याप्तिकःपार्थस्वीकारे) दोपमाह तस्त्रे हीति। नान्तरीयकत्वे हीत्यर्थ । इत्यादाविति । आदिशब्देन पुंयोगादितिमृत्रमहाभाष्योक्तत्य 'मज्जा हसन्ति' 'गिरिर्दछते' इत्यादेः सम्रहः । न लक्षणा स्यादिति । मञ्चाः क्रोशन्तांत्यादै। मञ्चानामचे-तन्त्वेन क्रोशनस्यासभवे तिसद्भ्वर्थ मञ्चपदस्य मञ्चस्थवालके लक्षणा ईप्पते । सा न स्यादिन्यर्थः । मञ्चस्य भूतलवृत्तितया मञ्चस्थस्य मञ्चवृत्तितया दैशिकव्याप्तेरमावात् । मञ्चस्थ विनापि मञ्चप्रतीते क्रालिकव्याप्तेरप्यसभवादिति भाव । ननु क्रोशनकाले व्याप्तिरस्वेवत्यतो दृपणान्तरमाह अविनाभावे चिति । व्याप्तौ सत्यां तु इत्यर्थः । आक्षेपेण अनुमानादिना । तथा च 'गङ्गाया श्रोपः' इत्यदौ शब्दिस्य परा-सहकृतानुमानेनोपिस्थिते तटादौ श्रोपाविकरणत्वान्वय इति भावः । इत्युक्तिमिति । "स्विसद्रये परा-क्षेपः" इति १३ स्श्रे " गौरनुवन्यः" इत्यत्र (४४ पृष्ठे) उक्तिमित्वर्थ ॥

एव साद्दश्यसवन्धमूळकयोगोंणयो सारोपसा नवसानचेळिक्षणाभेदयोरुदाहरणमभिधाय सप्रीत सब-न्धान्तरमूळकयो. शुद्धयो सारोपसाध्यवमानयोर्छक्षणाभेदयोरुदाहरण दर्शयन् मृत्रस्य 'सवन्यान्तरत ' इस्येतबाकरोति आयुर्वृतिम्त्यादिना । इद शुद्धसारोपाया उदाहरण 'दिर्वचनेऽचि'' (१।१।५९) इति सूत्रे महाभाष्ये स्पष्टम् । " आयुर्घृत यशस्त्यागो भय चोरः सुख प्रिया। वर यूत गुरुर्जान श्रेय-स्तीर्थनिपेवणम् ॥ " इति माणिक्यचन्द्रकृतसकेते स्पष्टम् । "आयुर्वे वृतम्" इति वेदेऽपि च दृश्यते । आयुर्दीर्घकाळजीवनम् । घृत जनकम् । आयुर्जन्यम्।जन्यजनकभावः सवन्यः। तयोश्र ळक्षणयामेदः। आयुर्जनकत्वात् घृतमायुःगव्देन छक्ष्यतं इत्यर्थः।तेनायुरिभन्न घृतमिति वाथ । विस्तरस्तु प्रयोजन-कथनप्रस्तावे (५२ पृष्ठे) स्फुटीमविष्यति । शुद्धसाध्यवसानाया उदाहरणमाह आयुरेवेद्मिति । अत्रेदंशन्देन पुरोवर्तित्वरूपेणैव घृतादेरुपस्थितिः।न तु घृतत्वादिरूपेणेति न विपयवाचकपदसत्त्व-शङ्का । एवम् 'आयुः पीयते' इत्याद्यप्युद्।हरणम्ह्यम् । इत्यादाविति । आदिगव्टात् 'इन्द्रार्था स्थृणा इन्दः' इत्यादिवक्यमाणपरिप्रहः । कार्यकारणभावादीति । आदिशन्दात् वक्यमाणतादध्यीदिपरि-प्रहः । संवन्धान्तरमिति । वर्नत इति रेपः । नतु सवन्धान्तरस्य विद्यमानतामात्रं न शुद्धान्वप्रयो-जकम् । 'गौर्वाहीकः' इत्यलाप्येकवुद्धिविपयत्वादेः सवन्वान्तरस्य सत्त्वेन शुद्धान्वापत्ते । 'आयुर्घृतम्' इत्यत्रापि प्रमेयत्वादिना साद्द्यसत्त्रेन गाणीत्वापत्ते । अपि तु तत्तत्संवन्धपूर्वकत्वं तथात्वप्रयोजकम्। तत्क्य सादृश्यान्यसंवन्यसत्तामात्रेणेद शुद्धसारोपसान्यवसानोदाहरणभिन्यत आह एवमादाविति । कार्यकारणेति।कार्यकारणभावादि छक्षण स्वरूप यस्य सः कार्यकारणभावादिलक्षण सादःयातिरिक्तः सवन्य इत्यर्थः । स एव पूर्वो हेतुर्भूतः ययोः (आरोपाध्यवतानयो ) न तत्पूर्वे इत्यर्थ । पृर्वविनिन्वेन हेतुता । तथा चात्र न तादशसवन्वस्य सत्तामात्रम्। अपि तु तत्पूर्वकत्वनपीनि नोटाहरणताक्षीतिरिति भावः । अन्यथा 'सादृश्यादन्यत्' इति पूर्वफाकिकयाँ समम् 'एवमादौ' इति फाकिकायाः पानरुक्या-

१ इस्यते इति । तास्य्यस्यात्सयन्वादिनि भानः । स्रक्षणायाः न्योजन तु मञ्चगतस्य चारुन्यस्य चारुकेषु प्रताितिरिति बोध्यम् ॥ २ प्वशब्दस्य हेतुन्वेन व्यास्यान प्रतिद्वेनेदाअत एव गुत्रशतान्ये द्वितीयसों महिनायेन ध्याख्यातम् । यथा । संवन्यमाभाषणप्रवेमहः । स्वन्यः नरूवनाभाषणमारुापः पूर्व कार्णं यस्य नमानुनिन्यथं इति ॥ ३ फिन्निका च यत्निचिद्धेप्रातिपादनाय प्रयुक्तं स्वन्दे।ऽस्तनागित्रितं वाष्यम् ॥

अत्र गौणभेदयोर्भेदेऽपि ताद्र्प्यप्रतीतिः सर्वधैवाभेदावगमश्र प्रयोजनम्। शुद्धभेदयो-स्त्वन्यवैलक्षण्येनाव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि ।

पात इति वोध्यम् । कार्यकारणमावादिलक्षणपूर्वमिति पाठे तु कार्यकारणमावादिलक्षणः पूर्वो हेतु-भूतः यत्न ( आरोपाध्यवसानिकयायाम् ) इति क्रियाविशेषणम् । आरोपाध्यवसाने इति । भवतः इति शेपः ॥

उक्तेषु चतुर्प गौणीशुद्धोदाहरणेषु रूढ्यभावात्प्रयोजनविवेकं क्रमेणाह अत्रेति । 'गौर्वाहीकः ' इत्यादिचतुर्पृदाहरणेषु मध्ये इत्यर्थः । गौणभेद्योरिति । सप्तम्यन्तिमदम् । 'गौर्वाहीकः' 'गौर्यम्' इत्यनयोरित्यर्थः । आदौ 'गौर्वाहीकः ' इत्यन प्रयोजनं दर्शयित भेदेऽपि ताद्र्प्यप्रतीतिरिति । भेदेऽपि (वाहीकादिपदप्रयोगात्) वैधर्म्ये भासमानेऽपि यत् ताद्र्प्यं तादात्म्यं तस्य प्रतीतिरित्यर्थः। गोत्ववाही-कत्वरूपिभन्नधर्मप्रकारकोपिश्यतावि साहश्यातिशयमिहमा ताद्र्प्यप्रत्यय इति भावः । प्रयोजनित्यः प्रिमेण सवन्धः। गौर्यमित्यत्र प्रयोजनं दर्शयित सर्वयेवेति।गोत्ववाहीकत्वयोभेदप्रतीति विनैवेत्यर्थः। वाहीकपदानुपादानेन वाच्यार्थवोववेळायामि शब्दजभदकधर्मानुपिश्यितेरिति भावः । अभेदावगमः अभेदप्रतीतिः प्रयोजनं फळम् । व्यङ्गच भवति इति शेषः। शुद्धसारोपशुद्धसाध्यवसानयोः प्रयोजन दर्शयित शुद्धभदयोस्त्विति। इदमिष सप्तम्यन्तम्। आयुर्धृतिमत्यत्र अन्यवैळक्षण्येन जनकान्तरवेळक्ष-ण्येन (क्षीरादिवेत्सादश्येन) कार्यकारित्वम् । आयुरेवेदिमत्यत्र घृतं क्षीरादिवत् आयुष्यं प्रति न व्यभि-चरतीति अव्यभिचारेण ।नियमेन कार्यकारित्वम् । प्रयोजनित्वन्रसुपङ्गः ॥

अत्राहुरुद्योतकाराः। ''परे तु राक्यतावच्छेदकारोपेण शक्यतावच्छेदप्रकारक एव तीरादिवोधो लक्षणायामिति गौतमसूत्रे पुंयोगादिति पाणिनिस्त्रे महाभाष्ये च स्पष्टमिति निरूपितं मञ्जूपायाम् । न च गङ्गात्वादिनैव तीरवोधः। न चारोपितगङ्गात्वेन वोधेऽपि तस्य ज्ञानस्य भ्रमत्वात् शास्त्रज्ञानवतां सर्वथा तत्त्वेन प्रहाच तदुत्तरं गङ्गागतशैत्यपावनत्वप्रतीतिरूप प्रयोजनं च सिध्येत्। अत एव शुक्तिरजतज्ञाने भ्रमत्वप्रहे तत्र न प्रवर्तते इति वाच्यम्। मध्ये व्यञ्जनया मुख्यगङ्गापदार्थाभेदस्य प्रतीतेः।व्यञ्जनाजन्य-ज्ञाने च वाधज्ञानेन नाप्रामाण्यप्रह इति न दोपः।तदुक्तम् ( ४६ पृष्ठे ) 'तटादीना गङ्गादिशब्दै. प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपादियिपितप्रयोजनसंप्रत्ययः' इति । तत्त्वेत्यस्य मुख्यगङ्गाभेदे-त्यर्थः । न च छक्षणामूळतया गङ्गासंबन्धप्रतीत्या तत्सिद्धिः। गङ्गातटे घोष इत्यतोऽपि तत्प्रतीत्यापत्तेः। तद्भुक्तम् (३६ पृष्ठे) 'गङ्गासंवन्धमात्रप्रतीतौ तु गङ्गातटे घोप इति मुख्यशब्दाह्यक्षणायाः भेदः' इति । 'कुन्ताःप्रविशन्ति' इत्यादाविप कुन्तत्वादिना कुन्तयुक्तपुरुपप्रतीतिः। अत एवात्र न मतुप् । नेपु च मुख्यकुन्नाभेदप्रतीत्या कुन्तगततैक्ष्ण्यादिप्रतीतिरूपप्रयोजनासिद्धिः । तदुक्तम् (४३ पृष्ठे) 'कुन्तादिभिरात्मनः प्रवेशान्वयमिद्धवर्थ स्वसंयोगिनः पुरुपा आक्षिप्यन्ते' इति । आक्षिप्यन्ते इत्यस्य स्वगतकुन्ताद्याश्रयत्वेन वोध्यन्ते इत्यर्थः । गौर्वाहीक इत्यत्र साधारणगुणरूपसादृश्याश्रयणेन वाहीकस्यै-वारोपितगोत्वेन वोधः। ततो व्यञ्जनया मुख्यगवाभेदप्रतीतिः प्रयोजनम्। तत एव चमत्कारः। आद्यवोंचेन तु न चमत्कारः । तस्मिन् भ्रमत्वज्ञानात् । अत एव 'गौर्वाह्यको जडः' इत्यादौ न पौनरु-क्त्यम् । आयुर्घृतमित्यादौ कार्यकारणभावसंत्रन्थादायुष्ट्रेन घृतत्रोयः । ततो व्यञ्जनयान्यवैलक्षण्येना-युष्कारित्वरूपप्रयोजनप्रतीतिः । तदुक्तम् 'साधारणगुणाश्रयणेन परार्थो छक्ष्यते इत्यपरे'

१ भेद्सहिष्णुरभेदस्तादात्च्यम्।

किचत् तादर्थ्यांदुपचारः।यथा इन्द्रार्था स्थूणा इन्द्रः।क्रचित् खखामिभावात्।यथा राजकीयः पुरुषो राजा।क्रचित् अवयवावयविभावात्।यथा अग्रहस्त इत्यत्राग्रमात्रेऽत्रयवे हस्तः। क्रचित् तात्कर्म्यात्। यथा अतक्षा तक्षा॥

माणगुणैयोंगाहृत्तेरिष्टा तु गौणता' 'गौणभेदयोमेंदेऽपि ताहृष्यप्रतीति प्रयोजनम् । शुहभे रयोस्यन्य-वैलक्षण्येन कार्यकारित्वादिप्रतीतिः' इति । लक्ष्यमाणगुणैरित्यस्य ज्ञायमानगुणैरित्यर्थ । यहुणज्ञानपूर्वक वाहीके गोशव्दप्रयोगस्तद्गुणरूपात्सवन्धादिति यावत् । साधारणगुणाश्रयणेनेत्यस्य तह्पसवन्धेनेत्यर्थ । अत्रत्यप्रदीपस्तु मतान्तरपरतया कथिचन्नेय ।लक्ष्यमाणगुणौरित्यत्रप्रकृत्यादित्वाकृत्वया।अनया रात्यान्यो-ऽपि प्रकाशग्रन्थो योज्य । एतेन रूपके न लक्षणा । समानविभिन्निकत्वेन नामार्थयोग्भेदान्ययोपपत्या लक्षणापलाभावादित्यादि दीक्षितौदिनव्योक्तं परास्तम् । 'गौर्न वाहीक ' इत्यादिवाधज्ञानेन तह्रोधेऽप्रामण्यग्रहजननात्तत्थमत्कारानापत्तेः।मम तु तस्य बोधस्य लक्षणाम्लव्यज्ञनाजन्यत्वेन तत्र व्यथज्ञानेनाप्पामाण्यग्रहाजननात्त दोप इति वदन्ति । इदमेव युक्तम् । अन्यथा गङ्गादिपदजन्यनदादिज्ञा द्वोधस्यव पयोजनप्रतीतिनियामकत्वेन गङ्गातदे इत्यादितस्तदभावोपपत्तौ मन्येऽभेदप्रतीति प्रकाशाद्यक्तासगना स्यात् । मम तु यथा तदुपयोगस्तदुक्तम् । तद्वोधे भ्रमत्वग्रहादिति दिक्' इति ।

कार्यकारणमावादीत्यादिपदग्राह्यान् संवन्धान् आह क्विचिद्वत्यादिना तक्षा इत्यन्तन । ता-दर्थ्यादिति। तस्मै इट तदर्थम् । तदर्थस्य भावस्तादर्थ्यं तस्मात् । तादर्थ्यग्द्रपसवन्यादित्यर्थः।उपकार्यो-पकारकभावरूपसंवन्धादिति यावत् । उपचारः लक्षणेति कमलाकरभद्य । उपचारो लक्षणया सामाना धिरकण्येन प्रयोग इति प्रभाकृतः । तदुदाहरति यथेति । इन्द्रार्थेति । इन्द्रपूजाप्रयोजनिकेन्यर्थः । इन्द्रार्थेति संबन्धप्रकटनार्थम् । न तु लक्षणाकारे प्रदर्शनपरम् । 'स्थ्रणा इन्द्र 'इत्येतावतव तत्प्रदर्शन-संभवात्। स्थूणा स्तम्भः। अन्येऽप्याहु । "स्थूणा स्तम्भेऽपि वेश्मनः" इत्यमरोक्ते रतम्भिविशेष स्थूणाशब्दवाच्यः। सा च काचिद्यज्ञादिकमित्रिगेपे इन्द्रार्था इन्द्राय निवेदिता भवतीनि नस्यामिन्ड इति पद्प्रयोगो लाक्षाणिक एवेति तत्र तादर्थ्यरूपात्मवन्धादेव सेत्यर्थ इति । अत्रेष्टप्रदत्व प्रयोजन व्यद्गयम्। म्बस्वामिभावात् तद्र्पात्संवन्धात् । उपचार इत्यनुपद्गः । राजक्षीयः अमात्यादि । राजेति । "पुर्या-गादाख्यायाम्" (४।१।४८) इति सूत्रे महाभाष्यकैयटयो स्पष्टमिदम् । अत्रालहर्नायाज्ञत्व प्रयोजन ब्यङ्गयम् । एवमेव 'राजा राष्ट्रमभवत्' इति प्रयोगोऽपि वोष्य । अग्रहस्त इति । अप्र च तत हस्तक्षेति कर्मधार्यसमासेऽवयवावयविभावसंवन्वेनाग्रमात्रे हम्नवन्दस्य रुक्षणेर्स्यये । अत्र हस्तावयवेन हम्त-भ्यापारं करोतीति वलाधिक्य प्रयोजन व्यङ्गयम् । अग्रमात्रे इति । अवप्रवपुत्र एवावयवीति मनेऽ-वयवान्तरब्युदासाय मात्रपदम्। केचित्तु अग्रहस्त इत्यखण्ड एवाय शब्दो हस्ताप्रवाचक इति बदन्ति । अन्ये तु हस्तस्याप्रमित्येव विगृह्याप्रगच्दस्याहिताग्न्यादियाठात्पूर्वानेपान राजदन्तदित्वादस्तश्चन्य परानिपात वा वदन्ति । तन्मते 'पीता कार्पिटिकेर्गद्गा' इन्युदाहार्यम् । अत्र गङ्गावयवे गङ्गापट लाक्षणि-कमिति ज्ञेयम्। तात्कस्यात् तत्कर्भकारित्वात्। तदृपात्सवन्धादिखर्यः। अतक्षा गापारादि । अन्य-स्तगृहिनर्माणः । तक्षेति । इदं जातिविशेषाविष्ठिके रूटम् । वर्विकिरित्वर्थः ।अत्र तन्कर्वनिपुणः चार्द्रिकः प्रयोजनं न्यङ्गयम्।तदेतदुक्तं परमलघुमञ्जूपाया नागोजीभँदृरपि।''शक्यनंदन्धो एअपा।साँ च एअणा

१ दीक्षितोऽत्र कुवलयानन्द्रादिकर्ता अप्पच्यकृक्षित ॥ २ र्शवन्वात्य पहाः । नहुरू ' एष्ट्रं स्थानेये " ( ११९१९ ) इति सुत्रे महामाध्ये ' एक्शत पष्ठवर्थाः " इति ॥ ३ सा सक्षता ॥ ४ उपंद प्रांपसम्बद्धः ।

#### (स॰ १७) लक्षणा तेन पड्विधा ॥ १२ ॥ आद्यमेदाभ्यां सह ॥

तात्स्थ्यादिनिमित्तिका । तदाह ।'तात्स्थ्यात्त्रथेव ताद्धर्म्यात्त्रत्सामीप्यात्त्रथेव च। तत्साह्चर्यात्तादर्थ्याञ्ज्ञेया वै लक्षणा बुधैः ॥' इति । तात्स्थ्याद्यथा । मञ्जा हसन्ति । प्रामः पल्यायतः । गिरिर्दहात । ताद्धर्म्याद्यथा । सिंहो माणवकः । आदित्यो यूपः । तत्सामीप्याद्यथा । गङ्गाया घोपः । तत्साहचर्याद्यथा । यष्टीः प्रवेशय । ताद्धर्याद्यथा । इन्द्रार्था स्थूणा इन्द्रः'' इति ॥

लक्षणासुपसंहरति लक्ष्णेति । तेन उक्तप्रकारेण।पड्डिघेति। शुद्धागाणीसारोपासाध्यवसानोपादा-नलक्षणैः षड्मेदेत्यर्थः । ननु "सारोपान्या तु" इत्यादिना प्रमेदचतुप्रयमेवोक्तमतः कयं पड्डिघेत्यत आह आद्यभेदाभ्यां सहेति । उपादानलक्षणालक्षणलक्षणाभ्या सहेत्यर्थः । लक्षणा प्रथमतो द्विविधा । शुद्धा गौणी च । शुद्धापि पुनश्चतुर्घा । उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा सारोपा साध्यवसाना चेति । गौण्यपि सारोपा साध्यवसाना चेति द्विविधेति पड्डिधेति भावः । वस्तुतस्तुं छक्षणा तावत् द्विविधा । शुद्धा गौणी च । तत्राद्या द्विविया । उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा चेति । उपादानलक्षणालक्षणलक्षणे अपि प्रत्येकं सारोपा साध्यवसाना चेति द्विविधे इति शुद्धायाः भेदाश्यत्वारः । गौणी तु द्वेधा । सारोपा साध्यवसाना चेति । तत्रोपादानसारोपा यथा 'कुन्ताः पुरुपाः प्रविशन्ति' इति । उपादानसाध्यवसाना यथा ' कुन्ताः प्रविशन्ति' इति । छक्षणसारोपा यथा 'आयुर्धृतम्' इति । छक्षणसाध्यवसाना यथा 'आयुरेवेदम्' इति 'गङ्गायां घोपः' इति च । गौणसारापा यथा ' गौर्वाहीकः ' इति । गौणसाध्यव-साना यथा 'गौरयम्' इतीति प्रदीपोद्दयोतयोः स्पष्टम् । ननु शुद्धात्वादिभिः पड्भिरुपाधिर्मिर्छक्षणायाः षाड्डिधस्वोपवर्णनमयुक्तं निरूदात्वप्रयोजनवस्वमादायाष्टविधत्वस्यापि सभवादिति चेत् शृणु।निरूढाप्र-योजनवती चेति प्रथमतो छक्षणाया विभागः । ततः प्रयोजनवत्याः ग्रुद्धात्वाद्युपाधिभिः पोढा विभाग इति विभक्तविभागोऽयमिति नानुपपत्तिः। ''छक्षणा तेन पड्डिघा'' इत्यत्र छक्षणापदं प्रयोजनवती या छक्षणा तत्परमिति नर्रासहरुक्करादिमतम्। वस्तुतस्तु रूढिप्रयोजनाभ्यां भेदाधिक्य तु नास्त्येव तत्कृतभे-दस्येहानुक्तेः। ''व्यङ्गयेन रहिता रूढाँ' इत्यादिना १८ स्वेणाग्रे एव वक्ष्यमाणत्वात्। यद्यपि ''रूढि-तोऽथ प्रयोजनात्" इत्यनेन रूहिप्रयोजने उक्ते तथापि न ते विभाजकत्वेनोक्ते किंतु हेतुत्वेन । अन्यया पुनरुक्तिप्रसङ्गः स्यादिति प्रदीपप्रभयाः स्पष्टम् ॥

अत्र केचित् पिट्ट्वियत्वमनुपपन्नं गाँण्यामप्युपादानस्रक्षणरूपमेटद्वयसंभवात्।गाँवाहीकसाधारण्येन गाव एते समानीयन्ताम् गावः समानीयन्तामित्युपाटानसारोपसाध्यवसानयोरुदाहरणद्वयसंभवात्। तस्मात् पड्मिरुपाविमिः कल्पिता विधाः प्रकारा यस्यामिति पिट्ट्वियति नदर्थ इत्यामनन्ति तन्न। शुद्धै-वेत्यत्र (१३ सूत्रे) एवशव्दस्य सारापान्या तु इत्यत्र (१४ सूत्रे) तुशव्दस्यानालेचनात्त्र्योक्तेः। किं च स्वसाद्दयस्य स्वावृत्तित्वेन तत्रापादानाद्यसंभवात्। संवन्धान्तरेण च गाँणत्वायोगात्।।

अत्र यद्यपि लक्षणामात्रप्रदर्शनेनापि लाक्षणिकरान्दिनरूपणं संभवत्येव तथापि पिड्डाधमेदप्रदर्शनं

१ प्रागुक्तरीन्या लक्षणायाः भेदं शृद्धायात्रातुर्षु भेदेषु परसरं नाक्र्यीपितः । तथाहि।उपादानलक्षणम्पयोभेद्योः सारोपत्वस्य साध्यक्षानत्वस्य च सत्त्वेन साक्ष-र्यमित्यत आह वस्तुतिस्त्विति ॥ २ एवतुशब्दाभ्यां गोण्या उपादानलक्षणरूपभेद्द्वयाभावयोधनेन विरोधस्य स्पष्ट-स्वादिति भावः ॥

सा च

( सू० १८ ) व्यङ्गचेन रहिता रूढौ सहिता तु प्रयोजने । प्रयोजनं हि व्यञ्जनव्यापारगम्यमेव ॥ ( मू० १९ ) तच्च गृहमगृढं वा ।

कान्यभेदोपयोगित्वमेतेषां प्रदर्भयितुम् । तथाहि।उपादानलक्षणा अर्यान्तरसंक्रमिनवाच्यव्वन्युपयोगिनी। लक्षणलक्षणा च अत्यन्तितरस्कृतवाच्यव्वन्युपयोगिनी।गोणसारोपा रूपकालकारापयोगिनी।गोणसाव्य-वसाना च प्रथमातिगयोक्तिप्रयोजिका । गुद्धसारोपा तु चनुर्यातिगयोक्तिलक्षिका । गुद्धसाव्यवसाना च सहकारिन्युदासेन कार्यकारित्वरूपसामध्यातिगयरूपन्यद्भयोपदर्शिकाति नेर्यसहमनीपाया स्पष्टम् । यत्तु ''शुद्धसारोपगुद्धसाव्यवसाने नु हेत्वलकारप्रयोजके भवत '' इति सार्वाधिनीकारादय आहुस्तिचिन्त्यम् । कारणमालालकारे हेत्वलकारस्य प्रन्यकृता स्वयमेव खण्डितत्वात् ॥

एवमुक्तोपाविकृतं भेदप दं प्रतिपाद्य व्यञ्जनंकृतं भेदत्रयमाह सा चेत्यादिना तच गूढमगूढं वा इत्यन्तेन। सा चेति। लक्षणा चत्यर्थ। व्यङ्गयेनेति। कडी प्रसिद्धी सत्या व्यङ्गयेन व्यङ्गयार्थेन रहिता भवति। प्रयोजने सित तु व्यङ्गयेन सिहता भवतीत्यर्थ। एव चाव्यङ्गया सव्यङ्गया चेति द्विविधा लक्षणेति भावः। अव्यङ्गया कृढिलक्षणा। सव्यङ्गया च प्रयोजनवती। सिहता तु इत्यत सिहता चेति क्षचित्पाठ। ननु प्रयोजनवत्या कयं व्यङ्गयिनयम इत्यत आह प्रयोजनं हीति। व्यङ्गनव्यापारेति। व्यञ्जनक्रपो यो व्यापारस्तद्रम्यमेवेत्यर्थ। तथा च प्रयोजनव्यङ्गययेरेकार्थत्वात्तथात्विमत्पर्थः। एवकारे-णान्यगम्यत्वव्यवच्छेदः। स चात्रवोद्यासे पञ्चमोह्यासे च सिवस्तर स्फुटीभविष्यति॥

१ उक्तोपाधिरुतामिति । प्रकाशनते शुद्धानावुगाविरुनम् । प्रदीपनने आरोपागुगाविरुननि युनः ॥ २ य्यन्न नरुतमिति । व्यङ्गचराहित्येऽपि प्रतिपोगिनिरुष्यतमा व्यञ्जनभयुक्तत्व दोध्यमिति प्रभाया स्पर्टन् ॥ तचेति व्यङ्गचम् । गूढं यथा

ग्रुख विकिमतिस्मितं विश्वतविकिम प्रेक्षितं

सम्रुच्छिलितविभ्रमा गतिरपास्तसंस्था मितः ।

समुन्छ।लताबम्रमा गातरपास्तसस्था मातः । उरो मुक्कलितस्तनं जवनमंसवन्धोद्धरं वतेनदुवदनातनौ तरुणिमोद्गमो मोदते ॥ ९ ॥

गूढन्यङ्गयमुदाहरति गूढं यथेत्यादिना । कश्चित् युवा काचित् युवातेमालोक्याह मुखामिति । इदं लक्षणामूळ्व्वनेरुदाहरणम् । इन्दुवदनायाः तनो गरिरे तरुणिम्नः तारुणःय उद्गम आविर्भावो मोदते स्फीतो भवतीत्वर्थः । उत्कृष्टवस्तुसवन्धात्स्वयमप्युत्कर्प प्राप्त इति भावः । प्रकृत्येवेयमिन्दुवदना तलाप्येवविधनवयावनिवृम्भणामित्यातिकप्रमापिति विदग्धयुवजनस्येत्येव खेढं वति । अहो रमणी-यतातिगय इति विस्मये वा । अहो भाग्येन परमोत्सवस्थानमुपसपन्त युवजननयनानामिति हर्षे वा । "वतामन्त्रणसतोपखेदानुक्रोशिवस्मये" इति नानार्थकोशात्। स्फीतताचिह्नमनेकस्थाने उनेकविधकार्यजनक्त्य दर्शयति मुखमिति । मुख वक्त्र विक्रसितिस्मतं विक्रसित प्रमृतं स्मितः "ईपिद्वकासिनयन स्मित स्यात्सपन्दिताधरम् " इत्युक्तळ्ळणं हास्यविशेपरूप् यत्र तथामूतम् । एवम् प्रोप्तितं प्रेक्षणम् अवलोक्तनित्यर्थः । भावे क्तः । विशेतः वर्शाकृतः (स्वाधीनीकृतः) विक्रमा वक्रत्व (तिर्यगामित्व) येन तथामूतम् । तथा गतिः गमनम् । समुच्छिताः निरन्तरमितशयेन प्रादुर्भूताः विभ्रमाः हावमेदाः यस्यां तथामूता । तथा मतिर्वुद्धिः अपास्ता त्यक्ता सस्था परिमितविषयकत्व यया तथामूता । अनेकाविषयसंचारिणीति यावत् । तथा उरः वक्षःस्थल मुकुलितो मुकुलाकारौ (ईपदुन्नतौ) स्तनौ यत्र तादृशम् । जवनम् ऊरुमूलभागः असवन्थेनावयवाना दृवनन्थेन उद्धरं विलक्षणरितयोग्यम् । यद्वा । असवन्थो रितवन्थिवेशेपस्तत्र योग्यमित्यर्थः । तथा च साधारणस्मिताबुन्भेप स्फुटमेव योवनोद्धममवगमयतीति भावः । पृथ्वी छन्दः । "जसी जसयळा वसुग्रह्यातिश्च पृथ्वो गुरः" इति लक्षणात्।।

अत्र विकासस्य पुष्पवर्मस्य स्मितं वशीकरणस्य चेतनवर्मस्य प्रेक्षितं ऊर्ध्वगितिविशेपरूपसमुच्छ-छनस्य मूर्तद्रवयर्मस्य विश्वमे संस्थाया मर्यादायास्त्यागस्य चेतनवर्मस्य मता मुकुछितत्वस्य पुष्पवर्मस्य स्तनयोः उद्धरत्वस्योत्कृष्टधुरावत्त्वरूपस्य चेतनवर्मस्य जघने मोदस्य चेतनधर्मस्य यौवनोद्गमे बाधितत्वाद्विकसितादिपदैरुपदिशितपदार्था छक्यन्ते (छक्षणया वोध्यन्ते)॥

तत्र विकासेनासकुचितत्वसवन्धेन सातिगयत्व लक्ष्यते।सीरभादि व्यङ्गयम्।वशीकरणेन स्वाधीनत्वं लक्ष्यते। अभिमतिवेशपप्रवृत्तिः सवन्यः। युक्तानुरागित्व व्यङ्गम्।समुच्छलनेन वाहुल्य लक्ष्यते। प्रयो-व्यप्रयोजकभाव सवन्यः। (वहुल हि समुच्छलि)। सक्षणमनोहारित्व व्यङ्गयम्। सस्थापासनेनाधी-रत्वं लक्ष्यते। हेतुहेनुमङ्गावः संवन्धः। पूर्व मुग्धतया गुरुजनसानिधा प्रियतमेऽप्यङ्गीकृतमर्यादा मितरा-सीत्। इदानीं नु माग्ध्यत्यागात् न तथेत्वनुरागातिशयो व्यङ्गयः। मुकुलितत्वेन काठिन्यं लक्ष्यते। निवि-हावयवत्व सवन्यः। (कठिनं हि तङ्गवति)। यदा उद्भिन्नत्व लक्ष्यम्। आलिङ्गनयोग्यत्व व्यङ्गयम्। उद्भुरत्वेन विलक्षणरितयोग्यत्व लक्ष्यते। भारसहनक्षमत्व सवन्यः। रमणीयत्वं व्यङ्गयम्। मोदेनोत्कर्पी लक्ष्यते। जन्यजनकभावः संवन्धः। स्पृहणीयत्व व्यङ्गयमित्यहयोतादौ स्पष्टम्। अत्रेतानि व्यङ्गयानि काव्ययासनापरिपक्रवुद्धे सहदयस्यैव प्रकाशन्ते इति गूहानि। अतो गूहव्यङ्गयमिदं काव्यम्॥

१ मख्याथस्य चाधिनन्वाङ्कस्यार्थमत्तेन व्याचष्टे प्रमृतिमन्यादि ॥ २ शळ गताविति धातो रूपमिद्म् ॥

अगूढं यथा

श्रीपरिचयाज्जहा अपि भवन्त्याभिज्ञा विदग्धचरितानाम्। उपदिशाति कामिनीनां योवनमद एव ललितानि ॥ १०॥

अत्रोपदिश्वतीति ॥

( सू० २० )तदेपा कथिता त्रिधा ॥ १३॥

अञ्यङ्गचा गूढन्यङ्गचा अगूढन्यङ्गचा च ॥

(स्०२१) तद्भूलांक्षाणिक ।

शब्द इति संबध्यते । तद्भूसतदाश्रयः ॥

अगूढव्यङ्गयमुदाहरति अगूढं यथेत्यादिना । श्रीपरिचयादिति । जडा अनिमज्ञा अपि जनाः श्रियो लक्ष्म्याः परिचयः प्रथमसनन्धस्तस्मादेव विदग्धाना चतुराणा यानि चरितानि चरित्राणि तेपा (इय कर्मणि षष्ठी ) अभिज्ञाः ज्ञातारो भवन्तीत्यन्वयः । तत्रार्थान्तर न्यस्यित उपदिग्रतीति । यौवनस्य मटो हर्पः । भर इति यावत् । "मदो रेतासि कस्त्र्या गर्वे हर्पेमदानयो " इति विद्यः । स एव कामिनीना लिणाम् । यद्या चतुर्ध्यथे पष्ठी । कामिनीभ्य इत्यर्थः । लिलतानि उपदिगति आविष्करोतीत्पर्यः । लिलत च "सुकुमारतयाङ्गानां विन्यासो लिलत भवेत्" इत्यक्तलक्षणलिक्षतम् । "अनाचार्योपदिष्टं स्याञ्चलितं रितचेष्टितम्"इत्युक्तलक्षण वा । बहुवचनमाधर्यकम् । तेन विव्योक्षविल्ञासादिसर्वदावसंग्यह । आयो छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् (४ पृष्ठे) । यत्तु सार्वोधिनीकारकृतं लिलतानीत्यस्य विश्वनान् इति व्याख्यानम् । तत्र च "लिणा विल्ञासविव्योक्षविश्रमा लिलतं नथा । हेल्य लिलतानीत्यस्य विश्वनान् इति व्याख्यानम् । तत्र च "लिणा विल्ञासविव्योक्षविश्रमा लिलतं नथा । हेल्य लिलतानीत्यस्य विश्वनान्यः गृङ्गारमावजा " इत्यमर इति प्रमाणोपन्यसन् च तद्यानविल्पितम् । कोशन्य 'तिणा गृङ्गार-प्रवाः शृङ्गारसमुद्भूताः क्रियाश्रेष्टाः हावा इत्युच्यन्ते । ते च विल्यस विव्योक विश्वमः लिलत हेला तथा लिल्यनी इत्यर्थकत्वेन विश्वमस्य लिलतपर्यायत्वाभावादित्युद्द्योतादै। स्पष्टम् ।

उपिद्शतीति । पदम् अगूढव्यङ्गयमिति ग्रेषः । अत्र ज्ञानानुकूछगव्दप्रयोगस्पोपदेगकर्तृकत्वस्य चेतनधर्मस्याचेतने यौवनमदे वाधात् सामान्यविगेपमावसवन्धेनं आविष्कारमात्र छक्ष्यम् । अनायासेन छितज्ञानं व्यङ्गम् । इदं च सहृदयेतरेरपि अभिधेयवत् वेद्यमिति अगूढम् । अतो छक्षणामूछागृहान् ख्यगुणीभूतव्यङ्गयमिदम् । नर्रासहरुक्तरास्त गव्देनाज्ञातज्ञापनमुपदेशः । स च मदे वाधित इति विग्रेपेणाज्ञातज्ञापनं सामान्यं छक्यते । सामान्यविशेपमावः संवन्धः । नटीनामयन्नेनव ग्रिक्षाया आदान निर्वहतीति स्फुटतरं व्यङ्गय प्रतायते इत्याहः ॥

उक्तं रुक्षणायास्त्रैविध्यमुपसहरति तदेपेति । तत् तस्मात्कारणात् । अन्यद्गयत्वगृटन्यद्गयत्वा-गृदन्यद्गयत्वरूपमेदकथनादित्यर्थः । कथिता उक्ता एपा रुक्षणा त्रिधा ( रूटा व्यद्गयरहितत्वेन प्रयोजने गृदन्यद्गयत्वेनागृदन्यद्गयत्वेन च) त्रिप्रकारेत्यर्थः ।तद्याकरोति अञ्यद्गयेत्यादिना ।।

एवं प्रसङ्गतः सावान्तरभेदां लक्षणा निरूप्य तद्दारापूर्वोपादे हं लक्षणिक गव्द लक्षणिक तद्भारिति। "स्याद्वाचको लक्षणिकः"इति ५ सूलस्यं दूरन्यवितं विशेष्यत्वेनानुस्मारयित शब्द इति ।

१ 'अञ्च अनायासेन शिक्षादानम् अभिधेयवत् स्कृट प्रतीयते' इति सचित् पाटः ॥ २ उपदेशी विशेषः । आर्थिकारः सामान्यः ॥

(सू० २२) तत्र व्यापारो व्यञ्जनात्मकः।

कुत इत्याह

(स्०२३) यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते ॥ १४॥ फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया।

ततो भवित इति भ्रमिनरासाय व्याचिष्टे तदाश्रय इति । तस्या छक्षणाया आश्रय इत्यर्थः । प्रवाह-रूपार्थस्य छक्षणाश्रयत्वेनोपचारात्तद्वाचकोऽयं शब्दोऽपि छक्षणारूपव्यापाराश्रय इति भावः। "अत्र च यः शब्दो यद्रथिविषयकछक्षणाश्रयः स तह्याक्षणिक इति प्रत्येकमेव छक्षणम् । अन्यथा वाचकादावित-व्याप्तिरिति वोध्यम्" इति नर्रासेहठक्कुराः । छाक्षणिकशब्दप्रतिपाद्यत्वं च छक्ष्यस्यार्थस्य छक्षणमप्यर्थत उक्तमेवेति वोध्यम् ॥

वाचकलाक्षाणिको शब्दो लक्षयित्वा व्यञ्जनामुखेन व्यञ्जकं शब्द लक्षयितुं व्यञ्जनास्वरूपमाह तेत्रे-स्यादिना । यद्वा । व्यञ्जकं लक्षयितु तदुपाधौ व्यञ्जनाया वादिविप्रतिर्पत्तिनिरासायाह तत्रेस्यादि । तत्र पावनत्वादिप्रयोजने विपये व्यापारः शब्दस्य वृत्तिः व्यञ्जनात्मकः व्यञ्जनस्वरूप इति टीकाकाराः। ''अथ व्यञ्जकशब्दलक्षणाय व्यञ्जना निरूपणीया । सा च द्वेधा । शब्दिनप्रार्थनिष्ठा च । तत्रान्स्या शब्दलक्षणेऽनुपयुक्तेत्यप्रे (तृतीयोल्लासे ) विवेचनीया । आद्या तु द्वेधा । अभिधामूला लक्षणामूला च। तत्र यद्यप्यभिधायाः प्राथम्यादुपजीव्यत्वाच तन्मूला प्रथमं निरूपयितुमुचिता तथापि सुप्रसिद्धत्वाद् लक्षणायाः प्रकृतत्वाच तन्मूलामेव प्रथम निरूपयित तत्रेस्यादिना । तत्र लक्षणिके शब्दे व्यापारो व्यङ्गयप्रकाशानुक्तृ ः'' इति प्रदीपकाराः । अनयोर्व्याख्यानयोः प्रदीपोक्तव्याख्यानं साधीयः । ''एवं लक्षणामूलव्यञ्जकत्वमुक्तम् । अभिधामूलं त्वाह'' इति ३२ सूत्रस्थावतरणवाक्यानुगुणत्वात् ॥

उक्तेऽर्थे प्रमाणाभावं राङ्कते कुत इति। "निह प्रिनिज्ञामालेणार्थिसिद्धिः" इति न्यायादिति भावः । इत्याहेति । इत्यत आहेत्यर्थः । यस्येत्यादिनार्थापात्तिरूपप्रमाण प्रदर्शितम् । अत्र छक्षणोति पदं छक्षणया छाक्षणिकग्रव्दपरम् । 'छक्षणया राव्दप्रयोगः' इति वृत्तिप्रन्थस्वरसात् । तथा च यस्य शैत्य-पात्रनत्वादिरूपपरुक्तय प्रतितिम् अनुभवरूपाम् आधातुं जनियतुं छक्षणा छाक्षणिकः शब्दः समुपास्यते आश्रीयते । सत्यपि वाचकैशव्दे तं विहायादियते इत्यर्थः । शब्दे कगम्ये छाक्षणिकशब्दमात्रगम्ये (न त्वनुमानादिगम्ये ) अत्र तिस्मन् पत्छे (शैत्यपावनत्वादिप्रयोजनिवपये ) व्यञ्जनात् व्यञ्जनं विहाय (व्यजनां विना ) अपरा क्रिया अन्यो व्यापारो नेत्यर्थः । किंतु व्यञ्जनात्मक एव व्यापार् इति भावः । अत्र शब्देकेत्येकपदनानुमानादिव्यदासः। "शब्दस्य सभृतसामग्रीकत्वादनुमानस्य व्याप्तयादिप्रतिसंधानादिविछम्वेन विछम्वितत्वान्तानुमानगम्यं प्रयोजनम् । किंच तथा सित गङ्गाद्यर्थ एव छिङ्गं सत् शैत्यादिकमनुमापयतीति स्वीकार्यम् । न च तटे गङ्गात्वं सिद्धम् । तत्पदप्रयोगविषयत्वे च न व्याप्तिमाहकं प्रमाणमस्ति । तत्कथमस्य छिङ्गता। कथं वा गङ्गाधर्मस्य शैत्यादेस्तटे वाधावधारणात्साध्यता कथं वा शैत्यादिकस्यावच्छेदकस्यामावात्साध्यतावच्छेदकैक्ष्यम् । तावतां विशेपाणामेकदानुपास्थितेनं सम्-

१ विवादे। विरुद्धान वा विप्रात्तिपात्तिः ॥ २ लक्षणाप्रयोजनिर्वाहकतया सुचे।बलादित्यर्थः ॥ यद्वा । लक्षणाया व्यङ्गचार्थकलकत्वादिति मावः ॥ ३ 'गङ्गातदे घोपः' इति ॥ ४ इदंशब्दस्य वाक्यान्तर्गतस्य तच्छ्वद्वार्थकत्वं मूले एव ३५२ उदाहरणे स्फुटीभविष्यति ॥

प्रयोजनप्रतिपिपाद्यिपया यत्र लक्षणया भ्रव्दप्रयोगस्तत्र नान्यतस्तत्प्रतीतिरिप तु त-सादेव शब्दात् । न चात्र व्यञ्जनाद्दतेऽन्यो व्यापारः ॥

तथाहि

( सू॰ २४ ) नाभिधा समयामावात् ।

गङ्गायां घोष इत्यादौ ये पावनत्वादयो धर्मास्तटादौ प्रतीयन्ते न तत्र गङ्गादिशव्दाः संकेतिताः ॥

( सू॰ २५ ) हेत्वभावाञ्च लक्षणा ॥ १५ ॥ मुख्यार्थवाधादित्रयं हेतुः ॥

हाल्म्वनानुमितिः। व्यञ्जनाया च वाधादेरप्रतिवन्धकत्वात् 'अत्यन्तासत्यिप हार्थे ज्ञान शब्दः करोति हि' इति न्यायात् व्यङ्गयतावच्छेदकानुपस्थिताविप पानकरसन्यायेन व्यङ्गयवोधकत्वाच न काप्यनुपपत्तिः। किंच व्याप्यादिप्रतिसंधानस्यानियतत्वात् शैत्यादिवोधस्य च नियतत्वान्तानुमित्या व्यञ्जनान्य-धासिद्धिरिति भावः'' इति नरसिंहमनीपा। विस्तरस्तु पञ्चमोल्लासे द्रष्टव्यः॥

अत्र आधातुमिति तुमुना इच्छा उच्यते। तेन 'यस्य प्रतीतिमाधातुम्' इत्यस्य यद्यतिपिपादिय-षयेत्यर्थ । तदेवाह प्रयोजनप्रतिपिपादियिपयेति। अन्यथा ''स्त्रायते गव्दप्रयोगे किमित्यताचकं प्रयोक्यामहे'' इति न्यायिकद्धो लाक्षणिकशब्दप्रयोगो व्यर्थ एव स्यादिति भावः। यत्र यस्मिन् वाक्ये। गङ्गाया घोष इत्यादिवित्यर्थः। तत्र तस्मिन् वाक्ये। नान्यतः न प्रमाणान्तरात्। तत्प्रतीति प्रयोजनप्रतीतिः। अपि तु किंतु। तसादेव लाक्षणिकादेव। अत्र प्रयोजनिष्ये। अपरा क्रियति व्याचिष्टे अन्यो व्यापार इति ॥

नतु प्रयोजनप्रतिपादने अभिधादिरेव किल्पतो व्यापारोऽस्तु किं व्यञ्जनयेत्यत आह नाभिधाति । न शक्तिरित्यर्थः । पावनत्वादिप्रतिपादने इति शेषः । समयाभावादिति । सकेनाभावादित्यर्थ । गङ्गादिपदस्य शैत्यपावनत्वादौ सकेताभावादिति यावत्। "शक्तिरिति त पदार्थ । तद्ग्राहकः सकेत इति न साध्याविशेषो हेतोरिति बोध्यम्" इत्युद्धयोते स्पष्टम् । उक्तिमदं "स मुख्योऽर्थ" इति ११ सूत्रे (३९ पृष्ठे) । "हेतुसाध्ययो सामानाधिकरण्याभावादनुमित्यनुपपत्तिरतो व्याच्छे गङ्गाया-मित्यादि। तथा च पावनत्वादिकं प्रयोजन न गङ्गापदामिधाप्रतिपाद्यं गङ्गापदिनष्टसकेताविपयत्वा-दित्येवानुमानमिति भावः" इति नरसिंहमनीषायां स्पष्टम् । तत्र पावनत्वादौ ॥

ननु 'गङ्गाया घोषः' इत्यादौ गङ्गादिशब्दस्य तीरादौ छक्षणाया सत्या पुनर्गङ्गादिशब्दस्य शैन्य-पावनत्वाद्यर्थेऽपि छक्षणैत्रास्तु । कि प्रयोजन व्यञ्जनयेति चादिमतं मनसि आशङ्क्य 'पुनर्छक्षणा नित्र भवति' इति सिद्धान्तयित हेत्वभावादिति । न छक्षणिति । पावनत्वादिवित शेष । 'अत्रापि पावनत्वादिक न गङ्गापदछक्षणाप्रतिपाद्यं प्रकृतपदछक्षणाजन्यज्ञानसामग्रीरिहतन्वादिनि प्रयोगे तान्य-र्यम्। एवं तात्पर्याख्यवृत्तिनिपेषस्योपसहारात् पावनत्वादिकं न तात्पर्याख्यवृत्तिप्रतिपाद्य गङ्गादिण्डार्थ-संसर्गाभिन्नत्वादित्यपि बोध्यम्'' इति नरसिंहठकुरा । हेतुपद व्याच्छे मुख्यायिति । त्रयामिति । मुख्यार्थवाधः मुख्यार्थयोगः रुद्धिप्रयोजनान्यतरचेकामिति त्रयमित्पर्थ । हेतुरिति । हेत्रिरिनि पर्छो-पहितपरमेकवचनम् । स्वरूपयोग्यता तु प्रत्येकमेवेति बोध्यम् ॥ तथा च

(सू० २६) लक्ष्यं न मुख्यं नाप्यत्र वाधो योगः फलेन नो । न प्रयोजनमेतस्मिन् न च शब्दः स्खलद्गृतिः ॥ १६ ॥

यथा गङ्गाश्रब्दः स्रोतिस सवाध इति तटं लक्षयित तद्वत् यदि तटेऽपि सवाधः स्यात् तत् प्रयोजनं लक्षयेत् । न च तटं मुख्योऽर्थः । नाप्यत्र वाधः । न च गङ्गा- शब्दार्थस्य तटस्य पावनत्वाद्यैर्लक्षणीयैः संवन्धः । नापि प्रयोजने लक्ष्ये किंचित् प्रयोजनम् । नापि गङ्गाशब्दस्तटिमय प्रयोजनं प्रतिपादियतुमसमर्थः ॥

(सू० २७) एवमप्यनवस्था स्याद् या मूलक्षयकारिणी।

हेत्वभावमेवोपपादयति तथा चेति । चो ह्ययें । तथाहीत्यर्थः । लक्ष्यमिति लक्ष्यं तीरादि त

मुख्यं (गङ्गादिगव्दस्य) न शक्यम्। ननु ज्ञाप्यार्थवाघ एव लक्षणावीजं स्यादत आह नाप्यत्रेति ।
अत्र लक्ष्ये (तीरादी) वाधः घोपाधिकरणत्वासंभवरूपो वाधोऽपि न । एतेन प्रथमो हेतुर्निरस्तः ।
ननु 'काकेम्यो दिव रक्ष्यताम्' इत्यादाविव तात्पर्यार्थवाघ एव लक्षणावीजमत आह योग इति ।
फलेन प्रयोजनेन (पावनत्वादिना) योगः (तीरस्य) साक्षात्संवन्धो न फलस्य प्रवाहसमवेतत्वादित्यर्थः ।
साक्षात्संवन्ध एव लक्षणाप्रयोजकिमिति भावः । अनेन द्वितीयो हेतुर्निरस्तः। युक्खन्तरमाह न प्रयोजनिमिति । एतिस्तन् प्रयोजने । लक्षयितव्ये इति गेपः । प्रयोजनम् अन्यत्प्रयोजनं नेत्यर्थः । प्रयोजनेऽपि प्रयोजनान्तरित्यनवस्थापितिरिति भावः। एतेन तृतीयो हेतुर्निरस्तः । ननु मुख्यार्थवाधादित्रयं विनेवास्तु लक्षणेत्यत आह न च शव्द इति । शव्दः लाक्षणिकशव्दः स्खलती प्रच्युता भवन्ती गतिः वोधकतात्रूपसामर्थ्य यस्य तादृशो नेत्यर्थः । प्रयोजने इति गेपः । गङ्गादिशव्दः प्रयोजनप्रतिपादनविषये प्रच्युतसामर्थ्यं न। अपि तु तस्मादेव शब्दात्प्रयोजनं लम्यते। अयं भावः।गङ्गाशव्दात्पावनत्वादिप्रयोजनं न प्रतीयते इति न । किंतु प्रतीयत एव । तथा चाभिधालक्षणाभ्यामिनिवाहे व्यञ्जनाक्ष्पं वृत्त्यन्तरमेव स्वीकार्यमिति पर्यवस्यतीति । 'न च शब्दः स्खलद्वतिः' इत्यत्र वहव आख्यानभेदाः प्राचीनर्टीकासु स्पष्टाः । ते च जिज्ञासुभिस्तत एव द्रष्टन्याः । ग्रन्थगौरवभिया नात्र दर्शिताः ॥

लक्ष्यं न मुख्यमिति न्याचिष्टे यथेत्यादिना न च तटं मुख्योऽर्थ इत्यन्तेन। नाप्यत्र वाध इति न्याचिष्टे नाप्यत्र वाध इति। योगः फलेन नो इति न्याचिष्टे न च मङ्गाश्वन्दार्थस्येति। पावनत्वाचिरित्यर्थः। संवन्ध इति। साक्षात्सवन्ध इत्यर्थः। न प्रयोजनमितिस्मित्रिति न्याचिष्टे नापि प्रयोजने इति। न च शन्दः स्खलद्रतिरिति न्याचिष्टे नापि मङ्गाशन्द इति। मुख्यार्थवाधादिकं विनेति अपः। यथा गङ्गाशन्दो मुख्यार्थवाधादिकं विना तटं प्रतिपादियतुम्मर्थः तथा प्रयोजनं प्रतिपादियतुममर्थः तथा प्रयोजनं प्रतिपादियतुममर्थः तथा प्रयोजनं प्रतिपादिवतुममर्थां नेति न्यतिरेकदृष्टान्तः। क्वित्तु समर्थः इति पाठः। तदा मुख्यार्थवाधादिकमपेक्ष्येवेति शेपः। यथा गङ्गाशन्दो मुख्यार्थवाधादिकमपेक्ष्येव तटं प्रतिपादिवतु समर्थस्तथा प्रयोजन प्रतिपादिवतुं समर्थों नेति न्यतिरेकदृष्टान्तः एवति वोध्यम्॥

पूर्व प्रयोजनस्य लक्ष्यत्वमेव नास्तीत्युक्तम् । इटानी लक्ष्यत्वेऽपि दूपणमाह एवमण्यनवस्थेति । यद्वा । नन्त्रस्ति प्रयोजनेऽपि लक्ष्ये प्रयोजनान्तरम् । तच्च तीरिनष्टशैत्यपावनत्वं लक्ष्ये घोपनिष्ठ पावन-त्यादि व्यङ्गमिति वितण्डातो ब्रूयात्तत्राह एवमण्यनवस्थेति । अनवस्था अनवस्थितिः । वीजाङ्कर- एवमपि प्रयोजनं चेछक्ष्यते तत् प्रयोजनान्तरेण तदपि प्रयाजनान्तरेणेति प्रकृता-प्रतीतिकृत् अनवस्था भवेत् ॥

नतु पावनत्वादिधर्मयुक्तमेव तटं लक्ष्यते । 'गङ्गायास्तटे घीपः' इत्यतोऽधिकस्या-र्थस्य प्रतीतिश्र प्रयोजनमिति विशिष्टे लक्षणा तित्कं व्यञ्जनयेत्याह ।

(सू० २८) प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते ॥ १७॥

कुत इत्याह

(सू॰ २९) ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्। प्रत्यक्षादेनीलादिविषयः। फलं तु प्रकटता संवित्तिर्या।

न्यायेनानवस्था न दोषायेत्याराङ्कयाह **या मूलक्षयकारिणीति ।** या मूलक्षतिकारिणी इल्रिप कचित्पाठः ॥

सूत्रं व्याकुर्वन् एवमपीति प्रतीकमुपादत्ते एवमपीति। एवमपीति व्याचि प्रयोजनं चेहुस्यते इति। तत् प्रयोजनम्। प्रयोजनान्तरेणिति। तद्पि प्रयोजनान्तरसहितमिप। प्रयोजनान्तरेणिति। प्रयोजनान्तररूपेण हेतुनेत्यर्थः। छक्ष्यते इत्यनुपङ्ग । मूळक्षयकारिणीत्वेतव्याचि प्रकृतिति। प्रयोजनपरंपरायां छक्षणास्वीकारे प्रयोजनान्वेपणस्यापर्यवसानेन प्रस्तुतस्य पावनत्वादे तीरादेवी वोधानुदय-प्रसङ्ग इति भावः। तदुक्तमुद्दयोते। ''प्रयोजनपरंपरायां छक्षणास्वीकारे यञ्चकणाप्रयोजने विषयान्तर-संचारादिना छक्षणानिवृत्तिस्तस्याप्रिमछक्षणानिवृत्तौ मूळभूतळक्षणाप्रयोजनप्रतिरिपि न त्यादिति भावः। एतेन वीजाङ्कुरवदनवस्या न दूपणमित्यपास्तम्। 'मूळक्षतिकरी चाहुरनवस्यां च दूपणम्' इत्युक्ते '' इति। नरसिंहठक्करास्तु मूळक्षतीति व्याचि प्रकृतिति [प्रकृता या छक्षणा (गज्ञाव्यदस्य तटे छक्षणा) तस्या अप्रतीतिकृत् अप्रतीतिकारिणी अनवस्या अनवस्थितिर्भवेदिस्यर्थ ।] इदमुपळक्षणम्। प्रयोजनेऽपि प्रयोजनप्रतीतावेकत्रेव पुरुषायुषपर्यवसानादप्रकृताप्रतीतिकृदियमनवस्थेन्यपि वोध्यमिनत्याहुः॥

ननु न केत्रल प्रयोजन लक्ष्यते कितु प्रयोजनसहित तटादीत्यतो नोक्नदोपप्रसद्ग इत्येतच्छद्भानि-राकरणपरत्वेनोत्तरस्त्रमवतारयति निन्वति । ननु पावनत्वादिविशिष्टस्य तटस्य लक्ष्यत्वे प्रयोजनिवरह एव दूपणमत आह गङ्गायास्तटे घोष इत्यत इति । 'गङ्गायास्तटे घोप ' इति प्रयोगापेक्षयेत्यर्थः । अधिकस्यार्थस्यति । पावनत्वादिवैशिष्ट्यरूपस्येत्यर्थः । प्रयोजनं फल्न् । विशिष्ट पावनत्वादि-युक्ते तटे ॥

प्रयोजनेनेति । लक्षणीयं लक्षणाजन्यज्ञानविषयः (तटं) प्रयोजनेन प्रयोजनीसृतज्ञानविषयेण (पावनत्वादिना) सिहतं न युज्यते इत्यन्वय ॥

तथा सित लक्षणाजन्यज्ञानस्यैत्र फल्ज्ञानात्मकत्वात् तज्ज्ञानस्य लक्षणाजन्यज्ञानकत्व्यं न स्या-दित्याह ज्ञानस्येति । अत्र हिगव्दः प्रसिद्धवर्यकतया दृष्टान्तार्थकः । अन्यावदो हानादन्य इन्य-र्थकः । एवमन्यदित्यि । ज्ञानादन्यदित्यर्थकम् । तथा च यथा ज्ञानस्य विषय ज्ञानात् अन्य तथा ज्ञानस्य फल्मिप ज्ञानादन्यत् । फल्फिलेनो समसमयसमुत्पादासंभगदिनि मृत्रार्थ । तत्र दृष्टान्तमह प्रत्यक्षादेरिति । अक्षमिन्द्रियं प्रति यदुत्पचते ज्ञानं तत् प्रत्यक्षम् । इन्द्रिणधंसनिकर्यजन्य हान-मित्यर्थ ।आदिपदेनानुमानादेर्प्रहृणम्।अध्यर्मोमासकमतेनाह् प्रकृटतेति। घटहानानन्तरं 'हानो घटः' इति प्रत्ययात् तज्ज्ञानेन तस्मिन् घटे ज्ञाततापरनाम्नी प्रकटता जायते इति अव्यर्गानांसन्तर्मामांसा । (स्॰ ३०) विशिष्टे लक्षणा नैवं च्याख्यातम्॥

(सू॰ ३१) विशेषाः स्युस्तु लक्षिते ॥ १८॥

एवं च क्षेयधर्मः प्रकटता पूर्वमीमांसकैः प्रत्यक्षादिज्ञानस्य फलिमित्युच्यत इति भावः । तार्किकमतेनाह संवित्तिरिति । सित च घटज्ञाने 'घटमहं जानामि' इति प्रत्ययक्ष्मा अनुव्यवसायापरपर्याया संवितिर्घटज्ञानात् जायते इति तार्किकतर्कः । एवं च ज्ञातृधर्मः संवित्तिस्तार्किकैः प्रत्यक्षादिज्ञानस्य फल्मित्युच्यत इति भावः । तथा च एतयोः (प्रत्यक्षस्य) विषयफल्योः प्रत्यक्षाद्विज्ञान्त्य स्था सुव्यक्तं
तथा लक्षणजन्यज्ञानात् तत्फल्स्य पावनत्वादिज्ञानस्यान्यत्वमश्यमेपितव्यमिति भावः । व्याख्यातमिदं सारवोधिन्यादावि । ''यथा कारणत्वेन ज्ञानाद्विपयो मिद्यते तथा कार्यत्वेन फल्मपीत्यर्थः ।
अन्यथा तीरत्वपावनत्वज्ञानयोरमेदे जन्यजनकभावानुपपत्तेरिति भावः'' इति । एवं च लक्षणाजन्यज्ञानविपयत्वेन तत्फल्रस्य शैत्यपावनत्वादेर्लक्षणाविपयत्वं न युक्तमिति फलितोऽर्थः ॥

एवं सित 'विपयफलयोर्भेदः' इति यथाश्रुतसूत्रार्थस्त्वयुक्त एव । विशिष्टलक्षणापक्षे यथाश्रुतसूत्रार्थस्य फल्ट्यव्याघातकत्वाभावात् । तथाहि । फल्ट्यं हि जन्यत्वं वा जन्यप्रतीतिविषयत्वं वा । फल्ट्यं जन्यत्वं चेत्तिहें विशिष्टलक्षणापक्षे पावनत्वादिज्ञानस्य लक्षणाजन्यज्ञानत्वात् विपयभेदसत्त्वाच फल्ट्यमञ्याहन्तमेवेति पावनत्वादौ सूत्रार्थीचित्र्याभावः । अप्रयोजकत्वात् । प्रकृते फल्ट्यव्याघातकतयेव सूत्रार्थस्य योग्यतेति यथाश्रुतसृत्रार्थोऽयुक्तः।तथा मृत् घटोपादानमितीश्वरगतोपादानप्रत्यक्षफले घटादौ तिह्रिषयभेदासत्त्वाद्यभिचितिश्य यथाश्रुतसृत्रार्थः। फल्ट्यं जन्यप्रतीतिविपयत्वमिति चरमपक्षे "प्रत्यक्षादेनीला-दिविषयः। फल्टं तु प्रकटता संवित्तिर्वां । एल्टं वृत्तिविरोधः। प्रकटताज्ञानस्य संवित्तिज्ञानस्य च प्रत्यक्षन् जन्यत्वाभावात् । तथा स्वजन्यप्रतीतिविपयक्षपे फल्टं स्वविपयाद्भेद इत्यत्र नियमे विशिष्टज्ञाँनविपये तज्जनकविगेपणज्ञानविपयभेदासत्त्वेन व्यभिचारश्च । तस्माज्जन्यज्ञानेऽप्यसाधारणमेकं साध्यत्वं नास्तीति यथाश्रुतस्त्रार्थस्त्वयुक्त एवेति प्रदीपसुधासागरोहयोतादिपु स्पष्टम् ॥

उक्तं विशिष्टस्य छक्ष्यत्वाभावमुपसंहरति विशिष्टे इति । एवम् उक्तयुक्त्या । विशिष्टे छक्षणा नैविभत्येतद्याकर्तव्यमित्याशङ्कयाह व्याख्याताभिति । व्याख्यातप्रायमित्यर्थः ॥

ननु पावनत्यादयो यदि न छक्ष्यास्तर्हि कथं ज्ञायन्ते इत्याशङ्कयाह विशेष इति । लक्षिते छक्षणया

१ निगर्नेनेव ब्याख्यातामिति पाटान्तरम् । निगद्देनेवेत्यस्य पाटमात्रेणेवेत्यर्थः ॥ १ मृदिति । मृत् मृत्तिका घरस्योपादानमृपादानकारणित्यर्थः । इति शब्दो झानाकारप्रदर्शकः । इंग्ररगतेति । इंग्ररगत यत् उपादानस्य प्रत्यक्ष प्रति कारणत्वाद्वत्यस्यमानस्यापि घटादेरीश्वरजन्यज्ञानजन्यत्वेन जन्यत्वरुपस्य फल्तत्वस्य घटादो सत्त्वादिति बोध्यम् ॥ तदुक्त तक्षस्यइटीकायां वाक्यवृत्तावन्यत्र च । "साधारणकारणान्यशे । ईश्वरस्तज्ज्ञानेच्छारुत्यः प्रागमावो दिद्धालोऽदृष्ट्यिति । असाधारणकारण च कार्यमेदेन वहुविधम्" इति । तद्धिपयेति । प्रत्यक्षविपयेत्यर्थः । तथा चेश्वर्ज्ञानस्य सर्वं प्रति कारणत्वादीश्वरप्रत्यक्ष्मफलस्य तत्प्रश्वक्षविपयान्तःगातिन्वात्प्रत्यक्षविपयमेदासत्त्वाद्यमिचरितश्य यथाश्रतस्त्राधं इति मावः ॥ ३ क्रितु प्रत्यक्ष्मजन्यप्रतीतिविषयत्वमेवा स्तीति भावः ॥ ४ यथा 'दृण्डी पुरुपः' इत्यन्न विशिष्टज्ञान दृण्डीति । तज्जनक यत् विशेषणज्ञानं दृण्डज्ञानम् । तस्य विपयो दृण्डः । तस्य विशिष्टज्ञानान्तःपतितत्वाद्विशिष्टज्ञानविपयत्विति यथाश्रुतस्त्रार्थस्य व्यभिचार-श्रेति भावः ॥

तटादौ ये विशेषाः पावनत्वादयस्ते चाभिधातात्पर्यलक्षणाभ्यो व्यापारान्तरेण गम्याः । तच व्यञ्जनध्वनचोतनादिशव्दवाच्यमवश्यमेपितव्यम् ॥ एवं लक्षणामूलं व्यञ्जकत्वमुक्तम् ॥ अभिधामूलं त्वाह । (सू० ३२) अनेकार्थकस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद्धापृतिरञ्जनम् ॥ १९ ॥ "संयोगो विष्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता । अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥

वोधिते । लक्षिते इत्यस्य विवरणं तटादाविति । विशेषा इत्यस्य विवरण पावनत्वाद्य इति । प्रतीयन्ते इति शेषः । स्युरित्यस्य व्यापारान्तरेण गम्याः इत्यनेनान्वयः । कीदृश तव व्यापारान्तर-मित्याशङ्कर्याद तचेति । व्यापारान्तरं चेत्यर्थः। द्योतनादीत्यादिशब्देन अञ्जनप्रकाशनप्रत्यायनावग-मनवोधनसूचनादिपरिप्रहः । एवं च शक्तिलक्षणाद्यजन्यप्रतीतिजनकः पदादिगतो व्यापारो व्यञ्जनेति लक्षणं वोध्यम् ॥

'लक्षाणिकस्यैव व्यञ्जकत्वम्' इति भ्रमनिरासायाह एवमिति । लक्षणामृलं तदन्वयव्यतिरेकानु-विधीय । एवमिधामूलमित्यपि । अभिधामूलमिति । व्यञ्जकत्विमस्यनुपञ्जते । व्यञ्जकत्व च व्यञ्जना । अस्यां व्यङ्गर्यायीविशिष्टोपस्थिति. शङ्कारपदमिप नेति भाव. ॥

अनेकेति । अनेके अर्थाः (वाच्यत्वेन) यस्य तस्यानेकार्थस्य अनेकत्र गृहातगिनितकस्य शब्दस्य वाचकत्वे अभिधायां सयोगाद्येः अनुपद्मेव वक्ष्यमाणे सयोगादिभिः (प्रकरणादिभिः) नियन्त्रितं प्रतिवद्धे सित एकत्र नियमिते सर्तात्यर्थः। अवाच्यार्थः तदाभिधया प्रतिपाद्यितुमशक्य । तद्धाकृत नःप्रतीतिहेतुः या व्यापृतिः व्यापारः सा अञ्जनं व्यञ्जनमेवेत्यर्थः। ''अयं भावः। एकस्य वर्णसम्हात्मन पदस्यानेकत्रानेकैव शिवतः। शक्यतावच्छेदकमेदेन तद्भेदात्। तत्थ यस्मिन्नर्थे तात्पर्यप्राहकं प्रकरणादिक्षमवत्रिते उद्घद्धया तद्गोचरशक्या तदर्थोपस्थानम्। अन्यस्याश्च तिरोधानम्। तया निरुद्धयाभिधया वोधियतुमशक्यार्थस्य वोधने प्रभवन्ती वृत्तिवर्यञ्जना नाम' इति सार्योधिनी । इय हि अभिवाम् हा शाब्दी व्यञ्जनेत्युच्यते इति बोध्यम्। ''नन्वभिधानिरोधे कथ तद्विपयार्थप्रतीतिरिति चेदनुभव पृच्छ नास्मान्' इत्यपि सार्वोधिनी । ननु श्चेपवदिभिधात एव द्वितीयार्थप्रह स्यादिनिशङ्गावारणायोक्तं वाचकृत्वे इति । ''न च संयोगादिनाभिधावत् व्यञ्जनापि नियन्त्रयत्ताभिति वाच्यन्। संयोगादिकार्भनिनकमिनकात्वे इति । ''न च संयोगादिनाभिधावत् व्यञ्जनापि नियन्त्रयत्ताभिति वाच्यन्। संयोगादिकार्भनिनकात्वन्ति क्ष्यस्य वोधकत्वेनैव तिसद्धेः। अन्यया सुगान्धिमासभोजनप्रकरणे 'सुर्रेभिमासं भवान् भुट्क्ते' इत्यभियाने गोमांसानुपस्थितौ विदग्धस्य भोक्तुर्जुगुप्सानापत्तेः' इत्युद्दयोते स्पष्टम् । उदाहरणं तु 'भवानन ' इत्यादि अप्रे स्पुटोभविष्यति ॥

संयोगाचैरित्याचपदसंप्राह्यान् प्रदर्शयन् संयोगादीना वाचकत्वनियामकन्वे भर्तृहरिसंनितिमाह संयोग इत्यादिना । संयोगः सम्यक् योगः प्रसिद्धसंवन्धः । विप्रयोगः प्रसिद्धसंवन्धध्वेस विभागो वा ।

१ लक्षणान्ययव्यतिरेक्षानुसारित्यर्थः । यस्तत्त्वे यन्सत्त्वमन्त्रयः । यद्भावे यदभावे व्यतिरेकः । यथा ध्मस्तरे विह्नसत्त्वमन्त्रयः । वहुचभावे धुमाभावो व्यतिरेक्ष इति वोध्यम् ॥ २ "ग्रुगभिर्देक्षि चम्पके । असीरिक्षे मान्नवेदेः रम्ये चैत्रवसन्त्रयो । सुगन्यो गवि शहाक्याम् " इति देमचन्द्रः ॥ ३ इति शान्त्रचोक्तां ॥

## सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥ "

इत्युक्तिदेशा सशङ्खचको हरिः अशङ्खचको हरिरित्युच्यते । रामलक्ष्मणाविति दाशरथौ । रामार्जुन-

साहचर्यम् एककाळदेशावस्थायित्वम् । एकस्मिन् कार्ये परस्परसापेक्षत्वं वा । उद्दशीतकारास्तु साहचर्य साहस्यम् । सहरायोरेव प्रायेण सहचरणदर्शनात् । शब्दयोर्पि सहशार्थयोरेव सहप्रयोग इत्युत्सर्गा- चेत्याद्वः । विरोधिता वथ्यवातकत्वं सहानवस्थानं च। अर्थः प्रयोजनापरपर्यायमनन्यथासाध्य फलम्। प्रकर्णं वक्तृश्रोतृवुद्धिस्थता । लिङ्कं संयोगितिरिक्तसंबन्धेन परपक्षव्यार्वृत्तो धर्म इति प्रदीपकारः । नर्रसिंहठकुरास्तु सयोगितिरिक्तसवन्धेन परपक्षव्यावर्तको धर्मः नत्वसाधारणो धर्मः । सशङ्खचक इत्यन्त्रातिव्यासेः। कुपितो मकरध्वज इत्यत्राव्यातिश्वेत्याद्वः। शव्दस्यान्यस्य संनिधिः समासाद्यनधीनसमानार्थताकशव्दान्तरसमिनव्याहारः । "समासाद्यनधीनत्वविशेषणात् 'सशङ्खचकः' इत्यत्रातिव्याप्तिः । समानार्थताकिति विशेषणात् 'स्थाणुं भज भवच्छिदे" इत्यत्रतिव्याप्तिश्च निरस्ता" इति नर्रसिंहठकुराः । सामध्यं कारणता । शोचिती योग्यता। देशकालो तहिशेषौ । व्यक्तिः लिङ्कम्। लीपुस्वादि। स्वराः उदात्तादिः । "उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च त्रयः स्वराः" इति पाणिनिशिक्षोक्तः । एते शब्दाथस्य शब्दवाच्यार्थस्यानवच्छेदेऽनिश्चये सति (कतमोऽर्थोऽत्र विवक्षित इति सदेहे सति ) तदपाकरणहारेण स्विश्वष्रस्यतिहत्वः विशेषस्य विवक्षितार्थस्य या स्मृतिक्चीन तद्वतवः तज्जनका भवन्तीत्यर्थः ॥

उक्तकारिकाद्वये सूत्रत्वश्रम निराकरोति इत्युक्तादिशेति । इति भर्तृहरिप्रोक्तमार्गेणेत्यर्थः । अस्यान्वयस्तु अच्युते इत्यादिसप्तम्यन्तोत्तरं नियम्यते इत्यध्याद्वतिक्रयायां वोध्यः ।

संयोगादीना वाचकत्विवामकताया क्रमेणोदाहरणानि प्रदर्शयन्नादा संयोगस्य नियामकत्वमुदाह-रित सञ्चाह्मचक्र इति । हरिपदमच्युते नियम्यते इति शेपः । एवमग्रेऽपि सप्तम्यन्तानि योज्यानि । अत्र "यमानिकेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिंहाश्चाजिषु । शुकाहिकपिभेकेषु हरिनी किपके त्रिपु" इत्यमरकोशादने-कार्थकस्य हरिशब्दस्य वाचकत्वं शङ्खादिसंयोगेन अच्युते विष्णो नियम्यते । विप्रयोगस्य नियामक-त्वमुदाहरित अशङ्क्षिति । संयोगपूर्वकत्वात् ध्वंसस्य विष्णोरन्यत्र शङ्कादिध्वंसाभावात् ,अनेकार्थस्य हरिशब्दस्य वाचकत्वमुच्यते नियम्यते । एवम् 'सवत्सा धेनुरानीयताम्' इति 'अवत्सा धेनुरानीयताम्' इति च यथाक्रमं संयोगाविप्रयोगयोरुदाहरणम् । वत्सो गोवाळकः ''वत्सो तर्णकवर्षो ह्रौ" इत्यमरात् । अन्यत्र प्रयोगस्तु औपचारिकः। धेनुशब्दो नवप्रसृतगोमहिपीस्त्र्यादिवाचकः 'धेनुर्गोमात्रके दोग्ध्रवाम्' इति हैमात् । तथा चानेकार्थकस्य धेनुशब्दस्य वाचकत्वं वत्ससयोगविप्रयोगाभ्यां गवि नियम्यते इति वोध्यम्।साहचर्यस्य नियामकत्वमुदाहरित रामलक्ष्मणाविति।''रामः पञ्चविशेषे स्याजामदग्न्ये हला-युषे । राघवे चासिते श्वेते मनोबेऽपि च वाच्यवत्।।" इति विश्वकोशाद्रामशब्दोऽनेकार्थकः। एवं सारस-

१ अत्र संयोगातिरिक्तोति 'नश्रङ्क्चकः' इत्यत्र श्रङ्क्चकव्यावृत्त्वर्थम् । न च तत्रार्थान्तरच्यावृत्तत्वाभावान्तातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । कोपन्यापि समुद्रे सन्त्वेन प्रसिद्ध्येव कामिलङ्कताया आश्रयणीयत्वेन शङ्क्चक्रयोरिप तत्प्रसफ्तेरित्य।शयात् । चकश्रङ्कोद्रर्थान्तरच्यावृत्तत्वपक्षे तु न कश्चिद्दोप इति प्रभाया स्पष्टम् ॥ २ अत एव "अनुनातिकात्परोऽनुस्वारः" इति पाणिनिस्त्रे प्रोडमनोरमायामुक्तम्" ससर्गविद्वप्रयोगस्यापि विशेषावगितेहेतुत्वाद्वत्सा धेनुरानीयतामित्यत्रेव संभावितानुनासिक्यगुणक एवोपस्थितत्वाद्वाकाङ्क्षितत्वाद्याविक्वेन सबव्यते" इति । धेनुश्चिद्दस्योनकार्थकत्वोदेव पर्यायालंकारोदाहाग्णे 'धेनुदांग्वी' इत्येव व्याख्यात नागोजीमहः । अत एव "पोटायुवाति…"

गतिस्तयोरिति भार्गवकार्तवीर्ययोः । स्थाणुं भज भवच्छिदे इति हरे । सर्व जानाति देव इति युष्मदर्थे । कुपितो मकरध्वज इति कामे । देवस्य पुरारातेरिति शंभौ । मधुना मत्तः

दुर्योधनपुतादौ प्रसिद्धत्वाल्लक्ष्मणशब्दोऽप्यनेकार्थकः । तथा चात्र लक्ष्मणसाहचर्यादामो न भागवादिः। रामसाहचर्याच लक्ष्मणो न सारसादिः । किंत्भयोः शब्दयोर्वाचकत्वं साहचर्येण दाशरयो निय-म्यते । वध्यघातकभावरूपस्य विरोधस्य नियामकत्वमुदाहरति रामार्जुनेति । अर्जुनविरोधित्वात् रामो भार्गव एव न तु दाशरध्यादिः । तद्वध्यत्वाचार्जुनः कार्तवीर्य एव न पाण्डवादिः । तद्वत तयोयोंध्दोर्गतिः प्रकारो दशा वा । "गति स्त्री मार्गदशयोः" इति मेटिनी । विरोधिनोः कयोश्चित विरोधित्वेनोपमायां विवाक्षतायामिद्मुदाहरणमिति प्रदीपादौ स्पष्टम् । एतेन द्वयोरिप नानार्थकत्वात परस्पराश्रयग्रस्तीमद्मुदाहरणमित्यपास्तम् । प्रकरणसहकारेण रामार्जनपदयोद्वयोरपि परस्पर-विरोधिद्वये युगपदेव तात्पर्यप्रहात् । असंकीर्णीदाहरण तु 'रामरावर्णा' इतीति उदयोते रपप्टम् । सहानवस्थानळक्षणविरोधे तु 'छायातपौ 'इत्युदाहार्यम् । अत्र "छाया सूर्यप्रिया कान्ति. प्रति-विम्बमनातपः " इत्यमरकोशादनेकार्यकस्य छायाशब्दस्य वाचकत्वमानपविरोधेनानातपे निय-म्यते । अर्थस्य नियामकत्वमुदाहरति स्थाणुमिति । भवाच्छिदे संसारच्छेदाय । सपदादित्वाद्वाव किए । "स्थाणुर्वा ना ध्रुवः शड्कु." इति " स्थाणू रुद्र उमापति " इति चामरकोशादन-कार्थकस्य स्थाणुराब्दस्य वाचकत्वं वृक्षखण्डाद्यसाध्येन भवच्छेदनरूपेण फलेन हरे शिवे नियम्यते । प्रकरणस्य नियामकत्वमुदाहरति **सर्वमिति । '**'अमरा निर्जरा देवा ''इति ''राजा भद्दारको देव.'' इति चामरकोशात् 'देवो मेघे सुरे राज्ञि" इति विश्वकोशाच राजामरादिरूपानेकार्थकस्य देवशब्दस्य वाच-कत्वं प्रकरणेन प्रकृते राजनि नियम्यते । राजैवात्र युप्पदर्यः वृद्धिस्थत्वात्।अत्र राजसवोध्यकदृतकया-रूप प्रकरणम् । प्रकरणमशब्दम् अर्थस्तु शब्दवानित्यनयोर्भेद । छिङ्गस्य नियामकत्वमुदाहरति कुपित इति । मकरो नक्रस्तदाकारः स एव वा व्यजो यस्येति विप्रहेऽनेकार्यकस्य मकरध्यज्ञाय्यस्य वाचकन्यं मकराकारष्वजसमुद्राभ्या व्यावृत्तेन समवायसंवन्धवता कोपरूपछिङ्गेन कामे मन्मथे नियम्येन इति प्रदीपकारः । वस्तुतस्तु स्थाणुरपश्यदित्यादि लिङ्गोदाहरण वोध्यन् । मकरध्य जशब्दस्य कामे प्रसिद्धर्यय नियमनात्। अत एव मकरव्यजनियमितेस्यत्र १७२ उदाहरणे निहतार्थत्व वश्यतीति नरसिंहमनीपाण स्पष्टम्। चक्रवर्स्यादयस्तु छिङ्गमसाधारणो धर्मः । मकरः ध्वजिधहं केतुर्वा यस्येति समुद्रे राज्ञि वा विर्हिकोपस्य बाधात् कामपरं मकरव्वजपदमित्याहः। कमळाकरादयस्तु कुपितपदात्सर्वकोपवनां प्राप्ता मकरध्वजेन चिह्नेन कुपितपद कामपरम्। मकरध्वजपदस्य समुद्रे काप्यप्रयोगादित्याहुः।अन्यराध्यस-निधेर्नियामकत्वमुदाहरति देवस्येति।राजाद्ययकत्वान्नानार्थकस्य देवपदस्य वाचकत्वं शंसुनिन्नस्य देवपदार्थस्य पुरारातित्वासंभवात्पुरारातिशब्दसमभिन्याहारेण शभौ शिवे नियम्यते।काचित्त पुरस्याह्नर-भेदस्य नगरस्य चारातेरित्यर्थभेदेन पुरारातिशब्दस्य नानार्थकतया देवस्प्यव्दान्तरसानिप्यादसुर्राद-शेषरात्रौ शिवे नियमनमिलाहुः । सामर्ध्यस्य नियामकत्वमुदाहरति मधुनेति । "मधु पुष्परसे क्षीटे मद्ये ना तु मधुद्रुमे । वसन्तदैत्यभिचेत्रे स्याञ्जीवन्त्यां तु योपिति ॥" इति मेदिनीकोशादनेकार्यकत्य इति पाणिनिस्त्रस्य धेनुप्रहण सार्थक्म । 'गोधेनः' इत्युदाहरणे ''दिशेपणं विशेष्येण बहुत्स्'' इति स्त्रेण समाने सिद्धे जातिवाचक्स्य (गोशब्द्स्य) पूर्वनिपातार्थं हि तद्प्रहण रूनस् । धेनशब्दस्यानेपार्थक्त्याम न नुभने पटः क्लश इत्यादिवत्यर्थायत्वेन विशेष्यविशेषणभावाभावास्यमासस्यवामातो नह्यय्यं स्वर्धेन न्यात् । ''माजारायितया-शक्तो धेनु द्यात् पयास्विनीम्' इत्यादो तु धेनुशब्दस्य गोपरत्वमेव । ''माजापत्ये नु गमेकामाति हन्हे द्वरं स्मृतम्" इत्यादिवचनान्तरानुरोधादिति दिक् ॥

कोिकल इति वसन्ते। पातु वो द्यितामुखामिति सांमुख्ये। भात्यत्र परमेश्वर इति राज-धानीरूपात् देशाद्राजिन। चित्रभातुर्विभातीति दिने रवौ रात्रौ वह्दौ। मित्रं भातीति सुदृदि। मित्रो भातीति रवौ। इन्द्रशत्रुरित्यादौ वेदे एव न काव्ये खरो विशेषप्रतीतिकृत्।

मधुशब्दस्य वाचकत्वं सामर्थ्येन वसन्ते नियम्यते।वसन्तादन्यस्य मधुशब्दार्थस्य कोकिलमादनसमर्थत्वे-नाप्रसिद्धत्वात् । औचित्याः नियामकत्वमुदाहरति पारिवति। "मुखं निःसरणे वक्ते प्रारम्भोपाययो-रपि । संध्यन्तरे नाटकादेः शब्देऽपि च नपुंसकम् ॥ " इति मेदिनीकोशात् वदनसांमुख्योपायादौ शक्तत्वान्नानार्थकस्य मुखशब्दस्य वाचकत्वम् उत्किण्ठितमनोर्थसाधनौचित्येन सांमुख्ये (आनुकूल्ये) नियम्यते। न च मुखशब्दस्य वदनवाचकत्वमस्तु । चुम्बनादिना वदनस्यापि कामलाणजनकत्वौचित्या-दिति वाच्यम्।असंमुखीनद्यितावद्नस्य वैरस्याधायकत्वेन कामलाणजनकत्वीचित्याभावात् ।नर्सिंह-सोमेश्वरौ तु पाधात्वर्थो रक्षणम् । तचेष्टप्राप्त्यनिष्टनिवृत्त्यादिरूपेणानेकविधम् । तथा चानेकार्थकस्य पात्वित्यस्य वाचकत्वम् औचित्येन सांमुख्ये नियम्यते । तेन दियतामुखं पातु संमुखीभवित्यर्थ इत्यू-चतुः । परे तु औचित्या उदाहरणं यथा 'यश्च निम्बं परशुना यश्चैन मधुसर्पिषा । यश्चैनं गन्ध-माल्याम्या सर्वस्य कटुरेव सः॥' इति । अत्र परशुनेत्यस्य परशुकरणकच्छेदनपरत्वम्। मधुसर्पिःशब्दस्य तत्करणकसेचनपरत्वम् । गन्धमाल्याभ्यामित्यस्य तत्करणकपूजार्थकत्वमित्याहुः । यद्यप्यतापि सामर्थ्य-मस्त्येव तथापि मधुनेत्यत्र तृतीयाया इव तद्बोधकस्याभावादौचित्योदाहरणता । देशस्य नियामकत्वमु-दाहरतिभातीति।विष्णुशिवादौ शक्तत्वेनानेकार्थकस्य परमेश्वरशब्दस्य वाचकत्वम् अहेति राजधानी-रूपदेशेन राजानि नियम्यते । विष्णोः शिवस्य वा भानं वैकुण्ठे कैळासे वा। राजधान्यां तु राज्ञ एवेति मनीपायां स्पष्टम् । कमलाकरस्तु अत्र राजधानीदेशे परभेश्वरो राजा न तु विष्णुः । तस्य सर्वगतत्वाद-व्रेत्यस्य वैयर्थ्यादिति न्याचको । कालस्य नियामकत्वमुदाहरति चित्रभाजुरिति। चित्रा भानवः किरणा यस्येति विग्रहेऽनेकार्थकस्य चित्रभानुपदस्य वाचकत्वं दिने प्रयोगे सितं सूर्ये नियम्यते। रात्रौ प्रयोगे सति वहावग्नौ नियम्यते । तयोस्तत्रैव दीप्तचाधिकयात् । व्यक्तेर्नियामकत्वमुदाहरति सित्रसिति ।"मित्रं सुद्धदि मित्रोऽर्कः"इतिकोशादनेकार्थकस्य मित्रशब्दस्य वाचकत्वं नपुंसकलिङ्गरूपव्यक्त्या सुद्धदि पुंछिङ्गरूपन्यक्त्या रवै। नियम्यते। भातीतिपदाच छिङ्गनिर्णयः। अन्यथा द्वितीयैकवचने पुंस्त्वेऽपि मित्र-मिति प्रयोगसंभवः। स्वरस्य नियामकत्वमुदाह्रति इन्द्रेति। इन्द्रशत्रुरिति पदे "इन्द्रः शत्रुः शातयिता (भारियता )यस्येति बहुत्रीहौ आद्यपदोदात्तत्वम् । तेन च इन्द्रस्य शातनकर्तृत्वं बोध्यते । इन्द्रस्य शत्रु-रिति पष्टीतरपुरुपपक्षे अन्त्यपदोदात्तत्व<sup>म् र</sup>। तेन इन्द्रस्य शातनकर्मतयावगमः"इति विवरणकाराः। वेढे एवेति । तदेतदुक्तं पाणिनीयशिक्षायाम् । "मन्त्रो हीन. खरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। सं वाग्वज्री यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशतुः खरतोऽपराघात् " इति।न काञ्ये इति । काञ्येषूदात्तादीनां नार्थविशेपनियामकतेत्वर्थः । तथात्वेऽनुरूपखरेणार्थविशेपावगतौ समासविपये क्षेषमङ्ग एव स्यादिति भावः।छोके ऐकश्रुत्येनैर्वे प्रयोगाचित्यपि वोध्यम्। अत एव नवमोछासे११९सूत्रवृत्तौ शब्दश्लेषप्रस्तावे वक्ष्यति " कान्यमार्गे खरो न गण्यते " इति । ननु कान्येऽपि खरो विशेषप्रतीतिकृदस्त्येव । यथा

१'वेदे इव कान्ये न स्वरः' इति पाठान्तरं तु अद्भित्तिद्धिष्पणपुस्तके एव ॥ २ ॥ "बहुवीही प्रक्रस्या पूर्वपद्म्" इति स्त्रेण पूर्वपद्मर्भाति स्वरः ॥ ६ "अनुद्वात्त पद्मेकवर्जम् " इति स्त्रेण श्चेपनिपाते आद्यदात्तक्ष्वामिति सावः ॥ ६ "समासस्य" इति स्त्रेणोति भावः ॥ ६ एकश्चितिश्च उदात्तादीनां स्वराणामविभागेनावस्थानम् ॥

आदिग्रहणात्

एइहमेत्तत्थणिआ एइहमेत्तेहिँ अच्छिवत्तेहिं । एइहमेत्तावत्था एइहमेत्तेहिँ दिअएहिं ॥ ११ ॥

इत्यादावभिनयादयः।

इत्थं संयोगादिभिरर्थान्तराभिधायकत्वे निवारितेऽप्यनेकार्थस्य शब्दस्य यत् काचिदर्धा-

'मशामि कौरवगतम्'इत्यादौ १३१उदाहरणे काकुखरादिनापि विशेषार्थावगतेरिष्टत्यात्। अतः कयः न काज्ये इत्युक्तमिति चेन्न। खरशब्देनोदात्तादेरेव विवक्षितत्वात् । यद्वा। अभिधानियामकखरो वेदे एव अनुशासनात्। न तु काज्ये। 'मशामि' इत्यादौ तु काकादिसहकृतादर्थाद्यञ्जनया विशेषार्था-वगतिर्नामिधयेति सिद्धान्तादिति दिक्॥

"कालो व्यक्तिः खरादयः" इति मूलस्थादिपदप्राह्यस्याभिनयस्य नियामकत्वमुदाहरति एदहेति । ''एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्यामक्षिपत्राभ्याम् । एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रिदिवसं " इति संस्कृतम्।सौन्दर्यातिशयशालिन्या नयनगोचरमगतायाःगुणश्रवणमालजनितानुरागेण नायकेनायस्थाया पृष्टाया दूत्या उक्तिरियमिति चन्द्रिकाकाराः । उद्दयोतकारास्तु चिरप्रवासिनि नायके नायिकायस्थां बोधयन्त्याः कस्याश्चिदुक्तिरियमित्याहुः । एइहेत्यत्र ''इदंकिमश्च डेत्तिअडेत्तिलडेदहा ''। ( ८ । २ । ५७) इति हेमचन्द्रकृतप्राकृतन्याकरणसूत्रेणैतच्छन्दात्परस्य परिमाणार्थकस्य वतो प्रत्ययस्य स्थाने डेइहादेशः। एतच्छन्दस्य छक् च। एतत् आमलकादिरूप परिमाण ययोस्तो एतावन्तो। ''यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्" (५।२।३९) इति पाणिनिसूत्रेण परिमाणे वतुष्प्रत्यय । एतावन्तावेवतावन्मात्री ''वत्वन्तात्खार्थे द्वयसञ्मात्रचौ'' इति वार्तिकेन स्वार्थे मात्रच्यत्ययः । यद्वा।मात्रगब्दोऽवधारणार्थकः। एतावन्तावेव एतावन्मात्राविति मयूरव्यंसकादित्वात्समासः । चिदेव चिन्मात्रमितिवत्। ''मात्र कान्स्येंऽ-वधारणे" इत्यमरे मान्नमिति नपुंसकत्वं तु प्रायिकम् । पुस्त्वस्यापि दृष्टत्वात्। 'यथा स विद्धमात्र किल नागरूपम्' इति (५ सर्गे ५१ श्लोके ) रघुवंशकाव्यप्रयोगः । 'उच्चे श्रवा जलनिधेरिव जातमातः' इति ( ५ सर्गे ५७ श्लोके ) माघकाव्यप्रयोगश्चेति दिक् । एवमग्रेऽपि सर्वत्र वोध्यम् । एनायन्मावी स्तनौ यस्यास्तयाभूता । एवम् एतत् विवक्षितकमलादिरूपं परिमाण ययोस्ते एतावनमात्रे तान्याम् अक्षिपत्राभ्यां नयनदलाभ्याम्।उपलक्षितेत्यर्थः । 'छत्रेण राजानमदाक्षात् 'इत्यत्र छत्रोपलक्षितं राजान-मितिबदुपलक्षणे तृतीया । "इत्यंभूतलक्षणे" (२।३।२१) इति पाणिन्यनुशासनात्। तथा एतत् विवक्षितं परिमाणम् उच्चतादि यस्याः सा एतावन्मात्रा । तथाभूतावस्था स्वरूप यन्या ना । एवम् एतत् बुद्धिस्थं परिमाणं संख्या येपां तथाविधैर्दिवसैः ( लक्षणया ) वर्षे उपलक्षिता परिन्तिकित यावत्। वर्षकथनस्यैव प्रायशो लोकन्यवहारसिद्धत्वात्। दिवसैरिति करणे वा तृतीया। गाया छन्टः। ळक्षणमुक्तं प्राक् ( ५ पृष्ठे ) ॥

अत्र बुद्धिस्थतत्तद्र्थशक्ततया नानार्थानामेतच्छन्दानां वाचकत्वमभिनयेन स्तनादिगतपरिमाणविशेष-रूपेऽर्थे नियम्यते।अभिनयोऽत्र स्तनप्रदर्शने आमळकमुकुळाद्याकारः।अक्षिप्रदर्शने प्रापळागाद्याकारः। अवस्थाप्रदर्शने उच्चतापुष्ट्यादिप्रदर्शकः। दिवसप्रदर्शनेऽङ्गुल्यप्रधारणादिः।नदेवाह इत्यादावभि-नयाद्य इति। विशेषस्मृतिहेतवो भवन्तीति शेषः। हस्तादिक्रियया नायिकाषवन्यानुकरणमनिनयः। यद्वा। आकारादिप्रदर्शिका हस्तादिचेष्टा अभिनयः। अभिनयादयः इत्यादिपदेन अपदेशे। स्राप्तः। अपन न्तरप्रतिपादनं तत्र नाभिधा नियमनात्तस्याः । न च लक्षणा ग्रुख्यार्थवाधाद्यभावात् । अपि त्वञ्जनं व्यञ्जनमेव व्यापारः । यथा

भद्रात्मनो दुरिधरोहतने।विञ्चालवंशोन्नतेः कृतिशिलीम्रखसंग्रहस्य । यस्यानुपप्रुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभृत् ॥ १२ ॥

देशो नाम हृदयनिहितहस्तादिनाभिमतिनदेशः । तस्याभिवानियामकत्वं यथा ''इत सिटेत्यः प्राप्त-श्रीनेत एवाहिति क्षयम् । विषवृक्षोऽपि संवर्घ्य खयं छेत्तुमसांप्रतम् ॥'' इति कुमारसंभवे द्वितीयसंगे ५५ पद्यम् । अत्र वुद्धिस्थपरामर्शकत्वेन नानार्थकस्य इतः इति शब्दस्य वाचकत्वं हृदयनिहितहस्तरू-पेणापदेशेन वक्तरि नियम्यते । नायमभिनयोऽनुकरणाभावात् ॥

उक्तानुवादपूर्वकम् अनेकार्थस्येति स्त्रं संगमयति इत्यमिति । निवारितेऽपीति । अर्थान्तरं निवार्य । प्रकृतार्थवोधनेऽपीत्यर्थः । क्विचिदिति । ओतृतात्पर्यग्राहकसूक्ष्मेक्षिकादिसाहचर्यसूचनमिति परमानन्दः । वक्तृवैशिष्ट्यादिसाहाय्यवतीत्यर्थं इत्युद्द्योतकाराः । एवमेवाकाड्क्षावादे मञ्जूषायामि । ''क्विच्याकरणिकार्थवोधोत्तरं वक्तृवोद्धव्यवैशिष्ट्यप्रतिमादिसहकारेण द्वितीयार्थवोधोऽपि।यथा शाल्कादिप्रयुक्तात् 'सुरिममांसं भवान् सुड्क्ते' इत्यादेद्वितीयाश्चीलार्थं वक्त्रादिवैशिष्ट्यस्यावश्यकत्वमात्रम् । पित्यअण' इति ५८ उदाहरणे उद्द्योतेऽपि । ''अर्थव्यक्षकतायां वक्त्रादिवैशिष्ट्यस्यावश्यकत्वमात्रम् । न तु शब्दव्यक्षनायां सर्वथानुपयोगः । अत एव गुर्वादिप्रयुक्तात् 'सुरिममांसं मुड्क्ते' इत्यादितो न द्वितीयार्थप्रतीतिः । अस्ति हि शब्दव्यक्षना कचित् (भद्रात्मन इत्यादौ) तत्साहाय्येन विनापीत्यन्य-देतत्' इति । मम तु कचिदित्यस्य श्चिष्टशब्दिवन्यासरूपकविकौशल्यवित मद्रात्मन इत्यादौ इत्यर्थ इति भाति । प्रतिपाद्नं वोधनम् । तस्याः अभिधायाः । नियमनात् । संयोगदिभिरिति शेषः । मुख्यार्थवाधाद्यमावादिति।न च तात्पर्यानुपपत्त्येव लक्षणास्त्रिति वाच्यम्। द्वितीयार्थस्य तात्पर्यवि-पयस्यापि तात्पर्यप्रहकप्रकरणाद्यमावादिति भावः ॥

यथेति । अभिधामूळां शार्व्दीं व्यञ्जनामुदाहरतित्यर्थः । भद्रेति । कस्यचिद्राज्ञो वर्णनमिद्रम् । अत्र यच्छव्दःप्राकरिणकराजपरः।तत्पक्षे यस्य प्रकृतस्य राज्ञः करःपाणिः सततं निरन्तरं दानस्य वितरणस्य संविन्ध यदम्बु जळं तस्य सेकेन सेचनेन सुभगः गोभनोऽभूदित्यन्वयः । किंदशस्य यस्य । भद्रःशोभनः आत्मा खरूपम् अन्तः करणं वा यस्य तथाभूतस्य । तथा दुरियरोहा (परैः) अनिभियनीया तनुः शरीरं यस्य तथाभूतस्य । तथा विशाळे महित वंशे कुळे उन्नतिराधिक्यं महत्त्वं वा ख्यातिवा यंस्य तथाविध्यय । विशाळस्य वंशस्योन्नतिर्यस्मादिति वा । तथा कृतः शिळीमुखानां वाणानां संप्रहोऽम्यासदाढर्थं येन तस्य । तथा अनुपप्नुता अवाधिता गतिर्ज्ञानं यस्य तादृशस्य। अनुपप्नुतानाम् अदुप्टानां गतिर्हितकर्ता तस्येति वा । तथा परान् शत्रून् वार्यतिति परवारणः तस्य । शत्रुनिवारकस्येत्यथेः । अप्राकरिणकगज्यके तु यस्य परस्योत्कृष्टस्य वारणस्य गजस्य करःशुण्डादण्डःसततं दानाम्बुसेकसुभगः मदजळसेकसुन्दरः अभूदित्यन्वयः । किदृशस्य यस्य । मद्रात्मनः मद्रजातीयस्य । "भद्रो मन्दो मृगश्च" इत्युक्तः । दुरिवरोहतनोः अत्युज्चत्वात् दुःखिधिरोह्यशरिरस्य । विशाळन्वंशवत् दीर्घवेणुवत् उन्नतिः उच्चता । यद्वा। विशाळा वंशस्य पृष्ठदण्डस्योन्नतिर्यस्य। "वंशः संघेऽन्यये वेणो पृष्ठाबवयवेऽपि च" इति हैमः। कृतशिळीमुखसंप्रहस्य कृतभ्रमरसंप्रहस्य। अनुपप्नुतगतेः अनुद्रतिर्विराननस्येत्यर्थः । वसन्तिर्ठका कृत्यः। "उक्ता वसन्तिर्ठका तभजा जगौ गः" इति रुक्षणात् ॥

अत्र राजा वाच्यो हस्ता प्रतीयमान. । अत्रानेकार्यकानां भद्रात्मन इत्यादिगव्दानाम् अभिधायाः राजि तदन्त्रययोग्ये चार्थे प्रकरणेन नियन्त्रणेऽपि सहृदयाना वासनावलात् ( प्रतिभासामर्घ्यात् ) गजस्य तदन्त्रययोग्यस्य चार्थस्य या प्रतीतिः सा व्यञ्जनयैनेति भानः । द्वितीयार्थस्य तात्पर्यनिपयस्यापि तात्पर्यप्राह्कप्रकरणाद्यभावात् व्यङ्गयवोधविपयत्वमेवेति बोध्यम्। अत्रोक्तविशेपणविशिष्टहस्तिप्रतीती नृपगजयोर्द्वयोरप्यर्थयोर्मिथः संबन्धे उपमानोपमेयभावोऽपि व्यङ्गय एव । अन्यथा मिथोऽसंबद्धार्थद्वयद्वा-धकत्वेन वाक्यभेढापत्ते । उपमाकृतास्त्रादानुभवाच्च।अत्रेदमववानीयम् । नानार्येषु यत्रानेकत्र वक्तता-त्पर्यप्राहकं प्रकरणादिकं युगपदवतरित नावतरित वा तत्र क्षेपः । यत्र तु क्रमेण तलावृत्ति यया अक्षा भज्यन्तां भुज्यन्तां द्वियन्तामित्यत्र । यत्र त्वेकत्रैव तत्र व्यञ्जनेति सिद्धान्तरहृस्यम् । यव द्वयोरप्यर्थयोः परस्परान्वय विना इतरान्वयानुपपात्तिर्विशेष्यमिश्ठष्टं च तत्रैव श्रिष्टरूपकम् । यथा 'विद्वन्नानसहस् इत्यत्र ४२५ उदाहरणे । अतो नात्र (भद्रात्मन इत्यत्र ) तदित्युद्दयोते स्पष्टम् । काभ्यप्रकागदर्पणे विश्वनाथपाण्डितास्तु ''इह हि येयं द्वितीयार्थप्रतीतिस्तलाभिधायाः प्रकृतार्थवीधनविरामात् लक्षणायाश्व मुख्यार्थवाधादिहेतुकत्वात् तात्पर्यस्य चाभिहितलाक्षेतससर्गमात्रवोधननैयत्यात् न्यञ्जनाख्या तुरीया वृत्तिरूपास्यैव।ननु 'अर्थभेदेन शब्दभेदः' इति दर्शनादत्र शब्दद्वयमस्ति। तन्च साजात्यादैन्यस्रमहेतुः। ततश्च प्रथमं परवारणादिशब्देन राजार्थवोधनाद्विरताया प्रथमाभिधाया द्वितीय शब्दस्तिन्धाभिधाश-क्त्या द्वितीयार्थ बेावयतु । किं वृत्त्यन्तरकल्पनेनेति चेन्न । अत्र हि गब्दद्वयकल्पने कथं प्रकृतार्यस्य प्रथमं प्रतीतिः । द्रयोर्भिधेयत्वेन पूर्वपश्चाद्भावनैयत्यासंभवात्। किंच । द्वितीयार्थवोधने 'धर्मिकन्पनानो वर धर्मकल्पनम्' इति भिन्नशब्दकल्पनात् भिन्नेव व्यञ्जनाख्या वृत्तिरङ्गीकर्तुमुचिता'' इत्याहु. ॥

अत्रेदं फलितमवगन्तन्यम् । वृत्तिं विना शब्दादर्थवोधाङ्गीकारेऽतिप्रसङ्ग इति शब्दे वृत्तिरवश्यम्ती-कार्या। वृत्तिर्नाम शब्दस्य व्यापारः। सा च वृत्तिश्विधा अभिधा लक्षणा व्यज्जना चेति। तत्र सकेति-तार्थवोधजनको न्यापारोऽभिधा । सैव शक्तिरित्युच्यते इत्युक्तं प्राक् ( ३९ पृष्टे ) । मुख्रार्धवाधादि-सहकार्यपेक्षया मुख्यार्थसंत्रद्धार्थवोधजनकः आरोपितः शब्दन्यापारा लक्षणा। सा च गन्यतावच्छेदका-रापरूपा । यथा 'गङ्गाया घोपः' इत्यत्र तीरवृत्तिवोषावारत्वस्य प्रवाहे आरोप । यथा वा 'मिहो माणवकः' इत्यत्र सिंहपद्गक्यतावच्छेदकसिंहत्वस्य माणवके आरोपः । व्यञ्जना च गक्तिलक्षणाय-जन्यप्रतीतिजनकः पदादिगतो ब्यापारः । स च ध्वननद्योतनाञ्जनव्यञ्जनावगमनप्रत्यायनप्रकाशनादि-पदच्यपदेश्यः।उक्तं चाकाङ्क्षावादे मञ्जूषायाम्।''मुख्यार्थवाधप्रहनिरपेक्षवोधजनको मुख्यार्थनयदा-संवद्भसाधारणः प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविपयको वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रनिभाद्युहुद् सस्कारविशेषो व्यञ्जना । अत एव 'च वा' इत्यादिनिपातानां द्योतकत्वं स्फोटस्य व्यङ्गयता च [भर्तृ] हर्याटिभिरुक्ता । द्योनकर्वं च कचित्समभिन्याहृतपद्यिशक्तिन्यञ्जकत्वमिति वैयाकर्णानामप्येतत्स्वीकार आव्य्यक । एण च गब्दतद्र्यपदपदैकदेशवर्णरचनाचेष्टादिपु सर्वत्र वर्तते । तथैवानुभवात् । वक्त्रादिवैशिष्टयतान च व्यङ्गयविशेषवोधे सहकारीति न सर्वत्र तदपेक्षा" इति । उक्त चैत्रमेदोदगोते चनुर्थेहाने 'पंथिक ण ०' इति (५८ उदाहरणे) अन्यत्र च। "अर्थव्यञ्जकतायां वक्तृवैि। एयादीनानावः पकत्यमात्रम। न तु शब्दव्यञ्जनाया सर्वथानुपयोगः । अत एव शालकादिप्रयुक्तात् 'सुरभिमांनं भवान् सट्ते' हत्यदिती द्वितीयाश्लीलार्यप्रतीतिः।न तु गुर्वादिप्रयुक्तात्।अस्ति हि गब्दञ्यञ्जना कचित् (भद्राप्नन रेन्यादे) त सा-हाय्येन (वक्तृवैशिष्ट्यादिसाहाय्येन) विनापीत्यन्यदेतत्" इति। "व्यञ्जना च देषा । नय्दिनप्टापिनिष्टा

चेति । तत्राद्यापि द्रेधा । अभिधामूळा ळक्षणामूळा चेति" इति काञ्यप्रदीपे । "तत्र ञ्यापारो ञ्यञ्जना-त्मकः " इति २२ सूत्रे उक्तम् । तत्र शन्दिनिष्ठार्थनिष्ठा चेत्सस्य शान्दी आर्थी चेत्यर्थः । अभिधावत् लक्षणापि शन्दस्यैव न्यापार इति शन्दाश्रिता । ततश्च तन्मूला न्यञ्जनापि शन्दाश्रितैव भवितु युक्ता । इदमेव लक्षणामूलन्यञ्जनायाः शाब्दत्वे वीजमिति कान्यप्रदीपाशयः। तत्राभिधामूला यथा 'मद्रात्मनः' इत्यादि. । लक्षणामूळा यथा 'गङ्गायां घोषः' इत्यादिः । आर्थ्या उदाहरणानि तु तृतीयोल्लासे वक्यमाणानि सर्वाण्यपीति वेध्यम्। उद्दयोतकारास्तु 'नियन्त्रितार्थधीजनकत्वं शब्दव्यञ्जनायाः स्वरूपम्। अर्थव्यञ्जनायाः स्वरूप तु वक्त्रादिवैछक्षण्यहेतुका या प्रतिभाशाछिनामन्यार्थधीस्तद्भेतुन्यापारत्वम्''इति तृतीयोह्णासारम्मे आहुः । "शब्दस्य पर्यायपरिवृत्त्यसहत्वाच्च शब्दमूळत्वेन व्यपदेशः" इति च द्विती-योह्णाससमाप्तावाहुः। एवमेव सुधासागरे भीमसेना अप्याहुः। तत्र शब्दन्यञ्जनायाः स्वरूपमिस्यस्याभि-धामूलायाः शब्दव्यञ्जनायाः स्वरूपं लक्षणामित्यर्थः।भद्रात्मन इत्यादै। नियन्त्रितार्थधीजनकत्वं स्पष्टमेव। एवं भद्रादिशन्दस्थाने कल्याणादिपर्यायशन्दप्रयोगे न्यङ्गर्यार्थाप्रतीतेःपर्यायपरिवृत्यसहत्वमपि स्पष्टमेव। परंतु एतन्मते नङ्गाया घेषः 'इत्यादै। लक्षणामूलशब्दव्यञ्जनायां पर्यायपरिवृत्यसहत्वं कथमिति वयं तत्त्वतो न विद्यः। गङ्गादिशब्दस्थाने भागीरथ्यादिपर्यायशब्दप्रयोगेऽपि व्यङ्गर्यार्थप्रतीतेः पर्यायपरिवृत्ति-सहत्वात् ।तथापि उद्द्योताशयमित्थं यथामति संभावयामः।अभिधामूळव्यञ्जनावत् ळक्षणामूळव्यञ्जनापि शन्दपरिवृत्यसहा । गङ्गादिशन्दपरिवृत्तिसहत्वेऽपि लाक्षणिकगङ्गादिशन्दपरिवृत्त्यसहत्वात् । 'गङ्गायां घोषः' इत्यस्मादेव तीरे शैत्यपावनत्वादिकं प्रतीयते । न तु 'गङ्गातीरे घोपः' इत्यादिवाचकशब्दघटित-थाक्यात् । एतदेवोक्तं मूले ''गङ्गातटे घोष इत्यादेः प्रयोगात् '' इत्यादि ( ४३ पृष्ठे १ प० ) "गङ्गासंबन्धमात्रप्रतीतौ" इत्यादि च ( ४६ पृष्ठे ४ प० ) इति ॥

एवं व्यञ्जना निरूप्य तद्दारा व्यञ्जकशब्दं छक्षयित त्युक्त इति । तद्यक्तः शब्दे। व्यञ्जक इति कथ्यते इति सूत्रार्थः । ''अत्राञ्जनिमिति प्रस्तुतेऽपि अर्थगत्या अञ्जनशब्देन व्यञ्जनं परामृश्यते । तेन व्यञ्जनगुक्तो व्यञ्जक इति सपद्यते । अन्यथा अञ्जनगुक्तोऽञ्जक इति स्यात्'' इति प्रदीपः । तदेवाह तद्युक्तो व्यञ्जनगुक्त इति ॥

ननु 'भद्रात्मनः' इत्यादौ शब्दमात्रस्य व्यञ्जकत्वे शब्दार्थोभयरूपस्य काव्यस्य व्यञ्जकत्वाभावात्कथं ध्वनित्वामत्याशङ्कर्यार्थस्य सहकारितया व्यञ्जकत्वमस्तीत्याह यत्स इति । यत् यस्मात्कारणात् स

९ 'न्यञ्जनान्त्रापाग्युक्त 'इति पाठस्तु उद्योनादिविष्ठद्व इति बोन्यत् ॥२ यदापि शब्दांनर्णयो नामेति पाठो बहुषु पुस्तकेषु दृश्यते तथापि कमलाकरानुगेधेन तथा लिक्षितम् । तदनुरोघस्यैवे चितत्वात् ॥

शब्दः अर्थान्तरयुक् अर्थस्य स्वशक्यप्रकृतार्थस्यान्तरं व्यवधानं तेन युक् युक्तः सन् तथा व्यञ्जको भवति । अतः तत्र काव्ये अर्थोऽपि स्वशक्यप्रकृतार्थोऽपि सहकारितया विशेषणीभावेन (अप्रधानतयेति यावत् ) व्यञ्जको मतः संमत इत्यर्थः । "स्वशक्यप्रकृतार्थवोधानन्तरमेव व्यङ्गर्यार्थवोधादर्थस्य सहकारितमिति भावः । शब्दस्य परिवृत्यसहत्वाच शब्दमूलकत्वेन व्यपदेशः" इत्युद्दशेतः । अर्थोऽपीत्य-पिशब्देन शब्दस्य समुच्चयः । सूत्रस्थं तथेतिपदं व्याचष्टे तथेतीति ॥ इति झळकीकरोपनामकमद्दवामनाचार्यकृताया काव्यप्रकाश्यदीकायां बाल्यविधन्यां शब्दार्थस्वरूपनिर्णयो नाम द्वितीय उल्लासः ॥ २ ॥

## ॥ अथ तृतीय उछासः ॥

( सू० ३५ ) अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषाम् अर्थाः वाच्यलक्ष्यव्यङ्गचाः । तेषां वाचकलाक्षणिकव्यञ्जकानाम् ॥ ( सू० ३६ ) अर्थव्यञ्जकतोच्यते ।

कीद्दशीत्याह

(सू० २०) वक्तृबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसंनिधेः ॥ २१ ॥ प्रस्तावदेशकालादेवैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम् । योऽर्थस्यान्यार्थधीहेतुर्व्यापारे। व्यक्तिरेव सा ॥ २२ ॥

शन्दन्यञ्जना प्रतिपाद्योद्धाससंगतिप्रतिपादनपूर्वकमर्थन्यञ्जनां प्रतिपादियतुं पूर्वोक्तं स्मारयित अर्था इति । पुरा "वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः" इत्यत्र (२५पृष्ठे) तेषां वाचकादिशन्दानाम् अर्था वाच्यादयः प्रोक्ताः कथिता इत्यर्थः । अर्थस्य संनिकृष्टतरत्वात् तेपामित्यस्यार्थपरत्वे अर्थन्यञ्जकतेत्यप्रिमग्रन्थानन्वय इत्यतो न्याच्छे वाचकेत्यादि ॥

इदानीं किं निरूपणीयमित्याह अर्थव्यञ्जकतेति । सापि प्राक् (२८पृष्ठे) उक्तैव ''सर्वेषां प्रायशो-ऽर्थानाम्'' इत्यनेनेत्यत्राह कीहशी । कीहशी किंत्वरूपा । नियन्त्रितार्थधीजनकैत्वं शब्दव्यञ्जनायाः स्वरूपमिवास्याः किं स्वरूपमित्यर्थः। विकन्नति। यः परप्रतिपत्तये वाक्यमुच्चारयति स वक्ता। स च कविस्तिनिवद्धो नायकादिश्व । वोधनीयः पुरुपो वोद्धव्यः । कायत्यर्थान्तरमिति काकुः । 'कै शब्दे' इति धातुः । अथवा काकुर्जिह्या । तद्यापारिवरे।पसंपाचत्वात् शोकभीत्यादिभिष्वेनेविकारः काकुः । उच्चार-यितुः शोकाद्यनुमापको जातिविशेष इत्यर्थः । तदुक्त "भिन्नकण्ठध्वनिर्धीरैः काकुरित्यभिधीयते" इति । उक्तं चामरेणापि ''काकुः स्त्रियां विकारो यःशोकभीत्यादिभिर्ध्वने " इति। तासाम् । तथा साकाङ्क्षाणां पदानां समूहो वाक्यम् । शक्योऽर्थो वाच्यः । अन्यस्य वक्तृवोद्धव्यभिन्नस्य संनिधिः सामीप्यम् । वाक्यवाच्याभ्या सिंहतोऽन्यसिनिधिरिति समासः।तेनेतरेतरद्वन्द्वे बहुवचनम्।समाहारे तु नपुंसकत्व स्या-दिति निरस्तम्। तथा च वाक्यवाच्यान्यसनिधीनामित्यर्थः। तथा प्रस्तावः प्रकरणम्। देशो विजनादिः। काले। वसन्तादिः। आदिगन्दग्राह्यश्रेष्टादि॰ तेषा वैशिष्ट्यात् सवन्धात् वैलक्षण्याद्वा। वैशिष्ट्यादित्यस्य वक्तुवोद्धव्याद्येःप्रत्येकमन्वितस्य अन्यार्थधीहेतुः इत्यत्रान्वयः।प्रतिभाजुपां प्रतिभा वासना । नवनवोन्मे-पशािंगि प्रइति यावत्।तद्दताम् काव्यवासनापरिपक्ववुद्धीनामित्यर्थः।सहृदयानामिति यावत्। यान्यार्थ-धीःअन्यो वाच्यळक्यव्यतिरिक्तो योऽर्थः व्यङ्गयरूपस्तद्धीस्तत्प्रतीतिःतद्वेतुर्योऽर्थस्य वाच्यळक्यव्यङ्गय-रूपस्य त्रिविधस्यार्थस्य व्यापारःव्यक्तिरेव व्यज्यतेऽनया व्यक्तिरिति करणव्युत्पत्त्या व्यञ्जनैवेति सूत्रार्थः। अत्र वैशिष्टयादिति पञ्चम्यर्थः सहकारित्वरूपं हेतुत्वम्। तच्च तदभावे व्यञ्जनानुदयाद्वोध्यम्। एवं च

९ इद तु समर्थितमस्मामिः ( ७० पृष्ठे १२ पङ्क्तो )॥

बोद्धव्यः प्रतिपाद्यः। काकुर्ध्वनेविकारः। प्रस्तावः प्रकरणम्। अर्थसः वाच्यलस्य-व्यङ्गचात्मनः।

क्रमेणोदाहरणानि ।

अइपिहुलं जलकुंभं घेत्तृण समागदिह्य सिंह तुरिअम् । समसेअसिळिलणीसासणीसहा वीसमामि खणम् ॥ १३ ॥

अत्र चौर्यरतगोपनं गरयते।

ओण्णिइं दोव्वल्लं चिंता अलसत्तणं सणीससिअम् ।

वक्त्रादिवैलक्षण्यहेतुका या प्रतिभाशालिनामन्यार्थधीस्तद्वेतुन्यापारत्वमस्याः स्टरूपमिति वोध्यिनत्यु-इयोते स्पष्टम्। प्रतिभाजुषामित्यनेन जडादीनां न्युदासः। तथा चोक्तं "सवासनानां नाट्यार्टं। रसस्यानु-भवो भवेत्। निर्वासनास्तु रङ्गान्तर्वेश्मकुड्यान्मसनिभाः" इति। अर्थस्येत्वनेन शब्दव्यञ्जनानिरासः। एवकारेणामिधालक्षणादीना निरासः। संकेताद्यभावेन नामिधादिरित्युक्त प्राक् (५९ पृष्टे)। अनु-मानादिक त्वग्रे निरसिप्यते । वक्त्रादानां च सकरे यस्योद्भटता (प्रायान्यं) तनम्खको व्यवहारः ॥

सूत्रस्थानि कठिनपदानि व्याचिष्टे दोद्भृष्य इत्यादिना । बाद्भ्य इत्यस्य बोद्ध् योग्ये। बाद्भव्य इति विग्रहेऽपि बोधियतुं योग्य इत्यर्थः । शंभुरितिवर्त् अन्तर्भावितण्यर्थकत्वात् । अनो न वाच्येन सहाभेद । तदेवाह प्रतिपाद्य इति । य वोधियतुं शब्द उच्चार्यते स प्रतिपाय इत्यर्थ ॥

वक्यमाणोदाहारणेषु वैशिष्टयविशेपोऽविदग्धानां दुर्जेय इति तत्सूचयन् वृत्तिकृदाह क्रमेणेति। सौत्रेण वक्त्रादिवैशिष्टयक्रमेणेस्पर्थः । वक्तृवैशिष्टयात् वाच्यस्य व्यञ्जकत्वमुदाहरति अइपिहुलामिति । जलाहरणवर्त्मनि नदीगहने उपनायकोपभुक्ताया धर्मजलनिःश्वासाद्युपभोगचिन्हेनोपभोग सभावयन्ती सखीं संबोध्य कस्याश्चिदुक्तिरियम् । "अतिपृथुल जलकुम्भ गृहीत्वा समागतास्मि सखि त्वरितम् । श्रमस्वेदसाछिछनि:स्वासनि:सहा विश्राम्यामि क्षणम् ॥" इति सस्कृतम् । 'अडविउटम्' इति पाटे 'अतिविपुलम्' इति सस्कृतम् । सखीत्यनेनाप्रतार्यत्वम् । अतिवयेन पृथुल महान्त जलकुम्भ जलपूर्ण कुम्भमित्यनेन दुर्वहत्वम् गृहीत्वा समागता तदिप त्वरितं न तु शनै तेन मध्ये विश्रामाद्यभाव अन्सि अहं ( अतिशयितसुकुमारतनु ) आभ्या खेदातिगययोग्यता श्रमात् यौ स्वेदसिटिट नि यासाँ नाम्या निःसहा निर्वला चलितुमक्षमेति यावत् । सालिलत्वोक्त्या स्वेदवाहुल्यं व्यव्यते । अतः क्षणं विध्रा-म्यामि विश्रामं करोमीत्यर्थः । अत्रेदशजलकुम्भवहनजन्य एवाय श्रमो नान्यथायद्भिष्टा इति भावः। गाथा छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् (५ पृष्ठे)॥

अत्र न्यइयं किमित्याशङ्कयाहे अत्र चौर्येति । अत्र प्रमाणान्तरेणासर्वात्वेऽवराने सति न्यभिचारिणा बदतीति वक्तृवैशिष्ट्यात् वाच्यघटितवाक्यार्थस्य चौर्येण कृत रनं गोपयताति सामाजिकान् प्रतिभागा-लिनः प्रति व्यङ्गयमिति भावः । व्याख्यातमिदं प्रदीपे । "अत वक्त्री कामिनी । तन्या दुःशिलन्दरण-वैशिष्टयं विजानतां चौर्यरतगोपनं व्यक्तीभवति" इति । अत्र शब्दपरिवृत्तिसहत्वादर्थस्येवेय पृत्तिनित बोध्यम्। एवमग्रेऽपि सर्वत्र ॥

वोद्धव्यवैशिष्ट्याद्वाच्यस्य व्यञ्जकत्वमुदाहरति ओण्णिद्मिति।कृतन्वकामुकसंभोगा दृनंः प्रन्युपन्नेन-

१ श सुख भवतीति ( भावयतीति ) रांमुः । अन्तर्भातिन्ययांड्य भारतिति " विमत्तन्ये हुनरापामा (नि पाणितिसूते वैयाकरणासद्धान्तकोमुद्या स्पष्टम् ॥ २ " वाक्यपाच्यान्यसनिधे " रूपप्रत्येन विरागनेत्यर्धः । अस्मीत्यहमर्थक्मन्ययमिति २० उदाहरणे स्कुटीभविष्यति ॥

मह मंदभाइणीए केरं सिंह तुह वि अहह परिहवइ ॥ १४ ॥ अत्र दूत्यास्तत्कामुकोपभोगो व्यज्यते ।

> तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदिस पाञ्चालतनयां वने व्याधः सार्थं सुचिरमुपितं वल्कलधरैः। विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं गुरुः खेदं खिन्ने माये भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ १५॥

चिन्हेस्तं संभोगं ज्ञातवत्या नायिकाया उक्तिरियम्। "औन्तिद्यं वैर्वन्यं चिन्ताळसत्वं सिनःश्वसितम्। मम मन्दभागिन्याः कृते सिख त्वामिप अइह परिभवित ॥" इति संस्कृतम्। तुहेति द्वितीयान्तम्। तत्रापि तथानुशासनात्। केचित्तु शेपषष्ठवन्तमाहुः। तदा छाया तवेति। हे सिख सिनःश्वसितं निःश्वाससिहत औन्तिद्यं गतिवद्वत्वादि (कर्त्तु)। मन्दः अरूपः भागो भागधेयं विद्यते यस्याः सा मन्दभागिनां तस्याः। "भागो रूपार्थके प्रोक्तो भागधेयेकदेशयोः" इति विश्वः। मम कृते मद्ये त्वामिप परिभवित पीडयतीत्यन्वयः। विरहोत्काण्ठितां मां तावत् परिभवत्येव मत्कार्यार्थं गमनागमनादिना कामुक्त-प्रसादने नत्यादिव्यापारेण त्वामपात्यपर्यः। यद्वा। मम मदीय औन्तिद्यादिक मम कृते अर्थात् मत्कोहव-शात् त्वामपि परिभवतात्यर्थः। अत्र पक्षे ममेति पदं मध्यमणिन्यायेनोभयत्वापि संवध्यते। अत एव स-खाति संवोधनम्।एतेन स्वायस्यानिद्यादेरन्यपरिभावकत्वायोगात्स्वायसज्ञातीये छक्षणेत्यपास्तम्।एकेनो-मयपरिभवाभावे अपिशब्दार्थस्य समुच्चयस्यानुपपत्तेश्व। कृते इति अव्ययं ताद्ध्ये । "अर्थे कृतेऽव्ययं तावद्ये वर्तते द्वयम्" इति कोशसारः। गातिः छन्दः। छक्षणमुक्तं प्राक् ( ४ पृष्ठे )।।

व्यङ्गयमाह अत्र दूत्या इति । अत्र दूती वोद्धव्या । तस्या अन्यदापि दृष्टदुष्टचेष्टाया वैशि-ष्ट्यात् वाच्यघटितवाक्यार्थस्य तस्याः स्वकामुकोपभोक्तृत्वमेपा प्रकाशयतीति सामाजिकान् प्रति व्यङ्गयमिति भावः ॥

काकुवैशिष्टयाद्वाच्यस्य व्यञ्जकत्वमुदाहरित तथा भूतामिति। वेणीसंहारे प्रथमाङ्के कुरुनिप्रहा वन् वमेन युधिष्ठिरमुपळममानं भीमं प्रति सहदेवस्य "आर्य कदाचित् खिवते गुरुः" इत्युपाळम्मनिषेधपर्वाक्यस्योत्तरे "गुरुः किं खेदमिप जानाति" इत्युपक्रम्य भीमसेनोक्तिरियम्। खिन्ने इस्तस्येत्थिमिस्नादिः गुरुः साक्षादनिमयोज्यो युधिष्ठिरः इत्यम् अमुना कारणेन खिन्ने म्लाने मिये खिवतेऽनेनेति खेदो मात्सर्यम् (अप्रियत्वेन ज्ञानं) तं भजति कुरुषु कुर्वपत्येषु (अस्य सामान्यशब्दस्यापि विशेपसंनिधानात् विशेपान्तरपरता। तेन दुर्योधनादिलामः।) अवापि एवंविधदुरवस्थायामिप यद्वा अज्ञातवासिनस्तारात् प्रस्यपकारक्षमकालेऽपि न भजतीति सोपहासः काका वाक्यार्थः। खेदकारणमाह तथाभूतामित्यादिना। तथाभूतां खांधिमिणीम् (रजस्वलाम्) दुःशासनाकृष्टवसनकचपाशाम्। विशिष्य भवत्सिनिधावप्यकयन्तियदुरवस्थाम् (नग्नीकियमाणाम्) नृपसदिस राजसभायां न तु यत्र कुत्रचित् पाञ्चालस्य दुपदराजस्य तनयां न तु यस्य कस्यचित् तेन जन्मप्रमुखतः पूर्वमपरिभृतत्वम् अस्मत्सवन्धेनैव तथात्विमिति भावः। तादशीं दृष्ट्वा उषितं स्थितमिति च भावे क्तप्रस्थासिद्वं द्वितायान्तं दृष्ट्वस्य कर्म। तथा च वल्कल्वरै-रस्माभिवने द्वैतवने व्याधैः वनेचरैः साधै न तु वानप्रस्थादिक्रपिमिः यत् सुन्धिरं वहुकालम् उपितं तत् विराटस्य राज्ञः आवासे गृहे अनुचितस्य सूदादिकर्मण आरम्भेण उद्योगेन निमृतं गुप्तं यथा स्थात्तथा स्थितं च दृष्ट्वेत्येश्वः। दृष्ट्वेति खिन्नत्वित्रया मजनिक्रयया च समानकर्वुकम्। केचित्तु दृष्ट्वेत्येतदृषितिमित्य-

अत्र मायि न योग्यः खेदः कुरुपु तु योग्य इति काका प्रकाञ्यते। न च वाच्यासिद्धघद्गमत्र काकुरिति गुणीभूतव्यङ्गचत्वं शङ्कचम् । प्रक्षमात्रेणापि काकोधिश्रान्तेः।

तइंआ मह गंडत्थलणिमिअं दिहिं ण णोसे अण्णत्तो। एण्डिं सचेअ अहं ते अ कवाला ण सा दिही॥ १६॥

नेन समानकर्तृकं संनिधानात्। तेन पञ्चानामपि (युधिष्टिरादीनामपि) तद्दर्शनं गम्यते इत्याहुः। शिख-रिणी छन्दः। "रसै रुद्दैश्छित्रा यमनसभला गः शिखरिणी" इति तल्लक्षणात्॥

अत्र निज काकुः। तहै शिष्ट्यात् 'मिय न योग्य मात्सर्यं कुरुपु तु योग्यम्' इति व्यव्यतं। तदेवाह् अत्रेत्यादिना। खेदो मात्सर्यम्। काकोति नञ्काकित्यर्थः। प्रकाश्यते व्यव्यते। ननु पात्रापात्रंवपरी-त्येन खेदस्य करणाकरणरूपवाक्यार्थस्य अयुक्तत्यापर्यवसनस्य पर्यवसानरूपसिद्धंयं व्याप्रं। पत्थान्यन्त्रा काकुरेव प्रभवतीति काकोर्वाच्यसिद्धयङ्गत्वे तद्हारी भूतत्य व्यङ्गयस्यापि तथात्वेन गुणीभूत-तया 'मशामि कौरवशतं समरे न कोपात्' इति १३१ उदाहरणवत् गुणीभूतव्यङ्गयमिद्दमुदाहरणं न तु ध्वनिरित्याशङ्कय निराकरोति न च वाच्यसिद्धयङ्गिसित्यादिना। न चेत्यस्य गद्भयभित्यनेननात्त्रयः। वाच्यस्य वाक्यार्थस्य । भातिर खेदभजनरूपस्य कुरुपु तदभजनरूपस्य चेत्यर्थः। सिद्धिः पर्यवसानं तद्ज्ञतत्कारकमित्यर्थः। यद्यपि गुणीभृतव्यङ्गयत्वेऽपि काकुवैशिष्टयोदाहरणताया न क्षतिः तथापि छुदृद्रायेन वस्तुस्थितकथनायैतच्छङ्कोत्थापन बोध्यभिति प्रभाया स्पष्टम्। प्रश्नमान्नेणापीति। भात्रपदेन व्यज्ञयाधिपव्यवच्छेदः। काकोरिति। व्यङ्गयव्यञ्जकभावे पष्टी। काकुव्यङ्गयन प्रश्नमान्नेणापीत्यन्वयः। विश्नान्तेरिति। पर्यवसानादित्यर्थः। वाच्यार्थस्थिति श्रेषः॥।

अयमत्रामिसंधिः । अत्र काकोर्शाच्यसिद्धयङ्गत्व न व्यङ्गयार्थाक्षेपद्वारा । अपि तु न मजिन इति प्रश्न-मात्रोपस्थापनद्वारैव । तेन हि वाच्यार्थे पर्यवसन्ने सित व्यङ्गयप्रतीतिरिति कृतो गुणीभूतव्यज्ञयत्वाः। ' मश्चामि कौरवशतम् ' इत्यत्र तु प्रतिक्षातकुरुकुलक्षयस्य भीमस्य ' न मश्चामि ' इत्युक्तेश्चीधितत्वादपर्य-वसन्तस्य वाक्यार्थस्य पर्यवसानरूपसिद्धयै मश्चम्येनेति व्यङ्गयोपस्थापनद्वारा काकुरेत्र प्रभनतीति काको-वीच्यसिद्धयङ्गत्वे तद्द्वारीभूतस्य व्यङ्गयरयापि तथालेन गुणीभृतत्वा गुणीभूतव्यज्ञयत्वमेनेति ॥

वाक्यवैशिष्टवाद्वाच्यस्य व्यञ्जकत्वमुदाहराते तुइआ इति । नाथिकामधेन निकटवातनिक्या नियनतमा साक्षादपहाय नायिकाकपोल्यतं तत्प्रातिबिम्ब नाथिकामुखावलोक्षनिभेण सादर दृद्धा नत्प्रति-विम्बापगमे तादशनिरीक्षणिनवृत्तं नायक प्रति दृष्टिविकारेण ज्ञातरहस्याया नापिकाया जिक्तरियम् । "तदा मम गण्डस्थलिमग्ना दृष्टि नानैपीरन्यंत्र । इदानी सेवाह तो च कपोलो न सा दृष्टि ॥ "रित संस्कृतम् । 'गंडत्थलिभिल्लअम् 'इति पाठे 'गण्डस्थलिभिल्लताम् 'इति सरलतन् । तदा पदा सा कानिनी मरसिनिधावासीदित्यर्थः । निमग्नाम् अनिभेपतया तथा मृताभिव न तु पतितान् । इदानी तस्या गनन्यत्ये। सेव तदवस्थिव । सा क्षिण्धा अनिभेपा च । "तथा च सक्तिसिनिध्यातिर्वतस्यलक्ष्ये तादगद्वितिर्वस्तिद्वानीपदात्मकवाक्यगम्यः सर्खासिनिध्याभावस्य स्वप्रयोजकत्वनवगन्यतीति दोष्यम् " रुप्त-इयोतः । गाथा छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् (५ पृष्ठे ) ॥

१ न 'नयस्यन्यत' इति पाठान्तरम् ॥

अत्र मत्सखीं कपोलप्रतिविम्वितां पश्यतस्ते दृष्टिरन्यैवाभृत् चलितायां तु तस्यामन्यैव जातेत्यहो प्रच्छन्नकामुकत्वं ते इति व्यज्यते ।

उद्देशोऽयं सरसकदलीश्रेणिशोभातिशायी कुञ्जोत्कर्पाङ्कुरितरमणीविश्रमो नर्मदायाः। किं चैतस्मिन् सुरतसहदस्तिन्व ते वान्ति वाता येपामग्रे सरति कलिताकाण्डकोपो मनोभूः॥ १७॥

व्यङ्गग्रमाह अत्रेति। तदेदानींक्पपदद्वयात्मकवाक्यवैशिष्टगादिति शेषः। अन्येवासूदिति। निर्निभेषा स्निग्धा चासूदित्यर्थः। अन्येव सिनिभेषा विपण्णा च । इयत्काल गोपनं कृतिसत्याश्चर्ये अहो इति। ते इति व्यज्यते इति। ते तवेत्युपालम्भप्रकाशनं सामाजिकान् प्रति व्यङ्गग्रमत्यवधेयम्। "अत्र वाक्यपदेन 'तइआ एण्डिं' इति विच्छिन्नवाक्यसुच्यते। अन्यथातिप्रसक्तेः। सर्वत्नेव वाक्यविशिष्टगस्त्वात्" इति सारवोधिनीकाराः। व्यज्यते इति। विलक्षणैतद्वाक्यसहकृतेन वाक्यार्थेनेति शेषः। उपनायिकासत्त्वासत्त्वयोईिटिति व्यञ्जकाम्यां तदेदानींपदाम्यां विशिष्टत्वाद्वाक्यस्यात्र वैलक्षण्य-मिति महेश्वरः॥

वाच्यवैशिष्ट्याद्वाच्यस्य व्यक्षकत्वम् (प्रकर्पेण विशेषणवत्त्वं वाच्यस्य वैशिष्ट्यं वैलक्षण्यम्। तथा च स्वस्य वैलक्षण्यात् स्वस्य व्यक्षकत्वम् ) उदाहरति उद्देशोऽयमिति । नायिकां प्रति रत्यर्थिनः कामुकत्योक्तिरियं दूत्या वा । हे तन्वि हे कृशतायोगिनि अय नर्मदायास्त्रनामकनवाः उद्देशः कर्ष्यदेशः 'उच्चतीरभूप्रदेश इत्यर्थः । तिष्ठतीत्यन्वयः । कीदृशस्त्रनाह सरसेत्यादि । सरसानां क्षिग्धानां कदलीनां श्रेण्याः पड्कतेः या शोमा तया अतिशायी अतिशयितः।तथा कुञ्जानां लतागृहागामृत्कर्पेण गुञ्जन्मधुकर्कर्मित्रनुसुमसमृद्धयादिरूपेण अड्कुरितः असन्वेवोत्पादितः रमणीनां विश्रमः "चित्तवृत्त्यनवस्थानं शृङ्गाराद्विश्रमो मतः" इत्युक्तलक्षणो हावभेदो यत्र तादृशः। किंच अपि च एतास्मिन् प्रदेशे ते मानिनी-मानभञ्जनेऽतिनिपुणत्वेन प्रसिद्धाः सुरतस्य सुद्धदः (सुरतसुद्धत्त्वं रतिश्रमजन्यसेद्दहरणेन पुनः पुनः प्रवर्तनया वोष्यम् ) वाताःवान्ति । तच्छन्दार्थमाह येपामिति । येषामिति येषां वातानामग्रे पुरःमनोभूः कामः किलतः धृतः अकाण्डे अनवसरे (निमित्तामावेऽपि) कोपो येन तादृशः सन् सरित चलतीत्यर्थः । यत्तु विश्रमो विलास इति व्याख्यानं तदज्ञानविलसितम् । विश्रमविलसयोभेदात् । "विलासोऽङ्गे विशेपो यः प्रियासावासनादिषु" इत्युक्तलक्षणो विलासः । विश्रमस्त्वत्त एव (अत्वव पृष्ठे ) । एवममरोऽपि "क्षीणां विलासविन्व्योक्षविन्यान । अर्थासावासनादिषु" इत्युक्तलक्षणो विलासः । विश्रमस्त्वत एव (अत्वव पृष्ठे ) । एवममरोऽपि "क्षीणां विलासविन्योक्षविन्याना लल्दः । "मन्दाक्रान्ता लल्दः । "सन्दाक्रान्ता लल्दः । "सन्दाक्रान्ता लल्दिक्ति । वत्रान्ति । तत्रव्वत्तान्ता ।

अत्र तन्त्रीत्यनेन कन्द्रपेवेदनावस्त्रम्। श्रमापनायकसस्त्रादत्रैव रतौचित्यं च व्यज्यते। नर्भदेत्यनेन कर्मक्रीडां ददातीति नर्मदा न तु नदीमात्रमिति। उदेश इत्यनेन दूरादेतैव्येञ्जनैरुद्दिश्यते न त्वत्र गम्यते इति निर्जनत्वम्। जर्व्यदेशत्वेनाधः संचरतां स्खळनिभयानवळोकनीयत्वं च। सरसेत्यनेन शुष्कद्र-ळराहित्यात्कद्धशब्दराहित्यम्। श्रेणीत्यनेन वेष्टनम्। तथा च तत्पत्रावरणात् संचरतामनवळोकनीयता छाया च सूच्यते। श्रेणिशोभित्यनेन स्थानान्तरादितशियतशोमा। कुञ्जोत्कर्षाङ्कुरितेत्यादिना यासामिप न समरोद्भेदस्तासामध्यसौ वहतीति भवत्याः कामवैमुख्ये उरुतरं व्यसनं स्यादिति व्यज्यते। किंचेत्यनेन न केवळमेतावदेव वैमुख्ये वाधकम् अपि तु अन्यदप्यस्तीति सूचितम्। बान्तीति वाता इति व्युत्पन्नेन

अत्र रतार्थं प्राविशेति व्यङ्गचम् ।

णोल्लेइ अणोल्लमणा अत्ता मं घरभराम्म सअलम्म ।

रवणमेत्तं जइ संझाइ होइ ण व होइ वीसामो ॥ १८ ॥

अत्र संध्या संकेतकाल इति तटस्थं प्रति कयाचिद्दचोत्यते ।

सुव्यइ समागमिस्सदि तुज्झ पिओ अज्ज पहरमेत्तेण ।

एमे अ कित्ति चिद्वसि ता सहि सज्जेसु करणिज्जम् ॥ १९ ॥

शाता इत्यनेनैव गमनशालित्वे लब्धे पुनर्वान्तित्यनेन मन्दत्वप्रत्यायनम् । नर्भदाकुञ्जोत्कर्यसवन्यात् शैत्यसौगन्ध्ये उक्ते एव । येषामग्रे सर्तित्यादिना वायुसवन्धतुल्यकालं काभिनीजनस्य कामपीडोदयेन कामस्याग्रेसरत्वमुत्प्रेक्षितम् । अनेनैवंविधंसंभेदे सुरतवैमुख्यादितिकुपितो मकर्ध्वज. किंवा विधास्य-तीति न ज्ञायते इति ध्वन्यते । मनोभूरित्यनेन सचेतसा दुप्परिहरत्व व्यव्यते इति दिक् ॥

अत नर्भदोद्देशरूपस्य तद्विशेषणीभृतवातकुञ्जादिरूपस्य च वाच्यस्य यथोक्तविशेषणस्य विशि-ष्ट्यात् सुरतार्थ प्रविशेति व्यञ्यते इति प्रदीपः । सुरतार्थ प्रविशेति यन्नायिकायाः प्रेरण तत्सामाजिकान् प्रति व्यञ्यते इत्युद्दयोतः । तदेवाह अत्र रतार्थि। मित्यादि । उक्त च महेश्वरेण "वाच्यवैलक्षण्यमत्रो-क्तोद्दीपकविशेषणैः " इति ॥

अन्यसंनिधिवैशिष्टयाद्वाच्यस्य व्यञ्जकत्वमुदाहर्ति णोह्येइ इति । गुरुजनसानिध्येन विशिष्य वृक्ष्त्वमुदाहर्ति गोह्येइ इति । गुरुजनसानिध्येन विशिष्य वृक्ष्त्वमुदाहर्त्व सिनिहितमुपनायक प्रति संकेतकालस्चनाय प्रतिवेशिनी वृक्ष्याय अश्रूपालम्भमाह । " नुद्रत्यनार्द्रमनाः अश्रूमा गृहमरे सकले । क्षणमात्रं यदि सच्याया भवति न वा भवति विश्रामः " इति संस्कृतम् । 'अणण्णमणा ' इति पाठे तु ' अनन्यमना ' इति संस्कृतम् । अन्वार्म्म अक्ष्मादिव्याजालम्बनेनापि नावकाश इति ध्वन्यते । नार्द्रम् अक्ष्मण मनो यस्याः सा अनार्द्रमनाः। अनेन श्रमादिव्याजालम्बनेनापि नावकाश इति ध्वन्यते । नार्द्रम् अक्ष्मण मनो यस्याः सा अनार्द्रमनाः। अनेन श्रमादिव्याजालम्बनेनापि नावकाश इति ध्वन्यते । वश्रूष्रियनेनानातिक्रमणायाज्ञता । सकले समग्रे गृहमरे गृहकार्यनिर्वाह । सकले इत्यनेन सार्वकालिका व्यग्रता । मा नुद्रति प्रेर्यति । यदि क्षणमात्रं विश्रामो विश्रान्तः भवति तिह सच्याया स याकाले व्यग्रता । मा नुद्रति प्रेर्यति । अथवा न भवत्यवेति योजना । गाथाः छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् (५९छे)॥ तत्रैवावसरप्राप्तेरिति भावः । अथवा न भवत्यवेति योजना । गाथाः छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् (५९छे)॥

व्यङ्गयमाह अत्र संध्येति । तटस्थं सत्रोध्यादिभिन्नमुदासीनमुपनायकम् । द्योत्यते इति । द्युतन् संकेताभिलाषिणस्तटस्थस्यान्यस्य सिनधेर्वेशिष्टयात् सेनिहित प्रति यत् सकेतसमयवोधन तत् सामा-जिकेषु व्यञ्यते इत्यर्थः ॥

प्रकरणरूपप्रस्ताववैशिष्ट्याद्वाच्यस्य व्यञ्जकत्वमुदाहरति सुव्यइ इति। उपपति प्रत्यभिसर्नु प्रश्चिता नायिका प्रति तत्पत्यागमनवार्ता श्रुतवत्यास्तत्सख्या जनान्तरसनिधानेऽभिनारनिवारणेऽनिविदम् । "श्रूयते समागभिष्यति तव प्रियोऽच प्रहरमालेण । एवभेव किभिति तिष्टसि तत् सिख नव्जय चर्गाः यम्" इति संरकृतम् । अधैव प्रहरमालेण । तव प्रियः समागभिष्यति इति श्रुप्ते । नन् नम्सावज्ञरणात् यम्" इति संरकृतम् । अधैव प्रहरमालेण । तव प्रियः समागभिष्यति इति श्रुप्ते । नन् नम्सावज्ञरणात् हे सिख एवभेव तदीयभोजनाद्यपयोगिव्यापारराहित्येन्व किभिति किम्यं निष्टसि । जरपाय रन्यना-

९ एविद्याना समेदे मिलने इत्यान ॥ २ वयोकितिभेदसरने २ प्रजिति । उदेश कोदसर् १ वर्गनार्थ करण्य है । वातिविशेषणं सुरतसुहत्त्वम् कुञाविशेषण गुञ्जन्मशुकण्करियतक्सुनसमृद्ध्य ११२ उत्पाद है, वर्गनार्थ । १००० ष्ट्यात् तिह्रपयकज्ञानादित्यर्थः ॥

अत्रोपपितं प्रत्यभिसर्तुं प्रस्तुता न युक्तिमिति कयाचिन्निवार्यते। अन्यत्र यूपं कुसुमावचायं कुरुष्वमत्रास्मि करोमि सख्यः। नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽङ्गिलिवः॥ २०॥

अत्र विविक्तोऽयं देश इति प्रच्छन्नकाग्रुकस्त्वयाभिसार्यतामिति आश्वस्तां प्रति कयाचिन्निवेद्यते।

दिक सज्जय साधयेखन्वयः। अत्राचैवेत्यनेन न तु काळान्तरे इति व्यज्यते । तत्रापि प्रहरमात्रेण न तु विळम्बेनेति । समागमिष्यतीत्यनेन सम्यक्पूर्णकामो वहुतरळ्यधन आगमिष्यतीत्यर्थकेनागमनोत्तरं झिटिति पुनरागमनम् । श्रूयते इति वर्तमानानिर्देशेन न तु यदा कदाचित् श्रुतमिति । गाथा छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् (५) पृष्ठे ॥

न्यङ्गयमाह अत्रेत्यादिना। उपपतिं जारम्। अत्रोपपतिं प्रत्यभिसरणप्रस्ताववैशिष्टयम्। निवार्यते इति । विदितरहस्या सखी अभिसरणोपयोगिवेषविन्यासादिप्रकरणे पत्यागमनकथनेनाभिसरणिवेषं करोतीति सामाजिकानां प्रकरणं जानता न्यङ्कयमित्यर्थः॥

देशवैशिष्ट्याद्वाच्यस्य व्यक्षकत्वमुदाहरति अन्यत्रेति । सर्खावेषधारिणा स्वापनायकेन सहागतां प्रियस्खीं दृष्ट्वा सर्खीः प्रति नायिकाया उनितिरयम् । (यत्तु "पुष्पावचायं नाटयन्ती सर्खीं प्रति मालती कथयतीत्यत्रत्यव्याख्यानम् । प्रच्छलकामुको माधवः । आश्वस्तां विश्वासवतीं कामन्दकीं प्रति मालखां व्यज्यते"इत्यिप्रमव्याख्यानं च सरखतीति र्वकृतं तत्तु चिन्त्यमेव । मालतीमाधवप्रकरणेऽस्य पद्यरयातु - पर्लमात् )। भोः सख्यः अपरिहार्यप्रणयाः यूयं कुसुमानां पुष्पाणामवचायं हस्तेनादानं ("हस्तादाने चेरस्तेथे" (३।३।४०) इति पाणिनिस्त्रेण घञ्प्रत्ययः) अन्यत्र इतों दूरे कुरुष्वम् । अत्र अस्मिन् प्रदेशे। अस्पि (अस्पीख्यक्षकं विभित्तप्रतिख्पकमव्ययम्) (अस्तिक्षीरा गौः'इतिवत्) अहं करोभीत्यथः। कुसुमावचायमिति संवध्यते । अस्माभिः सहैवागच्छेति नियोगवारणार्थमगमने हेतुमाह नाहिभिति । हि यस्मात् अहं दूरं अमितुं संचरितुं न समर्था न शक्ता । अयम् अञ्चिः प्रणामाञ्चिकिः युष्मभ्यं रचितः कृतः । प्रसीदत प्रसन्ताः भवतेत्यर्थः । अत्र कुसुमावचायमित्यनेन याश्वस्तप्राप्यकुसुमलामस्तानवत् दूरं गच्छतेति सर्वथा निकटेऽसंचरणं तासां ध्वन्यते । यूयभिति बहुत्वादन्यत्र गमनेऽपि ससहायतया भयाद्यमावः । अत एवाहिभित्येकवचनम् । अत्रेत्यनेन श्रूयमाणमानवशन्दे कुञ्जादिमिति चेत्यर्थकेन मयाद्यमावः । अत एवाहिभित्येकवचनम् । अत्रेत्यनेन श्रूयमाणमानवशन्दे कुञ्जादिमिति चेत्यर्थकेन मयाद्यमावे विजनता च । अञ्चिकि इत्यनेन सर्वभ्य एकोऽज्ञितिर्वर्यकेनासानध्यभेव व्यज्यते । उपजातिरक्षन्दः । "अनन्तरोदिरितलक्षममाजो पादौ यदीयावुपजातयस्ताः" इति लक्षणात् । अनन्तरोदिरितयोः इन्द्रवज्ञोपेद्रवज्रयोः लक्ष्मणीः ॥

अत्र व्यङ्गयमाह अत्र विविक्तेत्यादिना। सख्योऽन्यत्र सिन्ति तेन विविक्तो विजनोऽयं देशस्तस्मात् प्रच्छनः सख्यादिनेपधारी कामुक उपपतिः वयाभिसार्थतां प्रेयतामिति आश्वस्तां विश्वासवतीं प्रियसर्खी प्रति देशविशिष्टयाद्वयज्यते इत्यर्थः। अत्र वाच्योऽर्थः सामान्यसखीविषयः। व्यङ्गयरतु प्रियसखीविषय इति वोध्यम्। अत्र कुखुमावचायमुद्दिश्यान्यदेशाधिकरणकत्वस्य विधेयत्वेन प्राधान्यादेश-वेळक्षण्यादेव व्यञ्जकत्वम्। 'उदेशोऽयम्' इत्युदाहरणे तु देशस्य विशेषणत्वेनाप्राधान्यात्प्रधानी-भूतवाच्यस्यैव वेळक्षण्याद्यञ्जकत्वभिति भेदः॥

गुरुअणपरवस पिख किं मणामि तुइ मंदमाइणी अहकम्। अज्ज पवासं वचासे वच्च सअं जेव्ब सुणिस करणिज्जम् ॥ २१॥ अत्राद्य मधुसमये यदि व्रजासि तदाहं तावत् न भवामि तव तु न जानामि गति-मिति व्यज्यते।

आदिग्रहणाच्चेष्टादेः । तत्र चेष्टाया यथा द्वारोपान्तिनरन्तरे मिय तया सौन्दर्यसारिश्रया प्रोह्णास्योरुयुगं परस्परसमासक्तं समासादितम् । आनीतं पुरतः शिरोंऽशुकमधः क्षिप्ते चले लोचने वाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं संकोचितं दोर्लते ॥ २२ ॥

कालनैशिष्टयाद्वाच्यस्य व्यक्षकत्वमुदाहरति गुरुअणेति । प्रवास गन्तुमिच्छन्तं नायक प्रति नायि-काया उक्तिरियम् । "गुरुजनपरवश प्रिय किं भणामि तव मन्द्रभागिनां अहकम् । अद्य प्रवास प्रजिन वज स्वयमेव श्रोप्यंसि करणीयम् " इति सस्कृतम् । तुहेति द्वितीयान्त सवन्यक्षामान्वप्रप्रयन्त वा । हे गुरुजनपरवश गुरुजनो मान्यजन एव गुरुर्जडः जन अविद्ग्य वसन्ते प्रवासप्रेरणात् म एव परः शत्रुस्तद्वश तदायत्त । तेनानिवार्यत्व व्यज्यते । हे प्रियेत्यनेन गमने दु खेत्कव्यम् । तव किं भणामि। किं वदामि । परायत्ते निरर्थकत्वादिति भावः । अत एवाहं मन्द्रभागिनी अल्प्रभाग्या उपायाभावादिति भावः । किं मया क्रियते तसाह अद्येत्यादि । अद्य वसन्ते यत्र प्रवासिनोऽपि गृहमायान्ति । प्रवासं परदेशं वजसि गच्छिस वज । वजित सदैन्यरोपोक्तिः । स्वयमेव करणीय श्रोप्यसि । करणीयनित्यस्य मयेत्यादिः । मया करणीयं कर्तुमर्ह ( मरणं ) त्वमेवं श्रोप्यसीत्यर्थः । गीतिरछन्द । छक्षणमुक्तं प्राक् ( ४ पृष्ठे ) ॥

व्यङ्गयमाह अत्राद्येत्यादिना । न भवामीति । अह (त्वदेकगरणत्वात् )न जीवामीन्यर्थ । व्यज्यते इति। अद्यपदोक्तवसन्तकालवैशिष्ट्यात्प्रियं प्रत्यनुरक्तया तया त्रोध्यते इति सहद्येषु व्यज्यने इत्यर्थ ॥

स्तस्थमादिपदं न्याचष्टे आदिग्रहणादिति । चेष्टादेरिति । ग्रहणमिति येप. । आदिपदेन लीलादिपरिग्रहः । चेष्टावैशिष्टयाद्वाच्यस्य न्यञ्जकत्वमुदाहरित द्वारोपान्तेति । स्वगोचरचेछाविशेषण नायिकायाः स्विष्यकभावमवधारितवतो नायकस्य सखाय प्रत्युक्तिरियम् । गयि द्वारोपान्तस्य द्वारसमीपदेशस्य निरन्तरे सिनिहिते सित सौन्दर्येण साग श्रेष्टा । यद्वा । सौन्दर्यसागत् प्रधानसौन्दर्यात् श्रीः शोभा यस्यान्ताहृज्या तया कमनीयतरकान्तया करुयुग निक्ययुगमं प्रोहात्य प्रमानप्रस्परसमासक्तम् अन्योन्यसंलग्नं समासादित कृतम् । यद्वा । भावे क्व । संवन्य प्रापिति पर्व । अत्याद्वाते प्राप्तास्यस्यते प्राप्तय्वकतया तद्वत्तरिणवन्तरोपगमेन प्रापणार्थलभ । स्वयमेव विपर्शतमुग्तप्रवानम्य व्यङ्गयम् । तदेव रपृष्टकपदेनोच्यते इत्युद्वयोतकाराः । यत् तृरस्यस्येव प्रियस्य वृगनवाद्वा स्वारान्तेय मेलियत्वा स्पृष्टकं नामालिङ्गनं कियते तदनेन स्चितिनिति केचित् । स्पृष्टकारिजनन्य ए द्वानन्तेय स्वारान्तेय प्राप्ति क्वित्व स्वारान्तेय स्वारान्य स्वारान्तेय स्वारान्तेय स्वारान्य स्वारान्य स्वारान्तेय स्वारान्य स्वार

<sup>9</sup> सुणसोति प्रारुतस्य श्रोध्यसीति परिहृत्य जानामीति नंस्टन लिसित स्वीतस्य जनस्य श्रीप्रे । हार वीजं न विद्याः ॥

अत्र चेष्टया प्रच्छन्नकान्तविषय आक्ततिशेषो ध्वन्यते । निराकाङ्कप्रतिपत्तये प्राप्तावसरतया च पुनः पुनरुदाहियते।वक्त्रादीनां मिथःसंयोगे द्विकादिभेदेन । अनेन क्रमेण लक्ष्यव्यङ्गचयोश्च व्यञ्जकत्वमुदाहार्यम् ॥

चन्द्रिकाकाराः । तथा शिरोऽशुकं शिरःसंबन्धि वस्तं पुरतोऽप्रत आनीतम्। अनेन गूढमागच्छेति व्यञ्जितम् । तदनन्तरम् चले चञ्चले लोचने चक्षुषी अधः क्षिप्ते संचारिते । अनेन सूर्यास्तमयः संकेतकाल इति ध्वनितम्। तत्र तस्मिन् काले वाचः वचनस्य प्रसरणं तारत्वं सखीषु प्रवर्तनं वा निवारितं मुखमुद्रणेनेत्पर्थः । अनेन कोलाहलरहिते काले कोलाहलरहितं यथा स्यात्तथा आगन्तन्यमिति चोतितम्। ततः दोर्लते भुजलते संकोचिते संकुच्य मिथः सयोजिते । अनेनागमनपारितोषिकमालिङ्गनं करोमीति ध्वनितम् । शार्द्लविक्रींडितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे ) ॥

व्यङ्गयमाह अत्रेत्यादिना । प्रच्छत्रेति । मात्रपरीक्षार्थ द्वारि नेषान्तरेण स्थितेत्यर्थः । आक्तिविन् रोपः अयं मदनुरागं प्रत्येत्विलभिप्रायात्मकः संभोगसचारिल्ज्जालक्षणो वा इत्युद्द्योतकाराः । आकृत-विशेपः स्वाभिप्रायविशेषः स चात्र आलिङ्गनादिविपयक एवेति विवरणकारादयः । ध्रान्यत इति । करुयुग्मप्रसारणादिरूपचेष्ठावैशिष्ठ्यादिति जेपः ॥

ननु 'अइ पिद्धलम्' इत्यत्र पृथुल्रह्रप्याच्यवक्तृवोद्ध्व्याना 'गुरुअणपरवस' इत्यत्र अग्रेतिकाकुन्वकृत्वोद्धव्यकालगुर्वित्यल्ड्डनायाज्ञत्वहरूपयाच्यानां सकरेण वैशिष्टये द्वित्रोदाहरणेनेव निर्वाहो भवित किमेतावद्भिरित्यत आह निराकाङ्कृत्यादि । प्रत्येकं किमुदाहरणमिति शिष्यिजज्ञासानिवृत्तये इत्यर्थः। सा च जिज्ञासा तत्तदुदाहरणे तत्तरप्राधान्यान्निर्वर्तते इति भावः । अत एवाहुः प्राञ्चः । निराकाङ्कृत्वप्रतिपत्तये मिल्लितेषु कस्य व्यञ्जकत्वमिति संदेहे यत्र यस्य प्राधान्यं तत्र तस्य व्यञ्जकत्वमन्येषा-मानुगुण्यमात्रमिति व्युत्पत्तये इति । अनवसरे संकोचोऽपि युज्यते सोऽपि नास्तित्याह प्राप्ताव । सरतयेति । एव च वाच्यस्य वक्त्राद्येकेकवैशिष्टयेन व्यञ्जकत्वमुदाहृतम् । वाच्यस्य वक्तृवोद्धन्वयाधुमयादिवैशिष्टयेनापि व्यञ्जकत्वम् । लक्ष्यव्यङ्गययोरेकादिवैशिष्टयेन व्यञ्जकत्व चोदाहार्यमित्याह वक्त्रादीनामित्यादिना । वक्त्रादीनां वक्तृवोद्धव्यादीनाम् । मिथःसंयोगे परस्परसंवन्धे सिति । द्विकादिमेदेनेति । द्वौ परिमाणमस्येति द्विकम् । द्विकित्रिकादिमेदेनेत्यर्थः । अस्य व्यञ्जकत्वमित्यनेनान्वयः । वक्तृवोद्धव्यादीनां मिथो द्वयोः संयोगे द्विकत्रिकादिमेदेनेत्यर्थः । अस्य व्यञ्जकत्वमित्यनेनान्वयः । वक्तृवोद्धव्यादीनां मिथो द्वयोः संयोगे द्विकत्रविशिष्टयम् । त्रयाणां संयोगे त्रिकनविशिष्टयमिति क्षेयम् । अनेनिति । यथा वक्तृवैशिष्टयादिना वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वमुदाद्वतं तथेत्यर्थः- उदाहार्यमिति । उदाहरणान्तरमन्विष्य क्षेयमित्यर्थः ॥

द्विकादिमेदेषु वक्तृवोद्धव्यरूपद्विकवैशिष्टयाद्वाच्यस्य व्यञ्जकत्वं यथा

''अत्ता एत्य णिमञ्जइ एत्य अहं दिअहए परोएहि।

मा पहिअ रत्तिअंधअ सेज्जाए मह णिमञ्जेंहिसि ॥" इति ।

वसितं प्रार्थयमानं संजातकामं पायिकं प्रति प्रोषितमतृकाया व्यभिचारिण्याः स्वयंद्र्या उक्तिरियम्। हाळकविकृतायां गाथासप्तशस्या सप्तमशतके ६७ पद्यमिदम्। ''स्रश्रूरत्र निमज्जति अत्राहं दिवसके

१ इदं पद्यं " द्विकादिभेदे वक्तृवीद्धन्यभेदे यथा" इत्यवतरणसहित केपुचित्पुस्तकेषु " लक्ष्यन्यङ्गधयोश्य न्यञ्जकत्वमुदाहार्यम" इति ग्रन्थानन्तरं मूले एव दृश्यते ॥

(सू ३८) शब्दप्रमाणवेद्योऽर्थो व्यनक्त्यर्थान्तरं यतः। अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तत् शब्दस्य सहकारिता ॥ २३ ॥ शब्देति । निह प्रमाणान्तरवेद्योऽर्थो व्यञ्जकः॥ इति श्रीकाव्यप्रकाशेऽर्थव्यञ्जकतानिर्णयो नाम तृतीय उल्लासः॥ ३॥

प्रलोकय । मा पियक राज्यन्य [क] शय्यायामावयोर्निमङ्क्यितः' इति संस्कृतन् । 'एत्य अट् एत्य परिअणो सअलो' इति द्वितीयचरणपाठे 'अत्राहमत्र परिजनः सकलः' इति संस्कृतन् । अत्र बह्वः पाठमेदाः सन्ति। ते च प्रकृतानुपयुक्तत्वाच प्रदर्शिताः । निमञ्जित जरत्तरत्वेन निष्यन्दा होते । तेन शङ्काराहित्यं व्यज्यते । अत्र ततो भिनस्थले अह अहमेव । अत्र स्वापवोधकपदानुक्या मन्त्रथपं । व्यास्वस्याः निद्राराहित्यम् । कुत्सितो दिवसो दिवसकस्तिस्मन् दिवसके (अत्र कुत्साया कन्प्रत्ययः । कुत्सा चावयोः श्रेयः प्रतिकृत्वतात् ) । प्रलोकय सम्यगवलोकय । हे पिथक हे राज्यन्धित च रहस्यगोपनाय । पिथकत्वेन श्रमाद्विस्मरण्योग्यता । राज्यन्धत्वेन शय्याया पतनप्रसिक्तिद्योतना । अन्यथा 'आवयोश्याया मा निमङ्क्यसि' इति अप्रसक्तिनेपेधे रहस्यभङ्गापत्तेः । अत एव निमङ्क्यसित्यक्तितः । 'मरु' इत्यावयोरित्यर्थे निपातः न तु ममेत्यर्थे । अन्यथा स्वमात्रोद्वद्धने रहस्यप्रकाजापत्तेः । गाथा रुन्दः । कक्षणमुक्तं प्राक् (५ पृष्ठे) । अत्र गृहे श्रभूरहं च सश्च्य जरत्तरत्वेन विद्या निष्यन्दा च जना। न्तरसंचारस्तु नास्त्येव अतो यथेर मम शय्यायामेव स्वपिहीति ज्यङ्गय व्यभिचारिणोर्वनतृवेद्वय्यये। विरिष्टवात् प्रतिभाजुपा प्रतीयते । एवं त्रिकादिभेदाः स्वयमवगन्तव्याः ॥

ननु ''अर्थन्यञ्जकतोच्यते'' इति सूत्रेणार्थमात्रस्य व्यञ्जकत्वे शब्दार्थोभयर पस्य काव्यस्य व्यञ्जकत्वामानात्कयं ध्वनित्वभित्याशङ्कय शब्दस्यापि सहकारितया व्यञ्जकत्व दर्शयित शब्दप्रमाण्णेति । यतः यस्मात्कारणात् शब्दरूपप्रमाणेन वेद्यः प्रतिपादितोऽर्थः वान्यलक्ष्यव्यक्षयस्य व्यङ्करत्वे (अर्थशितमूले ध्वने ) शब्दस्य सहकारिता विशेषणीभाव इति सूत्रार्थः ॥

अर्थस्य प्राधान्येन व्यञ्जकत्वेऽपि व्यञ्जकोऽर्थः स्वय शब्दप्रमाणवेष एव न तु प्रमाणान्तरगय इत्याह श्रुक्ट्रेत्यादि । प्रस्वसृद्धे कामिभिथुने तच्चेष्टयानुभित्तरत्यादे। चास्वादानुद्येन राष्ट्रान्य प्रतिरेकानुंविधायित्वाच्छन्दोऽपि व्यञ्जकत्वे निभित्तम्। किंतु पर्यायान्तरेणापि तदुपित्वते व्यभु राज्यते ।
शब्दस्याप्रधानतार्थस्य च प्राधान्यभिति तन्मुखेन व्यपदेशः। "प्रावान्येन व्यपदेशा भगितः" शिन्यायादिति भावः। एतेनार्थसहकारेणापि मनसो व्यङ्गयप्रमापकत्वे तत्त्वापि प्रमाणान्तरत्वे स्पिदिन्याः स्तम्। तथा च अर्थो व्यञ्जने शब्दसाहाय्यमपेक्षते एवं शब्दोऽप्यर्थमपेक्षते इति शब्दार्वजुग्यस्यकाव्यस्य व्यञ्जकत्वं निर्वाधिमिति भाव इत्युद्द्योतसुधासागर्योः स्पष्टम्॥

इति झळकीकरोपनामकभद्दवामनाचार्यकृतायां काल्यप्रकाराटीकायां व्यवकोषिन्या अर्थन्यञ्जकतानिर्णयो नाम तृतीय उष्टासः ॥ ३ ॥

९ अम्वयभ्यतिरेको ६३ पृष्ठे रित्यणे स्याख्यातो ॥

## ॥ अथ चतुर्थ उह्यासः ॥

यद्यपिः शब्दार्थयोर्निर्णये कृते दोपगुणालंकाराणां स्वरूपमिभधानीयम् ःतथापि धर्मिणि प्रदिश्तिते धर्माणां हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमं काव्यभेदान् आह । (सृ० ३९) अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद्ध्वनौ । अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् ॥ २४ ॥

लक्षणामूलगूढव्यङ्गचप्राधान्ये सत्येव आविवाक्षतं वाच्यं यत्र स 'ध्वनौ' इत्यनुवादात् ध्वनिरिति ज्ञेयः । तत्र च वाच्यं क्वचिदनुपयुज्यमानत्वादर्थान्तरे परिणामितम् । यथा

यद्यपि शब्दार्थयोर्निरूपणे कृते अदोषत्यादिधर्मातिरिक्ते आकाड्वेव नोदिति तथापि सामस्त्येन कान्यरूपधर्मिप्रदर्शनं विना आकाङ्केव. न भवतीति शङ्कोत्तराभ्यामाह यद्यपीति । धर्मिणि कान्ये । प्रदृशिते प्रकर्षण सावान्तरमेदं निर्दिष्टे। धर्माणां दोषगुणां काराणाम् । यद्यपि दोषस्य न कान्यधर्मत्वं किं तु तदमावस्य तथापि परंपरासवन्धेनोपचारेण चैतद्वतिमिस्राहः । वस्तुतः , 'निर्णये कृते दोष०' इस्त्र नञ्प्रक्षेपः । तेनादोपगुणां काराणां नित्यस्य दोषामावगुणां काराणां मित्यथें सितं न कोऽपि दोष इति नरसिंहमनीषाया स्पष्टम् । हेयोपादेयता दोषाणां हेयता गुणां काराणां चोपादेयता । ज्ञायत इति । केपाचिद्धर्माणां विशेपनिष्ठत्वादिति शेषः । तथाहि । शृङ्कारष्यनौ श्रुतिकदुत्वं दोषः । माधुर्यगुणः । न तु रोद्रष्यनौ । चित्रभेदे तु यमकादिरं कारः । न तु रस्यवन्यादौ । प्रथमं दोषादिनिरूपणां त्पूर्वम् । काव्यभेदान् उक्तध्वन्यादिरूपकाव्यत्रयभेदान् ॥

ध्वानिरूपं कान्यं द्विविधं छक्षणामूळकमाभिधामूळकं च । तत्ताद्यम् अविवक्षितवाच्यम् अन्त्यं विव-क्षितान्यपरवाच्यमित्युच्यते । तत्र प्रागुक्तत्वाद्य्यविषयत्वाच्च प्रयमं छक्षणामूळकं छक्षियत्वा विभजते अविवक्षितेति । अविवक्षितम् अनुपयुक्तम् अन्वयायोग्यं वा वाच्यं वाच्योऽथीं यत्र ताद्दशो यो ध्वनिः तत्र तस्मिन् ध्वनौ (उत्तमे कान्ये) वाच्यं वाच्योऽथैः अर्थान्तरे वाच्यळक्ष्यसाधारणेऽथैं संक्रभितं पारिणभितम् अत्यन्तं क्रिरस्कृतम् त्यक्तं वा भवेदिति कारिकार्थः ॥

अविवाक्षितवाच्य इति पदस्योपविवरणमाह लक्षणामुलेति। लक्षणामुलं यत् गूढ्व्यङ्गयं तस्य प्राधान्ये इत्यर्थः।लक्षणामुलेखनेन लक्षणान्ययव्यतिरेकानुविधायीत्यर्थकेन निरूढलक्षणावत्यद्घितिकान्यीयव्यनेरस्फुटसंदिग्धप्राधान्यतुल्यप्राधान्यासुन्दराणां गुणामूतव्यङ्ग्यानां च निरासः।तेषु व्यङ्गयोद्देशेन लक्ष-णाया अप्रवृत्तेः। काकाक्षितेऽपि न लक्षणा अनुपपत्त्यभावात्। गूढ्वेनागूढव्यदासः। प्राधान्ये इत्यनेना-पराङ्गवाच्यसिद्धयङ्गयोर्व्यदास इत्यद्दयोते स्पष्टम्। ध्वनावित्यनुवादात् इति । 'यः' इति यच्छव्दसा-काङ्कस्य 'तत्र' इति तच्छव्दस्य विशेषणतया कथनादित्यर्थः। तत्र अविवाक्षितवाच्ये ध्वनौ । अनुपयुज्य-सानत्वात् यदूपेण वाच्यं तद्रुपेण प्रकृतान्वयेऽनिभेप्रेतत्वात् । अर्थान्तरे अन्यप्रकारेण वाच्यलक्ष्यसा-धारणेऽथे परिणमितिमिति । परिणमितिमिवेत्यर्थः । तादशार्थस्य लक्षकिति यावत् । यत्र वाच्योऽपि प्रकारान्तरेण लक्ष्य इति तु समुदितार्थः । यथा 'काकेभ्यो दिव रक्ष्यताम्' इत्यादौ वाच्योऽपि काकः द्यपुष्वातककृषेण लक्ष्यः । अयं च उपादानलक्षणास्थले एव संभवतीति विवरणे स्पष्टम् ॥

त्वामिस विच्म विदुर्ण समवायोऽत्र तिष्ठति ।
आत्मीयां मितमास्थाय स्थितिमत्र विषेदि तत् ॥ २३ ॥
अत्र वचनादि उपदेशादिरूपतया परिणमित ।
कचिद जुपपद्यमानतया अत्यन्तं तिरस्कृतम् । यथा
उपकृतं वहु तत्र किम्रुच्यते सुजनता प्रथिता मवता परम् ।
विद्यदीदृशमेन सदा सखे सुखितमास्ख ततः शरदां शतम् ॥ २४ ॥
एतद् अपकारिणं प्रति विपरीतस्रक्षणया कश्चिद्रक्ति ॥
(सू० ४०) विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यञापरस्तु सः ।

अर्थान्तरसक्रमितवाच्यं ध्वनिमुदाहरित त्वामस्मीति। विद्वत्सभां गच्छन्तं प्रति कस्यचिदाप्तस्यो-क्तिरियम् । अस्मीत्यहमर्थे अव्ययम् । यत् इस्याध्याहार्यम् । यतोऽत्र विदुपाम् असाधारणज्ञानवना समवाय एकवाक्यतापन्नः समुदायस्तिष्ठति तत् तस्मात् आत्मीयां स्वकीयां मितम् आस्थाय अवस्यय्य अत्र स्थितिं सावधानस्थितिं विधेहि कुरु इति त्वामुपदेशार्हमहमासः विध्य उपदिशामीसर्थ ॥

अत्र छक्ष्यं दर्शयित अत्रेत्यादिना । सत्रोध्यमुद्दिश्य वक्तन्यत्रिपयक्षयनेनैव सिद्धे पुन. 'त्यामिम विम ' इति कथनमनुपयुक्तमिति त्वाम् उपदेश्यं त्वाम् अस्मि आप्तोऽहम् विम उपदिशामि इति छक्ष्यम् । तेन च हितसाधनत्व व्यङ्गयम् । एवं विद्वत्यत्यक्षेऽपि 'विद्वुपाम् ' इति आगमते सार्वकाछिकत्वेऽपि 'आत्मीयाम्' इति च ययाक्रमं सर्वशास्त्रविशारदरूपेण प्रमाणपरनन्त्रपरतया च परिणतम् । तेन च अन्यथाचरणे उपहस्तीयत्वं व्यङ्गयमिति भाव इति विवरणे स्पष्टम् ॥

'अत्यन्तं वा तिरस्कृतम्' इति छक्षणं व्याचष्टे क्वचिदिति । तिरस्कृतिमिति । पूर्वे क्तरीत्यापि प्रकृतान्वयानुपयोगितया इतरार्थमात्रछक्षकमित्यर्थः । वाच्यमिति शेषः । यथा गद्गार्थः तीर् । अय च उपादानछक्षणातिरिक्तछक्षणास्यछे एव संभवति ॥

अत्यन्तितरक्त्वाच्यं ध्विमुदाहरित उपकृतिमिति। बहुभिरपकारैस्तप्यमानस्य कस्यचिद्वृतिनिर्यमिति शब्द्व्यापारिविचारनाम्नि प्रन्थे मम्मटः।त्वया यत् बहु उपकृतं तत्र विपये किमुच्यते कि गण्यम् बहुत्वाह्वक्तुं न शक्यते इस्थर्थः। 'उपकृतं बहु नाम' इति किचित्पाठः। भवता परं केवलं मुजनता अिता प्रकाटिता। तथा च सौजन्यप्रयुक्त एवैतावानुपकारो न तु प्रत्युपकारलोभप्रयुक्त इति भावः। ऐ समे ततः यस्मात्युजनता प्रथिता तस्मात् ईहशमेव सदा विद्यत् कुर्वन् शरदां वर्षाणा शतं व्याप्य मुक्तिन गुव्द्युक्तं यथा स्यात्तथा आस्त्व तिष्ठेति मुख्योऽर्थः। स च प्रकरणादिना बुद्धापकारिभावं प्रति वाधितः इतः विपरीत लक्षयति। तद्यथा। उपकृतम् अपकृतम् सुजनता दुर्जनता सखे शत्रो सुक्ति वृत्तिः कि उक्तं च शब्दव्यापारिविचारामिषे प्रन्थे मम्मटेनैव " अतो वक्तृनिहिन्ना ' मूर्ते वृत्तपतिग्रन्थेन मूर्खत्विमिव अपकारिदुर्जनत्वादि अत्र लक्ष्यते" इति । अपकाराष्टितश्चेत व्यक्तयः। वृत्तिनिक्तं वृत्तम् । " द्वतिवलिन्वतमाह नभौ भरौ" इति लक्षणात्॥

अभिधामूलकं ष्वनि लक्षयति विविधितं चेति। यत्र यस्मिन् ष्वनौ वाच्यं वाच्येऽधं. विविधनं वाच्यतावष्टेदकरूपेणान्वयवोधविषयः अन्यपरं व्यक्षयोपसर्जनीभृतं च सः अपरः विविधनान्यपरा

अन्यपरं व्यङ्गरानिष्ठम् ॥ एप च

(सू० ४१) कोऽप्यलक्ष्यक्रमव्यङ्गचो लक्ष्यव्यङ्गचक्रमः परः ॥ २५॥ अलक्ष्येति । न खल्ल विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसः । अपि तु रससौः इ. त्यस्ति क्रमः । स तु लाघवाच लक्ष्यते ॥

तत्र

(स्० ४२) रसमावतदामासमावशान्त्यादिरक्रमः। भिन्नो रसाद्यलंकारादलंकार्यतया स्थितः॥ २६॥

च्यव्यक्तिरित्युच्यते इत्यर्थः । एष चाभिधामूलगूढव्यङ्गयप्राधान्ये सति भवति । अत्रान्यपर्मित्यनेनार्थिचित्रे गुणीभूतव्यङ्गये चातिव्याप्तिवीरिता । **व्यङ्गचानिष्ठमिति ।** व्यङ्गयपिक्षकत्वे व्यङ्गये विश्रान्तमित्यर्थः ॥

विवक्षितान्यपरवाच्यव्यनि विभाजते एष चेति । विवक्षितान्यपरवाच्यव्यनिश्चेस्यर्थः । कोऽपि अनिवचनीयचमत्कारकारी एकः अलक्ष्यक्रमन्यङ्गयः अलक्ष्यः अङ्गयः क्रमः पौर्वापर्यम् (अर्थाद्यक्षकेन
वाच्येन विभावानुभावाद्यर्थेन सह ) यस्पैवंभूतं न्यङ्गयं यस्मिन् तादृशः । वाच्यन्यङ्गययोः क्रमोऽसंलक्ष्यो
पत्र तादृशः इति यावत् । अपरस्तु लक्ष्यन्यङ्गयक्रमः लक्ष्यक्रमन्यङ्गय इत्यर्थः । अत्र सूचीकटाहृन्यायमाश्वित्यालक्ष्यक्रमन्यङ्गयस्य पूर्वभुदेशः । तस्यैकत्वात् । लक्ष्यक्रमन्यङ्गयस्य तु पञ्चदृशमेदत्वात् । तथाहि ।
लक्ष्यक्रमन्यङ्गयः प्रथमतः शब्दार्थोभयशिवतम् लक्षत्वेन त्रिविधः । तत्र शब्दशिवतम् लक्षत्य द्वौ भेदौ
वस्तु अलंक्नितिरिति । अर्थशक्तिम् लक्षस्य द्वादश भेदाः वक्ष्यन्ते । जमयशिवतम् लक्षत्य एक इति पञ्चदशित
वोध्यम् । पदैकदेशादिकृतभेदास्तु सर्वेपां समाना इति न गण्यन्ते इति प्रदीपोद्दशोतयोः स्पष्टम् ।
सुधासागरकारास्तु "सूचीकटाहृन्यायमाश्वित्येत्यादि प्रदीपे उक्तम् । तत्र रमणीयम् । उभयोस्तुल्यकक्षत्वे खल्वय न्यायः प्रवर्तते। अत्र तु भावाभावयोः पौर्वापर्यनियमाञ्चस्यक्रमस्येव प्राङ्किरपण प्रामोतीति ।
वयं तु प्रतीमः । सर्वमेव व्यङ्गयं यद्यपि सुखदं तथापि रसस्य निरितशयानन्दत्वेन प्राधान्यमाविकर्तुमलक्ष्यक्रमस्य प्रागुपादानमिति " इत्यादुः ॥

नन्वक्रम इत्येवोच्यतां नत्वलक्ष्यक्रम इति शङ्कां निराकुर्वन् वृत्तिकृदलक्ष्येति प्रतीक्रमादायाह म खिल्वत्यादि। तथा सित श्रोत्रियादीनामि काव्यादिजन्यविभावादिप्रतीतिसत्त्वेन रसिकत्वापित्तिरिति भावः। अपि तु किंतु। रसस्तैरिति। अभिव्यज्यते इति शेषः। तथा च तैरित्यनेन हेतुत्वकथनात् व्यङ्गयव्यक्षकयोः रसिवभावाद्योः पौर्वापर्यक्रमोऽस्ति। सतु न लक्ष्यते। रसोद्वोधेन झिटिति चित्तापकर्ष-णेन सूक्ष्मकालघटितस्य तस्य शतपत्रपत्रशतमेदनन्यायेनानाकलनादित्यलक्ष्यक्रम इत्युक्तं न त्वक्रम इति। रसोद्वोध एव चित्तापकर्पको न वस्त्वलंकारयोरित्यत्र सहृदयहृदयमेव साक्षीति वस्त्वलंकारष्विन-विपये लक्ष्यत्वं क्रमस्य वोध्यम्। तत्र च वाच्याद्यर्थवोधव्यङ्गयार्थवोधयोः क्रमः स्फुट एवेति दिक् । न लक्ष्यते न ज्ञायते।।

तत्र अलक्ष्यक्रमन्यङ्गगलक्ष्यक्रमन्यङ्गगयोर्भच्ये । अलक्ष्यक्रमं विभजते रसेति । रसाः शृङ्गारादयः । भावाः "रतिर्देवादिविषया" इति ४८ स्त्रेण वक्ष्यमाणा रत्यादयः । तदामासाः "तदामासाः" इति ४९ स्त्रेण वक्ष्यमाणाः रसाभासाः भाषाभासाश्च । भावस्य न्यभिचारिभाषस्य ,शान्तिश्चादिः प्रसृतिर्यस्य आदिग्रहणाद्भावोदयभावसंधिमावश्चवलत्वानि । प्रधानतया यत्र स्थितो रसादिम्तत्रा-लंकार्यः यथोदाहरिष्यते । अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे यत्राङ्गभूतो रसादिस्तत्र गुणीभृतच्य-इत्ये रसवत्प्रेयऊर्जस्विसमाहितादयोऽलंकाराः । ते च गुणीभृतच्यङ्गपाभिधाने उदाहरिष्यन्ते ॥

तत्र रसस्वरूपमाह

(स॰ ४३) कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च ॥ रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययो.॥ २७॥

(समुदायस्य) सः अक्रमः (मध्यमपढलोपिसमासेन) अलक्ष्यक्रम इत्यर्थः । स च रसायलंकारात् रस्तवदाद्यलंकारात् भिनः । भिन्नत्वे हेतुमाह अलंकार्यत्येति । प्रधानतयेत्यर्थः । स्थित इति । यत्र स्थितः स इति रोषः । एवं च ईदृशो रसादिर्यत्र ध्वनौ स्थितः सोऽलक्ष्यक्रमन्यद्वयो ध्वनिरिति भावः। 'अयं स रसनोत्कर्षी ' इत्यादौ (११६ उदाहर्गणे) गुणीभृतन्यक्तयेऽतिप्रसद्वयारणाय भिन्न इत्याद्युक्तम् । अत्र रसमावतदाभासशान्त्यादिरिति वक्तन्ये भावप्रहण रस्त्रशान्त्यादिप्रतिपेषार्थे व्यभिचारिपरं च । तथाहि । रसस्य विभावादिजीविनाविव्येन नद्यगम एव ग्रान्तिर्वक्तव्या । न च तदनुपकृतो व्यञ्जन्या प्रतिपाद्यते । न चाव्यक्तश्चमत्त्वभ्रत्वक्रते इति रसशान्तिर्वोक्ता । रसोदयस्तु रसाभिज्यक्तिपर्यन्तः एव। तस्य नित्यत्वात् । रससंधिशवलते अप्यसंभवदुक्तिके रसानां विगलितवेद्यान्तरत्वात् । नापि स्यायिनी विभावाद्यसंवलने रसः । तथा तेपामनाभिव्यक्ते । तत्संवलने रसतापर्यवसानेन विगलितवेद्यान्तरत्वात् । अत एवोक्तं सारवोधिनीकारै । अत्र भावशब्देन व्यभिचारिभाव एवोक्त इति वोष्यम् । ग्र्याएयभावस्य शान्त्यादेरचर्वणीयत्वादिति । व्याख्यातं चैतदेवाभिप्रेत्य प्रदीपोद्द्योतकारादिभि । आदिशब्दगङ्गवोदयभावसंधिभावशवलत्वानि । न चाभासवद्रसस्य ज्ञान्त्यादयः कि नोक्ताः निरन्तरगृत्यगणायिभातापय्यवक्तस्य देशतः कालतक्षापरिक्वितस्य निरतिशयस्य वेद्यान्तरसंपर्कशृत्यस्य तदभावात् । आभारकत्वत्वाति । तिरीगाद्यधिकरणतयाविरुद्धमिति ॥

तदेतत्सर्वमाभिश्रेत्य आदिशब्दार्यमाह मावोद्येत्यादिना । अलंकार्यतयेति न्याचष्टे प्रधानतयेति । यत्रेति । असंलक्ष्यक्रमन्यक्ष्यविषये शून्यं वासगृहमित्यादौ ३० उदाहरणे इत्यर्थः । तत्र असंलक्ष्यक्रमन्यक्षयविषये । यथोदाहरिष्यते इति । शून्यं वासगृहमित्यादिनेत्यर्थः । अन्यत्र त्विति । इदं भुणीभूतव्यक्षये । द्रावि । श्राप्ति । स्वाप्ति । स्वापति । स्वापति । स्वापति । स्वापति । स्वापति । स्व

विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिज्ञारिणः। व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भाषो रसः स्मृतः॥ २८॥

यावत्। स्यायिलक्षणं ४५ सूत्रे (३० कारिकायां) स्फटीभविष्यति। स्थायिनः अविच्छिनप्रवाहस्य रत्यादेः ठळनादिविषयकप्रीत्यादेः (चित्तवृत्तिविशेषस्येत्यर्थः)। होके भ्यवहारे यानि कारणानि यान्यालम्ब्य रत्यादिराविर्भवति तानि ललनादिरूपाणि आलम्बनपदाभिधेयानि जनककारणानि प्रादुर्भूते च तस्मिन् रत्यादौ यानि तस्य पुष्टिरूपोद्दीपनकारीणि चन्द्रोदयादीनि उद्दीपनपदव्यपदेश्यानि परिपोषककारणानि। अथ कार्याणि रत्यादिजन्यानि कायिकवाचिकमानसिकमेदेन मानाविधानि कटा-क्षभुजोत्क्षेपकाकूक्तिप्रभृतीनि । सहकारीणि रत्यादेरुछिखितकार्यस्य जनने झटिति प्रतीतौ वा सहाय-भूतानि वक्ष्यमाणानि निर्वेदादीनि तानि नाट्यकाच्ययोः अभिनयात्मकं काच्यं नाट्यं काव्यं श्रव्यकाच्यम् नाट्यस्य पृथगुपादानात् तयोः चेत् यदा निवध्यन्ते इति वर्ण्यन्ते इति वा शेषः तत् तदा (क्रमेण) विभावा अनुभावा व्यभिचारिणः कथ्यन्ते इस्रन्वयः । कारणानि विभावा इति कार्याणि अनुभावा इति सहकारीणि व्यभिचारिणः इति कथ्यन्ते इत्यर्थः । रसज्ञैरिति रोपः । विभावादिनामभिर्व्यविह्यन्ते इति यावत् । विभावादिसंज्ञा च विभावनादिन्यापारयोगात् । तद्यथा वासनारूपतयातिसूक्ष्मरूपेणावस्थितान् रत्यादीन् स्थायिनः विभावयन्ति आस्वादयोग्यतां नयन्तीति . विभावाः । रत्यादीन् स्थायिनः अनुभावयन्ति अनुभवविषयीकुर्वन्तीति अनुभावाः । विशेषणाभितः ( सर्वोङ्गव्यापितया ) रत्यादीन् स्थायिनः काये चारयन्ति संचारयन्ति मुद्धमुंहरभिव्यक्षयन्तीित वा व्यभिचारिणः। यद्वा । विशेषेणाभितः (आभिमुख्येन कार्यजनने आनुकूल्येन) चरन्तीति व्यभिचारिणः । तदुक्तम् " विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव वारिधौ ॥" इति । अत एवानियतत्वादिप व्यभिचारिण इति श्लेयम् । अत एवो-क्तम् "ये त्रपकर्तुमायान्ति स्थायिनं रसमुत्तमम्। उपकृत्य च गच्छन्ति ते मता व्यभिचा-रिणः ॥" इतीति प्रदीपप्रभयोः स्पष्टम् । तैर्विमावाद्यैच्यक्तः व्यक्षनाख्यवृत्त्या प्रतिपादितः स प्रकंत्यमानः स्थायी अविन्छिनप्रवाहो मावः चित्तवृत्तिविशेषः रसः स्मृतः रस इति ध्वनिकौरादि-भिराम्नात इति कारिकार्थः । चित्तवृत्तिरूपस्यास्याञ्जविनाशित्वेऽपि वासनात्मतया सूक्ष्मरूपेणावस्थाना-त्स्यायित्वं बोध्यम् । स इस्येव सिद्धे स्थायात्युक्तिः संचारिणो निरासाय । रतिहासकोधादीनां हि करुण-शुङ्गारवीरादिषु संचारित्वमेव न तु स्थायित्वम् । अत्र व्याचख्युः सारवोधिनीकाराः । "व्यक्तः स इति । व्यञ्जितः स्थायी रस इत्यर्थः । तैरित्यनेनैव सिद्धौ पुनर्विभावाद्यैरिति प्रहणं विभावादीनां संभूय रसव्य-ञ्जकत्वप्रतिपादनाय" इति । वस्तुतस्तु प्रदीपोद्दयोतादिषु व्याख्यातम् । तथाहि "तैर्विभावाद्यैः व्यक्तः । व्यक्तिश्वर्वणिति पर्यायः । सा च विशेषणं न त्पळक्षणम् । तथा च व्यक्तिविशिष्ट एव स्थायी रसः" इति प्रदीपः । ( व्यक्तिविशिष्ट एवेति । विभावादिवैशिष्ट्येन चर्वणाविषय इत्यर्थः । सूत्रे तैरित्यनेनैव विभावादिप्रतीतौ विभावाधैरिति सहार्थे तृतीया। तेन विभावाधैः सह तैर्व्यक्त इत्यर्थोद्रसस्य समूहा-लम्बनरूपतालामः) इत्युद्योतः। " तैरिति सहार्थे तृतीया। विभावादिभिर्व्यक्तः तैर्विभावादिभिः सद्देति समूहालम्बनरूपता" इति परमानन्दचक्रवर्तिभद्दाचार्यकृता विस्तारिकापि । रसस्य समूहालम्ब-

१ स्थायिनि समुद्रपाये उन्मप्ताः उद्गताः निर्मपाः विक्रीनाः ॥ २ आनन्दवर्धनश्मृतिभिः॥

उक्तं हि भरतेन " विभावानुभावच्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः " इति । एत-द्विष्ठण्वते । " विभावैर्रुळकोद्यानादिभिरालम्बनोद्दीपनकारणः रत्यादिको भावो जनितः अनुभावैः कटाक्षग्रजाक्षेपप्रभृतिभिः कार्यः प्रतीतियोग्यः कृतः व्यभिचारिभिनिर्वेदा-दिभिः सहकारिभिरुपचितो ग्रुख्यया दृत्त्या रामादावनुकार्ये तद्रूपतानुसंघानान्नर्तकेऽपि प्रतीयमानो रसः" इति भट्टलोक्षटप्रभृतयः ।

नरूपतास्मिन्नेवोञ्छासेऽग्रे प्रदीपकारैरप्यङ्गीकृता । तथाहि । "नन्त्रेवं स्थायित्रिभावादिसमूहालम्बना-त्मिका रसस्य प्रतीतिरिति पर्यवसन्तम् । तच न युक्तम् । विभावादीना पार्थक्येन प्रतीतिप्रसद्गात् । घटपटाविति समूहालम्बनवदिति चेन । पानकरसन्यायेन चर्वणात् । यथा पानके कर्पूराचंशो न पार्थक्येनानुभूयते तथास्नापि विभावाद्याः " इति ॥

उक्तेऽर्थे मुनिसंमतिमाह उक्तं हीति । मरतेन तन्नामकेन नाटयशास्रकारेण मुनिना । विभा-वेति विभावानुभावन्यभिचारिणः प्राक् ४३ सूत्रे ८६ पृष्ठे व्याख्याताः । तैः संयोगात् संवन्थात् रसस्य निप्पत्तिः प्रकाशो भवतीति सामान्यः सूत्रार्थः । विशेपार्थस्तु मतभेदेनानुपद्दभेव स्फुटीभविष्यति । इदं हि भरतसूत्र तद्दीकाकृद्भिभेदृछोछ्यद्रश्रीराङ्कुकभट्टनायकअभिनवगुप्तपादैश्वतुर्भिः क्रमेण मीमासान्याय-सांख्यअछंकारमतरीत्या चतुर्धा व्याख्यातम् । तन्मध्ये "स्थायिना विभावैः छछनादिरूपैरालम्बन-कारणैः उद्यानादिरूपैरुदीपनकारणै. अनुभावैः कटाक्षभुजोत्क्षेपप्रभृतिभिः कार्यः व्यभिचारिभि. निर्दे-द।दिरूपैः सहकारिभिश्व सयोगात् ऋमेणोत्पाद्योत्पादकभावरूपात् गम्यगमकभावरूपात् पोप्यपोपयः-भावरूपाच संबन्धात् रसस्य निप्पत्तिः क्रभेणोत्पत्तिराभिन्याक्तः पुष्टिश्च भवतीति सुवार्धः" इति भट्टो-**छटप्रभृतिसंमतं प्रथमं व्याख्यानम्। तदाह एति द्विचृण्वते इति। अस्य** भद्टलोछटप्रभृतय.इस्यनेनान्वय.। ललनोद्यानादिभिरिति।ललनादिकान्यालभ्यनकारणानि उद्यानादिकान्युद्यीपनकारणानि नैरित्यर्थ । तथा च ललनादिभिरालम्बनविभावैः स्थायी रत्यादिको जनितः। उद्यानादिभिरुद्दीपनिविभावेरदीपित इत्यर्थो ज्ञेय. । उक्तं च विभावद्वैविध्यमप्तिपुराणे । ''विभाव्यते हि रत्यादिर्धत्र येन विभाव्यने । विभावे। नाम स द्वेधाळम्बनोद्दीपनात्मकः॥" इति। एवं च यमालम्ब्य लौकिकरस आविभवति स आलम्बन-विभाव इति फालितम् । व्याख्यातं चेदं प्र.क् ( ८६ पृष्ठे ) । तेन नायकानिष्ठे छै।किकरसे नायिकालम्बन-विभावः। नायिकानिष्ठे च तस्मिन् नायक इति ज्ञेयम्। उद्यानादिभिरित्यादिपदेन भरनोक्ति दिशय-रूपाणां सर्वेषा ब्रहणम्। तथा च भरतः। "ऋतुमान्यालंकारैः श्रियजनगान्धर्वकाश्यसेपानिः। उप-वनगमनविहारैः शृङ्गाररसः समुद्भवति ॥" इति। इदं चोपल्क्षणम् । चन्द्रोद गदयेःऽप्राहृनीया । एवमग्रेऽपि । तथा "विपरीतालकारैविंकृताचाराभिधानवेपैध । विकृतैर्र्यविदेरेपैर्टसर्वात रनः स्मृते हासः ॥ इष्टजनस्य विनाशात् शापाक्रोशाच वन्धनाद्यसनात् । एतर्थिवशेषे- करणास्यरम समु-द्भवति ॥ आयुधखङ्गाभिभवाद्दैकृतभेदीत् विदारणाचैव । सम्रामसंभवादर्यादिन्यः सजापने राजः ॥ उत्साहाध्यवसायादविषादित्वादविस्पयान्मोहात्। विविधादर्थविशेषाद्वीररसो नाम सम्बति॥ विज्ञन-तरसत्त्वदर्शनसप्रामारण्यश्र्न्यगृहगमनात्। गुरुनृपयोरपरावात्कृतकः स नयानको देव ॥ अनिकः तदर्शनेन च गन्धरसस्परीदोषेश्व । उद्देजकैश्व बहुभिवीभत्सरसः समुद्रपति॥ दादितापापपुणनं पण्य शिल्प च कर्भ रूपं च । तत्सवद्धैरर्थे रसोद्भतो नाम संभवति ॥ '' इति नरसिंहमर्न, गणं स्पष्टन् ।

१ वेंकृत विकारस्तस्य मेदात् विशेषान् ॥

राम एवायम् अयमेव राम इति 'न रामोऽयम्' इत्यौत्तरकालिके वाघे रामाऽयमिति रामः स्याद्वा न वायमिति रामसदृशोऽयमिति च सम्यङ्मिथ्यासंशयसादृश्यप्रतीतिम्यो विलक्षणया चित्रतुरगादिन्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्ये नटे

कटाक्षभुजाक्षेपप्रभृतिभिरिति । प्रमृतिपदात् "स्तम्मः स्वेदश्च रोमाञ्चः स्वरमङ्गोऽथ वेपशुः । वैव-ण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका मताः" इति भरतोक्ता अपि संगृहीताः । उपिन्तः पृष्टीकृतः। मुख्यया वृत्त्या साक्षात्संवन्धेन । अनुकार्ये नाट्येनाभिनेये नायके । स्थितोऽपीति शेषः। एतच नाट्यामिप्रायेण । तद्रूपतानुसंधानात् रामस्येव वेषविशेषवाग्विधायिनि नर्तके तत्कालं रामत्वाभिमानादिति विवरण-काराः । रामत्वारोपादिति सारवोधिनीकारोद्द्योतकारादयः । नर्तके इत्युपलक्षणम् । कान्यपाठकेऽपि । प्रतीयमानः आरोध्यमाणः । सामाजिकैरिति शेषः। रस इति । रसपदामिधेयो भवतीत्थर्थः ॥

तदयं निर्गिळितोऽर्थः। यथा असत्यिप सर्पे सर्पतयावळोकितात् दाम्नोऽपि भीतिरुदेति तथा सीता-विषयिणी अनुरागरूपा रामरतिरविषमानापि नर्तके नाटयनैपुण्येन तरिमन् स्थितेव प्रतीयमाना सहदयहृदये चमत्कारमर्पयन्त्येव रसपदवीमधिरोहृतीति ॥

उक्ते प्रयमव्याख्याने अनुकार्ये रामादावेव रसनिष्पत्त्या सामाजिके रसनिष्पत्त्यभावात्सामाजिकानां चमत्कारानापत्तिरित्यरुचि मनसि निधाय ''स्थायिनो विभावादिभिरुक्तरूपैः संयोगात् अनुमाप्यानु-मापकभावरूपात् सवन्धात् रसस्य निप्पत्तिरनुमितिरिति सूत्रार्थः" इति श्रीशड्कुकसंमतं द्वितीय व्याख्यानमाह राम एवेत्यादिना श्रीशङ्कुकः इत्यन्तेन। प्रतीतिपदस्य सम्यगादिपदैःप्रत्येकमन्वयः। राम एवायम् अयमेव राम इति। इयं सम्यक्प्रतीतिः। तथाहि। एवकारस्यार्थव्यम्। यदुक्तम्। ''अयोगमन्ययोग च अत्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिनात्ते धर्मस्य एवकारस्त्रिधा मतः'' इति । अयमर्थः । यत्र विशेषणान्वित एवकारस्तत्र विशेष्ये विशेषणस्य असंवन्धरूपयोगं निपेधति। यथा राम एवाय-मित्यत्र रामस्य विशेपणत्वेन तदन्वितेनैवकारेण इदमर्थे विशेष्ये रामत्वायोगं व्यवच्छिन्दन् अस्य रामत्व नियमयति । यत् प्रनर्विशेष्यगत एवकारस्तत्र विशेष्येतरस्मिन् विशेषणीभृतधर्मसंवन्धं वारयति । यथा अयमेव राम इत्यत एतद्भिने रामत्वसंबन्धं वारयन् अस्मिन् रामत्व नियमयति । उभयरूपैवेयं प्रतीतिरव-वारणतया सम्यक्प्रतीतिः। यत्र तु क्रियान्वित एवकारस्तत्र अत्यन्तः सर्वदा योऽयोगस्तस्य निपेधकः। तिक्रियाश्रये कुत्रचिदिप संवन्धवोधक इति तु फालेतोऽर्थः। यथा 'नीलं कमलं भवत्येव' इति। अत्र हि न सकले कमले नीलवं नियम्यते नाप्यकमलेऽनीलवम् अपि तु यस्मिन्कस्मिन्नपि कमले नीलवसंवन्ध इति प्रसङ्गादुक्तम्। न रामोऽयामित्यौत्तरकालिके वाघे रामोऽयमितीति। इयमनन्तरावतीर्ण-बाधाभावे तु न मिध्यात्वम्। स्वतःप्रामाण्यवादे यावद्वाधं प्रामाण्यात् । रामः स्याद्वा न वायमितीति इयमुभयकोट्यवलम्बितत्वेन संशयप्रतीतिः। **रामसदृशोऽयमितीति।** इयं सादश्यप्रतीतिः। चित्रतु-

१ सत्त्वमञ्ञ जीवच्छरीरं तस्य धर्माः साक्ष्विका इत्यर्थः । तत्र स्तम्भो गतिनिरे,धः । ववृषि सिललोद्गमः स्वेदः । ववृषि रोमोत्थानं रोमाञ्चः । गढ़दाख्यं स्वरनिष्ठपैजात्यं स्वरमङ्गः । आलिङ्गनहर्पमीत्यन्यतमजन्यः शरीरस्वन्दो वेपथुः मोहभयकोवशीतातपश्रमजन्यवणांन्ययामावो वैवर्ण्यम् । हपांमपंशोकादिजन्याक्षिसालिलमश्र । शरीरचेपानिरोधः प्रतय इति चोध्यम् । जृम्भा नवमः सास्विक इति कश्चित् । सत्त्वगुणोद्देकेण जायमाना एवेते सात्त्विका भाव इत्यन्ये इति प्रदीपोइधोतादिषु स्पष्टम् ॥

' सेयं ममाङ्गेषु सुधारसच्छटा सुप्रकर्प्रगलाकिका दशोः। मनोरथश्रीमनसः शरीरिणी शाणेश्वरी लोचनगोचरं गता ॥ २५॥

> दैवादहमद्य तया चपलायतनेत्रया वियुक्तश्च । अविरलविलोलजलदः कालः समुपागतश्चायम्'॥ २६॥

इत्यादिकाच्यानुसंधानवलाच्छिक्षाभ्यासनिर्वतितस्वकार्यप्रकटनेन च नटेनैव प्रका-शितैः कारणकार्यसहकारिभिः कृत्रिमैरिप तथानिभमन्यमानैविभावादिशब्दच्यपटेक्यः

रगादिन्यायेनेति । यथा चित्रे तुरगोऽयमिति प्रवेंक्तप्रतीतिचतुष्टयँबळक्षण्येन प्रतीतिनदेति तथ-त्यर्थः । यद्यप्ययं भ्रम एव तथापि वाधिशरस्कर्येवात्र भ्रमत्वेन विवक्षणान्त देश्यः । अत्र च वाधानवतारः स्पष्ट एव । अन्यथा तद्वृपेण पक्षत्वभेव नःस्यात्। रामोऽयमिति प्रतिपत्त्या रामत्वप्रकारणपुरे। प्रतिनशट-विशेष्यकप्रतीत्या । ग्राह्ये विपयीकृते । नटे इति पक्षोक्तिः । अस्याग्रिमेणानुमीयमानोऽप्रयंननान्यय । व्याख्यातमिदं काव्यप्रकाशदर्पणे विश्वनाथेनापि । "यथा बालाना चित्रतुरगे वस्तुपरिन्छेदश्नया तुरगोऽयमिति बुद्धिर्भवति तथा रामोऽयमिति प्रतिपत्या ज्ञानेन ग्राह्ये नटे अभिनेतरि" इति ॥

हेतुज्ञानोपायमाह सेयिसत्यादिना। सेय प्राणेश्वरी मम मनसः सकाशात् लेकिनगेक्य गर्निः संबन्धः। सा यद्विरहानस्रतसेन यद्वावनया इयान् कालो नीतः। गोचरमिति भापप्रवाननिर्देशात् गोचरत्विमलर्थः। पूर्व मनस्येवासीत् इदानी विहरिष दृष्टेत्यर्थः। कीद्वर्शा । अर्गुपु नैकिनक्ष्मित्तां सुधारसस्यामृतरसस्य छटा वृष्टिः। स्पर्शमान्नेणाखिलस्तापशान्ते । दशोरिति सममा। शामन पूरा वर्गे यस्य तथामूतस्य कर्पूरस्य शलाकिका अञ्चननालिका । अतिशयितानन्दहेतुत्वादिति चिन्द्रकारणः। शोमनपूरणकत्री चासौ कर्पूरस्य शलाकिका कर्पूराञ्जनदानयोग्यतिकेति उद्योतकाराद्य । अर्थे वर्णे मूर्तिमती मनोरयस्य श्रीः सपित्तिस्थिः। इन्द्रवशावंशस्यविल्योमिश्रणादुपजातिःस्यत्य । अर्थे वर्णे मूर्तिमती मनोरयस्य श्रीः सपित्तिस्थिः। इन्द्रवशावंशस्यविल्योमिश्रणादुपजातिःस्वर्यः । अर्थे वर्णे वद्यात्वर्यो किल्येन्यः। इति "वदन्ति वशस्यविल्ये जतौ जरै।" इति "इत्य किल्यास्विष निर्देश्यः वदन्ति जातिष्वदमेव नाम " इति च तासां लक्षणेभ्यः॥

इत्यं सभोगशृङ्गारमुक्ता विप्रलम्भशृङ्गारमाह दैवादिति । रुद्रटालकारे उदाहन प्यागिदन । रुप्पानि देशत् न तु स्वेच्छ्या तया अनुभवैकवेद्यसमागमसुख्या चपले चश्चले आयते द्रांषं नेत्र न्यार प्रभूतया वियुक्तस्य । अभूवमिति शेषः । अविरलाः निविद्याः विल्लालाः स्विदिवनं चारियोः न्यार मेधाः यत एवविधः अयं दृश्यमानप्रकर्षः कालः प्रावृद्धसम्य । स एव कालो यम द्रिव वेपानि । स्यवसानम् । तदा अविरलजलदेखस्य अविरलं प्रालाहिक विलेलम् अज्ञित्यवनेन च प्रपानि । स्यवसानम् । तदा अविरलजलदेखस्य अविरलं प्रालाहिक विलेलम् अज्ञित्यवनेन च प्रपानि । स्यवस्य प्रतिदिनोपर्चायमान उपानि । च प्रपानि । च प्रति विद्युक्त स्वायति । स्यवस्य विद्युक्त स्वायति । स्वा

अनुस्थानं क्विविवक्षितार्थस्य साक्षादियं करणम्। तेन नटादीनामपि रसाख्य उपायः । नरा वलात् सहकारात् । शिक्षेत्यादि । शिक्षया उपदेशेन अभ्यासेन पुनःपुनरनुशीवनेन पार्टिन 'संयोगात्' गम्यगमकभावरूपात् अनुमीयमानोऽपि वस्तुसौन्दर्यवलाद्रसनीयत्वेनान्या-नुमीयमानिवलक्षणः स्थायित्वेन संभाव्यमानो रत्यादिर्भावस्तत्रासन्तिप सामाजिकानां वासनया चर्व्यमाणो रस इति श्रीशङ्कुकः।

न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते अपि तु काव्ये नाट्ये चाभिधातो द्वितीयेन विभागदिसाधारणीकरणात्मना भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत्त्वोद्रेकप्रकाञ्चानन्दमयसंविद्विश्रान्तिसतत्त्वेन भोगेन भ्रज्यते इति भट्टनायकः।

सपादित यत् खकार्यस्याभिनयस्य प्रकटनं प्रकाशन तेन करणभूतेनेलर्थः । हेतुमाह कारणकार्यसह-कारिभिरिति । कृत्रिमेरिपि । वस्तुतोऽसिद्धरि । नतु कृत्रिमेरिते । कथमनुमितिः । वाधादत आह तथानिभमन्यमानिरिति । कृत्रिमत्वेनागृहीतैरित्यर्थः । भरतस्त्र योजयति विभावादीति । स्त्रस्थ- संयोगपद व्याचिष्टे संयोगादिति । गम्येति । गम्ये साध्यम् । गमको हेतुः । तद्भावो विभावादिसत्त्वे रतेरवश्यंभाव इत्येवंरूपव्याप्तिस्तद्भूपात्संवन्धात् । अनुभीयमानोऽपीति । सामाजिकैरिति शेषः। तद्यं प्रयोगः। ''रामोऽयं सीताविपयकरितमान् सीतावात्मकिविभावादिसंवन्धित्वात् सीताविपयककटाक्षादि- मत्वाद्या यन्त्रैव तन्नैवं यथाहिमिति '' उद्देशतः । विस्त्वलादि । वस्तुनोऽनुभीयमानायाः रतेः सौन्दर्यं चभत्कारिता । लोकिकसुखानुमितिवारणायाह रसनीयत्वेनिति । रसनमारवादो निरितशयसुखरूपता। आस्वाद्यमानत्वेनत्यर्थः। अन्येति । अन्यो योऽनुभीयमानो वह्वयादिरूपो लौकिकविषयस्तरमादिलक्षप्रो विभिन्नः । नतु रामनिष्ठस्य रत्यादेनेटेऽसत्त्वात्कयं नटेऽनुमानमत आह स्थायित्वेनिति । तत्र नटे असन्निप वास्तवमिवद्यमानोऽपि स्थायित्वेन नटगतत्वेन संभाव्यमानो झायमान इत्यन्वयः। साध्यमाह रत्यादिर्भाव इति। रसस्य क्षणिकत्वं निरस्यित चर्चमाण इति। पुनः पुनरनुसंधीयमान इति केचित्। आस्वाद्यमान इत्यन्ये। नन्वनुमितस्य नानुमानम् । सिद्धिप्रतिबन्धादित्यत आह वासनयेति । धारावाहिनी इन्छा वासना तयेत्यर्थः । अनुमितस्यानुमितौ सिद्धेर्न प्रतिवन्धकत्वमिति सारवोधिन्यां स्पष्टम् ॥

एतन्मतस्यायं निष्कर्षः । यथा कुर्ज्झाटिकाकुलिते देशेऽसतोऽपि धूमस्याभिमानात् धूमनियतस्य वह्नेरनुमानम् तथा नटेनैव सुनिपुण 'ममैवैते विभावादयः' इति प्रकाशितस्तत्रासद्भिरिप विभावादिभिस्तिन्वियता रितरनुमीयमानापि निजसौन्दर्यवलात्सामाजिकानामास्याद्यमानतया चमत्कारमाद्यती रसतामेतीति रतेरनुमितिरेव रसनिप्पत्तिरिति इति विवरणे स्पष्टम् ॥

उक्ते द्वितीयन्याख्यानेऽपि 'प्रत्यक्षमेव ज्ञानं चमत्कारजनकं नानुमित्यादिः' इति छोकप्रसिद्धिविरोधः । संज्ञातवाधस्य सामाजिकस्य नटे निरुक्तानुमितिवरहेऽपि आस्वादोदयाद्रसं साक्षात्करोमीत्यनुन्यवसायानुपपत्तिश्चेति अरुचिं मनासे निधाय 'विभावादिभिः संयोगात् भोज्यभोजकभावसंबन्धात् रसस्य निप्पत्तिभुक्तिरिति सूत्रार्थः''इति भट्टनायकसमतं तृतीयं व्याख्यानभाह न ताटस्थ्येनेत्यादिना मट्टनायक इत्यन्तेन । अत्र प्रत्यासनाख्यः । नटो नायकरामादिः सामाजिकश्चेति । तत्र किंगतत्वेन रसः प्रतीयतामित्याशङ्क्रय तत्राद्यद्वयगतत्वं निर्स्यति न ताटस्थ्येनेति । ''तटस्य उदासीनः । स च प्रकृते नटो नायकरामादिश्चेति द्विविधः । तत्सवन्धित्वेनत्यर्थः । तृतीयगतत्वमपि निर्स्यति नात्म-गतत्वेनिति । सामाजिकसवन्वित्वेन न प्रतीयते नानुमीयते तदानीं रामादीनामभावेन तद्वसादे-रप्यभावात् । असतः सत्त्वेनानुमानप्रमाणाविपयत्वात् । वस्तुतो रामगतयां नटगत्वेनानुमितयापि रत्या

<sup>🤋</sup> कुज्सटिका 'धुकें' इति महाराष्ट्रभाषायाम् । तया आक्कुलिते व्याप्ते ।।

लोके प्रमदादिभिः स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटववतां काव्ये नाट्ये च तेरेव कारणत्यादि । परिहारेण विभावनादिव्यापारवच्यादलौकिकविभावादिशब्दव्यवहार्यर्ममैवैते शत्रोरेवेते

सामाजिकऽसत्या तच्चमत्कार्जननासंभवाच। नोत्पद्यते न जन्यते। विभावादांना वास्तविकत्वाभावात । नाभिव्यज्यते न व्यञ्जनया उपस्थाप्यते।सिद्धस्यैव तत्सभवादिति भाव "इति विवरणम्। "अभिधान इत्युपलक्षणम्। लक्षणात इत्यपि वोध्यम्" इति सारवोधिनां। द्वितीयेन अन्यन । विभावादीति । अन्यसंविधित्वेनासाधारणस्य विभावादेःस्थायिनथः व्यक्तिविशेपाशपरिहारेणापस्थापन माश्ररणाकरणं तदात्मना। "भाव्यमानः साधारणीक्रियमाणः। सत्त्वोद्वेक्तत्यादि। सत्त्वगुणस्योद्वेकण रजन्ममनी अभिभूयाविभीवेण यः प्रकाशः स एवानन्दात्मिका सवित् ज्ञानम्। तस्य विश्रात्तिवेत्वयान्तरमंपर्कराहित्येनावस्थानम्" इति विवरणम्। तत्सतत्त्वेन तत्त्वक्रपेण। तत्त्वसतत्त्वशब्दौ पर्यायो। गोत्रमगोन्त्रशब्दवत्। अत एव ४८७ उदाहरणे 'सतत्त्वविद्यम्' इति प्रयोगः। भोगेन भोजकत्वनामकन्वयापरेणीत उद्दयोतादय । भोगेन साक्षात्कारेण भुज्यते विपर्याक्रियते इति सारवोविन्यादयः॥

भष्टनायकस्यैप सारः । शब्दस्याभिधारूपण्यापारवत् काञ्यनाटययोस्तद्विलक्षणं भावकत्यभोजजन्तन्तनामकं ज्यापारद्वयमतिरिक्तमस्ति । काञ्यार्थवोधोत्तरमेव तत्राधेन भावकत्वव्यापारेण विभावादिगत्प-सीतादयो रामसविधनी रतिश्च सीतात्वरामत्वसंवन्धाशमपहाय सामान्यतः कामिनीःवरानित्यदिन्तिवोपित्याप्यते । अन्त्येन भोजकत्वव्यापारेण तु उक्तरात्या साधारणीकृतविभावादिग्रहृतेन गारित सद्वदैरास्वाद्यते (अत एव असत्या अपि रतेरास्वादः अलौकिकत्वादुपपन्नः ) इति रतेराग्याद एय रसानिष्पत्तिरिति इति विवरणादौ स्पष्टम् ॥

उक्ते तृतीयन्याख्यानेऽपि एतादश्रन्यापारद्वयकल्पने प्रमाणाभावः। साक्षारकारस्य तथाविर्धं वक्र पने प्रमाणाभावश्व । न च व्यञ्जनास्थाने तथाविधभोग एक कथिद्यापार, कन्पनीय इति वाच्यम्। तयापि भावकत्वरूपाधिकव्यापारान्तरकल्पनस्यैव दोपत्वादित्यरुचिं मनसि निवाय "स्यायिना विभावादिभि समं संयोगात् व्यङ्गयव्यञ्जकभावरूपात् सवन्धात् विभावादीनामेव वा परम्पर सयोगात् निलनान रसस्य निप्पत्तिरभिन्यक्तिरिति सूत्रार्थः" इति अभिनवगुप्तपादाचार्यसमनं मिद्रान्तगृत चतुर्थं ब्यार्या-नमाह लोके इत्यादिना श्रीमदाचार्यामिनवगुप्तपादा इत्यन्तेन। लोके कान्यनाटपानिन्य के। प्रमदादिभि: प्रमदोद्यानकटाक्षानिर्वेदादिभि । प्रमदादिभिरित्यस्यानन्तर 'कारणादिभि ' इति णाँउ आलम्बनकारणोडीपनकारणकार्यसहकारिभिरित्यर्थ।स्थायीत्यादि। स्थायिनो रत्यादेरनुगाने अनुगान-विषये अभ्यासः पुनः पुनरनुशीलनं तेन पाटवं पटुता (नैपुण्यं ) तद्दताम् । अस्य सामाजिकाना न प-प्रिमेणान्वयः। तेन रसिका एव रसाम्बादे योग्या न तु विरक्ता यत्यादय इत्युक्तम्। अनुगनं च 'अयमेतद्विषयकरत्यादिमान् रत्यादिकार्यरूपकटाक्षाटिरत्यादिसहकारियःपनिर्देदादिमस्तान् हे नेय स नैवं यथा विरक्तादिः' इति । काञ्ये उक्तध्वन्यादिरूपे । नाट्ये ( " दायिको वाचिक्ररेन स्ताप्त्रे .सात्त्रिकस्तथा । चत्वारोऽभिनया॰ प्रोक्ता नाटयशास्त्रिशार्यः इत्युक्तचनुष्टिशिक्षमण्यः ) *मटश*-र्माणि। तैरेव प्रमदादिभिरेव। अस्य च 'अभिन्यक्त ' इन्यमिभेणान्ययः। कारपात्यादिपिरहारेण कारणत्वकार्यत्वसहकारित्वव्यपदेशपारित्यागेन । विभावनादिव्यापारेनि । श्राविपदेन अनुमानना भिचारणयोप्रीहणम् । तत्र वासनात्नतयातिमुक्ष्मरूपेणावशिकाना स्वादीनाम अन्य द्रारेग्यन स्पन-

१ तथाविधावेति । नत्यंते देन्य गुक्तस्यप्रदेन्य ।

तटस्थस्यैवेते न ममेवेते न शत्रोरेवेते न तटस्थस्यैवेते इति संवन्धविशेषस्वीकारपरिहार-नियमानध्यवसायात् साधारण्येन अतीतैरभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियतप्रमातृगतत्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायवलात् तत्काल-विगलितपरिमितप्रमातृभाववशोन्मिपितवेद्यान्तरसंपर्कशून्यापरिमितभावेन प्रमात्रा सक

रूपाविभीवनं विभावनम् । तादृशाना रत्यादीनाम् अनुभवविषयीकरणमनुभावनम् । काये विशेषेण अभितः रत्यादीनां संचारणं व्यभिचारणम् । ते एव व्यापारास्तद्वन्वादित्यर्थः । अलौकिकेति । लोके हुर्पशोककारणेभ्यो हुर्पशोकावेव हि जायेते। अत्र पुनः सर्वेभ्य एव तेभ्यः सुखमित्यलौकिकत्वम्। एते विभावादयः । 'ममैवैते' इत्याद्यत्रयेण सवन्धविशेपस्य 'अमुकस्यैवैते' इत्येवंरूपस्य खीकारनियमः । 'न ममैत्रेते' इत्यन्त्यत्रयेण तस्य परिहारनियमः । तयोरनव्यवसायात् अनिर्णयात् । साधारण्येन सीता-त्वादिविशेषांशरहितेन कामिनीत्वादिना । प्रतीतैः ज्ञायमानै । अत्रायमाशयः । लोके हि तिस्रो विधाः । कानिचिद्दस्तृनि खस्यैव कानि च शत्रोरेव कानि पुनः शत्रुमित्रविलक्षणस्य उदासांनापरनाम्नः तटस्थर्येव (मित्रवस्तुनोऽपि आत्मसंवन्धित्वेन स्वक्तीयत्वमिति न विभागन्यूनता )। तत्र यदि स्वकीय-त्वेन विभावादयः प्रतीयेरन् तर्हि इतरसामाजिकसंनिर्वे। स्वरतिप्रकाशोऽनुचित इति हीरेवोदियात् । रसास्त्रादस्तु दूर एवास्ताम् । शत्रुसंवन्धित्वेन प्रतीतौ च विद्वेपाविभीवस्यैत्रावश्यंभावितया रसास्त्राद-प्रत्याशैव कथम् । उढासीनसंबन्धप्रतीताविप स्वस्मिन् तदसद्भावाभिसवानप्रसङ्गेन नितरामेव तदा-रवादोऽनुपपन्न इति संवन्धविशेपस्रीकारस्यानिश्वयः स्वीकर्तन्यः । एवं तत्परिहारनियमनिर्णयोऽपि नास्तीत्यङ्गीकार्यम् । अन्यथा 'नैते कस्यापि' इति सवन्वपरिहारनियमनिश्चये 'असंविन्धनोऽसत्त्वम् ' इति नियमेन अलीकात्वराङ्क्या गगनकुसुमगन्धोपलब्धये प्रवृत्तिवत् ग्सास्वादप्रवृत्तिरेव न स्यात्। तस्मादुभयावधारणवैलक्षण्येन सामान्यतः 'कामिनीयम्' इति कृत्वा कामिनीत्वादिना प्रतीतैरिति इति विवरणे स्पष्टम् । वासनात्मतया संस्काररूपेण सूक्ष्मतया । स्थितः पूर्वमेवावस्थितः अधुना तु साधा-रणीकृतविभावादिभिस्तस्यैवाविभीवमात्रमिति भावः। अत एव येपां वेदाभ्यासज्जाना मीमासकादीनां च तादृशसंस्काराभावः तेपां रसास्त्रादोऽपि न भवति। तदुक्तम् ''वासना चेन्न हेतुः स्यात्स स्यान्मी-मांसकादिपु" इति "सवासनानां नाटयादौ (सस्यानुभवो भवेत्। निर्वासनास्तु रङ्गान्तर्वेशमकुड्या-इमसन्निभाः ॥ " इति । च । नियतेति। नियतः रसास्त्रादियतृतया निश्चितो यः प्रमाता सामाजिकः तद्गतत्वेन तत्संत्रन्धित्वेन । साधारणेति । साधारणः व्यक्तिविशेपसंत्रन्धित्वेनाप्रतीयमानो य उपायो विभावादिः। तत्कालेति । तत्कालं रसास्वादकालं विगलितोऽप्रतीतो यः परिमिनप्रमातृभावः 'ममैवैतेऽ-हमेव रसास्तादयिता' इत्येवंरीत्या अननुभूयमानो यो व्यक्तिविशेपसंवन्धः तद्वशेन उन्मिपितः प्रादुर्भृतः । एवं वेद्यान्तरस्य लैकिकघटादिविपयस्य संपर्केण ज्ञानरूपसंवन्धेन शून्योऽपरिमितो भावश्चित्तवृत्तिविशेषो यस्य तेन । "अपारिमित्यं साधारण्य प्रमातृविशेषनिष्ठत्वेनाग्रहे सित गृह्य-माणत्वम् । भात्रो वर्णनीयतन्मयीमवनयोग्यः " इति सार्वोधिनी । प्रमात्रा रसास्वादयित्रा कर्त्रा । सकलसहृद्यसंवाद्माजेति । इदं साधारण्येनेत्यस्य विशेपणम् । सकलानां सहृदयानां संवाद-भाजा 'एकत्र दृष्टस्यान्यत्र तथादर्शन संवाद' ' इत्युक्तेः संमतिशालिनेत्यर्थः । साधारण्येनेति । प्रमातृविशेपानालिङ्गितेन कामिनीविपयकरितत्वसामान्येनेत्यर्थः । अस्य 'गोचरीकृतः ' इत्यने-नान्ययः । ननु त्रिवक्षितविवेचने रत्याद्यास्त्रादस्यैव रसरूपतया कथं रसस्य आस्त्रादः । आस्वादास्वाद्ययोर्लोके वैलक्षण्यदर्शनादित्यत आह स्वाकार इति । 'स्वस्य ज्ञानस्य आकार-

लसह्दयसंवादभाजा साधारण्येन स्वाकार इवाभिन्नोऽपि गोचरीकृतथर्व्यमाणतैकप्राणो विभावादिजीविसावधिः पानकरसन्यायेन चर्व्यमाणः पुर इव परिस्फुरन् हृदयिमव प्रविश्वन् सर्वाङ्गीणामिवालिङ्गन् अन्यत् सर्वमिव तिराद्धत् ब्रह्मास्वाद्मिवानुभावयन् अलौकिकचमत्कारकारी शृङ्गारादिको रसः। स च न कार्यः। विभावादिविनाग्नेऽपि

विशेप एव विषयः न तु ज्ञानादन्यः ' इति हि योगाचारमते यथा वस्तुतो ज्ञानस्वरूपस्य विषयस्य शेयत्वम् तथा आनन्दात्मकास्वादस्वरूपस्यापि रसस्य आस्वायत्वमविरुद्धमिति भावः। गोचरीकतः विषयीकृत इति विवरणे स्पष्टम् । चर्च्यमाणतेति । चर्च्यमाणता आस्त्रादः एकः अद्रिनीयः प्राण इव स्वरूपनिप्पत्तिहेतुर्यस्य सः। विभावादीति । उनतरूपविभावादिरेव जीवितस्य जीवनस्य अविः पूर्वापरसीमा यस्य सः। विभावादिकालमात्रस्थायीति परमार्थः। पानकरसन्यायेन चर्च-माण इति । पानकरसो हि यथा प्लामरीचगर्कराकपूराम्लिकादिविलक्षणवस्तुसपादितोऽपि प्लामरी-चादिरसवैरुक्षण्येन तत्समुदायसंवरुनसंपादितेनानिर्वचनीयेनान्यादेनास्याधने तथा विभावादिर्वेरुक्ष-ण्येन लोकातीतेन आस्वादेन चर्न्यमाणः आस्वाद्यमान इत्यर्थ इति विवरणे स्पष्टम्। पुर ह्वेति । अत सर्वत्र परिस्फुरनिवेत्यादिरात्या कियाभिरिवशब्दार्थान्वयो क्षेयः। सर्वाङ्गीणमिति । सर्वाप्तव्यापनं यगा स्यादिति चक्रवर्ती । सर्वोङ्गञ्यापनं यथा स्यात्तयालिङ्गन्निवेत्यन्वयः । "तःसर्वादे पथ्यस्य कर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति " ( ५१२)७ ) इति सूत्रेण खप्रत्ययः । व्याप्नोतीति कर्तृत्वमविवक्षितमिनि चन्नवर्त्याययः । "अपरिमितः प्रत्यङ्गममृतमिव सिश्चन्नित्यर्थः " इत्युद्योतः । अपरिमित इति ' सर्वाद्गीणमिवालिङ्गन् ' इत्यस्य फलितार्थकथनम् । प्रत्यङ्गमित्यध्याहारलभ्यम् । सर्वोङ्ग न्याप्नोतीति । नर्वोद्गीणममृनम् । नर्वो-ङ्गीणशब्दः पद्मजादिशब्दवधोगरूढः । प्रत्यङ्गं प्रत्यवयवमपृतं सिद्यन्तिवेन्यर्धे इत्युव्योनागयः । अनेन सुखरूप एवायमिति व्वनितम्। अन्यत् स्वविपयभूतविभावायतिरिक्तम्। तिरोद्धत् आच्छादयन्। ब्रह्मास्वादमिवेति । अत्रेवशब्दः यथास्थाने एवेत्युद्योते स्पष्टम् । ब्रह्मास्वादमिव स्वास्यादम् अनुभाव-यनिलर्थः । ब्रह्मास्त्रादे (मुक्तिदशायां) ब्रह्ममातं प्रकाशते । रसे तु विभावाद्यपति भेटात नारस्यम् । एतेन ''ब्रह्मैव रसः 'रसो वै सः' इति श्रुतेः'' इति कैश्चित्प्रखपितमपास्तम् । उक्तदृष्टान्तदार्धान्तियाभाषा-नुपपत्तिप्रसङ्गात्। 'तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वं सादःयम् ' इति मादःयलभणस्य सर्वेग्द्रीरा-रात्। न चोक्तश्रुतिविरोध इति वाच्यम्। स आत्मा रस रसपदणन्य इति तदर्थात्। " मर्चे येदा यत्पदमामनन्ति" "नामानि सर्वाणि यमाविञन्ति" इत्यादिश्रुत्यन्तरमवादादिनि नुर्धानिराजः नीयम्। पुर इवेत्याचनुभावयनित्यन्तं सर्वमलैकिकत्वप्रतिपादनाय। तदेवाह अलोकिकन्यादिना। यनिकार छौकिकसामग्रीजन्यविलक्षणः । लौकिकसामग्रीजन्यस्तु एकस्यैव सुखाय तस्यापि पर्यन्ते देगस्यार्थः नि वोध्यम् । शृङ्गारादिको रस इति । इत्युच्यते इति शेप । ण्यं च व्रत्महोदर्गसारिमान्त्रकारप्रद-र्शनेन व्रह्मायवोधोऽपि सति तादशेऽधिकारिणि सति च तादरासामर्भानमञ्धाने "तत्त्रमास " इत्यादिश्रुत्युपनित्रद्धवाक्यनिष्ठया सङ्गुरूपदिष्टयिकिचिद्वाक्यनिष्ठया वा व्यञ्जनपेव भवताति प्वतिन-मिति सुधासागरे स्पष्टम् ॥

एतन्मतस्य स्थूलत इदं मर्भ । रतिकारणादीनामनुभवादसङ्घदनुम्ति। रति-संन्लाररूपेण नट्दण्टय-मधिरोहिति । अथ कियता कालेन सुनिपुणमनुष्टितयोः रामादिन्यक्तिविद्योगसंदर्गिक राजिन गाउँ-प्रतिपादकयोरिप कान्यनाटथयोः पूर्वोक्तभावकत्वन्यापारेण राममीनादिग्वि पाटाप्रियोग रिन्यन्य-साधारणकामिनीत्वादिना प्रतीतैः विभावादिभिः सटद्यट्दणविश्वता सा रिनि प्रजन्य समित्यन्य तस्य संभवप्रसङ्गात्। नापि झाप्यः सिद्धस्य तस्यासंभवात्। अपि तु विभावादिभिव्ये-खितश्रवणियः। कारकज्ञापकाभ्यामन्यत् क दृष्टमिति चेत् न किचिद्दृष्टमित्यलौिकसि-द्वेभूषणमेतम् दृष्णम्। चर्षणानिष्पस्या तस्य निष्पत्तिरुपचितिति कार्योऽष्युच्यताम्।लौ-किकप्रत्यक्षादिप्रमाणताटस्थ्यावयोध्यालिमितयोगिज्ञानवेद्यान्तरसंस्पर्शरिहतस्यात्म-माचपर्यवसितपिरिमितेतरयोगिसंवेदनविलक्षणलोकोत्तरस्वसंवेदनगोचर इति प्रत्येयोऽ-प्यभिधीयताम्। तद्ग्राहकं च न निर्विकल्पकं विभावादिपरामर्शप्रधानत्वात्। नापि

सामाजिकानाम् आस्त्राचतामायातीति एतादृशास्त्राढ एव रसनिष्पत्तिरिति । पूर्वमते असस्या अपि रतेरास्वादः । अल तु वासनया स्थिताया एवेत्यप्यनयोर्भेद इति विवरणे स्पष्टम् ॥

नतु भरतमुनिस्त्रे विभावादिसयोगादिति पश्चम्या विभावादीना हेतुःवमुक्तम् । तच्च कारकत्वं ज्ञापकत्व वा स्यात्। तिर्क्षं रसः कार्यो ज्ञाप्यो वात आह स चेति। न कार्य इत्यत्र हेतुमाह विभावादिति। तस्य रसत्य। संभवप्रसङ्गादिति। अवयवादिक्ष्पोपादानकारणाद्यतिरिक्तकारणनाशेऽि कार्यनाशस्यावश्यंभावानियमात् दण्डनाशेऽि घटस्थितेरिति शेषः। नािष ज्ञाप्य इति। विभावादि-भिरित्यादिः। असंभवादिति। अभावादित्यर्थः। तस्य सिद्धत्वाभावादिति यावत्। लोके जातो हि घटादिर्दीपादिना ज्ञाप्यो भवति न तु जायमान एवेति भावः। ति विभावादिभिः कि क्रियते तत्राह अपि तिवति । विभावादिभिरिति तृतीया हेतौ साहिलेऽिप बोध्या। व्यक्षितश्चर्वणीय इत्युभयान्विनी च। एवं च भरतस्त्रे व्यक्षकत्वमेव पश्चम्यर्थः। व्यक्तिताः व्यक्षनया गृहीतः सन् चर्वणीयः पुनः पुनरास्वादनीयः। विभावादिव्यक्षितश्च चित्त्वक्ष्पोऽनावृतानन्दांश एव भवतीति तात्पर्धम्।।

नन्वेवमलैकिकीयं प्रक्रियेलाशङ्क्षेष्टापत्तिं शङ्कोत्तराम्यामाह कारकेति । ज्ञापकाम्यामिति । व्यञ्जकत्वातिरिक्तं ज्ञापकत्वमन्यत्र विवक्षितम्। अतो व्यञ्जकत्वस्य ज्ञापकत्वेऽपि न क्षतिः । अन्यत् व्यञ्जनाख्यम् । अलौकिकेति । व्यञ्जकोऽप्येको हेतुरिति भावः । अलौकिकस्य कार्यस्य सिद्धेरलौकिकहेतुकत्वं भूषणमेनेत्यक्षरार्थः । कयं तर्हि उत्पन्नो रस इति व्यवहार इति तन्नाह चर्वणिति । चर्वणा-विशिष्टस्यैव रसत्वेन विशेषणस्योत्पन्नतया चर्वणोत्पत्तिमादाय रसस्योत्पत्तिव्यवहार इत्यर्थः । नन्वेवभिष ज्ञाप्य इति व्यवहारः कथम् इत्यत आह लौकिकेति । लौकिकं यत् प्रत्यक्षादिज्ञानम् यच्च प्रमाणताय्यस्थेन प्रमाणौदासीन्येन ( चक्षुरादिलौकिकप्रमाणमनपेक्ष्येवेति यावत् ) अववोधः ज्ञानम् तच्छालिनां तद्वतां मितयोगिनाम् अपक्षयोगिनां युञ्जानपदवाच्यानां ( ध्यानजन्यं ) ज्ञानम् यद्दि च वेद्यान्तरस्य ज्ञेयान्तरस्य लौकिकिविपयस्य संस्पर्शेन संवन्धेन रहित स्वखल्पात्ममात्रविपयकं परिमितेतरयोगिनां पक्षयोगिना युक्तपदाभिधेयानां सवेदनं ज्ञानम् एतत्तित्यात् विलक्षणम् (अलौकिकिविभावादिमत्त्वेन) विसदशम्। अत एव च लोकोत्तरं लोकातीत यत् स्वात्मकं संवेदनं तस्य गोचरः विपय इत्यर्थः । प्रत्येयः ज्ञेयः। अभिधीयताम् उच्यताम्। तथा च विभावादिभिरिभिन्यक्तानन्दांशस्वरूपतया स्वयंप्रकागत्वेन ज्ञाप्यत्वव्यवहार् इति भावः ॥

ननु संवेदनगोचर इत्युक्तम्। संवेदनं हि ज्ञानम्। तच निर्विकल्पक सिवकल्पकं चेति द्विविधम्। तत्र नामन्द्रपजात्यादिविशेपशून्यं ज्ञानं निर्विकल्पकम्। नद्विपरीतं सिवकल्पकम्। तयोर्भध्ये रसः केन गृह्यते इत्याशङ्कय नान्यतरेण गृह्यते इत्याह तद्याहकं चेति। रसग्राहकं चेत्यर्थः। विभावादिपरामर्शेति। विभावादीना परामर्शः संवन्धः प्रधानं यस्य तस्य मावस्तत्त्वादित्यर्थः।विभावादिपरामर्शस्य सिव-

चतुर्थ उल्लासः। 清 सविकर्णं चर्च्यमाणसालौकिकानन्दमयस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात् । उभयाभावस्य -गिक्स रूपस्य चोभयात्मकत्वमपि पूर्ववछोकोत्तरतामेव गमयति न तु विरोधिमिति श्रीमदाचा-गम् हो र्याभिनवगुप्तपादाः ॥ स्रात्म व्याघादयो विभावा भयानकस्येव वीराद्भुतरौद्राणाम् अश्रुपातादयोऽनुभावाः गृद्गा-त्वेगो**ऽ** रस्येव करुणभयानकयोः चिन्तादयो व्यभिचारिणः शृङ्गारस्येव वीरकरुणभयानकाना-। नावि मिति पृथगनैकान्तिकत्वात् सूत्रे मिलिता निर्दिष्टाः। वियद्षिमिलनाम्बुगर्भमेषं मधुकरकोकिलक्जितिदिंशां श्रीः। ला की धरणिरमिनवाङ्कराङ्कटङ्का प्रणतिपरे दियते प्रसीद ग्रुग्धे ॥ २७ ॥ इत्यादौ का(क्व नेभाग कल्पकतया निर्विकल्पकजननायोग्यत्वादिति भावः । स्वसंवेदन्सिद्धत्वात् स्वात्मकप्रतीतिमात्रमिद-नारोऽी त्वात्। अयं भावः।तदानीं ज्ञानान्तरासभवात् रसमात्रविपयिण्या चर्त्रणाया नामरूपापुष्ठेग्वामंभवाग कृत स्वाद सविकल्पकत्वमिति। उभयाभावस्वरूपस्य उभयभिन्नस्य । उभयात्मकत्वमपीति । 'विरुद्धयोरेकत-रावी है रनिषेधेऽपरस्मिन् पर्यवसानम्'इति नियमेन सविकल्पकत्वनिपेवे निविकल्पकत्वम् । निर्विकल्पकः दिन-ने तहर वेधे च सविकल्पकत्वमायातीति उभयात्मकत्वम् । पूर्वयत् कारकत्वशापकत्यवत् । न तु विराध्मिति । अनुभवत्रकेन तथैव स्त्रीकारादिति भावः । अभिनवगुप्तपादाः नाट्यकोचनादिकर्ता । पादा इति । वर्-हत्युनदा-विगीयः वचनश्रीपदाचार्यपदैः स्वसंमतत्वमुक्तम्। "इदमत्र रहस्यम्। पुरा किल काचित् वलर्भापठना दहना ब्राक्षणवाळानामध्ययनशाळासीत् । तत्र पठन् कथिद्रीडवाळोऽतिसीयुध्यानमुखरत्याच निग्विटवाराना 柯 भयप्रदत्वेन बालवलभीभुजग इति गुरुणा व्यपिटिष्टः। स चाचार्यतामुपगन इति मकलरहस्याभिः ांभीते । श्रीवाग्देवतावतारो (मम्मटः) गूढं तन्नामाभिनवगोपानसागुतपादः इति वेदग्यमुखेनाभिज्यनक्ति। अन्य होके दे अत एव मधुमत्यां रविभद्दाचार्येरुक्तम् 'अभिनवपदेन ध्यनिटीकाकर्तृपुराणगुप्तपादि यनिदिरो गेऽज

च्या

न् तर

- CT

Filti

(या है।

訓

啊!

7174

1371

47 TH

न देयः' इति" इति सुधासागरे स्पष्टम् ॥ ननु विभावादिभ्यः प्रत्येकं रसाभिन्यितासंभवे भरतस्त्रे द्वन्द्वेन स्वस्त्रे 'न्यक्त' स तैः रत्यत्र ददुवन्य-नेन च किमिति साहित्यमुक्तमित्यत आह व्याघाद्य इत्यादि। पृथक् एकेकस्य अनेकान्निपत्यात्र व्यभिचारित्वात्। तथाहि। एते भीरूणा भयमिव वीराणामुत्साहमपूर्वदर्शिना विस्मय न्याया देनहरू पूर्वा क्रोधं जनयन्ति । अतो भयानकस्येव वीराद्धतरौद्राणामपि विभावा इति व्यभिचारात् नेवैत्र निरन् १०००-कारवमित्यर्थः । एवमनुभावमात्रेऽप्याह् अश्रुपाताद्य इति । एते शृङ्गारस्य विप्रलग्भग्येव वत्रास्य नक्योरिप अनुभावा इति व्यभिचारानैकिकस्मिन् व्यञ्जकत्विभित्यर्थ । एव न्यभिक्तिरावेऽस्यार चिन्ताद्य इति । एते शृङ्गारस्य त्रिप्रत्म्भस्येन वीरकरणभयानकानारि स्यभिकारिय इति सर्वे स चारात् नैकैकस्मिन् व्यञ्जकत्वमित्यर्थः। तत्र शृङ्गारे अवगतरूपादांनाम् वीर सद्दार्गदानाम् वरणे वन्धूपकारादीनाम् भयानके भयदेतुचण्डत्वादीनां चिन्तेति हेणम्। सूत्रे भरतम्हे न्यस्पे च । मिलिनाः सहिताः। निर्दिष्टा इति । द्वन्द्वेन तेरिति पदेन चाक्ना इत्यर्थः । एवं च विशायक्ष नां चण्य-चकादिन्यायेन संभूयेव कारणत्नम् । न तु तृणारणिमणिमायेनैजैजनयेति 🕶 ॥ ननु प्रत्येकस्पादिप रसोऽनुभ्यते इत्याराक्षते वियदित्यादिना कवलानामेवात्र निर्यातिरि कि

१ ग्रप्तपादो भुजनः । सर्प इति यावत् । "कुण्यलीगृत्यासनुःभदः" र परः ॥

: 1

परिमृदितमृणालीम्छानमङ्गं प्रवृत्तिः कथमपि परिवारप्रार्थनाभिः क्रियासु । कलयति च दिमांशोनिष्कलङ्कस्य लक्ष्मी-मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः ॥ २८ ॥

### इत्यादौ

वियदिति । मानिनीं प्रति सख्या उक्तिरियम् । हे मुग्धे हे विवेकरहिते मानभङ्गावश्यभावेऽपि मानात्यागादिति भावः । प्रणतिपरे मुहुर्मुहुः प्रणामशालिनि दियते इति विषयसप्तमी । प्रेमपात्रे न तु खामिमात्रे प्रसीद तद्विपये प्रसादं कुरु । बहुतरोदीपकसत्त्वादवश्यंभावी मानभङ्ग इति तव गौरवरक्षा न भविष्यतीति भावः। तामेव मानभङ्गसामग्रीमाह वियदित्यादिना। वियत् आकाशम् अलयो भ्रमरास्तद्वत् मिलना अत्यन्तकृष्णा इत्युपमितसमासः । अम्तु गर्भे येषां ते अम्तुगर्भा इति व्यधिकरणवहुत्रीहिः । ततः अछिमछिना अम्बुगर्भाः मेघाः यत्रेति त्रिपदो बहुवीहिः तादशम् । अस्तीति शेपः सर्वत्र बोध्यः । अम्बुगर्भत्वेनावृष्टत्वाचिरस्थितिर्व्यज्यते। एवं चोर्घ्वमुखी स्थातु न शक्तोपीति भावः। मधुकरेति। मधुकरकोकिल्योः (साहितयोः) कृजितैः । प्रावृपि कोकिलकूजिताभावेऽपि मुग्धायां भयप्रदर्शनार्थ संख्याः प्रतारणोक्तिरियमिति केचित् । वर्षास्विपं कोकिछा मार्चन्तीति कश्चित् । वस्तुतस्तु मधुकरा एव (सुखकरत्वात्) कोकिला इति रूपकम्। तत्कूजितैः दिशां श्रीः शोभा। एव च तिर्थड्मुखी स्थातुं न राक्तोपीति मावः। धराणिः भूमिः अभिनवा नूतना अङ्कुरा एव अङ्के उत्सङ्गे टङ्काः पापाणभेदकास्त्रवि-शेपाः (मर्मभेदित्वात् पापाणप्रायकठिनमानभञ्जकत्वाद्वा) यस्यां सा तादशी।"अभिनवाः अड्कुरा. यह एवंविधोऽङ्को मध्यो यस्य स तथाभूतष्टङ्कःपाषाणप्रायकठिनस्थान यस्या सा'' इति चक्रवर्तिभद्दाचार्याः। अभिनवाङ्कुरा अङ्गश्चिह्न यत्र तथाविधष्टङ्कः पाषाणप्रायदेशो यत्रेति केचित्। ''टङ्कः पापाणदारणः' इत्यमरः। एतेनाधोमुखावस्थानं निराकृतम्। एवं चोर्ध्वमधस्तिर्यक्चोदीपकवृत्या तद्रहितदृष्टिसंचार-स्थळामावात्प्रणतिपरे प्रेयसि दृष्टिपातं कुर्विति भावः । पुष्पिताप्रा छन्दः । "अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजाँ जरगाश्च पुष्पिताम्रा " इति छक्षणात् ॥

परिमृदितेति । मालतीमाधवप्रकरणे प्रथमाङ्के 'तथाहि अस्याः' इत्युपक्रम्य माधवस्य मकरन्द प्रति मालत्यवस्थावर्णनोक्तिरियम् । अस्याः मालत्या अङ्गं परिमृदिता कराम्या शिथिलीकृता या मृणाली वालमृणालं तद्वत् म्लानम् । अङ्गमिति जात्यिमप्रायेणैकवचनम् । तथा क्रियासु शरीरमात्रवारणोपयोन् गिनीपु बह्वीपु परिवारस्य सर्खासार्थस्य प्रार्थनामिर्बह्वीभिः कथमि अनिच्छन्त्या अपि वलात्कारेण प्रवृत्तिः सकृदुपक्रममात्रम् न तु चेष्टादि । तेनालस्यातिशयो विषयवैतृष्ण्य वा व्यजते । अन्ये तृ क्रियासु वह्वीपु उपन्यस्तासु प्रवृत्तिः क्रिचिद्धुपक्रममाज्ञमित्याहुः। चकारो मिन्नक्रमः। अस्याः कपोलः अभिनवस्य करिणा यो दन्तस्तस्य यश्छेदः (लिखते इति छेदः । कर्माणे घत्र् ) लिन्नो मागः तद्वत् कान्तः। दन्तस्य कोमल्देनाशु रक्तसवन्धात् अलक्तकिमश्रदुग्धवर्णलामः। केचित्तु अभिनवो यः कारिदन्तच्छेदस्तद्वत् कान्तः। तन गौरत्वोत्कर्पः। तथा च मेधदृते कालिदासः 'सद्यःकृत्तद्विरददशनच्छेदगौरस्य तस्य' इत्यत्र कर्तनस्य सद्यस्त्वमाहित्याद्धः। ईदृशोऽपि निष्कलङ्कस्य कलामात्रावशिष्टस्य हिमाशोश्वन्दस्य लक्षीं शोमा च कलयित धारयित । अनेन क्षामता व्यज्यते। एकपार्श्वशयनाच्चैव किचिदवच्छेदेन रक्तता किचिदवच्छेदेन पाण्डुतिति कपोल इस्रेकवचनम्। आम्यामिप न शोमाच्यु-

द्रादुत्सुकमागते विवित्तं संभाषिणि स्फारितं संश्विष्यत्यरुणं गृहीतवसने किंचाश्चितश्रृलतम् । मानिन्याश्वरणानतिव्यतिकरे वाष्पाम्बुपूर्णेक्षणं चक्षुर्जीतमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि वेयसि ॥ २९ ॥

इत्यादौ च

तिरिति कान्तलक्ष्मीपदाभ्यां व्यज्यते इत्युद्द्योतादौ स्पष्टम् । सुधासागरकारास्तु "चकारोऽप्यं । क्षपोलोऽपि निष्कलङ्कस्य हिमाशोः लक्ष्मीं शोभा कल्यति । शोभामित्यनेनेवमिप न शोभाच्यृतिरिति गम्यते । कपोल इत्येकवचनादेक एव पाण्डुः । सोकुमार्येणाशु सर्वतः पाण्डिमोद्द्यात् । अपरः (कपोल ) तु अभिनवकरिदन्तष्लेदकान्तः" इत्याहुः । कपोल इत्येकवचन जात्यभिष्ठायक्षमिति केचित् । 'हेद-पाण्डुः'इति पाठस्तु न युक्तः। प्राचीनेपु बहुपु पुस्तकेपु तथापाठाभावात् । पाण्डुता व्यप्यते इति सकल्ट-दीकाविरुद्धत्वाचेति बोष्यम् । मालिनी छन्दः । "ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकै " इति लक्षणात् ॥

द्रादिति । अमरुकशतके निराकरणेन प्रसादनानिष्टत्तस्य नायकस्य पुनरागमने जातभावायाः मानिन्याश्रक्षः क्रियावर्णनमिदम् । उत्सुकमित्यादिविशेषणानि चक्षुरित्यनेनान्वियंन्ति।सर्वसप्तम्यन्ताना प्रेयसीत्यत्र संबन्धः। जातम् आगः अपराधो यस्मात् (प्रसङ्गतः) तथामृते न तु कृतागसि "मत्तो जान न तु मया कृतम्'' इति न्यायात्। अत एव प्रेयसि प्रीतिपात्रे न तु स्वामिमात्रे मानिन्या. मानप्रत्याः चक् प्रपन्ने विचित्रन्यापारवाहुल्ये चतुरं कुशल जातमित्यन्वयः । अहो इति चातुर्यदर्शनाद्दिरमये । प्रपन्न-चातुर्यमेव प्रपन्नयति दूरादित्यादिना । दूरात् ' दृष्टे ' इति शेप. । उत्सुकम् ( इतं। इत्यन्न वा यानीनि शङ्क्रया ) उत्कण्ठासूचकचेष्टाविशेषशान्ति । आगते समीप प्राप्ते विवन्ति (दृरतः परपन्ताः सम औत्सुक्यमनेन ज्ञातमिति छञ्जया) तिर्थकृतम् (पूर्वनिराकरणछञ्जया) सरुचित या । समानिनि सम्यक् भाषिणि स्फारितं (निराकरणेऽप्यवैमुख्येन अपूर्वाङापेन वा हपोदयात् ) विकसितम् ।सिर्प्यति (चाटु विनैव आलिङ्गनेच्छया) सानिध्य प्राप्नुवति अरुणम्(अप्रसाधेव स्पर्शमिच्छर्नानि काधाविना गतः ) आरक्तम् । (अत एव क्रोधात् सविधं त्यक्त्वा स्थानान्तर गच्छन्त्याः ) गृह्यतवसने गृह्यतर्चेद्यान्तरे । किंचेति समुचयार्थे किंचिदित्यर्थे वा। किंचित् अञ्चिता (चाटुकरणं विनवीत्तरोत्तरं तत्त्रभेटा भिक्येन -स्योदयात्) कुटिलीकृता भूलता येन तथाभूतम् । चरणयोरानितः प्रमाणः तस्य व्यिनिजरः सङ्गः समूहो वा यस्य तथाभूते बाप्पाम्बु (त्वया एवमाचरित मया कठिनया तत्सोटमित्येवर पत्रसादे।दयाद । अश्रुजलं तेन पूर्णम् ईक्षण यस्य तथाभूतम् । अम्बुपद बाहुन्यसूचनाय । ईक्षणपद गोरकि विद्यान-तेजःपरम् । गोलकस्याश्चपृर्णतयेव तत्पूर्णत्वोपचारः । चक्षर्जातिनसत्र चक्षु-पदं गोलकपरम् । अते। मेदात् बहुवीहिसंगतिः। महेश्वरस्तु ईक्षणपद गोल्कपरम् चक्षु पदं च तेज पर्शित्वाः । तदसुक्तम्। औत्सुक्यविविष्ठितत्वस्फारणादीनां तेजस्यसभवात्। वस्तुतस्तुं बाप्ताम्युना पूर्ण सम्परम् रेवपा दर्शन यस्येत्यर्थ इति चिन्द्रकाकारादयः । उद्योतकारास्तु ईक्षणपदं गोलकपरम् । चक्षु पद नेन पन विपरीतं वा। आदो औत्सुक्यादीना तेजसि सन्त परम्परया वेध्यम् । अन्त्ये वाध्याम्हुव् राज परम्परवा बोष्यम् । अतो भेदात् बहुत्रीहेर्नानुपपत्तिः ॥ 'त्राप्पान्नुपूर्ण क्षणात्' इति पाटरत् सुनम उच्छ । शार्दूलविक्रीडितं छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे)॥

१ "वी गतिमाप्ति॰" इत्यदादिगणपाठिते पीत्यत्र 'ईकारी धत्यत्तर मिल्याने इत्युराह । परेद रूप ।

यद्यपि विभावानामनुभावानामौत्सुक्यत्रीडाहर्षकोपास्याप्रसादानां च व्यभिचारिणां केवलानामत्र स्थितिः तथाप्येतेपामसाधारणत्विमत्यन्यतमद्वयाक्षेपकत्वे सति नानै-कान्तिकत्विमिति ॥

ताद्विशेषानाह

(सृ० ४४) शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानक्काः। वीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाटचे रसाः स्पृताः॥ २९॥

यद्यपीति । आधे (वियद्रकीति पद्ये ) विभावानां मुग्धादियतमेघादिरूपाणाम् आलम्बनोद्दीपनकारणानाम् द्वितीये (पिरमृदितेति पद्ये ) अनुभावानाम् अङ्गम्छानिविषयवैतृष्ण्यपाण्डुताक्षामतादिक्ष्पाणां कार्याणाम् तृतीये (दूरादुत्सुक्तमिति पद्ये ) व्यभिचारिणाम् औत्सुक्यमीडादिरूपाणां सहकारिणां केत्यर्थः । यद्यपि प्रसादो न व्यभिचारिषु गणितस्तयापि ''मनःप्रसादो हर्षः स्यात्'' इति हर्ष
एवात्र प्रसादो विवक्षित इत्याहुः । यद्यप्त्र प्रेयसीत्यालम्बनविभावोऽप्यस्ति तथापि रत्यनुकूछधर्मवत्वेनानिर्देशात् जातागसीति विरुद्धधर्मवत्त्वेन निर्देशाच्चाविद्यमानकल्प एव । तदेवाह केवलानामिति ।
अत्र यथाक्रममुदाहरणत्रये । स्थितिः साक्षादुक्छेखः । वियद्रकीत्यादिना केवलानामेवात्र स्थितिरित्यन्तेन
शङ्कितं समाधत्ते तथापीति । नानैकान्तिकत्वमित्यनेन संवन्धः । असाधारणत्वं प्राकरणिकरितिनयताविद्यितिकत्वमिति विवरणकाराः। झिटत्याख्यापकत्वमिति चक्रवर्ता । मुख्यत्वमिति सारवोधिनीकाराः।
अन्यतमिति । अन्यतमेषु विभावानुभावव्यभिचारिषु द्वयस्य उक्षितिमन्नस्य आक्षेपकत्वे प्रत्यायकत्वे । उक्तं चोद्दयोते । "आक्षेपो व्यञ्जनेति । नानैकान्तिकत्वं न मिलितानां तेपां रसिनिप्पत्तिहेतुत्वव्यमिचारः । यथाह 'सद्भावश्चेद्विमावादेर्दयोरेकस्य वा भवेत् । झिटत्यन्यतमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते 
इति । तदयं सिद्धान्तः । मिलितानामेव रसिनिप्पत्तिहेतुत्वम् । यत्र तु एक एव निर्दिष्टः तत्रापि तेनैवान्ययोद्वियोराक्षेपेण रसिनिप्पत्तिः" इति ।।

केचिदाहुरेक एव शृङ्गारो रस इति । केचिच्च प्रेयांसदान्तोद्धतैः सह वक्ष्यमाणा नवेति द्वादश रसाः। तत्र स्नेहप्रकृतिकः प्रेयासः । अयभेव वात्सल्य इति बोच्यम् । धैर्यस्थायिभावको दान्तः । गर्वस्थायिभावक उद्धतः । "निन्दादितः परावज्ञा गर्वः" इत्याद्धः । तन्मतिनरासाय सामान्यज्ञानोत्तरं विशेपिजिज्ञासोदयाच वृत्तिकृदाह ताद्विशेपानाहेति । तद्विशेषान् तस्य रसस्य विशेपान् भेदान् । रससामान्यलक्षणं तु रसत्वमेव । न च तत्र मानाभावः । रसपदशक्यतावच्छेदकतया तिसद्धः । तच्च वाधकाभावाज्ञातिर-खण्डोपाधिर्वा ॥

शृद्धगरेति । इयं हि कारिका संगीतनाटयशास्त्रे पष्ठेऽध्याये भरतमुनिना पठिता । सैवाल मम्मटेनावि-कला संगृहीता । ग्ससामान्यलक्षणं तत्तद्रसलक्षणं चोक्तमन्यलापि । तथाहि "विभावैरनुभावैश्च युक्तो वा व्यभिचारिभिः । अस्वाद्यत्याद्यधानत्वात्स्थाय्येव तु रसो भवेत् । इत्युक्तेः रत्यादिः स्थायिभाव एव सामाजिकेश्वर्यमाणो रत्तपद्व्यपदेश्यो भवति । तत्र रतिस्थायिभावकः कान्ताद्यालम्बनकः स्रक्चन्दना-घुदीपितः कटाक्षाद्यनुमावितो ब्रीडादिसंचारितः शृद्धारः । १। हासस्थायिभावको विक्वतक्रदालम्बनको

९ इतरद्द्रयं तु तत्राचे प्रणातिरनुभावः । प्रसाद्प्रार्थनोन्नयास्या संचारिणी । द्वितीये मालतीमाधवी विभावी प्रकरण-गम्यो म्लानत्वादिगम्या चिन्ता व्यभिचारिणी । तृतीये मानिनीप्रेयासी विभावी चरणानतिरनुभाव इति चोष्यस् ॥

वैकृताबुद्दीपितो गल्लफुल्लनाबनुमावितः श्रमादिसंचारितो हास्यः । २ । जोजन्यायिभावको मृता-बालम्बनस्तदगुणाबुद्दीपितो रोदनाबनुमावितो द्वन्यादिसचारितः करुणः । ३ । क्रांधस्थायिभावको द्विषटालम्बनस्तदप्काराबुद्दीपितो विकत्यनाबनुमावितो गर्वादिसंचारितो रोदः । १ । टन्साद्द-स्थायिभावको द्विपंदिद्वज्जनद्दीनालम्बनकोऽपकारगुणापदुद्दीपितः प्रतीकारकरणदानाघनुमावितो हर्पावेगाचिन्तादिसंचारितो वीरः । ५ । मयस्थायिभावको विकटाबालम्बनकत्तद्विकटकानीवुदीपितः प्रलायनाबनुमावितो जडतादिसंचारितो भयानकः । ६ । जुगुष्सास्थायिभावको जिण्मृत्राद्यालम्बनको दुर्गन्याबुद्दीपितो निर्धावनाबनुमावितो ग्लान्यादिसंचारितो वीभन्सः । ७ । विस्मयस्थायिभावको विस्मयजनककर्मकर्त्रालम्बनको विस्मयकर्माबुदीपितश्चितताबनुमावितो हर्पादिसचारितोऽन्द्वतः । ८ । अ

अष्टाचिति । " सर्वे वाक्य सावधारणम् " इति न्यायेन नाटये अष्ट वेवेत्यर्थः । प्रेयासादि-त्रयस्तु भावान्तर्गता इति भावः । एतेनाभिछापस्थायिको छौल्यरस श्रदास्थायिको भक्तिरस स्पृह्यास्थायिकः कार्पण्याख्यो रसोऽतिरिक्त इत्यपास्तम् । त्रयाणामपि भावान्तर्गतत्वात् । व्याएयान च सोमेश्वरेणापि । अष्टाविति । एते एवोपरझका इति भाव. । तेनाईस्थायिकः केहो रम इत्यसत । स्नेहो भक्तिर्वात्सल्यमिति रतेरेव विशेषा. | तेन तुल्ययोग्न्योन्यं रतिः स्रेहः । अनुत्तमरयोत्तं रति-भीक्तः । उत्तमस्यानुत्तमे रतिर्वात्सल्यम् इत्येवमादौ भावस्यवाखाचत्वमिति । अन्येऽप्याहः । रेहो भक्तिर्वात्सल्यं मैत्री आवन्ध इति रतेरेव विशेषाः। तुल्ययोर्मियो रतिः स्त्रहः। प्रेमिति यानतः। तथा तयोरेव निष्कामतया मिथो रतिर्मेत्री । अवरस्य वरे रतिर्भक्ति. सैव विपराता दारसन्यम् । सचेतनानामचेतने रतिरावन्ध इति । रसगङ्गाधरकारा अध्याहुः । अथ कथमेन एव रसाः । भगः बदालम्बनस्य रोमाञ्चाश्चपातादिमिरनुभावितस्य हर्पादिभिः पोपितस्य भागवतादिपुनणध्रयणसमये भगवद्भक्तरनुभूयमानस्य भक्तिरसस्य दुरपह्नवत्वात् । भगवदनुरागरूपा भिवनधात्र रथायिभात । न चासौ शान्तरसेऽन्तर्भावमर्हति । अनुरागस्य वैराग्यविरुद्धस्त्रात् । उच्यते । अन्तेर्देवादिविषयरित-ह्वेन भावान्तर्गततया रसत्वानुपपत्तेरिति । नाटचे अभिनयात्मके काच्ये । अप्ये काच्ये तु नाग्तो नवमोऽपि रसः । नाटये हि अवस्थानुकृतौ सर्वविषयोपरमस्वरूपस्य ज्ञान्तस्य न संभव । रोमः-ब्रादिनिरहेणानभिनेयत्वात् गीतवाबादेस्तद्विरोधित्वाच । तटुक्त "न यत्र दु ख न सुख न विन्ता न द्वेपरागी न कदाचिदिच्छा । रस॰ प्रज्ञान्तः कथितो मुर्नान्द्रः सर्वेषु भावेषु गरप्रधान " रति सारवोधिनी । अन्ये तु अष्टौ इति नाटये इति चोपछद्मणम् । तेन " शान्तोऽपि नदमो रन " इत्येतद्वस्यमाणं नाटयश्रव्यसाधानमञ् । तस्याप्त्रमिनेयानस्य बहुमिरद्गानारात् । गांतरापादिकरीय तद्विषयकं न तद्विरोधि । अत एव चरमाध्याये संगीतरत्नाकरे "अष्टादेव रसा नाटवेष्ट्रिनि छ। द दचूचुदन् । तदचारु यतः कंचित् न रसं स्वदते नट ॥ " इत्यादिना नाटणेऽि शान्तरगेऽ-स्तीति व्यवस्थापितमित्याहुः । ननु रसः सुखात्मक इति प्रतिपादितम् । तन्त्रपं शौराप्टोः कत्वेन दुःखमयस्य करुणादिकस्य रसत्वम् । रसत्वे सुखरः पतापत्तिः दुःखनार्यः गुरुनः देरनापति । अरसन्वे तु तत्कान्ये सहदयाना प्रवृत्तिर्न स्यादिति चेन । लोके नधान्येऽपि का पादे। पर्यानः कालौकिकसुस्रोदयात् । अन्यथा प्रेज्ञावतां प्रवृत्यनापते । अयनागमः । व्यक्ति द्रव्यते स्मः सुरा-

१ इदं हि युद्धविरो दानवींगे द्यावीम्येति त्रिविरो, पीर दति सर्वेनेति यो प्रमुश व तक वाल प्रात्मावद र एकः क्रिका वेदशासादिविषया शिष्ठाना प्रसिद्धाः। भिलग्षि भगपति असिद्धेशः ३ व्यक्ति प्रसिद्धेशः।

तत्र गृङ्गारस्य द्वौ भेदौ । संभोगो वित्रलम्भश्च । तत्राद्यः परस्परावलोकनालि-ङ्गनाधरपानपरिचुम्बनाद्यनन्तत्वादपरिच्छेद्य एक एव गण्यते । यथा द्यून्यं वासंगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छनै-र्निद्राच्याजम्रुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्भुखम् ।

दुःखसंभिनः तथापि शोकाविच्छनस्य चैतन्यस्यानन्दांशे भग्नावरणस्य करुणरसत्वे निर्तिशयस्या-नन्दांशस्योत्कटत्वेनोत्कटेच्छाविपयत्वात् शोकांशे च वछवद्द्रेषाभावात्तत्र सामाजिकानां प्रवृत्तिः । भावनया वर्णनीयमयीभावेन शोकाभिव्यक्तेस्तत्कार्याश्रुपातादयो भवन्तीति न किंचिदनुपपनम् । एवं वीभत्सभयानकयोरपीति । अथवा अश्रुपातादयस्तु तत्तदानन्दानुभवस्वाभाव्याद्भवन्ति न तु दुःखादिति बोध्यम् । न हि दुःखनियता अश्रुपातादयः । भगत्रद्वर्णनाकर्णनाद्भक्ताना तदुदयात् । तत्र दुःखलेशस्याप्यसभावनीयत्वादिति दिक् ॥

तत्रेति । तेषु रसेषु मध्ये इत्यर्थः । शृङ्गारस्येति । "शृङ्गं हि मन्मयोद्भेदस्तदागमनहेतुकः । पुरुपप्रमदाभूमिः शृङ्गार इति गीयते ॥" इति शृङ्गारपदिन स्तिः। रत्यादिप्रकृतिकत्वं गृङ्गारादीना छक्षणम् । रतिस्तु मनोऽनुकूलेष्वर्थेषु सुखसंवेदनं ( सुखजनकत्वेन ज्ञानम् ) इति प्रदीपादयोतयोः स्पष्टम् । सुधासागरकारास्तु ''स्मरकरम्बितान्तःकरणयोः स्त्रीपुंसयोः परस्परं रिरंसा रितः । 'रितर्देवा-दिविषया' इत्यादौ तु रतिशब्दप्रयोगो भाक्तः । उक्तं च रससुधासागरकारैः 'यूनोरन्योन्यविषयस्थायि-नीच्छा रतिः स्मृता ॥' इति" इत्याहुः । ध्रौ भेदाविति । उभयस्यापि रतिप्रकृतिकत्वात् । तदुक्तम् । ''अनुकूछी निपेवेते यतान्योन्यं विलासिनी । दर्शनस्पर्शनादीनि स संभोग उदाहतः ॥ भावो यदा रतिर्नामं प्रकर्पमधिगच्छति । नाधिगच्छति चाभीष्टं विप्रलम्भस्तदोच्यते ॥'' इति । प्रकर्प विभावादि-संबिछतत्वम् । न चानुकूछावित्यादि संभागळक्षणं नायिकानायकयारन्यतरमात्रदर्शनादिरूपे ब्यङ्गचे संभोगेऽन्याप्तमिति वाच्यम् । रतिप्रकृतिकत्वे सति विप्रलम्भाभिन्नत्वे तात्पर्यात् ।तत्र रसाभास एवेस्यपरे । , न च विप्रलम्भलक्षणं नायकप्रसाद्यमानमानिर्नानायिकाविप्रलम्भेऽन्याप्तमिति वाच्यम् । रतिप्र-कृतिकत्वे सित संमोगभिनत्वे तात्पर्यात् । तदानीं तस्मिन् विरुद्धधर्मग्रहादभीष्टत्वज्ञानाभावेन छन्ध-त्वज्ञानाभावेन वा न दोप इत्यन्ये इति प्रदीपोद्दयोतयोः स्पष्टम् । तदेवाह संभोगो विप्रलम्भश्चेति । छजाबैर्निपिद्धान्यपीएदर्शनादीनि कामिनौ यत्र संभुञ्जाते स संभोगः । संभोगसुखास्वादछोभेन विशे-पेण प्रचभ्यते आत्मा यत स विप्रचम्भ इत्यर्थः । एक एवेति । संयोगत्वसामान्याभिप्रायेणेदम् तच्च विप्रलम्भिमन्ते सित रितप्रकृतिकत्वमित्यनुपदोक्तम् । गण्यते इति । एतेन संभोगेऽवान्तरभेदाः संभवन्तीति कैश्चिद्धक्तं निरस्तम्॥

सोऽपि संभोगो द्विया । नायिकारच्यो नायकारच्यश्चेति । तत्राद्यमुदाहरित शून्यमिति । अमरुकगतके प्रथमावर्तार्णमदनिवक्तरमुग्धावर्णनपरं पद्यमिदम् । वासगृहं शयनागारम् । "भोगावासो वासगृत्रम्" इति हारावर्ळा । शून्यं निर्जनं विळोक्य (शृन्यत्वेन ज्ञातमिप निभृतसखीसत्त्वशङ्कया ) विशेषेण
हृश नयनात् किंचित् अपरकायेन न तु सर्वतः । पतिनिद्रामङ्गोऽपि पार्श्वपरिवर्तनेन समधातु शक्यत्वादिति मावः । शनः (वळ्यादिकाणेन पतिनिद्रामङ्गो यथा न स्यात्तया ) मन्दम् उत्थाय अनुरागजिज्ञासया निद्रायाः व्याजं मिषम् उपागतस्य प्राप्तस्य न तु व्याजेन निद्राम् सर्वथा तदसंवन्धात् पत्युः

भानिर्नानायिकेति उद्योतकारप्रयोगे पुषद्रावाभावो विचार्यः ।। २ ननु कविना 'निद्राच्याजम्' इत्यत्र 'व्याज-'निद्राम्' इति मोक्निमित्यत आह निवाति ।।

विस्नब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं लजानम्रमुखी प्रियेण हसता वाला चिरं चुम्विता ॥३०॥

तथा

त्वं ग्रुग्धाक्षि विनैव कञ्चुलिकया घत्से मनोहारिणीं लक्ष्मीमित्यभिधायिनि प्रियतमे तद्वीटिकासंस्पृशि ।

न तु प्रियस्य अपूर्वसमागमेनानुद्धित्ररहस्यत्वात् । तथा निर्वर्णनेऽपि निद्राच्याजसहिष्णत्वादित्यन्ते । मुखं सुचिरं यावद्वुस्विभवम् निर्वण्यं (अनुरागातिशयात् निद्रानिर्णयार्थं च) निःशेपं वर्णयित्वा हरे-त्यर्थः । सुचिरं वहुकालं न्याजमुपागतस्येति वा अन्वयः । विस्नव्धं विश्वासयुक्तं यया स्यात्तथा (एता-वताप्यभङ्गेन निदायां वास्तविकत्वभ्रमात्) परिचुम्ब्य परितः कपोल्योर्नेत्रप्रान्तयोश्च चुम्बन कृत्या गण्डस्थली जातपुलकां उत्पन्नरोमाखामालोक्य । पुलकस्य सर्वाङ्गीणत्वेऽपि गण्डस्थले एव दर्गनात गण्डस्थलोक्तिः । गण्डस्य स्थलीत्वेन पुलकस्याङ्कुरता । अत्र गण्डेस्यश्लीलम् । लज्जते इति लज्जिति पृथक्पदं पचादित्वादच्। लञ्जावती । लञ्जनिक्रयया समानकर्तृकत्वेन आलोक्येति क्त्वापपात्ति । अन्यानि क्त्वान्तान्यप्येतदपेक्षाण्येव । अत एव नम्रमुखी । छज्जाराहित्यहेतुप्रौटत्वन्यायृत्तये दारेति मुग्धेत्यर्थकम् । हसता । तव सर्व रहस्यमवगतमिति वा पूर्व मत्प्रार्थनयापि न प्रवृत्तासि इदानी क्य-मिति वा निद्रान्याजफर्डं झटित्येव छन्धमिति वा हासः । अत एव प्रियेण चिरं छन्जापगमः संभोग-स्वीकारश्च यावत् तावत्पर्यन्तं चुम्बितेत्पर्यः । सवृद्धिकम्लथनग्रहणाय चिरमिति चक्रवर्नी । अत्र शून्यमित्यनेनोद्दीपनातिशयः चुम्बनप्रवृत्तियोग्यता च ध्वन्यते । वासगृहमित्यनेन सक्चन्दनादि-संपत्तिः । पत्युरित्यनेन युक्तानुरागित्वम् । विस्रव्धमित्यनेन रागातिशयादविमृत्यकारित्वम् । नन-स्युक्तं न तु नामितोति । तेन छज्जया तथा विह्नछत्वं यथा मुखनामने -प्यशक्तिरिति व्यप्यते । अर छज्जाहासयोर्व्यभिचारिणोः स्वपदेनोपादानं चिन्त्यम् । आर्द्रलविक्रीडितं छन्दः । एक्षणसुन्न प्राप् (१८ पृष्ठे )॥

अत्र नायक आलम्बनम् । शून्यगृहनायकिनद्वादि उद्दीपनम् । मुखनिर्वर्णनचुम्दनादि अनुभावः । लङ्जाहासन्यङ्गयहपीदिन्यीमचारिमावः । रातिः स्यायिमावः । तङ्जे सामाजिके रसनिर्ध्यानः । तङ्जे यद्यपि परस्परस्पालम्बनत्वेनोभयोरिष रतिः प्रतीयते शून्यगृहं शयनं चोभयोरद्दीपनम् दालायाः रतेरद्दीपनं विभावोऽनुभावो न्यामचारिणश्चोक्ता एव नायकरतेरुद्दीपनं नायिकाचुम्दनम् हामादिरमभ्य
हासन्यङ्गयो हर्षो न्यामचारिभावः तथापि नायकाविपयिण्याः नायिकानिष्ठाया रतेर्द्रेक एव चव्याः विषय इति सहदयसाक्षिकम् ॥

"पूर्व रक्ता मवेनारी पुमान् पश्चात्तिक्षितैः" इत्युक्तेर्नायिकारम् संभोगमुदाद्य नायज्ञ गर्ने दाहरति त्वं मुग्धेति।अमरुकशतके कुचोपपीडं परिरम्य रन्तुकामस्य आलि नत्य ग्रान्भृतं ज्ञाज्य मोचियतुं प्रवृतस्य नायकस्य वर्णनिमदम् । हे मुग्धाित हे सुन्दरनयने त्य कन्तुतिक्या जिंग्व गर्नितः (चोलिकां) विनैव मनोहारिणां चित्ताकर्पणशीलां (तान्हीत्ये गिनिः) लक्ष्मी होमां धासे धार्मितः अस्णैव जगन्मनोवशीकरणात् । अत एव कन्तुतिकावैयर्धन् । न केवलं कन्तुतिक नवमानो शोका अस्णैव जगन्मनोवशीकरणात् । अत एव कन्तुतिकावेयर्धन् । न केवलं कन्तुतिक नवमानो शोका सुत्यात्तिः अपि तु विद्यमानशोभातिरोधानमपीत्येवकारयोत्यम् । इति एवं किव्याविति कार्यम्योत्

## शय्योपान्तनिविष्टससितसखीनेत्रोत्सवानन्दितो निर्यातः शनकैरलीकवचनोपन्यासमालीजनः ॥ १ ॥ अपरस्तु अभिलापविरहेर्ष्याप्रवासशापहेतुक इति पश्चविधः । क्रमेणोदाहरणम् ।

( एतेन नायकस्य प्रेमातिशयो व्यङ्गयः ) प्रियतमे अतिशयप्रीतिपात्रे नायके (अनेनानुपेक्षणीयत्वं व्यङ्गयम् ) तस्याः कञ्चुलिकायाः वीटिका प्रन्थिस्ता (मोचनाय) संस्पृशि सित (सखीसाथील्लञ्जया) शय्याया उपान्ते समीपदेशे (प्रान्तभागे) निविद्धा निविद्धसंल्रग्ना सा चासौ सिस्मिता ( भवतीषु स्थितास्वप्ययमेवं चेष्टते इति लञ्जया) ईपत्संजातहास्या (अनेन कञ्चुलिकापसरणसंमितप्रकटनम् । अन्यथा अकुटिलौल्यमेव स्यात् ) एतादृशी या सखी (आलीजनस्य) प्रेयसी नायिकैव तस्याः नेत्रयो-रुत्सव उत्पुल्लता तेन आनन्दितः संजातानन्दः आलीजनः सखीजनः अलीकानां मिथ्याभूतानां(शुको मया पाठनीयः । सारिका मया भोजनीया । चकोरी मया चिद्रकापानाय मोचनीया इत्यादीनां )वचनानामुपन्यासो यस्मिन्कर्मणि यथा स्यात्तथा ( अलीकवचनोपन्यासश्च सखीरहस्यज्ञानगोपनेन तस्याः लञ्जातिशयपरिहाराय) शनकैः मन्दं निर्यातः मन्दिरात् निर्गत इत्यर्थः । शार्दूलिक्रीडित छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ( १८ पृष्ठे ) ॥

अय मुग्धाक्षी आलम्बनम् । नयनसौन्दर्याङ्ग शोभादि उद्दीपनम् । आभाषणवीटिकास्पर्शावनुभावै। । आभापणवीटिकासंस्पर्शयोस्तुल्यकालतावगत्या प्रतीयमाना उत्कण्ठादयो व्यभिचारिणः । रतिः स्थायि-भावः । तज्ञे सामाजिके रसानिष्पत्तिः । एवमेवाग्निमेष्विप क्षेयम् । यद्यप्यत्र मुग्धाक्षी प्रियतमश्च परस्पर्रत्यालम्बनिवभावौ नायकरतेरुद्दीपनिवभावोऽनुभावो व्यभिचारिणश्चोक्ता एव नायिकारतेर्तु नायकर्त्यनुभावोवेवोद्दीपनम् स्भितादिरनुभावः तद्यङ्गयो हर्षो व्यभिचारिभावः तथापि प्राधान्येनास्वादविषयत्वं नायिकालम्बनायाः नायकनिष्ठरतेरेवेति पूर्वस्माद्भेद इति वोध्यम् ॥

अपरस्तिति । अपरः विप्रलम्भः । अत्र अभिलाषः पूर्वरागमात्रम् अप्राप्तसमागमयोरन्योन्यप्रासीच्छा वा । तयोर्दूरस्थयोरिप न प्रवासहेतुकः । विरहस्तु एकदेशस्थितयोरिप एकतरस्याननुरागात् ।
अनुरागे सत्यिप वा दैवप्रतिवन्धात् । गुरुल्जादिवशाच्चासंयोगः । ईप्या मानहेतुमात्रम् । प्रवासः
अनुरक्तयोरिप कार्यान्तरवशात् विभिन्नदेशस्थितिः । स च भूतभविष्यहर्तमानसाधारणः । विरहप्रवासयोस्तु भेदं लक्ष्ये विवेचिष्यामः । शापः एतावन्तं कालं तव नायिकासंयोगो मास्त्वित्यादिरूपः
सिद्धपुरुषादिवाग्विशेपः । तद्भेतुकश्चैकदेशस्थितयोरिप पाण्डुमाद्योरिव वक्ष्यमाणोदाहरणे दूरस्थयोरिप
यक्षतत्कान्नयोरिति क्रेयमिति टीकाकाराः । प्रदीपोद्द्योतप्रभासुधासागरकारास्तु विप्रलम्भः संगमपूर्वस्तदन्यश्च । तत्रान्त्योऽभिलाषहेतुक इत्युच्यते । अभिलाषपदेन तद्भेतोः अनादिसंगमाभावस्य लक्षणात् ।
आधस्तु कचित् 'प्रिये सपत्नीरक्ते कोप ईर्ष्या' इत्युक्तलक्षणेर्प्याहेतुको मानरूपः । प्रणयहेतुको वा
मानन्दपः । यथा भूपणादिलाभेच्लायाम् । स उभयद्यप ईर्ष्याहेतुक इत्युच्यते । ईर्प्यापदेन मानहेतोरपलक्षणात् । कचित्तु कार्यवशाहेशान्तरिस्थितेः स प्रशासहेतुकोऽभिश्रायते । उत्पद्यमानोत्यत्त्यमानाविप

१ तद्देतीगिति । सिद्धे इच्छाविरहात्सगमप्रागमावोऽभिलापप्रयोज्य इत्यभिलापपरेन लक्ष्यते । अन्यथा सर्वस्यव विप्रलम्भम्याभिलापहेतुक्त्वेन भेदानुपपत्तेरिति भाव इति प्रभा । तद्देतीगिति । एतेन " श्रवणाद्दर्शनाद्वापि मिश्र' मंहदगगयोः । दशाविशेपमंप्राप्तिः पृवंगगः म उच्यते ॥" "अभिलापचिन्तास्मृतिगुणकथनोद्वेगसलापाः । उन्मादो व्याधिजंडता मृर्छेति दशात्र दशाः ॥" इन्युक्तेः पूर्वरागविप्रलम्भीयदशान्तर्गतोऽभिलापो न विप्रलम्भ इत्यगारनित्युद्योतः ॥

प्रेमार्द्राः प्रणयस्पृशः परिचयादुद्गाहरागोद्या-स्तास्ता मुग्धहशो निसर्गमधुराश्रेष्टा भवेयुर्मिय । यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणन्यापाररोधी क्षणा-दाशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रा लयः ॥ ३२॥ अन्यत्र त्रजतीति का खळु कथा नाप्यस्य ताहक् सुहृद् यो मां नेच्छति नागतश्र हहहा कोऽयं विधेः प्रक्रमः ।

प्रवासौ स्वज्ञानद्वारा विप्रलम्भप्रयोजकाविति नान्याप्ति. प्रवासगन्देन ज्ञानलक्षणाद्वा। क्रिचिन्हापात। स च शापहेतुक इति न्यविह्यते । क्रिचित् ईर्प्याप्रवासगापरूपोक्तित्रतयातिरिक्ताद्वरुट्जादित कारणात् । स एप विरहहेतुक इत्युच्यते । गुरुल्ज्जादितः सगमप्रतिवन्धो विरहः । करुणगृद्धारस्पापि विप्रलम्भे एवान्तर्भावः । न च करुणो न शृङ्कारस्तस्य शोकप्रकृतिकत्वादिति वाच्यम् । प्रत्युज्जीवनान्त-प्रयाणेऽन्यतस्यापि रतेरनपायात् । अत्याभूते करुणसौलम्यात् । उक्त च वाचरपितिमिश्रप्रमुगः । 'यूनोरेकतरस्मिन् गतवित लोकान्तर पुनर्लभ्य । विमनायते यदेकस्तदा भयेन्करणिवप्रलम्भः ॥' इति दर्शनान्मूर्छितनायकविषयकः करुणविप्रलम्भोऽप्यस्ति । यथा कादम्बर्या पुण्डरीकमहासतावृत्तान्ते । गोकश्वात्र (करुणविप्रलम्भे ) न्यभिचारी बोध्यः । अत एव सगमप्रत्यात्राकालिकस्तदनुत्पादो विप्रलम्भित्वान्ते । गोकश्वात्र (करुणविप्रलम्भे ) न्यभिचारी बोध्यः । अत एव सगमप्रत्यात्राकालिकस्तदनुत्पादो विप्रलम्भिनिधानोऽप्रवृद्धारः स्याच्चतुर्विधः ॥'' इस्राहुः ॥

तत्रामिलापहेतुकमुदाहरित प्रेमार्ड्रा इति । मालतीमाधवे पद्ममाद्धे मालतीप्राप्यं स्मानमाधने प्रवृत्तस्य माधवस्याभिलापोऽयम्। मुग्धदशः मालत्याः तास्ता अनुभूता च्रेष्टाः दर्शनहाभ्नादिर पा स्वि (पुनः) भवेयुरिलन्त्रयः। आगसाया लिङ् । काद्य्यः। अय मम अहमस्यन्यादारकः पक्षपानिकः प्रेम तेन आर्द्धाः स्तिग्धाः । प्रेमव्यञ्जकत्वात् । तथा प्रेमेवावलोकनादिना प्रकर्प नीतम् अपरा स्तारिः णाण्यिवचालित वा प्रणयः तं स्पृशन्तीति प्रणयस्पृतः प्रणययुक्ताः । तथा प्रिचपात् दरामणात् उद्गढः (स्थिरतया) निःशेपमुत्सारितगुर्वादिपारतन्त्रयः रागस्योदयो यासु तथाभूता । परिचपानिकः वन्त सञ्जवसमः प्रणय एव रागः । तथा निसर्गण सभावेन मधुरा मनोहराः । यासु (चेटान्) अत्यन्यः मनोर्येन परिकलिपतास्विपि कि पुनरनुभूतासु इत्यपिशन्दचोत्यम् । कणात् वारावरणम्य चसुरादेनिक्यस्य व्यापारं विषयप्राहित्वं रुणद्वीति तादश अन्त करणस्य मनस आनन्त्रेन मान्य निवित्र गणः तन्मयत्व भवतीत्यर्थः। 'तास्ता मुग्धदशः' इत्यत् 'तस्या मुग्धदशः 'इत्यद्दपोतसमत पाट । गानुर्यान् कीडितं छन्दः। लक्षणमुक्त प्राक् (१८ पृष्टे) ॥

अत्र मालती आलम्बनम् । तद्विलासानुस्मरणनुदीपनन् । आशंसानुस्मर । तद्वयः प्यारमावः । रतिः स्थायिभावः ॥

विरहहेतुकमुदाहरति अन्यत्रेति । कृतस्केतस्य नायकस्य गुरुक् व्यदियन्त्रिके राष्ट्रात राज्यन् गमने वितर्कयन्त्याः नायिकायाः (विरहोत्कण्डितायाः ) वर्णनिदम् । इति एके वर्षः क्षात्रेतः । वर्षाभिः कल्पनाभिर्वितर्कणैः कवित्तं ग्रसित व्याप्तिनिति यावत् स्वान्तं रने। यस्यासाधासूनः वान

१ प्रत्याशा प्राप्तिनिश्रयः ॥

इत्यर्पेतरकल्पनाकवितस्वान्ता निश्चान्तान्तरे वाला वृत्तविवर्तनव्यतिकरा नामोति निद्रां निश्चि ॥३३॥

एषा विरहोत्किण्ठिता।

सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना नो जानाति सविश्रमाङ्गवलनावकोक्तिसंस्चनम् । स्वच्छेरच्छकपोलमूलगलितैः पर्यस्तनेत्रोत्पला बाला केवलमेव रोदिति छठछोलालकैरश्रभिः ॥ ३४ ॥

निशान्तस्य शयनगृहस्यान्तरे मध्ये वृत्तः संजातो विवर्तनानां पार्श्वपरिवर्तनानां व्यतिकरः संबन्धः समूहो वा यस्यास्तथाभूता सती चित्तखारध्याभावान्मुहुर्मुहुः शय्यायां छठन्ती सतीति यावत् निद्रां निशं नाप्नोतीति संवन्धः । कल्पनाप्रकारमाह अन्यत्रेति । उत्तरवाक्यस्थोऽप्यापशब्दः काकाक्षिगोळकन्यायेनातापि संवध्नाति । अन्यत्न नायिकान्तरगृहे व्रजति गच्छतीति कथापि प्रवादोऽपि का कुत्तिता अर्छाका किमुत गमनमित्यपिशब्दबोत्यम् । तादशमदेकपत्नीवतधरप्रियस्यान्यनायिकामिष्ठाषः स्वप्नेऽप्यसंभावितः कुतः पदार्थसत्तेति भावः । खलु निश्चितम् । अनेत स्वतोऽन्यत्र प्रवृत्तिवीरिता । ननु ताद्यक्षित्वसंगत्या गच्छेतत्राह नाप्यस्येति । अस्य नायकस्य तादक् अन्यत्र गमनशिलः सुद्दत् मित्रमपि न । ननु त्वय्यपि विरक्त इत्यत्राह यो मामिति । काकुरियम् । यो मां नेच्छतीति न अपि तु इच्छित्येव । तिर्हि हेत्वभावेऽनागमनमप्यसंभाव्यं तत्राह नागतश्चेति । चकारस्त्वर्थे । आगतस्तु नेत्यर्थः । कारणाभावेऽपि कार्यमिति विस्मये हहहेति । हहहेति दैन्ये इति चक्रवर्ती । सहसेति पाठे तु ननु दैववशान्नागतस्तत्राह सहसेति । अकस्मादित्यर्थः । विधेदैवस्य कोऽयम् अननुभूतपूर्वः प्रक्रमः आरम्भः अहेतुककार्योत्पाद इत्यर्थः । तथा विधेमया किमपराद्धमिति भावः । शार्द्वविक्रीडितं छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे) ॥

ननु निरहो न भेदान्तर प्रवासेन सिद्धेः। न च द्रदेशाभावान तथा। सिद्धेश भणवैयर्थ्योदित्यत आह एषेति। अनयोरैक्ये तु प्रोपितमर्तृकातोऽस्याः भेदो न स्यात्। न च मास्तु भेद इति वाच्यम्। भरतमु-निस्वीकृतानां स्वाधीनमर्तृकादिपोडशभेदानामसंगत्यापत्तेः। विरहोत्किण्ठितिति। "आगन्तुं कृताचि-तोऽपि दैवान्तायाति यिष्प्रयः। तदनागमदुःखार्ता विरहोत्किण्ठिता मता" इति तल्लक्षणात्। अन्नानागतप-तिरालम्बनम्। अनागमनादिरुद्दीपनम्। विवर्तनादिरनुमावः। हहहेत्यादिसूचितो विस्मयो दैन्यं वा व्यभिचारिभावः। रतिः स्थायिमावः॥

ईप्यहित्रकसुदाहरित सा पत्युरिति । अमरुकशतके काचित् नवोढायाः स्वप्रेयस्याः दुःखमसहमाना कांचित्तद्वृत्तान्तं कथयित । सा वाला मुग्धा पत्युर्ने तु प्रियस्य तत्त्वेऽपराधायोगात् प्रथमो योऽपराधः अन्याङ्गनासंगमस्यः तस्य समये । प्रथमत्वेनात्यन्तासद्यता । द्वितीयादौ चातुर्यसंभवाद्वा तद्विक्तः । सख्येन सौहार्देन करणेन य उपदेशः (अर्थात्सखीकर्तृकः) तं विना तदभावात् । केचित्तु सख्येत्यसमस्तं कर्तृतृतीयान्तम् । तथा च सखीकर्तृकोपदेशं विनेत्यर्थ इत्याहुः । तन्न । "कर्तृकर्मणोः कृति" (२।३।६५) इति सूत्रविहितकर्तृषष्ठया वाधात् । उभयोः प्रयोगामावेन "उभयप्राप्तौ कर्मणि" (२।३।६६) इति सूत्रस्य प्राप्त्यभावाच । सविश्रमं यथा स्यात्तथा अङ्गस्य श्रुकुटयादे । वलना चालना वक्री-

प्रस्थानं वलयैः कृतं प्रियसखेरसैरज्ञसं गतं धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः । यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिताः गन्तव्ये सित जीवित प्रियसुहृत्सार्थः किम्र त्यव्यते ॥ ३५ ॥ त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया-मात्मानं ते चरणपिततं यावदिच्छामि कर्तुम् ।

करणादिरिति यावत्। याथ वक्रोक्तयः ताभिः संस्चन (अर्थान्मानस्य प्रकाशनं) नो जानार्तात्यर्यः।ति किं करोतीत्यत्राह खच्छेरित्यादि । स्वच्छेरितिनिर्मेछैः अच्छयोरितिनिर्मेछयोः क्रेशेल्योः ग्रेन गिल्तः । अञ्जनपत्रावलीगमनादश्रुकपोल्योः स्वच्छता । तेन रोदनाधिक्यम् । उत्तानशयनान्म्हेन गलनम् । अश्रुभिरिति इत्यंभूतलक्षणे तृतीया । अश्रुद्धाप्यं केवलं रोदनमेव करोतीत्यर्थः । रोदनं हि अश्रुजनकीभृत आन्तरो व्यापारः । शब्दप्रयोगादिद्धापकान्तर्व्यवच्छेदायाश्रुभिरिति । कीदशी वाला । पर्यस्ते (पर्दर्शने लज्जया ) परितः अस्ते क्षिप्ते नेत्रोत्पले यया तथाभूता । लुठन्तो विप्रकीर्णाः लोलाध्यव्यतः ये अल्यास्ते- इपलक्षितेल्यर्थः । शार्दूलविक्रीडित छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे) ॥

अत्र पतिरालम्बनम् । अपराध उद्दीपनम् । रोदनाधनुभावः । तद्यद्गया असूया व्यभिचारिभावः । रतिः स्थायिभावः । अत्र पत्युरन्यासङ्गाद्वालाया ईर्प्या ॥

प्रवासहेतुकमुदाहरति प्रस्थानमिति । अमरुकशतके प्रवत्यत्पतिका स्वजीवितं संबोध्य सोपारमा बदिति। हे जीवित प्रियतमे नायके यातु गन्तुं निश्चितं जातनिश्चयं चेतो यस्य तथाभूते सित न त गन्तुमुद्युक्ते सर्वे अर्थात्तव सुदृदः समं (प्रियतमेन) सदृ प्रस्थिताः प्रचित्रताः । तया च (तदाि ) गन्तव्ये सित गमनावश्यभावे सित "कृत्यल्युटो बहुलम्" इति अवश्यार्थे तव्यप्रत्ययः । प्रियस्य नायजस्य सुद्धदां च सार्थः समूहः किमु कुतः (त्वया )त्यज्यते । अवश्यमेव प्रियसुद्धद्वियोगे त्वयापि गन्तस्य नेति सार्थत्यागेन विलम्बकरणं वृथेति भावः । केचित्तु हे प्रियेति जीवितविशेषणम् सुटदा सर्ग्य हत्यन्यय इत्याहुः । के के प्रस्थितास्तत्राह् प्रस्थानमित्यादि । वल्यैः कडुणैः प्रस्थानं कृतम् । वल्याना प्रस्थान प्रियतमगमनवार्तया कार्श्येन वलयभंशात्। प्रियसखैः प्रीतिपात्रैः प्रियस्य नायकस्य वा निर्म्हर्गिति लिङ्गवचनविपरिणामेन सर्वतृतीयान्तान्वयि । तत्त्व च वलयाना प्रियसंनिधानान्वयस्यितिरे उत्ति अधि-तया अस्राणामपि हृदयस्थत्वेन प्रियसखत्वम्। एवं धृतिचित्तयोरिप योज्यम् । असेः अर्थभेः अद्भन् निरन्तरं गतं नयनाभ्यां निर्गतम् एवं धृत्या धैर्येण क्षण क्षणमात्रमपि नासितं न रियनम् । चिनेन गन्त पुरः पूर्वमेव व्यवसितम् उद्युक्तं न तु गतम् । अतः समीमत्यनेन न विरोधः । सर्पर न्द्रशः सर्पर "संघसार्थी तु जन्तुभिः" इत्यमरोक्तेर्जन्तुसम्हे एव प्रयुज्यमानो दष्ट न तच्चेननसर्गे तथापि चेतनत्वारोपात्संगमनीय इत्याहुः। वस्तुनस्तु "साथों वणिक्सम्हे स्यादिप संदातमात्रके" इति मेरिनी-कोशात्सार्थशब्दोऽचेतनसमूहेऽपि वर्तत इति नात चेतनत्वरोपः । नार्द्वदिक्रीटितं हन्दः । लक्ष्य-मुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे)॥

अत प्रियतम आलम्बनम् । तत्प्रयाणादि उदीपनम् । कार्यादमेऽनुमागः । नदाः पा चिन्तः

व्यभिचारिभावः । रतिः स्थायिभावः ॥

शापहेतुकमुदाहरति त्वामिति। मेषदूतकाव्ये उत्तरमेषे कुवेरतायेन विदुक्तनार्यस्य पर्रापस

अस्रेस्तावन्म्रहुरुपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरस्तिसिन्निप न सहते संगर्म नौ कृतान्तः ॥ ३६॥

हासादीनां क्रमेणोदाहरणम् ।

आकुञ्च्य पाणिमशुचि मम मूर्धिन वेश्या मन्त्राम्भसां प्रातिपदं पृषतेः पवित्रे । तारखनं प्रथितथूत्कमदात्प्रहारं हाहा हतोऽहमिति रोदिति विष्णुशर्मा ॥ ३७॥

प्रियामुद्दिश्य मेघरूपदूतं प्रत्युक्तिरियम् । हे प्रिये प्रणयेन' प्रेमातिशयेन कुपितां कुपितावस्थायुक्तां त्वां त्वस्प्रतिकृतिमित्यर्थः । घानवो गैरिकादयः "घातुर्वातादिशन्दादिगैरिकादिष्ठु" इति यादवः । ते एव रागाः रखनद्रव्याणि "चित्रादिरञ्जनद्रव्ये लाक्षादौ प्रणयेच्छयोः । सारङ्गादौ च रागः स्यादारुण्ये रञ्जने पुमान्" इति शब्दार्णवः। तैः घातुरागैः शिळायां शिळापष्टे आळिख्य निर्माय आत्मानं मां मत्प्रातिकृति-मित्यर्थः । ते तव चित्रगताया इत्यर्थः । चरणपतितं कर्तुं तथा छिखितुं यावत् इच्छामि तावत् इच्छासम-कालं मुद्दः उपचितेः प्रवृद्धैः असैः अश्रुभिः (कर्तृभिः) "असमश्रुणि शोणिते" इति विश्वः। मे मम दृष्टिः दर्शनं आलुप्यते आत्रियते इत्यर्थः । ततो दृष्टिप्रतिबन्धात् छेखनं प्रतिबध्यते इति मानः । अर्थान्तरं न्य-स्यति ऋर इति । क्रूरः परश्रेयोविघटने जागरूकः कृतान्तो दैवमेव कृतान्तो यमः "कृतान्तो यमसि-द्धान्तदैवाकुशलकर्मसु" इत्यमरः । तस्मिन्निप आलेख्येऽपि नौ आवयोः संगमं सहवासं न सहते । साक्षात्संगमं न सहते इति किमु वक्तव्यमित्यपिशव्दार्थः । अत्र कुपितस्य छोहित्यौचित्यात् धातुरागै-रिति सामान्यनिर्देशेऽपि विशेपपरतास्येति बोध्यम् । तदा शय्यां विहाय भूमिशयनात् कठिनचित्त-त्वाच शिलायामिति । आलेख्येऽपि संगमं न सहते इति क्रूरत्वम् । अत्र यद्यपि इच्छासमये एव स्मरणी-दिक्तविरहजनिताश्रुणा दृष्टिकोपाल्लिखनमेवासंभावितम् तथापि किखनमपि इच्छाविपयतयैव नेयं न तु निप्पन्नतयेत्याहुः । "यद्यप्यत्र पद्ये प्रवन्धालेचनात् उन्माद एव प्रधानतया प्रतीयते तथापि तदनालो-चनेनोन्मादामास इलमिप्रेल रसोदाहरणम्" इति दीपिकाकृतः । मन्दाकान्ता छन्दः। छक्षणमुक्तं प्राक् (७६ पृष्ठे )।।

अत्र नायिका आलम्त्रनम् । तत्प्रणयकोप उद्दीपनम् । चरणपातेच्छादिः अनुभावः । कृतान्ते असूया ध्यभिचारिणी रतिः स्थायिमावः । अत्र कुत्रेरशापस्तदनुचरस्य प्रियावियोगहेतुः ।।

हास्यं रसमुदाहरति आकुञ्च्योति। विण्युशर्माणमुपहसतः कस्यचिद्विक्तिरियम्। मन्त्राम्भसाम् आपोहिष्टादिमन्त्रपूतानाम् अम्भसां पृषतेः विन्दुभिः प्रतिपदं प्रत्यवयवरूपप्रतिस्थानं प्रतिमन्त्रपदं वा पवित्रिते
कृतसंस्कारे मम मूर्षि मस्तके वेश्या वाराङ्गना अञ्चित्तम् उच्छिष्टाद्यपहितं पाणि हस्तम् आकुञ्च्य संकुचितं कृत्वा मुष्टीकृत्येति यावत् तारो दीर्घः स्वनः शब्दो यत्र (प्रहारे) तम् तथा प्रथितो विस्तारितः
थूदिति शब्दो यत्र (प्रहारे) तथामूतं प्रहारम् अदात् दत्तवती। हाहा हतोऽहमिति शब्दमुचार्य विष्णुशर्मा कश्चित् विप्रो रोदितीस्पर्थः। प्रहितथूत्कमिति पाठे प्रहितं प्रक्षितं थूत्कं छाछा यत्नेति बोध्यम्।
शर्मान्तं नामग्रहण हासपरिपोपाय। वसन्ति छका छन्दः। छक्षणमुक्तं प्राक् (६८ पृष्ठे)।।

अत्र विण्णुशर्मा आल्म्बनम् । रोदनमुद्दीपनम् । रिमतातिहसितरुदितादयं उत्तममध्यमाधमेष्वनु-भावाः । द्रष्टुरावेगचापल्यादयो व्यभिचारिणः । हासः स्थायिभावः । यस्य हासस्तदिनवन्धेऽपि सामर्थ्या-त्तदवसायः । तदुक्तम् "यस्य हासः स चित्कापि साक्षान्तेव निवध्यते । तथाय्येष विभावादिसामध्यदिव-सीयते ॥" इति । विकृतवाग्वेपादिदर्शनेऽवश्य हासोदयादत्व हासप्रकृतिको हास्यो रसो व्यज्यते इति सारदोधिन्यादौ स्पष्टम् ॥ हा मातस्त्वरितासि ज्ञत्र किमिदं हा देवताः काशिपः ।
धिक् प्राणान् पतितोऽश्चनिर्द्धतत्रहस्तेऽङ्गेषु द्रग्धे दशा ।
इत्थं वर्धरमध्यरुद्धकरुणाः पौराङ्गनानां गिर—
श्वित्रस्थानपि रोदयन्ति शतधा कुर्वन्ति भित्तीरपि ॥३८॥
कृतमनुमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं
मनुजपश्चभिर्निर्मर्यादैर्भवद्भिरुदायुधैः ।
नरकरिषुणा सार्धं तेषां सभीमिकरीटिनामयमहममृद्धोदोमांसैः करोमि दिशां विस्म् ॥३९॥

करुणं रसमुदाहरति हा मात्रिति । काश्मीरराजजननीमरणे उत्साट्यित्रा भट्नारायणेन र्वत कृतमिति जयन्तभट्टः। मदालसायां दद्यमानायां पौरस्रीरुदितवर्णनमिद्रमिति महेन्द्ररः । राजपन्या खर्यातायां तत्परिजनविळापोक्तिरियमित्यन्ये । पौराणां पुरे भवानामद्गनानाम् इन्यम् एत प्रकाराः, गिरः घर्षराः ( उचैः रोदनात् ) घर्षरखराः ताथ ताः ( श्रमाद्वाप्पवाहुन्येन ) मय्येऽन्तराहे रदाः विन्ति-<sup>.</sup> नाश्चेति कर्मधारयोत्तरं करणपदेन कर्मधारयः। करुणाः सम्बेधाः कातरा वा । नातो रसस्य राज्यवायाः तादोप इति राङ्कनीयम् । एवंभूताः सत्यः चित्रस्थानपि आलेख्यगनानपि अचेननानपीनि यावत् नेद--यन्ति । भित्तीरपि शतथा शतखण्डाः कुर्वन्ति किं पुनः सचेतनानित्यन्त्रयः। किंप्रकारा गिर रन्यपेशाया . वाग्मेदरूपानुकरण पूर्वार्धम् । तदर्थस्तु हा इति विपादे । भो मातः कुत गन्तव्ये व्यक्तिसि सजान-त्वरासि येनास्मानपि नापेक्षितवतीत्यर्थः। किमिदम् आकस्मिकोत्पादरूपम् । हा इति विगर्भे । देवता धिक्। विविधविष्टदानपूजास्तुतिनिरिभरप्यरक्षणादिति भावः। आशिषः अर्थादानादितुष्टिज्ञनाम् इ कुत गता इति रोषः । ता अपि विफला इति भावः । प्राणान् आस्माकीनान् धिक् व्यदमारेऽपि रिधा-त्वात् । ते तव अङ्गेषु (धुकुमारेषु) अवयवेषु अञानिर्वज तदृषः तत्तुल्यो वा नृतवरः अप्तिः प्रादिष्र तर्पि-तस्य पतनात् पूर्वकृतोपकारविस्मरणाचारानितुल्यता पतितः खयमेव सचेननरेतेष्यतेषु पानितुन-शक्यत्वादिति भावः । यद्वा । पतितोऽशनिरिति भिन्न वाक्यम् । वजपात एवाय यत्त्रय दिपितिरित भावः । दशौ नेते दग्धे प्छुष्टे । यद्यपि सर्वे एवावयवाः दग्धास्तथापि दशोर्टीव्यविगेपस्य निभिन्द्धः-णस्य पूर्वमनुभवात् दग्धे दशाविति विशेषतो दाहानिर्देशः । यदा । अशुभद्धित्वादस्याक उस्ते उस्ते इति छोकोक्त्येदम् । शार्दूछविक्रीडितं छन्दः । छक्षणमुक्त प्राक् (१८ पृष्टे) ॥

अत्र मृतनायिका आलम्बनम् । तदाहाषुद्दीपनम् । रोदनमनुभावः । देन्यस्त्रानिगृहीयाः । नारिणः । शोकः स्थायिभावः । अलाभिज्ञे सामाजिके शोकप्रस्तिक करणा रही स्वरूपः ॥

रीद्रं रसमुदाहरित कृतिमिति । वेणीसहारनाटके तृतीयेऽ दे होणप्रवेत्तरमहुनार त्रिष्ठ कृतमान्धि कृतिमिति । वेणीसहारनाटके तृतीयेऽ दे होणप्रवेत्तरमहुनार त्रिष्ठ कृतमान्धि कृतिस्थान्न अस्यान्न अस्यान्त अस्यान्न अस्यान्त अस्य अनन्यसहाय (अभत्याना ) दिना (उपरान्त) दिन्दिन स्थान प्रतिक्रमान स्थान स्था

श्चद्राः संत्रासमेते विजहत हरयः श्चण्णशक्रेमकुम्मा युष्मदेहेषु लज्जां द्घति परममी सायका निष्पन्ततः । सौमित्रे तिष्ठ पात्रं त्वमसि न हि रुपां नन्वहं मेघनादः किंचिद्भूभङ्गलीलानियमितजलिं राममन्वेषयामि ॥४०॥

पहारं तृतिहेतुकपश्चालम्भनं वा करोमीत्यर्थः । ''विलः पूजोपहारः स्यात्'' इति शाश्वतः । हिरणी-छन्दः । ''रसयुगहयैन्सीं मौ स्लौ गो यदा हिरणी तदा'' इति लक्षणात् ॥

अत्र पशुभिरित्यनेन बिछदानयोग्यता व्यज्यते । उदायुघैरित्यनेन प्रतीकारशक्तत्वेऽपि तथाकरणा-दितदण्ड्यता ध्वन्यते । कर्त्रनुमन्तृद्रष्टृणामुत्तरोत्तरापराधस्य छाघवात् 'कृतमनुमतं दृष्टम्' इति दण्डनक्र-मेण निर्देशः । सार्धमिति संबन्धिन साहित्यं न तु बिछकर्तरीति वोध्यम् । नरकरिपुणेति अनुमन्तुरिप कृष्णस्य क्रोधात् क्रमविस्मृत्या प्रागुक्तिरित्युद्दयोतकारश्रीवत्सछाव्छन।दयः। सुधासागरकारास्तु "थद्यपि धृष्टद्युद्धस्य संबोधनं क्रमप्राप्तं तथापि महापातिकत्वेनाग्राह्यनामकतया तमवज्ञाय पराक्रमयोग्यतया 'अरेरे अर्जुनार्जुन सात्यके सात्यके' इति संबोध्योक्तिरियम् । अत एव संबोधनं व्युत्कम्य तेषामित्यनेन द्युद्धस्थतया क्रमप्राप्तधृष्टद्युद्धादयः परामृष्टा" इत्याहुः । अत्र पद्ये रौद्ररसव्यञ्जनक्षमा वृत्तिर्नास्तीति क्रवेरशक्तिर्वोध्या ॥

अतापकारिणोऽर्जुनादय आलम्बनम् । पितृहन्तृत्वमस्राद्युद्यमनमुद्दीपनम् । प्रतिज्ञानुभावः। अन्यनैरपे-क्ष्यगम्यगर्वो न्यभिचारिभावः। क्रोधः स्थायिभावः।अभिज्ञे सामाजिके क्रोधप्रकृतिको रौद्रो रसो व्यज्यते ॥

वीरं रसमुदाहरति क्षुद्रा इति । हनुमन्नाटके एकादशेऽङ्के रावणपुत्रस्य इन्द्रजित उक्तिरियम्। भीः क्षद्रा ( जात्या पराक्रमाभावेन च ) नीचाः हरयः हे वानराः एते हत्यमानदुरवस्थाः । यूयमिति होषः । संत्रासं भयं विजहत त्यजतेत्यन्वयः । एते आगताः अर्थान्मयीति केचित् । एते क्षुद्रा इति स्वज्ञानोल्लेखः इति चक्रवर्त्यादयः । एते इयन्त इत्यन्ये । हरय इति हनूमदाद्यर्थकामित्युद्दयोतकाराः । भयस्यागे हेतुमाह क्षुण्णेत्यादि । यतः क्षुण्णौ चूर्णितौ शक्रारूढस्य इभस्य ऐरावतनाम्नो गजस्य कुम्भौ यैस्तादृशाः अमी सायकाः वाणाः । सायका इति दन्त्यपाठे स्यन्ति नाशयन्ति प्राणान् ते सायकाः । षोऽन्तकर्मणि ण्वुळ् । ताळ्यादिपाठे तु शाययन्ति दीर्घनिद्रां प्रापयन्तीति व्याख्येयम् । रामाद्युदेशेन पात्यमाना अपि दैव-वशात् युष्मदेहेपु निप्पतन्तः पतमानाः परं केवलं यद्दा परं लज्जां महावीडां दघति धारयन्ति । क्षुद्र-कार्यकरणाञ्जिता इव मां नानन्दयन्तीत्थर्थः।स्वलञ्जाया एव वाणेपु समारोपात् लञ्जाम् अर्थान्मदीयां द्धति पुण्णन्तीति केचित्। सर्वया मद्राणानुदेश्यत्वात् भयं त्यजतेति भावः। केचित्तु निप्पतन्तो मचा-पानिर्गच्छन्तः युप्मदेहेपु अर्यात्पतितुं परं छज्जां द्धति न तु पाताभिमुख्यं पौरुपं वेसर्थः । न च निष्प-तन्त इत्यस्य पतन्त इत्यर्थः । निप्पतनस्य पतनरूपत्वाभावादित्याहुः । छक्ष्मणं प्रत्याह सौमित्रे इति । हे सुमित्रापुत त्वं तिष्ठ युद्धोद्यमाद्विरमेत्यर्थः। तत्र हेतुमाह पात्रमित्यादि। हि यस्मात् त्वं रुपां (मम) क्रोधानां पात्रं विषयो नासि न भवसि । तर्हि किमर्थमुद्यमस्तत्नाह् नन्वहमित्यादि । अहं मेघनादः तत्त्वेन प्रसिद्धः । इन्द्रजिदिति नोक्तं तत्त्वस्याप्यनुत्कर्षकत्वात् । रामम् अन्वेषयामि कीदक्पराक्रमशील इति मार्गयामि । हेतुगर्भविशेपणमाह किंचित् ईपत् भूभङ्गछीछया नियमितो वद्धो वशीकृतो वा जल-विर्वेन तथाभूतमित्यर्थः । किंचित्संरम्भ इति पाठे किंचित्संरम्भः ईपत्कोधः स एव छीछा तयेति प्राग्वत । किंचिदित्यन्त्रेपणिकयात्रिशेषणम् । तेन सोऽपि न तादृगन्वेषणपात्रमिति भाव इति केचित्।

ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरतुपतित स्यन्दने वद्ध्दृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्भृयसा पूर्वकायम् । दभैरर्थावलीढैः अमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्छतत्वाद्वियति वहुतरं स्तोकमुर्ज्या प्रयाति ॥४१॥

यत्तु राममनुष्क्षीकृत्याहम् एषः यामीत्यन्वयः अन्यया सेनाप्रवर्तिनो रामस्यान्वपणानुपपत्तेः अन्वपणस्य प्रष्टायने एव संभवाच्च रामस्य वीरचरितस्य प्रभोहंनुमतापकपवर्णनानापत्तेरिति तन । हनुमता प्रतिपक्ष-वाक्यानुवादेन तद्गवीत्कथनस्य युक्तत्वात् । किचिद्भूङ्गर्छाष्टानियीमतज्ञष्टिघरपि मां हट्टा पर्टापित इति । अत्र 'सौमित्रे' इति मातृसंवन्धोत्कीर्तनान्तिर्वीर्यतं घ्वन्यते । रुपामिति वहुवचनेन तद्दिवायः प्रकाश्यते । स्रथरा छन्दः । ''स्रभ्नर्यानां स्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रथरा कीर्तितेयम्' इति द्रक्षणात् ॥

अत राम आलम्बनम्। तत्समुद्रबन्धनमुद्दीपनम् । क्षुद्रेपूपेक्षा पराक्रमशालिनि रामे प्रतिरपर्धा चानुमावौ । ऐरावतकुम्भस्थलचूर्णनस्मृतिः लञ्जां दधतीति गम्यगर्वथ व्यभिचारिणां । उन्तादः स्वादिमावः। "कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते" इत्युत्साहलक्षणम् । स्थेयान् स्यिरनरः । नरम्भ त्वराजनकश्चित्तविशेषः । अत्राभिक्षे सामाजिके उत्साहप्रकृतिको वीरो रसो व्यवदते । केचिन् पर्रस्सः त्रिधा । युद्धवरि दानवीरो दयावरिश्वेति । दर्पणकारमते धर्मवीरोऽप्यधिकोऽस्ति । यदातुः "प्रतन्तिरो धर्मवीरो दानवीर इति त्रिधा । वीरस्यव च भेदोऽयं कथ्यते मृतिभिः परः ॥" इति । तवायनवेनेदमु-दाहरणम् । तत्र दानवीरो वल्यादिः । दयावीरो जीमृतवाहनः यो दयया पक्षिण स्वदेहम् प्रतन्ति । धर्मवीरो युधिष्ठिरः इत्याहुः। परे तु निरुपपदवीरपदस्य युद्धवीरे एव प्रयोगोऽनो नेमा वीररसं। अन्यम प्राप्तन्तिरोदिभेदेनानन्त्यं स्यात् । दानाबुत्साहस्तु भाव एव । अत एव सप्तमोहासे शार्णशानि ३०१ उद्याहरणं मूलकृता नीरसत्वेन प्रदर्शितमित्याहुः ॥

"अय विभावादिसाम्ये वीररौद्रयोः को भेद इति न शङ्कनीयम् । स्थायिभेदात् विकासनान्द्रमानाम्यां भेदाच । इह क्षुद्रान्विहाय राममात्रान्वेपणेन विवेकस्य स्फुटत्वात् । रौटे उदार्टने तृ उत्तर-निराकर्तुरनुमन्तुश्च क्रोधविषयत्वतारतम्यङ्भक्रमोपन्यासमपहाय न्युत्क्रमोपन्यासेन सर्वेष पर्वादिक चाविवेकस्य स्फुटत्वात्" इत्युद्दयोते स्पष्टम् ॥

भयानकं रसमुदाहरित ग्रीविति। शाकुन्तल्नाटके प्रथमेऽद्धे मृगत्ननाय धादितरपर इत्यत्नमः राज्ञः सूतं प्रति 'अयं पुनिरदानीमिप' इत्युपक्रम्योक्तिरियम्। इदानीमिप अयं पुने इत्यानो गृगः पुनः उदमण्डुतत्वात् उत्कटोत्भाल्त्वात् वियति आकाशे बहुतरम् अधिनतरं प्रयाति उत्यं मृगः मेरित् अल्पं प्रयाति। किंभूतो मृगः। अनु पश्चात् पतित गन्छित धावित न त्यन्दने र्ये मंत्रायः महिन गर्यः भावेन अभिरामं सुन्दरं यथा त्यात्तथा मुहुः वारंवारं बद्धहिः उत्तहिः। गन्यदेशी प्रम्य रेग्या न्या परिवृत्या रथद्शिने विन्छेदात् भयाच वारंवारं तयाद्रशनम्। तथा शर्यजनम्यात् नाग्यान्तर्भाम्य मृयसा स्थूलेन पश्चिमेन अपरेणार्धेन "अपरत्यार्धे पध्यमागे वक्त्याः" इति वार्तिजन पर्योगः मृयसा स्थूलेन पश्चिमेत अपरेणार्धेन "अपरत्यार्धे पध्यमागे वक्त्याः" इति वार्तिजन पर्योगः मृयसा प्रविद्यः प्रवेष्ट्यार । आदिकर्मणि क्तः। यहा। प्रविद्यः। भूते क्तः। तेन गर्वदेशे प्रवेष्टरं गमनाद्भयतिशयः। तथा श्रमेण विवृतं विकतितं यत् मृतं तत्याद् नार्विक वर्षः अर्थार्थः गमनाद्भयतिशयः। तथा श्रमेण विवृतं विकतितं यत् मृतं तत्याद् नार्विक वर्षः अर्थार्थः गमनाद्भयतिशयः। तथा श्रमेण विवृतं विकतितं यत् मृतं तत्याद् नार्विक वर्षः अर्थार्थः गमनाद्भयतिशयः। तथा श्रमेण विवृतं विकतितं यत् मृतं तत्याद् नार्विक वर्षः अर्थार्थः गमनाद्भयतिशयः। तथा श्रमेण विवृतं विकतितं यत् मृतं तत्याद्व वर्षाः वर्षाः अर्थार्थः वर्षाः वर्षा

९ पन्नार्थेनेति "प्रकल्यादिभ्य उपसल्यानम्" इति धार्टिनेन तृतील श

उत्कृत्योत्कृत्य कृतिं प्रथममथ पृथ्तसेषभ्यांसि मांसान्यंसिस्प्रकृष्टिपिण्ड्याद्यवयवसुलभान्यप्रपूर्तीनि जग्ध्या ।
आर्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदश्चनः प्रेतरङ्कः करङ्कादङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यप्रमत्ति ॥४२॥
कोकोत्तरं धैर्यमहो प्रभावः काप्याकृतिर्नृतन एष सर्गः ॥४२॥

अधीस्वादितैः दभैः कीण व्याप्तं वर्तम मार्गो यस्य तथाभूतः । इति पश्येति वाक्यार्थः कर्म । वियति राजस्वाम्याभावाद्वहुतरम् भूमौ तत्सत्त्वादल्पमिति बोध्यम् । स्रग्धरा छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् (१०९ पृष्ठे ) ॥

अत्र रथादेव नृपादेव वा भयं स्थायिमावो न तु शरपतनादिति न तस्य शब्दवाच्यतादोषः । अत्र पश्चाद्गच्छत्स्यन्दनो राजा वा आलम्बनम् । शरपतनभयमनुसरणं चोदीपनम् । श्रीवाभङ्गपला-यनादयोऽनुमावाः । शङ्कात्रासश्रमादयो न्यभिचारिणः । भयं स्थायिभावः । तज्ज्ञे सामाजिके भयप्रकृतिको भयानको रसो न्यज्यते ॥

वीमत्सं रसमुदाहरति उत्कृत्येति । मालतीमाधवप्रकरणे पश्चमेऽङ्के रमशानगतशवभोजिनं प्रेतरङ्कं दृष्ट्वा माधवस्योक्तिरियम् । प्रेतेषु रङ्कः कृपणो दरिद्र इति यावत् प्रथमम् आदौ कृत्तिं चर्म उत्कृत्योत्कृत्य उत्पाटगोत्पाटय अथ अनन्तरं पृथुना महता उत्सेधन उच्छूनतया भूयांसि बहुलानि असौ स्कंधो स्फिक् ऊरुम्लं किटसंविभागश्च पृष्ठपिण्डी जङ्कोर्ध्वभागः एवमायवयवेषु सुल्मानि उप्रपूर्तानि उत्कटदुर्गन्धानि मांसानि जग्धा भक्षयित्वा अङ्कर्यात् उत्सङ्गर्यात् करङ्कात् प्रेतशर्रारात् अस्थिशेषात्तन्मस्तकाद्वा ("करङ्को मस्तकः" इति मेदिनिकोशः) अस्थिसंस्यं आस्थिसंबद्धं स्थपुटं निम्नोन्नतमागः तत्र गतं स्थितमपि क्रव्यम् अपक्रमांसम् (अत एव रङ्कता) अव्यमं शनैर्यर्था भवति तथा अति भक्षयतीत्यन्वयः । भोजनसमाप्तिभयाच्छनैरिति । कीदशः प्रेतरङ्कः । आर्त्तः क्षुत्पीडितः । परितः आसमन्तात् अस्ते (वल-विपशाचान्तरापहरणशङ्कया ) क्षिते नेत्रे येन सः । प्रकटिताः (दैन्यात् स्थपुटगतमांसप्रहणाय च ) प्रकाशिताः दशनाः दन्ताः येन स इल्यः । उत्कृत्योत्कृत्येति वीप्सया यावत्कृत्तिसत्त्वमुत्कर्तनं स्वितम्। स्वपरा छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (१०९ पृष्ठे) ॥

अत्र शवः प्रेतरङ्को वा आलम्बनम् । तत्कर्तनं मांसादनं चोद्दीपनम् । तद्द्रष्टुर्नासाकुञ्चनवद-निवधूननिवर्तनिष्ठीवनादयोऽनुमावाः । उद्देगादयो व्यभिचारिमावाः । जुगुप्सा स्थायिमावः । तज्ज्ञे सामाजिके जुगुप्साप्रकृतिको वीभत्सो रसो व्यज्यते । अत्राह्र रसगङ्गाधरकाराः । "ननु रितक्रोधो-त्साहभयशोक्षविस्मयनिर्वेदेषु प्रागुदाहृतेषु यथा आलम्बनाश्रययोः संप्रत्ययः न तथा हासे जुगुप्सायां च । तत्रालम्बनस्यैव प्रतीतेः । पद्यश्रोतुश्च रसास्त्रादाधिकरणत्वेन लोकिकहासजुगुप्साश्रयत्वानुप-पत्तिरिति चेत् । सल्यम् । तदाश्रयस्य द्रष्टृपुरुपविशेषस्य तत्राक्षेप्यत्वात् । तदनाक्षेपे तुं श्रोतः स्वीयकान्तावर्णनपद्यादिव रसोद्वोधे वावकामावात्" इति ॥

अद्भुतं रसमुदाहरति चित्रमिति। वामनमुद्दिस्य वछेरुक्तिरियम् । अत्र चित्रादिशन्दाः भङ्गिभेदेन समभिन्याहतपदार्थस्य तदवच्छेदक्स्य वा छोकोत्तरमहिमत्वप्रतिपादकाः न तु विस्मयार्थकाः। तस्यात्र चतुर्थ उद्धासः।

## एषां स्थायिभावानाह । (सू० ४५) रंतिहासंश्च शोकश्च क्रोधात्सांही भैयं तथा।

स्थायितया वाच्यतादोषापत्तेः । तथा च महान् माहात्म्यशील एष पुरुषः चित्रं लोकोत्तर वित्विति संवन्धः। माहात्म्यविशिष्टेऽन्वितस्य लोकोत्तरत्वस्य विशेषणे माहात्म्ये पर्यवसानम्। उत्कटः पण्टितः इतिवत्। बतावतार इति । अत्राप्येष इति मध्यमणिन्यायेन संवच्यते। एपोऽवतारः सदाचारप्रवर्तकः। विति हर्षे । एषा दश्यमाना कान्तिः क । न कापीति मङ्गयन्तरेण लोकोत्तरेत्युक्तं भवति। मितः गमनोपवेशनदर्शनिद्यतप्रकारिवशेषः अभिनवेव अपूर्वेव । एवकारेण वेलक्षण्यं व्यङ्गयम् । यदा । विलक्षणैवेत्सर्थः । वेलक्षण्यगतमात्यिन्तिकत्वमेवकारार्थः । धैर्य विरोधिसहस्रैरप्यचलिचत्वं लोकोन्तरं लोकोन्तरं लोकविलक्षणम् । प्रभावः सामर्थ्य सकलवशीकरणरूपम् । अहो अलोकिकः। आद्यतिः अय-यवसंस्थानं कापि अनिर्वचनीया । एष सर्गः निर्माणं नृतनः प्रसिद्धन्नह्मर्गविलक्षणः। उपजाति-श्लन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (७८ पृष्टे)॥

अत्र वामन आलम्बनम् । कान्तिगुणातिशयादि उद्दीपनम्। स्तवादयोऽनुभावाः । मति-धृतिहर्षादयो व्यभिचारिणः । विस्मयः स्थायिभावः । अभिन्ने सामाजिके विस्मयप्रकृतिकोऽहुता रसो व्यज्यते । एवं विभावादयो भावादिप्विप भाव्याः ॥

रसगङ्गाधरकारास्तु "अद्भुतो यथा 'चराचरजगञ्जालसदनं वदनं तव । गेलद्गगनगार्ग्भायं बीक्ष्यास्मि हृतचेतना ॥' कदाचिद्भगवतो बासुदेवस्य वदनमवलोकितवस्याः यञोदाया इयमुक्तिः । अत्र वदनमाल-स्वनम् । अन्तर्गतचराचरजगञ्जालदर्शनमुद्दीपनम् । हृतचेतनस्वम् तेन गम्य रोमाञ्चनेत्रस्पुरणाटि स्वनम् । अन्तर्गतचराचरजगञ्जालदर्शनमुद्दीपनम् । हृतचेतनस्वम् तेन गम्य रोमाञ्चनेत्रस्पुरणाटि चानुभावः । तासादयो व्यमिचारिणः । नैवात्र विद्यमानापि पुत्रगता प्रीतिः प्रतीयते । व्यञ्जकाभागात । प्रतीतीयां वा तस्यां विस्मयस्य गुणत्वं नै युज्यते । एवं कश्चिन्महापुरुषोऽयमिति मिक्तरपि तस्यां पुत्रो ममायं वाल इति निश्चयेन प्रतिवन्यादुत्पत्तुमेव नेष्टे । अर्तः तस्यामि विस्मयस्य गुणीभावो न शह्यः । यच सहदयशिरोमणिभिः प्रीचीनैः उदाहृतम् 'चित्रं महानेष वतावतारः००' इति । तत्रेटं वक्तव्यम् । यच सहदयशिरोमणिभिः प्रीचीनैः उदाहृतम् 'चित्रं महानेष वतावतारः००' इति । तत्रेटं वक्तव्यम् । प्रतीयता नामात्र विस्मयः । परं त्वसौ कर्यकारं [अद्भुतरस] ध्वनिव्यपदेशहेतुः । प्रतिपायमरापुरुपिशेनप्रतीयता नामात्र विस्मयः । परं त्वसौ कर्यकारं [अद्भुतरस] ध्वनिव्यपदेशहेतुः । प्रतिपायमरापुरुपिशेनप्रतीयता प्रधानीभूतायाः स्तोतृगतमक्तेः प्रकर्षकत्वेनास्यं गुणीभूतत्वात् । येथा महाभारते गीनराः विश्वस्यं चह्यतः पार्थस्य 'पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तया भूतिविशेषसंघान् 'इत्यादे विद्यान्तन्तु नहः दयाः' इत्याहः ॥

नन्वास्वादस्य वैजात्यविरहेण कथमष्टौ भेदाः । स्थायिभदादेदा इति चेत के ते स्तायिनो भाग राजः पेक्षायामाह एपां स्थायिभावानिति । एपा शृङ्गारादांना रसानाम् । स्थायिसामान्यवस्रणं पु 'पिरस्य

१ नष्टम् ॥ २ तद्योधकशब्दामावादिति माव ॥ ३ अत्र मायपित्य निरायष्टे नेवित ॥ ४ प्रतास्पतियाने मावः ॥ ५ विस्मयस्योत्कद्दशेन तस्या एव गुणत्वमनुत्रम्यतान् द्वयेत्रोत्योतं नर्योदं प्रधानयः एवं गुणत्वमनुत्रम्यतान् द्वयेत्रोत्योतं नर्योदं प्रधानयः एवं भावः ॥ ६ अन्ययापि सभावितत्वं निरायष्टे एदमिति ॥ ७ यशोदायाः । तस्या तथ्यम्यापित्रम्यत्यः ॥ ८ उत्पत्त्यभावादेव ॥ १ मस्त्यदि ॥ १ १ स्वयाप्यम्ययः ॥ १ उत्पत्त्यभावादेव ॥ १ इत्यादिकप्रयप्यम्यदेवं ॥ १५ प्रचीत्र प्रधानम् यथिति ॥ १ इत्यादिकप्रयप्यम्यदेवं ॥ १५ प्रचीत्रम्य । १० इंपत्मुकुलितलोचनिमिति क्रियाविशेषणम् ॥ १० इंपत्मुकुलितलोचनिमिति क्रियाविशेषणम् ॥ इति मार्गोजीमप्रस्य मंग्राम्य

जुँगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥ ३०॥ स्पष्टम् । व्यभिचारिणो ब्र्ते (स० ४६) निर्वेदंग्लांनिशंङ्काख्यास्तथास्यामदेश्रमाः । आलुँस्यं चैव दैन्यं च चिन्तां मोहैंः स्मृतिष्ट्रितः ॥३१॥

अविरुद्धा वा यं तिरोघातुमक्षमाः । आनन्दाङ्कुरकन्दोऽसौ भावः स्थायीति संज्ञितः ॥" इति । विरुद्धा अविरुद्धा वेति । व्यभिचारिणः परस्परं विरुद्धा वेत्यर्थः । रितृहीसश्चेति । इयमिप कारिका सर्गातनाटय-शास्त्रे षष्ठेऽध्याये भरतमुनिना पठिता । सैवात्र मम्मटेनाविकलोद्धृतेति ज्ञेयम् । उक्तरसानां यथासंख्यमेते स्थायिभावा इत्सर्थः । ते च चित्तवृत्तिविशेषवासनारूपा इति वोध्यम् ॥

रत्यादीनामन्याख्याने हेतुमाह स्पष्टिमिति। रत्यादीनां छक्षणमुक्तं साहित्यदर्पणादिषु। यथा "रितर्मनोनुकूछेऽथें मनसः प्रवणायितम्"। प्रवणायितम् उत्कट आवेशः। "वागादिवेकताच्चेतोविकासो
हास उच्यते।" आदिना वेषादिसंप्रहः। वाग्वेषवेकतादिति पाठान्तरम्। वेकृतं विकारः। "इष्टनाशादिभिश्चेतोवेक्कव्यं शोक उच्यते।" आदिप्रहणादिनष्टावाप्तिः। वेक्कव्यं दुःखम्। तज्जनकश्चित्तवृत्तिविशेष
इति यावत्। "प्रतिकूछेपु तैक्ष्ण्यस्य प्रवोधः क्रोधसंज्ञितः।" तैक्ष्ण्यस्य अपिचकीषीयाः प्रवोध उत्कटत्वम्। तैक्ष्ण्यजनकश्चित्तवृत्तिविशेष इति यावत्। "कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते।" स्थेयान्
स्थरतरः संरम्भः त्वराजनकश्चित्तवृत्तिविशेषः। "रौद्रशक्त्या तु जनितं वेक्कव्यं मनसो भयम्।" "चित्तवेक्कव्यदं भयम्' इति पाठान्तरम्। रौद्रः कुद्धः तस्य शक्त्या क्रोधरूपतया जनितं वेक्कव्यं भाविदुःखे
उत्कटो हेषः। "दोषेक्षणादिभिगर्हा जुगुप्सेति निगवते।" 'जुगुप्सा गर्हणार्थानां दोषमाहात्म्यदर्शनात्'
इति क्षचित्पाठः। "विस्मयश्चित्तविस्तारो वस्तुमाहात्म्यदर्शनात्।" उक्तं च। "विविधेषु पदार्थेपु
छोकसीमातिवर्तिपु। विस्तारश्चेतस यस्तु विस्मयः स उदाहतः" इति। 'विरुद्धेषु पदार्थेपु' इति काचित्पाठः। विस्तारश्चेतस इति। इष्टहेतुम्योऽसंमाव्यत्वज्ञानं चेतोविस्तार इति वोध्यम्॥

नजु कयं शोकादिसंभिनत्वे करुणादीनां रसत्वम्। न च तेपां रसत्वं नास्तीति वाच्यम्। तर्हि तत्प्र-धाने काव्ये सामाजिकानां प्रवृत्तिनं स्यात्। न च रितरिव शोकोऽपि ज्ञानसुखात्मक इति केपांचिद्वचनं प्राह्ममिति वाच्यम्। कुन्नाप्येतस्याश्रुतचरत्वात्। अश्रुपातादेर्दुःखाद्याविष्कारस्यानुद्यप्रसङ्गाच्चेति चेत् उच्यते। यद्यपि करुणो रसः सुखदुःखसंभिनस्तयापि शोकाविष्ठित्रस्य चैतन्यस्यानन्दांशे भग्नावरणस्य करुणरसत्वे निरितशयस्यानन्दांशस्योत्कटेच्छाविपयत्वात् शोकांशे वलवद्देपाभावात्तत्र सामाजिकानां प्रवृत्तिः वर्णनीयतन्मर्याभावेन शोकाभिव्यक्तेरश्रुपातादयो भवन्तीति न किंचिदनुपपन्नम्। एवं वीमत्सभयानकयोरपीति दिगिति सारवोधिन्यादौ स्पष्टम्॥

भावनिरुक्तेर्व्यभिचारिघटितत्वेन तानाह व्यभिचारिण इति । निर्वेदग्लानीति । इमा अपि चतस्रः कारिकाः रसतराङ्गिण्यां भरतसूत्रत्वेन मानुदेवधृताः "प्रयान्ति रसरूपताम्" इत्यन्यमंशं "समा-ख्यातास्तु नामतः" इत्यन्यथाकृत्य मम्मटः खसूत्रत्वेन जप्राहेति ज्ञेयम् । निर्वेदादयोऽपि चित्तवृत्ति-

विशेषा एव । सक्सूत्रन्यायेर्नं नियतावस्थान स्थायिन । व्यभिचारिणस्नु पे.न्युद्बुदन्यायेन अनियतान-स्थानमित्यनयोभेदः। व्यभिचारिणा सामान्यछक्षणं प्राक् ४३ सूत्रे उक्तम् । अयपा विद्येपलक्षणानि । यथा "तत्त्वज्ञानापदीर्व्यादे निर्वेदः स्वावमाननम् । दैन्यचिन्ताश्रुनिः धासंववण्ये च्छिसिनादि र त्।। तत्त्व-ज्ञानं निस्मानित्यवस्तुविवेकः । आदिना दैन्यसप्रहः । तत्र तत्त्वज्ञानजन्यः ज्ञान्तरसस्यायां स्पिर्जात । इतरो व्यमिचारीति वोध्यम् । स्वावमाननं स्वस्मिन् (देहाविच्छने ) आत्मिन अवमाननं तुच्छन्वयुद्धिः। यथा ' किं करोमि क गच्छामि कमुपेमि दुरात्मना । दुर्भरेणोदरेणाह प्राणरिप विमुंजितः ॥ ' इति । अत्रापदा स्वावमाननम् ।१। "रत्यायासमनस्तापक्षुतिपपासादिसभवा । ग्लानिर्निप्पाणताकस्यकार्यानु-त्साहितादिकृत् ॥" यथा 'किसलयमिव मुग्ध वन्धनाद्विप्रत्न हृदयकुसुमञोपी दारुणो दीर्घणीकः । ग्ळपयित परिपाण्ड क्षाममस्याः शरीर शरदिज इव धर्मः केतर्कागर्भपत्रम् ' इति ।२। ''परक्रीयां नदी-पादै: शङ्कानर्थस्य चिन्तनम् । वैवर्ण्यकम्पवैखर्यपार्श्वालोकान्यगोपकृत् ॥" यथा 'आनं।नेत्र स्या साता किं नानीतं पुरुंद्विपः । स चेदायाति छद्धाया न जाने किं भवेत्तदा र्शत । २। "अस्यान्यगुणर्धी-नामौद्धत्यादसहिष्णुता । दोपेक्षणभूविभेदावज्ञोपहसितादिकृत् ॥" यथा 'वृद्धास्ते न दिचारणायचीर-तास्तिष्ठन्तु हु वर्तते सुन्दर्शादमनेऽप्यखण्डयशसो छोके महान्तो हि ते । यानि त्राण्यनुनामनान्यी पदान्यासन् खरायोधने यदा कौशलमिन्द्रसूनुदमने तत्राप्यभिक्षो जनः ॥ इत्युत्तररामचरिते राग प्रति कुशोपहासः । ४। "समोहानन्दसंभेदः स्वल्दङ्गवचोगतिः । मधुपानादिजो जेयो मदो जिवधमा-वक्कत् ॥" यथा 'प्रातिभं त्रिसँरकेण गतानां वक्रवाक्यरचनारमणीयः। गूर्दश्चितरहर्यभहास सुन् । प्रवद्दते परिहासः' इति माघपद्यम् ।५। "खेदो रत्यध्वगत्यादेः खासनिद्रादिकृष्क्रमः । ४०००० हे विभेद त चक्रे कारणकार्यता ॥" "श्रमस्यातिभयावस्थामय वा ग्टानिमूचिरे । वटः पायच के ग्टानिस् धिन्याधिप्रकर्पभू:॥" इत्येके । यथा 'सच. पुरीपरिसरेऽपि िरीपमृद्धी सीता जवात् किचतुराकि पर्वात गत्वा । गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकृद्शुवाणा रामाश्रुणः कृतवर्ता प्रथमावतारम् इति वाटका १४०, २८३। ह। "आलस्यं श्रमगर्भाद्यैः पुरुषार्थेवनादरः।" यथा 'चलति कथचित् पृष्टा पण्टिन यस अर्थना दालीनाम् । आसितुमेव हि मनुते गुरुगर्भभराल्सा स्रुतनुः' इति । ७ । ''दे। में य देरसार के मिलनतादिकृत्।" यथा ' बृद्धोऽन्धः पतिरेप मञ्चकगतः स्थ्णावनेष गृह काले ऽन्यस्तरः । कुशालिनी वत्सस्य वार्तापि नो । यत्नात्सचिततैलविन्दुविटका भेग्नेति प्रवार्कः स्वार्वानाः निजर्वधूं श्रश्रृश्चिरं रोदिति' इति वल्लाळिनिति भोजप्रवन्धे पचम् ।८। ''ध्यान चिन्ना कि क शून्यताश्वासतोपकृत् । " "प्रयत्नपूर्विकान्त्रेष्यस्भृतिश्चिन्तेति केचन ॥" यथा 'अन्तिनिव न ग मुकुलितनयनोत्पला बहुस्रसिता । ध्यायित किमप्यलक्षं वाला योगाभियुक्तेव ॥' इति ।९। "मारी विचित्तता भीतिदुःखावेगानुचिन्तनैः । घूर्णना ज्ञानपतनभ्रमणादर्शनादिरुत्॥ विचिनन विचन इानाजननम् । यथा 'तीत्राभिपङ्गप्रभवेन वृत्तिं मोहेन संस्तम्भयनेन्द्रियापाम् । अस्तनम्यं नास्त मुहूर्त कृतोपकारेव रैतिर्वभूव॥ इति कुमारसभवपयम् । १०। सहराहानिकतारै हिन्सुनानिकार् १ सक्सुनेति । सनि स्त्रमित्वर्थः ॥ २ पेनेति । फेन्य पुरुष्ट्येति इन्द्रः ॥ ३ दिर्दे एतः ।

१ स्वस्त्रेति । स्रिन स्त्रिमित्यर्थः ॥ २ केनेति । केन्त्र युर्व्द्रे है इन्द्रः ॥ ३ कि वि हि पार्टा । १ प्रस्तु स्वारा स्वारा होशीत पुरुद्धि तस्य नामस्वेत्वर्थः ॥ ५ प्रवारा स्वारा नामाणिका हिर एमधुपानं तेन । प्रतिभामेव प्रातिभन् । स्वार्थेऽण् ॥ ६ त्रानि एवं नामाण सेपृत्रा हिल्लिका हिर्मित्र करे प्रमाशितानि रहस्यानि परिमन्त चातो सहस्रकेति तः ॥ ७ प्रमाशितानि रहस्यानि परिमन्ति चातो सहस्रकेति तः ॥ ७ प्रमाशितानि रहस्यानि परिमन्ति चातो सहस्रकेति तः ॥ ७ प्रमाशितानि एकि स्वारायका हिल्लिका । १० प्रतिभैदनमायो द्वित्रवारा प्रति स्वारायका होता एक्कियोव वस्तुवेत्वन्वयः ॥

# वीडी चपर्छता हैंर्ष आवेगो जडता तथा। गैंवी विषींद औत्सुकैयं निद्वीपस्मीर एट च॥ ३२॥

स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थविषयं ज्ञानमुच्यते ॥" यथा 'अवगणितंसुरासुरप्रभावं शिशुमवलोक्य तवैव तुल्यरूपम्। कुशिकसुतमखद्विपां प्रमाथे घृतधनुष रघुनन्दनं रमरामि॥' इत्युत्तररामचरिते सुमन्त्रोक्तिः। ११। "अभीष्टार्थस्य संप्राप्तौ स्पृहापर्याप्तता भृतिः। सौहित्यवदनोल्लाससहासवचनादिकत्।।" स्पृहा-पर्याप्तता इच्छानिवृत्तिः । तत्र ज्ञानजा यथा 'वयमिह परितृष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः सम इह परिणामे निर्विजेपो विशेपः । स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विज्ञाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिष्टः ॥'इति भर्तृहरिकृते वैराग्यगतके पद्म ।१२। "संकोचश्चेतसो त्रीडा वैवर्ण्याधोमुखत्वकृत् ।" यद्वा । "दुराचारादिभिर्वींडा धाएर्याभादोऽभिधीयते । वस्त्राङ्ग्र्लीयकस्पर्शभूरेखाधोमुखादिकृत् ॥" धाष्ट्रगीमावः चेतसः संकोचः । केचित्तु ''चेतोनिमीलनं त्रीद्धा न्यंद्गरागस्तवादिभिः'' इत्याहुः । यथा 'अलकुरु निजं वपुर्दियितमण्डने किं पुनस्त्वमेव मम मण्डन दियत किं परैर्मण्डनैः। वरं कुरु पयोधराधरनितम्बविम्बेषु माम् इति प्रतिवचःश्रुतौ जयति नम्रवक्त्रा वधूः ' इति । १३। "मात्सर्य-द्वेपरागाढेश्चाप्रस्यं त्वनवस्थितिः। तत्र भत्र्सनपारुण्यस्वच्छन्दाचरणादयः॥ अनवस्थितिः अविमृश्य-कारिता । यथा 'अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृङ्ग छोछं विनोदय मनः सुमनोछतासु । बाछाम-जातरजसं कलिकामकाले व्यर्थे कदर्थयासे किं नवमल्लिकायाः ॥' इति ।१४। "मनःप्रसादो हुपैः स्यादिष्टावातिस्तवादिभिः ।" यद्वा । "मनः प्रसादो लाभादेहिपों ऽश्रुस्वेदगद्गदाः ॥" लाभादे-रित्यादिना स्तवः । यथा 'आगते दयिते वाळा हर्पोत्कर्पवशंवदा । उत्तरीय न जानाति विश्वष्टं स्तनमण्डलात् ॥' इति । १५। "अनर्यातिशयाचेतस्यावेगः संभ्रमो मतः।" यद्या " आवेगो राजविदावरत्यादेः सभ्रमो मतः । तत्र विस्मरणं स्तम्भः स्वेदः कम्पः स्खळद्गीतः ॥" यथा 'एको वासिस विश्वये सहचरीस्कन्धे द्वितीयः करः पथाद्गन्छित चक्षुरेकमितरद्भर्तुर्मुखे भ्राम्यित । एक कण्टकविद्यमस्ति चरणं निर्गन्तुमुत्कण्ठते चान्यद्राक्षससुभ्रुवा रघुपतेराछोक्य सेनाचरान् ॥ इति ।१६। ''क्रियास्वपाटवं जार्ड्यं चिन्तोत्कण्ठाभयादिभिः । आलस्ये तु क्रियाद्वेपो न त्वत्रेति भिदा ततः ॥ " यद्दा । "अप्रतिपत्तिर्ज्ञाह्मता स्यादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः । अनिमिषनयनिरीक्ष-णत्प्णीभावादयस्तत्न ॥ '' यथा 'आगताः प्रथममाहितगर्व कूळसीन्नि मुपिता इव तस्थुः । वानरा विलतकन्धरवन्धं नीरधौ निद्धिरे नयनानि ॥" इति ।१०। "गुर्वो मदप्रमावश्रीविद्यासत्कुळ्जनमिः। अवज्ञा सविलासाङ्गढर्गनाविनयादिकृत् ॥" अवज्ञेति । परस्मिनिति गेपः । यद्वा । "गर्ने Sभिजनलाव-ण्ययनस्वर्यादिभिर्मदः । सिवलासाङ्गवीक्षाविनयावज्ञादिकृतु सः ॥" यथा 'धृतायुवी यावदहं ताव-दन्ये. किमायुधे । यद्दै न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन सेत्स्यति ॥' इति ।१८। "प्रारन्धकार्यासिद्धयादे-विपादः सत्वसक्षयः । नि.श्वासोच्छ्वासकृत्तापसहायान्वेपणादिकृत् ॥" सत्त्वसंक्षयः उत्साहनाशः। यया 'व्यर्थ यत्र हरीन्द्रसख्यमपि मे वीर्थ हरीणां 'वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्न न गतिः पुत्रस्य त्रायोरिप । मार्ग यत्र न विश्वकर्मतनयः कर्तुं नलोऽपि क्षमः सौमित्रेरिप पत्निणामविषयस्तत्र प्रिया कास्ति मे ॥' इति ।१९। ''औरसुक्यं वाञ्छितप्राप्तौ कालक्षेपासिहण्णुता । चित्ततापत्वरास्वेददीर्घनिः-

१ परितोषे इति बचित् पाठ ॥ २ न्यङ्ग वेरुतम् । वरुत विकारः ॥ ३ अभिजन ख्यातिः कुलं वा ॥

#### र्सुप्तं प्रवोधोऽर्मेर्पश्चाप्यवैहित्थमथोग्रता । मैतिर्व्योधिस्तथोन्मौद्स्तथा मैरणमेव च ॥ ३३॥

स्रसितादिकृत्" यद्या "कालाक्षमत्वसौरसुक्यं रम्बेच्छारतिस्रभ्रमे. । तत्रोच्यासन्वासन्वासन्वापन्वेद्या-भ्रमाः ॥" यथा 'गतया पुर प्रतिगवाक्षमुख दधती रनेषु भृवामुन्नुकर्नाम । मुहुननगरकुरमनन गिरेः सवितुश्च योपिदमिमीत दृशा ॥" इति माघपद्यम् ।२०। "निद्रा व्यापारवसुर्व्यानीनी प्रापा श्रमादिभिः । तत्र जृम्भाङ्गभङ्गाक्षिमीछनोच्छ्रसितादय ।। '' इन्द्रियाणामिन्युपन्यस्य रानसे अप । तेन स्वप्ताद्भेदः । यथा 'निद्रार्धमीलिनदृशो मदमन्थराणि नात्यर्थवन्ति न च गति निर्श्वर्णन । अद्यापि मे मृगद्दको मुत्राणि तस्यास्तान्यक्षराणि हृदये किमपि व्यमन्ति ॥ र्गत ।२१। "अदै-श्चात्यन्तदुःखादेरपस्मार्स्तथाविव ।" अत्रापस्मार इत्युंद्यम् तथाविव इति विवेयम । अत-स्तुतप्रशंसा सा या सेव० '' इति १५१ काञ्यप्रकारामग्रवत । तथा च आरेररणनद्व गर्ने " यः अपस्मारः अपगता स्मृतिः स तथावित्रः अपस्मारसज्ञकः इत्यर्थ । "गन केपस्त्यपस्मारो ब्रहावेगादिसंभवः" इति केचित् । अस्य न्याधित्वेन प्राप्ताविष पुनरुपादान वीम सम्मानव जैतरका नियमाय । इतरो व्याधिस्तु विप्रलम्भादाविष यथा 'आन्डिप्टमूमि र्ससतारम्धेले उत्वाकरसातः-रङ्गम् । फेनायमानं पतिमापगानामसायपस्मारिणमाञ्चाद्रो ॥ इति माघपयम् ।२२। क्रीहान व्यवस्थार-स्थाने विस्मृतिः पठिता । तल्लक्षण तु ''विरोधिभावातपृर्वस्य प्रस्मृतिविस्मृतिभवेत । यत्या सम्भिन हाधिपरितापादिकृतु सा॥" इति। प्रस्मृति प्रगता स्मृति । यथा 'तस्या सन्प्रविन्यनस्तनगढः इति मूलस्यं ५० उदाहरणम् ।२२। "सुप्तं निद्रामुपेतस्य विषयानुभवतत् य । कार्यानगणानिस्यान दुःखादिकारकम्॥'' विपयानुभव स्वाप्तज्ञानम्। सुप्तनित्यत्र स्वप्त इति दु र्गादयार्गाना ए ए दिकारक इति च प्रदीपे पाठ । यथा 'एते लक्ष्मण जानकीविरतिण स रोडियनसम्बुटा रही पीर्व दियन हयन्त्यलममी त्रूराः कदम्त्रानिला । इत्यं व्याहतपूर्वजनमचरितो यो अधिनी सवयः भेर्य सिन्तः स वः सुखयतु स्त्रप्रायमानो हरि ॥'' इति ।२३। ''निद्रापगर्ना तुम्य प्रदोधकोनकागः । वसः 👉 भ**ङ्गनयनमीलनाङ्गावलोक**कृत्॥" यथा 'प्रातः स्मरामि दिष्योपिवधृतकित्र निजानसम्बन्धसम् रविन्दम् । हृद्यानवद्यवपुपं नवनातचोरमुन्भीलिताव्जनयन नयनान्सिकः ॥" :िन २० "उ एव स्थिरतरो ह्यमपों इति कथाते।" यद्वा । "अधिक्षेपापगानादेरमपेडिनिनिष्टाः । त्यारेट राज कम्पनेत्ररागाङ्गविकियाः॥" अभिनिविष्टता स्थिर क्रोधः । उथा 'दापितन चरिष्णारि एटणरः, है व्यतिक्रमात् । न त्वेवं दूपयिष्यामि शखपहमहात्रतम् ॥ इति महार्शरचीने प्रयस् । ११। १ इति हित्थं तु ल्जाबेर्हर्पाद्याकारगोपनम् । व्यापारान्तरमद्भित्वददनानमनाद्विग्दः॥" ३३ - ५ - ५६ देवर्षी पार्श्वे पितुरघोमुखी । लीलाकमलपञाणि गणयामास पार्नती ॥ इति ।२५। ५५ कि कारणार्थे -श्चित्तचण्डत्वसुग्रता।" यहा। "द्विष्टेऽपरावदार्मुख्यची वैध्यण्ड वसुग्रता। अत्र सोद्वीतः समागा हुस्य तर्जनादयः॥" चण्डल साहंकारनदसहिन्गुत्वम्। ययः अयिमे सम्मेन क्रिकारम् । स्टिन शिरीषपुष्पहननेरिष ताम्यति प्रत्। बपुषि बधाय तत्र तय सम्मूर्णभूतः प्रवत् विस् सार्वप्रस्ताः इवैष मुजः ॥' इति दशमोल्लासे ५०१ डबाहरणम् ।२७। व्यापिकाम व्यापिकाम मिनः स्मेरता धृतिसन्तोषौ बहुमानध ताल्या ॥" यथा 'असंग्रय क्ष्मप्रियाल प्राप्ता प्राप्ता कर्णा । मनः । सतां हि संदेहपदेषु वस्तृषु प्रकणमनः करणप्रवृत्तयः ॥ 🖰 - पुरस्कार्टमपदःः 🥫 "विरहादेमेनस्तापो व्याधिर्दु स्थाइतारिक्त्।"वहा "व्याधवः स्वेत्र करेत्रस्य क्रिके

# त्रीसश्चेव वितैंर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः। त्रयस्त्रिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः॥ ३४॥

निर्वेदस्यामङ्गलप्रायस्य प्रथममनुपादेयत्वेऽप्युपादानं व्यभिचारित्वेऽपि स्थायिता-भिघानार्थम् । तेन

प्रस्वेदकम्पतापाद्या अनुभावतयोदिताः॥" यथा 'पाण्डु क्षामं वदनं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः। आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सिख हृदन्तः ॥' इति सप्तमोल्लासे ३३२ उदाहरणम् । २९ । "संनिपातप्रहादिम्य उन्माद्श्वित्ताविश्रमः।" यद्वा । "उत्कण्ठाहर्षशोकादेरुन्माद्श्वित्तविष्ठवः। तस्मिन्नस्थानरुदितगीतहासासितादयः ॥" चित्तविष्ठवः चित्तविश्रमः । आसितमवस्थानम् । यथा 'रक्ताशोक कृशोदरी क नु गता ०००' इति सप्तम उल्लासे ३०० उदाहरणम् ।३०। ''रेंगाचैः प्रागवस्या तु मरणस्य मृतिर्मता।" यद्वा । "जीवस्योद्गमनारम्भो मरणं परिकीर्तितम् । संमोहेन्द्रिय-संग्ळानिगात्रविक्षेपणादिकृत् "। जीवस्योद्रमनारम्भ इति । मुख्यमरणस्याळम्बनोच्छेदेन भावत्वायोगा-दिति भावः । "मूर्छात्र मरणम्" इत्यन्ये । यथा 'कुश्छं तस्या जीवति [तत्] कुशछं पृच्छामि जीवतीत्युक्तम् । पुनरिप तदेव कथयासि मृतां नु कथयामि या ऋसिति ॥' इति ।३१। ''औत्पातिकै-र्मनःक्षोमस्त्रासः कम्पादिकारकः । पूर्वापरिवचारोत्यं भयं त्रासात्पृथग्भवेत् ॥" औत्पातिकैः उत्पात-जन्यैः । गर्जिताचैरित्यर्थः । यथा 'परिस्फुरन्मीनविघट्टितोरवः सुराङ्गनास्त्रासविछोछदृष्टयः । उपाययुः कम्पितपाणिपल्लवाः सखीजनस्यापि विलोकनीयताम् ॥' इति किरातार्जुनीये पद्यम् ।३२। ''ऊहो वितर्कः संदेहे भूशिरोऽङ्गुलिनर्तकः।" "तकी विचारः संदेहे" इति पाठे विचारो विमर्शः। तथा च प्राहू रसगङ्गाधरकाराः। "संदेहाद्यनन्तरं जायमान ऊहो वितर्कः।" स च निश्चयानु-कूछः। यथा 'यदि सा मिथिछेन्द्रनन्दिनी नितरामेव न विद्यते भुवि। अथ मे कथमस्ति जीवितं न विनालम्बनमाश्रितास्थितिः ॥' खात्मनि भगवतो रामस्योक्तिरिति । अलंकारचूडामणौ हेमचन्द्रोऽ-प्याह ''संदेहिविमर्शिवप्रतिपत्त्यादिभ्यः संमावनाप्रस्थयो वितर्कः । यथा 'अनङ्गः पञ्चभिः पौष्पैर्विश्वं व्यजयतेपुभिः । इत्यसंभाव्यमथवा विचित्रा वस्तुशक्तयः' ॥" इति ।३३। समाख्याताः कथिताः। नामत इति । उदेशरूपेण न तु छक्षणोदाहरणप्रदर्शनादिनेस्पर्थः । 'त्रयिस्रशदमी भावा रसस्य सहकारिणः ' इति प्रतापरुद्रयशोभूपणे पाठः ॥

नतु "अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः" इति नाट्यस्य विशिष्योपादानेन श्रव्यकाव्ये रसान्तरमायाति तत् कीद्दगिल्पेक्षायां वृत्तिकृदाह निर्वेदस्येत्यादि । अमङ्गलेति । सर्वत्र हेयत्वबुद्धिरूपतया वैराग्यप्रवर्ति-तत्या चामङ्गललम् । ईप्योजन्यस्यामङ्गलल्वामावात्प्रायेति । रसान्तराननुगुणत्वममङ्गलल्वम् । तेषा- . मीहामयानामनीहामयेनानेन विरोधादित्युद्दयोते स्पष्टम् । सुधासागरकारास्तु अमङ्गलप्रायत्वं विषयवैराग्यस्वरूपत्वात्संसारिणां वोष्यमिल्याहुः। स्थायितेति । स्थायिव्यमिचारिणोर्मध्ये पाठादुभयरूपत्वम्। एवं च तत्त्वज्ञानजन्यस्य निर्वेदस्य स्थायित्वम् आपदीप्यीदिजन्यस्य तस्य व्यभिचारित्वमिति भावः । तदुनक्तम् "स्थायी स्याद्दिपयेप्वेषं तत्त्वज्ञानाद्भवेददि । इष्टानिष्टवियोगाप्तिकृतस्तुं व्यभिचारित्ती" इति ।

१ एपः निर्वेदः॥ २ इष्टवियोगानिष्टावाप्तिभ्या कृतस्तु इत्यर्थः॥

(स॰ ४७) निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः। यशा

अही वा हारे वा कुसुमज्ञयने वा दपदि वा मणी वा लोप्टे वा वलवित रिपा वा मुहृदि वा। तृणे वा स्त्रेणे वा मम समद्दशो यान्ति दिवसाः काचित्पुण्यार्णेये शिव शिव शिवेति प्रलपतः॥ ४४॥

निर्वेदस्थायिति । निर्वेदः स्थायिभावो यस्य स निर्वेदस्थायिभाव इत्पर्यः । अन्तीति । न न्वाटु-निक इति भावः । अपिशब्देन पूर्वेक्ताना समुचयः ।

शान्तं रसमुदाहरति अहाविति।कस्भीरदेशस्यस्याभिनवगुप्ताचार्याणा परमगुरोः प्रत्यनितान्त्रान

बनेकप्रन्थकर्तुः श्रीमदुत्पलराजस्य पद्यमिदमिति क्षेमेन्द्रकविकृतायामाचित्यविचारचर्चाया त्राहण्ये च स्पष्टम् । यद्यपीद पद्यं भर्तृहरिक्तते वैराग्यशतके दृश्यते तथापि भर्तृहरेः शतकात्रं राष्ट्रावकाति स्तान्यं पि बहुनि पद्मान्युपलभ्यते । अत एव 'भवन्ति नम्रास्तरवः फलोहमैः०' इति पच शासुन्तलनाटके पक्र-में उद्दे विद्यमानं भर्तृहरेनीतिशतके दरयते । अत एव च 'तपो न तप्त वयमेव तमा ' इति पप परिजान-ककविनामा क्षेमेन्डोद्भृत भर्तृहरेर्वेराग्यशतको दृश्यत इति दिक् । अहिः सर्पः टारो मुक्ताहारः लुसुना उन पुष्पाकीर्णपल्यद्भः दपत् शिला मणिः रतम् लोष्ट मृत्पिण्डम् रिपुः शत्रुः सुदृत् मित्रम् रैरग नीरसम् ।। द्वयोर्द्वयोः प्रत्येकं वाकारस्तुल्यताचोतनार्थः । अहिहाराचोः समा ( उपादेयन्त्रानुपादेय राभानेन ) उदासीना (वैषम्यरहिता) दृक् दृष्टिर्यस्य । जगतो भिध्यात्वेन रागद्देपयोरभाजादिति भाज । उत्तर-त्रापि वाशब्दानुपद्गेणान्वयः । अन्यथा समदृष्टित्वासगतिः स्यात् । तथा च कचित् अंगेरे देशे वा पुण्यारण्ये नैमिपारण्यादौ वा शिव शिव शिव शिवेति अर्थाच्छ्रेयस्करं वदतो वा प्रटपनाऽनर्धक वटनी म मम दिवसाः यान्तीत्यर्थः । "प्रछापोऽनर्थकं वचः" इत्यमरः । यान्तीत्येव पाट । जीवन्तुकेन िद-मानायाः स्वावस्थाया अत्र परामर्शात् । यान्त्विति पाठस्त्वयुक्त एव । ताद्दरादिवसगमने रने प्रतिहन्त-नत्वेन तत्प्रधानभावव्यनित्वापत्तेः।अन्ये तु शिव शिव शिव शिवति प्रत्यपतः इति राष्ट्रमाणस्य राज्यनिकः-दकत्वात् प्रयोजनाभावाच शिवेतिशन्दोचारणस्यापि प्रछापनःपत्वेन तत्रास्यदिरुन्ययाननि स्पर् । उद्योतकारास्तु अत्र कचिदित्यनेन भेष्येऽमेष्ये वेत्यर्थकेन शान्तपरिपोपनभे पुण्यारणे हत्य प्रत प्रतिकूछं चेत्याहुः । शिखरिणी छन्दः । रुक्षणमुक्त प्राक् (७५ पृष्टे ) ॥

अत्र मिध्यात्वेन परिभाज्यमानं जगत् आलम्बनम् । तपावनापुरीपनम् । अतिभागतोः सार-दर्शनमनुभावः। मतिधृतिहर्पाः व्यभिचारिभावाः । निर्वेदः स्थापिभावः । नर्वे कार्यस्य निर्वेदः स्थापिभावः । नर्वे

यतु "अत्र वदन्ति । शान्तो नाम रसस्तावदनुभवसिद्धतया दुरपद्भव । न भैतस्य स्थार्थ निर्देशे युज्यते । तस्य विषयेषु अलंप्रत्ययेख्पत्वात् आत्मार्वमाननस्यत्वाहा । शान्तेशः निर्देशित्वर्णाः तः-जनितासमात्रविश्रामानन्दप्रादुर्भावमयत्वानुभवात् । नदुक्तः एज्याद्वैषायनेन हे भग कारण्या है जिल्हाः

९ पुण्येऽर्ण्ये इति सचित्पाठ ॥ २ दिवयेष्यिति । स्रोत्मन् स्रातिरिको रेयः । । जनगण्यः रेगा क नम् ॥ ४ आत्मावमाननं देहावच्छिन्ने आस्मीन हुन्छन्द्याद्वेः । स्था च सुरूपरा भागप्रणामा जनवार । मिति भावः ॥

#### ( मू॰ ४८) रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाश्चितः ॥ ३५॥ भावः प्रोक्तः

आदिशब्दान्मुनिगुरुनृपपुत्रादिविषया । कान्ताविषया तु व्यक्ता शृङ्गारः ।

दिव्यं महत्सुखम् । तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम् ॥' इति । अत एव सर्व-[चित्त]वृत्ति-विरामोऽस्य स्थायीति निरस्तम् । अभावस्य स्थायित्वायोगात् । तस्मात् रामोऽस्य स्थायी । निर्वेदादयस्तु व्यभिचारिणः।स च 'शमो निरीहीवस्थायामानन्दः स्वीत्मविश्रमात्'इति''इति प्रदीपे उक्तम् तत्तु चिन्त्य-मेव । विषयेप्वछंप्रत्ययरूपस्य आत्मावमाननरूपस्य वा निर्वेदस्य शोकवत् समाधानात् । वस्तुतो रत्यादिकमुपजीन्य हर्पादेरिव तत्त्वज्ञानजनिर्वेदमुपजीन्य शमादिप्रवृत्तेः स एव स्थायी न शमः । न च "काचिच्छमः" इति भरतमुन्युक्तिविरोध इति वाच्यम् । शम्यते यस्मादिति व्युत्पत्त्या तस्य निर्वेदपर-त्वात् । तृष्णायाः क्षयो यस्मादिति न्युत्पत्त्या तृष्णाक्षयोऽपि निर्वेद एव । अत एव "एकोनपञ्चा-शद्भावाः" इति मुन्युक्तिः संगच्छते । अष्टी स्थायिनैः अष्टी सात्त्रिक्तीः त्रयसिशद्वयभिचारिणेः इत्येवं गणनया हि एकोनपञ्चाशत्त्वम्। शमस्यापि मावत्वे त्वाधिक्यापत्तिरित्युद्दयोते स्पष्टम् । सुधासागरकारैरपि प्रागुक्तः प्रदीपोऽनूचैवं खण्डितः । तथाहि । ''न चैतावर्तां 'निर्वेदः स्थायिभावाख्यः' इति वदतां श्रीवाग्देवतावतारवात्तिकाराणा प्रमादः शङ्कयः। तत्त्वज्ञानजन्यनिर्वेदस्यैव शमरूपत्वात्। आपदीर्ण्या-दिकारणान्तरजन्यस्य तस्य स्वावमाननरूपत्वात् । अस्यैव चिन्ताश्रुनिःश्वासवैवर्ण्योच्छासदीनंतादि-कार्योत्पादकत्वम् । न खल्ल ब्रह्मज्ञानजन्यनिर्वेदस्य वैवर्ण्योच्छासादिकार्यजनकता स्वप्नेऽपि सभवतीति सूक्ष्मदशावधातव्यम् । एवं च तत्त्वज्ञानजन्यनिर्वेदस्य स्थायित्वं कारणान्तरजन्यस्य व्यभिचारित्व-मिति तत्त्वम् । उक्तं चान्यत्राचार्यैः 'स्थायी स्याद्विपयेष्वेप तत्त्वज्ञानाद्भवेद्यदि । इष्टानिष्टवियोगाप्तिकृतस्तु व्यभिचार्यसौ' इलाल बहुना " इति ॥

रसभावतदाभासेति सूत्रे रसवत् भावोऽप्यलक्ष्यक्रमेषु पठितः स किंरूपः । रत्यादीनां रसरूपत्वात् व्यभिचारिणा रसाङ्गतानियमेन प्राधान्याभावात् सात्त्विकानामन्यङ्गयत्वादित्यतः क्रमप्राप्तं भावं लक्षयित रितिरिति । रितिरिति सकलस्थायिभावोपलक्षणम् । देवादिविपयेत्यपि अप्राप्तरसावस्थोपलक्षणम् । तथाशब्दश्रार्थे । तेन देवादिविपया सर्वप्रकारा कान्तादिविपयापि अपुष्टा रितः हासादयश्च अप्राप्त-रसावस्थाः विभावादिभिः प्राधान्येनाञ्जितो व्यञ्जितो व्यभिचारी च भावः प्रोक्तः भावपदाभिधेयः कथित इति सूत्रार्थः । यदुक्तम् "रत्यादिश्चेन्तिरङ्गः स्यादेवादिविपयोऽथ वा । अन्याङ्गभावभागवा स्यान्न तदा स्थायिशब्द्माक् ॥" इतीति प्रदीपे स्पष्टम् ॥

देवादीत्यादिगव्दार्थमाह आदिशब्दादित्यादिना । देवादिपदव्यावर्स्यमाह कान्तादीति । व्यक्तेति । प्राधान्येन विभावादिभिः पृष्टेत्यर्थः । तेनाङ्गभूताया अनुभावादिभिरपुष्टायाश्च न रस-त्वम् । किं तु भावत्वमेवेति भावः । यत्र पुनरनुभावव्यभिचारिणौ न निवद्धौ तत्राक्षेप इत्युक्तं प्राक् (९८ पृष्टे) ॥

१ निरीहावस्थायाम् निस्तृष्णतावस्थायाम् ॥ २ स्वात्मेति । स्वात्मविश्रामज सुखमित्यर्थः ॥ ३ "गितहीसश्र भोकश्य" इत्यादिना ४५ स्त्रेणोक्ताः ॥ ४ "स्तम्भ स्वेद्श्य रोमाश्चः स्वरमङ्गोऽध वेपयुः । वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यरो तास्विका मताः ॥" इति प्राक् ८८ पृष्ठे उक्ता इत्यर्थः ॥ ५ "निर्वेद्ग्लानिशङ्काख्याः" इत्यादिना ४६ स्त्रेणोक्ताः ॥ ६ एतावता 'अस वदन्ति' इत्यादिप्रदीपोक्त्या ॥

उदाहरणम्

कण्ठकोणविनिविष्टमीश ते कालकृटमिप मे महामृतम् । अप्युपात्तममृतं भवद्वपुर्भेदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥ ४५ ॥ हरत्यघं संप्रति हेतुरेण्यतः शुभस्य पूर्वाचिरतः कृतं शुभः । शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि याग्यताम् ॥ ४६ ॥ एवमन्यद्प्युदाहार्यम् ।

तत्र देवविषयां रितमुदाहरति कण्ठेति । कार्मारिकश्रामदुत्यलाचार्यप्रणातपरनेत्रन्ता गर्भः त्रयोदेशे स्तोत्रे पद्यमिदम् । हे ईश ते तव कण्ठस्य कोण एक्द्रेश तत्र जिनिविष्ट नित्रमः ज्याक्ष्रण्य परिणतमिति यावत् यद्या गिलतभेदप्रतीति यथा न्याच्या सबद्ध जालकृत्वादि लग्नाः कण्ठरूपतया परिणतमिति यावत् यद्या गिलतभेदप्रतीति यथा न्याच्या सबद्ध जालकृत्वादि लग्नाः विष्यमिष मे मम महामृतम् उत्तमममृतम् अतिप्रियत्वादिति भाव । उपाच्यपि गर्भाः पृतर्भाः विष्यद्यक्षर्णं यदि भवद्वपुषो भेदेन वृत्तिरवस्थितिर्यस्य तथाभूतम् भेदनाजभागमानिः विष्यप्रतीते । वद्या मे महा न रोचते अन्यस्य यथा तथा भवतु मम तु न रुचिविषय इत्यर्थः । विविद्य क्ष्यर्थः । विविद्य क्ष्यर्थः । विविद्य क्ष्यर्थः । विविद्य क्ष्यर्थः । वद्यप्रतिविद्यर्थः । तथा चानन्यगानिवेन काणकृत्यस्य विविद्यः अतयाभूतत्वेनामृतस्याप्रियत्वमिति भाव इत्याद्यः । रथोद्धता छन्दः । "राक्षरावित् रयोजना रणे" इति लक्षणात् ॥

अत्र महादेव आलम्बनम् । ईगपदप्रतिपाद्याग्याहतस्यिमुहापनम् । स्तर्गेऽगुग्यः । पित्राप्यः स्पर्स्मरणादयो व्यभिचारिणः । अत्रैतेरनुमितस्तावकरतीनां सामाजिकाना तेर्यः विकार्णार्यः रितर्भाव एवेति वोध्यम् । न चास्याः कुतो न रसत्विनिति वाध्यम् । मुन स्वननेपर वार । प्राव्यक्षकल्प्यसामप्रीवैलक्षण्येन सहदयसवादेन चेत्कटानन्दाशाप्रकाशाक्षेत्युरगेति रयग्रमः ॥

मुनिविषयां रितमुदाहरित हरतीित । माघकाव्ये प्रथमे सर्गे नार्द प्रति श्रीहर्णार्थे जिति । हे सुने भवदीयस्य भवस्यविधनो दर्शनं कर्त्व भवदीयस्य कर्त्यापि दर्शनं तथापुणि जिति । प्रश्निमाणा देहधारिणा (प्राणिनां) जालित्र ने प्रविद्यन्त विकारित । वर्शिरभाणा देहधारिणा (प्राणिनां) जालित्र ने प्रविद्यन्त विकारित योग्यताम् इष्टसपादक्रगुणवक्त्वरूपा दुरदृष्टराहित्यन्तभाददृष्टिक्त्यन्तभाददृष्टिक्त्यन्तभाददृष्टिक्त्यन्तभाददृष्टिक्त्यन्तभाददृष्टिक्त्यन्तभादद्वात्यामात् हरतीत्यादि । सप्रति वर्णमान्तम् वर्णस्य अपाप्ति तेनाशुभाभावात् त्यदालापि । सप्रति वर्णमान्तम् वर्णस्य । अपाप्ति वर्णमान्तम् वर्णस्य । अपाप्ति वर्णमान्तम् वर्णस्य । अपाप्ति अपाप्ति वर्णमान्तम् । तत्त्र चारद्वात्य वर्णमान्तम् । दर्णमान्तम् अपाप्ति स्वाप्ति क्ष्रियः सपादक्रम् । तत्त्र चारद्वात्य वर्णमान्तम् । दर्णमान्तम् अपाप्ति कृत्यत्व । स्वाप्ति कृति वर्णमान्तम् । तत्त्र पुणस्य प्रतिवन्धकाभावत्वेन अय सपादक्रमत्त्व । स्विति वर्णमान्तम् वर्णमान्तम् । वर्णमान्तम् वर्णमान्तम् वर्णमान्तम् । वर्णमान्तम् । वर्णमान्तम् वर्णमान्तम् । वर्णमान्तम् वर्णमान्तम् । वर्णमान्तम्तम् । वर्णमान्तम् । वर्णमान्तम्यम् । वर्णमान्तम् । वर्णमान्तम् । वर्णमान्तमम् । वर्णमान्तम् । वर्णमान्तम् । वर्णमान्तम्

अत्र मुनिविषयाया श्रीकृष्णरतेर्मुनिराङ्ग्वनम् । दर्शन्येपानेनापण्यम् । दर्शन्येपानेनापण्यम् । त्यङ्गये। हर्षथ व्यक्तिचारी । सुनिदिष्यपारिकारी राज्यस्य प्राप्तिक प्रकारेणाप्राप्तपरिकारा सुर्विदिष्या स्व स्वापण्यस्य प्राप्तिक प्रकारेणाप्राप्तपरिकारा सुर्विदिष्या स्व स्वापण्यस्य प्राप्तिक स्व

अज्ञितन्यभिचारी यथा
जाने कोपपराङ्गुखी प्रियतमा खमेऽद्य दृष्टा मया
मा मां संस्पृश पाणिनेति रुदती गन्तुं प्रवृत्ता पुरः ।
नो यावत्परिरम्य चाडुश्चतकराश्वासयामि प्रियां
आतस्तायदृहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः ॥ ४७ ॥
अत्र विधि प्रत्यस्या ।

मिल्यर्थः । तत्र गुरुविषया रितर्यथा 'भवसागरवान्धवादुपेन्द्रप्रपदक्षाळनवारितो विशिष्टम् । भवसागरविर वन्दनीयं गुरुपादोदकमेव केवळं नः॥' इति । नृपविषया रितर्यथा 'सकल्पेऽङ्कुरितं द्विपित्रतमथ
प्रस्थानवेळागमे मार्गे पछवितं पुरं प्रविशतः शाखान्तरैरावृतम् । प्रादुर्मीविनि दर्शने मुकुळितं श्रीकर्ण
दृष्टे त्विय प्रोत्फुळं फिळतं च संप्रति मनोराज्यदुमेनाद्य मे ॥' इति । पुतादिविषया रितर्यथा 'एह्येद्वि
वत्स रघुनन्दन पूर्णचन्द्र चुम्वामि मूर्धनि चिराय परिष्वजे त्वाम् । आरोप्य वा हृदि दिवानिशमुदृहामि वन्देऽथ वा चरणपुष्करकद्वयं ते ॥' इति महावीरचिरते प्रथमेऽङ्के पद्यम् । इदं हि पद्यं
केषुचित्पुस्तकेषु वृत्तावेव पठितम् व्याख्यातं च सारवोधिनीकारैरिति वोध्यम् । अत्र श्रीरामचन्द्रं
प्रति जनकभातुः कुशध्वजस्य वात्सल्यरूपा रितः । तेन न वात्सल्यनामा रसोऽङ्गीकरणीयः ।
भावेनैव गतार्थत्वादिति सारबोधिन्यां स्पष्टम् । कान्ताविषयपुष्टा रितर्यथा 'हरस्तु किंचित्परिवृत्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । उमामुखे विम्वफळाधरोष्ठे व्यापारयामास विळोचनानि ॥' इति
कुमारसंभवे पद्यम् । हासादयश्चापुष्टाः रसतरङ्गिण्यां द्रष्टव्याः ॥

प्राधान्येन वर्णितं व्यभिचारिणमुदाहरित जाने इति । वियुक्तस्य कस्यचित् समित्रं प्रत्युक्तिरियम् । हे श्रातः प्रियतमा कोपेन पराङ्मुखी पराग्विलवदना सती 'मां मा संस्पृश' इति पाणिना हस्तेन ज्ञाप-यित्वेत्यर्थः । कोपे भाषणस्यापि त्यागादिति भावः । रुदती रोदनं कुर्वती पुरः अग्रे गन्तुं प्रवृत्ता ईदशी अद्य मया स्त्रप्ते दद्या । एतावत्काल तु स्वप्तेऽपि दर्शनामावः स्वप्ताभाव एव वेति भावः । ततस्तादग्दर्शनो-त्तरमहं तदवस्थां तां प्रियां परिरम्यालिङ्गय चादुशतकैः प्रियवाक्यशतैः यावत् नाश्वासयामि नानुनयं करोमि तावत् शठेन वञ्चकेन (पराहितकारिणा) विधिना दैवेन निद्रादिदः निद्रारहितः कृत इति जाने निश्चिनोमीत्यर्थः। एतादशमकार्यं शठस्य विधेरेवेति जाने इति भावः।नो यावदिति लोकोक्तिः। अन्ययानामनेकार्यत्वादितके वेत्युद्योते स्पष्टम् । शार्बूलविकीडितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (१८पृष्ठे) ॥

अत विधि प्रत्यस्या प्राधान्येन प्रतीयते । शठत्वोपन्यासरूपविचित्रानुभावव्यङ्गयकृतचारुत्वेन मुख्यतः प्राधान्यमिति प्रभायाम् । जाने गठेत्यनेन निर्णातापकारित्वेनास्याप्रकर्षः । विधिरत्ना- लम्बनम् । विधिदौर्जन्यमुद्दीपनम् । शठत्वोक्तिरनुभावः । प्राधान्येन व्यक्षितोऽसूयारूपो व्यभि- चारी भावपदाभिषेयः ॥

नतु नायिकालम्बनस्य तत्कोपोद्दीपितस्य स्वप्नादिदृष्ट्यनुमावितस्य विप्रलम्भस्य सत्त्वात्तद्ध्वनित्वमेव स्यादत आह अस्येति । राठपदगम्या प्राधान्येन प्रतीयते इति रोषः । तथा च पानकरसे उद्भटमरी-चादिरूपयर्त्किचिदङ्गस्येव विधिविपयायाः राठपदगम्याया असूयायाः पुरस्कृर्तिकत्वेन राठत्वोक्तिरूपा-

९ 'ज्ञा अवबोधने' इति क्यादिगणपठिनस्य ज्ञावातोः परस्मैपद्दिवेऽपि ''अनुपसर्गाज्ज्ञः'' (११३१७६) इति स्त्रेणात्मनेपदम् । अत एव 'न जाने को हेतुः शिव शिव कलेरेप महिमा' इत्यादिपयोगाः ॥

#### ( स्॰ ४९ ) तदाभासा अनौचित्यप्रवर्तिताः । तदाभासः रसाभासा भावाभासश्च ।

नुभावन्यङ्गयत्वकृतचारुत्वेनापाततः प्राधान्यमिति भाव । पर्यन्ते तु रसस्यै प्राधान्यम् । मध्यम् यद्भयः माढायैव ध्वनित्वादिन्यवस्थितेरिति वोध्यमिन्युद्द्योते स्पष्टम् । नन्त्रत्र शटेन विधिनेतियत् 'त्रामा-छिख्य' इत्यादौ (३६ पद्य) कृर्पदेनासूया प्राधान्येन व्यव्यते इति नत्रापि भावध्वनिन्दमेत् । नन्त्रप्र विप्रलम्भोदाहरणमिति चेन्न । तत्र 'दिष्टिरालुप्यते मे ' इत्यन्तेन विप्रलम्भावगमेऽनन्तर प्रतिपद्यान् नाया असूयाया विप्रलम्भाङ्गत्वस्यैवौचित्यात् । अत्र तु यावत्तावत्यदान्यामेक्वाक्यतान्युपर्यकेन विशेषादित्याहुः ॥

रसामासं भावाभासं च छक्षयति तदाभासा इति । अने। चित्येन प्रवितता. तदानामा रमानामा भावाभासाश्चेति सूत्रार्थः। तत्पदेन रसभावयोः परामर्थों न तु सिनिहित्तंन भावर्यप्रेत्यार रमाभासा भावाभासाश्चेति । अनौचित्यं हि बाललोकातिकमात् प्रतिपिद्धविपयवाबादिग्यम् माराजिक्रमदेवरः। तदुक्तमुद्द्योतादौ । ''अनौचित्यं च सहदयन्यवहारतो ज्ञेयम् यत्र त्वामनुचित्रमिति श । तद्र शृङ्कारे बहुविपयत्वेन उपनायकादिगतत्वेन नायकनायिकान्यतरमात्रविप्रयत्वेन गुरुजनगत्र वेन विद्यानिद्यात्वादिनां च नानैव । तदुक्तम् 'उपनायकसंस्थाया मुनिगुरुण्यागत्वाया च । बहुनायवर्ष प्रवायत्वादिनां च नानैव । तदुक्तम् 'उपनायकसंस्थाया मुनिगुरुण्यागत्वाया च । बहुनायवर्ष प्रवायत्वायात्वात्वायाम् ॥ आभासत्वं कथित तथैव [च] तिर्यगादिविप्रयतायाम् । 'इति' इति । एव विरादाविप क्षेत्रम् । तथाहि । गुर्वाद्याल्यन्यनतया हासस्य वीतरागाद्याश्चयत्वा करणस्य विपादत्यन्यन्तत्वाया रोदविष्यत्वायाम् । व्यविष्यत्वेन भयानकस्य यक्षीयपश्चयत्वालम्बनतया वीभ्यम्य विपादत्यन्यन्तत्वाया रोदविष्यत्वायाद्वात्वाया विरावत्वेन भयानकस्य यक्षीयपश्चयत्वात्वात्वाया विभागस्य विरावत्वेन भयानकस्य वाभासत्व वोध्यम् । एकविषया रित्ये कर्षाः प्रवाय प्रवाय । रसाभासस्य भावाङ्गताया 'वन्दिकृत्य नृप हिपा युवनयः । इति ११९ उदात्रम्यस्य व्याणाव्यात् । तत्र सैनिकगतैव रितः न तु वन्दिकृत्यविति विष्यमिति प्रदीपप्रभयोः न्यप्र । उक्तं च प्रतापरभयेः न्यप्र । उक्तं च प्रतापरस्य विरावत्वेत्वारागश्च तिर्यक्षेत्रस्य स्विप्यमिति प्रदीपप्रभयेः न्यप्र । अत्रत्वा च प्रतापरस्य विषयमिति प्रदीपप्रभयेः न्यप्र । अत्रतापरस्य विरावत्वेत्वारागश्चित्रस्य स्वाप्ति । स्वप

सुधासागरे तु ''अनौचित्येन प्रकर्पविरोधिना रूपेणेत्यर्थः । तैधैकाश्रंयन्ये नि ज्यारि प्रयत्यत्व बहुविपयत्वे व्यभिचारिणामाभासाङ्गताया वा द्रष्टव्यम् इति प्रदीपकारा । इद च परिगणनं नायद्वारा सरणमात्रम् । 'हीनपात्रेषु तिर्यक्षु नायकप्रतियोगिषु । गाणेषु च पदायेषु तदाभान विद्यानते ॥' इति सरस्वतीकण्ठाभरणादिविसंवादात् । वस्तुतस्वनौचित्यमात्रमेवाभायां मननाभानप्राय्ये व्यप्तार्थे । इति सरस्वतीकण्ठाभरणादिविसंवादात् । वस्तुतस्वनौचित्यमात्रमेवाभायां मननाभानप्राय्ये व्यप्तार्थे । इति गादौ तु अनौचित्याभावाद्यस् एव । न तदाभासः । अत एव वृत्तिकार्ये (१२६ उदार्थिको वर्षे । वर्षे (१४ उदाहरणे) तिर्यविषयतया भयानक 'मित्रे कापि गते' इत्यादौ (१२६ उदार्थिको वर्षे । वर्षे । वर्षे प्रवार्थिक स्वार्थिक प्रवार्थिक वर्षे । वर्षे प्रवार्थिक स्वार्थिक प्रवार्थिक प्रवार्थिक प्रवार्थिक प्रवार्थिक स्वार्थिक प्रवार्थिक प्रवार्थिक प्रवार्थिक स्वार्थिक प्रवार्थिक स्वार्थिक प्रवार्थिक प्रवार्थिक स्वार्थिक प्रवार्थिक स्वार्थिक प्रवार्थिक स्वार्थिक प्रवार्थिक स्वार्थिक प्रवार्थिक स्वार्थिक स्वार्यक स्वार्थिक स्वर

१ आदिशब्देनागम्याविषयत्वसम्य ॥ २ एकविषया एकमाजाध्या ॥ ३ माण्यति ऐसी र १ कारणा नायकनायिकान्यनरमात्राश्रयत्वे । रतेरि यथः ॥ ५ स्विक्षिति ए सम्बूष्णा माणा पर । ६ र १०० कुत्रचिरममाद्विस्ति एवेति प्रभाषा स्वष्टम् ॥

तत्र रसाभासो यथा

स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमि विना यं न रमसे विलेभे कः प्राणान् रणमखग्रुखे यं मृगयसे । सुलग्ने को जातः श्रशिग्रुखि यमालिङ्गासि वलात् तपःश्रीः कस्यैषा मदननंगरि घ्यायसि तु यम् ॥ ४८ ॥

अत्रानेककामुकविषयमभिलाषं तस्याः स्तुम इत्याद्यन्तुगतं बहुव्यापारोपादानं व्यनक्ति ।

छौकिकरसः स्वतो नाभासः । तथापि असाधारण्यप्रतीतिप्रयोजककाव्यवर्णिते यत्रानौचित्यप्रतिसंधानं तत्र व्यङ्गये रसेऽप्याभासव्यवहार इति ध्येयम्" इत्येवं व्याख्यातम् ॥

स्तुम इति । वारयोषितं प्रति कस्यचित्कामुकस्य चाट्ट्वितिरियमिति वैद्यनाथः । वयं त्वनौचित्या-पादनाय परकीयां प्रति कामुकोक्तिरियमिति त्रूम इति झुधासागरकाराः । हे वामाक्षि वामं झुन्दरं (जितेद्वियाणामिप वशीकरणात्) विरुद्धं वा अक्षि यस्याः सा तथाविधे तं कं पुरुषं स्तुमः यं विना क्षणमिप न रमसे क्रीडिस इष्यसीति यावत् । तथा यं मृगयसे अन्विष्यसि कोऽसौ रणः संप्रामः स एव मखो यागः (त्वत्कर्तृकान्वेषणरूपस्वर्गफळकत्वात्) तस्य मुखे पुरतः यः प्राणान् विछेभे दत्तवान् अर्थाजन्मान्तरे । हे शशिमुखि चन्द्रवदने यं बळात् आळिङ्गिस सः कः झुळेग्ने शोभनजीवादिप्रहा-धिष्टिते छेग्ने राश्युदये जात उत्पन्नः । हे मदननगिर मदनस्य नगिर राजधानि अत्र स्थितस्यैव मदनस्य प्रभुत्वान्मदननगरीत्वम् यं तु ध्यायसि तस्य कस्यैषा त्वत्कर्तृकध्यानरूपा तपःश्रीः तपोजन्या संपत्ति-रित्यर्थः । अत्र शशिमुखीत्मनाङ्गीकृतापरित्यागस्य युक्तता ध्वन्यते । शशिनाप्यङ्गीकृतशशापरि-त्यागात् । नगरीत्वारोपेणानेकविषयकमदनाश्रयत्वसूचनम् । तस्या अनेकाश्रयस्वभावत्वात् । शिखरिणी छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् (७५ पृष्ठे ) ॥

अत्र रसस्याभासत्वं दर्शयित अतानेकिति । अत्र 'तस्याः' इति मध्यमणिन्यायेनोभयत्राप्यन्वेति । तथा च तस्याः वामाक्ष्याः 'स्तुमः' इत्यादिपु अनुगतं संवद्धं वहुषु (वहुकामुक्तविषये) ये व्यापाराः रमणान्वेपणालिङ्गनध्यानरूपास्तेपामुपादानं ग्रहणं (कर्तृ) तस्याः अनेके ये कामुकाः जारास्तद्दिषयक-मिमलापं (कर्म) व्यनिक्त व्यक्षयतीत्यन्वयः । अभिल्लापेण चामिव्यक्तेन वहुविषया रतिरिमव्यव्यते इत्यर्थात्सिद्धम् । तदुक्तं प्रदीपोद्द्योतादिपु । अत्र वहुपु व्यापारोपादानेन वहुविषया रतिर्वयव्यते । नन्वत्र व्यापारस्य वहुविपयत्वमसिद्धम् । एकत्रापि तादृश् (अनेकार्थक)व्यापारसंभवादिति चेत् अत्र त्रूमः । तुशब्देनं व्यवच्छेदार्थकेन व्यापारस्यानेकविपयकत्वं लम्यते । एवमेकल भेदामिप्रायेऽवगतेऽन्यलापि तथवावगम्यते । "एकत्र निर्णातः शाल्लार्थोऽन्यत्रापि तथा" इति न्यायात् । अथवा वर्तमानरमणान्वेप-णालिङ्गनध्यानरूपव्यापाराणां नैकिसमन् संभवः । वर्तमानध्यानविपये आलिङ्गनादेर्वर्तमानत्वायोगात् । वहुपदमनेकपरं वा । एवं चानेककामुकविषयत्वेन वलादालिङ्गनगम्यानुभयिनष्ठत्वेन च शास्रलोका-तिक्रमात् रतेरामासत्वं वोध्यम् । रसानौचित्यस्य रसावगमोत्तरभेवावगमात् आभासताप्रयोजकतेव ।

९ तुशब्देनेति । 'यं तु ध्यायसि' इति ध्यानकर्मीभूतस्येतरेभ्यो व्यवच्छेदप्रतीतेर्भिन्नत्वमवगम्यते । अतः सर्वेषा-मपि स्वरसतो मेद्रप्रतीनेर्नापहृतो युज्यते । आभासत्वस्यावर्जनादित्यर्थः॥

#### भावामासो यथा

राकासुधाकरमुखी तरलायताक्षी
सा स्मेरयौवनतरङ्गितविश्रमाङ्गी।
तत् किं करोमि विद्धे कथमत्र मनी
तत्स्वीकृतिच्यतिकरे क इवाम्युपायः॥ ४९॥
अत्र चिन्ता अनौचित्यप्रवर्तिता। एवमन्येऽप्युदाहार्याः॥

न वाच्यवाचकानौचित्यवद्रसभङ्गहेतुतेति वोष्यम् । नन्वेतावता टीकिकस्याभासस्यमागत न न सामाजिकानिष्ठस्याठौकिकस्येति चेन्न । साधारणीकरणोपायेन सामाजिकस्य वर्णनीपमर्यागान्तस्य स्थानीपमर्यागान्तस्य। सामाजिकानिष्ठरतेरप्याभासत्वमितीति ॥

यत्तु कैश्विदुक्तम् ''यद्यपि बहुज्यापारोपादानस्यंकविषयत्वमपि संभवित 'एउ. स्विति मन्दिः' इत्यादिषु विरुद्धिक्रययोः क्रिमिक्योरपि स्थूलकालमादाय वर्तमानप्रयोगदर्शनेनािक्यं। उत्त नामि अपित् स्थलकालमादाय वर्तमानप्रयोगदर्शनेनािक्यं। उत्त नामि अपित् स्थलकालमादाय वर्तमानप्रयोगदर्शनािक्यं। उत्त नामित्र स्थलकालमादाय वर्तमानप्रयोगदर्शनािक्यं सक्तदेव कर्मोपादानं कुर्यात्'' इति तत्तुच्छम् । स्तुमो विलेभे इत्यादीना भिक्तप्रक्रम्यानाम पर्विभक्त्यन्तपदोपस्थापितेनानन्वये तदन्वयिनैः अभिन्नस्य (एकस्य) कं का इत्यादिषद्वप्य गर्यादिः भिन्नकर्भपदैरेवोपस्थापनार्हणादित्यपि प्रदापोद्दयोतादिषु स्पष्टम् ॥

राकेति । सीतामुद्दिस्य रावणीिक्तिरियम् । राकायाम् अखण्डचन्यया पृणिमाया यः गुराकर्ष यः साहरमुखं यस्यास्तथात्रिधा तरहे चञ्चले आयते दीघें अक्षिणां यस्यास्तादर्शाः स्मेरम् ईपप्रकृताः वार्यः नवयौवनिमिति यावत् तेन तरिङ्गताः तरङ्गवदुत्तरोत्तरारम्भशीलाः विश्रमा येपुत्रपाविश्वास्यः । त्याभूतेति दर्शनक्रमेण मुखादिगतप्रकर्पविभावनम् । विश्रमास्यतिपाठे विश्वमुक्तम्पर्वः । व्याभ्यतिति दर्शनक्रमेण मुखादिगतप्रकर्पविभावनम् । विश्रमास्यतिपाठे विश्वमुक्तम्पर्वः । विश्वभावति । अस्ति ते होत्रपायः । विश्वभावति । अत्र अस्या विश्वभावति । अत्र अस्या विश्वभावति । व्याभवति । व्याभ

अत्र भावस्याभासत्वं दर्शयति अत्र चिन्तेति । अनाचित्येति । 'आर्थः निर्माण पश्चातुंसस्तिदिङ्गितैः'' इति हि अवित्यम् । तद्देपरीत्येनाननुरक्तायामनुगगे ऽयस्त इति हो निर्माण प्रवितित्वात्त्वसभिचारिभावस्य चिन्ताया अपि अनोचित्यप्रवर्तितन्त्रम् । जिल्लाकि उत्तर्भ प्राधान्येनाभिन्यक्तत्वाद्भावत्वम् । उद्योतकारास्तु वैत्री क्रम् प्रतिन प्राप्ता वित्याद्वात्त्वम् । प्रवर्तिता चिन्तेत्याद्वः ॥

अन्येऽपीति । रतान्तरभासा भावान्तराभानाधेन्दर्भ । तर्र रीतान्तरे एए भन्ने पर्वे क्रिकेशिक्षा क्रिकेशिक्ष्य । तर्र रीतान्तरे एए भन्ने पर्वे क्रिकेशिक्ष्य क्रिकेशिक्ष क्रिकेशिक्य

(सू॰ ५०) भावस्य शान्तिरुद्यः संधिः शबलता तथा ॥ ३६॥ क्रमेणोदाहरणम्

तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनतटप्रश्लेषग्रद्राङ्कितं किं वक्षश्ररणानतिन्यतिकरन्याजेन गोपाय्यते । इत्युक्ते क तदित्युदीर्य सहसा तत् संप्रमार्धुं मया साश्लिष्टा रभसेन तत्सुखंबशात्तन्त्या चै तद्विस्मृतम् ॥ ५० ॥

दाहरणं तु "सर्वेऽपि विस्मृतिपयं विषयाः प्रयाताः विद्यापि खेदकिलौ विमुखीवभूव । सा केवलं हिरणशावकलोचना मे नैवापयाति हृदयादिविदेवतेव ॥" इति भामिनीविलासपद्यम् । गुरुकुले विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावण्यगृहीतमानसस्य अन्यस्य वा कस्यचिदतिष्रतिपिद्धगमनां स्मरतो देशान्तरगतस्ययमुक्तिः । अत्र च स्वात्मत्यागात्यागाभ्यां स्नक्चन्दनादिषु विषयेपु चिरसेवितायां विद्यायां च कृतन्नत्वम् अस्यां च (हिरणशावकलोचनायां च ) लोकोत्तरत्वमभिव्यज्यमानं व्यति-रेकवपुः स्मृतिमेव पुष्णातीति सेव प्रधानम् । एषा चानुचितविषयकत्वादनुभयनिष्ठत्वाच मावामास इति रसगङ्गाधरे स्पष्टम् ॥

"भावशान्त्यादिरक्षमः" इति सूत्रतः क्षमप्राप्तं भावशान्त्यादिपदप्रतिपाद्यमाह भावस्येति । जाता-वेकश्वनम्। संधौ द्वयोः। शबळतायां बहूनामावश्यकत्वात् । शान्तिः प्रशमः। उद्यः उत्पत्तिः। संधिः एककाळमेव तुल्यकक्षयोरास्त्रादः । समकाळमेव विरुद्धयोरिप तुल्यरूपयोरास्वादो वा । श्वळता च पूर्वपूर्वोपमदिन परपरोदयः । तदुक्तं प्रदीपे "शबळता तु काळमेदेन निरन्तरया पूर्वपूर्वोपमदिनाम्" इति । एते तथा भावशान्त्यादिपदप्रतिपाद्या इति स्त्रार्थः । अत्र यद्यपि शान्तेर्भावान्तरोदये एव चमत्कारित्वम् उदयस्य च शान्तिपूर्वकत्वे एव चमत्कारित्वम् अत एव भावाद्वावोदयः पृथगगणितः एवं चतद्वेदद्वये शबळतावश्यक्षी तथापि तदनुभावाद्यनुपादानादस्वाद्यत्वच्च न सा । पूर्वपूर्वोपमर्देन परोद-यस्यास्त्राद्यते एव तत्क्षीकारात् । तदेतदुक्तं संक्षेपेण काव्यप्रदीपे "न च भावस्य शबळतायाः शान्त्यु-दयास्यामविशेपः । शान्तेरुदयस्य वा एकैकस्यास्वादे तद्वेदद्वयोपगमात्" इति । एव शान्त्युदयाद्यत्पत्ति-काळाविक्छनावेव चमत्कारिणाविति वोध्यम् । स्थायिनां त्वेते न संभवन्ति । तेपा सन्ततमविक्छे-दादित्युद्दयोते स्पष्टम् ॥

तत्र भावस्य शान्तिमुदाहरित तस्या इति । अमरुकशतके खण्डितायाः स्वनायिकायाः कोपतच्छानितृत्तान्तं वयस्यं प्रति कथयतो धृष्टनायकस्योक्तिरियम् । तस्याः सपत्न्याः (अस्यातिशयान्नामानिदेशः) सान्द्रं निविडं श्रीखण्डादिविछेपनं यत्र तथाभूतस्य स्तनतटस्य तत्पर्यन्तसमदेशस्य (अत एव)
प्रकृष्टो यः श्लेपः परिरम्भः तेन या मुद्रा स्तनाकारं विछेपनमयं चिह्न तेनाङ्कितं तदीयत्वेन ज्ञापितमित्यर्थः । यद्वा परिरम्भेण (स्वीयताचोतक) मुद्राकारं यचिह्नं तयुक्तं वक्षः वक्षःस्थळ चरणयोरानतेः
प्रणामस्य यो व्यतिकरः नैरन्तर्येण पानःपुन्येन वा सवन्धः तद्वयाजेन तन्मिषेण किं किमिति गोपाय्यते
गुप्तं कियते इति (तया) उक्ते सित मया तत् मुद्राचिह्नं संप्रमाष्ट्रं विछोपयितुं सहसाप्रसाचैव क तदित्यु-

९ स्तनयुगेति काचित्राटः ॥ ९ तन्भ्यापीत्य।पे पाटः ॥ ३ सेट्ने दुखेन किता संपादिना ॥ ४ गुरुकुरे गुरुगृहे ॥ ५ स्वात्मत्यागोति । विपयविद्योभयकर्तृकस्वत्यागेन विपयविद्ययोः रुनन्नस्वम् नायिकाकर्तृ हस्त्रीयात्यागेन चास्यां नायिकाया रोकोत्तरन्वमित्यर्थः ॥ ६ स्मृति ॥

#### अत्र कोपस्य।

एकास्मित्र् शयने विषक्षरमणीनामग्रहे मुग्धया सद्यो मानपरिग्रहग्लापितया चाट्टानि कुर्वन्नपि । आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तृष्णीं स्थितस्तत्क्षणं मा भृत्सुप्त इवेत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः ॥ ५१ ॥

#### अत्रौत्सुक्यस्य ।

उत्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिधरभ्यागमादंकतः सत्संगित्रयता च वीररभसोत्फालश्र मां कर्पतः । वेदेहीपरिरम्भ एप च मुहुश्वतन्यमामीलयन् आनन्दी हरिचन्द्नेन्द्रशिशिरस्त्रिग्धां मणद्वयन्यतः ॥ ५२ ॥

दीर्य कुल मुद्राचिह्नमित्युक्त्वा रभसेन त्वरया सा नायिका आख्टिए। आख्टिक्किता न्यपुरावाः आख्किनानन्दपारवश्यात् तन्त्व्या च तत् मुद्राद्धितत्व विस्मृतमिय्ययं । चक्कौरणाढिह्ननिवस्यतिक काळतारूपसमुचयाळकारो बोत्यते । अपीति पाठेऽपि स एवार्थ । "मपके च व्यतिकर, प्रवास- व्यतिकरीष्टित छन्द । स्थलमुक्त प्राक् (१८ पृष्ट) ॥

अत्र कोपरूपभावस्य शान्तावेव चमत्कार्विश्राम । न तु विद्यमानेऽपि प्रसादौदये तदसुनाः । द्यनुष्ठेखादिति वोध्यम् । तदेवाह अत्र कोपस्येति । शान्तिरिति शेष ॥

अत्र सुरतिवपयस्यौत्सुक्यस्योदयश्चम करोति न तु स्वयि वोज्यानि न उन्हे पहुण्यान दिति बोध्यम् । तदेवाह । अत्रोत्सुक्यस्येति । उद्योगनि गोप ॥

भावसिष्यमुदाहरति उत्सिक्तस्यति । महार्थारचित्तन्द्रवे, विन्येष्टा र पर्याप्टा श्रीपर परशुरामागमने उनितरियम् । उत्सिक्तस्य ख्यातन्याहण्डस्य चेपार्व तय प्राप्टा कि । वर भूतस्य (इंदशस्य परशुरामस्य) अभ्यागमात् अगर्यनेन एवत् एकस्य विक्रिक । वर्षः वर्षः

१ क्रिन्या। परग्दर्भित इस्य देस्ट इच्छ पर प्रश

#### अत्रावेगहर्षयोः ।

काकार्यं शशलक्ष्मणः क च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा दोषाणां प्रश्नमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम् । किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतिधयः स्वमेऽपि सा दुर्लमा चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खळु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ ५३ ॥

रामस्य ) सङ्गे या प्रियता प्रेम तच्च वीरस्य रमस उत्साहः तस्योत्फाल उद्देकः वीरोचितोत्साहोद्देक इत्यर्थः स च एते। द्वाविप मां कर्षतः आकर्षतः । अत्र चकारद्वयं द्वयोः प्राधान्यसूचनाय । अन्यतः अन्यस्यां दिशि एषः अनुभूयमानः विदेहस्य जनकस्यापत्यं खी वैदेही सीता तस्याः परिरम्भः आश्लेपः मां रुणद्धि च मुनिपार्श्वगमनं प्रतिवधातीत्यर्थः । चकारः पूर्वोक्ततुल्यकालत्वसूचनाय । ननु एकपिर्रम्भकार्यस्य द्वाभ्यां सत्सङ्गप्रेमवीरोत्साहाभ्यां जन्यमानकार्यस्य तुल्यकालत्वं तस्य ताभ्या तुल्यत-विनानुपपत्रमित्यतः तत्सपादके विशेषणे आह मुहुरित्यादि । मुहुः वारंवारं चैतन्यं ज्ञानम् आमी। लयन् विषयान्तराद्यावर्तयन् हरिचन्दनं चन्दनभेदः इन्दुश्च तद्वत् शिशिरः शीतलः स चासौ क्षिग्धश्च प्रेमसंविलतश्च अत एव रुणद्वीति युक्तं क्षिग्धेन युद्धान्निवर्तनात् अत एव आनन्दी आनन्दजनक इत्यर्थः । शिशिरस्पर्श इति पाठान्तरम् । शार्दूलविक्रीहितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (१८ पृष्टे)॥

अत्र मुनावत्यादरणीयत्वज्ञानजन्यत्वराविशेषः पूर्वार्धगम्यः हर्षस्तूत्तरार्धगम्यः अनयोस्तुल्यकाल-भेवास्वाद इति तयोर्मिलनरूपः संधिः । अत्र परिरम्भकृतहर्षेण सत्सङ्गप्रियतोत्साहोभयकृतत्वादा-वेगस्तुल्य इति वोध्यमित्युद्दयोते स्पष्टम् । तदेवाह । अत्रावेगहर्पयोरिति । संधिरिति शेपः । आवेगस्त्वराविशेषः ॥

भावशवळतामुदाहरति क्वाकार्यमिति । विक्रमोर्वशीये चतुर्थेऽङ्के उर्वशी दृष्टा पुरूरवस उक्तिरिय-मिति जयन्तमहेश्वरनागोजीभद्दादयः। यद्यपीदं पद्यमस्मद्भुपछव्धहस्त्रिखितपुस्तकेषु नोपछभ्यते तथापि १८७९ खिस्तान्देऽङ्किते पुस्तके १२२ पृष्ठेऽधिकपाठरूपेणोपलम्यत एव । एतेन शुक्रकन्यां देवयानीं दृष्टवतो राज्ञो ययातेरियमुक्तिरिति वदन्तः श्रीवत्सलाञ्छनकमलाकरवैद्यनाथभीमसेनादयः प्रत्युक्ताः । अकार्य मुनिकन्यायामासांकिरूपं क शशो मृगभेदः छक्ष्म चिह्नं यस्य तस्य शशलक्ष्मणः चन्द्रस्य कुछं च क । कद्वयेन ज्ञानद्वयस्य सहानवस्थानप्रतिपत्तिः । तेनात्यन्तानौचित्यं व्यज्यते ।यद्वा । कद्वयेनोभयोरत्य-न्तवैधर्म्याद्विषमाळंकारो ध्वन्यते । अत्र शान्तसंचारिवितकीवगमः । अत्र शशळक्ष्मण इत्यनुचितम् 'सुधाराोः' इति त्चितम्। भूयोऽपि पुनरपि सा अद्भुतसौन्दर्या उर्वशी दृश्येत कथं दृगोचरा भवेत्। अपिना संभावनौत्कट्यं सूच्यते । अत व्यङ्गयेन शृङ्गारसंचार्यौत्युक्येन शान्तसंचारिवितर्कवाधनम् । नः अस्माकं श्रुतं शास्त्रश्रवंणं दोषाणां प्रमादावेशादीनां प्रशमाय आत्यन्तिकनाशाय । अत्र व्यङ्ग्यया शान्त-संचारिण्या मत्या पूर्वीत्सुक्यवायनम् । अहो आश्चर्यम् कोपेऽपि मुखम् (अर्थात्तस्याः) कान्तं मनो-हरम् । अत्र व्यङ्गयेन शृङ्गारसंचारिणा स्मरणेन पूर्वोक्तमतिवाधनम् । अपगतं कल्मपं पापकर्म येभ्य-स्तादशाः । कृते सदाचारे यद्वा कृते महात्मिभराचिरते (पुण्यकर्मणि) धीर्येषां ते पण्डिताः किं वक्यन्ति । अत व्यङ्गयया शान्तसंचारिण्या शङ्कया पूर्वोक्तस्मरणवाधनम् । स्वप्नेऽपि अदृष्टाश्रुतापूर्व-घटकेऽपि सा-दुर्लभा । अत्र व्यङ्गयेन शृङ्गारसंचारिणाभिमताप्राप्तिप्रयुक्तदैन्येन पूर्वोक्तशङ्कावाधनम् । हे चेतः स्वास्थ्यम् उपैहि उपगच्छ । अत्र व्यङ्गयया शान्तसंचारिण्या घृत्या पूर्वीक्तदैन्यवाधनम् । कं

अत्र नितकींत्सुक्यमितिस्मरणशृङ्काद्दैन्यधृतिचिन्तानां शवलता । भावस्थितिस्तृक्ता उदाह्ता च ॥ (स्० ५१) मुख्ये रसेऽपि तेऽङ्कित्वं प्राप्नुचन्ति कटाचन । ते भावशान्त्यादयः । अङ्कित्वं राजानुगतिववाहप्रवृत्तमृत्यवत् ॥ (स्० ५२) अनुस्वानाभसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गवस्थितिन्तु यः ॥ ३७॥

खलु धन्यो नाहिमव मन्दभाग्यः युवा तरुणः अधरं धास्यति पास्यति । अत्र व्यद्गयया गृहारमचान्यित्र चिन्तया पूर्वोक्तधृतिवाधनम् । एव चात्र काव्ये पार्यन्तिकचिन्तया ग्रान्तोपमर्देन गृहारस्य विशान्तिः ( पर्यवसानम् ) सा च शत्रुविजयपूर्वकराज्यलाभ इव प्रकर्यनिदानम् । ग्रागृलविकीटितं सन्द । लक्षणमुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे ) ॥

अत्र पूर्वपूर्वोपमर्देन उत्तरोत्तरं प्रतीयमानं चमत्कारमाद्धतीनि तत्स्वम्हपा शवस्ता । तदे गह अत्र वितर्केत्यादि ।

नतु भावस्य शान्त्यादिवत् स्थितिरप्येकावस्या संभवति सा कथ पृथक् नोक्ता इत्वन आह भाव-स्थितिरिति । उक्तेति । "व्यभिचारी तयाक्षितः" इत्यनेन ४८ द्वेण उज्तेत्वर्यः । उदाहना 'जाने कोपपराड्मुखी' इत्यनेन ४५ उदाहरणेन । अय भावः । प्रशमाद्यवस्याचनुष्करितः स्वरं भावस्थितिः । सा पूर्वोपदिशेतेन भावेनैव गतार्थेति ॥

ननु विभावादिसम्हालम्बने रसेऽङ्गता प्राप्तस्य व्यभिचरिणो भवतु कथचन प्राधान्य ताह र पाइ.नः मुदासीनानां कथं प्राधान्यमित्यत आह मुख्ये रसेऽपीति । अथवा ननु प्राधान्यन व्यक्ति विभाव कि स्थले नियमतो मुख्यस्य रसस्यावस्थानं तत्कथमुक्तानि भावाधुदाहरणान्येतानि । कथ प्राप्त कि रिवर्णन्य स्थले त्या भावाना रसाङ्गत्वेन गुणीभावात् भावशान्त्यादीनामपि रसानुभावतया रसाङ्गावेन गुणीभावात् भावशान्त्याद आहु स्थले अद्वित्व प्राधान्य प्राप्तवि क्या व्यव ते एवाङ्गित्वेत निवस्यन्ते । यहा । रसापेक्षया सातिशयच कारे सिन इति स्वाप्ताः । वे इ व्यक्ति स्वाप्ताः भावशान्त्याद्य इति । भावाध्य शान्यादयक्षेति हन्त्रः । भावित्य विभाव । विकाय हो व्यक्ति स्वाप्ताः । विकाय हो विकाय हो स्वाप्ताः । यहा प्राप्ताः । विकाय हो स्वाप्ताः । विकाय हो स्वप्ताः । विकाय हो स्वाप्ताः । विकाय हो स्वप्ताः । विकाय हो स्वाप्ताः । विकाय हो स्वापताः । विकाय हो स्वापताः । विकाय हो स्वापताः ।

इत्यमसंलक्ष्यक्रमन्यक्षयं (रसादिष्यनि सावान्तरभेदम्)निर्द्यनिः संजन्तकरण्यः दर्भार्थनि । जते अनुस्वानेति । षण्टायां वायमानायां प्रधानगन्दप्रतीन्यन्तरं यथा प्रोदीयानामे प्रगान तृत्यन

## शब्दार्थीभयशक्त्युत्थंस्त्रिधा स कथितो ध्वनिः।

शब्दशक्तिमृलानुरणनरूपव्यङ्गचः अर्थशक्तिमृलानुरणनरूपव्यङ्गचः उभयशक्ति-मृलानुरणनरूपव्यङ्गचंश्रेति त्रिविधः ॥ तत्र

अलंकारोऽथ वस्त्वेव शब्दाद्यत्रावमासते ॥ ३८ ॥ (सू० ५३) प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दाशक्त्युद्भवो द्विधा । वस्त्वेवेति अनलंकारं वस्तुमात्रम् । आद्यो यथा

प्रतिष्वन्यादिपदाभिधेयः शब्दिवशेष. प्रतीयते तदाभस्तत्सदृशः संख्यो क्षेयः क्रमः पौर्वापर्यम् (अर्था-द्यञ्जकेन सह) यस्यैवंभूतस्य व्यङ्गचस्य स्थितिर्यस्मिन् (ध्वनौ काव्यभेदे) स इत्यर्थः । यथा ध्वनिप्रति-ध्वन्योः क्रमो छक्ष्यते तथा वस्त्वछंकृतितद्यञ्जकयोर्यत्रेति भावः । एवं भूतो यः ध्वनिः सः शब्द-श्चार्यश्चोभयं च तेषां याः शक्तयः व्यञ्जनाः तत उत्तिष्ठति प्रादुर्भवति यः सः तदुत्यः तदुद्भव इति त्रिधा त्रिप्रकारः कथित इति सूत्रार्थः ॥

तदेवाह श्रव्दशक्तीत्यादि । शब्दपरिवृत्त्यसहत्वन शब्दशक्तिम्ळत्वं शब्दपरिवृत्तिसहत्वेनार्थशक्तिम्ळत्वम् अवच्छेदकभेदेन तदसहत्वसहत्वाम्यां त्भयशक्तिम्ळत्वमिति वोध्यम्। तद्धक्तं प्रदीपे।
''श्रंव्दशक्तिम्ळत्वं च एतदेव यत्तेनैव शब्देन तदर्थप्रत्तिर्ति। तु पर्यायान्तरेणापि। एतद्दैपरीत्यं चार्थशक्तिम्ळत्वं न त्विभिधया तत्प्रतीतिरिति। एतेन अभिधाया यत्र न नियमनं तत्रैष भेदो द्रष्टव्यः। तिवियमने तु नाभिधाम्ळत्वं कि तु व्यञ्जनाम्ळत्वमेव 'भद्रात्मनः' (६७ पृष्टे) इतिवद्भवेत् इति यत्केन
चिद्धक्तं तत्रादेयम्। भद्रात्मन इत्यादेरप्येतद्भेदत्वेनष्टत्वात्। अन्यथा तत्त्य सर्वभेदबहिर्भावापत्तेः। किंचै
प्रयमोदाहरणे (उल्लास्य काळेत्यादौ १२९ पृष्टे) प्राकरिणकाप्राकरिणकयोरिति व्याख्यानेन द्वितीये
(तिग्मत्यादौ १३१ पृष्टे) भवानित्यनेन तृतीये (अभितइत्यादौ १३२ पृष्टे) असीत्यनेन प्रकरणस्याभिधानियामकस्य स्पष्टत्वात्तेषामुदाहरणत्वं विरुद्धयेत । तस्माद्ययोक्तमेव न्याय्यम्" इति ॥

गव्दशक्तिम्लानुरणनव्यङ्गयस्य द्वैविच्यमाह त्रचेत्यादि। तत्र त्रिविधेषु मध्ये। अलंकारोऽथेति। अथगव्दो विकल्पे। यत्र यस्मिन् ध्वनौ अलंकार उपमादिः अथवा वस्त्वेव वस्तुमात्र शव्दात् परिष्टु-स्यसहरूपात् पदात् प्रधानत्वेन प्राधान्येन अवभासते प्रकाशते स ध्वनिः शब्दशक्त्युद्भवः शब्दश्-क्त्युत्थः द्विधा(अलंकारध्वनिर्वस्तुध्वनिश्चेति)द्विप्रकार इल्प्यः। प्रधानत्वेनेत्यनेन शब्दस्य यत्र प्रधान्य\_मर्थस्यापि तत्र साचिव्यमिति वोधितमिति केचित्।वस्तुतस्तु प्रधानत्वेनेत्यनेन गुणीभूतव्यङ्गयनिरासः।

ननु वस्तुत्वस्य केर्बछान्वयित्वात् अछकारोऽपि वस्तु तत्कथ भेद इत्यत आह अन्रुंकारमिति । अछंकारमिनामित्यर्थः । एवं च गोवछीवर्दन्यायेन वस्त्वछकारयोभेद इति भावः ॥

१ अश्मेदेन ॥ २ शब्दार्थयोगेक व्यङ्ग च्यापरव्यङ्ग चलानियमादाह शब्दशक्तिमूलत्व चिति । अवच्छेद्कभेदेनो भयान्वयव्यतिरेकानुविधाने तूमयशक्तिमूलत्व द्रृष्ट्यमित्युद्द्योतः ॥ ३ उल्लास्वेत्यादाविभिधानियामकमस्त्येवेति तदुद्रिहरणासगितिरित्याह कि चेति । मवन्त्रव्यद्भय सवोध्यवाचित्वाद्यक्रतस्य च संबोध्यत्वायोगात्रकृतत्वम् । एवमसीत्यिष् युप्मयोगापेक्षामिति यक्रतत्वगमकमित्यर्थः इति प्रमा ॥ ४ केवलान्वयित्व चात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् ॥ ५ अस्य न्यायस्यार्थस्तु लोकिकन्यायमालाया द्रष्ट्रक्यः ॥

उल्लास कालकरवालमहाम्बुवाहं देवेन येन जरटोर्जितगर्जितेन । निर्वापितः सकल एव रणे रिपृणां घाराजलिखजगति ज्वलितः प्रतापः ॥५४॥ अत्र वाक्यस्यासंत्रद्धार्थाभिधायकत्वं मा प्रसाङ्क्षीदिति प्राकरणिकाप्राकरणिकयोक-पमानोपमेयभावः कल्पनीय इत्यत्रोपमालंकारो व्यङ्गयः ।

शब्दशक्तिमूळमळंकारप्यनिमुटाहरति उद्घास्येति । अत्र वाच्यपक्षे (प्राकरणिकराजपक्षे) वेन प्रकृतेन देवेन राज्ञा जरठं कठोरम् ऊर्जित बल्वत् गर्जितं सिहनाटो यस्य नयाविधेन वाले बिरमंदर्ता यः करवालः खङ्गः तत्र यन्महत् अतिशयितम् अम्यु धाराजल तस्य वाह् प्रवाहः (प्रमर्णं) तम् उल्लास्य तीक्ष्णीकरणेनाधिकं कृत्वा धाराजले. खङ्गधाराकान्तिभ (कृत्रस्नादिकान्ते। डोके पानायादिपदप्रयोगात् पानीयपर्यायस्य च कान्तिवाचकत्वात्) रिपूणा त्रवणा त्रिजगिति त्रिभुवने द्वित्रस्त्र अतिप्रसिद्धिं प्राप्तः सकल एव प्रतापः शौर्यख्यातिरूपः रणे सन्नामे निर्वापित विलेपित इल्प्यः। यज्ञा । महः उत्सवः वैरिजयरूपः स एवाम्यु अम्बुवित्रस्तरप्रवृत्तिर्याल तत् वहति धार्यतीति नहाम्युवहः । कालकरवालः कृष्णायसखङ्गश्चाते सन्वति कर्मधारयः। तमुल्लास्य निपातनायोग्रम्येश्यः। सकल इति सप्तम्यन्तं रणविशेषणमिति केचित् । व्यद्गधपक्षे (अप्राकरणिकेन्द्रपक्षे) तु येन देवेन मेर्वादिपतिना इन्द्रेण जरु गम्भीरम् ऊर्जितं यत् गर्जितं गर्जनं तेनोपलक्षितम्। छत्रेण राजानमन्तर्वातं इति पर्पटर्यो तृतीया "इत्यंभूतलक्षणे" (२।१।२१) इति पाणिनिस्त्रात् । कालकर कृष्णरिम वर्षत्रारम् वर्णते तेनोत्रपत् जलकोलाहले सिति यहा अङ्गारादिषु जले पात्यमाने जायमानः शब्दो रणः तत्मिन् सित धारारितः गरितः निर्मेशलैः त्रिभुवने रिपूणाम् अर्थाजलकात्रवृणा तेजसा सकलः प्रवृष्टः नापः औष्यं निर्यापितः गरित इत्र्यः । "रवे रणः" इत्यसरः । वसन्तिललका छन्दः । लक्षणमुक्त प्राप्तः (६८ एपे) ॥

अत्र प्रकरणेन प्रथमार्थेऽभिधाया नियन्त्रणात्तया बोधियतुमगनयो वस्तुन्त्रयो दितायार्थे न्यद्गत एत । एवं च तयोश्च (प्रथमदितीययोः) अर्थयोरुपमालंकारोऽपि न्यद्गव एवेत्यलकारप्यनित्वम्। तद्य दर्शकि अत्रेत्यादिना । नन्वेवमर्थयोरसंबन्धे वाक्यभेदः स्यादित्यत आह् वाक्यस्येति। असंबद्धार्थाभिधाय-कृतवं न्यद्गयेन सहासंबद्धो यः प्रकृतो राजा तदिभिधायकत्वं तद्वोधकत्वम् । यद्वा । वाज्यस्य विशेषणा-दिविशिष्टस्य असंबद्धार्थकत्वम् अविवक्षितार्थकत्वम् तथा सित अपुष्टार्थतापितिनि भागः । मा प्रमान्द्रश्चीदितीति । मा प्रसक्तं भवत्वितीत्वर्थः । करवालमुष्टास्येत्येतायन्माते वक्ताये प्राचित्राप्राक्तिवर्याः । कणादिपदप्रयोगो निर्यक इति असंबद्धार्थकत्वप्रसिक्तिरिति भावः । प्राकरणिकाप्राक्तिकर्याः राजेन्द्रयोः उपमानोपमेयभावः सादस्याख्यसंबन्धः । कल्पनीयः निर्णेतन्यः । इति एक्ति । अत

तदेतदुक्तं प्रदीपोद्द्योतयोः। "अल 'करवाल्मुहास्य' एतावन्यात्रे दक्त ये यदेत दृष्ण प्रतावन्यात्रे दक्त ये यदेत दृष्ण प्रतावन्यात्रे स्तर्यासंबद्धार्थकता मा प्रसञ्यतामित्पप्राकरणिकेरिन्द्रवारिवाहादिनि प्राचनित्रित्तरः स्तर्याप्त्रे दीनामुपमानोपमेयभावे कत्रेत्तात्पर्यमित्पुपमालंकारो न्यद्भारः। स न राज्यस्य विस्तृत्तः । भूपादिना तद्योपस्थितं। तद्प्रतातेः। एतमण्डन्यृत्वन् " रति पदार । "स्तर्याप्त्रे । प्रतावन्यस्य प्रवाचितिश्विष्ठशब्दोपात्ताविशेषणकृत साद्ययं प्रतावते । उन्तर्युक्तेः । पर तु प्रतिवर्णकृत

९ क्मीधारय इति । मयूरव्यंसकादिकादि<sup>ति</sup> भारः ॥

# तिग्मरुचिरप्रतापो विधुरिनशाकृद्विभो मधुरलीलः । मतिमानतत्त्ववृत्तिः प्रतिपदपक्षाग्रणीविभाति भवान् ॥ ५५ ॥ अत्रैकैकस्य पदस्य द्विपदत्वे विरोधाभासः ।

नोपमावगमः।तदवगमे च शब्दशित्तर्म् छिमिति तद्यपदेशः।यद्यपुपमानभूतद्वितीयार्थस्य वस्तुभूतस्यापि व्यङ्गयत्वमस्ति तथाप्युपमानमुखेनैव तेपामुपमेयोत्कर्पकत्वादळकारध्वनित्वम्।प्रकरणेनाभिधानियमनात् तिष्ठष्टशब्दोपात्तद्वितीयार्थस्यापि व्यङ्गयत्वमेवेति भावः । तदुक्तम् प्राकरणिकेति । ननु नृपमहेन्द्रदिः रूपकमेव व्यङ्गयमस्तु एवं च करवाळ एव महाम्बुवाह इत्यर्थसाम्राज्यात्तद्याख्यानक्केशोऽपि नेति चेन्न । प्रकरणाद्वर्णस्य राजः प्रतीतिः । श्लिष्टशब्दमहिम्ना देवेन्द्रस्यापि प्रतीतौ परस्परं तयोरसंवन्धे वाक्यमेदा-पत्या द्वितीयार्थस्य वर्णनीयोत्कर्षानाधायकत्वे तादशशब्दविन्यासक्तपकविप्रयासानर्थक्यापत्त्या चाङ्गा-द्विमावः कल्प्यः। तत्रेन्द्रसंवन्ध्यम्ववाहस्य राजसंविन्धकरवाळं प्रति विशेप्यत्वादिन्द्रस्यापि राजिवशेप्यत्वापत्या राजैव महेन्द्र इत्यर्थप्राप्तावविवक्षितमहेन्द्रप्राधान्यात्तद्वतेरेव व्यङ्गयत्वापत्तावसंवद्धार्थकत्वं तदवस्थमेव स्यात् । उपमायां तु महेन्द्र इव राजेत्यर्थे राजगतोत्कर्षप्राप्ता तद्गतरित्वामक्रपेष्टसिद्धिः । यद्वा । रूपकस्यापि सादश्यमूळकत्वाद्यथमोपस्थितसादश्यस्यैव संवन्धत्वमित्यमित्रायः" इत्युद्वशेतः । अत्रेदं बोध्यम् । यत्रैकस्य प्राकरणिकत्वं तत्रैवास्य विपयः यत्र तु उमयोरपि प्राकरणिकत्वाद्यनियमस्तत्र श्लेप इति । प्रतिपादितं चेदं प्राक् (६९ पृष्ठे) ॥

नतु समासोक्तिवदुपमायाः प्रकृतोपस्कारकतयापराङ्गत्वरूपगुणीभूतव्यङ्गयत्वापितिरिति चेन । तत्र व्यङ्गयस्याप्रस्तुतवृत्तान्तस्य प्राधान्येन प्रतीतौ चमत्कृत्यभावेन गुणीभावेऽप्यत्रोपमायाः प्राधान्य-संभवेन गुणत्वानङ्गीकारादिति प्रभायाम् । चक्रवर्त्यादयस्तु महाम्बुवाहिमिव कालकर्वाल्रम् तिमव च महाम्बुवाहिमिति पक्षद्वये (वाच्यपक्षे व्यङ्गयपक्षे च) क्रमेणोपिमतसमासाङ्गीकारेणार्थ इत्याहुः । तत्र युक्तम् । कालकर्वालेत्यादेः परिवृत्तिसहत्वेन तदशे शब्दशक्तिम्लत्वानुपपत्तेः । कालकर्वाल एव महाम्बुवाहो मेघ इति रूपकं त्वसगतमेव । तथा सत्युत्तरपदार्थस्य मेघस्य प्राधान्यापत्त्या तदुल्लासकत्वस्य राज्ञि इन्द्रारोपं विनासगतत्वापत्तेः । एतद्र्थं व्यङ्गयत्वाङ्गीकारे च तस्य वाच्य-सिद्वचङ्गत्वेन ध्वनित्वानुपपत्तेरिति सुधासागरे ॥

इत्थम्पमाळकारव्यनिमुदाहृत्यैवमळकारान्तराणि व्यङ्गचानि वोव्यानीति ध्वनयन् विरोधाभासाळंकार्य्यनिमुदाह्ररित तिरम्हिचरेति । ह विभो स्वामिन् भवान् विभाति गोभते इत्यन्वयः । किट्यः ।
(खळेपु) तिरमः तीक्ष्णः (सुजनेपु) रुचिरो मनोहरः प्रतापो दण्डादिजनितं तेजो यस्य सः । तथा
विधुराणां शत्रूणां निशेव निशा मरणं तत्कर्ता । तथा मधुरा मनोज्ञा ळीळा चेष्टा यस्य सः । मितः
शास्त्रादितात्पर्यनिर्णायिका बुद्धिः मानश्चित्तसमुन्नतिः तयोः तत्त्वेन याथाध्येन सारेण वा वृत्तिर्वर्तनं
यस्य सः । यहा । मितः वस्तुतत्त्वावधारणक्षमा बुद्धिः मान प्रमाणं ताभ्या तत्त्वे याथाध्ये वृत्तिरनुसरणं
यस्य सः । प्रतिपदं प्रतिस्थानं पक्षाणाम् आत्मीयानाम् अप्रणीः अप्रेसर इति प्रस्तुतपक्षे (अविरोधपक्षे)
अर्थः । अत्र पदमङ्गेन विरोधः । तथा हि । तिरमः तीक्ष्णः अथ च रुचिरः यहा ।तिरमहाचिः सूर्यः अथ च
अप्रतापः प्रतापरहितः (अनुष्णः) । विधुः चन्द्र अथ च अनिशाकृत् रात्रिकृत् न । विभः दीप्तिरहितः
अथ च विभाति दीप्यते । मधुर्वसन्तः अथ च अळीळः क्रीडाशून्यः । मितमान् प्रशस्तवुद्धिः अथ च
अतस्तवृत्तिः तत्त्वे त्रह्मणि न वर्तते । यद्वा । अतत्त्वे अवस्तुभूते विपये वृत्तिवर्यवसायो यस्य तादशः ।

अमितः समितः प्राप्तिरुत्कपॅर्हपद प्रभो । अहितः सहितः साधुयशोभिरसनामसि ॥ ५६ ॥

अत्रापि विरोधाभासः।

प्रतिपत् प्रथमा तिथिः अथ च अपक्षाप्रणीः पक्षस्यादिभृता नेति विरोधाभानो व्याह्नयः । गानिःहन्द । व्यक्षणमुक्तं प्राक् ( ४ पृष्टे ) ।

अत्रैकपदत्वेन प्रकृतेऽथं जाते द्विपदत्वानुसधाने विरोधाभागी ह्याच इत्यलकार यनि वस । तरं वर् अत्रेत्यादिना। एकैकस्योति । 'तिगमरुचिरप्रनापः' इत्यादिर्णम्य । द्विपदृत्ये निगमरुचिः अप्रनाण् इत्यादिरुपे । जाते इति श्रेपः । विरोधाभास इति । प्राथान्येन ह्याच इति श्रेपः । अप्र माम् हिन्यः नुसधानमेव द्विपदत्वज्ञानोपायोऽस्तु तथापि 'मृणालवलर्याद दवदर्दनराशिः' इति १८१ उदार्यण्यः द्विरोधस्य वाच्यतेव भवितुमर्हति तस्मादेकवस्य पदस्य द्विपदत्वे वाच्यो विरोधानाम प्रायापः पदस्य व्याप्तयः इत्यन्याद्वारः कर्तव्य इति केचित् । अपिशवद्यायभावे विरोधो व्याप्तय इत्यन्ये । सन्तरम् भारत्यानां वासनावलात् द्विपदत्वज्ञानेऽपि प्रकरणादिनाभिधाया प्रथमेऽथं नियमनात् अप्रयन्तया निव य-र्थस्य तत्संवद्वविरोधस्य च व्याप्तयस्थतमिति बोध्यामिन्युद्योनादी स्वष्टम् ॥

एवं सभद्गे पदे विरोधाभासालकारध्विनमुदाहत्याभद्गेऽपि पदे विरोधाभासालकार जीनगुजार अमित इति । शत्रुभित्रयोर्ह्प चित लण्डयित द्वाति चेति हे हर्पद अनुर्प्यण्डक शिवरप्राप्य प्रभो स्वामिन् त्वं समितः संग्रामात् प्राप्तः उत्कांपः अमितः अपिरिच्यः (पिरिच्यः पर्याः असतां खलानाम् अहितः दण्डविधायकत्वेन शत्रु अत एव मातुभि उत्कांद्र पर्याति स्वीतः पुष्णः असीति प्रस्तुतपक्षेऽर्थः । अत्र पदाभद्गेऽपि विरोधः । नियाति । अभितः परिगाणस्वातः । अभितः मित मान तर्वहितः अथ च समितः गानस्वतिः । अभितः । अभितः परिमाणसहितः । विरोधः । अभितः मित मान तर्वहितः अथ च समितः गानस्वतिः । अभितः । उत्ति रिक्यः सिहतः हितसिहतः इति । अभितः स्वान्यः । लक्षणसुक्त प्राप्तः (११ पृष्टे ) ॥

अत्रापि प्रकरणादिना प्रथमार्थेऽभिधायाः निष्मनेनाप्रकृतत्वात् दितीप्रार्थस्य दिसे के दिन प्रणादिन । किरोधाभाग दिन । किरोधाभाग दिन । प्राधान्येन न्यद्वाय इति शेषः ॥

"ननु विरोधस्य कि सर्वत्र व्यज्ञयत्वभेव । नेत्युत्यते । निकारती सीरा । अध्याद्योदि रे प्रयाद्या करमा विद्याद्या तहभावे व्यज्ञयत्वमिति इति प्रदीप । अपप्रभा (ननु कि प्रवेप कर्म तेन विरोधस्य व्यज्ञयत्वे सर्वत्रेव नहापत्तिति न कापि तस्य व्यवता रावि विद्याद्या कर्म विरोधस्यति । सीमा मर्याहा । कियत्युक्ते वार्यता कियति चे कि प्रवाद व्यक्ति । अपीति । सोतकसत्त्वे रुग्टप्रतीतिविद्याप्रमानत्या वार्यप्रवेप व्यक्ति । विरोधव्यद्धक्रस्यति । वेन विद्याद्यक्ति । वेन विद्याद्यक्ति । विरोधव्यद्धक्रस्यति । वेन विद्याद्यक्ति । व्यक्ति । स्पृट्योतितन्य रिशेषस्य तद्यक्ति । वेन विद्याद्यक्ति । व्यक्ति । व्यक्ति सामानाविकरप्रमानि व्यक्ति । व्यक्ति विद्याद्यक्ति । व्यक्ति व्यक्ति । व्यक्ति सामानाविकरप्रमानि व्यक्ति । व्यक्ति विद्याद्यक्ति । व्यक्ति विद्याद्यक्ति व्यक्ति । व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति । व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति । व्यक्ति विद्यक्ति व्यक्ति विद्यक्ति विद्यक्ति विद्यक्ति व्यक्ति विद्यक्ति विद्यक्ति

निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते । जगचित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने ॥ ५७ ॥

अत्र व्यतिरेकः । अलंकार्यस्यापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेनालंकारता।

( ४८१ उदाहरणे ) अपिशन्दाचभावेऽपि विरोधाभासो वाच्य एव । प्रकृतार्थ( वाच्यार्थ- ) संवद्धत्वादितिं मन्तन्यम् । प्रतिपादियिष्यते चैवमेव १६६ सूत्रे इति वोध्यम् ॥

व्यतिरेकालंकारध्विनमुदाहरति निरुपादानेति। काश्मीरिकनारायणभट्टप्रणिते स्तविन्तामणी पद्यमिदिमिति वदन्ति। ग्रूलिने महादेवाय नम इत्यन्वयः। कीहशाय। निर्गतः रहितः उपादानस्योपकरणस्य (तूलिकादेः) संमारः संपत्तिः समूहो वा यत्र तद्यया स्यात्तथा अभित्तावेव ग्रून्ये एव चित्रं नानाकारं जगत् तन्वते विस्तारयते कुर्वते इति यावत् तस्मै अनिर्वचनीयखरूपाय कला चन्द्रस्य षोडगो मागः तया श्लाव्यायेति प्रकृतोऽर्थः। व्यञ्जनया तु चित्रम् आलेख्यम् कला आलेख्यित्रयाकोशालम्। एवं चात्र व्यञ्जनया चित्रकलाशब्दाम्यामालेख्यतःप्रावीण्योपस्थित्या मपीत्लिकाद्युपादानैर्भित्तावालेख्य-कारिम्यः कलावद्भयः ग्रूलिन उत्कर्पः प्रतीयते इति व्यतिरेकालंकारो व्यङ्गयः। तस्य च चित्रकलाशब्दयोः परिवृत्यसहत्वेन शब्दशक्तिम्लता। तदुक्तमुह्योते "अप्रकृततया व्यङ्गयेनालेख्येनानुमावेन व्यङ्गयात्स्वकर्तुरप्रकृतात् ग्रूलिनो व्यतिरेको व्यङ्गय एवेति भावः। न चास्य (व्यङ्गयस्य) कविगतशिव-विषयरितं प्रति गुणत्वम् । वाच्यापेक्षया प्राधान्यमात्रेण तद्व्यनित्वाक्षतेः" इति । शिष्यबुद्धिवेशद्याय वहृदाहृतमिति वोध्यम् ॥

नन्दाहृतेपूपमादीनां व्यङ्गयानां प्राधान्येनालंकार्याणां कथमलंकारकत्विमत्यत आह अलंकार्य-स्यापीत्यादि । ब्राह्मणश्रमणिति । श्रमणो वौद्धसंन्यासी । यथा तस्याशास्त्रीयविधिना त्यक्तशिखा-सूत्रादेस्त्यक्तिन्त्यादिकर्मणश्च तदानीं ब्राह्मणत्वामावेऽपि पूर्वकालिकब्राह्मणत्वमादाय ब्राह्मणत्वव्यव-हारस्तथालंकार्यस्यापि व्यङ्गयतादशायामलंकारत्वामावेऽपि वाच्यतादशायां विद्यमानमलंकारत्वमादाया-लंकारत्वव्यपदेश इत्यर्थः ॥

तदुक्तं प्रदीपे । "नन्दाहतेपूपमादीनां प्राधान्य न वा । आधे कुतस्तेपामछंकारस्वम् । अन्यान-छंकरणात् । द्वितीये कुतोऽस्य काव्यस्य ध्वनित्वं व्यङ्गग्रस्याप्राधान्यादिति चेन्न । पूर्वं (वाच्यतादशाया ) अयमछंकार आसीदित्येतावताछंकारच्यपदेशात् । यथा ब्राह्मणपूर्ववौद्धंसंन्यासिनि ब्राह्मणव्यपदेशः । नन्वेवं व्यपदेशसमर्थनेऽप्यछंकारध्वनित्वं न समर्थितिमिति चेन्न । अछंकारपदेन तद्योग्यताया विवक्षित-त्वात् । नै चेवं रसादिध्वनावप्यछकारध्वनित्वप्रसङ्गः । संख्य्यक्रमस्यैव तादशस्य (कदाचिदछंकारस्य) तथा (अछंकारव्वनिव्यपदेश्यतया ) अभिप्रेतत्वात् । वस्तुर्तस्तु प्राधान्याप्राधान्ये व्यङ्गग्रस्य वाच्या-पेक्षयेव । न तु रसापेक्षयापि तदपेक्षया सर्वत्र गुणीमावात् । तथा चोपमादीनां रसाङ्गतयाछंकारस्वं वाच्यापेक्षया प्राधान्यं चेति न दोपछेशावकाशः" इति ॥

१ अर्टकारपदेन अठंकारप्वितशब्दगतेन ॥ २ तद्योग्यतायाः अरुकारजातीयस्यायाः ॥ ३ न चेविमिति । तत्रापि रसदद्रंकारसजातीयत्वसत्त्वादिति मादः । यद्वा । तेवामिष रसदद्रायरुकारस्वयोग्यत्वादिति भावः ॥ ४ वस्तुतिस्त्वत्यत्र 'एवं च' इति पाटः कचिद्दृश्यते ॥

वस्तुमात्रं यथा

पंथिअ ण एत्थ सत्थरमित्य मणं पत्थरत्थले गामे । उण्णअपओहरं पेख्खिऊण जह बसास ता बससु ॥ ५८ ॥ अत्र यसुपभोगक्षमोऽसि तदा आस्स्वेति व्यव्यते ।

एयमछंकारस्विनम् (शब्दशिक्तम् छक्म) उदाहत्य इदानी वस्तुस्विनम् (शब्दशिक्तम् अस्ति। पृथिश्व इति। स्वयद्ती "ह्यर्थः पदे. पिशुनयेच रहस्यवस्तु" इति कामशारमम् स्राप्त प्रितं प्रति इयर्थः पदेराच्छाच रहस्यं कथयति। "पिथिक नात्र सस्तरमित मनाक् प्रम्तरपटे प्राप्ते प्रति इयर्थः पदेराच्छाच रहस्यं कथयति। "पिथिक नात्र सस्तराणां पात्राणाना राटे तत्त्री अलास्मिन् प्रामे न तु नगरे मनाक् अल्पमि सस्तरं कटाचास्तरणं नास्ति। पात्राणाना राटे तत्त्री अलास्मिन् प्रामे न तु नगरे मनाक् अल्पमि सस्तरं कटाचास्तरणं नास्ति। पात्राणाना राटे तत्त्री तत्यावस्त्राच्याक्षेत्राच । तस्माच्छ्यमसामप्रयमावेऽपि उत्रतपयोधर वार्युतं जल्द मेव प्रेन्य प्राप्त विद्यान्त्राच । व्यक्त्रवार्यस्तु पापाणाना तत्त्वेनाध्यवसिनाना मुर्खाणा स्थले ननमये अस्त प्रामे नत्यरं वार्यः व्यामाव्यवस्ति। मनाक् ईपदिप नास्ति कि पुन साहित्यम् । तस्माद्याप्ति राज्यस्ति सामहाविरहानिःशङ्कत्तया उत्रतम् अनुपमुक्तं पयोधरं स्तन नाह्योद्याप मेव न प्रेन्य प्रित्य प्राप्ति प्रयाप्ति। स्थल्यस्ति । प्रस्तरस्थले इत्यनेन वार्यापक्षापि नास्ति। प्रयाप्ति। प्रस्तर्वि। प्रस्तरस्थले इत्यनेन वार्यापक्षापि नास्ति। प्रयाप्ति। प्रयापक्षिमोऽसि तदा वस आस्त्वेति । प्रस्तरस्थले इत्यनेन वार्यापक्षापि नास्ति। प्रयापक्ति। विप्तलानाने "सल्युच गणस्यमादिम ज्ञाल्यादिम ज्ञाल्यान्ति। प्रस्तर्वा । स्थल्यस्ति। प्रस्तर्वा पिक्षलनागो विपुलामिति समाख्याति" इति । इय विपुला चपटावन्तुग्याम्पन्ति। प्रयापकार्या । स्थल्यस्ति। प्रयापकार्यापकार्यापकार्यापकार्यापकार्यापकार्यापकार्यापकार्यापकार्यापकार्याच विप्तलन्यमा । विप्तलन्यमा । विप्तलन्यमा विप्तलन्यमा । विप्तलन्यमा विप्तलन्

अत्र वस्तुरूपं व्यद्भयं दर्शयति अत्र यद्ियादि । आस्म्वेतीति । वस्यिति नेतः । व्यव्यते इति । अत्र शास्त्राभावादाकारोद्गितज्ञानधिकरणे प्राम सित चैवंविधे उद्योपने भेषे व्यम्पर्यातः उत्यत् वर्णः च को नाम उपभोगक्षमोऽन्यत्र गन्तुमर्हतीति वक्त्रयभिप्रायो त्यञ्जनया प्रकर्णने स्पर्व । वर्णः स्थारशब्दयोः परिवृत्यसहत्वाच्छव्दशक्तिन्त्वभिति वष्ट्याक्तिन्ते वर्ण्यान्तर्व । वर्णः स्थारशब्दयोः परिवृत्यसहत्वाच्छव्दशक्तिन्त्वभिति वर्णः वर

१ पिशुनयेत् स्चयेत् ॥ २ यस्याः आर्यापाः ॥

शनिरशनिश्र तम्रचैर्निहन्ति कुप्यासे नरेन्द्र यस्मै त्वम् । यत्र प्रसीद्सि पुनः स भात्युदारोऽनुदारंश्र ॥ ५९ ॥ अत्र विरुद्धाविप त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्य कुरुत इति घ्वन्यते । (स्० ५४) अर्थशक्त्युद्भवोऽप्यर्थो व्यञ्जकः संभवी स्वतः ॥३९॥ प्रौढोक्तिमात्रात्सिद्धो वा कवेः तेनोस्भितस्य वा

सत्त्वेनाक्षतेरित्युदंगोते स्पष्टम् । सारवोधिनीकारास्तु न च वाच्यन्यङ्गययोरसंवन्धे वाक्यभेदः स्यादिति वाच्यम् आच्छाद्याच्छादकभावस्यैव संवन्धत्वात् । अत्र वाच्यमिभसूयैव न्यङ्गयस्य स्थितत्वात् न तयोरु-पमानोपमेयभावः सवन्थः । द्वयोः समप्राधान्ये एव तदवकाशादित्याहुः । एवं चात्र नालंकारो न्यङ्गयः किंतु वस्त्वेवेति तदागयः । अत्र श्लिष्टशब्दाना वहुत्वाद्वाक्यत्वे वाक्यप्रकाश्यत्वम् ॥

संस्कृते (शब्दशक्तिम्ल) वस्तुष्विनमुदाहरते शिनिरिति । हे नरेन्द्र त्वं यस्मै कुप्यसि तं शिनः शिनप्रहः अगिनः वर्ज च उच्चैः अतिशयेन निहन्ति । पुनःशब्दस्त्वर्थे । यत्न तु प्रसीदिसि सः पुरुषः उदार उद्भटः दाता वा महान् "उदारो दातृमहतोः" इत्यमरात् अनुदारः अनुगता दारा विनता यस्य सः (त्वहत्तेश्वर्येणाप्रवासात्) तथाभूतश्च भातीत्वर्थः । यद्वा । न विद्यते उदारो यस्मात्तथाभूतश्चेत्यर्थः । पक्षे अशिनः शिनिविरोधी । नञोऽसुन्दरादिवव विरोध्यर्थकत्वात् । अनुदारः उदारादन्यः । इतरत्सिव प्राग्वत् । आर्या छन्दः । छक्षणसुक्तं प्राक् (४ पृष्ठे) ॥

अत्र पूर्वाधें नजा विरोध्यर्थकत्वेनाशनिपदात् शनिविरोधिक्षपार्थस्यावगतौ 'विरुद्धाविप त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्य कुरुतः' इति वस्तु ध्वन्यते इति वस्तुध्विनः । न तत्तरार्धेऽपि । तत्नैककार्यकरणाप्रतितेः । किं तत्तरार्धे विरोधालंकारध्विनरेवेति वोध्यम्। तदेवाह अत्र विरुद्धावपीत्यादि कुरुत इतीति।वस्तिवित शेषः । उक्तं च प्रदीपे । ''अत्र प्रथमार्थे शनिरशिनश्चेत्यनेन 'विरुद्धाविप त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्य कुरुतः' इति वस्तु ध्वन्यते । न तु विरोधालंकारः शनिरशिनश्चेत्यनेन 'विरुद्धाविप त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्य क्रितः' इति वस्तु ध्वन्यते । न तु विरोधालंकारः शनिरशिनरित्यनयोः सामानाधिकरण्याभावात् । विरोध्यय च तत्त्वव विश्वान्तेः । द्वितीयार्धे तु नोदाहरणम् । तत्र च शब्दस्य (चकारस्य) अप्यर्थत्वे विरोधस्य वाच्यत्वात् । समुचयमात्रार्थत्वे तु विरोधस्यव व्यङ्गयत्वात्'' इति । अलोद्द्योतः (सामानाधिकरण्याभावादिति । एकवर्मिगतत्वेन शनित्वतद्भिनत्वयोरप्रतिपादनादिति भावः । नजो भिन्नार्थत्वे एव विरोध इत्यपि वोच्यम्) इति ॥

इत्यं शब्दशक्तिम्छ हिनिधं ध्वनिं निरूप्य इदानीमर्थशक्तिम्छत्वम् अनुरणनरूपन्यङ्गयं द्वादशिन्धत्वेन विभजते अर्थशक्तुस्वोऽपीति ।ध्वनाविति शेषः। अपिरयं भिन्नक्रमेणान्वेति । यत् येन हेतुना व्यञ्जकः अर्थोऽपि न्वनःमंभवी छोकेऽपि दृष्टः कवे कान्यकर्तुः प्रौढोक्तिमात्रात् सिद्धः । प्रौढोक्ति चमत्कारानुगुणोक्तिः । मात्रपढेन विहः (छोके) सभववारणम् । तथा च छोकेऽदृष्टोऽपि कविप्रतिभा-

१ उद्योतपुरनकारते तु अयं पाटः । नत्थं शाख्यमान्तरण च । शाखाभावोन्नतमेवस्तनाद्दिश्निहेतुकनावसेन्यादिगन्याया गिनिनवृत्तो शब्दान्वयायान्विधानस्य स्फुटत्वात् । वक्तृवेशिष्ट्यादेः शब्दशाक्तिमूलेऽपि क्वित्सह कारितात् । अत्र पयोधरादिपदादुपश्चिताथंद्वयस्य याम्यतापरिहागय मगोपनाय च वाच्यायांच्छादितव्यङ्गयार्थम्य प्रतिपायतयान्छायाच्छादक्रद्वपस्यन्यस्य विवक्षितस्य सत्तेन नासंबद्धार्थता । वाक्यभेदास्त्रिष्ट एवोति ॥ १ तदुप्तम् "तन्मादृश्यं नद्म्यस्य तद्ववत्य विगोविता । अत्राश्रम्यमभावश्य नत्रर्थाः पर् प्रकीर्तिताः ॥ " इति ॥ १ समववारणिनत्यन्यानन्तरम् 'व्यङ्गयस्य स्वतःसमविनोऽच्यमत्वारित्वात्तत्वता भेदा नोक्ता इति बोध्यम्' इति इद्योत्पुरतक्रान्तरे पाटः ॥

वस्तु वालंक्वतिवंति पद्भवोऽसी व्यनवित यन ॥४॥ वस्त्वलंकारमथ वा तेनायं द्वाद्शान्मकः।

स्वतःसंभवी न केवलं भणितिमात्रनिष्पन्नां यावद्वहिरप्याचित्येन नंभाव्यमानः । किविधाऽपर कविना प्रतिभामात्रेण बहिरसन्त्रिपि निर्मितः कविनिवद्धेन वक्त्रीत वा द्विविधाऽपर इति लिविधः । वस्तु वालंकारो वासाविति पाटा व्यक्तकः । तस्य वस्तु वालंकारो वा व्यक्तव्य इति द्वादशभेदोऽर्थशक्त्युद्धवा ध्वनिः । क्रमेणोदाहरणम् ।

अलसिशरोमणि धुत्ताणे अग्गिमो धुत्ति धणममिद्धिमऔं : इअ भणिएण णअङ्गी एष्फुछविलोअणा जाजा ॥६०॥

मात्रेण कल्पित इत्यर्थः (यथाकीत्यविधावन्यादि ) । तेन किया उम्मित्यय पृष्टित्य रणंगरा उन्नित्त्य नायकोदिरित्यर्थः । 'उम उम्म पूर्णे' इति धारवनुमारात् । किर्मित्यस्य नायकोदिरित्यर्थः । 'उम उम्म पूर्णे' इति धारवनुमारात् । किर्मित्यसम्य नायकोर्गितः यावत् । प्रौढोक्तिमात्रात् सिद्ध इत्यनुपञ्यते । इति त्रिविध । मेऽपि अन्तुमात्रे वर्ष्णः तिमाने विद्याप्ति पद्भिदः पद्भिदः पद्भिदः । असो पद्भिषाऽपि वस्तुमात्रम् अथवा अलकार् व्यविधि वर्षात्रम् अथन्यस्य अलकार् व्यविधि वर्षात्रम् अथन्यस्य अर्थनाक्त्युद्भवः अर्थनिकत्तम् । धारिकान्यस्य द्वादशिव इति नायाः ।।

तमेव स्त्रार्थमाह स्वतःसंभवोत्यादि । भणितिमात्रितिष्य हित । भणितिगते ग्राहो विकास विषयः । अत्यन्तासत्यव्ये गव्यस्य ज्ञानजनकत्यात् । ''अत्यन्तासत्य्ये गव्यस्य ज्ञानजनकत्यात् । ''अत्यन्तासत्यं । प्रानिभेति । स्वयः करोति हि '' इति न्यायादिति भाव । यहिरपि लोगेऽपि । आधिन्यम योग्यत्या । प्रानिभेति । नवनवोन्भेपगालिनी प्रकेत्यर्थ । अस्यापि अविद्यमानोऽपि । निभिन्नः कान्यन । तेने विकास विवास विवास

तत्त स्वतःसंभविन्यर्थे चतुर्षु भेदेषु मध्ये स्वतः समिति । उन्तृतः उन्तृते । विवाहप्रसङ्गे यौदनामान्तकुरार्शः प्रन्युवनामा सम्प्रितम् प्रमृत्या स्वतः स्वतः समिति । विवाहप्रसङ्गे यौदनामान्तकुरार्शः प्रन्युवनामा सम्प्रितम् प्रमृत्या स्वतः स्व

अत्र ममैवोपभोग्य इति वस्तुना वस्तु व्यज्यते । धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेऽपि विस्रब्धचाडुकश्रतानि रतान्तेरेषु । नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्यः श्रपामि यदि किंचिदपि स्मरामि ॥६१॥

प्राचुर्ये मयट्। इति भणितेन भापितेन (छज्जया) नताङ्गी सा कुमारी प्रफुल्ले हर्षविकासिते विलोचने यस्यास्तादशी जातेत्वर्थः। अत्र प्रफुल्लिविलोचनत्वेन हर्षो व्यज्यते। नताङ्गीत्वेन स्वस्या मानिनीत्वं नमस्कारद्वारा वोध्यते। मुखाविपुला छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् (१३३) पृष्ठे॥

अत्रालसत्वेन प्रवासे नायिकान्तरगृहे च गन्तुमनिच्छुः धूर्तत्वेन रितकाले नायिकया दर्शमानगुणेष्वनादरवान् संभोगेष्वतृप्तश्च धनसमृद्धिमत्तया कृपणः सुखी चेत्यवधारितवत्याः कुमार्याः हर्पकायेण प्रफुल्लिवलेचनत्वरूपेण वस्तुना अन्यासाम् अनाकर्षणीय इति 'ममैवोपभोग्योऽयं नाविदग्धायाः'
इति वस्तु सामाजिकेषु व्यज्यते । तदेवाह अन्नेत्यादि । अत्र वस्तुना प्रफुल्लिवलेचनत्वरूपेण 'ममैवोपभोग्यः' इति वस्तु व्यज्यते इत्यन्वयः । ममैवेति । नाविदग्धाया इत्यर्थः । तदिषयकं च कुमार्याः
ज्ञानं तदलसिशरोमणित्वादिश्रवणविशिष्टेन प्रफुल्लनयनत्वेन वस्तुना स्वहेतुहर्पव्यक्षनद्वारेण तत्करणीभूतं सामाजिकेषु व्यज्यते इत्युद्दयोते स्पष्टम् ॥

स्त्रतःसंभिवना वस्तुनालंकारस्य व्यक्तिमुदाहरित धन्यासीित । रितक्ष्यापरासु सखीषु मध्ये रित-कालां नं स्विप्रयालापं कथितवर्ता कांचिद्धपहसन्त्याः त्विमदानां स्वरितवार्ता कथयेति प्रेरितायाः उक्ति-रियम्। विजिकायाः पद्यमिदमिति जार्ड्घरपद्धतौ स्पष्टम्। हे साखि या (त्वं) प्रियसंगमे रतान्तरेष्विप् रतमध्येष्विप विस्वव्धानां विश्वःसयुक्तानां चाटुकानां प्रियवाक्यानां शतानि कथयसि सा त्वं धन्यासी-त्यन्त्रयः। प्रथमतः प्रियसंगमे एव विलक्षणानन्दमन्थरतया तत्कथनमशक्यम् तत्रापि रते तत्रापि नादौ नान्ते किं तु मध्ये तस्य च पुनरिदानीं स्मरणमित्याश्चर्यमूतं तव सावधानत्वमिति भावः। मोः सख्यः प्रियेण नीवीं नामितलवसनप्रन्थि प्रति करे प्रणिहिते प्रणिधानाविषयीकृते नीभ्यां करोऽपितव्य इति संकल्पविषयीकृते सतीति यावत् न त्विपते इत्यर्थः। अवाचकत्वापत्तेः अमिप्रायस्य लघुत्वापत्तेश्च। यदि किंचिदिप स्मरामि तदा शपामि जपयं करोमीत्यन्वयः। मवर्तानां शपथोऽहं तु न किंचिदिप स्मरामीत्यर्थः। किं पुनस्तादशवाक्यमित्यपिशव्दार्थः। यद्यपि "शप उपलम्मने" इति वार्तिकेनान्मनेपदं प्रामोति तथापि जपथकरणकप्रकाशनाविवक्षाभावान्त्र तत्प्रवृत्तिरिति स्पष्टमसल्कृतशब्देन्दुं-शेखरे इत्युद्दयोते स्पष्टम् । सुधासागरकारास्तु "त्वं धन्यासि या प्रियस्य संगमे गाढालिङ्गनादाविप रतान्तरे सुरतमध्येऽपि विश्वव्धमन्यग्रं चाटुकशतानि रिरसोद्दीपक्राक्यानि कथयसि स्पष्टम् मुचारयसि सखीस्पर्शरूपश्च स्ववृत्तान्तमावेदयसि अहं तु प्रियेण करे नीवीं प्रति प्रणिहितेऽपि मनसि संकल्पितेऽपीति यावत् किं पुनः संगमादावित्यपिशब्दार्थः। दृद्धप्रत्ययो-

१ 'नीलोत्रस्टब्र्थमा विज्जिका मामजानता । वृथेव द्ण्डिना मोक्त सर्वशुक्का सरस्वती ॥' इति विज्जिकारुतं पद्मान्तरमध्युपलभ्यतं सुमापितरत्नभाण्डागारं ॥ २ अन्देन्द्रशेखरे इति । शप इति । "परे तु 'शप उपलम्भने' अनेना-तमनेपद्म । भाष्ये उपलम्भन इत्येव पाठद्शंनात् । उपलम्भनं प्रकाशनम् । खातोः शपथकरभकाशने वृती तद्ध् तात्पर्यप्राहकः। शपथव्य लेकिमसिद्ध एव । अत एवोदाहरणे देवदत्तायेत्यत्र चतुर्थ्येव भाष्ये प्रयुक्ता । 'सरूयः शपानि यदि किचिद्पि म्मरामि' इत्यादो शपथमात्रं विवक्षित न तु प्रकाशनम् । मूले (सिद्धान्तकोमुद्या ) उपान्तम्भे इति पाठ आन्तेशार्थादित्यादि ब्याल्यान च वृत्तिग्रन्थानुरोधेनोति वदन्ति" इति शब्देन्दुशेखरः ॥

अत्र त्वमधन्या अर्ह तु धन्येति व्यतिरेकालंकारः । दर्पान्धगन्धगजक्कम्मकपाटक्टसंक्रान्तिनिञ्चनज्ञे।णितज्ञोणज्ञोचिः । वीरैंच्यलोकि युधि कोपकपायकान्तिः कार्लाकटाक्ष इव यम्य करे कृपापः ॥६२॥

त्पादनायाह सख्यः अपामि भवदञ्च स्यूजामि। अत्र अपयन्यासुख्यत्याद्यागः नेदद्वत्याद्यः । व्याद्वात् । व्याद्वात् । अत्र पूर्ववाक्ये संस्थ्य अपामि दिन गिनिन्द्रात् गुर्णः । विद्वाद्धार्यः नेप्य गणामि दिन गिनिन्द्रात् । यत्र पूर्ववाक्ये संस्कृष्ठोक्नावकस्या एव सोनार्यक्षित्रात् । स्योद्धार्यः नेप्ये व व्यवस्य संस्कृष्ठोक्नावकस्या एव सोनार्यक्षित् । स्योद्धार्यः व व्यवस्य संस्कृष्ठे व व्यवस्य स्थार्थः । स्थार्थिक्यचनम् । स्थार्थिक्यक्षेत्र त्र व्यवस्य । स्थार्थिक्यक्षेत्र त्र व्यवस्य । स्थार्थिक्यक्षेत्र स्थार्थः । स्यार्थः । स्थार्थः । स्थार्यः । स्थार्थः । स्थार्यः । स्थार्थः । स्थार्थः । स्थाः । स्थार्यः । स्थार्थः । स्थार्थः । स्थार्यः । स्थार्यः । स्थार

अत्र बाच्येन सर्खी प्रति धन्यत्वोक्तिरूपेण वस्तुना न्यस्य महानन्दानिक चनारः उम्प्रकः, इत्याः इति व्यतिरेकालकारा व्यव्यते । तदेवाह अत्रोति । वाच्येन उस्तुनीत केष । व्यक्तिर हालंदार इति । व्यक्ति हित्यार के दिस्तार के दि

अत्र कालीकटाक्ष इव कुपाणो व्यदीकी न्युपमा गीलागे जि. नाम व्यतः है। १७ १० १० १० १० १०

१ एवमेवामेटपि ३२० डर्इस्पे स्कृतिनियति ॥ २ स्ति प्रवर्ते । १ स्ति । १ स्ति प्रवर्ते । १ स्ति प्रवर्ते । १ स्ति प्रवर्ते । १ स्ति । १ स्ति प्रवर्ते । १ स्ति । १ स्ति

### अत्रोपमालंकारेण सकलरिपुवलक्षयः क्षणात् करिष्यते इति वस्तु । गाढकान्तद्शनक्षतव्यथासंकटाद्रिवधूजनस्य यः । ओष्ठविद्रमद्लान्यमोचयित्रद्शन् युधि रुपा निजाधरम् ॥६३॥

नधर्मत्वात्। इयं चोपमा स्वतःसंभविनी सादश्यस्य विहरपि(छोकेऽपि)सत्त्वात्। तया चोपमया 'सकल-रिपक्षयः क्षणात् करिष्यते'इति वस्तु व्यज्यते । तदेवाह् अत्रोपमालंकारेणेति । "अल निर्दिष्टसाधार-णधर्मेण सादृश्यपर्यवसानान्नोक्तन्यङ्गयस्य वाच्याङ्गतेति वोध्यम्" इत्यद्द्योतः । वस्तिवति । न्यज्यते इति श्रेयः। न चालोत्प्रेक्षा शङ्क्षया संभावनाविरहादिति प्रदीपे स्पष्टम्। (संभावनाविरहादिति। कर-वृत्तित्वरूपविरुद्धधर्भदर्शनात्तदभाव इति भावः) इत्युदयोतः।उदयोतपुस्तकान्तरे तु संभावनाविरहादिति। संभावनायामनुगतधर्मस्यैव प्रयोजकत्वं न विम्वप्रतिविम्बमावापन्नस्येति भाव इति पाठः । प्रभायां तु (संभावनाविरहादिति । संभावनाया अविवक्षितत्वादित्यर्थः। तद्विवक्षायां हि 'अमानि तत्तेन निजाय-शोयुगं द्विफालबद्धाश्चिकुराः शिरःस्थितम्' इतिवदुत्प्रेक्षा विधेयतया प्रतिपाद्या स्यात् न तु विलोकनकर्म-विशेषणतया सिद्धवदित्यर्थः । व्यल्लोकीत्यस्यवोत्प्रेक्षार्थत्वे त्विवगव्दानर्थक्यमिति भावः । यत्तु संभावना-यामनुगतधर्मस्यैव प्रयोजकत्वं न विम्वप्रतिविम्वभावापन्नस्येति तद्युक्तम् । 'आवर्जिता किचिदिव स्तनाम्यां वासो वसाना तरुणार्करागम् । सुजातपुष्पस्तवकावनम्रा संचारिणी पञ्चविनी छतेव ॥' इत्यादौ विम्वप्रतिविम्बभावापन्नस्याप्युत्प्रेक्षोपपादकतया चित्रमीमांसायामुदाहरणात् । न ह्यत्रोपमा । संचारिणीति विशेषणस्य वैयर्थ्यापत्तेः ) इति ब्याख्यातम् । सुधासागरकारास्तु ''अत्र केचित् उपमया वर्णसाम्यं प्रस्याय्यते न तु कार्लीकटाक्षानिष्ठं सकलरिपुक्षयकारित्वमिति तादशवस्तुव्यञ्जकत्वमनुपपन्न-मिति । अत्र त्रृमः । न सकलरिपुकुलनाशकत्वमुपमानमात्रवृत्ति । किं त्भयसाधारणम् । अस्तु वोपमान-धर्मः । तथाप्युपमाने व्यञ्जनयोपमेये तदवगमे वाधकाभावः । न चात्रोत्प्रेक्षा शङ्क्या । संभावनाविरहात् । न च शब्दव्यापारेणैव तथा प्रतीतिरिति शङ्कयम् । वर्णसाम्योपस्थापकत्वेनोपरतत्वात्तस्य । किं त्वर्थश-क्तिमूळेनेव तथा व्यञ्जनम् । उक्तं च मिश्रेः । साम्यावगमानन्तरमुपमानगतधर्मान्तरमुपमेये प्रतीयते इति यथोक्तव्यङ्गयावगमे न वाधः । तदुक्तम् । 'धर्मयोरेकनिर्देशेऽन्यसंवित्साहचर्यतः' यथा 'कैला-सगारं चुपमारुरुक्षाः' इत्यत्र (रघुकाव्ये द्वितीयसँग) गौरत्वनिर्देशेनोच्छ्रायस्येति'' इत्याहुः ॥

स्वतःसंभिवनालंकारेणालंकारस्य व्यक्तिमुदाहरित गादेति । यो राजा युधि युद्धे रुषा क्रोधिन निजाधरं स्वाधरोष्ठं निर्दशन् दन्तैः खण्डयन् सन् अर्राणां शत्रूणां वधूजनस्य खीसमूहस्य ओष्ठरू-पाणि विद्वमस्य प्रवालस्य दलानि पत्राणि गादस्यातिदुःसहस्य कान्तदशनक्षतस्य भर्तृदन्तव्रणस्य व्यथा पीडा तद्व्पात्संकटात् यद्दा गादा तीत्रा या कान्तदशनक्षतत्र्यथा प्रियदन्तव्रणार्तिः सैव संकटेडिसहोपदवः तस्मात् अमोचयत् मोचितवान् । क्रोधाद्देरिवधे तद्वधूनां रितकीडाविरहाद्दन्तक्षता-भाष इत्यर्थः । रथोद्धता छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् (११९ पृष्ठे) ॥

१ 'विभज्य मेर्न्न यद्विंसात्रुतो न सिन्युरुत्सर्गजळव्ययेर्म्हः' इति पूर्वाधंम् । इदं नैपधचरिते प्रथमसगं पद्यम् । मेर्ह्माद्विः । विभज्य सण्डशः कृता यत् अधिसात् न कृतः याचकेम्पो न दत्तः तथा उत्सर्गजळव्ययेः उत्सर्गे दाने ये जळव्ययास्तः करणः तिन्धः समुद्रो यत् महर्मच्युन्यो न कृतः तेन नलेन द्विषालेन द्विगुच्छेन बद्धाः संयताः चिकुराः केशाः तत् मेर्हवितरणसिन्युमरुकरणामावरूपं शिरःस्थितं मस्तकन्यस्तं निजायशोयुगं स्वकीयान्वीतिद्वयम् अमानि मन्यते स्म । अमितकायंत्वात् । अत्र स्वदेशम्यवहार्यतया शिरास निहितानां द्विषालयद्वकेशानामयधोयुगत्वेन संमावितत्वात्मतीयमानोत्रेक्षा ॥

अत्र विरोधार्छकारेणाधरनिर्दशनसमकालमेव शत्रवो व्यापादिता इति तुन्ययागिता मम क्षत्याप्यन्यस्य क्षतिनिवर्ततामिति तद्बुद्धिरुत्प्रस्यते इत्युत्प्रेक्षा च । एष्ट्राहरणेषु स्वतःसंभवी व्यञ्जकः ।

# कैलासस्य प्रथमशिखरे वेणुसंमूर्छनाभिः श्रुत्वा कीर्ति विद्युधरमणीगीयमानां यदीयाम्।

अत्र स्वतःसंभविनालकारेणालकारस्य व्यक्ति दर्शयति अत्रेलादि । विरोधालंकारेणीति विरोधामासालंकारेणेत्यर्थः । ओष्टविययकायोर्दशनमोचनयोगिरोध (यो िट निजमन्यवर दर्शति स गर्भ परेषामधरान्मोचयतीति विरोधः) ओष्टत्वेन सामानाधिकरण्यस्य विवक्षितन्यात । प्रतिये गिनेपेन्यस्य इति बोध्यम्। तुल्ययोगितिति । वीरानुभावत्वेन प्रकृतयोग्न्याधरद यन्यावृत्वयापाद नयोग्ने प्रकृत्य । विरुद्ध च विवर्णे । ओष्टदशनेन ओष्टदशनव्यथामोचन विरुद्ध । विरुद्ध च व्याप्रकृतयापाद नयोग्ने वर्गाः ययोः कारणकार्ययोरित समकालिकत्विमिति । तेन च खाधरद शन शतुर्ध्यापाद नयोग्ने प्रकृत्य । विरुद्ध च व्याप्रकृति । अत्यक्ष्य । विरुद्ध च व्याप्रकृत्य । अन्यस्य वैरिवध्यन्य विरुद्ध । वर्षेष्ठ । वर्षेष्ठ प्रकृत्य । अन्यस्य वैरिवध्यनस्य । तद्युद्धः न्युवद्धि । उत्प्रेक्ष्यते इतीति । उत्प्रेक्षणादित्यर्थः । उत्प्रकृति । व्याप्रकृति । वर्षेष्ठणादित्यर्थः । उत्प्रकृति । वर्षेष्ठणादित्यर्थः । उत्प्रकृति । वर्षेष्ठणादित्यर्थः । वर्षेष्ठणादित्यर्थः । वर्षेष्ठानि । एष्टिति । एष्टिति । एष्टिति । एष्टिति । वर्षेष्ठणादित्यर्थः । वर्षेष्ठणादित्यर्थः । एष्टिति । एष्ठिति । वर्षेष्ठणादित्यर्थः । वर्षेष्ठणादित्यर्थः । एष्टिति । एष्टिति । एष्टिति । एष्टिति । एष्टिति । एष्टिति । वर्षेष्ठणादित्यर्थः । एष्टिति । एष्टिति । एष्टिति । वर्षेष्ठणादित्यर्थः । एष्टिति । वर्षेष्ठणादित्यर्थः । एष्टिति । एष्टिति । एष्टिति । वर्षेष्ठणादित्यर्थः । एष्टिति । वर्षेष्ठणादित्यर्थे । वर्षेष्ठणादिति ।

प्रदीपकारादयस्तु विरोधाळकारेणित्यस्य विरोधाभासाळकारेण यर्थस्त न । विरोधन्यस्य निर्माणकारेण वर्षस्त न । विरोधन्यस्य निर्माणकारेण वर्षस्त न । विरोधनित्र वर्षस्त न । वर्षस्त न

अथ कविष्रीहोक्तिति व्यक्षकेऽधै चतुर्व भेरेष्ठ गर्य उत्तर त्युक्ते वर्ष कर कि है नाम-स्येति । कस्यचित् राहो वर्णनिवदम् । कैटामस्य विरिक्षि क्या प्रसर्व कर्म विद्या हुए है हो स्रस्तापाङ्गाः सरसविसिनीकाण्डसंजातशङ्का दिङ्मातङ्गाः श्रवणपुलिने हस्तमावर्तयन्ति ॥६४॥

अत्र वस्तुना येपामप्यथाधिगमो नास्ति तेषामप्येवमादिवुद्धिजननेन चमत्कारं करोति त्वत्कीर्तिरिति वस्तु ध्वन्यंते।

केसेसु वलामोडिअ तेण अ समरम्मि जअसिरी गहिआ। जह कन्दराहि विहुरा तस्स दढं कंठअम्मि संठविआ॥ ६५॥

वणूनां वंशवाद्यानां संमूर्छनाभिः रागविशेषैः (करणभूतैः) । तदुक्तम् "स्वरः संमूर्छितो यत्न रागतां प्रतिपद्यते । मूर्छनामिति तां प्राहुर्गाततत्त्वविदो जनाः ॥" इति । विवुधानां देवानां रमणीभिः अप्सरोभिः (कर्तृभूताभिः) गीयमानां यदीयां यस्य प्रकृतस्य राज्ञः संवन्धिनीम् त्वदीयामिति पाठे त्वत्संवन्धिनीं कीर्ति श्रुत्वा सरसस्य किग्धस्य विसिनीकाण्डस्य कमिलनीमृणालस्य सजाता शङ्का संदेहो भान्तिर्वा येपामेवंभूताः अत एव सस्तापाङ्गाः चिलतेनेत्रप्रान्ताः यद्वा सस्ताः तिर्थग्भूता अपाङ्गाः नेत्रप्रान्ता येषां तादृशाः दिख्मातङ्गाः ऐरावताद्योऽष्टौ दिग्गजाः "ऐरावतः पुण्डराको वामनः कुमुदोऽस्त्रनः। पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥" इत्यमरः । श्रवणपुष्टिने श्रवणयोः कर्णयोः पुष्टिने समीपे (कर्णन्तदे) "तोयोत्थितं तत्पुलिनम्" इत्यमरः । हस्तं शुण्डाम् आवर्तयन्ति चालयन्ति मुहुर्महुर्व्यापार्यन्तीत्यर्थः । आवर्तने शङ्कव हेतुः । तां (कीर्तिम्) आहर्तुम् इति शेप इति किथित्।धवलत्वस्य श्रोत्राप्राह्यत्वात् सस्तापाङ्गा इति । अत्र समीपदेशस्य पुलिनत्वेन श्रवणस्य सरस्त्यम् । तथा च मृणालभ्रमस्य युक्तत्वम् । मन्दाक्रान्ता छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (७६ पृष्टे) ॥

व्यद्गयं दर्शयति अन्नेत्यादि । वस्तुनेति । किविप्रतिभामात्रनिप्पन्नात् यशसः श्रवणप्रवेशात् विसिन्तिसंभावनया कर्णे हस्तावर्तनरूपेण किविप्रतिभामात्रनिप्पन्नेन वस्तुनेत्यर्थः । यपां दिग्गजानाम् जडान्नामित्यर्थः । अर्थाधिगमः गीतार्यज्ञानम् । एवमादीति । विसादीत्यर्थः । त्वत्कीर्तिरिति । अत्र त्वच्छव्दो न युक्तः । पश्चादामन्त्रणपूर्व राज्ञः स्त्यमानत्वात् । अय चार्थो यदीयामिति पदेन प्रतिष्ठितः । तत्कीर्तिरिति युक्तः पाठः। त्वदीयामिति पाठपक्षे तु यथाश्रुतः पाठ एव युक्तः । अत्र यद्यपि विसिनीकाण्ड-संजातशङ्का इति श्रान्तिमान् ससंदेहो वालंकारो व्यञ्जक इति वस्तुमात्रव्यञ्जकत्वोदाहरणम्युक्तम् । तथापि तद्भागनेरपेक्ष्येणापि 'किंचित् शुक्तं कर्णे प्रविश्वति' इत्येतावञ्ज्ञानमात्रेणापि श्रवणे हस्तावर्तनल्किणेन वस्तुमात्रेण 'येपामप्यर्थाधिगमो नास्ति तेपामप्येवं श्वेत्यमूर्तत्वादि बुद्धिजननेन त्वत्कीर्तिश्चमत्करोन्तिति' व्यक्तिसंभवाद्वस्तुमात्रोदाहरणत्वमुक्तम् । अत्र च कीर्तिश्रवणानन्तरं कर्णे हस्तावर्तनं हस्तिनो न स्वतःसंभवि किं तु किवसंप्रदायात् किना विणितिमिति किविप्रौदोक्तिसिद्धत्वम् । एवमग्रेऽिप द्रष्ट्यमिति प्रदीपोहयोतयोः स्पप्टम् ॥

कविष्राहोक्तिमात्रसिद्धेन वस्तुनालंकारस्य व्यक्तिमुदाहरति केसेस्विति । "केशेषु वलात्कारेण तेन च समरे जयश्रीर्गृहीता । यथा कन्दरामिर्विष्ठरास्तस्य दृढं कण्ठे संस्थापिताः ॥" इति संस्कृतम् । वला-मोडिशच्दो वलात्कारे देशीत्युद्दयोतकारादयः । वलादामोट्येति परे । 'वला मोडिअ' वलात् मुटित्वा (आकृष्य) इत्यपि केचित् । जयश्रीरित्यनन्तरं 'तथा' इति पूरणीयम् । तेन राज्ञा नायकेन च समरे युद्धे सुरतसंगरे च जयश्रीः विजयलक्ष्मीः वलात्कारेण केशेषु 'वलात् आमोट्य' इति पाठे आमोट्य अत केशग्रहणावलोकनोद्दीपितमदना इव कन्दरास्ति ध्रिश्रान् कण्ठे गृहन्ति इत्यु-त्प्रेक्षा । एकत्र संग्रामे विजयद्र्यनात्तस्यारयः पलाय्य गृहासु तिष्ठन्तीति काव्यहेतुर-लंकारः । न पलाय्य गतास्तद्विरिणोऽपि तु ततः पराभवं संभाव्य तान् कन्दरा न त्यजन्तीत्यपह्नुतिश्च ।

> गाढालिंगणरहसुज्जुअम्मि दइए लहुं समोसरइ। माणंसिणीण माणो पीलणभीअ व्व हिअआहिं ॥६६॥

भोगाभिमुखीकृत्य वलात् तथा गृहीता यथा कन्दरामि. (खीलिङ्गेन नायिकात्वारोपो प्यन्यने। नया च) दरीभिनीयिकाभिश्च तस्य राजो नायकस्य च विधुरा. रात्रवः संभोगासिहप्णवश्च कण्ठे तटे कण्टदेशे च दढं गाढं यथा तथा संस्थापिता इत्यर्थः। तेन पराजिताः रात्रव गृहास्वेव तिष्टन्तीति तात्पर्यम्। गीनि-रछन्दः। लक्षणमुक्त प्राक् (४ पृष्ठे)॥

अत्र न्यद्गयं दर्शयति अत्रेति । 'कन्दरामिः कण्ठे स्यापिता इन्यंत्रंद्रपेण कियातिमामात्रसिद्धेन वस्तुना' इति शेषः । क्रिश्रम्हणिति । नायककर्तृकनायिकाकेशाकर्पणदर्शनादपरन्याः कामोद्धेकस्य लोके दर्शनादिति भावः । तिद्धिपुरान् प्रकृतराजशत्रून् । उत्प्रेक्षेति । न्यज्यते इति शेपः । त्यद्भयान्तरं दर्शयति एकन्नेवेत्यर्थः । तस्य राज्ञः । काञ्यहेतुरिति । काञ्यहित् महकार इसर्थः । विजयदर्शनस्य पलायनहेतुत्वादिति भावः । न्यज्यते इति शेप । न्यद्भयान्तरमि दर्शन्यति न पलाय्येति । अपि तु किंतु । ततः नृपात् । तान् तन्छन्न् । अपह्नतिश्चेति । पलायनस्यापह्मवादपह्नितरलंकारश्चेत्यर्थः । न्यज्यते इति शेपः । "अत्र केशप्रहणेत्यादिना प्रदर्शितन्य-कृयालंकारत्रयेऽन्यतमपरिप्रहे साधकवाधकमानाभावादिनिध्यसंकरश्चकारेण मृचितः" इति मुधास्नगरे स्पष्टम् । सारवोधिन्युहयोतयोस्तु चकारेणैकज्यञ्जकानुप्रवेशसकर स्व्यते इत्यक्तम् तदिप युक्तमेवेत्येकव्यञ्जकानुप्रवेशसंकररुक्षानुप्रवेशसंकररुक्षणे (२१० सूत्रे) इष्टन्यम् ॥

प्रदीपकारास्तु वृत्ताबुत्प्रेक्षारूपं प्रथमं व्यङ्गयं यदुक्तं तदूपयन्ति । तथाहि । "यत्तु केशमणायत्वेनकनोद्दीपितमदना इव कन्दरास्तिद्विधुरान् कण्ठे गृहन्तित्युत्प्रेक्षा व्यञ्यतः इति तङ्ग्येदयम् पिर पृत्रं कन्दरास्तिद्विधुरान् कण्ठे गृहन्तित्युत्प्रेक्षा व्यञ्यतः इति तङ्ग्येदयम् पिर पृत्रं कन्दराद्वीना नायिकात्वाद्यारोपः स्यात् । अन्यथा केशग्रहणस्य मदनोद्दीपकत्वायोगात् । नदम्युपगरं च न वस्तुमात्रस्य व्यञ्जकत्वं किं तु समासोक्तेरलंकारस्यं "इति । तत्र त्रृम । यथेति यच्छ्णदेनोत्तर्वाप्रयमेन तच्छव्द आक्षिप्यते । तेन च पूर्ववाक्यार्थमन् व वाक्यान्तरावष्टम्भाद्वाक्येकशक्यानिद्रम् । नत्र नेनित कन्दराभिरिति च पदद्वयं विशेष्यसमर्पकं । छष्टं च । तथा च न तावत्समासे।किः । विशेष्यविशेषणक्षित्रमाणक्ष्यार्थिः छष्टे समासोक्तिस्वीकारात् । न वा क्ष्य । जयश्रीपदस्यास्याक्षिष्टत्यात् । विशेष्यविशेषणक्षित्र न गर्ने । अर्थेत तत्स्वीकारात् । किं च यत्रोभयतात्पर्यवनादिभिषयेवार्थद्वयोपस्यित्रस्तर्वक्षेत्रम् । प्रश्ने त च अत्रवादेवनावतारमम्भद्याचार्यवचस्यप्राम् एवण्यात् कार्यद्विशेष्य प्रतिभागात्वमिति न अत्रवादेवनावतारमम्भद्याचार्यवचस्यप्राम् एवण्यात् कर्माद्विति स्वाप्त् विद्वन् देतीति दिक् । एवं चैकस्याः नायककर्तृककेशाक्षणदर्शनेनान्यस्याः कार्मोदेक स्मादेविति सन्तम् । । प्रकृति सन्तम् । ।

१ तद्भ्युपगमे नायिकात्वःदारोपस्वीकारे प्रम्तुनंडक्स्तत्तसमारोपस्य ममानो केन्द्रका व व कि वर्ण । तद्भ्युपगमे चेति । एककर्तृकवेशाक्ष्पणवर्शनेनापरपापरस्य द्वकण्डस्थापनस्यक्षिणविशेषके विकास कि विकास कि स्विति । स्वाकि स्विति समासोक्या कन्द्राणा नायिकात्वारोपाभ्युगाने चेत्वये इन्युद्योतः ॥ २ अन्यारके । समाने क्रियळकारसाहितवस्तुन इत्यर्थः॥

अत्रोत्प्रेक्षया प्रत्यालिङ्गनादि तत्र विजृम्भते इति वस्तु ।
जा ठेरं व हसन्ता कइवअणंबुरुहबद्धविणिवेसा ।
दावेइ भुअणमंडलमण्णं विअ जअइंसी वाणी ॥६०॥
अत्रोत्प्रेक्षया चमत्कारैककारणं नवं नवं जगत् अजडासनस्था निर्मिमीते इति
व्यतिरेकः । एषु कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नो व्यक्षकः ।

कविप्रौढोक्तिमालासिद्धेनालंकारेण वस्तुनो व्यक्तिमुदाहरित गाढिति । "गाढालिङ्गनरभसोद्यते द्यिते लघु समपसरित । मनस्विन्या मानः पीडनमीत इव हृदयात् ॥" इति संस्कृतम् । पीलणभीरु व्वेति पाठे 'पीडनभौरुरिय' इति वोध्यम् । मानवर्ती प्रति मानभङ्गायापरमानवतीवृत्तान्तं बोधयन्त्याः कस्याश्चिद्धक्तिरियम् । गाढालिङ्गनाय रभसेन हर्षेण वेगेन वा "रभसो वेगहर्षयोः" इति विश्वः । दियते प्रिये उद्यते उद्युक्ते एव (न त्वाचिरतवित) मनस्विन्याः वशीकृतमानसाया अपि मानः "श्लीणामीर्ष्या-कृतः कोपो मानोऽन्यासिङ्गिनि प्रिये" इत्युक्तलक्षणः पीडनाद्भीत इव हृदयात् लघु शीघ्रं गुप्तं वा सम्यक् निःशेषतोऽपसरित गच्छतीत्वर्थः । एव च तादृश्याः स्वाधीनिचत्ताया अपि मानो यदि तावन्मालेणेव गतस्तिहि अतादृश्यास्तव गमिष्यतीति ।किं वक्तव्यमिति अवश्यमाविनि मानभङ्गे किमित्यात्मानं वञ्चयसीति भावः । गाथा छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (५ पृष्ठे) ॥

उत्प्रेक्ष्योति । पीडनभीत इवेति भयोत्प्रेक्षारूपेणालंकारेणेलर्थः । इयं हि उत्प्रेक्षा कविप्रौढोक्तिमान्त्रसिद्धैव । पीडनभयमचेतनस्य नास्तीति उत्प्रेक्षायाः स्वतःसभवित्वाभावात् । प्रत्यालिङ्गनादीति । मानमङ्गे तस्यावश्यंभावादिति भावः । आदिपदेन प्रहासहिसतादिग्रहणम् । तदुक्तं प्रभायाम् । "भीरुत्वो-त्प्रेक्षया हि आल्लिन्तर्कां माननिवृत्तिर्गम्यते इति प्रसादातिशयानुभावानां प्रलालिङ्गनादीनामभिव्यक्ति-रिल्थिः" इति । तत्र तस्मिन् प्रसङ्गे । विस्त्विति । व्यज्यते इति शेषः । प्रत्यालिङ्गनादीनां मानापसरण-रूपवाच्यात् (वाच्यापेक्षया) संभोगं प्रति आसम्बन्तेन न वाच्याङ्गता । गाढालिङ्गनमात्रेणैव पीडनभयसि-देर्न वाच्यसिद्धयङ्गता । पीडनभीत इवेत्युत्प्रेक्षया यादक्संभोगनिर्भरारम्भः प्रतीयते न तादक् गाढालिङ्गनोद्यते मानोऽपस्त इत्यनेनेति अलंकारस्य व्यञ्चकत्विमिति भाव इत्युद्योते स्पष्टम् ॥

किन्नीहोक्तिमात्रसिद्धेनालंकारेणालंकारस्य व्यक्तिमुदाहरित जा ठेरमिति। "या स्थिनरिमव हसन्ती किन्वदनाम्बुरुहवद्धितिनेगा। दर्शयिति भुवनमण्डलमन्यिदिष जयती सा वाणी॥" इति सस्कृतम्। या वाणी (वाग्देवताभिन्नत्वेनाध्यवसिता काव्यरूपा) किन्नवाक् स्थिनरं वृद्धं अर्थाद्वह्याणं भुवनान्यत्वप्रदर्शनेन तस्येनोपहसनीयत्वात् हसन्तीव वैदग्ध्यादिति भावः। क्षेवेदनमेवाम्बुरुहं एक्षं तल वद्धो राचितो विनिवेशः स्थितियया ताहशी भुवनमण्डलम् अन्यदिव विलक्षणिमव दर्शयित । सा जयित सर्वोत्कर्षेण वर्तते इत्यर्थः। अत्र वदनेऽम्बुजत्वारोपो ब्रह्मणः पद्मासनत्वेन वाण्या अपि तत्संपादनार्थः। अत एव हसन्ती तदीयासनानुकरणादिति भावः। गाथा छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् (५ पृष्टे)॥

अत्रालंकारेणालंकारस्य न्याक्तं दर्शयति अत्रेत्यादि । उत्प्रेक्षयिति । हसन्तीवेति अन्यदिवेति चोत्प्रे-क्षालंकारेणेत्यर्थः । अत्र हसन्तिवित्युत्प्रेक्षया चमत्कारैककारणत्वांशलामः । अन्यदिवेत्युत्प्रेक्षया जगतो नवनवत्वलामः । कविवदनेत्यादिना अजडासनस्थेत्यंशलाम इति वोध्यम् । अजडासनस्थेति । जडं जलजम् अय च जडपदार्थक्तं यत् आसनं ब्रह्मासनम् तद्दन्यस्मिन् कविवदनक्त्पे आसने तिष्ठति या सेत्यर्थः । 'अनम्बुजासना' इति प्रदीपे पाठः । लोकप्रसिद्धाम्बुजासनत्वाभाववतीति जे रंकागिरिमेहलासु खलिआ संभोगिखण्णोरई-फारुप्फुल्लफणावलीकवलणे पत्ता दरिइत्तणम् । ते एक्षिं मलआनिला विरहिणीणीसाससंपिक्कणो जादा झत्ति सिसुत्तणे वि वहला तारुण्णपुण्णा विअ ॥६८॥ ·अत्र निःश्वासैः प्राप्तैश्वर्या वायवः किं किं न कुर्वन्तीति वस्तुना वस्तु व्यज्यते ।

तदर्थः । व्यतिरेक इति । उपमानापेक्षया उपभयोत्कर्षरूपो व्यतिरेक्तालंकार इत्यर्थः । व्यव्यते इति रोषः । अत्रोत्प्रेक्षयेति व्यतिरेक इति च जात्यभिप्रायेणैकवचनम् । हसन्तीवान्यदिवेत्युत्प्रेक्षाभ्यां भारतीतिन्नर्माणयोः ब्रह्मतिनिर्मितिभ्यां व्यतिरेकस्य व्यक्तिरिति बोध्यम् । अत्र हसनादिकं न लोकसिद्धम् नापि कविवाणी जगदन्यथा दर्शयतीति उत्प्रेक्षाह्रयस्य कविष्रौढोक्तिमात्रसिद्धत्वम् । यद्यप्युत्प्रेक्षां विनापि व्यतिरेकोऽयं प्रकाशते 'नियतिकृतिनयमरिहताम्' (२ पृष्टे) इत्यादिवत् तथिप न स्फुटो भवतीति । यद्वा । तावनमात्रस्य व्यक्षकत्वेऽपि उत्प्रेक्षाव्यक्षकत्वं न विहन्यते । तत्साहित्येनापि तब्बङ्गयावगतेरितीति प्रदीपोद्दयोतयोः स्पष्टम् । एष्टिवत्यादि । एषु चतुर्पृदाहरणेषु व्यजनकोऽर्थः कविष्रौढोक्तिमात्रनिपन्न इत्यर्थः ॥

एवं कविप्रौढोक्तिमालनिप्पन्नभेदचतुष्टयमुदाहृत्य कविनिवद्दवक्तृप्रौढोक्तिमालसिद्रव्यञ्जकार्यस्य ध्वनेश्रतुर्पु भेदेषु मध्ये वस्तुना वस्तुनो व्यक्तिमुदाहरति जे लंकेति । ''ये छंकागिरिमेख्छायु स्यछिताः संभोगखिनोरगोस्फारोत्फुल्लफणावर्लाकवलने प्राप्ता दरिद्रत्वम् । त इदानी मलयानिला विरिह्णिनिः— स्राससंपर्किणो जाता झटिति शिशुत्वेऽपि बहुलास्तारुण्यपूर्णो इव ॥" इति संस्कृतम् । कर्प्रसङ्गानं-नामकसर्द्वेके प्रथमजवनिकान्तरे देव्याः विश्रमछेखायाः निदेशेन विचक्षणानाम्न्या सख्या कृतं वसन्त-वर्णनिमदम् । ये (वाताः) छंकागिरिर्हेमकूटस्तस्य मेखलासु नितम्त्रेषु स्वलिता । स्त्रभोदतृसर्पत्रासा-दिति भावः । संभोगेन खिन्नानां (क्षुत्पीडितानाम्) उरगीणां सर्पिणीना स्फारा वितना उत्पुद्धा उर्घन प्रसूता ईटरी या फणाविल: फणापिङ्कि: तया कवलने भक्षणे सित दरिवृत्व क्षीणत्वं प्रामाः । स्वन्याव-शिष्टा इति यावत् । ते इदानीं मलयसंबन्धान्मलयानिलाः विरहिणीनि सासैः संपर्किणः ईपत्नंबदा एव न तु सम्यक् संवालिताः प्राप्तेश्वर्याः सन्त इति यावत् झटिति शोघ्रमेव शिशुत्वेऽपि तारूप्येन पृणी हव बहलाः पुष्टावयवाः (विरहिजनहृदयपीडने समर्थाः) जाता इत्यर्थः । अत्र सीणानाहारहै गुण्यादुरगं नि स्रीलिङ्गनिर्देशः। क्षुदितिशयाय संभोगखिन्नेति । स्फारोत्फुल्लेति विशेषणान्यां कत्रलने स्थीन्य व्यटपने । अनिलानां लङ्कागिरितो मलयागमने समुझ्लङ्घनात् हैालं मलयसंबन्धारमीगन्द्यं स्वङनादिना मान्दं च ध्वन्यते । छंकागिरिहेंमकूट एव । ये तु छंकागिरिर्छकासंनिहितो गिरिर्मछय इति ब्याचल्युः तैर्पा 'ते एपिंह मलयानिलाः' इत्यसंगतं स्यादित्युद्दयोते स्पष्टम् । बार्दूलविक्रीडिनं उन्दः । स्क्रणमुक्त प्राक् (१८ पृष्ठे) ।।

अत्र यथोक्तेन कविनिवद्धसाखीप्रौहोक्तिमात्रासिद्धेन वस्तुना 'नि.सासैः प्राप्तैसर्याः वाटवः किं जि न कुर्वन्ति' इति वस्तु व्यञ्यते । तदेवाह अत्र निःश्वासिरित्यादि । वस्तुना वाच्यार्थरायेण 'नि.सारैः

१ "सहकं प्रारुतांशेषपाठ्यं स्वाद्भवेशकम् । न च दिष्कम्भजोऽप्यत्र मनुरूपाठुतेः रहः ॥ अङ्का जर्णनः कारुयाः स्युः स्वादन्यन्त्रादिकासमम् । " इति सञ्चलक्षणं साहित्यदर्गणे ६ परिष्ठेदे ॥

सिंह विरइऊण माणस्स मन्झ धीरत्तणेण आसासम् । पिअदंसणविहलंखलखणिम सहसात्ति तेण ओसरिअम् ॥६९॥ अत्र वस्तुनाकृतेऽपि प्रार्थने प्रसन्नेति विभावना प्रियदर्शनस्य सौभाग्यवलं धैर्येण सोढुं न शक्यते इत्युत्प्रेक्षा वा ।

> ओह्रोह्नकरअरअरुखएहि तुह लोअणेसु मह दिण्णम्। रत्तंसुअं पसाओं कोवेण पुणो इमे ण अकमिआ॥७०॥

प्राप्तेश्वर्या वायवः किं किं न कुर्वन्ति' इति वस्तु व्यव्यते इत्यन्वयः । अत्र तारुण्यपूर्णा इवेत्युत्प्रेक्षायाः सत्त्वेऽपि न सा व्यक्षिका । तद्विवक्षायामपि तथामिव्यक्तिसंभवात् । न चैवमस्या उत्प्रेक्षाया अप्रयो- जकत्वमिति वाच्यम् । उक्तिविशेषपिरेपोपकत्वात् । एवं निःश्वाससंपर्कस्य वहळत्वहेतोरुपादानात्संभव-दिप काव्यळिङ्गं न व्यञ्जकम् तस्य हेतुत्वाविवक्षयापि तथामिव्यक्तेः । वस्तुतो वस्तुनः प्राधान्यादस्तुव्य- क्षकतोदाहरणतया दत्तमिदम् । एवं च तस्यैव प्राधान्यादळंकारसत्त्वेऽपि तेनैव व्यपदेशः "प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" इति न्यायादिति भाव इति सारवोधिन्युइयोतयोः स्पष्टम् ॥

किविनयद्भवस्तुप्रौढोक्तिमालसिद्धेन वस्तुनालंकारस्य व्यक्तिमुदाहरित सहिति । "सिख विरचय्य मानस्य मम धीरत्वेनाश्वासम् । प्रियदर्शनिवशृह्वलक्षणे सहसेति तेनापसृतम् ॥" इति संस्कृतम् । मया मानसहायार्थे धेर्ये आहितेऽपि किमिति मानं त्यक्तवती भवतीति वदन्तीं सिखीं प्रति तदाहितध्यस्यानितुच्छत्ववोधिका नायिकाया उक्तिरियम् । हे सिख धीरत्वेन (त्वइत्तेन) धेर्येण (कर्त्रा) मम मानस्य आश्वासं समाधानं विरचय्य कारियत्वा 'तवोपद्रवेऽहं सहायो भविष्यामि त्वं स्थिरो भव' इति समाश्वासं विधायिति यावत् । प्रियदर्शनिवशृह्वलक्षणे प्रियतमावलेकनकौतुकतरिकत्वाले । यद्वा । प्रियदर्शनेन विशृह्वलेति भावप्रधानम् विशृह्वलत्वं कौतुकोत्तरलत्वमेव क्षण उत्सवस्तिसम् सर्तात्वर्थः । विहलंखलेत्यत्र विहलत्वक्षणे इत्यर्थः । तेन धेर्येण सहसेति सहसा कर्म मया कृतिमिति वाक्यैक्तदेशानुकरणम् । इति एवम् । उक्त्विति शेषः । अपसृतं पलायितमित्यर्थः । अतिसंभ्रमवशाद्वाक्यैकदेश-प्रयोगः । गीतिश्लन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (४ पृष्टे) ।।

अत्र प्रियदर्शनिवशृह्व छक्षणे धीरत्वेन (धैर्येण) अपसृतमिति वाच्येन वस्तुना 'अकृतेऽिप प्रार्थने सा (वक्त्री) प्रसन्ता' इति विभावनालंकारः। 'न्नं प्रियदर्शनसौभाग्यवलं धैर्येण सोढुं न शक्यते' इत्यत्प्रेश्चा- लकारश्च व्यव्यते। तदेवाह अत्र वस्तुनेत्यादि। वस्तुनेति। यथोक्तेन वाच्येनत्यर्थः। विभावनिति। कारणाभावे कार्योक्तिरूपो विभावनालंकार इत्यर्थः। व्यव्यते इति शेपः। व्यङ्गयान्तरं दर्शयिति प्रियति। नृतमित्यादि। उत्प्रेक्षेति। सहदयस्य व्यव्यते इति शेपः। वेति। अत्र 'च' इति क्विन्पाठः। 'अत्रेक्षा च व्यव्यते' इति प्रदीपेऽिष पाठः। चकारेण संसृष्टिः सूचितेति सुधासागरकाराः। उत्प्रेक्षा चित चेन संकरः संगृह्यते इत्युद्योते स्पष्टम्। अत्राचेतनस्य धैर्यस्यापसरणादिकं न संभवतीति ध्रेयंऽपमृतत्वरूपचेतनधर्मारोपात् कविनिवद्ववक्तृप्रौढोक्तिमात्रसिद्धत्वं वस्तुन इति वोध्यम्॥

कविनिवद्दवक्तृप्रौढोक्तिमात्रसिद्धेनालंकारेण वस्तुनो व्यक्तिमुदाहरित ओल्लोल्लोति । "आर्द्रोर्दकर-जरदनक्षतस्तव लोचनयोर्मम दत्तम् । रक्तांशुकं प्रसादः कोपेन पुनिरमे नाक्रान्ते ॥" इति संस्कृतम् । अद्वां नायिकां किमिति कुपिते लोचने वहसीति पृष्टवन्तं प्रतिनायिकासंसर्गजनितनखक्षतादिचिह्युक्तं अत्र किमिति लोचने क्वपिते वहासि इति उत्तरालंकारेण न केवलमाईनख्छतानि गोपायसि यावत्तेपामहं प्रसादपात्रं जातेति वस्तु ।

> महिलासहस्सभारिए तुह हिअए सुहअ सा अमाअन्ती । अणुदिणमणण्णकम्मा अङ्गं तणुअं वि तणुएइ ॥७१॥

नायकं प्रति तस्या उक्तिरियम्। तदुक्तं सुधासागरेऽपि "भर्तिर सपल्या कृतमभिनवनसक्षतादि दृष्ट्वा कोपरक्तनयना काचिद्विदग्धा भर्तुः प्रश्नमुक्तरयित" इति । तवेत्यनन्तरम् 'अङ्गे विद्यमाने ' इति शपः । पुनःशव्दस्त्वर्थे । हे प्रिय इमे मह्शेचने कोपेन नाकान्ते न न्यारे अपि तु तव अङ्गे विद्यमाने । आर्द्राद-प्यार्द्दैः (अत्याद्दैः) करजानां नखाना रदनाना दन्ताना च क्षतैः (अन्यनायिकाकृतेः) व्रणाः मम दोचन्योः दत्तं रक्ता अंशवः किरणा एव रक्ताशुकं रक्तवस्त्र प्रसादः । अस्तीति शपः । उद्योतकारास्तु लोचनयोः रक्ताशुक प्रसादो दत्त इति सवन्ध इत्याद्वः । अत्रार्द्दोर्द्वर्तेरित्यनेनागोप्यत्वम् स्यस्य रक्तन्त्वेन रक्ताशुकप्रसाददानौचित्यं च व्यज्यते । रक्ताशुक्तिमित्यनेनैकजातीयमेव रक्तव्विति प्यनिः । प्रसाद इत्यनेन करजादिक्षतेषु माहात्म्यं सूचयता तत्कर्तृभूतायां नायिकाया नायकप्रेमानिश्यपायन्ताष्वननम् । गीतिरक्षन्दः लक्षणमुक्तं प्राक् (४ पृष्ठे) ॥

अत्र प्रकृतवाक्यार्थरूपोत्तरेण 'किमिति कुपिते छोचने वहसि' इति प्रश्नस्योन्नयनादुत्तराछंकार. । तेन च 'न केवळमाईश्वतानि गोपायिस किंतु तेपामहं प्रसादपात्रमिप जाता' इति वस्तु न्यद्भते । तहेपाह् अत्र किमितीति । वहसीतीति । प्रश्नोन्नयनि हित होपः । उत्तराछंकारेणिति । 'कंपिन पुनितेनं नात्रान्ते' इत्यपहुत्यछंकारसिहतेनेत्यपि इष्टन्यम् । गोपायिसे आच्छ दयसि । यावत् किंतु । तपां क्षतानाम् । न प्रसिद्धानामाईश्वतानामगोपन किंतु गुप्तस्थानामपि यथादर्शनविपयता भवति तथा पत्रसं इति तात्पर्यम् । विस्त्वति । न्यज्यते इति होपः । न्याख्यातिमदं प्रदीपादा । 'अत्र किमिति कुपितं छोचने वहसि'' इति प्रश्नोन्नयनादुत्तराछंकारेण 'कोवेण इमे ण अक्किभआ' इत्यपहुत्यछकारसित्तेन 'न केवळमाईश्वतानि गोपायिस किंतु तेपामहं प्रसादपात्रमिप जाता' इति वस्तु न्यज्यते'' इति प्रदीपः । (उत्तराछंकारेणीति । उक्तप्रश्नोन्नायकेन प्रकृतवाक्यार्थरूपोत्तरेणेत्यर्थः । अपहुत्यछंकारसिहनेनिति । अपसक्तिनेषेधानुपपत्या प्रश्नाक्षेपकत्वादपहुतिरियमुत्तराछंकारगुणीभूतेति मृत्वयित् सित्नेन-वृत्तनः ) इत्यपहुत्यछंकारसिहनेनिति । निषेषद्भपाया अपहुते कोपप्रसञ्जकप्रशासे क्या पर्यन्ति । इति प्रमा । अत्र 'कोवेण इमे ण अक्किमआ' इत्यपहुत्तर्यक्रम्य क्याव्रकार । इत्त्यपहुत्तर्यक्रमाद्देश्वर । तस्याव्या क्ष्यात्रस्था विश्वात्यात्रस्थात्रस्था क्रियात्रस्थात्रस्था विश्वात्यात्रस्था व्यञ्जकारम् हिनेने क्षा स्थातिपक्षीत्थापकस्थापाधेहित्वामासत्वामाववत् । अत एव प्रदीपकारेः 'अपहुत्यस्थारम्व हिनेने क्षात्रस्था तद्यायाः स्थानम्य स्थितिसिति स्थासागरे।ऽपि ॥

किनिवद्धवन्तुप्रौढोक्तिमात्रसिढेनालकारेणालंकारत्य व्यक्तिनुदाहरित महिलेति 'किन्नि स्तर्भ स्ति तव हृदये सुभग सा अमान्ती । अनुदिन-नन्यवर्का अज्ञ नन्विष किनुदाहरित किन्नि किन्नि किन्नि सिक्तिम् । हालकविकृताया शालिवाहनसप्तशस्या (गाथाकोको ) चतुर्यव्यक्ते किन्नि किन

अत्र, हेत्वलंकारेण 'तनोस्तन्करणेऽपि तव हृदये न वर्तते' इति विशेषोक्तिः । एषु कविनिवद्धवक्तृत्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो व्यञ्जकः । एवं द्वादश भेदाः ॥

(सू॰ ५५) शब्दार्थीभयभूरेकः यथा

> अतन्द्रचन्द्राभरणा सम्रद्दीपितमन्मथा । तारकातरला क्यामा सानन्दं न करोति कम् ॥७२॥

प्रतिदिनं च अनन्यकर्मा त्यक्तान्यकार्या सती यद्वा न अन्यत् तनुतासंपादकातिरिक्तं कर्म कर्तव्यं यस्या स्तादशी तनुकमपि स्वतः कृशमपि अङ्गं शरीरं तन्करोति तनयति क्रशयति कथमपि प्रवेशनाय कृश तरं करोतीत्यर्थः । अत एव सुभगेति संवोधनम् । अत सुभगेत्यनेन नायिकाया एवानुरागविषयस्त्व न तु सा तवेति व्यव्यते । एवं महिल्लासहस्रेत्यादिना त्वदनुरागविषया एव ताः न तु त्वं तासामित्यपि ध्वन्यते । गाथा छन्दः । रूक्षणमुक्तं प्राक् (५ पृष्ठे) ॥

अत्रामान्तीत्यत्र महिलासहस्तभिरतत्व हेतुः तन्करणे चामान्तीत्वं हेतुरिति द्वाभ्यां हेत्वलकाराभ्यां 'तनोस्तन्करणेऽपि तव हृदये न वर्तते' इति विशेषोक्त्यलंकारो व्यज्यते । तदेवाह अत्र हेत्वलंकारणे-त्यादि । जात्यभिप्रायेणैकत्रचनम् । हेत्वलंकाराभ्यामित्यर्थः । काव्यिलङ्गालंकाराभ्यामिति यावत् । हेतुगर्भत्वात्काव्यिलङ्गस्यापि हेतुशव्देन व्यवहारः । अत एव कारणमालालंकारे वृत्तौ प्रन्थकृद्वस्यति 'काव्यिलङ्गमेव हेतुः(हेत्वलकारः)'' इति । विशेषोक्तिरिति । कारणसत्त्वेऽपि कार्यानुत्पत्तिरूपेल्यर्थः। व्यज्यते इति शेपः । एजिति । चतुर्पूदाहरणेष्वित्यर्थः । कविनिवद्धेति । अत्र प्रथमचतुर्थयोरुदाहरणपयोः कविनिवद्धोति । अत्र प्रथमचतुर्थयोरुदाहरणायोरुद्वाहरणायोरुद्वाहरणायोरुद्वावस्य विन्ति । एवं द्वाद्वा भेदा हिति । अर्थशक्तस्युद्धवस्य ध्वनेरिति शेषः ॥

एवं द्विविवं शब्दशक्तिम्लम् द्वादशिवधमर्थशक्तिम्लं च संलक्ष्यक्रमन्यङ्गयं ध्विनं निरूप्येदानीमेकवि-धमुभयशक्तिम्लं तं निरूपयित शब्दार्थोभयोति । शब्दश्वार्थश्च शब्दार्थो तद्वृपं यदुभयं तद्वृःतच्छक्त्यु-द्वव इत्यर्थः । एक इति । वस्तुनालंकाररूप इत्यर्थः । यद्यपि शब्दशक्तिम्लेऽप्यर्थस्य अर्थशक्तिम्लेऽपि शब्दस्य न्यञ्जकत्वमस्तीति उभयशक्तिम्लतं सर्वत्रैवास्ति तथापि तत्र तयोर्गुणप्रधानभावेनेति प्राक् ३ ४ स्त्रे ३ ८ स्त्रे च प्रतिपादितम् । अत्र तु द्वयोरेव प्राधान्येन न्यञ्जकत्विमत्युभयशक्तिम्लत्वम् । तथाहि । शब्दस्य परिवृत्त्यसिहण्णुतत्सिहण्णुते शब्दार्थयोः प्राधान्ये मूलम् । यत्र पदं परिवृत्त्यसिहण्णु तत्र पदप्रा-धान्यमन्यत्रार्थप्राधान्यभिति सारवोधिन्यां स्पष्टम् । एवं च प्राधान्येन न्यङ्गयार्थोपस्थापकपदानामवि-शेषे परिवृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यां शब्दार्थोभयशक्तिम्लतं क्षेयम् ॥

उभयशक्तिमृळं घ्वानिमुदाहरत्नाह यथेति । अतन्द्रेति । अतन्द्रः भेघाद्यनावृततया स्फुरद्वृपः चन्द्र-श्चन्दमा एवाभरणं भूपणं यस्याः सा । अत एव सम्यगुद्दीपितो प्रवळीकृतो मन्मथः कामो यया सा । तारकाः नक्षत्राणि तरळा अल्पा यस्या सा । आहिताग्न्यादेराकृतिगणत्वाद्विशेषणस्य परनिपातः । एवभूता श्यामा रात्रिः । विशेषणवळात्तस्याः ज्यौत्क्षीत्वळाभः । "श्यामा रात्रिर्निशीथेनी" इति कोशः । कं जनं सानन्दं न करोति अपि तु सर्वमेवानन्दयतीति रात्रिपक्षेऽर्थः । अतन्द्रा सुरतादावाळस्यरिद्वता सा चासौ चन्द्रः कर्पूरं सुवर्णनिर्मितशिरोभूषणविशेषो वा आभरणं यस्याः सा । "चन्द्रः कर्पूरकाम्पिद्ध- केते।स् इ

3.15

1 2

न गृह स्त्री।

1100

ij.

त्। त्री अत्रोपमा व्यङ्गया ॥

(स्॰ ५६) मेदा अष्टादशास्य तत् ॥४१॥

अस्येति ध्वनेः॥

सुधांशुस्वर्णवारिषु" इति मेदिनी । मुदा हर्षेण सहिता समुत् दीपितो दीप्तिं प्रापितो मन्मयो यया ना दीपितमन्मथा । यहा । सम्यगुदीपितः मन्मयो यया सा । तारकाक्षिकनीनिका (अक्षिमध्यगनङ्ज्यम-ण्डलं) तरला चञ्चला यस्याः सा । यहा । तारकावत् (नक्षत्रवदीप्तः) तरलो हारमध्यमिणिर्यत्याः सा । "तरलो हारमध्यगः" इत्यमरः । एवभूता स्यामा पोडणवार्पिकी नायिका ("शीतकाले भवेदुष्णा गीन्ने च सुखशीतला । सर्वीवयवशोमाल्या सा स्यामा परिकार्तिता ॥" इति लक्षणलक्षिता) के पुरुषं सानन्दं न करोतीति नायिकापक्षेऽर्थः ॥

अत्रैवंरीत्यार्थद्वयप्रतीतौ स्नीविशेप इव रात्रिरित्युपमालंकारः ज्यौत्की रात्रिरिव नायिकेति वोपमालः कारः प्रतीयते । तदेवाह अत्रोपमा व्यङ्गचेति । अत्र व्यामारूपकामिनीविनेपर जन्योरुपमा व्यङ्गचेति । अत्र व्यामारूपकामिनीविनेपर जन्योरुपमा व्यङ्गचेत् । अतन्द्रामरणसमुद्दीपितमन्मथराब्दाश्च परिवृत्तिसहिष्णवः । अनिद्रभूपणसमुत्तेजितकामादिपर्यापानकं रिप तद्र्यप्रतीतेरित्युभयशक्तिमूलल द्रष्टव्यम् । एवं च "अतन्द्रेत्यादेः परिवृत्त्यसहत्या" इति प्रदीपकारोक्त च विद्वद्विनीदरणीयमिति सुधासागरे स्पष्टम् । एवं चेयं हि उपमा केपांचिच्छन्दाना परिवृत्त्यसात्या केषांचित्तत्सहत्या उभयस्यापि प्राधान्येन व्यञ्जकत्वाच्छव्दार्थीभयशक्तिमूला ॥

एतेन 'पंथिक ण' इत्यादौ (१३३ पृष्ठे) वस्तुन्यञ्जने सत्यरपञ्जोहरगद्योः परिवृत्यमानात् प्रियमानात् प्रियमानात् पर्यायपरिवृत्तिसहत्वादुभयशक्तिम्लत्व स्यात् तथा च वस्तुनोऽप्युभयगिनगत्व स्वनं 'एकः' इत्यसंगतिमत्यपास्तम् । तत्र परिवृत्त्यसहस्त्यरपञ्जोहरगद्योरेच व्यञ्ज्ञण्यञ्जकत्वं नत्र-रेषां पिथकप्रामादिशब्दानां परिवृत्तिसहानामिति नोभयशक्तिमूल्वमिलदोपात् । एव च प्रायान्यन् विविक्षितव्यङ्गचोपयोगिपदाना परिवृत्तिसहत्वाभ्यामर्थशब्दयो प्राधान्यनिति फलितम् । अतन्त्रेरगरी त सर्वरंपि साधारणधर्मेरुपभायाः कवितात्पर्यविषयत्वात्सर्वेषा व्यञ्जकत्वमक्षतमेव । कि च रण्यं वस्तुनि व्यङ्गचे एव गोपनाय नानार्थपदोपादानम् तद्गोपने च शब्दशक्तव एव भवन्तिति न व्यन्त्व उभयशक्तिमूलता । एतेन शब्दार्थयोरन्यतरस्य व्यञ्जकत्वेऽपरस्यापि सहायत्वनोक्तिम्वत् सर्वर्शेनेत्यन् शक्तिमूलत्वमित्यपास्तम् । योऽर्थो व्यञ्जकत्वहेषकशब्दस्य यः शब्दो व्यञ्जवनन्त्रोपग्यन्यापि व्यञ्जकत्वमिति तदाशयादित्युद्योतादौ स्पष्टम् ॥

सुखावबोधार्थमुक्तमेदान् परिगणयाते भेदा इति । तत् एवम् (उत्तप्रकारेप) अन्य पने न न व् शब्दार्थोभयभुवः अष्टादश भेदा भवन्तीत्पर्थः । तथाहि । अविवक्षितवाष्यस्य हो ने हो । अविवस्तित्वाष्यस्य हो ने हो । अविवस्तितवाष्यस्य । अविवस्तितवाष्यस्य हो । अविवस्तितव

१ उक्तत्वादिति । ३४ च्त्रे ३८ स्त्र चेति दाध्यम् ॥

नतु रसादीनां वहुभेदत्वेन कथमष्टादशेत्यत आह । (सूं० ५७) रसादीनामनन्तत्वाद्भेद एको हि मण्यते ।

अनन्तत्वादिति। तथाहि। नव रसाः। तत्र शृङ्गारस्य द्वौ भेदौ। संभोगो विप्रलम्भश्च। संभोगस्यापि परस्परावलोकनालिङ्गनपरिचुम्वनादिकुसुमोच्चयजलकेलिस्प्यस्तिमयचन्द्रोदयपद्ऋतुवर्णनादयो बहवो भेदाः। विप्रलम्भस्याभिलापादय उक्ताः। तयोरपि विभावानुभावव्यभिचारिवैचित्र्यम्। तत्रापि नायकयोरुत्तममध्यमाधमप्रकृतित्वम्। तत्रापि देशकालावस्थादिभेदा इत्येकस्यैव रसस्यानन्त्यम्। का गणना त्वन्येषाम्। असंलक्ष्यक्रमत्वं तु सामान्यमाश्रित्य रसादिध्वनिभेद एक एव गण्यते॥

(सू० ५८) वाक्ये द्वगुत्थः द्वगुत्थ इति शब्दार्थोभयशक्तिमूलः॥

भेदाः । शब्दार्थोभयभूरेक इति पञ्चदश भेदाः । पूर्वोक्तैस्त्रिभिभेदैः सहाष्टादशेति । अस्येत्यव्यव-धानादुभयशक्तिमूळस्येति भ्रमः स्यात्तत्राह ध्यनेरिति ।।

ननु रसमावादीनां बहुत्वादष्टादशत्वमनुपपन्नमित्यत आह रसादीनामिति । आदिपदाद्वावादीन-प्रहणम् । जलकेलिः जल्कांडा । उक्ता इति । 'अपरस्तु' इत्यादिना (१०२ पृष्ठे) उक्ता इत्यर्थः । त्यारपीति । संभोगविप्रलम्भयोर्द्वयोरपीत्यर्थः । विभावति । विभावा उदीपनरूपाः । अनुभावाां श्लोक्तालिङ्गनादिन्यतिरिक्ता ज्ञेयाः । तथा नानारूपा न्यभिचारिणश्च तैर्वेचित्र्यमित्यर्थः । तत्रापीति । तस्मिन् वैचित्र्यं सत्यपीत्यर्थः । नायकयोरिति । नायिका च नायकश्च तयोरित्यर्थः । "पुमान् खिया" इत्येकशेषः । प्रकृतित्विमिति । वैचित्र्यहेतुरिति शेपः । बहुन्नीहेस्त्वप्रत्ययः । प्रकृतिः स्वभावः । 'दुस्त्यजा प्रकृतिन्विणाम्' इति प्रयोगात् । उत्कृष्टानुरागित्वादि चोत्तमस्वभावत्वादि । तत्रापि उक्तप्रकृतित्वे सत्यपि । देशो निकुञ्जादिर्विजनादिर्वा । कालो वसन्तादिः। अवस्थाः नवोद्धान्त्वादयः नवयौवनादयो वा । भेदा इति । वैचित्र्यहेतव इति शेपः । अन्येषामिति । रसभावतदाभासान्वामित्यर्थः । कथं तर्ह्वोक्तत्वेन गणनं तत्राह असंलक्ष्येति । सामान्यमिति । रसभावादिसाधारणं धर्ममित्यर्थः । तच्चाखण्डोपाधिरिति भावः ॥

एवं घ्वनेरष्टादशमेदान् प्रदर्श तेषां मध्ये उभयशक्तिमूळातिरिक्तानां सप्तदशमेदानां पदवाक्यग्रब-त्वेन हैविघ्यं वक्तुमुभयशक्तिमूळस्य वाक्यमात्रगतत्वेनैकविधत्वमेवेलाह वाक्ये इति । द्वाम्यामुचिष्ठ-ताति द्वयुत्थः शब्दार्थोभयशक्तिमूळो घ्वनिर्वाक्ये एव भवतीत्यर्थ इति प्रदीपे स्पष्टम् । वाक्यमत्र पद्दसमु-दायः । तेन नानार्थानानार्थपदघटितसमासगतत्वेऽपि न क्षतिः । एवेन चासमस्तैकपदव्युदासः । एकप-देऽस्यासंभवात् । एकस्यैव पदस्य परिवृत्तिसहःवतदसहत्वयोर्वक्तुमयोग्यत्वादित्युद्द्योते स्पष्टम् ॥

द्रगुत्थः शब्दशक्तिमूळोऽर्थशक्तिमूळथेति द्विविधो ध्वनिर्वाक्ये इति भ्रमं निराकुर्वन् वृत्तिकृदाह द्रगुत्थ इतीत्यादि । अस्योदाहरणं तु 'अतन्द्रचन्द्राभरणा' इति (१४६ पृष्ठे) उक्तमेवेति वोध्यम् । ननु नायं नियमः शिद्युपाळवधे (माधकाव्ये) पोडशे सर्गे तदूतोक्तौ (शिद्युपाळदूतस्य श्रीकृष्णं प्रति

९ एतेपां सर्वेपामुदाहरणानि नर्सिंहमनीपाया रसमञ्जर्यां च स्पष्टानीति तत एव द्रष्टव्यानि ग्रन्थगोरयभिया नात्र लिसितानि ॥ २ रमयशक्तिम्लो ध्वनिवक्तिये एक्त्यय नियमः ॥

( सू० ५९ ) पदेऽप्यन्ये

अपिशब्दाद्वाक्येऽपि । एकावयवस्थितेन भूपणेन कामिनीव पद्द्योत्येन व्यङ्गयेन वाक्यव्यङ्गयापि मारती भासते । तत्र पद्मकाश्यत्वे क्रमेणोदाहरणानि ।

वचने ) प्रवन्धेऽपि दर्शनात् । तथाहि 'दमघोपस्रुतेन कश्चन प्रतिशिष्टः प्रतिमानवानथ' इत्यारम्य 'उमयं युगपन्मयोदितं त्वरया सान्त्वमथेतरच ते' इत्यन्तेन प्रवन्धेन सधेर्याच्यतया विप्रहस्य च व्यञ्जनया प्रतिपादनादुभयशक्तिम् इत्यत्मे इति । न च प्रवन्धस्य पदसमुदायरूपयाक्यत्याक्षिति- रिति वाच्यम् । क्रियाकारकभावापन्नस्यैव पदसमुदायस्य वाक्यशब्देन विवाक्षितत्वात् । ''तिट्मुवन्त- चयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्त्रिता'' इत्यमरोक्तेरिति चन्न । तत्रोभयशक्तिम् इत्येऽपि ध्वनित्वाभावात् वाच्यार्थेन तुल्यप्राधान्यात् 'ब्राह्मणातिक्रमत्यागः' इतिवैदिति प्रदीपोद्दयोतप्रभासु स्पष्टम् ॥

पद्ऽप्यन्य इति । अन्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यादयः सप्तदश भेदाः वाक्ये पदेऽपि भवन्तीन्त्रयेः । सूत्रस्थापिशव्दस्यानुक्तपदांशादिसमुच्चयार्थकत्वं वारयन् ग्रुतिकृदाह । अपिशव्दाहाक्ये इति । अर्छकारादीनां पदांशादिव्यङ्गयत्वाभावादिति भावः । अत्रेदं वोष्यम्। यत्रेकत्येव पदन्य प्राधान्येन व्यङ्गयार्थोपिस्थितावानुगुण्यम् अन्येषा तु सहकारितामात्रम् तत्रेव पदिष्टत्वम् । नानापदाना तथार-पन्ते तु वाक्यगतत्वमिति । तदुक्तमुद्द्योते । "यत्रैकत्य पदस्य शक्तेः प्राधान्यमन्येपामानुगुण्यमात्रं तत्र पदाश्रयता यत्र तु नानापदानां क्रियाकारकरूपाणां शक्तेस्तुल्यता तत्र वाक्याश्रयतेति भावः" हति । ननु पदस्य व्यङ्गयार्थेशेतकत्वे पदार्थस्येव चारुतया पदस्येव वरं ध्वनित्वमास्ता न तु काव्यस्य । कान्यान्यक्रयोविक्यतदर्थयोश्चारुत्वाधायकत्वचारुत्वयोरभावादित्यत आह् एकावयवस्थितेनेति । नानिकानस्थितेनेत्यर्थः। भूषणेन मौक्तिकेन । कामिनीव वामलोचनेव । वाक्यव्यङ्गयापि भारतीति । श्रीक्रम्याह्यवाक्यव्यङ्गया स्फोटरूपा भारतीत्यर्थ इत्युद्द्योते स्पष्टम् । वाक्येन व्यङ्गयितुं योग्यापीति नरिनार-रुकुरः। काव्यार्थस्वरूपवक्तव्यात्मिका वाणीति विवरणकारः । भासते चमन्तुरुते । तेनाय परिवत्येऽप्री यदन्तर्गतेन पदेन बोत्योऽतिशयितोऽर्थश्चारुतया व्यञ्यते तस्यैव ध्वनित्वमिति ।ततुक्तं ध्वनिकृतों प्रयान्यवसंस्थेन भूपणेनेव कामिनी । पदव्यङ्गयेन सुकवेविना भाति भारती॥" इतिति प्रदीपे स्पष्टम् ॥

तत्र पदप्रकाश्यवाक्यप्रकाश्येषु मध्ये । पदप्रकाश्यत्वे इति । पदन्यप्तयत्वे इत्यर्थः । वारय-प्रकाश्यत्वे तु 'त्वामस्मि-विच्म' (८३ पृष्ठे ) इत्यादि उदाहतमिति भावः । क्रमेणेति । अर्थान्तर-संक्रमितवाच्यादिक्रमेणेत्यर्थः ॥

१ अपिशन्दरिहतोऽपि पाठः क्विद्यस्ति । स च प्राचीनपुस्तकविष्ठहः उद्योतादिवरुक्तेराक्ट्रिन्देते पोत्तम । २ अत्र पाश्चद्रश्रेदर्थे । कारकान्तिता किया चेत् 'चोष्या' इति शेषः । तेन निर्धककाद्रममुद्रापत्यावृत्ते । एप प तिइन्तं च सुप्तिइन्ते सुन्विशिष्टं तिइन्त सुप्तिइन्तम् तेपानेक्शब्दः । तेन कारकान्तिवर्णयप्ते पश्चापत्यावृत्ते । एप प चयसुप्तिइन्तचयानां त्रयाणामपि वाक्यवरुक्ताः । तत्र सुवन्तचयो 'देवदृत्तेन श्वित्यम् देव्यादे । हित्य पचित भवति' इत्यादि । तृतीयं 'चेत्रः पचिते' 'ओदन पचिति' इत्याद्रीति शब्देन्दुशित्ते " त्यान विषयः ' ( ८१९१२ ३ ) इति सूत्रे स्पष्टम् ॥ ३ इतिवाद्विते । इति पद्यमोद्धाते पद्यमाये ९३० उद्युक्ति 'क्तिव्या-मित्र रक्षसा क्षय क्षणेन कारियति' इति व्यद्भय ययाः वाचतुल्यचनत्तारम् स्पिति विष्टिन्त्रन 'दुर्माच्ये' इति वाच्यस्यापि गमीरोक्सा चमत्कारिवात् तथात्रापीत्यर्थः ॥ ४ अनुनन्दुप्यनेन ॥ ५ सदर्पनंति व्यद्भिः । भाति चमत्कुरुते इत्यर्थः ॥

यस्य मिलाणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा ।
अनुकम्प्योऽनुकम्प्यश्च स जातः स च जीवति ॥ ७३ ॥ [१]
अत्र द्वितीयमित्रादिशब्दा आश्वस्तत्विनयन्त्रणीयत्वस्नेहपात्रत्वादिसंक्रमितनाच्याः ।
खलववहारा दीसन्ति दारुणा जहवि तहवि धीराणम् ।
हिअअवअस्सवहुमआ ण हु ववसाआ विम्रुज्झन्ति ॥ ७४ ॥ [ २ ]

पदप्रकाश्यसप्तदशमेदेषु अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्भेदयोर्भध्येऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यमुदाहरित यस्येति । यस्येत्यस्य वाक्यत्रयेऽप्यनुषद्गः । चशब्द एवार्थे वाक्यत्रयेऽप्यन्वेति । यस्य पुरुपविशेषस्य मित्राणि सखायः मित्राणि आश्वस्तान्येव । विश्वासपात्राण्येवेत्यर्थः । तथा शत्नवः द्वेपिणः शत्रवः नियन्त्रणीया एव । निःशेषतो दमनीया एवेत्यर्थः। अनुकम्प्यः अनुकम्पयितुं योग्यः। दयाविषय इत्यर्थः।अनुकम्प्यः एव स्नेहपात्रमेव । स पुरुपः जातः शोभनजन्मा । स च स एव जीवित श्लाध्यजीवनवानिस्पर्थः ॥

अस्य ध्वनेर्छक्षणामूळकत्वेन छक्ष्यमर्थ दर्शयित अन्नेत्यादि । नियन्त्रणीयत्वेति । निर्यन्त्रणत्वेति पाठे कर्मप्रत्ययेन निःशेषयन्त्रणापान्नत्वेत्यर्थः । द्वितीयो मिन्नशब्द आश्वस्तत्वे शनुशब्दो नियन्त्रणीयत्वे अनुकम्प्यशब्दः स्नेहपान्नत्वे संक्रमितवाच्य इत्यर्थः । अत्र द्वितीयमिन्नादिशब्दा अनुपयुक्तत्वाद-विविद्यताच्याः सन्तः आश्वस्तत्वादि छक्षयन्ति । तेन नायकस्योचितव्यवहारित्वादिकं व्यङ्गश्वमुपा-दानछक्षणायाः फछमिति भावः । तदुक्तमुद्द्योते अवार्यान्तरसंक्रमितवाच्येर्मित्वादिशब्दौराश्वस्तत्वादेर्याव-ज्वावस्थायित्वरूपतद्विशयव्यञ्जनद्वारा नायकद्वप्रकृतिकत्वं व्यङ्गश्वमिति । अत्र छक्षणायां पादन्रयेऽपि सामान्यविशेषभावः संवन्धः । अत्र वाक्यार्थानां प्रत्येकविश्वान्तत्वेन नैकवाक्यता । तेन तत्तद्वाक्यगत-स्यैकैकपदस्यैव व्यञ्जकता न तु वाक्यस्येति पदप्रकाश्यो ध्वनिरयम् । उक्तं च विवरणे अत्र हि मित्रादि प्रत्येकमेव पदं छक्षकं सत् नायकस्योचितव्यवृह्यारित्वादिकं प्रकाशयतीति यथोक्तोदाहर्रणत्वमिति । 'त्वामस्मि विच्मं (८३ पृष्ठे) इत्यत्र तु व्यङ्गशार्थोपस्थितिः एकवाक्यस्यैः सर्वेरेव पदै-रिति तत्र वाक्यप्रकाश्यत्वमिति भेदः । तदेतत्सर्व चिन्द्रकायामप्युक्तम् "अत्रोक्तार्थान्तरसंक्रमित-वाच्यिर्मित्रादिशब्दयावज्वावस्थायित्वरूपतदितशयव्यञ्जनद्वारा नायकस्य स्थिरप्रकृतित्वं प्रत्येकं व्यज्यते । 'त्वामस्मि' इति तु तस्मादत्र सावधानेन भाव्यमिति पदसमुदायरूपवाक्यव्यङ्गशामिप्राय-मिति भेदः" इति ॥

पदप्रकाश्यत्वे क्रमप्राप्तमत्यन्तितरस्कृतवाच्यमुदाहरित खलेति । "खळव्यवहारा दृश्यन्ते दारुणा यद्यपि तयापि धीराणाम् । दृदयवयस्यवहुमता न खळु व्यवसाया विमुह्यन्ति ।" इति संस्कृतम् । यद्यपि खळानां धूर्तानां शठानामिति यावत् व्यवहाराः चिरतानि दारुणाः दुःखदाः अन्येष्ठप्रतिवन्धका इति यावत् दृश्यन्ते प्रसिद्धा इति भावः तथापि सदर्थप्राहितया दृदयमेव वयस्यः मित्रं तेन बहुमताः अनुमोदिताः धीराणां महतां व्यवसायाः उद्योगाः खळु न विमुह्यन्ति न प्रतिवद्धा भवन्तीत्पर्यः । यद्धा । न विरामं प्राप्नुवन्तीत्पर्यः । केचित्तु खळानां दारुणाः व्यवहारा इति जानन्तोऽपि धीरास्तेपा-मप्युपकारमेव कुर्वन्तीत्याशय इत्याहुः । मुखविपुळा छन्दः । ळक्षणमुक्तं प्राक् ( १३३ पृष्ठे ) ॥

अत्राचेतने व्यवसाये मुख्यो विमोहो वाधितः सन् कार्यकारणमावसंवन्धात् प्रतिवन्धरूपं विरामरूपं वार्थ छक्षयति । तेन च सर्वया इष्टकार्यकारितं व्यक्तयं छक्षणळक्षणाफळमिति, वोध्यम् । तदेवाह अत्र

अत्र विम्रह्मन्तीति ।

लावण्यं तदसौ कान्तिस्तद्र्षं स वचःक्रमः। तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान्॥ ७५॥ अत्र तदादिपदैरनुभवैकगोचरा अर्थाः प्रकाश्यन्ते। यथा वा

विम्रह्मन्तीति। 'पदमत्यन्तितरस्कृतवाच्य सत् व्यञ्जकम्' इति शेषः। अत्र विमुद्यन्तीति पदस्येकस्येव व्यञ्जकतेति पदप्रकाइयत्वम् 'उपकृतं वहु तत्र' (८३ पृष्ठे) इत्यत्र तु सर्वेषां पदानामिति तत्र वाक्यप्रकाश्यत्वमिति भेदः। तदुक्त प्रदीपोद्दयेत्तयोः। अत्र विमोहेनाप्रवृत्तिर्व्वस्यते न च तत्र वान्यस्य कथमपि प्रवेशः। यद्यपि व्यवसाये विमोहात्यन्ताभावो नान्वयायोग्य इति कुनो लक्षणा नधारि धीराणामधीरेभ्यो वैळक्षण्यं प्रतिपाद्यम्। न च तत् ळक्षणा विना सभवति। अधीरत्र्यवसायेऽपि विने-हात्यन्ताभावसत्त्वादिति।।

पदप्रकाश्यत्वे अलक्ष्यक्रमञ्यङ्गयमुदाहरति लावण्यमिति । कस्यचिद्वियोगिनः परामगोऽनम् । तत् अनुभवैकगोचरं लावण्यम्। "मुक्ताफलेपु "छायायास्तरल्ल्यमियान्तरः। प्रतिभानि यदद्वेतपु तलावण्यमुदाहृतम्।।" इति लावण्यलक्षणम्। असौ अनुभवैकगोचरा कान्तिरुज्ज्वलता। तत् अनुभवैकगोचर रूपं संस्थानसौष्ठवम् । प्रदीपे तु अवयवस्य सस्थानसौष्ठव रूपम् अवयविनस्तदेव लावण्यिति व्याख्यातम् । रूपं वर्ण इत्यन्ये । सः अनुभवैकगोचरः वच-क्रमः वचनपरिपाटा । सकलिदं तदा (तत्संनिधानेन ) अनुभवदशायां सुवास्पदम् अमृतस्थानम् अभृत् सर्वाद्वीणसौटित्यसंपादकत्यादिति भावः । अधुना (तद्वियोगात्) स्मृतिदशाया तु महान् ज्वर इव ज्वरः अतिगयपाडाजनकः सर्वातीणन्तापहेतुत्वादित्यर्थः । ज्वरो महानित्यत्र ज्वरोपम इति पाठः क्राचिदत्ति ॥

अत्र तदादिभिविशिष्यवचनार्नहतया छावण्यादिगतछोकोत्तरत्वप्रतिपादनद्वारा विप्रहम्भाभिष्यिः-रिति चन्द्रिकाया स्पष्टम्। तदेव दर्शयति अन्नेत्यादि । तदादीति । आदिना असीसतदाअधुनेति पदानां प्रहणम् । अनुभवेकगोचरा इति । न तु निर्वक्तुं शक्या इत्यर्थः । लावण्यायतिरायरूपा इति यावत् । प्रकाश्यन्ते इति । व्यज्यन्ते इत्यर्थः । अत एत्रोक्तं नरसिंहठकुरैः अनुभैवकेति । अनुभव-मात्रविषयाः वचनागोचरा इत्यर्थः । न च सर्वनाम्ना तत्र शक्तिरेवेति वाच्यम् । तेपा युद्धिरयधः-प्रकारकस्य वुद्धिस्थत्वप्रकारकस्य वा बोधस्य जनकत्वेऽपि वचनागे।चरत्वप्रकारकवे।धजनपादे जनन्य भावादिति । उक्तं चैवमेव रसगङ्गाधरेऽपि । 'तन्मञ्जु मन्दर्सित खसिनानि तानि सा व कडाइ-विधुरा मधुराननश्रीः।'अत्र स्पृतेरेव पुर-स्फृतिकत्वाद्यमत्कारित्वाच तद्युनित्वम् ( भारण्यिनव्यम् ) ! तदादेर्बुद्धिस्थप्रकाराविच्छिने शक्तिरिति नये बुद्धेः शक्यतावर्छेदकानुगमञ्ज्या न जरवतम्मदर्श बुद्धिस्यं शक्यतावरहेदकामिति नयेऽपि स्मृतित्वेन स्मृतेर्व्यञ्जनावेपतैवेनि । परे त् प्रकारते र्राट अभिधया बोध्यन्ते इसर्थः । अत एव "प्रकाव्यन्ते इति । शक्सेवेति दोपः" इति महेसरोजनरः "अत्र तदादेर्बुद्धिविषयतावच्छेदकवति शक्स्या नत्पदानामनुभवैकगो। चरत्वेन टाउण्यादिये उजा द्रष्टव्या " इत्युद्दयोतोक्तं च संगच्छते इत्याहुः । अत्र विपलन्भप्रतीनिर्विमायदिसामपीनाने ६ नदा-दिपदानां प्राधान्यमिति पद्व्यञ्जकता । तदुक्तं प्रदीपोद्दयोत्तयो । " अत्र विष्टररान्यएके उत्तरेष्ट नुभवैकगोचरमर्थ प्रकाशयतां तदादिपदानां प्राधान्यम् । लाब्य्यादेरनुभवैकानेचरत्यादेना स्टर्यास्य विप्रलम्भपोषकत्वात्" इति ॥

ग्रुग्धे ग्रुग्धतयैव नेतुमिखिलः कालः किमारम्यते मानं धत्स्व धृतिं वधान ऋजुतां दूरे कुरु प्रेयित । सख्यैवं प्रतिवोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना निचैः शंस हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोष्यित ॥ ७६ ॥ [३] अत्र भीताननेति । एतेन हि निचैःशंसनिवधानस्य युक्तता गम्यते । भावादीनां पदप्रकाश्यत्वेऽधिकं न वैचित्र्यमिति न तदुदाहियते ।

एवं विप्रलम्मे उदाहृत्य न केवलं सर्वनामपदानामेव रसादिव्यञ्जकता किं त्वन्येपामपीति ध्वनयन् संभोगेऽपि तमेव ध्वनिमुदाहरति मुग्धे इति । अमरुशतके विदितरहस्यां मानोपदेशं कुर्वाणां सखी-मगणयन्त्याः भर्तरि प्रणयविनयवत्याः नायिकायाः भङ्गयन्तरेण तां प्रत्युक्तिरियम् । हे मुग्धे उपदेशा-प्राहिणि त्वया अखिलः अतीतो वर्तमानो भविष्यंश्च कालो मुग्धतयैव यथोचितानाचरणेनैव नेतं यापियतं किं किमिति आरम्यते। तर्हि किमारम्भणीयं तदाह मानं धत्ख वलाद्वार्य धृतिं धैर्ये वधान ( बन्धनेनापसरणाशक्यता व्यज्यते ) प्रेयसि प्रियतमविषये (एतच वाक्यचतुष्टयेऽप्यन्वेति ) ऋजुतां सरलतां दूरे कुरु त्यजेलार्थः। दूरीकुरु इति पाठेऽपि स एवार्थः। "ऋत्यकः" इति प्रकृतिभावः। इत्येवं सख्या वयस्यया प्रतिबोधिता मुहुर्मृहुरुपदिष्टा । प्रतिरत्र वीप्सायाम् । भूते क्तः । (अक्नत्रिमानुरागा) नायिका भीतानना भयजनितवैक्कव्यवद्भदना सती तां प्रतिबोधयन्तीं सखीं प्रतिबचः उत्तरमाहेत्यन्वयः। उत्तरं दर्शयति नांचैरिति । हे सिख त्वं नांचैः मन्दं शंस कथय हि यस्मात् प्राणेश्वरः प्राणानां तदायत्त-क्वाञ्जीवितसर्वस्वायमानः अत एव मे मम हृदि हृदये स्थिता विद्यमानः श्रोष्यति आकर्णयिष्यति । नतु शङ्कायाम् । अत्र सख्या अपरिहार्यवाक्यतया नीचैः शंसनस्य विधानं कृतम् मैवं शंसेति च नोक्तम् । अत्रामरुशतकटीकाकारो देवशंकरस्<sup>तु</sup> अखिलपदेन यौवनकालोऽपि संगृहीतः । मुग्धतयैव मानचातुरी-शून्यतयैव । तथा च मौग्ध्यकालस्य मुग्धतया निर्गमनमस्तु अधुना यौवनमपि मानचातुरी विनैव नीयते इत्यनुचितं करोपीति भाव इति व्याचके । अधिकं तु वृहदुद्दशोते द्रष्टव्यम् । प्रन्थगौरविभया नात्र दर्शितम् । शार्दू छविक्रीडितं छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे )॥

अत्र नीचैः शंसनिवधानस्यानाहार्यत्वेन युक्तत्वम् तच्चाननगतिवच्छायत्वानुमितभयगम्यमित्याह । अत्र भीताननेति । भयप्रतिपाद्याक्तिमानुरागेण च संभोगः प्रकृष्यते इति तस्य प्राधान्येन भीतानन-पदप्रकाश्यता । 'शून्यं वासगृहम्' (१०० पृष्ठे) इत्यादौ तु न तादृशं िकमीप पदमिति तत्र वाक्य-प्रकाश्यतेवेति भेदः । तदेतत्सर्वमुक्तं प्रदीपोद्द्योतयोः । "अत्र भीताननेति पदं नीचैः शंसनविधानस्य योग्यतां प्रकाशयत् प्राधान्येन रागातिशयं व्यक्षयित" इति प्रदीपः । (योग्यतां प्रकाश्यदिति । नीचैः शंसनमेव योग्यमिति प्रकाशयदित्यर्थः । आननगतिवच्छायत्वानुमितभयेन हि तत्प्रकाश्यते । प्राधान्येनेति । भयप्रतिपाद्याकृत्रिमानुरागेण च संभोगः प्रकृष्यते इति तस्य भीतानने पदमूछतेति भावः । रागातिश्यं संभोगातिशयम् ) इत्युद्द्योतः ।।

भावादीनामिति । आदिपदेन तदामासादीनां संग्रहः । अधिकं वाक्यापेक्षयातिरिक्तम् । वैचित्र्यं चारुत्वम् (आखादजनकत्वम् ) । अयं भावः । भावादीनां तु वाक्येऽपि न तादृशं (रस-सदृशं ) चारुत्वम् पदप्रकाश्यत्वे सुतराम् । अतस्तत्प्रभेदा नोदाहियन्ते इति ॥ रुधिरविसरप्रसाधितकः वालकरालक्चिरगुजपरिघः । झटिति श्रुकुटिविटाङ्कितललाटपद्दो विभासि नृप भीम ॥ ७७ ॥ [ ४ ] अत्र भीपणीयस्य भीमसेन उपमानम् ।

भ्रुक्तिमुक्तिकृदेकान्तसमादैश्चनतत्त्ररः । कस्य नानन्दनिस्यन्दं विद्धाति सदागमः ॥ ७८:॥ [५]

ं अय संख्क्यक्रमन्यद्गयध्वनिष्ठभेदेपु पद्प्रकारयत्वे शब्दशक्तिम्हे वस्तुनालकार्न्यक्तिमुटाहरित रुधिरेति । हे भीम मयंकर ग्रुप त्वं विमासि शोमसे । कीदृशस्त्वम् । रुधिरस्य रक्तस्य विसरो वारा समूहो वा तेन प्रसाधितोऽछंकृतः (प्रकर्पण रक्तीकृतः) यः करवालः खद्गः तेन कराले भयजनकः स चासौ रुचिरश्च ( शत्रुमित्रभेदेन करालत्वरुचिरतंव ) ईदृशो भुज एव परिषः ( शत्रुजयन्लक्ष्मीनिरोधकत्वात् ) अर्गला यस्य तादृशः । एवम् झिटित शोग्न भुजुट्या भूभनेन विटिक्षित तरिक्षितं यद्वा विटद्धं कपोतपालिका तद्वाकाररेखान्वित यत् छलाट भाल तदेव ( विस्तीर्णत्वात् ) पद्दः फलको यस्य तथाभूत इत्यर्थः । "कपोतपालिकाया तु विटद्धं पुनपुंसकम्" इत्यनरः । कर्वालकरालेत्यत्र करालकरवालेति चन्द्रिकासमतः पाटः । स च न तथा रुचिरः । 'विभासि ग्रुप भीन' इत्यत्र 'विभाति नृपभीमः' इत्यिप कचित्याटः । स च कंदपकत्याप्यापत्त्योपमाप्रतिपादनपरग्वतिवरद्व इति बोध्यम् । गीतिरुक्तन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् ( ४ पृष्ठे ) ॥

अत्र भीमेति भीपणीयार्थेन नृपसत्रोधनविशेषणेन भीमसेनोपमा न्यज्यते । तदेवाह अत्रेत्यादि । भीपणीयस्येति । भीपयतीति भीपणीयस्तस्य प्रकृतनृपस्येत्यर्थः । "कृत्यन्युटो बहुटम् " इति बाहुलकार्त्काति अनीयर्प्रत्ययः । उपमानमिति । व्यङ्गयिति शेषः । भीमो भयतः इति बाद्यः भीमसेनः पाण्डवमेदो व्यङ्गयः तयोरुपमापि व्यङ्गयेति भावः । विभासीति मध्यतपुरपानन्वपाल स्पक्तम् । तत्र विधेयप्राधान्येनैवान्वयात् । अत एव 'मुखचन्द्रो हसिते' इत्यत्र हसनस्य नृपंद्रावाधकत्वम् उपमाया साधकत्वं वक्ष्यतीत्याहः । अत्र भीमपदशक्तिमहिन्ना भीनसेनोपमा व्यः पति पदप्रकाश्यता 'उल्लास्य कालकरवाल' (१२९ पृष्ठे) इत्यादी तु उपमा वाक्यव्यद्गपेति वाक्यप्रप्राधन्यत्वेति भेदः । अत्रोपमाध्वनौ भीमपदस्य परिवृत्त्यसहत्वाच्छन्दशक्तिम्हत्वं द्रष्टच्यम् ॥

संलक्ष्यक्रमञ्यद्भग्रभेदेषु पदप्रकाश्यत्वे शन्दशक्तिम् व वस्तुना वस्तुन्यकिमुराहरित भुक्तीति । जनान्तरसिनधानुपनायके आगतेऽप्रस्तुत्ववेदप्रशंसाञ्याजेन तदागमनाधीनं हर्ष व्यक्तन्ताः उधिन् रियम् । सदागमः सन् आगमो वेदः कस्य विज्ञस्य आनन्दिनस्यन्त् आनन्दप्रवाह (प्रनेदप्रकार्षः) न विद्धाति न करोति अपि तु सर्वस्येखन्वयः । निपूर्वः 'स्यन्द् प्रस्वयणे' इति धानः । ''अहित्यस्यः भिनिम्यः स्यन्दतेरप्राणिषु" (८१३७२) इति पत्यं तु न । देवान्यिकत्वात् । निस्यन्दिनित पारं जाड्यमित्यर्थो वोध्यः । कदिक् । भुक्तिः स्वर्गादिमोगः मुक्तिः कैवन्य च परोतिति विक्तन्तिन द्वार्थः कर्मकाण्डवेदान्ताभ्यामुभयोपायवोधनादिति भावः । तथा एकान्तेन नियनेन ( ''यज्ञन स्यर्गनः ''

१ त्यवस्याप्यापस्येति । तथा च त्यक्षिमयोः सदेहमंतरः रवादिति भागः ॥ २ एकः व्यक्षणाणि रहेः कस्य स्थान्तिः सस्य यो वा स्यादिति तद्धाः । यथा व्यक्तपन्ति अनुष्यन्ति ए जन्म । अमित् विक्षणाण्या अनुस्यन्ति हस्ती । अमािति पर्युदासात् 'मन्त्योदके यमुष्यन्ते ' र्म्यकादि पक्षे कः अस्य देश मित्र्यम् । अनित्र मित्र्यम् ।।

# काचित् संकेतदायिनमेवं ग्रुख्यया दृत्या शंसित । सायं स्नानग्रपासितं मलयजेनाङ्गं समालेपितं यातोऽस्ताचलमौलिमम्बरमणिविस्रब्धमत्रागितः।

इत्यादिविष्यादिभिः करणैः) सम्यक् आदेशने हितोपदेशने तत्परः अप्रतारकत्वादिति वाच्यपक्षेऽर्थः। व्यङ्गयपक्षे तु सतः सुन्दरस्य (वस्त्रभस्य ) आगमः आगमनं कस्य रमणीजनस्यानन्दिनस्यन्दं न विद्धाति । कीदृशः । मुक्तिः सुरतादिभोगः मुक्तिः विरहादिदुःखत्यागः ते करोतीति तथाभूतः । एकान्तस्य संकेतस्यानस्य समादेशने तत्पर इत्यर्थः । अत्र मुख्यतया विवक्षितोऽपि द्वितीयार्थो गोपनायाप्राकरणिकीकृतो भवतीति वोष्यम् ॥

अत्र सदागमपदेन प्राधान्येनोपपितस्तुतिरूपं वस्तु व्यज्यते । तदेवाह काचिदिलादि । काचित् उपनायिका । संकेतदायिनम् उपनायकम् । एविमिति । प्रकृतार्थस्य सकल्जनसवेदने रहस्य-मङ्गिमया प्रथमं प्राकरणिकीकृतार्थप्रतीतिपूर्वकिमित्यर्थः । मुख्ययेति । व्यञ्जनयेत्यर्थः । शक्यस्याप्र्यर्थस्याप्राकृरणिकीकृतत्वेन व्यङ्गयत्वं वोध्यम् । अत एवानयोनीपमा । व्यङ्गयार्थे एव प्रधानमूते प्रतीतिविश्रान्तान्तुपमाकल्पकाभावात् । संगोपनार्थमेव प्रथमार्थोपादानात् । शंसिति स्तौति । अत्र सदागमपदेन स्तुतिरूपं वस्तु व्यज्यते इति भावः । यद्यपि भुक्तिमुक्लेकान्तपदानामपि व्यञ्जकत्वमस्ति तथापि तदसन्त्वेऽपि सदागमपदमात्रं व्यङ्गधव्यञ्जने प्रभवति न त्वेतद्रहितानि तानीति सदागमपदस्य प्राधान्यमिति पदप्रकाश्यता । 'पन्यिञ्ज ण एत्य' (१३३ पृष्ठे) इत्यादौ तु अनेकपदप्रतिपाद्यं वस्तु व्यङ्गयमिति वाक्यप्रकाश्यत्वेति भेदः । अत्र सदागमपदस्य परिवृत्त्यसहत्वाक्छव्दशक्तिमूल्यन्मित्यद्वयोतादौ स्पष्टम् ॥

अत सुधासागरकारास्तु "काचिद्विदग्धा कुळटा सन्मन्त्रोपदेशब्याजेन संकेतदायिनमत्युज्ज्वछिशष्टवेषधारिपाखिण्डनं प्रति एवं श्रोतृषु स्वसाधुतां सूचियतुमिधाख्यप्रसिद्धभ्यापरिण शास्त्रं स्तुवत्याद्ध

सुक्तिमुक्तीति । भुक्तिःस्वर्गादिमोगः संभोगश्च । मुक्तिरपवर्गः स्मरसंतापत्यागश्च । एकान्तः परमात्मस्वरूपं विविक्तस्थानं च । समादेशरे नियोगः आह्वानं च । सदागमः सन्मन्त्रशास्त्रं सतः सुन्दरतरुणस्यागमनं च । एवं च भुक्तिमुक्तिकारकं यदेकान्तसमादेशनं तत्र तत्परो दक्षः सदागमः सच्छासमानन्दिनस्यन्दं कस्य न विद्धाति अपि तु सर्वस्यापि सकामनिष्कामस्य प्रमोदिनिभरं करोत्येवेत्यर्थः ।
तदेतत्सर्वमिभप्रेत्य वृक्तिकार आह काचित्संकेतदायिनिभत्यादि । अत वक्तृवोद्धन्यवैशिष्टयबछात्
सदागमपदेन प्राधान्येनोपपतिस्तुतिरूपं वस्तु व्यज्यते । अत एवोक्तं प्रदीपकारैः 'काचित्संकेतदायिनमेवं मुख्यया वृक्त्या शंसिति तत्र सदागमपदेन स्तुतिर्व्यज्यते । एवं च मधुमतीकारैर्यद्याख्यातं
मुख्यया व्यञ्जनयेत्यर्थ इति तत्यामादिकमेव । 'तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिघोच्यते' इति सूत्रेण (३९
पृष्ठे ) अभिधाया मुख्यत्वप्रतिपादनात् । यच स्वजनकरत्नपाणिभद्याचार्यकृतकाव्यदर्पणाख्यिटपणसमर्यनम् यत्तु पितृचरणैरुक्तं मुख्यया शक्त्येति तत्प्रकृतव्यक्षनाया अभिधामूळवत् परंपरया तत्प्रायत्वमभिप्रेत्येति तद्वृथैवेति ध्येयम्" इत्याद्वः ॥

तत्रैव पदप्रकाश्यत्वेऽर्थशक्तिम्ळघ्वनेद्वीदशमेदेषु स्वतःसंभविन्यर्थे व्यञ्जके वस्तुना वस्तुनो व्यक्तिमु-दाहरति सायमिति । उपपति संभुज्य तज्जनितश्रमापनयनाय स्नानादि कृतवती प्रति ज्ञातरहस्याया विदग्धायाः सख्या उक्तिरियम्। हे सखि तव सौकुमार्यं सुकुमारत्वम् आश्चर्यम् आश्चर्यभूतं जगदिस्किक्षण- आश्चर्यं तव सौकुमार्यमभितः क्वान्तासि येनाघुना नेत्रद्वन्द्वसमीलनन्यतिकरं शक्षोति ते नासितुम् ॥ ७९ ॥ [६] अत्र वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया क्वान्तासीति वस्तु अधुनापदद्योत्यं न्यन्यते । तद्याप्तिमहादुःखविलीनाशेषपातका । तचिन्ताविपुलाह्वादक्षीणपुण्यचया तथा ॥ ८० ॥

मिलर्थः येन सौकुमार्येण अधुना क्षमसामध्यभावे तन्निवर्तकसामग्रीसमन्धाने च अभितः ब्रहिरन्तधः स्व क्कान्ता श्रान्तासीत्यन्वयः । तादशक्रममेव प्रकटयति नेत्रेत्यादि । ते तव नेत्रद्वन्द्व खेचनयुग्नं अर्फाल-नन्यतिकरं न विद्यते मीछनस्य मुद्रणस्य न्यतिकरः पौनःपुन्येन प्रवृत्तिः सवन्धो वा यत्र तादराम् आसितुं स्थातुं न शक्तोति न समर्थे भवति तथा च मीछनपौनःपुन्य सर्वाद्गीणश्रमं क्ययतीति भावः। आश्चर्य कुतस्तत्राहः सायमित्यादि । सायं रवावस्तोन्मुखे ।अनेन स्नानोत्तरमितरकार्याकरणं घन्यते । नजु दिनकृतगृहकृत्येनेदशः श्रम इत्यत आह स्नानम् अङ्गप्रक्षालनम् उपासितं यन्नादिरकाउं कृतम् । तथा च दिनकृतगृहकर्मश्रमस्य तेनैव निवृत्तिर्जातेति भावः । सायत्नानन्य श्रमनिवृति-मात्रफलकत्वात् । तथा मलयजेन उत्तमचन्दनेनाङ्गं समालेपितं सम्यगासमन्तात् लेपित न तु लिप्तेम् । तथा च चन्दनछेपकरणकृतोऽपि न श्रम इति भावः । तथा अम्बरस्याकाशस्य मणिरिव मणिः स्दैः अस्ताचलस्य मौलिं मस्तकम् (उल्लह्मय ) यातः गत इत्यर्थः । कचित्तु म्लिमिति पाठः । तदा ग्ट पिय-ममूळं गत इत्पर्थः । चूळमिति पाठेऽपि स एवार्थः । तेन रात्रिर्जातेति भावः । अत एव सायिनयनेन न गतार्थता । तेन छेशतोऽप्युण्णाभावो व्यज्यते । तथा अत्र कुञ्जादिना घनष्टायमार्गे देश विसर्थं मन्गर-मभीतं च यथा स्यात्तया आगतिः आगमनम् । तेन मार्गे त्वर्या चलनकृतोऽपि न श्रम इति भायः । तन्मात् स च श्रमः सामग्न्यन्तराभावेन केवलसौकुमार्यकृत एवेति अहो जगदिलक्षणमाश्चर्यभूत तव नैःकुनार्य-मिल्रथः । अत्र प्रत्येकपद्व्यङ्गयानि सौकुमार्याध्यय्वोपपादकानि । "उत्तमाङ्ग विरो मूर्था नीरिनस्तक-मुण्डके" इति हैमः । शार्दूलविक्रीडितं छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् ( १८ पृष्ठे ) ॥

अत्र 'तव सीकुमार्यमाश्चर्य येन (सीकुमार्येण) अधुना हान्तासि' इति वाच्यार्थरूपेण वस्तुना ' कृतपरपुरुषपरिचया (गाढोन्मर्दना) हान्तासि' इति वस्तु अधुनेतिपदेन प्राथान्यन त्यस्ये । तदेवाह अत्र वस्तुनेत्यादि । क्लान्तासीति । नातासीति क्रान्तिपाठः स चातुक्तः । अधुनापद्धोत्यामिति । 'तव सीकुमार्यमाश्चर्य येनाधुना क्लातासि' इति समुदायस्य व्यक्तवर्णेऽपि अधुनापद्कमो नान्यदा कदापि दृष्ट इति परपुरुषकृतनिर्दयोपभोगादेवेति गम्यते इति अधुनेतिपद्य प्रायन्यक्रमो नान्यदा कदापि दृष्ट इति परपुरुषकृतनिर्दयोपभोगादेवेति गम्यते इति अधुनेतिपद्य प्रायन्यक्ति भिति भावः । अत एवात्र पदप्रकार्यता । 'अलसिशिरोमणि धृत्ताणम्' (१३५ पृष्टे) स्त्रदेते प्रविद्यापभोगिद्योपभोगिद्योपभीगि ।

तत्रैव स्वतःसंभविना वस्तुनालकारस्य व्यक्तिमुदाहरित तद्प्राप्तिशिति । विज्ञुण्यन्ति वस्तुनालकारस्य व्यक्तिमुदाहरित तद्प्राप्तिशिति । विज्ञुण्यन्ति वस्तुने न विश्वित्ति । वहुन्तम् । वहुन्तम् । द्वान्या छन्दोभ्या वाक्यार्थसमारे । तदुन्तम् ॥ " इति । अन्य पूर्णमे न न स्वित्ति शक्ति । कलापकं चतुर्भिः त्याचदूर्ष्वं कुल्य स्टूतम् ॥ " इति । अन्य पूर्णमे न न स्वित्ता काचित् गोपस्य कन्यका निरुष्ट्वासत्या परम्रद्धस्यस्यपिणं स्विद्यानन्यस्य मान्यस्य स्तिरुपत्तिर्यस्मात्ताहशं श्रीकृष्णं चिन्तयन्ती भावयन्ती सती पूर्वेत मोधं गोन्यस्य । निर्माणस्य ।

### चिन्तयन्ती जगत्स्रतिं परब्रह्मस्वरूपिणम् । निरुच्छ्वासतया मुर्नित गतान्या गोपकन्यका ॥ ८१ ॥ [७]

अत्र जन्मसहस्रेरुपभोक्तव्यानि दुष्कृतसुकृतफलानि वियोगदुःखचिन्तनाह्णादा-भ्यामनुभूतानीत्युक्तम् । एवं चाशेषचयपदद्योत्ये अतिशयोक्ती ।

निरुद्धप्राणवायुतया "नास्य प्राणाः यमुक्तामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते" इति श्रुतेमीक्षकाले निरुच्छ्वास्तत्या प्राणायामेनेति सुधासागरकाराः । निरुच्छ्वासतया प्राणात्कमणं विनेत्यर्थ इति चन्द्रिकाकाराः । कीदृशी । तस्य श्रीकृष्णस्य अप्राप्तया वियोगेन यत् महादुःखं तेन विर्लानानि नष्टानि अशेषाणि समस्तानि (समग्राणि) पातकानि यस्यास्तथाभूता । पुनः कीदृशी । तस्य श्रीकृष्णस्य चिन्तया भावनया (ध्यानेन) यो विपुलो महान् आह्वादः आनन्दः तेन क्षीणः नष्टः पुण्यस्य चयः समूहो यस्यास्तथाभूता पापपुण्ययोः फलभोगनाश्यत्वात् "प्रारम्धकर्मणां भोगादेव क्षयः" इति न्यायादिति वोध्यम् ॥

अत्र श्रीकृण्णवियोगदुःखचिन्ताह्नादयोरशेपपापपुण्यफल्लेनाध्यवसितयोरवगतिरित्यतिगयोक्तिद्वय-मशेषच्चयपदप्राधान्येन व्यजते । तदेवाह अत्र जन्मेत्यादि । अत्राशेपचयपदप्रभावादनेकजन्मस-हस्रभोग्यदुष्कृतस्रुकृतफलराशितादात्म्याध्यवासितभगवद्विरहदुःखचिन्ताह्वादयोः प्रत्यायनमित्यतिशयो-क्तिद्वयप्रतीतिरशेषचयपदहेतुका द्रष्टव्येति सारवोधिन्यादौ रपष्टम् । उक्तं च प्रदीपादौ । "अत्र जन्मसहस्रेरुपभोग्यानि दुष्कृतसुकृतयोः फलानि वियोगदुःखचिन्ताह्णादाम्यां कयाप्यनुभूतानीत्युक्तम्। एवं च दुष्कृतसुकृतफलराशितादात्म्येनाध्यवसितौ भगवद्वियोगदुःखचिन्ताह्नादौ प्रतीयेते इति निगीयी-. ध्यवसानक्तपातिरायोक्तिद्यमरोपचयपदाभ्यां चोत्यते" इति प्रदीपः । (क्याप्यसुभूतानीत्युक्तमि-ति । अशेपपातकपुण्यचययोर्भगवदप्राप्तिदुःखतचिन्ताहादनाश्यत्वोक्तेरिति भावः । एवं चेति । तयोः फलमोगनाश्यत्वादिति भावः । अशेपचयपद्भियामिति । नतु वियोगदुःखचिन्तासुखाभ्यां कथमशेप-पापपुण्यनाशस्तेपां स्वस्वफलभोगनाश्यत्वादित्यनुपपत्तेरशेपदुष्कृतसुकृतफलराशितादात्म्याध्यवसायेनैव परिहार इति वाच्यसिद्धयङ्गमेतदिति चेन्त । भगवन्माहात्म्यातिशयमादायापि तदुपपत्तेः ) इत्युद्दयोतः । (इत्युक्तमिति । अन्यथा सर्वपुण्यपापनाशस्य चिन्तावियोगसुखदुःखाभ्यां क्षयानुपपत्तेरिति भावः । न चोक्तन्यङ्गयस्य वाच्यसिद्य्यङ्गतया गुणीभूतन्यङ्गयत्वमाशङ्कनीयम् । अन्यत्र तथात्वेऽपि प्रकृते भगवद्विपयकरत्युत्कर्षप्रयोजकतया वाच्यादतिशयितत्वेन तदप्रसङ्गात् । वाच्यादनतिशयित्वेन हि व्यङ्गयस्य गुणीभात्रः । स वाच्यसिद्धयङ्गतया कचित्कचित्प्रकारान्तरेणेत्यष्टौ तंद्भेदाः । न तु वाच्यसि-द्धयङ्गत्वं गुणीभावनियतम् । वाच्यातिशायित्वे तदसंभवादित्याहुः । वस्तुतस्तु इत्युक्तमित्यनेनोक्तमेव व्यङ्गयं वाच्यसिद्धयङ्गम् । तेन त्वतिशयोक्तिर्ध्वन्यते इति नोक्तदोप इति ज्ञेयम् ) इति प्रभा । अत्रा-शेपचयपदयोः प्राधान्यात्पदप्रकाश्यता । ' धन्यासि या कथयसि' ( १३६ पृष्ठे ) इत्यत्र तु न किमपि तादृशं पदमिति वाक्यप्रकार्यतैवेति वोध्यम् ॥

"यत्तु रिवमद्दाचार्येरुक्तम् अत्रातिशयोक्तिपद समाख्यावछेन (योगवछेन) अछकारसामान्यवाचक-मप्यत्र विशेपाछंकारविशेपपरम् । प्रयत्नविपये तदवतारात् । इह च तिद्वयोगदुःखोपभोगजनकय-

१ तद्भेदाः गुणीभृतन्यङ्गयस्य भेदाः ॥

क्षणदासावक्षणदा वनमवर्नं व्यसनमव्यसनम् । वत वीर तव द्विपतां पराङ्गुखे त्विय पराइग्रुखं नर्वभ् ॥ ८२ ॥ [८] अत्र शब्दशक्तिमूलिवरोधाङ्गेनार्थान्तरन्यासेन 'विधिरिप त्वाप्यनुवर्तते' इति सर्व-पदद्योत्यं वस्तु ।

त्नेन समस्तपातकजन्यदुःखोपभोगस्य तद्वियोगदुःखजनकपातकनाञ्चन समस्तगतकनाञ्चनितिवेशे-पालंकारद्वयमशेपपदचोत्यम् । एवं च तचिन्ताहादभोगजनकयत्नेन सकलपुण्यजन्यमुग्रोपभेतास्य तचिन्ताहादजनकपुण्यनाशेन समस्तपुण्यिवनाशप्रतीतेरपरिविशेषालकार्द्यं च चयपदचे न्यम् । चयाशेपपदास्यां विना स्वस्वजनकपातकपुण्ययोरेव विल्यप्रतीतां व्यञ्जनेय न त्यात् । एवं चारोण् चयपदयोरितिशयोक्तिद्वयं प्रत्येकमेव चोत्यमिति क्षेत्रपिति तत्र सम्यक् । योगग्रदत्यातिगयोकि द्वर्य समाख्यावलेन ताद्द्याधिकरूपने तत्रापि विशेषालकारपरत्याङ्गीकारे वीजाभाषात् । यद्यातिगदोकिन्वतुष्टयं प्रदर्शितं तद्वितिवेशद्वम् । वृत्तौ द्वयोद्योदिक्ययोध्य यथासख्येनियान्ययः स्वर्गागके न तु द्वयोरेकेकत्रान्यय इति सुधीभिध्येयम्' इति सुधासागरे स्पष्टम् ॥

ततेव स्वतःसंभिवनालंकारेण वस्तुनो न्यिक्तमुटाहरित क्षणदेति । वतित रोट दिनापे न । तवेति संवन्थसामान्ये पष्टी "द्विपः जातुर्वा" इति द्वेपकर्मणि वा पर्छा । भो वार तम द्विपना मानूना त्विप पराङ्मुखे (विपरीते) सित सर्व पराङ्मुखं विपरीतम् । जातिमिति रोप । तदेवीपमान्य अध्यादेत्यादि । असौ सुरतादिभोगक्षमा क्षणदा रात्रिः अक्षणटा तद्वित्रा (क्षणमुत्नमं न टटार्वित व्युपत्या) अनुत्सवदा च । वनम् अरण्यम् अवन तद्वित्रम् ( क्षेपित रक्षतीयमामिति तपुपर्या ) रक्षकं च । व्यस्यित वहुलं भवतीति व्यसन चृतादि अव्यसनं तद्वित्रम् अर्मना नेपामान्यन् प्रेरणम् व्यसनं कालक्षेपकं चेत्रर्थः । "त्रियामा अण्टा क्षपा" इति "क्षण उपम उपसम च्यापर्यः । "ति चामरः । "व्यसनं त्वशुभे सक्तौ पानक्षिमृगयादिषु । देवानिष्टफले पापे विपर्तं। निष्मानं प्रेरोते ।।" इति भेदिनी । उद्गीतिरुक्तः । "आर्यागकलद्वितय व्यत्ययराचितं भवेपस्यः । मोर्गिते जिल्लाभिता तद्वस्ययरासेयुक्ता ॥" इति लक्षणात् ॥

श्रुव्दश्वस्तीत्यादि। शब्दशिक्तम् इस्य क्षणदा अक्षणदेत्यादिविरोधंस्य अने नोगप दर्गेन पर नार्गे त्वयीत्याद्ययीत्तरन्यासेनेत्यर्थः। सः चार्थान्तरन्यासो लोके दृष्टचरण्यस्तत नेगपेतः। विधिरिपि त्वामिति। अर्थान्तरन्यासस्थसर्वपदस्य प्रकृतपरत्या पर्यवसितत्यापि न्यानागणन्ये प्रेति । विधिरिपि क्षेपादिति भावः। अत एव सर्वपदमेतित्सन् व्यञ्जये प्रधानिनिति पद्यप्रण्यानेनेति गेदः। दिन्द्रिणि (१३७ पृष्ठे) इत्यादौ तु न किमपि पदं तादृशमिति वाज्यप्रण्यानेनेति गेदः। दिन्द्रिणि । व्यज्यते इति शेषः। अत्र व्यञ्जकस्य सर्वपदस्य नानार्थदानावाद्यस्य नानार्थस्य नानार्यस्य नानारस्य नानार्यस्य नानार्यस्य नानारस्य नाना

तुह वल्लहस्स गोसम्मि आसि अहरो मिलाणकमलदलो । इअ णववहुआ सोऊण कुणइ वअणं महिसँग्रहम् ॥ ८३ ॥ [ ९ ]

अत्र रूपकेण त्वयास्य मुहुर्मुहुः परिचुम्वनं तथा कृतम् येन म्लानत्वमिति मिलाणा-दिपदद्योत्यं काव्यलिङ्गम् । एषु स्वतःसंभवी व्यञ्जकः ।

राईसु चंदधवलासु ललिअमप्फालिऊण जो चावम् । एकच्छत्तं विण कुणइ भुअणरङ्गं विजंभंतो ॥ ८४ ॥ [ १० ]

देवीच्यस्यार्थस्यानुपपादकत्वादिति चेन्न । शब्दशक्त्या व्यङ्गग्रस्य क्षणदा क्षणदाभिनेति विरोध-स्योपपादकत्वेनार्थान्तरन्यासत्वात् । एतेन शब्दशक्तिम्लो विरोधोऽपि व्यञ्जक इत्यपास्तम् ॥ तस्यार्थान्तरन्यासोत्थापकत्वेन तदङ्गत्वादिति ॥

तत्रैव खतःसंभिवनालंकारेणलंकारस्य न्यक्तिमुदाहरित तुहेति। "तव वल्लमस्य प्रभाते आसी-दधरो म्लानकमलदलम् । इति नववधः श्रुत्वा करोति वदनं महीसंमुखम् ॥" इति संस्कृतम् । रात्रावितशयचुम्वितदियताधरां वधं प्रति कस्याश्चिद्वितिरियम् । गोसिम्मि इति प्रभाते देशी । दलो इति पुंत्त्वं प्राकृते लिङ्गानियमादित्युद्दयोते स्पष्टम् । तव वल्लभस्य दियतस्य प्रभाते प्रातःकाले अधरोऽधरोष्टः म्लानं यत् कमलदलं तद्दूप आसीदिति सखीवचनं श्रुत्वा नववधः नवोढा नायिका वदनं मुखं 'लज्जया' इति शेषः मह्याः भूमेः संमुखम् अधोमुखमिति यावत् करोतित्यर्थः । अत्र तव बल्लभस्यत्यनेन नायकस्य नववध्ववशीकारकत्वेनातिचातुर्य व्यज्यते । प्रभाते आसीदित्यनेन ताव-कालं चुम्वनाविरामः सूचितः । सर्वविपुलेयमार्या । यस्यामार्यायां प्रथमपादमुल्ल्क्य यतिः सा मुखविपुला यस्यां तृतीयपादमुल्लक्ष्य यतिः सा जधनविपुला यस्यां तृ पूर्वोत्तरार्धयोद्देयोरिप तादशी यतिः सा सर्वविपुलेति छन्दोविद्धिः प्रतिपादनात् । लक्षणमध्यक्तं प्राक् (१३३ पृष्ठे ) ॥

अत्राधरो म्लानकमलदलमिति रूपकेणालंकारेण त्वया (नायिकया) तथास्याधरस्य मुहुर्मुहुः चुम्बनं कृतं येन तस्य ग्लानत्वमिति कान्यलिङ्गालंकारो मिलाणकमलदलपदप्राधान्येन बोत्सते। तदेवाह अत्र रूपकेणेत्यादि। मिलाणादिपदद्योत्यमिति। अत एवात्र पदप्रकाश्यता। 'गाढकान्तदशनक्षतन्यथा' (१३८ पृष्ठे) इत्यत्र तु नेदशं पदमिति वाक्यप्रकाश्यतैव। कान्यलिङ्गामिति। कान्यलिङ्गाख्योऽलंकार इत्यर्थः। म्लानत्वे परिचुम्बनस्य हेतुत्वादिति भावः। न्यज्यते इति शेपः। अस्य च रूपकस्य अधर-सदशे कमलदले सादश्यघटकशोणत्वस्य दृष्टत्वात्स्वतःसंभिवित्वमिति महेश्वरः। एप चतुर्धदाहरणेषु॥

अथ तत्रैव कवित्रीडोक्तिमात्रनिप्पञ्चशरीरे व्यञ्जकेऽर्थे चतुर्षु भेदेपु मध्ये वस्तुना वस्तुनो व्यक्तिमुदाहरित राईस्विति । "रात्रीपु चन्द्रथवलासु लिलतमास्माल्य यश्चापम् । एकच्छत्रमिव करोति
भुवनराज्यं विजृम्भमाणः ॥" इति संस्कृतम् । मानिनीं प्रति मानिनींहः कितन इत्येतद्वोधिका सख्युक्तिरियम् । यः प्रकृतः स्मरः चन्द्रेण धवलासु उज्ज्वलासु रात्रीपु ज्योत्स्रीप्विति यावत् लिलतं सुकुमारमेव (कुसुममयमेव) न तु कमठपृष्टकलोरं चापं धनुः आस्माल्येव न तु वाणादि संधाय भुवनानां
राज्यम् एकमेव छत्रं यत्र तथाभूतिमव अद्वितीयमिवेति यावत् करोति । अत एव विजृम्ममाणः
विस्करमाणः अतिसाहंकारतया वर्तमान इत्यर्थः । सर्वविपुला छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (अत्रैव पृष्ठे)।
प्रदीपे तु 'एकच्छत्तं व कुणइ तिहुअणरज्वम्' इति पाठः । तत्र 'एकछत्रमिव करोति त्रिभुवनराज्यम्' इति संस्कृतम् । तदा मुखविपुला छन्द इति बोध्यम् ॥

अत्र वस्तुना येषां कामिनामसा राजा स्मरस्तेन्ये, न कश्रिद्षि तदादेशपराद्युग इति जाग्रद्भिरुपभोगपरैरेव तैनिशातिवाह्यते इति भुअणरजपद्द्योत्यं वस्तु प्रकारयते।

निशितशरिध्यार्पयत्यनङ्गो दिश सुद्धः खवलं वयस्यराले ।

दिशि निपतात यत्र सा च तत्र व्यतिकरमेत्य समुन्मिपन्त्यवस्थाः ॥ ८५ ॥ [११]

अत्र कवित्रौढोक्तिसिद्धन वस्तुना 'स्वशासकानङ्गपारवश्येन कुशकै. कामिभिरुपभोगपंग्रेव निशानिवाह्यते' इति वस्तु मुवनराज्यपदेन प्राधान्येन व्यजते। तदेवाह् अत्रेखादि। वस्तुनिति। चापारकान्छनेन एकच्छत्रमिव मुवनराज्यं करोतीत्यनेनेत्यर्थः। इदं कवित्रौढोक्त्यंव सिद्धन्। येपां कामिनान्मिति। कामिन्यश्च कामिनश्च कामिनस्तेषा कामिनामित्यर्थः। ''पुमान् दिया'' इत्येत्रशेष । तस्यः इति। तभ्योऽपेत इत्यर्थ इति प्रभाया स्पष्टम्। तदादेशपराङ्गुखः कामाताभग्नकः। आर्नीदिति शेषः। इति। हेतोः। उपभोगपरेरेव उपभोगासक्तैरेव। तः कामिभिः। निशानिः। अतिवाह्यते नीयते। इति वित्तिव्यप्रिमेणान्वयः। भुअणेत्यादि। मुवनराज्यपदेन प्राधान्येन व्यज्यते इत्यर्थः। अखण्डाज्ञाविषयो हि साम्राज्यम्। अत्र मुवनराज्यपदस्य प्राधान्यात्प्रदप्रका'यता। 'कैलासस्य प्रथमशिखरे' (१३९ पृष्टे) इत्यादौ तु नेदशं किमपि पदिमिति वात्त्यप्रकार्यन्ति भेरः। अत्र 'एकच्छत्रमिव' इति इवार्थः उत्प्रेक्षा सा च न व्यज्ञनोपयोगी प्रत्युन तत्तरित्यागेऽित्रायो गम्यते निर्धारितार्थप्रतीतेरिति प्रदीपप्रभयोः स्पष्टम्।।

सुधासागरे तु इत्थं व्याख्यातम् । "असौ प्रजापाठनपरो राजा स्मरः तेभ्यः तर्रभम् प्रन्तर्प-प्रजारूपकामुकप्रीत्यर्थमिति यावत् । ताद्ध्यें चतुर्थी । कश्चिद्पि सीपुरुपात्मको जनः निर्मार्डिक कश्चिदेक इति भावः । तदादेशपराङ्मुखः कामाज्ञाभञ्जकः । सुरत्विमुख इति याग्न् । नामीडिक जाग्रद्भिरुपमोगपरेरेव तैः आसमुद्रक्षितिनिवासिभिः सकामनिष्काभेः संबर्षि निव्यानितादाने जिन् वस्तु भुवनराज्यपदप्राधान्येन चोत्यते इति वृत्त्यर्थः । एव च तेभ्य इत्यस्य तेषु मध्ये इति न्यारणन् कुर्वतां श्रीवत्सलाञ्कनमद्दाचार्यचण्डीदासभद्दाचार्यगोविन्दमहामहोपाष्यायप्रभृतीना नर्तान्ति करातः प्रमादः" इति ॥

तत्रैव कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्धेन वस्तुनालंकारस्य व्यक्तिमुदाहरित निशित्तेति । अन्तः वार्षेतः निशित्तशरिया ताक्षणवाणवुद्धया अयं मम निशितः शर इति दिविषयया वृद्धये पर्य । वृद्धाः निशित्तशरिया ताक्षणवाणवुद्धया अयं मम निशितः शर इति दिविषयया वृद्धये पर्य । वृद्धाः निश्चाः । द्विष्टाः स्वस्य वलं सामध्येम् अर्पयित ददाति । कदा अरातः (मकार्याः निश्चाः । स्वस्य वलं सामध्येम् अर्पयित ददाति । कदा अर्पत्वतः द्व्याः (मकार्याः विष्टाः । स्वस्य वर्षे । स्वस्य वर्षे । स्वस्य वर्षे । स्वस्य वर्षे । स्वस्य सङ्गसंकल्पा जागरः कृशतारितः । हीत्यागोन्मादम् व्यक्तिः । स्वस्य । स्

भत्र न्यतिकरभेत्यावस्थाः समुन्धिनतोति वस्तुना परस्परविरद्धाः अपि इत्तितर्दिननिदेदोनसद

अत्र वस्तुना युगपदवस्थाः परस्परविरुद्धा अपि प्रभवन्तीति न्यतिकरपदद्योत्यो विरोधः । वारिजंतो वि पुणो संदानकदात्थिएण हिअएण । थणहरवअस्सएण विसुद्धजाई ण चलह से हारे। ॥ ८६ ॥ [ १२ ]

दयोऽवस्थाः युगपत् भवन्ताति विरोधालंकारो व्यतिकरपदेन प्राधान्येन व्यज्यते। तदेवाह अत्र वस्तु-नित्यादि । युगपदिति । एककाले इत्यर्थः । प्रभवन्तात्यत्रान्वयः । विरोध इति । विरोधालकार इत्यर्थः । व्यज्यते इति शेपः । अत्र शरे योद्धा स्ववलापणं तत्पातादिशि चावस्थासमुन्मेष इति सर्व काविप्रौढोक्तिमात्रसिद्धम् । व्यतिकरपदस्य प्राधान्यात्पदप्रकाश्यता । 'केसेसु वलामोडिअ' (१४० पृष्ठे ) इत्यादौ तु नेदशं किमपि पदं व्यञ्जकमिति वाक्यप्रकाश्यतैवेति भेदः । उद्योतकारास्तु " शिव-रशनिः' (१३४ पृष्ठे) इत्यादाविव सामानाधिकरण्याभावात्कथं विरोधालंकार इति चिन्त्यम् । विरुद्धा इत्यस्य कार्यकारणभूता इत्यर्थः । व्यतिकरः पौर्वापर्याविपर्ययः । एवं च विरोधपदेनात्र विरोध-मूलातिशयोक्तिरित्यन्ये" इत्याहः॥

प्रभाकृतस्तु "न च 'शनिरशनिः' इत्यादिवत् सामानाधिकरण्याभावे कथं विरोधाछंकार इति वाच्यम् । तत्नेत्युपात्ते एकधीर्भण्येव हसितं रुदितिमत्याद्यवस्था इति सामानाधिकरण्यस्य स्फुटप्रतीतेः । न ह्यभेदान्वये एव सामानाधिकरण्यं नान्यत्नेति नियमे मानमस्ति । 'शनिरशनिः' इत्यादौ तु नैकत्र धर्मिणि शन्यशनिप्रतीतिरिति न तत्न विरोध इति युक्तम् । एतेन विरुद्धा इत्यस्य कार्यकारणभूता इत्यर्थः । व्यतिकरः पौर्वापर्यविपर्ययः । तथा च विरोधशब्देनात्र तन्मूलातिशयोक्तिरुच्यते इति प्रलपितमनादेयम्'' इत्याहः ॥

तत्रैव कविष्रौढोक्तिमात्रसिद्धेनालंकारेण वस्तुनो व्यक्तिमुदाहरति वारिज्जेति । ''वार्यमाणोऽपि पुनः संतापकदर्थितेन हृदयेन । स्तनभरवयस्येन विशुद्धजातिर्न चललस्या हारः ॥ " इति संस्कृतम् । काचित् कांचिदन्यनायिकाव्यवहारकथनेनोपदिशति। यदा। नायिकाविपरीतरताचरणसूचिका कवेः प्रौढोक्तिरियम्। हारस्य गाढाळिङ्गनान्तरायतया यः संतापः (अर्थात् हृदयस्यः) तेन कदर्थितेन पीडितेन इदयेन पुनर्वार्यमाणोऽपि मुहुर्मुहुरपसार्यमाणोऽपि अस्याः नायिकायाः हारो मौक्तिकमाला स्तनभरवय-स्येन स्तनभररूपवयस्यतः न चलति नापगच्छति । स्तनरूपमित्रस्य पाँडा मा भूदित्यभिप्रायेण स्तन-रूपमित्रादपादानान्नापसरतीत्यर्थः । हेतुगर्भविशेपणमाह विशुद्धेति । यतो विशुद्धजातिः निर्दुष्टमुक्ता-जातिमान् श्लेषेण विशुद्धजन्मा च विशुद्धजातित्वाद्वेतोर्न चळतीति भावः। विशुद्धजातयो (कुळीनाः) हि उत्कटक्केरोऽपि मित्र न त्यजन्तीति भावः। विपरीतरतावस्थेयम्। वयस्येनेति तृतीया चळनाभावयोगे पञ्चम्यर्थसाधारणार्थिका । तथा च वयस्यतो न चळतीत्यर्थी नासंगतः । अत एव "अतिम्रहान्यथनक्षेपे-प्वकर्तिर तृतीयायाः"(५।४।४६) इति पाणिनिसूत्रेण तृतीयान्ताद्विकल्पेन तसिर्विधीयते । अव्यथनं चाचछनमिति व्याख्यातं वैयाकरणैः।चारित्र्येण न चछति चारित्र्यतो न चछतीत्युदाहृतं चेति द्रष्टः ।म्। अत एव प्रदीपकारैंरुक्तम् "अत्र स्तनभरवयस्येन विशुद्धजातित्वात् हारो न चळतीति हेत्वछंकारेणान-वरतं कम्पमान एव हारोऽस्तीति वस्तु 'न चलित' इति पदेन व्यज्यते" इति । यत्तु केश्चित् स्तनभरवय-. स्येनेति हृदयिवशेषणम् स्तनभरस्य वयस्येन मित्रभूतेन हृदयेनेति व्याख्यातम् तिहृद्विद्विनीदरणीयमिति सुधासागरकाराः। उदयोतकारास्तु विशुद्धजातयो हि तिरस्क्रियमाणा अपि नाश्रयं त्यजन्ति । स्तनभर-बयस्यत्वेनेति पाठेऽयमप्यचलने हेतुरित्येवाहुः। वस्तुतस्तु "स्नियाम्" ( ४।१।३ )इति पाणिनिसूत्रवत्

अत्र विशुद्धजातित्वलक्षणहेत्वलंकारेण हारोऽनवरतं कम्पमान एवास्ते इति ण चलइपदद्योत्यं वस्तु ।

> सो मुद्रसामलंगो धम्मिछो कलिअललिअणिअदेहो। तीए खंघाहि वर्ल गहिअ सरो सुरअसंगरे जअइ॥ ८७॥ [१३]

'सिहिविरइऊण' ( १४४ पृष्ठे ) इत्युदाहरणस्थविह्र छेखलेतिपटवच स्तनभर्ययस्येनेनि भावप्रधानो निर्देशः । तथा च स्तनभरस्य वयस्यत्वेन मित्रत्वेन हेतुना न चल्रतात्यथा बोध्यः । गीतिः ग्रंन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् ( ४ पृष्ठे ) ॥

हेत्वलंकारेणिति । काव्यिलङ्गालंकारेणेत्यर्थः। हेतुगिभंतत्वान्काव्यिल्यः स्येव हेतुगार्थन व्यवतारः। उद्देशतकारास्तु अत्र प्रत्ये काव्यिलङ्गस्येव हेत्वलंकारत्वकथनात्तत्वेन व्यवहार हित भाव हत्यातुः। अयं च हेतुर्वायमाणकर्तृकगमनाभावस्य चलनाभावे । अन्वरतं निरन्तरम् । क्रम्पमान एवेति । पुरुपायिते नायिकायाः पतनोत्पतनादिति भावः। विस्त्विति । व्यव्यते इति होपः। तेन च विपर्शन-रत्तचातुर्यातिशयो नायिकाया ध्वन्यते । चिन्द्रकाकारास्तु अत्र व्यङ्गयगनवरतकगपन धानोष्ट्रासाधि-क्येन हृदयकम्पनप्रयुक्तं वेदितव्यमित्याहुः । अत्र मुक्ताजातेरत्यन्तशुश्रत्वर पे विद्युद्धत्वे प्राण्याणान्य-दिकुलविश्चस्त्वाध्यवसायात्तस्य विश्चस्त्रत्याचलनहेतुता स्वतोऽसभिवनीति कविद्यांहोत्तस्य निद्या । अत्र 'न चलित' इस्यस्य पदत्वं तु चलतीतिक्रियाया अकारक्तीभूतनवर्यान्विनायाः द्यास्यभित्रन्तेन पदत्वस्याम्युपगमात् । तस्याः कर्तृकारकान्वयसत्त्वेऽपि तदन्वयवशेनाव्यञ्जवत्य कितृ नवर्याग्येनेन व्यक्षकत्वमिति न कश्चिद्दोषः। तस्य च पदस्य प्राधान्यात्प्रदप्रकाश्यता । 'गादालिंगण' (१४१ पृष्ठे) इत्यादौ तु न किमपि पदमीदशं व्यञ्जकामिति वाक्यप्रकाश्यत्वेवि भेदः ॥

तत्रैव कविग्रौढोक्तिमात्रसिद्धेनालंकारेणालंकारस्य व्यक्तिमुदाहरित सा मुद्धेति। "स मुन्धः पत्र-लाङ्को धम्मिल्लः कलितलिलतिन्वदेहः। तस्याः स्कन्धाद्वल गृहीत्वा स्मरः सुरतसगरे जयिति ॥ ॥ सि संस्कृतम्। सो मुद्धेति पाठे स गुद्धेति संस्कृतम्। सः धम्मिल्ल केशपारा एव रुगरः वामः तन्या मायिकायाः स्कन्धोंऽस एव स्कन्धः सेनानिवेशः तस्मात् वलं सामर्थ्यमेव वलं सन्य गृहीत्वा सुन्त-संगरे मुरतस्ये संग्रामे जयित सर्वोत्कर्षेण वर्तते। कीदृशः। मुग्ध सुन्दर व्याग्यम् पः य न । नगः कलितः पुनरासादितः लिलतो मनोहरो निजदेहः स्वशरीरं धम्मिल्लस्य येन तथास्त वर्ताः। । वादृशस्य हि महापुरुषसुद्धया स्वकीयवलदानेन साहाय्यकमाचरित लोका इति दोष्यम्। प्रानिश्च स्मर इति रूपकृत्। प्रानिश्च स्मर इति रूपकृत्। प्रानिश्च सिवर्तमानमिप कंचित् कश्चित्मित्रभूतोऽन्यतः नकन्धावारात् वल ल्ल्या ते अन्याप्ति गयायाः। (नायिकायाः) पूर्वसुरतवेलायां मुहुर्मुहः कपणेन स्कन्धिपतिनकातपाया नाद्वत्यस्य एत् रुगर्यास्य ल्ल्या सुरतमेगनिवृत्तमिप मा मनःश्रीत्साहनेन सुरते प्रवर्त्वतनिकातपाया नाद्वत्यस्य स्वत्यस्य सुरतोपकरणेभ्य उत्कर्षण वर्तते इत्यक्तम्। अत एव च स्वत्यन स्वत्यस्य स्मरत्वत्यस्य सुरतोपकरणेभ्य उत्कर्षण वर्तते इत्यक्तम्। अत एव च स्वत्यस्य स्वत्यस्य सुरतोपकरणेभ्य उत्कर्षण वर्तते इत्यक्तम् । अत एव च स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य सुरतोपकरणेभ्य उत्कर्षण वर्तते इत्यक्तम् । अत एव च स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य सुरतोपकरणेभ्य उत्कर्षण वर्तते इत्यक्तम् । अत एव च स्वत्यस्य स्वत्यस्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्य स्वत्यस्

१ यदायत्र द्वितीयतृतीयवरणे एक्केया मान्नया स्प्रते तथारि "दः पद् स्ते" हर्ति उन्तरहरी पद उन्ने हर्रे हर् गुरुविधानान्त्र छन्दोभद्गः ॥ २१

अत्र रूपकेण मुहुर्मुहुराकर्षणेन तथा केशपाशः स्कन्ययोः प्राप्तः यथा रतिविरताव-प्यनिवृत्ताभिलाषः कामुकोऽभूदिति खंधपदद्योत्या विभावना । एषु कविश्रौढोक्तिमात्र-निष्पत्रशरीरः ।

णवपुण्णिमामिअंकस्स सुह्थ को त्तं सि भणसु मह सच्चम् । का सोहग्गसमग्गा पञ्जोसरअणि व्व तुह अञ्ज ॥ ८८ ॥ [ १४ ]

अत्र वस्तुना मयीवान्यस्यामपि प्रथममनुरक्तस्त्वं न तत इति णवेत्यादिपओसेत्या-दिपदद्योत्यं वस्तु व्यज्यते ।

शोभालाभ उक्त इत्युद्दयोते स्पष्टम्। ''स्कन्धः प्रकाण्डे कायेऽसे विज्ञानादिषु पञ्चसु । नृपे समूहे न्यूहे च'' इति हैमः । गीनिक्छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ( ४ पृष्ठे ) ॥

रूपकेणेति । जात्यभिप्रायेणैकवचनम् । सुरतसंगरे इति धाम्मिङ्घः स्मर इति रूपकालंकाराम्यामि-त्यर्थः । प्राप्त इति । पतित इत्यर्थः । संबद्ध इति यावत् । खंधपदेति । अभिलाषनिवृत्त्या रितिनवृत्तौ हि वन्धने केशानां स्कन्धसंवन्धो न स्यादिति भावः । विभावनोति । विभावनालंकार इत्यर्थः । व्यव्यते इति शेषः । अत्रैव रूपकेनेत्यस्यान्वयः। रत्यनिष्पत्तिरूपाभिलाषहेत्वभावेऽपि अभिलाषोदयात् विभावना रितिनिष्पत्तिश्च खंधपदेनैव द्योतिता । आकर्षणेन हि धम्मिङ्कस्य स्कन्धप्राप्तेः प्रायशो रितिनिष्पत्ति विनास्मिवादिति भाव इति विवरणे स्पष्टम् । अत्र रूपकं स्वतोऽसंभवीति कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्धम् । धिमिङ्कस्य स्कन्धसंवन्धेन शोभातिशयलाभात् स्कन्धपदस्य प्राधान्यम् । अत एवात्र ध्वनौ पद-प्रकाश्यता । 'जा ठेरं व हसंती' (१४२ पृष्ठे) इत्यादौ तु नेदृशं किमिप पदिमिति वाक्यप्रकाश्यतै-वेति भेदः । एषु चतुर्धूदाहरणेषु । निष्पन्नश्रीर इति । व्यञ्जक इति शेषः ॥

तत्रैव किनिवद्धवक्तृप्रै। दोक्तिमात्रसिद्धेन वस्तुना वस्तुनो व्यक्तिमुदाहरित णवेति। "नवपूर्णिमा-मृगाद्धस्य सुभग कस्त्वमिस भण मम सस्यम्। का सौभाग्यसमप्रा प्रदोषरजनीव तवाद्य॥" इति संस्कृतम्। भणेत्यत्र भणतु इति सुधासागरेऽस्ति। खण्डितायाः वृद्धपरवध्वतुरक्तं स्वामिनं प्रत्युक्ति-रियम्। हे सुभग नवः प्रथमोदितः पूर्णिमासंवन्धी मृगाद्धश्चन्दः तस्य त्वं कः सखा भ्राता वासि तत् मम सत्यं भण वद तत्संवन्धित्वं विना क्षणिकानुरागित्वस्य तत्स्वभावस्य त्वय्यनुपपत्तेः। तथा चन्द्रस्य प्रदोपरजनीव तव का नायिका सौभाग्यं नायकानुरागादि समग्रं पूर्ण यस्यां तथाभूतेस्त्रर्थः। "प्रदोषो रजनीमुखम्" इत्यमरः। प्रदोषे एव यथा रजन्यां चन्द्रानुरागसामप्रयं तथा तव तस्यामिति भावः। अत्र नवत्वेन चान्न्वत्यं क्षणिकानुरागित्वम्। पूर्णिमाचन्द्रः प्रदोपे रज्यतेऽनन्तरं तु विरज्यते। एवम् पूर्णिमामृगाद्धत्वेन नायिकान्तरानुरागित्वम् कलिङ्कृत्वम् । प्रदोषपदेन प्रकृष्टदोषवत्त्वम् । रजनीपदेन मालिन्यं व्यज्यते इत्युद्द्योतादौ स्पष्टम्। केचित्तु 'नवः प्रतिपदुदितः' इत्यर्थमाद्वः। मुखनिपुला छन्दः। लक्षणमुक्तं (१३३ पृष्ठे)॥

यस्तुनेति । यथोक्तवाक्यार्थरूपेणेत्यर्थः । पदद्योत्यमिति । अत्रायं विभागः । णवेत्यादिपदेन प्रथममनुरक्तस्त्वमिति पओसेत्यादिपदेन तु न तत इति व्यज्यते । नवेत्यादिपओसेत्यादिपदयोः प्राधान्यात्पदप्रकाश्यता । 'जे लंकागिरिभेहलासु' (१४२ पृष्ठे) इत्यादौ न किमपि पदं प्रधानमिति वाक्यप्रकाश्यतेति भेदः । अत्र कविनिवद्धा नायिका वक्त्री । ननु प्रदोषरजनीवेत्युपमालंकारसत्त्वेन कथं वस्तुमात्रस्य व्यक्षकत्विमिति चेन्न । तदनुपादानेऽपि प्रदोषरजनी तव केस्येतावतापि व्यक्षवन्य-

सिंह णवाणिहुवणसमराम्मि अंकवालीसिंहीए णिविडाए। हारो णिवारिओ विअ उच्छेरन्तो तदो कहं रिमेश्रम् ॥ ८९॥ [१५] अत्र वस्तुना हारच्छेदानन्तरमन्यदेव रतमवश्यमभूत् तन्कथय कीहगिति व्यतिरेकः कहंपदगम्यः।

> प्रविसंती घरवारं विवलिअवअणा विलोइऊण पहम् । खंधे घेत्त्ण घडं हा हा णहोत्ति रुअसि सहि किं ति ॥ ९० ॥

क्षनं संभवतीति वस्तुमात्रस्य व्यक्षकत्वाक्षतेः । उक्तं च सुधासागरे । प्रदीपकागस्तु अत्र पटे ( प्रदोषरजनीपदे ) रजनीवेत्युपमानैरपेक्ष्येण कथ व्यक्षकत्वमिति चिन्त्यमित्याहुः । तत्रेय चिन्ता । इवपदानुपादाने रजनी तव केत्येतावता हि व्यक्षनासिद्धिरितीति । एवमेव सारवीधिन्यां प्रभाया चोक्तमिति बोध्यम् ॥

तत्रैव कविनिवद्धवनतृप्रौढोक्तिमात्रसिद्धेन वस्तुनालंकारस्य व्यक्तिमुदाहरति सहीति । "स्राध्य नविनिधुवनसमरेऽङ्कपालीसल्या निविद्धया । हारो निवारित एवोच्छ्रियमाणस्ततः वायं रानितम् ॥"इति संस्कृतम् । उच्छरन्तो इत्यत्र उच्चेरन्तो इति पाठे उच्चलिति संस्कृतम् । नवाटां नायितां प्रति अयन्तिविक्षस्ताया रसज्ञायाः सल्या उक्तिरियम् । हे सिख नवं नृतनं निधुवनं सुरतमेव समरः संग्रमस्तिन्तिम् निविद्धया दृद्धया प्रगल्भया वा अङ्कपालो आलिङ्गन सेव (इष्टिवधायित्वात् ) मन्यी तया उद्गिर्म्यमाणः द्वयोस्तृतीयतयाधिको भवन् द्वितीयपाठे चलनव्यापारेण निधुवनान्तराय दृद्धयाभिष्ठात द्वर्यक्तिम् हारः मौक्तिकमाला निवारित एव भग्न एव (गाढालिङ्गनेन त्रोटित एव ) ततो हारच्छेदानन्तर प्रज्ञ नवोद्धया इत्रप्रौढोङ्गनारतादिप विलक्षणं कयं रिमतं क्रीडितिमित्यर्थः । "अद्भपालां परीरम्भे क्रीटिशान्त्रिक्योरिप" इति मेदिनीकोशः । अत्र निविद्धयेत्यनेन निवारणसामर्ध्यम् समर इत्यनेन दुरवरण्यं व्यव्यत्यते । मुखविपुला छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (१३३ पृष्ठे )॥

वस्तुनेति । यथोक्तवाच्यार्थरूपेणेत्यर्थः । अन्यदेव रतिमिति । प्रौडाद्यनारतादि नियन्ण नवोडायास्ते धुरतिमित्यर्थः । अत एव नवोडाया ईद्द्रश रतिमिति विस्मारः । च्यतिरेक इति । उपण-नापेक्षयोपमेयस्योत्कर्परूपो व्यतिरेकालंकार इत्यर्थः । कहंपद्रप्रम्य इति । करंपदस्य विम्मार्थयः विति भावः । नवोडास्वभावविरुद्धगाडालिङ्गनात् ज्ञायते तद्रत विलक्षणिति । अन एव सम्पर्धारः । द्वयोक्तुल्यव्यापारे हि समरो भवतीतीत्युद्दयोते स्पष्टम् । विवरणकारास्तु करंपदगम्य इति जरंपदेल जिज्ञासावगम्यते । जिज्ञासा च प्रसिद्धस्य नोदेतीति तद्विलक्षणेवेयं रितर्जाति जिल्लाम्या स्वयन्ते । भाव इत्याहुः । अत्र कहंपद प्रधानमिति पदप्रकाव्यता । 'सिटि विर्वरण्या (१४४ १छे ) उत्यर्थः नेदशं पदिमिति वाक्यप्रकाद्यतेव । निभुवनसमरे इति रूपकालकारसस्येऽपि तत्वरोक्ष्यपि न्यान्यः व्यक्षनं संभवतीत्येतावन्मात्रेण वस्तुनोऽत्र व्यक्षकत्विति वोष्यम् ॥

तत्रैव कविनित्रद्धवक्तृप्रे। हो वितमात्रासिद्धेना लंकारेण वस्तुने। व्यक्तिसुदार्गने पृद्धिमंत्रीति । "प्रविशन्ती गृहद्वारं विवलितवदना विलोक्य पन्यानम् । स्कन्धे गृहीन्त पटं ए। हा नए हिन्दे हिन्सिष्ठि सिक्षि किमिति ॥" इति संस्कृतम् । "विलोह नण" इत्यत्र "प्लोह नण" इति पाटे "पटो मा हिन्दे संस्कृतम् । जलानयनव्याजेन संकेतस्यानं गत्वा शून्यं तत् विलोक्य जला ह रज्यो गृहीदार-

अल हेत्वलंकारेण संकेतिनकेतनं गच्छन्तं दृष्ट्वा यदि तत्र गन्तुमिच्छिस तदा अपरं घटं गृहीत्वा गच्छेति वस्तु किंतिपदद्योत्यम् । यथा वा

विहलंखलं तुमं सिंह दहूण कुडेण तरलतरिदिष्टम् । वारप्फंसिमसेण अ अप्पा गुरुओत्ति पाडिअ विहिण्णो ॥ ९१॥ [१६]

पर्यन्तं समागतां पश्चात्सकेतस्थानयायिनं स्वकामुकमवलोक्य पुनर्जलानयनव्याजात्संकेतस्थानं गन्तुं विवलितं वदनं कृत्वा द्वारस्खलनव्याजेन घटं क्षिप्त्वा लोकवश्चनायै रुदतीं सखीं प्रतीयमुक्तिश्चतुरायाः 'अपरं घटं गृहीत्वा गच्छ अहं सर्व समाधास्ये' इत्यमिप्रायगर्भा । हे सखि गृहद्वारं प्रविशन्ती त्वं स्कन्धे घटं गृहीत्वा विवलितवदना परावर्तितवदना सती पन्थानं (निष्क्रान्तमपि) मार्ग विलोक्य दृष्ट्वा हा हा घटो नष्ट इति किमिति रोदिपीत्यर्थः । रोदने नष्टत्वं हेतुः घटष्वंसे च विवृत्त्य पथे। विलोकनं हेतुरित्युद्द्योते । गीतिरुखन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (४ पृष्ठे ) ॥

हेत्वलंकारेणेति । नष्ट इति रोदिपीति हेत्वलंकारेणेत्यर्थः । कान्यलिङ्गालंकारेणोति यावत् । संकेतिनकेतनं सकेतस्यानम् । गच्छन्तिमिति । कामुकमिति शेपः । गन्तुमिति । अस्य 'तम्' इत्यादिः। कितिपदेति । हेतुप्रश्लेन हेतुं विना रोदनस्याहार्यत्वलाभात्कितिपदस्य प्राधान्यादिति मावः । द्यात्यमिति । व्यज्यते इति शेपः । अत्रैव हेत्वलंकारेणेत्यस्यान्वयः ॥

नन्दत्तोदाहरणे हेत्वछंकारस्य खतःसंभवित्वमेवास्ति न तु प्रौढोक्तिमात्रसिद्धत्वमिस्यत उदाहर-णान्तरं दर्शयनाह यथा वेति । तथा चाहुः प्रभाकृतोऽपि "अत्र व्यञ्जकस्य स्वतःसंभवित्वेन कविप्रौढो-क्तिकित्पतत्वामावादाह यथा वेति" इति । एवमेवाहुरुद्दयोतकारा अपीति बोध्यम् । सुधासागरकारास्तु "अत्र गृहद्धारप्रवेशनादेः स्वतःसभवित्वेऽपि एतादशव्यवहारस्य दुर्घटत्वाहुरूहत्वाच प्रौढोक्तिमात्रनि-प्पन्तवं भवतीति सूचितम् । एवं च प्रकृतार्थस्य स्वतःसंभवित्वात्प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नत्व नास्तीत्युदा-हरणान्तरमाहेति मधुमतीकारसारवोधिनीकारादिव्याख्यानमनादेयम् । न खळु श्रीवाग्देवतावतारः (मम्मटः) सर्वथा छोकवाधित प्रौढोक्तिसिद्ध न जानातीति संभवति किं तु छोकाप्रसिद्धे ईदशछो-कोत्तरोक्तिप्रतिपादितेऽर्थेऽपि प्रौढोक्तिमात्रनिप्पन्तवं संभवतीति समाज्ञापयित । अत एव प्रमाद-शङ्कानुदयायोदाहरणान्तरमाह यथा वेतीति सुधीमिध्येयम् " इत्याहुः ॥

विहलमिति । "विगृह्वलां त्वां साखि दृष्ट्वा कुटेन तरलतरदृष्टिम् । द्वारस्पर्शमिषेण चात्मा गुरुक इति पात्तियत्वा विभिन्नः ॥" इति संस्कृतम् । विगृह्वलामित्यत्र विह्वलामिति सुधासागरेऽस्ति । नदीक्ले लतागहने कृतसंकेतमप्रासं गृहप्रवेशसमये पश्चादागच्छन्त कामुकं दृष्ट्वा पुनर्नदीगमनाय बुद्धिपूर्व द्वारस्पर्शन्याजेन घटं स्फोटितवर्तीं नायिकां प्रति सख्याः 'त्वदिभिप्रायोऽवगतो मया तस्मात्स-माश्वासं विधाय समीहितसिद्धये वज अह त्वच्छुश्र्वादिनिकटे सर्व समाधास्ये' इत्यिभप्रायगर्भा अविद्वय्यजनप्रतारणायोक्तिरियम् । हे साखि विशृह्वलाम् ( आतिभारवशात् ) विकलां ( व्याकुलां ) विह्वला-मिति पाठे वोद्धमशक्ताम् अत एव तरलतरदृष्टिम् अतिशयितचञ्चलदृष्टिं त्वां दृष्ट्वा कुटेन घटेन ( कर्त्रा ) आत्मा स्वस्वरूपम् घटव्यपदेश्यः कम्बुग्रीवादिमान् मृन्मयो देह इति यावत् गुरुकः गरीयान् इति त्वादश्या अपि कष्टदायक इति दुःखेनेति भावः द्वारस्पर्शस्य मिपेण व्याजेन पातयित्वा विभिन्तः विभेदितः स्फोटित इत्यर्थः । शंभुरितिवदन्तर्भावितण्यर्थोऽयम् । नायं द्वारस्पर्शात् घटनाशः

अत्र नदीक्रले लतागहने कृतसंकेतमप्राप्तं गृहश्रवशावसरे पश्रादागतं दृष्टा पुनर्नदी-गमनाय द्वारोपघातव्याजेन बुद्धिपूर्व व्याकुलतया त्वया घटः स्फोटित इति मया चिन्तितम् तिकिमिति नाश्वसिपि तत्समीहितसिद्धये त्रज अहं ते श्वश्रानिकटे सर्वे समर्थियिष्ये इति द्वारस्पर्शनव्याजेनेत्यपह्नत्या वस्तु ।

> जोह्नाइ महुरसेण अ विद्यालतारुण्णउत्सुअमणा सा । बुड्टा वि णवोढान्विअ परहुआ अहह हरइ तुह हिअअम् ॥ ९२ ॥ [१७]

अत्र काव्यलिङ्गेन वृद्धां परवधं त्वमस्मानुज्झित्वाभिलपसीति त्वदीयमाचरितं वक्नुं न शक्यमित्याक्षेपः परवहूपदप्रकाञ्यः।

स्त्वयाः कृतः किंतु गुरुतया परपीडकत्वात् घटेनैय स्वात्मा विभेदित इत्यपहुनिरत्रालकारः । विगृ-ह्वला कामपरवगामिति हृदि स्थितोऽर्थ इत्युद्दयोते स्पष्टम् । "कुट. कोट पुमानर्खा घटे ग्लीपुमयो-गृहे" इति मेदिनी । गीतिरछन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् ( ४ पृष्ठे ) ॥

अवसरे समये । आगतं कामुकम् । स्फोटित इति । अत्रैव बुद्धिपृविभित्यस्यान्वयः । चिन्तितम् अवगतम् । तत् तस्मात् । व्रज्ञ गच्छ । ते तव । समधीयिष्ये इतीति । इत्येनद्रपित्ययः । अम्य वस्त्वित्यनेनान्वयः । अपहुत्येति । अत्रैवोपरिश्रद्धितेनापहृत्यस्वतरेणेन्यर्थः । यत्स्यिति । यर्ष्यः सिमसेनेतिपदचात्यमिति प्रदीपे स्पष्टम् । सस्त्रीतिपदचोत्यमिति महेश्वर्मनम् । व्यज्येन इति द्रापः । अत्रैवापहुत्येत्यस्यान्वयः । अत्राचेतने घटे स्वात्मिविभेदनस्त्रपचेतनधर्मारोप इति नन्गृत्यनप्रदृतेः प्रौद्धोक्तिसिद्धत्वम् । वार्ष्यंसिमिसेनेतिपदस्य प्राधान्यात्पदप्रकाव्यना । 'ओह्रोह्यन्तरस्य अण' (११४४ पृष्ठे ) इत्यादौ तु नेदशं किमपि पद व्यञ्जकमिति वाक्यप्रकाव्यत्वैति भेद ॥

तत्रैव कविनिवद्धवन्तृप्रौढोक्तिमात्रसिद्धेनालंगारेणालकारस्य व्यक्तिमुदार्गत जोहिति। "द्योक्तया मधुरसेन च वितीर्णतारुण्योत्सुकमना सा। बृद्धापि नवोदेव परवध्ररह्ह हरित तत्र रहयम् ॥ " शि संस्कृतम् । बृद्धपरवध्रसक्त नायकमुपहसन्त्यास्तरुण्या डाकिरियम् । अहति एदे । बृद्धापि सा नावि रा व्योत्स्वया चिन्द्रक्तया मधुरसेन च वसन्तरसेन मगस्यारवादेन च वितीर्ण दत्त तारुण्याय तरुणार्ग र (सुरताय) उत्सुकम् औत्तुर्वय मनासि यस्यास्ताह्यपपि यत परवध्र अनो नवोद्धेय तरुणार्ग रहित परवध्नत्वेनैव तव चित्तं सा हरित न तु सीन्द्रयादिनिनित्तान्तरमस्त्रांति भाव । परवध्य हरित हत्तुर्दित कान्यलिङ्गालंकार इत्युद्दयोते स्पष्टम् । वितीर्ण दत्त यत् तारुणा नेने सुक्रम् (अर्थार्थ) मनो यस्यास्त्रयाभूता सतीति चिन्द्रकाया व्याख्यातम् । गानिस्स्वदः । लक्षणगुर्वे प्राप्त (अर्थार्थ)।

काव्यिलङ्गेनेति। परवधूत्वेनैव तव चित्तहरणिति कान्यित् गर्मेन रेशे यथे । दर्गमार्थे । परविध्य (परवधूत्व हृदयहरणे हेतुरिति काव्यिल्ज्ञमलंकार "शिते। "प्ये स्मार्थे प्रमान्ये प्रसं नारण्य परविहरणे हेतुरिति काव्यिल्ज्ञम् "इति तु चक्रवर्ता। आक्षेप शितः। नायसच रेगस्य परविष्य परविद्या अधिप शितः। नायसच रेगस्य परविद्या परविद्या आक्षेपालंकार इत्यर्थः। तदुक्तं प्रभायाम् आक्षेप शितः। राद्धं प्रमाचारित प्रमु न राप्य शितः पर्वे परविद्या परविद्या

१ पर्य उत्धुक्तिमिति भाषप्रधानो निर्देश इति भाः ॥

एषु कविनिवद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पक्षश्चरीरः । वाक्यप्रकाश्ये तु पूर्वमुदाहृतम् । शब्दार्थोभयशक्त्युद्भवस्तु पदप्रकाश्यो न भवतीति पश्चत्रिंशुद्भेदाः ॥

( सू० ६० ) प्रबन्धेऽप्यर्थशक्तिमूः ॥ ४२ ॥

यथा गृध्रगोमायुसंवादादौ ।

अलं स्थित्वा इमशानेऽस्मिन् गृध्रगोमायुसंकुले । कङ्कालबहले घोरे सर्वप्राणिभयंकरे ॥ ९३ ॥

चित्तहरणहेतुतया नायिकयोक्तः न तु वास्तवः परवध्वापि वृद्धया चित्तहरणाभावादिति काव्यिक्का-छंकारः प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध एव । परवहूपदस्य प्राधान्यात् पदप्रकाश्यता । 'महिलासहस्सभिरए' ( १४५ पृष्ठे ) इत्यादौ तु नेदशं किमपि पदं व्यक्षकिमिति वाक्यप्रकाश्यतैवेति भेदः ॥

प्षु चतुर्षदाहरणेषु । निष्पन्नश्ररीर इति । व्यञ्जक इति शेषः । उदाहृतमिति । 'त्वामिस्म विम' (८३ पृष्ठे ) इत्यादिभिरित्यर्थः । पदप्रकाश्यत्वे उमयशक्तयुद्भवः कुतो नोक्त इत्यत आह् शब्दार्थोभयेति । पदप्रकाश्यो नेति । एकस्यैव पदस्य परिवृत्त्यसहत्वतत्सहत्वे वक्तुमशक्ये इति भावः । पश्चित्रशदिति । वाक्यप्रकाश्याष्टादशपदप्रकाश्यसप्तदशभेदाम्यां मिलित्वा पञ्चित्रशदित्यर्थः। अयं भावः । अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यात्यन्तितरस्कृतवाच्यालक्ष्यक्रमास्त्रयः लक्ष्यक्रमेषु वस्त्वलंकारमेदेन शब्दशक्तिम्लो द्विविधः अर्थशक्तिम्लो द्वादशविधः एषां सप्तदशानां वाक्यपदम्लक्तवेन द्वैविध्ये चतुिस्त्रशत् उमयशक्तिम्लः एक इति पञ्चित्रंशदित्युद्दयोते स्पष्टम् ॥

प्रवन्धेऽपीति । अर्थेशक्तिभूः अर्थशिक्तिम् । द्वादशिक्षे ध्वितः न केवलं पदवाक्ययोरेव अपि तु प्रवन्धेऽपि भवतीत्पर्थः । प्रवन्धश्च संघितनानावाक्यसमुदायः । स च प्रन्थरूपस्तदवान्तरप्रकरणरू-पश्चेति प्रदीपे स्पष्टम् । वृत्तप्रत्यायकं वाक्यं प्रवन्ध इति चक्रवर्ती । प्रवन्धे वाक्यविस्तर इति कश्चित् । "पदं चैव पदार्थश्च वाक्यं वाक्यार्थ एव च । विषयोऽस्याः प्रकरणं प्रवन्धश्चाभिधायते ॥ " इति सरस्वतीकण्ठाभरणे द्वितीयपरिच्छेदे भोजराजः ॥

तत्र पदवाक्ययोरुदाहतम् प्रवन्धे तद्वाहर्तुमाह यथा गृध्रगोमायुसंवादादाविति । गृधसंवादे गोमायुसंवादे आदिशब्दादन्यत्र चेत्यर्थः । तत्र गृध्रसंवादे पद्यद्यात्मके प्रवन्धे स्वतःसंमिवना वस्तुना वस्तुनो व्यक्तिमुदाहरति अलमिति । महाभारते शान्तिपर्वाण आपद्धर्मपर्वणि त्रिपञ्चाशदिषकशततमे (१५३) अध्याये मृतं वाळं संध्यासमये स्मशाने समानीतं दृष्ट्वा दिवसे एव मृतमांसमक्षणसमर्थस्य रात्रावन्धत्वादसमर्थस्य गृधस्य तद्वन्धुजनविसर्जनपरिमदं श्लोकद्वयात्मकं वचनम् । हे जनाः अस्मिन् समशाने स्थित्वा अळं पूर्यताम् । कीदृशे । गृष्टीः मांसादैः पिक्षविशेषः गोमायुभिः गृगाळश्च संकुळे व्याते । तथा कङ्काळा अस्थिनि वहळा यत्रवंभूते । अस्थिप्राये इत्यर्थः। "स्याच्छरीरास्थि कङ्काळः" इत्य-मरः । अत एव घोरे दारुणे । सर्वेषां प्राणिनां जन्त्नां भयंकरे त्रासजनके इत्यर्थः । एवं च निष्प्रयोजना संभावितानिष्ठा चैवंविधस्थळे भवतां स्थितिरनुचितेति भावः । ननु वाळकोज्ञीवनं संभाव्यते तत्राह न चेहिति । इह संसारे काळधर्म मृत्युम् उपागतः प्राप्तः प्रियः मित्रं द्वेष्यः शत्रुर्वा यदि वा अथवा

१ अस्या इति । "अयुज्यमानस्य मिथः शब्दस्यार्थस्य वा पुनः । योजना क्रियते यासौ यक्तिरित्युच्यते वुभैः ॥" इतिप्रागुक्तलक्षणलक्षिताया युक्तेरित्यर्थः ॥

न चेह जीवितः कश्चित् कालधर्ममुपागतः।
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीदृशी ॥ ९४ ॥
इति दिवा प्रभवतो गृथस्य पुरुपविसर्जनपरमिदं वचनम्।
आदित्योऽयं स्थितो मृदाः स्नेहं कुरुत सांप्रतम्।
बहुविघ्रो मुहुर्तोऽयं जीवेदिप कदाचन ॥ ९५ ॥
अम्रं कनकवर्णाभं वालमप्राप्तयौवनम्।
गृथ्रवाक्यात्कथं मृदास्त्यजध्वमिवशङ्किताः॥ ९६ ॥

कश्चित् उदासीनोऽपि यद्वा कश्चित् प्रियद्वेष्यान्यतरोऽपि न जीवितः । अद्य याविदिनि द्याप् । तथा च मृतस्य पुनरुज्जीवनमसमावितिमिति भावः । समाधानायाद् । प्राणिना संसािग्णाम् ईदशी मरणानन्तरमपरावृत्तिरूपा गतिः स्वभावः । तथा च ''स्वभावं। दुरतिक्रम '' इति न्यायेन स्वभावस्य दुरतिक्रमत्वात्वेदो न कार्य इति भावः ॥

अत्र स्वतःसंभविना वाच्यार्थरूपेण वस्तुना पुरुपविसर्जनरूप वस्तु व्यव्यते । तद्वाप्तकाश्याप्त पद्यद्वयात्मको गृध्रवचनरूपः प्रवन्ध एव न तु तद्वत वाक्य पद विति प्रवन्धप्रकार्यते । तदेवाह इति दिवत्यादि । दिवा दिवसे एव प्रभवतः प्रगल्भस्येत्यर्थः । रात्रावन्धत्वादिवसे एव मृतमासमधण-समर्थस्येति यावत्। गृध्रस्य दाक्षाय्यस्य । पुरुपति । पुरुपस्य मृतसवन्धिजनस्य (मृनावक्षत्रजनन्तमु-दायस्य) विसर्जनं इमशानतोऽपसरण (गृहं प्रति निवर्तन) तत्परमिद वाक्यमेलकाम् इति पालिनोऽर्थः ॥

एवं गृध्रसंवादे उदाहृत्य गोमायुसंवादे उदाहृग्ति आदित्योऽयामिति । महाभारते गान्तिपर्गानि आपद्धमेपवीण त्रिपञ्चाशदिषकशततमे (१५३) अध्याये निशि मृतमासमक्षणममध्स्य गोमाया. मृत-बालावेक्षकजनाना इमशानसकागात्रिवर्तनिमच्छो छोकद्वयात्मक वचनम् । हे मृद्धाः मृर्याः अयम् आदित्यः सूर्यः स्थितः । अस्तीति शेषः । तथा च न रात्रिचरेभ्यो भयमधुनान्नीति भारः । अतो ( यूयं ) सांप्रतम् अधुना स्रोहं ( अर्थान्मृते वाले ) समीपावित्यतित्य कुरुत । मृतस्य जीदना संभवादफलमवस्थानमत आह बहुविन्न इति । अयं संध्यात्मकः मृहृतः बहुविन्न (राअसंग्रेल्यात् ) भूतावेशादिरूपविष्मबहुलः तथा च राक्षसवेलत्यात् भृतावेशादिरूपप्रहृशस्त्रभेत्तदा एतःमृहृतायामे तिद्विष्माशोपशान्तावेशो बालः कदाचिज्जीवेदिर्ल्यः । अपिः संभावनापोत्तकः । एव जीवन्यमानवामुत्याद्य मोह्यितुमाह असुमिति । यूयम् अविशाद्धिताः लोकापवादश्वारिताः गृधन्य गामदुर्यः स्थ वाक्यात् पूर्वोक्तात् मृद्धाः ( कथमकस्मादीहशोऽयं बालस्याच्यः) इति विचाररिताः सन्त अमु वाल कथं सल्यक्तम् । आर्षमात्मनेपदम् कीदृशं वालम् । कनकवर्णवत् अभा कान्तिपम्य नपानृत्यः न तु कनकाभम् तहतकाठिन्यस्यापि प्रतिपत्यापते । तथा न प्राप्तम् आसादिन योवन यन तपानृत्यः सर्थः । अत्र बालत्वेन मृत्युकालाभावः कनकेत्यादिना मृत्युचिष्ट्वंवपण्यस्याः अप्राप्तने वालने पर्यान्यः सर्यते ॥

१ मेलकं समूहः । "ना मेलः संगमो ना वा इत्यमग्याला । मेल एव मेलाम् १०० इटालं प्राप्ताकं दु अत्यन्त पाठमेदोऽत्र वचने दश्यते ॥ ३ पग्दागियमनेत तु गापु सीलकः मिल्लं । तदा राष्ट्र महः ''लई इदा मायुग्यं लोके किंचन विद्यते । बादश पुरुषस्योह पग्दारोपसेदनम् ॥' हति । आन्युप्पन् आदाण्यति है । तस्य पिरोधार्थकत्वात् ॥

इति निशि विजृम्भमाणस्य गोमायोर्जनव्यावर्तनिष्ठं च वचनिमिति प्रवन्ध एव प्रथते । अन्ये त्वेकादश भेदा ग्रन्थविस्तरभयात्रोदाहृताः स्वयं तु लक्षणतोऽनुसर्तव्याः । अपिशव्दान्पदवाक्ययोः ॥

( सू० ६१ ) पदैकदेशरचनावर्णेष्वपि रसादयः ॥

तत्र प्रकृत्या यथा

रइकेलिहिआणिअसणकरिकसलअरुद्धणअणज्जअलस्स । रुद्दस्स तइअणअणं पन्वईपरिचुंनिअं जअइ॥ ९७॥

अत्र स्वतःसंभिविना वाच्यार्थरूपेण वस्तुना जनव्यावर्तनरूपं वस्तु व्यव्यते । तद्वयञ्जकश्चाय पद्यद्वयात्मको गोमायुवचनरूपः प्रवन्ध एव न तु तद्गतं पदं वाक्यं वेति प्रवन्धप्रकाश्यतेव।तदेवार् इति निशीलादि। विजृम्भमाणस्येति।प्रगल्भस्येत्यर्थः। मांसमक्षणसमर्थस्येति यावत्। गोमायोः जम्बुकस्य। जनव्यावर्तनेति । जनस्य मृतसंबन्धिजनस्य व्यावर्तनं श्मशानपरित्यागानिवर्तन तनिष्ठं तत्तात्पर्यकामिल्यर्थः।चेति । चकारेण अलं स्थित्वेत्यादिपूर्वोक्तवचनसमुच्चयः।प्रथते इति । समर्थो भवतील्यर्थः। व्यञ्चकत्वेनेति शेषः। अर्थशवत्युद्भवष्वनेद्वीदशमेदानां मध्ये एक एवोदाहृतः अन्ये त्वेकादश भेदाः कुतो नोदाहृता इत्यत आह् अन्ये त्वेकादशिति। लक्षणत इति । 'कक्षयतः' इत्येव बहुषु प्राचीनपुस्तकेषु पाठः। प्रवन्धेऽपीत्यिशव्यस्योक्तसमुच्चयपरतामाह अपिशव्या-दिति । पद्याक्ययोरिति । ते चोदाहृता एवेति वोध्यम्।।

पदैकदेशेति । पदानां तिङ्क्षवन्तरूपाणां मेकदेशेपु प्रकृतिप्रत्यैयोपर्सेर्गरूपां शत्रयेषु रचनायां वैदम्यादिसंज्ञिकायामप्टमे वक्ष्यमाणायाम् यद्वा रचनासु दिर्घसमासादिरूपविन्यासाविशेषेषु वर्णेपु ( "मूर्धि
वर्गान्त्यगाः स्पर्शाः " इत्यदिना अप्टमे ( १०७ सूत्रे ) वक्ष्यमाणेषु ) अक्षरिवशेषेषु अपिशब्दात् प्रबन्धे
च रसादयः रसमावतदामासमावशान्तिभावोदयभावसिधभावशवळतारूपाः अळक्ष्यक्रमाः संभवन्तीति
सूत्रार्थः । पदैकदेशेत्युपळक्षणम् । पुरुपव्यत्ययपूर्वनिपातादयोऽपि प्रहीतव्या इति ळक्ष्यदर्शने वक्ष्यते
इति सारवोधिन्याम् । पुरुपव्यत्ययपूर्वनिपातादयः पदैकदेशधर्मत्वात्पदैकदेशा एव गण्यन्ते इति प्रदीपप्रभयोः स्पष्टम् । प्रकृतिरिप धातुरूपा नामरूपा चिति द्विविधा । उपसर्गाणां स्वातन्त्रयेणार्धाप्रत्यायकवात्पदैकदेशत्वं वोध्यम् इत्युद्द्योतः । व्याख्यातिमदं प्रदीपे । "रसादयोऽळक्ष्यक्रमाः पदैकदेशे रचनायां वर्णेपु अपिशब्दात्प्रवन्वे । पदवाक्ययोस्तु 'पदेऽप्यन्ये' ( १४९ पृष्ठे ) इत्यनेनैव प्रतिपादिताः ।
पदं तावत् द्विधं सुवन्तं तिङन्तं च । तदेकदेशो नामधातुस्वरूपप्रकृतिभागः प्रकृत्येकदेशैः सुपिक्स्यरूपविभावितभागश्च उपसर्गादिरूपश्च । तत्र पदवाक्ययोरुदाद्वतं प्राक् । पदैकदेशादिषुदाह्रियते" इति ॥

तत्र धातुरूपप्रकृत्यात्मकपदैकदेशे संमोगशृङ्गाररसस्य व्यक्तिम् (व्यञ्जनाम्) उदाहरति रइकेली-ति । हाळकविकृतायां गाथासप्तशत्यां पञ्चशतके ५५पद्यमिदम् । 'रतिकेळिहृतनिवसनकरिकसळयरुद्धं-

१ रूपाणामिति । "सुप्तिडन्त पद्म्" (१ | ४ | १४) इति पाणिन्यनुशासनादिति भावः ॥ १ प्रकृतित्वं च प्रत्ययविधानुदेशयतावच्छेद्कःकान्तत्थ प्रत्ययविधानाविधत्व वा ॥ ३ प्रत्येति अर्थ वोधयतीति प्रत्ययः । तथा च प्रत्ययाधिकारपठितत्वे सत्यर्थबोधकत्व प्रत्ययत्वम् ॥ ४ उपसर्गाः प्राद्यः ॥ ५ प्रथमपुरुपमध्यमपुरुपोत्तमपुरुपाः । ६ 'पचतितराम् 'इत्यादावन्यविधापि (तिडन्तरूपा ) प्रकृतिरस्तीत्यन्यदेतत् ॥ ७ प्रकृत्येकदेशः । प्रकृतेरेकदेशः । यथा 'अङ्गकें.' इत्यत्र (१०६ उदाहरणे ) 'क' उदाहरिध्यते इत्युद्वोते स्पष्टम् ॥

अत्र जयतीति न तु शोभते इत्यादि । समानेऽपि हि स्यगनन्यापारे लोकोत्तरंपंत्र न्यापोरणास्य पिघानामिति तदेवोत्कृष्टम् । यथा वा

नयनयुगळस्य । रुद्रस्य तृतीयनयनं पार्वतीपिरचुम्वितं जयित ॥" इति संस्कृतम् । कापि मन्या शिक्षार्थं पार्वत्याः ळजायामिप स्नेहाभिन्यित्तवैदग्य्य वर्णयित इति गायासप्तरातीदीकाकारे गद्गाधर-भटः । रुद्रस्य महादेवस्य तृतीयनयनं ळळाढलेचन पार्वत्या गार्या परिचुन्वितं सत् जयित स्तीतः स्तीतः स्त्रीतं वर्तते । कीदशस्य रुद्रस्य । रितकेळी सुरतकीडाया हतं निवसन (अर्थाद्वीनिमंबितः) प्रत्येन स चासौ करिकसळ्याभ्या करपळ्वाभ्यां रुद्धं (अर्थात्पार्वत्या) पिहितं नयनपुगल नेप्रत्य यस्य तादशक्ष तस्येति वहुवीहिद्धयानन्तरं कर्मधारयो वोष्यः । चण्डीदासभद्याचार्यास्तु रितिनिद्रितं तन्तिवसनया (पार्वत्या) करिकसळ्याभ्या रुद्धं नयनयुगळ यस्येति विप्रत्मातु तन निप्रमनेत्यरं हस्विधनस्य इत्युद्द्योतसुधासागरयोः स्पष्टम् । प्राकृते (वाळभाषाया ) समासेन नियसनेदास्य हर्द्रद्वि विवरणकाराः । एतन्मते 'रितकेळिह्तनिवसनाकरिकसळ्यरुद्धनयनयुगळस्य ' इति सस्यतम् । गाया छन्दः । ळक्षणमुक्तं प्राक् ( ५ पृष्ठे ) ॥

अत्र (शृङ्गाराभिन्यक्तौ ) जिधातुरूपप्रकृत्यात्मकपदैकदेशस्य प्राधान्यम् । तथा च यारद्रास्य नेत्रद्वयपिधानव्यापृततयालौकिकचुम्त्रनपिधानवत्तया तृतीयनयनस्योः कृष्ट्यमुख्यमानं रामानिजय-हर्षल्ळादिसंपत्तिमुखेन रसातिशयं पुष्णातीति चिन्द्रकायां स्पष्टम् । तदेवाष्ट अत्रेत्यादि । जय-तीति न तु शोभते इत्यादीति । उक्तमिति शोपः । तृतीयनयनस्योत्कर्षे शेतुमाद्य नमानेऽपी-त्यादि । समाने करकृतनयनपिधानतुल्ये । स्थानव्यापारे तृतीयनयनपिधानदियायार् । रोजा-त्याप अलौकिकेन चुम्त्रनात्मकेन । अस्य तृतीयनयनस्य । तदेव ताद्यपिधानवत्तृतीयनयनस्य । उत्कृष्टमिति । धन्यजीवितमित्यर्थः । अयं भावः । जयत्यर्थेन उत्कर्षोऽव्यान्यते । तृतीयनयनस्य । तदेव ताद्यपिधानवत्त्वर्तीयनयनस्य । तदेव ताद्यपिधानवत्त्वर्तीवतिमत्यर्थः । अयं भावः । जयत्यर्थेन उत्कर्षोऽव्यान्यते । तृतीयनयनस्य स्थात्कर्षश्चीत्कृष्टिपिधानवत्तया पिधानस्योत्कर्पश्च चुम्त्रनस्यालौकिककरणयन्त्रम् चुम्त्रने । ति पत्ति राप्तिकर्षश्चित्वस्यति भवतीति जिधातुरेव रसोत्कर्पप्रतितिः प्रयोजक इति । शोभने रुप्तर्भे नाद्य ॥ कारणिचनतानुदयेन वाच्यार्थे एव विश्रान्तिः । इह तु सहदयद्वयभेव प्रमाणिकि विष्रर्भे नाद्य ॥

तदुक्तं प्रदीपोद्द्योतयोः । "अत्र रितन्यक्ती जिधातुरूपप्रकृतेः प्राधानम् । यत रागनम् । स्त्र विशिष्य प्रतियोग्यनुपादानान्तर्वप्रतियोगिक एवेनि प्रसर्वित्र रागम् । स्त्र रागमित इति । स्त्र विशिष्य प्रतियोग्यनुपादानान्तर्वप्रतियोगिक एवेनि प्रसर्वित्र रागमित इति । स्त्र विशिष्त स्त्र । इत्रुद्दित्र स्त्र । । स्त्र रागमित इति । स्त्र विशिष्त स्त्र । इत्रुद्दित्र स्त्र । ।

त्रेयान् सोऽयमपाकृतः सशपथं पादानतः कान्तया द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद्यावन्न यात्युन्मनाः । तावत्त्रत्युत पाणिसंपुटगलनीवीनिवन्धं धृतः धावित्वेव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णों विचित्रा गतिः ॥ ९८ ॥ अत्र पदानीति न तु द्वाराणीति । तिङ्सुपोर्यथा पथि पथि शुकचञ्चूचारुराभाङ्कुराणां दिशि दिशि पवमानो वीरुधां लासकश्च ।

नामरूपप्रकृत्यात्मकपदैकदेशे संभागशृङ्गारस्य व्यक्तिमुदाहरति प्रयानिति । सशपथमिति म-च्यमणिन्यायेनोभयान्वयि । सोऽयं परमप्रेमास्पदत्वेन प्रसिद्धः सायमिति पाठे संघ्याकाले प्रेयान् प्रिय-तमः सरापयं रापथेन सहितं यथा स्यात्तथा पादयोः आनतः प्रणतः कान्तया च सरापयं यथा स्यात्तथा अपाकृतः निराकृतः सन् उन्मना उत्सुकमनाः वासभवनात् क्रीडागृहात् ( ''भोगावासो वासगहम्" इति हारावळी ) ( द्वे वा त्रीणि वा दिलाणीति वहत्रीहिः ) द्वित्राण्येव नाधिकानि पदानि द्वाराणि यावत् न याति न गच्छति न तु यातः ( गतः ) तावत् कृतप्रमाणकं कृतः प्रमाणो यस्मिन्क-र्मिणि तद्यथा स्यात्तथा धावित्वेव प्रत्युत विपरीत धृतः स्थापितः । "धृड् अवस्थाने" इति तौदादि-कात् धृधातोरन्तर्भवितण्यर्थात्कर्मणि कतः । पाणिसुंपटे प्रणामार्थ कृतास्त्रस्रौ गरून् स्खलन् नीवीव-न्धो नामितळ्वसनग्रन्थियस्मिन् कर्मणि तद्यथा भवति तथेति धारणिक्रयाविशेषणम् । रागौत्कट्यात् स्खळतो नीवीवन्यस्य प्रणामाञ्जिलेनेवावळम्बनात्तदेवोपायनस्थानीय कृति।ति भाव इति केचित् । त्वरातिशयद्योतनाय धावनाऋयाविशेषणमिल्यन्ये। अत्र यातीत्युक्त न तु याते इति तेन गमनानुकूल-व्यापारदशायामेव तथाभाव इति ध्वन्यते । धावित्वेवेत्यनेन धावनाविषयेऽपि तथाभावकरणादौत्संक्या-तिशयो ध्वन्यते । पूर्वं हि कृतप्रणामकस्यापाकरणम् अधुना प्रणतिपूर्वकं धारणमिति वैपरीत्यं प्रत्युत-पदगम्यम् । छसन्नीवीति पाठे गछनमार्थिकमित्युद्द्योते स्पष्टम् । अर्थान्तरं न्यस्यति अहो प्रेम्ण इति । प्रेम्णः स्नेहस्य गतिः स्वभावः विचित्रा । अहो इत्याश्वर्ये । गतिशब्दस्य स्वभावार्थकत्वं ''प्राणिनां गति-रीदशी' इत्यत्र (९४ उदाहरणे) सुप्रसिद्धम् । प्रेयान्कान्तयेत्याभ्यां परस्पर विरहाक्षमत्वं ध्वन्यते । शार्द्वलिकोडितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे )॥

अत्र संभोगशृङ्गाराभिन्यक्तौ पदेतिनामरूपप्रकृत्यात्मकपदैकदेशस्योत्कण्ठापर्यवसायितया प्राधान्यम् । तदेवाह अत्र पदानीति न तु द्वाराणीतीति । उक्तमिति शेषः । द्वारादिपदमपहाय पदपदप्रहणात् द्वारपर्यन्तगमनासिहिण्युतया व्यङ्गययोत्कण्ठातिशयो व्यज्यते तेन च संभोगो व्यज्यते इति भाव इति प्रदीपोद्दयोतयोः स्पष्टम् ॥

प्रस्यक्पपदैकदेशयोः तिब्द्धपोः संभोगशृङ्गारस्य व्यक्तिमुदाहरित पृथि पृथीति । वस्नतवर्णन-मिदम् । अत्राद्यवाक्ययोरस्तीत्यध्याहारः । "अस्तिर्भवन्तीपरोऽप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति" इति न्यायात् । पि पि प्रतिमार्गम् अङ्कुराणां नृतनप्ररोहाणाम् आमा कान्तिः शुकचञ्चूनामिव चार्रमनोहरा अस्ति । एवम् दिशि दिशि प्रतिदिशं वीरुधा छतानां छासको नर्तकः पवमानो वायुश्चास्ति । आभ्यां

१ यदापि धावित्वेवेति एवकारघटिनः पाठो बहुपु पुस्तकेषु दृश्यते तथाप्युद्द्योतानुरोधात्म्वसगतत्वात्स्वरासिक-रवादचायमेव (इवशन्द्रपटिन एव) पाठः परिग्रहीनः ॥ २ अपं न्यायो लोकिकन्यायमालायां व्याख्यातः ॥

निर निरि किरित द्राक् सायकान् पुष्पधन्ना पुरि पुरि विनिष्टत्ता मानिनीमानचर्चा ॥ ९९ ॥

अत्र किरतीति किरणस्य साध्यमानत्वम् निष्टत्तेति निवर्तनस्य सिद्धत्वं तिडा सुपा च तत्रापि क्तप्रत्ययेनातीतत्वं द्योत्यते ।

च वाक्याभ्यां नृतनाङ्कुरशोभाशालिवसन्तर्नुसर्वदिक्सचारिमन्दमारुतयोरुर्धपक्षयोः सपितरवता। तत्कार्यमाह निर् नरीति । नृशब्दस्य सप्तम्यन्तं रूपम् । पुष्प धनुर्यस्य म पुष्पधन्या काम । ''धनुषश्च" (५१११३२) इति मृत्रेणानडादेशः। निर निर प्रतिपुरुपं द्राक् शिटिनि नायकान पश्चापि वाणान् किरति क्षिपतीत्थ्ये । (एवं कामोद्दीपने सित )पुरि पुरि प्रतिनगर मानिन्त्ना मानवर्तानां मानस्य चर्चा वार्ता प्रसङ्गो वा विनिवृत्ता विशेषण निवृत्ता गत्रेत्वर्थः। मानवार्त्ताचि गता किं पुनर्मानो गत इति वक्तव्यमिति भावः। अत्र निर निर पुरि पुर्गन्येतयो स्थानान्यप्रमाने एकैकस्यां पुरि एकैकस्मिन्नरि सायकपातेन सपूर्णनगरे त्रासात्मर्वासा मानभद्गः तथा पुरुदेषु द्याण पातेन मानधनाभिः स्रीभिरपि मानस्त्यक्त इत्यतीवाखण्डाज्ञाशालित्व मन्मथत्य पोत्यते। अत्र जिर्रणनिवृत्त्योः कार्यकारणयोः (कारणकार्ययोः) पौर्वापर्यविपर्ययक्तपा कारणकार्ययोरनामानाधिकार प्येऽपि कार्योत्पत्तिकृत्वा वातिशयोक्तिरलकार इत्युद्दयोन स्पष्टम्। रम्भाद्धुराणामिति पाटे द्युक्चकृत्रः चारूणां रम्भाद्धुराणां कदल्यद्भुराणा कदलीपुष्पोद्दमानां वा लासक उद्वोधक इत्यन्त्यः। मि जिर्गा छन्दः। लक्षणमुक्त प्राक् (९७ पृष्टे)॥

अत्र किरतिनिवृत्तेतितिब्धुपोः प्रत्ययात्मकपदैकदेशयोः क्रमेण प्रत्ययार्थगतमाध्य-प्रसिद्धः दक्ति-व्यक्तिद्वारा रत्युद्दीपनातिशयपर्यवसानात्प्राधान्यमिति चन्द्रिकाया स्पष्टम् । तदेवार अग्रे १ दि । किरतीतीति । किरतीति तिडा इत्यप्रिमेणान्तयः । किरणस्येति । क्षेपणस्येन्यर्थ । "ज विके को" इति तौदादिकात् कृथातोः ''कृपृवृजिमन्दिनिधाञः क्युः' इति मृत्रेणाणादिकास्युप्रस्ये जिरुणपद सिद्धिः । उद्योतकारास्तु किरित तमासीति व्युत्पत्त्या किरणशब्दस्य क्युप्रत्ययान्तस्य प्रदृते ए शक्तत्वाचिन्त्यः किरणपदप्रयोगः विकरणस्येति वक्तु युक्तमित्याहः । साध्यमानस्यीमिति । इ.प. धमानत्वरूपं साध्यत्वमित्यर्थः । तिङ्प्रत्यययोगे व्यञ्जनया साध्यत्वेनैव धान्यरोपिन्धनैनिन स्ट निवृत्तेतीति । निवृत्तेति सुपा इत्यप्रिमेणान्वयः । निवर्तनस्येति । निवृत्तेरिस्यर्थः । निवृत्तामिति । उत्पन्नत्वरूपं सिद्धत्वमिलर्थः । सुप्रत्यययोगे न्यञ्जनया सिद्धत्वेनेय प्रकृत्यर्थप्रमंति हि साम्यत्वासिद्धत्वे व्यङ्गये एवेत्याह तिङा सुपा चेति । किरतीति निर्प्रत्ययेन निर्देशि मुण उपेर चेत्यर्थः । द्योत्यते इत्यप्रिमेणान्वयः । अत्रायं भावः । तिङः त्रिया गनवर्तमानस्यदेतनदारः नद्रने त्पाद्यभानत्वरूपसाध्यत्वन्यञ्जकत्वम् । एवं निवृत्तपदं निवृत्तिकर्तपक्तम्। तदनु गडवेन सुप र प्राप्त र्थविशेषणनिवृत्तौ सिद्धत्व व्यज्यते । इतरासममिन्याटनसुपो निवृत्तिन्दिरदौ तदाद्वावान्य दृष्टा हः निवृत्तिभीविष्यति निवृत्तः स्यादित्यादौ तथाप्रतीतिरितीतरासम्भिन्यानेनि । नपा चारण्य प्राप्ताः प्रायः । माननिवृत्तौ शरिकरण कारणम् । तस्य सिद्धत्वे वन्नन्ये निर्त्तं ति निर्मार्थेम स्थान क्तिः। मानानिवृत्ती च कार्यभूताया साध्यत्वे वक्तत्ये सुप्रत्ययेन निस्के किन । नका च जिन्हान को कारणकार्यभूतयोः पै।वीपर्यविपर्ययात् कार्यकारणयोः दौर्यापर्यविष्ठिकार्यस्यातिस्तरे उत्तरे उत्तर

१ स्थानं चात्र कमः ॥

स च निवृत्तेः शीघ्रत्ववोधनद्वारा वसन्तस्योद्दापकत्वातिशयामिन्यक्तेः रसोत्कर्षे पर्यवस्यतीति । तत्रापि सिद्धत्वेऽपि । क्तप्रत्ययेनातीतत्वमिति । अतीतत्वं क्तप्रत्ययेन शक्त्या बोध्यते । तेनोत्पन्नस्ररूपं सिद्धत्वं व्यङ्गयम् । तेन च स्वसमानाधिकरणमानचर्चासमानकालिकत्वरूपमाल्यन्तिकत्वापरपर्या-यमतीतत्वं निवृत्तिगतं व्यङ्गयमित्युद्दशोते स्पष्टम् । उक्तं च प्रमायाम् " अत्र मानचर्चानिवृत्तेरती-तोत्पत्तिकत्वस्य ध्वस्त इत्यादाविव क्तप्रत्ययवाच्यत्वेऽपि निवृत्तिगतमात्यन्तिकत्वं स्वसमानाधिकरणमानचर्चासमानकालिकत्वरूपं क्तप्रत्ययव्यङ्गयमिति तात्पर्यम्" इति । सारबोधिनीकारास्तु "क्तप्रत्ययेनति । ननु क्तप्रत्ययवाच्यस्यातीतत्वस्य कयं व्यङ्गयत्विमिति । अथ कस्य वा अतीतत्वं बोध्यताम् । च तावन्मानचर्चायाः । तस्याः प्रकृतित्वामावात् । प्रत्ययस्य प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वात् । न च निवृत्तेः । अतीतत्वरूपयास्तस्या अतीतत्वामावाति चेत् । उच्यते । प्रकृत्या प्रत्ययेन च मानचर्चाया एवातीतत्वं शक्तिव्यञ्जनाभ्यां बोध्यते । न चेकतरवैयर्थ्यम् । 'समेदे नान्यतरवैयर्थ्यम्' इति न्यायात् । न च तथाध्यप्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं क्तप्रत्ययस्य कथमिति वाच्यम् । व्यञ्जनश्वतिन्त्यात्वत्वस्त्र । तथा च प्रकृत्या प्रत्यातित्वस्य पुनः कृत्यत्ययेन प्रत्यायनमितिशयावगमाय । शुक्रः शुक्र इत्यत्र द्वितीयशुक्रपदावया शुक्रवातिशयावगितः । मानचर्चान्तरासमानकालीनत्वमेव मानचर्चातीतत्वातिन्शय इति" इत्याद्वः ॥

अत्र सुधासागरकारा विस्तरेणेत्थं सारमाहुः " अत्र किरतीति तिडा किरणस्य साध्यत्वम् । तिड्योगे व्यञ्जनया साध्यतयैव धात्वर्थोपस्थितेः। निवृत्तेति सुप्प्रत्ययेन निवृत्तेः सिद्धत्वम् । सुब्योगे व्यञ्जनया तथैव प्रकृत्यर्थप्रतितेः । उक्तं च वैयाकरणभूषणे 'साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना । सिद्धभा-वस्तु यस्तस्याः स घ्वादिनिवन्धनः ॥' इति । तथा च क्रियान्तराकाङ्कानुत्थापकतावच्छेदकरूपवस्तं कारकान्चियताव छेदकरूपवर्चं वा साध्यत्वम् एतदेव चासत्त्वभूतत्वम् । क्रियान्तराकाङ्क्षीत्थापकताव-च्छेदकरूपवस्वं कारकानन्वयितावच्छेदकरूपवस्व वा सिद्धत्वम् एतदेव च सत्त्वभूतत्वम् । अत एव'अ-सत्त्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते' इत्यादि वैयाकरणैः (भर्तृहरिभिः ) उक्तम्। तत्र सिद्धत्वेऽपि क्त-प्रत्ययेनातितःवं व्यज्यते इति किरणनिवृत्त्योः पौर्वापर्यविपर्ययरूपातिशयोक्त्यळंकारप्रकाशो रसोत्कर्षे पर्यवस्यति । यतु छटा साध्यत्वं क्तप्रत्ययेन भूतत्विमिति व्याख्यानम् तदयुक्तम् तिङ्सुब्भ्यां साध्यत्व-सिद्धत्वे अभिधाय तत्रापि क्तप्रस्ययेनार्तातत्वमित्यनेन वृत्तिव्याख्यानेन विरोधात् । किरतीत्यत्र कर्तरि प्रत्ययविधानात्कर्ता फलव्यापारयोधातुलम्यत्वाद्यापाराश्रयो वा तिङ्गाच्यः । साध्यत्वं तु व्यङ्गयमेव । एवं निवृत्तेत्यतापि प्रातिपदिकार्थादि सुपो वाच्यम् । सिद्धत्वं तु व्यङ्गयमेव । तथा क्तप्रत्ययस्यापि भावादिर्थः। अतीतत्वं तु व्यङ्गयमेवेति सुधीमिर्न विस्मर्तव्यम् । अत्र तार्किकाः प्रयोगसमवायिन-स्तिवादयो न वाचकाः । तेषां वहुत्वादनन्तशक्तिकल्पनापत्तेः । शक्यतावच्छेदकत्वकल्पनाप्यनेकेषु स्यादिति गौरवं च । किं तु तैः स्मृता आदेशिनो छकारादयो वाचकाः। छत्वस्य जातिरूपतया तस्या एव शक्ततावच्छेदकत्वौचित्यात् । न चैवं 'मूल' इत्यतोऽपि बोध: स्यादिति वाच्यम् । तादृशबोधे पचतीत्यादिसमभिन्याहारस्यापि कारणत्वात्। अन्यथा 'भूतिप्' इत्यतोऽपि बोधापत्तेः । न चैवमपि तानजानतां वोधो न स्यादिति वाच्यम् । तेषां तिड्क्वेव शक्तिभ्रमाद्वोधात्। अपभ्रशाद्वोधस्यके तथाकल्पनात्। अथैवं रात्रादिस्थले कर्तृकर्मणोर्वाच्यत्वं न स्यात्। स्याच कृतिमात्रं तथा । वाच-कस्य स्थानिनो छकारस्य तिडादाविव तुल्यत्वादिति चेन्न । तत्र छकारस्य कृतिमात्रमर्थः । कर्ता

यथा वा

लिखनास्ते भूमिं वहिरवनतः प्राणद्यितः निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छूननयनाः । परित्यक्तं सर्वे हसितपठितं पञ्जरञ्जकैः तवावस्था चेयं विमृज कठिने मानमधुना ॥ १००॥

च शानजर्थः । 'कर्तिर कृत्' (३।४।६७) इति पाणिन्यनुशासनात् । तथा च नोक्तदोपः । नामार्थयोरभेदानुरोधादस्तु वा तत्र कर्तिवार्थः । तस्मान श्रूयमाणानां वाचकतेत्याहः । तत्र वदामः । स्मृतानां वाचकत्वेऽञ्यवस्था । तथाहि । राम इत्यत्र विसर्गण कि सिः स्मर्तव्यः कि वा सुः स्मर्तव्यः आहोस्विद्धः स्मर्तव्यः । अथ कलापिभिः सिः पाणिनीयैः सुः अपरैश्व रुः स्मर्तव्यः इति वक्तव्यम् । तिर्धियनेदानीं सर्वमधीतम् तस्य विनिगमनाविरहेण प्रतिवन्धः स्यादिति संप्रदायविदः । वस्तुतस्तु तेपा लिपिवदननुगमेऽपि क्षत्यभावः । तस्मालकारस्य वाचकत्वे लकारमविदुपो वोधो न स्यात् । वाचका-श्वानात् । न च तिङ्क्षेत्रव शक्तिअमात्ततो वोधः । तस्य अमत्व मानामावात् । वहूनामानुपूर्णः शक्त-तावच्छेदकत्वादिकल्पनापत्तिर्मानमिति चेत्र । तवापि पूर्वोक्तक्रमेणादेशिनो नानात्वेन गारवस्य तुल्य-त्वात् । पदतदर्थघटितशक्तेर्भमस्य व्रह्मणाप्यापादियतुमशक्यत्वाचेत्यनस्या स्यात् । कि च व्यवहारस्तावच्छिक्तिप्राहकशिरोमाणित्वेन सर्वैर्मन्यते । स च श्रूयमाणितिहादिप्वेति ते एव शक्ताः । तपा च गौरवं प्रामाणिकमिति वादिनां वाचकत्वे न दोषलेशावकाश इति दिक् । तदेतत्सर्वगिभग्रे य भी-वारदेवतावतारः ( मम्मटः ) आह किरतीत्यादीति" ॥

अय प्रत्ययरूपपदेकदेशेषु स्रुप्तिङ्विशेषेपु विप्रलम्भगृद्गारस्य व्यक्तिसुद्गहरति लिखामिति । अमरुशतके बहुदिनन्यापिमानवतीं प्रति सख्या उक्तिरियम् । हे कठिने निर्दये तव प्राणानां दियत. प्रियः । तेन द्यितदुःखेन त्वत्प्राणा अपि दुःखिता भविष्यन्तीति ध्वन्यते । यहा । तर प्रामा १२ सोऽस्माकं दियत इत्यर्थः। तथा च त्वत्प्राणा इव सोऽप्यस्माकं रक्षणीय इति भागः। ईद्याः।ऽपि अपनार नम्रः भूमि न तु भूमौ । तेनाकाङ्कितस्य कर्मणः अनुदेश्यत्वं ध्वन्यते । टिखन् श्न्यट्रयत्या विरित्तनः न तु लिखतीति । तेन लिखनस्याबुद्धिपूर्वकत्वरूपमप्राधान्यं ध्वन्यते । वहि वागदेशे न उ गूर-मध्ये । तेन नायकस्यात्युद्देगो ध्वन्यते । क्षास्ते उपविधोऽस्ति न तु आसीत् । तेन सम्बन्धानस्य ३-सादपर्यन्तता ध्वन्यते । तथा सख्यः सर्वाः वयस्याः निर्गतः आहारो यासां तथाशृतः भाय स्पर निरन्तरं यत् रुदितं तेनोच्छूने जातशोफे नयने चक्षुपी वासा तथाभूता । सर्विति है र तथा पञ्जरस्थैः शुक्तैः कीरैः हसितं हसनं पठितं पठनम् अन्यच सर्व वर्रार्धारपोरपे विकेतनारिकः मपि परित्यक्तम् उज्झितम् । अज्ञानामपीदृश्यवस्या कि पुनरस्माकिति भारः। पर्रोरर नेनास्य हरः नासामध्ये व्यञ्यते । शुकेत्येकवचनं तु न कृतम्। एकस्य शिक्षादिनापि तपा रानसंनर्गः दिस्सः । तव चेयम् उत्तरोत्तरवर्धमानासद्यपांडाजनिका अवस्या दशा । जानेनि रोप । 🖙 👋 प्रमाणसम्ब चन्द्रिकादिभिरुद्दामे मन्मयाविलसिते सतीत्यर्थः। सनं विस्त दिशेषेन त्यत्रेन्यर्थः। सन् स्वेतर्यः हास्यवर्णनं न विरुद्धम्। 'विहायसा तेन विहस्य भूयः' इति नेपपे ( ३ समें ९९ १३ छे, १६० समा हास्यवर्णनादित्याहुः । शिखरिणी छन्दः । टक्कणमुक्तं प्राप् ( ७५ ५छे )॥

अत लिखिनिति न तु लिखतीति तथा आस्ते इति न तु आसित इति अपि तु प्रसादपर्यन्तमास्ते इति भूमिमिति न तु भूमाविति न हि बुद्धिपूर्वकमपरं किंचिष्ठिख-तीति तिङ्सुविवभक्तीनां व्यङ्गचम् । संवन्धस्यं यथा

गामारुहम्मि गामे वसामि णअरिहईं ण जाणामि । णाअरिआणं पद्दणो हरेमि जा होमि सा होमि ॥ १०१॥

अत्र लिखनिति शतृप्रत्ययेन यावदुपवेशनकालिकत्व लिखनस्य व्यज्यते। एवमास्ते इति वर्तमान्त्वार्थकात्मनेपद्रूपतद्य उपवेशनस्य प्रसाद्रूपफलपर्यन्तत्वम्। आसित इत्युक्तो तद्लामात्। भूमि-मिति द्वितीयया तस्या एव लिखनकर्मत्वात्रगमाद्वुद्धिपूर्वकलिखनामावव्यक्तिरिति चन्द्रिकायां स्पष्टम्। तदेवाह अत्रेत्यादि। लिखनित्तीति । उक्तमिति शेषः। लिखनिति शतृप्रत्ययेन लिखनिक्तयाया अप्राधान्यावगमात् अतात्पर्यविषयत्वेनावुद्धिपूर्वकत्वं ध्वनितमिति भावः। आस्ते इतिति। उक्तमिति शेषः। आस्ते इति प्रारव्धापरिसमाप्तिपर्यन्तता ध्वनितिति भावः। तदेवाह अपि त्वत्यादि। पर्यन्तमास्ते इतीति। व्यङ्गयमिल्पप्रिमेणान्वयः। भूमिमिति। उक्तमिति शेषः। भूमिमिति द्वितीयया विभक्त्याधिकरणस्य कर्मावप्रतितेः लेखनीयमपरं कर्मान्तरं नारतीति प्रतीयते। व्याख्यातं चान्यैरिप भूमावित्युक्ते आकाङ्कितस्य क्षर्मण उद्देश्यत्वं प्रतीयते न चात्र तथिति भाव इति। तदेवाह। न हि बुद्धीति। व्यङ्गधिमिति। तेन च व्यङ्गयेन नायकस्य मोहातिशयो व्यज्यते। तेन च विष्ठलम्मोत्कर्षो व्यङ्गधिमिति। तेन च व्यङ्गयेन नायकस्य मोहातिशयो व्यज्यते। तेन च विष्ठलम्मोत्कर्षो व्यङ्गय इति भावः। अत्र तिङ्खुपोः प्रस्तावे लिखनिति शत्रप्रत्ययैदिश्चयप्रदर्शनं प्रासङ्गिकामिति न दोष इति विवरणकाराः। यद्यपि शत्रप्रत्ययः सुपः प्रकृतिते वथा तिङादेशिलङ्गिलिवात्या तिङ्लिनैवोदाहत इति प्रदीपकाराः।।

तदेतत्सर्वमुक्तं प्रदीपोद्द्योतयोः "अत्र लिखनित्युक्तं न तु लिखतीति। तेन रात्रा लिखनस्याप्राधान्यमञ्जद्भिपूर्वकत्वरूपम्। आस्ते इत्युक्तम् नत्वासीदिति। तेन तथावस्थानस्य प्रसादपर्यन्तता तििक्विमक्त्या व्यञ्यते। भूमिमित्युक्तम् न तु भूमाविति। तेन बुद्धिपूर्वकं भूमौ न किंचिल्लिख्यते इति सुल्विम-क्त्या व्यञ्यते" इति प्रदीपः। (शुत्रेति। आख्यातान्तिक्रयाविरोपणेन रात्रा इत्ररिक्रयेष्टसाधनत्वज्ञाना-धीनकृतिसाध्यत्वपर्यवसितर्नान्तरीयककृतिसाध्यत्वरूपमप्राधान्यं स्वप्रकृत्यर्थगतं वोध्यते। अत एव गच्छितित्युक्ते किं करोतीति प्रधानिक्रयाप्रश्चः संगच्छते इति बोध्यम्। वर्तमानत्वस्य प्रत्ययवाच्यत्वम-तेऽपि व्यङ्गयमाह नत्वासीदिति। नत्वासिष्टेति पाठो युक्तः। एवं चात्र स्थित्यनीतत्वव्यवच्छेदो व्यङ्गय इति भावः। तत्राप्यसमाश्वासादाह तेनिति ) इत्युद्द्योतः॥

पष्ठीरूपप्रत्ययात्मकपदैकदेशस्य शृङ्गारव्यञ्जकत्वमुदाहरति गामिति । "प्रामरुहास्मि प्रामे वसामि नगरस्थिति न जानामि । नागरिकाणा पतीन् हरामि या भवामि सा भवामि ॥ '' इति संस्कृतम् । 'गामारि अहिं।' इति पाठे ग्रामीणारमीति संस्कृतम् । कळहे का त्वमस्मदग्रे इत्यधिक्षिपन्तीं नागरिकां प्रति ग्रामीणाया जिनतरियम् । "वृपभारूढा नागरीभिग्रीमीणेत्युपहसिता काचित्कुळटा ता.

१ 'संबन्धस्य यथा' इत्यय प्रन्थो यद्यपि कतियुचित्युस्तकेषु दृश्यतं तथात्ययं प्राक्षिप्त एवेति निश्चेयम् । अत एवो-द्रिहरणस्थायाः 'नागरिकाणाम्' इति पष्ट्याः अनाद्रार्थकत्वेन व्याख्यानं बहुभिष्टीकाकारैः रुत संगच्छने । अत एव च काष्यपदिपे कतियुचितकाष्यप्रकाशीयपुस्तकेषु च नोपरुभ्यते ॥ २ नानतरीयक्षषद् प्राक् (५० पृष्ठे) भ्याख्यातम् ॥

### अत्र नागरिकाणामिति पष्ट्याः ।

'रमणीयः क्षत्रियकुमार आसीत्' इति कालम्य ।

प्रत्याह्" इति सुधासागरकाराः । प्रामरुहा प्रामजातान्ति प्राम बनानि अता नगरिगरित नगरिमादां (बैदर्ग्धा) न जानामि उत्पत्तिमारम्याद्यवावत प्राम एवाविस्त वासात नगरिमातिगरोऽपि न ज्ञायते इति भावः । नगरे भवाः नगरिकास्तासा नगरिकाणा पर्नान् हगिन वर्गाकरोगित्यो । नागरिकाणामिति शेषे (सबन्धे) षष्टी। " पष्टी रोषे " (२।३।५० । इति प्रणिनिगरात । तस्तंबन्धेन तस्पतिपु उत्कर्षो व्यङ्गयः । यहा । नागरिकाणामित्यनादर पष्टा। " पष्टी चानगरे " (२।३।३८) इति पाणिनिस्त्रात् । ताः प्रथन्ती अनाहत्व ताना पर्तान् हगमीत्रां । वर्षित् तद्वतिभिः ताः अनादर्य्य तस्पर्तान् हरामीत्यर्थ । प्रिकृत्वे अनाहरे अग्या प्रयोजकार्यः विमित्त्राहः । गाथा छन्दः । स्थाणमुक्त प्राक् (५ पृष्टे) ॥

अत्र नागरिकानित्यपहाय नागरिकाणा पतीनित्युक्तम । नेन च सक्षात्रपण तम्मार्थः पतिषु चातुर्यातिकायो द्योत्यते । तेन च नस्मादिष स्वस्यातिकातुर्य न्युक्तम । वन द्रश्यातिकार्यः पताः पर्यन्तीरनादृत्यः इति व्यङ्गयम् । पर्यन्ते सर्वव्यङ्गयो रस इति वो परा । तेर्वतः अग्रेप्पार्थः पष्ट्रचा इति । व्यञ्जकत्यमिति कोपः । व्याख्यातिमदं प्रदीणेहयोनयो । कर्णात्या पर्वानित्यर्थवोधनद्वारा पतिपदार्थः नादृश्यत्वानित्वतिकार्यः । पत्रिपदार्थः नादृश्यत्वानित्वतिकार्यः । प्रदेशे पर्वाच्यतिकार्यति व्यङ्गयः । प्रदेशे पर्वाच्यति व्यङ्गयः । यद्वा । ता प्रयन्तीरनादृत्यिति व्यङ्गयः । प्रदेशे पर्वाव्यक्षयो रस इति बोध्यमिति ॥

अत्रवमाद्धः सुधासागरकाराः "अत्रेखादि । नार्गारकाणामिति पष्टी पनिद्रदां नार नार निर्माण दिख्एपमुरक्षपं प्रकाशयतीत्वर्थः । एव च यत्तावद्रविभद्दानार्यप्रभृतिभिन्दां प्राप्तमः । नार प्रकाश प्रक्षित्राच्या एव तत्कथं व्यक्षय इति चेन्न । शैषिकप्रष्ट्रया एव वक्त्रादिविभिष्टयना करेगोन प्राप्त कलात् ' इति यच भास्करभद्दानार्यप्रमुखेर्व्याख्यातम् 'पष्ट्रया अनादने न्यत्त्व इत्या । नार प्रविश्व विभावते । उत्यते । नार प्राप्त कलात् । विभावते । वि

प्रस्थयस्पण्डात्मकपदैकदेशस्य रौटरसञ्यक्षकत्वमुदार्गति रमणीय इति । रूपरे न्यू द्वितीयेऽद्के परशुरामवाक्यमिदम् । कालस्येति । कालस्यत्वार्गस्यायस्यारम् पदैकदेशन्यक्षकत्वालाभापतेरिति भावः । गैटरसन्यङ्कत्विति हेर्द्यस्य

१ कारकमातिपदिकार्यस्यतितिपनः स्वस्तालेमात तिमंदनः ीदः ततः । १००० वर्षः । पूज्य दृति ॥ २ अप सृते 'यस्य च भावेन म उत्स्वाण् र गानाने । १००० वर्षः प्राचीति । स्वन्तं पुनादिकान्तरस्य संगदस्यक्षानिन्यस् ।

एपा हि भग्नमहेश्वरकार्म्यकं दाशरार्थं प्रति क्रिपतस्य मार्गवस्योक्तिः। वचनस्य यथा

ताणँ गुणग्गहणाणं ताणुक्कठाणं तस्स पेम्मस्स । ताणँ मणिआणं सुंदर एरिसिअँ जाअमवसाणम् ॥ १०२ ॥ अत्र गुणग्रहणादीनां बहुत्वभ् प्रेम्णश्चैकत्वं द्योत्यते । पुरुषव्यत्ययस्य यथा

कलडा मत्कोधकविलित्यास्य क्षत्रियकुमारस्य रमणीयत्वमतीतं न तु वर्तमान भाविष्यद्वेति व्यज्यते । तेन च क्षणादेनं संहरामीति प्रतीत्या क्रोधातिशयो व्यङ्गय इति भावः । नन्वेत्रमतीतार्थकलकारस्य सर्वत्र तादशार्थव्यञ्जकत्वं कुतो नेत्यत आह एषा हीति । तथा चात्रैव वक्तृप्रकरणवैलक्षण्यात्ता- दशोऽर्थो भासतेऽन्यत्र तदभावान्नेति भावः ॥

तदेतत्सर्वमुक्तं सुधासागरे ''कालस्येति । अतीतकाले विहितस्य ल्ल्प्रत्ययस्येति भावः । अन्यथा पर्वेकदेशव्यक्षकप्रस्तावे काल्व्यक्षकत्वोपदर्शनमसंगतं स्यात् । अत एव प्रदीपकारेरुक्तम् 'रमणीयः क्षत्रियकुमारः आसीदित्यत्र लेखातीतकालिबिहितेनाचिरं तदीयिहिंसाया सुकरत्वं व्यक्षयता प्राधान्येन धूर्निटिधनुर्भङ्गजन्मा भागवकोधः प्रकृष्यते ' इति । नन्वेवं ल्ल्ड इत्येव किं नोक्तमिति चेन्न । प्रत्ययान्तरस्याप्यतीतकाले विधानात् । तिर्हं प्रत्ययस्येत्येवोच्यतामिति चेन्न । तथापि प्रकृतप्रत्य-यस्येव व्यक्षकत्वं संभाव्येत । कालस्यत्युक्तौ तु सर्वस्याप्यतीतकालिबिहतप्रत्ययस्येतादृशविषये व्यक्षकत्वं समयातीति वाग्देवतावतारोक्तं (मम्मटोक्तं) रमणीयमेवेति सुधीमिध्येयम् । अत्र रौद्रो रसः" इति ॥

प्रत्ययरूपवचनविशेषात्मकपदैकदेशस्य विप्रलम्भशृङ्गार्व्यक्षकत्वमुदाहरित । ताणिमिति । उक्तं चान्यरिप वचनविशेषप्राधान्येन विप्रलम्भव्यक्षकत्वमुदाहरितीत । "तेषां गुणप्रहणानां तासामुत्क-ण्ठानां तस्य प्रेम्णः । तासां भिणतिनां सुन्दर ईदशं जातमवसानम्।।" इति संस्कृतम् । 'ईारेसिअं' इति पाठे ईदशिमस्येवार्थः । एआरिसिमिति पाठे एतादशिमत्यर्थ इति तु चिन्त्यम् । छन्दोभङ्गात् । पूर्वं वहुतरगुणश्रवणादिमिरनुरागातिशयं प्रकटयति अनन्तरमन्यत्रासकते नायके कस्याश्चिद्धवित्तरियम् । तन्छव्दाः विशिष्यानिवचनीयार्थकाः । हे सुन्दर तेषां गुणप्रहणानां गुणवर्णनानां तासामुत्कण्ठानां मम सांनिष्ये जातानां तासां भणितीनां त्वमेव जीवितस्वस्विमस्यादीनां वचनानां तस्य प्रेम्ण-तादशत्वकर्तृकगुणप्रहणादिजन्यस्य महृत्तेस्त्राहिषयस्य प्रेम्ण इस्पर्थः । ईदशम् एवंविधापराधकलुषिः तम् अवसानं परिपाकः जातमित्यर्थः । जघनविपुटा छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (१३३ पृष्ठे) ॥

वहुत्वं वहुविधत्वम्। एकत्वम् एकविधत्वम्। द्योत्यते इति । बहुवचनैकवचनाभ्यामिति शेषः। तथा च गुणग्रहणादीनां प्रेमहेतूनां वहुविधत्वेऽिप (नानाप्रकारकत्वेऽिप) कार्य प्रेमैकजातीयमेव न कदाचिदन्यथाभावं प्राप्तमिति वहुवचनैकवचनाभ्यां व्यज्यते । तेन च विप्रलम्भोत्कर्षो व्यङ्गय इति प्रदीपादां स्पष्टम् । एकजातीयमेवेति । सततमिवच्छेदेन प्रकर्षनिकर्षराहित्यात्परमोत्कृष्टमित्यर्थ इत्युद्देशोते स्पष्टम् ॥

९ यदाय्यत्र प्रदीपे 'लुडा' इति पाठोऽस्ति तथापि "लुडातीतकालेति पाठः लुडेत्त्ययुक्तः पाठः" इत्युद्योते स्पष्टत्वात्तत्त्व्याचितपाठ एवात्राङ्गीरुतः ॥ २ सुकरत्वं व्यक्षयतेति । स्वक्रोधकवालेतस्य स्थितो वर्तमानकालभविष्य-स्कालसंबन्धव्यवच्छेद्व्यक्षनद्वारेति भाव इत्युद्द्योते स्पष्टम् ॥ ३ तेषां भाणितानामिति पाठः क्वचिद्दस्ति ॥

रे रे चश्रवलोचनाश्चितहचे चेतः प्रमुच्य न्थिर-प्रेमाणं महिमानमणनयनामालोक्य कि नृत्यसि । किं मन्ये विहरिष्यसे वत इत मुश्चान्तराजामिमाम एपा कण्ठतेटे कृता खलु शिला संसारवारानिर्धा ॥ १०३॥

पुरुषन्यत्ययस्य शान्तरसन्यञ्जकत्वमुदाहराति रे रे इति । वाश्विद्दिरवत गुन्दर्गदर्गनेन धृभित स्वस्वान्तमुपहसतीति सुधासागरकाराः । शान्तस्य पुरुपरय स्वचित्त प्रति परिद्यानीदिनिर्पिनिर्परि । रे रे इति साक्षेपसंबोधनम् । चञ्च छ्छोचनाया कामिन्याम् अज्ञिना गमिता रचिरिनिटापी धेन तथा-भूत । यहा । चञ्चलाम्यां छोचनाम्याम् अञ्चिता प्रकटोकृता ( अर्थानायिकया ) रचिरामिनापा यः तथाभूत । तेन चञ्चलप्रकटीकृताभिलापस्यास्थिरत्व नृचिनम् । अन एव तप्रतियोगिनया न्यिरप्रे-माणमिति वक्ष्यति । एवविध रे रे चेतः त्व स्थिर प्रेम यत्र त महिमान विषयानाम पादिजनित-मुत्कर्ष प्रमुच्य प्रकर्षेण त्यक्त्रा एणनयनाम् एणसद्दशनयना ( हरिणाई।म् ) आन्त्रे स्थार चृत्यसि नर्तनं करोपि । नृत्यप्रेक्षित् जनानवलोक्य नर्तक इव कि ह्यीट् होल नर्राहर्य, । अते-णीमिति विहाय एणेति पुँछिङ्गेन यथा त्वयि नयनव्यापारादि करोति एवमन्यत्रापि पुरंग यथा वा त्वं नयनयोर्व्यापारमस्या करोपि एवमन्येऽपि पुमास इति नास्या साधारण्यामतुराग उन्तिन इति सुन-यति । नर्तने हेतुमागङ्कय निराकर्तुमाह किं मन्ये इति । त्व मन्ये अट विटरिप्यंन इत्यन्य । अट् विहरिष्ये इति किं त्व मन्यसे इत्यर्थः । अत्र "प्रहासे च मन्योपपदे मन्यनेरुत्तम एउउउउ" (१।४।१०६) इति पाणिनिस्त्रेण मध्यमोत्तमयोर्व्यत्याम । ब्रतेनि खेदे । एता निन्दिनार यद्वा अनर्थदायिनीम् इमाम् अन्तरागाम् अन्तरिवयमानामागाम् विहरणिवपिविष्या । रू त्यज । यतः खल्लु निश्चयेन एपा स्त्री आशा वा संसार प्रपन्न एव वारानिति सहुद्र तिराम मजनायेति शेपः कण्ठतटे ( रिरंसया स्थितस्य सरागस्य पुरुपस्य ) गलप्रदेशे शिङा द्वान एकः। विधात्रेति शेषः । एवं च परिणामविरसत्वाद्धपीं न युक्त इति भावः । ससार्यामधी र पा ''तत्पुरुपे कृति बहुलम्'' (६।३।१४ ) इति बानुलकात्पष्ट्या अतृकः। ''मारिन दुर्गिनः हतम्" इति कोशः । शार्दूळिविक्रीडित छन्दः । छक्षणमुक्त प्रावः ( १८ एउ ) ॥

अत्र 'त्वं' इति युष्मयुपपदे सित 'मन्यसे' इति मध्यमपुरुपस्य योग्यन्त्रेऽपि 'मन्दे' इति उन्मन् पुरुपः । 'अहम्' इत्यस्मयुपपदे सित 'विहरिष्ये' इत्युत्तमपुरुपस्य योग्यनेऽपि 'न्यस्य देवे मध्यमपुरुषः । एव मध्यमोत्तमयोविपर्ययः प्रद्यासमभित्यनिकत । तेन च प्राप्तेन सान्तर्गार्थे

१ ननु 'अश्चितकचे' इत्यस्य कथं सायुद्ध शोर्तुरा नुमत्या " । तृमत पर्य " इ त्या प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र स्वाप्त क्षेत्र स्वाप्त क्षेत्र स्वाप्त प्राप्त क्षेत्र स्वाप्त क्षेत्र क्षेत्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

अत्र प्रहासः । पूर्वानिपातस्य यथा

> येपां दोर्चलमेव दुर्चलतया ते संमतास्तैरिप प्रायः केवलनीतिरीतिश्वरणैः कार्यं किम्रुर्वीश्वरैः । ये क्ष्माश्चक्र पुनः पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमा-स्ते स्युर्नेव भवादशास्त्रिजगति द्वित्राः पवित्राः परम् ॥ १०४ ॥

अत्र पराक्रमस्य प्राधान्यमवगम्यते ।

तदेवाह अत्र प्रहास इति । पुरुपव्यत्ययेन व्यज्यते इति शेपः । व्याख्यातिमद प्रदीपोद्द्योतािदेषु । 'तं मन्ये अहं विहरिष्यसे' इति 'प्रहासे च॰'' इति स्त्रेण युष्पदस्मदोर्थोगे उत्तममध्यमयोः पुरुष-योर्विपर्ययेण विधानात्प्रहासो व्यज्यते । तेन च शान्तरसः प्रकृप्यते । अत एव प्राक् ( १६८ पृष्ठे ) पदैकदेशादीनामलक्ष्यक्रमन्यञ्जकत्वमेवोक्तं संगच्छते । एवं सर्वत्र बोध्यम् । अत्र प्रहासे च नोत्तम-पुरुषस्य शक्तिः । प्रहासे बोल्ये इति व्याख्यानात् । तस्माबञ्जकानुशासनमेव तत् । पुरुषव्यत्ययः पदै-कदेशधर्मत्वात्पदंकदेश एव गण्यते इति । उक्तं च सुधासागरे । ''ननु 'प्रहासे च॰' इति सूत्रेण पुरुपव्यत्ययविधानात्प्रहासो वाच्य एवेति चेत् । उच्यते । अभिधा हि पदशक्तिरिति निर्विवादम् । तत्र प्रहासे तावन्नोत्तमपुरुपस्याभिधा । ततस्तदप्रतीतेः। न वोत्तमपुरुषमात्रं पदम् । न वा नैयायिकरीत्या प्रहासो वाक्यार्थ इति शङ्कयम् । पदार्थसंसर्गरूपताविरहात् । किं तु प्रहासे विवक्षितेऽनुशिष्टेन पुरुष-व्यत्ययेन स प्रतीयते इति दिक् । पदैकदेशत्वं च तद्धर्मत्वात्' इति ॥

पूर्वनिपातस्य भावन्यक्षकत्वमुदाहरित येषाभिति । वल्नयोभयविशिष्टा एव राजानः समर्था इत्यभिप्रेत्य कश्चित्काविः किच्छानामाह । येषा राज्ञां दोर्वल्मेव वाहुक्लमेव । अस्तीति शेषः । एवकारेण नीतिन्यवच्छेदः । ते राजानः दुर्वल्या निर्वल्येन समताः । नीतिज्ञानां वृद्धानामिति शेषः । प्रमादादिसंभवादिति भावः । सुधासागरकारास्तु ते राजानः दुर्वल्यया दुर्वल्येन हेतुना असमता अप्रयोजका इति अकार प्रश्चिष्य व्याचिश्वरे । ननु किं तिर्धं केवल्नीतिविद एव समीचीनाः । नेत्याह तिरिति । तैरपि उर्वीखरैः राजिभः किं कार्य न किमपीस्थिः । तैः कैः । प्रायः बहुधा केवलं नीतिः राजधमीदिशास्त्रं रीतिः तत्प्रतिपादितो वर्तनप्रकारः तन्मात्रशरणेः । वल्वतान्येन तत्कालं क्षटित्येव धर्पणादिति भावः । के तिर्धं समीचीनास्तत्राह ये इति । हे क्ष्माशक्ष पृथ्वीन्द्र ये पुनः ये तु पराक्रमनययोः पराक्रमनीत्योः स्वीकारेण कान्तः सुन्दरः क्रमः पूर्व पराक्रमः ततस्तदाच्छित्र एव नय इत्याचारक्रमो येपां ते । तिर्धं तानेवाश्रयस्वेत्यत्राह ते स्युरिति । ते तथाविधास्ते त्रिजगित मुवनन्त्रयेऽपि न स्युरेव । यदि वा स्युः द्वित्राः द्वौ वा त्रयो वा । तथापि पर केवलं भवादशाः भवत्तत्वाः पवित्राः प्रशस्ताः नैवेत्यर्थः । भूलोके तु द्वितीयोऽसमावित एवेति भावः । शार्बूलविक्रीडितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ( १८ पृष्ठे ) ॥

अत्र पूर्विनिपातस्याल्क्यक्रमन्यञ्जकत्वं दर्शयति अत्रेत्यादि । प्राधान्यम् अभ्यहितत्वरूपं प्रधान-त्वम् । अवगम्यते चोत्यते । पूर्विनिपातेनेति रोषः। अयं भावः। पराक्रमनयेत्यत्र नयपदस्याल्पाच्तरत्वात् "अल्पाच्तरम्" (२।२।३४) इति पाणिनिसूत्रेण पूर्विनिपाते प्राप्ते पराक्रमपदस्य" अभ्यहित च"

#### विभक्तिविशेषस्य यथा

प्रथनाध्वनि धीरधनुर्ध्वनिमृति विर्धुररयोधि तव दिवसम् । दिवसेन तु नरप भवानयुद्ध विधिसिद्धनाधुवादपदम् ॥ १०५॥ अत्र दिवसेनेत्यपवर्गवृतीया फलप्राप्तिं द्योतयति ।

इति वार्तिकेन "अल्पाच्तरम्" इति सूत्रस्थेन पूर्वनिपातः कृतः । स च पूर्वनिपात प्रत्रामन्य प्राधान्यक्षपमभ्यहित्तः बोतयित । तथा च प्राक्रमप्राधान्येन नयस्यीकारो राजात्रारद्वारा सार्विष्यक्षरितं पुणातीति भावन्यक्षकत्वमिति । तदेतत्सर्वमुक्तं प्रदीपोद्द्योतयोः । "अत्र चादुंत प्रत्रामन्यस्य नयस्याल्पाच्तरत्वेन पूर्वनिपातमविधाय प्राक्रमस्य तथाभावे।ऽभ्यतिनायं चौतयित । पूर्वनिपात पदेकदेशाधर्मत्वात्पदेकदेश एव गण्यते" इति प्रदीपः । (चादुके राजस्तुती । अभ्यतिनन्वं प्रान्धान्यक्षपम् । वस्तुतोऽभ्यहितस्य हि पूर्वनिपातो विधीयते । न तु तल तदिधानिनित नाव ) स्युद्रतेता।।

उपपदिविभिक्तिविशेषस्य भावव्यञ्जकत्वमुटाहरति प्रधनिति । वीर्यनुर्धनीत्यि पाट । द्रौरीति संवोधनमिति केचित्। हे नरप नृप धीराणा वीराणां वा यानि धनृपि तेपा पार्ति ट्यारस्य दिन दिन दिन पार्या विश्वास्त्र प्रधनाध्वनि प्रधन युद्धभेवाध्वा मार्गः (प्रवेशनिः नरणां तृत्वात्) तिस्ति त्या पार्ति ट्यारस्य दिन्दि प्रधन युद्धभेवाध्वा मार्गः (प्रवेशनिः नरणां तृत्वात्) तिस्ति त्या प्रधान विश्वास्त्र भावः । भवांस्तु दिवसेन विधिर्वता सिद्धा देवयोनिविशेषाः तेषा विधिनिद्यानाम् यदा विभिन्न स्थास्त्र प्रधान विश्वास्य प्रधान विश्वास स्थास प्रधान विश्वास स्थास स्थास स्थास स्थास स्थास स्थिति विश्वास स्थास स्यास स्थास स्यास स्थास स्यास स्थास स्थास

अत दिवसेनत्यपवर्गतृतीया "अपवर्ग तृतीया" (२।३।६) इति प्रणिनिन्ते । प्राप्तः । धान्यमिव तृतीयाविधानात् तथा च तृतीयया युद्धस्पित्राया यत फा विजयन प्रतिप्रं । प्राप्तः नेत न राजविषयक्षमावप्रकारों व्यङ्गयः । तदेवाह अत्रत्यादि । तदेवतृत्त प्रदीपादी । '' प्रतिप्रं । '' प्रतिप्रं । '' प्रतिप्रं । '' प्रतिप्रं । प्रतिप्रति । प्रतिप्रं । प्रतिप्रं । प्रतिप्रं । प्रतिप्रति । प्रति । प्रतिप्रति । प्रतिप्रति । प्रतिप्रति । प्रतिप्रति । प्रति । प्रतिप्रति । प्रतिप्रति । प्रतिप्रति । प्रतिप्रति । प्रति । प्रतिप्रति । प्रतिप्रति । प्रतिप्रति । प्रतिप्रति । प्रतिप्रति । प्रतिप्रति । प्रति । प्रतिप्रति । प्रति । प

भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पर्यटन्तं दृष्टा दृष्टा भवनवलभीतुङ्गवातायनस्था । साक्षात्कामं नवमिव रितमीलती माधवं यत् गाढोत्कण्ठालुलितलुलितैरङ्गकैस्ताम्यतीति ॥ १०६ ॥

अत्रानुकम्पावृत्तेः करूपतद्वितस्य ।

न तत्तदर्थवाचकत्वं गौर्वादन्यलभ्यत्वाचेति व्यङ्गगत्वम् । एवं च व्यङ्गग्रार्थवोधकमेवानुशासनम् । अत एव तत्र तत्र 'चोत्यते' इति वृत्तिकृतो व्याचख्यः । तृतीयया द्योत्यते इति । इदमुपलक्षणम् । दिव-सिमिति अत्यन्तसंयोगिविहितद्वितीययापि शत्रूणां फलप्राप्तिव्यंज्यते । अत्यन्तसंयोगस्य तावत्येव पर्याप्तेः । फललामे क्रियानाचरणादिति । अत्रायुद्धायोधीति तिड्प्रक्रममङ्गोऽप्येतदनुकूल एव ) इत्युद्दयोतः ॥

करूपतिद्वितप्रस्थातमकस्य प्रकृत्येकदेशस्य विप्रलम्भशृङ्गार्ग्यक्षकत्वमुदाहरित भूय इति । माल-तीमाधवप्रकरणे प्रथमेऽङ्के ''क्षयितमेव नो मालतीधात्रेय्या लबिङ्गक्या'' इति चूर्णकमुपन्यस्य कामन्द-कीवचनिमदम् । भवननस्य वासगृहस्य सबिन्धनी या वल्लमी उपरितनमण्डपः तदीयम् यद्वा भवन-बल्लभी गृहाच्छादनवन्नदारु तत्र तुङ्गं महत् उन्नत च यत् वातायनं गवाक्षः तत्र स्थिता मालती तन्नाम्नी नायिका भूयो भूयो वारं वारं सविधया अर्थान्मालतीतातगृहसांनिहितया नगरीसंबन्धिरथ्यया राजमा-र्गण पर्यटन्तम् इतस्ततो गच्छन्तं माधवं तन्नामानं नायकं रितः कामभार्या नवं दाहानन्तरमुत्पन्नं कामं मदनिम् साक्षात् प्रत्यक्षं न तु चित्रादौ (तेन रागोत्कटधम् ''इन्द्रजाले च चित्रे च साक्षात्स्वमे च दर्शनम्'' इत्युक्तेः ) दृष्ट्वा दृष्ट्वा पुनः पुनरवलेक्य गाढा दृढा या उत्कण्ठा आकाङ्का औत्युक्यं वा तया लुलितलुलितेः अतिखिनैः अतिम्लानवां अत एवाङ्गकैः अनुकम्प्येरङ्गैः ताम्यितं ग्लायित इति यत् तत् मालतीधात्रेय्या मालत्युपमातृपुत्र्या लबिङ्गक्तया नः कथितमेवेति चूर्णिकावाक्येनान्वयः। अत्र नवं काममित्यनेन प्रसिद्धकामापेक्षया व्यतिरेकः। दृष्ट्वा दृष्ट्वा दित्ते विप्तया रागोत्कटयं व्यञ्यते । लुलितल्लि-तेरिति पाठे लिलितेभ्योऽपि लिलितेः अतिमनोहरैरित्वर्थः । लिलितल्लितेरिति पाठे पूर्वं लिलितेः सुन्दरै-रप्टुना लुलितैः म्लानेरित्यर्थः । लुलितलिलितेरिति पाठे लुलितिलिति पाठे पूर्वं लिलितेः सुन्दरै-रप्टुना लुलितैः म्लानेरित्यर्थः । लुलितलिलितेरिति पाठे लुलितेरिति पाठे पूर्वं लिलिते। वल्लमी गृहाच्छादनवन्नदारुणि'' इल्पमरः । मन्दाकान्ता छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ( ७६ पृष्ठे ) ॥

अत्रानुकम्पार्थककस्वरूपतद्वितव्यङ्गयेन दुःखक्षमत्वानिषकारिणा सौकुमार्येण विप्रलग्भः परिपोण्यते इति सुधासागरे स्पष्टम् । तदुक्तमुद्दयोतेऽपि अत्रानुकम्पाव्यङ्गयेन सौकुमार्येण दुःखासिहिष्णुत्वामिव्य-कितद्वारा विप्रलम्भोत्कर्प इति । तदेवाह अत्रेत्यादि । अनुकम्पागृत्तेः अनुकम्पाग्नोतकस्य । तद्धि-तस्येति । विप्रलम्भगृङ्गारव्यञ्जकत्वमिति शेषः । अयं भावः । अङ्गकैरित्यत्र "अनुकम्पायाम्" (५ । ३ । ७६ ) इति पाणिनिस्त्रेण विहितात्कप्रत्ययादनुकम्पातिशयो व्यव्यते । तेन च सौकुमार्यम् । तेनापि च दुःखासिहिण्णुत्वामिव्यक्तिद्वारा विप्रलम्भोत्कर्ष इति । "यत्तु मधुमतीकारैव्याख्यातम् अत्रान्पार्थे कन् न त्वनुकम्पायाम् । व्यङ्गयत्वाभिधानिवरोधादिति । यच्चैतदनुसृत्य प्रदीपकारैवर्याख्यातम् अत्राङ्गकैरिति करवरूपतद्वितेनाल्पार्थकेनानुकम्पातिशयो व्यव्यते इति तत्सर्थम् 'अत्रानुकम्पावृत्तेः करूपतद्वितस्य' इति वृत्तिस्वरसमङ्गादुपेक्ष्यम्" इति सुधासागरे स्पष्टम् । उद्द्योतकारास्तु 'अल्पा-

परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः पुनर्जन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान् । विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनो विकारः कोऽप्यन्तर्जडयति च तापं च कुरुते ॥ १०७॥

अत्र प्रशब्दस्योपसर्गस्य ।

कृतं च गर्वाभिमुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्र नो द्विषः । तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमान् न यावदायात्युद्याद्रिमौलिताम् ॥ १०८॥

र्थकेन' इति प्रदीपप्रतीकमुपादाय ''तस्यैव ( अल्पार्थकर्त्यैव ) झटिति प्रतीतेरिति मात्र । अनु-कम्पार्थकत्वेऽपि व्यङ्गचमुक्तमेव'' इत्याहुः ॥

उपसर्गरूपस्य प्रकृत्येकदेशस्य विष्रलम्भशृङ्गार्व्यञ्जकत्वमुदाहरित परिच्छेदेति । माल्तीमाधव-प्रकरणे प्रथमेऽङ्गे मकरन्दं प्रति माधवस्य स्वावस्याकथनमेतत् । कोऽपि विशिष्यानिर्वचनीयः विकारः कामजो भावः (मम) अन्तः अन्तः करणं जडयित मोहयित । विषयप्राहिवृत्तिविषये स्तब्ध करोतीत्पर्थः । तापं विरहसंतापं च कुरुते इंग्यन्वयः । अनिर्वचनीयत्वमेव विशेषणरुपपादयित परिच्छेदेत्यादिना । परिच्छेद इयत्ता विरामो वा तम् अतीतोऽतिकान्तः । तद्दहित इत्यर्थः । तथा सकलाना वाचकलाक्ष-णिकव्यञ्जकानां वचनानां शब्दानाम् अविषयः अगोचरः । अभिधया लक्षणया व्यञ्जनयापि वा शब्दे-निर्वक्तुमशक्य इति भावः । तथा पुनरन्यदा (कालान्तरे) अस्मिन् जन्मिन अनुभवपयम् अनुभव-विषयत्वं यो न गतवान् यो न प्राप्त इत्यर्थः । तथा विवेको दोपगुणविभागः तस्य प्रव्वंसात् अस्वन्ताशात् उपचितो वृद्धि प्राप्तो यो महामोहः सकलविषयाणामज्ञान विपरीतज्ञान वा यत्र ताद्यधासा गहनश्च दुल्डह्वयश्चेदश इत्यर्थः । अत्र विरोधाभासोऽल्कार इति ४८८ उदाहरणे स्फर्टाभविष्यित। शिखरिणी छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (७५ पृष्ठे ) ॥

प्रश्नाव्यस्योपसर्गस्यति । विप्रलम्भशृङ्गार्ग्यञ्जकत्वमिति जेपः । अयं भावः । अत्र प्रष्वंसा-दिति प्रशब्देन प्रकृत्येकदेशेन विवेकसमूलोन्मूलनरूपो व्वंसप्रकर्षो बोत्यते । उपसर्गाणामयाचक वात् । तेन मोहप्रकर्पः तेन च रागातिशयः तेनापि च माधवत्य विप्रलम्भगृङ्गारप्रकर्यो न्यज्ञय इति । प्रादीना चादीना च स्वतः प्रयोगानर्हतया पदैकदेशतुल्यत्वाचत्रोदाहरणमिति नरसिंहमनीपापा स्पष्टम् । "अत्र प्रष्वंसादिति प्रशब्दः प्रकृत्येकदेशः प्रकर्पचीतकः । उपसर्गाणामयाचयत्यात् " इति प्रदीपः । (प्रकृत्यन्तर्गतत्वाभावात्कयं प्रकृत्येकदेशत्वमत आह् प्रकर्पेति । प्रकृत्यर्थं एवास्यप्पर्थं इति प्रयार्थाभावात्तवत्तर्भूत एवेत्यर्थः। पृथगर्थाभावमेवाह उपसर्गाणामिति ") इति प्रमा । (प्रकर्पचीतक इति । प्रकर्षश्च समूलोन्मूलनरूप् ) इत्युद्योतः ।

निपातरूपपदैकदेशस्य वीररसञ्यञ्जकत्वमुदाहरित कृतिमिति । चप प्रानि मन्त्रिण उक्तिरियम् । हे राजन् त्वया मनः गर्वस्याहंकारस्यामिमुखं संमुखं न तु गर्वितम् हुनं च नः अस्तात्र दिप शत्रात्रवः निहताश्च न तु निहनिष्यन्ते एवं सित अन्यत् अत्तादिप्रहणं युद्धादिकं नीन्यदि वा जिन् अफलिस्थिः । तत्र व्यतिरेकेण (वैधर्म्येण) दृष्टान्तमाह तमासीति । तमासि तावत् तिष्टन्ति व्यवत् अंशुमान् सूर्यः उदयाद्रेमालितां शिरोऽलकारतां नायाति । तथाभूते तु तस्मिन् न तिष्टन्तीन्यपः ।

अत्र तुल्ययोगिताद्योतकस्य 'च' इति निपातस्य ।
रामोऽसौ भ्रवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं परामस्मद्भाग्यविपर्ययाद्यदि परं देवो न जानाति तम् ।
वन्दीवैप यशांसि गायति मरुद्यसैकवाणाहतिश्रेणीभूतविशालतालविवरोद्गीणैः स्वरैः सप्तभिः ॥ १०९ ॥

उदितसूर्यं विना उदयादिरिप अमौिळजनवन्न शोमते इति मावः । एतेन त्वां विनायं लोकोऽपि तथ न शोभते इति ध्वनितम् ॥ "मौिळः किरीटे धिम्मिल्ले चूडायामनपुंसकम्" इति मेदिनी । "किरीटे मौिळरक्कीवे चूडासंयतकेशयोः" इति रमसश्च । वंशस्थं वृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् (२४ पृष्ठे )॥

तुल्ययोगितेति । चकारेण मनोगर्वाभिमुखीकरणारिहननयोः प्राकरणिकयोरेककाळत्वळक्षणैका धर्मसंबन्धात् तुल्ययोगितेति प्राचीनमतेनेदम् । वस्तुतस्तु मनः गर्वाभिमुखं कृतं च द्विषः निहता-श्रेति तुल्यकाल्मेककालं योगः सवन्धो ययोस्तौ तुल्ययोगिनौ तयोर्भावस्तुल्ययोगिनेति व्युत्पत्त्या तुल्ययोगितापदं समुञ्चयपरम् । एवं चात्र चकाराम्यां स्वसमिन्याहतिक्रिययोस्तुल्यकाळतारूपः समुञ्चयाङंकारः। तद्द्वारा बीररसप्रकर्पो ध्वन्यते। तदुक्तं प्रदीपोद्द्योतयोः। "अत्र चद्वयेन मनो-गर्वामिमुखीकरणशत्रुहननयोरेककालतारूपः समुच्चयो बोल्यते" इति प्रदीपः। (चद्वयेनेति। यद्यपि एकश्रकारोऽपि समुच्चयद्योतकस्तथापि प्रकृतामिप्रायमेतत् । समुच्य इति । अयमेव तुल्यकालं योगितेति ब्युत्पत्त्या तुल्ययोगिताशब्देनोक्तः । तेन वीररसप्रकर्पः । न चैवं समुष्चयाछंकारस्य वाँच्यत्वं न स्यादिति वाच्यम् । व्यञ्जकचादिसत्त्वे वाच्यत्वं तदभावे व्यङ्गयत्वमिति विशेपात् । विरो-धवत् । प्रकृते च नैतदादाय ध्वानित्वं किंतु तद्यङ्गयवीरप्रकर्षमादायेति वोध्यम्। वीरप्रकर्षे।ऽपि समु चयन्यङ्ग यपौर्वापर्यविपर्ययरूपातिशयोक्तिद्वारत्याहुः) इत्युद्योतः। उद्योतपुस्तकान्तरे तु वीरप्रकर्षेऽपि स्येति । वीररसन्यञ्जकत्वमिति शेषः । अयं भावः । निपातेन समुच्चयाळकारो व्यज्यते । तेन चाति-गयोक्तिन्यञ्जनद्वारा वीररसप्रकर्षो व्यङ्गय इति । अत्र चेतिनिपातरूपप्रातिपदिकमात्रस्यैव व्यञ्जक-त्वम् न तु प्रत्ययसहकृतस्य तस्येति पदैकदेशतेति निदर्शनकृत्रिदर्शनम् । प्रदीपकारादयस्तु चकारस्य पदैकदेशत्वाभावेऽपि केवलस्य तस्याप्रयोगात् पदैकदेशत्वोपचार् इति व्याचकुः ॥

अथ वहूनां वीररसञ्यक्षकत्वमुदाहरित रामोऽसाविति। राघवानन्दनाटके रावणमुद्दिश्य विभीष-णोक्तिरियमिति चन्द्रिकादौ स्पष्टम्। रामः सक्ष्यस्य विश्वक्षणधैर्यगाम्भीर्यादिशाली च मावनया प्रत्यक्षा-व्यञ्यते। असौ खरदूपणादिनिहन्तृत्वेनातिप्रसिद्धः विश्वक्षणधैर्यगाम्भीर्यादिशाली च मावनया प्रत्यक्षा-यमाणश्च । विक्रमगुणैरिति । केवलं प्रसिद्धं प्राप्त इत्युक्तौ सदोपगुणैरिप प्रसिद्धिसंभवः यथा संबोध्यरावणस्य। तानिवृत्त्यर्थं गुणैरिति। न केवलं गुणैः अपि तु विक्रमजैः एतेन सीतादानस्यावश्य-कत्वं व्यज्यते। सापि (प्रसिद्धिरिप) न प्रामे न नगरे नापि भुवने किं तु भुवनेषु तेष्विप न कृशां किं तु पराम् तेनाज्ञातत्विन्रासः। यद्वा। विक्रमगुणैः प्रकृष्टां सिद्धं जयलक्षणां भुवनेषु प्राप्त

१ समुच्चयालकारेण ॥ २ " अर्थालंकारानाह" इत्युपक्रम्य समुच्चयालकारस्य दशमे वक्ष्यमाणत्वाद्वाच्यत्व तच्च न स्यादिति भावः ॥

अत्रासाविति भ्रवनेष्विति गुणैरिति सर्वनामशातिपदिकवचनानां न त्विद्ति न मिदिति अपि तु अस्मिदित्यस्य सर्वाक्षेपिणः भाग्यविपर्ययादित्यन्यथासंपत्तिमुखेन न त्वभावमुखेनाभिधानस्य।

इल्पर्थः । एतेन सर्वथापि युद्धेऽजेयत्वं ध्वन्यते । तमपि यत् देवो दिव्यज्ञानवानिप भवान् न जानाति तत् अस्माकं भाग्यस्य विपर्ययादेव अन्ययातिपरिणामादेव न तु त्यद्भाग्यविपयर्यात् त्रेलोक्यनायनादृश्यमहापुरुषहस्तेन मरणेऽपि मोक्षल्रह्मीविलासलामेन तस्यापि भाग्यपरुल्यात् अस्माकं पुन. चिरकाल्यनितानां त्वादृशप्रभुविपदृश्येनात् त्वद्वियोगाच निरन्तरदु खदावानल्यच्यमानाना पर भाग्यविपर्यय इति भावः। यदि परिमिति निपातसमुदायोऽवधारणार्थः। अत्र भाग्यविपर्ययादित्युक्त न तु अभागादिति तेन त्वादृशप्रभुलाभात् सार्वदिकातिश्यसुखलाभेनाभग्यविरहेऽनुमितेऽपि भाग्यान्येव विपर्रातपल्यव्यव्यविकात्यात्र परिणतानीति ध्वनिः। अस्मदिल्यनेन समस्तरक्षःकुलस्येव तथात्व प्रतीयते । प्रसिद्धिहेतुभूतं विक्रमगुणोदाहरणमाह वन्दीति । एष मरुत् वायु वन्दीव वैतालिक इव ("वन्दिन. स्तृतिपाठकाः" इत्यमरः ) सप्तिमे. स्वरै. षड्जादिभि. यस्य रामस्य यशासि गायतिवेत्युत्प्रेक्षागर्भम्। सप्त स्वराधोक्ता अमरेण "निषाद्र्षभगान्धारपड्जमध्यमधेवताः। पञ्चमधेल्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्यिताः स्वराः॥" इति । कीदशै. स्वरैः। एकवाणाहत्या जातानि यानि श्रेणीभूतिवशालतालाना विवराणि रन्त्राणि ते. उद्गीर्णा प्रकाशितास्तैस्तयाभूतैरित्यर्थः। एकवाणाहतेति पाठ स्पष्टः। श्रीरामेण किल्यक्तमाणेव किल्यन्यावाणेव स्वत्र । स्वत्रापेव स्वत्र । स्वत्रापेव विभिन्ना इत्सार्षे रामायणे किल्यन्याकाणेव १२ सर्गे प्रसिद्धम्। शार्दूलविक्रीडितं छन्दः। छक्षणमुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे)॥

अत्रासाविति सर्वनाम्नो भुवनेष्विति गुणैरिति उभयत्रैव प्रातिपदिकवहुवचनयोः अस्मदिति सर्वाक्षे-पिणो भाग्याविपर्ययादिति अन्ययाविपरिणाममुखेनाभिधानस्य च वीररसञ्यञ्जकत्व सहदयवेद्यम् । तद-वाह अत्रासावितित्यादि । वचनानामिति । वीर्रसन्यञ्जकत्वमिति शेपः। एव शेप सर्वत्र । अस्मिदि-तीति । उक्तमिति शेषः। अस्येति । बहुवचनान्तास्मच्छव्दघटितसमासाशस्याकःनमदाद्यादेशस्यासमिदे-त्यस्येत्यर्थः। सर्वक्षिपिणः समस्तरकः कुले।पस्थापकस्य । अन्यथासंपत्तिमुखेनेति । अन्य च 'अभि-धानस्य' इत्यप्रिमेणान्वयः । अन्यथासपत्तिः दुर्भाग्यरूपेण परिणमनम् । अभावग्रुखेन अभाग्यदिति रीला। तथा च अस्माकं भाग्य नास्तीति न परं तु येनैव भवद्भातृत्वायनुवन्धिना भाग्येन आज-न्मसुखिनो वयम् तदेवाधुना दु.खप.लदमस्माकामिति ध्वानितम्। तदेतत्सर्वमुक्त प्रदीपोदयोतया । "अत्रासाविति सर्वनाम्न. भुवनाविति न तु देशेष्विति भुवने वेति भुवनरूपप्रातिपदिकस्य वहुवच-नस्य च विक्रमगुणैरिति न तु गुणेन दोषैर्वेति प्रातिपदिकवचनयोर्व्यक्षकत्वम् । किं चान्मद्रान्यस्व न त्वद्भाग्येति न मद्भाग्येति कृतम् । तेनारमदित्यस्य बहुवचनसिद्धतया सर्वाक्षपकत्वम् । तथा नाग्यीव-पर्ययादित्यन्यथासपत्तिमुखेनोक्तम् । न त्वभाग्यादित्यभावमुखेन । अतस्त्वथाविधाननानाग्वविग्देऽि भाग्यान्येव तादशत्वेन परिणतानीति व्यञ्यते'' इति प्रदीप । (सर्वनाम्न इति।पष्टवन्ताना व्यज्ञ-कत्वमित्यनेनान्वय । दोषैर्वेति।यथा रावणत्येत्यर्थः। व्यञ्जकत्वामिति। तच यथा तपाकनेन। सर्वाक्षेपकत्वामिति । समस्तरक्ष. इ.ळ्वोधकत्वानित्यर्थः । आक्षेपोऽत्र व्यञ्जना । तेन च [ स्रांताया. ] अदाने सकलरक्षः कुलक्षयो भावीति ध्वन्यते । अन्यधासंपत्तीति । विद्यमानैव संपत्तिरिनेष्टेन निवृत्ति-मस्वेन प्रतीयते इत्यर्थः । अभावमुखेनिति । तथोक्तौ हि माग्यस्य सार्वदिकामावप्रतीतौ संपर्तेर्राप तरुणिमनि कलयति कलामनुमद्नधनुर्भुवोः पठत्यग्रे । अधिवसति सकलललनामौलिमियं चिकतहरिणचलनयना ॥ ११० ॥

अत्र इमनिजन्ययीभावकर्मभूताधाराणां स्वरूपस्य तरुणत्वे इति धनुषः समीपे इति मौलौ वसतीति त्वादिभिस्तुल्ये एषां वाचकत्वे अस्ति कश्चित् स्वरूपस्य विशेषो यश्च-मत्कारकारी स एव न्यञ्चकत्वं प्राप्तोति ।

तथाभावः प्रतीयेतेति भावः ) इत्युद्द्योतः । नर्रासहठक्करादयस्तु भाग्यपरिवृत्तौ सपद्विपर्ययः । अत एवोक्तम् अन्यथासंपत्तिमुखेनेति । संपत्तेरन्यथात्वमुखेनेत्वर्थः । आभाग्याभिधाने भाग्यसामान्याभा-वात् संपत्तिसामान्याभावः प्रतीयेत न तु ध्वंसः । न चात्र सामान्याभावो विवक्षितः । तस्यासभवादिति व्याचख्युः ॥

वहूनां गृङ्गाररसन्यञ्जकत्वमुदाहरति तरुणिमनीति । इयम् एषा चिकतस्य भीतस्य हरिणस्य मृगस्य चल्ले चल्ले नयने इव नयने यस्यास्तथाभूता यद्वा चिकतस्य हरिणस्येव चल्ले नयने यस्या इति विग्रहः । स्फुटीभविष्यतीदं विग्रहद्वयमि ४०९ उदाहरणस्थृहत्तिग्रन्थन्याख्यानावसरे । तथाभूता नायिका सकलललनानां मोलिम् अधिवसित । "उपान्वध्याङ्वसः" (१।४।४८) इति पाणिनिसूत्रे-णाधारस्य कर्मसंज्ञा । सर्वसुन्दरीशिरिस तिष्ठतीत्यर्थः । खीमात्रचूडामणित्वं प्राप्तोतीति यावत् । किस्मन् सित । तरुणिमनि तारुण्ये कलां कटाक्षविक्षेपाद्यपचयरूपा कल्यति शिक्षयति सित अर्थाना-ियकाये । यद्वा । तरुणिमनि कलाम् उपचयम् (वृद्धिम्) कल्यति प्राप्तवित सतीत्यर्थः । पुनः किस्मन् सित । भ्रुवोरमे भ्रूलताग्रे (शिष्यमृते ) अनुमदनधनुः मदनधनुपः कामचापस्य (गुरुभूतस्य ) समीपे पठित सित अर्थात्कलः । अत्र चिकतेत्यनेन चक्षुपोश्चाञ्चल्यातिशयो व्यज्यते । गीतिरछन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (४ पृष्ठे)॥

अत्र इमनिन्प्रत्ययाव्ययीभावसमासकर्मभूताधाराणां गृङ्गारव्यञ्जकत्व दर्शयति अत्रेम्निजित्या-दिना । तरुणिमनीति इमनिन्प्रत्ययः अनुमदनधनुरित्यव्ययीभावः मौिलिमिति कर्मभूताधाररतेपामित्यर्थः । स्वरूपस्येति । गृङ्गारव्यञ्जकत्वमिति रोपः । तदेवाह तरुणत्वे इतीत्यादि । त्वादिभिरित्यादि । एपाम् इमनिजादीनां वाचकत्वे त्वादिभिः त्वत्प्रत्ययादिभिः तुल्येऽपीत्यन्वयः । कश्चिदिति । श्रुतिकदुत्वादिहीनो माधुर्यादियुक्तो वचनागोचरः सहदयसवेच इत्यर्थः । स्वरूपस्य इमनिजादीनां स्वरूपस्य । विशेषः भदः । चमत्कारकारीति । तथा चमन्कार एव ताद्दशिवशेषे मानमिति भावः । व्यञ्जकत्वं प्रामोतीति । अयं भावः । इमनिचा तद्धितेन सुकुमाराक्षरेण ताद्दशमेव नवं वयः प्रतीयते । 'तरुणत्वे ' इत्युक्तौ तु प्रस्ययस्य प्रौढाक्षरत्या वयसोऽपि प्रौढत्वं प्रतीयेत । अनुमदनधन्त्रिति पूर्वपदार्थप्रवानाव्ययीमावेन उत्तरपदार्थाभूतधनुपोऽप्राधान्यं प्रकटयता तिन्तरपेक्षवशीकरणसामध्ये भूलताप्रस्य प्रत्याय्यते । तथा मौिलिमिति कर्मप्रत्ययेन कर्मीभूतसकल्ल्लनामिलिव्याप्तिसूचनद्वारा सौन्दर्यातिशयो व्यञ्यते । 'मौल्ला ' इत्युक्तौ तु आधारस्य एकदेशवृत्तिताया अपि संभवाद्यापिन प्रती-यत । एवं चेमानिजादीनामेवोक्तव्यञ्जवन्त्रव्यञ्जनद्वारा शृङ्गाररसव्यञ्जकत्वमिति । अत्र सर्वत्र सहदयता-सहकृतशब्दस्यभावो वीजमित्याहुरित्युद्वयोते स्पप्टम् । उक्तं च प्रदीपे "अत्र तरुणिमनीति इमनिच-स्तरुणत्वपदेन अनुमदनधनुरित्यव्ययीभावस्य धनुःसमीपे इस्यनेन मौिलिमिवसतीति कर्मीभूताधारस्य

एवमन्येषामपि बोद्धव्यम्।

वर्णरचनानां व्यञ्जकत्वं गुणखरूपनिरूपणे उदाहरिष्यते । अपिशब्दात् प्रवन्धेपु नाटकादिषु ।

एवं रसादीनां पूर्वगणितभेदाभ्यां सह पड्भेदाः।

(स्० ६२) भेदास्तदेकपञ्चाशत्

व्याख्याताः॥

(सू॰ ६३) तेपां चान्योन्ययोजने ॥ ४३॥ संकरेण त्रिरूपेण संसुष्ट्या चैकरूपया ।

च मीली वसतीत्यनेन तौर्न्येऽपि वाचकत्वेऽस्ति कश्चित्त्वरूपस्य विशेषो यश्चमत्कारकारी स एव व्यक्षकः । तल त्वशब्देन प्रकृत्यंर्थस्य प्रौढत्वं व्यज्यते । इमनिचा तु तद्यतिरेकान्त्रवत्वम् । धनुपः समीपे इत्यत्र धनुपोऽत्यन्तं गुणीभावः । अव्ययीभावे तु पूर्वपदार्थस्य प्राधान्येऽपि उत्तरपदार्थस्य किंचिदेवाप्राधान्यम् । कर्मभूताधारस्थले तु व्यातिरवगम्यते इत्यवसेयम् " इति ॥

उपसंहरति एवमिति । अन्येपामिति । पदैकदेशादीनानित्यर्थः । वोद्वच्यमिति । व्यक्षयत्व-मिति शेषः । रचना घटना । गुणस्वरूपनिरूपणे इति । अष्टमोल्लासे इत्यर्थः । उदाहिरिप्यते इति । तेषां रसिनष्टमाधुर्यादिगुणव्यञ्जकत्वेन गुणज्ञाने सत्येव तब्धञ्जकत्वज्ञानसभवादत्र नोदाहृतमिति भाव । इमानिजादीनां तु स्ववोध्यनिष्ठतत्तद्विशेपव्यञ्जकत्वमित्यत्रवेदाहृताः । अपिश्चवद्वादिति । "वर्णेष्विए" इत्यपिगव्दादित्यर्थः । प्रवन्धेष्विति । नाटकादिषु प्रवन्धेष्वित्यन्वयः । रसादयो व्यङ्गया इति शेषः । यत्तु पूर्वे प्रवन्धशब्देन संविदितावान्तरवाक्यसम्होऽभिहितः इदानीं तु संविदितमहावाक्यिमत्यपैनरु-क्त्यमिति कश्चिदाह तदज्ञानात् । पूर्वे हि अर्थशिक्तम्लमात्रस्य प्रवन्धविपयत्वमुक्तम् । अत्र त्वसंल-क्ष्यक्रमक्यङ्गयस्येति पौनरुक्त्यभावादिति प्रदीपे रपष्टम् ॥

एवम् उक्तरीत्या । पूर्वगणितभेदाभ्यां वाक्यपदप्रकाश्याभ्याम् । पिडिति । वाक्यपदपदैकदेश-रचनावर्णप्रबन्धप्रकाश्यतया रसादीनामछक्ष्यक्रमाणा षड्मेदा भनन्तीत्यर्थः ॥

सुखाववोधार्यमुक्तभेदान् परिगणयति भेदा इति । व्याख्याता इति । पूर्वगणनेन व्याख्यात-प्राया इत्यर्थः । तथाहि । अविवक्षितवाच्यस्य अर्थान्तरसंक्रमितात्यन्तितरकृतवाच्यतया द्वौ भेदौ । तौ च प्रत्येकं पदवाक्ययोरिति चत्वारः । विवक्षितान्यपरवाच्येषु मच्ये असंद्रक्षमम्ब्यद्गयस्य उक्तरीत्या (पदवाक्यपदैकदेशरचनावर्णप्रवन्धप्रकाश्यतया) षट् । संद्रक्ष्यक्रमन्यद्गयस्य तु एकचत्वारिंगद्गेदाः । (शब्दशक्तिम्ळस्य द्वौ भेदौ । तौ च प्रत्येकं पदवाक्ययोरिति चत्वारः। अर्थशक्तयुद्भवस्य द्वादगभेदाः । ते च प्रत्येकं पदवाक्यप्रवन्धगता इति षट्विंशत् । उभयशक्त्युद्भवत्वेक इति एकचत्वारिंशत् ) इति मिळित्वा शुद्धस्य ध्वनेरेकपञ्चाशत् भेदाः ॥

एवं शुद्धभेदानुक्त्वा संकीर्णभेदानाह । तेपामिति । तेपाम् एकपञ्चारातो भेदानां त्रिरूपेण संक-

१ तोल्येऽपीति । प्रज्ञादित्वात् स्वार्थेऽण् । तुल्येऽपीत्यर्थः । 'तुल्यल्वेऽपि' इति पाठस्तु व्यनुपरम्प्रन्वाटपुरम एरेटि बोध्यम् ॥ २ 'तद्व्यतिरेको नवत्वम्' इति काचित्पाठः ॥ ३ वर्णग्यनानाम् ॥

न केवलं शुद्धा एवैकपश्चाशद्भेदा भवन्ति यावत्तेषां स्वप्रभेदैरेकपश्चाशता संशया-स्पदत्वेनानुग्राह्यानुग्राहकतयैकव्यञ्जकानुप्रवेशेन चेति त्रिविधेन संकरेण परस्परिनरपेक्ष-रूपयैकप्रकारया संसृष्ट्या चेति चतुर्भिर्गुणने ।

( सू० ६४ ) वेद्खाब्धिवियचन्द्राः ( १०४०४ )

रेण एकरूपया संसृष्ट्या च अन्योन्ययोजने परस्परगुणने सित (योजनिमिति पाठे परस्परयोजनिमिति हेतोः ) 'वेदखाव्धिवियचन्द्राः' भवन्तीत्याग्रेमेणान्वयः ॥

तदेव दर्शयित न केवलिम्त्यादि । यावत् किंतु । तेपाम् एकपञ्चाशत्संख्याकानां गुद्धभेदानाम् । एकपञ्चाशता एकपञ्चाशत्संख्याकैः स्वप्नभेदैः चतुर्भिर्गुणने इत्यन्वयः । "विंशत्याद्याः सदैकत्वे सर्वाः संख्येयसंख्ययोः" इत्यमरादेकपञ्चाशतत्येकवचनम् । त्रिविधन संकरेणोति । साक्षात्परंपरया वा यथाकयंचित् परस्परसापेक्षः संयोगः संकरः तद्भिनः स संस्रृष्टिः । संकरस्थले हि कचित् साधकन्वाधकमानाभावादेकतरानवधारणेन 'अयम् अयं वा' इति भवति संशयः । कचिच्च स्वत एवोपादे-यत्या प्रधानयोरिप एकस्य कथंचिदपरांनुगुण्यमात्रेण अङ्गाङ्गिभावापरनामकानुप्राह्यानुप्राहकभावः । कचिच्च एकव्यञ्जकव्यङ्गयतया एकाश्रयानुप्रवेश इति संकरस्य त्रैविध्यमिति दशमोल्लासे २०८ सूत्रमारम्य स्फर्टाभविप्यति । न चानुप्राह्यानुप्राहकभावेन संकरस्थलेऽनुप्राहकस्याङ्गतया गुणीभाव इति न ध्वनिसंकरत्वमिति वाच्यम् । तत्र हि स्वतश्चमत्कारिण एव तस्य किंचित्परोपकारकतामात्रम् न तु शेषशेषिभाव एवेतीति प्रदीपे स्पष्टम् ॥

वेदेति । वेदाश्यत्वारः खं विन्दुः अव्धयश्रत्वारः वियत् विन्दुः चन्द्र एकः एपाम् "अङ्कानां वामतो गितः" इति न्यायेन वामतः स्थापनात् चतुरुत्तरचतुःशताधिकायुतपरिमिताः (१०४०४) मेदाः संपचन्ते इत्यर्थः । तथाहि । एकपञ्चाशतो मेदानाम् एकपञ्चाशता गुणने एकोत्तरपद्शताधिकस- हस्रद्वयं (२६०१) मवति योजनं च संसृष्ट्यादिचतुःप्रकारेरिति तावतां चतुर्मिर्गुणने यथोक्तसंख्या (१०४०४) संपचते । एकस्मिन्नपि श्लोके एकविधच्चनिद्वयसंभवेन स्वस्य स्वेन योजनं नासंभिव ॥

अत्र केचित् गणनेयमयुक्ता । अग्रिमाग्निमभेदस्य योजने एकैकभेदहासात् । अत एव विरोधाछंकारे "जातिश्रतुर्मिर्जात्याद्यैविरुद्धा स्यात् गुणास्त्रिभिः । क्रिया द्वाम्यामय द्वयं द्वयेणैवेति ते द्रा" इति १६७सूत्रेण जातिगुणिक्रयाद्वव्याणां विरोधे दशत्वस्याभिधास्यमानता संगच्छते । अन्यथा प्रत्येकं चतुष्ट्वे पोडशापि भेदाः भवेयुः । गुणजात्योविरोधस्य जातिगुणिवरोधानन्यत्वेन गुणिवरोधस्य त्रित्वात् । एवं क्रियाविरोधस्य द्वित्वम् द्वयविरोधस्यैकत्वम् । एवं च प्रकृतेऽपि अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य अत्यन्तित्रस्कृतवाच्येन योजने यो भेदः स एव अत्यन्तित्रस्कृतवाच्यस्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्येन योजनायाम् । एवमन्यत्रापि । तस्मात् "एको राशिर्द्धिंघा स्थाप्य एकमेकाधिकं कुरु । समार्धेनासमो गुण्यः एतत्संकिष्ठतं छधु" इत्युक्तदिशा द्विपञ्चाशदर्धेन पिष्टुंशत्या एकपञ्चाशतं गुणयेत् । तथा च "रसपक्षानिन्निस्यः" इति त्रयोदशशतानि पिष्टुंशत्यिकानि (१३२६) जायन्ते । योगश्चतुःप्रकार इति तेषु चतुर्भिर्गुणितेषु "वेदाश्रदहनेपवः" इति पञ्चसहस्राणि चतुरिवकं शतत्रयं (५३०४) संकीर्णभेदाः इत्येव ज्याय इति वदन्ति । तत्र । अनुभवासिद्धौ तावत् पुण्ड्केक्षुरसेप्विव ध्वनिष्वि ह्वत्वातिशयानित्रायौ । तथा चार्यान्तरसंक्रमितवाच्यस्य यत्रातिशयस्त्रत्रात्यन्तिरस्कृतवाच्येन तद्योजनम् । यत्र

गुद्धमेदैः सह

(सू०६५) शरेषुयुगखेन्द्वः (१०४५५) ॥४४॥ तत्र दिङ्मात्रमुदाहियते ।

> खणपाहुणिआ देअर जाआए सुहअ किंपि दे भणिआ। रुअइ पडोहरवलहींघरम्मि अणुणिज्जउ वराई॥ १११॥

अत्रातुनयः किम्रुपमोगलक्षणेऽर्थान्तरे संक्रमितः किमतुरणनन्यायेनोपभागे एव

तु तद्दैपरित्यम् तत्रात्यन्तितिरस्कृतवाच्यस्येतरेण योजनिमिति व्यपदेशः "प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" इति न्यायात्। एवमन्यत्राप्यूह्मम् । एतदेव प्राधान्यमादाय गणना सौत्री । नन्वेवं यत्रोभयोस्तुल्यमेव चारुत्वम् तस्य भेदान्तरत्वं स्यादिति । मैवम् । अपकर्पाभावस्यातिशयपदेन स्वीकारात् तत्रोभयभेद-संकरस्वीकारादिति प्रदीपादौ स्पष्टम् ॥

अत्र "पदैकदेशपदवाक्यमहावाक्यानामेकव्यङ्ग यस्यान्यतरेणाव्यञ्जनात् कथं तेपामेकव्यञ्जकानु-प्रवेशः इत्येतावतापि वहुतरहासः " इति महेश्वराक्षेपस्येदं समाधानम् । 'एकव्यञ्जकानुप्रवेशः 'इत्यत्र व्यञ्जकत्वं व्यञ्जने यथाकथंचिदानुगुण्यमित्यवश्यमङ्गीकार्यम् । अत एव 'रामोऽस्मि ' इत्यादौ (१८८ पृष्ठे) लक्ष्यार्थस्य व्यञ्जकताया सहकारितामात्रेणैव रामपदं व्यञ्जकमिति वक्ष्यति एवं च यत्र वाक्यतदेक-देशपदयोद्देयोरेव व्यङ्गयद्वयमस्ति तत्रैव वाक्यव्यङ्गयेऽपि तदेकदेशपदादे सहकारितारूपेण व्यञ्जक-तया तत्पदरूपैकव्यञ्जकानुप्रवेशः संभवति इत्यलमिति विवरणे स्पष्टम् ॥

शुद्धभेदैः प्रागुक्तैकपञ्चाशद्भेदैः । शुरेति । शराः पञ्च इपवः पञ्च युगानि चत्वारि खं बिन्दु इन्दुरेकः । अन्यत्प्राग्वत् ॥

तत्र तेपु मध्ये । दिङ्मात्रं मार्गमात्रम् । संशयास्पदं ध्वनिद्वयसंकरमुदाहरति । खणिति । "क्षणप्राघ्राणिका देवर जायया सुभग किमपि ते माणिता । रोदिति गृहपश्चाद्वागवलभागृहऽनुनियता वराको ॥" इति संस्कृतम् । देवरानुरक्तामुपनायिकामुस्तवागता तत्पत्या कट्टक्तामनुनेतुं देवरं प्रति कस्याश्चिद्वक्तिरियम् । पढोहरशब्दो गृहपश्चाद्वागे देशी । हे सुभग (व्य्वाययातिदुरु-वित्तिभः पीडिताया अपि त्वय्यनुरागदर्शनेन) हे सुन्दर हे देवर ते तव यः क्षण उत्सवस्तव क्षणमात्रं वा प्राघ्राणिका अतिथिः सा ते तव जायया पत्या न तु प्रियया किमपि अवाच्यं भाणिता उक्ता सती गृहस्य पश्चाद्वागे यद्वलभीगृहमुपरितनगृहं तत्व रोदिति अतो वराकी (उत्तराशक्तत्वाच्यासक्तत्वाच्य) दीना अनुनीयता समाधीयतामित्यर्थः । अत्रानुनयः रोदनिवर्यको व्यापार तेन संभोगो व्यङ्गचः गृहपश्चाद्वागेत्यनेन विजनता क्षणप्राघ्राणिकत्यनेन दुःखातिशयाचित्यम् स्वगृहे उत्सव-सत्तेन सर्वेषां जनाना व्यासक्तिचत्तत्वं च । देवरश्च पत्युः कानिष्टो स्नाता । "स्वामिना देवृदेवरी" इत्य-मरः । गाथा छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (५ पृष्ठे)॥

अत्र तात्पर्यानुपपत्या किमत्रोपभोगगतातिशयप्रतिपत्तये उक्षणया अनुनयतेरूपभोग एवार्यः उत रादननिवर्तकानुनय एवार्थः उपभोगो न्यङ्गय इत्यत्र साधकवाधकमानाभावात्सदेहः । स चक्रत्येवीयभी-गस्योद्देश्यत्वात्र दोषाय । तदेवाह । अत्रेत्यादि । अतुनय इति । रादननिवर्तकव्यापार्यः प्रत्ययः । न्यङ्गये न्यञ्जकः इति संदेहः। स्तिग्धश्यामलकान्तिलिप्तावियतो वेल्लद्धलाका घनाः वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः। कामं सन्तु दृढं कठारहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथं भाविष्यति हृ हा हा देवि धीरा भव ॥ ११२ ॥

अत्र लिप्तेति पयोदसुहृदामिति च अत्यन्तित्रस्कृतवाच्ययोः संसृष्टिः । ताभ्यां सह

संदेह इति । तथा चाल व्यङ्गयसंदेहेनैतन्मूळक एवाविवक्षितवाच्यघ्वनिविवक्षितान्यपरवाच्यध्वन्योरिप संदेहरूपः संकराळकार इति भावः । व्याख्यातिमदं प्रभायाम् "कोपस्यामावाद्याजरूपतयोच्यमानोऽन्नुनयो छक्षणयोपभोगप्रतिपादकः । उपभोगगतसामञ्जस्यं व्यङ्गयम् । अथवा बाधामावाद्वाच्य एवोप-भोगव्यञ्जक इत्यर्थः । उभययाप्युपभोग एव तात्पर्यपर्यवसानात्सदेहस्यादोपत्वम्" इति ॥

अनुप्राह्मानुप्राह्कैकन्यञ्जकानुप्रवेशरूपयोः संकरयोः संसृष्टेश्वैकमुदाह्रणमाह सिग्धेति । विर-हिणो रामस्योक्तिरियम् । स्निग्धा श्रक्षणा स्यामला अत्यन्तकृष्णा या कान्तिस्तया लिप्तं निविडसंबद्धं वियदाकाशं यैस्तथाभूताः। तथा वेल्लन्स्यो (बद्धपड्क्तितया बहुतरं ) शोभन्त्यः सविलासं खेलन्त्यो वा वछाकाः वकपड्कतयो येषु तथाभूताः घनाः मेघा एव घनाः निविद्याः कामं यथेष्टं सन्तु । " वछाका वकपड्कितः स्याद्वलाका विसक्षिठका । वलाका कामुकी प्रोक्ता वलाकरतु वको मतः ॥" इति कोराः । तथा शांकारिणः अम्बुकणशाल्निः तेन शैत्यमान्चे व्यज्येते तादृशाः वाता अपि कामं सन्तु । एवं पयोदो मेघः सुद्धत् (केकाजनकाह्णादजनकतया) मित्रं येषां तेषां केकापदसांनिष्यान्मयूराणां कला अन्यक्तमधुराः आनन्दकेका आनन्दजन्याः वाण्यः कामं सन्तु । आनन्देन कण्ठजाडगादन्य-क्तता । यद्वा । पयोदस्य सुद्ददा तदुदयोह्यासिनामित्यर्थः । अत एवानन्दकेकाः पयोदोह्यासे तत्सुद्ददा-मानन्दोचित्यात्। शेपं प्राग्वत्। कामं सन्तु तावता न मे क्षतिरिति भावः। तदेवाह दृढम् अतिशयेन कठोरहृदयः अहं रामः सकळदुःखपात्रत्वेन प्रसिद्धः अस्मि । अत एव सर्वम् उक्तोद्दीपकातिशयज-नितं क्षेशं सहे । उत्तमपुरुपैकवचनमेतत्। अत्रैतादशदुःखजनकसमाजेऽपि प्राणधारणादात्मन्यकारा व्यङ्गयः । वेदेही विदेहराजपुत्री ( सीता ) तु राजापत्यत्वात् स्नीत्वाच्च सुकुमारतया दुःखाक्षमा विदे-हस्य अनङ्गस्य (कामस्य) आश्रया च कथं भविष्यति कथं जीविष्यति । तज्जीवनं न संभाव्यते इत्यर्थः । हहाहेति निपातसमुदायः खेदातिशये । भावनोपनीतां सीतां संवोध्याह हहाहा हे देवि धीरा भव धैर्य कुरु इत्यर्थः । देवत्वेन धैर्यीचित्यम् । कमलाकरेण तु सीतामरणं संभाव्य पृथ्वी प्रत्याह हे सर्वसहे वसुधे देवि घरिरा भव दुहितृशोकेन त्वं मा विदीणी भवेति व्याख्यातम् । अत्र रामपदेन दुःखपात्रतालक्ष-णया व्यज्यमानस्य राज्यत्यागजटावल्कलधारणपितृशोकाद्यधिगतदुःखसहनातिशयस्यावगमे व्यख्न-नयावगतैः शोकावेगधैर्यनिर्वेदादिभिः परिपुष्टो विप्रलम्भः प्रकाश्यते इति उद्दयोते स्पष्टम्। शार्दूल-विक्रीडितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ( १८ पृष्ठे )॥

संसृष्टिरिति । द्रवद्रव्यसंयोगाविशेषस्य छेपनस्यामूर्ते वियति कान्त्यसंभवात् अचेतने तु मेघे चित्त-वृत्तिविशेषस्य सौद्धदस्यासंभवाच्च छेपनं व्यापने सौद्धदं च केकाबनुवन्धित्वेऽत्यन्तितरस्कृतम् । अत च छक्ष्यार्थयोरातिशय्ये व्यङ्गये तयोश्व परस्परं निरपेक्षतयावस्थानात् संसृष्टिः । तन्मू छिकैव ध्वन्योरिप

## चतुर्थ उछासः

रामोऽसीत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्यानुग्राह्यानुग्राह्यस्यावेन रामपदलक्षणैकव्यञ्जकानु-प्रवेशेन चार्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसघ्वन्योः संकरः । एवमन्यदप्युदाहार्यम् ॥ इति काव्यप्रकाशे घ्वनिनिर्णयो नाम चतुर्थ उल्लासः ॥ ४ ॥

संसृष्टिः। अनुप्राह्यानुप्राह्यक्सपं संकरं दर्शयित ताम्यामित्यादिना अनुप्राह्यानुप्राह्यमावेनेत्य-त्तेन। ताभ्याम् अत्यन्तितरकृतवाच्यध्वनिभ्यां सह अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य ध्वनेरनुप्राह्यानुप्राह्यक्र-भावेन संकर इत्यन्वयः। तथाहि। रामपदस्य सकलदुःखपात्रत्यां प्रसिद्धरूपोऽथों लक्ष्यः तेन च रामस्य खावधीरणं व्यङ्गयम् तदानीं तस्य खावधीरणं तु लिप्तपद्युद्धत्यद्व्यङ्गययोः भेवस्याकाशव्या-पनकेकाद्यनुविन्यत्वातिशय्ययोरुद्दीपकयोः प्रयोज्यमेवेति तयोरनुप्राह्यकत्वम् स्वावधीरणस्य तु अनुप्राह्यत्वमिति व्यङ्गयाभ्यां व्यङ्गयस्य उक्तरूपसंकरम् एक एव ध्वनिभ्यां ध्वनेस्तद्यपदेशः। एक-व्यञ्जकानुप्रवेशरूपं संकरं दर्शयित रामपदेति। अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसध्वन्योरिति। उक्तरूपेण स्वावधीरणमिव विप्रलम्भस्यापि कथिचत् रामपदव्यङ्गयत्वात् वाक्यव्यङ्गयस्य विप्रलम्भस्य तदेकदेशरामपदव्यङ्गयत्वानपायाद्वा व्यङ्गययोः स्वावधीरणविप्रलम्भरसयोः रामपद्रूपैकव्यञ्जकानु-प्रवेशरूपः संकरोऽस्तीति तन्मूलको ध्वन्योरित तथा व्यपदेश इति विवरणे स्पष्टम्॥

व्याख्यातिमदं प्रदीपोद्द्योतयोः । "अत्र मुख्यार्थवाधान्निपदं संपर्क छक्षयदित्राय व्यनित । पयोदं चाचेतने सीद्द्दाभावात्मुद्धपदमुपकारित्वं छक्षयत्तदित्रायं प्रतिपादयित । पयोदानां मयूर्निष्ठकेकाण्युपकारशोळत्वात् । रामपदं च सर्वसहत्वानुपयुक्तशक्यार्थतया सकळ्ढु .खभाजनत्वं छक्षयत्ति। विनापि जीविष्यामीति व्यञ्चयदेव विप्रक्रमं व्यनित्त । तत्र छिप्तेति पयोद्धुहृद्दानिस्पनयोरत्यन्ति तिरस्कृतवाच्ययोः संसृष्टिः । ताम्यां सह राम इत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसावनुप्राह्यानुप्राह्वक्षमावेन संकरः। तयोरुद्दीपकत्वात् । रामपदेन चैकव्यञ्चकानुप्रवेशेनार्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसावन्योः संकरः। रामोऽन्त्रिपयनेनैव छक्षणामूळस्य विप्रक्रमस्य च व्यञ्जनाद्विप्रक्रम्भे वाक्यव्यक्षयेऽप्यस्य प्राधान्यात्" इति प्रदीपः। ( मुख्यार्थेति । द्ववद्वव्यस्य सर्वावच्छेदेन संयोगो हि छेपनम्। संपर्को दृष्टसंवन्यः । पयोदे चेति । सीहृदं चित्तवृत्तिविशेषः। पयोदाः सुद्धदो येपामिति वहुत्रीहिरिति भावः। तद्घनपयनाह पयोदानामिति । अत्यन्तितरस्कृतेति । छेपनसुदृत्त्वयोः सर्वथानन्वयादिति भावः। संसृष्टिरिति । त्रिरूपसंकराभावादिति भावः। अर्थान्तरिति । दुःखसिह्णुत्वेन वाच्यस्य रामत्येवान्व-यादिति भावः। संकर् इति । पूर्वोक्तात्यन्तितरस्कृतवाच्याभ्या सहेत्यर्थः। तयोरुद्दीपकृत्वादिति । तयाकृदीपकृत्वादिति । तयाकृदीपकृत्वादिति । सावः। रामोऽस्मीत्यनेनैविति । रामपदळक्षेण विप्रकृतवादिति । रामपद्दस्य सहकारित्वादिति भावः। सीतां विना न जीविष्यामीति छक्षणामूळवस्नुनश्च वाच्यत. प्राधान्येनव ध्वनिप्रयोजकत्वं वोध्यम् ) इत्युद्धातः॥

इति झळकीकरोपनामकमङ्वामनाचार्यकृतायां काव्यप्रकाशटीकायां वाल्वोधिन्या ध्वनिभेदप्रभेदनिर्णयो नाम चतुर्थ उल्लासः ॥ ४ ॥

#### ॥ अथ पश्चम उल्लासः ॥

#### who when

एवं घ्वनौ निर्णीते गुणीभूतव्यङ्गचप्रभेदानाह । (सू० ६६) अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्धचङ्गमस्फुँटम् । संदिग्धर्तुल्यप्राधान्ये काकाक्षित्रगसुन्द्रम् ॥ ४५ ॥ व्यङ्गचभवं गुणीभूतव्यङ्गचस्याष्टौ भिदाः स्मृताः ।

मध्यमकान्यनिरूपणस्य संगतिमाह एवमिति । मेदप्रमेदाभ्यामित्यर्थः । ध्वनौ निर्णीते इति उत्तमकान्ये प्रदर्शिते इत्यर्थः । गुणीभूतन्यङ्गचप्रभेदानाहेति । गुणीभूतन्यङ्गचस्य मध्यमकान्यस्य प्रभेदान् अवान्तरभेदान् दर्शयतीत्यर्थः । अवसरसंगैत्येति भावः । रुक्षणं तु प्रथमोछासे ( २१ पृष्ठे ) एवोक्तमिति वोध्यम् । अगूढिमित्यादि । वाच्यापेक्षयाचमत्कारित्वेनात्र व्यङ्गयस्य गुणीभावः । तच स्वत एवासुन्दरत्वेन सुन्दरत्वेऽपि अगूढत्वादिविशेपणसप्तकेन चेति वोध्यम् । व्यङ्गर्यमित्यस्य 'गुणी-भूतन्यङ्गये इति शेषः। तथा च अगूढम् असहदयैरिप झटिति सवेद्यम्। अपरस्य वाक्यार्थीभूतस्य वाक्यतात्पर्यविषयतया प्रधानस्येति यावत् अधिकं तदाहरणावसरे स्फुटीक्रियते अङ्गम् उपकारकम् ( उत्कर्षकम् )। वाच्यसिद्धयङ्गं वाच्यस्य वाच्यार्थस्य (कुतोऽपि वैगुण्यादविश्रान्तस्य ) सिद्धिः विश्रा-. न्तिस्तत्र अङ्गं निदानम् वाच्यस्य सिद्धिरेव यदधीना तदिति यावत् । अस्फुटं सहृदयानामपि दुःखसं-वेद्यम् । सहदयैरपि इटित्यसंवेद्यमिति यावत् । संदिग्धतुल्यप्राधान्ये इति संदिग्धप्राधान्यं तुल्यप्राधान्य चेति द्वयमित्यर्थः। ''द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसंबध्यते'' इति न्यायेन प्राधान्यपदस्योभयत्रान्य-यात्। तल संदिग्धप्राधान्यं नाम संदिग्धं (वाच्यकृतं व्यङ्गगकृतं वा) इत्यनिश्चितं प्राधान्यं चमत्कारित्वं यस्य यत वा तत्। यद्दा संदिग्धं (चमत्कारजनने वाच्यव्यङ्गचयोः) संदेहविषयभूतं प्राधान्यं यत्र तत्। वाच्यकृतो व्यङ्गयकृतो वा चमत्कार इति संदेहः । तुल्यप्राधान्यं तु तुल्यमर्थाद्वाच्येन समानं प्राधान्यं यत्र तत्। चमत्कारजनने वाच्यव्यङ्गययोर्द्वयोरिप क्षमत्वेन तुल्यता वोष्या। काकाक्षिप्तम् काकुर्वनेर्वि-कारः तया आक्षिप्तं झटिति प्रकाशितम् यया काका विना वाक्यार्थ एव नात्मानं रूमते तया प्रका-स्यमिति यावत् काका हठेनोपैस्थापितमिति वा । असुन्दरं चमत्कारजनने वाच्यमुखनिरक्षिकम् । यद्दा । स्वभावादेव वाच्यापेक्षयाचारु । एवंभूतं व्यङ्ग्यं गुणीभूतव्यङ्ग्ये मध्यमकाव्ये भवतीत्यर्थः । एवं एतेन कारणेन गुणीमूतव्यङ्गग्रस्य मध्यमकाव्यस्य अष्टी भिंदाः भेदाः स्मृताः कथिता इति सूत्रार्थः । एवं चागूदन्यद्गयं मध्यमकान्यम् अपराङ्गन्यङ्गयं मध्यमकान्यमित्यादिरीत्या मध्यमकान्यस्य अष्टैं भेदा इति भावः । अष्टाविति न्यूनाधिकवारणाय । तेनाप्रधानं संदिग्धतुल्यप्राधान्यं चेति मध्यम-कान्ये न्यङ्गयं त्रिविधमिति परास्तम् । उपाधिवैलक्षण्यस्य दुरपह्नवत्वात् ।

भंसमसङ्ग उपोद्धातो हेनुतावसरस्तथा । निर्वाहकैककार्यत्वे पोढा सगतिरुच्यते" इति ॥ २ अत्र द्विकनुस्य-योगितादो उपमालंकारो व्यङ्गय एव काव्यस्य द्विकादिमुक्तेनैव चमत्कारित्वादिति गृहाण ॥ ३ अत एव मुख्यार्थ-याधायनुसधानावित्रवामावान्त्र रुक्षणावसर इत्सर्थः ॥ ४ मिद्रा इत्यत्र "पिद्रिद्रादिश्योऽङ् " इति पाणिनिस्त्रेण भावेऽह्रमत्ययः ॥

कामिनीकुचकलशवत् गृढं चमत्करोति अगृढं तु स्फुटतया वाच्यायमानमिति गुणी-भूतमेव । अगृढं यथा

> यस्यासुहृत्कृतितरस्कृतिरेत्य तप्त-स्रचीन्यधन्यतिकरेण युनाक्ति कणों । काञ्चीगुणग्रथनभाजनमेप सोऽस्मि जीवन्न संप्रति भवामि किमावहामि ॥ ११३॥

अत्र जीवचित्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य ।

अगूदस्य व्यङ्गयस्य वाच्यत्वाभावानमुख्यत्वमेव न तु गुणीभूतत्वमित्यागङ्गा निवारियतु गूदस्य मुख्यत्वं सद्दृष्टान्तमाह कामिनीति । कामिनीकुचकलशन्यायेनेत्यर्थः । गूढामिति । किचिदूद्वनित्यर्थः । यथा कामिनीकुचकलशस्य किचिद्वृद्वतानिवन्धनमेव चारुत्व (चमत्कारित्वं) तथा व्यङ्गयस्यापिति भावः । यद्यमेतदुक्तं तदाह अगूढं त्विति । वाच्यायमानमितीति । न तथा चमत्करोतीति शेषः । यद्यपि वाच्यत्वं नास्ति तथापि अगूटं स्फुटतया वाच्यसद्दशमिति गुणीभूतभेवेत्यर्थः । एवमतिगृद्धनानिवन्धनमप्यचारुत्वम् । अत एवास्फुटमपि गुणीभूतव्यङ्गयं न ध्विनः । तदेतदुक्तम् । " नांन्ध्रीपयोव्यर्द्वातितरां प्रकाशो नो गुर्जरीत्तन इवातितरा निग्दः । अर्थो गिरामिपिहितः पिहितश्च किथत्तौमान्यमेति मर्रहृद्वधुकुचामः।।" इति । एवं च कामिनीकुचकलशन्यायेन सहदयैकवेद्यमेव व्यङ्गयं ध्वनित्व-मुपयाति सहदयैरिप दुःखसंवेद्यमसहदयैरिप वेद्य वेत्युभयमि गुणीभूतव्यङ्गयमेविति वोध्यम्। एवमन्य-ष्वि भेदेष्वनुभव एव साक्षीति प्रदीपादौ स्पष्टम् ॥

उक्तमेदानां मध्येऽगृढं व्यङ्गयमर्थान्तरसक्तमितवाच्ये उदाहरति यस्येति । कीचककृतपराभवं निवेदयन्तीं द्रौपदीं प्रति वृहन्नडा(छा)रूपस्यार्जुनस्योक्तिरियमिति सुधासागरकाराः । अर्जुनस्य वृहन्नडादशायां 'स्वाभ्युदयाय किमिति न चेष्टसे' इति केनापि पृष्टस्य वाक्यगिदमित्युद्योतकाराः । यस्य मम
असुद्धत् शत्रुः कृता (स्वस्य) तिरस्कृतिः तिरस्कारो येन ईदृशः सन् (स्वयमेव मा शर्णम्) एत्य
आगत्य (स्वस्यव) कणौं तप्तया सूच्या छोदृश्राकाकया यो व्यधः वेधः तस्य व्यतिकरः पोन पुन्यं तेन
युनिक्त संबधाति । शरणागतस्य शत्रोस्तप्तछोदृश्राकाकया कर्णवेधो देशाचारसिद्ध इति वहन्नः । शरणागतस्य तप्तश्राकाकया कर्णवेधनमिति पाश्चात्याचार इति चक्रवितेभद्वाचार्याः । (यस्य (मम) प्राणीदृश्
प्रभाव आसीत् यन्नामश्रवणमात्रेण शत्रवः स्वमुखेनैवात्मानं धिक्कुर्वन्तः स्वहस्तेनव कर्णकृततप्तर्छोदृश्यछाकावेधाः सन्तो यं शरणमायान्ति ) स एपः अहं संप्रति अधुना काञ्चीगुणस्य प्रथनं काञ्चयाः गुणेन
प्रथनं वा तद्वपस्य कर्मणो भाजनं पात्रम् अस्मि तत्र नियुक्त इति यावत् । अतो जीवन् न भवािम
अश्वाच्यजीवन इत्यर्थः । अतः किमावद्यामे किं करोमीत्यर्थ इति चन्द्रकादौ स्पष्टम् । उद्योनकारास्तु "अतो जीवन्नपि न भवािम न जीवािमे" इति व्याचस्युः । वमन्ताितङका छन्त्र ।
छक्षणमुक्तं प्राक् ( ६८ पृष्ठे ) ॥

अत्र जीवन्निति पदं श्लाध्यजीवित्वरूपे (अभिमतकार्यशक्तत्वरूपे) अर्थान्तरे मंक्रमितवाच्यम् । तस्य च मरणमेव श्रेय इति व्यङ्गयम्। तचासहृद्यैरिप वाच्यवद्गम्यमित्वगृदास्यं गुणाभूतम्। तदेवाह

१ आन्ध्री तेलङ्गाङ्गना ॥ २ मरहहेति । महाराष्ट्रेत्यर्थः ॥ ३ इतीति "अनुद्धृटः शब्देग्य च रचनातः स्ट्राराः. पद्गनामर्थातमा जनयति क्वीना बहुमृद्म् । यथा क्रिश्चित्विश्चित्पदनच्छचोन्तश्चटन्या कुच्हृन्द्र कान्ति क्रिगेत क तथोद्ध्यदितमुरः ॥" इन्यपि बोध्यम् ॥

उनिद्रकोकनदरेणुपिशङ्किताङ्गा गायन्ति मञ्जु मधुपा गृहदीर्घिकासु । एतच्चकास्ति च रवेर्नववन्धुजीवपुष्पच्छदामग्रुदयाचलज्जम्ब विम्बम् ॥११०॥ अत्र ज्ञुम्बनस्यात्यन्तित्रस्कृतवाच्यस्य ।

अत्रेत्यादि । संक्रिमितवाच्यस्येति । व्यङ्गयमगूढमिति शेषः । एवं चागूढव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमिद-मिति भावः। व्याख्यातिमदं विस्तारिकासारवोधिन्योः । "जीविन्नतीति । जीवतो जीवनाभाववोधने वाध इति छक्षणा (उपादानछक्षणा)। स्ठाध्यजीवित्वं छक्ष्यतावच्छेदकम्। नना तदभाववोधने कष्ट-जीवित्यावगमः । अनुतापादेव जीवनं निन्दतीत्यनुतापातिशयो व्यङ्गयः । स च सर्वजनवेद्यत्वाद-गूढ एव । केचित्तुं कष्टजीवित्वं छक्ष्यतावच्छेदकं वदन्ति । तन्न । नन्नः संबन्धे स्ठाध्यजीवनावगम-प्रसङ्गात् । नच ननस्तात्पर्यप्राहकत्वम् । सार्थकत्वे संभवति निर्थकत्वाकल्पनात्। स्ठाध्यजीवित्व-स्यैव छक्ष्यत्वेनार्थान्तरसंक्रमः" इति ॥

वृहदुइयोतकारास्तु " एवं वदतो जीवनाभावस्य बाधात्कियापदस्यजीवपदं प्रकृष्टजीवनं छक्ष-यति । तदभाववोधे चानुतापादेव जीवनं निन्दतीत्यनुतापातिशयो व्यङ्गयः । स च सर्वजनवेद्यत्वा-वादगृदः । यत्तु कष्टजीवित्वं छक्ष्यतावच्छेदकमिति तन्न । नञो वैयर्ध्यापत्तेः । तात्पर्यप्राहकतया सार्थकत्वमिति चेत् उक्तार्थछक्षणया सार्थकत्वमेव युक्तम्" इति व्याच्छ्युः ।।

अगृहमेव ( व्यङ्गयम् ) अत्यन्तित्रस्कृतवाच्ये उदाहरित उन्निद्रिति । नायकेन सह सुतां रितश्रमालस्तयानाकिलत्रवोधसमयां सखी प्रति तत्सूचनाय सख्या उक्तिरियम् । उनिद्रं विकसितं
यत् कोकनदं रक्ताल्जं ( "रक्ताव्जे रक्तकुमुदे बुधैः कोकनदं रमृतम्" इति कोशः। " अय
रक्तसरोरुहे रक्तोत्पलं कोकनदम् " इत्यमरश्च । " अय कोकनदं रक्तकुमुदे रक्तपङ्कजे " इति
भिदिनी च ) तद्रेणुना तत्परागेण पिशाङ्गितानि (रक्तकृष्णयोर्मिश्रणात्) पिशङ्गवर्णानि अङ्गानि येषां ते
तथाभूताः मधुपाः श्रमराः गृहद्गीर्विकासु गृहवापीषु मञ्जु मनोहरं यथा स्यात्तथा गायान्ति गुञ्जारवं
कुर्वन्ति । मधुपा इत्यनेन मत्ता अपि जागारिता इति ध्वनिः । गृहत्यनेन निकटस्थतया गानश्रवणसुगनधात्राणादिरूपायाः कोकनदेतियोगोपस्थाप्यचकाहृशब्दादिरूपायाश्च जागरणसामग्रयाः संनिहितत्वं
ध्वन्यते । ननु सूर्योदयो मया प्रतीक्ष्यते इत्यत आह एतदिति । एतत् रवेः विम्वं मण्डलं चकास्ति प्रकात्राते । कीहक् । उदयाचलचुम्वि तत्संयुक्तम् । अत एव नवस्य नृतनस्य वन्धुजीवपुष्पच्छदस्य वन्धुजीयाख्यपुष्पपत्रस्य आमा कान्तिर्यस्मिन् तत् । रक्तत्वादित्यर्थ इत्युद्दयोते स्पष्टम् । वसन्तित्रलका छन्दः ।
लक्षणमुक्तं प्राक् ( ६८ पृष्ठे ) ॥

अत्र चु म्वतेविक्त्रसंयोगो मुख्योऽर्थः। स चाचेतने रिविविम्बे तेन रूपेणानन्वयाद्वाधित इति सामान्यिविशेपमावसंवन्धेन संयोगमात्रं छक्षयतोऽस्यात्यन्तितरस्कृतवाच्यत्वम् व्यङ्गयश्चास्योषःकाछारम्भः स च वाच्यायमानतया अगृह इति गुणीमृतः। संयोगत्वस्य छक्ष्यतावच्छेदकस्य मुख्यार्थसाधारणत्वेऽिष प्रकृते तेन रूपेण मुख्यार्थस्याचछेऽनन्वयादत्यन्तितरस्कृतवाच्यत्विमिति प्रदीपोद्दयोतयोः स्पष्टम्। तदेव इत्तिकृदाह अन्नेत्यादि। तिरस्कृतवाच्यस्येति। व्यङ्गयमगृहमिति शेषः। एवं चागूहव्यङ्गयं मध्यमन्काव्यमिदिमिति भावः। उक्तं च विवर्णे अत्र चुम्वतिविक्त्रसंयोगरूपे मुख्यार्थे सवाधः सन् संयोगत्व-रूपेण उदयाचळसूर्यविम्वसंयोगं छक्षयन् प्रभातं वाच्यवत् प्रकाशयति। संयोगत्वसामान्यरूपेणापि वक्त्रसंयोगरूपमुख्यार्थस्यान्वयाप्रवेशादत्यन्तितरस्कृतवाच्यत्विमिति। व्याख्यांत च विस्तारिकासारवोन्

अत्रासीत् फाणिपाश्चवन्धनिविधिः शक्त्या भवदेवरे गाढं वक्षासि तािंडते हनुमता द्रोणाद्गिरत्राहृतः। दिन्यैरिनद्रजिदत्र लक्ष्मणशरेलींकान्तरं प्रापितः केनाप्यत्र मृगाक्षि राक्षसपतेः कृता च कण्ठाटवी॥ ११५॥ [१] •

अत्र केनाप्यत्रेत्यर्थशक्तिमूलानुरणनरूपस्य । 'तस्याप्यत्र' इति युक्तः पाठः ।

धिन्योरिप ''अत्र चुम्बनस्य वक्त्रसंयोगस्य रिवविम्बे वाधितत्वात्संयोगे छक्षणा ( छक्षणछक्षणा ) । संयोगत्वेनापि तद्वयक्तेरनन्वयादत्यन्तितरस्कृतवाच्यत्वम् । व्यङ्गयश्च प्रातःकालारम्भो वाच्यवत्प्रतायते इत्यगूढम् " इति ॥

अगूढमेव (व्यङ्गयम्)अर्थशिक्तम् छव्यङ्गये उदाहरित अत्रासिदिति। राजशेखरकृते बालरामायणनाम्नि नाटके दशमेऽङ्के रावणं हत्वा विमानमार्गेणायोध्यामागच्छतो रामस्य सीता प्रत्युक्तिरियम्।
एकस्या एव समरमुवस्तत्तत्कर्माधारतया नवनवायमानाङ्गतरसालम्बनत्वेन पुन पुनर्शत्यस्योपादानम्
यद्वा भिन्नान्येव स्थानानि अत्रपदैरुक्तानि। फाणपाशो नागपाशः तेन यत् वन्धनम् (अर्थादावयोः)
तस्य विधिरासीत्। विधिरिति विधेर्दुर्लङ्कचत्वात्त्वपराभवगृहनम् । जक्त्या आयुधविशेषेण भवत्याः
देवरे लक्ष्मणे वक्षासि उरित गाढं दृ ताद्विते सित हनुमता द्रोणादिः न तु तद्विति औपधमात्रम्
आहृतः आनीत इति तत्पराक्रमप्रकाशनम् । भवदेवरे इति "सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्वावः" इति
भाष्यकारेष्ठया पुंबद्वावः। भवदेवरे इति सीतासवन्धप्रदर्शनं च वात्सल्योपादनया पराभवज्ञानितरोधानायोपकारप्रकाशनाय च । इन्द्रजित् रावणपुत्रः दिल्यैः दिवि भवा दिल्याः तादशैः लक्ष्मणगरैः लोकानतरं स्वर्ग प्रापितः दिल्याना तत्प्रापकत्वस्योचितत्वात् । रावणपुत्र इत्यपहाय इन्द्रजिदित्युक्त्या इन्द्रार्थि
येन जितः सोऽपि येन जित इति प्रतीत्या लक्ष्मणपराक्रमप्रकर्षः । अत एवात्र लक्ष्मणगरेन लक्ष्मणप्रहणम् । लक्ष्मणशरैरिति गराणां कर्तृत्वप्रदर्शनेन लक्ष्मणस्य तत्रावहेला स्विता । मृगाक्षीति सर्ववाक्यानविता । केनापीत्यिक्तितस्य लेदनाद्वत्यात्युक्तम् अहंकारप्रकटनाभिया धीरोदात्तेन (नायकेन) राभेण
मयेत्यपहाय केनापीत्युक्तिस्य लेदनादटवीत्युक्तम् । शार्द्विविक्तीदितं लन्दः। लक्षणनुक्तं प्राक् (१८९४)॥

अत्र केनापीत्यर्थशक्तिम्हं संह्वस्थकमं रामरूपं न्यद्गयमगृहम्। तदेवाह् अत्र केनापीत्यािः। अनुरणनरूपस्यति। न्यङ्गयस्यागृहत्वमिति शेषः। युक्तः पाठ इति। 'केनाप्यत्र' इतस्य स्थानं 'तस्याप्यत्र' इति पाठे गूहत्या ध्वानित्वभेवेति भावः। न्याख्यात्वभिदं सारदोधिन्याम् अत्रेति। अनिर्धारितविशेषत्वेन किमः शक्तौ मयेत्यर्थो न्यद्गयः। स च प्रसिद्धित्रशादगृहः। तस्याप्यत्रेति। तस्य तत्तत्प्रभावातिशयवन्त्रेन ख्यातंस्य। युक्त इति। तथा सित ध्वनिरेव स्थात्। अत्रायमभिप्रायः। वर्णनीयनायकोत्कपीऽपि कवितात्पर्यविषयः। स च केनापीति पाठे मयेति न्यद्गयेन द्रागेव प्रनीयते इति तत्राप्यगृहता स्थात्। तस्यापीति पाठे तु तैज्जयानायकोत्कर्प इस्तन्या रीत्या नायकोत्कर्पप्रतीतौ गृहतेनि ध्वनित्वभेव स्यादिति। न च तथा सित मयेत्यस्याहारे न्यूनपदत्वनिति वाच्यन्। एवं जयानुस्हत्या सीत्या सहालापेन च हर्पयुक्ते वक्तरि तस्यादोपत्वात्। धीरोदात्तत्वेन स्ववीर्यस्यापनीभया नयेत्यस्या-

१ ख्यातस्य रावणस्य ॥ २ वर्णनीयनायशेऽन रामः ॥ ३ तस्य रावणस्य बदात् ॥ ४ न्यूनपरन्वत्य ।।

# अपरस्य रसादेर्वाच्यस्य वा (वाक्यार्थीभृतस्य) अङ्गं रसादि अनुरणनरूपं वा । यथा

वक्तन्यःवाच । ननु क्यं राव्दराक्तिमूलवस्त्वलंकृत्योनींदाहरणमिति चेत् । मैवम् । प्रकृतवाक्यार्थप्रती-तिञ्यवधानेन प्रतीयमानस्य व्यङ्गयस्य द्वितीयार्थस्यालंकारस्य वा झटित्यसंवेद्यत्वेन गुढत्वात् । एवं विभावादिव्यङ्गयेष्विप अलक्ष्यक्रमेषु न तत्प्रसङ्गः । विभावाद्यनुसंधानस्य व्यवधायकत्वात्। अत एव पदन्यङ्गयेष्वेवोदादृतम् वाक्यन्यङ्गयेषु वाक्यार्यप्रतीत्या न्यवधानेन झटित्यवभासो यतः। एवमन्यत्र स्वयमृह्यमिति । उक्तं चेदं प्रदीपोद्द्योतयोरि । ''अत्रानुंनायकोपनायकप्रतिनायकेषु निर्दिष्टेषु चतुर्थ-वाक्येऽनुक्तोऽपि नायंको राम एवार्थशक्त्या प्रतीयते। स च केनापीत्युपादानेन वाच्यायमानत्यागूढः कृतः। 'तस्याप्यत्र' इति पाठे गूढतया ध्वनित्वमच्याहतमेव। अत्र श्लोके प्रतिवाक्यमत्रेत्युपादानं प्रत्ये-कमेवाद्भुतत्वं व्यनक्ति" इति प्रदीपः। (केनापीत्युपेति। अनिर्धारितविशेषत्वेन किमः शक्तौ मयेति व्यङ्गगम् । तच प्रसिद्धिवशाद्वाच्यायमानिमत्यगूढमिति भावः । यद्वा । अनिर्वचनीयगुणगरिम्णेत्यर्थकेन रामरूपः कर्ता रफ्टं व्यव्यते इत्यर्थः। एकेनेति पदान्तरोपादानेऽपि तत्प्रतीतेरर्थशक्तिमूळत्वं बोध्यम्। तस्यापीति । अतिशयितप्रमाववत्त्वेन ख्यातस्येत्यर्थः । एव पाठे व्यक्ष्मणशरैः कृत्तेत्यापाततोऽन्वयभ्रमे पश्चाद्रस्युरकटप्रभावशाल्लिङ्कोशहन्ता राम एवेति पर्यालोचनेन गृढतया रामरूपः कर्ता बोत्यते इरगर्थः। तेन च तैस्योत्कर्षातिशयः । एतेन कृत्तेत्यस्य कर्तृसापेक्षतया मयेतिपदाध्याहार आवश्यकः । इत्यं च स्फुटत्वं तदवस्थं न्यूनपदत्वरूपो दोपश्चाधिक इति परास्तम्। तादशरणस्मृत्या सीतया सहालापेन च हर्पयुक्ते वक्तरि न्यूनपदत्वस्य गुणत्वाच स्ववीर्थसंगोपकत्वेन धीरोदीत्तत्वप्रकटकतया गुणत्वाचेत्याहुः। प्रकृतवाक्यार्थप्रतीतिन्यवधानेन प्रतीयमानस्य शब्दशक्तिमूळवस्तुरूपन्यङ्गगस्यालंकारस्य वा झटित्य-संवेद्यनेन नागूढत्वसंभव इति तर्त्रं अनुदाहृत्यार्थशक्तिमूळे एवोदाहृतम् । रसादीनामगूढत्वं तु वचन-स्याप्यनर्हमित्याहुः ) इत्युद्दयीतः ॥

'अपरस्याङ्गम्' इति द्वितीयं भेदं विष्टुणोति अपरस्येत्यादि । अपरशन्दार्थमाह रसादेर्वाच्यस्येत्यादि । रसादेरित्यादिपदेन भावरसामासभावाभासभावशान्तिभावोदयभावसंधिभावशवछतारूपस्यासंछक्ष्यक्रमस्य च ग्रहणम् । वाच्यस्य वाच्यार्थस्य । कीदृशस्य रसादेर्वाच्यस्य वेत्याकाङ्क्षायामाह वाक्यार्थि। वाक्यतात्पर्यविपयतया प्रधानस्येत्यर्थः । एवं चासंछक्ष्यक्रमं संछक्ष्यक्रमं वाच्यवस्तु चंति त्रिविधोऽत्रापरशच्दार्थ इति भावः । अत एव " अपरस्याङ्गम् अपरस्य रसादेः स्वनैरपेक्ष्येण छन्यसिद्धेरुपकारकम्" इति प्रदीपस्थप्रन्थात् रसादेरिति प्रतीकमुपादाय नागोजीभद्यः प्राहुः "रसपदमछक्ष्यक्रमोपछक्षणम् । आदिना छक्ष्यक्रमस्य वाच्यवस्तुनश्च सप्रहः" इति । एतेषां प्रधानानां मध्ये रसभाववाच्यरूपस्य त्रिविधस्यैव प्रधानस्योदाहरणानि मूछकृताग्रे प्रदर्शितानि । रसाभासाद्यसंछक्ष्यक्रमरूपस्य संछक्ष्यक्रमरूपस्य च प्रधानस्योदाहरणानि तु सुधीभिः स्वयमूद्धानि । अङ्गम् उपकारकम् । उत्कर्षकमिति यावत् । रसादिति । असंछक्ष्यक्रमरूपमित्यर्थः । निष्पन्नरसमानवास्याङ्गत्वाभावाद्यस्यदमत्र स्थायिभावपरम् । अनुरणनरूपमिति । संछक्ष्यक्रमम् पित्यर्थः । एवं चासंछक्ष्यक्रमम् अनुस्वानामसंछक्ष्यक्रमं चेति द्विविधमपराङ्गं व्यङ्गयभिति भावः । अत्र 'रसादेः रसादि वाच्यस्य

९ अनुन।यको हनुमान् । उपनायको स्ट्भण । प्रतिनायको रावणः ॥ २ धीरोदात्तनायकः ॥ ३ रामस्य ॥ ४ धीरोदात्तो नाय>विशेषः ॥ ५ " शब्दशक्तिमूलस्य वस्तुरुपस्यालंकाररूपस्य वा ब्यङ्गधस्य झिटत्यसंवेदालेन' इति युक्तं पठनं।यम् ॥ ६ शब्दशक्तिमूले ॥

## अयं स रशनोत्कर्पा पानस्तनविमर्दनः । नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविसंसनः करः ॥ ११६॥ अत्र गृङ्गारः करुणस्य ।

अनुरणनरूपम्' इति कैश्चिदुक्तो यथासंख्यान्त्रयस्तु प्रमाणशून्यतयोपेक्ष्यः । उदात्तालंकारोदाहरणे (५०५ उदाहरणे) ''न चात्र वीरो रसः । तस्येहाङ्गत्वात्'' इति वदता प्रन्यकृतैव रसादेवीच्याङ्ग-तया स्वीकृत्तवेन तस्यात्रान्तर्भावे पृथग्भेदत्वापत्तेः । तदुक्तं वृहदुइयोते । ''अत्र यथासंख्येनान्त्रय इति प्राञ्चः । अन्ये तु द्वयोद्ध्यमस्यङ्गम् । न च रसस्य वाच्याङ्गत्वासभव इति वाच्यम् । 'तदिदमरण्य यिमन्' इत्यादौ (५०६ उदाहरणे) रामगतवीरस्य वाच्यारण्योत्कर्पकत्वेन तत्संभवात् । अत एव 'महतां चोपलक्षणम्' इत्युदात्तालंकारे (१७७ सूत्रे) महता रसादीनामप्युपलक्षणमङ्गमात्र इति व्याचल्युः । अत एव रसस्य वाच्याङ्गत्वमत्र नोदाहृतम् । तत्रोदात्तालंकारस्य वक्ष्यमाणत्वात् । न चैत्रमनुप्राद्यानु-प्राह्मकलक्षणव्वनिसंकरे (११२ उदाहरणे) अनुप्राह्मकत्याप्यपरःङ्गत्वापत्ति । यत्र साक्षादङ्गतं तत्र 'अयं स रशनोत्करीं' इत्यादावपराङ्गत्वम् यत्र परम्परया तत्र स भेदादिलाहु.'' इति ॥

रसस्य रसाङ्गतायामपराङ्गव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमुदाहरित अयं स इति। महाभारते लीपर्वणि चतु-विशेऽध्याये रणभूमिपतितं भूरिश्रवसिद्छनं हस्तमादाय तद्वधूप्रलापोक्तिरियम्। 'पीनस्तनविमर्दकः' इस्यिप पाठः। स. पूर्वानुभूतरशनोत्कर्षणादितत्तच्छृङ्गारावस्यः कर. हस्तः अय दृश्यमानदुर्वस्य इस्यन्वयः। पूर्वानुभूतावस्थामेव विशेषणौराह रशनेत्थादि। उत्कर्पतीत्युत्कर्पी। "सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छोल्ये' (३।२।७८) इति पाणिनिसूत्रेण ताच्छोल्ये णिनिप्रत्ययः। रशनाया काञ्च्या उत्कर्पी आकर्षकः। चिन्द्रकाया तु 'रशनां काञ्चीमुत्कर्पति' इति विष्रहो दर्शितः। सोऽप्युपपद्यत एव। यद्यपि तथा विष्रहे भूत्रे 'अजातौ' इत्युक्तत्वेन णिनिप्रत्ययो दुर्लभः रशनागव्यस्य जातिवाचकत्वात् 'अजातौ' किम् 'श्राह्मणानामन्त्रयिता' इति प्रत्युदाहरणवत् तथापि "सुप्यजाताविति सूत्रे प्राणिज।तिरेव पर्युद्रयते ताच्छील्यसमिन्याहारात् 'श्राह्मणानामन्त्रयिता' इति प्रत्युदाहरणानुगुण्याच । अन एव 'त्रह्मचादिनो वदन्ति' इत्यंत्र त्रह्म वेद इति ब्रह्मशाव्यस्य जातिवाचकत्वेऽपि णिनि "इति तत्त्ववोधिन्युक्तनव्यमत्रित्या विमित्रत्ययः सुलभ एवेति वोच्यम्। तथा पीनयोः पुष्टयोः स्तनयोः विमर्दन विमर्वकारी। नामिश्र अरू च जघनं चैतानि स्पृशति तच्छीलः। नीव्याः नामितलवसमनप्रन्थे विश्वसन मोचक इत्यर्थः। जघनं किटिपुरोभागः। "जघनं स्थात् लिया. श्रोणिपुरोमागे कटाविप" इति नेदिनी । "नीवी र्यी-कर्ताव्यस्य । स्वस्त्रव्ये परिपणे" इति हैमः।।

अत्र किं कस्याङ्गमित्याकाङ्क्षायामाह अत्रेत्यादि । शृङ्गारः नायिकाविषयो नायकाश्रयः तस्यैव नायिकाशोकप्रकर्षकत्वात् । करुण्स्य नायिकाश्रयस्य । अङ्गमिति शेपः । एवं चात्र भूरिश्रवसिङ्कं इस्तमासाद्य तद्वधूनां प्रलापे शृङ्गारोचितरशनाकर्षित्वादिविल्यसमरणं विगल्द्वृदयत्वान्छोकावेगनिषक-पुपजनयतीति शृङ्गारस्य करुणपोषकत्वान्छृङ्गारःकरुणस्याङ्गमिति वृत्त्यर्थः। अत्र करुणरम एव प्रधानम्

१ इस्रजेति । इति वैदिकप्रयोगे महाभाष्योदादृते इस्पर्धः ॥ २ नगीप्रभाविषय इस्रादि । अस्य हि शुद्रा-रस्य रशनाक्षित्वादिरूपानुसार्वरतुसावितत्या पूर्वावरथास्थरवम् इदानी तु समर्पमाणमात्रत्विमीन नापिकाविष-वृत्वं नायकानेष्टत्वमिति वे ध्यम् ॥

कैलासालयभाललोचनरुचा निर्विततालक्तक-व्यक्तिः पादनखद्यतिगिरिश्चवः सा वः सदा त्रायताम् । स्पर्धावन्यसमृद्धयेव सुदृढं रूढा यया नेत्रयोः कान्तिः कोकनदानुकारसरसा सद्यः सम्रत्सार्थते ॥ ११७॥

अत्र भावस्य रसः।

अत्युचाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय-स्तानेतानपि विश्रती किमपि न क्वान्तासि तुभ्यं नमः।

शोकस्योल्वणतया करुणस्यैवास्वादगोचरत्वात् । शृङ्गारत्त्वङ्गम् । प्राग्वत्तशृङ्गारोचितरशनाकर्षणादि-विलासस्मरणस्य शोकपोपकत्वात् । अतिप्रियनाशे शोकातिशयदर्शनात् । एवं च करुणमादायास्य काव्यस्य ध्वनित्वम् । शृङ्गारस्थायिनमादाय गुणीभूतव्यङ्गयत्वमिति वोध्यम् । शोकावेशादेव शृङ्गारोऽ-पुष्टः । एवमप्रेऽपीत्युद्द्याते स्पष्टम् । निष्पन्नस्य रसस्यापराङ्गत्वामावाद्रसपदेनात्र रस्यते आस्वाद्यते इति त्रयुत्पत्त्या स्थायिभावो द्रष्टव्य इति प्राक् (१९५ पृष्ठे) उक्तं न विस्मर्तव्यम् । अत्र रसवद्ष्यंकारः । रसस्याङ्गत्वादित्युक्तं प्राक् (चनुर्थोक्षासे ) ॥

रसस्य भावाङ्गतायामपराङ्गव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमुदाहरित कैलासिति । प्रणतिपरे भगवित भवे भवान्याः मानभङ्गेन नेत्रारुण्यनागवर्णनिमदम्।गिरिभुवः पार्वत्याः सा पादनखानां द्युतिः कान्तिः वः युष्मान् सदा त्रायतां रक्षत्वित्यन्वयः। कीदृशी। कैलास आलयः स्थानं यस्य तथाभूतस्य (शंभोः) भालसंविध्येन लेचित्ता लेष्पादिता (संपादिता) अलक्त-कस्य यावकस्य (लक्षारसस्य) व्यक्तिः प्रकटता यस्यां तथाभूता। मानिन्याः पादपतने सांनिध्येन लक्षारुणल्लाटनेत्रप्रभासंपर्कादिति भावः। तेन शिवस्य गिरिजापादपतनं ध्वन्यते। सा का। यया नखद्यत्या सुदृढं यथा स्यात्तथा रूढा प्रवृद्धा कोकनदस्य रक्तोत्पलस्य रक्ताव्जस्य वा अनुकारः सादृश्यं यस्यां तादृशा। कोकनदसदृशीत्यर्थः। अत एव सरसातिशयिता नेत्रयोः कान्तिः कोपजनिता शोणद्युतिः सद्यः तत्क्षणं समुत्सार्थते निःशेषं दूर्शक्रियते। पादपतनगतस्योत्सार्णकर्तृत्वस्य तदनुभावरूपायां तादृश्चातातुपचारो वक्ष्यमाणोत्प्रक्षार्थः। अत्र गिरिभुवः कोपान्तेत्रयोः शोणा कान्तिरासीत् सा पादप्रणते शिवेऽपगतेति तत्त्वम्। तत्रेदमुत्प्रक्षते स्पर्धति। स्पर्धायाः विजिगीपायाः वन्धेन सातस्येन समृद्धयाति-दीत्यवे। अत्र भावलोचनर्विसपर्ककृते स्वभावशोणनखद्यतेदीतत्वे स्पर्धावन्यो हेतुत्वेनोत्प्रक्ष्यते इत्युद्धाते स्पष्टम्। शार्दूलविक्रीदित छन्दः। लक्षणसुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे)॥

अत्र किं कत्याङ्गिसियाकाङ्क्षायामाह अत्रेत्यादि । भावस्येति । त्रायतामित्यतः प्रतीतस्य कविनिष्ठस्य पार्वतीवित्रयकरत्याख्यभावस्येत्यर्थः । रस इति । महादेविनष्टः पार्वतीविषयकः संभोगरूपः गृङ्गार इत्यर्थः । अङ्गिमिति दोपः । अत्र कविनिष्ठे पार्वतीविषयकप्रीतिरूपे भावे पार्वतीपरमेश्वर्योः शृङ्गारोऽङ्गिमिति भावः । तदुक्तमुद्द्योते "अयं भावः । कैलासालयत्वादिगम्यपरमेश्वर्योऽपि अति-प्रियतमलोचनपांडामगणयन्त्रेव पादप्रत्यन्ते एव यां प्रसादाय नमस्करोति तस्यां भिक्तर्शचतैत्रेति तस्य गृङ्गारस्य मात्रप्रकार्थभेवोपादानात् पुष्टविभावाद्यप्राप्त्यापुष्टत्वाच्च रसस्य भावाङ्गता" इति ।

अत्रापि रसवदछंकार एव रसस्याङ्गत्वादिति बोध्यम् ॥

भावस्य भावाङ्गतायामपराङ्गव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमुदाहरति अत्युचा इति । पञ्चाक्षरीनामा कविरनेन

आश्चर्येण मुहुर्मुहुः स्तुतिमिति प्रस्तौमि यावद्भुव-स्तावद्धिश्रादिमां स्मृतस्तव भुजो वाचरततो मुद्रिताः ॥ ११८॥

अत्र भ्विषयो रत्याख्यो भावो राजविषयस्य रितभावस्य । वन्दीकृत्य नृष द्विषां मृगद्यस्ताः पश्यतां प्रेयसां श्लिष्यान्ति प्रणमान्ति लान्ति परित्रश्रम्यन्ति ते सैनिकाः । अस्माकं सुकृतैर्दशोनिषतितोऽस्योचित्यवारांनिधे विष्यस्ता विषदोऽखिलास्तदिति तैः प्रत्यार्थिभिः स्तूयसे ॥ ११९ ॥

अत्र भावस्य रसाभासभावाभासौ प्रथमार्धद्वितीयार्धद्योत्यौ।

नाक्येन (श्लोकेन) भोजराजं स्तुनवानिति जयन्तभदृकृतदीपिकाया रपष्टम्। हे पृथ्वि इति संवोधन पदाध्याहारः पूर्वार्धे उत्तराधें तु हे राजन्निति । अत्युचा अत्युन्नताः गिरयः पर्वताः परित सर्वत स्पुर्रन्ति समन्ताह्याप्य तिष्ठन्ति । एवम् स्फारा अतिविस्तृताः अम्भोधय समुद्राः तथा स्फुरन्ति । आपिर्भिन्नक्रमः । हे पृथ्वि तानेतान् गिरिसमुद्रान् विश्वत्यपि धारयन्त्यपि त्व किमपि किचिदपि (ईपदपि) न क्लान्ता श्रान्तासि अतः तुभ्यं नमः इति भुवः पृथिव्याः स्तुतिम् आश्चर्येण ( एवं-विधार्ग्योदिधारणेऽप्यक्लमादाश्चर्यम् ) यावत् मुहुर्मुह् वारं वारं प्ररत्तोमि करोमि तावत् हे राजन् इमाम् एतद्विशिष्टां भुवं विश्वत् पालयन्नेव विश्वत् धारयन् तव भुजः ( न तु भुजौ ) स्मृतः तत भुजस्मरणात् वाचः पृथ्वीस्तुतिरूपाः मुद्रिताः संकुचिताः (कुण्ठिताः) इत्यर्थः । शार्द्लविक्षीडितं छन्दः । छक्षणमुक्त प्राक् ( १८ पृष्टे ) ॥

अत्र सूविपयकः कविनिष्ठो रतिभावो राजविपयकस्य कविनिष्ठस्य रतिभावस्याङ्गम् । तदेवाह् अत्रेत्यादि । रत्याख्यः प्रीतिरूपः । रतिभावस्येति । अङ्गमिति शेपः । तदुत्कर्पकत्वात्तदः, मिति भावः । अत्र भूविपयो भाव आहार्यः । नृपवर्णनार्थभारोपितत्वात् । अत एवापुष्ट इत्युद्दगोते स्पष्टम् । "भूविपयः पादत्रयप्रतिपादः । चतुर्थपादगम्यो राजविपयः" इति चक्रवर्ता । अत्र प्रेयोऽङंकार । भावस्याङ्गत्वादिति वोध्यम् ॥

रसामासभावामासयोर्भावाङ्गतायामपराङ्गव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमुदाहरित वन्दीकृत्येति। किदाकिः राजानं स्तौति। हे नृप ते तव सैनिकाः भटाः वेपा द्विपां गञ्जूणां मृगदगः कातरत्या मृगमदगद्यः स्वयः वन्दीकृत्य हठादाहृत्य (पर्यता प्रेयसामिति अनादरे पष्टी "पष्टी चानादरे" (२।३।३८) इति पाणिनिस्त्रात्) पर्यतः तिष्ठ्रयतमान् अनादृत्येलर्थ ताः मृगद्दशः (कर्भ) स्टिप्यन्ति आद्यिन्ति प्रणमन्ति (हठास्त्रेषणजनितकोपशान्तये) नमस्कुर्वान्ति रिरंसया प्रसादयन्तीलर्यः व्यन्ति गृहन्ति आद्यन्त कुर्वन्तीलर्थः आत्मसात्कुर्वन्तीनि यावत् परित कामगासानुनत्तस्यवेऽपि ( उत्तरोष्टववादादिषु कपोख्योश्च ) चुम्त्रन्ति मत्ततात् त्यरावेशाचेति मातः। इत्यमनुचितप्रवर्तियतापि त्वं तैः प्रदर्शिनेः वैरिभिः इति अमुना प्रकारेण स्त्यसे इत्यन्वयः।स्तुतिप्रकारमाह हे औचित्यवारानिधे केचित्यसम्प्रत्नम् अस्माकं सर्वेषां सुकृतैः पुण्येः दृशोः निपतितोऽसि चञ्चुर्गोचरतां प्राप्तोऽसि तत् तत्नत् (त्वदर्धनात्) अखिलाः विपदः विपत्तयः अस्माकं व्यस्ताः नष्टा इति। दृशोरित्यत्रापि चारनाकःनिलस्यान्ययो वोप्यः। मृगतुल्येष्वपराक्रमिषु प्रियेषु दृशो यासामित्यर्थान्तरगर्भाकरणाय मृगेति पुरत्वन् । कोचित्यवारानिधे मृगतुल्येष्वपराक्रमिषु प्रियेषु दृशो यासामित्यर्थान्तरगर्भाकरणाय मृगेति पुरत्वन् । कोचित्यवारानिधे मृगतुल्येष्वपराक्रमिषु प्रियेषु दृशो यासामित्यर्थान्तरगर्भाकरणाय मृगेति पुरत्वन् । कोचित्यवारानिधे

अविरलकरवालकम्पनैर्भुकुटीतर्जनगर्जनैर्मुहुः । दृद्दशे तव वैरिणां सदः स गतः कापि तवेक्षणे क्षणात् ॥ १२०॥ अत्र भावस्य भावप्रशसः ।

इत्यत्र 'संसारवारांनिधौ' ( चतुर्थोल्लासे १०३ उदाहरणे ) इत्यत्रेव ''तत्पुरुपे कृति बहुल्रम्'' ( ६। ३।१४ ) इति वाहुलकात्पष्टया अलुक् । शार्दूलविक्तीडितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे)॥

अत्र प्रथमार्धे सैनिकानिष्टः गृङ्गारोऽनन्तरक्तक्षीत्रिपयकतया परस्रीतिषयकतया च प्रवृत्तः द्वितीयार्धे तु प्रत्यिविषयकतया रातिक्त्पो मानः प्रकृतराजरूपशत्रुतिपयकतयाहार्यत्वेन प्रवृत्तः एवं चानौचित्यप्रवृत्तत्वादुभावप्याभासरूपौ तौ च रसाभासभावाभासौ राजित्रिषयकस्य किनिष्ठस्य रस्राख्यभावस्याङ्गभूताविति प्रदीपोद्दयोतादिषु स्पष्टम् । तदेवाह अत्र भावस्येखादि । अत्र ऊर्जिन्तिमार्ग्रंकारः । रसाभासस्य भावाभासस्य वाङ्गत्वादिति बोध्यम् ।।

मावशान्तेर्भावाङ्गतायामपराङ्गव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमुदाहरित अविरलेति। हे राजन् अविरल निर-न्तरं करवालस्य खङ्गस्य कम्पनैः भ्रुकुटीकरणकैः तर्जनैः छिन्धिमिन्धीत्यादिवाक्यरूपैः हुङ्गारिहिन् नादरूपैः गर्जनैः ''प्रकृत्यादिम्य उपसंख्यानम्'' इति वार्तिकेन अभेदे तृतीया धान्येन स्वर्णेन वा धनवानितिवत् तद्भूपः तव वैरिणां यो मदः मदकार्यम् अस्मािमः मुद्धः वारंवारं ददृशे दृष्टः (दृष्टं) सः मदः (तत् मदकार्य) तवेक्षणे त्वरकत्वे त्वदिषयके वा दर्शने सित क्षणात् कािप गतः गतं प्रकाियतिमित्यर्थ इत्युद्द्योते स्पष्टम् । ''मदो रेतिस कस्त्यां गर्वे हर्पेभदानयोः'' इति विश्वकोशान्मदशब्दस्य यद्यि गर्ववाचकत्वं तथाप्यत्र कम्पनैरिति तर्जनगर्जनैरित्यभेदार्थकतृतीयान्तयोर्थैः सामानािधकरण्यो-पपत्तये मदकार्यपरत्वमङ्गीकार्यमित्युद्द्योतािभग्रायः। चन्द्रिकायां तु ''अविरलं करवालस्य कम्पनैः भ्रुकु-टीपूर्वकैर्स्तर्जनैदिखन्धिमन्धीत्यादिवाक्यैः गर्जनैः हुङ्कारिसहनादरूपैलिङ्गेस्तव वैरिणां यो मदोऽस्मािभ-देदृशे दृष्टः स मदो गर्वस्तवेक्षणे दर्शने सित तत्थाणात् कािप गतः पलायितः'' इति व्याख्यातम्। वैतालीयं छन्दः । उक्तं च वृत्तरत्नाकरे ''पाङ्वपमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युनी निरन्तराः। न समात्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्ते रली गुरुः॥'' इति । अयमर्थः। विषमपादे पद् मात्राः। ततो रगणलघुगुरवो भवन्ति । समपादै त्वष्टौ कलाः। ततो रगणलघुगुरवो भवन्ति । किं च समे पादे षद् कलाः पट् लघवः निरन्तरा न भवन्ति । तथात्र वैतालीये सर्वपादेषु समा कला समो लघुः पराश्रितो न भवति । समा लघुकला परया कल्या सह गुरुनं भवतीति यावदिति ॥

अत्र वैरिणो मदाख्यो गर्वरूपो भावस्तस्य प्रश्नमः (शान्ति.) कविनिष्ठराजविषयकरितभावेऽङ्गम्। तदेवाह अत्रेत्यादि । भावस्येति । कविनिष्ठस्य राजविपयकरत्याख्यभावस्येत्यर्थः । भावप्रश्नम इति । भावस्य प्रश्नमः शान्तिरित्यर्थः । अङ्गमिति शेष. । न च मदो गत इत्यनेन स वाष्य एवेति वाष्यम् । अभेदार्थकतृतीयाभ्यां कम्पनाद्यात्मको मद इत्यर्थे मदपदस्य गर्वाख्यभावकौर्यपरत्वात् गर्वप्रश्नमो व्यङ्गय एवेति भावः। दृदशे इत्यतीतार्थकोपादानादपुष्टत्वम् आहार्यत्वाद्वा । एवमग्रेऽपि वोध्यमित्युद्दयोते स्पष्टम्। एवं च यत्तु चन्द्रिकायामुक्तम् "अत्र गतइत्यनेनाचेतने मदे मुख्यार्थवाधानाशो छक्ष्यते । तदिति-

१ गर्वारुयो यो भावस्तस्य यन्कार्यं कम्यनतर्जनगर्जभातमक तत्परत्वादित्वर्थ ॥ गर्वकार्यस्य कम्पनादेः प्रशमे नति (शान्तो मन्या ) गर्वस्य प्रशमः (शान्ति ) व्यङ्गय एवेत्यर्थात्सिद्धमिति तात्पर्यम् ॥

साकं कुरङ्गकदशा मधुपानलीलां कर्तुं सुहृद्धिरिप वैरिणि ते प्रवृत्ते । अन्याभिधायि तव नाम विभो गृहीतं केनापि तत्र विपमामकरोदवस्थाम् ॥ १२१ ॥

#### अत्र त्रासोदयः।

असोढा तत्कालो हसदसहमावस्य तपसः कथानां विश्रम्मेष्वथ च रिसकः शैलदुहितुः। प्रमोदं वो दिश्यात् कपटबहुवेपापनयने त्वराशैथिल्यास्यां युगपदिभियुक्तः स्मरहरः॥ १२२॥

शयश्च व्यङ्गयो राजविषयकरितभावस्याङ्गम् । अत एवोक्त वृत्तिकृता 'प्रशमः' इति । यदिष चिन्दिकामनुसृत्य सुधासागरकारैकृतम् " ननु गत इति प्रशमस्य वाच्यतया कय भावप्रशमतित चेत् । उच्यते । गत इत्यनेन गमनस्य मुख्यार्थस्य वाधाच्छान्त इत्ययों छक्ष्यते । तेन प्रशमातिशयो व्यव्यते इति " इति तदुभयमप्यनादरणीयम् । 'भावस्य भावप्रशमः' इति वृत्तौ प्रशब्दस्यातिशयार्थवःत्वेनाति-शयस्य च व्यङ्गयत्वेनाविवक्षितत्वात् । किंतु प्रशमशब्देन शान्तिमात्रं शान्तिमात्रस्य च व्यङ्गयत्य वियिक्तम् । अत एव "रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः" इति ४२ सृत्रे 'भावस्य शान्तिगदयः' इति ५० सृत्रे च शान्तिगदयः शित वृत्ति-व्याख्यानावसरे अत्र वैरिणो गर्वरूपो भावः तस्य शमो राजविषयकरितभावेऽङ्गम् इत्यत्र शमपदमेवो-पात्तम् । न तु प्रशमपदम् । तथा च वृत्तौ प्रशब्दार्थोऽविवक्षित एवेत्यर्थसिद्धमिति सुधीभिराक्रवनी-यम् । अत्र समाहितालंकारः । भावप्रशान्तेरङ्गत्वादिति वोध्यम् ॥

भावोदयस्य भावाङ्गतायामपराङ्गव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमुटाहरित साक्षासिति । हे विभो प्रभो (गजन्) ते तव वैरिणि शत्रों कुरङ्गकदशा वालमृगनेत्रया (कान्तया) द्वहाद्धि किग्धेरिप साक्षं रार्ध मधुपानलीलाः' इति पाठे मधुपानाया लीला कर्तु प्रवृत्ते सित अन्याभिधायि अनेकार्थकत्या त्वद्भित्रस्यापि वोधकं तव नाम तद्दाचकं पद (कर्त्तृ) केनापि जनेन जलानय-नादिहेतुना वा गृहीतम् उचारितं सत् तत्र कीडामन्दिरे वैरिणि वा विपमा कम्पादिकर्शन् अवस्था दशाम् अकरोदित्यर्थः । "विषमां कातरप्रेक्षणापसरणमूर्छादित्यपम्" इति चक्रवर्ता । वसन्तिलका छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् (६८ पृष्ठे) ॥

अत्र विषमावस्थान्यद्गयस्य त्रासरूपभावस्योदयः कविनिष्टस्य राजविषयकस्य रहनान्यभावस्याद्गम्। तदेवाह अत्र त्रासोदय इति । त्रासरूपन्यभिचारिभावस्योदय इत्यर्थ । अत्र मिति हे.प । अत्र मायो-दयाख्योऽछंकार । भावोदयस्याङ्गत्वादिति दोध्यन् ॥

भावसंधेर्भावाङ्गतायामपराङ्गव्यङ्गय नव्यनकाव्यनुदाहरित असोहिति । तय हुर्वतं। पार्यते व्रदु-वेषेण छल्यतो महादेवस्य वर्णनामिदम् । कपटेन छल्ने यो व्टोर्वह्मचारिणो वेषः आकारिवेदेषः तस्य अपनयने स्थागे युगपत् समकाल्मेव त्वराशैथिल्याम्याम् अभियुक्त आकान्त न्यर्टर नियः व युष्माकं युष्मभ्यं वा प्रमोदम् आनन्दं दिस्यात् दद्यादित्यन्वयः । "दिश अतिसर्जने" इति प्रातुः । अत्रावेगधैर्ययोः संधिः ।

पत्रयेत्कश्चिचल चपल रे का त्वराहं कुमारी हस्तालम्बं वितर ह ह हा व्युत्क्रमः कासि यासि । इत्थं पृथ्वीपरिवृढ भवद्विद्विपोऽरण्यवृत्तेः कन्या कंचित् फलिकसलयान्याददानाभिधत्ते ॥ १२३ ॥

त्वराशैथिल्ययोहिंतुगर्भे विशेषणे क्रमेण चरणद्वयेनाह असोढेत्यादि । तत्काले (पार्वत्याः) वालत्वकाले उल्लसन् प्रादुर्भवन् असहभावो दुःसहत्वम् (अर्थादुर्वल्वेन गौर्याः) यस्य तादृशस्य तपसः असोढा सोढुमसमर्थः फल्दाने विलम्वियतुमक्षम इति यावत् । तपस इति कर्मणि पर्धः । अथचेत्यव्ययसमुदायः समुच्चये । शैलदुहितुः पार्वत्याः कथाविश्रम्भेषु विश्वस्ततया क्रियमाणकथास्त्रिति यावत् । यद्वा । कथानां विश्रम्भेषु प्रणयेषु गौर्याः कथाज्ञाप्यस्वविपयकप्रणयेष्वित्यर्थः । "विश्रम्भः प्रणयेऽपि च । समौ विश्रम्भविश्वासौ" इत्यमरात् । तेषु रसिकः प्रीतिमांश्चेत्यर्थः । 'उल्लसदसमभावस्य' इति पाठे उल्लसन् असमभावो निरुपमत्वं यस्येत्यर्थः । शैलदुहितुर्पि ईदृश्यः सरसाः कथा इति तासु अत्यन्तसाद्रता स्मरहर इत्यनेन स्मरजेतापि यां दृष्ट्वा यत्कथयाकृष्टचित्तः कृत इति पार्वतीसौन्दर्यातिशयश्चातुर्यातिशयश्च वन्यते इत्युद्द्योते स्पष्टम् । शिखरिणी छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ( ७५ पृष्ठे ) ।।

अत्र स्मरहरगतयोः त्वरापदशैथिल्यपदगम्ययोरावेगवैर्याख्ययोर्भावयोः संधिः कविनिष्टस्य शिवविपय-करितभावस्याङ्गम् । तदेवाह अत्रावेगेत्यादि । त्वरागम्य आवेगः शैथिल्यगम्यं धर्यम् । अत्रावेगधै-र्ययोराहार्यत्वादपुष्टत्वम् । संधिरिति । कविनिष्ठस्य शिवविपयकरितभावस्याङ्गमिति शेपः । अत्र भावसंधिङंकारः । भावसंधेरङ्गत्वादिति बोध्यम् ॥

भावशबळतायाः भावाङ्गतायामपराङ्गव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमुदाहरति पश्चोदिति । किंचिदुद्भिन्नयी-वनायाः प्रकृतनृपविरोधिवनिवासिनृपकत्यायाः फळाबाहरणसमये किंसिश्चत्कामुके जातानुरागाया उक्तिवर्णनमिदम् । हे पृथ्वीपरिवृढं भूखामिन् (राजन्) अरण्ये वृत्तिर्वर्तनं यरय तस्यारण्यवृत्तेः भया-द्वनिवासिनो भवद्विद्विपः त्वच्छतोः कन्या कुमारी फळानि किसळयानि कोमळपछ्वांश्च (भक्षणार्थम-छंकरणार्थ च ) आददाना गृह्वन्ती सती कंचित् कामुकं (जातानुरागा सती) इत्थमभिधत्ते । कथ-मित्याकाङ्क्षायां पूर्वार्धमाह परयेदिति । कश्चित् जनः परयेत् इति शङ्का । तद्वेतुश्च व्यङ्गया संगोपनीय-पृरुपचेष्टा । रे चपळ स्वच्छन्दाचरणशीळ चळ अपसर । इतः काकुविशेपसहकाराद्रागानुविद्वास्या । का त्वरेति सत्वरं जिगमिपावारणायेदं वचनमिति अनेन धृतिः । अहं कुमारी । अस्मीति शेषः । तेन कुमार्याः भम नैवविधं स्वातन्त्र्यमुचितमिति स्मरणम् । हस्तरूपमाळम्बम् अवळम्बनं वितर देहीति अमः । हहहेति तादशवाक्यप्रयोगजनकभावजं दैन्यम् । व्युत्कमः कन्यागमनरूपविपरीताचरणम् । जायते इति शेषः । सोऽयं विवोधः । असीति त्विमत्यर्थे विमिक्तप्रतिरूपकमण्ययम् । 'अत्रास्मि करोमि सख्यः' (तृतीयोद्वासे २० उदाहरणे) इतिवत् । त्वं क कुत्र यासि गच्छसीत्यौत्सुक्यम् । मन्दाक्तान्ता छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् ( ७६ पृष्टे ) ॥

अत्र 'परयत्काश्चित्' इति शङ्का 'चल चपल रे' इत्यसूया 'का त्वरा' इति धृतिः 'अहं कुमारी' इति स्मृतिः 'हस्तालम्यं वितर' इति श्रमः 'हहहा' इति दैन्यम् 'व्युत्क्रमः' इति विवोधः

अत्र शङ्कासूयाष्ट्रतिस्मृतिश्रमदैन्यिववोधौत्सुक्यानां शवलता ।

एते च रसवदाद्यलंकाराः । यद्यपि भावोदयभावसंधिभावशवलत्वानि नालंकारतया उक्तानि तथापि कश्चित् ब्रूयादित्येवसुक्तम् ।

स च चैतन्यागमरूपः अकार्यत्वनिर्णयजनकरूप इत्यर्थः। विवोधो मितिरिति केचित्। 'क्वािस यािस' इत्यौत्युक्यम्। एतेपा शवछता नृपविपयके रितमावेऽङ्गम्। तदेवाह अत्र शङ्केत्यादि। शवछता। पूर्वपूर्वोपमर्देनोत्तरोत्तरोदयरूपा। केचित्तु एषां तिछतण्डु छन्यायेन समप्रधान्येन चर्च्यमाणतार्पेन्याहुः। 'कािविनिष्ठस्य राजविषयकस्य रत्याख्यभावस्याङ्गम्' इति गेपः। तदुक्तमुद्द्योते 'सा च (शवछता) राजपराक्रमप्रयोज्यारण्यगमनम् छिका राजपराक्रमाभिन्यिकतद्वारा राजविषयिकां रितमुद्दीपयन्ती तदङ्गमिति बोध्यम्। एवं सर्वत्र प्रायश उद्दीपनिवधयेवाङ्गत्वं बोध्यं रसादेरित्याहुः '' इति। अत्र भावशवछतेवाछंकारः। भावशवछताया अङ्गत्वादिति बोध्यम्॥

''ते च गुणीभूतव्यङ्गयाभिधाने उदाहरिष्यन्ते'' इति पूर्वोक्तं (चतुर्योह्नासे ४२ सूत्रवृत्ते।)स्ववचन संगमयति एते चेति । एते एव गुणीभूता रसादयो रसवदाद्यलंकारव्यपदेशं लभन्त इत्यर्थः। रसवद्भेय-ऊर्जिस्वसमाहितभावोदयभावसंधिभावशवलताश्चेति सप्त रसवदादयो येऽलंकाराः पूर्वमुक्तास्ते 'अय स रशनोत्कर्षी' इत्यादिभिरुदाहता इति भावः । नतु "गुणीभूतो रसो रसवत् भावस्तु प्रेयः रसाभासभा-षामासौ ऊर्जस्वि भावशान्तिः समाहितः।" इत्यस्त्यैव पूर्वेपामछंकारन्यवहारः। अतो रसादिचतुष्टयस्य रसवदाबलंकारत्वं युक्तम् न तु भावोदयादीनाम् पुरातनैरनुक्तत्वादिति शङ्कामनुवदित यद्यपि भावो-द्येलादि । नालंकारतयोक्तानीति । न्यक्तिविवेककाद्भिः (महिमभँदः ) इति शेप इति विवरणे स्पष्टम् । समाधत्ते तथापीत्यादिना एवम्रुक्तभित्यन्तेन । तथापि परोत्कर्पकत्वस्यालकारत्वन्यवहार्-बीजस्य गुणी भूतरसादाविव भावोदयादाविप सत्त्वाद्विनिगमनाविरहेण भावोदयादीनामपि अउंदार उ-मिति यदि कश्चित् प्रेक्षावान् व्यात्तदा किमुत्तरमिति तेऽप्यल्कारतया मयोदाहता इति भावः। उक्तान्या-छंकारसर्वस्वकृता भावोदयभावसंधिभावशवछताश्च तनामान एव ते पृथगछंकाराः इति। एव चायमञ वृत्तिकृतामाशयः । भावोदयादिग्वितरोत्कर्षकत्वस्यालकारत्वन्यवहारवीजस्य सत्त्वेऽपि अलकारत्वातु-क्तिरवोधायैव पर्यवस्यतीत्याक्षिप्ताः प्राञ्चः । पर तु रसवदाचलंकाराः प्राचामेवाभिमताः न तु स्वस्यापि । अमीषां गुणानामिव साक्षादुपकारकत्वेनाङ्गोपकारद्वारकाङ्गगुपकारकत्वाभावात् । तस्मादृणां भूतन्य-द्भगत्वमेवेतीति सुधासागरे स्पष्टम् । नरासिहठकुरास्तु एव योजयन्ति । "भावोद्यसादि रसवदादेरप्यु-पछक्षकम्। तेन दशमोल्लासे रसवदछंकारादयो नोक्ताः।कयमत्र त्वया तेऽप्यलंकारतयोच्यन्ते रन्यत आह यद्यपीति । उक्तानीत्यनन्तरं 'दरामोल्लासे' इति शेपः । प्राचीनैः रसवदायलकारा उक्तास्ने कीट्या हति काश्चित् शिप्यश्चेद् यात् प्रश्नं कुर्यात्तदा किमुत्तरमिति कृत्वा तेऽपि परिचायिता इत्यर्थः। क्राधः-दित्यनेन् ,पर्मतभेतदस्मन्मते रसवदादीना नालंकारत्वम् । भावोदयाद्यनलंकारतायुक्तिसाभ्यान् । गुणानामिव साक्षादुपकारकत्वेनाङ्गद्वारोपकारकत्वाभावाचेति प्वनितम्' इति ॥

मनु 'अयं स रशनोत्कर्पी' इत्यत्र प्रकरणगम्यस्य करुणस्य प्राधान्येन समवति ष्वनित्वे कय गुर्जान

१ उपकारकत्वाभावादिति । अतंकाराणां तु अङ्गोपकारद्वारकाङ्गयुण्कारजन्तेच । अन् एवर्छकान्यक्षरे ( ८८ सूत्रे ) " अङ्गद्वारेण " इति वस्यति ॥

यद्यपि स नास्ति कश्चिद्विपयः यत्र घ्वनिगुणीभृतव्यङ्गचयोः स्वप्रभेदादिभिः सह संकरः संसृष्टिर्वा नास्ति तथापि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति क्वचित्केनिच्द्वधवहारः॥ जनस्थाने भ्रान्तं कनकमृगतृष्णान्धितिधया

जनस्थाने आन्तं कनकमृगतृष्णान्धितिधय वचो वैदेहीति प्रतिपदमुद्शु प्रलिपतम्।

भूतन्यद्गयतेत्याशद्गते यद्यपि स इत्यादि । यद्वा । ननु रसघ्वनौ भावघ्वनिरवश्यं वाच्यः । तथा च कंचन प्रधानन्यद्गयमादाय घ्वनित्वं कंचनाङ्गभूतमादाय गुणीभूतन्यद्गयत्विमिति निमित्तद्वयसमावेशा-द्विनिगमनाविर्हे कथं न्यपदेशनियम इत्याशद्गते यविप स इत्यादि । विषयः आश्रयः । ध्विनगुणीभूतन्यङ्गययोः उत्तममध्यमकान्ययोः । स्वप्रभेदादिभिरिते । स्वशन्देन ध्वनिगुणीभूतन्यङ्गययोः श्रहणम् । प्रभेदोऽवान्तरभेदः । आदिपदेन विजातीयप्रभेदपरिश्रहः । संकर् इति । अङ्गाङ्गित्वादौ संकरः । हयोः प्राधान्ये संसृष्टिरित्यर्थः। उक्त चोह्योते सर्वत्र रसघ्वनौ भावध्वनेः सच्चेन तयोरुपकार्योप्तारकत्या संकरापितः अवान्तरध्वनीनां प्रधानध्वनिरूपेतराङ्गतया गुणीभूतन्यङ्गयत्वस्य चापित्ति भावः । एवमन्यदप्यूद्यमिति । यद्यपि सांकर्यादिकमस्ति तथापि न्यायादित्यर्थः । कचिदित्यादि । यत्र यन्मुखेन चमत्कारस्तत्र तेनैव न्यवहार इत्यर्थः । प्राधान्यं च चमत्कारप्रयोजकत्वम् । तद्वक्तम् "प्राधान्य च अतिशयितचमत्कृतिमत्त्या" इति । तथा च अङ्गीभूतरसादीनां चमत्कृत्यातिशय्ये गुणीभूतन्यङ्गयत्वम् अङ्गिनस्त्यात्वे ध्वनित्वमिति भावः । एव च 'अयं स रशनोत्कर्षी' इत्यादौ करुण्यावनावि गुणीभूतन्यङ्गयगुङ्गारेणैव चमत्कार इति तेनैव न्यवहारो न ध्वनित्वेनित सहदयहृदयसाक्षिक्तमिति यावत् । एतेन 'अयं स रशनोत्कर्पा' इत्यादौ मुख्यत्वेन करुणस्यैव प्राधान्यमिति निरस्तम् । शङ्गारवर्णने कवेः संरम्भादिति सारवोधिनीनरसिंहमनीपादिषु स्पष्टम् ॥

अथ शब्दशिक्तमूळानुरणनरूपोपमाळंकारस्य (ळक्ष्यक्रमस्य) वाच्याङ्गतायामपराङ्गव्यङ्गयं मध्यम काव्यमुदाहरित जनस्थाने इति । राजसेवानिर्विण्णस्य कवेशक्तिरियम्। "भइवाचस्पतेः पद्यमिदम्" इति क्षेमेन्द्रकृतकविकण्ठाभरणे स्पष्टम् । यद्यपादं पद्य हनुमत्किवकृते हनुमत्नाटके दशमेऽङ्के दश्यते तथापि हनुमत्नाटकेऽन्यदीयान्यपि बहूनि पद्यान्युपळम्यन्ते । तथा च "प्रीवाभङ्गामिरामम्" इति पद्यं शाकुन्तळनाटके प्रथमेऽङ्के विद्यमानं हनुमत्नाटके चतुर्थेऽङ्के दृश्यते । अपि च वाळरामायणे पष्टेऽङ्के पठित "सद्यः पुरीपरिसरेऽपि" इति पद्यम् अनर्धराघवनाटके तृतीयेऽङ्के पठितं "समन्तादुत्ताळेः सुरसहचरी" इति पद्यं च हनुमत्नाटके दृश्यत इति दिक् । मया रामत्वं रामधर्मः तत् आसं प्राप्तम् परं तु कुशळं परिणामसुरसम् उद्देगनिरासानिपुणं वा आयितशुद्धं वा वसु धनं यस्य तद्भावः कुशळवसुता सैव कुशळवी स्रतौ यस्या इति व्युत्पत्त्या सीता सा तु नाविगता न प्राप्ता । रामत्वं कथं प्राप्तं तदाह जनस्थाने इत्यादि । कनकस्य सुवर्णस्य मृगो मार्गणम् (अन्वेषणम्) प्रार्थना वा तत्र या तृष्णा कनके वा या मृगतृष्णा निष्पळाशा सैव कनकमृगे मारीचे तृष्णा तया अन्धिता विवेकरिहता वीर्यस्य तादृशेन मयत्यर्थः । "मृगः कुरङ्गे याच्यायां मृगयायां गजान्तरे । पशो नक्षत्रमेदे च" इति हैमः । यद्वा । अन्धितया धिया (करणभृतया) जनानां स्थाने प्रामनगरादौ भ्रान्तं भ्रमणमेव जनस्थाने दण्डकारण्ये भ्रमणं तत् कृतम्। वैतिश्वयेन देहि प्रयच्छेति वचः वचनमेव वैदेहीति

#### कृतालंकाभर्तुर्वदनपरिपाटीषु घटना मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥ १२४॥ अत्र शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपो रामेण सहोपमानोपमेयभावो वाच्याङ्गतां नीतः॥

सीतासंबोधनवचनम् तत् प्रतिपदं प्रतिस्थानम् उद्गतम् उत्थितम् अश्रु अश्रुजलं यत्र तद्यथा भवित तथा प्रलिपत वृथैवोक्तम् । मर्तुः भरणकर्तुः धनिकस्य परिपाटापु सेवारचनामु अलम् अत्यर्थं का घटना न कृता वद । अथ वा कामर्तुः कुत्सितमर्तुः वदनपरिपाटापु मिध्याभापणप्रकारेपु घटना उपपत्तिः वदनपरिपाटापु मुखविवलनादिषु तदाशयाद्युन्नयनार्थ घटना उपायो वा स एव ल्याभर्तुः रावणस्य वदनपरिपाटायां मुखपङ्क्तौ इषुघटना शरसंयोजना सा अलम् अत्यर्थकृता इति छेपोपस्थिनाना पदार्थानामभेदारोपाद्रामत्वोपपत्तिरित्युद्दयोते स्पष्टम् । शिखरिणां छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् (७५ पृष्टं) ॥

अत्र शब्दशक्तिमहिसा पादत्रयद्योत्या प्रकृताप्रकृतयोः कवियतृरामयोरुपमा 'मयाप्त रामत्वम्' इति वाच्यायाः रामत्वप्राप्तेरुपकारकतयैव कवेर्भिप्रेतेति उपमाथाः वाच्याङ्गत्वम् । तदेवाह अत्र गृहद्-शक्तीत्यादि । उपमानोपमेयभावः सादृश्यम् । उपमेति यावत् । वाच्यति । वाच्यत्य 'नयाप्त रामत्वम्' इत्यस्य अङ्गताम् उत्कर्षकतामित्यर्थः । नीतः प्रापितः । जनस्यानादिशब्दाना परिवृत्यसह-त्वात् शब्दशक्तिमूलता । 'रामत्वम् आप्तम्' इत्यनेनैव वाच्यार्थसिद्धिरिति नास्याः (उपमादाः) वाच्यसिद्धावङ्गत्वम् । इवाद्यभावेनोपमाया वाच्यत्वाभावानात्रोपमालकारः किंतु मध्यमकाव्यत्वमेवेति बोध्यम् । कचित्तु 'वाच्यता नीतः' इति पाठ. । एवमेव प्रदीपेऽपि । एव पाठे तु 'वाच्यतां नीत ' इत्यस्य 'मयाप्तं रामत्वम्' इत्यनेनेति शेपो बोध्यः । तथा च पादत्रयद्योत्यापि रामेण सहोपमा मयाम रामत्वम्' इ्लनेन वाच्यता नीता । तदङ्ग च शब्दशक्तिमूळानुरणनरूपो द्वितीयोऽर्थ इत्यर्थ इति प्रदीप स्पष्टम् । तदेतत्सर्वमुक्तं सारवोधिन्यामपि । "अत्र प्रकृताप्रकृतयो कवियतृरामयो साग्यं व्यञ्जनया बा-ध्यते इत्याह रामेणेति । उपमानोपमेयभावः साम्यम् । वाच्यस्य मयातं रामत्वमित्यस्य अन्यत्रान्यतादा-त्म्यारोपरूपातिशयोक्तिरूपस्य अङ्गताम् उत्कर्पकता नीतः। नयाप्त रामत्वीमत्यमिधाय कविनेति रापः। तद्नुक्तावुपमाध्यनित्वानपायः स्यात् । अयमर्थः । तत्सदृशे तत्त्वारोपस्य चमत्काररूपःवात् वाच्यस्य तत्त्वारोपस्य प्रतीयमानं साम्यमुत्कर्षकमित्यपराङ्गता। अथ कुतो रामत्वं प्राप्तमित्याकाङ्काया निवर्तकत्य साम्यस्य वाच्यसिद्धयङ्गत्वमेव नापराङ्गत्वमिति चेन्न।जनस्थानभ्रमणादिरूपसाम्यस्य शब्दशक्तिम्ह य-ङ्गयतः प्रागेवावगतौ रामत्वारोपरूपवाच्यस्य सिद्धत्वात्। अङ्गोपमायां तु जनस्यानेत्यादिशस्ट एवं माध-म्यम् । वाच्यतामिति पाठे वाच्याय हित इति वाच्यपदाद्यप्रत्ययः । तेन वाच्यतां वाच्योत्कप्रकतानि-त्यर्थः । अन्ये तु 'वाच्यतां नीतः' मयाप्तं रामत्वमित्यनेनेति शेषः । वारणेन्द्रद्याद्यानिति निदर्भनो-दाहरणवत् ( ४३६ उदाहरणवत् ) रामत्वमित्यस्य वाधात् रामसद्शत्वार्यकेन याच्यवत् प्रतीतन्यादि-त्यर्थः । तदङ्गं तु शब्दशक्तिमूलो द्वितीयार्थ इति वदन्ति ।।

अत्र बृहदुइयोते तु वाच्यतां नीतेति । क्यमन्यस्य धर्मोऽन्यत्रेति निदर्शनालंकारविधया वारणन्द्रलीलामित्यादाविव रामत्वपदं रामसादृश्ये लाक्षणिकामिति भाव इति केचित् । अपरे तु जनस्यते आन्तमित्यादिपदैरुपस्थितरामधर्माणां श्लेषमूलकाभेदाध्यवसायेन निर्विण्णगतवर्माभेदमप्तनानं रामण्यपदेनोपात्तानां रामनिर्विण्णयोः सादृश्यरूपाणां वाच्यत्वादिति तेपामन्वयदोग्यत्वेन लक्षणाया अर्थेगः।

आगत्य संप्रति वियोगविसंष्ठुलाङ्गीमम्भोजिनीं कचिदपि क्षपितित्रयामः।
एतां प्रसादयति पत्रय शनैः प्रभाते तन्वाङ्गि पादपतनेन सहस्ररिमः॥ १२५॥ [२]
अत्र नायकवृत्तान्तोऽर्थशक्तिमूलो वस्तुरूपो निरपेक्षरिवकमिलनीवृत्तान्ताभ्यारोपेणैव
स्थितः॥

यतु "यथेवादिरूपवाचकामावात् तादशधर्मप्रतीतिन्यङ्गचा रामनिर्विण्णयोरुपमा रामसदशो निर्विण्ण इलाकारा । न चेयं रामत्वं प्राप्तमित्यस्य वाच्या । तद्वृतिधर्मप्रतीतिमात्रस्योपमात्वामावात् । कित्पमेय-विशेपणतया प्रतीयमानसादश्यमेवोपमा । अन्यया मुखे चन्द्रसादश्यमित्यादावण्युपमा स्यात् । एवं च सा व्यङ्गचेव। सा च 'कुशलवसुता न त्विधगता' इति प्रतिपाद्यदुःखित्वातिशयरूपाधिक्येन प्रतिपाद्यमानस्य निर्विण्णरामव्यितरेकस्योत्किर्पिका ।यिक्तिचिद्धमेल्व्योपमानमावादाधिक्यमपेक्ष्य बहुविशेषणसमिपतोप-मानमावादाधिक्यस्य प्रवृत्तत्वात् प्रतिपिपादियिषतदुःखित्वस्य कुशलवसुताया अप्राप्त्येवाधिक्येन विशे-पणेन न्यूनत्वप्रतीतिरिति न वाच्यम् । च च कुतो रामत्वं प्राप्तमित्याकाङ्क्षानिवर्तकस्य साम्यस्य वाच्य-सिद्धयङ्गत्वमेव नापराङ्गत्वमिति वाच्यम् । जनस्यानभ्रमणादिना वाच्यार्थेनापि शन्दशक्तिमूल्व्यङ्गचात् प्रागवगतेन रामत्वसिद्धेः । संसुग्धप्रतीतवाच्यार्थानुपपत्तिवारकस्यैव वाच्यसिद्धयङ्गत्वाद् । किच रामत्व-रूपवाच्यसिद्धयङ्गत्वेऽपि प्रधानीभूतकुशलवसुताप्राप्तिरूपस्य स्वसिद्धावन्यानपेक्षस्य व्यङ्गचोपमोत्किष-केति व्यङ्गचस्य साम्यस्य वाच्याङ्गत्वम् ' इति तत्व । चमत्कारितद्धर्मप्रतिरेवोपमात्वाद् । प्रागुक्ते उपमा इष्टेव । अन्यया तत्रालंकाराभावापत्तेः । सा च वाच्येवेति प्रदीपकृतामाशय इत्याद्वः । द्वितीयार्थाव्यङ्गय-त्वादिनां मते तु सर्वविशेषणव्यङ्गयदुःखित्वातिशयो वाच्योपमा अङ्गमिति बोष्यमिति व्याख्यातम् ॥

अर्थशक्तिमूळानुरणनरूपस्य (छक्ष्यक्रमस्य) वस्तुनो वाच्याङ्गतायामपराङ्गव्यङ्गश्चं मध्यमकाव्यमुदा-हरति आगर्योति । मौग्ध्याद्विनैवानुनयं त्यक्तमानां प्रति सख्या उक्तिरियम् । हे तन्वाङ्गि किचिद्रिय (द्वापान्तरे एव नायिकान्तरगृहे) क्षपिता अतिवाहिता त्रियामा रात्रिर्येन तथामूतः सहस्र-रिनः सूर्यः संप्रति अधुना प्रमाते जाते सित शनैः (अतिमीत इवातिळिजित इव ) मन्दं मन्दम् आगन्य एत्य एताम् अम्भोजिनीं कमिळिनीमेव नायिकां पादपतनेन किरणसयोगेनैव चरणपतनेन (प्रणामेन) प्रसादयित विकासयत्येव अनुनयित । एतत् पश्येत्यन्वयः । कीदृशीम् । वियोगो द्वीपान्तरे सूर्यस्य संचारेण यस्तेन संवन्धामावः स एव वियोगो विरद्यः तेन विसंष्ठळाङ्गीं संकुचिताङ्गीमेव संतापकाश्यीदिना विपमाङ्गीमित्यर्थः । यत्तु अम्भोजिनीं पिद्मनीतिपिरिमापितनायिकामिति तन्न । तस्यां पिद्मनीपदस्य पर्यायपितृत्त्यसहत्वेन (२०६ उदाहरणस्थे) वचोवाणपद इव नेयार्थत्वरूपदोपापत्तेः । वसन्तितळका छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् (६८ पृष्ठे ) ॥

अत्र विनैवानुनयमपगतमाना नायिका सख्या उपाछम्यते। तथाहि। सहस्रिर्मिरित्यनेन वर्द्धनायि-कावत्त्वं घ्वन्यते। अम्मोजिनीमित्यनेन वंण्यायाः पद्मिनीत्वम्। काचिद्पि (काचिदेव) इस्रनेन उपना-यिकागृहे एवेति निश्चयामावः। तत्रापि यामत्रयमेव न त्वधिकामिति। एवं चेहशोऽपि ईहशीं स्वयमेवागत्य पादपत्तेनानुनयति ईहशो हि कामिनोर्व्यवहारः त्वं पुनर्वहुत्तरकाछं परनायिकासक्ते धूर्ते विनैवानुनयं मानं त्यक्त्वा प्रसन्ना असीत्युपाछम्मः। एवं च नायकनायिकावृत्तान्तकथनमेवाभिप्रेतम्। स च वृत्तान्तो व्यव्यमानः वाच्ये रविकमिछनीवृत्तान्तेऽभिन्नतया च आरोप्यमाणः तस्य प्रकृतार्थतां संपादयन् तदुत्क-पमाथत्ते इत्यङ्गत्यैवास्ते। अयमेव समासोक्त्यछंकार इत्युद्दशोतादौ स्पष्टम्। तदेतत्स्विमिभिप्रेत्याह

#### वाच्यसिद्धचङ्गं यथा

अत्रेत्यादि । नायकेत्येकशेषः । नायकनायिकेत्यर्थः । वृत्तान्तो व्यवहारः । स एव न तु तत्प्रतियोगि-नौ नायिकानायकौ । तदुपस्थापकविरहात् । व्यवहारावच्छेदकत्वेनैव तयोः प्रतीतेः । तेन प्राधान्येन तद्तुपस्थितौ नोपमारूपकथ्वनी । तदाह वस्तुरूप इति । एवं च "उल्लास्य कालकरवाल " (५४ उदाहरणे) इत्यादौ यथा विशेष्यवाचकपदश्लेषसत्त्वादुपमा व्यङ्गया तथा प्रकृते विशेष्यवाच-कपद केषाभावानायकसूर्ययोनीपमा व्यङ्गया। यत्र स्वातन्त्रयेण धर्मिद्वयमवगम्यते तत्रेकधर्मान्वये सत्युप-माङ्गीकारात्। एवं धर्मिद्रयात्रगतावेव तादात्म्यारोपे रूपकाङ्गीकारात्र रूपकमपि व्यङ्गयं किंतु वस्तुरूप एवेति भावः । यद्यपि पादशब्दस्य श्लिष्टत्वात् (परिवृत्त्यसहत्वात्) शब्दशक्तिमूङत्वं सभवति तथापि अर्थशक्तिम् छत्वेन व्यपदेश. । परिवृत्तिसहशब्दाना वाहुल्यात्तेषां प्राधान्यात् । "प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" इति न्यायात् । पादपतनशब्दं विनापि नायकनायिकावृत्तान्तप्रतीतेस्तस्य प्राधान्याभावा-चेति भावः । वस्तुतस्तु अड्घ्रिपतनशन्दोपादानेऽपि तत्सभवेनास्यापि परिवृत्तिसहत्वमिति बोध्यम्। नन्वत्र प्रकृतव्यवहारेऽप्रकृतव्यवहारारोपरूपा समासोक्तिः । तस्या च प्रकृताप्रकृतवृत्तान्तयोरभेदो वाक्यार्थः । स चाप्रकृतवृत्तान्तोपस्थितिं विना न पर्यवस्यति । तदुपस्थितिश्च व्यञ्जनयैवैति व्यङ्गयस्य (नायकनायिका वृत्तान्तस्य) वाच्यसिद्धयङ्गत्वं नापराङ्गत्वमित्यत आह निर्पेक्षेति। इदं रविकमितनी-वृत्तान्तेत्यस्य विशेषणम् । नायकनायिकावृत्तान्तरूपव्यङ्गर्यार्थनिर्वक्षेत्यर्थः । तथा चाप्रकृतवृत्तान्तोप-स्थितिं विनापि वाक्यार्थस्य पर्यवसानात् नं व्यङ्गयोपस्थितिं विना वाच्यानुपस्थितिःसमासोक्कविति न वाच्यासिद्धयङ्गत्वम् । अपि तु प्रतीतस्य (उपस्थितस्य) वाच्यस्य व्यङ्गयेन शोभामात्रमाधीयते इत्यपराङ्ग-त्वमेवेति भावः । एवं च यत्र स्वत एव सिद्धरूपस्य वाच्यस्य व्यङ्गयेनोत्कर्पाधानमात्रं तत्रायं प्रभेदः । यत्र पुनर्व्यद्गयं विना वाच्यमेवात्मानं न लभते तत्र वाच्यसिद्धयद्गत्वमिति व्यद्गयसापेक्षनिरपेक्षसिद्धिम्यामन-योर्भेद इति द्रष्टव्यम् । रविकमलिनीवृत्तान्ताध्यारोपेणेवेति । रविकमलिनीवृत्तान्ते वाच्यभूतेऽध्या-रोपेणैवेत्यर्थः। स्थित इति। एवं स वाच्यरविकमिलनीवृत्तान्तोत्कर्पकतयैव स्थितो न तु प्रधानतये-त्यर्थः। अत्र प्रकृतवृत्तान्त्वाचकैः पदैः प्रसिद्धिवशाद्यञ्जितानामप्रकृतवृत्तान्तानामाश्रयानुपादानादपर्यव-सितानां प्रकृतवृत्तान्ते वाच्यभूते आरोप्यमाणाना वाच्योत्कर्पकतैवेति भाव इति प्रदीपोद्दयोतयोः स्पष्टम्। व्याख्यातमिदं सारवोधिन्यामपि। "ननु प्रकृताप्रकृतयोरभेदो वाक्यार्थोऽप्रकृतवृत्तान्तोपित्यिति विना न पर्यवस्यतीति वाच्यसिद्धयद्गत्वमापतितमित्यत आह निरपेक्षेति। अप्रकृतवृत्तान्तोपस्थिति विनापि वाक्या-र्थपर्यवसानान्न तत्साकाङ्कृत्वम् । अपि तु तेनोत्कृष्टत्वमेवेत्यर्थः । अत्या व्यङ्गयोक्तेर्वाच्योत्कर्यकत्वेन समासोक्तित्वं वाच्येन सह संवन्धं च दर्शयति रविकमल्डिनीवृत्तान्ताच्यारोपेणैव स्थित इति । समासोक्तौ प्रकृतन्यवहारेऽप्रकृतन्यवहारारोपरूपायां न्यङ्गयार्थोपस्कृतवाच्यस्यैव प्राधान्यात्समासोक्तित्वं तथा द्वयोर्वृत्तान्तयोरारोप्यमाणारोपविषयताख्य एव संवन्ध इति ध्येयम्' इति ॥

वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमुदाहरलाह वाच्यसिद्धयङ्गं यथेति । वाच्यसिद्धयङ्गं द्विधा एक-वंक्तुंक(व्यञ्जकपदसमानवक्तुक)पदवाच्याङ्गमन्यवक्तुकपदवाच्याङ्गं चेति । स्फुटीभविष्यति चेदं

१ न च समासोक्तावेतास्मिन् संबन्ध स्वीरुते समातोक्तेः सादशाख्यसंबन्धमूलकन्वं "साधर्म्यमूपमा मेर्" हित १२५ सूत्रे टीकायां वक्ष्यमाणं विरुद्धं स्वादिति वाच्यम् । प्ररुतवृत्तान्नेऽप्रशृतवृत्तान्तस्याध्याहेतार्थं सादश्यान्यमं-बन्धस्याप्यावश्यकत्वेन तद्विरोधाभावादिति भावः ॥

# अमिमरितमलसहृदयतां प्रलयं मूर्छा तमः शरीरसादम् । मरणं च जलद्भुजगजं प्रसद्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम् ॥ १२६॥ अत्र हालाहलं व्यङ्गयं भुजगरूपस्य वाच्यस्य सिद्धिकृत् ।

द्वितीयोदाहरणे वृत्तिग्रन्थे एवेति वोध्यम्। तत्राद्यमुदाहरित भ्रिमिमिति। सख्याः नायिकावस्थां नाय-काय वोधियतुं सामान्यतो वर्षावर्णनपरा उक्तिरियम्। जल्दो मेघ एव त्रासकत्वात् भुजगः सर्पः तज्ञं विपं जल्मेव विपं हालहलं (कर्तृ) तत् प्रसद्य वलात्कारेण वियोगिनीनां विरहिणीनां भ्रम्यादीनि कुरुते इत्यन्वयः। "विप तु गरले तोये" इति विश्वः। तत्र भ्रमः भ्रमणम्। दिग्भ्रमणिव दर्शयन् मूर्धादिविकारकारी कश्चिदान्तरो विकारः चेतसोऽनवस्था वा। अरितः विपयानमिलाषः। विषयेष्य-रुचिर्वा। अल्सहद्वयता अल्स हृदयं यासां तत्ता उदासीनतेल्थः। प्रलयो नष्टचेष्टता विहिरिन्द्रय-चेष्टाविरह इत्यर्थः। मूर्छा वाह्याम्यन्तरेन्द्रयचेष्टाविरहः चित्तस्य विहिरिन्द्रयासंवन्धो वा। तमः तमोगुणोद्रेकेणान्ध्यम्। मूर्छेव तम इति रूपकमिति कश्चित्। शरीरसादो देहकार्श्यम्। शरीरस्य सादः पीडेति केचित्। मरणं "जीवस्योद्रमनारम्भो मरण परिकीर्तितम्" इत्युक्तलक्षणम्। न तु प्रसिद्धं मुख्यमरणम्। तस्यामङ्गलरूत्राक्षालत्वात् आलम्बनोच्छेदकत्वाचेति वोध्यम्। चकार उक्तसमुच्चयार्थक इत्युद्दयोतादौ त्पष्टम्। गाथा छन्दः। "अत्रार्जुक्तं गाथा" इति पिङ्गलस्त्रात् । इयं हि गाथा संस्कृते एव। प्राकृते त्वार्येव गाथेत्युच्यते इत्युक्तं प्राक् (५ पृष्टे)। चन्द्रिकायां तु "प्रतिपादमेकैकमात्रा-धिका गीतिरेवेयमिति प्राञ्चः। गाथेति तु नन्याः" इत्युक्तम् ॥

अत्र जलद इव भुजग इति रूँपणं वाच्यं तावत् न सिद्धयित यावत् विषमित्यनेन जलवाचकेन हालाहलं न व्यव्यते इति वाच्यसिद्धयङ्गम् । तदेवाह अत्रेत्यादि । हालाहलं गरलम् । भुजगरूप-स्येति । प्रधानीभूतभुजगरूपस्येल्यथः । प्राधान्यं च रूपणे एव । उपमायां पूर्वपदार्थप्राधान्याद्धाच्यस्य जलदरूपता स्यात् । तथा च जलगरलोद्गारित्वरूपसाधम्येण जलदभुजगयोः रूपणमुपपन्नमिति भावः । सिद्धिकृदिति । सिद्धिं निश्चयं करोतीति सिद्धिकृदित्यर्थः । तदुक्तं चन्द्रिकायां "अत्राप्रकृतत्वेन व्यङ्गयं हालाहलं जलदभुजगितिरूपकस्य वाच्यस्य सिद्धिकृत् । अन्यया जलदस्य भुजगत्वायोगेन भुजग इव जलद इति पूर्वपदार्थप्रधानरेपमितसमासाश्रयणेनोपमालंकारापत्तेः । व्यङ्गयाभिन्नत्वेनाध्यवासिते तु जले भुजगत्वोपपत्तेरुत्तरपदार्थप्रधानरूपकस्यक्रिः " इति ॥

व्याख्यातिमदं प्रदीपादौ "अत्र हालाहल्क्ष्पो विपशव्दार्थो व्यङ्गयः। जॅलेऽभिधानियमनात्। स च जल्दभुजगेति रूपणस्य वान्यस्य सिद्धि करोति। अन्यथोपमासंदेहसंमवात्" इति प्रदीपः। (जलेऽभि-धोति। जल्दभुजगेत्यत्र भुजगामिन्नजल्देर्स्ययंकप्रधाने जल्दे तदन्वयानुपपत्तिसहकृतप्रकरणेन प्रसिद्धि वाधित्वेति भावः। वाच्यस्य सिद्धिमिति। गरलात्मकजलोद्गारित्वसाधर्म्येण जल्दे भुजगतादात्म्यारो-पर्प्रक्षपकोपपत्तिरिति भावः। नन्त्रनुपात्तधर्मेणेव वाच्यस्य रूपकस्य सिद्धिरत आह अन्यथेति।

१ अञ्चातुक्तमिति । अत्र शाखे (पिङ्गलरुत्तछन्दःशाखे ) नामोद्देशेन यत् नोक्तं छन्दः प्रयोगे च दृश्यते तत् गाथेति मन्नव्यमिति हलायुवरुता वृत्तिः ॥ २ ॥ चिन्द्रिकायां तिति । यदाप्यद्भितचःन्द्रिकापुस्तकेऽय पाठो नोपछभ्यते तथापि हस्तलितिने जीर्णपुस्तके लभ्यत एव ॥ २ ॥ इपणम् अभेदागेपः । रूपकामिति यावत् ॥ ४ ॥ जले इति । "दिपमाष्ठ च" दृन्यमरादिति भावः ॥ ५ प्रकरणेनेति भावः ॥

यथा वा

गच्छाम्यच्युत दर्शनेन भवतः किं तृप्तिरुत्पद्यते किं त्वेवं विजनस्थयोईतजनः संभावयत्यन्यथा।

तथा सित सामान्याप्रयोगसत्त्वेनोपिमतसमासोऽपि संमान्येतेति भावः । भ्रम्याद्यप्टिवधकार्यस्य रूपकसाधकतया विषपदेन गरलोपिस्थितौ तदभेदेन जले गृहीते विषाभिन्नजलजनकत्वेन भुजगाभेदस्य
''यत्संविन्धिनि यत्संवन्ध्यभेदस्तिस्मिस्तदभेदः'' इति न्यायेन सिद्धौ वाच्यरूपकसिद्धिरिति तत्त्वम् )
इत्युद्दयोतः । (अन्यथेति । हालाहलरूपन्यद्भयाभावे हि मुजगसदृशजलद्जन्यत्वस्य जलेऽन्ययसंभवादुपमा समञ्जसैव । भुजगाभिन्नजलद्जन्यत्वस्यापि संभवादूपकर्स्यापि संभव इति तयोः संदेहसकरः स्यात् । हालाहले तु न्यङ्गये सित जलाभिन्नत्वेनाध्यवासिते भुजगाभिन्नजलद्जन्यत्वस्यव संभवो
न तु भुजगसदृशजलद्जन्यत्वस्योति रूपकिनिश्चय इति भावः । न च न्यङ्गयहालाहलाभिन्नत्वेनावगते
जले भुजगसदृशजलद्जन्यत्वस्योति रूपकिनिश्चय इति भावः । न च न्यङ्गयहालाहलाभिन्नत्वेनावगते
जले भुजगसदृशजलद्जन्यत्वं संभवतीति उपमाया अपि संभव इति वाच्यम् । भ्रम्याद्यप्टिधकार्योत्पादकत्वसामञ्जस्याय हालाहलप्राधान्यस्यैवोचितत्वात् । यद्यपि प्रसिद्धार्थसंभवे न प्रकरणेनाप्रसिद्धऽर्थेऽभिधा नियन्तुं शक्यते तथा सिति निहतार्थत्वस्य दोपत्वानुपपत्तेः तथाप्यप्रकृतोपस्थितिर्नान्वयवोधौपिविन्नी ।
तिद्वषयस्योत्सर्गतस्तात्पर्याविषयत्वात् । अतः प्रकृतोपस्थित्यावश्यकत्वाद्यञ्जनया पश्चादप्रकृतोपिर्थितिरिति युक्तम् । दोपता तु निहतार्थत्वस्य प्रकृतोपस्थितिविलम्बकृतान्यत्र । प्रकृते तु विवक्षितरूपकानुगुणत्वान्न दोषत्वमित्यूह्यम् ) इति प्रभापि ॥

तदेतत्सर्वमाहुः सारबोधिनीसुधासागरकाराः। नसु गरळस्य न व्यङ्गवता । सत्यपि इष्टिप्रकरणे प्रसिद्विवशादिमिधया विषपदेन द्रागेव गरळोपिस्थितेः। यतः प्रकरणात् प्रसिद्धिरेव वळवती । अन्यया निहतार्थविळोपप्रसङ्गात् । प्रकरणवळादप्रसिद्धस्य प्रागुपिस्थितौ तद्दोषस्यानवकाशादिति चेत्। उप्यते। प्रसिद्धाः
गरळोपिस्थितिरिति जळामिने गरळे जळदामिन्नमुजगजत्वावगमः । सर्वया गरळप्रत्यायनं तु व्यञ्जनयेव ।
अभिधाया विरतत्वात् । न च पुनरिमधयैव गरळप्रत्यायनमस्तु किं व्यञ्जनयेति वाच्यम् । तथा सत्यावृत्तिकलपनापत्तेः । अस्मन्मते तु नैवम् । शब्देनामिधयप्रत्ययद्वारा व्यञ्जनसिद्धेः । अन्ययेवमावृत्तिकलपने
गतं शाव्या व्यञ्जनया । न च दर्शनान्तराभिमानिनाभिष्टमेव तदिति वाच्यम् । व्यञ्जनातिरिक्तवृत्तेर्वाधितार्थबोधनासामर्थ्यात् । व्यञ्जनायास्तु वाधितार्थबोधकतयेव धर्मिप्राहकमानसिद्धत्वादित्यळं बहुना ।
न च जळगरळयोजळदमुजगयोश्च न कथमुपमेति वाच्यम् । अम्याद्यप्रविधकार्यस्य गरळादेवोपपत्तेर्न
तु तत्सदृशादितीति । एवं च निहतार्थलं स्थेषादौ न दोष इति बोध्यम् ॥

अन्यवक्तृकराब्दे वाच्यसिद्धयद्भव्यद्भयमुदाहरित गच्छामीति । गोपीम् आश्विप्यन् आिं न् हिरः श्रीकृष्णः वः युष्पान् पातु रक्षत्वित्यन्वयः । कींद्दशः । पुरुकानां रोमाञ्चानाम् उत्करेण समृहेन अञ्चिता व्याप्ता तनुः शरीरं यस्य ताद्दशः । हे अच्युत तन्नामक ( श्रीकृष्ण ) अहं गच्छानि । कुन इत्यवाह दर्शनेनेत्यादि । भवतो दर्शनेन किं तृष्तिः उत्पद्यते अपि तु न तया च निष्मत्वनवस्थान् निषिति भावः । अवस्थाने वाधकमप्याह किंत्विति । एतच्च प्रत्युतत्वर्यकम् । एवं विजनस्थयोः एकान्तगतयोः ( आवयोः सतोः ) प्रत्युत हतजनः कुत्सितो जनः दुर्जनः अन्यथा संभावयित

९ "उपितं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे" ( २।१।५६ ) इनि पाणिनित्त्रेणेनि शेपः ॥

#### काञ्यत्रकाद्यः सटौकः।

इत्यामन्त्रणभङ्गिस्चितवृथावस्थानखेदालसाम् आश्विष्यन् पुलकोत्कराश्चिततनुर्गोपीं हरिः पातु वः ॥ १२७॥ [३]

अत्राच्युतादिपदच्यङ्गचमामन्त्रणेत्यादिवाच्यस्य । एतचैकत्र एकवक्तृगतत्वेन अपरत्र भिन्नवक्तृगतत्वेनेत्यनयोर्भेदः । अस्फुटं यथा

अदृष्टे दर्शनोत्कण्ठा दृष्टे विच्छेदभीरुता । नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लम्यते सुखम् ॥ १२८ ॥ [ ४ ]

रत्यर्थं समागताविति संभावयतीति वाच्योऽर्थः । "मारिते कुत्सिते हतम्" इति कोशः । व्यङ्गया-र्थस्तु हे अच्युत (विजनेऽस्मिद्धधनायिकादर्शनेऽपि) च्युतिरहित एकान्ते मादशनायिकासंनिधा-विष अस्खिलतिधैर्य यतो न संभोगाय यतसे भवतो दर्शनेन न तृप्तिरुत्पद्यते अपि तु संभोगेनैव किं चान्यथासंभावनमावश्यकम् । संभोगे सित दुर्जनसंभावनमि न दुःखाय । तस्मादृथैवात्मानं वश्च-याव इति वोध्यः । इति पूर्वार्धोक्तम् आमन्त्रणं संबोधनम् अच्युतेत्येवंरूपं तस्य भङ्गिः खरिवशे-वेणोक्तिः तया अस्खिलतिधैर्यत्वव्यञ्जनद्वारा सूचितं यत् वृथावस्थानं निरर्थकावस्थितिः तेन यः खेदः तेनालसाम् एतादशीं गोपीम् यद्वा आमन्त्रणमङ्गिम्यां सूचितौ यौ वृथावस्थानखेदौ ताम्याम-लसामित्यर्थः । शार्वृलविक्रीडितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (१८ पृष्ठे ) ॥

अत्र"इत्यामन्त्रणभिद्गस्चितवृथावस्थानखेदालसाम्"इति वाच्यं तावत् न सिद्ध्यिति यावत् अच्युते-स्यादिपूर्विभेन प्रागुक्तरूपं व्यद्गयं न प्रतीयते इति वाच्यसिद्धयद्गम् । तदेवाह अत्राच्युतादिपदेति । वाच्यस्येति । सिद्धिकृदिति शेषः । व्याख्यातमिदं प्रदीपादौ "अत्राच्युतेत्यनेन सोक्धुंण्ठेन त्वं मिद्धिषये च्यवसे इति व्यथमेवावस्थानमिति यद्दा अच्युतो वैर्यादस्खिलितस्त्वमतो व्यथमवस्थानमिति दर्शनेनेत्यादिना संभोगेनेव तृप्तिरिति किं त्वेवमित्यादिना द्वयोर्रकार्तिर्जातेव तद्वृथेवात्मानं वद्ययाव इति खेदश्च व्यव्यते । तच्च 'इत्यामन्त्रणभिद्गस्य वित्वव्यावस्थानखेदालसाम्' इत्येतद्वाच्यस्य सिद्धिकृत् । तद्यक्ति विना एतद्विशेषणपदार्थस्य शरीरलाभात्" इति प्रदीपः । (सोक्षुण्ठेन त्वं मिद्धपये विरस इति येनेद्दशै-कान्तेऽपि न रितं करोपीति भावः । साक्षान्त्रायकनामप्रहणमेव सोल्लुण्ठत्वम् । यद्वेति पक्षे योगार्थमर्याद्यार्थलाम इति विशेषः । इत्यामन्त्रणेत्यस्य कविप्रयुक्तत्यादिः । तद्यक्ति विना इतिपदार्थस्य विशेन्यप्त्रस्य शरीरालाभादिति भावः ) इत्युद्द्योतः । एवमेवोक्त सार्वोधिन्यामपि "अच्युत तन्नामक अपित्यक्तिये च । किं दर्शनेन अपि तु संभोगेन । संभावयतीति । अन्यथासंभावनमावश्यकं तिक्तिमित्यान्यानं वद्ययाव इत्यर्था व्यद्गयाः । ते चामन्त्रणाद्यस्योपपादकाः । अन्यथा आमन्त्रणमिद्गस्दिपाद्यानिन्ययः स्यात्" इति ॥

उदाहरणद्वयभेदकमाह एतचेत्यादि। एतच्च वाच्यसिद्धचङ्गं व्यङ्गयं च। एकत्र भ्रमिमिखाद्यदा• हरणे। एकेति। एक एव कविर्वक्ता। अपरत्र गच्छाम्यच्युतेत्यादिद्वितीयोदाहरणे। भिन्नेति। पूर्वार्धे गोपी वक्त्री अपरार्धे कविर्वक्तेति अनयोरुदाहरणयोर्भेद इत्यर्थः॥

अस्फुटन्यङ्गयं मध्यमकान्यमुदाहरति अदृष्ट इति । कस्याश्चित् प्रियं प्रत्युक्तिरियम् । त्वयि अदृष्टे

<sup>🤰</sup> मोदुर्ण्टेन माभिप्रायेण इनि प्रभागम् ॥ २ एतद्विरोपणेति । इस्रामम्त्रणेतादिविशेपणेत्पर्थः ॥

अत्रादृष्टो यथा न भवास वियोगभयं च यथा नोत्पद्यते तथा कुर्या इति क्लिप्टम् । संदिग्धप्राधान्यं यथा

हरस्तु किंचित्परिष्टत्तधैर्यश्रनद्रोदयारम्भ इवाम्बुराश्चिः । उमामुखे विम्वफलाधरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ १२९॥ [५] अत्र परिचुम्वितुमैच्छिदिति किं प्रतीयमानम् किं वा विलोचनव्यापारणं वाच्यं प्रधानमिति संदेहः ।

सित 'कदा दर्शनादि भविष्यति' इति दर्शनस्योत्कण्ठा । दृष्टे सित विच्छेदो वियोगस्तद्विपये भीरुता भयशीलतेत्यर्थः । 'विश्लेषभीरुता' इति प्रदीपे पाठः । विश्लेषो वियोगस्तद्भयभित्येव तद्र्यः । इत्थ-मद्दष्टेन दृष्टेन वा भवता सुखं न लभ्यते । मयेति शेपः । भवतेति हेतौ तृतीया । श्लोकद्दरुन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् (११ पृष्ठे) ॥

अत्रादृष्टी यथा न भविस वियोगदुः खं च यथा नोत्पद्यते तथा कुर्या इति व्यङ्गयं सहदयस्यापि न स्फुटमवभासते व्युत्पन्नानामपि विलम्बवेद्यत्यादित्यस्फुटव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमिदम् । नदेवाह् अन्नादृष्ट्र हत्यादि । कुर्या इतीति । व्यङ्गयमिति शेपः । क्लिष्टमिति । अस्फुटमित्यर्थः । सहद्येरपि झिटत्यस-वेद्यमिति यावत् । "अत्रादर्शनं वियोगभय चेत्युभय परिहरणीयमिति व्यङ्गयमस्फुटम्" इति चित्रिका-यामुक्तम् । क्लिष्टम्यत्र 'क्लिष्टम्" इति पाठोऽपि बहुषु पुस्तकेपु दृश्यते । व्याख्यातं च चक्रवतिभिः "क्लिष्टं व्युत्पन्नेरिप झिटत्यसंवेद्यम् । क्लिष्टमिति पाठेऽपि स एवार्थः" इति । तत्राद्यपाठ एव सभीर्चानः । द्वितीयपाठे क्लिष्टशब्दस्योक्तेऽर्थे शक्त्यभावात् निर्वीजलक्षणापत्तेश्च ॥

संदिग्धप्राधान्यव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमुदाहरित हर्गस्त्विति। कुमारसंभवकाव्ये तृतीये सर्गे वसन्त-प्राप्तावन्येषा चेष्टाया वर्णितायां हरस्य चेष्टावर्णनामिदम्। चन्द्रोदयारम्भे अम्बुरानिः समुद्र इव किंचित् ईषत् परिवृत्तं च्युतं धेर्य यस्य तथाभूतः हरस्तु हरः पुनः विम्वफलमधरयत इति विम्वफलाधरे ओष्ठौ यत्र तथाविधे विम्वफलवत् अधरोष्ठो यत्र तथाविधे वा उमायाः पार्वत्या मुखे विलोचनानि नेत्राणि व्यापार्यामास संचार्यामासेत्यर्थः। विलोचनानीति बहुवचनेनोत्कण्ठातिगयो व्यञ्यते। उपजातिरक्रन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् (७८ पृष्ठे)॥

अत्राधरं परिचुम्बितुमैच्छिदिति व्यङ्गयम् युगपछोचनत्रयव्यापारणं वाच्यम् तयोधः चनत्कारप्रयोज्ञकत्वरूपे प्राधान्ये साधकवाधकमानामावेन संदेहः । वाच्यस्याप्यद्येकिकत्वेन चमत्कारकारिचात् । उत्कण्ठातिशयव्यञ्जकत्वाचेति संदिग्धप्राधान्यव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमिदम् । तदेवाह अत्र परिचुम्बितु-मिलादि । प्रतीयमानं व्यङ्गयम् । अस्य 'प्रधानम्' इलिप्रमेणान्वयः । प्रधानं चमन्कारप्रयोजकत् । संदेह इति । साधकवाधकमानाभावेनोभयोश्यमत्कारप्रयोजकत्वादिति भावः । अत्र विद्येचनव्यापारणं धैर्यपरिचृत्तिश्चानुभावौ वाच्यौ । तौ यदि औत्सुक्यादीन् व्यभिचारिणोऽभिव्यव्य स्यायचिवर्णायां पर्यवस्यतस्तदा व्यङ्गयस्य प्राधान्यम् । व्यङ्गर्यामूतेच्छामभिव्यञ्येवौत्सुक्यादेव्यञ्जनात् । यदि तु रितकार्यवादाहत्येव स्थायचविणायां पर्यवस्यतस्तदा वाव्यस्य । न चात्र विनिगनकम् । उभयोरि प्रधानप्रस्थासन्नत्वाद्वावत्वाच्च । न च तुल्यप्रधानता । पृथिग्वश्रामाभावादिति भाव इन्युद्देशेते स्पष्टम् ॥

तुल्यप्राधान्यं यथा

त्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भृतये । जामदग्रचस्तथा मित्रम् अन्यथा दुर्मनायते ॥ १३० ॥ [ ६ ]

अत्र जामदग्न्यः सर्वेषां क्षत्रियाणामिव रक्षसां क्षणात् क्षयं करिष्यतीति व्यङ्गचस्य वाच्यस्य च समं प्राधान्यम् ।

काकाक्षिप्तं यथा

मश्रामि कौरवशतं समरे न कोपात् दुःशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः ।

तुल्यप्राधान्यव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमुटाहरित ब्राह्मणिति । रावणं प्रति परशुरामदृतस्योक्तिरियमित्युद्द्योतचिन्द्रकासुधासागरकाराद्द्यः । रावणामात्यस्य माल्यवत उक्तिरियमिति कश्चित् । वस्तुतम्तु
महावीरचिर्तनाटके द्वितीयेऽद्धे रावणमुद्दिय रावणामात्यं माल्यवन्तं प्रति परशुरामेण प्रेपिते पत्रे
पद्यमिदम् । त्राह्मणानामितिक्रमोऽवमानस्तस्य त्यागो भवतामेव भृतये कल्याणाय । भवतीति शेषः । न तु
व्राह्मणानाम् । जामदग्न्ये जीवित तेपामिनेष्टस्यासंभवादिति भावः । भवतामिति बहुवचनेन सकल्रसभाक्षेपः । अन्यया ब्राह्मणातिक्रमात्यागे तथा तादशं (जन्मप्रभृतिसकल्ररहस्यवेदि ) मित्रं सुदृद्भूतः
जामदग्न्यः परशुरामः (अत्यन्तं साधुजनातिक्रमासहनशीलः) दुर्मनायते क्षुव्धान्तःकरणो भवत्यर्थः ।
"वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा" (३।३।१३१) इति पाणिनिसृत्रेणं सामीप्याभिप्रायेण वर्तमानिर्देशः ।
तथा च तक्क्षोभे सकल्राक्षसकुलक्षयरूपोऽनथीं दुर्वारः स्यादिति व्यङ्गयम् ॥

अत्र जामदग्न्यः क्षत्रियाणामिव रक्षसामिष क्षयं करिष्यतीति दण्डरूपं व्यङ्गचिमव भृत्युपदेशो मित्रत्वाभिधानरूपं च सामोपायात्मकं वाच्यमिष प्रधानमेव। 'दुर्मनायते' इति गम्भीरोवस्या वाच्यस्यापि चमत्कारित्वात् । विग्रहवत् संधेरिप अनर्थानेवारकत्वेन विवक्षितत्वाचेति तुल्यप्राधान्यव्यङ्गयं मध्यमकाव्यमिदम् । तदेवाह अत्रेत्यादि । व्यङ्गच्चस्य दण्डरूपरय । वाच्यस्य भृत्युपदेशरूपस्य मित्रत्वाभिधानरूपस्य च साम्र इत्यर्थः । समं प्राधान्यमिति । विग्रहवत् संधेरप्यनर्थनिवारकत्वेन विवक्षितत्वादिति भावः ॥

काकाक्षिप्तमिति। काकुर्ध्वनिर्विकारस्तया आक्षिप्तं झिटित प्रत्यायितमित्यर्थः। काकाक्षिप्तव्यद्गयं मध्यमकाव्यमुदाहरति मश्रामीति। वेणांसंहारे प्रथमाङ्के संधिश्रवणकुपितस्य भीमसेनस्य सहदेवं प्रत्यु- क्रितिर्यम्। अहं समरे युद्धे कोपात् कार्वाणा दुर्योधनादीनां शतं न मश्रामि। अल प्रतिज्ञातकुरुकुल- अयस्य भीमसेनस्य 'न मध्नामि' इत्युक्तिर्विरुद्धेति निष्ठं काकुः प्रतीयते। तथा च काक्षा नव्यर्थन्तरं प्रतीयमानं 'न मध्नामीति न' इत्येवंरीत्या प्रकृतनवर्थान्वयीति अभावाभावरूपं मश्राम्येवेत्यवधारणं गम्यते। एवमप्रेऽपि सर्वत्र । दुःशासनस्य उरस्तः हृदयात् रुधिरं रक्तं न पित्रामि । सुयोधनोरू इति द्वितीयादिवचनम् । सुयोधनस्य दुर्योधनस्य उरस्तः सिक्ययुगमं गदया न सचूर्णयामि । भवतां नृपतिः राज्य

९ स्त्रेणेति । समीपमेव नामीत्वन् स्त्रायं त्वन्यन्ययः । "वर्तमाने छर्" इत्यारभ्य "उणादयो बहुलप्" इति चानन् येनोपाधिना प्रत्यया उक्तास्ते तथेव वर्तमानसमीपे मूते मविष्यति च स्युरिति स्त्रार्थाः । यथा कदा आगतोऽसि अयमागच्छामि अयमागमम् । कदा गमिष्यसि एप गच्छामि गमिष्यामि वा ॥

संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू संधि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ १३८॥ [७] अत्र मश्राम्येवेत्यादि व्यङ्गयं वाच्यनिपेधसहभावेन स्थितम् । असुन्दरं यथा

वाणीरकुडंगुड्डीणसउणिकोलाहलं सुणंतीए।

(युधिष्ठिरः) न तु मम प्रजाना वा नृपतिः स्वबुद्ध्या राज्यत्यागादिति भावः। पणेन प्रामर्पञ्चकरू-पेण संधि मैत्रीं करोत्वित्यर्थः। अत्र क्रोधातिशयान्मथनादौ वर्तमानतान्यपदेशः। यद्दा। ''वर्तमानसा-मीप्ये वर्तमानवद्दा'' इति पाणिनिसूत्रेण वर्तमानसामीप्ये (भविष्यति) छट्। दुःखेन योधनीयत्वाभा-वाभिप्रायेण दुर्योधनपदं विहाय सुयोधनपदप्रयोगः। कौरवशतमिति शतशब्दोऽनन्तवाची। भीमसेनस्य प्रतिज्ञातकुरुकुछक्षयत्वात्। वसन्ततिछका छन्दः। छक्षणमुक्तं प्राक् (६८ पृष्ठे)॥

अत्र कि न्यङ्गयम् तस्य कयं गुणीमावस्तत्राह अत्रेत्यादि । प्रतिज्ञातकुरुकुछक्षयस्य 'न मशानि' इत्याद्यक्तिवाधितेति नञ्स काकुः प्रतीयते तया च काक्वा नजर्यान्तरं प्रतीयमानं ' न मशामिति न' इत्येवंरीत्या प्रकृतनजर्यान्वयीत्यभावाभावरूपं मथ्नाम्येवेत्याद्यवधारणं न्यङ्गयम् । तदाह मश्लाम्येवं त्याद्विति । आदिना पिवाम्येवेत्यादे. संप्रहः । न्यङ्गयमिति । काकाक्षिप्तमिति सवन्यः । ननु मश्लाम्येवेत्यादिव्यङ्गयस्य चमत्कारित्वे ध्वनित्वमेव स्यात् । तत्कथ गुणीभाव इत्यत आह वाच्यति । वाच्यो यो निषेधः मथनादिनिषेधः तस्य सहभावेन समकाछं प्रतीयमानत्वेनव स्थितं व्यवस्थित-मित्यर्थः । तेन व्यङ्गयकृतचारुत्वस्य वाच्यानिर्वाह्यत्वाग्रहान्न ध्वनित्व किं तु गुणीभूतन्यङ्गयत्वभ्वति मावः । अत एव काकुव्यङ्गयस्य पदार्थस्थानीयत्वेन सूत्रे आक्षिप्तपदं झिटति प्रत्यायितमिन्येतत्वरम् । यत्र काकुतोऽपि विछम्वेन प्रतीतिस्तत्र ध्वनित्वमेव । यथोदाहते (१५ उदाहरणं) 'गुरः रोड खिने' इत्यत्रेति द्रष्टव्यमिति विस्तारिकासार्वोधिन्योः स्पष्टम् । कौरवकुछिनेधननिहितप्रतितस्य भीमस्य न मश्लामीत्वाद्यिति विस्तारिकासार्वोधिन्योः स्पष्टम् । कौरवकुछिनिधननिहितप्रतितस्य भीमस्य न मश्लामीत्वाद्यार्थात्व वाधिता । अतो न मश्लामीति काकुः । न मथ्नामीति नेत्येव मण्निनिष्यत्व मामनिविधेन मथनावधारणात्मकं व्यङ्गय हठेनैव उपस्थापयत् मथननिष्यस्य वाक्यार्थाभूतत्व प्रतार्वत्यस्य सिद्धक्रपस्य वाधमपाकरोति । वान्यसिद्धवद्गं तु पदार्थस्य सिद्धक्रिति विवरणग्रतः ॥

व्याख्यातिमदं प्रदीपादौ । "अत्र मध्नामीति व्यङ्गयम् । तच्च वाच्यस्य निपेत्रस्य सहसावेनैत्र व्यवस्थितम् । तादशकाकुं विना वाच्यस्य वाधितत्वेनाप्रादुर्भावात् । हठेनेव तदाक्षेपादेत्युवनं प्राद्र् इति प्रदीपः । (मश्रामीति व्यङ्गचामिति । मध्नाम्येवेत्यर्थः । प्रतिज्ञातिवरुद्धाभिधाविषु नञ्च काकुर्निषेधान्तराक्षोपेका अभावाभावश्चावधृतभावात्मक इति भावः । नतु मध्नाम्येवेति व्यद्गयन्य चमत्काारित्वे ध्वनित्वमेव स्यादत आह तच्चेति । सहभावेन तुल्यवद्यतीयमानत्वेन । काकुर्यद्भविन् वेदं विना वाच्यार्थस्यापर्यवसानादिति भावः । यत्र तु काकोविष्टम्बेन प्रतीतिः 'गुरु खंदं विकं' इत्यादौ तत्र ध्वनित्वमेवेति । दिक् ) इत्युद्योतः ॥

असुन्दर्ग्यङ्गयं मध्यमकान्यमुदाहरति वाणीरेति । "वानीरकुखोई।नशकुनिकोलाहलं मृज्यन्यः.।

९ ''इन्द्रप्रस्थ वृक्षप्रस्थ जयन्त वारणावतम् । देहि मे चतुरो प्रामान् पश्चमं किंचिदेव तु ॥ ' एन्युर्नेत । 'पश्चमं केचिदेव त' इसपि पाठः ॥ २ व्याख्यातमिद् सूत्र प्राक् (२१० पृष्टे) टिन्स्परान् ॥

### घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अंगाई ॥ १३२ ॥ [८]

अत्र दत्तसंकेतः कश्चिल्ठतागहनं प्रविष्ट इति न्यङ्गचात् सीदन्त्यङ्गानीति वाच्यं सचमत्कारम् ॥

(सू० ६७) एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूर्ववत् ॥ ४६ ॥ यथायोगमिति "व्यव्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालंकृतयस्तदा । ध्रुवं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यष्ट-

गृहकर्मन्यापृताया वच्चाः साँदन्त्यङ्गानि ॥" इति संस्कृतम् । गृहपार्श्ववर्तिवेतसनिकुञ्जे दत्तसंकेतायाः निकुञ्जोङ्गीनपिक्षकोळाहळतर्कितोपनायकप्रवेशायाः गुरुजनपारतन्त्रयेण गृहकर्मन्यापृततया च तत्र गन्तुमशक्नुवन्त्या अवस्थावर्णनमिदम् । वानीरा वेतसाः । "अय वेतसे । रथाभ्रपुष्पविदुळशितवानीरव-ज्जुळाः" इत्यमरः । तेपां कुञ्जानि गहनस्थानानि । "निकुञ्जकुञ्जो वा क्ळीवे ळतादिपिहितोदरे" इत्यमरः। तेभ्यः उड्डीनाः उत्प्छुता. ये शकुनयः पिक्षणस्तेपां कोळाहळं कळकळशब्दं गृण्वन्त्याः गृहकर्मणि रन्धनादौ व्यापृतायाः व्यापारयुक्तायाः वध्वाः स्त्रिया अङ्गानि सीदन्ति अवसाद (आकुळता ) प्राप्तुवन्तित्यर्थः । सीदन्तीति वर्तमाननिर्देशादवसादस्याविरामः । वर्तमानप्रत्ययाभ्यां श्रवणावसादरूपयोः कारणकार्ययोः पौर्वापर्यविपर्यवर्षातिशयोक्तिरळंकारः ॥ तेन चोत्कण्ठातिशयो व्यङ्गय इत्युद्योते स्पष्टम् । मुखविपुळा छन्दः । ळक्षणमुक्त प्राक् (१३३ पृष्टे)॥

अत्र 'अङ्गानि सीदन्ति' इति वाच्यापेक्षया 'दत्तसकेतो छतागहनं प्रविष्टः' इति व्यङ्गयमसुन्दरम् । तदे-वाह अत्र दत्तेत्यादि । व्यङ्गचात् व्यङ्गगपेक्षया । सचमत्कारिमिति । चमत्कारकारीत्यर्थः । व्याख्या-तमिदं प्रदीपोहगोतयोः। ''अत्र दत्तसंकेतः कश्चिल्लतागहनं प्रविष्ट इति व्यङ्गगम् । तस्माद्वाच्यं चमत्कारि । शब्दश्रवणसमकालमेव सर्वाङ्गावसादसंतन्यंमानतारूपस्य तस्यातिसौन्दर्यात् उत्कण्ठातिशयपर्यवसन्न-त्वात्'' इति प्रदीपः । (तसाद्वाच्यमिति । अत्र शरीरावसादरूपवाच्यमवानुभावभूतमौत्सुक्यावेगसंव-लितानुरागोद्रेककृतमदनपारतन्त्रयवोधकम् व्यङ्गगं तु तन्मुखप्रेक्षीति वोध्यम्') इत्युद्दगोतः । अत्राह काव्यप्रकाशदर्पणे विश्वनाथः ''एतच वाच्यसिद्धग्रङ्गतादेरपवादभूतत्वाद्भिनम् । तेषु हि व्यङ्गगस्यापि चारुत्वं सभवति''इति । एवं चात्र व्यङ्गगप्रतीताविष व्यङ्गगमनपेक्ष्यव वाच्यस्य विप्रलम्भपोपकत्वाद्वाच्ये एव चमत्काराविश्राम इति वाच्यस्यैव प्राधान्यंन तात्पर्यविपयत्वमित्यसुन्दरव्यङ्गग् मध्यमकाव्यमिदम् ॥

उक्तानामेत्र गुणीभूतव्यङ्गवानामवान्तरभेदानाह एपामिति । "शुद्धभेदानाह एपामिति" इति चक्रवर्तिभद्दाचार्याः। चकारो भिन्नक्रमः। एपाम् उक्तप्रकाराणां गुणीभूतव्यङ्गवानां भेदाः पूर्ववच्च ध्वनि-भेदवच्च यथायोगं यथासंभवं वेदितव्याः वोद्धव्या इत्यर्थः । अय भावः । न केवल्रमेते एव (अष्टावेव) गुणी-भूतव्यङ्गवस्य भेदाः । किं तु अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वादिभिरुपाधिभिर्यथा ध्वनेभेदास्तथासंभिवनो वि-हायास्यापि तैरुपाधिभिः शुद्धभेदाः । संकरसंसृष्टिभ्यां योजने च (गुणने च ) तेपामिवैपां च संकीर्णभेदा अपि वोद्धव्याः । असंभिवनश्च वस्तुमात्रेणालंकार्व्यक्तिनिवन्धनाः । एवं च यत्र वस्तुनालंकार्व्यक्तिस्तत्तत्र गुणीभूतव्यङ्गवत्वं मा प्रसाङ्कीदिति यथायोगिनत्युक्तिमिति वोध्यम् । तत्र ध्वनिकारसंभितिमाह व्यज्यन्ते इति । यदा वस्तुमात्रेण वाच्यालकाररिहतेनालंकृतयोऽलंकाराः व्यव्यन्ते तदा तासाम् अलंकृतीनां ध्रुव निश्चयेन ध्वन्यङ्गता ध्वनिव्यवहारप्रयोजकता । वाच्यवस्त्वपेक्षयालंकारत्वेन

१ शृण्यन्त्याः त्तीदन्ति।। १ नंतन्यमानतेति । अनुपरम इत्यर्थः । वर्तमानानिर्देशादिति भावः ॥

#### तेस्तदाश्रयात्" इति घ्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यत्रालंकारो व्यज्यते न तत्र गुणीभृतव्यङ्गचत्वम् ।

नैवातिशायितया ध्वनित्विर्विह्कतेति यावत् । कुतः । काव्यवृत्तेः काव्यव्यवहारस्य तदाश्रयात् अलं-कारसापेक्षत्वादित्यर्थः । इति ध्वनिकारोक्तिदिश्चिति । ध्वनिकार आनन्दवर्धनस्तदुक्तिदिशा तदुक्त-मार्गेणेत्यर्थः । न तत्र गुणीभूतव्यङ्गच्यत्विमिति । अय भावः । वाच्याहस्तुनोऽलंकारस्य चारुत्व-नियमेन अगूद्धत्विदिना व्यङ्गचत्वधिनचारुत्वापनयेऽपि अलकारत्वकृता चारुता अव्याहतैवेति सर्वत्र वस्तुव्यङ्गचालकारस्थले ध्वनित्वमेव न गुणीभूतव्यङ्गचत्वमिति । व्याख्यातमिदमुद्द्योते । "वस्तुमात्रे-णिति । वाच्यालंकाररिहतेनेत्यर्थः । तत्सिहतवस्तुनालकारव्यञ्जने तु यत्र वाच्यालकारापेक्षया व्यङ्गपस्य तस्य चारुत्वं तत्र ध्वनित्वमेव । यथा चतुर्थे उदाहतेषु । यत्रालंकारव्यङ्गचालंकारस्य न चारुत्वं तत्र गुणी-भूतव्यङ्गचत्वमेव । यथा 'नैसर्गगुणिवनीत जनयित कापिञ्जलो वंशः । आजन्मनो ह्यपूर्वं सृते रत्नाकरो रत्नम्' इत्यत्र प्रतिवस्त्पमान्यङ्गचायामगूदायामुपमायाम् । तथा च वस्तुव्यङ्गचालंकितेवहीनः हिच-त्वारिशत्वारः शुद्धो गुणीभूतव्यङ्गचमेद् इति भावः । ध्वन्यङ्गता ध्वनिव्यवहारप्रयोजकता । काव्यवृत्तेरिति । काव्यपदप्रवृत्तेरित्यर्थः । सालंकारत्वस्य काव्यलक्षणघटकत्वादिति भावः । यहा । काव्यवृत्तेः काव्यतिपत्तिर्थः । अलंकारकृतचारुत्वेनव अव्दर्शयोः काव्यत्वनिर्वाहिदिति भावः" इति ॥

"एवं च स्वतःसंभिवकविग्रौढोक्तिसिद्धकविनिवद्धवक्तृग्रौढोक्तिसिद्धवस्तुन्यङ्गयाल्काराणां पद-वाक्यप्रवन्धगतत्वेन त्रिरूपतया वस्तुन्यङ्गयालंकारस्य नविधत्वमिति ध्वनिभेदसंख्यैकपञ्चागतो नव-न्यूनेन अष्टाना भेदानां प्रत्येकं द्विचत्वारिंशद्विधत्वमिति मिलित्वा गुणीभूतन्यङ्गयस्य पट्त्रिंगद्धि-कित्रशतभेदाः (३३६) शुद्धाः । एवमस्य संसृष्टिसकराभ्यां चतुरगीत्यिकपञ्चगताविककपञ्चा-शत्सहस्रोत्तरचतुर्लक्षभेदाः (४५१५८४) संकीर्णा । शुद्धभेदै सह विशत्यिकनवगतोत्तर्थन-पञ्चागत्सहस्राधिकचतुर्लक्षभेदाः (४५१९२०)। गुणनप्रकारस्तु ध्वनिस्थलीयोक्तिविशावसेत्रः' इति विवरणे स्पष्टम् ॥

यत्तु अष्टानामेवैपां गुणीभूतन्यङ्गयभेदाना सर्कार्णत्वमात्रातिदेशकम् (परस्परयोगातिदेशकम् ) इदं स्त्रमिति केचिद्वदन्ति तद्वोधात्। तथा सिति हि 'यथायोगम्' इत्यनेन वस्तुत्र्यङ्ग याखंकाररूपभेद-पर्युदासवैय्यर्ध्यं स्यात्। तत्र प्रसक्तेरेवामावादिति बोध्यम्। न च योगं द्वयोः संवन्त्रमनतिक्रम्येन्यर्थक-तया संकराद्युपस्थापकामिति वाच्यम्। संकरादीना 'यथायोगम्' इति पदाभावेऽपि अन्याहते । यथा-योगमिति पदामावेऽपि पूर्वेपा ध्वनीनां यथा भेदा सकरादिभि तथेपामपीत्येतावतेव तत्सिदेरिति तत्त्वमिति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् ॥

तदेतत्सर्वमिष न्याख्यातं विस्तारिकासारवोधिन्योरिष । "एपामिति । समनन्तरोक्तप्रकाराणां यथा-योगं यथासंभव पूर्ववत् ध्वनिभेदवत् अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वादिना । यतु अष्टानामेव गुणीभृतव्यद्ग य-भेदानां परस्परयोगातिदेशकामिति तन्त । तथा सित वस्तुनालंकारव्यक्तौ यथायोगिनिल्येन गुणीभृतव्य-न्यवच्छेदानौचित्यात् प्रसङ्गामावात् । तदेवाह न्यज्यन्ते वस्तुमात्रेणेति । वस्तुमात्रेण वाच्यालंकार-रूत्येन । तद्वत्वे तु विशेषो वक्ष्यते । ध्वन्यङ्गता ध्वनिन्यवहारहेतुता कान्यवृत्तेस्तदाश्रयात् तदुहे-शेनैव कविना कान्यनिर्वाहणात् । तत्कृतचारुत्वेनैव शब्दार्थयोः कान्यव्यक्षमादित्यर्थः । न तत्रेति । न गुणीभूतन्यङ्गयत्वम् । अपि तु ध्वनित्वमेव । तथा च तैभेदैर्न्यूनोऽत्र प्रकारः । इदमत्राकृतम् । अलंकाराः

# (स॰ ६८) सालंकारैर्ध्वनेस्तैश्च योगः संसृष्टिसंकरैः। सालंकारैरिति तैरेवालंकारैः अलंकारयुक्तैश्च तैः। तदुक्तं ध्वनिकृता

कदाचिदङ्गभूतवाच्याळंकाररहितेन वस्तुमात्रेण व्यज्यन्ते कदाचिद्वाच्याळंकारसिहतेन वस्तुना। तत्राघे वस्तुमात्रापेक्षयाळंकारस्यैवाधिकं चारुत्वमिति तत्सर्वत्र ध्वनित्वमेव । उत्तरत्रापि यत्र वाच्याळंकारापे-क्षया व्यङ्गचाळंकारस्य न चारुत्वं तत्र गुणीभूतत्वम् । यथा 'नैसर्गगुणविनीतं जनयति०० ॥' इत्यत्र (२१३ पृष्टे) प्रतिवस्त्पमाव्यङ्गचायामगूढायामुपमायाम् । यत्र च व्यङ्गचाळंकारस्याधिकं चारुत्वं तत्र ध्वनित्वमेव । यथा 'गाढकान्तदशनक्षतव्यथा' (६३ उदाहरणे) इत्यादौ विरोधव्यङ्गचाया तुल्ययोगि-तायाम्' इति ॥

पूर्व (चतुर्थोल्लासे ६३ सूत्ते) "संकरेण तिरूपेण" इत्यादिना सजातीययोगो ध्वनेरुक्तः। इदानीं तु गुणीभूतन्यद्गयरूपविजातीययोगमाह सालंकारेरिति। अत्र च सालंकारेरिति मिन्नार्थकयोरेकरूपपद-योरेकरोपः। एकत्रालंकारपदमलंकारत्वरूपधर्मपरम्। अलंकारपदस्य भावप्राधान्येन निर्देशात्। अन्यत्र स्वरूपवदलंकाररूपधर्मिपरम्। विग्रहस्तु एकत्र अलंकितरलंकारः अलंकारेण शोभया सिहताः सालंकाराः। अन्यत्र तु अलंकियतेऽनेनत्यलंकार उपमादिः तेन सिहताः सालंकाराः। सालंकाराश्य तैः सालंकारेरिति। एवं च एकत्र सालंकारपदस्यालकारोऽर्थः। अपरत्र तु अलंकारसिहतोऽर्थः। तथा च सालंकारैः अलंकारात्मतां प्राप्तैः समासोक्तिरसवदादिपदाभिधेयैः वाच्यालंकारयुक्तेश्व तैः गुणीभूतन्यद्गयप्रभेदैः शुद्धैः सह ध्वनेः चतुर्थोल्लासोक्तर्यकपञ्चाराद्भेदस्य शुद्धस्य ध्वनेः योगो मिश्रणं भवतीत्यर्थः। केन प्रकारेणत्यत आह संसृष्टिसंकरेरिति। संसृष्ट्या एकरूपया संकरैः तिमिरिति चतुष्टयेनेति सृत्रार्थः॥

एकरोषल्क्षमेवार्थं दर्शयति तैरेवालंकारेरित्यादिना । तैरेवालंकारेरिति समासोक्तिरसवदादिरूपैर्गुणीभूतव्यद्गयेरेवालंकारेरित्यर्थः। 'आगत्य सप्रति' इत्यादौ (१२५ उदाहरणे) गुणीभूतव्यद्गयस्य
नायिकानायकवृत्तान्तस्य वाच्यरिकमिलिनावृत्तान्तोत्कर्पस्य समासोक्त्यलंकारत्वादिति भावः । अलंकारगुकतेश्च तैरिति । उपमाद्यलंकारसिहितैर्वरतुरूपगुणीभूतव्यद्गयेरित्यर्थः । अलंकारश्चात्र वाच्य
एकेत्याद्वः। एव च ध्वनिना गुणीभूतव्यद्गयेन वाच्यालंकारेण च ध्वनेर्योग इति पूर्वापराभ्यां (चतुर्थोह्यासस्यग्रन्यात्रत्यग्रन्याभ्याम्) उक्तं भवतीति प्रदीपोद्दयोतादिष्ठ स्पष्टम् । सर्वत्रैव काव्येऽलंकारसद्भावनियमेनालंकारासंकीर्णो ध्वनिगुणीभूतव्यद्गययोरन्योऽन्ययोग एव दुर्लभ इत्याशङ्कानुपपत्तये रसवदाद्यलंकारस्थले एव स्वभिन्नालंकारान्तराभावसंभवेन तत्संभव इति प्रदर्शनार्थमित्यमुक्तम् । अन्यथा गुणीभूतव्यङ्गयेन ध्वनेर्योग इत्येव वदेत् । व्याचकुरिदं सूत्रं वृत्तिग्रन्यं च चक्रवर्तिश्रीवत्सललञ्चनमष्टाचार्यप्रभृतयोऽपि । तथाहि । "ध्वनिगुणीभूतव्यद्गयमिश्रणमाह सालंकारेरित्यादि । तैः गुणीभूतव्यद्गयैः
शुद्धैः सजातीयविज्ञातीयमिश्रीभृतेश्च सहत्यर्थः । ध्वनेर्योगो मिश्रणम् । संसृष्ट्या एकया संकरैः
त्रिभिः।तैरेवालंकारेरिति । समासोक्तिस्थले 'आगत्य संप्रति वियोगविसंष्ठलङ्गीम्' इत्यादौ व्यङ्गयस्य
नायकवृत्तान्तस्य रविकमिलनीवृत्तान्तोत्कर्पकता प्राप्य समासोक्त्यलंकारताप्राप्तेः। अलंकारयुक्तैरिति ।
वाच्यालंकारसिहितैरित्यर्थः" इति ॥

स्वोक्तेऽर्थे प्रामाणिकसंमतिमाह तदुक्तिमिति। ध्वनिकृता आनन्दवर्धनेन। स इति। स ध्वनिः

"स गुणीभृतव्यङ्ग : सालंकारैः सह प्रभेदैः स्त्रेः। संकरसंसृष्टिभ्यां पुनरप्युद्द्योत्त वहुघा ॥" इति ( स्. १९ ) अन्योन्ययोगादेवं स्याद्भेदसंख्यातिभ्रयसी ॥ ४७ ॥ एवम् अनेन प्रकारेण अवान्तरभेदगणनेऽतिप्रभृततरा गणना । तथाहि । शृङ्गार-स्यैव भेदप्रभेदगणनायामानन्त्यम् । का गणना तु सर्वेषाम् ।

सालंकारैः वाच्यालकारसिंहतैः गुणीभूतन्यङ्गयेः स्वै प्रभेदैः अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यादिभिश्च सह संकरसंसृष्टिभ्यां पुनः वहुधा वहुप्रकारः उद्दयोतते प्रकाशते इत्यर्थः ॥

अन्योन्ययोगादेविमिति। एव घन्यादिभेदैः तत्प्रभेदैश्च योजनेऽतिप्रभूता संख्या भवतीत्यर्थः। अतः उदाहर्तुमशक्यमिति भावः। एतैः प्रभेदेरुपनिवध्यमानः पुरातनोऽप्यर्थो नवनवीभवर्ताति न व्यर्थ ध्वनिभेदानन्त्यप्रदर्शनम्। तद्भुक्तं घ्वनिकृता "घनेर्यः स गुणीभूतव्यङ्गयस्यात्मा निदाशितः। एते-नानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः॥" इति। यः घ्वनेः आत्मा अर्थान्तरसंक्रामितवाच्यादिभेदप्रकारः सः गुणीभूतव्यङ्गयस्यापि प्रदर्शितः। एतेन भेदप्रदर्शनेन कवीनां प्रतिभा नवनवोन्भेपशालिनी प्रज्ञा तस्या गुणः आनन्त्यम् आयाति प्राप्नोतीति तद्थि इति प्रदीपादौ स्पष्टम्॥

सूत्रं व्याकरोति एवामित्यादि । अनेन उक्तेन । आतिप्रभूततरेति । ग्रुद्धसजातीयविजातीयसीन-श्रणभेदेन निर्वक्तुमशक्येत्यर्थः।गणनायां प्रभूततरत्वमेवोपपादयति तथाहीति । भेदप्रभेदेति । प्रभेदोऽवान्तरभेदः। आनन्त्यमिति । तत्तु चतुर्योक्षासे (५७ सूत्रे वृत्ती च) उक्तमित्यर्थः । सर्वेषां घ्वनिगुणीभूतव्यङ्गयानाम् । एकस्यैव शृङ्गारस्य भेदप्रभेदगणनायामानन्त्यम् किं वक्तव्यं सर्वेपाम् तद्रणनायामानन्त्यं स्यादिति भावः । " नतु घ्वनिगुणीभूतव्यङ्गययोः संकरो न प्रत्येतु शक्यते । अनयोः सामानाधिकरण्यासंभवादिति चेत्र । चित्रेण चित्रव्यञ्जने व्यङ्गयत्वविवक्षया घ्वनित्वेऽपि चित्रव्वविवक्षयोभयोस्तुल्यप्राधान्याहुणीभूतत्वमिति द्वयमि विवक्षाभेदाचमत्कारप्रयोजकम् । एवमिचेत्रेणाचित्रव्यञ्जनं व्यञ्जकस्याचित्रत्वात्प्राधान्यत्विवक्षया ध्वनित्वम् । उभयोरचित्रत्वविवक्षया तुल्यप्राधान्याहुणीभृतव्य-ङ्गयत्वमपीति दिशा सर्वे भेदाः सहदयहदयारूढा इति श्रीवाग्देवतावतार(मम्मट)प्रतिपादितेऽर्थं न कदा-चिदप्रामाण्यशङ्कोदेतीति मन्तव्यम्" इति सुधासागरे स्पष्टम् ॥

अत्राहुः सुधासागरकाराः। एवमनेनेत्यादि। अत्रेदमवधेयम्। "शुद्धैः सहैकपद्धाशद्भदेभेदा यया ध्वनेः। संकीर्णा हि समाख्याताः शरेषुयुगखेन्दवः (१०४५)॥ शुद्धैः शरयुगव्यक्तेः (४५) सहात्रापि तथा बुधैः। गुणीभूतन्यङ्गयमेदा वाणाव्धीन्दुगजा (८१४५) त्मृताः॥ मव्यमात्तमयोरेतं भेदयोर्गुणने पुन.। भूताश्वाङ्कोषुशरभूवाणस्तम्बेरमा (८५१५५९७५) मताः। चतुर्भिगुंगने प्राग्वदिन्त्रया गुणकोत्तमैः। खाकाशाङ्काश्रिपक्षर्त्तव्योमवारिधिवहयः (३४०६२३९००)॥ गुगतप्रकरम् गुणकोत्तमैः। खाकाशाङ्काश्रिपक्षर्त्तव्योमवारिधिवहयः (३४०६२३९००)॥ गुगतप्रकरम् गुण्यान्त्यमङ्क गुणकेन हन्यादुत्सारितेनैवसुपान्त्यमादान्। गुण्यस्तयोऽधोगणकण्डतुन्यर्नः गुग्यकं संगुणितो युतो वा॥ इस्तादि छांछावस्यादौ द्रष्टव्यः। "एकद्रश्यान्तसहन्त्रयुत्तकेष्टयः प्रकारः। अर्बुदमव्यं खर्वनिखवमहापद्मशङ्कवस्तरमात् इत्यादिदशगुणोत्तरा संख्यापि प्योतिःशारं प्रसिद्धः। प्रकृताङ्कगुणने त्वयं छष्ठसर्छः प्रकारः "गुण्याङ्को गुणकाङ्कध विन्दन्तः संभवेदि। विन्द्रधो विन्द्रधः स्थाप्याः शेषाङ्कं गुणयेत्तदा॥ तथा चात्र गुण्याङ्को गुणकाङ्कध विन्दन्तः संभवेदि। विन्द्रधो विन्दरः स्थाप्याः शेषाङ्कं गुणयेत्तदा॥ तथा चात्र गुण्याङ्को चत्वारः खण्डाः। न्यूनं गुणकाङ्कि ने तानन्त एव।

# संकलनेन पुन्स्य ध्वनेस्त्रयो भेदाः। व्यङ्गचस्य त्रिरूपत्वात् । तथाहि । किंचिद्वाच्यतां सहते

तत्र वृहत्खण्डयोः परस्परं गुणनेऽष्टकोटयः (८००००००)। गुणकद्वितीयखण्डेन शतात्मकेन पुनस्तादशसहस्रात्मकखण्डगुणने प्रयुतम्(१०००००)। गुण्यतृतीयखण्डेन चत्वारिंशदात्मकेन पुन-स्तत्खण्डगुणने लक्षचतुष्टयम्(४०००००)। चतुर्थखण्डेन पञ्चात्मकेन पुनस्तत्खण्डगुणने पञ्चाशत्सह-स्राणि (५०००) । अथ गुण्यद्वितीयखण्डेन रातचतुष्ट्यात्मकेन गुणकप्रथमखण्डस्याष्ट्रसहस्रात्मकस्य महत्तया गुणने लक्षद्वयाधिकं प्रयुतत्रयम् (३२००००) । तृतीयेन पञ्चाशर्पेण पुनस्तत्खण्डगुणने लक्षचतुष्ट्यम् (४०००००)। चतुर्थेन पञ्चात्मकेन पुनस्तद्गुणने चत्वार्ययुतानि (४००००)। अथ गुण्यद्वितीयखण्डेन गुणकाद्वितीयखण्डगुणने चत्वार्ययुतानि ( ४०००० ) । गुण्यतृतीयखण्डेन चत्वारिंशदात्मकेन पुनस्तद्गुणने षोडशसहस्नाणि (१६०००)। चतुर्थेन पञ्चात्मकेन पुनस्तद्गुणने सहस्रद्वयम् (२०००)। अय गुणकतृतीयेन पञ्चाशद्वृपेण गुण्यद्वितीयस्य शतात्मकस्य गुणने पञ्चसहस्राणि (५०००)। चतुर्थेन पञ्चात्मकेन पुनस्तद्गुणने पञ्चराती (५००)। अथ गुण्यतृती-येन चत्वारिंगदूपेण गुणकतृतीयस्य पञ्चाराद्र्पस्य गुणने सहस्रद्वयम् (२०००)। गुण्यचतुर्थेन पञ्चात्म-केन पुनस्तद्वणने पञ्चाशद्धिकं शतद्वयम् (२५०)। अथ गुणकचतुर्थेन पञ्चात्मकेन गुण्यतृतीयस्य चत्वारिंशदात्मकस्य गुणने शतद्वयम् (२००)। चतुर्थेन चतुर्थस्य गुणने पञ्चविंशतिः ( २५ )। सर्वेपां संमेलनेऽप्रकोटयः लक्षाधिकानि पञ्च श्युतानि पञ्चायुतानि पञ्चसहस्राणि नयगतानि पञ्चो-त्तरा सतातिश्च (८५१५५९७५) । चतुर्भिः संसृष्टगादिप्रकारैर्गुणने अर्बुदत्रयम् कोटिचतुष्टयम् लक्षप टुम् अयुतद्वयम् सहस्रत्रयम् नवशतानीत्युक्ता कान्यमेदानां संख्या (३४०६२३९००) संपद्यते ॥ ''दिक्प्रदर्शनमेतचारुंकारोद्भृतसंकरैः । प्राधीधिकता याति गणनेति न दर्शिता ॥ १॥" इति॥

एवं घ्वनिगुणीभूतन्यद्गयभेदानिरूप्य संप्रति न्यञ्जनायां वादिविप्रतिपत्तिनिरासाय प्रकरणान्तरमारमते संकलनेनेत्यादि । संकलनं संप्रहः । संक्षेप इत्यर्थः । केनाप्युपाधिना एक्तीकरणिमिति यावत् ।
अस्य गुणीभूतन्यद्गयस्य । ध्वनेरिति । घ्वनेश्वेत्यर्थः । चकाराभावेऽपि "अहरहर्नयमानो गामश्वं पुरुषं
पग्रम्" इत्यादाविवात्रापि समुच्चर्यार्थकचकारादिकल्पनेति बोध्यम् । यहा । ध्वनेः ध्वनन्यापारोपिहितस्य । तेन गुणीभूतन्यद्गयस्यापि संग्रहः । त्रिरूपत्वादिति । वस्त्वलंकाररसीदिरूपत्वादित्यर्थः। अत्र
सुवासागरकाराः । "अयमाशयः । एवमनन्तानां ध्वननन्यापारयोगिनां ध्वनीनां गुणीभूतन्यद्गयद्वानां च
कान्यभेदानामनुगतोपाधिना संकलने त्रयो भेदाः। न्यद्गयस्य त्रिरूपत्वात् । संकलनं संग्रहः। संकलनन्यवकलनन्यवहारो वेदान्तिनां समष्टिन्यष्टिन्यवहारवज्ज्योतिःशास्त्रे गणितप्रन्थेपु प्रसिद्धः । अत्र
त्रिषु विश्रामो न्यस्त्रनादार्द्यप्रतिपादनाय । अधिकतरसंक्षेपेऽविविक्षितवान्यविविक्षितान्यपरवाच्यावेव हो
भेदा । अधिकत्मसंक्षेपे त्वेकमेव सर्वोत्यानवीजं स्फोटात्मकं न्यद्गयम् । तदेव च 'एकमेवाहितीयं
त्रक्ष' इत्यादिश्रतिप्रतिपाद्यं सिच्चदानन्दरूपं निर्गुणसगुणविलक्षणं विस्विति वोध्यम् । /तदेतत्सर्व
श्रीवाग्देवतावतारैः ( मम्मदेः ) संकलनन्यवकलनान्यां त्रह्याण्यवयवगणनाया विराद्युपे त्वेकत्वंमिति

१ ध्वननव्यापारो व्यञ्जना । २ आदिगब्देन भावादेग्रहश्यक्रमस्य मंग्रहः ॥ ३ चराचरशगेग्ममुदायरपं विराद्श-रीरं दनवत्तमिष्टः । चराचराणा प्रलेकं शरीरं वृक्षव्यष्टिरिति हि तेषा व्यवहारः ॥

किंचिन्वन्यथा । तत्र वाच्यतासहमिविचित्रं विचित्रं चेति । अविचित्रं वस्तुमात्रम् विचित्रं त्वलंकाररूपम् । यद्यपि प्राधान्येन तदलंकार्यम् तथापि त्राह्मणश्रमणन्यायेन तथोच्यते । रसादिलक्षणस्त्वर्थः खमेऽपि न वाच्यः । स हि रसादिश्रव्देन गृङ्गारादि-शब्देन वाभिधीयेत । न चाभिधीयते । तत्प्रयोगेऽपि विभावाद्यप्रयोगे तस्याप्रतिपत्ते-स्तद्प्रयोगेऽपि विभावादिप्रयोगे तस्य प्रतिपत्तेश्वेत्यन्वयव्यतिरेकाम्यां विभावाद्य-भिधानद्वारेणैव प्रतीयते इति निश्चीयते । तेनासौ व्यङ्गच एव । मुख्यार्थवाधाद्य-भावाच पुनर्लक्षणीयः ।

व्यञ्जनद्वारा घ्वनितमिति सिर्झिन विस्मर्तव्यम्" इत्याहुः । किचिदिति । व्यङ्गयमित्यर्थः । वस्तु-मात्ररूपमळंकाररूपं चेति यावत् । बाच्यतां सहते इति । वाच्यत्वसहमित्यर्थः । वाच्यमपि कर्नु शक्यते इति यावत्। किंचित् रसादिरूपम्। अन्यथेति। वाच्यत्वासहामित्यर्थः। कदाचिदपि वाच्यतां न सहते इति यावत्। तत्र तयोर्भव्ये। वस्तुमात्रामिति। अनलंकारं वस्तुमात्रमित्यर्थः। उक्तनत्र नर-सिंहठक्करैः "वाच्यतासहत्वं स्वराब्देनामिहितेऽपि चमस्कारित्वम्। अन्यया स्वराब्देनाभिहित न चमत्कारि । यथा रसादि । ननु वस्त्वलंकारयोरिप वस्त्वलंकारपदाभ्यामाभिधाने न चमत्कार इति तयोरिप क्यं वाच्यतासहत्वमिति चेन् । वाक्यार्थवोधविषयत्वे चमत्कारित्वस्यैन वाच्यतासहत्वम् । तचैतयोरेव न र्सत्येत्यर्थात्'' इति । नन्वलंकारे व्यङ्गये मुख्यध्वनित्वात्कथमलंकारत्वव्यपदेशोऽन्यानलकरणादत आह यद्यपीति । प्राधान्येन हेतुना । तत् चित्रं व्यङ्गयम् । अलंकार्यमिति । न त्वलंकाररूपिन-त्यर्थः । तथोच्यते इति । अलंकार इत्युच्यते इत्यर्थः । अलंकारस्य प्राधान्येऽपि यथालकारत्व तथोक्तं ब्राह्मणश्रमणन्यायेनेत्यादिना चतुर्थोङ्घासे (१३२ पृष्ठे) इति भावः । रसादिरुक्षण इति । छक्यते ज्ञायतेऽनेनेति छक्षणं नाम । रसादिनामक इत्यर्थः । आदिपदेन भावादिरछक्यक्रमः सर्वोऽपि संगृह्यते । स्व्येऽपीति । सर्वयैवेत्यर्थः । कदाचिदपीति यावत् । न वाच्यः न वाच्यत्वं सहते । अत्र हेतुमाह स हीति । हि यस्मात् । रसादिशब्देनेति । सामान्यतो रसमावादिपदैरिलर्थः । गृद्गा-रादिश्रब्देन वेति । विशेषतः शृङ्गारिनवेदादिपदैर्नेत्यर्थः । अभिधीयेतेति । विडर्थधर्वणार् पेष्ट--साधनत्वम् । न चेति । नैवेत्यर्थः । तत्त्रयोगेऽपि तस्य रसादिपदस्य शृङ्गारादिपदस्य वा प्रयोगेऽपि । विभावादीति । आदिनानुभावन्याभिचारिभावयोर्प्रहणम् । तस्य रसादिन्क्षणस्य । अप्रतिपत्तेरिति। चमत्कारिप्रतिपत्तेरभावादित्यर्थः । 'नयननिकनोळीळाकुष्टं पियन्ति रसं प्रियाः' इत्यादी 'गृह्वारम्यी-पनतमधुना राज्यमेकातपत्रम्' इत्यादौ ( ५३५ उदाहरणे) च विभावादिप्रतीतस्यवानुवादः शेप-संपादनायेति न दोषः । यत्र तु मुख्यतस्तद्भिप्रायेण रसादिपदप्रयोगस्तत्र स्वपदाभिधानं दोरः इति सप्तमोल्लासे ८२ सूते वक्ष्यते । तद्रप्रयोगेऽपि रसादिपदाप्रयोगेऽपि । यया 'शून्यं वासगृहम्' इरदाई। (१०० पृष्ठे)। विभावादिप्रयोगे इत्यादि। तेन विभावादिघटिततत्तद्वसयोग्यरचनादिष्यपसः गण एव तद्वयञ्चकत्वं न रसादिपदस्येति भावः । अन्त्रयच्यतिरेकाभ्यामिति । यत्सर्वे चरनरकान्या यदमाने यदमानो व्यतिरेकस्ताभ्यामित्यर्थः । द्वारेणेच मुखेनेच नियतपूर्ववित्वेन द्वारत्वम् । प्रतीदिते चमत्कारविषयीक्रियते । निर्श्वियते निर्णीयते । असौ रसादिलक्षणोऽर्थः । ननु वृत्त्यभागात्यायं प्रनीय रे इत्यत आह व्यङ्गच एवेति । व्यञ्जनाविषय एवेत्यर्थः । चमत्कारगोचर इति होप । नन्दलकरादेरि अलंकारपदेनोपादाने उपमादिपदेन बोपादाने न चनत्कारः प्रादुर्भवर्ताति कयं रसादिवेटकण्यनित चेन । तेषां पदसमन्वयवछेन कचित्प्रतीतानामपि चमत्कारित्वदर्शनात्। नैवं रसादीनामिनि विनानादि- अर्थान्तरसंक्रमितात्यन्तितरस्कृतवाच्ययोर्वस्तुसात्ररूपं व्यङ्गयं विना लक्षणेय न भवतीति प्राक् प्रतिपादितम् । शब्दशक्तिम्ले तु अभिधाया नियन्त्रणेनानभिधेयस्या-र्थान्तरस्य तेन सहोपमादेरलंकारस्य च निर्विवादं व्यङ्गयत्वम् ।

द्वारिकैव प्रतीतिरिति वोध्यम् । अथ विभावादिवाचकेभ्यो रसप्रतीतिनियमेन तत्र तेषां संकेताभावेन शक्त्यभावाळ्ळलणास्तु इत्याशङ्क्ष्य निराकरोति मुख्यार्थवाधिति। ननु 'यष्टीः प्रवेशय' (४३ पृष्ठे) इत्यादाविव तात्पर्यविपयानुपपत्या उक्षणास्तिवत्यत आह आदीति। आदिपदेन योग(सवन्ध)रूढि-प्रयोजनानां संग्रहः। न च विभावादिभिः सह रसस्य ज्ञाप्यज्ञापकभाव एव योगोऽस्तीति वाच्यम्। वृत्तिं विना तस्येवासिद्धेः। तथा चातात्पर्यविपयस्यापि रसस्य प्रत्ययात् रसस्य स्वप्रकाशानन्दमयसंविद्धिश्रान्तिक्त्पत्वेन तस्मिन् (रसे) उक्ष्ये प्रयोजनान्तरासंभवात् विभावादिवाचकेषु पदेपु कुशाङादिपद्वत् प्रसिद्धयभावेन रूढ्यसंभवाच न उक्षणेति भावः। न च रसङक्षणायां प्रयोजनान्तरं कल्प्यते अतो नासंभव इति वाच्यम्। रसपर्यन्तेनैव प्रतीतिविश्रान्तेः। प्रयोजनादिकं विना तु न उक्षणा। तस्याः हेतुत्वयसापेक्षत्वनियमात्। तस्मात्तदनन्तरेण भवन्ती वृत्तिस्तु व्यञ्जनैव। मात्सर्यमात्रात्तु तर्क-क्ष्रीर्ञक्षणेत्युच्यते इति दिगित्युद्दयोतसार्वोधिन्यादौ स्पप्टम् ॥

नन् मा भवतु र तदौ लक्षणा । वस्तुनि व्यङ्गये सा तु न हस्तिपिहितेत्यत्र दूपणमाह अर्था-न्तरसंक्रमितेत्यादि । यद्वा नन्वस्तु रसादौ व्यञ्जना । तदितरत्र तु तस्याः शशविषाणायमानत्वा-स्कतो व्यद्ग पंत्रेरूप्यकृतो भेद इत्याशङ्क्षयाह अर्थान्तर संक्रमितेत्यादि । 'त्वामस्मि वन्मि' (८३ पृष्ठे) इत्यत्र वचनादि उपदेशादिरूपेऽर्थान्तरे संक्रमितम् । 'उपकृतं बहु तत्र (८३ पृष्ठे) इत्यल अपकारातिशये व्यङ्गये वाच्यमत्यन्त तिरस्कृतमिति कक्षणामूळे तत्नोभयत्र वस्तुमात्रं व्यङ्गयं विना लक्षणेव न संभवतीत्वर्थः। तत्र रूढ्यभावेन प्रयोजनवत्यां लक्षणाया प्रयोजनस्य व्यङ्गयत्वमेव न लक्ष्य-त्विमिति भावः । प्राक्तप्रतिपादितामिति । प्रयोजनवत्यां तस्यां रूढ्यभावेन प्रयोजनान्तर्कल्पने चान-वस्थापत्तेरित्यादि ''एवमप्यनवस्था स्यात्'' इत्यादिना द्वितीयोञ्जासे (६० पृष्ठे) प्रपञ्चितमित्यर्थः । तथा च व्यञ्जनासिद्धौ लक्षणासिद्धिरपीति भावः । व्याख्यात च सुधासागरकारैरपि ''तल लक्षणामूले वस्तुमात्रं व्यङ्गयं विना छक्षणेव न संभवतीति द्वितीयोक्षासे (५८ पृष्ठे ) 'यस्य प्रतीतिमाधातम्' इत्यादिना महता प्रवन्धेन प्रतिपादितमिति भावः" इति । एवं रुक्षणामूळे वस्तुमात्रस्य व्यङ्गयत्वं समर्थ्य . अभिधाम्**लेऽपि वस्त्व**लंकारयोर्व्यद्गयत्वं समर्थयति **शब्दशक्तिमृले इति।** अभिधाम्ले इत्यर्थः। 'उल्लास्य कालकरवालमहाम्युवाहम् ( १२९ पृष्ठे ) इत्यत्रेति भावः । अभिधायाः शब्दशक्तेः । निय-न्त्रणेन(राजरूपे प्रथमेऽथे प्रकरणादिभिः)नियमनेन । अन्भिधेयस्य अभिधया बोधयितुमशक्यस्य । अर्थान्तरस्य इन्द्रमेवादिरूपस्य। तेन सह इन्द्रमेवादिरूपार्थान्तरेण सह। उपमादेरलंकारस्येति। अभिधावृत्त्यविषयस्येति भावः । निविचादं व्यङ्गचत्वामिति । व्यङ्गचत्वं सर्वसंमतमित्यर्थः । एवमेव 'भडान्मनः' (६८ पृष्टे ) इत्यादावपीदं सर्वमनुसर्वयम् । उक्तमिद्मुद्द्योतादाविप ''अभिधामूळेप्विप प्रकरणादिनाभिधायाः प्रथमेऽर्थे नियन्त्रणात्तया वोधायिनुमशक्यस्यार्थान्तरस्य वस्तुरूपस्योपमादेर-छंकारस्य चाभिधावृत्यविपयस्य व्यङ्गयत्वमेव । शब्दबोध्यस्य वृत्तिविपयत्विनियमात् । समरणस्य तु नानार्थस्थले संभवेऽपि अन्वयवोधस्यासभवादिति भावः" इति ॥

अयार्यशक्तिम् लयोर्वस्वलंकारयोर्वाक्यार्थावगमोत्तरगम्यतयाभिहितान्वयवादिमते वृत्त्यन्तरेणैवावगम

अर्थशक्तिमूलेऽपि विशेषे संकेतः कर्तुं न युज्यते इति सामान्यरूपाणां पदार्थाना-माकाङ्क्षासंनिधियोग्यतावशात्परस्परसंसर्गो यत्रापदार्थोऽपि विशेषरूपो वाक्यार्थस्तत्रा-भिहितान्वयवादे का वार्ता व्यङ्गचस्याभिधेयतायाम् । येऽप्याहुः

> "शन्दवृद्धाभिधेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पत्रयति । श्रोतुश्च प्रातिपन्नन्वमनुमानेन चेष्टया ॥ १ ॥

इत्यमिद्धत् अभिहितान्वयत्रादे व्यङ्गयस्याभिधेयतां निराकरोति अर्थशक्तिमृलेऽपीत्यादिना 'अभि-धेयताम्'इत्यन्तेन । विशेषे तत्त्वक्तिविशेषे । सानिहितगवादिव्यक्ताविति यावत् । संकेतः सकेतप्रह । न युज्यते न शक्यते (न पार्यते) । आनन्त्याद्यभिचाराचेति भावः । यद्वा विशेषे पदार्थनसमें । न युज्यते । वाक्यार्थस्यापूर्वत्वेन प्रागनुपस्थितेरिति भावः । सामान्यरूपाणां जातिरूपाणामिति सारवो-धिन्यां स्पष्टम् । जातिरेव पदार्थ इति मीमांसक्तसिद्धान्तादिति वोध्यम् । कय तर्हि वाक्यार्थावगतिरि-त्यत आह आकाङ्केत्यादि । व्याख्यातमिदं द्वितीयोङ्घासे ( २६ पृष्ठे ) । यत्र मते । अपदार्थः अभिधयानुपस्थितः । विशेषरूपः । वृत्तित्वानुकूल्त्वादिविशेपात्मकः । वाक्यार्थः ता पर्यवृत्त्या वाक्यप्रतिपाद्यः । अभिहितान्वयवादे भट्टैकदेशिना मीमांसकाना मते । का वार्तित्यादि । व्यज्ञयस्य वाक्यार्थादपि दूरभावित्वादिभिधेयताया कः प्रसङ्ग इत्यर्थः । अयं भावः । यन्मते वाच्यार्थवोधविषयी-कृतमि रांसर्ग शक्योपस्थापनपरिक्षीणशिक्तरिम्बा नावभासयतीति तदर्थ तात्पर्यवृत्तिरवलम्बने तन्मते वाक्यार्थवोधोत्तरकाल्किकायां व्यङ्गयोपस्थितौ नैवाभिधाप्रभाव इति किमु वक्तव्यमिति । तदे-तत्सर्वमुक्तं प्रदीपप्रभोद्द्योतेषु । "अर्थश्कितमूळेऽप्येवमङ्गीकर्तत्र्यम् । यतः पदेभ्यः प्रथम पदार्यस्मृति. अय पदार्थविशेषाणामन्वयविशेपरूपस्यं वाक्यार्थस्य प्रस्ययः ततो व्यङ्गचप्रतीतिरिति तृतीयकञ्जाया कुतोऽभिवायाः प्रसरणम् । द्वितीयकक्षायामेव तदनपेक्षणात् । यतोऽभिहितान्ययवादेऽशक्य एवान्यय आकाङ्कादिवशेन प्रतीयते । शब्दबुद्धिकर्मणा विरम्य व्यापारामाव इति च संवितिद्वन्' इति प्रदीपः । ( पदार्थाविशोपाणाः गवादिपदार्थगोत्वादिसामान्याक्षिप्तगवादिव्यक्तीनाम् । अन्वयाविशेपरूपस्य गत्राद्यन्वितकर्मत्वादिरूपस्य । सर्वसिद्धामिति । अन्यया वाक्यभेदस्य दोपत्वानापत्तेरिति भावः ) इति प्रभा । ( विश्लेषरूपस्य गवान्वितकर्मत्वादिरूपस्य । तदनपेक्षणादिति । वाक्यार्थस्य पदार्थमसर्गरूप-स्यापूर्वत्वेनानमिधेयत्वे कथं न्यङ्गयस्यामिवेयत्वमिति भाव । तदेवोपपादयति यतोऽभिहितेति। एवं चापूर्वस्वाद्वाक्यार्थ इव न्यङ्गयार्थेऽपि संकेतग्रहो न संभवतीति भाव ) इत्युवयोतः ॥

एवमिमिहितान्वयवादे व्यङ्गयस्यार्थस्यामिधेयत्वं ( वाष्यत्वं ) निरस्य अन्वितानिधानदादेऽपि तान्निरित्तित्वनिवतामिधानवादिनां मत पूर्वमुपपादयति येऽप्याहुरित्वादिना ' अन्वितामिधानवादिनाः प्रामान्नराः (भीनात्वना) इति एवंप्रवारेण कात् व्यय्यन्ति' इति दूरेणान्वयः । वाळस्य आचा न्युत्पत्तिर्धृद्वव्यवहारादेव भवति । अत्र व्युत्ताद्वये हतः प्रयोज्यश्चेति द्विविधः । तत्र प्रयोजवादृद्व उत्तमद्वयः प्रयोजयवृद्धे नव्यन्तृयः व्युत्तिन्तुधः व व्ये वृद्धव्यवहारदर्शनाद्वयुत्वते । तदाह श्वव्यवृद्धेति । अत्र कारिकाद्वयं प्रतिवावकं भवतः । द्ववद्य गनान्यः प्रयोज्यव्यक्षेपदमत्र करणपरम् । तथा च वाळः शब्दवृद्धािमेवेयान् शब्दः श्वर्यनाः 'देवदत्त गनान्य'

९ 'अन्वयद्भपस्य' इस्रापि पाठोऽस्ति ॥

## अन्यथातुपपत्त्या तु वोधेच्छिन्ति द्वयात्मिकाम् । अर्थापत्त्याववोधेत संवन्धं त्रिप्रमाणकम् ॥ २ ॥"

इत्यादिवाक्यरूपः वृद्धौ प्रयोजकवृद्धप्रयोज्यवृद्धौ अभिधेयोऽर्थः गवानयनादिरूपः एतान् प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षहेतुना श्रोत्रादिना अत्र व्युत्पत्तिकाले प्रयति साक्षात्करोतीत्यर्थः । तत्र श्रोत्रेण शब्दं चक्षुपा च वद्धामिधेयान्साक्षात्करोतीति भावः । एतेन प्रयोजकवृद्धप्रयोज्यवृद्धप्रयुज्यमानशब्दगवानयनादि-क्रियाणां प्रत्यक्षविषयत्वमुक्तम् । श्रोतुश्चेति । चकारः प्रतिपन्नत्विमत्यनन्तरं योज्यः । अनुमानपद-मत्र करणल्युडन्तम् । श्रोतुः प्रयोज्यवृद्धस्य प्रतिपन्नत्वं वाक्यार्थाभिज्ञत्वं च ( कर्म ) अनुमानेन अनु-मितिकरणभूतया चेप्टया गवानयनादिचेष्टारूपेण हेतुना पश्यति इति संवन्धः। पश्यति जानाति अतु-मिनोतित्यर्थः। 'अयमेतच्छव्दजन्यैतदर्थगोचरज्ञानवान्। एतच्छव्दश्रवणानन्तरमेतदर्थगोचरचेष्टावस्वात्' इत्यनुमानाकारः । चेष्टयेस्यत्रापि श्रोतुरित्यस्यान्वयो वोष्यः । अन्यथानुपपत्येति । अन्यथानुपपत्या-र्थापत्त्येत्यभेदान्वयः । अनन्तरं द्वयात्मिकां वाचकत्वं वाच्यत्वं चेति द्विविधां शक्ति संकेतापरना-मकं वाक्यवाक्यार्थयोः संबन्धम् अन्ययानुपपत्या 'गामानयेत्यादिवाक्यश्रवणात् गवानयनाद्यर्थज्ञानम् एतद्वाक्येनैतदर्थस्य वाच्यवाचकभावसंवन्धं विनानुपपन्नम्' इत्यनुपपत्त्या ( इत्यनुपपत्तिरूपया ) अर्थापत्त्या अर्थापत्त्याख्यप्रमाणेन (हेतुना ) वोधेत् जानीयादित्यर्थः । अन्ये तु द्वयात्मिकाम् आश्र-यभूतस्य वाक्यस्य वाचकत्वम् विपयभूतस्यार्थस्य वाच्यत्वमेव द्वयम् आतमा स्वरूपं यस्यास्तथाभूता-मिति वाच्यवाचकरूपं द्वयम् आत्मात्मीयं प्रतियोग्यनुयोगिभूतं यस्यास्तादशीमिति च व्याचल्युः । अनन्तरं च त्रिप्रमाणकम् उक्तरीत्या प्रत्यक्षानुमानार्थापत्तिरूपप्रमाणत्रयाधिगतम् संवन्धं सँके-तम् अववोधेत ( ऑवापोद्दापाभ्यां गोशब्दस्य गौरेवार्थः । अम्विभक्तेः कर्मत्वमिति रीत्या विशेषतः पदपदार्थानिष्टतया ) अवधारयेदिति कारिकाद्वयार्थः ॥

व्याख्यातिमदं कारिकाद्वयं बद्धिमरिष । तथाहि "शब्दवृद्धिति । प्रत्यक्षपदं करणपरम् । तत्र श्रोत्रेण शब्दं पत्र्यित साक्षात्करोतीत्वर्यः । तथा चक्षुपा वृद्धैरिमधेयान् गवानयनादींश्च साक्षात्करोतीत्वर्यः । श्रोतुः प्रयोज्यवृद्धस्य प्रतिपन्नत्वं कार्यताज्ञानवत्त्वं चेष्टया छिङ्गरूपेणानुमानेन 'अववुध्येत' इत्यग्रेतनेनान्वयः । अन्ययानुपपत्या कारणं विना कार्यानुपपत्त्या द्वयात्मिकां कार्यकारणत्वरूपां शक्ति वोधेत् जानीयादित्वर्यः । अर्थापत्त्या तद्धंसंत्रन्धं विना वाक्यस्य तज्ज्ञानजनकत्वानुपपत्त्या संबन्धं वाच्यवान्वकभावरूपमववुध्येतेत्वर्थः । संवन्धभागे हि तद्दाक्यादर्थान्तरस्यापि वोधः स्यादित्यितप्रसङ्ग इति भावः । त्रिप्रमाणकामिति । प्रत्यक्षानुमानार्थापत्तिरूपप्रमाणत्रयमूळकामित्वर्थः '' इति प्रभा । ''प्रतिपन्त्रत्वं प्रतिपत्तिर्ज्ञानमिति यावत् । वुध्येतेत्वप्रमेणान्वयः । अनुमानेन चेष्टयेति । चेष्टारूपानुमितिन्जन्त्रज्ञानिपयहेतुनेत्वर्थः । अन्ययानुपपत्त्या कारण विना कार्यानुपपत्त्रर्थः । वोधे बोधनिष्ठकार्यन्तानिर्द्धपतां द्वयात्मिकां द्वय कार्यं कारणं च आत्मा प्रतियोगी यस्यास्तां कारणत्वरूपां शक्ति 'वुध्येत' इत्यप्तिमेणान्वयः । वोवेदिति पाठे 'ज्ञाननिर्द्धिपताम्' इति शेपो वोध्यः । संवन्धं वाच्य-वाचकभावरूपम् । एवं व्यक्तिप्रदं त्रिप्रमाणकमाद्धिरित्यर्थः । अनुपपत्तिर्थापत्तिरेव'' इत्युद्द्योतः । ''शब्दि 'गामानय' इत्यादिवाक्यम् वृद्धा प्रयोज्यप्रयोजकौ अनिधेयो गवानयनादिरूपः संसर्गः ।

९ अनुनिमीते इति यावत् । २ वाक्ये क्स्यचित्पद्स्य प्रक्षेपः ( प्रहण ) आवापः । क्स्यचित्पद्स्य उत्सर्गः ( त्यागः ) उद्भपः ॥

#### इति प्रातिपादितादिशा

'देवदत्त गामानय'इत्याद्यत्तमदृद्धवाक्यप्रयोगादेशादेशान्तरं सास्नादिमन्तमर्थं मध्यमदृद्धे नयित सित 'अनेनासाद्वाक्यादेवंविधोऽर्थः प्रतिपन्नः' इति तचेष्टयानुमाय तयोरखण्ड-वाक्यवाक्यार्थयोर्थापत्त्या वाच्यवा वकमावलक्षणं संवन्धमवधार्य वालस्तत्र व्युत्पद्यते। परतः 'चैत्र गामानय देवद्त्त अश्वमानय देवद्त्त गां नय' इत्यादिवाक्यप्रयोगे तस्य तस्य शब्दस्य तं तमर्थमवधारयतीति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्तिकारि वाक्यमेव प्रयोग-

प्रत्यक्षेण तद्धेतुना चक्षुषा श्रवणेन च । अत्र व्युत्पत्तिकाले । पश्यित जानाति । श्रोतु प्रित्पत्रन्वं ज्ञानवत्त्व चेष्टया अङ्गित्रियया अनुमानेन अनुमितिकरणेन चेष्टया हेतोरित्यर्थ. । 'अयमेतच्छव्दजन्ये-तद्थिगोचरज्ञानवान् । एतच्छव्दश्रवणानन्तरमेतद्रथिगोचरचेष्टावत्त्वात्' इत्यनुमानाकार । चकारः प्रतिपन्नत्वमित्यनन्तर योज्यः । श्रोतुः प्रतिपन्नत्वमिप जानातीत्यर्थः । अन्यथेत्यादि । हयोर्गास्य-वाक्यार्थयोर्त्तमा स्वरूपं यस्याः [इति ] शक्तिविशेषणम् । आश्रयत्वेन शब्देषु विपयत्वेन चार्थपु वृत्तेः । अनुपपत्तिश्च शब्दाद्रथेज्ञानं वृत्ति विना अनुपपत्तम् । अन्यथातिप्रसङ्गात् । सा च शक्ति. स्वामाविकसंवन्थत्वा[दित्या]चाकारा । अर्थापत्त्या आवापोद्वापदर्शनसहकृतया । सा चानयनायित्रते गिव गोपद्शिवत्तत्तिराप्रतिपाचत्वे सित प्रतिपाचत्वादिरूपा । त्रिप्रमाणकं प्रत्यक्षमनुमानमर्थापत्ति श्रेति प्रमाणत्रयम् । अनुपपत्तेरप्यर्थापत्तिभेदत्वात् । सिद्धमतस्यानुवादोऽयम् । तदनुपपत्तिस्तत्त्यर्यनं चाप्रकृतत्वान्नोद्भवितिभिति'' इति चक्रवर्ती ॥

इति प्रतिपादितिदिशेति । इतिकारिकाद्वयोक्तमार्गेणेत्यर्थः । अस्य 'अवधारयति' इत्यवान्ययः । कारिकाद्वयं विद्यणोति देवद्त्तेत्यादि । देवद्त्तेत्यादि सत्यन्त गव्देत्यादेः प्रग्यतीत्यन्तस्य विदरणम् । अनेनेत्यादि अनुमायेत्यन्तं श्रोतुश्चेत्यादेश्चेष्ठयेत्यन्तस्य विवरणम् । प्रतिपन्न इति । प्रतिपत्तिर्नानम् । ज्ञात इत्यर्थः । तयोरित्यादि वालस्तत्र व्युत्पद्यते इत्यन्तम् अन्ययानुपपत्त्येत्यादेरर्यापत्त्येत्यन्तस्य विवरणम् । वाल्यवात्तकभावलक्षणं संवन्धमिति गिक्तिमित्यस्य विवरणम् । वालः व्युत्पन्तः । तत्र वाक्यं । व्युत्पन्तो भवति । परत इत्यादि अवधारयतीत्यन्तं त्रिप्रमाणकमित्यन्तस्य विवरणम् ॥

आवापोद्वापाभ्या विशेषे संकेतग्रहं (शक्तिग्रहं) दर्शयति। परत इत्यादि। एरत अनन्तरम्। 'चैत्र गामानय' इत्यावापः। देवदत्तेत्यादिकस्तु उद्वाप इति बोध्यम्। वाक्यग्रयोगे इति। उत्तनपुदस्य वाक्यग्रयोगे इत्यर्थः। तस्य तस्य गवादिपदस्य। तं तं गवादिरूपम्। विशेषश्वत्वत्यशारगे दिन्ना इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति। इति गवादिपदस्यावापोद्वापाभ्या (गवादिपदप्रवेगाप्रवेगान्या यावन्वयव्यतिरेको ताभ्याम्। गवादिपु प्रवृत्त्यप्रवृत्तिभ्या हेतोरित्वर्थ। गोपदस्तवे एव गवार्यप्रवृति। तदसन्त्रे च तदप्रतीतिरिति गोपदस्यव गौरर्थ इत्यवधारयतीति भावः। नन् तवापि पद्मार्थिति। तदसन्त्रे च तदप्रतीतिरिति गोपदस्यव गौरर्थ इत्यवधारयतीति भावः। नन् तवापि पद्मार्थिद्वाप्त्रविद्वाप्त्यतीति भावः। नन् तवापि पद्मार्थिति। प्रवृत्तिनवृत्तिकारीति हेतुगर्भविशेषणम्। तेन प्रवृत्तिनवृत्तिकारित्वादित्यभे देत्य । गामनवित्र गवानयने प्रवृत्तिकारि। गा नानयेति तत्रैव निवृत्तिकारि। प्रयोगयोग्यमिति । दाव्यप्रयोगन्य पराप्तिवादिति भावः। वाक्येनैव परस्येष्टानिष्टसाधनयोः प्रवृत्तिनवृत्तिसंभवादतो वाक्यत्वेव सदा प्रयोगात्वादिति भावः। वाक्येनैव परस्येष्टानिष्टसाधनयोः प्रवृत्तिनवृत्तिसंभवादतो वाक्यत्वेव सदा प्रयोगात्वादिति भावः। वाक्येनैव परस्येष्टानिष्टसाधनयोः प्रवृत्तिनवृत्तिसंभवादतो वाक्यत्वेव सदा प्रयोगात्वादिति अवाः। वाक्येनैव परस्येष्टानिष्टसाधनयोः प्रवृत्तिनवृत्तिसंभवादतो वाक्यत्वेव सदा प्रयोगात्वादिति अवाः। वाक्येनैव परस्येष्टानामिधानस्यानयात्वादिति इति वर्तिष्टिः। इतिति । पर्मादेवे

योग्यमिति वाक्यस्थितानामेव पदानामन्त्रितः पदार्थेरन्त्रितानामेव संकेतो गृह्यते इति विशिष्टा एव पदार्थाः वाक्यार्थः। न तु पदार्थानां वैशिष्टचम्।

न्युत्पत्तिग्रहणप्रकारस्तरमादित्यर्थः । वाक्यस्थितानामिति । वाक्यत्वेन परस्परान्वितवोधकतया स्थितानामेव पदानाम् अन्वितः । पदार्थान्तरेण संसृष्टः पदार्थः सह सकेतः शक्तिरूपः ज्ञायते इत्यन्वयः । पदानामिति विशेपयित अन्वितानामिति । परस्परसाकाङ्क्षाणामित्यर्थः । तेन 'दण्डेन गामम्याज' इत्यादौ कारणत्वान्विते गवि न गोपदस्य शक्तिः । प्रत्ययस्य स्वप्रकृत्येव कारकस्य क्रिययेव साकाङ्कृत्वात् । इतीति । यतोऽन्विते व्यवहारस्तत इत्यर्थः । विशिष्टा एवेत्यादि । विशिष्टा एव परस्परसंसृष्टा एव (संबद्धा एव अन्विता एव ) पदार्थाः पदवृत्तिविषयाः (पदशक्याः) वाक्यार्थः वाक्यप्रतिष्पाद्य इत्यर्थः । परस्परसंसृष्टानामेव पदार्थानां वाक्यप्रतिपाद्यत्विति भावः । एवकारव्यवच्छेद्यमाह न तु पदार्थानां वैशिष्ट्यमिति । वाक्यार्थः इत्यनुपज्यते । न तु पदार्थानां पदवृत्तिविपयाणां (पदन्वस्थानां) वैशिष्ट्यमिति । वाक्यार्थः वाक्यप्रतिपाद्य इत्यर्थः । एव च पदैरिभिधया प्रतिपादितानामर्थानामाकाङ्क्षयोग्यतासंनिधिवशाद्वासमानः संवन्धक्रपोऽर्थोऽपदार्थोऽपि तात्पर्याख्यया दृत्या वाक्यार्थः (वाक्यप्रतिपाद्यः) इति प्राक् (२७ पृष्टे २०७ पृष्टे च) उक्तमभिहितान्वयवादिनां (भट्टैकदेशिनां) मतं न युक्तमिति भावः ॥

तदेतसर्वं व्याख्यातं प्रदीपेऽपि । तथाहि । "अनन्तरं तेनेव प्रयोजकेन 'चैत्र अश्वमानय देवदत्त गां नय' इस्यादिवाक्येपु कस्यचिदन्यस्य पदस्यावापे (ग्रहणे) कस्यचिदुद्धारे (स्थागे) च सित यस्य वाक्यमागस्य (गोपदादेः) अन्वयव्यतिरेकाम्यां यस्य वाक्यार्यभागस्य (गवाद्यर्थभागस्य) अन्वयव्यतिरेकातुपळभते तत्र तस्य वाक्त्यव्यार्थित । तच्च शक्त्यवधारणमन्विते एव (अन्वय-विशिष्टे एव) पदार्थे प्रथममन्वये एव (अन्वयविशिष्टे एव) वाक्यस्य शक्तिग्रहात् पदार्थमात्रशक्ता-वुपंजीव्यविरोधात् व्यवहारेणान्वितज्ञानस्यवोपस्थानाच (जननाच)। न च वाक्यं विना कचिदाद्य-व्युत्पतिः। व्यवहारेणवाद्यव्युत्पत्तेः। व्यवहारस्य च प्रवृत्तिनिवृत्तिक्षपस्य पदमात्रेण कर्तुमशक्यत्वात् । अते। वाक्यस्थितानामेव (परस्परसाकाङ्काणां) पदानामन्वितेष्वेव पदार्थेपु संकेतग्रहात् अन्विता एव पदशक्याः। ते एव च वाक्यार्थ इति न वाक्यार्थवोधे शक्तेविरामः। नं तु अभिहितानां पदा-र्थानामन्वयोऽशक्य एव प्रतीयते योग्यतावशादिति युक्तम्" इति ॥

अत्रायं निष्कर्पः । संकत्यहो हि उक्तरीत्या व्यवहारादेव प्रथमतो भवति । व्याकरणादीनामन्येषां संकत्याहकाणां वाव्दवीधसापेक्षतया प्राथम्याभावात् । व्यवहारश्च मध्यमवृद्धस्य गवानयनप्रवृत्या-दिरूपः सर्वदेवोत्तमवृद्धोक्तगामानयेतिवाक्यथवणादेव भवति । न कदापि गोपदमात्रथवणात् । वाक्य-स्थितानां तु पदानामर्थाः ( गामनयेत्यादौ आनयनेन गा रक्षेत्यादौ रक्षणेनेत्यवरीत्या ) नियतमेव

१ वाषय द्नितद्दानक्तानक्ता सुपजीवरम् । तिमद्वार्यक्षवन्यक्तनमुपजीव्यम् । न तद्विरोधेन युज्यते । तन्मूल-त्याद्व्यपः ॥ २ नन्यन्यलम्यनयान्वयाद्ये न शक्तिक्त्यना किंनु पदार्थस्वरूपांश एवेति न विरोध इत्यत आह ध्यवहारेणेति द्दान प्रभायत्य ॥ ३ अन्तितेणेवोते । इतरपदार्थस्य कर्मत्वादेरितरपदशक्यत्वेनान्यलम्यतया तत्रा-परपद्शक्त्यप्रागाद्व्यपविशा एव मंत्रेतप्रह इति भावः ॥ ४ ते एवेति । परस्यरं नसृष्याः पदार्था एव वाक्यार्थः न तु पद्वृत्तिविषय णां पदार्थानां तद्वृत्यविषयोऽन्वयो वाक्यार्थ आकाङ्क्षादिवशाद्रासते इति भावः ॥ ५ न निति । अशक्यभानेऽतिप्रनद्वान् अन्वितं एव व्यवहाराच्यति भाव इत्युक्ष्योत स्पष्टम् ॥ ६ "शक्तिप्रह ध्याकरणोप-मानकोशाहवाक्याद्यवहारत्य्य । वाक्यस्य शेवादिवृत्तेवद्गित् सानिष्यतः तिद्वपदस्य वृद्धाः॥" इत्युक्तानामित्यर्थः ॥

यद्यपि वाक्यान्तरप्रयुज्यमानान्यपि प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययेन तान्येवैतानि पदानि निश्चीयन्ते इति पदार्थान्तरमात्रेणान्वितः पदार्थः संकेतगोचरः तथापि सामान्यावच्छादितो विशेष-रूप एवासौ प्रतिपद्यते व्यतिपक्तानां पदार्थानां तथा भूतत्वादित्यन्विताभिधानवादिनः। तेषामि मते सामान्यविशेषरूपः पदार्थः संकेतविषय इत्यतिविशेषभृतो वाक्यार्थान्त-

परपदार्थान्विताः । अतो व्यवहारमूळकः संकेतप्रहोऽन्वितगवादिप्वेव भवतीति तदुत्तरभाविनोऽपि व्याकरणादिभ्यः राक्तिप्रहास्तथैवान्वितपदार्थविपयका इति नान्वयवोधार्थं तात्पर्यवृत्तिः स्वीकार्थे-तीति विवरणे स्पष्टम् ॥

नजु गामानयेत्यादौ यदेवानयनपदम् तदेव अश्वमानयेत्यादात्रपीति प्रत्यभिज्ञावलेनोभयत्रेकमेवा-नयनपदिमिति निर्णीयते । एवं चानयनपदस्य गर्वान्वितत्वमधान्वितत्व वा नार्थः किंतुभयसाधार-ण्याय सामान्यतोऽपरपदार्थान्वितानयत्वेनापरपदार्थान्वितानयनमेवार्थ इत्येव वाच्यम् । तथा च गामानयेत्यादौ गवान्वयरूपविशेषान्वयवोधनाय तात्पर्यवृत्तिः स्वीकार्यत्यागद्भते यद्यपीत्यादि । वाक्यान्तरप्रयुज्यमानानि गामानयेतिवाक्यभिन्ने अखमानयेतिवाक्ये उक्तानि । यथा नैयायिकाने गोत्वेन सामान्यतः शक्तिप्रहेऽपि आकाङ्कादिवशात् गोविशेपवोधस्तथा सामान्यतोऽपरपदार्थान्वित-त्वेन विशेषे शक्तिप्रहेऽपि आकाडादिवशात् समभिन्याहतगामितिपदार्थान्वयवलाच गवान्वितत्वरूप-विशेषान्वयस्य बोधः । गामितिपदार्थेनान्वितस्यानयनपदार्थस्यैव गवान्वितानयरूपत्वादिति समायत्ते तथापीत्यादि । सामान्यावच्छादितः गोत्त्रेन सकलगाव इव अपरपदार्थान्वितानयनत्वादिनामा-न्यधर्मप्रकारेण गृहीतसंकेतः सर्व एवानयनाद्यर्थः । प्रतिपद्यते ज्ञायते । व्यतिपक्तानां पररप-रमन्वितानाम् । तथाभूतत्वात् विशेषरूपत्वादिति विवरणे स्पष्टम् । सारवोविनीकारादयस्तु ''ननु तत्रापि संसर्गविशेषो वाच्य एव । इतरपदार्थान्विते एव शक्तिप्रहात् । अन्यथा गामानयेत्यनन्तर गामपसारयेत्युक्तौ 'तदेवेदं पदम्' इति प्रत्यभिज्ञा न स्यात् । गवानयनतदपसारणरूपार्यभेदेन शब्दभेदादित्यपेक्षायामाह यद्यपीति । उत्तरमाह तथापीति । सामान्यावच्छादितः न्त्रितकारकत्वादिसामान्यधर्मेण परिगृहीतः । यद्या । सामान्येनाक्षिप्तः सामान्यस्य विशेषं विना-पर्यवसानात् । विशेषरूपः आनयनाद्यन्वितघटादिरूपः । असौ सकेतः । व्यतिपक्ताना संस्टा-नाम् । तथाभूतत्त्रात् सामान्यरूपेण विशेषस्यैव वोधविषयत्वात् । यथा घटस्य न्यमित्यत्र पष्ट्राः संबन्धत्वेन समवायस्य" इति व्याचकुः । इत्यन्विताभिधानवादिन इति । अन्वितानानेव पर-स्परसंबद्धानाभेवार्यानामभिधानं शब्देनाभिधया प्रतिपादनं तद्वादिन इत्यये इति प्राक् (२० पृष्टे ) व्याख्यातम् । आहुरिति पूर्वेणान्वयः । अत्रारुचिवीजं तु व्यवहारेण गोकर्भकानयनादि विदेशे पूर्व प्रथमं शक्तिप्रहात्सामान्यान्वितशक्तिप्रहे उपजीव्यविरोधस्य तवापि सत्त्वेन टादवादनिविते एव राजिन-रन्वय आकाङ्गलम्य इस्रेवोचितमितीत्युद्दयोते स्पष्टम् । दर्शिता चात्र नतेऽरुचिः प्राप्त् ( २७ १७) अपीति बोध्यम् ॥

एवमन्विताभिधानवादिनां मतमुपपाचैतन्मते व्यङ्गवस्य अभिधेयत्वं निरत्यितं तेपामपीति । अन्य-ताभिधानवादिनामपीत्यर्थः । सामान्यविशेषरूप इति । सामान्येन अपरपदार्थान्वितानपनन्यादिन

९ पूर्वज्ञातस्य ज्ञानं प्रस्यभिज्ञा ॥ २ सामान्येन धर्मेण विशेयन्येव गमकत्वादिति चन्नविद्याः ॥

र्गतोऽसंकेतितत्वादवाच्य एव यत्र पदार्थः प्रतिपद्यते तत्र दूरे अर्थान्तरभूतस्य निःशेष-च्युतेत्यादौ विध्यादेश्वची ।

अनिन्वतोऽर्थोऽभिहितान्वये पदार्थान्तरमात्रेणान्वितस्त्वान्विताभिधाने अन्वितविशे-पस्त्ववाच्य एव इत्युभयनयेऽप्यपदार्थ एव वाक्यार्थः ।

यदप्युच्यते 'नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते' इति । तत्र निमित्तत्वं कारकत्वं

साधारणधर्मेण विशेष्रपः वस्तुगत्या गवानयनादिरूपोऽर्थः यत्र मते आतिविशेषभृतः गवानयन्तित्वात् गवानयनादिरूपविशेषस्वरूपः पदार्थोऽसंकेतित्वात् सामान्यलक्षणप्रत्यासस्यभावेन संकेतप्रह्वलालेऽप्रत्यासन्त्रत्या संकेतप्रह्वाविषयत्वात् अवाच्य एव अनिभधेय एव वाक्यार्थान्तर्गतः गामानयेत्यादिवाक्यार्थमध्यनिविष्टः प्रतिपद्यते इत्यन्वयः । तत्र तिस्मन् मते । दूरे इति । अनिभधेयवाक्यार्थप्रतीत्यनन्तरं वक्तृवोद्धव्यादिवैशिष्ट्येन प्रतीयमानस्य व्यङ्ग यस्यातिविप्रकृष्टत्वादितिभावः। अर्थान्तरभूतस्य तदन्तिकगमननिषधविरोधिनस्तदन्तिकगमनरूपस्य । निःशेषच्युतेत्यादौ 'निःशेषच्युत्तस्य निःशेषच्युत्तस्यादौ (२० पृष्ठे)। विध्यादेरिति । विध्याद्यर्थस्येत्यर्थः । व्यङ्ग यद्याद्यर्थस्येति यावत् । व्याद्यातिमदमन्यत्रापि "विधिनीयकान्तिकगमनरूपः"इति । चक्रवर्तिनस्तु "विध्यादेः निषेधेतरस्य"इति व्याचद्यः । न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् इति वाच्यरूपानिपेधादितरस्य 'तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि ' इत्यस्येति तदर्थः । चर्चा प्रसङ्गः । 'चर्चा अनुसंधानम् । वाच्यत्वस्येति शेषः'इति केचित् ॥

अयं भावः। वस्तुत्वेन वस्तुपदवाच्योऽपि घटो यथा घटत्वेन तदवाच्यः तथा अपरपदार्थान्वितान यनत्वेन (अभिहितान्वयवादे केवलेनानयनत्वेन) आनयनपदवाच्यभि गवानयनं गवानयनत्वेन तद-वाच्यमेवेलासंकोतिते तस्मिन् वाक्यगम्ये प्राथमिकवोधविपर्याकृतेऽपि नाभिधाव्यापार इति नितरामेवानन्तरभाविनि व्यङ्गयवोधेऽभिधाविराम इति विवरणे स्पष्टम् ॥

वादिद्वयमतं युगपदुपसंहरति अनान्वित इत्यादि । आभिहितान्वये अभिहितान्वयवादे । अनिवतः असंसृष्टः । अर्थः वृत्तिविपयः। अन्विताभिधाने अन्विताभिधानवादे । आन्विताविश्चेषः गवान्वितान-यनरूपः। अवाच्य एव अनिधेय एव । उभयनयेऽपि अभिहितान्वयवाद्यन्विताभिधानवादिमतेऽपि। अपदार्थ एव पदवृत्त्यविपय एव पाक्यार्थः संसर्गः । एतत्सर्व प्राग्व्यात्स्येव ॥

ननु व्यङ्गयप्रतीतिर्निमित्तिकी। निमित्तान्तरानुपछ्व्येः शब्द एव निमित्तम्। तच्च वोध्यवोधकत्वरूपं निमित्तत्वं वृत्ति विना न संभवतीति अभिषेव वृत्तिरिति भीमांसकैकदेशिमतमाशङ्कते यद्यपीत्यादि। यच्यपि केश्रियुच्यते शब्द्यव्रवणानन्तरं यावानर्थः प्रतीयते तत्र सर्वत्रापि उपस्थितत्वाच्छव्द एव निमित्तं कल्प्यते "नैमित्तिकानुसारेण निभित्तानि कल्प्यन्ते" इति न्यायादित्यर्थः । तथा च व्यङ्गयप्रतीति-र्निमित्तिका। निमित्तान्तरानुपछ्व्येः शब्द एव निमित्तिमिति शब्दस्य पुनःपुनरनुसंधानं कल्प्यते इति वाच्यार्थ इव व्यङ्गयार्थेऽपि न वृत्त्यन्तरकल्पनं किंत्वभिष्ठेव वृत्तिरिति भावः। व्याख्यातं च विवरणेऽपि "यस्मिन् सित झाते वा यावान् अर्थो जायते झायते वा तावत्येव तस्मिन् तस्य ( यथाक्रमं कारकत्वरूपो जापकत्वरूपो वा ) निमित्तमाव इति न्यायेन शब्दश्रवणानन्तरं यावानर्थः ( वाच्यो वा व्यङ्गयो वा ) प्रती-यते तत्र सर्वत्रेव उपस्थिनत्वात् शब्द एव निमित्तमिति किमनेन विचाराडम्बरेणेति पूर्वपक्षः " इति । तन्मतं दूपयित तन्नेत्यादिना ' अविचारिताभिधानम् ' इत्यन्तेन । तन्नेति । तदुक्तावित्यर्थः ।

ज्ञापकत्वं वा शब्दस्य प्रकाशकत्वास्त्र कारकत्वम् ज्ञापकत्वं तु अज्ञातस्य कथम् ज्ञातत्वं च संकेतेनैव स चान्वितमात्रे एवं च निमित्तस्य नियतानिमित्तत्वं यावन्न निश्चितम् तावन्नौमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथम् इति 'निमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते ' इत्यविचारिताभिधानम् ।

ये त्विभद्धित 'सोऽयिमपोरिव द्धिद्धितरो व्यापारः' इति 'यत्परः शब्दः स शब्दस्थेत्यस्य ह्यर्थः' इति शेपः । कारकत्व जनकत्वम् । ज्ञापकत्वं प्रकाशकत्वम् । वोवकत्विमिति यावत् । प्रकाशकत्वात् अर्थवोधकत्वात् । अर्थानृत्पादकत्वादिति यावत् । न क्रारकत्वं नार्थजनकत्वम् । अज्ञातस्य कथिमिति । अज्ञातस्य स्वन्दपमात्रेण ज्ञातस्य वा ज्ञापकत्वे नु सर्वदार्थप्रतातिरूपानिप्रसङ्गात् अव्युत्पन्नस्यापि शब्दश्रवणमात्रेणार्थप्रतातिप्रसङ्गाच् प्रत्यक्षान्यप्रमाणस्य ज्ञातस्येव कर्णत्विनयमाचेति भावः । अस्तु ति ज्ञातस्य ज्ञापकत्वमत्य आह् ज्ञातत्वं चेति । संकेतेनविति । शक्ति-रूपसंकेतवत्वेनव न तु खरूपमात्रेणेत्यर्थः । स च सकेतः । अन्वित्तमात्रे इति । न व्यन्वितविशेषे न वा विच्यादाविति भावः । नन्वस्तु विशेषे एव सकेत इत्यपेक्षायामाह एवं चेत्यादि । निमित्तस्य शब्दस्य । नियतानिमित्तत्वं विशेषसकेतवत्वम् । नैमित्तिकस्य प्रतीतिः व्यङ्गवस्य ज्ञानम् । किचित्त नियतानिमित्तत्वम् अव्यभिचरितिनिमित्ताभावः नैमित्तिकस्य प्रतीतिः इदमेतिनिमित्तक्षिति ज्ञानिनित्वयाचस्यः । कथिमित्ति । तेषा मते विशेषे सकेतज्ञाने तदुपस्थितिस्तदुपस्थिते च संकेतज्ञानिमस्यन्यान्याश्यय इति मावः । उनतं च प्रदीषे ''तथा च तत्र सकेतग्रहे शब्दात्तदुपस्थितिः । शब्दाच तदुपस्थितौ सकेतग्रह इत्यन्योन्याश्रयात् '' इति । अविचारिताभिधानम् अविचारितकथनम् । अवि-षये वचनप्रयोग इति यावत् ॥

अयं भावः। इतरन्यवहारदर्शनेनेव न्युत्पन्नस्य लोष्ठाद्यन्वितानयनन्यवहारं कदाप्यदृष्टवतोऽपि'लोष्ट-मानय' इतिवाक्याद्वोधस्थले लोष्ठाद्यन्वितानयनादेविशेषस्थोपस्थापकान्तराभावेन शन्दादेवोपिश्यितिर्शन्या। तथा च तत्र संकेतग्रहे शन्दात्तदुपिश्यितिः। शन्दच तदुपिश्यितौ संकेतग्रह इत्यन्योन्याश्रयः त्यात्। च च न्यञ्जनापि तद्वहुर्भहेति वाष्यम्। अभिधा लक्षणा वा ज्ञातैवोपयोगिनीति सत्यम्। धर्मित्राह्य-मानसिद्धा न्यञ्जना त्वज्ञातैव वोधिका। न चातिप्रसङ्गः। वक्तादिवैशिष्ट्यापेक्षणात्। फल्वक्तेन तथेव कल्पनादिति दिक्। तस्मात् 'नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कन्प्यन्ते' इत्यविचारिताभिधानिमिनान्य-द्योतसुधासागरयोः स्पष्टम्।।

अयमत्र सिद्धान्तसारः। व्यङ्गयोपस्थितौ शब्दस्य ज्ञापकत्वरूप निमित्तत्वमस्माकमपि समतम्। तत्र नास्माकं विवादः। परंतु व्यञ्जनाया अस्वीकारे तत्र संभवति। शब्दस्यार्थनिनित्तत्वं हि व्यापारसप्यन्ने मेव नियतम्। यथा वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोरभिघालक्षणे व्यापारौ। यथा इहापि कोऽपि व्यापारोऽदरपम् निकार्यः। अन्यथा हि शब्दस्य निमित्तत्वानिश्चयेन नैमित्तिको व्यङ्गयार्थ इत्येव भवद्यभिमतोऽपि न सि-द्याति। यदि तु व्यापार विनापि शब्दस्य निमित्तत्वं त्यात् तदा अनिधालकणे अपि वत्तज्ञत्वं स्यातामित्यस्मामिरुव्यते इत्यमिप्रायमबुद्धामिधानमविचारविज्ञान्भतमेवेति विवर्णऽपि त्यदम्॥

अथ भद्दमतोपजीविनां भद्दछोल्लटादीनामभिमतं पक्षमाद्यद्भते ये त्विति । सोऽयभिपारिवेति । यथा बलवता प्रेरित एक एव इपुरेकेनैव वेगाल्येन व्यापारेण रिपोर्वर्भच्छेद नमेनेद प्रायाद्यण चिन्नेत्र तथा सुकाविष्रयुक्तः एक एव शब्दः एकेनैवाभिधाल्यव्यापारेण पदाधोपस्थितिमन्वयदोवं व्यापप्रतं ति च विश्वते जनयति । अतो व्यङ्गयत्वाभिमतस्यार्थस्य वाच्यत्वमेवेत्यर्थः । न वैकार्यप्रतीती राष्ट्रस्य

शन्दार्थः'हतिच विधिरेवात्र वाच्य इति । तेऽप्यतात्पर्यज्ञास्तात्पर्यवाचोयुक्तेदेवानांप्रियाः। तथाहि 'भूतभन्यसम्रचारणे भूतं भन्यायोपदिञ्यते' इति कारकपदार्थाः क्रियापदार्थेना-न्वीयमानाः प्रधानक्रियानिर्वर्तकस्वक्रियाभिसंवन्धात् साध्यायमानतां प्रामुवन्ति ततश्रा-

विराम इति वान्यम् । विवक्षितार्थप्रतीत्युत्तरमेव विरामाङ्गीकारादिति भाव इति प्रदीपोदयोतयोः स्पष्ट-म्। युक्त्यन्तरमाह यत्पर इति। 'यदर्थे यस्य शब्दस्य तात्पर्य स शब्दार्थः इत्यर्थकेन "यत्परः गब्दः स शब्दार्थः" इति न्यायेन चेत्यर्थः । विधिरेवेत्यादि । एवकारो भिन्नक्रमः । अत्र निःशेषच्युतचन्द-निमत्यादो विविः नायकान्तिकामनरूपः तात्पर्यविपयतया वाच्य एव न तु व्यङ्गयः इति एवंप्रका-रेण 'अभिद्धति' इति पूर्वेणान्त्रयः। एवं भट्टलेछिटादांनां मतमाराङ्क्यं सप्रति खण्डयति तेऽपीत्यादि। तारपर्यवाचोयुक्तेः 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इति मीमांसकानियमोक्तेः अतारपर्यज्ञाः तात्प-र्यमजानन्त इत्यर्थः किसुहिश्य 'यतपरः जन्दः स जन्दार्थः' इति प्रयुज्यते इत्यस्यानाभिज्ञा इति यावत् । अत एव देवानां प्रियाः देवानां बिलभूताः पशव इत्यर्थः। मूर्खा इति यावत्। वाचोयुक्तेरिति देवाना-प्रिया इति चालुक्समासः । "वाग्दिक्पश्यद्भयो युक्तिदण्डहरेपु" इति "देवानांप्रिय इति च मूर्खे" इति च कात्यायनकृतवार्तिकादिति वोध्यम् । 'यत्परः शब्दः' इति नियमस्येत्थमर्थो मीमांसकैर्निरणायि । वाक्यान्तर्विर्तिपदार्थेपूपस्थितेषु सिद्धरूपाणा प्राप्ततया विधानमनर्थकमिति साध्यरूपस्यैव विधेयत्वम् यस्य च विधेयत्वं तत्रैव तद्दाक्यस्य तात्पर्यम् यस्मिश्च तात्पर्य स एव वाक्यार्थः तद्रथेत्रोधनायैव तद्वाक्यं प्रयुक्तम् तदंशस्य प्रमाणान्तराप्राप्ततया तदंशे एव तद्वाक्यस्यानवगतार्थवोधकत्वेन प्रामाण्य-निर्वाह इतीति सिद्धान्तयित तथाहीत्यादिना 'उपात्तशब्दार्थे एव तात्पर्यम्' इत्यन्तेन । व्याख्यातं चैवमेवोद्द्योतेऽपि । 'यत्परः शब्दः' इत्यस्य हि उपात्तशब्दः प्रतिपाद्येष्यु यदंशे विधेयत्वं तत्र वाक्यतात्पर्यम् यत्र तात्पर्य स शब्दार्थः तदंशे शब्दस्यानिधगतार्थगन्तृत्वरूपं प्रामाण्यमित्यर्थः। न तु यत्तारपर्यकतया शब्दः प्रयुज्यते स शब्दार्थ इत्यर्थ इति भावः । एवं हि तात्पर्यस्यानियतत्वेन शक्ते-रप्यनियतस्वापत्तिरिति वोध्यमिति । नन् विधेयस्वं प्रवर्तनारूपविधिविपयस्वम् तच क्रियाया एव न इञ्यादेरिति "दच्ना जुहोति" इत्यादेर्देच्यंशे प्रामाण्यं न स्यादत आह भृतेति । भूतं सिद्ध कार-कादि भन्यं साध्यं कियारूपम् तयोः समुच्चारण समभिन्याहारे सहोच्चारणे वा भूतं सिद्ध भन्याय साध्यायोपदिश्यते ( साध्यार्थतयोपदिश्यते ) अज्ञातं ज्ञाप्यते इति न्यायार्थः । नन्वेवमपि कारकपदा-र्थानामित्रयार्द्पत्वात्कथ प्रवर्तनाविपयत्वमत आह कारकपदार्थी इति । कारकपदार्थाः 'गामानय' इत्यादौ गामित्यादयः क्रियापदार्थेन आनयनपदार्थेन अन्वीयमानाः संबद्धाः प्रधानक्रियाया आनयनम्ह-पायाः निर्वितिका संपादियत्री या स्वस्य गोः क्रिया चल्डनरूपा तस्या अभिसंवन्धात् आश्रयत्वात् साध्यायमानतां प्राप्नुवन्ति साध्या इव भवन्ति ( स्वरूपेण सिद्धा अपि साध्यक्रियाविशिष्टतया साध्या इव भवन्ति ) । यथा पूर्वमुत्पन्नस्यापि घटस्य रक्ततादशायां 'रक्तो घटो जातः' इति व्यवहारः तथा सिद्धरूपाणामपि कारकाणा साध्याक्रियासवन्वात् साध्यक्षपत्वं भाक्तमिति भाव इति विवरणे स्पष्टम् । अत एव ( भाक्तत्ववोधनायव ) 'साध्यायमानताम्' इति क्यड्प्रत्ययः प्रयुज्यते । तदुक्तं विस्ता-रिकासारवोधिन्यारिप । प्रधानेत्यादि । 'घटमानय ' इत्यत्रानयनं समापदेशसंयोगः प्रधानिकया तस्याः निर्वितिका हेतु भूता या स्वस्य घटस्य क्रिया पूर्विदेशसंयोगध्वंसहेतुविभागजनकस्पन्दः । घटस्य

<sup>🤊 &#</sup>x27;यत्तात्पर्यकृतया शब्दः प्रयुज्यते स शब्दार्थः' इति तद्मिप्रेतार्थकेनेति यावत् ॥

दग्धदहनन्यायेन यावदप्राप्तं तावद्विधीयते यथा ऋत्विक्प्रचरणे प्रमाणान्तरात् सिद्धे ''लोहितोष्णीपा ऋत्विजः प्रचरन्ति'' इत्यत्र लोहितोष्णीपत्वमातं विधेयम् हवनस्या-न्यतः सिद्धेः ''दष्ना जुहोति'' इत्यादौ दष्यादेः करणत्वमात्रं विधेयम् ॥

काचिदुभयविधिः कचिन्त्रिविधिरिप यथा 'रक्तं पटं वय' इत्यादाँ एकविधिद्विंविधि-स्त्रिविधिर्वा ततथ 'यदेव विधेयं तत्रैव तात्पर्यम्' इत्युपात्तस्यैव शब्दस्यार्थे तात्पर्यं न तु

स्वरूपतः सिद्धाविप स्पन्दाश्रयत्वेन साध्यत्वम् । विशेष्ये वाधे स्पन्दस्यैव तथात्वमिति क्यड्प्रयोग इति । एव च 'दध्ना जुहोति' इत्यादौ प्रधानिक्रियाया होमस्यानुकृला दिविक्रिया पूर्वदेशसंयोगेष्वंस-हेतुविभागजनक स्पन्दो प्रहणाख्यस्तबोगात् स्वतः सिद्धत्वेन स्वस्यपतस्तस्याविधेयत्वेऽपि तादश-क्रियोपरागाद्विधेयतेति भाव इत्युद्दयोते स्पष्टम् । नन्वेवमपि स्वत क्रियानःपस्य होमन्यंव विधयता स्यादत आह ततश्चेति । उन्तन्यायादित्यर्थ । यद्वा उपदेशस्य भन्यार्थकत्वादेवेत्यर्थः । अद्ग्धद्-हनन्यायेनेति । यथा अदग्धमेव दहनेन दहाते तथेत्यर्थः । यथा तृणान्वितमत्मराज्ञाविधरदग्धमेव तृण दहाति न तु दग्ध भरम तथा साध्यान्त्रितासिद्धेषु साध्यमेत्र विधीयते न तु सिद्धमिति भाव. । नदे-वाह यावदप्राप्तमित्यादि । यावदप्राप्त तावदेव शब्देन विधीयते अशान्तरे त्वनुवादः प्राप्तस्याप्राप्तप्रा-पणरूपविधानासंभवादित्यर्थः । "अप्राप्ते शालमर्थवत्" इति न्यायोऽप्यत्रैवानुप्राहक इति बोध्यम् । प्रचर्णे इति । प्रचरणमत्र तत्तदनुष्ठानम् । प्रमाणान्तरादिति । व्येनयागे ज्योतिष्ठोमातिदेशादित्यर्थः। ज्योतिष्टोमविकृतिस्येनयागप्रकरणस्य वाक्यमुदाहरति लोहितोप्णीपा इति । इत्यत्र इतिविधिवाक्ये । उप्णीषः शिरोवेष्टनवस्नम् । स्रोहितोब्जीपत्वमात्रमिति । न तु ऋत्विक्प्रचरणमिलर्थ । सोप्णीपा विनीतवसना ऋत्विज: प्रचरन्ति'' इति वाक्यादुर्णापस्यापि प्राप्तत्वादुर्णापस्य छै।हित्यमात्र विदेय-मिति भाव.। एवम् 'अध्वर्यु वृणीते'' इत्यादिभिवीक्यैर्ऋत्विजा प्राप्तत्वान तेऽपि विधेया इति वोध्यम्। उदाहरणान्तरं दर्शयनाह ह्वनस्येत्यादि । अन्यतः "अग्निहोत्र जुहोति" इत्युत्पत्तिवाक्यात् । हवनस्येत्युपलक्षणं दच्नोऽपीति द्रष्टन्यम् साधनद्रन्यत्वेनाक्षेपतो दच्नोऽपि प्राप्तत्वात् । अत ण्य 'करणत्वमात्र विधेयम्' इति संगच्छते इति बोध्यम् । करणत्वमात्रमिति । तन्मात्रस्येवाप्राप्तत्वा-दिति भावः ॥

कित् किस्मिश्विद्वाक्ये । उभयविधिरिति । यथा "सोमेन यजेत" इत्यत्र सोमेयागयोरित्सर्थः । त्रिविधिरिति । यथा "यदाग्नेयोऽष्टाकपाळ " इत्यत्र ह्य्यदेवतायागानामित्यर्थः । वेद इप रोकेऽपि विधेरप्राप्ताग एव तात्पर्यमिति बोवयन् लैकिकमण्युदाहरित यथा रक्तिमिति । त्रिविधिविनि । रक्त-गुणपटभाववयनाना मध्ये एकस्य द्वयोस्तयाणां वा असिद्वाविति शेषः । एवसुदाहरणान्तरमिति । रक्त-गुणपटभाववयनाना मध्ये एकस्य द्वयोस्तयाणां वा असिद्वाविति शेषः । एवसुदाहरणान्तरमिति हो प्राप्त यथा 'त्राह्मण स्नातं भुक्त समानय' इत्यत्र मानभोजनयोः प्राप्तावानयनमात्रस्य विधानम् 'त्राह्मण म्त्रात भोजियत्वा नमानय' इत्यत्र मानप्राप्तौ भोजनानयनयोविधानम् तत्रव स्नप्यित्वे पुत्रनै विधियः पीति बोध्यम् । प्रकृतमनुसरन् फलितमाह तत्रश्चेति । यदेव विधेयं तत्रवेति । यावदेव विधियः विधियः विधियः विभिन्य विधियः व

१ सोमेति। सोमरण क्रायत्विभित्यर्थः । पूर्वोक्तयुक्ते रिति योध्यतः । नन्यत्र यागस्य क्रायं विवेषायः । ''विवेषाये हिन्दे । स्वगक्तमे। यजेन " इति वावयेन यागस्य प्राप्तायादिति चेन्नेयम् । नस्याधिकार्यविभिन्ने यागस्य सम्पारः ''क्रेजे ह यजेत " इत्यस्येवोस्यचियाक्यत्वेन पूर्वमीमासाया भिद्धान्तितम्यादिति दोध्यम् ॥

प्रतीतमात्रे एवं हि 'पूर्वी धावति' इत्यादावपराद्यर्थेऽपि काचित्तात्पर्यं स्यात्।

यत्तु 'विषं भंक्षय मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः' इत्यत्र 'एतद्गृहे न भोक्तव्यम्' इत्यत्र तात्पर्यमिति स एव वाक्यार्थ इति उच्यते तत्रं चकार एकवाक्यतास्चनार्थः न चाक्यातवाक्ययोर्द्वयोरङ्गाङ्गिभाव इति विषमक्षणवाक्यस्य सुहृद्वाक्यत्वेनाङ्गता कल्प-

भावः । तात्पर्यमिति । अनिधगतिथगन्तृत्वरूपप्रामाण्यनियामकमिति शेषः । अतिप्रसङ्गवारणायाह् न त्विति । प्रतीतमात्रे तत्काळं येन केनापि संवन्धेन ज्ञायमाने । एवं च व्यङ्गवस्य शव्दोपात्तत्वा-भावात्मवित्र विधेयत्वाभावाच्च न तत्र प्रागुक्तप्रामाण्यनियामकं तात्पर्य नापि शक्तिरिति भावः। नन्वस्तु प्रतीतमात्रे तात्पर्य तावता को दोप इत्यत आह एवं होति । येन केनचित्संवन्धेनापि प्रतीतेऽर्थे तात्पर्याङ्गीकारे हीत्यर्थः । पूर्व इति । पूर्वत्वं हि नियतमेवापरसापेक्षामिति पूर्वत्वज्ञानकाळज्ञायमानः पिश्च-मपदार्थोऽपि कदाचित्तात्पर्यविपयः सन् पूर्वशब्दवाच्यतां भजेतेति भावः । व्याख्यातं चान्यैरिप पूर्वो धावतीत्यादौ पूर्वाद्यर्थप्रतियोगित्वेन नित्यसाकाङ्कृत्वात्पूर्वादिसमानवित्तिवेद्यत्वेन ( एकज्ञानविपयत्वसंवन्धेन ) अर्थापत्या वा प्रतीतेऽन्यळम्यत्वेनापदार्थेऽपराद्यर्थेऽपि पूर्वशब्दस्य शक्तिसाधकं तात्पर्य स्यात्। तथा च 'पूर्वो धावति' इत्यादितोऽपरो धावतीत्यादिवोधापत्तिरिति भाव इति ॥

अत्र जयन्तमद्दाः "ततश्च यदेव वस्तु विधेयं साध्यं तत्रैव तस्मिन्नेव वस्तुनि तारपर्यमित्युपात्तस्यैन् वोक्तस्यैव शब्दस्य संवन्धिनि अर्थेऽभिधेये तारपर्य पर्यवसानम्" इति व्याचख्युः । "ततश्च यावदेव विधेयं तावर्येव तारपर्यम् विधेयं च शब्दोपात्तमेवेति सुष्ट्रक्तं 'शब्दोपात्ते एव तारपर्यम्' इति । यदि च प्रतीतमात्रे तारपर्य तदा 'पूर्वो धावति' इत्यादौ पूर्वादिसमानसंवित्सवेद्यतया प्रती-तेऽपराद्यथंऽपि कदाचित्तारपर्य स्यात्" इति प्रदीपः । ( शब्दोपात्ते एवेति ॥ शब्दोपात्तविधेये एवर्त्यथः । तारपर्यं प्रागुक्तप्रामाण्यनियामकम् । समानसंविदिति । तस्य प्रतियोगिनि नित्यसाका-ह्वत्वादिति भावः ) इत्युद्दयोतः ॥

नतु 'उपात्तस्यैव शब्दस्यार्थं तात्पर्य न तु प्रतीतमात्रे' इति यदुक्तं तदसंगतं 'विषं भक्षय' इत्यत्र व्यभिचारादिति शद्धते यन्त्रित्यादिना 'वाक्यार्थ इति' इत्यन्तेन। 'विषं भक्षय' इति वाक्यस्य 'मा चास्य गृहे भुड्क्याः' इति वाक्यार्थं तात्पर्यादुपात्तशब्दार्थादन्यत्र तात्पर्य प्रसक्तमिति पूर्वपक्षिणोऽभिन्प्रायः । तदेवाह इत्यत्र तात्पर्यमिति । एवं चैतद्दाक्यवर्तिपदोपस्थापितातिरिक्तेऽपि तात्पर्यदर्शना- यद्धवार्थेऽपि तात्पर्य स्यादिति भावः । उक्तशङ्कां परिहर्रात उच्यते इत्यादिना 'उपात्तशब्दार्थे एव तात्पर्यम्' इत्यन्तेन । अत्र केचित् 'उच्यते' इत्यन्तः शङ्काप्रन्थः 'तत्र' इत्यारम्य परिहारप्रन्थ इत्याद्धः। परिहारप्रकारमाह तत्र चकार् इत्यादि । सुहदुक्तस्य 'विषं भक्षय' इत्यस्य स्वार्थेऽविश्रान्तस्य साका- इत्या समनन्तरोच्चारितेन मा चेत्यादिना एकवाक्यता सा च चकारेण सूच्यते अन्यथा तद्देयर्थ्यप्रसङ्कात्या समनन्तरोच्चारितेन मा चेत्यादिना एकवाक्यता सा च चकारेण सूच्यते अन्यथा तद्देयर्थप्रसङ्कात्या सम्वन्तरोच्चारितेन मा चेत्यादिना एकवाक्यता सा च चकारेण सूच्यते अन्यथा तद्देयर्थप्रसङ्का इति भावः । न चाति । न चेत्यस्य 'अङ्काङ्किभावः' इत्यनेनान्त्यः । आख्यातवाक्ययोरिति। 'भक्षय सुद्क्याः' इत्येवंख्पाख्यातात्तित्रियापदार्थयोरित्यर्थ इत्याद्धः। द्वयोरिति । परस्परितरिपेक्षत्वेन प्रधानभूत्तयोद्देयोरित्यर्थः । अङ्काङ्किभाव इति । विशेषणविशेष्यमाव इत्यर्थः । अयं भावः। न चाख्यातवाक्ययोरित्यर्थः । साक्षादन्वयः संभवति "गुणानां च परार्थत्वादसंवन्धः समत्वात्" इति न्यायेन यथा समत्वेन

१ 'विपं मुड्स्व' इति पाठोऽपि क्वचिदास्ति ॥ २ 'अन्न' इति पाठोऽपि क्वचिद्दित ॥

नीयोति विषमक्षणादिप दुष्टमेतद्गृहे भोजनामिति सर्वथा मास्य गृहे ग्रङ्क्थाः इति उपात्त-शब्दार्थे एव तात्पर्यम् ।

यदि च शब्दश्रुतेरनन्तरं यावानथीं लम्यतं तावति शब्दस्याभिधैव व्यापारः ततः कथं 'ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी' इत्यादौ हर्पशोकादीनामपि न वाच्यत्वम् कसाच लक्षणा लक्षणीयेऽप्यर्थे दीर्घदीर्घतराभिव्यापारेणैव प्रतीतिसिद्धेः किमिति च

गुणयोः परस्परमसंबन्धः एवं प्रधानयोरिप समत्वेनैव परस्परमनन्वयादिति । कल्पनियेत्यादि । अयं मावः । सुद्धाक्यं चैतत् । अतो भवितव्यमत्रान्वयेन । स चान्वयो न साक्षात्कर्तृकर्मभावादिना । वाधात् । नापि मुख्यार्थमादाय परस्परोपपादकतया तत्र विपमक्षणवाक्यस्य सुद्धद्वाक्यत्वेन मुख्यार्थं वाधात् । अतस्तस्यैवाङ्गता रुक्षणाश्रयणेन कल्प्येति तत्र 'विषं मक्षय' इत्यस्य विपमक्षणाविकवरवद्वन्तिष्ठानुवन्धित्वविशिष्टेतद्गृहमोजने रुक्षणा । तस्य च मा चास्येत्यादिवाक्यार्थं सर्वयेत्यर्थसंवार्टिते हेतुत्वं नान्वयः । ततो विषमक्षणाद्य्येतद्गृहमोजनमानिष्टहेतुरतः सर्वया नास्य गृहे भुद्दक्या इति वाक्यार्थः । तथा च तद्वाक्यस्थशब्दोपस्थापिते एव तात्पर्यमिति सिद्धम् । तस्मात् 'यत्परः शब्दः' इत्यादि यदुक्तं तत् तात्पर्याञ्चनाविति । एवं च यत्र वाक्यं स्वार्थे न विश्राम्यति ययात्रैव सुद्धकृत्वात्तत्रामुख्यार्थे तात्पर्याञ्चक्षणा यत्र तु स्वार्थवोधोत्तर्भितर्त्प्रतीयते तत्र व्यञ्जनैवेति प्रघट्टकार्थं इति प्रदीपोद्दगेतयोः स्पष्टम् ॥

व्याख्यातं च विवरणकारैरि । यदि हि उपात्तशब्दार्थे एव तात्पर्य स्यात् तदा 'विषं मक्षय' इति 'मा चास्य गृहे भुड्क्थाः' इति च आख्यातान्तिक्रयाद्वयघितत्वेन वाक्यद्वयस्य एकास्मिन् एतद्गृहे न भोकव्यमित्यर्थे तात्पर्य न स्यात् । अस्यार्थस्य 'विषं भक्षय' इतिवाक्यार्थत्वाभावादिति पूर्वः पत्रः । सिद्धान्तस्त्वयम् । मा चास्येति चकारेणानन्यप्रयोजनकेनानयोरेकवाक्यत्वमेव चम्यते । एकवाक्यत्व चाख्यातिक्रयाद्वयान्वितयोर्थयाश्रुतार्थे निर्पक्षयोर्शनयोर्न संभवति नापि च विषमक्षण सुहदुपदेशयोग्यमिति 'विष भक्षय' इति वाक्यं स्वार्थे सवाधं सत् विषमक्षणादिष दुष्टमेतदृहे भोजनमित्यर्थ नक्षयत् 'मा चास्य' इति वाक्यस्य हेतुत्वेनाङ्गतामापन्तं च सत् परस्परमेकवाक्यत्वं भजते इति एकवाक्यान्तर्यन्तिंपदार्थे एव तात्पर्यमिति निर्यमस्य न व्यमिचार इति ॥

यच्चोक्तं 'सोऽयमिषोरिव' इति तद्दृषयित यदि चेति। शब्दश्रतेरनम्तरं शब्दश्रवणानन्तरम्। अभिधेवेति। एवकारेण व्यञ्जनाव्यावृत्तिः। कन्या कुमारी अन्द्राया गर्भे पापात् राजदण्डादिभयादा शोक इसर्थः। न वाच्यत्विमिति। कयं न वाच्यत्विमिति पूर्वेणान्वयः। तन्मते दोर्घदीर्घनराभित्रार पन्यापारेणैव हर्षशोकादिप्रतीतेर्वाच्यत्वमेवं स्यादिति भावः। व्याख्यातिव प्रदीपे 'यदिपे 'तोऽपियो-रिवं 'इति तद्य्ययुक्तम्। यतः शब्दश्रवणानन्तरं यात्रानर्थः प्रतीयते तावितस्वत्र यदि सप्दन्यानिधे र स्यातदा 'चेत्र पुत्रस्ते जातः कुमारी ते गर्भिणी' इस्यादिवाक्यानन्तरं [इत्यादिवाक्यश्रवणानन्तरे हर्षन्वाव्ययेः प्रतीतेस्तयोरिपे तद्वाक्यस्यामिधा स्यात्' इति। ननु 'अनन्यत्वस्य अप्यापः' इति न्यायन्वानन्यस्थेऽर्थेऽभिधाकल्पनम् हर्षशोकादयस्तु मुखश्रसादनाष्टिन्यादिष्ठिनेनातु । स्थलि स्वावित्र क्रिकाविष्ठ अभिधेत्यस्वेदींपान्तरमाह कस्माचेति। स्थणीये मुख्यारे.

१ विरोधिताह्रपंसंबन्धेनित भाव हैं॥ २ 'उपात्तस्यव शन्दस्याय तात्रपन् रावि नियमन्द ॥ ३ कृश्यपाः ' पितुर्गेहे तु या कन्या रजः पश्यत्यसरुता । अपाहसा पितुस्तरयाः ना कृत्या द्वारी

श्वातिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पूर्वपूर्ववलीयस्त्वम् इत्यन्विताभिधानवादेऽपि विधेरपि सिद्धं व्यङ्गचत्वम् ।

प्रतीतिसिद्धेरिति। एवं च तन्मते छक्षणाया उच्छेद एवेति भावः। ननु 'गङ्गायां घोषः' इसादौ गङ्गायर्थप्रतिपादनद्वारा तीरादिप्रतिपादनस्यापि अभिधयैव संभवानास्मन्मते छक्षणा नामातिरिक्ता वृत्तिरिति छक्षणोच्छेदो न द्पणिमित्यतो दूपणान्तरमाह किमिति चेति। अथवा ननु मुख्यार्थवाधेनाभिधाया विच्छेदान्न दीर्घतरव्यापार इत्यरुचेराह किमिति चेति। किमिति च पूर्वपूर्ववछीयस्त्वमित्यन्वयः। अयं
भावः। भगवता जैमिनिना ''श्रुतिछिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्वत्यमर्थविप्रकर्षात्'' इति सूत्रेण यथाक्रममुक्ताना श्रुत्यादीनामेकत्रोपिनपाते परपरस्य विछम्वेनार्थोपस्थापकतया दुविछत्वमिमद्वाया पूर्वपूर्वस्य श्रुत्यादेः प्रावत्यं निरणायि। यदि शब्दश्रुतेरनन्तरोपस्थितान् सर्वानेव प्रत्ययान्
प्रति अभिधैव व्यापारः स्यात् तदा श्रुत्युपस्थापितार्थस्येव छिङ्गाद्यनुगृहीतार्थानामप्यभिधेयतया सर्वेषां
समकाछमर्थोपस्थापकत्वप्रसक्त्या अर्थविप्रकर्पाभिधान मुनेरनुचितं स्यादिति विवरणादौ स्पष्टम्। जैमिनिसूत्रार्थस्नु अनुपदमेवाग्रे स्फुटीभविप्यति। उपसंहरति इत्यन्विति। तद्वाद्येकदेशिमतेऽपीसर्थः।
मतान्तरं तु प्रागुपसंहतमिति वोष्यम्। विधेरपीति। निःशेपच्युतचन्दनमित्यादौ (२० पृष्ठे) तदन्तिकगमनरूपस्य विधेरपि व्यङ्गयत्वं सिद्धमित्यर्थः॥

जौमीनेसूत्रं तु प्रकृतार्थविच्छेदकत्वेऽपि वहूपकारकत्वाद्दुरूह्त्वाच व्याक्रियते । श्रुतिलिङ्गादानि ष-डिह विनियोजकानि (अङ्गाङ्गित्वरूपविनियोगेवोधकानि ) प्रमाणानि । तत्र विरुद्धयोरेकत्रोपनिपाते स-मुच्चयो न संभवतीत्येकेनापरस्य वाधो वक्तव्यः । स च वेळवता दुर्वळस्येति स्थिते दौर्वल्यप्रतिपादक-मिदं पूर्वभीमांसायां ३ अध्याये ३ पादे १४ सूत्रम् । परमेव पारम् स्वार्थे प्रजादित्वादण्प्रत्ययः । श्रुति-छिङ्गादिनां समवाये एकत्र समवधान (एकत्रो।पनिपाते) परस्यैतत्स्त्रपिठतेषु परस्य दौर्वल्यं दुर्वळत्व-मित्पर्थः । श्रुत्यादीना मध्ये यदपेक्षया यत् परं तदपेक्षया तत् दुर्वछमिति यावत् । दुर्वछत्वे हेतुमाह अर्थ-विप्रकर्पादिति । अर्थस्य विनियोज्यस्य विप्रकर्पात् दूरवितंत्वादित्यर्थः । विल्म्वेनार्थप्रत्यायकत्वादिति यावत्। यथा चैतत्त्वयाप्रिमेपु विरोधोदाहरणेपु स्फुटीभविष्यति । तत्र निरपेक्षो रवः श्रुतिः । निरपे-क्षः स्रकरणीये शेपत्ववोधे (अङ्गत्ववोधे ) प्रमाणान्तरनिरपेक्षो रवः शब्दः श्रुतिरित्यर्थः । रव इत्येता-वन्मात्रे उक्ते वाक्यादावतिप्रसङ्गस्तदारणाय निर्पेक्ष इत्युक्तमिति मीमांसार्थसंप्रहकौमुद्यां स्पष्टम्। निरपेक्ष. स्वार्थवीवे राट्टान्तरानपेक्षो रवः शब्दः श्रुतिरित्यर्थ इति प्रभायां स्थितम्। इतरप्रामाण्यानधी-नप्रामाण्यकत्वं चात्र निरपेक्षत्वमिति केचिद्ददन्ति । सा च श्रुतिरनेकाविधा । तत्र विभक्तिरूपा श्रुति-र्यथा ''र्त्राह्यीन् प्रोक्षति'' इति । अत्र क्रियाजन्यफलमागित्व कर्मत्वं प्रतिपादयन्त्या द्वितीयाविभक्तिरू-पया श्रुत्या प्रोक्षणस्य त्रीहाङ्गत्वं वोध्यते । तच प्रोक्षण न त्रीहिखरूपार्यम् । त्रीहिखरूपस्य प्रोक्ष-णेन विनापि उपपत्तेः । कितु अर्वैर्वसायनत्वप्रयुक्तम् ब्रोहीनप्रोक्ष्य यागानुष्टानेऽपूर्वानुपपत्तेः । अयं भावः । अनुपर्नातानुष्टितवेदाध्ययनस्यापूर्वाजनकत्ववत् त्रीहीणां प्रोक्षणमकृत्वा तः अनुष्टितस्य यागस्यापृत्रीनुपपत्तेरिति । यथा ''त्रीहिभियेजेत'' इति । अत्र तृतीयात्रिभिक्तरूपया श्रुत्या त्रीहीणां

१ अङ्ग-वमुपकायन्त्र अङ्गिन्यमुपकार्यतम् तद्यो यो विनियोगः मबन्यम्तद्योधकानि ॥ २ तत्र विरुद्धयोरिति । यत्रक्रम्ये पदार्थस्य प्रमाणान्या पदार्थद्वयसंबन्धो बोध्यते तत्र तयोविरोय इति भावः ॥ ३ अपूर्वति । अपूर्वमन्नाद्दश-परपर्याय पुण्यम्पम् ॥ ४ तैः बीहिभि ॥

यागाङ्गत्वं वोध्यते । यथा वा "यदाहवनीये जुहोति" इति । अत्र सप्तर्माविमक्तिरूपया श्रुन्या आहवनीयस्य होमाङ्गत्वं वोध्यते । अत्राहुश्रक्तवर्तिभद्दाचार्याः "अभिवातुं पदेऽन्यस्मित्रनपेक्षो न्व. श्रुति.' इति श्रुति छक्षणम् । अभिधातु प्रकृत्यर्थेन सह स्वार्थान्वयमनुभावितुं पटान्तरविपयाकाङ्का-शून्यो रवः गब्दः श्रुतिः। अत एव श्रवणमात्रणार्थमनुभावयन्ती श्रुतिरुच्यते। ताश्र कारकविभवतयः। उपपदिवभक्तयस्तु सहार्थनृतीयादयः सहादिसापेक्षा इति न तार्रतया। णतन्मू छक्मेव 'उपपदिवभक्तेन कारकाविभिक्तिवेळीयसी' इति वचनम् । श्रुतिर्यया 'ब्रीहानवहन्ति' इति । अत्र द्वितीयाश्रवणमा-त्रेण ब्रीहीणामवहननक्रियायां विनियोगोऽवगम्यते । 'मास गुडवाना.' 'क्रोश कुटिला नर्दा' इत्यत्र द्वितीया [ उपपदविभक्तिः ] न श्रुतिः अन्तर्भूतंक्रियासापेक्षत्वात्" इति ॥ १ ॥ शृटद्साम्रथ्यं लिङ्गम् । शन्दस्यार्थविशेपप्रकाशनसामर्थ्य लिङ्गमित्यर्थः। यदाहु 'सामर्थ्य सर्वश्रीन्द्राना लिङ्गमित्यभि-धीयते" इति । सामर्थ्य रूढिरेव । तेन समाख्यातो नागदः यौगिकशब्दरूपसमाख्यातो रुद्धारमक-लिङ्गशब्दस्य भिन्नत्वात् । तच्च लिङ्गं यथा "वर्हिदेवसदन दामि" इति । दामीति 'दाप् लवने' इति धातो रूपम् । देवसदनं पुरोड।शसदर्नभूतं वर्हि कुर्ग ( दर्भ ) टामि खण्डयामि (छदयामि) इत्यर्थः। अस्य मन्त्रस्य दामीतिश्रुतपदसामर्ध्यरूपाछिद्वातः वर्हिर्छवनाद्वत्वम् ॥ यथा वा ''अग्नय उप निर्वपामि" इति । अस्य मन्त्रस्य निर्वपामीतिनिर्वापप्रकाशनसामर्ध्यस्पाल्लिङ्गानिर्वापाङ्गत्वम् । "यन्य मन्त्रस्य यत्प्रकाशनसामर्थ्यं तस्य तदङ्गत्वम्" इति न्यायादिति वोष्यम् ॥ २ ॥ परस्पराकाद्भावशा-त्काचिदेकस्मिन्नर्थे पर्यवसितानि पदानि वाक्यम् । यथा "देवस्य त्वा सवितु प्रसवेऽधिनो-र्वोह्नभ्या पूष्णो हस्ताभ्याममये जुष्टं निर्वपामि" इति । अत्र निर्वपामीति छिद्गेन निर्वापे विनिर्युज्यमा-नस्य समवेतार्थभागस्यैकवाक्यतावछेन ''देवस्य त्वा'' इत्यादिभागस्यापि निर्वापे एव विनियोग. ॥३॥ परस्पराकाङ्का प्रकरणम्। यथा दर्शपूर्णमासाभ्या स्वर्गकामो यजेत'' इत्यत्र दर्शपूर्णमासाभ्या स्वर्ग भावयेत्' (स्वर्गापूर्व कुर्यात्) इति वोवानन्तरं भवत्याकाङ्का (भवत्युपकारकाकाङ्का ) कथमान्या स्वर्ग भावयेत्' ( कथमाभ्या स्वर्गीपूर्व कर्तन्यम् ) इति । तथा फलवटाग्रेयादिसनिर्धा 'सिमधो यजनि तन्-नपातं यजित आज्यभागौ यजितः इत्यादिभिः प्रयाजादयः फलरहिता शुता । तेपा न्यवानयेषु 'स्मि-बागेन भावयेत्' इत्यादिवोधानन्तरं फल्लविशेपाश्रवणात् भवति प्रयोजनाकाङ्का( भवत्युपकार्याकाः ) 'किमेतेषां प्रयोजनम्' इति । ततथ प्रयाजादाना प्रयोजनाकाङ्काया दर्शपूर्णमासयोः कथभाषाजाहाया परस्पराकाङ्कालक्षणेन प्रकरणेन प्रयाजादींना सर्वेषां दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं निर्श्वायने ॥ ४ ॥ समान-देशत्वं स्थानम् । तदेव क्रम इत्युच्यते । समानदेशत्वं द्विविधम् । पाठनमानदेशस्यम् अनुष्टानसरा-नदेशत्वं विति । यथाहुः "तत्र क्रमो हिधेवेष्टो देशसामान्यलक्षणः । पाटानुष्टानमादेश्यादिनिया-गस्य कारणम् ॥'' इति । पाठोऽपि द्वित्रिधः यथासंख्यपाठ संनिधिपाठश्वेति । तत्र यथासस्यपा-ठेन समानदेशत्वं यथा ''इन्द्राग्नी रोचना दिव ० वैधानराऽजीवनत् ० तया दिमन्द्रसण्याच्या-

१ तथिति । श्रुत्व इत्वर्धः ॥ २ मामामित्यादो बुद्धिस्थात्रवायमयस्थापः वर्षः वर्षः वर्षः । नधाः पर तिरच । नस्य स्मानित्यादो बुद्धिस्थात्रवायमयस्थापः वर्षः वर्षः । नस्य पर तिरच । नस्य स्मानित्यः सर्वभागानान् । इति पाठ क्रिक्तिवर्ष्ट्यः म य प्रश्तेष्ट्राचाः प्रश्नेमाचितः अर्थसामय्यस्यापि संग्रहान् । अत एव "सुवेषात्याति । इत्यादानमान्ययः । । प्रशासित्यादाव्यसान्नाव्याद्विद्ववद्ववरावदान्विदेशाद्वरम् सुवेषः मानिवद्ववदानदान्यः पर्वन्यत्रिद्ववद्ववरावदान्विदेशाद्वरम् सुवेषः मानिवद्ववदानदान्यः पर्वन्यत्रिद्ववद्वयावदान्विदेशाद्वरम् सुवेषः मानिवद्ववदानदान्यः पर्वन्यत्रित्वदानमानस्य अपन्तिव स्थानभूतम् ॥ ६ एक्सिक्तंयः विविदेष्टेष्टः ।। ६ विनिवदानमानस्य अपन्तिव स्थानभूतम् ॥ ६ एक्सिक्तंयः विविदेषः ।। ६ विनिवदानमानस्य अपन्तिव स्थानभूतम् ॥ ६ एक्सिक्तंयः विविदेषः

नुवाक्यायुगळानां मध्ये "इन्द्राग्नी०" इति प्रथमस्य याज्यानुवाक्यायुगळस्य "ऐन्द्राग्नमेकादशकपाळं निर्वपेत् वैश्वानरं द्वादशकपाछं निर्वपेत्'' इत्येवंक्रमविहितेष्टीनां मध्ये ''ऐन्द्राप्नमेकादश०'' इति प्रथ-मायामेन्द्राग्नेष्टौ विनियोगः ( अङ्गत्वेन संवन्धः ) । वैश्वानरोऽजीजन०" इति द्वितीयस्य याज्यानुवा-क्यायुगलस्य ''वैश्वानरं द्वादश॰'' इति द्वितीयायां वैश्वानरेष्टौ विनियोगः । यथासंख्यपाठेन समानदे-शत्वात्। यतः ''इन्द्राप्ती रोचना०'' इति प्रथमपठितयाज्यानुवाक्यायुगळस्य किमर्थमिदमिति (किम-नेन भाव्यमिति ) कैमर्थ्याकाङ्कायाम् "ऐदाग्रमेकाद्श०" इति प्रथमता विहितमैन्द्राग्नेष्टिरूप कर्मेव प्रथममुपतिष्ठते । एवं द्वितीययुगळस्यापीति बोध्यम् ॥ सनिधिपाठेन यथा "आमन्स्यामनस्य देवा इति तिम्न आहुतीर्जुहोति'' इत्यामनहोमाः श्रूयन्ते । तेपां 'वैश्वदेवी सांग्रहणां निर्वपेद्ग्रामकामः'' इति काम्येष्टियागस्य विकृतिभूतस्य साग्रहण्याख्यस्य संनिधौ पाठाद्विकृतौ विनियोगः ( उक्तकाम्ये-ष्टियागरूपविकृत्यङ्गत्वम् )। तेपां हि 'किमर्था इमे' इति कैमर्थ्याकाङ्कायां (फलाकाङ्कायां ) फलवद्धि-कृत्यपूर्वमेव भाव्यत्वेन ( फलत्वेन )संबध्यते । संनिधिरूपप्रमाणेनोपस्थितत्वात् । नन्वामनहोमानां फला-काङ्क्रायां फलवद्विक्तत्यपूर्वमेव मार्व्यत्वेन संवध्यते इत्यसत् । तेषां मुख्ययागत्वे विरोधाभावात् । न ह्याग्ने-यादीनां पण्णामनुमित्यादीनां च वहूनां मुख्यत्वं विरुद्धमिति चेत् । उच्यते । यथा ''दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत" इति वाक्येनाग्नेयादीनां फलसंबन्धावगमस्तथा आमनहोमानां फलसंबन्धावगमा-भावान प्राधान्यं युज्यते । वैश्वदेवी सांग्रहणीं निर्वपेद्ग्रामकामः" इति वाक्यस्य तु सांग्रहण्या एव फलसंवन्यवोधकत्वेनामनहोमानां तत्संवन्धवोधकत्वाभावात्। तस्मात् "फलवत्संनिधावफलं तदङ्गम्" इतिन्यायात्फलवत्याः सांग्रहण्याः संनिधावाम्नाता अफला आमनहोमास्तदङ्गम् । 'किमर्था इमे किल' इति कैमर्ध्याकाह्यायां फलवद्विकृत्यपूर्वस्यैव भाग्यत्वेन संवन्धात् । नन्वामनहोमानां सांप्रहणीसांनिधि-पाठेऽपि विश्वजिन्नयायेन स्वतन्त्रंफलकत्वमेव किं न स्यादिति चेन्मैवम् । खतन्त्रफलकत्वे विकृतिसंनि-धिपाठस्यानर्थक्यापत्तेः। अयं भावः। फलवत्कर्मासंनिधौ पठितस्यैवाश्रूयमाणफलकस्य विश्वजिन्नयायेन स्वतन्त्रं फलं कल्प्यते । अन्यथाप्रयाजादीनामपि तन्त्रयायेन खतन्त्रफलकत्वापत्तिः स्यात्।अफलस्य फलवरसंनिधौ पाठस्तु तदङ्गत्वायैव। तदभावेऽनर्थकत्वमेव तस्यापचेतेति । अनुष्ठानसमानदेशत्वं यथा उपाकरणपर्यप्रिकरणयूपनियोजनादयः पशधर्माः श्रूयन्ते । तत्र 'प्रजापतेर्जायमानाः प्रजा जाताश्च या इमाः ००""इमं पशुं पशुपते ते अद्य वधाम्यग्रे सुकृतस्य मध्ये००"इत्याभ्यामृग्भ्यां पशोरुपस्पर्शनमुपा-करणम् दर्भन्त्राल्यार्चिःप्रदक्षिणीकरणं पर्यप्निकरणम् यूपे रञ्जा वन्धनं यूपनियोजनम् । एवमन्येऽपि पशुधर्मा बोद्रव्याः । एतेपां पशुधर्माणामग्रीपोमीयपश्चद्गत्वमेव । अनुष्टानसमानदेशत्वात् । तथाहि । ज्योतिष्टोमप्रकरणे त्रयः परावः समाम्नाताः । अग्नीपोमीयः सवनीयोऽनुवन्ध्यश्चेति । तत्राग्नीपोमीयः पशुः सौत्यनामकादहः प्राचीने औपसध्यनामकेऽहि धिप्णियनिर्माणादृष्टी समनुष्टीयते । तत्नैव चाहि ते धर्माः समाम्नाताः । ततश्च तेपां कैमध्यीकाङ्कायामनुष्ठानसमानदेशत्वेनोपस्थितमग्रीषोमीयपश्चपूर्वमेव भान्यत्वेन संत्रव्यते । न तु सवनीयानुवन्ध्यापूर्वं तत्संनिधिविरहात् । यतः सवनीयः पशुः सौत्यनाम-केऽह्रि समाम्नातः अनुवन्ध्यस्तु अवमृयान्ते श्रूयमाणः । तस्माद्युक्तमनुष्टानसमानदेशत्वात्तदङ्गत्वं तेषा-मिति । नच पाठसमानदेशत्वादेव तेपां तदङ्गत्वं किं न स्यादिति वाच्यम् । अग्नीपोमीयपशोः सोमक्र-पसभीपे पाठात्तेन तत्वासंभवात् । न च सोमक्रयसंनिधौ तस्य पाठात्तद्नुष्टानमपि सोमक्रयसंनिधावेव

१ विश्वाजिन्न्यायस्तु लोफिकन्यायमालाया ब्याख्यातः॥ २ स्वतन्त्रफलमत्र सर्वामिलियतं स्वर्गरूपम् ॥

किं न स्यादिति वाच्यम् । " स एष द्विदैवत्यः पशुरौपसध्येऽहि आलम्यते" इति वचनात्तस्य तत्रातु-ष्ठानानुपपत्तेः। न च स्थानात्प्रकरणस्य वर्ङायस्त्वात्तेन पशुधर्माणा ज्योतिष्टोमाङ्गत्वमेव कि न स्यादिति वाच्यम् । तस्य सोमयागत्वेन तैद्धर्मप्रहणायोगात् । सोमो ह्यभिषवादीन् धर्मानाकाङ्कृति । न तु यूपनि-योजनविशसनादीन् । तस्मात् "आनर्थक्यप्रतिहतानां विपरीत वलावलम्" इति न्यायेन प्रकरण प्रधा-नात्प्रच्यान्य स्थानात्पशुयागाङ्गत्वमेव पशुधर्माणां युक्तं भवति ॥ ५ ॥ यौगिकः शब्दः समाख्या । शब्दश्चतुर्विधः यौगिको रूढो योगरूढो यौगिकरूढश्चेति । तत्राप्वर्यव पाचकः इत्यादियागिकः । स एव समाख्येत्युच्यते । यत्रावयवार्थ एव ज्ञायते स यौगिक इति तैनिर्वचनम् । योऽत्रयवशक्ति-निरपेक्षया समुदायशक्त्यैवार्थं बोधयति स रूढः। यथा गवादिशब्दः। यस्त्ववयवशक्तिविषये समुदाय-शक्त्यापि प्रवर्तते स योगरूढः । यथा पङ्कजादिशब्दः । पङ्कजादिशब्दस्यैवावयवशक्त्या पद्भज-निकर्तृत्वेन समुदायशक्तया च पद्मत्वेन रूपेण पद्मवोधकत्वात् । यस्त्ववयवशक्तिस्मटायशक्तिभ्यां रूढयर्थ योगार्थ च स्वातन्त्रयेण वोधयति स यौगिकरूढः। यथा उद्धिदादिशब्दः। स चौर्ध्वभेदनकर्तृ-तरुगुल्मादिकं वोधयति यागविशेषमपि चेति । सा च यौगिकशब्दात्मिका समाख्या द्विविवा छीकिकी वैदिको चेति । तत्र छौकिकी ( याँज्ञिकैः परिकल्पिता ) यथा याज्यापुरोनुवाक्यापाठादानि कर्माणि ऋग्वेदे प्रतिपादितानि दोहननिर्वापादीनि यजुर्वेदे आज्यस्तोत्रपृष्टस्तोत्रादीनि सामवेदे । तत्रानेनैव-तानि कर्माणि अनुष्ठेयानीत्यत्र नियामकस्य दुर्निरूपत्वाद्येन केनापि ऋत्विजा यानि कान्यपि कर्माण्यनु-ष्टेयानीति प्राप्ते 'हौत्नम् आध्वर्यवम् औद्गालम्' इति छौकिक्या समाख्यया नियमो बोध्यते । अयं भावः । य ऋग्वेदेन कर्म करोति स होता यो यजुर्वेदेन सोऽध्वर्युः यः सामवेदेन स उद्गाता । नया च होतुः कर्म होतम् अध्वयोः कर्माध्वर्यवम् उद्गातुः कर्म औद्गात्रम् इति योगवलरूपया समार्यया यथाक्रमं ऋग्वेदप्रतिपादितेपु कर्मसु होतुः यजुर्वेदप्रतिपादितेषु अध्यर्योः सामवेदप्रतिपादितेपृहातः कर्तृत्वेनाङ्गत्वं वोष्यते इति । वैदिका यथा होतुश्चर्मसभक्षणाङ्गत्वम् "होतृचमसः '' इति वैदिक्या समाख्ययेति संक्षेपः ॥ ६ ॥

तथा चोक्तानि श्रुत्यादीनां लक्षणानि ।

"अभिधातुं पदेऽन्यासेमन्ननपेक्षो रवः श्रुतिः । सर्वतावगता शक्तिर्छिङ्गमित्यभिवीयते ॥ सहत्वार्य वुवहुन्दं पदाना वाक्यमुन्यते । प्रधानवाक्यस्याङ्गोक्त्याकाङ्का प्रकरणं मतम् ॥ स्थानं समानदंगतं समाख्या यौगिको रवः ।" इति । अभिधातुमिति । व्याख्यातमिदं प्राक् (२३१ पृष्टे ) । सर्वतादगनतिति । शक्तिः सामर्ध्यम् । संहत्येति । संहत्य विशेष्यविशेषणभावं प्राप्य । तेनाकाङ्कादिपरिष्ठरः । प्रधानवाक्यस्येति । "दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत" इत्यस्येत्यर्थः । स्थानमित्यादि । व्याख्यानिदं प्राप्त् (२३२ पृष्टे) । समाख्येति । योगेनावयवशक्त्यार्थं प्रस्थाययतीति यौगिको रव अध्यः समाख्येत् ॥ अथैषां विरोधोदाहरणानि । तत्र श्रुतििछङ्गयोविरोधे छिङ्गस्य दुर्वछत्वं यथा "कदाचन स्तर्गन्रसि रसि नेन्द्र सश्चसि दाञ्चवे" इति । इयमृगमिहोत्रप्रकरणे श्रूयते । हे इन्द्र त्वं कदाचन कदाचिदिप

१ 'आलब्धन्यः' इत्यपि पाठः ॥ २ तद्धमंग्रहणेऽयोग्यत्वादित्यर्थः ॥ ३ तन्त्रिरापनः ॥ ४ या निर्देः नददारः ॥ ४ अत्र सर्वत्र "प्राणमृज्जाति ।" ( ५१११ २९ ) इति पाणिनिस्त्रेणोझादित्वान्तर्मार्थेऽन्त्रत्ययः ॥ ६ यद्यारे प्रमनः शब्दः पलाशादिकाष्ठिनिर्मितस्य यश्चियपात्रभेदस्य वाचकः तथाप्यत्र "तातस्यातान्त्रस्यम्" इति न्याचेन प्रमन्तयः सोमरसपरः ॥

न स्तरीरसि न हिसको ( घातुको ) भवासि किंतु दाशुषे आहुति दत्तवते यजमानाय सश्चसि प्रीयसे इत्यर्थ.। अस्या ऋचो विनियोजिकेयं द्वितीयाविभाक्तिरूपा श्रुतिः "ऐन्द्रा गार्हपत्यमुपतिष्ठते" इति । ऐन्द्रोति करणे तृतीया। "कदाचन स्तरीरासि०" इत्यसावैन्द्री ऋक्। इन्द्रेति संबुद्ध्यन्तपदेनेन्द्र प्रकाशनात् । तथा च ऐन्द्रा इन्डसंबन्धिन्या ( इन्द्रप्रकाशिकया ) ऋचा (करणभूतया) गार्धपत्यं गार्हपत्यनामानमग्निम् उपतिष्ठते आराधयतीत्यर्थः। ''उपान्मन्त्रकरणे'' (१।२।२५) इति पाणिनिसूत्रे-णात्मनेपदम् । अलायं संदेहः । इन्द्रप्रकाशनसामध्येरूपाछिङ्गात् गार्हपत्यपदस्य लक्षणया इन्द्रपरत्वं प्रकल्प्य गार्हपत्यमिति द्वितीयायाः सप्तम्यर्थकतया व्याख्याय 'गार्हपत्यसमीपे' इत्यर्थ प्रकल्प्य वेन्द्रो-पस्याने एवास्या ऋचो विनियोगः किंवा गार्हपत्यमिति द्वितीयारूपया श्रुत्या इन्द्रपदस्य गौणार्थकूलेन गार्हपत्याग्न्युपस्थाने एव विनियोगः इति । एवं संदेहे प्राप्ते श्रुत्या लिङ्गं वाध्यते इति सिद्धान्तः । तथाहि । द्वितीया कारकविभक्तिः कामिप क्रियामपेक्षन्ती 'उपतिष्ठते' इति क्रिययान्विता सती प्रथमत एवाभिधया गार्हपत्याग्न्युपस्थाने इसामृचं विनियोजयति । नैव लिङ्गम् । इन्द्रपदिमन्द्रप्रकाशकमिति प्रथमं ज्ञानम् ततोऽन्यप्रकाशकमन्त्रस्य (ऋचः) नान्यत्र विनियोगः संभवतीत्यनुपपत्तिज्ञानम् ततश्चे-न्द्रोपस्थाने एव विनियोगः इति रीत्या छिङ्गेन कल्पनीयमिति विलम्बः । तस्मात् श्रुतेः प्रवलतया तदानुगुण्येन लिङ्गे नीयमाने इन्डपदमैश्वर्यवत्परर्तया गार्हपत्यतात्पर्यकं कल्पनीयमिति । अयं भावः । अंस्य मन्त्रस्य इन्द्रयकाशनसामर्थ्यरूपाछिङ्गादिन्द्रोपस्थानाङ्गत्वे प्राप्ते गार्हपत्यमिति द्वितीयाश्रुत्या गार्ह-पत्योपस्थानाङ्गत्वेन विधानाञ्चेङ्गिके इन्द्रोपस्थाने विनियोगो वाध्यते । श्रुतिर्हि स्वतो विनियोजिका । छिद्गं त्विन्द्रप्रकाशनसामर्थ्यमाछोच्य 'ऐन्छोन्द्रमुपतिष्ठते' इतिश्रुतिकल्पनाद्वारा विनियोजकमिति ॥१॥ लिङ्गवाक्ययोविरोधे वाक्यस्य दुर्वलत्वं यथा ''र्र्योन ते सदनं करोमि घृतस्य धारया सुरोवं कल्पयामि तास्मिन्सीढामृते प्रतितिष्ठ ब्राह्यां मेध सुमनस्यमानः" इति । अयं मन्त्रस्तैत्तिरीयब्राम्हणे ३ काण्डे ७प्रपाठके ५ अनुवाके दर्शपूर्णमासयोः पुरोडाशस्य स्थानकरणस्थापनस्र रूपयोः सदनसादनयोः प्रकरणे पठ्यते । भोः पुरोडाग ते तव स्योनं समीचीनं सदनं स्थानं करोमि तदेव सदन घृतस्य धार्या ( क्रिग्यत्वेन ) सुरोवं सुप्तु नेवितु योग्यं कल्पयामि सपादयामि । सुनेविमत्यत्र 'रोवृ खेवृ क्रेवृ इत्येके ' इति धातुपाठात् रोवृधातोस्ताल्व्यादेः "ईपदुःसुपु कृच्लाकृच्लार्थेपु खल् ( २।२।१२६ ) इति पाणिनिस्त्रेण वोधितः कर्माणे खल्प्रत्ययः । भोः त्रीहाणां मेध त्रीहिसारभूत ( पुरोडाश ) त्वं सुमनस्यमानः समाहितमनस्क. सन् तस्मिन् अमृते समीचीने (निरुपद्रवे) सदने सीद उपविश (अव-स्थिति कुरु ) प्रतितिष्ट तत्र स्थिरो भवेत्यर्थः । अत्र च 'तास्मिन्' इत्यनेन तच्छन्देन प्रकृतवाचकेन पूर्वेात्तरार्धयोरेकवाक्यत्वे सिद्धे मन्त्रद्वयस्याभावात्सर्वोऽप्ययं मन्त्रः स्थानकरणस्याङ्गं पुरोडाशस्थापनस्य चां इं भवति । तत्र विनियोजिका श्रुतिश्चेवं कल्पनीया ' सर्वेणानेन मन्त्रेण स्थानं कर्तव्यम्'इति तथा

र "टाक्षणाग्निर्गार्हपत्राहवनीयो त्रवोऽष्ययः" इत्यमरः ॥ २ इन्होपस्थाने एवेति । अन्यप्रकाशकस्यान्यत्र विनि-योगायोगादिति भावः ॥ ३ अस्या "क्टाचन स्नरीरासि॰" इत्यस्याः ॥ ४ ऐश्वयंवत्परतयोति । इन्ह्रपद्स्य 'इदि पर-मन्वयं' इति धानुनिष्पन्तन्वादिति मावः ॥ ५ "कटाचन स्तरीरासि" इत्यस्य ॥ ६ अस्मिन्नन्त्रे 'कगोमि' इत्यन्न 'रुणोमि' इति 'सुश्चेष्म्' इत्यन्न 'सुप्वेषम्' इति 'मेघ' इत्यन्न 'मेट' इति 'मेदः' इति च पाटान्तर केश्चिरप्रदाशितम् क्लिंच 'ट्रणोमि' इति अतिपाटो भामत्याम् 'मेघः' इति च निवर्त्तर्गः पाटस्तत्र इत्युद्द्यं तकारेक्षतम् तत्सर्वं न मनो-रमम् वेदे केवत्यपाटान्नरप्रदर्शनस्यानुचितत्वात् 'इ्रयमुक्शास्तिनः पटन्ति' इति रीत्या शासामेदेन पाटभेदस्य प्रदर्शनीयत्वादिति वाष्यम् ॥

'सर्वेणानेन मन्त्रेण पुरोडाशस्तत्र स्थापनीयः' इति च । तथा च सदनकरणपुरोडाशस्थापनयोरस्य मन्त्रस्य विकल्पः समुच्चयो वा स्वेच्छया भविष्यताति पूर्वपक्षः। तत्र यदेतत्पृयोत्तरार्थयो परस्परान्यपेनं कं वाक्यं संपन्नम् तदेतदुत्तरार्धस्य सदनकरणे शक्तिमकल्पयित्वा सकल मन्त्र सहने विनियोक्तुं नाईति तथा तदेव वाक्यं पूर्वोर्वस्य पुरोडाशस्थापने शक्तिमकल्पयित्वा न पुरोडाशस्थापने कृत्वं मन्त्र विनि-योक्तुं प्रभवति अतो लिङ्गकल्पनव्यवधानेन वाक्य श्रुति प्रति विप्रकृपते । प्रलभ तु लिङ्गद्दयं ता श्रुतिं प्रति नै निप्रकृष्यते । तथा सति छिङ्गेन वाक्यस्य वाधान्मन्त्रस्यार्धद्वय नदनकर्णपुरादानस्था-पनयोर्व्यवस्थितमिति सिद्धान्तः। अयं भावः । "स्योन ते सदन करोनि० तन्भिन्मीद्र०" इत्यत्र नहिम-निति तच्छन्दस्य पूर्ववाक्यार्थसापेक्षतयैकवाक्यत्वभानाद्वाक्यप्रमाणेन द्वयोरेकमन्त्रत्व भाति छिन्नेन भिन्नमन्त्रत्व भाति आद्यस्य सदनप्रकाशनसामध्यात् तास्मिन्सीदेत्यस्य नादनप्रकाशदान्यात् । तत्र वाक्यापेक्षया लिङ्गस्य प्रावल्याद्वाक्यं वाधित्वा लिङ्गेन 'स्योन ते' इल्यस्य सदनाद्वन्व 'तास्निन्सीद' इन्य-स्य सादनाङ्गत्वमिति निर्णयः । 'स्योनं ते' इत्यस्य 'तास्मिन्सीट' इत्यनेनैकवाक्यन्यववाचयामयचित्ना-दनसामर्ध्यरूपं लिङ्गं कल्पयित्वा 'अनेन विशिष्टमन्त्रेण साढनं कुर्यात्' इति श्रुति कल्पनीया। नदन-प्रकाशनरूपप्रत्यक्षिष्टिनेन कल्पितया 'स्योनं ते इत्यनेन सदन कुर्यात' इति शुरुपा 'न्योन ते' इत्यस्य शीघं सदने विनियोगे सित तेनैव मन्त्रस्य नैराकाङ्क्षयाद्वाक्यप्रमाणा छिन्न कन्पिन्त्वा श्रुतिकन्पना प्रति-वध्यते विलिम्बतत्वादिति लिङ्गेन वाक्यस्य वाव इति ॥ २ ॥ वाक्यप्रकरणयोधिरोधे प्रकरणस्य दुर्वलत्वं यथा तैत्तिरीयत्राह्मणे ३ काण्डे ५ प्रपाठके १० अनुवाके दर्शपूर्णमासप्रकरणे "हदं याना-पृथिवी भद्रमभूत्" इत्यादिकः सूक्तवाकानिगदः पठितः। तत्र च "अग्नीपोमाचिद ५८विर जुपेनामनी हुभेता महो ज्यायोऽक्राताम् । इदाग्नी इद ५ हिवरजुपेतामवीवधेता महो ज्यायोऽक्रातान् ' इत्यवान्तरवाज्यदयं श्रूयते । तल देवतावाचकं पटमग्रीपोमादिरूपं पौर्णमास्यादिकाले येथादेवत विभव्य प्रयोक्तव्यनिति तृतीयेऽच्याये स्थितम् । 'इद् इत्रि.' इत्यादि पद्मविष्टि तु यथोक्तार्ग्रापोमन्द्राप्तिमन्द्रद्वपानगिप यथाक्रमममावास्यायामग्नीषोमपदपरिस्नागेन पौर्णिमास्यामिन्द्राग्निपदपरिस्नागेन च पटनीयन् । तथा च सति तेषा मन्त्रभागानां सर्वशेपत्ववोधको दर्शपूर्णमासप्रकरणपाठोऽनुगृहीतो भवतीनि प्रामेऽभियानते। अग्नीषोममन्त्रशेषस्य 'इद् इवि इत्यादिरूपस्येन्द्राग्निपदान्त्रयाश्रवणात्मकरगेन प्रथम तदन्यपण वाक्यं कल्पनीयं तेन च वाक्येनेन्द्राग्निप्रकाशनसामध्येरूप छिड्नं कन्पनीयम् तच छिन्नम् 'अनेन मन्त्रभागेनेन्द्राग्निविषया कााचिक्तिया अनुष्टेया' इति विनियोजिका तृनोप्रहृति यस्प्रपति नन प्रकर्णविनियोगयोर्मध्ये त्रिभिर्व्यवधान भवति । अग्नीपोमपदान्वयर्षं वाक्यं तु प्रवनाणःवािः प्रति-भ्यामेव व्यवधीयते । एविनिन्द्राग्निमन्त्रशेषस्याप्यग्नीषोमपदान्वयाश्रवणान्प्रकरणेन प्रयमे नदन्द्रपान वाक्यं कल्पनीयामित्यादि स्वयम्ह्यम् । तस्माद्वाक्येन स्वस्माद्दुर्वलस्य प्रकरणस्य वादितास्य सन् गेपस्तत्र तत्रैव व्यवतिष्ठते इति । अत्र कोचित् दर्शपूर्णमासयागे शूयते ''अग्रायोगितिदम् '' प्रित मन

१ न विश्कृत्यते इति । क्तितु सनिकृत्यत इति भावः । २ स्कादाकसञ्जो मतो यो ति ००० १०२ । १ तद्वयुत्तत्तेः । यागमाले तत्तनमन्त्रेण सम्यगुक्त देव दक्तीत्यर्थः । निनत्मनर्वेशयते एद्वये दि निगरः । १०० मन्त्रसमूह इत्यर्थः । 'देनतासंबन्धवोधकः पदसमहो निगदः इति केचित् । 'परस्यो स्वाचित्रकार सम्यग्नित्र क्रिय्यये । स्कत्राक्तश्चामी निगद्यति कर्मधारयः ॥ ३ अपित्रमादिक्ष्यति । १ विश्ववित्र । अपित्रमाद्यावित्र । आदिश्ववित्र इति देवस्य ॥ ६ प्रयोक्तव्यं विनियोजन्यम् । ७ रिग्त वित्र । अपित्र । अपित्रमादेवते इत्यामी दर्शदेवते इति द्यस्य ॥ ६ प्रयोक्तव्यं विनियोजन्यम् । ७ रिग्त वित्र । ।

पौर्णमासे च "इन्द्राग्नी इदम्०" इति मन्त्रः । अत्रेन्द्राग्नी अमावास्यायां देवते अग्नीषोमौ पौर्णमास्या-मिति वस्तुस्थितिः । यथाक्रमं पुनरसमवेतार्थकतया परमन्त्रः पूर्वम् पूर्वमन्त्रश्च परत्र प्रयुज्यते । तत्र प्रकरणसम्वेतार्थकत्वभयेन 'अग्नीपोमी' इति 'इन्द्राग्नी' इति च देवतापदभागमेव स्पजति नापरभागम्। तस्य समवेतार्थकत्वात् । वाक्यं तु यथास्थानादाकृष्यमाणं न कंचनाप्यंशं जहाति । विशेषणविशेष्य-भावेनैकवाक्यतामापन्नस्य तस्यांशभेदाभावात् इति वाक्यप्रकरणयोविरोधः। अत्रेयं व्यवस्था । झटिति प्रवृत्तेन वाक्येन विप्रकृष्टं प्रकरणं वाध्यते । तथाहि नह्येतावतो वाक्यादवतर्ति प्रकरणम् । अपि तु वाक्यान्तराणामनुसंधानादिति तेपामनुसंधानम् ततस्तदर्थावगमः ततः प्रकरणावतार इति विप्रकर्ष-परंपरातः प्रागेत्रोपस्थितानां खण्डवाक्यानामाकाङ्कादिमिहिम्नैकत्वं जायते इति । परतश्चावतीर्णं प्रक-रणमिक्तिचित्करम् । जातत्वात्तस्य । तदुक्तम् "विरोविनोस्तदेको हि फर्छ न छमते तयोः । प्रथमेन गृहीतेऽस्मिन्पश्चिमे वेतरन्मुथा ॥" इति । न चायोग्यताज्ञानात्कथमेवात्वं वाक्यानामिति वाच्यम्। प्रकरणावतारेणैव तदवतारात् प्रकरणस्य विख्यिवतत्वमित्युक्तत्वादितीत्याहुः ॥३॥ प्रकरणस्थानयो-विरोधे स्थानस्य दुवलत्वं यथा राजम्यप्रकरणे पश्चिष्टिसोमयागा वहवः समप्रधानभूता. पठयन्ते । तत्र च कश्चिद्भिपेचर्नायसंज्ञकः सोमयागः पठितः । तस्य हि सिनधी देवनादयो धर्माः ''अक्षेद्विंच्यति । राजन्यं जिनाति । शौनःशेपमाख्यापयति'' इति श्रूयन्ते । दीःयति ऋडिति । जिनानि जयति । वहृचत्राह्मणे (ऐतरेयत्राह्मणे) सप्तमपाञ्चिकायां तृतीयेऽध्याये समाम्नातं गुनःशेपस्येदमुपाख्यानं शौनःशेपम् । शुनःशेपविपयकसुपाख्यानमित्यर्थः । तच 'शुनःशेपनामा कश्चिद्विपुत्रो हरिश्चन्द्रपुत्रेण पुरुपमेधार्थं पशुत्वेन ऋतः । स च वरुणाय स्वस्यालम्भने क्रियमाणे वरुणं तुष्टाव स चैनं ररक्ष' इतीति ज्ञेयम् । तदाख्यापयतीत्यर्थः । तत्र च देवनादीनां सीनाधिवलादिभपेचनीयाङ्गत्वभिति प्राप्ते सिद्धान्तः। राजम्योतिकर्तन्यताकाङ्कायामनुवृत्तायां विहिता देवनादयः प्रकरणेन राजसूयशेपां एव भवन्ति । राज-सूयश्च बहुयागात्मको भवति । ततश्च तत्रत्यसर्वयागशेपत्व देवनादीनां सिध्यति । किंचाभिपेचनीयस्य कााचिदप्याकाङ्का देवनादिषु नास्त्येव । तस्य ज्योतिष्टोमविकृतित्वेनातिदिष्टैरेव प्राकृताङ्कौरतदाकाङ्का-निवृत्तेः । ननु संनिहितविधिवलादाकाङ्कोत्थाप्यते इति चेत्तर्द्याकाङ्कारूपमन्तरालप्रकरणमादौ परि-कल्प्य तद्दारा वाक्याछिङ्गश्रुतिकल्पनया सानिधिविप्रकृप्यते । राजसूयाकाङ्कारूपं महाप्रकरणं त क्ल्रसत्वादेकयाकाङ्क्षया सानिकृष्यते । ततश्च प्रकरणेन संनिधेर्वाधात्सर्वयागरोपा देवनादयो धर्मा इति । अयं भावः । राजस्ययांगे पुनरिष्टिपशुसोमयागाः प्रधानभूताः फळवन्तोऽतिदिश्यन्ते । नदन्तःपातिनोऽभिपेचनीयाख्यस्य सोमयागस्य संनिधौ "अक्षेर्दाव्यति । राजन्यं जिनाति । शौनः-शेपमाख्यापयति" इति श्रूयते । तच देवनादित्रयमिष्टिपशुसोमयागानां सर्वेपामङ्गम् । एतत्त्रितया-नातिरिक्तस्य राजस्यस्य क्यंभावाकाङ्कायामभिधानात् । तच्च नोपपद्यते । समानदेशत्वरूपेण सांनिध्ये-नामिपेचनीयस्यैत्राङ्गतात्रगतेः। उच्यते । संनिविपाठेन तदङ्गता स्यात् । कुतोऽन्येपामनङ्गत्वम् । तत्सं-निधावपाठात् इत्यनुमानादिति चेत् । यावदनुमितिसामग्रीव्याप्तयादिज्ञानं नावतरित तावदेव राजस्या-त्मकत्वेन प्रकृतानां सर्वेपां विद्यमानप्रकरणवलाहेवनादिष्वद्गतावगमःसर्वेषामेव वुद्धो सांनिष्याद्बुद्धि-संनिधेरेव प्रकरणत्वादित्यविष्रकृष्टेन प्रकरणेन विष्रकृष्टं स्थानं वाध्यते इति ॥ ४ ॥

१ शुन इत्र शेपः पुच्छः शिस्रो वा यग्येति व्यत्पत्तिमात्रम्। नत्ववयवार्थोवगमः रथतर्गमितिवत् । "ग्रेपपुच्यत्रा-इत्तेषु शुनः" इतिवार्तिकेन पष्ट्या अलुक् ॥ २ ग्रेपत्वनत्राङ्गत्वम् । एवमप्रेऽपि बोध्यम् ॥

स्थानसमार्व्ययोविरोधे समार्व्याया दुर्वलत्वं यथा ''शुन्धव्वम्'' इत्ययं मन्त्रः सांनाय्यपा-त्राङ्गं पाठसमानदेशत्वात् न तु 'पौरोडांशिकम्' इति समाख्यया पुरोडाशपात्राङ्गम् । अयं भावः । ''र्शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे'' इत्ययं मन्त्र 'पौरोडाशिकम्' इति याजिकैः समाख्याते काण्टे पठिनः। तस्य च समाख्यया पुरोडाशकाण्डोक्तानामुख्खळजुहादीनामपि शुन्यने (शोयने ) अङ्गत्विमिति प्रापे सिद्धान्तः । न समाख्यया मन्त्रस्य पुरोडागपात्राङ्गत्वम् । पढार्थयोभिन्नदेशत्वेन सवन्यस्याप्रत्यक्षत्वात् । स्थानविनियोगे तु पदार्थयोर्देशसामान्यळक्षणः सत्रन्थः प्रत्यक्ष एव । न च मा (समाएया) पदार्थयोः संयन्धवाचिका भवति । यौगिकशब्दाना द्रव्यवाचकत्वेन पदार्थसंवन्धावाचकत्वात् । तथात्वे या तस्या र्सी संवन्धमात्रवाचिका तद्विशेषवाचिका वा स्यात् । नादः। तन्मात्रोक्ती प्रयोजनाभावात् सर्वेपा यौगिकवचसां पर्यायतापत्तेश्व । द्विताये तु संवन्धे विशेपत्वस्य सवन्धिविशेपनिरूप्यत्वादवर्यं संव-न्धिनौ वक्तव्यौ । तथा च "संबन्धिप्रतिपत्त्यैव वाक्यार्थप्रतिपत्तिः" इति न्यायेन संबन्धप्रतिपत्तिः संभवे तत्रापि शक्तिकल्पने गौरवान समाख्यायाः सवन्धवाचित्वम् । तथा चोक्तं भेदृवींतिके "सर्वत्र यौगिकैः शन्दैईन्यमेवाभिधीयते । निह सवन्धवाचित्व सभवस्यतिगीरवात्।।" इति । तयान्यचोक्तम् "पाकं तु पिचरेवाह कर्तारं प्रस्थयोऽप्यक । पाकयुक्तः पुनः कर्ता वाच्यो नैकस्य कस्यचित् ॥" इति । किंच 'पौरोडाशिकम्' इति समाख्यायां प्रकृति पुरोडाशमात्रमभिवत्ते तद्वितप्रखयस्तु 'पुरोटाश-स्येदम्'इति व्युत्पत्त्या काण्डमभिधत्ते न चैतावता कृत्स्त्रपुरोडाशपात्राणां मन्त्रसंनिधिः प्रत्यक्षो भवति । किंत्वर्थापत्या स कल्प्यते । कथम् । शुणु । यद्युक्तः संनिधिर्न स्यात्तदा मन्त्रप्रतिपादकप्रन्यस्य पारोडाशि-कसमाख्या न स्यात्। नहाग्न्यसंनिहितानाम् "इपे त्वा००" इत्यादिमन्त्राणामाप्रेयकाण्टममार्या भय-ति । भवति च सा संनिहितानां "युञ्जानः प्रथमं मनः" इत्यादिमन्त्राणाम् । ततथ काण्टसमान्यया संनिधिं परिकल्प्य कल्पितकाण्डसंनिध्यन्यथानुपपत्त्या परस्पराकाङ्कारूपं क्रस्कपात्रप्रकरणं कत्पिति तद्द्वारा वाक्यिकद्गश्रुतीश्च कल्पियत्वा तया श्रुत्या विनियोग इति स्थानापेक्षया विनियोगे समास्याया विप्रकर्षः । सालाय्यपात्राणा तु कुम्भीशाखापवित्रादीनां शोधनमन्त्रसानिधि प्रत्यक्षो भवति । यथम् । गृणु । इध्माविहःसंपादनस्य मुष्टिनिर्वापस्य चान्तरालं सालाय्यपात्राणां देश उक्त शोधनमन्त्रधाप-मिष्मात्रिहिनिर्वापविषययोर्मन्त्रानुवाकयोर्मध्यमेऽनुवाके पठयते । तेन च प्रत्यक्षसनिधिना प्रकरणादीना चतुर्णामेव कल्पनात्सिनिधिः समाख्यापेक्षया संनिकृप्यते । तस्माद्येविप्रकर्पान्समाख्या स्थानते। दुर्वन्देनि न पुरोडाशपात्राणां शुन्धनेऽस्य मन्त्रस्य विनियोगः किंतु प्रबलेन स्थानेन समाङ्याया गधा मान्त्रायसः त्राणां शुन्धने एव विनियोगो भवतीति ॥५॥ एवमन्यान्यप्युदाहरणानि ग्रन्थान्तर्नोऽद्यधायोणि । १४०४-गौरवभयानेह प्रपश्चितानि । तदयं निर्गलितोऽर्थः । श्रुतिनिरपेक्षन्वात्सर्वतो यलवर्ता उन्न ट विनिर्णेगे एकान्तरितत्वात् बन्तरितवाक्याद्वछवत् । एवं वाक्यादावप्यृत्यम् । समाख्या तु पञ्चन्तरिन दा स्टेने दुर्वला । तदेतदुक्तम् "एकदित्रिचतुप्पञ्चवस्त्वन्तर्यकारितम् । श्रुत्यर्थं प्रति वैयम्य विद्वादीना प्रनी-

१ साल्यास्ययागयोरेन्द्रद्रभ्येन्द्रपयमोः पात्राणा कुम्भीशासापादितादीनामणमिन्दर्भः ॥ २ प्रोटा रोउं हो एकि क्मिति ब्युत्पत्तिः (योगः) । ने चित्तं पुरोडाशस्येतानि पात्राणि परिहेडाशानि जनविक्त्य प्रदृत कार्य योगि विक्रम इति ब्युत्पत्तिरित्याहुः ॥ ३ प्ररोहाशपात्राणामुल्स्न अद्भीनामद्भिनार्थः ॥ ४ श्वत्य शुद्धः इति यागिर परिहारय परस्मैपद्मश्चितक्तेशि "ब्यत्ययो यहुलम्" (३।१।८५) इति पात्रितिस्त्रेतामनग्रम् ॥ ५ दिस्पर्यक्षेति । स्वयन्यवाचकत्ते ॥ ७ समास्यायाः ॥ ८ समास्या ॥ ६ महोद्रम् कुमारित्सहः ॥ १० प्रतिष्ठं त्रस्तर्यक्षेत्रम् ॥ १ स्वयन्यवाचकत्ते ॥ ७ समास्यायाः ॥ ८ समास्या ॥ ६ महोद्रम् कुमारित्सहः ॥ १० प्रतिष्ठं त्रस्तर्यक्षेत्रम् ॥ १ स्वर्षेत्रस्तर्यक्षेत्रस्तर्यक्षेत्रस्तर्यक्षेत्रस्तर्यक्षेत्रस्तरम् प्रतिष्ठे त्रस्तर्यक्षेत्रस्तर्यक्षेत्रस्तरस्ति । स्वर्षेत्रस्तर्यक्षेत्रस्तर्यक्षेत्रस्तर्यक्षेत्रस्तर्यक्षेत्रस्तरस्ति । स्वर्षेत्रस्तरस्तर्यक्षेत्रस्ति । स्वर्षेत्रस्तरस्तरे प्रतिष्ठस्तरस्तरस्ति । स्वर्षेत्रस्तरस्ति । स्वर्षेत्रस्तरस्तरस्ति । स्वर्षेत्रस्ति । स्वर्षेत्रस्तरस्ति । स्वर्षेत्रस्तरस्ति । स्वर्षेत्रस्ति । स्वर्ति । स्वर्ति । स्वर्षेत्रस्ति । स्वर्षेत्रस्ति । स्वर्ति । स्वर्

किं च 'कुरु रुचिम्' इति पदयोवैंपरीत्ये काच्यान्तर्वतिंनि कथं दुष्टत्वम् । न ह्यत्रास-स्योऽर्थः पदार्थान्तरैरन्वितः इत्यनभिधेय एवेति एवमादि अपरित्याज्यं स्यात् ।

यदि च वाच्यवाचकत्वव्यतिरेकेण व्यङ्गयव्यञ्जकभावो नाभ्युपेयते तदासाधुत्वादीनां नित्यदोपत्वं कप्टत्वादीनामनित्यदोपत्वमिति विभागकरणमनुपपत्रं स्यात्।न चानुपपत्रम्

यते ॥ वाधिकैव श्रुतिर्नित्यं समाख्या वाध्यते सदा । मध्यमानां तु वाध्यत्वं वाधकत्वन्यपेक्षया ॥" इति । स्पष्टमिद् सर्व माधवीये जैमिनिन्यायमाळाविस्तरे भिक्षुरामेश्वरकृतायां मीमांसार्थसंप्रहृकौमु-द्याम् आपदेवकृते मीमांसान्यायप्रकाशे श्रीकृष्णयञ्चकृतायां मीमांसापरिभापाया चक्रवर्तिकृतायां कान्यप्रकाशटीकायां चेति दिक् ॥

प्रकृतमनुसरामः । ननु 'निःशेपच्युतचन्दनम्' इत्यादौ विध्यादौ शक्तिरेव । तस्याप्राप्तत्वेन विधेन्यत्या तात्पर्यविपयत्वात् । प्राथमिकार्थवोधाद्वावयस्य विरामस्तु न विवक्षितार्थावोधात् । अन्यथावान्तरवाक्यार्थवोवे महावाक्यार्थवोधो न स्यात् । एवं शब्दश्रुतेरनन्तरं यावानर्थः प्रतीयते न स केवल्या-मिधया प्रतिपादते किं त्वाकाङ्कादिसापेक्षयेति श्रुल्थादेः पूर्वपूर्वसहकारेणोत्तरोत्तरस्य बोधकत्वमिति जैमिनिस् विरोधोऽपि न । वक्त्रादिवैशिष्ट्यसहकारेण किचदिभिधाया अज्ञाताया अप्युपयोगोऽस्त्विल्यतो दूपणान्तरमाह किं चिति । वैपरीत्ये 'रुचिं कुरु' इत्येवंरूपे विपर्यासे । इदं २१३ उदाहरणे स्फुटी-भिवपति । काव्यान्तर्वितिनिति । 'कन्तर्वितिनि इति पाठे कुशब्दोऽन्तर्विती यत्र तादशे वैपरीत्ये 'रुचिं कुरु' इत्येवंरूपे इत्येवंरूपे इत्येवंरूपे इत्येवंरूपे विपर्यासे । सधौ चिङ्कुपदस्य निप्पादनादिति भावः। लाटभापाया चिङ्कुपदं योन्यन्तर्वर्त्यकुरवाचकमिति सरस्वतीतीर्थादयो वहवः। व्याख्यातं च काव्यप्रकाशदर्पणे विश्वनाथेनापि 'चिङ्कुपदं कक्ष्मीरादिभापायामश्चील्यर्थवोधकम्' इति । ननु चिङ्कुपदस्य वाचकत्वमेवेत्यत आह न होति । अत्र वैपरीत्ये । असभ्योऽर्थः व्यङ्गयो योन्यन्तर्वर्त्यङ्कुररूपः । अन्यित इति । अन्विते एवाभिधाङ्कीकारादिति भावः। एवमादीति । पदमिति शेपः। अपरित्याज्यामिति । काव्य इति शेपः। 'रुचिं कुरु' इत्यादिशव्यस्य दुष्टतं न स्यात् । तदर्थस्यान्यानिवत्वेनाशक्यतया व्यञ्जनानङ्कीकारे तदनुपश्चित्या तस्य परित्याज्यत्व काव्ये न स्यादिति भावः॥

अयमत्र निर्गिष्टितोऽर्थः । रुचि कुर्वित्युक्तौ स्नीगुह्याङ्गवाचकचिद्भुपदतुल्येन चिद्भित्यनेन व्यञ्ज-नया स्नीगुद्याङ्गोपस्थित्याश्चीलत्वदोप इति नैवमुच्यते ( नैवेदं प्रयुज्यते ) । तच्च 'अन्वित एवार्थोऽ-भिधेयः' इत्यन्त्रिताभिधानमते व्यञ्जनाया अस्त्रीकारे न संभवति । तादृशार्थस्य केनाप्यनिवत्तिवेना-निभेयत्यादिति विवरणे स्पष्टम् ॥

नन्यानुभाविकी जित्तरेवान्विते स्मारिका नत्वनन्वितेऽपीति चिङ्कादिपदस्यासभ्यार्थस्मारकत्वाद्दुष्टत्वं स्यादिस्यतो दृपणान्तरमाह् यदि चेति । वाच्यवाचकत्वव्यत्तिरेकेण वाच्यवाचकभावं विना अभिधां विनेति यावत् । वाच्यवाचकभावातिरेकेणेति पाठेऽपि स एवार्थः । व्यङ्गयव्यञ्जकभावः व्यङ्गयव्यञ्जकभावः व्यङ्गयव्यञ्जकभावः व्यङ्गयव्यञ्जकभावः व्यङ्गयव्यः व्यङ्गयव्यञ्जकभावः व्यङ्गयव्यः वानामिति । व्यतसंस्कृतित्वाः दोनामित्यर्थः । असाधुन्वमत्र ज्याकरणाननुगतत्वम् व्याकरणव्युत्पत्तिविरहो वा । कृष्टत्वादीनामिति । द्वाभ्या निङ्गश्रितिभ्या प्रकरणन्य वाक्यानिङ्गश्रुतिभिक्तिम्भितिरयादिक्रभेणेत्ययं इत्यह्याने स्वष्टम् । अन्तरावपर्यायाद्यन्त्रभ्याविक्रभेणेत्ययं इत्यह्याने स्वष्टम् । अन्तरावपर्यायाद्यन्त्रभ्याविक्रभेणेत्ययं इत्यह्याने स्वष्टम् । अन्तरावपर्यायाद्यन्त्रभ्याविक्रभेणेत्ययं इत्यह्याने स्वष्टम् । अन्तरावपर्यायाद्यन्त्रभेण भावेऽ=श्राय्य इत्यमग्रकोश्रदीकाया रामाश्रम्यामन्तग्यश्राद्ये वानितम् ॥

सर्वस्यैव विभक्ततया प्रतिभासात्। वाच्यवाचकभावव्यतिरेकेण व्यङ्गयव्यञ्जकताश्रयणे तु व्यङ्गचस्य बहुविधत्वात् कचिदेव कस्यचिदेवोचित्येनापपद्यत एव विभागव्यवस्या। 'द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः।'

फष्टत्वमत्र श्रुतिकदुत्वम् । अतित्यदोपत्वं रसिविशेषापकर्पकत्वम् । कप्टन्त्रप्रमृतानामित्यदोपत्व गृङ्क्तारादे। दुष्टत्वेऽपि रोद्रादावदुष्टत्वादिति भाव । नन्वस्तु अनुपपन्नमत् आह् न चिति । चरत्वयं । सर्वस्य तत्त्रद्माविष्टस्य पुरुपस्य । प्रतिभासात् अनुभवात् । ननु त्वन्मनेऽपि कथ विभाग इति जात्राण व्यञ्जनाम्युपगम एव विभागवीजमित्याह् बाच्यवाचकेत्यादि । वाच्यवाचकभावोऽभिवार्षां व्यापार्स्त्तदपेक्षया व्यतिरेकेण भिन्नतया व्यङ्गबच्यञ्जकताया व्यञ्जनाद्वप्रव्यापारस्या प्रयणे स्वाकारे इत्ययं । व्यङ्गव्यस्य रसादेः। विभागव्यवस्थेति । नित्यानित्यत्वेनत्यर्थे । अय भाव । असाधुत्यवयो हि नर्यदेव हेया इति नित्यदोपाः । कष्टत्वावयस्तु गृङ्गाराद्यभिव्यक्तिप्रतिवृत्वतया तर्वव ( गृह्णाराद्यवेन ) रिया अपि रोद्रादौ व्यङ्गयेऽनुगुणतयोपादेया एवत्यनित्यदोपाः । इत्य च व्यङ्गवव्यञ्जकभागे प्रतिवृत्यान् जुक्ल्याभ्यामेव नित्यानित्यदोपविभाग । स च व्यञ्जनाया असत्वे नोपपन्न । वाच्यवाचकभागे हि व्यष्ट्रव्यानीनामौदासीन्येन सर्वत्रेव दुष्टत्वमदुष्टव वा अन्यतरत् नियतमेव स्यादिति विवरणे रयद्य ॥

व्याख्यातमेतत्सर्व प्रदीपोद्द्योतयोः । "वाच्यवाचकभावव्यतिरेको व्यञ्ज्ञवस्यञ्जकभाव दृश्यस्य काव्यज्ञदृष्टया स्वीकर्तव्यम् । अन्यया कप्टत्वादयोऽनित्यदोपाः असाधुत्वादयो निग्यदोपाः ति विभागः न स्यात् । वाच्यस्यार्थस्याविशेषेण कप्टत्वादीनामि सर्वत्र दृष्टत्वस्यादृष्ट्यदस्य वा प्रसञ्जात् । व्यज्ञनाम्युपगमे तु व्यञ्जनीयस्य बहुविवत्वेन रौद्रादो व्यङ्गयेऽनुकृत्वत्व कृञ्जारावै। तु दृष्टत्विनित पुर्वति । असाधुत्वज्ञानवत् यदि श्रुतिकदुत्यादेर्यप वाक्यार्यज्ञानविक्रव्यवस्थाः इति प्रदीपः । ( प्रसङ्गादिति । असाधुत्वज्ञानवत् यदि श्रुतिकदुत्यादेर्यप वाक्यार्यज्ञानविक्रव्यवस्थाः इति प्रदीपः । प्रसङ्गादिति । असाधुत्वज्ञानवत् यदि श्रुतिकदुत्यादेर्यप वाक्यार्यज्ञानविक्रव्यत्वते । वद्यत्वते तु दोपत्वमेव न स्यादिति भावः । अनुकृत्विमिति । तद्वते। जोगुन्वव्यञ्जकत्वेनोत्पर्यक्रयात । शृद्धारे तिहरोध्योजोगुणव्यञ्जकत्वेनापकर्यकत्वाविति भावः । ) इत्युद्दर्यतः ॥

एवम् व्यञ्जनानङ्गीकारे पर्यायेषु मन्ये कस्यचिदेव कुत्रचित् काञ्यानुगुगनिन्दिषि क्रवन्ता न स्यात् । वाच्यार्थस्याविगेषात् । दृश्यते चासो (व्यवस्य) य्येत्याह द्वयिभ्यादि । भ्याच माणि निन्मती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी इत्युत्तरार्थम् । कुमारमन्द्रदाक्ये पत्रः प्रिम्पत्य पार्वती बटुवेपेण लल्यतः शिवस्य स्विनिन्दापरेयमुक्ति । हे पार्दित लपाणिन दानालकारेग् (कर्णाः विशेषधारिणः हरस्य ) समागमप्रार्थनया प्राप्तिकामनया (हेतुभूत्या ) मंत्रित उन्तः । प्रिन्म निक्षित । ह्यं गोचनीयतां शोच्यत्वं (गर्दात्वं) गत प्राप्तम् । किं तदाह कला केनि । ना प्रापेट विशेष सिति ) द्वयं गोचनीयतां शोच्यत्वं (गर्दात्वं) गत प्राप्तम् । किं तदाह कला केनि । ना प्रापेट विशेष । गत्रिते प्रति विश्वयोगे मतुष्) कलावत चन्त्रम्य कला पीटाने भागः अस्य ने स्य नेत्रकौमुदी आहादकतया नेत्रयोधिन्द्रकारुपा के चेत्यर्थ । एताप्रकार्यक्ति प्राप्ति । प्राप्ति चेत्रम्य कर्णाच्या स्य नेत्रकौमुदी आहादकतया नेत्रयोधिन्द्रकारुपा के चेत्यर्थ । एताप्रकार्यक्ति विश्वपत्रिके । प्राप्त कर्णाच्या स्य युक्तता ध्वन्यते । 'कपालिन ' क्ष्मचित्र हर्ण क्रिते । क्ष्मण्यत्व स्वयते । 'कपालिन ' केन्द्रमे हर्ण क्रिते । क्ष्मण्यत्व स्य युक्तता ध्वन्यते । 'कपालिन ' क्ष्मचित्र हर्ण क्रिते । क्ष्मण्यत्व स्यते । क्ष्मण्यत्व स्वयते । क्ष्मण्यते हत्त्रस्य क्षम्यते । क्ष्मण्यते कृत्यते । क्ष्मण्यते कृत्यते । क्ष्मण्यते कृत्यते । क्ष्मण्यते कृतम् । क्ष्मण्यत्व कृत्यते । क्ष्मण्यते । क्ष्मण्यते कृत्यते कृत्यते । क्ष्मण्यते कृत्यते कृत्यते कृत्यते कृत्य

200

ليبت

剛一

इत्यादौ पिनाक्यादिपद्वैलक्षण्येन किमिति कपाल्यादिपदानां कान्यानुगुणत्वम्। अपि च वाच्योऽर्थः सर्वान् प्रतिपचृन् प्रति एकरूप एवेति नियतोऽसौ । न हि 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ वाच्योऽर्थः कचिद्न्यथा भवति। प्रतीयमानस्तु तत्तत्प्रकरणवकतु-प्रतिपत्त्रादिविशेपसहायतया नानात्वं भजते। तथा च 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यतः सपत्नं प्रत्यवस्कन्दनावसर इति अभिसरणग्रुपक्रम्यतामिति प्राप्तप्रायस्ते प्रयानिति कर्मकरणानिवर्तामहे इति सांघ्यो विधिरुपक्रम्यतामिति द्रं मा गा इति सुरभयो गृहं प्रवेश्यन्तामिति संतापोऽधुना न भवतीति विक्रेयवस्त्वि संद्रियन्तामिति नागतोऽद्यापि प्रयानि-त्यादिरनविधर्वङ्गयोऽर्थः तत्र तत्र प्रतिभाति।

अत्र हि शिवनिन्दायां तात्पर्यम् । कपालिपदेनाशुचिवीमत्सकपालधारणेन स्पर्शे दर्शनेऽप्ययोग्यतया स्विया हेयत्वं व्यव्यते । कपालिपदस्थाने पिनाकिपदप्रयोगे तु कपालिपिनाकिपदयोरिमिधेयोपस्थापना-विशेषेऽपि पिनाकवत्त्वया वीरावगतिनिन्दा न स्यात् । न च कपालसंवन्धवोधस्यव पिनाकसंवन्धवोधस्यापि विशेषतया कथं न तस्य काव्यानुगुणत्वं स्यादिति सुधीमिध्येयम् । तदेवाह इत्यादाविति । कपाल्या-दिति । पिनाकिकपाल्यादिपदानामिधायकत्वे विशेषाभावात् । व्यक्षनाङ्गीकारे तु कपालिपदस्य वीभ-त्सालम्बनत्वं व्यक्षयतो देव्याः शोचनीयतोपपत्तो भवति काव्यानुगुणयमिति भावः । काव्यानुगुणत्वन् स्यादिति । अनुगुणत्वम् उत्कर्षकत्वम् । व्याख्यातिमदं प्रदीपोद्दयोतयोः । "अत्र वीरचोतकत्वेन न पिना-क्यादिपदमनुकूलम् । कि तु,जुगुप्साव्यक्षकत्या कपालिपदमेव । न च कपालसंवन्धवोधकत्वादिशेषः । तत्संवन्धमात्रवोधस्य विशेषकत्वाभावात् । व्यक्षनोपगमे तु कपालसंवन्धकृतसकलामङ्गलनिधानत्वदु-राचारत्वस्पर्शसंभापणाद्यनईत्वाद्यवगमेन भगवतो वीभत्सालम्बन्दवेन निन्दातिशयवोधनात्सङ्गार्थनां शोच्यतातिरेकद्वारेण तत्र पार्वस्या भावनिवृत्तो तत्पदं प्रभवतीति तस्य काव्यानुगुणतेति भावः" इति ।।

किं च वाच्यन्यद्गवयोर्वाच्योऽर्थः सर्नसाधारणः ध्यद्गवस्तु नानारूपः प्रकाशते इस्यतोऽपि वाच्याद्वयद्गवस्य भेद इस्याह अपि चेत्यादिना 'प्रतिभाति' इत्यन्तेन । सर्वान् विदग्धाविदग्धान् । प्रतिपत्तृन्
योद्धृन् । एकरूप एवेति । शक्यतावच्छेदकस्य नियतत्वादिति भावः । अन्यथा भवतीति । नानात्व
भजते इत्यर्थः । प्रतीयमानः व्यद्गयः । प्रकरणोत्यादि । प्रकरणादीनि प्राक् (७२ पृष्ठे) निरूपितानि । प्रतिपत्त्रादीति । वोद्धव्यादीत्यर्थः । नानात्वं भजते इति । व्यङ्गवतावच्छेदकानैयत्यादनियत इत्यर्थः । ननु नैतद्वैधर्म्यम् नानार्थकसैन्धवादिपदे नानार्थावगमदर्शनादिति चेन्न । तत्र नानार्थावगमेऽपि कोशाधनुशासनेन नियतत्कप एव सः । न हि व्यङ्गवेऽनुशासनमस्ति ।कं चैकवाक्यान्तर्गते
तत्राप्येक एवार्थः । "सक्चदुच्चरितः शब्दः सक्चदर्थ गमयित" इति न्यायात् । अन्यथा वाक्यस्य संशायक्तवेनाप्रामाण्यापत्तेः । प्रकरणादिसहकारेण तद्धाने स्वत इत्यन्यदेतत् । न हि व्यङ्गवस्तयेति तस्य
(वैधर्म्यस्य ) भेदकत्यात् । अत एवोच्यते 'अनवधिव्यङ्गवोऽर्थस्तत्र तत्र प्रतिभाति' इति ( अत्रैव
पृष्ठे ) । तथा चिति । तथा होत्यर्थः । सपत्नं प्रति शत्रुद्धस्य छछबद्धछत्वेनाधमत्वादिति व्याचन्ने ।
अनविशः अनन्तः । तत्र तत्र वोद्धरि वोद्धरि योद्धमिसारिकावासकसज्ञाकर्मकरत्नाहणपथिकगोरक्षकसंतापभीतवणिन्वरहिण्यादिक्पे इत्यर्थः । प्रातिभातीति । प्रकाशते इत्यर्थः । अयं

## वाच्यव्यङ्गचयोः निःशेषेत्यादौ निषधविष्यात्मना "मात्सर्यमुत्सार्थ विचार्य कार्यमार्याः समर्यादमुदाहरन्तु ।

भावः । 'गतोऽस्तमर्कः' इति वाक्ये राज्ञः सेनापतीन्प्रति 'शत्रृणा हठेनावमंद्रनावसरः' इति द्रतानामिसारिकाः प्रति 'अभिसरणमुपक्रम्यताम्' इति सख्याः वासकसज्जा प्रति 'प्राप्तप्रायस्ते प्रेयान्' इति कर्मकरस्य सह कर्म कुर्वतः प्रति 'कर्मकरणानिवर्तामहे' इति मृत्यस्य धार्मिक (ब्राह्मण) प्रति 'सांघ्यो विधिरुपक्रम्यताम्' इति आप्तस्य कार्यवञेन वहिर्गच्छन्तं प्रति 'दृर् मा गाः' इति गृहिणो गोपालकं प्रति 'सुर्भयो ( गावः ) गृहं प्रवेश्यन्ताम्' इति दिवसेऽतिसतप्तस्य वन्धृन् प्रति 'सना-पोऽधुना न भवति' इति आपणिकाना मृत्यान्प्रति 'विक्रेयवस्त्राने उपसिद्यन्ताम्' इति नायक्रागरः-नप्रस्तावे प्रोषितमर्तृकायास्तत्रकंथकं प्रति 'नागतोऽख प्रेयान्' इति एकर्यव वा वन्तुर्वहृन्प्रति तत्तरम्नरत्तावे प्रोषितमर्तृकायास्तत्कंथकं प्रति 'नागतोऽख प्रेयान्' इति एकर्यव वा वन्तुर्वहृन्प्रति तत्तरम्करणवन्तृवोद्वन्यादिवशादेवमादिर्गवधिव्यङ्गयोऽर्थः प्रकाशते इतीति प्रदीपार्वः स्पष्टम् । एवम् 'छदित मण्डल विधोः' इति वाक्ये द्त्यभिसारिकाविरहिणीसख्यादिसमुदीरितं ययाक्रमन्तिसरणिविधनियेवजीवनाभावपतिप्राप्त्यादिवर्षङ्गयोऽर्थः प्रकाशत इति वोघ्यम् ॥

वाच्यव्यङ्गययोभेंदे उपपादकान्तराण्यप्याह वाच्यव्यङ्गचयोरित्यादिना भेदो न स्यात् देन्दन्तेन । अत्रायमन्त्रयः । निषेधविष्यात्मत्वादिना हेतुना वाच्यव्यङ्गययोः स्वरूपस्य काल्रय आश्रयस्य निमित्तस्य कार्यस्य सख्यायाः विपयस्य च भेदेऽपि यद्येकत्वं तत् (तदा) किचिदपि नील्पीतादीं भेदो न स्यादिति । अक्षरार्थस्तु निःशेषेत्यादौ 'निःशेपच्युतचन्दनम्' (२०पृष्ठे) इत्यादौ वाच्यो निषेवः । व्यङ्गपेति विधिस्तदात्मना तद्वूपेण वाच्यव्यङ्गययोः स्वरूपस्य भेदेऽपीत्यर्थः । व्याख्यात च प्रदीपे निःशेपेत्यादी वाच्यो निषेधक्रपः व्यङ्गयस्तु विधिक्तप इति ॥

अन्यं स्वरूपमेदमाह मात्सर्यमिति । भर्तृहरिकृते शृङ्गारशतके प्रयमिद दृग्यते । अधिक तु प्रान्तः ११७ पृष्ठे ११ पङ्कतावुक्तम् । हे आर्याः मान्याः ( कार्याकार्यविचारिनेपुणाः )भवन्तः भृयराणा पर्वतानां नितम्बाः मध्यप्रदेशाः किमु सेन्याः सेवनीयाः उत स्मरेण कन्दर्पेण स्मेराः त्मिनयुक्ताः या विद्यासिन्यः प्रमदाः तासा नितम्बाः किष्ठिप्रदेशाः सेन्याः इति संशये मात्मर्यम् एयन्तरपत्नपतिन्तित्वारम् वत्त्वास्याम् उत्सार्य स्वक्ता (मिय वा प्रश्नोत्तरपरिश्रमदानात् नात्सर्य उत्सार्य स्वन्ता ) विद्यत्व विचारं कृत्वा न त्ववहेलनया समर्याद प्रमाणमर्यादासिहतं यथा त्यात्तथा सप्रमाणिनिति यान्तः व कर्तिन्यम् उदाहरन्तु सयुक्तिकं कथयान्त्रव्यर्थः । किम्बिति उतिति च स्वन्यार्थकम् । 'दि १३०३ इति पाठे निर्धार्यस्थयद्वयेद कोटिद्वय निर्धार्थ निधित्य वदन्त्वत्वर्थः । उत्तरार्थमायोद्वरत्वन पाद-क्षणाना त्वामिप्राय न विद्य इति चन्द्रिकाकाराः । 'पश्चान्नितम्बः स्वेकट्याः' इति 'कट्यांऽः नितम्बोऽदेः'। इति चामरः । उपजातिरस्वन्दः । स्वणमुक्तं प्राक् ( ७८ पृष्टे )॥

अत्र वाच्यः संशयः व्यङ्गग्रस्त शान्तःगृङ्गार्थन्यतागतिनध्य इति स्वर्तपदेष्टः १५२-रूपस्य भेदः ) इति चन्द्रिकाया स्पष्टम् ॥

उद्योतकारास्तु मात्सर्यमिति । मात्सर्यम् एकतरपक्षपातेनेतरत्रान्यान् उत्सार्यं सम्भागि दा

१ राह्य इत्यादिषष्ठवन्ताना 'वाक्ये' इत्यररुष्टेनान्य इत्युद्योते स्वष्टम् । केनान्तीन् प्रतीस्वित्यन्तेष्ट्र निध्य 'वाक्ये' इत्यरवाक्ययो द्रष्टक्य इति प्रभाषामपि स्वष्टम् ॥ २ अरम्ब्यंन पहिनम् ॥ ३ तन्याधकः प्रति । रादयागमा-कथनकर्तारं प्रति ॥

सेव्या नितम्बाः किम्र भूधराणाम्रुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम् ॥ १३३ ॥" इत्यादौ संशयशान्तभृङ्गार्थन्यतरगतनिश्चयरूपेण

"कथमवनिप दर्पो यनिशातासिधार। – दलनगलितम् भी विद्विषां स्वीकृता श्रीः । नतु तव निहतारेरप्यसौ किं न नीता त्रिदिवमपगताङ्गैर्वे श्रभा कीर्तिरेभिः ॥ १३४ ॥"

इत्यादौ निन्दास्तुतिवपुपा स्वरूपस्य

प्रश्नादिना क्षेशदानात् मात्सर्यं परगुणद्वेपः तत् त्यक्त्वा विचार्य नत्ववहेलनया समर्यादं प्रमाणमर्था-दासिहतं यथा तथा सप्रमाणमिति यावत् कार्य कर्तव्यम् उदाहरन्तु सयुक्तिकं कथयन्त्विति प्रश्ने आर्याणामुत्तररूपमुत्तरार्धम् एते वा सेव्या एते वेति । किमु उतेति च संशयार्थकम् । अत्रापाततः संशयक्तपेणोत्तरेण शान्तैः पर्वतिनतम्बा एव सेव्याः शृङ्गारिभिर्विलासिनीनितम्बा एव सेव्या इति निश्रयक्तपमुत्तरं ध्वन्यते इति व्याचल्युः ॥

तदेतत्सर्वमिभेष्रेस वृत्तिकृदाह इत्यादौ संशयेस्यादि । संशयश्च शान्तशृङ्गारिणोः शान्तशृङ्गार-रसप्रधानपुरुपयोरन्यतरगतोऽन्यतरिवपयको यो निश्चयश्च तद्रूपेण तदात्मना वाच्यव्यङ्गययोः स्रारूपस्य भेदेऽपीसर्थः । व्याख्यातमेतत्प्रदीपादौ । ''अत्र वाच्यः संशयरूपः व्यङ्गयरतु शान्ते शृङ्गारिणि वा वक्तिर तदुचितैककोटिनिश्चयरूपः'' इति प्रदीपः । (संशयरूप इति । किमादिपदाभिध्ययवादिति भावः । न च संशयो ज्ञानं तदैतद्वाक्यजन्यं न तु तदस्य वाच्यमिति वाच्यम्। संशय्यते इति संशय इति विपयस्ययं संशयपदेनोक्तेरदोपात् । एव निश्चीयते इति व्युत्पत्त्या निश्चयपदेनापि विपय एवेति ज्ञेयम् । अत एव ज्ञानरूपसशयस्य लक्षणभूते गौतभीये सूत्रे तद्वार्तिककृता संशय्यते विषयोऽनेनेति संशयपदव्युत्पत्तिदिशिता । 'स्थाणुर्वा पुरुपो वा' इति ज्ञानेन हि धर्मा विकल्पितरूपत्वरूपसंशयत्वव्यान् क्रियते तद्वृपं संशयत्वमेव च वाशव्दार्थं इति दिक्। तदुचितैकति । सेवाद्वये एकाधिकरणकत्वासंभवादिन्छकविकल्पानुपपत्त्या शान्तशृङ्गारिभेदेन व्यवस्थितविकल्पे पर्यवसानम् स च व्यापारान्त-राविपयत्वाद्यद्वय इति भावः ) इत्युद्योतः ॥

अन्यमिष खरूपभेदमाह कथिमिति । हे अवनिष अवित रक्षतीस्वविनः तस्या अपि रक्षक त्वया यत् निशाता तीक्ष्णा या असिघारा खङ्गधारा तया दछनं छेदनं तेन गिळताः पितताः मूर्धानो मस्तका येषां ताहशानां विद्विपां वैरिणां श्रीः सपित्तः स्वीकृता गृहीता तत् तस्माद्धेतोः दर्पो गर्वः कथम् युक्त इति शेषः । दर्पोऽयमिति छेदे स्वीकृतेऽप्ययं दर्पः कथिमिति संवन्धः । कथमयुक्तो दर्पस्तत्राह नान्विति । निन्विति यत इसर्थे । यतो निहतारेरिप मारितशत्रोरिप तव असौ प्रसिद्धा कीर्तिरेव वछमा प्रिया ( स्वा ) एभिः वैरिभिः अपगताङ्गैः हानाङ्गैरिप कि त्रिदिवं स्वर्ग न नीता अपि तु नीतवेत्यर्थः । व्याजस्तुतिरत्रालंकारः । मालिनी छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ( ९७ पृष्ठे ) ॥

अत्र जीवत्येव रक्षणसमर्थे च त्विय त्विष्यियायाः हीनाङ्गेः शत्रुभिरपहरणात् मृतानां श्रीहरणे गर्वोऽनुचित इति आपाततः प्रतीयमानया निन्दया 'सकलशत्रुविनाशनेन त्रेलोक्यविश्रुतकीर्तिस्त्वम्' इति स्तुतिव्यव्यते । तदेवाह इत्यादो निन्देलादि । अत्र वाच्या निन्दा व्यङ्गया स्तुतिः तद्वपुषा तत्स्वरूपेण वाच्यव्यङ्गयथेः खरूपस्य भेदेऽपीलर्थः ॥

पूर्वपश्चाद्भावेन प्रतीतेः कालस्य शन्दाश्रयत्वेन शन्दतदेकदेशतदर्थवर्णसंघटनाश्रयत्वेन च आश्रयस्य शन्दानुशासनझानेन प्रकरणादिसहायप्रातिभानेर्मल्यसहितेन तेन चावगम इति निमित्तस्य बोद्धुमात्रविदग्धन्यपदेशयोः प्रतीतिमात्रचमत्कृत्योश्च करणात् कार्यस्य गतोऽस्तमर्क इत्यादौ प्रदर्शितनयेन संख्यायाः

वाच्यन्यङ्गययोः कालभेदमाह पूर्वेति । वाच्यस्य न्यञ्जकत्वेन कारणत्वात् तस्य च पूर्ववितेत्वात्पूर्व प्रतीतेः न्यङ्गयस्य तु पश्चाखतीतेर्वाच्यन्यङ्गययोः कालस्य भेदेऽपीलर्थः । व्याख्यात च प्रदीपोदयोतयोः "काल्भेदस्तु सर्वत्र वाच्यप्रतीतेर्व्यङ्गयप्रतीतिकारणत्वात् पूर्व हि वाच्य प्रतीयने पश्चात्तु व्यङ्गप इति" इति । अभिधान्यञ्जनयोराश्रयभेदमाह शुब्देत्यादि । वाच्यस्य शब्दाश्रितत्वाभावेऽपि वृत्तिप-रमिदम् । तथा च अर्थ शब्दयन्ति ज्ञापयन्तीति शब्दा गचका. तेऽभिशाया आश्रया । एकदेगाः प्रकृत्यादयः संघटना पदानां पौर्वापर्येण विन्यास । इमे व्यञ्जनाया आश्रय इति चक्रवर्तिकमन्यक-रभद्दादयः । परे तु "परंपरया वाच्यादे । शब्दाश्रितत्वसभवाद्दाच्यन्यद्गवयोराश्रयभेडमाह । शब्देत्या-दि । वाच्यस्य राब्दाश्रयत्वेन व्यङ्गयस्य तु राब्दः पदम् तदेकदेशः प्रकृतिप्रत्ययादि तदर्थः श-ब्दार्थः स च वाच्यो छक्यो ब्यङ्गयश्चेति त्रिविधोऽपि वर्णाः प्रसिद्धाः सघटना रचना तदाध्य वेन च नाच्यन्यङ्गययोराश्रयस्य भेदेऽपीत्सर्थः । न्याख्यातं च प्रदीपे 'वाच्यस्य राद्यमात्रमाश्रय यमानस्य तु पद्शेब्दैकदेशभूतकाक्वादितद्रथवर्णसंघटना इत्याश्रयभेदः इति" इत्याहु । निमित्तभे-दमाह शब्दानुशासनेति । वाच्यस्य व्याकरणकोगादिरूपशब्दानुशासनशानेन तजन्यत्रोयकन्त्रतान-मात्रेण अवगमः । व्यङ्गयस्य तु प्रकरणवक्त्रादिसहायं यत् प्रतिभायाः नैर्मन्यं दोयगणिविवेकस्तरहि-तेन तेन शब्दानुशासनज्ञानेन अधिकेन अवगम इति वाच्यन्यङ्गययोनिमितस्य कारणस्य हारक-रूपस्य भेदेऽपीत्पर्थः । इदानीं कार्यभेदेनापि वाच्यव्यक्षययोभेदमाह योद्धमात्रेत्यादिना । बोद्धा ज्ञाता शाब्दज्ञानसामान्यवानित्यर्थः । मात्रशब्दाववधारणार्थकौ ''मात्र कार्त्स्येंऽवधारणे'' इन्यनर । अवधारणं चात्रान्ययोगन्यवच्छेदरूपम् । विदग्धः सहृदयः । व्यपदेशनं व्यपदेश । भावे छञ् व्यव-हार इत्यर्थः । चमत्कृतिरास्वादः । बोद्धमात्रमिति विदग्ध इति च व्यपदेश इति तत्पुरुप । नधा च वाच्येन वोद्धमात्रव्यपदेशस्य केवलं वोद्धेति व्यवहारस्य व्यङ्गयेन तु विदग्धः सदुरय इति रूप-देशस्य च करणादित्यर्थः । तथा वाच्येन प्रतीतिमात्रस्य केवळप्रतीते । अनेन चम्न्टनेर्च्दास । व्यङ्गयेन तु चमत्कृतेरि ( अर्थात्सहृदयस्य ) करणात् उत्पादनात्कार्यस्य भेदेऽपीलर्थः । नेपाल्या-तमिदं प्रदीपोद्दयोतयोः । "वाच्येन च्युत्पन्नमात्रस्य प्रतीतिमात्रम् अन्येन तु (च्युन्देन तु ) विद्यादः पदवाच्यस्य सहदयस्य चमत्कृतिरिति कार्यभेदः'' इति प्रदीपः । (कार्यभेदः इति । बाच्यजे के वेदः-व्यपदेशः व्यक्तयवोधेन विदग्धव्यपदेश इत्यपि कार्यभेदो द्रष्टन्यः ) इत्युद्देशेतः । 'स्पपदेशयोः' हन्यप्र 'व्यपदेव्ययोः' इति पाठः क्रचित्कचिद्दश्यते । तत्र बोहृमात्र च विद्यवस्यपदेश्यक्ष तत्रे निति रूग्र । मात्रशब्दः साकन्यार्थकः । द्वितीयो मात्रशब्दोऽच्यारणार्थकः । नथा च ( बाय्नेन) सबस्यार्थना प्रतीतिमात्रस्य शाब्दवोधात्मक्रप्रतीतेरेव करणात् (अनेन नावशब्देन चम् एतेर्श्यदाम ) (न्यहरे-न तु ) विदग्धन्यपदेश्यस्य विदग्धश्रृष्ट्वयवहार्यस्य (सहदयस्य ) प्रतिविचन एके सम्मेरिक जन-णात्कार्यभेदेऽपात्यन्वयो वोध्यः । गतोऽस्तेति । 'गतोऽस्तमर्क ' इत्यत्र प्रदर्शननचेन ''बाच्यन्न -

१ शब्देकदेशभूतकाक्षाद्गीति । व्यविधिकारस्य कामु वादिनि मानः । आदिना पटेंग देशपर् नेप्रस्य ५ ५

"कस्य व ण होइ रोसो दहूण पिआइ सन्वणं अहरं। सभमरपडमग्घाइणि वरिअवामे सहसु एण्डि" ॥१३५॥

इत्यादौ सखीतत्कान्तादिगतत्वेन विपयस्य च भेदेऽपि यद्येकत्वम् तत् काचिदपि नीलपीतादौ भेदो न स्यात् । उक्तं हि "अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा यद्विरुद्धधर्माध्यासः कारणभेदश्र" इति ।

बदेक एव व्यङ्गबस्तु प्रकरणादिसहायतयानेकप्रकारः" इति (२४० पृष्ठे) प्रदर्शितरीत्या संख्याया भेदेऽपीत्यर्थः ॥

विषयभेदमाह कस्स वेति । "कस्य वा न भवति रोपो दृष्टा प्रियायाः सत्रणमधरम् । सभ्रमरपद्माघा-यिणि वारितवामे सहस्रेदानीम् ॥" इति संस्कृतम् । स्वकान्ताया उपपितदृष्टमधर् वीक्ष्य रुष्टे प्रोपिता-गते पत्यो स्रस्या निरपराधत्ववोधनाय तत्प्रतारणोक्तिरियम् । प्रियायाः स्वकान्तायाः सत्रणं त्रणसिह-तम् अधरम् अधरोष्ठं दृष्टा कस्य वा पुरुपस्य रोपो न भवति अपि तु सर्वस्यापि रोपो भवतीति भावः । अवरदशनपर्यवसायि सभ्रमरपद्माघाणं तत्त्वेनाध्यवसितिपद्गिनिध्वनं च मा कृथा इति वारितेऽपि वामे विरुद्धाचरणात्प्रतिकृत्व त्वम् इदानीम् अविचारदशायां प्रतिनायिकासनिधौ च सहस्य अनुभव रुष्टप-तियन्त्रणमिति शेषः । गाथा छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ( ५ पृष्ठे ) ॥

अत्राविनीतत्वरूपवाच्यार्थस्य संबोध्या सखी प्रकृतनायिका विषयः । तत्र हि वाच्योऽर्थः श्रोत्र्याः संबोध्यनायिकायाः व्यवतिष्ठते । 'इयं श्रमरेण दृष्टाधरा न तु पिद्गेन'' इति व्यङ्गधस्य तु तत्कान्तो नायको विषयः । तदेवाह इत्यादौ सखीत्यादि । (वक्त्र्याः) सखी नायिका सेव कान्ता यस्य तत्कान्तो गृहपतिश्च नायकश्च तदादिगतत्वेन तदादिविषयक्तवेनेत्यर्थः । अयं भावः । वाच्यस्य नायिका विषयः 'इयं श्रमरेण दृष्टाधरा न तृपपितना' इति व्यङ्गधस्य नायको विषयः आदिपदात् 'ममेवं वेदग्ध्यम्' इत्यस्य प्रातिवेशिनी विषयः 'इदं मया समाहितं पुनरेवं त्वया न विधेयम्' इत्यस्य न्योपपितिर्विषयः 'श्रमरेणास्या अधरः खण्डितो न तु भर्तेति त्वयेष्यी न कार्या' इत्यस्य सपत्नी विषयः 'सरव्तरेयं न किंविष्ठपञ्चं जानाति' इत्यस्य साध्वी विषयः 'नान्यथा शङ्कनीया' इत्यस्य श्रश्चः विषयः 'अनया विना त्वत्पितर्न जीवतीति विदित्यमेव तदस्मत्समन्विते भेदो न विधेयः' इत्यस्यो-पपितिभार्या विषय इत्यादिपरिग्रहः । इत्यं वहुगतत्वेन वाच्यव्यङ्गययोः विषयस्य च भेदेऽपि वैधर्म्य सत्यि यदि एक्तत्वम् वाच्यव्यङ्गययोः अभेदः स्यात् तत् तदा नीलपीतादौ गुणे तद्वति घटादौ च भेदो न स्यात् विध्यप्यादियेद्वद्वय्यमङ्गाकतेव्यो वाच्यव्यङ्गययोर्भेद इति महावाक्यामिप्रायः ॥

उक्तेऽर्थे वृद्धसंमतिमाह उक्तं हीत्यादि । अयमेवोति । मेदोऽन्योन्याभावः । विरुद्धस्य तदवृत्ते-र्धर्मस्याप्यासो ज्ञानं भेटः । इदं च ज्ञातवैधर्म्यस्यान्योन्याभावत्ववादिमतेने।क्तम्। कारणभेदो भेदहेतुर-न्योन्याभावज्ञापक इति क्रमेण योजनेति कमलाकरभट्टः । एवमेव चक्रवर्तिभट्टाचार्योऽप्याहेति वोध्यम्। विरुद्धधर्मस्याध्यास आश्रयत्वं यदयमेव भेदो न ततोऽन्य इति प्राचीनानां केपांचिन्मतम् । यदिति

९ पूर्व में पितः विदेशगतः पश्चादागतः प्रोपितागत इत्यर्षः ॥ २ शेनारिणीति महाराष्ट्रभाषाया प्रडोशीति गुर्नरभाषायां च प्रसिद्धा ॥

वाचकानामश्रीपेक्षा व्यञ्जकानां तु न तद्येक्षत्वमिति न वाचकत्वमेव व्यञ्जकत्वम्। किं च वाणीरकुडांग्वित्यादौ प्रतीयमानमर्थमिभव्यज्य वाच्यं स्वरूपे एव यत्र विश्राम्यति तत्र गुणीभृतव्यङ्गचेऽतात्पर्यभृतोऽप्यर्थः स्वश्रव्दानिभिधेयः प्रतीतिपथमवत्तर्न् कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्बतामिति ।

सामान्ये नपुंसकम् । अयमेवेति विधेयाामिप्राय पुस्त्वम् । "सा वैश्वदेवी" इतिवत् । तथा कारणभेदो भेदस्य विरुद्धधर्मरूपस्य हेतुरिति प्रभाकृत् । ज्ञातवैधर्म्यमेवान्योन्याभाव इति मतेनेदम् । कारणभेदश्य विरुद्धधर्मरूपभेदस्य हेतुरिति भाव इत्युद्दयोतकार । अयमेव घटपटयोर्भेदः जलाहरणशीतत्राणादिनिरुद्धधर्माध्यासः अयमेव भेदहेतुः यत्कारणभेदश्चेत्यर्थ इति सरस्वतीतीर्थः ॥

न केवलं वाच्यव्यङ्गययोरेव वैधर्म्य कि तु वाचकव्यञ्जकयोरपीत्याह वाचकानामित्यादि । गृही-तसंकेतं सन्तमेवार्थ वाचका वोधयन्तीति तेपामर्थापेक्षा व्यञ्जकास्तु असदेव पावनत्वादिक तट वेष्यय-न्तीति तेपा नार्थापेक्षेत्यर्थः। न्याख्यात च प्रदीपे "किं च वाचकन्यञ्जकयोरिप वैथर्म्याद्वेदो । वक्तन्यः। यतो वाचकस्य सकेतितार्थापेक्षा । संकेतिते (गृहातसकेते ) एव हार्थेऽभिधा वर्तते । न त्वेवं न्यञ्जवः । अन्यत्रापि (अगृहीतसकेतेऽपि) व्यञ्जनया प्रत्ययजननात्' इति । कमलाकरभद्दास्तु "अर्थ संकेत-विषयः । सकेातितभेव वाचका वोधयन्ति । व्यक्षकस्तु न तथा अर्थस्यापि व्यक्षकत्वात् । नहि अर्थाऽ-प्यर्थे संकातितः" इत्याद्वः । "व्यञ्जकानां त्यिति । निरर्थकवर्णानामपि व्यञ्जकत्योद्गीकागादिनि भावः" इति नरसिंहठकुराः । यच्चोक्तं ( २२५पृष्टे ) 'यत्पर शब्दः स शब्दार्थः इति तदिनोऽप्य-नुपपन्नमित्साह क्षिं च वाणीरेत्यादि । यदा । 'सोऽयमिषोरिव' इत्यादिना 'यस्पर शब्द स गब्दार्व ' इत्यादिना चोक्त मतद्वयं सिंहावलोकनन्यायेन पुनराक्षिपति किं च वाणीरेत्यादि । इत्यादाविति । अत्रैवोल्लासे (२११पृष्ठे) उक्ते इत्यर्थः । प्रतीयमानं व्यङ्गयम् । 'सांदन्त्यङ्गानि' इत्यादी 'देत्तस्यतेनः कश्चिल्लतागृहनं प्रविष्टः इति व्यद्गयमिति भावः। अभिव्युज्य बोधायित्वा । वाच्यम् अद्गादनादरूपम्। स्वरूपे एव स्वास्मनेव । विश्वाम्यति व्यङ्गयमनपेक्षेव विप्रलम्भ पोपयति । यद्दो चारत्वेन ना पर्य-विषयीभवत् आस्वाद्यं भवति ।त्रत्र तस्मिन् । गुणीभृतव्यङ्गचे असुन्दराख्ये । सकेनभद्गधानकारा-प्रत्यासन्तत्या अप्रधानत्वेन विधेयताविरहेणातात्पर्यविषयत्वादनिष्धेय 'विधेयस्यवाभिषेयत्वम्' इत्युक्तत्वादित्यभिष्रेत्याह अतात्पर्येत्यादि । अतात्पर्यभूतः तात्पर्याविषय । अर्थः व्यज्ञरकार । स्वशुटदेत्यादि । स्वपदेन व्यङ्गयाभिधानम् तस्य शब्दस्तद्वोधकस्तस्यानभिधेय इन्यर्थः। विधेयर्थ-वाभिधेयत्वामित्युक्तत्वादिति भावः । प्रमाणमुत्यापयति प्रतीतिपथामिति । प्रतीतिरेव नव प्रमाण-मित्यर्थः । कस्य व्यापारस्येति । व्यञ्जकव्यापार विनेति शेषः । स्पष्टिनेदं सर्व नारशोदिन्यदानिति वोध्यम् । अयं भावः । यत्र गुणीभूतन्यङ्गये वास्यस्य प्राधान्येन तात्पर्याविष्यत्वम् तत्र व्यक्तरावे इति-धातात्पर्यवृत्त्योरुभयोर्प्यभावेन कथमस्योपस्थितिरिति तद्रथमवन्य ट्यञ्जनापि रदावायनानि विवन रणेऽपि स्पष्टम् । इतिशब्दः वाच्यन्यद्गचयोर्वाचकव्यञ्जकयोश्च विभागस्य पश्निमार्वि दोतपति ॥

न्याख्यातमेतःप्रदीपोद्दयोतयोरिष । "यच्चोक्त तात्पर्यविषये (अथं) ज्ञान्य प्रमाजिमिति तिवन्देऽध्य-तुपपन्नम्। यतो न्यङ्गयस्य वाच्यताभ्युपगमेऽपि नानार्थन्यायेन तात्पर्यादेव निवन्दे व्यच्य । अन्यपा स्वयंत्र सर्वन्यङ्गयप्रतीतिप्रसङ्गात् । तथा च यत्र वाणीरकुङगुरुनित्यादौ न्यङ्गयप्रतीताविष्ठ वास्ये एव चान्य-

९ " तप्ते पयित दृष्यानयति सा वैन्यदेग्यामिक्षा वाजिम्यो दाजिभ्यो दाजिनम् । इतः भूतिः ।।

ननु 'रामोऽस्मि सर्व सहे' इति 'रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्' इति 'रामोऽसा भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धं पराम्' इत्यादौ लक्षणीयोऽप्यथीं नानात्वं भजते विशेषव्यपदेशहेतुश्च भवति तद्वगमश्च श्रव्दार्थायत्तः प्रकरणादिसव्य-पेक्षश्चेति कोऽयं नृतनः प्रतीयमाना नाम ।

विश्रामस्तत्र तात्पर्याविषयो व्यङ्गयोऽर्थः कथं प्रतीयेत। यत्परः शब्द इत्युक्तमते तु सुतराम्। एतेन तात्पर्यमेव व्यङ्गयप्रतीतो व्यापार इत्यपि निरस्तम्। तस्मात्तात्पर्यमभिया वा न प्रतीयमानेऽर्थे व्यापारः" इति प्रदीयः। ( चारुत्विश्राम इति । व्यङ्गयमनपेक्ष्येव विप्रक्रम्भपोपकत्वादिति भावः। तात्पर्यानिययः विषय इति । वाच्यस्यैव प्राधान्येन तात्पर्यविपयत्वादिति भावः। सुतरामिति । तात्पर्यविपयस्यै-वाभिधयत्वेन तब्बङ्गयस्य शब्दानिभधयत्वापत्तिरिति भावः। तस्मादिति। काचित्सहायत्व तु तात्पर्यस्य न वार्यते । ननु वक्त्रावौचित्यसहकारेणाभियेव तत्तदर्थापस्थापिका अस्तु इति चेन । अभिधायां तत्सहकारकल्पनस्याक्छप्तत्वात्। किं चवमेकशक्यार्थवाधसहकारेणाभियात एव क्रभ्यत्वाभिमतार्थस्यान्युपस्थितिसंभवेन कक्षणया अध्युक्छेदापत्तिरिति दिक्) इत्युह्योतः ॥

नन् व्यङ्गयेषु नानात्वम् अर्थान्तरसक्रमितवान्यध्वनित्वादिविशेपव्यपदेशविपयत्वम् शब्दार्थाधी-नत्वम् (शब्दार्थान्वयव्यतिरेकानुत्रिधायिकत्वम् ) प्रकरणादिसव्यपेक्षत्वम् (प्रकरणादिसापेक्षत्वम् ) इति धर्मा दृश्यन्ते ते च लक्ष्येप्यपीति व्यङ्गयाः लक्ष्या एव तथा च व्यङ्गयस्य लक्षणागम्यत्वमेवेति राङ्कते निन्वसादिना नाम इस्रन्तेन । रामोऽस्मि सर्वं सहे इति । इदं पद्यं चतुर्थोक्षासे मूले एव (१८८ पृष्टे) स्पष्टम् । रामेणेति । अत्र "प्रत्याख्यानरुचेः कृत समुचितं कृरेण ते रक्षसा सोढं तच तथा त्वया कुळजनो धत्ते यथोँचः शिरः । व्यर्थ संप्रति विभ्रता धनुरिदं तद्द्यापदां साक्षिणा'' इति पूर्व चरणत्रयम्। भावने।पर्नातां सीतां प्रति रामस्योक्तिरियम्। हे प्रिये जानकि प्रत्याख्याने 'त्वं मां मा अपहार्पाः' इत्येवरुपे निराकरणे रुचिर्यस्याः तत्पराया इत्यर्थः ते तव क्रुरेण रक्षसा रावणेन समुचितं स्वक्रीर्ययोग्य कर्म कृतं तच त्वया तथा सोढ सहनविपर्याकृतम् यथा कुळजंनः कुळजो जनः (मळुखुँणः) उच्चे. उन्नतं शिरो धत्ते श्राधनीयत्यात् अन्यया टाञ्छनेन नम्रीभात्रापत्तेः । रामेण तु मया प्रेम्णः स्रोहस्य उचितं योग्य न कृतम् । किभृतेन । प्रिय जीवितं जीवनं यस्य तथाभृतेन । पुनः कीदृशेन । संप्रति अस्या दशायामपि व्यर्थ (त्वादशप्रियासरक्षकत्वात् ) निरर्थकम् इद धनुः विभ्रता धारयता प्रती-कारासमर्थत्वादिनि भावः । तथा त्वद्वयापदा नव विपत्तीना साक्षिणा द्रष्टा स्नेहातिशयेन तन्मयीभावा-दिति भावः । रामोऽसा भुवनेष्विति । इदमपि पद्य चतुर्थ मूले एव (१८२ पृष्टे ) स्पष्टम् । नानात्वमिति । रामोऽस्मात्यत्र सकल्दुःखपात्रत्वेन रामेणेत्यत्र निष्करणत्वेन रामोऽसावित्यत्र खर-द्यणादिनिह्न्तृत्वेन प्रतिर्तानात्व ( अनेकविवत्वम् ) इत्यर्थः । विशेषिति । विशेषव्यपदेशा अर्थान्तरसंक्रमितयाच्यादयो छअणास्तद्वेतुस्तद्विपय इत्यर्थः । तद्वग्मः तस्य छक्ष्यस्यावगमो बोधः । श्रुटदार्थायन इति । लक्षणया अच्डेन प्रतिपाद्यत्वाच्छव्दायत्तः अच्दार्थानः । मुख्यार्थवाधज्ञाने मन्यार्थज्ञानस्यावःयकतया अर्थायत्त इत्सर्थः । प्रकरणादीति । आदिपदेन वक्त्रादिवेशिष्टयपरिप्रहः । तान्पर्यप्राहकन्वेन प्रकरणादेरपेक्षणीयन्वात् तान्पर्यानुपपत्तेरेव छक्षणावीजन्वादिति भावः । तस्माछक्ष्ये वैवर्ग्यानाश्रयत्वेन छक्ष्यतो न व्यङ्गयभेद इत्याह कोऽयमित्यादि । अतिरिक्त इति वेपः । प्रतीयमान इति । त्यद्गय इत्यर्थ इति सारवोविन्यादौ स्पष्टम् । त्याख्यातमेतदुद्दयोतेऽपि । तयाहि । लक्षणीयार्थवि-

उच्यते । लक्षणीयस्यार्थस्य नानात्वेऽपि अनेकार्थशब्दाभिधेयवान्नियतत्वमेव न खल्ज मुख्येनार्थेनानियतसंवन्धो लक्षयितुं शक्यते । प्रतीयमानस्तु प्रकरणादिविशेपव-शेन नियतसंवन्धः अनियतसंवन्धः संवद्धसंवन्धश्च द्योत्यते ।

न च

"अत्ता एत्थ णिमज्जइ एत्थ अहं दिअहए पलोएहि। मा पहिअ रत्तिअन्धअ सेजाए मह णिमजाहिसि॥ १२६॥ "

इत्यादौ विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ मुख्यार्थवाधः । तत्कथमत्र लक्षणा । लक्षणा-यामपि व्यञ्जनमवस्यमाश्रयितव्यमिति प्रतिपादितम् ।

शेपावगमश्च लक्षणया गब्देन प्रतिपाद्यमानत्वाच्छव्दायत्त मुख्यार्थवाधतन्सवन्धन्नानसापेक्षत्वेन शक्यार्थायत्तश्च तात्पर्यानुपपत्तेर्लक्षणावीजत्वात्तात्पर्यज्ञानसापेक्षथेति तद्प्राहकप्रकरणादिप्रतिभान-र्मल्यादिसापेक्षश्चेति प्रागुक्तवैधर्म्याभावात्किमतिरिक्तव्यङ्गयस्वीकारेणेति भाव इति ॥

अयमत्र पूर्वपक्षिणोऽभिप्रायः । व्यङ्गचस्येव छक्ष्यस्यानियतत्वम् तच्चोद्भृतोदाहरणत्रये स्पष्टम् तत्र हि यथाक्रमं दुःखसिष्टिष्णुत्वेन प्रसिद्धे निष्करुणे खरदृष्णादिहन्तरि चार्ये एकस्येव रामपदम्य छक्षणा । तथा (असंछक्ष्यक्रमत्वादिनेवार्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वादिना) काव्यसविद्यविद्येषच्यवहार्-हेतुत्वम् प्रकरणाद्यधीनशब्दजन्यप्रतीतिविषयत्व चास्तीति उभयत्रापि (व्यङ्गये छक्ष्ये च ) एक्ष-णैव व्यापारोऽस्तु इतीति विवरणादाविष स्पष्टम् ॥

सिद्धान्तयित उच्यते इति । अनेकार्थशब्दाभिधयविति । महात्मन (६८ पृष्टे ) हत्यदिविदित्यर्थः । यद्वा नानार्थकसैन्धवादिपदाभिवेयस्येवेत्यर्थः । नियत्तर्त्वं नियतम्बन्धत्वम् । 'एजसिम् वाक्ये' इति जेपः । व्यङ्गयस्य तु एकिसमनेव वाक्ये 'गताऽस्तमर्कः इत्यादावनियनत्वमुदाहृतम् (२४० पृष्ठे )। ननु छक्षणा अप्यनियते कुनो न स्यादत आह न खाँक्यति । अनियतसंवन्ध इति । अनियतः सामीप्यसाद्ययादिप्रसिद्धसंवन्धादन्यः कादाचित्को वा सवन्धो यस्य नःदः
शोऽर्थ इत्यर्थः । न हि यदा कदाचित् गङ्गामनुसरन्तो गौरनुसरणसबन्धेन गङ्गापदछन्या भवित्
सामीप्यादिरूपनियतसवन्धिन्येव छक्षणासत्त्वादिति भाव । प्रतीयमानो व्यङ्गयः । नन्धनियतसंवन्धस्य व्यङ्गयत्वेऽतिप्रसङ्गः स्यादत आह प्रकरणादिविशेषवशेनिति । नियतसंवन्ध इति ।
वहुव्वीहिः । एवमग्रेऽपि । संवद्धसंवन्ध इति । संवन्धपरंपराश्रयत्वेन प्रनीनिपरंपराविष्य रूप्यः ।
नियतसंवन्धादीनामुदाहरणानि तु म्हकृतैवाग्रे (२५० पृष्टे ) स्फुर्टाक्रियन्ने ॥

मुख्यार्थवाधाभावादि न लक्षणेत्याह न चेति । यद्या । नन्वेव लक्ष्योऽपि निय्नानियनसय-न्धोऽस्तु प्रकरणादित एवानतिप्रसङ्गादत आह न चेति । न चेन्यस्य 'मुख्यार्थवाधः' इन्यम्न-न्यः । अत्ता एत्थेति । प्राकृतिमदं गायासप्तशत्यामित्युक्तं व्याख्यान च नृतीयोद्धम् । ८० पृष्ठे ) । न च मुख्यार्थवाध इति । न च मुख्यार्थान्वयानुपणितिन्वर्थः । अत्र 'अत्र 'अतः एकः इत्यत्र । ननु लक्षणाया न मुख्यार्थवाधो बीज कि तु तान्पर्यानुपणिति । प्रतिपादितिमिति । एत्थः इत्यत्र ) अस्त्येवेति न दोप इत्यक्षचेदोपान्तरमाह लक्षणायामपीति । प्रतिपादितिमिति । दितीयोह्यसे ( ५८ पृष्ठे ) 'यस्य प्रतातिमाधातुन्' इत्यदिना प्रष्टद्वनेतेत्वर्धः । अत्र स्मादानम्य

यथा च समयसन्यपेक्षा अभिघा तथा मुख्यार्थवाघादित्रयसमयविशेषसन्यपेक्षा रुक्षणा अत एवाभिघापुच्छभृता सेत्याहुः।

भट्टा अपि ''पावनत्वादिप्रतीतेरावश्यकत्वात्तत्र च वृत्त्यन्तराभावादवश्यं व्यञ्जना अङ्गीकार्या। न च तत्रापि छक्षणा। सा हि न निरूढा प्रसिद्धयभावात् न च प्रयोजनवती प्रयोजनस्य विपयत्वाभावा-दित्युक्तं द्वितीयोह्यासे। कि च व्यङ्गये छक्षणा न पदवृत्तिः वाच्यस्यापि व्यञ्जकत्वात् पदैकदेशवर्णादौ तत्त्वाच। न च वाक्ये पदत्वं तदेकदेशादौ सत्त्वात्। न च शब्दवृत्तिः। अर्थस्यापि व्यञ्जकत्वा-दित्यादिवेधर्म्यर्भुख्यार्थवाधाभावेऽपि तात्पर्यज्ञानं विनापि वक्तृवोद्धव्यादिसहकारेण या अन्यार्थधीः सा व्यञ्जनां साधयति'' अति।।

नमु 'कर्मणि कुरालः' इत्यादिनिरूद्धलक्षणायामिवान्यत्राप्यस्तु प्रयोजनानपेक्षेत्यत आह यथा चेति । समयः संकेतः । मुख्यार्थवाधादिति । आदिपदेन तद्योगप्रयोजनयोग्रेहणम् । तदेवाह त्रयेति । समयिवशेपेति । मुख्यार्थवाधादिना विशेषणाद्विशेषः । न चैवम् व्यञ्जनायाम् सामान्य-विशेषसंकेतरहितस्यापि वोधनात् । अयं फलितोऽर्थः । यथा हि संकेतग्रहसापेक्षा अभिधा तथा मुख्यार्थवाधतद्योगरूदिप्रयोजनान्यतरस्य मुख्यार्थसकेतग्रहस्य च सापेक्षा लक्षणा तत्कयं रूढेः प्रयोजनस्य वा अभाव सा भवेदिति। अत एवेति । यतो लक्षणा संकेतग्रहसापेक्षा अत एवेत्यर्थः । अभिधापुच्छभूतेति । अभिधापुच्छग्रेत्यर्थः । शक्यसंवन्धस्य लक्षणात्वेन तिकरूप्येति भावः । सा लक्षणा । एवं च मुख्यार्थवाधादिसापेक्षत्वरूपादेधम्याद्यथा अभिधातो लक्षणाया भेदः तथा मुख्यार्थ-वाधाद्यवाचापेक्षत्वरूपयेधम्याद्यक्षणातो व्यञ्जनाया भेद इति वोध्यम् । इदं पदमेतदर्थस्य न वाचकं न लाक्षाणिकं कि तु व्यञ्जकमिति प्रामाणिकव्यवहाराद्यञ्जनासिद्धिरित्युद्दयोते स्पष्टम् । कि च व्यञ्जकावास्यस्य वाक्यान्तराद्देलक्षणयं प्रतीयते तत्र चाभिधादितोऽर्थोपस्थितौ यावती सामग्री तावती न व्यङ्गयोपस्थिताविति स्थिते. सहकारिविशेषे कल्पनीयेऽभिधाया एव तत् कल्पते चेत्तदा सभाव-भङ्ग इत्यगत्या वृत्यन्तरं कल्पते । अन्यथा मुख्यार्थवाधादिसहकारेणाभिधयेव लक्ष्यार्थोपस्थितिसंभवे लक्षणा अपि वृत्त्यन्तरं न सिद्दयेदिति सारयोधिन्यादौ स्पष्टम् ॥

वृहदुद्यातं तु ननु 'यष्टा. प्रवशय' इत्याद्यन्रोधात्तात्पर्यविपयार्थान्वयानुपपत्तिरेव तद्वीजम् रुक्षणा-श्रीजत्व च रुक्षणाजन्यशास्त्रवोधे रुक्षणया जननीये सहकारित्वम् । एवं च रुष्ठावात्तत्पर्यानुपपत्तिरेव तद्वीजम् त्रात्त्रात्त्र तात्पर्यानुपपित्तिथानुपपद्यमानतात्पर्यम् तज्ज्ञान च रुक्ष्यार्थवोधे इव व्यङ्गवार्थवोधेऽप्यवश्य कारणं वाच्यम् अत एव 'नङ्गाया धोप' इत्यत्र शैत्यपावनत्वस्येव प्रतीतिः न केशवासुकादिमत्वस्येति सगच्छते । अत एव चाननुगतानां प्रकरणादीना व्यङ्गववोधे सहकारित्वमुपपद्यते तात्पर्याप्राहकत्वेनानुगमात् । वस्तुतस्तात्पर्यप्रह एव व्यङ्गववोधे सहकारी तानि तु तात्पर्यनिर्णायकान्येव । एवं च रुक्ष्य एव व्यङ्गवार्थेऽस्तु 'गच्छ गच्छिसे' ईत्यादाँ। तात्पर्यानुपपत्तिसत्त्वात् 'वाणीरकुढंगु' इत्यादो ( २११ पृष्टे ) अचारोरिप व्यङ्गवस्य कवितात्पर्यविपयत्वे क्षत्यभावात् । न च व्यङ्गवस्य रुक्ष्यत्रे न कृदिने प्रयोजनमिति वाच्यम् रुक्त्यप्रतीतिरेव प्रयोजनवत्वात् । रुक्षणा हि प्रयोजनेन नियता न तु रुक्ष्यप्रतीत्यतिरिक्त-प्रयोजनेन गौरवाद्प्रयोजकत्वाच । पदतदेकदेशादीनामर्थविशेषतात्पर्यप्राहकत्वं न तु प्रतिपाद-कृत्वमिति नाश्रयभेदादिप भेद इति चेत् । अत्राहुः । पदमेतदर्थस्य न वाचकं न रुक्षणिकं

१ तुन्त्यार्थमकेतप्रहृस्य चेति । मर्यार्थवाधादिमितिसंधानद्वरित चास्योपयोग इति बोध्यम् ॥ २ "गच्छ गच्छिस चेत्रान्त । नः सन्तु ते शिक्षाः । जन्म बर्जेव मूय गतो भवान् ॥ " इ ॥

. न च रुक्षणात्मकमेव ध्वननम् तदनुगमेन तस्य दर्शनात्। न च तदनुगतमेव अभिधाव-रुम्बनेनापि तस्य भावात्। न चोभयानुसार्येव अवाचकवर्णानुसारेणापि तस्य दृष्टेः न च शब्दानुसार्येव अशब्दात्मकनेत्रत्रिभागावलोकनादिगतत्वेनापि तस्य प्रसिद्धेरिति अभि-धातात्पर्यलक्षणात्मकव्यापारत्रयातिवर्ता ध्वननादिपर्यायो व्यापारोध्नपह्ववनीय एव ।

कि तु व्यक्षकिमिति प्रामाणिकव्यवहारादेव व्यक्षनासिद्धिः । अन्ययेकया अभित्रयेव सिद्धे लक्षणा अप्युच्छिचेत । किं चानेकविवशक्यसंवन्धाना प्रयोजकत्वमपेक्ष्येकस्या व्यक्षनाया एव तत्वमुचितम् । तेपां तत्त्व सिद्धमिति चेत् तन्दतःपातिनामेव प्रयोजनान्तराधिनयताना चमन्कारिप्रतातिज्ञनकः ना व्यक्षनासंज्ञा अस्तु । लक्षणा च रूढ्यतिरिक्ता लक्ष्यप्रतीत्यतिरिक्तप्रयोजनिवयं । अन्य । अन्य प्रतिक्तपप्रयोजनस्य सर्वत्र सत्त्वेन दुष्टलक्षणोच्छिचेत । वस्तुतस्तु सवन्यज्ञानाभावेऽपि व्यक्तमा किं विक्रपप्रयोजनस्य सर्वत्र सत्त्वेन दुष्टलक्षणोच्छिचेत । वस्तुतस्तु सवन्यज्ञानाभावेऽपि व्यक्तमा । अन्य नातिप्रसन्त । अन्य गन्तिनातिरिक्तेव सा । सा च स्वरूपसत्येव हेतुः । वक्ताचावित्यज्ञानसहकाराच नातिप्रसन्त । अन्य गन्तिनातिरिक्तेव सा । सा च स्वरूपसत्येव हेतुः । वक्ताचावित्यज्ञानसहकाराच नातिप्रसन्त । अन्य गन्ति प्रसिद्धार्थवित्यवोधकत्वविशेषः शक्ति च वक्तृतात्पर्यावित्यव्याज्ञनिकवोवन्तु दृश्यत्व प्रमुत्तर्य प्रसिद्धार्थवित्यवोधकत्वविशेषः शक्ति मुख्यार्थवाधादिसापेक्षा प्रसिद्धार्थवित्यव्यक्तिम् विशेषा व्यक्ति ने व्यक्ति स्वरूपसिद्धार्थाविषयः शब्दतदर्थतदेकदेशकटाक्षादिनिष्टो योवक्रत्वविशेषो व्यक्तिन्तरः स्वरूपस्तक्तिवात्तम् स्वर्थवात्वात्तम् स्वर्थवात्तम् । एवमेव सुवासागरेऽपि ज्ञव्यान्तरं स्वर्थातमित्यलम् ॥

लक्षणाव्यञ्जनयोभेंदकान्तरमाह न चेति । न लक्षणाव्यञ्जनयोरभेद इत्यर्थः। तत्र हेतुमाट् तदनुग्-मेनेति । लक्षणोपजीवनेनेत्यर्थः । (लक्षणाम्लब्यञ्जनास्थले) लक्षणापश्चाद्रावेनेति यावत् । तस्य ध्यन-नस्य (ब्यञ्जनायाः )। एवं सर्वत्र । दर्शनादिति । ब्याख्यातं च प्रदीपे "लक्षणामुपर्जाव्य तव्यापारारः" इति । छक्ष्यार्थं प्रत्याय्य विरतायां छक्षणायां व्यञ्जनाप्रवृत्तेरिति तदर्थः । तथा च निमित्तप्रयोजनयोरः।-दासंभव इति भावः । ध्वननस्य छक्षणानुगमोऽपि कचिन्नास्तीति तयोः सुतग भेद इन्यार् न चेनि । नापीत्यर्थः । एवं सर्वत्र । तदनुगतमेव छक्षणानुगतमेव । अभिधेति । नानार्थकरान्दन्यजनान स्थळं भद्रात्मन इत्यादौ (६८ पृष्ठे ) अभिधात्रलम्बनेन अभिधोपजीवनेनापीत्यर्थ । भाषात् िय-मानत्वात्। अस्तु तर्हि ध्वननं रुक्षणामिधोभयानुगतमेवेत्यत आह न चोभयेति। अयाच्येति। अवाचकाना ''म्झि वर्गान्त्यगाः स्पर्शाः'' इत्यादिना अप्टमोहासे वस्यनाणाना कोम्परस्य दिवर्णाः नामपि गुणन्यञ्जनद्वारा रसादिन्यञ्जकत्वस्य दर्शनान व्यननमुभयानुगतमेवैत्पर्य । इदेः दर्शनात् । व्याख्यातं च प्रदीपे "न च लक्षणाभिवोभयानुसार्येत । वर्णमात्रानुसारेणापि हि इस्पेन ( हुस्सान् नद्वारा ) रसादिन्यञ्जना । न च वर्णमात्रे अभिधा रुज्जणा या इति । अस्तु नि नामानुसारा ष्यननं तत्राह न च शब्देति । अशब्दात्मकेति । अशब्दान्मक यत् ने तस्य विक्रमहर्त्य ने तस्य त्रिभागेन कटाक्षेण अवलोकनम् आदिपदादभिनयादि तज्ञतन्त्रेनापीलये । प्रसिद्धिरिनि । उन्दा (नर्तक्या) कटाक्षेणाभिलाषो व्यक्षित इति सर्वसाधारणप्रसिद्धेरित्यर्थ । व्यास्यानं च सुप्रसानग्यारे. ''इदं त्ववधेयम् । अनया कटाक्षेणाभिलापो व्यक्तित इति सर्वसाधारणप्रसिद्धेः कटाक्तरेरि एउटे प्रस्ताः पकत्वं व्यञ्जनयैव । परंतु तत्र शब्दसंबन्धासंभवे मानसो वोव इति । इति । व्यञ्जनस्य नि अदिव्यति-

१ त्रिभागशब्दस्य कटाक्षवाचवार्तं मितिह्रमेव यथा 'मय्याखक्तःशक्तिहारिनेत्रज्ञिमानः' हता ॥

तत्र "अत्ता एत्थ" इत्यादौ नियतसंयन्धः "कस्स व ण होइ रोसो" इत्यादौ अनि-यतसंयन्धः।

''विपरीअरए लच्छी वम्हं दहूण णाहिकमलहं। हरिणो दाहिणणअणं रसाउला झात्ति ढकेइ ॥ १३७॥"

रेक (भद) साधनमुपसंहरित इतीत्यादि । इति तस्मात् । अभिघेति । शब्दस्य मुख्यो व्यापारोऽभिधा वाक्यस्य तद्ये व्यापारस्तात्पर्यम् शब्दस्य छक्यार्थविपयको व्यापारो छक्षणा तदात्मकं तद्र्षं यत् व्यापारत्रयं तदंतिवर्तां तद्यतिरिक्तश्चतुर्थे ध्वननव्यज्ञनद्योतनप्रकाशनप्रत्यायनवोधनाञ्जनादिः पर्याया यस्य तादशो व्यापारोऽङ्गीकर्तव्य इत्यर्थः । तदेवाह अन्यह्ववनीय एवेति । मात्सर्यमात्रान्नापछपनीय इत्यर्थः । तत्र नामिया सकेताभावात् । नापि तात्पर्यम् अन्वयष्रतीतावेव क्षीणशक्तिकत्वात् । नापि छक्षणा स्वछद्रतित्वाभावादिति दिक् ॥

'प्रतीयमानोऽर्थस्तु नियतसंबन्धोऽनियतसंबन्धः संबद्धसंबन्धश्च द्यात्ते' इत्युक्तं प्राक् (२४७ पृष्टे) तत् यथाक्रमं सिंहाबळोक्तनन्यायेनोदाहरति तन्नेत्यादि । तत्र नियतसंबन्धादिपु मध्ये । एत्थे-त्याद्विति । पूर्वम् (२४७ पृष्टे) उक्ते इत्यर्थः । नियतसंबन्ध इति । व्यक्तयोऽर्थ इति शेपः । एवमग्रेऽपि । शय्याप्रवेशरूपे व्यक्तये तदप्रवेशरूपस्य वाच्यस्य विरोधसंबन्धोऽस्ति । स च प्रसिद्धतयाक्छस इति नियतत्वम् । रोसो इत्यादाविति । पूर्वम् (२४४ पृष्टे) उक्ते इत्यर्थः । आनियतसंबन्ध इति । नायकेनावगते 'श्रमरेणास्या आस्य दष्टं न तप्पतिना' इतिव्यक्तयार्थेऽविनीतत्वरूपवाद्यार्थस्य न कोऽपि प्रसिद्धसंबन्धोः स्तीति कोऽपि कल्पनीय इत्यनियतत्वमिति विवर्णे स्पष्टम् ॥

"तत्र 'अत्ता एत्थ णिमज्जह' इत्यादी व्यङ्गचोऽयों नियतसवन्धः 'कस्स व ण होइ रोसो' इत्यादाविवयतसंवन्धः । नियतसंवन्धः च वाध्यव्यङ्गचप्रवित्योरेकाविपयभेदादिति केचित् । तत्र सम्यगापिकरूपकिविपयत्यात् । द्वित्ये तु तदमावः । सखीतत्कान्तादिविपयभेदादिति केचित् । तत्र सम्यगाभाति । छक्ष्यस्य नियतसंवन्धः वभेव व्यङ्गचस्य तु तथात्वमन्यथात्वं वेति पूर्वप्रतिपादितस्य हाँदमुदाहरणमिति छक्ष्यस्य नियतसवन्वत्वं वाध्यम् । न चोक्त तथा भवति । अन्ये तु प्रथमे सर्वपामेय
सखताप्रतीतिः द्वित्ये तु कान्तर्स्यव सखतया अन्येपां त्वसत्यतयेति नियतानियतसवन्धत्वित्याद्वः ।
तदिप न मनारमम् । यतः एव वाध्यप्रतीतिरेव सत्यत्वासत्यत्वप्रतीतिविपयत्वरूपं वैछक्षण्यमात्रमुच्यते
न तु व्यङ्गचप्रतीतिः । तस्मानियतसंवन्धत्व तेन वाक्येन सह ज्ञाप्यत्वरूपसवन्धनियम इति युक्तमुत्पइवामः " इति प्रदीपः । ( एकविपयतेति । एकोदेव्यक्तवित्ययः । न चोक्तिमिति । छक्ष्यप्रतीतिस्ये वाच्यन्य (वाधात् ) अप्रतीतिरिति भावः । यत एयमिति । पूर्वोक्तप्रकारणत्यर्थः । नियम
इतीति । तच 'अत्ता एत्य'इत्यादी व्यङ्गचार्यस्येकत्वादक्षतम् 'कस्स व ण' इत्यादौ न तथा व्यङ्गचस्यानक्त वाङ्गद्वित भावः ) इत्युद्वयोतः । ( एकविपयतेति । एकसंवन्वत्वप्रकारकेच्छाविपयत्वर्मित्यः । तेन वाक्येनिति । तद्वाक्यजन्यज्ञानिपयत्वनियम इत्यर्थः । अत्ता एत्येत्यादौ व्यङ्गचं नियमतन्तद्वाव्यम् । अन्यस्याप्रतीतः । कस्स व णत्यादौ तु सर्वेपामेकव्यङ्गचप्रतीतेन्तं तथा नियम इति भावः)
इति प्रभा अपि ॥

विपरीति । "विपर्ततरंत लक्ष्मार्वह्याण दृष्ट्वा नाभिकमलस्थम् । हरेर्दक्षिणनयनं रसाकुला झटिति

९ अतिहरूत्र वर्तते इत्यतिवर्ता ॥ २ समानेन प्रकार्णकार्यापकोऽनेकः शब्दः पर्यायः ॥

इत्यादौ संवद्धसंवन्धः। अत्र हि हरिपदेन दक्षिणनयनस्य स्यात्मकता व्यव्यते तानि-मीलनेन स्यास्तमय तेन पद्मस्य संकोचः ततो त्रह्मणः स्थगनम् तत्र सति गोप्या-इस्यादर्शनेन अनिर्यन्त्रणं निधुवनिवलिसतमिति ।

'अखण्डबुद्धिनिर्प्राद्यो वाक्यार्थ एव वाच्यः वाक्यमेव च वाचकम्' इति येऽप्याहुः तैरप्यविद्यापदपतितैः पदपदार्थकल्पना कर्तव्यवेति तत्पक्षेऽप्यवश्यमुक्तोदाहरणादी विध्यादिवर्यङ्गय एव ।

स्थगयित ॥ " इति संस्कृतम् । त्रिपरीतरते विपरीतरितकाले यद्वा विपरीतर्ता प्रसक्ता लःभी कमला-नाभिकमलस्थं हरेर्नाभिकमले विद्यमानं ब्रह्माणं चतुर्मुखं दृष्ट्वा ( लज्जमाना ) रमेन सुरता-वेशेनाकुला सुरतान्त्रिवर्तितुमक्षमा हरेर्विण्णोः दक्षि गनयन स्थगयित आच्छादयनीति पाःयोऽय । नाथा छन्द । लक्षणमुक्तं प्राक् ( ५ पृष्टे ) ॥

संग्रहसंगन्ध इति । व्यङ्गचोऽर्थः निर्वाह्यनिर्वाहकतया संतानीभूय प्रतीयते इत्यर्थः। व्यङ्गप्रयः संग्रहसंगन्धस्यम्य दर्शयित अत्र हीत्यादि । सूर्यात्मकतेति । हरेद्धिणग्रामनयनयोः सूर्यचन्द्रात्म-कत्येन पुराणादिषु प्रसिद्धत्यादिति भावः । तिन्निमीलनेन तदाःछादनेन । अस्तम्यः अप्रकारः। व्यज्यते इत्यनुषङ्गः । एवं सर्वत्र । संकोचः मुद्रणम् । स्थगनं पिश्रानम् । तत्र साति स्थगने सिति । गोप्याङ्गस्य गोपनीयाङ्गस्य । अद्ग्रीनेनिति । त्रह्मण इति शेष । अनिर्यन्त्रणम् । अप्रतिवन्धम् । निधुवनेति । निधुवनस्य सुरतस्य विल्सितं विल्ञस इत्यर्थः । तथा चैत्रर्यासंवन्धपरंपराश्रयत्वेन प्रतीतिपरंपराविषय इति व्यङ्गयस्य संवदसंग्रधत्विनिते भावः ॥

अखण्डनाक्यस्य वाक्यार्थे शक्तिः तथा च व्यङ्गयेऽपि वाक्यगम्ये वाक्यस्य शक्तिरेवित वेदान्ति-मतं शङ्कते अखण्डबुद्धीत्यादि । क्रियाकारकभावमुररीकृत्य जायमाना थी खण्डा तदन्या अगण्डा तया बुद्ध्या नितरा प्राह्म इत्यर्थः । आहुरिति । अयं भावः । क्रियाकारकभावो हि वर्मध्यम्नि-पुरस्कृत्य (अनादत्य) न संभवित धर्मधर्मिभावश्च संसारस्य मिध्यान्त्रेन न सभवित नादि च ब्रह्मणः निर्धर्मकत्वात् । अतः पदपदार्थविभागमन्तरेणैव "सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रद्धा" दलादिगण्याक्य-मखण्डमेवाखण्डं ब्रह्म बोधयतीति वैद्यान्तिकमतानुसारेण व्यङ्गयेऽपि वाक्यगम्ये वाक्यग्य शिक्नः विद्यादिक्यायायाति विद्याप्यपतितैः संसारद्यायानाविधिकव्यव्हान्यदर्गिति । 'अविद्यापयपतितैः' इति काचित्पाठः । उक्तोदाहरणादौ निःशेषच्युतचन्दनिन्यदौ (२० पृणे। विध्यादिक्यङ्गय एवेति । 'तदन्तिक गतासि' इत्यादिक्रपो विध्यादिक्यङ्गय एवेत्यर्थः । अपन्य सिद्धान्तः । संसारदशायां वैदान्तिकैरपि क्रियाकारकभावन्वांकारेण नैवं संभवतिति तन्मनेऽपि विध्यादिक्यङ्गय एवेतिति विवरणादौ स्पष्टम् ।

न्याख्यातं च सारवोधिनीसुधासागरकाराभिः "वेदान्तिभिरिष दशाविशेषे स्व इनाइति दिशेषण् अखण्डवुद्धीत्यादि । 'अविशिष्टमपर्यायानेकशब्दप्रकाशितम् । एकं वेदान्तिनिष्णातारतम्यस्य हेरे-दिरे ॥' इत्यादिदिशा 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'एकमेश्वितिष्टं हृद्धः 'नेट् न न्यतिन् जिचनः इत्यादिश्चतिज्ञानितया अखण्डवुद्धया निर्माद्धः परब्रह्मात्मको वाक्यार्थ एव वाक्यः अपूर्णलेक जाउचे वाचकमेताहशबुद्धिनिमित्तम् । यदाहुर्क्यासणादाः 'अनवयदमेव वाक्यमनाधिविद्योगशिक्षेत्र ज्ञास्त्र

ननु वाच्यादसंवद्धं तावन्न प्रतीयते यतः कुतश्चित् यस्य कस्यचिदर्थस्यं प्रतीतेः प्रसङ्गात् । एवं च संवन्धात् व्यङ्गचव्यङ्गकभावोऽप्रतिवन्धेऽवश्यं न भवतीति व्याप्तत्वेन नियतधर्मिनिष्ठत्वेन च त्रिरूपाछिङ्गाछिङ्गिज्ञानमनुमानं यत् तद्रूपः पर्यवस्यति । तथाहि

वर्णविभागमस्या निमित्तम्' इति । अस्याः वुद्धेः । काचि तु अखण्डवुद्धिर्महावाक्यवुद्धिः तया निप्राह्यो महावाक्यार्थः स एव जच्य इत्याहुः । तस्माबङ्गयो वाच्य एवेति पूर्वः पक्षः । समाधत्ते तैरपीति । अविद्यापद व्यवहारमार्गः । अविद्यादशायां तु व्यवहारे महनयाङ्गीकारादावापोद्धापाभ्यां पदपदार्थवि-भागोऽङ्गीकार्य एव । अन्यथा व्युत्पन्नाव्युत्पन्नव्यवहारः (साध्वसाधुशव्दव्यवहारः) न स्यात् तत्त-द्विशेषपदार्थोपस्थितिश्च न स्यात् । महनये च व्यञ्जना स्थापितैव 'अर्थशक्तिमूलेऽपि' इत्यादिना २१९प्टेष्ठे इत्युक्तोदाहरणादां विद्यादिव्यङ्गय एवेत्यर्थः' इति । एवमेव प्रदीपेऽपि व्याख्यातमिति तत एव द्रष्टव्यम् ॥

प्रभाद्यदादयस्तु इदं सर्वं व्याख्यान 'वाक्यमखण्डार्थवाचकम्' इति भ्रान्तस्य वेदान्त्येकदेशिनो मतेन सिद्धान्ति।भेर्वेदान्तिभिस्तु छक्षणाया एवाङ्गांकारात् । वस्तुतस्तु "येऽप्याहुः" इत्यादिवृत्तिप्रन्थो वाक्यस्फोटाङ्गीकर्तृवैयाकरणमताभिप्राय एव समझसः । तेषां मतेऽखण्डेत्यादिविशेषणविशिष्टः स्फोटः पदपदार्थाविभाग आविधिको व्युत्पत्तिदशायां काल्पत इति । तदुक्त भर्तृहरिणा "ब्राह्मणार्थो यथा नास्ति कश्चिद्राह्मणकम्बेछ । देवदत्तादयो वाक्ये तथेव स्युर्गर्थकाः ॥" इति । अस्यार्थः । ब्राह्मणसंबन्धिनि कम्बेछ प्रतीयमाने यथा ब्राह्मणरूपोऽथों नास्ति तत्संबन्धित्वविशिष्टकम्बळस्याखण्डस्य प्रतीतेः तथा 'देवदत्तो गच्छति' इति वाक्ये देवदत्तसंबन्धिगमनस्याखण्डस्य प्रतीतेः खण्डभूता देवदत्तादयोऽनर्थकाः स्युभवन्तीति । वाक्यमेवेति । एवकारेण पदव्यवच्छेदः । येऽपीलस्य शब्दब्रह्मबादिनो भर्तृहरिप्रभृतयो वेयाकरणा अपीत्यर्थः । अविद्यापदपतितैरित्यस्य च प्रक्रियादशापन्निरित्यर्थः । तदप्युक्त तैरेव 'उपायाः शिक्यमाणाना वालानामुपलालनाः । असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥' रतीत्याहुः ॥

अथ 'अनुमानाद्यङ्गयप्रताितः' इति न्यायाचार्यव्यक्तिविवेकप्रन्थक्रनमिहमभद्दमतं निराकर्तुमाशङ्कते निन्दित्यादिना 'चिरुद्धोपलिव्धः' इत्यन्तेन । व्याप्ति साधयति वाच्याद्संबद्धमिति । वाच्यात् अर्थात् अनंबद्ध वस्तु न प्रतायते इत्यर्थः । यद्यप्यनुमितौ नियतसंबन्धस्यापेक्षणायत्वम् व्यञ्जनाया तद्नैयत्यम् संभावनमात्रादपि तद्धपपत्तेः तथापि मया तत्रापि व्याप्तिः साधनीयेति पूर्वपक्षिणोऽभिप्रायः । तावच्छव्देन व्यक्ति (व्यञ्जना )वादिनोऽपि नात्र विप्रतिपत्तिः (विवादः) इति दर्शितम्। असंबद्धमपि यदि प्रतीयते तदा गनः कृतश्चित् इग्द्धात् यस्य कस्यचिद्धस्य प्रतीतिः स्यादित्यतिप्रसङ्गनाह् यतः कृतिश्चिदित्यादि । वाच्यसबद्धस्यव प्रतीतिरस्तु तावता प्रकृते किमागतं तत्राह एवं चेति । संबन्धादिति । इदं 'व्यङ्गयव्यञ्जकमावः' इत्यत्रान्वति । अप्रतिवन्धे इति । प्रति नियतो वन्धः सबन्धः नियतसवन्धः अप्रतिवन्धे अनियतसंबन्धे इत्यर्थः। व्याप्त्यास्यस्यन्यरहिते इति यावत्। अवद्यं नियनेन । सहदयानां तु व्यङ्गयत्रातिर्नियतैवत्यर्थः । व्याप्तत्वेनेत्यनेन सपक्षसत्त्वम् नियतत्वं विपक्षयाच्चत्त्वम् धर्मिनिष्ठत्वं धर्मी पक्षसत्तिष्ठत्वम् तेन पक्षवृत्तित्वम् । द्वयोर्द्वन्द्वसमासानन्ततं त्वप्रत्यय इति रूपत्रयम् । तदेवाह त्रिस्पादिति । सपक्षसत्त्वविपक्षासत्त्वपक्षसत्त्वस्थाणरूपत्रयवते इत्यर्थः । स्वार्यानुभितावेतावत एवोपयोगानावाधितत्वासत्प्रतिपिन्नितत्वयोरुपादानमिति नरसिह्वक्रुराः। अन्ये तु

"भम धम्मिअ वीसद्धों सो सुणओ अन्ज मारीओ तेण । गोलाणईकच्छकुडंगवासिणा दारिअसीहेण ॥ १२८ ॥ " अत्र गृहे श्वनिवृत्या भ्रमणं विहितं गोदावरीतीरे सिंहोपलन्धेरश्रमणमनुमापयित ।

अवाधितत्वस्य सर्वप्रमाणसाधारण्यात्रामिधानम् असत्प्रतिपक्षितत्वस्य स्वार्थानुमानेऽनुपयोगान्नाभिधान्निति। त्याद्वः । त्याद्वाद्वः । त्याद्वः । व्याद्वाद्वः । व्याद्वः प्रतिपाद्वः । व्याद्वः । व्याद्व

तल व्यक्ति (व्यञ्जना )वादिम् धामिवितध्वन्युदाहरणे प्रथममनुमानं योजयित तथाही स्यादि । अमेति । हालकि विकृतायां गाथासप्तशस्यां (गाथाकोशे ) द्वितीये रातके ७५ पर्य मदम् । "नम् धार्मिक विश्वव्यः स शूनकोऽच मारितस्तेन । गोदानदीक च्छकु जवासिना द्वप्तिहेन ॥" इति सम्यादम् । "वीसद्धो" इत्यत 'वीसत्थो' इति पाठे 'विश्वस्तः' इति संस्कृतम् । पुप्पावच्यार्थ स्वस्तेनम् मन् भते गोदाकू लिकु जो यान्तमिसार्यवप्तकारिणं कंचन धार्मिकं भीपयितुं कस्याधिद्रभिसारिण्य गर्भित्तयं सूचयन्त्या उक्तिरियम् । हे धार्मिकोति साक्षेपसंबोधनम् परश्रेयोविधातकस्य नरमयोगान । व विश्वव्यो विश्वस्तः सन् श्रम यथेच्छं विचर गृहे इति श्रेषः । कुत द्रस्यत्राह स द्रसादि । स गामि यद्भयाद्यामे भ्रमणं त्यक्तमासीत् स इत्यर्थः शूनकः स्वा अच तेन गोदानचा कच्छे. इत्यत्रप्रेम सस्याद्यामे भ्रमणं त्यक्तमासीत् स इत्यर्थः शूनकः स्वा अच तेन गोदानचा कच्छे. इत्यत्रप्रेम नोच्यते इति व्यव्यते । सिंहस्य द्रसता नगरमागत्य हननादिति वोध्यम् । एत्र वाजन्य भारिस्त्रभावस्य गृहे स्विन्तृत्या भ्रमणेन निकु जो सिंहोपल्यस्या भ्रमणिन पेणे व्यत्या । जयन विज्ञ भारिस्त्रभावस्य गृहे स्विनृत्या भ्रमणेन निकु जो सिंहोपल्यस्या भ्रमणिनिष्यो व्यत्य । जयन विज्ञ भारिस्त्रभावस्य गृहे स्विनृत्रस्या भ्रमणेन निकु जो सिंहोपल्यस्या भ्रमणिनिष्यो व्यत्य । जयन विज्ञ स्वन्ति वोध्यम् । व्यत्वत्रस्य । व्यत्वित्रस्य । व्यत्वत्रस्य । व्यत्वति विश्वस्य । व्यत्यति । विश्वस्यास्य स्वत्यति । विश्वस्य । व्यत्वति विश्वस्ति । विश्वस्ति । विश्वस्ति । विश्वस्य । व्यत्वति । विश्वस्य । विश्वस्य । विश्वस्य । विश्वस्य । विश्वस्य । विश्वस्य । विश्वस्ति । विश्वस्य । विश्यस्य । विश्वस्य । विश्वस्य । विश्वस्य । विश्वस्य । विश्वस्य । विश

अत्र किं वाच्य किमनुमेयमित्याकाङ्क्षायामाह अतेत्यादि । विहितं 'अमे हिन विविधित्यं निर्माति । गृहे अमणमभ्रमणमनुमापयतीत्यन्वयः । अभ्रमणमनुमापयतीति । तदेव दर्गयनि यद्योदि । व्याख्यातं च कामळाकरभद्दैरिप ''अभ्रणमनुमापयतीति । यद्यपि गृहे अन्यं नौदार्गते न स्माण्याख्यातं च कामळाकरभद्दैरिप ''अभ्रणमनुमापयतीति । यद्यपि गृहे अन्यं नौदार्गते न स्माण्याख्यातं च कामळाकरभद्दैरिप ''अभ्रणमनुमापयतीति । यद्यपि गृहे अन्यं नौदार्गते न स्माण्याख्यात् तथापि व्याप्ति । यद्यप्ति । व्याप्ति अमणं तद्वेतुकं कल्यते तेनैवं व्याप्तिः 'यद्यद्वीरभ्रमणं तत्त्वस्वतारमामायद्याप्तिः 'त्रिं विहितं भ्रमणं तद्वेतुकं कल्यते तेनैवं व्यापिका भयकारणाभादोपळिक्ति हर्न्यं नप्त्र एवं तद्वापकाविरुद्धेति । भीरुभ्रमणस्य व्यापिका भयकारणाभादोपळिक्ति हर्न्यं नप्त्र एवं तद्वापकाविरुद्धेति । तथा च व्यतिरेकव्याप्तिद्दिशिता व्यतिरेकिणि तत्या एवं तत्वव्यत् । त्वधः 'नेद्राः छिधरिसर्थः । तथा च व्यतिरेकव्याप्तिदिशिता व्यतिरेकिणि तत्या एवं तत्वव्यत् । त्वधः 'नेद्राः

यत् यत् भीरुभ्रमणं तत्तद्भयकारणनिष्टन्युपलव्धिपूर्वकम् गोदावरीतीरे च सिंहोप-लव्धिरिति च्यापकविरुद्धोपलव्धिः।

अत्रोच्यते । भीरुरिप गुरोः प्रभोर्वा निदेशेन प्रियानुरागेण अन्येन चैवंभ्तेन हेतुना

वरीतीरं भीरुश्रमणायोग्यं सिंहवत्त्वात् यन्नैवं तन्नैवम् यथा गृहम्' इति श्रमणाभावानुभितिरिति भाव इति सारवोधिन्यां स्पष्टम् ॥

कत्र विवरणकारा अपि व्याचल्युः व्यापकविरुद्धोपल्लिधिरिति । भीरुश्रमणव्यापकस्य भयका-रणनिवृत्युपल्लिधक्तपस्य विरुद्धा सिंहोपल्लिधः तथा च विरुद्धया सिंहोपल्ल्थ्या भयकारणनिवृत्यु-पल्ल्था निवृत्तायां तद्याप्यमपि श्रमणं निवृत्तिमेतीति ॥

व्याख्यातं च प्रदीपोद्दयोतयोः। तथाहि। "तदत्र निकुञ्जवासिसिंहकृतया श्वनिवृत्त्या गृहे भ्रमणवि-धिर्वाच्यः स एव निकुञ्जअमणायोग्यतालुमिस्यै प्रभवति । यद्यद्वीरुश्रमणं तत्तद्भयकारणनिवृत्त्युपछिध-पूर्वकम् निकुक्षे च सिंहोपङ्घिरिति व्यापकविरुद्धोपङ्घौ पर्यवसानात् भ्रमणस्य व्यापकमयकारणा-भावोपछथ्यिः प्रतीता तद्विरुद्धं यद्भयकारणं तदुपछथ्येः । यथां नात्र तुषारस्पर्शो वहेः । अनुमानं च 'इदं गोदावरीनिकुक्तं श्वभीरुश्रमणायोग्यं सिंहवस्वात्' इति'' इति प्रदीपः । ( तदत्र निकुक्तेति । श्वा अत्र गेहस्यः यद्भयात् गृहेऽप्यभ्रमणमासीत् । स एव निकुञ्जेति । निकुञ्जे पक्षे भ्रमणायोग्यत्वा-नुमित्यं इत्यर्थः। ननु गृहे अमणं न गोदावरीतीराश्रमणमनुमापयति व्यधिकरणत्वादिति चेन । श्लोक-वाच्यस्य तदनुमितिसाच्यसाधनविरुद्धयोर्ब्यापिप्रदर्शनरूपत्वादित्याह यद्यद्भीरुश्रम्णामिति। यद्यप्यत्र भीरुभ्रमणवति गृहे भयकारणश्वनिवृत्त्युपछन्धिरेव वाच्या तथापि तत्र तदुपछन्धिज्ञानाद्रगुत्पन्नेन झटिति तयोर्व्याप्तिः स्मर्यते उत्तरार्धेन च व्यापकाभावस्य पक्षधर्मताज्ञानमिति भावः। पर्यवसानमेवोपपादयति । व्यापकभयेति । व्यापिका चासौ भयकारणाभावोपलव्यश्वेति कर्मधारयः । प्रतीतेति । पद्या-दिति भावः । तद्विरुद्धिमिति । तद्दिपयविरुद्धत्वेन तद्विरुद्धत्वोपचारोऽत्र वोध्यः । एवं च भ्रमण-व्यापकभयकारणाभावज्ञानाभावेन व्याप्यश्रमणाभावः सिच्यतीति भावः । अत्र प्रयोगमाह अनुमानं चेति । सिंहवच्चादिति । उपल्भ्यमानभयकार्गवकं हेतुः यद्यदुपल्भ्यमानभयकारणवत् तत् भार भ्रमणायोग्यम् यथा महदरण्यमिलन्वयसहचारः यद्यत् न भारुश्रमणायोग्यं न तदुपलभ्य-मानमयकारणवत् यया गृहमिःथेवं व्यतिरेकसहचारः उपलम्यमानत्वं चानुपलभ्यमानभयहेतुमति व्यभिचारवारणायेखन्ये । म्लं तु व्यापकविरुद्धज्ञानं व्यतिरेक्यनुमितिहेतुरिति मते । नव्यमते तु भयहेतुमत्त्रज्ञानाभावो न्यापको वोध्य इत्याहुः ) इत्युद्योतः ॥

एतावता ग्रन्थेन व्यक्तिविवेक्तारमिहमभइमतमन् चेदानी तन्मतं दृपयित अत्रोच्यते इत्यदिना 'साध्यसिद्धिः' इत्यन्तेन । अत्र पूर्वपक्षे । सिद्धान्त उच्यते इत्यर्थः। तत्रादौ व्याप्तिविघटकं व्यभिचार- मुद्रावयित भीरुरपीत्यदि । निदेशेन आज्ञया । अन्येन निधिष्ठाभादिना । अनैकान्तिकः व्यभिचारी । एवं च 'यद्यद्वीरुश्रमणं तत्तद्भयकारणनिवृत्युपष्टिश्चपूर्वकम्' इति व्यतिरेकव्याप्तिरेवासि-

१ ययेति । तुपारपर्यव्यापको हि विद्विभेद्स्तद्भावे विद्वाद्य विद्वाद्यात्म्ये वा तुपारस्पर्धाभावानु।मितिरित्वर्थः । अस च भन्णमयशरणामावयोः नहचारः तद्युहे निश्चितं इति सपक्षसत्त्वं विपक्षामस्वं व्याप्तिग्रहादेव झातम् । व्यापशभावस्य च भयदेतुमिहवस्तस्योनरार्धेन निक्ञव्याक्षयर्भत्वं गृहीनामित्यृह्य।मिति प्रभावां स्परम् ॥

सत्यिप भयकारणे अमतीस्यनैकान्तिको हेतुः शुनो विभ्यदिप वीरत्वेन सिंहान्न विभेतीति विरुद्धोऽपि गोदावरीतीरे सिंहसद्भावः प्रत्यक्षादनुमानाद्वा न निश्चितः अपि तु वचनात् न च वचनस्य प्रामाण्यमस्ति अर्थेनाप्रतिवन्धादित्यसिद्धश्च तत्कथमेवंविधा-द्वेतोः साध्यसिद्धिः।

द्धेति भावः। न केवलमनैकान्तिको हेतुः। अपि तु विरुद्धोऽपीत्याह शुन इति। विभ्यदिति। त्यर्शदोषाद्धिभ्यदिर्त्यथः त्यर्शेन पापजननात् पापजनके तद्धिये पौरुपानात्पदत्वादिति भावः। सिंहादभीतो
हेतुमाह वीरत्वेनिति। धार्मिकत्य भयानात्पदत्वात्। अतः सिंहवत्वभीरुभ्रमणाभावयोनं सामानाधिकरण्यमित्याह विरुद्धोऽपीति। भीरुभ्रमणेन साध्याभावेन न्याप्तत्वादिति भावः। केचित्तु न्यनिचिर्तां
न्यतिरेकी विरुद्ध इति मतेनेदिभिति वदन्ति। पक्षधर्मताविघटनमाह गोद्दावरीतीर इति। वचनान्
कुल्टावाक्यात्। अनेनानाप्तोक्तत्वादप्रामाण्यं सूचितम्। तदेवाह न च वचनस्यति। वचनन्य कुल्टावाक्यत्य। अनेनानाप्तोक्तत्वादप्रामाण्यं सूचितम्। तदेवाह न च वचनस्यति। वचनन्य कुल्टावाक्यत्य। अग्रमाण्यमिति। नियतमिति शेषः। कोपाकुल्टितत्वाचेत्यपि वोष्यम्। तदेवाह अर्थनाप्रतिवन्धादिति। अर्थेन सम सबन्धानियमादित्यर्थः। गाष्ट्योक्तौ प्रामाण्यसदेहान्द्यद्यायीनियतसंवन्याभावादिति भावः। तथा चार्थनिश्चयस्तदाह इत्यसिद्ध इति। हेतुरसिद्ध इत्यर्थः। गन्यपेष्तिरिति
फलितम्। नन्वस्तु अनुमानाभास इति चेन्न। न्यभिचार्जाने सित अनुमित्यनुदयात्। न च व्यभिचारास्पूर्तौ तथा सर्वविज्ञानवतां सामाजिकानां तदस्पूर्त्यभावात्। तदेव दर्शयन् उक्तमुपसंदरित
तत्कथमित्यादि। न कथमपात्यर्थः। एवंविधात्। अनैकान्तिकविरुद्धासिद्धरुपात्। स्पष्टभिद सर्व
सगुरवोधिन्यादाविति बोध्यम्॥

व्याख्यातं च प्रदीपोद्दवीतयोः। तथाहि । "अत्रोच्यते । श्वभीरोर्द्वीरस्वभावस्य श्रमणायोग्यत्वम्य साध्यम् वीरस्वभावस्य वा विशेषौदासीन्येन तत्सामान्यस्यैव वा । आग्ने व्यमिचार । प्रभोगृरेःवा निदेशेन प्रियानुरागेण निधिलाभादित्रद्धया वा तादृशस्यापि तत्र श्रमणदर्शनात् । अते एव नान्योऽपि । मध्यमे तु विरोधंः । स्पर्शादिशङ्कया अपौरुपेयतया वा शुना विश्यतोऽपि मृगयादिकुतृह्देन (सह्पर्देशे वीरस्य श्रमणात् । किं च पैक्षे सिंहसद्भावो न मानान्तरेणावधारितः किं तु पुंथलीवावपादवधारित । न च तद्भचन निश्चायकम् अर्थेनं समं संवन्यानियमादित्यानिश्चयद्भपासिद्धि " इति प्रदीपः । ( तत्र श्रमणदर्शनादिति । एवं च यद्भीरुश्चमणं तद्भयकारणनिवृत्युपलिधपूर्वकामिति व्यतिर्वारगिनेवासिद्धेति भावः। विरोध इति । तदा होवमनुमानम् गोदावर्शतीरं शृरुश्चमणायोग्यं सिहादिन्द्वादिति । तत्र साध्यहेत्वोरसामानाविकरण्यात् साध्याभावन्याप्तत्वाच हेतोविरोध इति भावः । नन् गुरुनिदेशायभावे सादि यत्त्वोपलभ्यमानयद्भयकारणवत् तत्तद्भमणायोग्यमित्यत्र नोक्तदोपादत आह किंचति। पुश्चलीति । अनेनानाप्तोक्तत्वादप्रामःण्यं सूचितम् । तदेवाह न च तद्भचनिनिते । कोपानु लिप्यादेति । व्याप्यभाविति । व्याप्यभाविति । व्याप्यभावादिति भावः ) इत्युद्धीतः ।

ध्वनिकारोक्तोदाहरणेऽनुमानं निरस्य स्वोक्तोदाहरणेऽपि तन्निराक्तर्वन् स्वोक्त ध्वनिसन्य सर्ग रेग्रीत तथेलादिना 'अद्वणम् ' इत्यन्तेन । गमकत्या संभोगज्ञापकतया । तदाह व्यक्तिविवेजवारं

९ अत एव व्यभिचागदेव ॥ २ दिगोर्थ इति । यत्र निहस्तत्र नर्वत्र क्यमिगिति दिग्म्य अम्बर्ण जनम्य न साध्यहेतुसामानाविक्रणस्यैवाभावादिखर्थः ॥ ३ पश्चे निष्ठके ॥ ४ अधिनेति । उपनिचन्दात् अध्यपनात् । २ दि सूर्व वाक्यमर्थसत्तत्रा व्याप्तम् प्रतादकवाक्यस्य।पि द्शीनादिनि दीकान्दरेऽति स्पष्टम् ।।

तथा निःशेपच्युतेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि तानि कारणान्त्रतोऽपि भवन्ति अतश्रात्रैव स्नानकार्यत्वेनोक्तानीति नोपभोगे एव प्रतिव-द्धानीत्यनकान्तिकानि ।

व्यक्तिवादिना चाधमपद्सहायानामेषां व्यञ्जकत्वमुक्तम्। न चात्राधमत्वं प्रमाण-प्रतिपन्नमिति कथमनुमानम् । एवंविधाद्धीदेवंविधोऽर्थ उपपत्त्यनपेक्षत्वेऽपि प्रकाशते इति व्यक्तिवादिनः पुनस्तत् अदृपणम् ॥

इति काव्यप्रकाशे ध्वनिगुणीभृतव्यङ्गयसंकीणभेटनिणयो नाम पश्चम उल्लासः ॥५॥

महिमभट्टः "जात्यन्तराभिन्यक्तौ या सामग्री संनिवन्यनम् । संवानुमितिपक्षे नो गमकत्वेन समता" इति । दृपयति तानीति इति चक्रवार्तकृतिविस्तारिकायां स्पष्टम् । कारणान्तरत इति । कारणान्त-रमुपभोगभिन मानादि तस्मादित्यर्थः । कारणान्तरमेव दर्शयति अतश्चेति । अत एवेत्यर्थः । अत्रै-वेति । नि.शेपच्युतचन्दनमित्यत्रैवेत्यर्थः । प्रतिवद्धानि व्यासानि संवद्धानि वा । अनैकान्तिकानि व्यभिचार्राणि । व्याख्यातं च प्रदीपेऽपि "एव नि.शेपच्युतेत्यादौ चन्दनच्यवनादीन्युपभोगश्यक्षकतया [ उपभोगज्ञापकतया ] उपात्तानि । न च तानि तद्याप्यानि कारणान्तरतोऽपि सभवात् । अत एवात्र स्नानकार्यत्वेनोपात्तानि । अतोऽनेकान्तिकात् ( व्यभिचारिहेतोः ) कथमनुमितिः स्यात्" इति ॥

तिह व्यभिचारे तदन्तिकगमनस्य व्यञ्जनापि कथ तत्राह व्यक्तिवादिनेति।व्यञ्जनावादिनेत्य-र्थः। एपां चन्दनच्यवनादीनाम् । ननु अधमपदार्थसहकारेण यथा व्यञ्जकत्वं तथा अधमपदार्थसह-कारेणानुमापकत्वमपि स्यादित्यत आह न चात्रेति । प्रमाणेति । प्रमाणेन प्रतिपन्नमवधारितामित्यर्थः । तथा चांधमत्वस्य पक्षधर्मतासदेहात्रानुमानम् । न च शब्दादेव निश्वयः तस्य कोपाकुछितकामिनीवच-नत्वेनानिश्वायकत्वादिति भावः । एवं च नायकस्याधमत्वानिश्वयेन पूर्ववःसंदिग्धासिद्धिरिति यावत् । नन् व्यञ्जनापक्षेऽध्येप दोपोऽस्त्येव तथा च व्यञ्जना कथिमत्यत आह एवंविधादित्यादि। उपपात्तः व्याप्यादिः । अनुपेक्षत्वेऽपीति । अत्र व्याप्तेरनङ्गत्वेन सभावनामात्रादेव तिसिद्धिरिति भावः । तदेवाह प्रकाशते इति । प्रकाशः प्रतीतिः । तस्या एवानप्रखपनीयत्वेन प्रमाणत्वादित्यर्थः । तत् अनैकान्तिक-त्वादि । अद्युणिमिति । न दुष्टमित्यर्थः । तत्र न्याप्तेरनङ्गत्वेन संभावनामात्रादेव न्यङ्गयप्रतीतिरिति न किमपि व्यञ्जनावादिनां दूपणमिति भावः। व्याख्यातं चोद्द्योतेऽपि "व्यभिचाररफ़र्तिमतामपि सामा-जिकानामसति च पक्षधर्मतानिश्वये संभावितादप्यर्थाद्यक्तेरुद्यादिति भावः। किं च व्याप्तिरमरणादि-कल्पनातो व्यञ्जनायाः कारणत्वकल्पनमेवोचितमिति शिवम्''इति । ''न चोपपत्यनपेक्षत्वेऽपि व्यङ्गय-प्रतीतावातिप्रसङ्ग इति वाच्यम् वंत्रत्रादिवैशिष्ट्यस्य नियामकत्वात् । एवं चावाग्गोचरब्रह्मबोधिकेयम्हौ-किकी यृत्तिर्वाग्देवता(मम्मटा,ङ्गीकृता व्यञ्जना ब्रह्मणाप्यपलपितुमगक्येति सुधीभिर्मन्तव्यम्'' इति सुधासागराडावपि स्वष्टम् । व्याख्यातं च काव्यप्रकाशदर्पणे विश्वनाथेन।पि "उपपत्त्वनपेक्षत्वेऽपि व्या-प्यादिप्रतिवन्धनाभावेऽपि । न चैवमतिप्रसङ्गः । प्रतीतावन्ययोपपत्तेरेव व्यक्तिकल्पनादिति काव्यपरु-पावतारस्य निखिलशास्त्रतत्त्ववेदिनः श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यस्य (ध्वनिग्रन्यकारस्य) प्रयाज्यस्त्रन-व्यापारस्थापनमिति सर्वमवदातिभिति" इति शिवम् ॥

इति झळर्जाकरोपनामकभद्रवामनाचार्यकृतायां काव्यप्रकाशटीकायां वाछ्योधिन्यां ध्वनिगुणाभृतव्यङ्गयसंकीर्णभेदनिर्णयो नाम पञ्चमं उछासः ॥ ५ ॥

र "अर्य न्तराभिज्यक्ती" इति भगमः पाठे अपि कविदुषसम्पते ॥

#### ॥ अथ पष्ट उद्घासः ॥

#### - Time

# (स्० ७०) शब्दार्थचित्रं यत्पूर्वं काव्यद्रयमुदाहृतम्। गुणप्राधान्यतस्तत्र स्थितिश्चित्रार्थशब्द्याः॥ ४८॥

एवं मध्यमकाव्ये निर्णाते क्रमप्राप्तमधमकाव्यं निरूपयित शुद्धशृचित्रभिलादि। यद्यपि झादार् निक्रस्पभेदद्वयं प्रथमोल्लासे एव दर्शितम् तद्भेदाश्च नवमदशमयोरुल्लासयो शब्दार्थालकारप्रदर्शनेनेव दर्शिता भविष्यन्तीति सप्रति न दर्शनीयं किंचिद्रस्ति तथापि शब्दाना चित्रनाश प्रयानभूतायामयं-चित्रताया गुणत्वम् एवमर्थाना चित्रताया शब्दिचलताया गुणत्वम् न तभयोरुभयत्राभाव इति गुण-प्राथान्येन स्थितिवशादनयोर्विभाग इति दर्शयितुं शब्दार्थालकारावष्यस्माकमिष्टां न त्वन्यतर् इति च दर्शयितुमयमारम्भ इति सारवोविनीकारादयः । प्रदोपकारादयस्तु ''यद्यपि शब्दिविप्रार्थाचित्रर प्रेर-द्वयं प्रथमोल्लासे एव दर्शितम् तत्प्रभेदाश्चालकारप्रभेददर्शनेनेव प्रदर्शिता भविष्यन्तिति न शिचित्रप्रदर्शनेनीय प्रदर्शिता भविष्यन्तिति न शिचित्रप्रदर्शनेनीय प्रदर्शितप्रभेदद्वयभेव तावदनुपपत्रम् 'स्वच्छन्दोच्छलत्' (२१ पृष्टे ) इत्यद्धा नचन्तरापेक्षया आधिक्यरूपस्य व्यतिरेकालकारस्य 'त्रिनिर्गत मानदम्' (२३ पृष्टे ) इत्यद्धा 'मान-दमात्ममन्दिरात् ' इत्यत्न मकारानुप्रासस्य 'ससंभ्रभेन्द्रवृत' इत्यनुप्रासस्यिप सत्त्वेन शब्दार्थात्मार्यन्यनेरपेक्ष्येण (अन्योन्येन विना ) अनुपलम्भात् । उपलम्भेऽपि वा तदुनयमद्वार गृत्रायन्यनेरस्य (शब्दार्थोभयचित्रस्य ) समवान्द्रम्तति शङ्कानिरासार्थो भेदार्थोऽयमुद्यनः' इत्याह्य ॥

सूत्राक्षरार्थस्वयम् । चित्रशब्दस्य शब्दार्थयो प्रत्येकमन्त्रयः तथा च शब्दचित्रम् अर्थचित्रम् चेति यत् काव्यद्वयं पूर्व प्रथमोल्लासे उदाहतं (स्वच्छन्देत्थादिविनिर्गतामित्याशुडाहरणाः । प्रोवनिरिर्दारं । नमु स्वच्छन्देत्थादौ नद्यन्तरादाधिक्यरूपेण व्यितरेकालकारेणार्थस्य चित्रत्यम् विनिर्गतिः प्रदे । च भानदमात्ममन्दिरात्' इति मकारस्यासकृदाहृस्या वृत्त्यनुप्रासेन शब्दस्य चित्रत्यमित नाज्यम्य विभाग इत्यत आह गुणप्राधान्यत इत्यादि । तत्र काव्ये चित्रार्थशब्दयोः चित्रां च तावर्थशब्दा च तयोः गुणप्राधान्यतः गुणत्वेन प्राधान्येन च स्थितिरवस्थानमित्यर्थः । शब्दचित्रेऽर्थन्य गुणन्यः शब्दस्य प्राधान्यम् तत्रैव आसमाप्तिकविसंरम्भ (उद्यम )विपयत्वात् । अर्थन्वित्रे शब्दस्य गुणन्यः अर्थस्य प्राधान्यम् तत्रैव आसमाप्तिकविसंरम्भविषयत्वादिति ॥

र चित्रार्थशब्द्योरिति । अयमेव पाटः प्राचीनाष्ट दशपुस्त नेपन्न्यते । बगर्गात च क कालाधिक क दादिभिरिममेव प्रतीक्षमुपादाविति बोध्यम् । 'शब्दार्थचित्रयोः' इति पाटस्तु उत्ति पाटस्त उत्ति विदेशिक्षणं 'शब्दार्थचित्रयोः'' इति सुगम पाट इति ॥ २ नतु ''तारतक्तिकेत्रकारे नको कि राज्ञाति तितिरी राति तीरे तीरे तरी ॥'' इस्त्र केपस्तुमास्यय ''मध्येव्ये म रण् ति सुन्ति पान्य कर्माति विद्वार राज्ञाति विद्वार स्था ति सुन्ति सुन्ति । अस्त्र हे स्थानित्र । अस्त्र हे स्थानित्र च क्ष्यक्षण्यात्र राज्यक क्ष्यकात्र स्थानित्र च क्ष्यक्षण्यात्र राज्यक क्ष्यकात्र स्थानित्र च क्ष्यक्षण्यात्र स्थानित । अस्त्र हे स्थानित । अस्त्र हे सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति । सुन्ति प्रति द्वार्थक । सुन्ति सुन्ति । सुन्ति प्रति द्वार्थक । सुन्ति सुन्ति । भाषात्र सुन्ति सुन्ति । सुन्ति प्रति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति । सिन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति सुन्ति । सुन्ति सुन

न तु शब्द्चित्रेऽर्थस्याचित्रत्वम् अर्थिचित्रे वा शब्दस्य । तथा चोक्तम्

> "रूपकादिरलंकारस्तस्यान्यैर्वहुधोदितः। न कान्तमपि निर्भूपं विभाति वनिताननम्।)

एतदेव व्यतिरेकमुखेन[ण] व्याचष्टे नित्वत्यादिना । एवं च यत्कृतं क्रवेरुत्कटचारुत्वं विविक्षः तं तस्य प्राधान्यमन्यस्य गुणत्वम् यस्य च प्राधान्यं तेनैव व्यपदेशः "प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" इति न्यायात् । तथा च नैकेकासत्त्वप्रयुक्तोऽयं विभागः अपि तु उत्कटचमत्कार्जनकत्वरूपप्राधान्यपुरस्कारेणेति युक्तोऽयं विभाग इति वोध्यम् ॥

नन्वेवं यत्रोभयोरपि चमत्कारजनकत्वं तत्र संकरसंसृष्ट्यादिरूपतृतीयादिभेदापत्ती किमुत्तरमिति चेत् । इष्टापित्रिव । प्रभेदद्वयप्रदर्शनस्य न्यूनताव्यवन्छेदमात्रपरतया तृतीयादिभेदोपलक्षकतापि ज्ञेया । अत एव दशमोल्लासे "सेष्टा संसृष्टिरेतेपा भेदेन यदिह स्थितिः" इति संसृष्टिलक्षणे 'एतेषां समनन्तर-मेबोक्तानां यथासंभवमन्योन्यनिर्पेक्षतया यदिह शब्दमागे एवार्थविषये एवोभयत्रापि वा अवस्थानं सा एकार्थसमवायस्वरूपा संसृष्टिः'इति व्याख्याय 'वदनसौरभछोभपरिश्वमत्' इत्यादिपद्ये परस्परनिरपे-क्षयोर्यमकानुप्रासयोः शब्दाङंकारयोः 'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि' इत्यादिपद्ये उत्प्रेक्षोपमयोरर्थालंकारयोः 'सो णित्य एत्य गामे' इत्यादिगाथायामनुप्रासरूपकयोः शब्दार्थालंकारयोः संसृष्टिम् ''अविश्रान्तिजु पामात्मन्यद्वाद्वित्वं तु संकरः" इत्यादिना संकरत्रयप्रतिपादनावसरे 'आत्ते सीमन्तरतने' इत्यादिपचे अनुप्राह्यानुप्राह्यसभावेन तहणभान्तिमतोर्र्थालंकारयोः 'राजित तटीयम्' इत्यादिपद्ये यमकानुलीम-प्रतिलोमयोः शन्दालकारयोः 'स्वय च पल्लवाताम्र' इत्यादिपचे शन्दक्षेपोपमयोः शन्दार्थालंकारयोः 'नयनानन्दटार्यान्दोः' इत्यादिपद्ये पर्यायोक्तातिशयोक्तिरूपकटीपकतुल्ययोगितासमासोक्त्यप्रस्तुत-प्रशंसानामर्थालंकाराणां संदेहात्मकत्वेन 'स्पष्टोक्कसिक्तरणकेसर' इत्यादिपचे एकपदप्रतिपाचतया अनुप्रासरूपकयो शब्दार्थाछंकारयोः सकरमुदाहरिष्यति स्वयमेव प्रन्थकारः । नन्वेवं दोपगुणयोरिप सकरसदृष्टिसभवनानिष्टापत्तिरपाति चेत्र । अत्र चमःकारवैलक्षण्यानुरोवेन तथा स्वीकारात् । दोपा-भावस्य च दोपत्वाविक्वन्नप्रतियोगिकसामान्याभावस्यैव विशेषणतया तत्प्रतियोगिगतैकत्वानेकत्वाभ्यां नाविकं चमत्कार्बेटक्षण्यमीक्षामहे रसप्रतिवन्धकतावच्छेदकं च रूपं श्रुतिकटुत्वाचेव न पुनर्दोप-द्वयनिष्टः कश्चन धर्मोऽस्ताति न तत्संकरादीना दोपान्तरत्वाशञ्चा। गुणस्य च तत्तद्वसनियततयेकत्र रसद्यानवस्थानादेव न संकराद्याराङ्केत्यस्मन्मनीपानिमपतीति नरसिंहमनीपायां स्पष्टम् ॥

शब्दालंकाराणामर्थालंकाराणा च चमत्कारप्रयोजकत्वे प्रामाणिकसमितमाह तथा चोक्तिमित्यादिना 'इति' इत्यन्तेन । उक्तिमिति । 'भामहेन' इति होप इति सरस्वतीतीर्थकृतदीकायां स्पष्टम् । 'ध्विनिकारण' इति विवरणकाराभिप्रायः । नन् विप्रैतिपत्त्यभावात् किमर्थं प्रामाणिकादरणमित्याशङ्क्षय वादि-विप्रतिपत्तिमुद्रावयन् प्रथमम् 'अर्थालकार एवादरणीयो न तु अब्दालंकारः' इति कस्यचिद्वादिनां मतमाह स्पकादिरिति । तस्य काव्यम् रूपकादिः स्पकोपमादिरेव (अर्थालकार एव) अलंकारः अन्यः काश्विद्दलंकारिके. वहुवा बहुप्रकारः उदितः उक्त इत्यर्थः । अर्थस्य विभावादिस्तपस्य रस्वव्यञ्चकत्वे-

५ रिप्रतिपत्तिर्दिवादः ॥ २ रिनायाद्धिबादिपदेनानुभावव्यभिचारिभावयोः संप्रदः ॥

रूपकादिमलंकारं वाह्यमाचक्षते परे । सुपां तिङां च न्युत्पात्तं वाचां वाञ्छन्त्यलंकृतिम् ॥ तदेतदाहुः सौशन्द्यं नार्थन्युत्पत्तिरीदशी । शन्दाभिधेयालंकारभेदादिष्टं द्वयं तु नः ॥" इति ।

नार्थनिष्ठो रूपकादिरेवाळंकारः कैश्चिद्धक्त इति मावः। अर्थाश्रयो रूपकादिरेवाळकारः विभावितर-पार्थोपस्कारकतया मुख्यस्य रसादेरुत्कपंकत्वात् । भव्यालंकाराणां तु विभावागुपन पनमात्रप्रयोजका शब्दधर्मतया बहिरङ्गत्वान मुख्यालंकारत्वमिति यावत्। तत्र व्यतिरेकदृष्टान्तमाहं न कान्तमित्यादि । यथा वनिताया अङ्गनाया आनन कान्तमपि सङावण्यमपि निर्भूप निरङंकार सत् न विभाति नार्गदाय पर्याप्यते तथा शब्दार्थशरीरं कान्यं सगुणमपि निरलकारं न विभानीलर्थ । व्याख्यान चैतत् सारवी-धिन्यादाविप "विभाति विभावता प्राप्तोति कुण्डलादिमस्वेनैव विभावनीयत्वात । विभावादित्वेन प्राप्तानामर्थानामेत्र रसत्वमिति तेपा परिष्करणम् (पुरःस्कुरणम् ) उचितम् । अर्थ प्रलाप्येष्याना शब्दानामलकारस्यानादरणीयत्वात्" इति । 'शब्दालकार एवादरणीयो न त्वर्यालकारः' इति केपा-चिदछंकारिकाणा मतमाह रूपकादिमित्यादिसार्थपचेन । परे अन्ये (केचिदछकारिका ) र पद्मादिम् अर्थालंकारं वाह्यं काव्यार्थप्रतीत्युत्तरवर्तिनम् आचक्षते कथयन्तीत्वर्थ । शब्दभ्रवणानन्तरं शहालकाः-रेण चित्ते आकृष्टे अर्थप्रतीत्यनन्तरं हिं रूपकाद्यनुसंवानमिति तेपा वाद्यत्यमिति भाव । अञानुनदर्गा-तकारा अपि ''वाह्यम् आखादोत्पत्तिपर्वितिनम्। प्रथमतः शब्दालंकारेण चित्तापकर्प अर्थप्रतीत्यु-त्तरं तु अर्थाछंकारप्रतीतिरिति तेषां वाह्यत्वमिति भाव "इति । यतस्ते हि सुपा तिडा सुबन्नाना विड न्ताना च पदाना न्युत्पत्ति विशेषेणानुप्रासादिरूपेणोत्पत्ति संनिवेशं वाचामल्कृति शन्दालकारं वाज्य-न्ति अत्यन्तोपादेयत्वेनाभिलपन्तीत्यन्वयः । तस्या एवालंकृतित्वे हेतुमाह तदेतदाहुरिति । नीयाज्य शोभनशब्दस्य काव्यस्य शोभनत्वम् स्वत एव शब्दाङंकाराणां चमत्कारित्वमित्वर्थः। अर्थरप्रतानि अर्थालंकारः नेदशी न शब्दवत् स्वतश्वमत्कारिका अपि तु विभावायुक्वर्ममुखेनै[णै]देलर्थः। नथा च काव्यस्यालंकारो वक्तव्यः । काव्यं च कविकर्म (कविसंरम्भगोचरः) शब्द एव काव्यं पराते श्रुवत गीयते' इत्यादिव्यवहारेण शब्दस्यैव पठनश्रवणादिविपयत्वात् । अतस्तद्धर्भ एवालंकारो न तु न्याकारेट. तस्यार्याश्रितत्वेन वाह्यत्वात् तत्रालंकारप्रयोगस्तु गौण एवेति भावः । अत्राटुः सारवाधिनीकाः दि ''ई्ह्यी यथा शब्दब्युत्पत्तिः । सौश्रव्यं शब्दनिर्माणसौष्टवम् । अयमर्थः । शब्दरनिद्ययमानानानाः स्रादाना विभावादिमिर्थेरुपचायनम् ते च ( शब्दाश्व ) माधुर्यादिन्यञ्जकपर्णवितानुमानिक न रचिता एव तद्यञ्जने प्रमवन्ति तेन शब्दालंकाराणामावःयकत्वम् पाधान्यानामर्थालंकाराजाः कि चन्क-रता तैर्विनापि शब्दालकारैरभिन्यैक्तेरिति । तदेवाह बाह्यमिति । आस्वादो पाचिदनाण तदनुनरस्मानः इति। स्वसिद्धान्तमाह श्रव्देति। अभिधेयः अर्थः। यद्दा अभिवेयः प्रतिरायः। तेन राज्यार प्रदर्भ रिप संग्रहः । तुशब्दः पुनर्थे । तथा च न. अस्मानं तु शब्दाभिदेयात्कार्भेदात् राव्दार्भना रहे . भेंदात् द्वय शब्दार्थालंकारयुगलम् इष्टम् अभिमतानित्वर्थः । इदमत्राज्ञतम् । न ि स्तरे स्वर्णस्त्राणः कारः । निरर्थकेऽपि तदापत्तेः । नाप्यर्थे सर्वदार्थसत्त्वेन तदायत्तेः । वि तु नाद्यर्थे विदेशेष्टरेगे शब्दे च चित्रता अत एव हे काव्ये तेन ह्योरप्यस्वादोपकारकावस्य सहार्वेग्वेयपान गरित्राप

९ आस्त्रादानगमिति शेषः॥ २ भामहास्त्रानात्मिति नर्रातीनीय मिन्या विश्वास्त्रात्मिति ।

शब्दचित्रं यथा

प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः कनकप्रभः तद्तु विरहोत्ताम्यत्तन्त्रीकपोलतलद्युतिः । उद्यति ततो ध्वान्तध्वंसक्षमः क्षणदामुखे सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छविर्मृगलाञ्छनः ॥ १३९॥

अर्थिचेत्रं यथा

ते दृष्टिमात्रपतिता अपि कस्य नात्र क्षोभाय पक्ष्मलदृशामलकाः खलाश्र।

गोचरत्वाच द्वावप्यलंकाराविति । उक्तं चोद्द्योतकारैरपि "अलकृतशब्दन्यद्भयस्यादस्य विभावाद्य-प्राप्ते। शृद्धारादिविशेषानाश्रयत्वेनाक्षित्तिक्तरत्वादलंकृतार्थोपजीश्यत्वाच्छब्दानामप्यावश्यकत्वेन द्वयोर-प्यास्त्रादोपकारत्वात्कविसरम्भगोचरत्वाचोपादेयता तत्र यो यदन्वयन्यतिरेकानुविधायी स तेन न्यप-दिश्यते इति भावः" इति ॥

तत्र शब्दिचत्रगुदाहरित प्रश्नमृति। यतु 'मालतीमाधवे चन्द्रोदयवर्णनमिदम्' इति चन्द्रिकायामुक्तग् तिचन्त्यमेय संप्रतितनपुस्तके तत्रास्यानुपलम्भात्। मृगलाञ्छनः चन्द्रः क्षणदामुखे रजनीप्रारम्मे प्रथमम् अरुणच्छायः रक्तकान्तिः तावदित्यवधारणे अरुणच्छाय एवेत्यर्थः। ततः तदनन्तरं कनकप्रभः पीतवर्णः। तदनु पश्चात् विरहेण प्रियवियोगेनोत्ताम्यन्ती क्रिश्यमाना या तन्वी कामिनी तस्याः
कपोलस्य गण्डस्थलस्य द्यतिरिव द्युतिर्यस्य तादशः पाण्डरवर्ण इत्यर्थः। ततः सरसा क्रिग्धा या विसिनी
कमिलिनी तस्याः कन्दो मूलं "कन्दोऽस्त्री सूरणे सस्यमूले जलधरे पुमान्" इति मेदिनी। काण्डेति
पाठे मृणालिमित्यर्थः। तस्य छेदः खण्डस्तद्वत् छिवः कान्तिर्यस्य सः अतिधवल्यात्त्याम्तः। छेदप्रहणं धावल्यार्थम् अत एव घ्वान्तस्यान्वकारस्य ध्वसे नाशे क्षमः समर्थः अत एव विपक्षजयात्
उदयतीत्पर्थः। "छेदः खण्डोऽस्त्रियाम्" इति त्रिकाण्डशेपः। अत्राहुरुद्द्योतकाराः "अत्राहणस्य विपक्षीयन्त्रात्कनकस्य परालंकारतयोत्कर्पात्कामिनीकपोल्स्यापि तन्मुखरूपप्रतिद्वन्द्वसंबन्धित्वादुपमा युक्षेत्यतः सरसेनि" इति । अत्र मृगलाञ्छन इत्यपुष्टार्थम् चन्द्रादिपदेनापि तदर्थलाभात् । हरिणी
छन्द । छक्षणमुक्तं प्राक् ( १०८ पृष्टे ) ॥

अत्र मकारयोस्तकाराणां ककारयोर्धकारयोः क्षकारयोः छकारयोः सकारछकारछकाराणामनुप्रासः गव्दाछकारः स एव प्रयानम् आसमाप्ति कवेस्त्वंत्रव संरम्भात् प्राधान्यस्य कविविवक्षामात्रनिवन्धनत्वा-दिति शब्दिन्तता। स्वभावोद्धत्युपमयोर्थिचित्रयोः सत्वेऽपि तयोगीणतेव तत्र कविसंरम्भाभावादिति प्रदीपोद्देशतयोः स्पष्टम् । उक्तं च सुधासागरकारैरपि "अत्र क्रमेण तत्तद्वर्णता स्वभावोक्तिः। यद्यपि किचिद्यङ्गपपि समवति तथा हि प्रयमं नावत् अरुणच्छाचः अरुणस्येव छाया रक्तदीप्तियस्य तथा-भूनः। ननु स्योग्कर्पासहिण्णोरनुकारोऽनुचित इति विचार्य तदनन्तरं कानकप्रभः। ननु प्रतिस्पिद्धि-कान्नामुग्यमण्डनभेनिदित्यस्यानुकारोऽनुचित इति तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्त्रीकपोछतछद्यतिः। ननु यत्सं-वन्याक्षनकप्रभा त्यक्ता तदनुकारोऽन्यन्तानुचित इति ततोऽनन्तरं ध्वान्तव्वंसेत्यादिवोधितस्त्यान्तरमाश्चित इति । तथात्यत्र न कवम्तान्पर्यमिन्ययमकाव्यत्वम्। ज्वमप्रेऽपि द्रष्टत्यम्। स्पष्टीकृतं चैतत्य-यमेशङ्यसे" इति ॥

अर्व चित्रमुदाहरित ते दृष्टिमात्रेति । ते प्रसिद्धाः यद्दा ते सकछवशीकरणसमर्थाः । पक्ष्मछेति भूमि

च-मन्त्रे च-मन्त्रमम्बदः चटमाव पद्भावो व्यनिर्कः तद्नुविधायी तद्नुसारीखर्थः॥

निचाः सदैव सविलासमलीकलमा ये कालतां कुटिलतामिव न त्यजन्ति ॥ १४०॥ यद्यपि सर्वत काव्येऽन्ततः विभावादिरूपतया पर्यवसानम् तथापि स्फुटस्य रस-स्यानुपलम्भाद्व्यङ्गचमेतत्काव्यद्वयमुक्तम् । अत्र च शब्दः श्रीलंकारभेदाद्वहवो भेदाः ते चालंकारनिर्भये निर्णेष्यन्ते ॥

इति काच्यप्रकाशे शब्दार्थिचित्रनिरूपणं नाम पष्ट उछासः ॥ ६ ॥

मत्वर्थीयो छच्प्रत्ययः । पक्ष्मछे बहुपक्ष्मयुक्ते हुजी अतिणी यासा तथाभूताना मुन्दरीणाम् अछकाः चूर्णकुन्तछाः खळाश्च राठाश्च ( दुर्जनाश्च ) दृष्टिमात्रे पतिताः हुग्गाचरता गता अपि न पुनर्मनसा मावितस्वरूपा न्यवहारगोचरा वा अत्र संसारे कस्य पुरुपस्य क्षोभाय धर्यविधातायानुम्यत्वाय च न 'मवन्ति' इति होपः । अपि तु सर्वस्यापि क्षोभं जनयन्तीति भावः । कथभूता । निचाः हस्ताः पापाः श्रयाश्च यहा नीचाः अधोगामिनः अनुचाहायाश्च कृत्रिमविनयात्रीचता गता वा । तथा सदेय सग्वे वे सिव्यासाहितं यथा स्यात्तया अर्छाके छछाटे मिध्याभापणे च छप्ना आसक्ताः । किचित्त सदैव विछासेन विश्वमेण सहितं यथा स्यात्त्रया अर्छाके छछाटे छप्नाः सबद्धाः ग्रहपक्षे व्ययोरभेदात विछं त्रिष्ठं (रन्ध्र) तत्र आसोऽसनं प्रहारस्तत्सहित यथा स्यात्त्रया अर्छाके विध्याभापणे छ्या आसक्ताः इति न्याच्छ्युः । एताहहास्ति के । ये कुटिछ्तामित्र कालता न त्यजन्ति न मुद्धन्ति । कुटिछ्ता व्यत्राः कपटता च (अनभिन्यक्तपरापचिकार्या च) । कालता व्यामता परपीटकत्वोद्यमना च । यहा कालता कपटता च (अनभिन्यक्तपरापचिकार्या चे स्वर्थः । वसन्तितिछका छन्दः । छन्नणमुन्त प्रापः (६८) पृण्या

अत्र क्षोभरूपैककार्येऽळकखळ्योः समुचयोक्ते "तिसिदिहेतावेकित्मन् यत्रान्यत्तन्कर भेरते" ि १०८ सूत्रेण वक्ष्यमाणः समुचयोऽर्थाळंकारः । क्षेमोपमयोक्तदङ्गत्वात्तस्यव प्राधान्यम् आरम्भादान्य-माप्ति तिवर्वाहणात् । अळीकशब्दस्य परिवृत्त्यसहत्वेन शब्दक्षेप्रम्यानुप्रासस्य च मभदेऽपि गुर्गाभुन-त्वमेवेति प्रदीपप्रभादिषु स्पष्टम् । अत्र कुटिळतामिवेति सहोपमा तद्यद्भयस्य समुच्यः नेन प्रभाने कुटिळतां न त्यजन्ति तथा काळतामपीत्यर्थाळंकारस्य प्राधान्यम् कवेत्तं व सरम्भादित्युर्योत्तवर्यः । अत्र प्रश्चानुप्राससंभवेऽपि क्षेपप्रतिभाहेतुर्योळकारः समुच्यः प्रधानमित्यर्थचित्रता आसमापि क्षेप्रप्रतिभावत्यः । अत्र प्रकृतखळाप्रकृताळकर्योदेक्ष्यर्मान्वयस्य दीप्रकृत्तर्यः प्रधानमिति सहेश्वर्याद्यायाः ॥

#### काव्यप्रकाशः सटीकः ।

इति भावः । तथा च यत्र व्यङ्गयत्वप्रयुक्तचारुत्वप्रतिपत्तिस्तत्रोत्तमत्वम् यत्र व्यङ्गयं वाच्यापेक्षया अतिशयितचमत्कारानाधायकं तत्र मध्यमत्वम् यत्र सत्यिप व्यङ्गये तत्रप्रयुक्तचमत्काराभावः किं त्वलकारमात्रकृतश्चमत्कारस्तत्राधमत्वमिति त्रिभागः । अत एव च वक्ष्यति दशमोद्धासे उपमाप्रकरणे " न खलु व्यङ्गयसंस्पर्शपरामर्शादत्र चारुताप्रतीतिः अपि तु वाच्यवैचित्र्यप्रतिभासादेव" इत्यादि । ननु ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गयभेदवत् शब्दार्थाचित्रावान्तरभेदास्त्वत्र नोक्साः ते किं न सन्त्येय आहोन्तिन्न ते सचमत्कारा इत्याशङ्कायामाह अत्र चेति । शब्दार्थचित्रकाव्ययोरित्यर्थः । एतद्भेदाश्चा-लक्षारभेदाद्भवन्तीत्यलंकारिनर्णयेनैव ते निर्णेप्यन्ते इति भावः ।।

इति झळकीकरोपनामकभद्रवामनाचायविरचितायां कान्यप्रकागटीकायां वालवोधिन्यामधमकान्यनिरूपणं नाम पष्ठ उल्लासः ॥ ६ ॥

#### ।। अथ सप्तम उछासः ॥



## काव्यस्वरूपं निरूप्य दोषाणां सामान्यलक्षणमाह (स० ७१) मुख्यार्थहतिदोंषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः।

उदेशक्रमानुसारेण दोषाभावं निरूपयेतुमादौ दोषसामान्यलक्षणमाहेत्याह काव्यस्वरूपमिति। वन्यादिकमित्यर्थः। निरूप्येति। तथा चावसरो वृत्त इति ध्वनितम्। "तददोषौ शब्दार्थौ" इति काव्यलक्षणे (१३ पृष्ठे) दोषाणां प्रागुपादानाहुणालंकारात्प्राक्तिविरूपणस्यावश्यकत्वादाह दोपाणा-मिति। काव्यदोषाणामित्यर्थः। सामान्यलक्षणमिति। अज्ञातसामान्यस्य विशेपाकाङ्कापि न संभवतीति प्रथमं सामान्यलक्षणमेवाभिधातुर्महिति इति भावः। अत्र च दोषाभावे निरूपणायेऽभावस्य खरूपतो निरूपणानर्हत्या प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणकत्वाद्धेयापरिचये तद्धानासंभवाच दोषलक्षणं शाब्दम् आर्थं च तदभावलक्षणमित्यवगन्तव्यम्। एतेन लक्ष्यस्य दोषाभावस्य लक्षणाप्रणयनादलक्ष्यस्य च दोषस्य लक्षणप्रणयनादुन्मत्तजल्पनकल्पमेतिदित्युन्मत्तजल्पनमपास्तमिति नरिसंहमनीषाया स्पष्टम्। यत्तु "गुणविपर्ययात्मानो दोषाः" इति वामनोक्तेर्गुणनिरूपणमेवोचितमिति तन्न। व्यल्ययस्यापि सुवचत्वात् प्रसादादिगुणसन्तेऽपि दोषसन्ताचेत्रस्वाते स्पष्टम्॥

व्याख्यातमेतत्प्रदीपोद्द्योतादिषु । तथाहि । "एवं धार्मीण काव्ये सप्रभेदे निरूपिते प्राप्तावसरतया दोपामावादीनि काव्यल्क्षणस्थानि विशेषणानि विवेचनीयानि तेषु च दोषामावः प्रधानम् सित दोपे गुणादेरप्यिक्तिंचित्करत्वात् । यदाह 'स्याद्वपु. सुन्दरमि श्वित्रेणैकेन दुर्भगम्' इति । सित तु दोषाभावे गुणादिकं विनापि किचिदाह्वादसंभवात् 'अपदोषतैव विगुणस्य गुणः' इति न्यायात् । अत एव काव्यल्क्षणेऽदोपाविति दोपामावस्य गुणालंकारात्यागुपादानम् । अतः प्रथमं तस्मिन् निरूपणीयेऽभावस्य स्वरूपते। निरूपणानर्द्वतया प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणीयत्वाद्वेयापरिचये तद्वानासंभवाच दोपा निरूपणीयाः । न च सामान्येऽज्ञाने विशेषिजज्ञासेति तत्सामान्यलक्षणमाह मुख्यार्थेत्यादि" इति ॥

मुख्यश्वासावर्थश्चेति कर्मधारयः हितिरिति भावसाधनम् तथा च मुख्यस्यार्थस्य हितिरपकर्षो यस्मात्स दोप इस्वर्थः । अत्र व्यधिकरणत्वेऽपि गमकंत्वात् बहुनीहिः । अन्ये तु मुख्यार्थो हन्यतेऽपकृप्यतेऽनेनेति करणसाधनो हितिशब्दः एवं 'हितिरपकर्षः' इति वृत्ताविष अपकर्षशब्दोऽपि करणसाधन एव एवं हि दोपपरता भवित तद्वत्त्वं च दुष्टलक्षणं बोध्यमिस्याद्धः । एवं च मुख्यार्थापकर्पकत्वं दोषत्विति मतद्वयेऽ-पि लक्षणम् । मुख्यत्वमर्थस्य न शक्यत्वलक्षणम् येन लक्षणस्यासंगतिः (सकलदोपाव्यापकत्वं ) स्यात् किं तु इतरेच्छानधीनेच्छाविपयत्वम् तच स्वतः पुरुषार्थे मुखक्षे रसेऽक्षतिमत्याह रसश्च मुख्य इति । अत्र रसशब्देन रस्यते आस्वाद्यते इति व्युत्पत्त्या भावादिरप्युपसंगृह्यते । नन्वेवं नीरसेपु न कश्चि-

<sup>3</sup> कान्यदोषाणामिति । न तु बहाहत्यादोनामिति यावत् ॥ २ सूत्रकार इति शेष. ॥ ३ न्यित्र कुष्टम् । रोगविशेष इत्यर्थ ॥ ४ दुर्भगम् असुन्दरम् ॥ ५ गमकत्वात् ज्ञापकत्वात् । "सप्तमीविशेषणे बहुवोहो" ( २।२।३५ ) इति पाणि-निस्त्रे सप्तमीप्रहणमत्र ज्ञापकमिति बोध्यम् ॥ ६ "मुख्यार्यवावे तयोगे" इति स्त्रे ( ४२ पृष्ठे ) अर्थस्य मुख्यत्व शक्यत्वरूप प्रसिद्धम् तथा नात्र विवक्षितमित्याह् मुख्यत्वमित्यादिना ॥ ७ रसादिदोपाव्यापकत्वम् ॥

## उभुयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेप्वप्ति सः ॥ ४९ ॥ हतिरपकर्षः । शब्दाद्याः इत्याद्यग्रहणाद्वर्णरचने ।

होपः स्यात् विघालस्य (अपकर्पणीयस्य रसस्य) अभावादिखत आह तदाश्रयाद्वाच्य इति। आश्रय आश्रयणमपेक्षणम् । तथा च तेन रसेनाश्रयणात् उपकारकतमापेक्षणात् वाच्यः शब्द वीध्योऽिष सुख्य इत्यर्थः । वाच्योऽिष रससाहचर्याचमत्कार्येव गृह्यते । न चैवं मुख्यशब्दार्थस्य नानात्वेनाननुगम इति वाच्यम् काव्ये प्राधान्येनोहेश्यप्रतीतिविषयत्वेनानुगमात् । तदेवं रसवित सर्व एव दोपाः नीरसे तु अविव्लिम्बतचमत्कारिवाक्यार्थप्रतीतिविषातका एव हेया इति मन्तव्यम् । नरसिंहठकुरास्तु "ननु रसस्यव मुख्यत्वेऽर्थे मुख्यत्वव्यवहारः कथमित्यत आह तदाश्रयाद्वाच्य इति । तथा च गौणस्तत्र व्यवहारः" इत्याह्व । नन्वेवं रसवाच्ययोरेव दोषाधारत्वमुचितं न तु शब्दद्वीनामित्रत आह उभयोष्योगिन इत्यादि । शब्दाचाः उभयोः रसवाच्ययोः उपयोगिनः उपायभूताः ( व्यञ्जकवाचकत्वादिनोपकारकाः) स्यः विभावादिप्रतीतिद्वारा रसप्रत्यायकत्वेन तेपामुभयोपयोगित्वमिति भावः । तेन रसोपायत्वेन (हेतुना ) तेषु अर्थशब्दादिषु सः दोपः न केवछं रसे एवेत्यपेर्यः । अत्र सृते शब्दपदं शब्दत वोध्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या प्रतिपादनात्मकशब्दनाव्यापारवतोः पदवाक्ययोर्वर्तते । तेन 'आद्यग्रहणाद्वर्णरचने संगृहीते' इति वृत्तिस्वरसः । अन्यथा वर्णस्यापि शब्दपदेनैव प्राप्तौ शब्दाद्या इति बहुवचना-संगतिरिति बोध्यम् ॥

हतिपदं व्याच्छे हित्रिपकर्प इति । अपकर्पश्च रसिनष्ठो जातिविशेषः तद्यक्षक दोपज्ञानम् अस् त्यपि श्रुतिकदुत्वादौ तद्रभेण रसोपकर्षव्यक्तेरिति वोध्यम् । केचिनु आनन्दांशे सम्यगावरणध्वंसामावो-ऽपकर्प इत्याहुः । वर्णरचने इति । संगृहीते इति शेषः । रचना घटना पौर्कापर्यरूपा आनुपूर्वा । अत्र सूत्रे मुख्यत्वमात्रं खुखान्तरेऽप्यतिप्रसक्तमिति तद्वारणायार्थपदम् । अर्थत्वं तु शब्दजन्यसाक्षात्कारिवप्यत्वम् । काव्यमित्रशब्दाश्च न सुखप्रत्यक्षम् सुखागे आवरणभङ्गामावात् काव्योपात्तविभावादिप्रतित्येव तद्भङ्गात् कि तु शाब्दद्यद्विरेव । पुत्रस्ते जातः शत्यादिवाक्यात् जायमानसुखं तज्जन्यपुत्रोत्पत्तिज्ञानादे-वेति न दोपः। अस्तु वा तस्यापि काव्यत्वमेव । अर्थत्वमात्रमचमत्कारिण्यर्थेऽपि अतो मुख्यत्वमुपात्तम् । केचिनु अर्थत्वमात्र शब्देऽपि तस्यापि विपयतया शब्दजन्यश्रवणसाक्षात्कारविपयत्वात् अतो सुख्यत्वमुपात्तामित्याहुः । एतेन मुख्यत्वार्थत्वयोः परस्पराव्यभिचारात्कर्मधारयानुपपत्तिरर्थपदवैयर्थ चेति दूपणद्वयमपास्तमिति प्रदीपोद्दयोतसारवोधिन्यादिषु स्पष्टम् ॥

ननु हतिर्विनाशः न च दोपेण रसो नारयते दुष्टेष्त्रिप रसानुभवात् । तस्मादलक्षणमेतदिति चेत् मैवम् । हतिशब्दस्यापकर्षवाचित्वात् । नन्धेव रसानुत्पत्तिप्रयोजकेषु च्युतसंस्कृत्यादिष्वव्याप्तिः । अयान्तुत्पित्तिरेव हतिशब्दार्थः । तर्हि यत्र रस उत्पचत एव परं त्वपकृष्यते तत्र श्रुतिकटुप्रतिकृलवर्णादावव्या-तिः । तदेतस्रक्षणमितदिरिद्रदम्पत्योः कृशतरिनशावगुण्ठनीयवसनिमवैकेनापकृष्यमाणमपरं परिहरित ।

१ उपकारकतयेति । विमावादिसम्हालम्बनरूपत्वाद्धसस्येत्यर्थः ॥ २ सन्द्रचोध्योऽपीति । एतेन वास्यलक्ष्यद्वाद्याः संगृह्यन्ते ॥ ३ प्राधान्येनोद्देश्येति । सा च चमत्कारिणी प्रतीति. तेन चमत्कारिकाव्यज्ञस्यप्रतीतिविषयत्वित्यर्थः ॥ ४ 'पुत्रस्ते जातः' इत्यस्यापि ॥

### विशेषलक्षणमाह

किंच अर्थरूपस्य मुख्यार्थस्यानुत्पत्तिरपकर्षो वा न दोषाधीन इति । अत्र ब्रूमः । उद्देश्यप्रतीतिविघातल-क्षणोऽपकर्षो हतिशब्दार्थः । उद्देश्या च प्रतीतिः रसवस्यविद्यम्बतानपकेष्टरसविषया च । नीरसे तु अविलम्बिता चमत्कारिणी चार्यविषया। तथा च तादृशप्रतीतिविघातकत्वं सर्वेषामविशिष्टम्। यता दुष्टेषु कचिद्रसस्याप्रतीतिरेव कचित्प्रतीयमानस्यापकर्षः कचिद्विलम्यः । एवं नीरसे कचिद्र्यस्य मुख्यभूतस्याप्रतीतिरेच कचिद्धिलम्बेन प्रतीतिः कचिदचमल्कारितेत्यनुमन्नसिद्धमित्युद्देश्यप्रतीत्यनुत्पादो व्यक्त एव । तद्विघातकता च कस्यचित्साक्षात् यथा रसदोषाणा खगव्दवाच्यत्वादीनाम् । रसाप-कर्पकाणामि तेषा प्रकृष्टरसञ्यञ्जकत्वभात्रोऽस्त्येव । कस्याचित्परंपरया यथा शब्दार्थवर्णरचनादो-षाणाम् । तेष्विप कस्यचिदर्योपस्थितेरभावात् यथा असमर्थत्वादेः । कस्याचित्तदिङम्बात् यथा निहता-र्थत्वादेः । कस्यचिद्राक्यार्थवोधाभावात् यया च्युतसंस्कृत्यादेः । कस्यचित्तत्र विखम्वात् यथा क्षिष्ठत्वादेः । कस्याचित्सहृदयवैमुख्यन्यप्रताद्यापादनेन यथा निर्श्यकत्वादेः । कस्याचिद्विरोध्यपस्यापनेन विपरीतार्थोपस्थापनेन वा । यथा अमतपरार्थविरुद्धमतिकृत्वादेरित्यावृद्धम् । विघातकत्व च कत्यचित् ज्ञातस्य यथा न्याहतत्वादेः । यस्य पूर्वमुत्कर्षापकर्षीं वार्णितौ तस्योग्ने तद्दैपरात्य चेद्याहतः । कस्याचि-त्स्वरूपसत एव यथा निहतार्थत्वादेः। एवं चेदं दोषसामान्यलक्षणम् 'उदेश्यप्रत'तिविधातको दोपः' इति । स चायं दोषो द्विविधः । नित्योऽनित्यश्च । तत्रानुकरणादन्येन प्रकारेण समाधातुमशक्यो नित्यः यथा च्युतसंस्कृत्यादिः । अन्यादशस्त्वानित्यः यथा अप्रयुक्तादिः तस्य श्लेपादात्रदोपत्वादिति बोध्यम्। अथ वा सर्वदैव हेयो नित्यः यथा च्युतसंस्कृत्यादिः । तदन्यस्त्वनित्यः यथा गृङ्गारादौ हेयमपि श्रुतिकटु रौद्रादावुपादेयमेवेति प्रदीपोद्दयोतादिषु स्पष्टम् । तदेतत्सर्वमाभिप्रेत्य चुर्त्तिकारैरुक्तं 'हित-रपकर्पं इतीति बोध्यम् ॥

विशेषलक्षणिति । कान्यदोषाणामिति शेषः । न्याख्यातं च प्रदीपोद्द्योतयोः । "अध विशेष- लक्षणानि वक्तन्यानि तत्र नित्यानित्यत्वरूपेण द्विविधोऽप्यय दोपिक्षविधः शन्ददोपोऽर्धदोपो रस-दोपश्चेति । वाक्यार्थवोधातप्राक् प्रतीयमानाः शन्दगाः ततः परं प्रतीयमानाः परंपरया रसापकर्पका अर्थगाः तादृशाः साक्षाद्रसापकर्पका रसगाः । तत्र शन्दार्थरसानां यैथापूर्वभुपास्थितिः प्राथिभक्षीति तत्क्रमेणेव दोषभेदा निरूपणीया इति शन्ददोषाणां प्राथम्यम् । शन्दस्तु त्रिधा । पदं तदेकदेशो वाक्यं च । एवं च तदाश्चितः शन्ददोषोऽपि त्रिविधः । तत्र पदाना वाक्यघटकत्वेन प्राथम्याद्प्रथमं तद्दोपिनरूपणमिति परमार्थः । तत्रदं शद्भवते । एवं सित पदैकदेशस्य पदापेक्षयापि प्राथम्यम् न च पदांशः पदिनरूप्यः प्रकृतित्वप्रत्ययत्वादिना मानात् । तस्मात् (प्राथम्यात्) तद्दोपिनरूपणस्येव प्राथम्यर्गर्हितीति । अत्र भास्करः 'सत्यमुच्यते परं तु पददोषेष्वेव यथासंभवं केचित् पदैकदेश-दोषाः' इति समाद्ये तन्नातिमनोरमम् । अस्त्वेव तथापि पदैकदेशदोषत्वेन प्रथमाभिधानापादने किमुत्तरमिति । वयं त्वालोचयामः । उपदेशे तावत् प्राथम्यादिविचारणा अतिदेशस्त्रपदेशानन्तर-मेव न च पदैकदेशे दोपोपदेशः अतिदेशस्त्रीनेव तल्लामे लघानात् । न च पदैकदेशे एवास्त्रपदेशः

कस्यविदिति सामान्याभिनायमेक्वचन र् ॥ २ आदिपद्म'द्या अमे ३०५ उदाहरणे स्फुटीकरिष्णके ॥ ३ यथा-पूर्वमिति । पूर्वमनितकम्येत्यर्पः॥ ४ 'अर्ह्ततीत्यस्य प्राथन्यमेव कर्तृं' इति ममा । 'तद्दोपनिरूपणस्य प्राथन्यं प्रन्थरुदर्द-तीरयन्वयः' इत्युद्द्योतः ॥

(सू० ७२) दुष्टं पदं श्रुंतिकदु र्च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसमर्थम् । निहंतार्थर्मनुचितार्थं निरंश्वकमवाचँक्नं त्रिधाश्लीलम् ॥ ५०॥ सांदिग्धमप्रतितं ग्रीम्यं नेथौर्थमथ भवेत् क्लिप्टेंम् । अविमृष्टविधेयांस्रं विरुद्धमातिकृत्समासगतमेव ॥ ५१॥

पदे त्वतिदेश इति वाच्यम् । पदैकदेशावृत्तीनामिष केपांचित् पदवृत्तित्वेन तदर्थ पदेपूपदेशस्या-वश्यकत्वादिति । पददोषविशेषळक्षणमाह दुष्टं पदिमित्यादि" इति ॥

दुष्टं पदिमिति । श्रुतिकटु पदं दुष्टं भनेदिति संवन्यः । एवं सर्वत्र बोध्यम् । तदुक्तं विनरणे "दुष्टं पदिमिति विधेयं सर्वत्रान्वयि श्रुतिकटुपदाबन्यतमत्वं पददोपसामान्यलक्षणमपि तन्मात्रलक्षणत्वेन दोषिनशेषलक्षणमेवेति न प्रतिज्ञाहानिः" इति । "पदशब्देनात्र सुवन्तं तिङन्तं तत्प्रकृतिमृतं प्राति-पिदक्तिदि च गृह्यते । विभानितप्रस्थयादेस्तु पदैकदेशत्वमग्रे वक्ष्यति" इत्युद्दयोते स्पष्टम् । श्रुतिकटु श्रुत्युद्देगजनकं परुषवणेम् । च्युतसंस्कृति व्याकरणलक्षणहीनम् । असाध्विति यावत् । अप्रयुक्तं तथा आम्रातमिप किविभिनीदतम्। असमर्थे तदर्थावोधकम् । निहतार्थम् अर्थान्तरप्रतीत्या प्रकृतव्यवधायकम्। अनुचितार्थम् अयोग्यार्थकम् । निरर्थकम् पादपूर्णमात्रार्थकम् । अवाचकम् अनिभधायकम् । अश्लीलं श्रीडानिन्दाशुभविधया त्रिधा त्रिप्रकारकम् । संदिग्धं नानार्थे संदेहविपयभूतम् । अप्रतीतं याकिञ्चिन्छाञ्चपरिमावितम् । ग्राम्यं प्रामे भवो प्राम्यो लोकस्तन्मात्रप्रयुक्तम् । नेयार्थं निषद्धमि लक्षणया प्रयुक्तम् । इदं दोषजातं केवलपदगतं समासगत च । अथ क्षिष्टादि समासगतमेनेत्यन्वयः । क्षिष्ट बलाबाख्येयार्थकम् । अविमृष्टविधेयांशम् अविमृष्टः प्राधान्येनानुक्तः ( गुणीभूतः ) विधेयांशो यत्र ताहराम् । विरुद्धमितिकृत् विरुद्धस्य मितं विरुद्धां (विपरीतां) वा मितं करोतीति ताहशमिति संक्षिप्तः क्षारिकार्थः । एते पोडश पददोपा इति भावः। एतेपां स्वरूपं परस्परमेदश्च तत्तदुदाहरणावसरे विशेन्षते मित्रभदेन सिक्तरं स्फुटीमविष्यतीति वोध्यम् । गीतिरक्षन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ४ पृष्ठे ॥

ननु श्रुतिकदुप्रभृतिशन्दानां छक्षणपरत्वे विभागपरत्वाभावाञ्चस्यानुपास्थितो कथं छक्षणवाक्यत्वनिर्वा-हः छक्षणवाक्यस्य छक्ष्यछक्षणसंवन्धवोधकत्वात् । तथा च विभागवाक्याञ्चक्ष्योपस्थितावेव हि विशेष-छक्षणाकाङ्क्षायां छक्षणकथनयोग्यत्वम् विभागपरत्वे तु छक्षणानुक्तेन्यूनतेति । अत्रोच्यते । श्रुतिकद्वादि-पदेभ्यो रूढियोगाभ्यामुभयार्थोपस्थितौ छक्ष्यछक्षणयोरुभयोरिप प्रस्ययः । तत्र रूढ्यर्थो छक्ष्यः श्रुतेः काद्य श्रुतिकटु इत्यादिरूपो योगार्थो छक्षणम् । यथा ''ब्राणरसनचक्षुरत्वक्षश्रोत्नाणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः '' इति गौतमीये (१।११२) इन्द्रियछक्षणसूत्रे रूढ्यर्थो छक्ष्यः जिव्रतीति ब्राणमित्यादिरूपो योगार्थो छक्षणमिति प्रदीपकाराः। उद्योतकारास्तु योगरूढेषु एकार्थाभाववादिनां मते नैकविनाकृतापरार्थोपस्थि-विरिति कथं प्राक् छक्ष्यज्ञानम् यस्य योगार्थो छक्षणं स्यात् । अतः श्रुतिकद्वादिपद्वाच्यत्वं छक्षणमित्या-हः । इदभेव युक्तम् नतु प्रदीपोक्तम् ''रूढ्यर्थयोगार्थयोरन्यतर्वियोगेनान्यत्रान्वयायोगः'' इति नियम-विरुद्धत्वात् । नन्वयं नियमो व्यभिचरितः 'अरिमेदः पछाशश्च वाहुः कल्पब्रुमध्य ते' इति प्राचीनोक्तपद-श्वेपोदाहरणे(अरीणां शत्रूणां मेदो वपां पर्छ मांस चाश्वातीति अरिमेदः पछाशस्त्रेत तव वाहुः अरिमेदं-

१ भूतेभ्य इति । पृथिन्यसे नोवाय्वाकाशस्त्रपञ्चमहाभृतोपादान सारणकानीत्यर्थः ॥ २ वृहदुद्योते तु 'केवलरू-द्वेयोगस्य चातिप्रसक्तस्यायोगस्द्वानीमानि तत्र हि नेकविनाकृतापरार्थोपस्थितिरित्ति' इति पाठः। अन्यत्सर्वे प्रायत् ॥

### (१) श्रुतिकदु परुपवर्णरूपं दुष्टं यथा अनङ्गमङ्गलगृहापाङ्गमङ्गितरङ्गितैः। आलिङ्गितः स तन्वङ्गचा कार्तार्थ्यं लभते कदा॥ १४१॥

संज्ञकः पठाशसंज्ञकश्च कल्पद्धमः इत्यर्थके) परस्परमुद्देश्यविधयमावेनान्यतरिवयोगेनान्यत्रान्वयस्य दृष्ट-त्वादिति चेत्। अत्रोच्यते। अरिमेद्पछाशशब्दौ हि यौगिकरूढौ मण्डपादिशब्दवत् नतु पङ्कजादिश-ब्दवत् योगरूढौ वृक्षयोर्भेदःपछानशितृत्वात्। योगरूढस्थले चाय नियम इति नास्य व्यभिचार इति। परस्परनैरपेक्ष्येणावयवशक्त्या समुद्रायशक्त्या चार्थप्रत्यायकं यौगिकरूढम्। यथा उद्भिदादिपदम्। अद्भित्पदादवयवमात्रशक्त्योद्भेदनकर्तारस्तरुगुल्माद्या बुध्यन्ते। "अद्भिदा यजते" इत्यादौ यागिवशेपः समुदायशक्त्येव बुध्यते। अवयवशक्त्या समुदायशक्त्या चार्थप्रत्यायकं योगरूढम्। यथा पङ्कजादिपदं पङ्कजनिकर्तृत्वेन रूपेण पद्मत्वेन रूपेण च पद्मं वोधयतीति प्राक् ( २३३ पृष्ठे ) प्रतिपादितमित्यलं पुनरुक्त्या। वस्तुतस्तु सूत्रे श्रुतिकद्वादिपदस्य आवृत्त्या एकस्य ( रूदस्य ) लक्ष्यपरत्वम् अपरस्य ( यौगिकस्य ) लक्षणपरत्विमिति ऋजुः पन्थाः॥

"अयैपां छक्षणवाक्यस्वे 'त्रिधाश्कीलम्' इस्त्रत्र त्रिधेति निरर्थकम् तस्य विभागमात्रार्थस्वेन लक्षणेऽ-तुपयोगादिति चेन । अश्कीलशब्दस्य बीडादिब्यञ्जकत्रितयसाधारणैकावयवशक्तिविरहेण नानार्थतया लक्षणत्रयार्थस्वमित्यस्य तदर्थत्वात्'' इति प्रदीपे स्पष्टम् ॥

तत्र श्रुतिकदुत्वं यद्यपि श्रुत्युद्देजकत्वम् तच्च पुरुपभेदेनानियतम् तथापि तज्जनकतावच्छेदकरू-पत्रस्वं विवाक्षितम् तच्च परुपवर्णत्वम् तच्च दुर्वचत्वम् । तदाह श्रुतिकदु परुपवर्णरूपमिति । अत्र सारवोधिनीकाराः "परुपवर्णत्व मुख्यार्थापकपिकत्वे सत्योजोव्यञ्जकवर्णत्वम् । वीरादिष्वदुष्टतया तदित्रसङ्गवारणाय सत्यन्तम् वीरादिषु मुख्योत्कपिकत्वादस्यादोषत्वात् । न च प्रतिकृष्ठवर्णनास्य संकर इति वाच्यम् । उपधेयसांकर्येऽप्युपाध्योरसांकर्यात् । तथाहि । अत्र प्रकृतरसन्यञ्जकवर्णाभावादस्योद्देशक्तपं कार्य न जायते प्रतिकृष्टवर्णे तु प्रकृतरसप्रतिवन्धकैवर्णेः प्रतिवध्यते इस्पनयोरेकत्र व्यञ्जनवर्णाभावात्कारणाभावप्रयुक्तकार्याभाववत्त्वम् अपरत्र प्रतिकृष्टवर्णसङ्गावात्प्रतिवद्धकार्यकत्वमेव दूप-कतार्वाजम् । इदं मधुररसे एव दूपकम् प्रतिकृष्टवर्ण तु सर्वत्र रसे इति स्मर्तव्यम् । वर्णानां रसे व्यञ्जनकत्वं प्रातिकृष्टयं च [अष्टमे उष्टासे ] वक्ष्यते" इत्याहुः । वस्तुतस्तु प्रतिकृष्टवर्णव्याख्यावसरेऽनयोभिदः प्रतिकृष्टवर्णव्याख्यावसरेऽनयोभिदः प्रतिपादियण्यते ॥

प्रथमं पददोषमुदाहरति अनङ्गमङ्गलेति । शम्मल्याः (कुट्टन्याः) कयोश्चित्कामिनोः समागमानुध्यानिमदम् । स मद्बुद्धिस्थो युवा अनङ्गमङ्गलगृहापाङ्गाः कन्दर्गत्सवमन्दिरायमाणकटाक्षास्तेषां या मङ्गयः प्रकारास्तासां तराङ्गतैः तरङ्गवदाचरणैः उत्तरोत्तराविच्छेदरूपैः उपलक्षितया सिंहतया या तन्व । इया कृशाङ्गया आलिङ्गतः सन् कार्ताध्यं कृतार्थतां कदा लभते लप्यते प्राप्स्यति इत्यर्थः। "विभाषा कदाकर्ह्योः" (३।३।५) इति पाणिनिस्त्रेण कदाशब्दयोगे मविष्यति लट् । उद्योतचन्द्रिकाकाराभ्यां तु 'तन्बङ्गयालिङ्गितः कण्ठे" इति प्रदीपपाठमुपादाय "अत्र पूर्वार्धं लोचनैरिति विशेष्य-मध्याहार्यम् । अङ्गशून्यस्यापि विजयप्रदत्वान्मङ्गलगृहमिति कश्चित् । स्वस्थानङ्गत्वादत्र मङ्गलं निहित-

१ तद्र्थत्वात् तत्मितपादात्वात् ॥ २ परुपत्वमोजोव्यञ्जकत्वम् । वीरवीमत्सरौद्रेप्वस्य।हुष्टत्वादाह दुर्पचत्वमिति । मुख्यार्थापक्षपक्षत्विमत्वर्थः । वीराद्यो तु मुख्यार्थोत्कर्षकत्वाद्दुष्टत्वम् दुःह्येन वक्तुं शक्यत्वाच तत्त्वं मार्थ्यवद्रह्येऽ-स्येत्यृह्योते रपष्टम् ॥

### अत्र कार्तार्थ्यमिति ॥ (२) च्युतसंस्कृति च्याकरणलक्षणहीनं यथा

मित्यपरे । तत्संबन्ध्यपाङ्गवृत्तिभङ्गीनां ये तरङ्गा उत्तरोत्तराविच्छेदास्ते संजाता येपु तैः छो चनैः उपल क्षितया कृशाङ्गया कण्ठे आलिङ्गितः कृतार्थतां कदा लभते लप्स्यते इत्यर्थः'' इति व्याख्यातम् । अन्ये तु भङ्गीनां तरङ्गवदाचरणैः करणैः तन्वङ्गया (कर्न्या ) आलिङ्गित इत्याहुः ॥

अत्र कार्तार्ध्यमिति पद कठोरवर्णघटितत्वाच्छुतिकटु । तदेवाह अत्र कार्तार्ध्यमितीति । 'पदं परुषवर्णप्रायम्' इति होपः । स्वायत्ते राव्दप्रयोगे निर्थं प्रयुक्तो दुःश्रवः कार्तार्ध्यमितिशब्दः श्रोतु- रिरिक्तमापादयतीति दुष्ट इति भावः । यमकाद्यथं प्रयुक्तस्तु न दुष्ट इति बोध्यम् ॥

व्याख्यातिमदं प्रदीपोद्द्योतयोः। '' अत्र कार्तार्थ्यमिति पदं परुपवर्णप्रायम् । किं पुनरस्य दूपकता-विजम् । उद्देगजनकत्विमिति चेत्र । रौद्रादाविप दोपत्वप्रसङ्गात् । माधुर्यव्यक्षकर्चनामध्यगुम्फितमेव तदुद्देजयतीति चेत् । तिकं ताद्दशत्वेन ज्ञातं तथा उत स्वरूपसदेव । नाद्यः । रसिवशेपव्यक्षकत्वा-ज्ञानेऽपि प्राथमिकतादृशपदश्रवणेनोद्देगाभावप्रसङ्गात् । न चेष्ठापत्तिः । अनुभविरोधात् । अन्त्ये तु संत्यादयः प्रमाणम् । न द्यविदितिवशेषानिप तत्रैव तदुद्देजयित नान्यत्रेति प्रमाणमस्ति । किंच एवं वैयाकरणादौ वक्तिर किंनिवन्धनो दोपत्वाभावः स्यात् । अत्रोच्यते । स्वायत्ते शब्दप्रयोगे कर्णोपता-पकशब्दप्रयोगेण श्रोतुरुद्देगो रसापकर्पायेति स एव तद्वीजम् । अत एव प्रतिकृष्ठवर्णादस्य भेदः तस्य कर्णोपतापाद्देत्वात् । अत एव चानुकरणे वैयाकारणादौ वक्तिरं श्रोतिरं वा रौद्रादौ रसे व्यङ्गये नीरसे च काव्येऽस्य दोर्पंत्वाभावः। आद्ये तस्यवानुकरणीयतया स्वायत्त्यभावात् द्वितीये च तत्त्वभावाव-गमे नोद्देगाभावात् तृतीये च श्रोतुस्तेनानुद्देगात् चतुर्थे तदनुगुणत्वेनोद्देगाहित्वात् पञ्चमे मुख्यार्थहते-रमावात् । अत एवायं माधुर्यवच्छान्तकरणशृङ्गाररसप्रधानकाव्ये एवत्याहुः। एवमर्थीचित्यप्रकरणादिव-रेगनाप्यनुद्देजकतया दोर्पंत्वाभाव उपपद्यते । एवंच रसाद्यपकर्पक श्रोतुरुद्देगजनकत्वं श्रुतिकदुरुक्षण-मिति वोध्यम् । एतेन श्रुतिवैरस्याधायकशब्दत्वं श्रुतिकदुत्वमिति कैक्षिद्वस्तं निरस्तम्' इति ॥

द्वितीयं पददोपमुदाहरन् च्युतसंस्कृतिपदं न्याचष्टे च्युतिति । च्युता रखलिता संस्कृतिः संस्करणं न्याकरणलक्षणानुगमो यत्र तदिल्यर्थः । यद्भापासंस्कारकन्याकरणलक्षणविरुद्धं यत् तत् तद्भाषायां च्युतसंस्कृतीति भावः । संज्ञाशन्दानां हित्थहिपत्थादीनाम् "उणादयो वहुल्रम्" (३।३।१) इति पािशनिस्त्रेण संस्कृतत्वान् तत्नातिन्याप्तिः । देश्यं तु न लक्षणविरुद्धं किंतु तद्विषय एव । एवं च तत्र च्युतसंस्कृतिर्न दोपः । देश्यं तत्त्वेशीयभाषारूपम् । यत्तु 'देश्यं लडहादि' केनचिदुक्तम्

१ एकस्यास्तन्वङ्गचाः लाचनबहुत्वामावेऽपि तद्यापारबहुत्वालोचनेरिति बहुवचनम् । यद्वा आदावक्षनेति २०० उदाहरणस्यवृत्तिमन्थे 'अलसविर्ततः' इत्यादो 'ईक्षणः' इतिवत् लोचनशब्दस्य व्यापारवाचकत्वाद्वहुवचनोपपत्तिरिति भानि ॥ २ तादशत्वेन माधुर्यव्यक्षकरचनामध्यगुन्फितत्वेन ॥ ३ अन्त्ये इति । वस्तुगत्या माधुर्यव्यक्षकरचनामध्य- गृन्फिन ननु तत्त्वेन ज्ञातिमिति पक्षे इत्यर्थः ॥ ४ सत्याद्य इति । 'सत्येन शापयेद्विमम्" इत्यादिसमृत्युक्ताः शपथा दत्यर्थः 'सत्य शपथतथ्ययोः'' इत्यमरः ॥ ५ नान्यत्रेति । न रोद्वादिरसे इत्यर्थः॥ ६ इतीति । इत्यस्तिमन्त्रये इत्यर्थः॥ ७ ननु मन्धुर्यव्यक्षकरचनामध्यगतत्वेन ज्ञातमेवोद्वेजक्रमित्येवानुभव इत्यतो द्रोपान्तरमाइ किचेनिमिति ॥ ८ तस्येति । प्रतिकृलवर्णसेत्रय्यंः॥ ९ कर्णेति । रोद्वे मसृणवर्णादेरिति भावः ॥ १० दोवत्वाभाव इति । "वक्षाद्योचित्यवशात्" इत्याद्ना ८१ सूत्रेणाप्रे वस्यमाण इत्यर्थः ॥ १० यद्वाषेति । सस्लनभाषाव्याकर्णवच्छोरसेन्यादिपारुतभाषाव्याकर्णस्यापि सस्यादित्यर्थः ॥

एतन्मन्द्विपक्कतिन्दुकफलक्यामोदरापाण्डरप्रान्तं हन्त पुलिन्दसुन्दरकरस्पर्शक्षमं लक्ष्यते ।
तत् पश्लीपतिपुत्रि कुञ्जरक्तलं कुम्माभयाभ्यर्थनादीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा कृथाः ॥ १४२ ॥
अत्रानुनाथते इति । 'सर्पिषो नाथते' इत्यादाविवाशिष्येव नाथतेरात्मनेपदं विहितम्

तत्र । "छडहादयो बहुछम्" इति प्राकृतस्त्रेण तेषामि व्युत्पादनादिसाहुरिति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् । केचित्तु प्राकृतानां "दाढादयो बहुछम्" इति वरुविकृते प्राकृतप्रकाशे ४ परिच्छेदे ३३ स्त्रेण सामान्यतो व्युत्पादनान्न तत्र दोष इत्याहुः । तदेवाह व्याकरणस्रक्षणहीनमिति । व्याकरणस्य छक्षणं स्त्रं तद्धीनं तद्विरुद्धमित्यर्थः । कोचित्तु व्याकरणेन छक्ष्यते इति छक्षणं साधुत्वं तद्धीनं तच्छून्यमित्याहुः ॥

एतन्मन्देति । पश्चीपतिपुत्र्याः कुचयुग दिदक्षोः कस्यचिद्धिदग्धस्योक्तिरियम् । हे पर्श्चीपतिपुत्रि । पह्री क्षुद्रप्रामः । "कुटीकुप्रामयोः पछ्ठिः" इति शाश्वतकोशः । पछ्छिशब्दात् "सर्वतोऽक्तिन्नर्यादित्येके" इत्यनेन ''पिप्पल्याद्यश्व'' इत्यनेन वा डीषि पक्षीनि रूपम्। तत्स्वामिनः मुख्यशवरस्य प्रधानभिक्षस्य पुत्रि एतत् पुरोद्दश्यमानम् अनपलपनीयमिति यावत् अर्थोत् त्वत्कुचयुगं पुलिन्दसुन्दरः शवरयुवा तस्य करस्पर्शक्षमं हस्तमर्दनयोग्यं यतो छक्यते दश्यते तत् तस्मात्कारणात् कुञ्जरकुछं करिसमूहः त्वाम् अनुनाथते याचते इत्यन्वयः। किमित्याकाङ्कायामाह कुचयुगमित्यादि । त्वं कुचयुगं पत्नैः पर्णैः आवृतम् आच्छनं मा कृथाः मा कुरु इतीत्यर्थः। एवं च याचनस्य 'मा कृथाः' इत्यन्तवाक्यार्थः कर्मेति बोध्यम्। याचने हेतुगर्भ कुञ्जरकुळविशेषणमाह कुम्भेत्यादि । कुम्भयोः कुम्भस्यळयोर्या अभयस्य अम्पर्यना प्रार्थना तया दीनं कातरामित्यर्थः । केचित्तु 'अभ्यर्थनाद्दीनम्' इति पाठं स्त्रीकृत्य कुम्भाभयाभ्यर्थ-नात् प्राणरक्षणवाञ्छनादितिभावः दानं यथा स्यात्तथा त्वाम् अनुनाथते इत्यन्वयमाहुः । तथा च कुचयोः पत्रानावृतत्वे तदासक्तमनसः पुलिन्दसुन्दरस्य प्रहारपाटवं न भवतीति अनयोः कतरः कुम्भ इति संशयेन हनने मौढ्यं वा भविष्यतीति तत्सारूप्येण प्रहारायोग्यत्वबुद्धया वा कुम्भाभयं स्यादिति भावः । केचित्तु शवरयूनस्तद्यासङ्गेन धनुस्त्यागात्स्यादेव प्राणरक्षणमिति भावमाहुः। कीदशं कुचयुगम्। मन्दमीयत् विपन्नं तिन्दुकस्य काल्स्कन्यस्य महाराष्ट्रभाषायां टेसुरणीति प्रसिद्धस्य यत् फलं तद्वत् श्यामं सुन्दरं श्यामवर्णे वा उदरं मध्यभागो यस्य तथामूतं च तत् आपाण्डर ईपत्पाण्डरः प्रान्तो यस्य तथाभूतं चेत्यर्थः । ''तिन्दुकः स्फूर्जकः काळस्कन्धश्च शितिसारके'' इत्यमरः । हन्तेति हर्षे 'ळक्यते' इत्यनेनान्वयि । अत्र मन्द्विपक्कमित्यनेनेषत्कठिनत्वपाण्डर्त्वलाभः। पर्छापतिपुत्रीत्यनेन तत्पुत्र्यास्तव भीतत्राणमुचितमिति ध्वनितम् । कुलमित्यनेन वहनुरोधात्तयाकरणस्यावश्यकत्वं ध्वनितम् । शार्द्लवि-क्रीडितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्ठे ॥

अत्र 'अनुनायते' इति पदं व्याकरणळज्ञणिकद्धं च्युतसंस्कृति ''आशिष नाथः'' इति वार्तिकेन नायतेराशिष्येवात्मनेपदिषधानादत्र च याचनार्थत्वात् । तदेवाह अत्रानुनाथते इतीति।पदं च्युत-संस्कृतीति शेषः । अयं भावः। 'अय कत्यन्ताः षिट्ट्वंश्वदनुदात्तेतः' इत्युपक्रम्य 'नायृ नाधृ याच्ञोपतापै- श्वर्याशी.पु' इति धातुपाठे पाठादनुदात्तेत्त्वादेव ''अनुदात्ताद्वित आत्मनेपदम्'' (१।३।१२) इति

"आशिपि नाथः" इति । अत्र तु याचनमर्थः । तस्मात् 'अनुनाथित स्तनयुगम्" इति पठनीयम् ॥

(३) अप्रयुक्तं तथा आम्नातमिप कविभिनीदृतम् । यथा यथायं दारुणाचारः सर्वदैव विभान्यते ।

पाणिनिस्त्रेणैवात्मनेपदे सिद्धे "आशिषि नाथः" इति वार्तिकेन पुनरात्मनेपदिविधानं नियमार्थम् 'आशिष्येवात्मनेपदम्' इति । इह याच्ञार्थत्वादात्मनेपदप्रयोगो व्याकरणळक्षणहीन इति । अयं च्युत-सिक्तृतित्वरूपो दोषः पदे एव न पदैकदेशे इति 'आदावञ्जन ' इति २०० उटाहरणे स्फुटी-मिवष्यति । सिपपो नाथते इति । अत्र "आशिषि नाथः" (२।३।५५) इति पाणिनिस्त्रेण आशीर्थस्य नायतेः कर्माणे सिपिषे शेषे पष्टी सिपिमें स्यादित्याशास्ते इति तदर्थः । आत्मनेपदं केन विहितमित्याकाङ्क्षायामाह "आशिषि नाथः" इतीति । "क्रीडोऽनुपसंपिरम्यश्च" (१।३।२१) इति पाणिनिस्त्रस्थेन "आशिषि नाथः" इति वार्तिकेन कात्यायनकृतेनेत्यर्थः । यत्तु "आशिषि नाथः" इति स्त्रेणेति प्रदीपकारोक्तम् तत्तु भ्रममूळकमेवेति वोष्यम् । न च 'अनुनाथते' इत्यात्राप्याशीर्थ इति वाच्यम् त्वामित्यस्य कर्मत्वानुपपत्तेः । इष्टार्थस्यैवाशंसनकर्मत्वात् । तदाह अत्र तु याचनम्थ इति । कथं तिर्हे पाठो युक्त इति शङ्कायां युक्तं पाठमुपदिशति तस्मादिति । पठनीयमिति । 'अनुनाथति' इति परस्मैपदमेव युक्त याचनार्थत्वादिति भावः । एव 'नाथसे किमु पर्ति न भूमृताम्' इत्यपि किरातकाव्ये १३ सर्गे ५९ श्लोके च्युतसंस्कृत्युदाहरणं वोष्यम्। तत्र 'नाधसे' इति पठनीयम् ॥

यतु आत्मनेपदिगणपाठादेवात्मनेपदे सिद्धे पुनस्तद्विधामं नियमाय नियमश्च नायतेराशीर्थे आत्म-नेपदमेव न परस्मैपदमित्याकारः एवं चार्थान्तरे त्वनियमः तथा च याचनेऽप्यात्मनेपदमविरुद्धमितिं चिन्त्योऽयं वृत्तिग्रन्यः तस्मात् ग्रामग्राम इत्युदाहार्यभिति केचिदाहुः । तन्न । तल विपरीतनियमे महाभाष्यादिग्रन्थविरोधादिति बृहदुइयोतादौ स्पष्टम्। किंच विपरीतनियमे व्यावर्त्याळाभेन वार्तिकस्य वैयर्थ्यमेव स्यात्। तथाहि। आशीर्ये आत्मनेपदमेवेत्युक्ते आशीर्ये परस्मैपदस्य व्याद्वत्तिः कर्तव्या सा च ''अनुदात्तिंडितः ०'' इति सूत्रेणैव सिद्धयतीति । ननु 'अनुनायते' इति स्वरूपं संस्कृतमेव तथा चार्थ-विशेषे न तथेति वक्तव्यम् एवं चार्थदोपत्वं प्राप्तमिति । मैवम् । यत्र शब्दपरिवर्तनेऽपि यो दोपोऽनु-वर्तते तस्यार्थदोपत्वम् यस्तु तथा सति निवर्तते तस्य शब्ददोपत्वमिति विभागादिति प्रदीपे स्पष्टम्। अत्रासाधुत्वज्ञानामावः साधुत्वज्ञानं वा शाब्दवोधकारणम् तद्मावाच्छाव्दवोधस्थगनमेव दूपकतावीज-म् ।साधुशब्दान्तरस्मरणे शाब्दवोधेऽपि प्रतीतिमान्यर्ये दूपकतावीजमिति तत्त्वमिति सारवोधिनीकाराः। वयं तु साधुशब्दान्तरस्मरणे साधुत्वभ्रमे वा वोधेऽपि व्याकरणव्युत्पत्तिद्वारार्थाप्रत्ययनमेवात्र दूषकता-वीजिमिति प्रतीम इति सुधासागरे स्पष्टम्। यत्त्वत्रार्थाप्रतीतिर्दूषकतावीजिमिति नित्यदोषत्वम् अनुकरणे त्वर्थपरत्वाभावाद्दोपत्वाभाव इति प्रदीपे उक्तम् । अत्रेदं चिन्त्यम् । साधुशब्दरमरणेन शक्तिभ्रभेण शक्त्येव वा तेषां वोधकत्वस्य सर्वेः खाँकारान्नार्थाप्रतीतिः असाधुत्वज्ञानस्य शाब्दवोधप्रतिवन्धकत्वे तत्तदेशभापाकाव्यादितो न वोधः स्यात् तस्मात्तत्तद्याकरणसंस्कृतशब्दघटितपदे तदसंस्कृतपदोपाद-नस्य काव्यशक्तयुन्नायकतया सहृदयश्रोतुरुद्वेगो दूपकतावीजमिति तत्त्वमित्युद्दयोते स्पष्टम् ॥

तृतीयं पददोषमुदाहरनप्रयुक्तपदं न्याच्छे अप्रयुक्तिमिति । तथा प्रयुज्यमानतावच्छेदकरूपेण अनुशासनसिद्धमपि कविभिर्यन्न प्रयुक्तमित्यर्थः । तदेवाह तथेत्यादि । तथा प्रयुज्यमानतावच्छेदक-

# तथा मन्ये दैवतोऽस्य पिशाचो राक्षसोऽथ वा ॥१४३ ॥ अत्र दैवतशब्दो "दैवतानि पुंसि वा" इति पुंस्याम्नातोऽपि न केनचित्प्रयुज्यते । (४) असमर्थ यत्तदर्थं पठचते न च तत्रास्य शक्तिः । यथा

रुपेण । आस्नातम् अनुशिष्टम् कोशव्याकरणादिशास्त्रसिद्धमिति यावत् । किविभिः पण्डितेः । नादतिमिति । न प्रयुक्तमित्यर्थः किविसंप्रदायनिषिद्धप्रयोगवत् । तेनैतत्कविप्रयुक्तत्वेन नाप्रयुक्तत्वा-सिद्धिः । नाप्यसमर्थे हन्त्यादावितव्याप्तिः तेषामुद्धतिपद्धतीत्यादौ प्रयोगानुमत्या सामान्यतो निपेधामा-वात् । नापि नपुंसकत्वेनाप्रयुक्ते घटादौ च्युतसंस्कृत्यादौ चातिव्याप्तिः तेषामनुशासनसिद्धत्वामावात् । किविभिरिति व्याकरणस्याप्युपलक्षणम् । तेन व्याकरणनिषिद्धस्य घृधातोर्घृतघर्मघृणाम्योऽन्यत्र प्रयोगस्य वचेश्वान्तौ प्रयोगस्य च संप्रहः । एवं च ल्लाहादीनां प्राकृतादिशव्दानां संस्कृतकाव्य-निवेशेऽयमेव दोष इति वोध्यमित्युद्द्योते स्पष्टम् ॥

यथायमिति । यथा यतः अयं पुरुषः दारुणाचारः क्रूरकर्मा सर्वदैव न तु कटाचित् विभाव्यते दृश्यते तथा ततः अस्य पुरुषस्य दैवतः उपास्य पिशाचाऽथवा राक्षस इति अहं मन्ये इत्यर्थः । चिन्दिकायां तु यथा यादशः तथा तदनुरूप इत्यर्थ इत्युक्तम् ॥

अत्र पुँछिङ्गो दैवतराब्दोऽमरकोशे प्रथमकाण्डे प्रथमवर्गे "वृन्दारका दैवतानि पुसि वा" इत्या-म्नातोऽपि किविभिने कापि प्रयुक्त इत्यप्रयुक्तलं दोषः । तदेवाह अत्रेत्यादि । न केनिच्तप्रयुज्यते इति । अत्र तादशकविसमयलङ्कने प्रयोजनानुसंधानव्यप्रतया मुख्यार्थप्रतीतिविल्णम् । द्यकतावीजम् । यमकादिप्रयोजनसम्बे तु नायं दोप इति वोध्यम् । उक्तमिद प्रदीपे "नन्वत्र किं द्पकतावीजम् । न तावच्छिक्तिविरहः । तत्सम्बात् । शक्तिस्पृतिविरह इत्यिप नास्ति शब्दानुशासनेन तद्प्रहे स्मृतौ प्रति-वन्धकामावात् इति चेत्। पर्दार्थोपस्थितिविल्पनः तद्वीजम् । अत एव श्लेष्यमकादावदोपत्वम् । उद्घटा-लंकारसपत्त्या प्रतीत्यविल्म्बस्य तत्रानुदेश्यत्वात् । वस्तुर्तस्तु तादशकविसमयलङ्कनप्रयोजनानुसंवान-व्यप्रतया मुख्याँथीविच्छिति दूषकतावीजम् । अत एवानुकरणे दोषत्वामावः । यमकादावप्यदोपत्वम् अन्यत्राप्रयुज्यमानस्यापि तद्थे किविभिः प्रयोगस्य दर्शनेन व्यप्रतामावादिति" इति ॥

उदाहरणान्तरं यथा 'अयैकधेनोरपराधचण्डाद्धरोः कृशानुप्रतिमाद्विमेपि । शक्योऽस्य मन्युर्भविता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोष्नीः ॥' इति रघुवंशे २ सर्गे । अत्र स्पर्शयतेति पद 'स्पृश संस्पर्शने' इति धातुपाठाद्दानार्थकत्वाभावेऽपि 'विश्राणनं वितरण स्पर्शनं प्रतिपादनम्'' इत्यमरे दानार्थकत्वेनाम्नातमपि सर्वत्र तदनुपलम्भादप्रयुक्तमेवेति वोध्यम् ॥

चतुर्थं पददोपमुदाहरन्नसमर्थपदं व्याच्छे असमर्थिमिति । असमर्थमित्यल्पार्थे नञ् ''तत्साद्ध्यं तदन्यत्वं तदल्पत्वं ि इति प्राक् (१५ पृष्ठे) उक्तवचनात्। तेन यत्तदर्थं परिपठितमपि प्रकृतस्थलं विवक्षितार्थसामर्थ्यरहितमित्यर्थः । समर्थस्यैवासामर्थ्यं विरुद्धमिति चेन्न । उपसंदानोपजीवित्वात्सा-

१ असमर्थत्वमत्र गमनद्भपेऽर्थे इत्यग्रिमे १४४ उदाहरणे स्फुर्ट भाविष्यति ॥ २ 'विचिरिन्तपरो न प्रयुज्यते' इति वैयाक्तरणिसद्धान्तकोमुद्यामद्गिद्धगणे स्पष्टम् ॥ ३ वाधकाभावादिति पाठान्तरम् ॥ ४ पदार्थोपिस्थितिवित्तम्य इति।तद्भील त्वप्रयुक्तत्वेन शिक्तरमरणिवत्तम्य इत्याहुः ॥ ५ इद मूलकार एव ३०२ उदाहरणात्प्राग्वृत्तौ वस्यिते ॥ ६ पदार्थोपिस्य-त्यित्रम्बेऽपि दोपत्वानुभवादाह वस्तुतिस्त्विति ॥ ७ मुख्यार्थविन्द्वित्ते तत्प्रतीतावत्यन्तवित्रम्य इत्युद्योने स्पष्टम् ॥

तीर्थान्तरेषु स्नानेन सम्रुपार्चितसत्कृतिः ।

सुरस्रोतस्विनीमेप हन्ति संप्रति सादरम् ॥ १४४ ॥

अत्र हन्तीति गमनार्थम् ॥

(५) निहतार्थं यदुभयार्थमप्रासिद्धेऽर्थे श्रयुक्तम् । यथा यावकरसार्द्रपादप्रहारशोणितकचेन दियतेन । ग्रुग्धा साध्वसतरला विलोक्य परिचाम्बिता सहसा ॥ १४५॥

मर्थ्यस्य । उपसंदानं यिकंचित्सहकारः । यथा हनधातोः पैद्धतिजर्घनजङ्घादिपु पदादिपदोपसंदानेन मार्गाद्यर्थीपसंदानेन वा गतौ सामर्थ्य न पुनरविशिष्टस्य । एवं चोपसंदानं विना अनुशिष्टार्थ-बोधकत्वमसमर्थत्वमिति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् ॥

तीर्थिति । सत्कृतिः सत्कृतका पुण्यम् । सुरस्रोतिस्वनी गङ्गाम् । सुरित्यादिनावश्यगम्यत्वं ध्वनितम् । हन्ति गच्छिति । अत्र हन्तीति । पदमसमर्थमिति शेपः । धातुपाठे 'हन हिंसागत्योः' इति
गमनार्थे परिपठितोऽपि हन्तिस्तत्प्रत्यायने स्वरूपायोग्यः । प्रहृतोद्धतज्ञह्वादिपूपसदानेन गतेः प्रत्यायकृत्वेन न तत्पाठवयर्थम् । एवम् 'इड् अध्ययने' इत्यध्ययने परिपठितस्यापीड्धातोरिधं विना तत्रं
प्रयोगेऽसामर्थ्यमेवेति वोध्यम् । अत्र स्वरूपायोग्यत्वेनास्यार्थानुपस्थितिर्दूषकताव्यामिति नित्यदोपो
ऽयम् । अत्रार्थानुपास्थितिसत्त्वादेव न निहृतार्थसंकरः तत्र विक्रम्बेन प्रकृतार्थीपस्थितेः । नाप्यवाचकसंकरः तस्योपसंदानेनाप्यवोधकत्वात् । अस्य नित्यदोपत्वं चिन्त्यम् । यस्योपसंदान विनापि गमनार्थबोधस्तं प्रत्यदोषत्वादित्यके । तस्यापि प्रसिद्धपरित्यागेनेदृशप्रयोगे प्रयोजनानुसंधानव्यप्रत्वाद्धिङम्ब एव
दृष्टिवीजमिति तत्वम् । अत्र हन्तेः पदैकदेशत्वेऽपि प्रकृतिगतत्वात्पददोपता बोध्येति बृहदुद्दयोतसारबोधिन्योः स्पष्टम् ॥

पञ्चमं पददोषमुदाहरिनहतार्थपदं व्याचष्टे निहतार्थिमिति । निहतः प्रसिद्धेनाविवक्षितेनार्थेनाप्रासिद्धतया व्यवहितो विवक्षितः अर्थो यस्य तदित्यर्थः।अविवक्षितप्रसिद्धार्थप्रत्ययव्यवधानेन विवक्षिताप्रासिद्धार्थवोधकत्विभिति फालितम् । अविवक्षितेत्युपादानानाप्रसिद्धव्यञ्जकनानार्थेऽतिप्रसङ्गः । सामग्रीसाद्गुण्यात्प्रागप्रसिद्धार्थप्रतिपत्तौ नायं दोप इति तृतीयान्तम् । प्रसिद्धिश्च भूरिप्रयोगाहितपद्धतरसंस्कारविपयत्वम् । तेन हि तस्य द्रुतमुपास्थित्या तदितरितरोधानम् । एवं च योगमात्राश्रयेण कुमुदादौ प्रयुक्ते
पङ्गजपदेऽयमेव दोषः । रूढवर्थस्य द्रुतमुपस्थितेः । लक्षणया प्रयुक्ते त्वसित प्रयोजने नेयार्थत्वं
दोपः सित त्वदोष एव । गूढेऽप्यर्थे केचित्रयोगान्नाप्रयुक्तसंकर इति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् ॥

यायकेति । यावकस्य अलक्तकस्य रसेनार्झी यः पादः तेन यः प्रहारः ताडन तेन शोणिता उज्ज्व-लीकृताः ईपदारक्तीकृताः कचाः केशाः यस्य तादृशेन दियतेन प्रियेण नायकेन साध्वसेन रुधिरभ्रमात् भयेन तरला व्याकुला अत एव मुग्धा मूढा विलोक्येयं साध्वसवतीति ज्ञात्वा सहसा

१ पादाभ्या हन्यते गम्यते इति पद्धतिर्मार्गः । हनधातोः भितन्त्रत्ययः । "हिम रापिहतिषु च" (६१३१५४) इति स्त्रेण पादस्य पद्धावः ॥ २ वक्ष हन्ति गच्छतीति जघनम् । यङ्कुगन्तात् पचाद्यम् । " आगमशास्त्रमनित्यम् " इति नुक् न ॥ ३ जह्नन्यते क्वटिलं गच्छतीति जहा । हन्तियंह्कुगन्तात् "अन्येभ्योऽपि" इति हः ॥ ४ अध्ययने ॥ ५ काचिदिति । श्लेपयमकादिन्यतिरिक्तस्थलेऽपि कचिदित्यर्थः । अप्रयुक्तस्य तु श्लेपयमकादिनिर्याहार्थे एव प्रयोग इति ततो भेदः॥

अत्र शोणितशब्दस्य रुधिरलक्षणेनार्थेनोज्ज्यलिकृतत्वरूपोऽथीं व्यवधीयते ॥
(६) अनुचितार्थं यथा
तपास्विभियी सुचिरेण लम्यते प्रयत्नतः सित्त्रिभिरिष्यते च या ।
प्रयान्ति तामाञ्च गतिं यशस्विनो रणाश्वमेधे पशुताग्रुपागताः ॥१४६॥
अत्र पशुपदं कातरतामाभेव्यनक्तीत्यनुचितार्थम् ॥
(७) निरर्थकं पादपूरणमात्रप्रयोजनं चादिपदम् । यथा

तत्क्षणमेव परिचुम्विता सित विलम्बे नायिकाया श्रमोच्छेदसंमवादिति भावः । 'सहसा अप्रसाचै-वेत्सर्थः' इति केचित् । ''मुग्धः सुन्दरम्हयोः'' इति कोशे । आर्या छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् ४ पृष्ठे ॥

अत्र नानार्थस्य शोणितपदस्य रुचिरे प्रसिद्धिरप्रसिद्धिस्त्ञ्च्चलंकृतत्वरूपे विविधितार्थे इति निहता-र्यत्वम् । यद्वा । शोणशब्दात्तत्करोतीतिण्यन्तात् कते उञ्चलंकृतत्वरूपार्थवोधो विलम्बेन रूढ्या रुघिरस्यैव बोधादिति निहतार्थत्वम् । तदेवाह अत्रेत्यादि । शोणितशब्दस्य शोणितपदस्य । उज्ज्वलीकृतत्वरूपः ईषदारक्तीकृतत्वस्त्रस्यः । अत्र प्रसिद्धस्यैव द्रागुपस्थित्या विविधितस्य विलम्ब्य उपस्थितिर्द्धकताबीजम् । अतो यमकादावदोषत्वम् तत्रोपस्थितिविलम्बस्यापि सहदय-संमतत्वेनाविलम्बानुदेश्यत्वादिति प्रदीपे स्पष्टम् । विलम्ब्येति । द्राग्रुधिरोपस्थितौ तदन्वयानुपपत्ति-प्रतिसंधानपूर्विका प्रकृतार्थोपस्थितिरिति विलम्ब इति भाव इत्युद्दयोतः ॥

पष्ठं पददोपमुदाहरनाह अनुचितार्थिमिति । अनुचितो विवक्षितार्थितरस्कारकधर्मव्यक्षकोऽथें यस्य तदित्यर्थ । अत एवाहुः सारवोधिनीकाराः उपश्लोक्यमानितरस्कारव्यन्नकार्यत्वमनुचितार्थ-त्वमिति । तपस्विभिति । या गितः तपस्विभिः सुचिरेण चिरकालेन लभ्यते या सुचिरेणत्यनेन तरिप या क्रेशलभ्येति सूचितम्। या च सिलिभिः याज्ञिकैः प्रयत्नतः प्रयत्नेन इप्यते न तु प्राप्यते कालान्तरमावित्वान्न तदैव लभ्यते इति भावः । ता गितं रणः संप्राम एवाश्वमेधः अश्वमेधाल्यो यागविशेषः तत्र पश्चतां वध्यताम् उपागता प्राप्ताः अत एव यशस्तिनः आशु गीत्रं यथा स्यात्तथा प्रयान्ति प्राप्तवन्तीत्यर्थः । तदुक्तं महाभारते उद्योगपर्वणि विदुरनीते। ३३ अध्याये "द्वाविमौ पुरुपव्यात्र सूर्यमण्डल-भिदिनौ । परिवाद्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥" इति । पश्चश्चगलः "पश्चर्मृगादौ छगले प्रथमे च पुमानयम्" इति रभसः । वशस्यं वृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् २४ पृष्ठे ॥

अत्र पशुतामित्यनुचितार्थम् कातरत्वाभिव्यक्त्या वर्णनीयस्य शौर्यस्य तिरस्कारात् । तदेवाह अत्र पशुपद् मित्यादि । अत्र शौर्ये प्रातिपाद्ये पशुपदात्प्रकृष्टकार्याक्षमत्वं प्रतीयते सेव कातरतिति विवक्षिता-र्थस्य शौर्यादेरपकर्पस्योपस्थितिर्दूषकतावीजम्। अत्र प्रदीपकाराः "अत्र शौर्ये प्रतिपाद्ये पदान्तरापेक्षमेव पशुपदं कातरतामिन्यनित पशुपदार्थे कातरतायाः दर्शनात् । विरुद्धमतिकृतु पदान्तरसापेक्षं तथेति तस्माद्भेदः । दूषकतावीजं च विवक्षितितरस्कारकार्थोपस्थितिः । अतोऽस्य नित्यदोपत्वम्' इत्याहुः । (पदान्तरानपेक्षमिति । प्रकृते तदिन्वतार्थवोधकपदान्तराभागदिति भावः । अस्य नित्यदोपत्वं (पदान्तरानपेक्षमिति । प्रकृते तदिन्वतार्थवोधकपदान्तराभागदिति भावः । अस्य नित्यदोपत्वं चिन्त्यम् । तदर्थेऽगृहीतकातर्वस्य तित्ररस्कारकोपस्थित्यसभावात् ) इत्युद्द्योते स्पष्टम् ॥

सप्तमं पददोषमुदाहरिनरर्थकपदं व्याचिष्टे निरर्थक्तिमिति । अविवक्षितार्थक्तिमित्यर्थः । वृत्तन्यूनता-परिहारमात्रप्रयोजनकामिति यावत् । अत एव वाक्यालंकारमूतं यमकादिनिर्वाहकं च खल्वादिपद-

#### उत्फुल्लकमलकेसरपरागगौरद्युते मम हि गौरि । अभिवाञ्छितं प्रसिद्धचत भगवति युष्मत्प्रसादेन ॥ १४७ ॥

अत्र हिशब्दः ॥

(८) अवाचकं यथा

मदुष्टम्। तदेवाह पादपूरणमात्रेति। मात्रपदेन ('कळा च सा कान्तिमती' इत्यादौ २५२ उदाहरणे) समुच्चयार्थकचादिव्युदासः। प्रयोजनामिति। "च ह वै पादपूरणे" इत्यादिना तत्प्रयोजनकत्वेनोक्त-मित्यर्थः। अत एव नाधिकपदत्वेन संकरः। तदर्थस्याविवाक्षितत्वेऽपि निष्प्रयोजनत्वात्। चादिपद्-मिति। निपातरूपं चादिपद् वहुवचनादि चेत्यर्थः। बहुवचन च पदैकदेशदोपनिरूपणे उदाहरिष्यत (२००उदाहरणे) 'हशाम्' इतीति वोध्यम्। ननु बहुवचनं न पादप्रणमात्रार्थकम् अपि तु संबन्धार्थ-कमपि [ "पष्टी शेपे" (२।३।५०) इति पाणिनिस्त्रेण संबन्वार्थे पष्ट्याः विधानात्] इति चेन्न। हशोरिति द्विवचनेनापि सवन्धप्रतीतिसंभवादिति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् ॥

उत्फुल्लेति । हर्पदेवकृते नागानन्दनाटके प्रथमेऽक्के मल्यवर्तानाम्न्याः नायिकायाः गौरीस्तुतिरूपं गानि।मदम् । उत्फुल्लं विकसितं यत्कमलं तस्य केसरेपु किञ्चल्केपु लग्ना यः परागः रेणुः तद्वत् गौरी गौरवर्णा द्यतिः काान्तिर्यस्यास्तयाभूतं भगवति सक्तंत्रश्चर्यसंपन्ने हे गौरि युप्मत्प्रसादेन मम अभिवा- िन्छतम् इष्टं प्रसिद्धग्रतु इत्यर्थः । भगवतीत्यत्र भगोऽस्या अस्तीति विग्रहः । "ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोध्येव पण्णा भग इतीरणा ॥" इति भगशब्दार्थः । अत्र गौरद्युतं इति विशेषणमपुष्टम् । भगवतीत्यनेन वााञ्छतदानसामध्यं ध्वन्यते । अत्र युष्मदिति विरुद्धम् पूर्वमेकत्व- विशिष्टायाः संबोध्यत्वादित्युद्दयोतं स्पष्टम् । सारवोधिनांकारास्तु युष्मदिति गौरवाय बहुवचनम् तेन-कत्वेन संबोधनेऽपि नासंगतिरित्याहः । आर्या छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ४ पृष्ठे ॥

अत्र हिपद निर्थकम्। अर्थस्याविवक्षितत्वात्। अत्र तत्पद्वयतिरेकप्रयुक्तान्वयावोधकत्वाभावातिराकाङ्कृत्वमेव दूपकतावीजमिति सारवोधिन्यां स्पष्टम्। अत्र हिर्न हेर्नुत्वे। अनन्वयात्। नाप्यवधारणे
स्तोतव्यापकपापत्तेः। न च क्रियान्वयि तत् छोटा निर्देश्येऽवधारणायोगात्। हेः पदान्तरसापेक्षत्वे
नियमेन पदत्वाभावात्कथ पददोपत्वमिति चेत्। विभक्त्याद्यन्यस्यैवात्र पदत्वेन प्रहणाददोपः। प्रेत्यप्यत्र
निर्थकम्। तदर्थविवक्षाया तु प्रसिद्धिछाभेनावाचकम्। एव विनश्यतीत्यादौ वित्यादिकमप्यनर्थकमिति
दिगिति वृहदुद्वगोते स्पष्टम्। अत्र प्रदीपकाराः "दूपकतावीजं त्वस्य चिन्त्यताम्। तद्धि न तावदर्थानुपस्थितिः पदान्तरेरेव यावदाभिषयोपस्थापनात्। न चैत्रमवाचकादौ तत्र तदिभिष्ठेयस्य वाक्यार्थघटकस्य पदान्तरेरनुस्थापनात्। नापि प्रतिकृछवर्णवद्रसविरोधिता चादीनां सार्थकत्वस्थछेऽपि रसविरोधित्वप्रसङ्गात् स्वरूपस्य ताद्र्प्यादिति। उच्यते। निर्थकं प्रयुङ्गानस्य वचसि सहदयानां
वैमुख्यं दूपकतावीजम् प्रयोजनानुसंधानव्यप्रता वा " इत्याहः। ( व्यग्रता वेति। तस्यां च
वाक्यार्थवोषे विछम्वः स्यादिति मावः) इत्युद्वयोतः॥

अष्टमं पददोपमुदाहरनाह अवाचकामिति । विवक्षितधर्मविशिष्टस्य विवक्षितधर्मिणः कापि न वाचकं यत्तदित्यर्थः । अत एवासमर्थाद्वेदः । तस्य कचिच्छक्तिस्वीकारात् । एतादशविशिष्टविरहम्र

१ ननु '' हि हैतावधारणें' इत्यमराद् हिशब्दोऽत्र हेत्नर्थे स्यादिति शङ्कायामाह न हेतुन्वे इति ॥ २ ममेंबेत्य-षधारणे इत्यर्थः॥

अवन्ध्यकोषस्य विहन्तुरापदां मवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । अमर्पश्रून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विपादरः ॥ १४८ ॥ अत्र जन्तुपदमदात्वर्थे विवक्षितम् तत्र च नाभिधायकम् । यथा वा हा धिक् सा किल तामसी शशिम्रखी दृष्टा मया यत्र सा तद्विच्छेदरुजान्धकारितमिदं दग्धं दिनं कल्पितम् ।

काचिद्धार्मिण शक्ताविप विवाद्धिते प्रकारे ( धर्मे ) शक्तिविरहात् काचित्प्रकारे शक्ताविप धर्मिण शक्तिविरहात् काचित्प्रकारधर्मिणोरुमयोरिप शक्तिविरहात् । तत्राद्यं द्विधा । अपेक्षितयोगंमनपेक्षित्योगं च । तयोराद्यमुदाहरित अवन्ध्यः विकारतकाव्ये प्रथमे सर्गे दुर्योधननिम्रहाय युधिष्टिरमुद्रोधयन्त्या द्रीपद्या उक्तिरियम् । अवन्ध्यः अनिष्फळः कोपो यस्य सफळकोपस्येखर्यः तेन श्रूरयेति फाळितम् तथा आपदां परकीयदारिद्यरूपाणां विहन्तुः नाशियतु. दातुरिनि थावत् जनस्य स्वयमेव विनेव यत्नं देहिनः शत्रुमित्ररूपाः जना वश्याः भवन्ति देहिना तार्दशस्यैव भयछोमाभ्यामान्नान्तत्वादिति भावः । उक्तमर्थ व्यतिरेकमुखेन द्रवियतुमर्थान्तरं न्यस्पति अमर्पेत्यादिना । यतः अमर्पश्रून्येन अवन्थ्यकोधश्रून्येन अश्रूरेणेति यावत् ( भवादशेन ) विद्विपा शत्रुणापि जनस्य अर्थाच्छत्रुरूपस्य दरो भयं न भवति छोके इति शेपः । तथा जातहार्देन जातन्त्रहेन मित्रेणापीत्यर्थः जनत्त्व अर्थान्त्रमुक्षपस्य अर्थान्त्रमुक्षपस्य दरो भयं न भवति छोके इति शेपः । तथा जातहार्देन जातन्त्रहेन मित्रेणापीत्यर्थः जनत्त्व अर्थान्तिम्रक्षपस्य आदरो न भवतीत्याकारप्रक्षेपेणार्थ । अत्र भयादर-गोरभावक्षयनेन मङ्गयन्तरेण वदयत्वामाव एवोक्त इति वोध्यम् । "दरलासो मीतिर्माः साध्वसं भयम्" इत्यम् । वंश्रस्थं वृत्तम् । कक्षणमुक्तं प्राक् २४ पृष्टे ॥

अत्र जन्तुपदं वित्रक्षितेनादातृत्वेन रूपेणावाचकम् । तदेवाह अत्र जन्तुपद्मित्यादिना । अत्र पूर्वार्धे दारिद्यरूपापद्विचातकया दातृत्वं विवक्षितमिति द्वितीयाधं तद्दैपरीत्यप्रदर्शकं जन्तुपदमहातिर प्रयुक्तम् । तत्र च 'जायते' इति योगमपेक्ष्य तस्य [धर्मिणि] शक्तत्वेऽपि न विवक्षितयादातृतया प्रकारेण शक्तिर्याचकामिति भावः । न च तात्पर्याजुपपत्या लक्षणया वोधकामिहं जन्तुपदम-रित्विति वाच्यम् । प्रयोजनाद्यभावेन लक्षणाया अनवतारात् । अत एव 'रामोऽिस्प' इलादौ (१८८ पृष्टे ) न होपः विवक्षितसकलदुःखभाजनत्वादिना विवक्षितधर्मिणे लक्षणाङ्गोकारात् । लक्षणे वाचकत्वं शक्तिलक्षणान्यतरसंवन्वेन वोधकत्वं विवक्षितम् । 'रामोऽसी' इलाहौ (१८२ पृष्टे ) लक्षणाद्यनतारकाले दुष्टत्वमेव । एवं जन्तुपदमि सर्वप्रकाराजुपास्यत्वादिप्रतीतित्रपप्रयोजनाजु-संघाननादातृत्वादिलक्षणिकं यदि तदा तदप्यदुष्टमेवेति प्रदीपाहयोतयोः स्पष्टम् । यद्यपि कोलाचल-मिल्नायकृतस्य श्लोकव्याख्यानस्यावलम्वने जन्तुपदे नायं दोपः तथापि तद्याख्याने 'विहन्तुरापदान्' इत्यस्यापुष्टार्थत्वं दोपोऽस्त्येवेति बोध्यम् ॥

अनपेक्षितयोगं यथा वेत्युदाहरति हा धिगिति । रात्रौ स्त्रमे उर्वशीं दृष्टवतः पुरूरवस उक्तिरिय-भित्युद्द्योतचन्द्रिकाकारादयः। परंतु विक्रमोर्वशीये संप्रतितनपुस्तके नोपलभ्यते। निर्वेदातिगयस्चकं हा धिगिति । अत्र हेतुः। यत्र रात्रौ सा अनिर्वचनीयरमणीयगुणा शस्येत्र मुखं यस्यास्तादृशी उर्वशी (मया) दृष्टा सा रात्रिः किल तामसी तमोयुक्ता कल्पितेति लिङ्गविपरिणामेनान्वय । धात्रेति विभ-

३ योगोऽत्रावयवशक्तिः ॥ २ तादशस्त्रेवेति । शोर्यदातृत्विदिशष्टस्येवेखर्थः । निक्षितस्य पष्टश्चर्यः ॥

किं कुर्मः कुशले सदैव विधुरो धाता न चेत्तत्कर्थं तादग्यामवतीमयो भवति मे नो जीवलोकोऽधुना ॥ १४९ ॥

अत्र दिनमिति प्रकाशमयमित्यर्थेऽवाचकम् । यच्चोपसर्गसंसर्गादर्थान्तरगतम् । यथा

जङ्घाकाण्डोरुनालो नखिकरणलसत्केसरालीकरालः प्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्जमञ्जीरमृङ्गः । भर्तुर्नृत्तानुकारे जयित निजतनुस्वच्छलावण्यवापी-संभृतास्भोजञ्जोभां विद्धदिभनवो दण्डपादो भवान्याः ॥ १५० ॥

क्तिविपरिणामेन । किलेत्यरुची । शशिनः समुद्भवे तमोन्यवहारस्यायोग्यत्वात् । "किल संभान्यवार्तयोः । हेत्वरुच्योरलंके च" इति हेमचन्द्रकोशः । एवम् तिह्रच्छेदः तस्याः उर्वश्याः विच्छेदो वियोगः तद्भूपया रुजा रोगेण 'तिहृश्केपरुजा' इति पाठेऽपि स एवार्थः अन्ध्रकारितम् अन्ध्रकारिन् कृतं विपयाप्राहकामिति यावत् अत एव दग्ध दुःखदत्वान्निन्द्यम् इदम् अनुभूयमानं काल्रुरूपं वस्तु दिनं प्रकाशमयं किल्पतम् इत्यप्यनुचितम् विपयाप्राहकस्य प्रकाशमयत्वायोग्यत्वादिति मावः । (ईदृशानुचितकारिणि धातरि) कि कुर्म इति साक्त्रतोक्तः। धाता विधाता कुशले इप्टे सदैव सर्वदैव विधुरः प्रतिकृलः । तत्रोपपत्तिमाह चेत् यदि न विधुर इत्यनुपञ्ज्यते तत् तदा जीवलोकः जीवना- खिल्रकालः अधुना इदानीं मे मम ताद्क् तन्नायिकादर्शनजनकयामिनीमयः कथं नो न भवती- त्यर्थः । यत्र सा दृष्टा तदात्रिरूपः कथं न भवतीति भावः । जीवलोको मूलोक इति कश्चित् । नो इत्य- व्यय नवर्थे ''अभावे नह्य नो नापि'' इस्यमरः । शार्ब्लविक्रीडितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्टे ॥

अत्र दिनपदं प्रकाशमयमिल्थें विवक्षितम् तामसीत्यनेन ल्व्यस्य तमोमयत्वस्य वैपरीत्याभि-धानायोपादानात् । तत्र च धर्मिणि योगमनपेक्ष्यैव रुद्ध्या दिनपदं दिनत्वेन शक्तं न पुनः प्रका-शमयत्वेनेत्यवाचकम् । तदेवाह अत्रेलादि । दिनमिति । दिनपदिमित्यर्थः । दिनत्वं च र्व्यव-च्छिन्नकाल्यविति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् ॥

द्वितीयोदाहरण तु 'जलं जलघरे क्षारमयं वर्षित वारिदः । इदं वृहितमश्वानां ककुद्वानेप हेपते ॥' इति द्रष्टन्यम् ॥ जलघरः समुद्रः । वारिदो मेघः । वृहित करिगर्जनम् । "वृहितं करिगर्जितम्" इत्य-मरः । ककुद्वान् वृपमः । अश्वस्य शब्दो हेपा "हेपा हेपा च निखनः" इत्यमरः । अत्र जलघरशब्दस्य जलधारकत्वे प्रकारे सामर्थ्येऽपि न समुद्रे धर्मिणि सामर्थ्यम् । यद्यपि योगशक्तिस्तत्राप्यस्त्येव तथापि मेनविपयया रुढ्या प्रतिवन्धादनस्तिकल्पैव "रूढियीगापृहारिणीं" इति न्यायादिति प्रदीपादौ स्पष्टम् ॥

तृतीयभेदरूपमवाचकं पदं त्प्रसर्गसंसर्गात् (प्राबुपसर्गयोगात्) अर्थान्तरगतम् (अर्थान्तरवाचकम्) अन्यथा च । तयोराचमुदाहरित जङ्घाकाण्डेति । मर्तुःमहेश्वरस्य नृत्तानुकारे "पदार्थामिनयो नृत्यं नृत्तं ताळ्ळयाश्रितम्" इति संगीतकल्पतरूक्तळक्षणस्य नृत्तस्यानुकारे अनुकरणदशायां भवान्याः पार्वत्या आभिनवः कोमळः इदंप्रथमतया नृत्यप्रवृत्तो वा दण्डपादः "प्रसह्योध्वीकृतः पादो दण्डपादोऽभिधीयते" इति संगीतरन्नाकरोक्तळक्षणळिक्षतथ्यरणः जयित सर्वोत्कर्षण वर्तते इत्यन्वयः । 'सं दण्डपादो भवदण्डपादमुत्खण्डयन् रक्षत् चण्डिकायाः" इति श्रीकण्ठचरितस्य टीकायां जोनराजस्तु "नाट्यार्भो

१ साभिमायोक्ति. ॥ २ अयं न्यायो लोकिकन्यायमालाया व्याख्यात. ॥

#### अत्र दधदित्यर्थे विदधदिति॥

## (९) त्रिधेति वीडाजुगुप्सामङ्गलव्यञ्जकत्वात् । यथा

क्ष्वोंक्षिसः पादो दण्डपादः" इत्याह । कीदशः । निजा भवानीसंविधनी या तनुः सैव स्वच्छा लावण्यस्य वापी तत्र संभूतं यत् अम्मोजं कमलं तस्य शोभां विद्धत् विशेषेण धारयन्नित्यर्थः। जल्स्यानीयमत्र लावण्यम् अत एवाम्मोजेत्युक्तः । एतदेव विशेषणचतुष्टयेनोपपादयित जह्वत्यादि । जहाकाण्ड एव उरुमहीन् नालो यस्य तादशः यद्वा जह्वाकाण्डः करुश्च नालो यत्र तादश इत्यर्थः । तथा नखानां किरणा एव लसन्त. शोभमानाः केसराः किञ्चल्काः तेषामाली पाङ्किः तया करालः नतोन्नतः । तथा प्रत्यप्रो नूतनः (तत्काल्दत्तः ) यः अलक्तकः यावकरसः तस्य आमा कान्तिः तस्याः प्रसराः प्रसरणान्येव किसलयानि नवदलानि यस्य यत्र वा तथाभूतः । एवम् मञ्जुमञ्जीरः सुन्दरपादभूपणमेव मृङ्गो यस्य यत्र वा तथाभूतः इत्यर्थः । अत्रोपमानधर्माम्मोजशोभाया दण्डपादे आरोपानिदर्शनालंकारः कविकाल्पितोपमानेनापि वहुश उपमादर्शनात् । तदुपपादकं जह्वाकाण्डेत्या-दिरूपकचतुष्टयमित्युद्दयोतचन्द्रिकयोः स्पष्टम् । सम्धरा छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १०९ पृष्टे ॥

अत्र दधातेर्धारणे शक्तिरूपसामर्थ्यसच्चेऽपि 'वि' इत्युपसर्गेण विधाने करणे एव शक्तेर्नियमित-त्वेन विद्धातिर्धारणेऽर्थेऽवाचकः न त्वसमर्थ इति वोध्यम् । तदेवाह अत्र द्धिदित्येथे इत्यादि । ध्याख्यातं च प्रदीपोद्द्योतयोः ''अत्र विद्धातिर्धारणे प्रयुक्तः न च धारणे धारणत्वे वा समर्थः विसर्सर्गेण ('वि' इत्युपसर्गसंत्रन्थेन ) विधाने (करणे) नियमितशक्तिकत्वात् । एतेन धारणं व्यद्गयमिति परास्तम् । अन्वय्यर्धान्तरं प्रतिपादयत एव पदस्य व्यञ्जकत्वात् । अन्त्यं तु (अन्यथा चेत्युक्तं तु ) वाक्यनिष्ठावाचकतायां 'प्राभ्रभाड्' इत्यादौ (१७४ उदाहरणे) उदाहरिष्यते । तदेवं निर्दूषणे काव्य-प्रकाशे यत् 'असमर्थे धर्मधर्मिणोर्द्वयोरिप शक्तिविरहः अवाचके तु धर्ममात्रे सः विद्धदित्युदाहरणं व्यवाचकप्रकरणमध्येऽसमर्थस्यैव इति प्रळिपतं तद्वाक्यावाचकत्वोदाहरणानवळीकननिवन्धन संदर्भ-विरुद्धं चेत्रयनादेयम् । दूषकतात्राजं तु विविधितार्थानुपस्थितिरिति नित्य एवायं दोषः'' इति ॥

नवमं पददोषमुदाहरन् सूत्रस्थत्रिधाशब्दार्थमाह त्रिघेतीति । त्रिप्रकारत्वम् न तु वस्त्नि त्रित्विमित्यर्थः । अश्वीलमित्यस्य सम्यवशीकरणसंपत्तिः श्रीः तां लाति गृह्यातीति रश्चतेल्श्वितिति न श्वीलम्श्वित्तिः । "लक्ष्मीवान् लक्ष्मणः श्वीलः श्रीमान्" इत्यमरः । व्रीहेत्यादि । त्रीडा लजा । जुगुप्सा तु ३० कारिकायां ११२ पृष्ठे व्याख्याता । असङ्गलं मङ्गलिरोधि 'असुराः' इत्यादादिव नत्रो विरोधार्यकत्वात् । व्यञ्चकत्वादिति । त्रीडादिशब्दो लक्षणया तहेतुपरः उदाहरणान्तरेषु त्रीडादिश्यक्षकत्वासंभवात् व्यञ्चकत्वादित्यस्य वोधकत्वादित्यर्थः । अन्यथा 'पर्दते हदते स्तन्य वमत्येप स्तनंधयः । जृम्भते मुहुरासीना प्राप्तगर्मा पुनर्वधः ॥' इत्यत्राव्यातेर्जुगुप्साहेत्वभिधानेनाव्यञ्चकत्वादिति सार्वोधिन्याम् । प्रदीपोह्योतयोस्तु "त्रिधाश्वीलमिति । अश्वीरस्यास्तीत्यर्थे सिध्मादित्वाल्लन्त्रत्ययः

<sup>9</sup> यदायत्र "ससंबन्धिना निजस्तात्मादिपदार्धाना भधानिकयान्वियकारकपदार्थे एवान्वयः" इति व्युत्तरया निजपदार्थस्य दण्डपादे एवान्वयो न तु भवान्याम् तथाप्यत्र भवान्यामन्वयो विविक्षित इति चोध्यम् । अयं च दोप एव व्युत्पत्तिविरोधात् । अत एवाभवन्भतयोगरूपदोपोदाहरणावसरे व्युत्पत्तिविरोधादाहरणात्मा इदमेव पद्य मूले एवो-दाहरिक्यते ॥ २ स्वसंतर्भेणेति पाठेऽपि वीत्युपसर्गसंबन्धेनेत्येवार्थः ॥ ३ वाक्यावाचक्त्वोदाहरणोति । वाक्यस्यावाचकत्त्वे यदुदाहरणेत्यर्थः । संकोचादियोथक्तिवृद्धादिपद् हि तत् ॥ ४ अनवलोकनिवन्थनम् अनवलोकनिमित्तकम्॥ ५ "तासादश्यं" इति प्राक्त् (१५ पृष्ठे ) उक्तवचनात् ॥

साधनं सुमहद्यस्य यन्नान्यस्य विलोक्यते । तस्य धीशालिनः कोऽन्यः सहेतारालितां भ्रुवम् ॥ १५१ ॥ [१] लीलातामरसाहतोऽन्यविनतानिःशङ्कदृष्टःधरः कश्चित्केसरद्षितेक्षण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः । सुग्धा कुद्मलिताननेन ददती वायुं स्थिता तत्र सा भ्रान्त्या धूर्ततयाथ वा नितमृते तेनानिशं चुम्बिता ॥ १५२ ॥ [२]

कपिछकादिखाद्रेफस्य छत्वम् तथा च कान्त्यभाववदिति पर्यवसन्नम् । कान्त्यभावश्च प्राम्यादिष्व-तिप्रसक्त इति ब्रीडाजुगुप्साचाछम्बनविभावादिभूतासम्यार्थोपस्थितिद्वारा ब्रीडाजुगुप्सामङ्गळन्याक्ति-हेतुकस्तिद्विशेषो वक्तन्यः । श्राम्यं च नासम्यार्थवोधकं किं तु स्वत एव शोभारहितमिति न तत्संकर इति बोध्यम् । न चैतत्त्रयेऽनितप्रसक्तमनुगतं रूपमस्तीति ब्रीडादिहेतुकाकान्तिमत्सु नाना-र्थोऽयमश्लीछशब्द इत्यर्थः। तच्च प्रत्येकं त्रिविधम् । क्रचिद्विवक्षितस्यैवार्थस्य ब्रीडाचाछम्बनत्वात् क्रचिद-विवक्षितस्यार्थस्य प्रकृतार्थेऽन्वियनो ब्रीडाचाछम्बनत्वात् क्रचित्ताहशार्थस्य प्रकृतार्थेऽनन्वियनोऽपि समृतिमाष्ठहेतुत्वात् । एषु क्रचित्किचिदुदाहि्यते'' इति स्पष्टम् ॥

तत्र त्रीडान्यक्तावर्थान्तरस्य प्रकृतेऽथेंऽन्वियनस्तथाभावम् (हेनुत्वम्) उदाहरित साधनिमिति । यत् यादृशं अन्यस्य न विछोक्यते तादृशं सुमहत् अतिविपुछं साधनं सैन्यं यस्य धीशाछिनः दुद्धिमतः ( नीतिज्ञस्य ) विछोक्यते तस्य राज्ञः अराछितां कोपेन क्रिटिछीकृतां भ्रुवं कोऽन्यः सहेतेन्सर्यः । 'कोऽन्यः' इत्यत्र 'कान्या' इति उद्द्योतसंगतः पाठः । व्याख्यातं हि उद्द्योते ''साधनं सैन्यं पुरुपछिङ्गं च । धीः शत्रुपराभवनयादिविपया सुरतिवशेपविषया च । [ तस्य राज्ञः पुरुपस्य च ] । अराछितां शत्रुदर्शने कोपावशाद्वितिताम् कामिनीदर्शने मन्मथपीडासहतया विकृतां च । अन्या सेना नायिका च' इति । ''साधनं मृतसंस्कारे सैन्ये सिद्धौपधे गतौ । निर्वर्तनोपायमेदूदापनेऽनुगमे धने ॥'' इति मेदिनी ॥

अत्र सैन्यार्थकस्य साधनशन्दस्य पुरुपिङ्गन्यञ्जनमर्थान्तरम् । इदं च प्रकृतेऽर्थेऽन्वि । एव चात्र सैन्यार्थकं साधनपदं पुंन्यञ्जनरूपार्थान्तरोपस्थापकतथा वीडादायीत्यश्लीलम् । अश्लीलार्थोप-स्थिस्य श्रोतुर्वेमुख्यमत्र दूपकतार्थाजम् । येपां पुनः शिवलिङ्गसुमगामगिनीव्रह्माण्डादिशन्दानां विव-क्षितार्थस्य प्रसिद्धतया अश्लीलार्थो नोपतिष्ठते न तेषु दुष्टत्विमत्यग्रे (२८० पृष्टे) स्फुटीमविष्यति ॥

जुगुम्सान्यक्तौ तथाभूतार्थस्मृतिमात्रहेतुत्वमुदाहरित लिलिति । अमरुशतके पद्यमिदम् । अन्यस्य विनतया दियतया निःशङ्कं यथा स्यात्तथा दृष्टोऽधरो यस्य तथाभूतः निःशङ्कं मित्यितरपृष्टतां त्रणस्य ध्वनयित । यहा अन्यस्य वनितायाः निःशङ्कं दृष्टोऽधरो येन तथाभूतः अत एव लीलातामरसेन क्रीडाकमलेन आहतः क्रोधातिशयात्स्ववनितया ताडितः कश्चित् विलासी नायकः केसरदूपितेक्षण इव केसरैः क्रीडाकमल्लग्नैः परागः दूपिते आकुलिते पीडिते ईक्षणे चक्षुपी यस्य तथाभूत इव नेत्रे न्यामील्य निमील्य स्थितः अभूत् । इवेन नेत्रनिमीलनस्य कप्टकृतत्वं ध्वन्यते । ततः मुग्धा तदीयधूर्तत्वानिभज्ञतया मृद्या नायिका ("मुग्धः सुन्दरमृदयोः" इति कोशः ) कुडुलितेन कुड्मलाकार्राकृतेन आननेन मुखेन तत्र तयोर्नेत्रयोः 'तस्य' इति पाठे तस्य नायकस्य वायं फूत्कारं

९ तथाभृतार्थेति । जुगुप्सालम्बनेत्यर्थः । मात्रपदेन प्रकृतार्थान्।यित्वव्यवन्द्धेदः ॥

मृदुपवनविभिन्नो मत्प्रियाया विनाशात् घनरुचिरकलापो निःसपत्नोऽद्य जातः । रतिविगलितवन्धे केशपाशे सुकेश्याः सति क्रसुमसनाथे कं हरेदेप वहीं ॥ १५३ ॥ [ ३ ]

ददती स्थिता अभूत् मुखवातेन नेत्रपींडा शाम्यतीति भावः । अथानन्तरं तेन नायकेन भ्रान्त्या धूर्ततया वा नितं प्रणातिम् ऋते विनैव सा मुग्धा अनिशं निरन्तरं वहुकाल्रमिति यावत् चुम्त्रितसर्थ । अस्या. कोपोऽपगत इति भ्रान्तिः धूर्तता तु कोपानपगमेऽप्येनां चुम्त्रेयमिति। यद्यपुभयोरिष चुम्त्रंन प्रयोजकत्वाद्वाशब्दोऽनुचितः तथापि अन्यतस्य प्राधान्यविवक्षया तदुपपत्तिः । नितिमित्यत्र 'न ऋते परमात्मानम्' इत्यत्रेव ऋतेशब्दयोगे ''ततोऽन्यत्रापि दृश्यते'' इति वार्तिकेन द्वितीया अन्यया ''अन्यारादितर्तें o'' (२।३।२९) इति पाणिनिसूत्रेण पञ्चम्यापत्ते. । अत एव पृथिवनानानाभिरिति सूत्रे शब्देन्दुशेखरे उक्तम् ''परे तु द्वितीयासमुचये न फलम् 'विना वातं विना वर्षम्' इत्यादौ ऋतेशब्दयोगे इव 'ततोऽन्यत्रापि दृश्यते' इत्यनेन द्वितीयासिद्धेः'' इति । यद्यपि उद्द्योते पुस्तक-चतुष्टयेऽपि 'ऋतेयोगेऽन्येष्वपीति द्वितीया' इति तु दृश्यते तथापि सोऽपपाठ एवेति मन्तन्यम् । शार्दूलविक्रीडितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्टे ॥

अत्र वायुशब्दोऽपानवायुस्मारकतया जुगुप्सादायी । तदुक्तं प्रदीपे ''अत्र वायुशब्दोऽपानवायुं स्मारयति न तु तदर्थतया वाक्यमुपपद्यते इति । एवं च जुगुप्साप्रतीतेरश्लीछोऽयं वायुशब्दः ॥

अमङ्गलग्यक्ती विवक्षितस्यैवार्थस्य तथात्वम् (अमङ्गलालम्बनत्वम्) उदाहरित मृदुपवनेति । विक्रमोर्बशीये चतुर्थेऽङ्के उर्वशीविरहिणः पुरूरवस उक्तिरियम् । मृदुपवनेन मन्दानिलेन विभिन्नः संयोगध्यंसवान् घनो निविद्यः राचिरः सुन्दरः कलापा मयूरिपच्छं माप्रियाया उर्वश्याः विनाशात् अदर्शनात् अद्य प्रियारिहते जगति निःसपत्नः निःशत्रुः सदृशरितः जात इस्रन्वयः । सुकेश्याः शोभनकेशायाः उर्वश्याः केशपाशे सति एपः वहीं मयूरः कं जनं हरेत् अनुरज्ञयेत् न कमपीत्यर्थः। कीदृशे केशपाशे इत्याशङ्कय विशिनिष्ठ रतीत्यादि । रतौ रतिकाले विगलितः विस्त्रलितः वन्यो प्रान्थियस्य तथाभूते । विगलितेत्युक्तं न तु विभिन्न इति तेन रामणीयकतातिशयः कलापापेक्षया व्यतिरेकश्च । 'रातिविद्धलितवन्ये' इति पाठपक्षे तु विस्तृतकलापसाम्याय विशिनष्टि रातिविद्धलितेति । रतौ विद्धलितः शिथलो वन्यो यस्य तथाभूते इत्यर्थः । तथा कुसुमैः सनाथे युक्ते इस्परः । चन्द्रकस्याय्याय कुसुमसनाथत्वोक्तिः । 'वहीं' इस्पत्र 'वर्दः' इस्यपाठः "पिच्छन्देः नपुंसके'' इत्यमरात् पौनरुक्त्यापाताच्च । यद्यपि कलापशन्दो मयूरिपच्छे शक्तः तथा च वर्धास्यपृष्टम् तथापि ''कलापो भूषणे वहें' इति कोशात् भूषणवाचिग्रहणं मा भूदिति तद्यक्तिरित्युद्दयोतचन्द्रिकयोः स्पष्टम् । मालिनी छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ९७ पृष्टे ॥

अत्र विनाशो मरणममङ्गळं व्यङ्गयमिति कमळाकरमद्दाः । अत्र विनाशशब्दस्य विवक्षित एवार्योऽ-मङ्गळः। एवं त्रिषु मिन्नमिन्नप्रकारोदाहरणेन प्रत्येकं त्रिप्रकारत्वमूह्नीयम् । न्यायसाम्यात् ।दूपकतात्रीजं तु अनुभवसिद्धरसापकर्षकतादृशार्थोपस्थितिः ( अश्लीळार्योपस्थितिः )। नीरसे तु चमत्कारापकर्षकत्वं तस्याः । अथ वा तादृशार्थोपस्थित्या श्रोतुर्वेमुख्यं तद्वीजम् । असम्यार्थोपस्थितिहि श्रोत्रियसमृहे एपु साधनवायुविनाशशन्दाः त्रीडादिन्यञ्जकाः ॥ (१०) संदिग्धं यथा

आलिङ्गितस्तत्रभवान् संपराये जयश्रिया । आज्ञीःपरंपरां वन्द्यां कर्णे कृत्वा कृपां कुरु ॥ १५४ ॥ अत्र वन्द्यां किं हठहृतमहिलायाम् किं वा नमस्यामिति संदेहः ॥

चण्डालागमनमिव वैरस्यमापादयतीति । अतः शमैकथायां दोपत्वामावः तादशार्थोपस्थितेः शमपोप-कत्वात् । भाव्यमङ्गलादिसूचने कामशौखिश्वतौ च न दोपत्वम् वेमुख्याभावात् । शिविलङ्ग-भिगनीवह्माण्डादिशव्देपु तु समुन्नीतगुप्तलक्षितेषु असम्यार्थानुपस्थितेनीयं दोपः । अविनीतानादिप्र-योगयोगित्वे सित भगवदादिसंबन्धित्वं समुन्नीतत्वम् । इदमेव संवीतिमत्युच्यते । शिविलङ्गशब्दस्य जगदन्तर्यामिभगविते प्रसिद्धेनीडाद्यर्थाप्रतीतिरेव । तत्त्वे सित कृद्धर्यातिरिक्ताश्लीलार्थस्य योगेनोपस्थापकत्व गुप्तत्वम् । अत्र हि कृद्धर्यस्य झिटत्युपास्थित्या तद्भावनया योगार्थस्य तिरोधानम् । यथा भिगनीत्यत्र । प्राम्यस्मृतिजनकैकदेशवत्त्वं लक्षितत्वम् । त्रह्माण्डादिपदं हि समुदायकृद्धया झिटति सम्यमर्थमेनोपस्थापयित न त्ववयवेनासभ्यस्येति न दोप इति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् । तदेतत्सर्वमिन्प्रत्य चित्तार आह् । एपु साधनेत्यादि । एपु उक्तेषु त्रिपूदाहरणेषु । साधनवायुविनाशशब्दा इत्यादि । आधे साधनशब्दो न्नीडाब्यञ्जकः मध्यमे वायुशब्दो जुगुप्साब्यञ्जकः अन्त्ये विनाशशब्दोऽनमङ्गल्वयञ्जकः इत्यर्थः ॥

दशमं पददोपमुदाहरनाह संदिग्धिमिति । ताल्पर्यसंदेहिविपयीभूतार्थद्वयोपस्थापकमित्यर्थः । यनु प्रदीपकारोक्तम् सिदग्धत्वं विवक्षिताविविद्यितोभयार्थोपस्थापनानुकूळस्वरूपद्वयसंदेहिविपयत्विभिति य-दिप भास्करप्रमृतिभिरुक्तम् अनिश्चितानुपूर्वीकत्वं संदिग्धत्विभिति तदुभयमप्यसत् । वाक्यदोपं 'सुराळयोछास' इत्यादौ (१७८ उदाहरणे ) मार्गणभूतिपदयोः स्वरूपनिश्चयेऽपि (आनुपूर्वीनिश्चयेऽपि ) संदिग्धत्वेन तद्वयाप्तेरिति सारवोधिन्युद्द्योतादिषु स्पष्टम् । आलिङ्गित इति । सपराये युद्धे जयश्चिया आलिङ्गितः तत्रभवान् पूज्यः त्वं वन्द्यां वन्दनीयाम् (नमस्याम् ) आशीःपरंपराम् आशीर्वाद-पद्मितम् (अर्थाजितशत्रप्रयुक्तां ) कर्णे कृत्वा आकर्ण्यं कृषां कुरु विधेहीत्वर्थः । आलिङ्गित इत्य-नेनानायासजयं सूचयति । तत्रभवानित्यत्र "इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते" (५।३।१४) इति पाणिनिसू-नेण पञ्चमीसप्तमीतरविभक्त्यन्तात् त्रळ्प्रत्ययः । सुप्सुपेति समासः । "पूज्यस्तत्रभवान्" इति सज्जनः ॥

अत्र वन्द्यामिति बवयोरभेदात् वन्द्यां नमस्याम् आशीःपरंपरा कर्णे कृत्वेति संवन्धः अथवाशीः-परंपरां कर्णे कृत्वा वन्द्यां हठहृतमिह्न्छायां कृपां कुर्विति संवन्ध इति संदेह इत्याह अत्र वन्द्यां किमिति । हठहृतेति । वलात्कारेण आनातित्यर्थः । महिलायां राजपत्त्याम् । "महिणा महिला समा" इति विश्वः । प्रदीपे तु 'हठगृहीतमहिलायाम्' इति पाठः । हठगृहीतिति वलात्कारेण स्वपन्तिकृतेत्यर्थ इत्युद्दयोतः । नमस्यां वन्दनीयाम् । संदेहः वक्तृतात्पर्यसंशयः ववयोरभेदबुद्धिमूलकः । वन्द्यामित्यानुपूर्व्या उभयसाधारणत्रेन विनिगमनाविरहाद्यद्वयस्मृतौ वक्तृतात्पर्यसंशय इति भावः । अत एव 'विधी वक्ते' इत्यादौ ( ३६९ उदाहरणे ) अर्थद्वयोपास्थितिरित्युद्द्योते स्पष्टम् । प्रदीपे तु

१ इद् ३०४ उदाहरणे ॥ २ इद् ३०५ उदाहरणे ॥ ३ इद् ३०३ उदाहरणे ॥ ४ ववयोरभेदादिति । यथा आहुः ''रलयोर्डलयोश्येव शसयोर्ववयोस्तथा । वदन्त्येषा च सावण्यमलंकारविदो जनाः ॥'' इति । सावण्यमभेदः॥ ।

### ( ११ ) अप्रतीतं यत्केवले शास्त्रे प्रसिद्धम् । यथा सम्यग्ज्ञानमहाज्योतिर्देलित(श्रयताजुपः । विधीयमानमप्येतच सवेत्कर्म वन्धनम् ॥ १५५ ॥

"अत्र वन्द्यामिति पदं वन्दीशन्दे सप्तम्यन्तम् वन्द्याशन्दे द्वितीयान्तं वेति सदेहः । प्रथमे हठगृहीतमहिलाया कृपां कुर्विति द्वितीये नमस्यामाशी.परपरामित्यर्थोपपत्तौ साधकत्राधकप्रमाणामावात् ।
दूपकतावीजमुदेश्यनिश्चयाभावः । अतो यत्र सदेह एवोदेश्यस्तत्र यत्र च वाच्यादिमहिन्ना प्रकरणादिवशेन वा निश्चयस्तत्र चादोपत्वम्" इत्युक्तम् । सुभासागरकारास्तु उपदर्शित प्रदीपमेव
समुल्लिख्य यतु श्रीवत्सलाञ्छनभद्दाचार्यरुक्तम् वन्दी वन्द्या वेत्यनिश्चयादर्थानिश्चयः । न चानुपूर्वीनिश्चयाभावात्कथमर्थद्वयोपित्यितिरिति वाच्यम् । लाघवेनानुपूर्वीज्ञानमात्रस्यैव तन्त्रत्वात्तत्सशयेऽप्युपपत्तः । 'श्वेतो धावति' इत्यादौ तयैवोपगमात् । अलार्थानिश्चय एव द्पकतावीजम् इति तन्त्र
रमणीयम् । आनुपूर्वीनिश्चयस्यार्थोपित्थिति प्रति कारणत्वं न त्वर्थसदेह प्रति । न चार्थानिश्चयमात्र
दूपकतावीजम् यत्रार्थानिश्चय एवोदेश्चस्तत्रापि दोपापत्तेरित्याहुः ॥

एकादशं पददोपमुदाहरत्रप्रतितपद व्याचि अप्रतीतिमिति । प्रति प्रतिशासे इत ज्ञात प्रतीतम् न प्रतीतमप्रतीतम् यत्किचिच्छास्वपरिभाषितमित्यर्थे इति सारवोविन्या स्पष्टम् । व्याख्यात च प्रतीपोद्दयोतयोरिप । ''नञोऽल्पार्थकतया गव्दानुशासनातिरिक्तशासमात्रप्रसिद्धमिस्वर्थ । अत एवाप्रयुक्ताद्भेद तस्यान्यत्रापि प्रसिद्धेः" इति प्रदीणः।( स्टद्गनुशासनेति । व्याकरणकोशादि-सक्तेत्यर्थः । तेन व्याकरणमात्रप्रसिद्धटिघुभादिसंग्रह । शास्त्रमात्रेति । न तु लोककाव्यादीत्यर्थः । अन्यत्रापि शब्दानुशासने छोके च) इत्युदयोत । तदेतत्सर्गमिष्रेलाह यत्केवले शास्त्रे प्रसिद्ध-मिति । यतु सुधासागरकाराः "नञोऽल्पार्धकतयाळकारशास्त्रातिरिक्तैकशासप्रसिद्धमित्यर्थ । अत एव रविभद्दाचार्याः प्राहुः उभयप्रसिद्धार्यकेऽळंकारशास्त्रमात्रप्रसिद्धार्थके वा न दोप इति । अत एगप्रयुक्ता-द्भेदः तस्य शब्दानुशासनेऽछकारातिरिक्तशास्त्रान्तरेऽपि प्रसिद्धेः । यच सारवीधिनीकारैव्यिष्यातम् यच प्रदीपकारैर्व्याख्यातं तदुभयमप्यवद्यम् अलंकारमात्रप्रसिद्धेऽपि तत्त्वापत्ते । अत एव मुखादे। प्रयुज्यमानं चन्द्रादिपदं शास्त्रान्तराप्रसिद्धमप्यलंकारशास्त्रप्रसिद्धत्वान्नाप्रतीनमिति दृष्टव्यमिति' व्याचल्युः तत्तु न रुचिरं मुखादौ चन्द्रत्वादिधर्ममारोप्य मुखादौ चन्द्रादिपदप्रयोगस्य सर्वत्र शास्त्रे लोके च प्रसिद्धत्वात्। अत एव 'गोवृन्दारकः' इत्यादौ ''वृन्दारकनागकुञ्जरै पृष्यमानम्''(२।१।६२) इति पाणिनिस्त्रेणारोपवोधनपूर्वकं समासवोधनं कृतम् । नहि 'गोवन्दारक ' इति प्रयोगापेक्षया मुखचन्द्र इति प्रयोगोऽतिरिच्यते इति सुर्धाभिविचारणायम् । न च "वृन्दारकनाग०" इति सूत्रेण पुज्यमानत्वे एवारोपो वोध्यते इति वाच्यम् । "विशेषणं विशेष्येण वहुलम्" (२ १।५७ ) इति सूत्रेण सिद्धस्यैव समासस्यानेनानुवादात् । उक्तं च सिद्धान्तकौमुद्या 'समासे सिद्धे विशेष्यस्य पूर्वनिपातनार्थिनदं सूत्रम्' इति॥

सम्यगिति । सम्यग्ज्ञानं तत्त्वज्ञानं तदेव महत् ज्योतिः सकलाज्ञाननिवारकत्वेन सर्वप्रकाशकः त्वात् मोक्षजनकत्वाचेति भावः तेन दिलतः विनाशितः ( 'गिल्तिः' इति पाठे 'गल अदने ' इति भातोः गिलतः मिक्षतः नाशितः ) आशयो मिथ्याज्ञानजनितः संस्कारविशेषः यस्य तस्य भावस्तत्ता तत्ताजुपः तत्तासेविनः तादशस्य पुरुपस्य एतत् विहितप्रतिपिद्धमिष कर्म (कर्त्तृ) विधीयमानमिष (हस्तपादादिना)

अत्राज्ञयशब्दो वासनापर्यायो योगशास्त्रादावेव प्रयुक्तः ॥
(१२) ग्राम्यं यत्केवले लोके स्थितम् । यथा
राकाविभावरीकान्तसंक्रान्तः द्युति ते ग्रुखम् ।
तपनीयशिलाशोभा कटिश्र हरते मनः ॥ १५६॥

क्रियमाणमपि वन्धनं वन्धजनकं संसारप्रयोजकं न भवेदित्यर्थः । तदुक्तं महाभारते भीष्म-पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतायां चतुर्थेऽध्याये ''यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्व-कर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा'' ॥ इति ॥

अत्राशयशब्दो वासनार्थः वासना चात्र संसारिनदानं मिध्याज्ञानजन्यः संस्कारितशेपः । स चैतंभूत आशयशब्दः ''क्षेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुपविशेपः ईश्वरः'' (१।२४) इति पातञ्जलस्त्रात्
योगशास्त्रे एव प्रसिद्धो नान्यत्रेति वोध्यम् । तदेवाह अत्राश्चयशब्द इति । आगयपदिमत्यर्थः । शास्त्रादावित्यादिपदेन तत्तच्छास्त्रमात्रप्रसिद्धमन्यदप्यूद्धामिति ध्वनितम् । दूपकतावीजं तु तच्छास्त्रानिभिज्ञत्यार्थानुपस्थितिः । अत एव यत्र तच्छास्त्राभिज्ञ एव प्रतिपादः स्वयमेव वा परामशस्तत्र न दोपत्यम्
प्रत्युत व्युत्पत्तिस्चकतया गुणत्वम् । असमर्थात्तु सर्वेपाम् (तच्छास्त्राभिज्ञानिभिज्ञानाम्) अर्थानुपस्थितिरिति ततो भेद इति प्रदीपोद्दयोतादिपु स्पष्टम् । ''यत्तु सारवोधिनीकारैरुक्तम् वासनायां प्रयुक्तस्याशयशब्दस्य योगशास्त्रमात्रपरिभाषितत्वादिरलप्रयोगेन झिटति न संस्कारोद्दोधकता ।क्षं तु भावनयैवेति
भावनाविल्यवाप्रतीतिमान्थर्यमेव दूपकतावीजमिति । तत्र निरवद्यम् । इदं हि सक्लशास्त्राभिज्ञं प्रत्येव
संभवति न पुनस्तच्छास्त्रानिभिज्ञं प्रत्यिप सर्वज्ञस्य च दुर्लभत्वात्' इति सुधासागरकाराः ॥

द्वादशं पददीपमुदाहरन् ग्राम्यं व्याचिष्टं ग्राम्यामिति । ग्रामे भवो ग्राम्योऽविदग्वो न तु सभ्यस्तत्रयुक्तं ग्राम्यमिति सारवोधिनीकाराः । आपामरं सर्वलोकप्रसिद्धं ग्राम्यम् । अप्रयुक्तं तु शास्त्रसिद्धत्वान तथिति भेद इति कमलाकरमृहः । वस्तुतरत् प्रदीपोद्द्योतसुधासागरेषु व्याख्यातम् । तथिहि । ग्रामे
केवले लोके प्रसिद्धं ग्राम्यं न तु शास्तेऽपि अत एवाप्रयुक्ताद्भेद इति भारकरादयः । अपरे तु देश्यमनेन
सगृद्यते । किटशब्दादयस्तु नोदाहर्तव्याः किं तु गल्लभल्लादय इत्याहः तद्दुभयमध्यसत् किटशब्दस्य
शास्तेऽपि प्रसिद्धस्य व्युत्पन्नस्य चोदाहरणत्वेन दिशतित्वात् । न खलु वाग्देवतावतारोकित( मम्मटोक्ति )विरुद्धं विद्वद्विराद्रियते । तस्थात्समस्तलोकप्रसिद्धं तिर्मान् देशे सर्वैः ( विदग्धाविदग्वैः) लोकैयदाख्यया यद्वस्तु व्यवहियते तत्पदं तद्वस्तुनि तद्देशीयान् प्रति ग्राम्यम् । तेन देश्यमिप संगृहीतम् । अत
एवाग्रे खादनपानगल्लादय उदाहरणिथाः कल्यमिहिपीदध्यादयश्च प्रत्युद्धीहरणीया इति ॥

यथेत्युदाहराति राकेति । हे प्रिथे राका पूर्णचन्द्रा पूर्णिमा तत्संबन्धी यो विभावयीः रात्तेः कान्त-श्चन्द्रः तस्य संकान्ता प्रतिविन्विता द्यतिः यत्र तथाभूतम् यद्वा तिस्मन् संकान्ता द्यतिर्यस्य तादक् ते तव मुखम् तपनीयस्य खर्णस्य शिलायाः शोभा यत्र तादशी किटः नितग्वश्च (मे) मनः हरते अनुरख्यतीत्यर्थः ॥

१ क्लेशा अविद्याद्यः कर्माणि सुरुनदुष्ठतानि तत्फल विषाकः आशयो वासना तैरपरामृष्टः त्रिष्पपि कारेषु अस्पृष्टः अन्येभ्यः पुरुपेभ्यो विशिष्यते इति पुरुपिवेशेष ईत्यर इति तद्धेः ॥ २ आत्मारामेति ३०० उदाहरणे ॥ ३ पडिधेकेति ३०८ उदाहरणे ॥ ४ समस्तलोकप्रसिद्धत्यमेव विवृणोति तस्मिन्देशे इति ॥ ५ उदाहरणीया इति । साम्बूलभूतगल्लोडपमिति १८० उदाहरणे ॥ ६ प्रत्युदाहरणीया इति । फुड्डाइरमिति ३०९ उदाहरणे ॥

अत्र किटिरिति॥

( १३ ) नेयार्थं "निरूढा लक्षणाः काश्चित् सामर्थ्यादिमधानवत् । क्रियन्ते सांप्रतं काश्रित् काश्रिन्नैव त्वशक्तितः ॥" इति यन्निपिद्धं लाक्षणिकम् । यथा शरत्कालसमुह्णासिपूर्णिमाश्वरीप्रियम्। करोति ते मुखं तन्वि चपेटापातनातिथिम् ॥ १५७॥

अत्र चपेटापातनेन निर्जितत्वं रुक्ष्यते ॥

अत्र कटिरितीति । कटिपदं प्राम्यमित्यर्थः । अयं भावः । श्रोणीनितम्बादिकमेव विदग्धैः प्रयु-ज्यते कटिपदं त्वविदग्धमात्रप्रयोज्यमिति ग्राम्यम् । ग्राम्यशब्दश्रवणेन वक्तुरवैदग्ध्योन्नयनात् श्रोतुर्वे-मुख्यं दूषकतार्वाजमिति । व्याख्यातमिदं प्रदीपोद्द्योतयोः । ''अत्र कटिशव्दः । छोकानभिक्नं प्रति तदर्थानुपस्थितिर्दूषकतावीजिमिति ऋजवः । वस्तुतस्तु पदं त्रिविधम् ग्राम्यं नागरमुपनागरं चेति । विदग्धमात्रप्रसिद्धं नागरम् प्राम्यकक्षातिकान्तमप्राप्तनागरभावमुपनागरम् प्राम्य तु प्राग्व्याख्यातम् । नागरोपनागरौ विहाय प्राम्यशब्दप्रयोगाद्वक्तुरवैदग्ध्योन्नयनेन श्रोतुर्वेमुख्यं तदित्यालोध्यते । अत एव विदूषकादावधमे वक्तरि न दोषत्वम् तस्य तथैवौचित्येन वैरस्यामावात् । कटिशब्दे तु प्राम्यताप्रयोजकं नाश्कीलमिति न तत्संकरः" इति प्रदीपः । ( ग्राम्यताप्रयोजकमिति । प्रयोजकमिति सामान्ये नपुंसकम् विदग्धाविदग्धप्रसिद्धत्वप्रयुक्तशोभारहितत्वं वैमुख्यप्रयोजकम् न ब्रांडादिन्यञ्जकार्थोपस्था-पकत्वं तद्वीजमिति नाश्चीछेनास्य गतार्थतेति भावः ) इत्युद्योतः ॥

त्रयोदशं पददोषमुदाहरन् नेयार्थमिति पदं न्याचष्टे नेयार्थमिति । नेयो न्यायपरिहारेण कवेः स्त्रेच्छया कल्पनीयोऽर्थी यस्य तदिलार्थः रूढिं प्रयोजनं वा विना राक्यसंवन्धमात्रेणाराक्यार्थोपस्था-पनमिति यावत् । तथा च नेयत्वं नाम "निरूढा छक्षणाः काश्चित्" इत्यादिभद्दवार्तिकेनारुणावि-करणे रूढिप्रयोजनाभ्यां विना निषिद्धा या छक्षणा तद्दिषयत्वम् । तदेव कुमारिछमदृक्तं तन्त्रवार्तिकं दर्शयति निरूढा इत्यादि । अभिधानवत् शक्तिवत् सामध्यीत् प्रसिद्धिः शब्दस्वभावाद्या निरूढा अनादिप्रसिद्धाः काश्चित् छक्षणा भवन्तीत्यन्वयः। यथा 'र्गुको घटः' इत्यादौ । क्रियन्ते इति । साप्रतम् अधुना 'प्रयोजनवशात्' इति शेषः काश्चित् छक्षणाः क्रियन्ते इत्यर्थः। यथा 'गङ्गायां घोषः' इत्यादौ । काश्चिक्नैवेति । काश्चित् छक्षणा अशक्तितः प्रत्यायनसामर्थ्याभावात् नैव क्रियन्ते 'रूढिप्रयोज-नान्यतराभावात्' इति शेषः । यथा 'रूपो घटः' इत्यादाविति वार्तिकार्थः । निषिद्धमिति । रूहि-प्रयोजनान्यतरशून्यमिति पर्यवसितोऽर्थः । अत्र वृत्तौ कचित् "काश्चिनैव त्वशक्तितः" इति चतुर्थ-पाद एव दश्यते काचित्तु पादचतुष्टयात्मकः पाठोऽपि दश्यते ॥

श्रारदिति । हे तन्वि ते तव मुखं (कर्तृ) शरत्काळे समुझासी यः पूर्णिमासंबन्धी शर्वरीप्रियः चन्द्रः तं चपेटा प्रसृतकरतल तत्पातनस्य तत्प्रहारस्यातिथिं पात्रं करोतीत्यर्थः यद्दा कपोले करतलाघा-तश्चपेटः तस्य आपातनमर्पणं तस्यातिथिं मोक्तारं करोतीत्यर्थः । अन्नेत्यादि । अयमागयः । अत्र चपेटापातनातिथिपदं मुख्यार्थवाधात् निर्जितत्वे लक्षणया प्रयुक्तम् । यद्यपि वैयाकरणनये एव (वैया-

१ शुक्को घट इत्युदाहरण मद्दादिरीला बोप्यम् । वस्तुतस्तु "गुणवचनेभ्यो मतुषो लुगिष्टः" इति वचनेन भिद्ध-त्वान्नेदुमुदाहरणम् । हीं तु 'कर्मणि कुशलः' इत्यादिकमिति बोध्यम् ॥ २ ॥ रूपवान् घट इत्यर्थः ॥

अथ समासगतमेव दुष्टमिति संवन्धः अन्यत् केवलं समासगतं च ॥ (१४) क्लिष्टं यतः अर्थप्रतिपत्तिच्यवाहितां । यथा अत्रिलोचनसंभृतज्योतिरुद्धमभासिभिः । सदृशं शोभतेऽत्यर्थं भूपाल तव चेष्टितम् ॥ १५८॥ अतात्रिलोचनसंभृतस्य चन्द्रस्य ज्योतिरुद्धमेन भासिभिः कुमुद्दिरित्यर्थः॥

कर्णिरिव ) अलकारिकैरिप वृत्तावेकार्थीभावाङ्गीकारात् शक्यसंबन्धरूपा लक्षणा मृपपादा तथापि निर्जितत्वेऽस्य पदस्य रूढेः प्रयोजनस्य वा अभावेन मुख्यसम्दार्थातिरेकिणोऽर्थस्याप्रतितेर्नयार्थत्वम् । न च निर्जितत्वातिशयप्रतिपत्तिः प्रयोजनिमति वाच्यम उपमानत्वेनोत्तमगुणे चन्द्रे न्यूनेन मुखेन चपेटापातनदानवर्णने वर्ण्यस्यवापकर्पापत्तेः । तस्माज्ञयतीति वक्तन्यम् । दृपकतात्रीज तु लक्षणाजन्यवोधे रूढिप्रयोजनान्यतर्ज्ञानस्य हेतुःवेन प्रकृते तद्मावाद्दृत्यभावेनार्थानुपस्थितिः । अत एवाप्रयुन्वताद्वेदः । अत एव च नित्योऽय दोप इति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् ॥

''अथ भवेरिक्रप्टम्'' इति कारिकाश व्याचि अधेत्यादि । क्रिप्टादिकं दुप्ट पदं समासगतभेवेरय-भिसवन्य इत्यर्थः । अय भावः । क्रिप्टरवादिदोपत्रय पदान्तरसाहित्येनैय संभवित तथा च यदि तयो. पदयोः समासस्तदेव समासेनैकपद्यात्पददोपता असमासे वान्यदोपत्वमेव इतरेपां तु (श्रुतिकट्टादीना) समासेऽसमासे च पददोपत्वम् द्वितीयपदनैरपेक्ष्येणैव दुष्टत्वादिति । तदेत्तत्सर्वमभिभ्रेस्य 'रामासगतभेव' इत्येवकारप्रतिपाद्यमाह अन्यदिति । श्रुतिकट्टादीत्यर्थः । केवस्रम् असमासगतम् ॥

तत्र चतुर्दशं पददोपमुदाहरन् क्रिष्टं व्याच्छे क्किप्टिमिति। अर्थप्रतातौ क्रेगवदित्यर्थः। आकाङ्का-सित्तात्पर्यज्ञानरूपकारणविलम्बेन विलम्बात्त्वार्थबोधजनकमिति यावत्। तदेवाह यत इति। यतोऽर्थस्य विवक्षितस्यान्वितविशेपस्यार्थस्य प्रतिपत्तिः प्रतीतिव्यविहिता विलिम्बता तदित्यर्थः। निहतार्थादौ तु पदार्थोपस्थितिरेव विलिम्बतेति ततो भेदः। विलम्बश्चाप्रस्यासत्तेर्वा सामान्यशक्तात्प्र-करणाद्यमावे विवक्षितविशेपस्य दागनुपस्थितेर्वा। आद्ये वाक्यमात्रदोपत्वं 'धम्मिल्लस्य' इत्यादौ (१८२ उदाहरणे) अन्त्ये तु पददोपत्वमपीति प्रदीपोहबोतयोः स्पष्टम् ॥

्यथेत्युदाहरति अत्रीति । हे भूपाल तव चेष्टित चरित्र यशः (कर्त्त ) अत्रेर्भुनिविशेषस्य लोचनात् सभूतं यत् ज्योतिश्वन्दः "अत्रिनेत्रसमृद्भवः" इति पुराणवचनात् तस्योद्गमेनोदयेन भासिभिः भासन-शिलेः अर्थात्कुमुदैः सदृशम् अत्यर्थम् अतिशयेन शोभते इत्यर्थः ॥

अत्रात्रीत्यादि । अयमाशयः । अत्रिलोचनसमूतित्यादौ सामान्यतोऽन्वयवोधाविलम्बेऽपि अत्रिलो-चनसमूतित्यनेन विवक्षितिविशेपस्य चन्द्रस्य न द्रागुपस्थितिः चक्षुज्योतिषोऽपि तथात्वात् नियामकस्य प्रकरणादेरमावाच । एवम् चन्द्रोद्रमभासित्वेन कुमुद्दस्यापि न द्रागुपस्थितिः चन्द्रविकास्यकुसुमान्तर-साधारण्यात् । अतः कुमुदैरित्यस्य वैयवधानेन उपस्थितिः । तस्मादिदं क्षिष्टम् चन्द्रादिपदेनेव सिद्धे-

१ मुख्यशब्दार्थिति । मुख्यस्य च शाब्दवाक्यार्थान्वयित्विमित्युद्द्योतः । निर्जितिमिति मुख्यशब्द्नेन प्रातपाद्यो योऽ-र्थरतद्यातिरिक्तरयेखर्यः । मुख्यशब्दप्रयोगाद्रुस्य हि शेत्यपावनत्वं प्रयोजनम् । न चेह तथा प्रतीयमानमस्तीति प्रभायाम् ॥ २ पदार्थोपिस्थितिरेवोति । शक्यतावच्छेद्करूपेण प्रकृतपदार्थोपास्थितिरेवेत्यर्थः । इह तु शब्यतावच्डे-दकस्य प्ररुतापरुतसाथारण्यात्तेन रूपेणोपारिथतावप्यन्वितिवेशेपानुपास्थितिमाञ्चामित्यर्थः ॥ ३ व्यवधानेनेति । यशः-शुक्के कुमुदे तात्पर्यग्रहोत्तरमित्यर्थः ॥

### ( १५ ) अविमृष्टः प्राधान्येनानिर्दिष्टो विषेयांशो यत्र तत् । यथा सूत्रीमुद्धृत्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तधारा-धौतेशाङ्घिप्रसादोपनतजयजगज्जातामिथ्यामाहिम्नाम् ।

रपुष्टं च । इदं पद्यार्थमिप पदम् समस्तत्वात् । इदमेव च 'अत्रिदृष्टेः समुद्भूतस्योद्द्योतेनावभासिभिः' इति पाठे द्वितीयप्रभेदे वाक्यदोपोदाहरणं द्रष्टव्यम् । दूपकतावीजं विवक्षितिविशिष्टार्थप्रतीतिविल्म्यः । प्रहेलिकाया यमकादौ च चित्रोद्देयत्वेन प्रतीतिविल्म्यरयेष्टत्वाददोपत्वम् । मत्तोक्त्यादौ गुणत्वमिप तदौचित्यादिति प्रदीपोद्द्योतादिपु स्पष्टम् । अत्र सुधासागरकाराः " यत्र तु विशेपण नान्यसाधारणं तत्र नाय दोष. । यथा 'शतार्घपञ्चाशमुजो द्वादशार्घार्वलोचनः' इत्यत्र दशमुजत्व त्रिलोचनत्व च राव-णशिवयोरेव । इयमेव 'पदार्थे वाक्यरचना' इत्यर्थगुण प्रान्त्रां वदन्ति'' इत्याहु । तत्र 'रावणशिवयोरेव' इति चिन्त्यम् । रावणस्य विश्वतिमुजत्वेनैव प्रसिद्धे । तस्मात् 'शिवस्यैव' इत्येव वक्तु युक्तम् । अत एव सरस्वतीकण्ठाभरणे १ परिच्छेदे ९ सूत्रे उदाहृतस्य 'शतार्घपञ्चाशमुजो द्वादशार्धार्घलोचनः । विशत्यर्घिनम्भी वः पुनातु मदनान्तकः ॥' इति पद्यस्य शिवपरत्वमेव दृश्यते ॥

पञ्चदशं पददोपसुदाहरत्रविमृष्टविवेयाश न्याचष्टे अविमृष्ट इति । अनिर्दिष्टः अनुक्तः । विघे-यां हाः विधेयरूपोऽगो वाक्यार्थस्य भाग साध्याश । प्राचान्य चात्र विधेयताप्रतीतियोग्यत्वम् । तदुक्तं भैष्टवार्तिके ''यच्छव्दयोगः प्राथम्य सिद्धःवं चाप्यनूचता। तच्छव्दयोग औत्तर्य साध्यत्य च विवे-यता ॥" इति । तथा चोद्देश्यविधेययो पृथवपदाभ्यामुपस्थितिर्ने तु समासप्रविष्टत्वमिति वोध्यम् । इद-मत्रोद्देश्यविवेयभावविषयेऽवगन्तन्यम् । यच्छन्दप्रतिपाद्य सिद्धत्वेन प्रतीयमानमनुवाद्यमुद्देश्यम् तदादि-अध्दप्रतिपाद्यमुद्देश्यसंवान्वितया अपूर्ववोधविपयीभूत विधेयम् यथा 'य. क्रियावान् स पण्डितः' इस्यादी क्रियावन्तगुद्दिश्याभेदेन पण्डित स्वरूपसवन्वेन पण्डितत्व वा विवीयते । यद्यपि यत्तच्छन्दा सर्वत्र न प्रयुज्येते तथापि गम्येते ताविति । उद्देश्यविधेयभावो हि विषयताविशेषरूप इलग्ने ( २९१ पृष्ठे १३ पङ्की ) स्फुटीमिविप्यति । न्याख्यातिमेदं प्रदीपे "अविमृष्ट. प्राधान्येनानिर्दिष्टो विधेयाशो यत्र तत् । प्राधान्यं च विधिप्रतीतियोग्यता सा चानुपसर्जनीभूतत्वे सत्युदेश्यानन्तर्यम् । अतो 'न्यकारो ह्ययम्' इत्यादौ (१८३ उदाहरणे) 'क्षणमप्यमुक्ता' इत्यादौ (१६२ उदाहरणे) च नान्याप्ति । प्रथमे उक्तरूपप्राधान्यामावन द्वितीये विवेयस्य प्रसञ्यप्रतिपेवस्यानिर्देशेन विशिष्टविरहसत्त्वात् " इति । विवरणकारास्तु "प्रावान्य च विविप्रनीतियोग्यता सा च कुत्रास्ति कुत्र वा नेस्पत्र विदृदंनुभग एव प्रमाणम् केवलमुदाहरणैरेतत्प्रदर्शितम् विवेयस्य समासान्तर्गतत्वेन इतरविशेषणतयोपस्यिता ( एक-स्मिम् वाक्ये ) 'अनुवाद्यननुक्तवैव न विधेयमुदीरयेत्' इति नियमविपरीतनिदंशे उद्देश्यगतविशेष-णान्तरमहिस्रा विधानात्पूर्वमेव सिद्धौ यच्छव्दसानिध्येन प्रसिद्धार्थ एव नियमितदाक्तिकेन तटादि-पदेन निर्देशे च विधेयतानवगम इति । एतच वाक्योदाहरणेषु सुस्पप्टम्' इत्याहु ॥

यथेरयुदाहरति मृष्नामिति। हनुमनाटकेऽष्टमेऽङ्के रामसेनया लङ्काया वेष्टिताया रावणत्योनितरि-

१ शताधित । शतायं पश्चारुत् तस्याः पश्चः पश्चमोऽशो दश तत्तस्याना मुजा यस्य न इस्य । शताध्यन्यत्र "नान्ताद्नंस्यादेर्मद्" (पारा४९) इति पाणिनिस्त्रोण महागमस्तु न असंख्यादेरिन्युपनेः । यहा "दगामशास्य-मित्यम्'इति परिभाषया महागमो न । अथवा पश्चशब्दो वृत्तिविषये पश्चमपरः वृत्तिस्तामान्यादिति चोध्यम् ॥ २ पदार्थे वाक्येत्यादि । स्कृदीभविष्यति चेदमएमे उत्हासे ९६ स्त्रो वृत्ती ॥ ३ महोऽत्र कुमारिसम्हस्तास्यत वानिकं तन्त्रवार्तिकिमित्यर्थः ॥

2 -

## कैलासोछासनेच्छाच्यतिकरपिश्चनोत्सर्पिदर्पोद्धुराणां दोष्णां चैपां किमेतत् फलमिह नगरीरक्षणे यत् प्रयासः ॥ १५९ ॥ अत्र मिथ्यामहिमत्वं नानुवाद्यम् अपि तु विधेयम् । यथा वा

यम् । एपां मदीयानां सम्यग्विद्यमानानां या मूर्झी मस्तकानां दोष्णां भुजानां च किमेतदेव फल्रम् यत् इह अस्मिन् ( वानरापादानके ) नगरीरक्षणे छद्धासंरक्षणे प्रयासोऽसामध्येम् इति निर्वेदः । किमित्यनेन ईदृशफ्ळेऽनौचित्यं व्यज्यते । तदुपपादकमेव मुर्झा दोप्णां च क्रमेण विशेपणमाह उद्वृत्तेत्यादिना । . उद्गत्तम् उद्धतम् यद्दा वृत्तं मर्यादा उद्वृत्तं निर्मयीदमित्यर्थः तादृशं यत् कृत्तं कर्तनं छेदनं तेनाविरछं सान्द्रं निर्भरं यथा स्यात्तथा गळात् कण्ठात् गळन्ती या रक्तस्य संसक्ता अविच्छिना धारा यद्दा संसक्ता (अर्थादीशाङ्घी) संख्या धारा तया धीतौ प्रक्षालितौ यौ ईशाङ्घी महेश्वरचरणौ तत्प्रसादेनोपनतः प्राप्तो यो जयस्तेन जगति जातो मिध्याभूतो महिमा येपां तादशानामिति मूर्घविशेपणम् । कैलासस्य हरगिरे: उल्लासने उत्थापने उद्धरणे वा यः इच्छाया आकाङ्काया व्यतिकरः आधिक्यं तस्य पिशुनानां सुचकानाम् उत्सर्पा उत्कटो यो दपीं गर्वस्तेनोद्धराणां समर्थानाम् अतिकान्तजगताम् इति दोप्णां विशेषणम् । कैळासेन स्वविमानगतिनिरोधे तमुत्यापयितुमान्दोळितवान् रावण इति पौराणिकी कथा अत्रानुसंधेया । केचित्तु मूर्ध्नामित्यस्य सांनिध्यात् कृत्तेनैवान्वयो न तु 'किमेतत्पलम्' इत्यनेनापि अनुपङ्गकलपन।पत्तेः कृतानां जयप्राप्तमहिमत्वाभावेन विशेषणानुपपत्तेश्व । एवं च विशेषणद्वयमपि दोष्णामेव । 'दोष्णां चैपाम्' इति पाठस्त्क्तदोपाद्धेय इत्याहुः । तद्युक्तम् । तात्पर्यप्राहृकचकारस-चेनानुपङ्गस्य प्रामाणिकत्वात्। कृत्तानामेव मूर्ध्ना पुनरारोपेण दितीयदूषणस्याप्यभावात् साजास्येनापि तथाव्यपदेशसंभवाच । ननु नगरीरक्षणप्रयासो दोष्णामेव धर्मी न तु मूर्घ्नामित्युभयमपि दोष्णामेव विशेपणम् मूर्घामित्यस्य तृद्धत्तकृत्तेनैव संवन्धः चकारोऽपि विशेपणसमुचयार्थ इति चेत्। अत्र वृमः। न खल्द्वत्तकृत्तेत्यादि विशेषणं दोष्णामुरकपिकम् स्वमस्तककर्तने तेषां भयासंभवात् किं तु रिपुकण्ठ-कर्तनमेव पौरुपम्। मूध्नी तु तद्दिशेपणं तादशोत्कटक्षेशसिंहण्युतया छोकोत्तरशौर्यं व्यक्षयति। किं च शौर्य वर्छ चोभयमपि प्रवलरिपुमारणप्रयोजकमिति न तथात्वे पूर्वाधेवैयर्ध्य शङ्कयमिति सुधीभिर्ध्येय-मित्युद्दयोते स्पष्टम् । स्रग्धरा छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् १०९ पृष्ठे ॥

अत्रैवंविधानां मूर्ध्ना दोण्णां चैतत्प्रलमनुचितिमत्यतो महिमा मिध्येति मिध्यात्वस्य विधेयत्वं विवक्षितम् तच न प्रतीयते उद्देश्यविधेययोः पृथङ्निर्देशे एवोद्देश्यविधेयभावप्रतीतेः । समासे चैकार्थाभावान्द्र्षाकारेणेतर्पटार्थान्विततयैव खार्थोपस्थित्या गुणीभावेन विधेयत्वस्यानिर्वाहादिवमृष्टविधेयांशत्वं दोषः। तदेवाह अत्रेत्यादि । मिध्यामहिमत्वमिति । 'महिमा मिध्या' इति रीत्या महिम्नो मिध्यात्वमित्यर्थः । अनुवाद्यम् । उद्देश्यम् प्राप्तत्वेनावगतमिति यावत् । प्राप्तस्य धर्मान्तरप्राप्तये कथनमुद्देशः । विधेयं साध्यम् अप्राप्तत्वेनावगतमिति यावत् । अप्राप्तस्य प्राप्तये कथनं विधानम् । अयमाशयः । यवत्र मिध्यामहिमत्वं जातं तदिदानीं नगरीरक्षणे प्रयासो नानुचितः । यदि तु विधेयं स्यात्तदा तादशेनापि कर्मणा यन्महिमत्वं तदाभूत्तादिदानीं मिध्या वभूव । यतः स्वनगरीरक्षणेऽप्यसामध्यमिति प्रतीतिः सिद्धवित अतो मिध्यात्वस्यवाप्राप्तत्वानिभव्यामहिमत्वमित्यस्य महिम्नो मिध्यात्वमित्यर्थ एव करणीयः । तच्च मिध्यात्व बहुत्री-हावन्यपदार्थे गुणीभूतम् । किं च उद्देशं विधेयं च यदि पृथवपदाभ्यामुपतिष्ठते तदा प्राप्तमुदिश्या-

### स्रस्तां नितम्बादवरोपंयन्ती पुनः पुनः केसर्रदामकाश्चीम् । न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमौर्वीमिन कार्युकस्य ॥ १६० ॥

प्राप्तं विधीयते पर्वतो विह्नमानितिवत् न तु समासे अन्यया बिह्नमत्पर्वत इत्यभिधानापत्तेरिति सार-बोधिन्यां स्पष्टम् ॥

न्याख्यातं च प्रदीपादौ । "अत्र नगरीरक्षणे एव यत्प्रयासस्तन्मूर्ज्ञा महिमा मिध्येति मिध्यात्वं विधेयम् अप्राप्तत्वात् । अत एव च नानुवाद्यम् । प्राप्तत्वे तु मिथ्यामहिम्नामफलत्वमेवोचितम् अतः किमेतत्फलमित्यादिना नाभिसंबन्धः स्यात् तच (मिध्यात्व) बहुत्रीहावन्यपदार्थे गुणीभूतम् विशेषण-प्राधान्ये समासाननुशासनात् । किंचोद्देश्यं विवेयं च यदि पृथक्पदाभ्यामुपतिष्ठते तदा प्राप्तमुद्दिश्या-प्राप्तं विधीयते । न च समासे पृथक्पदाम्यामुपस्थितिः अपृथगुपस्थितौ च न तथा व्युत्पत्तिरिति" इति प्रदीपः । (वस्यमाणकर्मधारयोदाहरणे प्रागुक्तोपसर्जनत्वविरहेण तत्संगत्यर्थमाह कि चेति । पदाभ्यां यदि पृथग्विशेष्याविशेषणभावानापन्न उपतिष्ठेतेत्यर्थः । न च समासे पदातपृथगुपास्थातिरित्यन्वयः । समासे एकार्थीभावाङ्गीकारेणेतरपदार्थान्विततयैव स्वार्थोपस्थितेरिति भावः । अयमेव चैकार्थीभावो नाम यदितरान्वयितयैवोपस्थितिरिति स्पष्टं तद्विदाम् ।एवं चोपसर्जनत्वम् इतरविशेषणतयैवोपस्थितिविपयत्वं फालितम्। पृथगुपस्थितयोस्तथान्वय इत्युत्सर्गः लोहितोप्णीपाः (२२७ पृष्ठे ) इत्यादौ समासेऽपि तद्दर्श-नात् । एवं चोत्सर्गत्यागेन सहृदयोद्देग एव दुष्टिवीजमत्रेति तत्त्वम् । अत्राभवन्मतयोगसत्त्वेऽपि न क्षतिः अविमृष्टविधेयत्वस्यापि सत्त्वेनोपाधेयसांकर्यस्यादोपत्वात् ) इत्युद्दयोतः । (तचेति। मिथ्यात्वं चेत्यर्थः । विशेषणेति । एकार्थाभावभद्गप्रसङ्गादित्यर्थः । वैरूप्याद्य्येकास्मन् समस्तपदे उद्देश्यवियेय-भावो न संभवतीत्याह किं चेति । प्राप्तत्वेनावगतं ह्युदेश्यम् अप्राप्तत्वेनावगत विधेयम् न चैक-स्मात्पदादनेकरूपेणोपस्थितिरित्यर्थः । अयमेव चैकप्रसरताभङ्ग इत्युच्यते यथा 'वषट्कर्तुः प्रथम-भक्षः' इत्यत्र प्राप्तभक्षानुवादेन प्राथम्यविधौ । तत्राप्येकार्थीमावभक्केन समासानुपपत्तेरुक्तवैरूप्यस्य च प्रसङ्गादिति ) इति प्रभा ॥

एवं बहुत्रीहाबुदाहृत्य समासान्तरेऽप्यिवमृष्टत्वं द्रष्टव्यिमित्याह् यथा वेति। तत्र कर्मधार्थे उदाहर्ति स्त्रस्तामिति । कुमारसंभवकाव्ये तृतीये सर्गे कामस्य हरं प्रत्यिभयोगे सहायभूता पार्वतीम् "अदृश्यत स्थावरराजकन्या" इति कुळकादिनोपक्रम्य तस्याः वर्णनिमदम् । किंभूता स्थावरराजकन्या । नितम्बात् किटिपश्चाद्वागात् क्रस्तां विगळितां केसरो वकुळः तस्य दाम माळा सैत्र काञ्ची नितम्बभूपण तां पुनः पुनः वारंवारम् अवरोपयन्ती स्थाने (नितम्बे) निवेशयन्तीत्यन्वयः । अत्रोत्प्रेक्षते । स्मरेण कामन न्यासः पुनर्प्रहणाय समर्पितं द्रव्यम् तदेव निक्षेप इत्युच्यते न्यासीकृता निक्षेपीकृता कार्मुकत्य कार्मुक्संवन्धनीं द्वितीयमौर्वीमिवेति । अत्रैत्र किमिति न्यस्ता नान्यत्रेत्यत आह् 'स्थानिवेदिति' । स्वाक्षभूता पार्वत्येत्र स्वीयमौर्वीस्थापनस्थानिति जानता मन्नाशेऽप्यनयैव शिवं वशीकरिप्यामीति जानता वा आश्रयगुणप्रकर्षेण आधेयगुणप्रकर्षे इति योग्यमिदं स्थानिति जानता वेत्यर्थः । "केसर हिङ्गुनि इति किञ्जल्के न स्त्रियां पुमान् । सिंहच्छटायां पुनागे वकुळे नागकेसरे" इति मेदिनी । अत्र मौर्वीपदादेव कार्मुकसंत्रन्धे ळच्छे कार्मुकपदमपुष्टम् । उपजातिर्छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् ७८ पृष्टे ॥

१ अवरोधयन्तीति कचित्पाठः । अवलम्चमानेत्यपि कचित् पाठः ॥ २ क्सरपुष्पकाश्चीमिति कचित्पाठः ॥ ३ तत्त्वमिति । एवमेव वृत्त्यर्थवादे वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषायामपि ( ५ पत्रे )उक्तम् ॥ ४ हिमालयक्त्या ॥

अत्र द्वितीयत्वमात्नमुत्प्रेक्ष्येम् । मौवी द्वितीयौमिति युक्तः पाठः । यंथा वा वदुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । वरेपु यद्वालमृगाक्षि मृग्यते तदस्ति कि व्यस्तमि त्रिलोचने ॥१६१॥

अत्र द्वितीयत्वं मौर्व्यामुत्प्रेक्ष्य विधेयम् तदेवाह अत्र द्वितीयत्वमात्रप्रुत्प्रेक्ष्यमिति । स्वीयवस्तुन एव न्यासीकरणं न तु तत्सदशस्येति नोपमा किंतु न्यासीकरणं हेत्त्य्रेक्षेयम् । तत्र च हेर्नुर्द्वितीयत्व मेव मौर्वीत्वस्य तत्राप्रयोजकत्वादिति भावः । मात्रपदेन विशिष्टोत्प्रेक्षानिरसनम् । तच्च द्वितीयत्व कर्भ- धारयसमासे परपदार्थप्राधान्यादुणीभृतमिति विवेयत्वस्यानिर्वाहादित्रमृष्टिविवेयांशत्व दोपः । मार्थी द्वितीयामिति पाठे तु निरावाधा प्रतीतिः । तदेवाह मौर्वीमित्यादि । द्वितीयाम् अन्याम् । नन्वत्र काञ्चवां द्वितीयमौर्वीत्व विशिष्टमेवोत्प्रेक्ष्यमतो नोक्तदोपावकाशः इति चेत्र । तथापि हि विशेपणाशस्य द्वितीयत्वस्य प्राधान्यम् द्वितीयसद्भावे एकस्य न्यासीकरणोचित्यात् । मौर्वात्व तु तस्याप्रयोजकम् 'अन्यस्यापि सद्वितीयस्य तदौचित्यादिति वस्तुविशेपपरिचायकतामात्रम् । अयं भावः । मौर्वीभिन्नस्यापि 'यस्य कस्यापि पदार्थस्य सद्वितीयस्य न्यासीकरणान्मौर्वीत्वं न न्यासीकरणे प्रयोजकं किं तु ज्यारूप- वस्तुविशेपपरिचायकमेवेति । तस्माद्विशिष्टविधाविष विशेपणमात्रप्राधान्यप्रसङ्गभयेन समासो नाकारीति व्याख्यातारः । अन्यया तत्राप्येकत्र संजिन्युदेश्ये एकत्वस्याप्राधान्यप्रसङ्गभयेन समासो नाकारीति व्याख्यातारः । अन्यया तत्राप्येकत्र संजिन्युदेश्ये एकत्वस्याप्राधनायप्रसङ्गभयेन दोपो न स्यादिति प्रदौपसुधासागरयोः स्पष्टम् । अधिकमग्रे २९० पृष्टे २७ पङ्कै। इष्टन्यम् ॥

चक्रवर्तिप्रमृतिमिस्तु ''ननु द्वितीयमौर्वात्वविशिष्टमेव विवेयमतो नोक्तढोप इति चेत्। अत्र केचित् वक्रुळमाळाया मौर्व्याकारत्वेन मौर्वात्वप्राप्ता द्वितीयत्वस्यव विधेयत्वमित्याहु। तन्न। तदा द्वितीयत्वस्पापि प्राप्तत्वादुग्प्रेक्षाया एवासंभवः स्यात्। वस्तुतस्तु कार्मुकपदसानिध्येन मौर्व्या आरूटत्वावगति ततश्च धनुरारूढमौर्व्या एव वशीकरणरूपकार्यकारित्वादन्यत्वेनोत्प्रेक्षने। यथा अयं राजा अपरः पाकशासन इवेत्यादौ। यथा च प्रतिनिधौ महापात्रे राजकर्मसंपादके जनः सभावयति कि सिंहासनारूढो राजा द्वितीयो भूत्वा कर्म कुरुते इति' इति व्याख्यातम्॥

वहुत्रीहावेव तिद्धितार्थगुणीभूतेऽन्यपदार्थे गुणीभावं यथा वेत्युदाहरित वपुरिति । कुमारसंभव-काव्ये पद्ममे सर्गे वटुवेपधारिणः शिवस्य पार्वतीं प्रत्युक्तिरियम् । भो वालमृगाक्षि पार्वति वरेपु वोहृपु ("वरो जामातृवोदारो" इति विश्वः ) यत् रूपकुळधनादि समस्तं मृग्यते कन्यातद्वन्धुभिः अन्विप्यते तत् व्यस्तम् एकैकमिप समस्तं मा भूदिति भावः त्रिल्लोचने त्र्यम्वके किमिरत अपि तु नेत्यर्थः । एकैकस्याप्यमावं दर्शयित वपुरित्यादिना । वपुः शरीरं विरूपाक्षं विरूपाणि विपमाणि त्रीणि सोमसूर्याग्निरूपत्वात् भीषणानि वा अक्षीणि यस्य तथाभूतम्। सर्वोङ्गप्रवानं चक्षुरेव यस्य विरूपं तस्यन्तराङ्गं किं वक्तव्यमित्यर्थः । अतो न सौन्दर्यवाती अपीति भावः । विरूप विरुद्धं रूपं सर्पकपालादिवेपोऽक्षीणि च यस्य तथाभूतिनिते केचित् । अलक्ष्यम् अज्ञात जन्म यस्य तस्य भावस्तत्ता अस्तीति शेपः । जन्मैव न ज्ञायते कुळं गोत्रं च दूरापास्तिमिति भावः । वसु धनं दिगम्वरत्वेन नग्नतयैव निवेदितं नास्तीति ज्ञापितमित्यर्थः । यदि धनं भवित तदा कथं दिगम्वरो भवतिति भावः । "देव-भेदेऽनले रश्मी वसू रत्ने धने वसु" इत्यमरः । वालमृगाक्षि इति संवोधनेनैवंविधसीन्दर्यशालिन्यास्तव

५ उप्पेक्षितमिति किचित्पाठः ॥ २ "अत्र मोर्भी द्वितीयामिति द्वितीयत्वमात्रमुत्येक्ष्यम्" इति वृत्तिपाठः क्राचिद्दित ॥

अत्र 'अलक्षिता जिनः' इति वाच्यम् । यथा वा आनन्दसिन्धुरतिचापलकालिचित्तसंदाननैकसद्नं क्षणमप्यग्रुक्ता । या सर्वदैव भवता तदुदन्तिचन्ता तान्ति तनोति तव संप्रति धिग्धिगस्मान्॥१६२॥ अत्र 'न ग्रुक्ता' इति निषेधो विधेयः । यथा

विरूपवरप्रार्थनमनुचितमिति व्यञ्यते । दीपिकाकृतस्तु यत् त्रिलोचनेऽस्ति तत् व्यस्तमिप किं वरेषु मृग्यते इत्यन्वयः । उक्तान्वये तु रूपामावादेः स्पष्टतयोपन्यासो न युज्यते इत्याहुरिति चिन्द्रिकोह्यां-तयोः स्पष्टम् । "कन्या वर्यते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम् । वान्धवाः कुल्लिम्लिन्ति निष्टात्रिवितरे जनाः ॥" इति न्यायेन वर्गुणेषु गवेषणीयेषु साकल्यं तावदास्ता तदेकदेशोऽप्यत्र नास्तित्यभिप्रायेणोक्तं 'व्यस्तमिप' इति । वशस्यं वृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् २४ पृष्ठे॥

अत्र वरेषु मार्गणीयानां धर्माणां वैकल्यदर्शनप्रस्तावाजन्मन्यछक्ष्यत्व विधित्सितम् तच्च समासे न्यग्भूतम् इत्यविमुष्टाविधेयाशत्वं दोषः। तर्ह्योतः वर्ष्यवेपायित्याशङ्काया शिप्यशिक्षार्थमाह अत्रेत्यादि । अरुक्षिता जिनिरिति । जिनरुत्पत्तिः अरुक्षिता न ज्ञातेत्यर्थः । इति वाच्यं इति वक्तव्यम् इति पठनीयमिति यावत् । अरुक्षिता जिनिरिति पाठे तु पौर्वापर्यविपर्ययसच्चेऽपि समासानिवन्धनमप्राधान्य निवर्तते । तथा च पददोषोद्धारेऽपि वाक्यविधेयाविमर्शस्तदवस्य एवेति मावः । केचित्तु शिवे जन्मनोऽप्यमावाद्विशिष्टविधिरेव विवक्षित इत्याद्विरिति प्रदीपोहचोत्तयोः स्पष्टम् । उक्तं च सारत्रोधिन्यामपि "पददोषोद्धारमात्रामिप्रायेण पाठकल्पनम् अन्यथा अरुक्षितेत्यस्य प्रागुपादानेन वाक्यगतिधेयाविमर्शतादवस्थ्यात् । वस्तुतस्तु त्रिष्टोचने शिवे जन्मनोऽप्यसिद्धतया विशिष्टस्यारुक्षितजन्मनो विधे-यत्या अरुक्षितेत्यस्य विशेषणस्य पूर्वोपादानमुचितिमिति रचितः पाठः समीचीनः" इति ।।

नञ्समासे यथा वेत्युदाहरित आनन्देति । विरक्तं नायकं प्रति नायिकासखीनामुक्तिरियम् । या अस्मत्सखी नायिका भवता त्वया सर्वदैव क्षणमि अमुक्ता न मुक्ता त्यक्ता नेत्यर्थः तदुदन्तिचन्ता तस्याः उदन्तो वार्ता तिच्चन्तापि संप्रति अधुना तव तान्ति ग्लानि तनोति अतोऽस्मान् धिग्धिगित्यन्वयः । एवंवियदुःखदर्शित्वादितशोच्या वयमित्यर्थः । कयंभूता सखी । आनन्दस्य त्वप्रमोदस्य सिन्धुः सागरः । तथा अतिचापलेनातिचापल्येन शालते शोभते इत्यतिचापलशालि यत् तव चित्त तस्य यत् संदाननं वन्धनं तस्यैकं केवलं सदनं स्थानं कारणं वा तत्रैव तय चित्तस्य विश्रान्तिरिति भावः । अव्यभिचारेण तथात्वं व्यङ्गयम् । उभयमिदं रूपकं नायिकाविशेपणं चेति वोध्यम् । केचित्तु सीतावार्ताज्ञानदुःखितं रामं प्रति लक्ष्मणस्थयमुक्तिः । यथा पूर्वं क्षणमि न वियोगस्तद्वार्तापि सांप्रतं दुर्लभेति प्रतीकारासमर्थानस्मान् धिग्धिगित्यर्थः इति व्याचख्यः । वसन्तित्वका छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् ६८ पृष्ठे ॥

अत्रासमासेन नञा निषेधो विधेयः 'न मुक्ता' इति । समासकरणेन तु गुणिभूतत्वानियेधस्य विधे-यत्वाप्रतीत्याविमृष्टविधेयांशत्वं दोषः। दूषकतार्वाजं तु विवक्षितिविधेयतानुपपत्ति । तदेवाह अत्र न मुक्तेति निपेधो विधेय इति। अयं भावः। अत्रावान्तर्याक्येऽमुक्तेत्यनेन 'नवजळधरः संनद्दोऽ-

१ दीपिकारुतस्तु प्रदीपकर्तारो गोविन्द्रद्युता एव । एव चात्र दीपिकापदेनोदाहरणदीपिकेव प्राह्मा न तु जयन्त-अहरुतदीपिकेति मन्तन्यम् ॥ २ श्रुत शास्त्रम् ॥ ३ न्यम्म्त गुणीभूतम् ॥ ४ रचितः मूलकृता किन्यनः ॥ ५ तिव-न्तापीति । अस्मतरुतेत्यर्थः ॥

यम्' इति (२९१ पृष्ठे) वक्ष्यमाणपद्ये इव प्रसञ्यप्रतिपेध एव विधेयो न तु 'जुगोपात्मानमत्रस्तः' ्इति (२९२ पृष्ठे) वक्ष्यमाणपद्येऽत्रस्तत्वाद्यनुवादेनात्मनो गोपनादिवदमुक्ततानुवादेनान्यित्किचिद्विघे-यमास्ति । एवं च 'मुक्ता न भवति' इत्यर्थोऽत्र विवक्षितः स च न प्रतीयते समासकरणात् । न च समासे नजः प्रसज्यप्रतिपेधोऽर्थः किं तु पर्युदास एव । तदुक्तम् "प्रधानत्वं विधेर्यत्र प्रतिपेधेऽप्रधा-नता । पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नज् ॥" इति । अस्यायमर्थः । 'यत्र विधेर्भेदप्रतियोगिनः 'प्रधानत्वं प्राधान्यं (विशेष्यत्वं) प्रतिपेधे नर्जेथे अप्रधानता ( नज्तत्पुरुपस्योत्तरपदार्थप्रधानत्वात् 'अघटः' इत्यस्मादारोपितो घट इत्येवंबोधादिति भावः) स पर्युदासः विज्ञेयः । स च क भवतीत्यपेक्षा-यामाह । यत्रोत्तरेति । यत्रोत्तरपदेन युतो नञ् समस्त इत्यर्थः उत्तरपदशब्दः समासस्य चरमावयवे रूढः' इति । यथा अवाह्मणमानयेति । अवाह्मणमित्यस्यारोपितवाह्मणत्वविशिष्टमित्यर्थः । वाह्मणमित्रं ब्राह्मणसदृशं क्षत्रियादिकमिति यावत्। अत एव "भृशादिम्यो भुवि०" ( ३। १। १२ ) इति स्त्रे ''अब्राह्मणमानयेत्युक्ते ब्राह्मणसदृश एवानीयते नासौ छोप्टमानीय कृती भवति'' इति ( 'नह्मब्राह्मण-मानयेत्युक्ते छोष्टमानीय कृती भवति इत्यर्थकं ) महाभाष्यम् । केचित्तु ''यत्र विधेः कर्तव्यतायाः प्राधान्यम् प्रतिपेधे निवर्तन।रूपेऽप्रधानता अविवक्षा स पर्युदासः यथा 'नेक्षेतोद्यन्तमादिस्यम्' इस्यादावनीक्षणसंकल्पकर्तव्यताप्राधान्यादीक्षणप्रतिषेधस्य चाविवक्षणात् । एतत्क भवतीस्यपेक्षायामाह यत्रेति । उत्तरपदेन स्रोत्तरनामधात्वन्यतरपदार्थेन 'संबध्यते' इति शेपः'' इत्याद्वः । प्रसञ्यप्रतिपेधस्तु असमासे एव भवति । तद्य्युक्तम् ''अप्राधान्यं विधेर्यत्न प्रातिपेधे प्रधानता । प्रसज्यप्रतिपेधोऽसौ क्रियया सह यत्न नज् ॥" इति । यत्न क्रियान्वयी नज् धात्वर्थरूपिक्रयाभाववोधक इति यात्रदिति तदर्थः अन्यत्सर्वं सुगमम् । यथा "न कंछझं भक्षयेत्" इति । तथा च प्रसज्यप्रातिपेधे भन्नतिक्रियायामन्वयेन मुक्तापदेन समासो न स्यादसामर्थ्यादिति वोध्यम् कयं तर्हि 'अश्राद्धमोजी' इत्यादौ प्रसज्यप्रतिपेध-छाम<sup>,</sup> । अयं भावः । अत्र हि श्राद्धादितरभोजित्वं नार्यः । भोजनस्य रागप्राप्तत्वेनात्रतत्वात् त्रता-धिकारपठितणिन्यनुपपत्तेः अश्राद्वायुपपदाच सः श्राद्धभोजनाभावश्च व्रतमिति । मैवम् । पर्युदासेना क्षेपात्। अयं भावः। श्राद्धभोजिभिन्न इति वाच्योऽर्थः श्राद्धभोजनाभाववत्त्वं च तेनाक्षिप्यते वते गम्ये णिनिरिति सूत्रार्थः । णिन्यन्तेन नञ्समासे हि तस्य गम्यता इति । वस्तुतः "असूर्यछछ। टयोः ०" ( ३।२।३६ ) इति पाणिनिसूत्रज्ञापकादसामध्येंऽपि कैचित् समासः । न च प्रकृतेऽपि स्यात् ।। तावतापि तादृशात्सहृदयवैमुख्यं दुर्वारम् । एतेन 'अशब्दोऽयं निपेधार्यकः तेनासंमास एव' इत्यपास्तम् समाससदेहेन पर्युदाससदेहाच पौर्वापर्यविपर्ययस्यापरिहाराचे । एवं 'द्वितीयमौर्वीम्' इत्यत्र निशिष्टस्य विधेयत्वेऽपि तत्र प्रधानमौर्गीत्वस्य प्रसिद्धसाद्द्येन प्राप्ततया प्राप्ताप्राप्तिविवेक-पर्यवसानेन राव्दतो र्म्यायेन द्वितीयत्वे गुणभूतस्य द्वितीयत्वस्य न्यासीकरणे हेतुत्वे दूषकतावीजमिति वोध्यम् । ननु पर्युदासार्थोऽमुक्तत्वमेव विधायताम् सहदयवैमुख्यमेव फलाविशेपादिति चेत् भवेदप्येव यदि तथा सति क्षणमपीत्यनेन संबन्धः स्यात् । स हि मुक्तत्वेनैव

१ 'विषसपृक्तवाणेन हतो यो मृगपक्षिणो। तयोमांस कलक्ष स्याद्धक्त्वा चान्द्रायण चरेत्।।' इत्युक्तम् ॥ २ किचिदिति। सूर्यं न पश्यन्तीति ' अस्यंपश्याः राजदाराः' इत्येत्रेव ' अश्राद्धमोजी ' इत्यादावित्ययः॥ ३ अपरिहें - राक्चेति। उक्तं च सारबोधिन्यादाविष " नःवत्र निभन्नस्याकारस्य निपेधार्थकत्वात्समासाभावेन नात्रात्रं दोष इति चन्ना । एवमिप पर्युदाससदेहानपायात् नव्यभिन्नस्याकारस्यासत्त्वाच्च। ' अमानोनाः प्रतिपेधे ' इत्यस्य समासासमाः र सदेन द्वेविध्यक्षयनपरत्वात् '' इति ॥

नवजलधरः संनद्धोऽयं न दप्तिनशाचरः . सुर्घनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम् । अयमपि पदुर्धारासारो न वाणपरंपरा कनकिनकपश्चिग्धा विद्युत् त्रिया न ममोर्वशी ॥ १६३॥

इत्यत्र । न त्वमुक्ततानुवादेनान्यदत्र किंचिद्विहितम् । यथा

प्रतियोगिना विवक्षितः न च पर्युदासे तथा संभवः समासे एकदेशेनान्वयायोगात् विशिष्टेनारोपितमुक्तत्वेनैवान्वयाच । नन्वेवमिप नाविमृष्टविधेयांशता विधेयस्यानुपिश्वितः किंतु धारणे 'विद्धत्'
इति (२७७ पृष्ठे) अवाचकत्वमेव स्यात् समासेऽर्थान्तरिनिरूढत्वादिति चेन्न। प्राधान्येनानिर्देशस्य
तथाप्यक्षतेः। अत एव 'प्राधान्येनानिर्दिष्टो विधेयांशो यत्र' इत्याह वृत्तिकृत् (२८५ पृष्ठे) न त्वप्राधान्येन निर्दिष्ट इति । तर्हि 'विद्धत्' (२७७ पृष्ठे) इत्यस्याप्यत्रैवान्तर्भाव इति चेन्न। तदर्थस्यानिर्दिष्टस्याप्यविधेयत्वात्। अमुक्तेत्यस्याविमृष्टविधेयाशस्यावाचके प्रवेश इति चेन्न। उभयोरसंकीर्णस्थळसंभवे किचित्संकरेऽप्यदोषात् । दूषकतावीजं च विवक्षितस्योद्देश्यविधेयभावद्यार्थास्याप्रतीतिः।
तस्मानित्यदोषोऽयम् । उद्देश्यविधेयभावो हि अपदार्थोऽपि विषयताविशेपरूपो विशेष्यविशेषणभाववत्
वाक्यार्थप्रतीतौ भासते । सोऽपि पदार्थ इत्यन्ये । उद्देश्यत्विधेयत्वे विशेष्यत्विशेषणरूपे तत्समनियते वेति तु न युक्तम् पर्वते विद्विरित्यादौ व्यभिचारादित्यादुः । अभवन्मतयोगे तु परस्परं
पदार्थानां संवन्धरूपोऽन्वयोऽपि भासते इति ततो भेदः । दूषकतावौजान्तरमप्युक्तमितीति प्रदीपोइयोतप्रभाद्य स्पष्टम् ।।

निषेधप्राधान्ये समासामार्गं दृष्टान्तयित यथेति । इदम् 'इत्यत्र' इत्यस्यानन्तरमन्वेति इत्यत्रेवेत्यर्थः । विशिष्टस्य ('इत्यत्र यथा' इत्यस्य ) 'निषेधो विधेयः' इति पूर्वेणान्वय इति वोष्यम् । नयजलधरी इति । विक्रमोर्वशीये चतुर्थेऽद्के वर्वशीविरहे पुरूरवसो मेघादौ निशाचरादिश्रमानन्तर विशेपदर्गने सित उक्तिरियम् । अयं संनद्धः कवची हृन्तुमुखतो वा नवो जळधरे। मेघः दृप्तिनशाचरो न । भवतीति शेषः । इदं दूरमाकृष्टं सुरधनुः इन्द्रधनुः तस्य राक्षसस्य शरासनं धनुः न । भवतीति शेषः । अयमिप पदुः तीत्रः धारासारः धारावर्षः बाणपरंपरा न । भवतीति शेषः । (इयमिप ) कनकस्य निकपः कपणरेखा तद्वत् क्षिग्धा दीतिमती विद्यत् तिवत् मम प्रिया उर्वशी न । भवतीति शेषः । "आसारः स्यात्प्रसर्ण वेगवर्षे सुदृद्धले" इति विश्वः । हरिणी छन्दः । छक्षणसुक्तं प्राक् १०८ पृष्ठे ॥

अत्र चतुर्षु वाक्येषु गम्यमानमवतिक्रियान्वियनो नजो द्दानिशाचरादिपदेनासामध्यांत्र समासः अत एव नज्यों निषेधः प्राधान्याद्विधेयः । तेन नात्राविमृष्टविधेयांशत्वदोषः । एवं चात्र गम्यमानभवति-क्रियाया एव निषेधो वोष्यः । ननु 'आनन्दिसन्धः' इति पूर्वपद्ये 'अमुक्ता' इत्यत्र पर्युदासादमुक्ति-त्वमनुवाद्यमेवास्तु 'जुगोपात्मानमत्रस्तः' इति (१६४) वक्ष्यमाणपद्येऽत्रस्तत्वविद्याशङ्कय निराक्त-रोति न त्विति । तुरप्यर्थे । अत्र आनन्दिसन्धुरिति पद्ये । यद्यनुवाद्यं तिर्हे किंचिद्विधेयं स्यात् न चात्र (आनन्दिसन्धुरित्यत्र) तदिस्त अतो नानुवाद इति भावः ॥

१ ''अनू यिवधेयभावः ( उद्श्यिषियभावः ) संसर्गो विशेष्यविशेषणभाव इवापदार्थोऽपि वाषयार्थपतीता भागने'' इति चक्रवर्निभद्वाचाः ॥

जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । अस्ति अगृधुराददे सोऽर्थानसक्तः सुखमन्वभूत् ॥ १६४ ॥ इत्यत्र अत्रस्तत्वाद्यनुवादेनात्मनो गोपनादि ॥

(१६) विरुद्धमतिकृद्यथा

सुधाकरकराकारविद्यारदिवचेष्टितः । अकार्यमित्रमेकोऽसौ तस्य किं वर्णयामहे ॥ १६५ ॥

अत्र 'कार्य विना मित्रम्' इति विवक्षितम् 'अंकार्ये मित्रम्' इति तु प्रतीतिः। यथा वा

विधेयान्तरसत्त्वे त्वनुवाद्यत्वात्पर्युदासो दृष्टो नान्यथेत्याह् यथेति । जुगोपेति । रघुकान्ये प्रथमे सर्गे पद्यमिदम् । स दिल्लीपः अत्रस्तः निर्मीकः सन् आत्मानं शरीरं जुगोप ररक्ष । "त्रस्तो भीरुमीरुक्तमीलुकाः" इत्यमरः । अनातुरः अरोगी सन् धर्म भेजे सिषेवे । अगृष्ठः अलुन्धः सन् अर्थान् आददे सीकृतवान् । असक्तः अनासक्तः सन् सुखम् अन्वभृत् सुखानुभवं चक्रे इत्यर्थः । अत्रस्तोऽपि त्रस्तवत्सम्यक्तया सदैवात्मान जुगोपेति न्यङ्गयम् तावता नयप्रकर्पः । "आत्मा यत्नो धृतिर्वृद्धिः स्वभावो व्रह्म वर्षे च ।" इति "गृष्ठुस्तु गर्थनः । लुब्धोऽभिलापुकस्तृष्णक्" इति चामरः ॥

अत्र पर्युदासे गुणीभूतो निषेधोऽनुवाद्यो न तु विधेयस्तदाह अत्रस्तत्वेत्यादि । गोपनादीति । विहितमित्यनुषद्गः । अत्रात्मगोपनादिवत्तत्र (आनन्दसिन्धुरिति पद्ये ) विधेयान्तराभावान्त्रिपेधस्य विधे-यत्वमेवेति भावः । उक्तं च प्रदीपे "इत्यत्रात्रस्तत्वाद्यनुवादेनात्मगोपनादिवदमुक्ततानुवादेन किंचि-

द्विधेयमस्ति । नच समासे नजः प्रसज्यप्रतिपेधोऽर्थः किंतु पर्युदास एव" इति ॥

पोडशं पददोपमुदाहरनाह विरुद्धमितिकृद्यथिति । प्रकृतार्थथीप्रतिवन्धकीभूताप्रकृतार्थधीजनकं विरुद्धमितकृत् । तेन विरुद्धस्य मित्विरुद्धा वेति समासे नास्था । विरुद्धत्वं च प्रकृतन्यकारप्रतीतिहेतु-कारित्वम् । अनुचितार्थाश्चील्योर्थानां न परस्परप्रतिवन्धकता । अमतपरार्थे तु द्वयोरिप प्रतिवन्धेन प्रतीतिरिति सारवोधिनीकाराः। प्रदीपोद्द्योतयोस्तु पदान्तरसंनिधानेन प्रकृतप्रतीतिन्यकारकप्रतीतिजनक विरुद्धमितकृत् । विरुद्धस्य मित्विरुद्धा वा मितिरिति समासः । अत्र पदान्तरसंनिधानेनेति विशे-पणात् अनुचितार्थाश्चीलानिहतार्थानां व्युदासः। किं चावयोर्न वाक्यार्थप्रतीत्योः परस्परविरोधिता किंतु व्यङ्गययोविन्यव्यङ्गययोर्वा । अमतपरार्थश्च व्यङ्गयरसयोरेव विरोधे इति न तत्संकरः । प्रकाशितविरुद्धे तु प्रथमप्रतीतेन विवक्षितार्थेनैव विरुद्धव्यञ्चनम् नात्र तथेति ततो भेदः । न्यकारकत्वं च प्रकृतवोधप्रतिवन्धकतया तद्वोधजन्यचमत्कारप्रतिवन्धकतया चेति वोध्यमिति स्पष्टम् ॥

तच विरुद्धमतिकृदनेकथा प्रवर्तते । तत्र किनित्समासान्तरविष्रहेण यथेत्युदाहरित सुधाकरेति । सुधाकरश्चन्द्रस्तस्य कराः किरणास्तदाकारं निर्मळतया तत्सदृशं विशारदं प्रगल्भं च विचेष्टितं यस्य तादृशः असौ एकः अकार्यमित्रं कार्यं विनैव मित्रम् तस्य पुरुषस्य किं वर्णयामहे अर्थाद्रुणानिस्पर्थः । मित्रशब्दस्य सुदृद्धाचकस्याजहिष्ठद्वत्वात्रपुंसकत्वम् । "विदृतसुप्रगल्भौ विशारदौ" इत्यमरः। "मित्रं सुदृद्धि मित्रोऽर्कः" इति कोशः ॥

अत्र 'अकार्यमित्रम्' इत्यत्र कार्यस्य प्रयोजनस्यामावोऽकार्यमित्यर्थामावेऽन्यर्यामावः मक्षिकाणाम-

१ 'अकार्येषु मित्रमिति प्रतीतिः' इति क्वित्पाठः । 'अकार्येषु मित्रमिति तु दुष्पतीतिः' इत्यि पाठान्तरम् ॥ '

# चिरकालपरिप्राप्तलोचनानन्ददायिनः । कान्ता कान्तस्य सहसा विद्घाति गलग्रहम् ॥ १६६ ॥

अत्र 'कण्ठग्रहम्' इति वाच्यम् । यथा वा

भावो निर्मक्षिकामितिवत् । ततः अकार्यं मित्रमकार्यमित्रमिति मयूर्व्यंसकादित्वात्समासः । तथा च ( एवं समासेन ) कार्यं प्रयोजनं विनैव मित्रमित्यर्थोऽत विवक्षितः । तदेवाह् अत्र कार्यं विना मित्रमिति विवक्षितमिति । अकार्यं मित्रमिति त्विति । तुरप्यर्थे । न कार्यमकार्यमिति नञ्समासे कृते न्ञोऽल्पार्थकत्वे कुकार्ये मित्रमित्यपीत्यर्थः । अव्ययीभावनञ्समासयोरतुल्येकक्षत्वेन नञ्समासस्यापि प्राप्तया अस्यापि प्रतीतिरिति मावः । उक्तं च नञोऽल्पार्थकत्वम् ''तत्सादृश्यं तदन्यत्वं तद्दल्पत्वं विरोधिता । अप्राशस्त्यममावश्च नञर्थाः षद् प्रकीर्तिताः ॥'' इति । अय सर्वोऽप्युद्द्योताभिप्रायः । सार्वोधिनीकाराद्यस्तु कार्यस्याभावोऽकार्यं तेन मित्रमकृत्रिममित्रमित्यव्ययीभावे कर्षणानुसंघाने विकन्येन तद्पेक्षया शैक्तिलक्षणयोरन्यतराभावात्कर्मधारयेण इटिति कुकार्यप्रतीतिरिति मावः । अत्रोपश्लोकनविरोधिनञ्समासावयवस्य नञोऽप्रशस्तार्थकत्वमित्याद्वः ॥

कचिन्नामपदयोः समासे विरुद्धार्थनिरूढपदघटनया भवति । तदेव यथा वेत्युदाहरित चिरेति । कान्ता चिरकालेन परिप्राप्तस्य लोचनानन्ददायिनः नेत्रानन्दजनकस्य । 'चिरकालपरिप्राप्ति' इति पाठे तु चिरकाल।त् या परिप्राप्तिः समागमः तया लोचनयोरानन्ददायिन इत्यर्थः । ईदशस्य कान्तस्य मनः-प्रियस्य गलप्रहं गलस्य कण्ठस्य प्रहो प्रहणम् आलिङ्गनं तं सहसा झिटित विद्धाति करोतीत्यर्थः । चिरकालपरिप्राप्तित्यनेनौत्कण्ल्यातिशयः । लोचनानन्ददायिन इत्यनेन सौन्दर्यातिशयो व्यज्यते ॥

अत्र कण्ठप्रहार्थतया आलिङ्गनार्थकतया विवक्षितो गलप्रहरान्दो रोगाविशेपे निरूदः। तथा च ''रूढियोंगमपहरति'' इति न्यायेन कण्ठप्रहार्थापहारेण रोगविशेष एव प्रतीयते इति गलप्रहपदं विरुद्ध-मितकृत्। न्याख्यातं चैवमेव सारवोधिन्याम्। तथाहि ''गलप्रहो रोगविशेषः। तत्र समुदाये गिक्तः आलिङ्गने च योगः समुदायशक्तेर्वलवक्त्वात् रोगस्यैव प्रतीतिरिति विरुद्धस्य मितः। न च रूढ्यर्थवोधेऽ-वयवशक्त्या परिरम्भप्रतीतौ निहतार्थत्वमेव स्थादिति वाच्यम्। विलम्बेनिप गलप्रहपदात् तद-प्रतीतेः रूढ्या योगप्रतिवन्यात् । शोणितादौ तु (२७२ पृष्ठे) अर्थद्वयस्य रूढिसाम्येऽपि भूरिप्र-योगादप्रकृतार्थस्य प्राक् प्रतीतिरिति'' इति । उद्दयोतकारास्तु अत्र प्रकरणेन रूढिवल्वन्वं गिवत्या योगार्थोपस्थिताविप अविवक्षितार्थन्यञ्जनया तिरस्कार एव विरोधो वोध्यः पदार्थः। अत एव प्रकरणीत्कत्ये निहतार्थस्य न दोषत्विमत्याहुः। 'गलप्रहशब्देनार्थचन्द्रदानं प्रतीयते' इति कथित्॥ किचिद्विविक्षतिविशेषपरत्वेपदिवययंत्रसङ्गेनाविविक्षतिविशेषपरत्वप्रहाद्भवि।तदेवययावेत्युदाहरित

१ तुरुप्रदक्षत्वेनित । नन्समासेनाव्ययीमावसमासस्य वाधस्तु नास्त्येव । तदुक्तं वैयाक्ररणसिद्धान्तकोंमुदां 'नञ्' ('२।२।; ) इति सूत्रे "अर्थामावेऽव्ययीमावेन सहायं (नञ्समासः) विक्रत्यते 'रक्षोहागमरुष्वतंद्देशः प्रयोज्जनम्' इति 'अद्भुतायामसंहितम् 'इति च माध्यवार्तिकप्रयोगात् । तेन 'अतुपरुध्धः' 'आविवादः' 'अविप्रम् 'इत्यादि सिद्धम् " इति ॥ २ रुक्षणातुसधाने इति । अक्षायेषदस्यारुत्तिनते रुक्षणाया अनुस्थाने इत्यर्थः॥ ३ नैया- यिक्रमते समासे शक्त्यभावादाह शक्तिरुष्ठभायोतियादि ॥ ४ क्मंधारयशब्देनात्र नञ्तस्युरुपे माह्य इति मम माति ॥ ५ निरुद्धया पद्घटनयेत्यर्थः इत्युद्ध्योतकारः । वस्तुनस्तु विरुद्धेऽधे निद्धस्य पदस्य घटनया रचनयेत्यर्थे एने न काचिद्षि ह्यानिरिति सम भाति ॥

न त्रस्तं यदि नाम भूतकरुणासंतानशान्तात्मनः
तेन न्यारुजता धनुभगवतो देवाद्भवानीयतेः।
तत्पुत्रस्तु मदान्धतारकवधादिश्वस्य दत्तोत्सवः
स्कन्दः स्कन्द इव प्रियोऽहमथं वा शिष्यः कथं विस्मृतः ॥१६७॥

अत्र भवानीपतिश्चव्दो भवान्याः पत्यन्तरे प्रतीति करोति । यथा वा

न त्रस्तिमिति । वीरचरितनाटके द्वितीयेऽद्धे कृतमहेश्वरधनुर्भङ्ग दाशरियमुद्दिश्य महेश्वरिशण्यस्य पर-क्रीडाविजर्गीपाव्यवहार ॰ दिते घातुपाठः) भगवतः तत्समर्थादपि भवानीपतेः महेश्वरात् ( इदं च दक्षयज्ञध्वंसकःवेनार्थान्तरसंक्रामितम् तेनातिरोपवतोऽपि सकाशात्')'यत् न त्रस्तं न मीतं तत् नाम युक्तमित्यर्थः । तत्र हेतुगर्भविशेपणं भूतेत्यादि । भूतेपु प्राणेपु करुणासंतानो दयासमूहस्तेन शान्त आत्मा यस्य तादशात् । ननु तत्पुत्र एवं योत्स्यते किं तवेत्यत्नाह तत्पुत्नस्विति । तुर्व्यवच्छेदे । तस्य भवानीपतेः पुत्रस्तु स्कन्दः जगदास्कन्दनसमर्थोऽपि मदेन गर्वेणान्धस्य द्वितीयमनवलोकयतः तारका-सुरस्य बधात् विश्वस्य सर्वछोकस्य दत्त उत्सवो येन तादृशः तेन दत्तोत्सवत्वात्कथमपि तद्विपरीतं कर्तुं नेंष्टे अतस्तदस्मरणं युक्तमिति भात्रः । ननु तथापि तव मुनेः किं प्रयोजनम् कश्च संवन्वो येन त्वत्तो भयं कार्यमत आह स्कन्द इवेलादि । स्कन्द इव तस्य देवस्य यतः अहं प्रियोऽतः कथं विस्मृतः अनुचितं मम विस्मरणिमिति भावः । ननु त्वित्रयत्वं नास्माकं विदितं तत्राह अथवा शिप्यः शिप्यत्वं तुं ज्गद्विदितमिति भावः। अहमिति क्षत्रियकुलान्तकेऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यम् तेन धनुर्भङ्गकर्तुः साहसातिशयो व्यव्यते इत्युद्द्योते स्पष्टम् । चन्द्रिकायां तु "तत्पुत्रस्तु स्कन्दः अथवा स्कन्द इव प्रियोऽहं शिष्यः क्यं विस्मृत इस्यन्वयः । मदान्धो यस्तारकासुरस्तस्य वधादिश्वस्य देवगणस्य दत्त उरसत्रो येनेत्युरकर्पगर्भ स्कन्दविशेषणम्'' इति योजितम् । शार्दूलित्रक्रीडितं छन्दः । लक्षणमुक्तं । प्राक् १८ पृष्ठे ॥

अत्र भवानीत्यादि। अयं भावः। अत्र भवादित्येव वक्तव्ये भवानीपतिरित्युक्तम् भवानीशव्दः भवस्य महादेवस्य पत्नीत्यर्थे ''पुंयोगादाख्यायाम्'' (१।१।४८) इति पाणिनिस्त्रेण भवशव्दात् द्वीप्प्रत्यये ''इन्द्रवरुणभवशर्वि '' (१।१।७०) इति स्त्रेण आनुगागमे च कृते सिद्ध इति भवानी-पतिशब्दो 'देवदत्तपत्न्याः पतिः' इतिवत् भवान्याः पत्यन्तरे प्रतीतिमुपस्थापयति । एवं चाराष्याया देव्या एवं प्रतीतिरातद्वाधर्मदायिनीति मतिर्विरुद्धित । व्याख्यात्मिदं प्रदीपोद्द्योतयोः ''अत्र भवस्य पत्नीत्यर्थे भवानीति सिद्धम् । तथा च भवपत्नीपतौ प्रतीयमाने भवानिरिक्तः स द्राक् प्रतीयते । निह्य भव एवाभिष्येये भवपत्नीपतिरिति प्रयोगो योग्यः सचेतसाम्'' इति प्रदीपः। (द्राक् प्रतीयते इति । तेन भवप्रतीतिप्रतिवन्ध एवेति मावः तच्चमत्कारप्रतिवन्धो वा । परे तु भवस्य पत्न्यां गुणभूतत्वेन भवान्वितपत्न्यां विशेष्यभूतः पत्यर्थोऽन्य एव प्रतीयते गुणस्थोत्सर्गतः प्रधानत्वायोगादित्याहुः । एवं चाराष्याया देव्या ईद्दक्प्रतीतिर्भयकारिणीति मतिर्विरुद्धा ) इत्युद्दयोनः । कोचित्तु भवानीशव्देन दुर्गीत्वप्रकारक एव बोधो जन्यते अन्यथा भवान्यपर्णादुर्गीदिशव्दानां पर्यायत्वं न स्यात् योगस्तु साधुत्वार्थः एवं पद्धानादिष्टिष्यपि । एवं च भवानीशव्दो दुर्गीत्वविशिष्टे कृद एवेति नात्र पद्धे दोप इत्यादुः ॥

१ रोपातन्त्रामाग्रहणम् ॥ २ "मीत्रार्थानां भयहेतुः" (११४१४५) इति पाणिनिस्त्रेणापादानत्वात्पश्चर्याः ॥ ३ इट्-चेति । 'भवानीपतेः' इति पद चेत्यर्थः ॥

गोरिप यद्वाहनतां प्राप्तवतः सोऽपि गिरिसुतासिंहः।
सविधे निरहंकारः पायाद्वः सोऽम्विकारमणः॥ १६८॥
अत्राम्बिकारमणं इति विरुद्धां धियमुत्पादयति॥
श्रुतिकदु समाक्षगतं यथा

सा दूरे च सुधासान्द्रतरङ्गिताविलोचना । वर्हिनि-होदनाहोंऽयं कालश्च सम्रुपागतः ॥ १६९॥

काचित्समासैक्येऽपि समस्यमानपदयोर्ध्यकतया भवति । तदेव यया वेत्युदाहरित गोरपीति । कोचितु "पुंयोगादाख्यायाम्" इति सूत्रेण संज्ञोक्तेः "शिवा भवानी रुद्राणी" इत्यमरकोशाच अविदित्तविभवो भवानीपितः" इति महाकविप्रयोगाच भवानीशब्दो दुर्गात्यविशिष्टे रूढ एवेति न तत्र पद्ये दोप इत्यरुच्योदाहरणान्तरमाहेत्याहुः । सः अभ्विकायाः पार्वत्या रमणो महेशः वः युप्मान् पायात् रक्षतु इत्यन्वयः । स कः । यद्वाहनतां यस्य महेशस्य वाहनतां प्राप्तवतः गोः वृषस्यापि सविधे निकटे सोऽपि अतिकृरतया प्रसिद्धोऽपि गिरिस्रुतायाः पार्वत्याः वाहनभूतः सिंहः निरहंकारः सौम्यः भवति" इति शेषः । गोः स्वर्गे वृषमे रश्मी वज्रे शीतकरे पुमान् । अर्जुनीनेत्रदिग्वाणभूवाग्वारिषु योषिति ॥" इति विश्वः । आर्या छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् ४ पृष्ठे ॥

अभिवकारमण इतीति । पदिमिति शेषः । विरुद्धां धियमिति । अभ्विकापदस्य "मृडानी चण्डि-काम्विका" इत्यमरकोशात् गौरीव "अम्बा माता" इत्यमरकोशात् अम्बैवाम्बिकेति व्युत्पत्या च माताप्यर्थः अत एव "अम्बिका पार्वतीमात्रोधितराष्ट्रस्य मातिर" इति कोशः । एवं रमणपदस्य प्रीतिक्रर इव जाररूपासभ्योऽप्यर्थोऽस्ति तथा चाम्बिकारमणपदस्य गौरीपतिरित्यर्थ इव मातृपतिरित्यर्थोऽपि प्रतीयते इति विरुद्धमातिकृत्वमिति भावः । व्याख्यातिमदं प्रदीपोद्दयोतयोः "अत्राभ्विकारमणपदयोः गौरीप्रीतिकरत्ववृत् मातृस्वामित्वमप्यर्थः । अम्बिकाशब्दस्य जनकताविशेपवत्वित्विन मातिर गौरीत्वेन गौर्यां च शक्तिरिति बोध्यम् । दूषकतावीजं विवक्षितार्थितिरस्कारकार्योपस्थितिः । अतो यत्र विरुद्धोऽर्थो विवक्षित एव तत्रादोषत्वम्" इति । "अम्बिकाशब्दस्य मातृवाचकत्वे कि प्रमाणमिति चेत् तदुक्तं चृसिहपुराणे 'शक्तित्वाह्योकमातृत्वादिम्बका त्वं भविष्यसि ॥' इति"इति सारवोधिनी । "अम्बन्मते इष्टान्वयावोधः अत्र त्वनिष्टवोधः इति भेदः" इति कमळाकरमद्दाः ॥

क्षिष्टादित्रयेषु समासगतत्विनयमविधानात् श्रुतिकटुप्रभृतिष्विनयमोऽभ्यनुज्ञातः तत्रासमासगतानि श्रुतिकटुप्रभृतीन्युदाहृतान्येव इदानीं समासगतेषु तेषु श्रुतिकटु पदमुदाहरलाह् श्रुतिकट्विव्यदिना । सा दूरे चेति । विरहिणो रामस्योक्तिरियम्। सुधाया अमृतस्य सान्द्रतरङ्गाः ते संजाता ययोस्तयाविवे विद्याचने यस्या इति चन्द्रिकाकारः । सुधासान्द्रं सुधान्यासं तरिङ्गतं तरङ्गवचच्च विद्योचनं यस्या इति महेश्वरः । संजातसुधासान्द्रतरङ्गसदशकटाक्षवद्योचनेति उदयोतकारः । एतादशी सा सीता दृरे 'स्थिता' इति शेषः । अयं विद्यां मयूराणां यत् निर्हादनम् अन्यक्तशन्दस्तदर्हस्तद्योग्यः तज्जनक इति यावत् काद्यः घनसमय एव काद्योऽन्तकथ समुपागतः समागत इत्यर्थः । "महाद्ये यमे मृत्यां काद्यः समयकृष्णयोः" इति शाश्वतः ॥—

एवमन्यदिष ज्ञेयम् ॥
(सू० ७४) अपास्य च्युतसंस्कारमसमर्थं निरर्थकम् ।
वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन ॥ ५२ ॥
केचन न पुनः सर्वे । क्रमेणोदाहरणम्

अत्र 'बर्हिनिर्हादनार्हः' इति पदं समासगतं श्रुतिकटु समासादैकपद्यम्। समासे च्युतसंस्कृत्यादि स्वयम्ह्यमित्याह एवमिति । अन्यद्पीति । च्युतसंस्कृत्याद्यपीत्यथः ॥

उक्तान् पददोषानेव वाक्ये पदैकदेशे चातिदिशति अपास्येति । अपास्येत्यादि पूर्वार्ध 'वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते' इतितृत्वित्यचरणेनैव संवध्यते नतु 'पदस्यांशेऽपि केचन' इत्यनेन चतुर्थचरणेनापि । अत एव मूलकृता पदांशे निर्थक्तवदोषस्य 'आदावक्षन०' इति २०० उदाहरणमप्रे वक्ष्यते इति वोध्यम् । अत्र च्युतसंस्कारेत्यादिर्भावप्रधानो निर्देशः ''क्षियाम्'' ( ४।११३ ) इति पाणिनिस्त्रे स्त्रीत्वे इत्यर्थे स्त्रियामितिवत् ''ल्व्यादिधर्मैः साधर्म्यं वैधर्म्यं च गुणानाम्'' ( १।१२८) इति सांख्य-स्त्रे ल्युत्वादिधर्मेरित्यर्थे ल्व्यादिधर्मेरितिवचेति वोध्यम् । तथा च च्युतसंस्कारं च्युतसंस्कृतित्वम् असमर्थम् असमर्थत्व निर्थकं निर्थकत्वं चापास्य विहाय एते श्रुतिकट्टादिपदप्रवृत्तिनिमित्तभूताः श्रुति-कटुत्वादयः त्रयोदश पूर्वदोषाः वाक्येऽपि सन्ति भवन्ति केचन दोपाः पदस्यांशे एकदेशेऽपि भवन्तीति सूत्रार्थः ॥

"साकाङ्क्षनानापदवृत्तिदोपो वाक्यदोषः। च्युतसंस्कारादित्रयाणां स्वभावादेवान्वयवोधस्वरूपायोग्या-नामन्वयवोधने पदान्तरिवरहप्रयुक्तत्वविरहेण साकाङ्क्षत्वाभावात्र वाक्यदोपत्वमिति तेषां वर्जनम्''इति सारवोधिन्यां स्थितम् । "एकान्वयवोधकानेकपदगतत्वेन हि वाक्यदोपता व्याकरणसंस्कारस्य पदे एवेति तत्प्रच्यवस्यापि तत्रैवेति च्युतसंस्कृतेने वाक्ये संभवः। एवं च स्वातन्त्र्येण शक्यार्थानुपस्थापका-नामस्रमर्थानां निरर्थकानामपि चादिपदानां सुतरां न वाक्यत्विभिति न तयोरिप वाक्यगामितेति तेपा पर्युदासः" इति चक्रवर्तिभद्याचार्याः ।

अत्राहुः प्रदीपकाराः "अत्र यत्र पदान्तरसाहित्येन पदानां दुष्टतं स वाक्यदोपः। न चार्साध्यसमर्थ-निरर्थकानां दुष्टतं पदान्तरसाहित्यापेक्षेति तित्रतयापासनमिति संप्रदायः । तदसत् । 'सोऽध्येष्ट' इत्यादौ (१७० उदाहरणें) श्रुतिकटोर्दुष्टत्वे पदान्तरसाहित्यस्यानपेक्षणीयतया तदुदाहरणाविरोधात्। न च 'सोऽध्येष्ट' इत्यादाविप वाक्यस्य श्रुतिकटुत्वं पदान्तरापेक्षमेवेति वाच्यम् परुपवर्णारब्धत्यस्य स्वत एव सत्त्वात्। तैथात्वेऽिप वा 'स रातु वो दुश्चयवनः' (२९८ पृष्ठे) इत्याद्यप्रयुक्ताद्युदाहरणा-व्याप्तिः। निह तत्रापि दुष्टत्वे पदान्तरापेक्षेति वक्तुमि शक्यते अप्रयुक्तत्वस्य पदमात्रधर्मत्वात्। किंच अवाचकमप्यसमर्थसमानशिलं किमिति नापास्तमिति सर्वव्याख्यानपु (दर्शितप्रकारेपु) विनि-गमक वक्तव्यमिति। अत्र ब्रूमः। विवंक्षितधर्भिप्रत्यायकशब्दवृत्तित्वे सित नानापदवृत्तित्वमेवात्र वाक्यवृ-

१ असाधु च्युतसम्हाति ॥ २ स्वत एवेति । पदान्तरानपेक्षतयेत्यर्थः ॥ ३ नन्वेवमि वाक्यस्य श्रुतिकरुतं पद्-मात्रगतात्तस्माद्न्यतः सापेक्षमेवेत्याशद्भश्चाह् तथात्वेऽपीति ॥ ४ ननु वाक्येऽप्प्रश्युक्नत्वाद्यस्त्येवेति वादिन प्रत्याह किंचेति ॥ ५ विवक्षितेति । अत्र विवक्षितधर्मिमत्यायकनानापदवृत्तित्वोक्तौ वाक्यनिष्ठादाचकत्वे 'प्राधन्नाड्' इत्यादौ (१७४ उदाहरणे )असंभवः सर्वेषा पदानां विवक्षितधर्मिमत्यायकन्वाभावात् अतः प्रथक् सत्यन्तम्। तादशक्तिचिच्छ-ष्द्रगतत्वाक्य न दोषः । क्यतसंस्कृत्यादि त्रयं तु न तथिति तद्यासनमिति प्रभायां स्पष्टम् ॥

### सोऽध्येष्ट वेदांखिदशानयप्ट पितृनताप्सीत्सममंस्त वन्यून्। व्यजेष्ट पद्दर्गमरंस्त नीतौ समूलघातं न्यवधीदरींश्र ॥ १७० ॥

त्तित्वमिभप्रेतम् । 'न्यकारो ह्ययम्' इत्यत्रापि (१८३ उदाहरणेऽपि) नान्याप्तिः उद्देश्यविधेयाभिध्यस्यार्थेयार्थेपि दुष्टत्वात् । अत एवाविमृष्टविधेयाशिमत्यत्रार्गपदोपादानम् । 'योऽसौ सुभगे तवागतः' इत्याग्रुदाहरणे (१८४ उदाहरणे) प्रकाशे एव स्फुटमेतत् । एवं च युक्तं च्युतसंस्कृत्यादिन्युदस्सनम् । न चासमर्थसहोदरस्यावाचकस्यापि न्युदासो युक्तः तेनापि केनिचिद्विवक्षितधर्मिज्ञापनात् यथो-दाह्रतेन (२७५पृष्ठे) जन्तुपदेन । न्युदस्तेषु पुनर्न कोऽपि प्रभेदो विवक्षितधर्मिप्रतिपादक इति" इति ॥

विवरणकारास्तु ''विशिष्टैकार्थतात्पर्यकपदसम्हो वाक्यम् तदपेक्षदोपत्वमेव वाक्यदोपत्वम् तद्पेक्षत्वं च केपांचिद्यात्मलाम्य केपांचिच स्वोत्कर्पाय । तथाहि । ये केवला वाक्यदोपाः येऽपि च विधेयाविमर्शादयो वाक्यगतास्ते वाक्ये एव संभवन्तीत्मात्मलाभाय वाक्यमपेक्षन्ते । ये पुनः श्रुतिकद्वाद्यः पददोषा अपि वाक्यघटकपदह्यत्रयादिगतत्वेनातिशयदोपतामापद्यन्ते ते स्वोत्कर्पलाभायैव वाक्य-सापेक्षा इति । च्युतसंस्कारासमर्थयोः स्वत एवातिशयदोषयोर्न वाक्यघटकपदृद्वयादिगतत्वेन कोऽपि विशेषः निरर्थकपदस्य वाक्यघटकत्वमेव नास्तीति नैषा वाक्यदोपत्वम् । एकस्य विवक्षितार्यावाचकपद्य प्रसिद्धार्थमादायापि कथाचित् वाक्यार्थवोधोपपत्तिः समवतीति नावाचकत्वदोपस्य स्वत एवातिशय इति पदह्यादिगतत्वेनातिशयितो वाक्यदोषोऽयमिति यथाकथिचिद्वभजनीयम्' इत्याहः ॥

तत्र श्रुतिकदुत्वं वाक्यगतमुदाहरित सोऽध्येष्टेति । महिकाव्ये प्रथमे सर्गे दगरथराजवर्णनिमदम् । स राजा दशरथो वेदान् ऋग्यजुःसामादीन् अध्येष्ट अधीतवान् । त्रिटशान् देवान् अयप्ट अपूजयत् । पितृन् अताप्तीत् अतप्यत् श्राद्धादिमिस्तर्पितवानिति मावः । 'अपारीत्' इति पाठे निवापजछादिभिः पूर्णान्कृतवान् पाछितवान् वेत्यर्थः । वन्धून् सममस्त संमानितवान् तेषां दानस्नृतादिभिः सन्मान् कृतवान् । पद्धर्गे कामकोधछोभमोहमदमात्सर्याणां षण्णा वर्गे समुदाय व्यजेष्ट विजितवान् । नीता अरंस्त रेमे । अरीन् शत्रून् समूछघात न्यवधीत् समूछ हतवानित्यर्थः । समूछघातमिस्तत्र "सम्-छाकृतजीवेषु हन्कृञ्ग्रहः" (३।४।३६) इति पाणिनिस्त्रेण णमुल्प्रत्ययः । उपजातिन्छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् ७८ पृष्ठे ॥

अत्रानेकपदगतत्वेन श्रुतिकदुत्वस्य वाक्यदोपत्वम् । नन्त्राख्यातवाक्यानां परस्परिनराक्षाद्ध्यंते प्रस्थेकं श्रुतिकदुत्वे कथ वाक्यदोपतिति । अव टाकाकृतः 'व्यजेष्ट पद्धर्गम्' इत्यत्रैव वाक्यदोपता एकान्य-यवोधकयोर्द्धयोरिह सत्त्वात् तत्प्रसङ्गेन सर्वपद्यामिधानमित्याहुः । वस्तुतस्तु चकारवलदेकवाक्यत्वमस्त्येव । न चैवं 'यस्य मित्राणि मित्राणि' इत्यत्र (१५० पृष्ठे ) चकारे सत्येकवाक्यत्वे कयं पदप्रकात्य-तेति वाच्यम् एकवाक्यत्वे सत्यपि पदानां प्रत्येक व्यञ्जकत्वानपायात् । नन्वप्रे (८१ सृत्रे ) 'वैयाकरणे वक्तरि श्रोतिरे वा कष्टत्वं गुणः' इति वक्ष्यमाणत्वाद्वैयाकरणोक्तमिदं कथं दुष्टमिति चेत् उच्यते । न खल्ल वैयाकरणोक्तं सर्वे श्रुतिकदु अदुष्टम् किंतु वैयाकरणेन स्ववैयाकरणत्वप्रतिपिपादियपया प्रयुक्त-

१ द्वयोरपीति । विधेये उद्देश्यानन्तर्यवत् उद्देश्ये तत्मान्वर्तिनस्याध्यपेक्षणान् ॥ २ अंशपद्रोपादानामिति । विधेय-पद्दे धातोविधिद्योधे रुक्षणा तद्योग्याशो यत्राविमृष्ट इत्यक्षरार्थः । अन्यथा अविमृष्टदिधेयिनित्येद २दे.दि.न मान इत्युद्द्योतः ॥ ३ एवं च युक्तमिति । अताधुत्वात् शक्त्यमावाध मत्यायक्त्वामावेनेति भावः । मागुक्नारमट्टोत्या स्युतसर्कातिन्युदासिश्चिन्त्य एव श्रीत्रद्वेगविशेपाजनकत्वे सत्तीति वक्तुं युक्तमित्युद्द्योतकाराः ॥

स रातु वो दुश्र्यवनो भावुकानां परंपराम् । अनेडमूकताद्येथ द्यतु दोपैरसंमतान् ॥ १७१ ॥ अत्र दुश्र्यवन इन्द्रः अनेडमूको मूकविधरः॥ सायकसहायवाहोर्भकरध्वजनियमितश्वमाधिपतेः। अञ्जरुचिभास्वरस्ते भातितरामवनिष श्लोकः ॥ १७२ ॥

अत्र सायकाद्यः शन्दाः खङ्गाध्यिभूचन्द्रयशःपर्यायाः श्रराद्यर्थतया प्रसिद्धाः ॥

मेव । एवं वैयाकरणे श्रोतरि नादुष्ट गुणो वा किंतु वैयाकरणे श्रोतरि तद्दैयाकरणत्वप्रतिपिपादयि-पया प्रयुक्तमेव । अत एव प्रन्यकृत्तर्यवोदाहरिष्यति । ध्वनितं चेद सर्व श्रोतरीति पदं परिहृत्य 'प्रतिपार्चे' इति वदता मूळकृतैव । एवं च 'वैयाकरणे वक्तरि कप्टत्वं गुणः' इत्यस्य स्त्रयं प्रन्थकृता वक्ष्यमाणत्वेन भद्दिकाव्यस्य व्याकरणार्थनिरूपणैकतात्पर्यस्य पद्यमिदं श्रुतिकटुत्वे कथमुदाहतमिति न जानीमः' इति विद्यासागरोक्तं दूपण तेपामेवेति सारवोधिनीसुधासागरयोः स्पष्टम् ॥

वाक्यगतमप्रयुक्तत्वमुदाहरति स रात्विति । स प्रसिद्धो दुश्यवनः इन्द्रः वः युप्माकं युप्मभ्यं वा भावुकानां कल्याणानां परंपरां संततिं रातु ददातु । 'रा दाने' इत्यादादिका धातुः । च पुनः असंम-तान् रात्रृन् अनेडमूकताद्यैः मूकविषरत्वाद्यैः दोपैः करणभूतैः द्यतु खण्डयतु नारायित्वस्यर्थ. ।'दो अव-खण्डने' इति दैवादिको धातुः । ''अनेडमूक उद्दिष्टः राठे वाक्श्रतिवर्जिते'' इति मेदिनी । ''त्रिलिङ्कोऽ-नेडमूकः स्यान्छठे वानश्रुतिवर्जिते" इति रमसश्च ॥

अत्र ''संक्रन्दनो दुरुयवनस्तुरापाण्मेघवाहनः'' इत्यमरकोशे दुरुयवनशब्द इन्द्रे प्रागुक्तकोशयोः अनेडमूकराब्दो मूकविषेरे पठितोऽपि कविभिरप्रयुक्तः। उक्त च प्रदीपादी । ''अत्र टुर्च्यवनराब्द इन्द्रे अनेडमूके इति । मूकविषेर इत्यर्थः । 'एडमूके इति । मूकविषेर इत्यर्थः । 'एडमूकः स्मृतो धीरैः राठे वाक्श्रतिवर्जिते ' इति विश्वः ) इत्युद्दयोतः । अत्रापि 'सोऽध्यष्ट०' इत्यादिपूर्वोदा-हरणवच्चकारवछादेकवाक्यता वोध्या ॥

वाक्यगतं निहतार्थत्वमुदाहरति सायकेति । हे अवनिष राजन् ते तव श्लोको यशः अव्जस्य चन्द्रस्य रुचिवत् भास्वरो भासनशीलः भातितरा शोभतेतरामित्यन्वयः। कीदृशरय ते। सायकः खङ्गः सहायो यस्य तथाविधो वाद्वर्यस्य तथाभूतस्य तथा मकरध्वजेन मकरो नक्र एव ध्वजः केतुर्यस्य तेन समुद्रेण नियमिता परिक्रिना या क्षमा भूमिस्तस्या अधिपतेः सार्वभौमस्येत्यर्थः । आर्या छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ४ पृष्ठे ॥

अत्र सायकाद्य इत्यादि । अत्र सायकमकरच्यजक्षमाअच्जन्होकशच्दानां शरमदनक्षान्ति-पद्मपचेषु प्रसिद्धिवाद्वल्यात्प्रकृतार्थतिरोधानमिति निह्तार्थत्वमिति भावः । व्याख्यातमिदं प्रदीपोद्दयोत-योरिप । ''सायकः खड्गः शरश्च मकरध्वजः समुद्रः कन्दर्पश्च क्षमा भूमिः क्षान्तिश्च अञ्जश्चन्द्रः अञ्ज पद्मं च श्लोको यराः पद्य च। अत्र द्वितीयेनाद्यो निहन्यते" इत्युद्द्योतः । "अत्र सायकशन्दः खद्गे मकरष्वजशब्दः समुद्रे क्षमाशब्दो भूमौ अब्जशब्दश्चन्द्रे श्लोकशब्दो यशसि च प्रयुक्तः । न चैतेषामे-तेपु प्रसिद्धिभूयस्त्वम् । अतः प्रसिद्धैः शरमदनक्षान्तिपद्मपचैरर्थेनिहतार्थाः'' इति प्रदीपः । ''शरे खङ्गे च सायकः'' इत्यमरकोशः ''सायकः शरखङ्गयोः'' इति विश्वकोशश्च । ''पुष्पधन्वा रतिपतिर्मकरध्वज

क्विन्दस्त्वं तावत्पटयसि गुणग्राममभितो यशो गायन्त्येते दिशि दिशि च नग्नास्तव विभो। शरज्ज्योत्स्वागीरस्फुटाविकटसर्वाङ्गसुभगा तथापि त्वत्कीर्तिर्श्रमति विगताच्छादनमिह ॥ १७३॥

अत्र कुविन्दादिशब्दोऽर्थान्तरं प्रतिपादयन्नुपश्लोक्यमानस्य तिरस्कारं व्यनक्तीत्यनु-चितार्थः॥

आत्मभूः" इति "क्षितिक्षान्त्योः क्षमा" इति "पद्ये यशासि च श्लोकः" इति चामरः । "अव्जोऽसी शक्को ना निचुले धन्वन्तरौ च हिमिकरणे । क्षीव पद्यो' इति मेदिनी ॥ वाक्यगतमजुचितार्थत्वमुदाहरित कुविन्द इति । राजान प्रति क्वेरुक्तिरियम् । हे विभो प्रभो कुं पृथ्वीं विन्दित लमते इति व्युत्पत्त्या कुविन्दो भूपितः त्व तावत् गुणानां गौर्यादीनां प्रामं समृहम् अभितः समन्तात् सर्वत्र वा पटयिस पटुं करोषि 'ईदृशी विद्या ईदृगं दानम् अहो गार्यम् । इति प्रशंसया निर्मलीकरोषीति यावत् । च पुनः एते नग्नाः विन्दिन (स्तुतिपाठका ) "नग्नो विन्दिक्षपणयो पुंसि त्रिषु विवासिस" इति मेदिनी । दिशि दिशि तव यशो गायन्ति । तथापि एवविधवसमे सत्यपि यहा यशस्विनि स्विय सत्यपि त्वत्कीर्तिः त्वत्सवन्धिकीर्तिः इह अस्मिन् लोके विगतम् आच्छादनम्

आवरणं यस्यां क्रियायां तद्यथा भवति तथा भ्रमित पर्यटतीति व्याजस्तुति । कीद्दर्शात्याञ्ज्याह् शरिदसादि । शरञ्ज्योत्स्नावत् गौराणि अतिनिर्मळानि स्फुटानि प्रकाशमानानि विकटानि विपुलानि यानि सर्वाङ्गाणि तैः सुमगा सुन्दरी । यद्वा शरञ्ज्योत्स्नावत् गौराणि स्फुटानि विकटान्यपि गुप्तान्यपि सर्वाङ्गाणि यस्याः सा चासौ सुमगा रमणीया चेति वाच्योऽर्थः ॥

व्यङ्गर्यार्थस्तु कुविन्दरान्दो रूढ्या तन्तुवायार्थकः "तन्तुवायः कुविन्दः स्यात्" इत्यमर । तथा च कुविन्दस्तन्तुवायः तं तावत् गुणग्रामं तन्तुसमूहम् अमितः आरोहपरिणाहाभ्यां सन्यापसन्यतुरीचारुनेन वा पटयासि पटं वस्तं करोषि । च पुनः एते नग्नाः वस्तहीनाः त्वत्तो पटलामे सित तव यशो गायन्ति । तथापि एवं वस्तसमृद्धावि त्वत्कीर्तिरूपा सी इह विगताच्छाद्वं विगतवत्त यथा स्यात्तया अमतीति । शोपं प्राग्वत् । एवं च संभावितपतिकायाः स्त्रियोऽनावरणभ्रमणं विवत्तश्रमण चानुचितमिति भावः । विखरिणी छन्दः । रुक्षणमुक्तं प्राक् ७५ पृष्ठे ॥

अत्र प्राकरणिके राजरूपेऽर्थे तदन्वययोग्ये चार्थे तत्तच्छन्दानामाभिधाया नियमनात्तन्तुनायरूपोऽर्थ-स्तदन्वययोग्यश्चार्यो न्यञ्जनया गम्यते । ततश्चास्य पद्यस्यासंबद्धार्थाभिधायकत्वापत्त्या तद्भयेनोपनाया पर्यवसानम् । उनतं चारमाभिः 'मद्रातमनः' इसादिश्लोकव्याख्यावसरे (६८ पृष्ठे) 'असंबद्धार्यद्वयवो-धक्ततेन वाक्यमेदापत्तः' इति । एवं च राज्ञोऽजुचितं तन्तुनायौपम्यं चाक्यमहिम्हन्यमिति वाज्यम्ननुचितार्थम् । तदुक्तमुद्द्योतेऽपि "तथापोत्युपात्तविरोधस्फोरणाय 'मद्रात्मनः' इतिवहुपरियततन्तुनायादिद्वितीयार्थमादाय वाक्यस्यासंबद्धार्थकतापत्तावुपमा कल्पनीया तथा च तद्वुपमानकत्वं राज्ञि अनुःचित्तिस्यद्वाद्यग्यानेतः " इति । तदेव वृत्तिकार आह अत्र कुविन्दुद्विलादि । अर्धान्तरं तन्तुनाय-रूपं द्वितीयमर्थम् । प्रतिपाद्यन् व्यञ्जनया वृत्या वोधयन् । उपश्लोक्यमानस्य वर्णनीयन्य

राजः । यत्त्वतं प्रदीपकारैः "अत्र कुविन्द इति तन्तुवायं पटयसीति पटं करोपाति गुणेनि तन्तुं

प्राञ्जञ्जाद्दिष्णुधामाप्य विषमाश्वः करोत्ययम् । निद्रां सहस्रपर्णानां पलायनपरायणाम् ॥ १७४॥

अत्र प्राभ्रभाङ्विष्णुधासविषमाश्वनिद्रापर्णश्चन्दाः प्रकृष्टजलदगगनसप्ताश्वसंकोचदरा-नामवाचकाः ॥

भूपतेरुपसर्पन्ती कम्पना वामलोचना । तत्तत्प्रहरणोत्साहवती मोहनमादधौ ॥ १७५॥ अत्रोपसर्पणप्रहरणमोहनग्रब्दा त्रीडादायित्वादश्लीलाः।

नम्नेति वस्नहीनं यश इत्यकारप्रश्लेपादयशः विगताच्छादनामित्यवसनमित्यर्थानुपश्लोक्यमानापकर्पद्यो-तकतया अनुचितान् प्रकाशयन्ति" इति तत्रायश इत्यकारप्रश्लेपः प्रामादिकः अयशस्विपातिकायाः स्त्रियो विवस्त्रभ्रमणस्यापि संभवेन वाक्यार्थस्यासामञ्जस्यापत्तेः । नन्वत्र कुविन्दपदात्प्रथमं जातिविशेषो-पस्थितौ राजनि तिन्नहतार्थमिति चेत् सत्यम् । किं तु अप्रयुक्तिनहतार्थौ श्लेपयमकादावदुष्टाविति (३०२ उदाहरणे) प्रतिपादयिष्यामः इति सुधासागरकाराः। "अत्र प्रसिद्धाप्रसिद्धयोर्द्धयोरप्यर्थयो-विवक्षितत्वम् तत्र तु प्रकृतस्यैव विवक्षितत्विमिति भेदः" इति सारवोधिन्यां स्थितम् ॥

वाक्यगतमवाचकत्वमुदाहरित प्राभ्नित । अयं विपमायः विपमसंख्याका अया यस्य स सप्तायः सूर्यः प्राभ्रभाट् अभ्रे आकारो भाजते शोभते इति अभ्रभाट् जल्ढः प्रकृष्टोऽभ्रभाट् यत्र तदिति विष्णुधामेत्यस्य विशेषणम् तादृशमपि विष्णुधाम विष्णुपदम् आकाशम् आप्य प्राप्य सहस्रं पर्णानि पत्राणि ढलानि येपां तेपां कमलानां निद्रां संकोचं पलायनपरायणां पलायनतत्परां करोति दूरी-करोतीत्यर्थः तत्कालविनश्वरां करोतीति यावत् । कमलानि विकासयतीति भावः । "अभ्रं मेघे च गगने धातुभेदे च काञ्चने" इति कोशः ॥

अत्र प्राभभाडिति प्रकृष्टजल्दे विष्णुधामेति विष्णुपदे विपमाश्च इति सप्ताश्च निद्रेति सकोचे सहस्वपर्णेति सहस्रदले प्रकृष्टजल्दत्वादिना प्रकारेणावाचकानि प्रगताभस्थानिकत्वविष्णुस्थानत्वअयुग्मसंख्याविन्छनाश्चत्वमित्थानाडीमनोयोगत्वपत्रसहस्रवक्त्वेन वाचकत्वादिति वोध्यम् । कानिचिचात्र धर्मिणि शक्तान्येवेति यथोक्तवाक्यदोपत्विमिति प्रदीपोइयोतयोः स्पष्टम् । तदेवाह अत्र प्राभ्रेत्यादि । व्याख्यातिमदमन्यैरिप "अभभाट्शब्दस्य संज्ञाशब्दत्वेन (द्रव्यशब्दत्वेन ) तेन सह प्रशब्दस्यान्वयायोगः
उपसर्गरूपप्रशब्दस्य धातुयोगे (कियायोगे ) एवानुशासनात् । तथा च प्रकर्पानुपास्थितिः । एवं
विष्णुपदपदस्यैव गगनवाचकत्वम् न तु हरिपदिविष्णुवामादीनाम् एकित्रपञ्चाश्चानामिप विषमाश्चतया न सप्ताश्च एव विषमाश्चपदवाच्य इति" इति ॥

त्रिविधेप्वश्लीलेपु त्रीडान्यस्नकमश्लील वाक्यमुदाहरित भूपतेरिति। वामलोचना वामे रात्रून् प्रति विरुद्धे लोचने यस्यास्तादृशी यद्वा वामं भुकुटीविपमं लोचनं यस्यास्तादृशी उपसर्पन्ती द्विपदिममुखं गच्छन्ती भूपते: कम्पना सेना रात्रुकम्पजनकत्वादिति भावः तत्तत्प्रहरणे तत्तच्छलादिप्रक्षेपे उत्साह-वर्ता 'तत्तत्प्रहणनोत्साह्वती' इति पाठे तत्तत्प्रहणने तस्य तस्य मारणे उत्साहो यस्यास्तथाभूता सती मोहनं विपक्षसंमोहनम् आदधी चकारेति विवक्षितवाक्यार्थः। "वामं सन्ये प्रतीपे च द्रविणे चाति-सुन्दरे" इति विश्वः। आदधाविस्त्रत्र 'आदधे' इति प्रदीपे पाठः॥

१ 'पुरीतत्' नाहो ।। २ ''उपसर्गाः कियायोगे'' (११४।५९) इति पाणिनिसूत्रेणेति शेषः ।।

तेऽन्यैर्वान्तं समश्रन्ति परोत्सर्गं च भुञ्जते ।
इतरार्थग्रहे येषां कवीनां स्यात्त्रवर्तनम् ॥ १७६ ॥
अत्र वान्तोत्सर्गप्रवर्तनग्रब्दा जुगुप्सादायिनः ।
पितृवसतिमहं त्रजामि तां सह परिवारजनेन यत्र मे ।
भवति सपदि पावकान्वये हृदयमशेपितशोकशल्यकम् ॥१७७ ।
अत्र पितृगृहमित्यादौ विवक्षिते इमशानादिप्रतीतावमङ्गलार्थत्वम् ॥
सुरालयोक्षासपरः प्राप्तपर्याप्तकम्पनः ।
मार्गणप्रवणो भास्तद्भृतिरेष विलोक्यताम् ॥ १७८ ॥

अत्र उपसर्पन्ती रतोचता रिरंसोचोगवती कम्पयतीति कम्पना कम्पजनिका स्वदर्शनेन सारिय-कमावेन पुंसः कम्पयुक्तान् करोतीति भावः । यद्वा शङ्कया खयमेव कम्पयुक्ता । तादृशी वामलेचिना सुन्दरनयना नायिका तत्तत्प्रहरणे कामशाखप्रसिद्धे दम्पतिज्ञ वनताङ्ने (स्वज्ञ घनेन पुरुपज्ञ मनताट्ने) उत्साह्वती सती (प्रहणनेति पाठेऽपि स एवार्थः) भूपते. मोहन निधुवनविल्लासातिशयम् आद्वी कृतवतीत्यर्थान्तरं व्यज्यते । एवं च विवक्षितवाक्यार्थप्रतीतिद्शायामर्थान्तरव्यक्षनेन ब्रीडादायित्वादुप-सर्पन्तीत्यादिशब्दा अश्लीलाः दुष्टाः इति भावः ।।

जुगुन्सादायि अश्वीं वाक्यमुदाहरित तेऽन्येरिति । येषां कवीनाम् इतरार्थप्रहे इतरकाविनिवद्धा-र्थप्रहृणे प्रवर्तनं प्रवृत्तिः स्यात् ते कवयः अन्यैवीन्तं छर्दितं मुखद्दारा मुक्तत्यक्तं समश्चन्ति भक्ष-यन्ति परेषामुत्सर्ग पुरीषम् अधोद्दारेण त्यक्तं च मुञ्जते इत्यर्थः। प्रवर्तनं प्रवृत्तिः पुरीपोत्सर्गधः ॥ अत्र वान्तोत्सर्गशब्दौ छर्दितपुरीषार्थकतया जुगुन्सां प्रयच्छतः प्रवर्तनशब्दः प्रवृत्त्यर्थकतयोपात्तोऽपि पुरीपत्यागरूपार्थान्तरतया जुगुन्सां प्रयच्छति । तदेवाह अत्र वान्तेत्यादि । जुगुन्सादायिन इति । श्रोतुर्जुगुन्साजनका इत्यर्थः । तत्र वान्तोत्सर्गशब्दौ वाच्यार्थेनैव जुगुन्सादायिनौ प्रवर्तनशब्दत्तु पुरी-पोत्सर्गरूपेण व्यद्गयेन द्वितीयार्थेन जुगुन्सादायीति भावः ॥

अमङ्गलदायि अश्लील वाक्यमुदाहरित पितृवसिति । पितगृहे प्राप्तशोकायाः कस्याश्चिटु-वितिरियम् । अहं परिवारजनेन सह तां पितृवसितं जनकगृहं त्रजामि गच्छामि । यत्र पितृवसितं मे मम हृदय पावकान्वये पित्रत्वकारके वशे यद्दा पावकानां पित्रत्वकारकाणा पित्रादीनाम् अन्यये संवन्धे सित सपिद तत्कालमेव अशेषितम् उन्म्लितं शोकरूपं शल्यकं कुत्सितशल्यं यस्मात्तादृशं भव-तीति विविक्षितवाक्यार्थः । शल्यमत्र वाणः। "क्ष्त्रेडाशङ्कुशरे शल्यं ना स्वाविन्मदनहुमे" इति ताल्य्यादा रमसः ।अपरवक्तं छन्दः । "अयुजि ननरला गुरुः समे न्जमपरवक्त्रमिदं ततो जरौं" इति लक्षणात् ॥

अत्र विवक्षितार्थवोधकाले 'तां पितृवसितं इमशानं व्रजामि यत्र इमशाने पावकान्वयेऽग्निसंदन्धे चिताग्निसंबन्धे सितं मे हृदयं अशेषितशोकशल्यकं मस्मरूपं भवति' इत्यर्थान्तरव्यज्ञनेन पितृ-वसितपावकान्वयशब्दावमङ्गलार्थकत्वादश्लीलाविति वोध्यम् । नतु पावकशब्दस्य कथममङ्गलार्थकत्वं विहृशब्दस्येवातथात्वादिति चेत् मैवम् । यत्रेत्यनेन इमशानाकृष्ट्या तत्संवन्धिनो वहेश्विताग्नित्वप्रतीते-रिति सुधासागरे स्पष्टम् । अत्र विहृश्वः इमशानसांनिष्याचिताविहरेव प्रतीयते इति तस्यामङ्गलः वोध्य-मित्युद्दयोतेऽपि स्पष्टम् ।।

अत्र किं सुरादिशन्दा देवसेनाश्वरिभूत्यर्थाः कि मदिराधर्थाः इति संदेहः ॥
तस्याधिमात्रोपायस्य तीव्रसंवेगताज्ञपः ।
दृहभूमिः प्रियप्राप्तौ यत्नः स फलितः सखे ॥ १७९ ॥
अत्राधिमात्रोपायादयः शन्दा थोगशास्त्रमात्रप्रयुक्तत्वादप्रतीताः ॥
ताम्बूलभृतगल्लोऽयं मल्लं जल्पति मानुपः ।
करोति खादनं पानं सदैव तु यथा तथा ॥ १८० ॥

वाक्यगतं संदिग्धत्वमुदाहरित सुरेति । अत्र "सुरालयो देवतागृहं तत्रोल्लासो हर्पस्तत्परः प्राप्ता पर्याप्ता शत्रुवधक्षमा कम्पना सेना येन ताहराः मार्गणेषु वाणेषु प्रवणः रतः ('मार्गणं याचनेऽन्वेषे मार्गणस्तु शरेऽथिनि' इति हैमः ) मास्रती शोभमाना भूतिः संपित्तर्यस्येवंभृतः ('म्तिर्भरमिन संपित्तहिस्तिशृङ्गारयोः स्त्रियाम्' इति मेदिनी ) एप राजा विलोवयताम्' इत्यर्थी विवक्षितः । अथवा सुरालयो मिदरागृहं तत्र य ज्ल्लासस्तत्परः प्राप्तं पर्याप्तम् अतिशयितं कम्पनं कम्पो येन ताहराः मार्गणे अन्वेपणे याचने वा प्रवणस्तत्परः भास्वती उज्ज्वला भूतिः भस्म यस्येवंभृतः एपः जनः विलोक्यताम् इत्यर्थी विवक्षित इति सदेहः । एवं चात्र प्रकरणाश्यमावात्तात्पर्यसंदेहेन स्तुतिर्निन्दा वेति संशय इत्युद्देशेते स्पष्टम् । अत्रैकार्ये प्रकरणसन्त्वे नु ' उल्लास्य कालकरवाल् ' ( १२९ पृष्टे ) इत्यत्रवोपमाध्वनिरेव स्यात् । उभयत्र प्रकरणादिसन्त्वे तु 'पृथुकार्तस्वरपात्रम्' इति ( ३७० उदाहरणे ) नवमोल्लासे वक्ष्यमाणवत् क्षेपालकार एव रयादित्यादर्शकारः ॥

वाक्यगतमप्रतीतत्वमुदाहरित तस्येति । हे सखे तीत्रः परमः सवेगो वैराग्यम् उपायानुष्ठानदेश वा यस्य तत्तायुक्तस्य अधिमात्रो इटज्ञानकारी उपायो यमेनियमादिर्यस्य तादशस्य तस्य योगिनः इटभूमिः इढसंस्कारः कामिरिप चित्तवृत्तिभिरिभभिवितु न शक्यते तथाभृतः यद्वा दीर्घकाळादरनैरन्तर्यसेविताभ्यासकः स लोकोत्तरो यत्नः निदिध्यासनादिरूपः प्रयत्नः यद्वा चित्तैकाष्ट्रश्विपयको यत्नः प्रियस्यान्मसक्षात्कारस्य प्राप्तौ सल्या फलितः मोक्षरूप रलभाक् जात इत्यर्थः । 'इढभूमिप्रियप्राप्तौ' इति सम्स्तपाठे इढसूमेः इढसंस्कारजनकस्य प्रियस्यात्मसाक्षात्कारस्यर्थः । अयं भावः । योगिनस्तावित्रिवधा भवन्ति मृदूपायो मध्योपायोऽधिमात्रोपायश्च । ते च प्रत्येकं मृदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीत्रसंवेगश्चेति त्रिविधाः । एवं नव भेदा भवन्ति । तेष्विधमात्रोपायस्तीत्रसवेगो योगी सिद्ध इत्युच्यते इति प्रदीपो-इयोतादिपु स्पष्टम् ॥

अत्र दोप दर्शयति अत्राधिमात्रेत्यादि । अत्राधिमात्रोपायतीत्रसंवेगभूमिशन्दाना योगशासमात्र-प्रसिद्धत्वेनाप्रतीतत्वं दोप इत्यर्थः । अधिक तु पददोषोदाहरूणे (२८११२८२ पृष्ठयोः ) द्रष्टन्यम् ॥ प्राम्यं वाक्यमुदाहरति ताम्बूलेति । ताम्बूलेन भृतः पूर्णः गृहः कपोलो यस्य सः अयं मानुपः

<sup>9</sup> हिसादिश्यो निषिद्वर्गभ्यो यो.गिर्न यमयि । नियर्तयन्तीति यमाः । ते च "अहिसासखास्तेयब्रह्मचर्यापरि-ग्रहा यमाः" इति सूत्रोण पत्रखालिना द्विताः "ब्रह्मचर्य द्या क्षान्तिध्यान सत्यमक्रलाता । अहिंना स्तेयमाधुर्ये दमश्रीति यमाः स्मृताः ॥" इति याज्ञवल्मचेन द्वितान्त्र । जन्महेतोः काम्यधमात् नियर्य मोक्षहेतो निष्कामधर्मे योगिन नियमयन्ति पेरयन्तीति नियमाः । ते च "शौचसन्तोषतपःस्वाध्ययेश्वरप्राणिधानानि नियमाः" इति सूत्रेण पत्रखलिना द्विताः "स्नानं मौनोष्वासेज्यास्वोध्यायोपस्थनिष्रहाः । नियमा गुरुशुश्रूपाशोनाक्रोधाप्रमादताः ॥" इति याज्ञवल्कयेन द्विताश्रीति बोध्यम् ॥

अत्र गल्लाद्यः शब्दाः ग्राम्याः ॥ वस्त्रवैदूर्यचरणैः क्षतसत्त्वरजःपरा ।

निष्कम्पा रचिता नेत्रयुद्धं वेदय सांग्रतम् ॥ १८१ ॥ अत्राम्वररत्नपादैः क्षततमा अचला भूः कृता नेत्रद्वन्द्वं वोधयेति नेयार्थता ॥ धम्मिछस्य न कस्य प्रेक्ष्य निकामं क्ररङ्गशावाक्ष्याः । रज्यत्यपूर्ववन्धन्युत्पत्तेर्मानसं शोभाम् ॥ १८२ ॥

सदैव यथा खादन भक्षणं पानं च करोति तथा तु तर्यव भक्ठं सम्यक् जलपित वदतीत्यर्थः। नैसिर्ग-कत्वं चात्र साधर्म्यम् । 'सदैव' इत्यत्र 'सहैव' इत्युद्द्योतसंमतः पाठः ॥

अत्र गल्लभल्लमानुपखादनपानशन्दा प्राम्याः । तदेवाह अत्र गल्लेखादि । ग्राम्या इति । गल्ला-दयो गण्डादिपु विदग्धैर्न प्रयुज्यन्ते किंतु कपोलादय एवेति मावः ॥

वाक्यगत नेयार्थत्वमुदाहरित वस्त्रेति । निद्रिता सखीं प्रबोधयन्त्या कस्याश्चिद्वितिरियम् । हे साखि वस्तम् अम्बरम् आकाशं तस्य बैदूर्य मणि सूर्यः तस्य चरणैः पाटै. किरणैः (कर्तृभि ) क्षतं निरस्तं सत्त्वरजोभ्या परं तमः अन्धकारो यस्या ईदृशी निष्कम्पा अचला भूमि रिचता कृता (तस्मात्) 'सांप्रतम् अधुना नेत्रयुद्ध नेत्रद्वन्द्व वेदय वोधय उद्घाटयेत्यर्थः । विदूरात् वालवायाख्यदेशात् प्रभवति वैदूर्य वालवायजो मणिः । "वैदूर्यं वालवायजम्" इति विश्वः । "विदूराञ्ज्यः" (४।३।८४) इति पाणिनिसूत्रेण प्रभवतीत्यर्थे ज्यप्रत्ययः ॥

अत्राम्यरेत्यादि । अय भाव । अत्र वस्त्रवैद्र्यचरणसत्त्वः परिनष्कम्पायुद्धवेदयेति पद्ः स्ववाच्य-वस्नादिवाचकत्वसभवेन यथात्रभम् अम्बर्रत्नपादतमः अचलाद्दन्द्वबोधयेतिपदानि लक्ष्यन्ते तथ क्रमेण आकाशमणिकिरणअन्धकारभूमियुगल्उद्घाटयेत्यर्था उपस्थाप्यन्ते इति लक्षितलक्षणेयम् वलादिपट-लक्षितेनाम्बरादि पदेनाकाशादेवींधनादिति केचित् । अपरे तु वस्त्राटिपदैरेव स्ववाच्यवलादिवाचका-म्बरादिपदवाच्यत्वसंवन्धेनाकाशादय एव लक्ष्यन्ते इति लक्षणेयमिति वदन्ति । उभयमतेऽपीदशलक्ष-णाङ्गीकारे रूटिप्रयोजनान्यतराभावाकेयार्थतेति बोध्यम् ॥

व्याख्यातं च प्रदीपादौ । "अत्र वस्नवैदूर्यशब्देनाम्बरमणिर्वेविक्षतत्वाद्दलशब्देन गगनं विविक्षितम् न चास्य तत्र शिक्तिरिति वाचकत्वलक्षणेन शक्यसंवन्धेन (पर्यायत्वसवन्धेन) अम्बरपदं लक्ष्यति तस्माच गगनप्रतीति । यद्दा स्ववाचकवाच्यत्वलक्षणशक्यसंवन्धेन (पर्यायवोध्यत्वसंवन्धेन ) गगनमेव लक्षयतीति लक्षितलक्षणा लक्षणा वेति वस्तुगति । एवं वैद्र्येत्यस्य मणौ चरणेत्यस्य पादे सत्त्वरकः परेत्यस्य तमिस निष्कम्पेत्यस्य चाचलाया भूमौ युद्धमित्यस्य द्वन्द्वे वेद्येत्यस्य वोचने लक्ष-णैव । न च तद्वीजं रूढिः प्रयोजन वेति नेयार्थत्वम्" इति प्रदीपः। (वाचकत्वेति । रवशवयवाचकतः वर्षाः । लक्षितलक्षणोति । इदमाचपक्षे लक्षितेन पदेन वोचनात् । द्वितीयपक्षे लक्षणा वेति । तम-सीति । सत्त्वरजः परत्वेन तमसो गुणस्य वोचनेऽपि अन्धकारे लक्षणवेति भाव । योधने इति । उद्घाटनरूप इत्थर्षः ) इत्युद्द्योतः ॥

वाक्यगतं क्रिष्टत्वमुदाहरित धिमिम् हस्येति । कुः क्वरायाक्याः हरिणकछोचनाया अपूर्वस्य वन्यस्य

९ अम्बरपद्मिति । इदं कर्मपद्म् । कर्तृपदमत्र 'वस्रशब्दः' इत्यध्याहार्यम् ॥ २ लक्षितेनाम्बरपदेन गगनयोयः नादित्यर्थः ॥

अत्र धम्मिल्लस्य शोभां प्रेक्ष्य कस्य मानसं न रज्यतीति संबन्धे क्लिप्टत्वम् ॥ न्यकारो ह्ययमेव मे यदस्यस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः । धिग्धिक् शक्रजितं प्रवोधितवता कि क्रम्भकर्णेन वा । स्वर्गग्रामटिकाविल्लण्ठनवृथोच्छ्नैः किमेभिर्भुजैः ॥ १८३ ॥

व्युत्पत्तिः विशिष्टा उत्पत्तिः संवन्धो यत्र तादृशस्य धिम्मिष्ठस्य शोभां प्रेक्ष्य कस्य पुरुपस्य मानसं निका-मम् अतिशयेन न रज्यति दृष्यति अपि तु सर्वस्येत्यर्थः । "धिम्मिष्ठः संयताः कचाः" इत्यमरः । संयताः मौक्तिकदामादिवद्धाः कचाः केशसम्हो धिम्मिष्ठ इत्युच्यते इति तदर्थः । बुचडा इति महाराष्ट्र-भाषायाम् । शावः शिद्युः "पृथुकः शावकः शिद्युः" इत्यमरः । आर्या छन्दः । छक्षणमुक्त प्राक् ४ पृष्ठे ॥

अत्र व्यवहितान्वयात्क्रिप्टत्विमत्याह अत्रेत्यादि । "अत्र 'कुरङ्गशावाक्ष्याः धिमाल्लस्य शोभां प्रेक्ष्य कस्य मानसं न रज्यति' इति संवन्धे प्रतीतिव्यवधानम्'' इति प्रदीपः । अत्रासित्तिज्ञानिवल्रम्वादन्य-यबोधविलम्बो दूषकतावीजमिति सारवोधिनी ॥

वाक्यगतमविषृष्टविधेयांशत्वमुदाहरति न्यकार इति । हनुमनाटके चतुर्दशेऽङ्के रामेण राक्षसक्षये क्रियमाणे क्षुव्धस्वान्तस्य रावणस्य स्वाधिक्षेपोक्तिरियम्। अयमेव मे मम न्यकारः निन्दा यत् अरयः 'सन्ति' इति शेपः । अन्येपां तत्कृतपराभवादिः मम पुनर्वशाकृतजगत्त्रयस्यारिसत्त्वमेव न्यकार इत्यर्थः। अरयः न त्वेको द्ये वा । अरय इति वहुवचनेन पूर्वमेकोऽप्यरिर्नासीत् अधुना युगपत् अकस्मादेव वहवो जाता इति ध्वन्यते । तत्रापि तेष्वपि अरिपु मध्ये इत्यर्थः असौ मानुषः ( रामः ) सोऽपि तापसः तपस्वी 'मुख्यः' इति शेपः। आभ्यां भक्ष्यत्वशस्त्रानभिज्ञत्वे चोत्येते। तथा च तपित्रसहस्र-भक्षकस्य ममैकस्तपस्वी रिपुमुख्य इत्यत्यन्तमेव न्यकार इति भावः। सोऽपि अत्रैव मत्समीपे एव न तु दूरे राक्षसानां कुलम् आत्रालवृद्धाङ्गनं सर्व निहन्ति नितरां मारयति । स्त्रीवधस्य (ताटकावधस्य) भूतत्वेऽपि ''वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा'' इति पाणिनिस्त्रेण वर्तमानसामीप्यविवक्षया सर्वत्र वर्तमानतानिर्देशः । कचित्तु 'राक्षसभटान्' इति पाठः । एतावता न्यकारातिशयः । जीवत्यहो रावणः । विश्रवसोऽपत्यं पुमान् रावण इति विग्रहः। "तस्यापत्यम्" (४।१।९२) इति पाणिनिस्त्रेणाणि कृते ''विश्रवसो विश्रवणरवणौ'' इत्यनेन प्रकृतेः ( विश्रवस्रान्दस्य ) रवणादेशः आदिद्यद्भिश्च । अहो महदाश्चर्यम् एवंविधेऽपि पराभवातिशये ऋोधाम्निनिर्दग्धोऽपि रावणो न भस्मीभवतीति भावः। यद्वा अहो इति निर्वेदातिशयः। रावयति आक्रन्दयति छोकानिति रावणः इति व्युत्पत्तिः। तदुक्तमुत्तर-काण्डे रामायणे ''यस्माल्लोकत्रयं चैतदावितं भयमागतम्। तस्मात्त्वं रावणो नाम नाम्ना वारो भवि-प्यसि ॥" इति । रौतेर्ण्यन्तात्कर्तरि ल्युट् । अनेन तत्सहनेऽनौचित्यातिशयः । जीवति काका न जीव-तीत्यर्थः । शक्तजितम् इन्द्रजितं धिर्भिक् विग्धिगिति वीप्सया निन्दातिशयः अत एव शक्राजितमि-त्युक्तिः शक्रोऽपि येन जितः तस्य मनुष्यमात्राज्जयेन निन्दातिशयप्रतीतेः। 'प्रवोधितवता' इति णिजन्ताद्भावे क्तप्रत्ययः ततो मतुप् न तु क्तवतुप्रत्ययः कर्माणे तस्यासाधुत्वात् । प्रवोधितवता

९ अधिक्षेपोऽवमाननम् ॥ २ अदःशब्दस्य सर्वनामत्वेन बुद्धिस्थपरामर्शेन्त्वादाह मानुप इति ॥ ३ इर्द् सूत्र माक् ( १९५ पृष्ठे ) ब्याख्यातम् ॥

अत 'अयमेव न्यकारः' इति वाच्यम् । उच्छूनत्वमात्रं चानुवाद्यम् न वृथात्विव-शोपितम् । अत्र च शब्दरचना विपरीता कृतेति वाक्यस्यैव दोपो न वाक्यार्थस्य ।

प्रवोधनकर्मभूतेन ( उत्थापितेन ) कुम्भकर्णेन किं न किंचित्फलमित्यर्थः । एवम् स्वर्ग एव प्रामिट-का अल्पग्रामस्तस्य विल्लण्डनेन ध्वंसनेन यद्वा स्वर्गस्य ग्रामिटकेव अल्पग्रामवत् विल्लण्डनेन वृथोच्छूनैः वृथापुष्टैः एभिः विंशतिसंख्याकैः यद्वा प्रसिद्धपराक्रमैः मुजैः ।किं न किंचित्फलमित्यर्थः मुजद्वयशा-लिशत्रोरप्यजयादिति भावः । ग्रामशब्दादल्पार्थे "तिद्धिताः" ( ४।१।७६ ) इतिपाणिनिस्त्रस्थवहुवच-नवोध्यः टिकच्प्रत्यय इत्युद्दशोते स्पष्टम् । अत्र च किंपदेन मुजवैयर्ध्य वृथापदेन च तदुच्छूनत्ववै-यर्ध्यमुक्तिमिति न पौनरुक्त्यम् । शार्द्दलविक्रांडितं छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् १८ पृष्ठे ॥

अत्र प्राप्तारिमत्त्वम् 'अयम्' इत्यनेनान्द्याप्राप्त न्यकारत्व विधीयते । तत्रान्द्विधेययोः उद्देश्यविध्ययोः पौर्वापर्योपादानेनैव तथा प्रतिपत्तिः । ''यच्छव्दयोगः प्राथम्यं सिद्धःवं चाप्पन्वता । तच्छव्द-योग और्त्तर्यं साध्यत्व च विधेयता ॥'' इति मष्टवार्तिकोक्तेः । तथा चायंपदन्यकारपदयोरुदेश्यविधे-यार्थकत्वेन विवक्षितयोः पौर्वापर्यविपर्ययो दोप ''अनुवाद्यमनुक्त्येव न विधेयमुद्दारयेत् । नं ह्यलव्धा-रपदं किचित्कुत्रचित्प्रतितिष्ठति ॥'' इति वृद्धवचनेन तथोः पौर्वापर्यस्य नियमितत्वात् । अत एव सर्वत्र 'इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिर्नयनयोः' इत्येव 'पर्वतो विह्मान्' इत्येव चोच्यते न तु व्यत्ययेनेति वोध्यम् । अत्र 'अयं न्यकारः' इत्युभयो पदयोर्दुष्टत्वाद्वाक्यदोषत्वम् । उद्देश्यविधेयभावत्तु प्राक् २९१ पृष्ठे १३ पड्क्तौ निरूपित एव ॥

निर्दुष्टं पाठमुपिदशित अत्रायमेव न्यकार इति वाच्यमिति । वाच्यं वक्तु योग्यम् । प्रसङ्गादस्य पद्यस्यान्त्यपाददोपं दर्शयित उच्छूनत्वमात्रं चेत्सादि । उच्छूनत्वमुहिश्य विशीयमानं वृथात्व समासवशात् गुणीकृतम् अतः समासगतमिवमृष्टविभेयांशत्वभेवेत्यर्थः । एवं च समासगतत्वेन पददोप एवाप्र प्रसङ्गादुक्तो न तु वाक्यदोषः मिथ्यामिहमत्ववत् (२८६ पृष्ठे) इति प्राचीनार्वाचीनदीकासु स्पष्टम् । नतु 'न्यकारोऽयम्' इत्यत्रान्त्रंचिवेधयमावानुपपित्तर्ययोरेव तथा चार्थयोरेव वैपरीत्येन प्रत्ययादर्थस्यवाय दोषो न वाक्यस्येत्याशङ्क्याह अत्र चेत्यादि । रचनायाः शब्दगतत्वाच्छव्दव्यत्ययेऽप्पर्थसाम्याच्छव्द-दोष एवेत्यर्थः रचनायाः शब्दधर्मत्वेन तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्तदोपतैवेति भाव ॥

"उच्छूनत्वमात्रं चानुवाद्यम् न तु वृथात्विविशेषितम्" इति वृत्तिग्रन्थो बहुभिर्वहुधा व्याख्यातः । तत्र प्रदीपोद्दयोतप्रभाकृत इत्थं व्याचख्युः । "अत्र प्राप्तारिमत्वमयमित्यन्द्याप्राप्तं न्यकारतं विधायते अतः 'अयमेव न्यकारः' इति वाच्यम् 'अनुवाद्यमनुक्त्वेव न विधेयमुद्दारयेत्' इति वृद्धवचनात् । अन्यथा तु वैपरीत्येन विछम्वेन वा तथाभावः प्रतीयेत । 'अयं न्यकारः' इति उभयोः पदयोर्दुप्टत्यद्वान्वयदोपत्वम् । अत एव समासगतमेव दुष्टं पदमित्युक्तम् । अपि च अत्र वृथोच्ह्नेरित्यसगतम् उच्छूनत्व-मात्रस्यैवानुवादौचित्यात् न तु वृथात्विविशेपितस्य किमेभिरित्यनेन वृथात्वत्येव विवेयन्वात् । अर्थ-भदोपगमेऽपि किमेभिरिति वैफल्याभिधानविरोधात् वृथोच्छूनस्य तदौचित्यात् । ननु ' न्यक्वाराऽ-यम्' इत्यत्र वैपरीत्येन विधेयत्वप्रत्ययादर्थदोप एवाय त्यादिति चेत् न खन्वत्र विविक्षेतोऽयो दुष्ट

१ तथेत्यादि । तथा उद्श्विविधेव्येन प्रतिपत्तिः प्रतीतिः इ.नामेख्यः ॥ २ 'तन्हन्नप्रो.ग पश्रास्यम् इ.नि पाठान्तरम् ॥ ३ 'न ह्यलञ्चात्मकम्' इति पाठान्तरम् ॥ ४ उद्देश्यविधेययोः ॥ ५ अनृद्यविधेयित । उद्देश्यविधेय-त्यर्थः ॥ ६ 'प्राप्तमरिसत्त्वमयम्' इति क्रचित्पाटः ॥ ७ नामिधेयमिति क्वाचिन्याटः ॥ ८ उद्देश्यविधेयमतः ॥

यथा वा

### अपाङ्गसंसर्गि तरङ्गितं दशोर्श्ववोररालान्तविलासि वेछितम् । विसारि रोमाश्चनकञ्चकं तनोस्तनोति योऽसौ सुभगे तवागतः ॥ १८४॥

किंतु क्रमविशेपादिवविद्यार्थप्रत्यय एवेति शब्दिविशेप एवापराध्यति शब्दान्तरेण तत्प्रतितेरवैकल्यात् यथा विरुद्धमतिकृति'' इति प्रदीपः । (विश्वेयामिति । अभिधेयमिति पाठेऽपि विधेयमित्येवार्थः । वृद्धवचनादिति । उद्देश्यविधेयतागाळिशोधे विधेयत्वक्तप्राग्वर्र्युद्देश्यवाचकपदजोपस्थितिर्हेतुरिति भावः । वृथात्वस्यैव विश्वेयत्वादिति । घटो घट इतिवदयोग्यमेतदिति भावः । अर्थभेदोपगमेऽपीति । उच्छूनताया भुजाना [च]वैफल्यस्य भेदादिति भावः । अत एव किंपदवृथापदयोर्न पौनरुक्तयम् । वैफल्येति । अस्य 'अनौचित्यविशिष्टतया' इति शेपः । तदौचित्यादिति । एवं चानुवादायुक्त इति भावः । प्रसङ्गाचैतत्कयनम्।अयुक्तानुवादेऽपि विधेयाविमर्शः फलतीति कश्चित् । शब्द्यन्तर्गिति । उच्छून-तायाः क्षुद्रस्वर्गलुण्यनं न फलमिति वैयर्थ्यमन्यत् भुजवैफल्यं तु स्वपराजयदर्शनादन्यदिति भेदाङ्गी-कारेऽपीत्यर्थः । एवं चाप्रयुक्तानुवादत्वरूपोऽर्थदोपोऽपि दर्शितः ) इति प्रमा ॥

विवरणकारास्तु "िकमेभिरित्यनेन वृथात्वविधाने नीळघटस्य नीळत्विविधवत् वृथोन्छूनस्य वृथात्व-विधानमसंगतं स्यात् । वैफल्यविधाने च वृथोन्छूनस्य वैफल्यम् औचित्येन सिद्धमेवेति तिद्धधानमनर्थ-कामिति वृथात्विविशेपणसत्त्वे विधेयत्वप्रतीतिव्याघात इतीत्यमिष विधेयाविमर्शदोपः" इति व्याचख्युः ॥

चक्रवर्तिभद्दाचार्यास्तु "उच्छूनत्वमात्रं चेति । 'अयं तु समासगतत्वेन पददोप एव प्रसङ्गादुवतो न वाक्यदोपः मिध्यामहिसत्वमत्' इति टीकाकृतः प्रलपित तन्न । वाक्यदोपप्रकरणे पददोपाभिधानानौचित्यात् । न चागत्या तथेति वाच्यम् गतेः कल्पयिष्यमाणत्वात् । तथाहि । वृथोच्छूनैरेमिर्भुजैः किमिति किमर्थस्य वृथात्वस्य विधेयत्वं विवक्षितम् । न च तथा प्रतीतिः वृथात्वस्य वृथापदेनान्-दितत्वात् अन् बत्वप्रतीतिर्विधेयत्वप्रतीतिप्रतिवन्धकत्वात् उच्छूनैर्भुजैः किमित्यमिधानेनैवान् बत्वविधे यत्वप्रतिपत्तेः । न चैव पौनरुक्त्यमेव उपधेयसंकरस्याद्पकत्वात् । अथ किमित्यमेन भुजानामेव वृथापदेनोच्छूनत्वस्येति विपयभेदात्किमर्थस्य विधेयत्वप्रतीतिरेवेति चेन्न । विशिष्टविधेविशेपणिवशेष्योभयपर्यवसन्तत्वेनोच्छूनत्वेऽपि वृथात्वस्य विवक्षितत्वात् । अथवा विखण्ठनेन हेतुना भुजोच्छूनत्वमेव स्यान्ततु तद्दृथात्वमिति वृथात्विपदयोरेव भुजवैयर्थ्ये तात्पर्यमिति न विपयभेदप्रसङ्गः । वृथोच्छूनैः किमिति पदद्वयावर्ष्टम्वनाद्दाक्यदोपता तदाह । न वृथात्वविशोपितामिति । वृथात्वविशेपणाभावे निष्प्रत्यूहं विधेयत्वप्रतीतिरित्युक्तमेवेति प्रन्थरहस्यम् । यदप्यच्छूनत्वमात्रमित्वादिना प्रसङ्गनानुवादा-युक्तत्वमुपन्यस्तमिति मिश्रमतम् तदसत् चक्रारादेकदोषसमन्वयसाहित्यावगमात् प्रकृतदोपसमन्वये सिति प्रसङ्गाभिधानानौचित्याच्यः इति व्याच्छ्यः ॥

न केवलं विधेयस्योपसर्जनैत्वन्युत्कमारम्यामेवायं दोपः किं तु विधेयानुपस्थित्यापीत्याराथेने।दा-हरणान्तरं दर्शयित यथा वेति । अपाङ्गिति । नायकागमनोत्सवं निवेदयन्त्याः सख्या उक्तिरियम् ।

१ अनुवादायुक्त इति । अरे रामाहस्तेति २८३ उदाहरणे वश्यमाणोऽनुवादायुक्तत्वरूपः ( अयुक्तःनुवादःव-रूपः ) अथदीष एवायमिसर्थः ॥ २ अप्रयुक्तानुवादत्वरूप इति । अयुक्तानुवादत्वरूप इरथेवार्थः ॥ ३ विधेयस्यो-पसर्जनत्वेति । वृथोच्छूनेरित्यंशे इदम् ॥ ४ ब्युत्कमेति । भिन्नक्रमेत्यर्थः । न्यकारो ह्यथमित्यंशे इदम् ॥

अत्र योऽसाविति पदद्वयमज्ञवाद्यंमात्रप्रतीतिकृत् । तथाहि । प्रक्रान्तप्रसिद्धाजुभूतार्थविपयस्तच्छव्दो यच्छव्दोपादानं नापेक्षते । क्रमेणोदाहरणम् ।

कातर्यं केवला नीतिः शौर्यं थापदचेष्टितम् । अतः सिद्धिं समेताभ्यामुमाभ्यामन्वियेष सः ॥ १८५॥

तवेसस्य पष्टयन्तत्रयेऽप्यन्वयः । हे सुभगे हे सुन्दिर यः तव हशोः नेत्रयोः अपाङ्गसंसिगं नेत्रान्तसं-वद्धं तरिङ्गतं वक्रप्रेक्षणपरंपरां तनोति विस्तारयित । तथा तव भ्रुवोः अरालान्ते कुटिलप्रान्तभागे विलासि विलासयुक्तं विल्लितं वक्रताधिक्यं नर्तनं वा तनोति । तथा तव तनोः विसारि प्रकाशयोग्यं रोमाञ्चनमेव कञ्चुकम् सर्वाङ्गल्यापनादिति भावः तनोति । असौ सः नायकः आगत इस्पर्थः । "अपाङ्गस्त्वङ्गहीने स्यानेत्रान्ते तिलकेऽपि च" इति विश्वः । वंशस्यं वृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् २ ४ पृष्टे ॥

अत्र 'यस्तनोति असावागतः' इति यच्छव्दार्थानुवादेन तच्छव्दार्थपरामर्शकतया असावित्यस्य विधे-यपरामर्शकत्वमभिप्रेतम् तच्च न संभवति यच्छव्दसांनिध्येन प्रयुज्यमानस्यादसादेर्यच्छव्दार्थगनप्रसिद्धि-बोधकतया अनुवाद्यकोटिप्रविष्टार्थकत्वात् । एवं च यच्छव्दः स्वार्थपरामर्शकतच्छव्दाद्यभावात्साकाङ्क एवावतिष्ठते । तदाद्वः ''यत्तदोर्नित्यमभिसंवन्यः'' इति । तथा च विधेयवाक्यस्यासंपूर्णतया उद्देव्यवि-धेयभावानवगम इत्यविमृष्टाविधेयांशत्वदोषः । तदेवाह अत्रेत्यादि । अनुवाद्यमात्रेति उद्देश्यमात्रेत्यर्थः । मात्रशब्देन विधेयव्यवच्छेदः ॥

व्याख्यातिमदं विवरणकारैः ''अत्र 'यत्तदर्थयोर्नित्योऽभिसंवन्धः' इति नियमेन पूर्वनिर्दिष्टोद्देरयवान्यगतो यच्छव्दो नियतमेव विधेयवाक्यगतं तच्छव्दं तच्छव्दसमानार्थकं वा अदःगव्दादिकमपेक्षते । अत्र च विधेयवाक्ये तच्छव्दो नोपात्तः । यश्च 'असौ' इति उक्तः । सोऽपि यच्छव्दसांनिष्यात् यदर्थविदेषणतया प्रसिद्धार्थमभिद्धत् उद्देश्यवाक्ये एवान्तर्भवति न तु विधेयवाक्ये । इति विधेयवाक्यस्या-संपूर्णतया उद्देश्यविधेयमावानवगमः'' इति ॥

इममेवार्थं यत्तदर्थयोः साकाङ्क्षत्वप्रतिपादनपूर्वकं प्रदर्शयित तथाहीत्यादिना 'तथाभूतमेव तच्छ-व्देन परामृश्येत' इत्यन्तेन (३१५पृष्ठस्य२।३पिङ्क्षस्थेन दूरस्थेन प्रन्थेन )। ननु केवल्योरिप यत्तदोः प्रयोगदर्शनात्सापेक्षत्वमेवानयोरिसिद्धम् तथा च यत्तदोरेकतरोपादानेऽपि निराकाङ्का प्रतीतिः स्यादेवेति प्रकृतोदाहरणे (अपाङ्कसंसर्गीत्यत्र) नायं दोष इत्याशङ्क्षयाह तथाहीत्यादि । तथाहि तदेवोच्यते । अयं भावः । यत्तदोः परस्परार्थापेक्षात्मकत्वं नियतमेव । एतदेवोच्यते "यत्तदोनित्यमिनसंवन्यः" इति । स चामिसंवन्धः शाब्दः आर्थो वा । तत्र द्वयोरुपादाने शाब्दः यथा 'स दुर्मति. श्रेयसि यस्य नादर' इति । एकस्य द्वयोरिप वानुपादाने त्वार्थः अनुपात्तस्यापि सामध्यदिवाक्षेपात् । तत्र प्रक्रान्तप्रसि-द्वानुभूतार्थकेन तच्छब्देन यच्छब्दाक्षेपो न तु तदुपादानमेवेति । तदेवाह प्रक्रान्तेति । प्रकान्तः पूर्वप्रतीतिविषयः प्रसिद्धो लोकप्रसिद्धः अनुभूतः अनुभवविषयो वा अर्थो विषयो यस्य ईदशस्तच्छन्दो यच्छब्दोपादानं नापेक्षते इत्यर्थः आक्षेपादेव सिद्धेरिति भावः ॥

"तत्र प्रकान्तार्थकं तच्छन्दमुदाहरित कातर्थिमिति" इिं वहवः। चत्रविभद्दाचार्यास्तु "तत्र तच्छन्दस्य प्रकान्तपरामिशत्वमिप द्विविधम् किचिद्विधेयतया विवक्षितस्य किचित्वेवलस्य। तत्राधे यच्छन्दोपादानमावस्यकम् तेन विना तच्छन्दस्य विधेयत्वावोधकत्वात् व्यत्पित्तिनर्यादायास्तथात्वात्।

अनुवायत्यत्र 'अनुवायविधेयार्थतया विविक्षतमनुवायमात्रे'त्यपि पाठः ॥

द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।

कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौ मुदी ।। १८६॥ उत्किम्पिनी भयपरिस्खलितां शुकान्ता ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती। ' क्रूरेण दारुणतया सहसैव दग्धा धृमान्धितेन दहनेन न वीक्षितासि॥ १८७॥

यथा 'यदुवाच न तिनम्थ्या' इति (रघुकान्ये सप्तद्यो सगें ४२ पद्यम्)। द्वितीये तदाहरति कातर्यमिति" इत्याहुः। रघुकान्ये सप्तद्यो सगें राज्ञोऽतिथेर्वर्णनमिदम्। केवला गौर्यरहिता नीतिः सामदामादिरूपा कातर्य कातर्ता भीरुत्वरूपेर्यर्थः। केवलेति लिङ्गविपरिणामेन (लिङ्गविपर्यासेन) शौर्यमित्यनेनापि सवध्यते केवल नीतिरहितं शौर्य खापदानां न्याव्रादिपश्नां चेष्टितं चेष्टितप्रायम्। 'चापलचेष्ठितम्' इति पाठे चापल चपलता तत्प्रयुक्तं चेष्टितमित्यर्थः। यद्वा चपल एव चापलः (स्वार्ये
प्रज्ञादित्वादण्प्रत्ययः) तदीयचेष्टितमित्यर्थः। अतो हेतोः स प्रक्रान्तः अतिथिनीम राजा समेताभ्यां
संयुक्ताभ्याम् उभाभ्यां नीतिशौर्याभ्यां सिद्धं कार्यसिद्धं जयप्राप्तिरूपाम् अन्वियेप अन्विष्टवान् गवेपितवानित्यर्थः। तदुक्तम् ''तीक्ष्णादुद्विजते लोको मृदुः सर्वत्र वाष्यते। एतद्बुद्धा महाराज मा तीक्णो
मा मृदुर्भव॥" इति। अत्रोभाभ्यामित्यनेनव सामर्थ्यात्परस्परसाहित्यलामे समेताभ्यामिति चिन्त्यप्रयोजनम्। ''व्याव्रादयो वनचराः पशवः खापदा मताः'' इति हलायुधकोशः।।

अत्र 'सः' इति प्रक्रान्तमितिथिसंज्ञं राजानमाह । तथा चात्र 'सः' इति तच्छव्दः प्रक्रान्तार्थकत्वात् यच्छव्दोपादान नापेक्षते 'स राज्यं गुरुणा दत्तम्' इति रघुकाव्ये चतुर्थसर्गे इव आक्षेपादेव सिद्धेः । आक्षेपे वीजं तु व्युत्पत्तिवैचित्र्यं पदस्वभावो वेत्युद्दयोते स्पष्टम् । एवं चात्र प्रक्रान्तार्थकेन तच्छव्देन यच्छव्दाक्षेपादन्वयवोध इति वोध्यम् ॥

प्रसिद्धार्थक तच्छव्दमुदाहरित द्वयमिति । व्याख्यातमेतत्पधं प्राक् (२९६ पृष्ठे)। अत्र 'सा' इति प्रसिद्धमर्थमाह । तथा चात्र 'सा' इति तच्छव्दः प्रसिद्धार्थकत्वात्र यच्छव्दोपादानमपेक्षते 'सोऽपि गिरिस्रुतासिंहः'' इति (२९५ पृष्ठे) प्रागुक्तोदाहरणवदाक्षेपादेव सिद्धेः। एवं चात्र प्रसिद्धार्थकेन तच्छ-व्देन यच्छव्दाक्षेपादन्वयत्रोध इति बोध्यम् ॥

अनुभूतार्थकं तच्छन्दमुदाहरति उत्किमिपनीति। हर्पदेवकृतायां रत्नावल्यां नाटिकायां वासवदत्तां दग्धां समान्य तामनुध्याय शोचतो वत्सराजस्योक्तिरियमिति जयन्तमहेश्वरक्षमछाकरवैद्यनाथनागेश-भट्टादयः। परंत्विदं पद्यं रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्के संप्रतितनपुस्तकेषु नोपछभ्यते इति वोध्यम्। हे प्रिये उत्किम्पनी उद्गतकम्पवती कम्पयुक्ता। तथा भयेन परिरखिछतः गिछतः अंशुकान्तः उत्तरीयवन्त्रप्रान्तो यस्यास्तादशी। तथा ते अनुभूते मदनुभूतशोभाविशेषे वा विधुरे कातरे छोचने चक्षुपी प्रतिदिशं दिशि क्षिपन्ती (किथिन्मा त्रास्यतीति बुद्धया) संचारयन्ती त्वं क्र्रेणातिप्रवृद्धेन दारुणतया निष्करुणतया दहनेन दाहजनकधर्मवता अग्निना सहसा अविचार्यव (तत्कालमेव) दग्धेय। यतो धूमो धूमस्तेनान्धितेन आवृतेन तेन दहनेन न वीक्षितासि न दप्टासि अतो दग्धासि। यदि पश्येनत्ति न दहितियर्थः। क्र्रस्य विलम्बाक्षमत्वमन्धितस्यावीक्षणं चोचितम्। अन्यथा त्वत्सीन्दर्यदर्शने कथं दहेदिति भावः। 'धूमाब्वितेन' इति पाठे धूमेनाञ्चितो युक्तस्तेनत्यर्थः। 'धूमान्वितेन' इति पाठस्त त्पप्टार्थः। अत्र 'असि' इति मध्यमपुरुपेण त्वमित्याक्षिप्यते। ''अंशुकं शुक्रवसे स्याद्वसमात्रोत्तरीययोः'' इति रमसः। वसन्तितलका छन्दः। छक्षणमुक्तं प्राक् ६८ पृष्ठे॥

यच्छव्दस्तूत्तरवाक्यानुगतत्वेनोपात्तः सामध्यीत्पूर्ववाक्यानुगतस्य तच्छव्दस्यो-पादानं नापेक्षते । यथा

> साधु चन्द्रमिस पुष्करैः कृतं मीलितं यदिभरामताधिके। -उद्यता जियिन कामिनीमुखे तेन साहसमनुष्टितं पुनः ॥ १८८॥

प्रागुपात्तस्तु यच्छव्दस्तच्छव्दोपादानं विना साकाङ्कः । यथा अत्रैव श्लोके आद्यपादयोर्व्यत्यासे । द्वयोरुपादाने तु निराकाङ्कत्वं प्रसिद्धम् । अनुपादानेऽपि साम-ध्यीत्कुत्रचिद्द्वयमपि गम्यते । यथा

अत्र 'ते' इत्यनुभूतमर्थमाह । तथा चात्र 'ते' इति तच्छन्दोऽनुभूतार्थकत्वात्र यच्छन्दोपादा-नमपेक्षते 'तेन तेन वचसैत्र मघोन ' इति नैपधकान्यवदिति वोध्यम् । "एवं च तिप्वप्येषु (उदा-हरणेषु ) यच्छन्दोपादानं नावश्यापेक्षणीयम् तदभावेऽप्याक्षेपादेत्र 'यः पूर्वोक्तगुणवान्' 'या प्रसिद्धा' 'ये अनुभूते' इति च प्रत्ययाविधातात्" इति प्रदीपे स्पष्टम् ॥

इत्यं तच्छन्दस्य यच्छन्दोपादानानपेक्षत्वं प्रदर्श्य यच्छन्दस्यापि कचित् तच्छन्दोपादानानपेक्षत्वं दर्शयति यच्छन्द्रिस्त्वत्यादि । यच्छन्दरत्त्तरवाक्यगत एव सर्वत्र तच्छन्दाक्षेपसमर्थ इति भावः । अत्र 'उत्तरवाक्यगतत्वेनोपात्तः सामर्थ्यात्पूर्ववाक्यगतस्य' इति वृत्तिपाठो वहुपु पुस्तकेषु दृग्यते । 'उत्तरवाक्यार्थगतत्वेन' इति पाठे तु तदन्वयप्रतियोग्युपस्थापकत्वेनेत्यर्थः ॥

यथेत्युदाहरित साध्यिति। अभिरामतया सौन्दर्येणाधिके चन्द्रमसि (उदिते) सित पुष्करं पर्गः यत् मीलितं मुकुलितम् तत् साधु समीचीनं कृतम्। पुनिरिति त्वर्थे। तेन चन्द्रमसा तु कामिनी-मुखे जिथिन उत्कर्षशालिनि (सर्वजेतिरे) सित उद्यता उदयं प्राप्नुवता साहसम् अविचार्यकारित्यम् अनुष्ठितं कृतिमित्यर्थः। "साहसं तु दमे दुष्करकर्मणि। अविमृत्यकृतौ धाष्ट्रयें" इति हम । रथोद्धता छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् ११९ पृष्ठे ॥

अत्र 'यन्मीलितम्' इत्युत्तरवाक्यगतो यच्छव्दः पूर्ववाक्ये 'तत्साधु कृतम्' इति तच्छव्दोपादान नापेक्षते आक्षेपादेव सिद्धेरिति वोध्यम् । एवं च तदनुपादानेऽपि न दोपः इति भावः । उक्त च चिन्न-कायाम् ''अत्रोत्तरवाक्यगतेन यच्छव्देन पूर्ववाक्ये 'तत्साधु कृतम्' इति तच्छव्दाक्षेप '' इति ॥

पूर्ववाक्यगतस्तु यच्छव्दः तच्छव्दाक्षेपासमर्थतया तदुपादानमेवापेक्षते इत्याह प्रागिति । अत्रैव श्लोके 'साधु चन्द्रमसि' इति पद्ये । आद्यपाद्योः पूर्वार्घपादयो । व्यत्यासे इति । 'मंगितं यद-मिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करैः कृतम्' इत्येवं विपर्यासे इत्यर्थः । एवं 'तनोति योऽसा सुमगे' इति १८४ उदाहरणे प्रागुपात्तो यच्छव्दः साकाङ्क एव अतो दोष. एवेति गूढामिप्रायः । नन् पूर्ववाक्यगतोऽपि यच्छव्दस्तच्छव्दाक्षेपसमर्थः यथा 'तचक्षुर्यदि हारितं कुवल्यैः' इति । अत्र तचक्ष्यंदि अस्ति तिर्हे कुवल्यैश्वितम् इति प्रतीतेस्तार्हेगव्दोपादानं विनापि प्रतीतेनिर्वाधत्वादिति चेत् सत्यं समर्थो न तु सर्वत्र । कि तु यदीत्येतावद्र्पस्तत्पर्याय । उत्तरवाक्यगतस्तु सकल्दपस्तयेति विशेष । यदा स्वयं पदीत्यव्ययमिद न तु यच्छव्दः । तच भिन्नस्वभावमेव । एवं चेच्छव्दोऽपि । यथा तत्र्व पये 'तचे-

१ 'तत्व्वक्त्र यदि मुद्रिता शशिकथा तन्त्वेत्सित का सुधा तन्त्रक्षयदि हारित द्ववत्ये तार्श्वेद्धरे विद्यम्य का चेत्कान्तिरतन्त्रमेव कन्तर्क किंवा बहु ब्रूमहे यत्त्वत्य पुनरुवतवस्तुविरमः तर्गक्रमो वेधसः ॥' इति भ्राजशिक्षारने वालरामायणे द्वितीयेऽद्वे ज.नकीमुद्दिश्य रावणोवितरियम् ॥ २ चोदिति शब्दोऽपीत्यर्थः ॥

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैप यत्नः। उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मी कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥१८९॥ अत्र य उत्पत्स्यते तं प्रतीति।

त्सितं का सुधा' इतीति प्रदीपोद्दयोतप्रभासु स्पष्टम् । द्वयोः यत्तच्छव्दयोः । प्रसिद्धमिति । प्रसिद्धमे वेत्यर्थः । यथा 'यदुवाच तन्मिध्या' इत्यादाविति वोध्यम् । कचिद्दयोरनुपादानेऽपि सामध्यीत्तत्प्रती-तिरित्साह अनुपादानेऽपीति । गम्यते अवगम्यते । न्याख्यातमिदं प्रदीपप्रभयोः । "द्वयोरप्यनुपादा-नेऽप्यार्थी यत्तदोः संवन्धः" इति प्रदीपः । ( द्वयोरपीति तु प्रसङ्गादुदाहृतम् न तु प्रकृतोपयोगित-येति ज्ञेयम् ) इति प्रभा ॥

उभयोरुपादानेऽनुपादाने चैकमेव पद्यं यथेत्युदाहरति ये नामेति । मालतीमाधवप्रकरणे प्रथमेऽङ्के भवभूतेः ( कवेः ) उक्तिरियम् । 'नः' इति "अस्मदो द्वयोश्व" ( १।२।५९ ) इति पाणिनिस्त्रेण-कत्वे बहुवचनम् तेन ममेत्येकवचनेन न विरोधः । नामेति त्रोधे कुत्सने वा "नाम प्राकाश्यसंभाव्य-क्रोधोपगमकुत्सने" इत्यमरोक्तेः । ये नाम केचित् जनाः नः अस्माकम् इह मालतीमाधवाख्यप्रवन्धे अवज्ञाम् अवहेल्नां प्रथयन्ति कुर्वन्ति ते किमपि जानन्ति अपि तु किमपि न जानन्तीति काका अर्थः । अतः तान् प्रति एष मालतीमाधवाख्यप्रकरणारम्भरूपः यत्नः प्रयत्नः न 'भवति' इति शेपः । "नहि विधरे गीयते" इति न्यायादिति भावः । अत्र अन्यस्य परार्थत्वात् ''विशेपविधिनिपेधौ शेपविधिनिपे-धाभ्यनुज्ञाफलकौ'' इति न्यायेन विशेपनिपेधस्य च शेपाभ्यनुज्ञाफलकत्वात् 'कं प्रति' इति जिज्ञासाया-माह उत्पस्यते इत्यादि । उत्पस्यते इत्यत्र हेतुः कालस्य निर्विधत्वम् अस्तीत्यत्र तु पृथ्व्याः विपुल-त्वम् । तथा च कालोऽयं निरवधिः अनन्त इति हेतोः कोऽप्येकः मम समानधर्मा तुल्यगुणः यः उत्पत्स्यते जन्माप्स्यति पृथ्वी विपुछा विस्तृतेति हेतोश्वास्ति विद्यते वा तं प्रति यत्न इति यत्तच्छन्द-योर्थाशब्दस्य चाष्याहारेण योजना । एवं च 'इयता कालेनानुत्पन्नस्य कथमुत्पत्त्यमानत्वं विद्यमानत्वे वा कथमदृश्यत्वम्' इत्याशङ्काद्वयं क्रमेण हेतुद्वयेन परिहृतमिति बोध्यम् । वसन्ततिलका छन्दः । लक्षण-मुक्तं प्राक् ६८ पृष्ठे ॥

अत्र पूर्वीर्धे 'ये ते' इति यत्तच्छव्दयोर्द्वयोरुपादानानिराकाङ्कृत्वं प्रसिद्धम्। उत्तरार्धे तु 'यः तम्' इति द्वयोरनुपादानेऽपि सामर्थ्यात् द्वयमप्यध्याहारेणावगम्यते इति वोध्यम् । तदेवाह अत्र य इति । न्याख्यातमिदं प्रदीपोद्द्योतयोः। "अत्र प्रन्थस्य परार्थत्वात् विशेपनिपेधस्य शेपाभ्यनुज्ञाफलकत्वात् 'तर्हि कं प्रति' इति जिज्ञासायां पठ्यमाने उत्तरार्धे 'यः उत्पत्स्यतेऽस्ति वा मम समानधर्मा तं प्रति यत्नः' . इति स्फुटमेव यत्तन्छन्दाक्षेपादवगम्यते । यथाश्रुते हि न पूर्वार्धेन कथमप्यन्वयः। यत्तु 'प्रकान्ताद्यर्थकस्य तच्छब्दस्य यच्छब्दापेक्षेव न' इति न्याख्यानं तद्यिन्तिविवेकाद्यनालोचननिवन्यनं वृत्तिकारान्भिमतं च यदयं वृत्तिकारः 'यच्छब्दोपादानं नापेक्षते' इत्याह ( ३०७ पृष्ठे ) न तु 'यच्छब्दं नापेक्षते' इत्यादि । तस्माद्यथाव्याख्यातमेवादरणीयम्" इति । (तस्मादिति । एवं च 'शाब्दी ह्याकाङ्का शब्देनैव पूर्यते" इति न्यायादपेक्षा अस्त्येव परंतु कचिनन्यूनपदत्वरूपो दोपो नास्ति यत्र प्रकान्तार्थेकादिपु शोघमध्या-हारेण प्रतीतिरित्येतावन्मात्रमेव सम्यगिति भावः ) इति प्रभायां स्पष्टम् ॥

९ व्यक्तिविवेको नाम महिममहरुतो यन्थविशेषः ।। २ 'पूर्यते ' इत्यत्र ' शाम्याति " इत्यपि पाठो लौकि-क्न्यायमालायां दर्शितः ॥

एवं च तच्छन्दानुपादानेऽत्र साकाङ्कत्वम् । न चासाविति तच्छन्दार्थमाह । असौ मरुच्चुम्बितचारुकेसरः प्रसन्तताराधिपमण्डलाग्रणीः । वियुक्तरामातुरदृष्टिवीक्षितो वसन्तकालो हृ सुमानिवागतः ॥ १९०॥ अत्र हि न तच्छन्दार्थप्रतीतिः ।

इत्थं पूर्ववाक्योपात्तस्य यच्छन्दस्य तच्छन्दसाकाह्मत्वन्यवस्थापनेन 'तनोति योऽसौ सुमगे' इत्यत्र तच्छन्दाभावादिवमृष्टविधेयांशत्वं सिद्धमित्याह एवं चेति । अत्रेति । 'तनोति योऽसौ सुमगे' (३०७ पृष्ठे ) इत्यत्रेत्यर्थः । साकाङ्कत्वामिति । तच्छन्दस्यानुपादानात् यच्छन्दस्य पूर्ववाक्यस्य- त्वेनाक्षेपासंभवाच्च यच्छन्दस्य साकाङ्कत्वमेवेत्यर्थः। यच्छन्दस्योत्तरवाक्यगतत्वं विना द्वयोरुपादानमनु- पादानं च विना तच्छन्दं विना यच्छन्दस्य साकाङ्कत्वमेवेति भावः । एव च विधेयाविमर्श इति वोध्यम् । ननु 'योऽसौ सुमगे' इत्यत्रासावित्यदःशन्द एव तच्छन्दार्थकोऽस्तु तथा च तच्छन्दपर्यायस्यादसः प्रयोगानित्राकाङ्कत्वमेवेति न विधेयाविमर्शदोष इत्याशङ्कय निराकरोति न चासावितीत्यादि । चे। ह्यर्थे । असाविति शन्दः तच्छन्दस्यार्थ न हि आहेस्थर्यः ॥

तत्र हेतुमाह असी मरु.दिति । यद्यपीदं पद्यं हनुमनाटके पष्ठेऽद्वेः दृश्यते तथाप्यन्यदीयमेवेति संभाज्यते । अधिकमत्र यद्वक्तव्यं तत्प्राक् (२०२ पृष्ठे २२ पह्कती ) उक्तम् । हे प्रिये असी दृश्यमानचिद्वः वसन्तकाळो (ळंकातो ) हनुमानिव आगत इत्यन्वयः । उभयसाधारणानि विशेषणान्याह । मरुत् पवनः (दक्षिणानिळः ) ते चुन्त्रिताः संयुक्ताः (ईषत्स्पृष्टाः ) चारवः सुन्दराः केसराः वक्तुळाः नागकेसरा वा यस्मिन् तथाभूतः । हनुमत्पक्षे मरुता पवनाधिष्ठातृदेवतारूपेण स्वपिता चुन्त्रिताः चुम्त्रनविषयीकृताः आघाता वा चारवः केसराः सदाः स्कन्धलेमानि यस्य तादश इत्यर्थः । ''केसरो नागकेसरे । तुरद्वासिंहयोः स्कन्धकेशेषु वक्तुळहुमे । पुंनागवृक्षे किञ्जलके स्यात्केसरं तु हिद्गुनि'' इति हेमचन्द्रः । तथा प्रसन्तः स्वच्छो यस्ताराधिपो नक्षत्रेशः चन्द्रः तस्य मण्डळं विम्वं तदेव अग्रणीः मुख्यं यस्मिन् तथाभूतः । पक्षे प्रसन्तत्तुष्टः ताराधिपः सुप्रीवस्तस्य मण्डळं विम्वं तदेव अग्रणीः मुख्यं यस्मिन् तथाभूतः । पक्षे प्रसन्तत्तुष्टः ताराधिपः सुप्रीवस्तस्य मण्डळे राष्ट्रे अग्रणीः अग्रे-सर इत्यर्थः । तथा वियुक्ताः वियोगिन्यो याः रामाः कामिन्यस्तासाम् यद्वा वियुक्ताः रामाभि रमणीभिः आतुर्या खिन्नया कातर्या वा दृष्टया दृशा वीक्षितः अवलोकितः । पक्षे वियुक्तः सीताविर्रितो यो रामो दाशर्थिस्तेन आतुरयोत्सुकया दृष्टया वीक्षितः इत्यर्थः । आतुरदृष्टिवीक्षितत्व विरहोदी-पक्तवेन सहायोत्कण्ठया चेति बोध्यम् । वंशस्यं वृत्तम् । ळक्षणमुक्तं प्राक् २ ४ पृष्टे ॥

अत्रादःशब्देन प्रस्रक्षत्वोक्तेन तच्छब्दार्थस्य परोक्षस्य प्रतीतिरित्याह अत्र हीति । अत 'असी मरुत्' इति श्लोके । नेति । अदःशब्देनेति शेषः । तथा चोक्तं सारग्नोधन्याम् ''पुरोन्नित्वनान्न-मदःशब्दार्थः'' इति । उक्तं च चित्रकायाम् ''अत्रासावित्यस्मात्तच्छब्दार्थाप्रतीतेनीदसस्तदर्थकन्यम्' इति । व्याख्यातं चैवमेव प्रदीपोद्द्योतयोरिप ''एवं च 'योऽसौ सुमगे' इत्यत्र ३०० पृष्टे तच्छ-दस्यानुपादानात् यच्छब्दस्य पूर्ववाक्यस्यत्वेनाक्षेपासंभवाच यच्छब्दः साक्ताङ्घः । ननु स्यादेनैतपि तच्छब्दार्थकोऽयमदःशब्दो न स्यादिति चेत् तिक्तमदसस्तच्छब्दपर्योयता । तथा सिन असौ मरु-चुन्नितचारुकेसरः' इत्यत्रादःशब्दस्तच्छब्दार्थमेशामिद्यान्न त्विदमर्यम्। तथा सिन विध्यत्वानगमेऽ-चुन्नितचारुकेसरः' इत्यत्रादःशब्दस्तच्छब्दार्यमेशामिद्यान्न त्विदमर्यम्। तथा सिन विध्यत्वानगमेऽ-चुन्नदस्तच्छब्दापेक्षा स्यादिति मावः'' इति ॥

प्रतीतौ वा:

करवालकरालदोःसहायो युधि योऽसौ विजयार्जुनैकमछः। यदि भृपतिना स तत्र कार्ये विनियुज्येत ततः कृतं कृतं स्यात् ॥ १९१ ॥ अत्र स इत्यस्यानर्थक्यं स्यात् ।

अथ

योऽविकल्पमिदमर्थमण्डलं पश्यतीश निखिलं भवद्रपुः। आत्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यसुखिनः कुतो भयम् ॥ १९२ ॥

अदः शब्दस्य तच्छव्दपर्यायत्वे वाधकमाह प्रतीतौ वेति । अदः शब्दस्य परोक्षरूपतच्छव्दार्यक-त्वेन प्रतीतावित्यर्थः। अस्य 'अत्र स इत्यस्यानर्थक्यं स्यात्' इत्यग्रिमेणान्वयः। करवालेति। यः असौ प्रसिद्धः कर्णः स भूपतिना दुर्योधनेन यदि तत्र तस्मिन् कार्ये (सेनाधिपत्ये) त्रिनियुज्येत ततः तदा यद्वा ततः तस्मात् कृतं पाण्डवराज्यत्यागादिकं कृतं सफ्छं स्यात् यद्वा युक्त स्यादित्यर्थः संभूतमेव स्यादिति वा । कीट्यः । करवालेन खद्गेन करालो भयजनको दोः वाहुरैव सहायो यस्य तथाभूतः । ''कराहो दन्तुरे तुङ्गे भीपणे चाभिधेयवत्'' इति मेदिनी । तथा युधि संग्राभे विजयनामा योऽर्जुनः पार्थः स इवैक एव मल्लः बाहुयुद्धकुशलः प्रतीकारसमर्थ इत्यर्थः । यद्वा विजयः फाल्गुनोऽर्जुनः कार्तर्वार्यश्च तद्ददेकमञ्ज इत्यर्थः । अथ वा विजये ( परपराजये ) इति सप्तम्यन्तम् । विजयार्जनेति पाठे तु विजयस्य विशिष्टजयस्यार्जने सपादने एकमङ्घः प्राधान्येन समर्थ इत्यर्थः । ''विजयः स्याज्ञये पार्थे स्नियां तिर्थ्यन्तरे स्मृता" इति मेदिनी । मालमारिणी छन्दः "विपमे ससजा गुरू अनोजे सभरायथ तु मालभारिणीयम्'' इति लक्षणात् ॥

अत्रासावित्युक्तवा पुनः 'सः' इति तच्छव्दानिर्देशाददःशब्दस्य तच्छव्दार्थकत्वं नास्तीति गम्यते अन्यथा 'सः' इति व्यर्थ स्यादित्याह अत्र स इत्यस्येत्यादि । अत्रादःशब्देन तच्छन्दार्थप्रतीतौ द्विती-यस्य तच्छव्दस्यानर्थक्यं स्यादिति भावः । व्याख्यातिमदं प्रदीपे ''अत्र स इति पुनरुक्तं स्यात् अदः-शब्देन तदर्थाभिधानात्" इति ॥

नतु 'करवालकरालदोःसर्हायो युधि योऽसौ' इत्यत्र 'सः' इत्यस्यानर्थक्यापत्तिभिया अदःशब्दस्य तच्छन्दसमानार्थकत्वाभावेऽपि 'तनोति योऽसौ सुभगे' इत्यत्र तच्छन्दसमानार्थकत्वं स्यात् नानार्थक-त्वात् इदमादिवत् इदमेतददसा तुल्यार्थकत्वादिति शङ्कते अथेत्यादिना 'अभिधत्त इति' इत्यन्तेन। एवमेवाहुः सारवोधिनीकाराः "ननु न वयमद शब्दस्यार्थान्तरं निरस्यामः कि त्विदंशब्दवत् तच्छन्दार्थताप्यस्तीत्याह अथेति" इति । अथरान्दोऽत्र प्रश्नार्थकः । "मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्न्ये-ष्वयो अथ'' इत्यमरात् । अथेत्यस्य 'इतीदंशन्दवददःशन्दस्तग्छन्दार्थमभिधत्ते' इत्यन्नान्ययः। इदंशन्दस्य तग्छन्दार्थे प्रयोगमाह योऽविकलपमिति । उत्पद्णचार्यप्रणीतपरमेश्वरस्तोत्रावलौ त्रयोदशस्तोत्रे ईश्वरं प्रति भक्तस्याद्वैतदर्शिन उनितरियम् । हे ईश यः पुरुषः इदं प्रसिद्धं निखिलं सर्वम् अर्थमण्डल प्रमेयजातं (जगदूपं पदार्थसमूहम्) अविकल्प निःसदेहं यथा स्यात्तथा भवद्वपुः त्वत्स्वरूपं (त्वद्भिन्नम्) पश्यति (अत्र वाधेन सामानाधिकरण्यम् परमार्थतोऽसत्त्वेन तद्वा-

९ 'असौ' इत्यदःशब्दात्तच्छब्दार्थप्रतीतिर्भवतीति विवद्मान् पृति बाधक्माहेत्पर्थः ॥ २ समे पादे ॥ .

इतीदंशन्दवददःशन्दस्तच्छन्दार्थमभिधत्ते इति उच्यते । तर्ह्यत्रेव वाक्यान्तरे उपादान-महीति न तत्रैव । यच्छन्दस्य हि निकटे स्थितः प्रसिद्धिं परामृशति । यथा यत्तद्जितमत्युग्रं क्षात्रं तेजोऽस्य भूपतेः ।

यत्तद्वाजतमत्युत्र क्षात्र तजाऽस्य भूपतः । दीध्यताक्षेस्तदानेन नृनं तदिष हारितम् ॥ १९३॥

#### इत्यत्र तच्छव्दः।

धेन भवन्तमेव पश्यतीत्यर्थः ययाश्रुते जडस्य प्रपञ्चस्य परव्रह्मस्वरूपत्वाभावादसंगत्यापतिः।) नित्यसुखिनः प्रकाशमाननित्यानन्दस्य अस्य तस्य (आत्मैक्यदिशेनः पुरुपस्य) आत्मपक्षेण आत्मस्वरूपंण
पक्षेण परिपूरिते व्याप्ते आच्छादिते वाधिते इति यावत् तादृशे जगित प्रपञ्चे कृतः कस्मात् भयं न
कुतोऽपीत्यर्थः। ''द्वितीयाद्वै भयं भवति'' इति श्रुतेः। स्वात्मपक्षेति पाठे स्वशब्दः स्वीयवचनः आत्मशब्दः स्वरूपे तेन स्वात्मपक्षः स्वीयपक्षः आत्मरूपपक्षो वेत्यर्थः। तत्राद्वौ स्वीयत्वेन ज्ञानम् तत
आत्मैव जगिदिति ज्ञानम् परिपूरितत्वं चैतदेव यज्जगतस्तादृशज्ञानिषयत्वम् अत एव नित्यसुखिनः
तत्त्वरूपस्य कुतो भयं न कुतोऽपीत्यर्थ इत्युद्द्योतादौ स्पष्टम्। र्योद्धता छन्दः। छक्षणमुक्त
प्राक् ११९ पृष्टे॥

अत्र यथा 'अस्य' इतीदंशव्दस्तच्छव्दार्थे तथा 'तनोति दोऽसौ सुभगे' (३०६ पृष्ठे ) इत्यत्राटः-शब्दस्तच्छव्दार्थे स्यात् इदमदसोः समानशीछत्वात् । तथा च 'तनोति योऽसौ' इत्यत्र न विवेया-विमरीदोष इति शङ्कार्यस्तमाह इतीदंशुब्दवृदित्यादिना ।।

समाधत्ते (दूषयति) उच्यते इत्यादिना । अत्रेव 'योऽविकल्पम्' इत्यत्रेव । 'अत्रेव' इति पाठे तु 'तनोति योऽसौ' इत्यत्रैवेत्यर्थः । अनयोर्मध्ये प्रथमपाठ एव समञ्जसः इवशब्दघटितत्वेन दृष्टान्तपर-त्वात् दृष्टान्तपरत्वे एव मूळप्रन्थस्वारस्यम् । अत एवास्य व्याख्यानं 'योऽविकल्पम्' इत्येत्रेवेति प्रदीपे दृश्यते । स च प्रदीपोऽप्रे ३१४ पृष्ठे १९ पङ्की स्फुटीभविष्यति । उपादानमिति । इटन् 'अर्हति' इत्यस्य कर्म कर्ता तु अदःशब्द इति स चाक्षेपादेव लम्यते । तन्नैच एकस्मिन्नाक्ये एव। तथा च अस्येतिवत् असावित्यस्य वाक्यान्तरे प्रयोगः स्यात् तत्रैवैकवाक्ये यच्छव्देन सह प्रयोगो न स्यादित्यर्थः । सहप्रयोगे किं स्यात्तत्राह् यच्छव्दस्येति । हि यतः । निकटे स्थित इति । 'तच्छव्दः' इति शेपः । अञ्यवहितानन्तरवर्ती समानलिङ्गविमक्तिवचनकः एकवाक्योपाचस्तरछन्द इत्यर्धः । प्रसिद्धिं प्रसिद्धिमात्रम् । परामृशति वोधयति । एवं चैतादशस्तच्छच्दोऽपि प्रसिद्धिमात्रवोधको न तु विधेयसमर्पकः कि पुनरिदमादिशब्द इति मावः। 'विभाति मृगशावासी येदं भुवनभूपणन्' इत्सत्र प्रसिद्धिबोधकत्वामावात्समानिक्कक इति । 'धनं यस्य स ते पुत्रः' इत्यादिवारणाय समानिवनिकत्य इति । 'वेदवचांसि यानि तत् प्रमाणम्' इत्यादौ वचनभेदेऽपि वारणाय समानवचनक इति । 'पर-दारापहर्ती यः स स्वर्ग निधगच्छति' इत्यादिवारणायान्यविहितेति । अत्र तु विसर्गेण न्यविहितः चैत्या विच्छिन्नो वेति वोध्यम् । अत्रैव यत्तदोर्व्यत्यासेऽतिप्रसङ्गवारणायानन्तरवर्ताति । एवभेकवाक्योपात्त इत्यस्यापि कृत्यं स्वयमूह्यम् । अत्र सर्वत्र तच्छव्दो न प्रसिद्धिं बोधयित किं तु विधेयन्विनयुद्दोः तविस्तारिकयोः स्पष्टम् ॥

प्रसिद्धौ तच्छन्दप्रयोगमाह यत्तादिति । वेणीसहारे प्रथमेऽद्गे युधिष्टिरं निन्दतो भीमस्य सहदेवं

९ यतिः स्थानविशेषे विच्छेदः इलमे ( इतवृत्तन्याल्यानादक्ते टिप्पणे ) स्कुटीभदिन्यित ॥

ननु कथम्

# कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्वमूर्ते धुर्यां लक्ष्मीमथ मयि भृशं धेहि देव प्रसीद ।

प्रत्युवितरियम् । यतु 'किराते इन्द्रं प्रत्यर्जुनवाक्यमिदम्' इति कमछाकरभट्टेनोक्तम् तत्तु तत्तद्प्रन्था-नवछोकननिवन्धनमेव । अस्य भूपतेः युधिष्ठिरस्य तत् प्रसिद्धं यत् ऊर्जितम् उद्भटम् अत्मुप्तं क्षात्रं क्षित्वयसंविध्य तेजः प्रतापरूपम् 'आसीत्' इति शेषः । तदा वृतप्रसङ्गे अक्षैः पाशकः दीव्यता क्रीडता अनेन भूपतिना युधिष्ठिरेण नृनं तदिप तेजोऽपि हारितम् अर्थाच्छत्रुभिर्ग्राहितमित्यर्थः । राज्यं तु हारितमेव तदैव नृनं तेजोऽपीत्यिपशब्दार्थः । ''अक्षो रथस्यावयवे ब्यवहारे विभीतकं । पाशके शकटे कर्षे ज्ञाने चात्मिन रावणौ। अक्षं सौवर्चले तुत्थे हपीके'' इति हैमः ।।

अत्र यच्छव्दानन्तरवर्ती तच्छव्दोऽपि प्रसिद्धिपरामर्शकः कि पुनिरदमादिरिति 'तनोति योऽसी सुभगे' इत्यत्रोक्तदोपो वज्रलेपायित इति सिद्धम् । तदेवाह इत्यत्र तच्छव्द इति । 'प्रसिद्धि परामु- शिति' इति शेपः । यद्यत्र तच्छव्दः प्रसिद्धि न परामुशेत् तदा द्वितीयं तच्छव्दोपादानं निर्धक स्यादिति भावः । एवमदःशब्दादीनामपि तथात्वे (प्रसिद्धिपरामर्शकत्वे) प्रकृते (तनोति योऽसा- नित्यत्र) विधेयत्वानुपपत्तिः सिद्धैवेति सारवोधिन्यादौ स्पष्टम् ॥

'अथ' इत्यारम्य 'इत्यत्र तच्छन्दः' इत्यन्तं सर्व न्याख्यातं प्रदीपेऽपि । तथाहि । "नन्वर्शन्तरमस्य (अदःशन्दस्य ) न निपेधामः किंत्वनुजानीमस्तदर्थकत्वं ( तच्छन्दार्थकत्वम् ) कथमन्यथा 'योऽविकलपमिदमर्थमण्डलम्' इत्यत्रेदंशन्दस्यापि तच्छन्दार्थकता इदमदसोः समानशीलत्वादिति चेत् । सत्यमात्य परं तु यच्छन्दान्यविहतानन्तरवर्ती समानाधिकरणः ( समानलिङ्गविमक्त्यादिकः ) तच्छन्दोऽपि प्रसिद्धिमात्रे निरूढः किं पुनिरदमादिः । यथा 'यत्तदूर्जितमत्युग्रम्' इत्यादौ । तस्मात् 'योऽविकलपम्' इत्यत्रेव न्यवधानेनादःप्रयोगो युक्तो न त्वन्यवधानेन । कथं तर्हि 'न केवल यो महन्तोऽप्रमापते गृणोति तस्मादिप यः स पापभाक्' इत्यत्र तच्छन्दो न प्रसिद्धवर्थ इति चेत् य इत्यत्र विच्छेन्देन (असंहिताकृतार्धमात्राकालेन) न्यवधानात् [ अथवा विसर्गण न्यवधानात् ] 'योऽसौ' इत्यत्र तु संधिना यच्छन्दैकनिविष्टैकदेशत्वेनाविच्छेदात्" इति ॥

नन्दतिविपयादन्यत्र यत्तरपदयोः साकाङ्कृतं वक्ष्यमाणलक्ष्ये व्यभिचारीत्याशङ्कते निन्वस्यादिना 'इत्युक्तम्' इत्यन्तेन । यद्वा ननु यत्तदोरन्यतरानुपादाने चेदिवमृष्टविषयांशत्वं तदा 'कल्याणानाम्' इति क्षोके यद्यदित्युक्त्या तन्भे इत्युक्ते कथं नाविमृष्टविषयांशत्वस्य प्रसिक्तः द्वितीययच्छव्दरय साकाङ्कृत्वादिति शङ्कते ननु कथामित्यादि । उक्तं च प्रदीपे ''ननु भवेदेवं यदि यत्तदोर्नित्योऽभिसंबन्यः स्यात् स एव तु नास्ति कमन्यथा 'यद्यत्पापं प्रतिजिह जगनाथ नम्रस्य तन्मे' इत्यत्रैकयत्परामृष्टस्ये-केन तदा (तच्छव्देन) परामर्शेऽपि द्वितीययच्छव्दानिराकाङ्काप्रतीतिः द्वितीयतत्पदाभावात् । न च तत्राक्षेपोऽपि यदः (यच्छव्दस्य) पूर्ववाक्यगतत्वात्" इति । कथित्यस्य 'इत्युक्तम्' इत्यप्रिमेणान्वयः। कल्याणानामिति । मालतीमाधवप्रकरणे प्रथमेऽङ्के सूलधारस्य सूर्यप्रार्थनोक्तिरियम् । हे विश्वमूर्ते सर्वात्मक (सूर्य) ''सूर्य आस्मा जगतस्तस्थुपश्च'' इति श्रुतेः त्व कल्याणानां कल्याणरूपाणाः

१ प्रसिद्धिमात्रे इति । एव च नाय विधेवसमर्पक इति मावः ॥

यद्यत्पापं प्रतिनिहि जगन्नाथ नम्रस्य तन्मे
भद्रं भद्रं वितर भगवन् भ्रयसे मङ्गलाय ॥ १९४ ॥
अत्र यद्यदित्युक्तवा तन्मे इत्युक्तम् । उच्यते । यद्यदिति येन केनचिद्रूपेण स्थितं
सर्वात्मकं वस्त्वाक्षिप्तम् तथाभूतमेव तच्छव्देन परामृक्यते ।

कल्याणहेत्तामिति यावत् 'आयुर्वृतम्' ( ५१ पृष्ठे ) इतिवत् कारणे कार्योपचारात् तथा च कल्याणकारिणां महसां तेजसा भाजनम् आश्रयः असि । अथ नृत्यारम्मे मिय मिह्रिषये धुर्या नृत्यभारवहनक्षमाम् लक्ष्मीं संपत्तिं मृशम् अतिशयेन धेहि अपय यहा निधेहि । देहीत्यपपाठः महामिति चतुध्यापत्तेः । हे देव प्रसीद प्रसन्तो भव । हे जगनाथ मुवनपने नम्रस्य प्रणतस्य मे मम यवत् ज्ञातमज्ञातं च पापम् आरब्धविरुद्धं तत् प्रतिजहि नाशय । मो भगवन् भूयसे बहुतराय ( महत्तमाय ) मङ्गलाय निःश्रेयसे आशंसनीयकर्मार्थभिति यावत् तादध्यें चतुर्थी । अथ वा मङ्गलाय मङ्गल कर्तृभित्यर्थ ।
क्रियार्थोपपदस्य चेति चतुर्थी । मद्रं मद्रम् अत्यन्तामीष्टं वितर देहीत्यर्थः । 'त्रमिह महसामीशिते
त्वं विधत्से पुण्यां लक्ष्मीमथ मिय दश धेहि' इति पाठे तु इह लोके संसारे वा महसाम् उत्सवरूपाणाम् उत्सवहेत्नामिति यावत् 'आयुर्धृतम्' इतिवत् तथा चोत्सवकारिणा कल्याणाना शुभादृष्टानाम्
ईशिषे कल्याणानि नियमयसीलर्थः "अवीगर्थदयेशा कर्माणे" ( २।३।५२ ) इति पाणिनिन्नृत्रण
कर्माणे शेषे षष्ठी । पुण्यां पुण्यफला पवितां वा लक्ष्मीं विधत्से कुरुषे अथ मिय दश कृपादृष्टि धेहि
निधेहि' इत्यर्थी बोध्यः । मन्दाक्रान्ता छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ७६ पृष्ठे ॥

ं अत्र यद्यदित्युक्त्वेति । अत्र यद्यदिति यत्पद्रयमुक्त्वा 'तन्मे' इति तत्पद्मेक्सेव कथमुवतं यत्तदोर्नित्यमिसंवन्धादित्यर्थः । अयमत्र गङ्कामिप्रायः । यदि यच्छव्दस्य नियतमेव तच्छव्दसाकाङ्क्षता तदा कथमत्र श्लोके निराकाङ्क्षतानिर्वाहः । अत्र हि एकेन तत्पदेन एकस्य यत्पदस्य निराकाङ्कृत्वेऽपि द्वितीयस्य यत्पदस्य साकाङ्कृत्वेभस्य तथा चाविमृष्टविधेयत्वं दुर्वारमेव स्थादिति ॥

९ मानमत्र प्रमाणम् ॥

यथा वा

## किं लोभेन विलङ्घितः स भरतो येनैतदेवं कृतं मात्रा स्नीलघुतां गता किमथ वा मातैव मे मध्यमा।

च्छन्दाः' इति । एवं चात्र नाविमृष्टविधेयत्वराङ्कापीति । तथा च 'अपाङ्गसंसिर्गि' इति प्रकृतों-दाहरणे 'यस्तनोत्यसौ समागतः' इत्युद्देश्यविधेयभावो विवक्षितः न च स प्रतीयते योऽसौ प्रसिद्ध इत्येव प्रतीतेरिति दोष एवेति बोध्यम् ॥

व्याख्यातिमदं प्रदीपोद्द्योतियोः । "इति मैवम् । न खल्वेकेनैव रूपेण यत्तद्भयां परामर्शनियम इति वृमः किंत्वेकस्य ताभ्यां परामर्श इति । तथा चात्रापि पापात्मकं वस्तु येन केनि चिद्विशेपद्वयेन यत्पदाभ्यां परामृष्टम् तत्पदेन तु पापत्वेनैकेनेति को विरोधः" इति प्रदीपः । ( यच्छन्दार्थस्तच्छन्देन परामृश्यते इति नियमो न तु 'यावद्यत्पदं तावत्तत्पदम्' इतीत्याशयेन समाधत्ते मैवमिति । विशे-पद्वयेनेति । उपपातकत्वमहापातकत्वादिनेत्यर्थः ) इत्युद्द्योतः ॥

इदं सर्वं व्याख्यानं मूळकारोक्तरीत्येति बोध्यम् । प्रदीपोइयोतयोत्तु प्रकारान्तरेणापि समाहितम् । तथाहि । ''वस्तुतस्तु यद्यदिति न पदद्वयम् किं तु 'निस्यवीप्सयोः' (८।११४) इति पाणिनिसूत्रेण वीप्सायां यदो दित्वापन्नोऽयमादेशः । तथा चादेशिनैकेन यत्पदेन तत्पदेन च द्वाभ्याभप्येकेनैव रूपेण पापपरामर्शः । आदेशस्तु साकल्येन संबन्धपरताग्राहक इति यत्पदीयेनैव तेन तद्वुपपत्तो न तत्पदेऽपि । यत्र तु तत्पदेऽपि वीप्सा तत्र न यत्पदेऽप्यादेशः किंतूमाभ्यां रूपद्वयेन सर्वोपस्थापनिति सारम्'' इति प्रदीपः । ( संवन्धपरताग्राहक इति । साकल्येनान्वये तात्पर्यग्राहक इसर्थः । तद्वुपपत्तो प्राथम्यात्तेनैव साकल्येन संवन्धप्रतीत्युपपत्तो । न तत्पदेऽपीति । वीप्साचोतको द्वित्वापन्न आदेश इसर्थः । यत्र तु तत्पद्वाथम्यं तत्र तत्पदे एवादेशो न यत्पदे । यथा 'तत्तत्कर्म कृतं यदेव मुनिभिस्तैत्तैः फळैर्विद्वतम्' इति । तत्पदेऽपीति । आपिना यत्पदे । वीप्सा तदर्थे साकल्येन संवन्धः। यत्पदेऽपीति । अपिना तत्पदे । आदेशः दित्वापन्नः किंतु पदद्वयं पृथगेवेति भावः । यथा 'संचा-रिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा । नरेन्द्रमार्गाद्द इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमि-पाळ ॥'' हैरसादौ । अत्र नरेन्द्रकन्यया कमेण व्यतीतानां क्रमेणेव वैवर्णप्राप्तिरिति पृथक्षृथग्रपूपेणेव पृथवपदान्यां वोधः। तदेवाह किंतूसाभ्यामिति । इदमपि क्रममेदविवक्षायाम् । तद्रेदिववक्षाविरहेऽपि तथा प्रयोगे तु एकत्रादेशो व्यर्थ एव । यथा 'र्यवदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः' इत्यादौ ) इत्युद्वयोतः ॥

इत्थमसमासे सप्रपञ्चं वाक्यगतमिवमृष्टाविधेयांशात्वमुदाहृत्य समासेऽप्यनेकपद्गतत्वेनास्य वाक्यदो-षत्विमिति तदुदाहरित । यथा वेति । किं लोभेनेति । रामवनवासे हेतुं चिन्तयतो लक्ष्मणस्योक्तिरि-यमिति बहवष्टीकाकाराः । सः विनयार्जवगुरुभक्त्यादिमत्त्वेन प्रसिद्धः भरतः लोभेन विलङ्धितः आक्रान्तः किम् येन भरतेन (कर्त्रा) मात्रा कैकेय्या (करणभूतया) एतत् रामवनवासादि एवं

१ "शान्तं न श्रमया गृहोचितसुसं त्यक्तं न संतोपतः, सोढा दुःसहवातशीततपनक्षेशा न तमं तपः । ध्यातं वित्तमहर्निशं न च पुनर्विष्णोः पदं शाश्वतं" इत्याद्चरणत्रयम् ॥ २ रघुकान्ये षप्ते सर्गे ६७ पद्मिद्म् ॥ ३ इत्याद्विति । आदिपदेन 'या या प्रियः प्रैक्षत कातराक्षी सा सा न्हिया नम्त्रमुसी चभूव' इतिमाधकान्यादिसंप्रहः ॥ ४ यद्यद्विति । श्रीमङ्गगवद्गीतायां ३ अध्याये २१ श्लोकोऽयम् ॥

मिथ्यैतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुरु-

र्माता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम् ॥ १९५ ॥ अत्रार्यस्येति तातस्येति च वाच्यम् न त्वनयोः समासे गुणीभावः कार्यः।

समासान्तरेऽप्युदाहार्यम् ॥

कपटेन कृतम् उत्पादितम् । मरत इति नामग्रहणमनुचितकारित्वात्कोपेनेति वोष्यम् अन्यथा मा

त्वाहुरुरिव बदेत् । अथवा यद्वा मे मम मध्यमा माता कैकेय्येव स्नीपु निसर्गसिद्धां ट्युतां क्षुद्रतां

प्राप्ता किमिति वितर्कः । एवकारेण भरतन्यवच्छेदः । पुनर्विमृश्याह मिध्यैतदिति । एतत् हित

मपि भरतस्य खुन्धत्वं मातुः क्षुद्रत्वं च मम चिन्तितं मिथ्या । कुत इत्याशङ्कायां तत्र हेतुः

आर्थेत्यादि । असौ भरतः (विमर्शेन कोपापगमान्मान्यत्वेन नामाग्रहणम् ) आर्थस्य श्रेष्ठस्य श्रीराग

अनुजः कानिष्ठश्राता । गुरुः 'मम' इति शेपः। मम गुरुः ज्येष्टश्रातेत्यर्थः । तथा च भरतेऽल्यसंभावि

मेतत् । माता च तातस्य पितुः (दशरथस्य) कलत्रं मार्या । इति अतो हेतोरित्यर्थः । तर्हि केन प

त्कृतं तत्राह अनुचितमित्यादि । विधात्रा विधिना अनुचितं कृतम् इति अहं मन्ये इत्यर्थ

शार्दूळविक्रीडित छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्ठे ॥

अत्रातुजे आर्यसंबन्धस्य कलते च तातसंबन्धस्योत्कर्षाधायकत्वेन विधित्सितस्य प्राधान्यमु तम् समासकरणाच गुणीभाव इत्यविमृष्टविधेयाशत्वं दोषः । उक्तं च चिन्द्रकायाम् "अत्रानुचिताक

हेंतुत्वेन विधित्सितस्यानुजे आर्यसवन्यस्य कलते च तातसंवन्यस्य गुणीभावादविमृष्टविधेयां

दोषः" इति । तदेवाह अत्रेलादि । आर्यस्येति । संवन्धस्योत्कर्षहेतुत्वेन विधित्सितस्य प्राधान चित्यादिति भावः । बाच्यं वक्तन्यम् । समासेऽपि संवन्धप्रतीतिरस्त्येवेत्यत आह न त्विति । अनग

आर्यतातयोः । कार्यः कर्तुमहः । "अत्रार्यानुजतातकलत्रमिखनेकपदगतत्वादाक्यदोपत्वम् । 'आ

नुजत्वादिविशिष्टविधिसंभवाद्विराध्यादिसाधारणसंवन्धस्योत्कर्षहेतुत्वेन तस्यैव युक्तत्वाच नायं दे। इत्येके" इत्युद्दचोतकाराः। सारवोधिन्यां तु "नतु समासासमासयोरर्थमेदामाबात्कथमेवमिति चे

अर्थमेदामावेऽपि समासनिवन्धनगुणाभावस्यावस्यकत्वात् अन्यथा मिथ्यामहिमत्वेऽपि गत्यभावात 'समासगतत्वेन पददोषतया सिंहावलोकनन्यायेनास्य वाक्यदोषान्तर्निवेशः' इत्यभिषानमसत्। वा

दोषस्यैव संसवात्। तथाहि। अनुजे आर्यसंबन्धं विधायानौचित्यकारित्वाभावो विधीयते यत्रायं स न्धस्तत्र नानौचित्यमिति विहितविधेयत्वं विवक्षितम् संबन्धस्य गुणीमावेन न तत्प्रतीतिः। आर्येत्या मिध्येत्याद्यनेकपदावलम्बनाद्वाक्यदोषता। तथा च 'आर्येत्यादितातेत्यादिपदद्वयंनिष्टत्वेन वात्यदोप

इति कश्चित् तन । अनयोः परस्परमाकाङ्काविरहात् साकाङ्कनानापदवृत्तिदोपस्पैव तत्त्वात्''इत्युक्तम

ह दूरी पहारे मेहेडी ल्हों)

""

दक्र

विद्

है दहरू

E4.1

فتخا

न्द्र देव

सुइन्ड|

- भुट्ट-

इत्थं षष्ठीतत्पुरुषसमासे उदाहरू समासान्तरेऽप्येवमेबोह्यमित्याह एवमिति।समासान्तरेऽपी वाक्यगतत्वेनेत्यर्थः । तत्र बहुवीहौ यथा 'यः स्थर्लाकृतविन्ध्यादिराचान्तापर्वारिधिः । यध ता तवार्तापिः स मुनिः श्रेयसेऽस्तु वः ॥' इति । अत्र 'येन स्थलीकृतो विन्ध्यो येनाचान्तः पयोनिधि वातापिस्तापितो येन' इति वक्तव्यम् वहुबीहिणा तु गुणीभावः कृत इत्यविमृधविधेयत्यभिति वोध्य

तृतीयासमासे यथा 'धात्रा खहस्तिकाखितानि कलाटपट्टे को वाक्षराणि परिमार्जियतुं समर्थः' इति 117 ९ वालापिः अद्वरविशोपः ''आतापिसीक्षतो येन वालापिश्य महाद्वरः'' इत्युक्तेः । 'महाप्रनः' इत्यति पार Fi. २ अगस्त्यः ॥

#### विरुद्धमतिकृद्यथा

श्रितक्षमा रक्तभ्रवः शिवालिङ्गितमूर्तयः । विग्रहक्षपणेनाद्य शेरते ते गतासुखाः ॥ १९६ ॥

अत्र क्षमादिगुणयुक्ताः सुखमासते इति विविक्षते हता इति विरुद्धा प्रतीतिः॥

अत्र 'स्वहस्तेन' इति वक्तन्यम् । द्वन्द्वे यथा 'सीताया ऊर्मिलायाश्व सदृशौ रामलक्ष्मणौ' इति । अत्र 'रामो लक्ष्मणश्व' इति वक्तन्यम् । द्विगुसमासे यथा 'त्रह्मा विष्णुश्व रुद्रश्व त्रिलोक्पीमधिकुर्वते' इति अत्र 'त्रीन् लोकान्' इति वक्तन्यम् ॥

वाक्यगतं विरुद्धमतिकृत्वसुदाहरति श्रितक्षमा इति । सामोपायल्यधिसद्धीनां राज्ञां वर्णनिमदम्। अद्य ते राजानः विग्रहस्य युद्धस्य क्षपणेन त्यागेन (सामोपायाभिनिवेशाद्युद्धत्यागेनेति भावः) गत-मसुखं सुखिकरुंद्धं (दुःखं) येपां तथाविधाः सन्तः शेरते निश्चितान्तःकरणतया निद्रां कुर्वन्तित्यर्थः । क्षीदृशाः । श्रिता आश्रिता क्षमा क्षान्तिर्यस्तयाभूताः । रक्ता अनुरक्ता भूः (लक्षणया) तद्गतनिखिन्लजनो येपु तादृशाः । शिवेन कल्याणेन आलिङ्गिताः संवद्धाः मृत्यः शरीराणि येपां तथाभूता इति विवक्षितोऽर्थः । 'विग्रहः समरे काये' इति विश्वः । 'क्षितिक्षान्त्योः क्षमा'' इत्यमरः । 'रक्तोऽनुरक्ते नील्यादिरिक्षिते लोहिते त्रिपु । क्षीवं तु कुद्धुमे तास्रे प्राचीनामलकेऽस्मृति ॥'' इति मेदिनी । 'भूः स्थानमात्रे कथिता धरण्यामपि योपिति'' इति कोपः । 'शिवो मोक्षे महादेवे कीलक्षप्रहयोन्ययोः। वालुके गुग्गुलो वेदे पुण्डरीकद्वमे पुमान् । सुखे क्षेमे जले क्षीवं शिवा झाटामलोपघो । अभन्यामलकीगौरीफेरुसक्तुफलासुं च ॥'' इति भेदिनी ॥

अत्र श्रिता आश्रिता क्षमा भूमिर्यस्तथाभृताः (भूमिपतिताः) रक्तस्य रुधिरस्य भुवः स्थानभूताः शिवाभिः क्रोष्ट्रीभिः आलिङ्गितमूर्तयः विग्रहस्य शरीरस्य क्षपणेन नाशेन गता असवः प्राणाः खानि इन्द्रियाणि च येपां तथाभूताः शेरते इति विरुद्धोऽर्थः प्रतीयते । अत्र दूषकतावीजं तु प्रकृतप्रतीति-जन्यचमत्कारापकर्पकत्वमिति वोध्यम् । न चामङ्गलप्रतीत्या अश्वीलत्वमत्नेति वाध्यम् उपाधेयसांकर्येऽ-प्युपाधेरसक्तीर्णत्वात् । अमतपरार्थे विरुद्धोऽप्यर्थो विवाक्षित इति ततो भेदः । न च प्रकाशितविरुद्ध-संकर इति वाध्यम्। तत्रार्थस्य व्यञ्जकत्वम् अत्र तु शब्दस्येति विशेषादिति प्रदीपोद्द्योत्योः स्पष्टम् ॥

अत्राहुश्रक्रवर्त्यादयः । "अत्र पृथिक्सद्धयोरागन्तुकः संबन्धः श्रयणम् तस्य क्षान्तौ गुणिविशेषे वाधात् तथा रक्तत्वस्य रुधिरत्वस्य भूस्थजने वाधात् एवम् आलिङ्गनकर्तृत्वस्य शिवे शुभादृष्टे वाधात् तद्वत् क्षपणस्य नोदनस्य युद्धे वाधात् लक्षणातः प्रागेव झिटित धरण्याद्यपस्थित्योपश्लोक्यमानस्यानु-चितश्चभिवरोध्यशुभप्रतिपादनया विरुद्धमितकारिता । एवम् 'तव कण्ठासृजा सिक्ता करवाललता द्विपाम् । प्रस्ते समरारण्ये यशःकुषुमसंचयम् ॥' इत्यत्र संनिधिवशास्त्तन्यकण्ठासृक्प्रतीत्या विरुद्ध-मितकारिता" इति ॥

इत्थं त्रयोदशाविध वाक्यदोपमुदाहृत्य ''पदस्यांशेऽपि केचन'' इति सूत्रांशस्योदाहरणं प्रदर्शयन्नाह

१ सुस्विरुद्धिमिति । "तत्सादृश्यं तद्नमत्वम् »" इति प्राक् (२९३ पृष्ठे ) उक्तोक्त्या नत्रो विरुद्धार्थ-क्रवादिति भावः,॥ २ "इन्द्रियेऽपि सम्" इति नानार्थवर्गेऽमरः ॥ ३ उपाधियो धर्मी कार्यमित्यर्थः द्वेप इति यावन् । उपाधिर्धमः कारणमित्यर्थः द्षकताबीजमिति यावन् ॥ 

;; ;

पदैकदेशे यथासंभवं क्रमेणोदाहरणम्

अलमतिचपलत्वात्स्वममायोपमत्वात् परिणातिविरसत्वात्संगमेनाङ्गनायाः । इति यदि शतकृत्वस्तत्त्वमालोचयाम-स्तद्पि न हरिणाक्षीं विस्मरत्यन्तरात्मा ॥ १९७ ॥

अत्र त्वादिति । यथा वा तद्गच्छ सिद्ध्यै कुरु देवकार्यमर्थोऽयमर्थान्तरलभ्य एव । अपेक्षते प्रत्ययमङ्गलब्ध्यै वीजाङ्कुरः प्रागुद्यादिवाम्भः ॥ १९८॥

पदैकदेशे इति । तत्र पदैकदेशे श्रुतिकदुत्वमुदाहरित अलामिति । इदं पद्यं विह्नणचिरिते प्राप्यते इति वदन्ति । कस्यांचित्कामिन्यामनुरक्तस्योक्तिरियम् । यतु मकरन्दं प्रति माधवस्योक्तिरियमिति कमलाकरभट्टेनोक्तम् तत्तु आन्तिमूलकभेव मालतीमाधवप्रकरणेऽस्य पद्यस्यानुपल्म्भात् । अङ्गनासंग-मस्यालंताया हेतवश्चपल्लादयः । तथा चातिचपल्लात् अस्थिरत्वात् चित्तवृत्तिमात्रपरिकाल्पिता सृष्टिः स्वमः मन्त्रादिसामध्यदिविद्यमानार्थप्रकाशनं माया स्वमश्च माया चेति द्वन्दः तदुपमत्वात् तत्सदशत्वात् परिणतौ परिणामे विरसत्वात् विरहादिदुःखानुवन्धित्वाच अङ्गनायाः संगमेनालं प्रयोजनाभाव इति तक्त्वं परमार्थ शतकृत्वः अनेकवारं यदि यद्यपि आलोचयामः विचारयामः तदिप तथापि अन्तरात्मा जीवः हरिणाक्षीं न विस्मरतीत्यर्थः। मालिनी छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् ९७ पृष्टे।।

अत्र पदैकदेशस्य त्वादित्यस्य श्रुतिकदुत्वम् । तदेवाह अत्रेत्यादि । त्वादितीति । चपळत्वादित्या-दिपदैकदेशभूतं त्वादितीत्यर्थः । एकत्र पदे वर्णद्वयकदुत्वे पददोपत्वम् पदस्येव कटुत्वप्रतितेः । एकस्येव तथात्वे पदैकदेशदोपत्वम् । न चैवं 'सोऽस्येष्ट' (२९७ पृष्ठं) इत्यादौ प्रत्येकं पददोपाभा-वात्कथं वाक्यदोषतिति वाच्यम् । न हि नानापददुष्टत्वे वाक्यदोपता किं तु नामापदवृत्तितामात्रेण सा च पदावच्छेदेन तदेकदेशावच्छेदेन वेति को विशेषः । अत्र विरोधिनं शान्तमुपमर्च स्वविधान्तस्य शृङ्गारस्यातिमधुरत्वेन क्षुद्रापचारस्याप्यसहतया पदैकदेशगतश्रुतिकदुत्वस्याप्यपक्षपकतेति भाव इति

प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् ॥

लादित्यस्य श्रुतिकटुल्वेऽनुमविरोध इति विप्रतिपत्तावुदाहरणान्तरं दर्शयित यथा चेति । तद्गच्छेति । कुमारसंभवकाव्ये तृतीये सर्गे कामं प्रतीन्द्रस्योक्तिरियम् । हे काम त्वं तत् तस्मात्कारणात्
सिद्धये कार्यसिद्धयर्थं गच्छ । कार्य किं तत्राह कुरु देवकार्यभिति । सर्वेपां देवानां न मन्य वार्य
स्कन्दोत्पत्तिरूपं कुरु । शिवयोः समागमैकलम्येऽस्मिन्नर्थे किं मयेति शङ्कायामाह अर्थोऽयमिति । अर्थान्तरेण उमामहेश्वरसंगमरूपेण कारणान्तरेण लम्य एव लम्योऽपि अयं स्कन्दोत्पत्तिरूपः अर्थः
प्रयोजनं कार्यम् अङ्गलब्व्ये स्वरूपलामाय स्वरूपसिद्धये प्रत्ययं शिवस्य पार्वतीवशतासंपादनेन
कारणम् अर्थात् त्वाम् अपेक्षते । कः किमव वीजसाच्योऽद्धुरो वीजाङ्करः उदयात् उत्त्यतेः प्राक्
पूर्वम् अम्मो जलमिवेत्यर्थः । अत्रोमामहेश्वरसंगमस्य वक्तुमयोग्यत्वादर्यान्तरत्वेनोक्तिः। "अर्थः प्रकारे
विषये वित्तकारणवस्तुषु । अमिथेये च शब्दानां वृत्तो चापि प्रयोजने" इति विद्यः । "प्रत्ययोऽधानशपथज्ञानविश्वासहेतुषु" इत्यमरः ॥

उद्योतकारास्ट् "सिद्धयै अस्मद्मिमतल्ब्य्यै तत्त्वज्ञानसिद्धये च । नन्वधुना तत्त्वतानं नोहेःयमन

अत्र द्वचैब्ध्यै इति कटु ॥
यश्राप्सरोविश्रममण्डनानां संपादियत्रीं शिखरैविंभितिं ।
वलाहकच्छेदविभक्तरांगामकालसंध्यामिव धातुमत्ताम् ॥ १९९ ॥
अत्र मत्ताशब्दः क्षीवार्थे निहतार्थः ॥

आह कुरु देवकार्यमिति । स्वानिष्टे कथं प्रवृत्तिः स्यादत आह अर्थे।ऽयमिति । शिवस्य पार्वतीवश-ताकरणरूपदेवकार्यभूतोऽयमर्थः अर्थान्तरं खानिष्टरूपं तल्लभ्यं यत्र तादशः एव । नन्वन्य एव तत्र नियुज्यतां तत्राह उदयात्प्राक् बीजाङ्करः अङ्गल्ल्ये अम्भ इव इदं कार्य त्वामेव प्रत्ययं कारणमपेक्षते । एवं च दैवस्य दुरतिक्रमत्वादनिष्टशङ्का न कार्येति भावः" इति व्याचख्युः । देशकार्यं तारकासुरवध-रूपम् । अयमर्थः तारकासुरवधरूप इति कमलाकरमद्दः । अङ्गेति कामसंवोधनमिति सरस्वतीतीर्थः । 'प्रत्ययमुत्तमं त्वाम्' इति कचित्पाठः । उपजातिश्लन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ७८ पृष्ठे ॥

अत्र सिद्धयैक्व्येहत्युभयोः पदयोरेकदेशो दुष्टावित्याह अत्रेत्यादि । द्वयैव्ध्ये इति । सिद्धयै-रूब्येहतिचतुर्ध्यन्तपदैकदेशः श्रुतिकदुरित्यर्थः । ''प्रार्थनेऽतिमधुरभापणस्यवौचित्येनास्यात्र दोष-त्वम् '' इत्युद्दयोते स्पष्टम् । अत्र नायकनायिकावृत्तान्तरूपरसस्य संभवात्तव्यक्षकवर्णवैधुर्येणास्य दूपकतेति सारवोधिनीकारः ॥

पदैकदेशे निहतार्थत्वमुदाहरित यश्चाप्सर इति । कुमारसंभवकान्ये प्रथमे सर्गे हिमाल्यवर्णनिमदम् । यश्चेति चकारः किंचत्यर्थकः । किं च यः हिमाल्यः शिखरैः शृक्कैः करणभूतैः धातुमत्तां धातवः सिन्दूरगरिकादयः (''धातुर्वातादिशन्दादिगैरिकादिपु'' इति यादवः । धातवश्चोक्ताः । ''धुवर्णरीप्य-ताम्राणि हरितालं मनःशिला । गैरिकाञ्चनकासीसलोहवद्गाः सिहङ्गुलाः। गन्धकोऽश्रकमित्याद्या धातवो गिरिसंभवाः ।। '' इति ) तेऽस्य सन्तीति धातुमान् । नित्ययोगे मतुप् । धातुमत्तो भावः धातुमत्ता तां विभिति धत्ते इत्यन्वयः । कीदृशीम् । अप्सरसां देवाङ्गनानां विश्रमाय विल्ञासर्थ यानि मण्डनानि अलंकरणानि तिल्कपत्रादीनि तेषां सिन्दूरगैरिकादिना संपादियत्रीं कर्त्रीम् । मण्डनानामिति कर्मणि षष्ठी ''कर्तृकर्मणोः कृति'' (२।३।६५) इति पाणिनिस्त्रात् । तथा वलाहको मेघः तस्य छदेषु खण्डेषु छदेन खण्डखण्डामावेन वा विभक्तः अवच्छेदकभेदेनावस्थितः रागो लौहित्यं वर्णभेदो वा यस्यास्तथाभूताम् । ''चित्रादिरञ्जकद्वये लक्षाद्यौ प्रणयेच्छयोः । सारङ्गादौ च रागः स्यादारुण्ये रञ्जने पुमान् ॥'' इति शब्दार्णवः । मिल्लिवायस्त वलाहका मेघास्तेषां छदेषु खण्डेषु विभक्तः संकानितो रागो यया ताम् एतेनाद्रेरश्रंकपत्वं गम्यते इति न्याख्यातवान् । अकालसंप्यामिव अनियत-कालशाससंप्यामिवेत्युत्रेक्षा तदकालेऽपि तद्भासनात् । अकालसंप्या वर्षाकालसंप्यति केचित् । पूर्वोक्तविशेपणद्वयं संप्यायामिप योज्यम् । उपजातिरछन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ७८ पृष्ठे ॥

अत्र मत्ताराब्दः पदैकदेशः क्षीवायाम् (उन्मत्तायां) सुप्रसिद्ध इति तेन (क्षीवार्थेन) मत्वर्थो निहन्यते (तिरोधीयते) । तदेवाह अत्र मत्तेत्यादि । क्षीवार्थे उन्मत्तार्थे । 'सुप्रसिद्धोऽतः' इति शेषः । कांचित्तु 'क्षीवार्थेन' इति सुगमः पाठः । व्याख्यातमिदं सारबोधिन्याम् 'मतुबुत्तरतल्प्रत्य-येन 'संवन्धामिधानम् तदंपेक्षया क्षांवार्थः प्रसिद्धः" इति ॥

<sup>🤋</sup> संबन्धा(मधानमिति । "रुत्तद्भितसमासेभ्येः संबन्धामिधान भावप्रस्थयेन" इति न्यायादिति भावः ॥

आदावज्ञनपुञ्जलिप्तवपुपां श्वासानिलोल्लासित-प्रोत्सर्पद्विरहानलेन च ततः संतापितानां दशाम् । संप्रत्येव निपेकमश्रुपयसा देवस्य चेत्रोश्चवो भर्लीनामिव पानकर्म कुरुते कामं कुरङ्गेक्षणा ॥ २००॥

अत्र दशामिति वहुवचनं निरर्थकम् कुरङ्गेक्षणाया एकस्या एवोपादानात् । न चाल-सविलेतैरित्यादिवत् व्यापारभेदाद्वहुत्वम् व्यापाराणामनुपात्तत्वात् । न च व्यापारेऽत्र दक्शब्दो वर्तते । अत्रैव 'कुरुते' इत्यात्मनेपदमप्यनर्थकम् प्रधानित्रयाफलस्य कर्त्रसं-वन्धे कर्त्रभिप्रायित्रयाफलामावात् ॥

पदैकदेशे निर्थकत्वमुदाहराति आदाशिति । मानिनिरहेण रदलाः व स्याश्चिद्दर्णनिम्हम् । कुरङ्गीव ईक्षणे यस्याः सा । ''कुकुट्यादिनामण्डादिपु'' इति वार्तिकेन पुंवद्भावः । कुरङ्गीशब्दोऽत्र लक्षणया तदीक्षणपरः । तादशी नायिका यत् दशा नेत्राणा संप्रत्येव (अव्ययानामनेकार्यत्वात् ) संतापनाध-व्यवहितमेव अश्चपयसा अश्चजलेन निषेकम् अभिपेचनं काममतिगयेन यथेष्ठं वा कुरुते तत् चेतोभुवः देवस्य मदनस्य महीना वाणिवशेषाणां (''मह्नः स्यात्पुःसि मह्न्के गल्लमेदे पुनर्द्दयोः'' इति मेदिना ) पानकर्म इव कुरुते । पानकर्मेवेत्युत्प्रेक्षा । इवशब्दस्यार्थवशाद्भिन्नक्रमत्वम् । धारायास्तिश्ण्याय गल्लं पद्भेन्न लिप्त्वा अग्नौ संताप्य पयसि निक्षिप्यते इति पानकर्मस्वरूपम् । दशः कामशक्तवेनाध्यवसायादित्यमुक्तिः । तत्र लेपतापयोः संपादनाय दशा विशेषणद्भयमह आदावित्यादि । आदौ पूर्वम् अञ्चनस्य काल्लक्ष्य पुञ्जेन समूहेन लिसं वपुःस्वरूपं यासां तथाभूतानाम् । महीनामप्यङ्गारचूर्णाञ्जनेन लेपात्तया-मूतत्वम् । ततः अनन्तरं खासानिलेन निःखासवातेनोह्यासितः सधुक्षितः (प्रवृद्धः) अत एव प्रोत्सर्पन् समन्तात्प्रसरन् (सर्वाङ्गं व्याप्यवन् )यो विरहजन्मा अनलोऽग्नित्तेन संतापितानां चेति भिन्नक्रमधकारः। महीनां तु मलाखासानिलेह्यासितेन प्रोत्सर्पता विरहसदशेनानलेन संतापितानां चेति भिन्नक्रमधकारः। महीनां तु मलाखासानिलेह्यासानिक अञ्चनसत्त्वात् । शार्द्विकीिकतं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्ठे ॥ चेयं मित्रिण्यस्रवासपितिका अञ्चनसत्त्वात् । शार्व्ववित्रीिकतं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्ठे ॥

अत्र दशामिति बहुबचनमिवाक्षितार्थकमेव वृत्तपूरणायोपात्तम् एकस्याः कुरङ्गेक्षणायाः दृग्वहुत्वा-संभवादिति निर्थकम् । तदेवाह अत्र दशामित्यादि । निर्थकमिति । बहुत्वासंभवादिति भावः । तत्र हेतुमाह एकस्या इति । न च 'ब्राह्मणाः पूज्याः' इतिवत् बहुवचनभिति वाच्यम् ''जात्याख्याया-मेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्'' (११२।५८) इति पाणिनिस्त्रेणैकत्वे बहुत्वविधानेऽपि हित्वे बहुत्वविधानाभावादिति भावः । ननु द्वित्वेऽपि दशोर्व्यापारभेदाद्वहुत्वं दृष्टमत् आह् न चेति । अरुसव-तिविधानाभावादिति भावः । ननु द्वित्वेऽपि दशोर्व्यापारभेदाद्वहुत्वं दृष्टमत् आह् न चेति । अरुसव-तिविद्यादिविति । 'अरुसविविद्यादिविते । 'अरुसविद्यादिविति । 'अरुसविद्यादिविति । 'अरुसविद्यादिविति । अरुसविद्यादिविति । अरुसविद्यादिविति । 'अरुसविद्यादिविति । क्ष्याद्विति । क्षयाद्विति । क्षयाद्विति । क्षयाद्विति । क्षयाद्वित्वेक्षणैः कथय सुकृती कोऽयं मुग्धे त्वयाद्य विरोक्यते ॥' इत्यम्पत्ति । तत्रेक्षणौरितिवदत्र व्यापाराणामनुपादानादित्वर्थः । ननु दृश्धातोः संपदादित्वात् भावाधे किष्प्रत्ययेन भावसाधनतया दृक्शवद्य एव व्यापारे वर्तते व्यापाराथ बहुव एवेत्याव्युप्य निपेश्वित्यादि । वर्तते इति । न वर्तते इत्यन्वयः । 'अञ्चनलेपादीना क्रियायामसंभवेन विशेषणान-

९ अल्रसेन आल्स्येन वित्तिः प्रेम्णा आदृंद्धिः अत्यन्तिर्देः भाषो रितस्तदाय्नं तद्मिनाय दमदिः रिट्रिटिन्द ईक्षणेः दर्शनेः (दर्शनस्यापारेः ) कोड्य त्वसा विलोक्यते इत्यर्थः ॥

न्वयप्रसङ्गात्' इति शेपः । एवं चात्र दक्शब्दो 'दृश्यतेऽनया' इति करणसाधन इति नेत्रपर एव न तु व्यापारपर इति भावः । अत्रैव श्लोके पदान्तरांशेऽपि निरर्थकत्वं दर्शयति अत्रैवेति । अस्मिनेव श्लोको इत्सर्थः । अनर्थकं निरर्थकम् । प्रधानक्रियाफलस्य प्रधानस्य मुख्यस्य क्रियाफलस्य (प्रकृते) सकलविलासिजनविजयरूपस्य । कर्तरि कुरुद्धेक्षणालक्षणे असंवन्धे अविद्यमानत्वे । कर्त्रभीति । कर्तारमभिप्रैति गच्छति तत् कर्त्रभिप्रायं कर्तृगामि ''कर्मण्यम्'' इति पाणिनिस्त्रेणाण् प्रत्ययः तथा-विधं यत् क्रियायाः फलं तस्याभावादित्यर्थः । अत्रेदमनुसंधेयम् । "स्वरिताञितः कर्त्रभिप्राये क्रिया-फले" (१।३।७२) इति पाणिनिसूत्रम् । स्वरितेत्संज्ञको जकारेत्सज्ञकश्च यो धातुस्तस्माटात्मनेपदं भवति क्रियापु कर्त्रभिष्राये कर्तृगामिनि सुताति तद्रथः। यथा यजमानो यजते। अत्र यजतिकि-यायाः फलं ''यजेत स्वर्गकामः'' इति श्रुतिवोधितः स्वर्गः तस्य च यजमानगामित्वादात्मनेपदम् । फलं चात्र प्रधानमेव गृह्यते "प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसंप्रत्ययः" इति न्यायात् । अत एव 'ऋत्विजो यजन्ति' इत्यत्र दक्षिणादिरूपफलस्य कर्तृगामित्वेऽपि नात्मनेपदम् तस्याप्रधानत्वात् । तदुक्तं शब्देन्दुशेखरे ''क्रियाफ्लं च श्रुत्या लोकतो वा यदुदेशेन क्रियाप्रवृत्तिरवगता तदेव न दक्षिन णादिरूपम् । तच्च पच्यादौ भोजनादि लोकतोऽवगतम् यञ्यादौ स्वर्गादि श्रत्यावगतम्" इतीति । व्याख्यातिमदम्हयोते ''अत्र 'कुरुते' इत्यात्मनेपदम् उत्प्रेक्षितभङ्कीपानकर्मसाध्यमन्मथस्वान्धजग-द्विजयलक्षणकार्यस्य मृगदृशोऽनिभेष्रेतत्वेन तदस्वद्भवेन च कर्तृगामिकियाफलाभावादनुपपन्नम् अत एव निरर्थकम् तद्द्योत्यस्य क्रियाफलगतकर्तृगामित्वस्याप्रत्ययात् । असाधुत्वं तु न 'कमलैंवनोद्धा-टनं कुर्वते ये' इतिवत् कामदेवगतफलस्य तत्संबन्धिनायिकायामारोपमात्रेण दृग्द्वयेऽपि बहुत्वारोपेण च साधुत्वस्य निरूपयितु शक्यत्वात् औरोपफलाभावाच निरर्थकत्वम्'' इति ॥

प्रदीपकारादयस्तु "ननु 'दीनं त्वामनुनाथते' (२६९ पृष्ठे) इस्रत्रेव च्युतसंस्कृतिरेवात्र दोप आस्तामिति चेन्न । वैपम्यात् । तथाहि । 'आशिपि नाथः' इति वार्तिकेन आशिपि आत्मनेपदं नियमयता तिद्वत्रे याचनाध्ये विवक्षिते आत्मनेपदं च्यविद्यत्वते इति याचनार्थे प्रयुक्तमात्मनेपदं च्युतसंस्कृतमस्तु प्रकृते तु एकत्वादिसख्याविशेपाविवक्षायां क्रियाफलस्य पराभिप्रेतत्वाद्यविवक्षायां च प्रयुक्तं वहुवचनमात्मनेपदं च न च्युतसंस्कृतम् 'बहुपु बहुवचनम्' (११४।२१) इस्यनेन 'स्वरित-कितः कर्त्रिमिप्राये क्रियाफले' (११३१०२) इस्यनेन च पाणिनिस्त्रेण यथाक्रमं वहुषु बहुवचनं कर्त्रिमिप्राये क्रियाफले विवक्षिते आत्मनेपदं च नियमयता एकत्वादिविवक्षाया वहुवचनम् पराभिप्रेत-क्रियाफलविवक्षायां चात्मनेपदं च व्यवच्छिदः पर तु तत्तदर्थाविवक्षायां तेषां प्रयोगो निरर्थक इति यथोक्तमेव सम्यक् । एतेन 'अवयवाभिप्रायेण (प्रत्ययांशामिप्रायेण ) निरर्थकत्वं समुदायाभिप्रायेण (पदाभिप्रायेण ) त्वसाधुत्वमेव' इति चण्डी-दासमतमनादेयम् असाधुत्वस्योक्तरीत्या प्रसक्त्यभावात् । न च 'अनुनाथते' इत्यत्रापि पदैकदेश-दोपत्वापितिति वाच्यम् आशीरूपप्रकृत्यर्थासंभवप्रयुक्ततया प्रत्ययासाधुत्वस्य पददोषत्वस्य तत्राभ्यु-पगमात् । अत्र तु प्रकृत्यर्थावाधेन तहेलक्षण्यादिति" इत्याहः ॥

एवमेवाहुः सारवोधिनीकारा अपि ''अथ 'दृशाम्' इतिवत् 'कुरुते' इतिवच्च 'नाथते' इत्यपि

१ च्युतसंस्कितित्वम् ॥ २ कमलवनिति । मयूरकिकिते सूर्यशतके हिनीयपद्यगतं वाक्यमिदम् । ये भास्करस्य सूर्यस्य कराः किरणा इति सबन्धः । 'कमलवनोद्धाटन कुर्यते' इत्याद्दी तु सुगन्धाप्राणादिरूपविकासकलारोपः किरणेष्विति शब्देन्दुशेखरे स्पष्टम् ॥ ३ आहार्यारोपस्य फलसन्ते एव संभवादाह आरोपफलाभावादिति ॥

चापाचार्यस्तिपुरविजयी कार्तिकेयो विजेयः शस्त्रव्यस्तः सदनमुद्धिर्भूरियं हन्तकारः। अस्त्येवैतत् किम्र कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां बद्धस्पर्धस्तव परशुना लङ्जते चन्द्रहासः॥ २०१॥

अत्र विजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययार्थेऽवाचकः॥

पदैकदेशदोषः स्यात् अय 'नाथते' इतिवत् एताविष पददोषौ स्याताम् अविशेषादिति चेत्र । प्रकृत्यर्थासंभवाहितप्रत्ययासंभवो यत्र तत्र पददोपात् । 'नाथते' इत्यत्राशीरूपप्रकृत्यर्थस्यासंभववशेनात्मने-पदाभावात् । इह तु प्रकृत्यर्थाववाधितावेव किंतु प्रत्ययार्थाविति विशेषात् । ननु तथािष 'वहुषु बहु-वचनम्' इत्यनुंशासनोल्लङ्कनात् 'नाथते' इतिवदसाध्वेवित चेत् । उच्यते । 'आशिषि नाथः' इत्यनेना-शिषि आत्मनेपदं नियम्यते ततो याचने युक्तमसाधुत्वम् । प्रकृते तु कर्त्रभिप्रायित्रयाप्तत्विवक्षाया तित्रयमयता पराभिमतसंवन्धपत्रे तित्रवेषः प्रतिपाधते इति तत्रवासाधुत्वम् न तु कर्त्रभिप्रायपः । अत एव कर्त्रभिप्राये इति किम् पराभिग्रेते मा भूदित्युक्तम् । तथा च कर्त्रभिप्रायपः । अत एव कर्त्रभिप्राये इति किम् पराभिग्रेते मा भूदित्युक्तम् । तथा च कर्त्रभिप्रायपः । स्वत्योस्तिनियेदन् भेवात्मनेपदं न त्वसाधु । एवं 'वहुषु बहुवचनम्' इति सूत्र बहुषु बहुवचन नियमयत् द्येकयोस्तिनियेदन्यति न तु बहुत्वाविवक्षामात्रमित्यनन्वितमेवैतिदिति" इति ॥

पदैकदेशे अवाचकत्वमुदाहरति चापाचार्य इति। राजशेखरकृते वालरामायणे द्वितीयेऽद्वे, राव-णस्य परशुरामं प्रत्युक्तिरियम् । 'रावणदूतस्योक्तिरियम्' इति चन्द्रिकोद्दयोतादिपृक्त तु चिन्त्यमेव । हे परशुराम तव चापाचार्यः धनुर्विद्यागुरुः ( धनुर्वेदाध्यापकः ) त्रिपुरविजयी महेस्वरः। तथा कार्तिकेय स्कन्दः विजेयः विजितः । त्रिपुरजेता स्कन्दो येन ।जित इति पराक्रम।तिशयः । 'कार्त्तर्थार्यः ' इति पाठे सहस्रवाहुः विजेयः विजितः इत्यर्थः । तथा शस्त्रेण वाणेन व्यस्तः स्थानात् दूरमुस्क्षिप्तः न तु स्वयं चिलतः ईटिशः उदिधिः समुद्रः तव सदनं गृहम् । अमूर्तिमतोऽपि शस्त्रेण निराकरणात्पराक्रम-रयैवातिशयः । तथा इयं भूः भूमिः तव हन्तकार षोडशग्रासात्मिका अतिथिभिक्षा । ''ग्रासप्रमाणा मिक्षा स्यादम्र म्रासचतुष्टयम् । अम्रं चतुर्गुणं प्राहुर्हन्तकारं द्विजोत्तमाः ॥'' इति मार्कण्डेयपुराणवच-नात् । चक्रवर्त्याद्यस्तु हन्तकारोऽतिथिवछिरित्याहुः । अनेन सक्रजनर्पतिजेतेति ध्वनितम् सर्थ-विंशेपणैर्देवासुरमनुप्यजेतेति वदान्य इति च फल्टितम् । अस्त्येवैतत् सर्व श्लाध्यमेतदिति सत्तम् । किसु किंतु रेणुकायाः रेणुकानाम्नयाः त्वन्मातुः कण्ठत्राधां गलकर्तनं कृतवता तव परशुना कुटारेण सह वद्धस्पर्धः पूर्व वद्धस्पर्धोऽपि चन्द्रहासः खद्गः ( 'मम' इति शेप. ) रुजते इत्यर्थः । 'चन्द्रहामानि-ऋष्टयः" इत्यमरः । 'मम चन्द्रहासो लञ्जते' इति भङ्गचा एवंविधनिन्यकर्मकारिणा त्यया सट रपर्धितुमहं रुज्जे इत्युक्तं भवति । पुरा किरु परशुरामः कार्तिकेयं कार्तवीर्य च विजितवान् अन्नियान् हत्वा करयपाय पृथ्वी दत्त्वा समुद्रमुत्सार्य तत्रावासं चकार परशुना रेणुकानामी स्वमातरं जेवान चेति पौराणिकी कथा अत्रानुसंधेया । मन्दाकान्ता छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ७६ ५ष्टे ॥

अत्र यत्प्रत्ययः वतप्रत्ययार्थे प्रयुक्तस्तत्रावाचकः। तदेवाह अत्रेलादि। कृत्यप्रत्ययः कृत्वसंत्रकः प्रत्ययो यत्प्रत्ययः। कृतप्रत्ययार्थे अतीतत्वे। अवाचक इति। अयं भावः। 'विजेयः' इत्यत्र 'वि

<sup>🤋</sup> इत्यनुशासनेति । इति पाणिनिस्त्रेत्वर्थः ॥

अतिपेलवमातिपरिमितवर्णं लघुतरम्रदाहरति श्रठः । परमार्थतः स हृद्यं वहति पुनः कालकूटघटितमिव ॥ २०२ ॥

अत्र पेलवशन्दः ॥

यः पूयते सुरसरिन्मुखतीर्थसार्थसानेन शास्त्रपरिशीलनकीलनेन । सौजन्यमान्यजनिरूर्जितमूर्जितानां सोऽयं दशोः पतति कस्यचिदेव पुंसः॥ २०३॥

जये' इति घातोः सकाशात् "अचो यत्" (३।१।९७) इति पाणिनिस्त्रेण कृत्यसंज्ञको यत्र-त्ययः अर्हार्थे हि सः "अर्हे कृत्यतृचश्र" (३।३।१६९) इति स्त्रात् । अर्हत्वं च योग्यता सा च भाविविषया । अतीतत्वं तु विविधतम् । अन्यथा सिद्धत्वाप्रतीत्योत्कर्पासिद्धेरिति । यत्प्रत्ययमात्रग-तत्वेनात्र पदैकृदेशदेशोऽयम् । 'विद्धदिभनवः' (२७६ पृष्ठे) इत्यादौ तु धात्पर्सगयोः संवन्धा-त्संपन्नो दोपरतदुभयगतत्वात्पददोप इति वोध्यम् । अत्राहुश्चक्रवर्तिनः "क्तप्रत्ययार्थे अतीतकाछे । अवाचक इति । अनिर्दिष्टार्थप्रत्ययस्य कालत्रयविधाने योग्यतावच्छेदकत्यातीतत्वेनान्वयः। तद्क्पेण च कृत्यप्रत्ययस्य वृत्तिविरहः अर्हार्थे कृत्यप्रत्ययस्य विधानादिति भावः" इति ॥

. त्रिविधेष्वश्चीलेपु त्रीडादायिनम् अश्चीलं परैकदेशमुदाहरित अतिपेलवामिति । मित्रं प्रत्याप्तस्यो-पदेशोक्तिरियम् । शठः खलः अतिपेलवं अत्यन्तकोमलम् अतिपरिमिता अल्पाः वर्णा यत्र तथाविधं (वाक्यं) लघुतरम् अतिमन्दं यथा भवति तथा (सत्यत्वप्रत्यायनायेदम्) उदाहरित वदित । पुनिरिति त्वर्थे । परमार्थतः तत्त्वतस्तु स शठः कालकृटेन उत्कटिविपेण घटितिमव हृदयं वहित । तथा च कृत्रिमतया तहाक्यमश्रद्धेयमिति भावः । गीतिरल्जन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ४ पृष्ठे । अस्मिन् छन्दिस द्वितीयपादः एकया मात्रया न्यूनोऽस्ति । शठ इत्यत्र 'शब्दम्' इति पाठे तु न न्यूनता । तदा पूर्व-प्रत्नान्तः 'सः' इतितच्छन्दपरामृष्टः शठ एव वाक्यह्येऽपि कर्तेति न काप्यनुपपत्तिः ॥

अत्र पेछेति पेछवशब्दैकदेशो छाटभापायां वृपणरूपगुह्याङ्गवोधकतया (स्मारकतया ) त्रीडादायी-त्युद्दयोतचन्द्रिकादिषु स्पष्टम् । तदेवाह अत्र पेलव्याब्द् इति । पेछवशब्दैकदेश इत्यर्थः । किचित्तु 'अत्र पेछशब्दः' इत्येव सुगमः पाठ उपछभ्यते । 'अश्लीछः' इति शेपः ॥

जुगुप्सान्यञ्जकमश्लां पदेकदेशमुदाहरित यः पूयते इति । कस्यचिन्महापुरुषस्य प्रशंसनिमदम् । सुरसित् गङ्गा तन्मुखानि तन्मुख्यानि ( तद्यथानानि ) तत्यभृतानि वा यानि तीर्थानि तेषां सार्थः समूहः तत्र क्षानेन शास्त्राणां वेदान्तादीनां परिशांखनम् अम्यासस्तेन यत् क्षांछनं संस्कारदृद्धीकरणं तेन च ( कर्त्रा ) यः पूयते पवित्रीक्रियते ( 'पूड् पवने' इति भौवादिकात् धातोः कर्मणि छट् ) तथा सौजन्येन मान्या जनिरुत्पत्तिर्यस्य ('सौजन्यमानजिनः' इति पाठे सौजन्यमानयोजिनिरुत्पत्तिन्थानं तयोजिनिरुत्पत्तिर्यस्यादिति वेत्यर्थः) ऊर्जितानां वखवताम् ऊर्जितं वछम् ऊर्जितानां वखानामिप कर्जितं वछमिति वा तथाभूतः सोऽयं महापुरुषः कस्यचिदेव अर्थात्पुण्यशाखिनः पुंसः दृशोः पति दृगोचरो भवति न तु सर्वस्येत्यर्थः। "मुखं तु वदने मुख्यारभ्मे द्वाराम्युपाययोः" इति यादवः । प्रभाकृता तु 'पूयते पवित्रीभवति' इति व्याख्यातम् तन्मते 'छ्यते केदारः स्वयमेव' इतिवत् प्रागुक्तपूष्ट्धातोरेव कर्मकर्तरिप्रयोगो बोघ्यः । न च तन्मते पूर्याधातोः कर्तृछडन्तप्रयोगोऽयमिति वाच्यम् 'पूर्या विश्ररणे दुर्गन्धे च' इत्येव धातुपाठे पठिततया तस्य पवित्रार्थकत्वाभावात् । धात्नामनेकार्यकत्वकल्पनं त्वगतिकगतिकमेवेति बोध्यम् । वसन्तिरुक्ता छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् ६८ पृष्ठे ॥

अत्र पूयश्ब्दः॥

विनयप्रणयैककेतनं सततं योऽभवदङ्ग तादशः। कथमद्य स तद्ददिस्यतां तदिभिन्नेतपदं समागतः।। २०४॥

अत्र प्रेतशब्दः ॥

कस्मिन् कर्मणि सामर्थ्यमस्य नोत्तपतेतराम् । अयं साधुचरस्तस्मादञ्जिलिविध्यतामिह ॥२०५॥

अत्र किं पूर्व साधुः उत साधुषु चरतीति संदेहः॥

अत्र पूर्यत्येकदेशो विकृतरुधिररूपपूर्यन्यञ्जकतया जुगुप्सादायी। तदेवाह अत्र पूर्यशब्द इति। पूर्येति पदैकदेशो व्रणक्केदन्यञ्जकतया जुगुप्सादार्यात्यक्षांच इति भावः। पदैकदेशत्वेन शक्तिविर-हासञ्जकता बोध्या।

अमङ्गल्यक्षकमश्लालं पदैकदेशमुदाहरित विनयति । सखायं प्रति कस्यचित् पृर्वदृत्तमैत्रांकस्य पुरुषस्य दृतान्तकथनमेतत् । अङ्गपदं सादरसंत्रोधने । "अय संत्रोधनार्थकाः । स्यु पाट् प्याडङ्ग हे हे भोः" इत्यमरः । अङ्ग भोः अद्य तस्य नीचस्य पुरुपस्याभिष्रेतम् अभिलिति यस्दं नीचपदं तत् समागतः उपगतोऽपि सः तद्वत् नीचपुरुषवत् कथम् ईक्ष्यता दृश्यताम् । यः सततम् अनवरत विनयो नम्रता प्रणयः प्रीतिस्तयोः एकं केतनं मुख्यं स्थानम् । "केतनं तु निमन्त्रणे । गृहे केता च कृत्यं च" इति मेदिनी । यः तादृशः अनिर्वचनायगुणवान् अभवदित्यर्थः । केचित्तु नायिकायाः सखाँ प्रति नायकचृत्तान्तोवितिरयम् । अङ्ग हे सखि यः तादृशो नायकः अभवत् सोऽद्य तस्याः सपत्यः अभिप्रेतपदं समागतः तद्दशांभूतः तद्दत् प्राग्वत् कथम् ईक्ष्यताम् किं तु अन्यथा दृश्यते इत्यर्थः इति योजयन्तीति चन्द्रिकादौ स्पष्टम् । अपरवन्त्रं छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् ३०१ पृष्टे ॥

अत्र प्रेतेत्येकदेशोऽमङ्गल्यस्मारकः । तदेवाह अत्र प्रेतशब्द इति । अत्र प्रेतशब्दो मृतशेवयः इत्यश्कीळत्वमिति भावः । केचित्तु अभितः सर्वतः प्रेताः कुणपाः यस्मिनिति व्यत्पत्त्या अभागान्प्रतीतिर्दूषकतावीजम् तथा चास्य नायकस्य गतासुत्वं व्यव्यते । एतेन शाकुन्तळनाटके पष्टेऽद्वे, 'वयस्य अन्यच शकुन्तळायाः प्रसाधनमभिप्रेतं लिखितुं विस्मृतमस्माभिः' इत्यत्राप्ययमेव दोपः इति केनचिदुक्तमपारतमित्याद्वः तत्र । ''अत्र प्रेतशब्दः'' इति वृत्तिविस्द्वत्वात् अभिप्रेतशब्दे द्रोपप्रतिपादनस्यानुचितत्वाच अमङ्गळ-व्यञ्जकत्वर्य द्रविरत्वाचेति वोध्यम् ॥

पदैकदेशे संदिग्धत्वमुदाहराति कासािकिति । अस्य पुरुपस्य सामध्ये शावितः कारिनन् कर्नाणि नोत्तपते न ज्वलित न प्रकाशते इति यावत् । अयं पुरुषः साधुचरः साधुपु चर्ताति वा भृतपृर्वः साधुर्वा तस्मात् इह अस्मिन् पुरुषे अञ्जलिर्वध्यतामिल्यर्थः ॥

अत्र चरेत्येकदेशः आख्यो भूतपूर्वः 'आख्यचरः' इतिवत् "भूतपूर्वे चरट्' (५।३।५३) इति पाणिनिसूत्रविहितः चरट्प्ररूयो वा कुरुपु चरतीति 'कुरुचरः' इतिवत् "चरेष्टः" (३।२।१६) इति पाणिनिसूत्रविहितः यरट्प्ररूयो वा कुरुपु चरतीति 'कुरुचरः' इतिवत् "चरेष्टः" (३।२।१६) इति पाणिनिसूत्रविहितटप्रत्ययान्तश्वर्षातुर्वेति सदेहात् पूर्व साधुरिति वा साधुपु चरतीति वा अर्थ इति संदेहः । तदेवाह अत्र किमित्यादि । संदेहः इति । प्रकरणाचमावाहवत्ततस्पर्यसंदेह इय्वर्षः ॥

किम्रुच्यतेऽस्य भूपालमौलिमालामहामणेः । सुदुर्लमं वचोवाणैस्तेजो यस्य विभाव्यते ॥ २०६ ॥

अत्र वचःशब्देन गीःशब्दो लक्ष्यते । अत्र खलु न केवलं पूर्वपदम् यावदुत्तरपद-मीए पर्यायपरिवर्तनं न क्षमते । जलध्यादावुत्तरपदमेव वडवानलादौ पूर्वपदमेव ॥

यद्यसमर्थस्यैवाप्रयुक्ताद्यः केचन भेदाः तथाप्यन्यैरलंकारिकैविभागेन प्रदर्शिता इति भेदप्रदर्शनेनोदाहर्तव्या इति च विभव्योक्ताः ॥

पदैकदेशे नेयार्थत्वमुदाहरित किमुच्यते इति । भूपालानां या मौलिमाला किरीटसमूहस्तत्र महामणेः मेरुस्थानियमणेः अस्य राज्ञः किमुच्यते किं वर्ण्यते न किमिप वर्णियतुं शक्यम् । यस्य तेजः वचोवाणैः (ववयोरभेदात् ) गीर्वाणैः देवैरिप सुद्र्ष्टमं सुतरां दुर्लभिति विभाव्यते ज्ञायते इत्यर्थः । ''मौलिः किरीटे धम्मिल्ले चूडायामनपुंसकम्'' इति मेदिनी ।

अत्र वचःशब्देन स्वशक्यितिबाचकत्वसंवन्धेन गीःशब्द एव छक्ष्यते गीर्वाणशब्दयोरेव मिळितयोदेंवेपु रूढत्वात् । न च शब्दछक्षणायां रूढिः प्रयोजनं वेति नेयार्थत्वम् । तदेवाह अत्र वचः-शब्देत्यादि । गीःशब्दो छक्ष्यते इति । रैववाच्यवाचकत्वसंवन्धेनेति भावः। अत्र शब्दे छक्षणवोचिता गीर्वाणशब्दयोरेव मिळितयोदेंवेषु रूढत्वादित्युद्द्योते स्पष्टम् । अस्य शब्ददोपत्वं प्रतिपादयति 'अत्र खळु' इत्यादिना 'न क्षमते' इत्यन्तेन । अत्र गीर्वाणपदे । पूर्वपदं गीरूपम् । यावत् किंतु । उत्तर-पद्मिष, वाणपदमिष । गीःशरशब्देनापि देवताया अप्रतीतेरिति भावः । न क्षमते न सहते । व्याख्यातिमदं प्रदीपे ''अत्र वचोवाणशब्दो गीर्वाणे विवक्षितः न च तत्र समर्थः गीर्वाणशब्दयोरेव समस्तयोस्तदर्थक्रिढः न तु तत्पर्यायान्तराणाम् । अत एव गीःशरादिशब्दोऽपि तत्रासमर्थः पर्यायपितृत्वस्यसहत्वात् । तस्माद्वचःशब्देन गीःशब्दो छक्ष्यते । न च तत्र रूढिः प्रयोजनं वेति नेयार्थता' इति । तिर्हि कुत्रोत्तरपदमेव कुत्र वा पूर्वपदमेव पर्यायपरिवर्तन न क्षमते तदाह जलध्यादाविति । जलधरजलपात्रादिशब्देन पयोध्यप्रतीतेः । वह्यवेत्यादि । अश्वानछेत्यादिना वहवाग्नरप्रतीतेः । आदिपदेन जलधरादयः। उदकधरशब्देन च मेघाप्रतीतेरिति वोध्यम् । एवं च जलध्यादौ पयोधिरिति रीत्या पूर्वपदपित्वर्तनेऽपि वहवानलादौ वहवाग्निरिति रीत्या त्याचकत्वम् ववाचकत्वमेवेत्यद्द्रश्वतादिषु स्पष्टम् । वचोवाण-शब्दे लक्षणायां कवेस्तात्पर्यात्वावौचकत्वम् तदभावे त्ववाचकत्वमेवेत्यद्द्रश्वतिद्व स्पष्टम् ।।

नन्वसमर्थत्वं विविधितार्थप्रतीतिसामर्थिविरह्, एवोच्यताम् स च प्रसिद्धयभावात्समयाद्यभावाद्दे-त्यप्रयुक्तावाचकिनहृतार्थादयोऽप्यसमर्थभेदा एव भिवतुमर्हन्तीति किमुक्तस्क्ष्मप्रभेदकरणेनेति पूर्वपक्षयित यद्यपीति । अप्रयुक्ताद्य इति । प्राग्वत् (२९६ पृष्ठे १० पङ्को ) भावप्रधानोऽय निर्देशः । अप्रयुक्तत्वादय इत्यर्थः। अत्र कमलाकरभद्धाः "आदिपदादवाचकत्विनहृतार्थकत्वनेयार्थकत्वरूपा दोषा प्राह्याः तेष्वप्यर्थाप्रतीतेर्थाप्रसिद्धरसामर्थ्यस्य तुल्यवात्" इत्याहुः । भेदाः विशेषाः । सत्यम् परंतु प्राचीनप्रणाल्यनुरोधेन शिष्याणां प्रभेदप्रदर्शनद्वारा उदाहरणज्ञापनानुरोधेन च एवं कृतिमिति सिद्धान्तयिति तथापीति । भेदप्रदर्शनेनेति । शिष्यबुद्धिवैशद्यायिति शेषः। अन्यथा रसापकर्षकत्वसामान्येन

१ स्व वचःशन्दः ॥ २ रूढत्वादिति । अतं एव देवपर्याये "गीर्वाणा दानवारयः" इत्यमरः ॥ ३ नावाचकःविमिति । तथा श्रोक्ते प्राकृ (२ ५५ पृष्ठे २३ पञ्जो ) रहक्षण वाचकत्व शक्तिरुक्षणान्यतरसवन्धेन बोधकत्व विवक्षितम्' इति ॥

- (स्० ७५) प्रतिकूलवर्णमुपहतलुप्ताविसर्गं विसंधि हतवृत्तम् ।
  न्यूनाधिककथितपदं पतत्प्रकर्पं समाप्तपुनरात्तम् ॥ ५३ ॥
  अर्धान्तरैकवाचकमभवन्मतयोगमनभिहितवाच्यम् ।
  अपद्स्थपद्समासं संकीर्णं गर्भितं प्रसिद्धिहतम् ॥ ५४ ॥
  भग्नप्रक्रममक्रमममतपरार्थं च वाक्यमेव तथा ।
  - (१) रसानुगुणत्वं वर्णानां वक्ष्यते तद्विपरीतं प्रतिकूलवर्णम् । यथा शृङ्गारे अकुण्ठोत्कण्ठया पूर्णमाकण्ठं कलकण्ठि माम् । कम्बुकण्ठ्याः क्षणं कण्ठे कुरु कण्ठातिम्रद्धरः ॥ २०७॥

दोषैक्यं प्रसञ्येतेति भावः । अत्र च्युतसंस्कृत्यसमर्थानुचितार्थावाचकाश्लीलसंदिग्धाप्रतीताक्षिष्टाविमृ-ष्टविधेयाराविरुद्धमतिकृता काञ्याकाञ्यसाधारणता वोध्येति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् ॥

चक्रवार्तिनस्तु 'भेदप्रदर्शनेन ' इत्यत्र 'भेदप्रभेदेन ' इति पाठमुपादायेत्य व्याचत्युः "ननु यत्र यस्याप्रयोगस्तत्र तस्यावोधकत्वमित्यप्रयुक्तोऽसमर्थ एव एवं विरुद्धमतिकृद्ि शक्यान्तर्विरुद्धशक्यान्तर्वोधकमिति तदि तथैवेति कथममी पृथग्दोपा इत्याह यद्यपित्यादि । अन्यालकारिकप्यानुवृत्त्या (मार्गानुसरणेन ) विवेचकत्वहानिरित्याह भेदप्रभेदेत्यादि । अयमर्थः । अवोधकत्वसामान्यधर्मीप्गमेऽवैजात्यसंभवेऽपि तत्तत्तकृत्यां तत्तिहिशेपरूपज्ञानेऽपि रसापकप इति युक्तस्तन्मूलको भेदनिर्देश इत्यर्थः । उदाहर्तव्या इति । आवश्यकार्थे कृत्यः (कृत्यसज्ञकस्तव्यप्रत्ययः ) । अन्यया रसापकर्षकत्वेन स्थूलोपाधिना दोषैकत्वं प्रसज्येतिति भावः" इति ॥

इत्यं पदवाक्यपदैकदेशसाधारणान् दोषान् निरूप्य संप्रति वाक्यमात्रगामिदोपाणा छक्षणमाह्
प्रितिक् लेल्यादि। अत्रापि प्राग्वत् (२६६ पृष्ठे २४ पङ्क्तौ) रूढियोगाभ्यामर्थद्वयोपिश्यतां छक्षणवाक्यत्वोपिश्यतिः। उपहत्विसर्ग छप्तविसर्ग च। न्यूनपदम् अधिकपद कथितपद च। अर्धान्तरे हितायस्मिन्नर्धे एको वाचकः शब्दः (प्रयमार्धस्य) यत्र तत् अर्धान्तरैकवाचकम्। अपदस्थपदन् अपदस्थयसासं च। एवंविधं वाक्यमेव तथा दुष्टमित्यर्थः। प्रतिकृष्टवर्णत्वादिक वाक्ये एव न तु पदादिप्वपिति
भावः। यद्यपि एकस्मिन्नपि पदे ठकारादेः सत्त्वे प्रतिकृष्टवर्णत्वं प्रसञ्यते तथापि वाक्यगतन्वेनव
रसानुकृल्यप्रातिकृल्ययोरनुभवसिद्धत्वाद्वावयदोपत्वमेवेति प्रभाया स्पष्टम् । प्रतिकृष्टवर्णत्वादांन।
स्वरूपं परस्परमेदश्च तत्तदुदाहरणावसरे विशेषतो मतभेदेन सविस्तरं स्फुटाभविष्यताति बोव्यम् ॥

प्रातिकूल्यं वक्तुं तत्प्रतियोगि आनुकूल्यमाह रसेत्यादि । वक्ष्यते इति । अप्टम उष्टासे इत्यर्थ । प्रातिकूल्यमाह तिद्वपरीतिमिति । तिद्वपरीतत्मास्वादोद्वोधप्रतिवन्धकत्वन् । (१) प्रतिकृत्ववर्ण-मिति । प्रतिकूल्यः (विविधत्तरसादेः) अननुगुणाः (आस्वादोद्वोधप्रतिवन्धकाः) वर्णाः यत्र (वावदे) तिद्वर्यः। न च श्रुतिकदुत्वेन सहास्य सांकर्यमिति वाच्यम् उपाध्योरसाकर्यस्य प्रागेव (२६७ पृष्टे २० पद्भौ) दिशितत्वात्। तत्र परुषवर्णमात्रं दुष्टम् इह तु सुकुमारा अपि वर्णा रौद्रादे। दुप्यन्तीति तत्। इत्य इति केचिदिति सारवोधिन्या स्थितम्। स्फुटीमविष्यति चानयोभेदोऽभे २३० पृष्टे १० पद्भौ। शृङ्गारे प्रतिकूलवर्णत्वमुदाहरति अकुण्डेति । नायिकासमागमोत्नुकत्य कत्यचिद्वितिरम् । हे

## काव्यप्रकाशः सटीकः।

रौद्रे यथा

देशः सोऽयमरातिशोणितजलैर्यस्मिन् हदाः पूरिताः क्षत्त्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः। तान्येवाहितहोतिधस्मरगुरूण्यस्नाणि भास्तान्ति मे यद्रामेण कृतं तदेव कुरुते द्रोणात्मजः क्रोधनः॥ २०८॥

कलकिण्ठ कलो मधुरस्वरः तद्युक्तः कण्ठो यस्यास्तथाविधे इति दूत्याः सख्या वा संवोधनम् विर-हातुरतया कोकिलाया वा । त्व मां कम्बुकण्ठ्याः कम्बुः शङ्खः स इव कण्ठो श्रीवा यस्यास्तस्याः नायिकायाः कण्ठे क्षणं क्षणमात्रं कुरु तदालिङ्गनशालिनं कुर्वित्यर्थः । कण्ठस्यार्ति तदालिङ्गनौत्यु-क्यरूपां कण्ठपीडाम् उद्धर् अपहर् । कीदशं माम् । अकुण्ठा अप्रतिहता सातिशयेत्यर्थः उत्तरोत्तरं वर्धमानेति यावत् तथाविधा या उत्कण्ठा औत्सुक्यं तया आकण्ठं कण्ठपर्यन्तं पूर्ण व्याप्तमित्यर्थः । "शङ्खः स्यात्कम्बुरिक्षयौ" इत्यमरः ॥

अत्र शृङ्गारे रसे टवर्गः प्रतिकूङः अष्टमोल्लासे ९९ सूत्रे ''अटवर्गाः'' इत्यनेन टवर्गस्य पर्युदा-सात् शृङ्गारपरिपन्थ्योजोगुणन्यस्नकत्वाचेति वोध्यम् । एवं च शृङ्गाररसानुसारेण कोमछवर्णोचारणे कर्तन्ये तिद्वेपरीतटकारोचारणात्प्रतिकूछवर्णत्वं वाक्यदोष इति भावः । उक्तं च सारवोधिन्याम् ''अत्र शृङ्गारपरिपन्थिन ओजसो न्यस्नकवर्णानां शृङ्गारन्यस्नने प्रतिवन्धकता'' इति ॥

रोद्रे यथेति । रोद्रे रसे प्रतिक्छवर्णत्वं यथेत्यर्थः । उदाहरित देश इति । वेणीसहारे तृतीयेऽक्के कुद्धस्याश्वरयाम्नः कर्णं प्रत्युक्तिरियम्। यस्मिन् देशे अरातीनां शत्रूणां शोणितानि रुधिराणि तान्येव जलानीति रूपकम् तैः हदाः पश्च हदाः पूरिताः अर्थात् 'परशुरामेण' इति शेषः सोऽयं कुरुक्षेत्ररूपो देशः। क्षतास्त्रायते इति क्षत्त्रः पृषोदरादित्वात्साधुः क्षत्त्रात् क्षत्त्रियादेव(कार्तवीर्यात् धृष्टद्यमाच)तातस्य पितुः (जमदग्नेद्रीणाचार्यस्य च ) तथाविधस्तुल्य एव केशग्रहः केशाकपणरूपः परिभवः अनादरः। ''अनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्क्रिया'' इत्यमरः । परशुरामतातस्य जमदग्नेरपि कार्तवीर्यार्जुनेन केशग्रहणं कृतम् मत्तातस्य द्रोणस्यापि धृष्टद्युम्नेन केशान् गृहात्वा शिरिच्छन्नमित्यर्थः । 'केशग्र-हात्' इति पाठे तातस्य द्रोणस्य केशग्रहाद्वेतोः क्षत्त्रात् क्षत्त्रियादेव धृष्टद्युम्नात् तथाविधः कार्त-वीर्योर्जुनाज्जमदश्रेरिव परिभव इत्यर्थः । उदयोतकारास्तु तथाविधः यादशास्पितृकेशब्रहरुष्टद्दयेन जामदग्न्येनाक्षात्त्रिया भूः कृता तादश इत्याहुः । अहिताना रात्रूणां याः हेतयः रास्राणि ( ''हेति-ज्वीलास्त्रसूर्याशुपु'' इत्यमिधानम् ) तेषां घरमराणि अद्यराणि भक्षकाणि अत एव गुरूणि श्रेष्टानि । भास्वन्ति भास्वराणि ( शिळातीक्ष्णानि ) मे मम अस्त्राणि ब्रह्मास्त्रादीनि ( ''आयुधं तु प्रहरणं शस्त्र-मस्रम्" इत्यमरः ) तान्येव यानि मत्तातेन परशुरामात्प्राप्तानि । अतः क्रोधनः क्रोधशीलः द्रोणात्मजो मछक्षणो जनः यत् रामेण परशुरामेण कृतं क्षत्त्रक्षयरूपं पितृवैरानिर्यातनं तदेव कुरुते इत्यर्थः। आत्मजपदेन द्रोण एवाहमिति बोधनम् । "रामः पञ्चविशेषे स्याज्ञामदग्न्ये हलायुधे । राघवे चासिते श्वेते मनोज्ञेऽपि च वाच्यवत् ॥" इति विश्वः । शार्दूङविक्रीडितं छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्ठे ॥

अत्र रौद्रे रसे मृदवो वर्णाः प्रतिकूलाः ओजिस्तिनि रसे विकटवर्णत्वस्य दोर्घसमासत्वस्य चानुगुण-त्वात्। अत एवाष्टमोह्नासे ७५ कारिकायामुक्तम् "वृत्तिदैर्घ्यं गुम्फ उद्धत ओजिस" इति । तदेवाह अत्र हि विकटवर्णत्वं दीर्घसमासत्वं चोचितम् । यथा
प्रागप्राप्तानिशुम्भशांभवधनुर्द्धेधाविधाविर्भवत्क्रोधप्रेरितभीमभार्गवभुजस्तम्भापविद्धः क्षणात् ।
उज्ज्वालः परशुर्भवत्वाशिथिलस्त्वत्कण्ठपीठातिथिर्येनानेन जगत्सु खण्डपरशुर्देवो हरः ख्याप्यते ॥ २०९ ॥
यत्र त न क्रोधस्तत्र चतुर्थपादाभिधाने तथैव शब्दप्रयोगः ॥

अत्र हीत्यादि । विकटोति । उद्धतेत्वर्थः ओजोगुणन्यञ्जकेति यावत् । दीर्घसमासत्वं चेति । इद रौद्ररसानुगुणत्वप्रदर्शनपरमिति प्रासिङ्गकम् न तु प्रकृतोपयुक्तमिति बोध्यम् । यत्तु "दीर्घसमासेनि । प्रतिकूलवर्णेत्यत्र वर्णपदं समासस्याप्युपलक्षणमिति मावः" इति उद्द्योतोक्त प्रकृतोपयुक्तत्वेन न्यार्ज्यानम् तत्तु चिन्त्यमेव अपदस्थसमासोदाहरणे वृत्तौ वक्ष्यमाणया 'समासस्यावर्णस्पत्वात्' इति प्रदीपोक्त्या 'रसाननुगुणवर्णबहुलवाक्यत्वस्यैव प्रतिकूलवर्णपदार्थत्वादिति माव ' इति रवे।क्त्या च विकद्यत्वादिति क्षेयम् । उचित्रसिति । तदभावात्प्रातिकूल्यमिति शेषः ॥

विकटवर्णत्वस्य दिधिसमासत्वस्य च रौद्रानुगुणत्वं क्ष दृष्टं तदाह यथिति। एवमेबाहुश्रक्षवर्यादयः "समुचितरचनानिदर्शनमाह यथेति" इति । प्रातिकूल्यप्रकटनार्थमेबानुकूल्रथलमुदाहरतीति फलितम्। प्रागप्राप्तिति। वीरचितनाटके द्वितायेऽङ्के कृतिपनाकिधनुर्भेङ्क (कृतमाहेश्वरकार्मुक्रभङ्कम्) श्रीराम प्रति कुद्धस्य पिनाकिशिष्यस्य परशुरामस्योक्तिरियम्। रे रे क्षत्रियकुमार स. परशुः(मम) कुटारः क्षणात् क्षणमात्रेण त्वत्कण्ठरूपे पीठे आसने अतिथिरिव भविवित संवन्धः। स क । येनानेन परशुना देवो हरः जगत्सु लोकेषु खण्डपरगुरिति ख्याप्यते खण्डः भिन्नः (अधीकृतः) परशुर्यस्य तादृश इति प्रसिद्धः क्रियते। हरेण स्वपरशोरेकः खण्डः (अवयवः) स्वशिष्याय परशुरामाय दत्त इति प्रसिद्धिः। यद्वा खण्डयति (शत्रून्) नाशयतीति खण्डः तथाभूतः परशुर्यस्य स्याप्यते इत्यर्थः। तेन यद्व-सुस्त्वया खण्डितं तत्परशुना त्वमपि खण्डिप्यसे इति ध्वन्यते। कीदृशः परशुः। प्राक् पूर्वमप्रात्ते निशुम्भो नमनं (नम्रत्वम्) मर्दनं वा (भङ्गो वा) येन तादृशं यत् शांभवं शमुसविन्य धनु कार्मुकं तस्य या द्वेधाविधा द्वैधीकरणं तेनाविर्मवन् प्रकटो यः क्रोधः तेन प्रेरितः भीमो भयंकरो यः भागवस्य सृगुकुलोत्पन्तस्य (मम) भुजः वाद्धः स एव (पुष्टदीर्घत्वात्) स्तम्मस्तेनापविद्धः चाल्टितः क्षितो वा। अत एव अशिथिलः वेगवत्तरः। तथा उञ्ज्वालः उद्गता ज्वाला यस्य तथाभूत इस्पर्थः। अत्राग्छनः परशोरितिवारणीयत्वचीतनायातिथित्वोक्तिः। अतिथेश्व पीठारोहणमुचितिति पीटत्वरूपणमिति वोध्यम्। शार्दूलविक्रीडितं छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्टे ॥

अत्र पादत्रये रौद्ररसप्राधान्यात्तदुचितो विकटवर्णदर्धिसमासयोविन्यास इति वोध्यम् । ननु साध्य-विकछोऽयं दृष्टान्तः चतुर्थपादे दर्भिसमासाभावात्कोमटवर्णसत्त्वाचेत्यत् आह् यत्र त्वित्यादि । तत्रेलस्यार्थमाह् चतुर्थपादाभिधाने इति । तुरीयचरणकथने इत्यर्थः । तथेव शिथिछ एव । चनुर्य-

१ अति ( सतत गन्छिति ) इत्यतिथिः । 'अत सातत्यगमने ' इति धातोः आणादिर इथिन् म्लयः । ''र्दर नीनोऽतिथिक्षेयः'' इति याज्ञवरूक्यस्मृतिः । अतिथिलक्षणं न्यासेनात्युक्तम् ''दूगभोपगनं श्रान्नं दैन्ददेवे उरिद्यन् । अतिथि तं विजानीयान्नातिथिः पूर्वमागतः ॥ " इति । यद्वा अनित्यावस्थानान्न विद्यते द्वितीया विधिम्दनेत्यदिधः । तदुक्तं मनुना ''एकरात्रं तु निवसन्नतिथिभोद्याणः स्मृतः । अनित्य हि स्थितो दस्मानस्माद्विधिदन्यने ॥ " इति ॥

# (२) उपहत उत्वं प्राप्तो (२) छप्तो वा विसर्गो यत्र तत्। यथा धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नृपोऽत्र सः। यस्य भृत्या वलोत्सिक्ता भक्ता बुद्धिप्रभाविताः॥ २१०॥

पादे हररूपगुरोरनुस्मरणेन तद्विपयकभवोद्रेकात्कोधस्य तिरस्कृतेरुचितमेव दीर्घसमासराहित्यं कोमछ-वर्णरचनं चेति भाव इत्युद्द्योतविस्तारिकादिपु स्पष्टम् । "अत्र चतुर्धपादे गुरुस्मरणेन भावोद्देकात्तदे।-चित्येन मसृणवर्णाविन्यासः पादत्रये तु रौद्रप्राधान्यात्तदुचितो विकटवर्णविन्यासः" इति चिन्द्रकाया-मिष स्पष्टम् ॥

"अपरुषस्यापि (मस्णवर्णस्यापि) रौद्रादिविरोधितयास्य न श्रुतिकटुभेद्रवम्। न च श्रुतिकटोरेव तिद्विशेपत्वम् तस्य सक्त्य्रयोगेऽप्यात्मलाभात्। अत एव स पददोषः। अस्य त वाक्यव्यापित्वेन। अत एवास्य न पददोपत्वम् एकत्र तादृशवर्णप्रयोगस्य रसाविरोधित्वात्। दोपत्ववीजमप्यस्य रसाविरोधित्वात्। दोपत्ववीजमप्यस्य रसाविरोधित्वात्। द्योपत्ववीजमप्यस्य रसाविरोधित्वात्। श्रुतिकटोस्तु नीरसादावात्मलाभादिनिस्यत्वमिति महान् भेदः। इदं तु चिन्त्यम् 'रौद्रादिरसे श्रोकार्धपर्यन्त समासेनैकपदे मृदुवर्णप्रायेऽस्य न कथं पददोषत्वम्' इति। अयान्यसाहित्येन दोपत्वं वाक्यदोपत्वम् निरपेक्षदोपत्वं तु पददोपत्वमिति चेन्न। एवं हि क्षिष्टत्वादाविष पददोपत्वं न स्यात्। किं बहुना। यादृशविवक्षया क्षिष्टत्वं पददोपत्विनान्तं तयदमित तथेति न्यूनः पददोपत्विमाग इति चेत् अत्र वक्ष्यामः'' इति सुधासागरकाराः। स च सुधासागरोऽप्यप्रे 'तत्र बदामः' इत्यादिना ३४२ पृष्ठे ३० पङ्को स्फुटीमविष्यति।।

दोषद्वयमि एकस्यैव श्लोकस्यार्धद्वयेनोदाहरित भ्री १ इति । अत्र 'सः' इति ''सर्व विशेषणं साव-भारणम्'' इति न्यायेनावभारणसिहतम् तेन अत्र जगित स एव चृपो भीरत्वादिगुणवानित्यन्वयः । भीरः पण्डितः विनीतः सुशिक्षितः ''विनीतः सुवहाश्वे स्याद्वणिज्यिप पुनांसिष्ठ । जितेन्द्रियेऽपनीते

भ रसविरोधित्वामिति । तद्वधिकतिवरोधित्यमित्यर्थः । तद्वि तत्तद्वसयृत्तिमाधुर्योदिगुणव्यक्तिपतिवन्धकत्वाद्वोध्यमि-रियुद्द्योते स्पष्टम् ॥

# (४) निसंधि संधेनैंह्रप्यम् निश्लेपोऽश्लीलत्वं कप्टत्वं च। तत्राद्यं यथा

च निभृते विनयान्विते ॥" इति मेदिनी । निपुणः प्रवीणः । वरः श्रेष्टः आकारा यस्य सः सुन्दरा-कृतिरित्यर्थः । यस्य नृपस्य भृत्याः सेवकाः वलेन उत्सिक्ताः अहंकृताः वुद्धिप्रभाविताः वुद्धिप्रभाव-युक्ताः वुद्धिजन्यसामर्थ्ययुता इत्सर्थः । तारकादित्वादितच्प्रत्ययः । 'वुद्धिप्रभान्विताः' इति पाठे वुद्धया प्रभया तेजसा चान्विता युक्ता इत्सर्थः ॥

अत्र पूर्वार्धे 'धीरो विनीतो' इत्यादौ "हाश च" इति स्त्रेण 'नृपोऽत्र' इत्यत्र "अतो रोर ०" इति स्त्रेण च रोरुत्वप्राप्तिरूपाद्विसर्गोपघातादुपहतविसर्गत्वम् । उत्तरार्धे तु 'मृत्या वलोसिक्ताः' इत्यादौ सक्तारस्य "ससजुषोरुः" (८१२१६) इति स्त्रेण रुत्वे "भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि" (८१३११७) इति स्त्रेण यत्वे "हिल सर्वेपाम्" (८१३१२) इति स्त्रेण यलोपे च सित विसर्गस्य लोपात् अदर्गतात् लुप्तविसर्गत्वपुर्ताविसर्गत्वाम्या वन्धशैयिल्यम् वन्धशैयिल्येन च सहद्याद्वेगो दूषकतावीजम् वन्धस्य गाढत्वे यथा चमत्कारो न तथा शैयिल्ये इति सहद्यानुभवात् । अत एवाय निल्यदोषः । अत्रापीद चिन्त्यम् 'भूयो महीयोऽतियशोविभूपित ' इत्यादौ कथं न पद्देशित्वमस्येतीति प्रदीपे स्पष्टम् । सारवोधिनीकारास्तु प्रतिकूलेत्यादिषु पद्यसु पत्यव्यपे च वन्धशैनित्वस्यतिति प्रदीपे स्पष्टम् । सारवोधिनीकारास्तु प्रतिकूलेत्यादिषु पद्यसु पत्यव्यपे च वन्धशैनित्वस्यति हित्यादौ । तदुक्तं कुन्तकेन "अत्राप्नतिवसर्गान्तैः पदैः प्रोते परस्परम् । न्हर्यः संयोगपूर्वेश्व लावण्यमितिरिच्यते ॥" इतित्युद्दयोतदीपिकयोः स्पष्टम् । यमके तु नाय दोप । यया 'पिकोऽपि कोपिको वियोगिनीरभर्त्सयत्' इत्यत्र नलोदयकान्ये द्वित्यसर्गे । कोपिकः कोपोऽस्यास्तीति कोपिको वियोगिनीरभर्त्सयत्' इत्यत्र नलोदयकान्ये द्वित्यसर्गे । कोपिकः तासामेयकोपकर्तिति वावत् । अपिः संभावनायाम् । एतादृशः कोऽपि पिकः कोक्तिलः ताः वियोगिनीः विरित्विणीः अभर्त्यत् भरित्तवानिति तदर्थः । "भर्तनं त्वपकारगीः" इत्यमरः ॥

१ "अदर्शन लोपः" (११९१६०) इति पाणिनिस्त्राद्दर्शनशब्दलोपशब्दयो पर्याप वस्तिमेन्याह व्यवस्तिति ॥ १ एकपढेऽलण्डपदे यथा हर्योः । धानूपसर्गयोर्यथा अन्वेति । नमासे यथा सुन्युपास्यः । उपये सुन्य स्ति । विवक्षां वक्तुरिच्छामपेक्षते विवक्षाधीनेत्यर्थः स्वित् भवित स्विच न भवतीति यादत् । अत्र एव "मन्द्रनेत्रिणः । णा च ऐकाप्रयं परमं तपः" इत्याद् सिह्ताकार्यं दस्यते न दश्यते चेति चोष्यम् ॥

राजन्विभान्ति भवतश्रितानि तानि इन्दोर्द्धिति दघति यानि रसातलेऽन्तः। धीदोर्वले अतितते उचितानुषृत्ती आतन्वती विजयसंपदमेत्य भातः॥ २११॥ यथा वा

तत उदित उदारहारहारिद्यतिरुचैरुदयाचलादिवेन्दुः ॥ निजवंश उदात्तकान्तिर्वत ग्रुक्तामणिवचकास्त्यनर्घः ॥ २१२ ॥

द्विविध इति त्रिविधोऽयं विश्लेपः। तेष्वाद्यः सकृद्पि वर्तमानो दोपाय इच्छानिवन्धनःवेनागिक्तम्-टक्तया प्रथमत एव सहद्योद्वेजकत्वात्। अन्त्यौ तु असकृदेव वर्तमानौ दोपाय आनुशासनिकत्वे-नाशक्यनुत्रायकतया वन्धपारुप्येणैव (वन्धशैथिल्येनैव) हि तस्य दोपत्वम् तचासकृत्प्रयोगे एव। तत्त्रैर्द्धप्यवतामनुगमश्चान्यतमत्वेन अश्लीलवन्नानार्थत्वमेव वेति प्रदीपे स्पष्टम्।।

एवं त्रिविधे विश्लेप ऐन्छिकः प्रगृह्यहेतुकानुगासनिकश्चेति द्विविध विश्लेपमेकस्यैव श्लोकस्यार्धद्वयेन्नोदाहरित राजिनिति । हे राजन् भवतः तव तानि चिरतानि चिरताणि विमान्ति शोभन्ते यानि रसातले पाताले अन्तः गम्भीरप्रदेशे यद्वा रसातले प्रविश्य अन्तः मध्ये इन्दोः द्युति दयि धारयन्ती-त्यन्यः। इन्दुवत्प्रकाशमानानि सन्तात्यर्थः। ''अधोभुवनपाताल्विलस्यरसातलम्'' इत्यमरः। धीदोर्वले धीनीत्यनुसारिणी बुद्धिः दोर्वल बाहुवलं ते उमे विजयस्य संपदं संपत्तिम् एत्य प्राप्य भातः शोभेते। क्षयंभूते। अतितते अत्यन्तिक्तिते । तथा अचितयोरवसरयोः अनुवृत्ती अनुसरणे आतन्वती कुर्वती (कुर्वाणे)। यथोचितावसरानुसारेण प्रवर्तमाने इत्यर्थः। 'उचितार्थवृत्तां' इति पाठे अचितानुवृत्तिम्' इति पिठेत्वा अचितावसरानुसरण विजयसंपदं चातन्वती धीदोर्वले त्वाम् एत्य प्राप्य भातः इत्यन्वयमाहः। तदयुक्तम्। संनिहिततया संपदिमित्यनेनान्वययोग्यस्य 'एत्य' इत्यस्याध्याहतेन 'त्वाम्' इत्यन्वयस्यनेनान्वयस्यानुचितत्वात् चकाराभावाच । 'अचितानुवृत्ती' इत्यस्य धीदोर्वलविशेषणत्वं तु नुमागमप्रसक्त्या 'अचितानुवृत्तिनी' इति रूपापत्तेरयुक्तिमिति चन्द्रिकोद्द्योतयोः स्पष्टम् । वसन्तितलका छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् ६८ पृष्ठे।।

अत्र पूर्वार्धे 'तानि इन्दोः' इत्यत्र ''अन्यत्र तु विभाषया'' इति वचनानुसारेणानित्यतया ऐ। च्छि-को विश्लेपः (संध्यभावः) सक्तदिप दोपः । उत्तरार्धे तु 'धोदोर्बले अतितते' इत्यत्र 'अतितते उचि-तानुतृत्ती' इत्यत्र 'उचितानुतृत्ती आतन्वती' इत्यत्र च 'ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्'' (१।१।११) इति पाणिनिस्त्रेण द्विवचनस्य प्रगृह्यसंज्ञा तस्य च प्रगृह्यसंज्ञकस्य ''प्रतप्रगृह्या अचि नित्यम्'' (६।१।१२५) इति पाणिनिस्त्रेणे प्रकृतिवद्भावविधानात् प्रगृह्यहेतुकानुशासनिको विश्लेषोऽ-सक्तदेव दोप इति वोध्यम् । अत्रैच्छिकाविश्लेपस्य खेदादिना विच्छिच पाठे न दछत्वम् यथा 'एका एका शिरोरुह्य' इति केचिदित्युद्दयोते स्पष्टम् ॥

आसीदिहतुकमानुशासानिकं विश्लेपमुदाहरति तत उदित इति। पतिवरां प्रति सख्या उक्तिरियम्।

१ उद्दश्चीतकारास्तु 'तद्दैदृत्यवताम्' इति पाठमुपादाय ''प्रागुक्तप्रमारक्षपवैरूप्ययतामित्यर्थः। अन्यान्यत्वेनेति पाठः'' इत्याहुः ॥ २ ईत् ईकारान्तम् ऊत् ऊकारान्तम् एत् एकारान्त च यत् द्विवचन तत् प्रगृद्यसङ्घकं भवतीति स्त्रार्थः। यथा हरी एतो विष्णृ इमी गङ्गे अमू ॥ ३ प्रुताश्च प्रगृद्याश्चाचि परे सित नित्यं प्रकृत्या भवन्तीति तद्र्थः । तत्र प्रुतो यथा एहि रुष्ण ।। ३ अत्र गौश्चरति । प्रगृद्द्यो यथा हरी एतो ॥

# संहितां न करोमीति स्वेच्छया सक्तदपि दोषः प्रगृह्यादिहेतुकत्वे त्वसकृत् ॥ वेगादुङ्कीय गगने चलण्डामरचेष्टितः । अयम्रचपते पत्त्री ततोऽत्वेव रुचिङ्करः ॥ २१३ ॥

उचैरत्युन्नतात् उदयाचलात् पूर्वाद्रेः उदित उदयं प्राप्तः इन्दुरिव उचैरुत्लृष्टात् ततः पूर्वोक्ताह्रंगात् उदित उत्पन्नः उदारो महान् हारो मुक्तादाम तेन हारिणी मनोहारिणी धुतिर्यस्य ताद्द्यः इन्दुर्पि उदारहार्वत् हारिणी धुतिर्यस्य ताद्द्यः इन्दुर्पि उदारहार्वत् हारिणी धुतिर्यस्य ताद्द्यः इत्युमयसाधारण विशेषणमिदम् । एवविधोऽयं राजा निजवंगे स्वकुले मुक्तामणिवत् मौक्तिकमणिरिव चकास्ति दीप्यते । मुक्तामणिरिप स्वजनकवंशे वेणी चकास्ति मुक्तामणीनां वेणुजन्यत्वं प्रसिद्धमेव ययाद्यः "गजेन्द्रजीमृतवराह्यह्वमत्त्याह्यित्वत्युद्भववेणुजानि । मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषां तु शुक्तस्यद्भवमेव भूरि ॥" इति । कीदश । उदात्ता उद्द्या (उद्भय) कान्ता मनोहरा कान्तिः शोभा यस्य तथाभूतः। तथा अनर्धः श्रेष्टोऽमूल्यश्रेत्यर्थः। वतेति हपे विस्मये वा । "वतामन्त्रणसंतोपखेदानुक्तोशविस्मये" इति नानार्थकोशात् । "वशो वेणा कुले वर्गे पृष्टाचय-यवेऽपि च" इति विश्वमेदिन्यौ। "मूल्ये पूजाविधावर्षः" इत्यमरः। विषमं छन्दः "भिन्नचिद्दचतुप्पादं विषमं परिकीर्तितम्" इति लक्षणात् ॥

अत्र 'तत उदित' इत्यत्र 'उदित उदार' इत्यत्र 'निजवंश उदात्त' इत्यत्न च ''छोपः शाकत्यस्य'' ( ८।२।१९ ) इति पाणिनिस्त्रेण विहितस्यापि छोपस्य "आहुणः" ( ६।१।८७ ) इति सूत्रेण विहितं गुणं प्रति ''पूर्वत्रासिद्धम्'' ( ८।२।१ ) इति सूत्रेणासिद्धिविधानादसिद्धिटेतुक आनुशास-निको विश्लेषः ( असंधिः ) इति बोध्यम् । अस्य दूपकतावीज तु वन्धशैथिल्यमित्युक्तमेव ॥

राजिन्वभातीत्यादिदिशितोदाहरणत्रये दोपिववेकमाह संहितामित्यादि । सिहता सिषम् । स्वेच्छियेति । न तु संहितानिषेधकस्त्रपारतन्त्रयेणेति भावः । न चैव च्युतसंस्कृतित्वभिति वाच्यम् संधेरिच्छाविकल्पस्य "अन्यत्न तु विभापया" इति व्याकरणानुशिष्टत्वात् । सकृदिप दोप इति । सकृदेकवारमि विश्लेषो दोष इत्यर्थः । स च 'राजिन्वभाति' इति पूर्वश्लोकस्य पूर्विधे स्पष्ट एविनि भावः । प्रमृह्यादीति । आदिपदेनासिद्धिहेतुकस्य परिग्रहः । असकृदिति । अनेकवारिनियर्थः तथव किवसमयसिद्धत्वात् तदैव वन्धशैथिल्योदयाचेति सारवोधिन्यादौ स्पष्टम् ॥

अश्रीव्रत्वमुदाहरित वेगादिति । नायकाधिष्ठितं सकेतस्थानं वोधयन्त्या दृत्या उन्तिरियम् । दे सिख अयं पत्त्री पक्षी वेगात् जवेन उद्घीय उद्घयनं कृत्वा गगने चलन् गन्छन् उत्तपने उत्तिते भविति दीप्यते वा । "उद्दिभ्यां तपः" (११३१२७) इति पाणिनिम्त्रेणान्मनेपदम् । ततः तस्मात् अत्रैव प्रदेशे सिच प्रीतिम् अवस्थितिमिति यावत् कुरु इत्यन्त्रय । 'रुच दीप्ताविमप्रीतौ च' इति धातुः । कीदशः । डामरम् उद्भट चेष्टितं चेष्टा यस्य तादशः । डामरं डमरुवादं तदत् चेष्टितं चर्षे पर्य इत्यन्ये । "स्येनाख्यो विह्नाः पत्नी पत्निणौ शरपक्षिणौ" इति ज्ञान्नतः ॥

अत्र चलण्डामरेति रुचिङ्कविति च संनिक्षंक्षपसंच्युपस्यापिताम्यां लण्डाचिद्धुन्दराम्या पुरन्दन-योन्यङ्कुरयोः प्रतीतिरिति अश्लीलः संधिः ।काशीदेशमापायां लण्डाशब्देन शिक्षस्याभिधानात लग्देनि जुगुप्सान्यञ्जकः । लाटदेशभाषायां चिङ्कुशब्देन योन्यप्राभिधानात् चिङ्किति शंडान्यस्य इति चिन्न-कादौ स्पष्टम् । कर्सारदेशे दुङ्गीलण्डाचिद्धुशब्दाः वराङ्ग(योनि)नेण्डा (शिक्ष )पोनिन्नि (पोन्य- अत्र संघावश्वीलता ॥

उर्व्यसावत्र तर्वाली मर्वन्ते चार्ववस्थितिः। नात्रर्जु युज्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मनाक्॥ २१४॥

(५) हतं लक्षणानुसरणेऽप्यश्रव्यम् अप्राप्तगुरुभावान्तलघु रसाननुगुणं च वृत्तं यत्र तत् हतवृत्तम् । क्रमेणोदाहरणम् ।

न्तर्गताङ्कर )वाचका इति जयन्तभदृकृतदीपिकायामपि स्पष्टम् । तदेवाह अत्र संधावश्रीलतेति । छण्डाचिङ्कराव्दौ पुंज्यञ्जनवराङ्गवोधकौ तयोः संधानेनैव निष्पत्तेरिति भावः । अत्र चलनिति डामरेति रुचिमिति कुर्विति वहुपदावलम्बनाद्वाक्यदोपतेति वोध्यमिति सारवोधिन्यां स्पष्टम् ॥

कप्टत्वम् (श्रुतिकदुत्वम्) उदाहरित उर्व्यसाविति । अध्वगं प्रति कस्यचिदुपदेशोक्तिरियम् । अत्र अस्मिन् मरोः मरुदेशस्य अन्ते समीपे चारुः सुन्दरा अवस्थितिरवस्थानं यस्यास्तथाभूता । मरौ वृक्षदौर्छम्याचारुत्वम् । यद्वा चारूणां सुन्दराणां पक्ष्यादीनामवस्थितिर्यस्यां तथाभूता उर्वी महती असौ दश्यमाना तवीछी तरुपाङ्कः 'अस्ति' इति शेपः । (तेन कारणेन) अत्र वने ऋजु सरछं यथा स्थात्तथा गन्तुं न युज्यते । तत् तस्मात्कारणात् त्व मनाक् किंचित् शिरो मस्तकं नमय नीचैः कुर्वि-त्यर्थः । 'नात्रर्जुः क्षमते' इति प्रदीपपाठे 'जनः' इत्यध्याहार्यम् ॥

अत 'उर्व्यसौ' इत्यादौ सधेः श्रुतिकटुत्वरूपं कप्टत्वम् । अत्र तरुश्रेण्या विशेषणविशेष्यभावेनाः न्ययाद्वाक्यदोपता । अत्र दूषकतावीजं पददोपप्रस्तावे उक्तम् ॥

"अत्रापीदं चिन्त्यम् । समासेनैकपचेऽश्ठीलकष्टेच्छानिवन्धनविश्ठेषाणामश्चीलकप्रासाधुमध्यप्रवेश्वेऽपि लोपासिद्धिनिवन्धनविश्चेषस्य पदेऽपि सद्भावात्कथमस्य न पददोषत्वम् । यथा 'भूय उच्चेमेह उदात्तयश उदारः' इति । वयं तु तर्कयामः । सकलप्रभेदिभिन्ना एते दोषा दूषणान्तरासंकीणां वाक्ये एवेति 'वाक्यमेव तथा' इति नियमार्थः । अत एव न पददोषविभागन्यूनतापि तादशस्यैव पदवृत्ते-स्तत्र विभागादिति" इति प्रदीपः । (असाधुमध्यप्रवेशेऽपीति । ततश्च तेषां पददोषत्वे इप्रपत्ति-रित्थयः । दूषणान्तरेति । पदे तु लोपासिद्धिनिवन्धनविश्चेषस्यासंकीर्णत्वेऽप्यश्चीलकष्टेण्लानिवन्धनानामश्चीलादिसंकरस्योक्तत्वान्न सकलप्रभेदानामसंकीर्णता । एवं प्रतिकृलवर्णत्वमि शृङ्गारे समस्त-पदगतं श्रुतिकदुत्वेनापदस्यसमासत्वेन च संकीर्णम् । तथोपहतलुप्तविसर्गत्वमप्रयुक्तसंकीर्णमिति भावः। तांदशस्यैव दोपान्तरासंकीर्णसकलभेदस्यैव ) इति प्रमा । (एते दोपा इति । प्रतिकृलवर्णस्य शृङ्गारे समासगतत्वेऽस्थानस्यसमासेन श्रुतिकटुना च संकरः उपहतलुप्तविसर्गस्याप्रयुक्तेन विसंधि-मेदस्याश्चीलकष्टाभ्यामिति वोध्यम् ) इत्युद्दयोतः ॥

(५) हतवृत्तमुदाहर्तु हतपदार्थं त्रिविधं वदन् हतवृत्तमित्यल विग्रहं दर्शयित हत्तमित्यादि । ("मारिते कुत्सिते हतम्" इति कोशात् ) हतं निन्दितं वृत्तं छन्दो यत्र (वाक्ये ) तदिति संवन्धः । तत्र प्रथमिविधं हतपदार्थमाह लक्षणानुसरणेऽपीति । लक्षणं गुर्वादिनियामकं पिङ्गलमुन्यादिप्रणीतं छन्दः- शास्त्रम् । अपिशन्देन तदननुसरणं समुच्चीयते अन्यथा छन्दोभङ्गेऽप्यदुष्टकान्यत्वापत्तिः स्यात् ।

<sup>·</sup> १ मध्यप्रवेशेऽपीति । कचित्तु अपिशव्दरहित एव पाठो दृश्यते ॥

# अमृतममृतं कः संदेहो मधून्यपि नान्यथा

द्वितीयविधं हतपदार्थमाह अप्राप्तिति । "वा पादान्ते" इति छन्दःशालेणे छघोरपि पादान्ते गुरुत्त-मतिदिश्यते तन्न प्राप्तोति तत्कार्यकारि न भवतीत्थर्थः । तथा च "वा पादान्ते" इत्युक्तेः अप्राप्तो गुरुमावो गुरुत्वं येन तथाभूतः अन्ते छघुर्छघुवर्णो यस्य यत्र वेति वहुर्वाहिगर्भो वहुर्वाहिरिति वोध्यम् । तृतीयविधं हतपदार्थमाह रसाननुगुणामिति । प्रकृतरसप्रतिक्छमित्यर्थः । एवं वृत्ते हतत्व त्रिविधमिति भावः । वृत्तस्याश्रव्यत्वं च छक्षणाननुसरणे छन्दोभङ्गात् छक्षणानुसरणे तु यतिभङ्गात् स्थानविशेषे गणविशेषयोगाचेति ।त्रिविधम् । तत्राद्यं छन्दोभङ्गादश्रव्यत्वं प्रसिद्धत्वादुपेक्ष्यान्त्ये द्वे उदाहरिष्यते मूळे एव । आदं तु काव्यप्रदीपे उदाहतम् । तद्यथा

"यास्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्टितः।" "तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः।" इति ।

यस्मिनिति । वृहदारण्यकोपनिषदि चतुर्थेऽध्याये चतुर्ये ब्राह्मणे १७ कण्डिकाया वाक्यमिदम् । तमेवेति । इदमपि वाक्यं तत्रैव २१ कण्डिकायामिति वोध्यम् । अत्र पञ्च जनगन्देन रुटमा प्राणचक्षु - श्रोत्रान्तमनांस्युच्यन्ते "प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्वक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्तस्यान्न मनसो ये मनो विद्यु," इति वाक्यरोषात् । पञ्चजनाः कति इत्यपेक्षाया पञ्चेति विशेषणम् । तथा च यस्मिन् परमेश्वरे प्राणादयः पञ्च पञ्चजनाख्या आकाराश्च प्रतिष्ठितः तमेव धारो विद्यान् ब्राह्मणो विज्ञाय निश्चित्य प्रज्ञां तत्त्वबुद्धश्यासं कुर्वातेत्यर्थ इति प्रभाया स्पष्टम् । उद्योतकारास्तु रथकारपञ्चमाश्चनारो वर्णाः पञ्चजनाः । प्रज्ञां निदिध्यासनमिति व्याचख्यः ॥

अत्र श्लोकरूपे छन्दिस (वृत्ते ) प्रथमवावयस्य प्रथमे पादे द्वितायवाक्यस्य प्रथमे द्विताये च पादे पञ्चमस्य गुरुत्वाच्छन्दोभद्गः "श्लोके पष्टं गुरु क्षेय सर्वत्र छघु पञ्चमम्" इति प्राग् ११ पृष्टे उक्तछन्दःशास्त्रविरुद्धत्वात् । उक्तं च सरस्वतीकण्ठाभरणे प्रथमपरिच्छेदे भोजराजेन "अत्र पञ्च-मवर्णस्य छघोः स्थाने गुरोः करणाच्छन्दोभद्गः" इति। एवं चात्र छन्दःस्त्राननुसरणेन छन्दोभद्गा-दश्रव्यत्वमिति बोध्यम् ॥

नतु इदं सर्व कान्यप्रदीपानुरोधेनैवोक्तं न तु मूलकृत्संमतम् छन्दोभङ्गादश्रव्यत्यस्य वन्यमणे विद्याविरुद्धत्वेऽन्तर्भावात् 'विद्याविरुद्धः' इत्यत्र विद्याशच्देन शासमुच्यते इति वन्यमणात्वात् । न च कान्यवणीदिनियमवोधकस्य पिङ्गलमुन्यादिप्रणीतश्रन्थस्य शास्तवं नास्तोति वाच्यम् ''शिक्तानंपुण-तेति'' ३ कारिकाया (११ पृष्टे) शासशच्देन छन्दोन्याकरणादीनां श्रहणस्य मूलकृतेव प्रदश्तितवात । धत एव छन्दोभङ्गादश्रव्यत्वं मूलकृता नात्रोदाहृतम् इति तु न शङ्कनीयम् अश्रव्यत्वस्य वाक्यानिष्ट-तथा शब्ददोषत्वेन विद्याविरुद्धत्वरूपार्थदोषेऽन्तर्भावायोगात् । तस्माद्यधोक्तमेव मृलकृन्संमतम् ॥ द्वितीयमश्रव्यत्वम् (लक्षणानुसरणेऽपि वर्णवृत्ते यतिभङ्गादश्रव्यन्वम्) उदाहरित अमृत्रिमिति ।

<sup>?</sup> छन्दःशास्त्रेणेति । इद् हि वृत्तारनावरे १ अध्याये ९ श्लोके द्रयते । पादान्ते श्लोक परपान्ते पर्यमाने स्ट्रा विक्रिशेन गुरुर्भवतीत्यर्थः । छ्यावपेक्षिते लघुकार्यं गुरावपेक्षिते गुरुकार्यं करोतीति भारः ॥ २ पतिमानादिति । प्री स्थानविशेषे विक्छेदः "यतिर्विच्छेदः" इति पहेडप्याये पित्तलस्त्रात् । केपितु यतिस्तरम इत्यानुः ॥ ३ गणेति । गणाः यगणरगणतगणाद्यः ॥ ४ अत एवेति । विद्याविरुद्धत्वेडन्तर्मादाद्वेत्यर्थः ॥ ५ अन्तमारं पोतादित् । अन्तर्भावस्यायोग्यतादित्यर्थः ॥

# काञ्यप्रकाशः सटीकः ।

मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम् ।
सकृदपि धुनर्मध्यस्थः सन् रसान्तरविज्ञनो
वदतु यदिहान्यत्स्वादु स्यात्प्रियादशनच्छदात् ॥ २१५ ॥
अत्र 'यदिहान्यत्स्वादु स्यात्' इत्यश्रव्यम् । यथा वा
जं परिहरिउं तीरइ मणअं पि ण सुन्दरत्तणगुणेण ।
अह णवरँ जस्स दोसो पडिपक्खेहिं पि पडिवण्णो ॥ २१६ ॥

किशित्रयाया अधरस्य स्वादिष्टतामिभिधित्यः सादुतया प्रसिद्धांस्तांस्तानर्थान् अनुजानाति । अत्र द्वितीयममृतपदमास्वादाातिशयपरम् । तदुक्त चन्द्रिकायाम् "अत्र द्वितीयममृतपदं सादुतरत्वरूपार्थान्तरसंक्रमितवाच्यम् स्वादुतरत्वायोगन्यवच्छेदो न्यङ्गयः" इति । तथा चामृतं पीयृपम् अमृतं सादुतरम् कः सदेहः अत्र न कश्चित्संदेह इस्थः । एवम् मधूनि माक्षिकान्यपि अन्यथा अमधूनि न मधून्येवेत्यर्थः मधुराण्येवेति यावत् । चूतस्य आम्रस्यापि प्रसन्तरसं स्वच्छरसं फल्णम् अधिकं मधुरम् इदम्प्यन्यथा न । पुनिरिति परंत्वित्यर्थकम् परंतु प्रियायाः दशनच्छदात् अधरात् तदपेक्षयेत्यर्थः अन्यत् यत् इह जगति यदि स्वादु मधुरं स्यात् तिर्धं रसानामन्तरं तारतम्यं रसानाम् आन्तरं मर्म वा वेत्तीति तथाभूतो जनः मध्यस्थः पक्षपातरिहतः सन् सक्षदेकवारमपि वदिवत्यर्थः । ताद्यं जगति न किमपीति भावः । हरिणी छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १०८ पृष्टे ॥

अत्र हरिणीछन्दसि प्रतिपादं पष्टाक्षरे यतिरुचिता चतुर्थे तु पादे 'हा' इति पष्टाक्षरे प्रपदानु-संधानापेक्षत्वेन यतिभङ्गादश्रन्यत्वम् । तदेवाह अत्र यदीत्यादि । अश्रन्यमिति । 'वदतु मधुरं यत्स्यादन्यत् प्रियादशनच्छदात्' इति तु युक्तमिति प्रभायां स्पष्टम् ॥

तृतीयमश्रव्यावम् ( छक्षणानुसरणेऽपि मालावृत्ते स्थानिवशेषे गणिवशेपयोगादश्रव्यात्वम् ) यथा वेरयुदाहरति जं प्रीति । आनन्दं वर्धनकृतपञ्चवाण्यां गाथेयमिति माणिक्यचन्द्रकृतसंकेते स्पष्टम्। "थत् परिहर्तु तीयंते मनागिप न सुन्दरत्वगुणेन । अथ केवलं यस्य दोपः प्रतिपक्षेरिप प्रतिपक्षः ॥ " इति संस्कृतम् । मानिनीं प्रति दृत्याः समाधानोक्तिरियम् । णवरशब्दः केवलवाची । प्रतिपक्षेरपीत्य- पिशब्दः समुच्चयार्थक इति केचित् एवार्थक इति काश्चित् । तादृशमेतत् कामचेष्टितम् यस्युन्दरत्वगुणेन समणीयत्वरूपेण गुणेन युक्तं वस्तु मनागीपदिप परिहर्तु त्यक्तु न तीर्यते न पार्यते न शक्यते इति यावत् 'पारतीर कर्मसमाप्ती' इति चौरादिको धातुः । अथ च यस्य दोप उक्तापरिहार्यत्वरूपः प्रतिपक्षैः यत्यादिमिरिप ( विरक्तैरिप ) केवलं प्रतिपन्नोऽङ्गीकृतः न तु परिहतः । त्यत्कान्तस्य तु केव कथा तस्य दैवादन्यवनितासङ्गेऽपि कोपातिशयो न विधेय इति भाव इति केचित् । अन्ये तु 'जो परिहिरिं' इति प्राकृतं पठित्वा 'ज परिहर्तुं' इति पाठेऽपि प्राकृते लिङ्गानियमं मत्वा 'यः परिहर्तुं' इति संस्कृतं प्रदर्श्य यो नायकः अपराधशीलोऽपि सुन्दरत्वगुणेन मनाक् किंचिदिप परिहर्तुं त्यक्तुं न तीर्यते न शक्यते अथ यस्य नायकस्य दोपोऽपराधः प्रतिपक्षेरप्यस्माभिः केवलं प्रतिपन्नः पूर्वोक्तप्रकारेण समाहित इति व्याचक्षते । अपरे तु 'जस्स' इत्यत्र 'तस्स' इति पठित्वा 'तस्य' इति संस्कृतं प्रदर्श्य यो नायक इत्यादि व्याख्याय अथ तस्य नायक्तिशरोमणेः केवलमेको दोषः यद्मितपक्षेरिपि

<sup>ः</sup> १ आनन्दवर्धनो नाम ध्वन्यालोककारः । ध्वन्यालोको नामालकारप्रम्थविशेषः । यस्य हि टीका अभिनवगुप्तपद्धः समा लोचनारूया स इत्यर्थः ॥

अत्र द्वितीयतृतीयगणौ सकारभकारौ ॥

विकसितसहकारतारहारिपरिमलगुङ्जितपुङ्जितद्विरेफः। नविकसलयचारुचामरश्रीहरिति मुनेरिप मानसं वसन्तः॥ २१७॥

अत्र हारिशब्दः । हारिप्रमुदितसौरभेति पाठो युक्तः । यथा वा

प्रतिपन्नः सपत्नीजनैरपि समाहित इत्यर्थ इति न्याचख्यः । स्पष्टमिदं सर्वमुद्दयोतचिन्द्रकासुधासा-गरादिषु । गाथा छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् ५ पृष्ठे ॥

अत्र वर्णत्रयात्मकः (मात्राचतुष्टयात्मकः) एकैको गणः। तत्र 'हरिउं' इति द्वितीयो गणः ''सोऽन्तगुरुः'' इति वचनात्सगणः। 'तीरइ' इति च तृतीयो मगणः ''म आदिगुरुः'' इति वचनात्। अत्रार्थायां द्वितीयस्य 'हरिउं' इत्यन्तगुरोः सगणस्य 'तीरइ' इति तृतीयस्यविगुरोर्भगणस्य चाश्र व्यत्वं छन्दःशास्त्रसिद्धमिति प्रमाचन्द्रिकयोरुवतम् । सुनासागरकारास्तु ''अत्रार्याया द्वितीयतृतीयो सगणभगणो । तो च तथाविधो छन्दःशास्त्रण दःश्रवत्येन प्रतिपादितो'' इति प्रदीपमुगादाय ''अयं भावः। सगणभगणावन्तगुर्वादिगुरू प्रथमगणान्ते यस्रकरणादश्रव्यो । सगणस्य प्रागुपादानं वचितम्। यथा गाथास्त्रक्षणे 'पढमं वारहमत्ता वीए अहारहेहिं संजुत्ता । जह पढम तह तीअ पचदहिवहृतिआ गाहा ॥' इत्यत्र" इत्याहुः। वयं तु इत्यं प्रतीमः। अत्र गाथास्त्रव्यत्वमानुभाविकन् 'देती' इति द्विगीयस्य 'तीरह' इत्यादिगुरोर्भगणस्य चाव्यवधानादश्रव्यत्वमानुभाविकन् 'देती' इति द्विगीवृत्तिव्यवधानेनोच्चारणात्। अत एवोवतं वृत्तिकृता ''स्क्षणानुसर्णेऽप्यश्रव्यन्' इतीति ॥

अप्राप्तगुरुभावान्तलघु वृत्तम् (यिस्मिन्वृत्ते पादान्त्यलघोर्गुरुकार्याक्षमत्वं तत्) उदाहरित विकसिन्ते तिति । वसन्तः ऋतुविशेषः मुनेरिप दुईरमानसस्यापि मानसं मनः हरित वशीकरोतीत्यन्त्रय । कीद्याः। विकसितः पुष्पितो यः सहकारोऽतिसौरभश्चतिवशेष तरय तारोऽत्युत्कतः हारी मनोहर्ध ( मनो-रख्नकश्च ) यः परिमलो गन्ध तेन गुञ्जिताः गुञ्जारवयुक्ताः (उन्मत्ततया शब्दं वुर्वाणाः ) पुञ्जिताः मिलिताश्च ( एकत्र समवेताश्च ) हिरेषाः श्रमराः यस्मिन् तथाभृतः । यद्वा ताददाः परिमलो यत्र तादशश्चासौ गुञ्जितपुञ्जितद्विरेपश्चेति विग्रहः । 'परिमलगुञ्जितगुञ्जितद्विरेपः' इति पाठे परिनलेन पुञ्जिताः सन्तो गुञ्जिता द्विरेषा यत्रेति विग्रहः । पुनः कीदशः । नविकसलयानि नवपञ्चता एव चारचामराणि मनोहरचामराणि तेषां श्रीः शोभा यत्र तथाभृतः । यद्वा नविकसलयश्चि मनो-हरा चामरश्चिश्चामरशोभा यस्य तथाभृत इत्यर्थः । अनेन राजत्वन् तेन हरणे शक्तिश्च पन्यने । पुणिताग्रा छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ९६ पृष्ठे ॥

अत्र पुणिताप्रायां छन्दसि "वा पादान्ते" इति छन्द आलेण पादान्तस्य गुन्त्वान्छन्द्रोनद्वामारे-ऽपि प्रथमपादान्तवर्तिन इकारस्य छघोर्गुरुकार्यकरणाद्धमन्यं वन्धशैथिन्यात् । वन्धशैथिन्यने द्पवा-तावीजमिति तु प्रागुक्तमेव । नतु "वा पादान्ते" इति आलस्य वैयर्ध्यमिति चेक् । तन्य वमन्ति निष्ठेत्स्य-वज्ञादिषु तत्कःर्यकरणक्षमत्वेन चारितार्थ्यात् । तथा च "वा पादान्ते" इति आनं वसन्ति विर्वरस्य-ज्ञादिवृत्तप्रमेवेति वोध्यम् । तदेतत्क्वंमिमप्रेत्य दोपं प्रकाशयति अन्नेत्यादि । उक्तं च चित्रमान्याम् "अन्नाद्यपादान्तस्थस्य रिकारस्य गुरुत्वानुशासनेऽपि तत्कार्याक्षमत्वाध्यस्य न्याः इति । पुरुतं

१ तथाविधी उ व्यवधानेन पठितौ ॥

अन्यास्ता गुणरत्नरोहणभुवो धन्या मृदन्यैव सा संभाराः खल्ज तेऽन्य एव विधिना यैरेप सृष्टो युवा । श्रीमत्कान्तिज्ञ्पां द्विपां करतलात् स्त्रीणां नितम्बस्थलात् दृष्टे यत्र पतन्ति मृदमनसामस्त्राणि वस्त्राणि च ॥ २१८ ॥ अत्र 'वस्त्राण्यपि' इति पाठे लघुरिप गुरुतां भजते ॥ हां नृप हा बुध हा कविबन्धो विष्रसहस्रसमाश्रय देव । मुग्धविदग्धसभान्तररत्न क्वासि गतः क्व वयं च तवैते ॥ २१९ ॥

पाठमुपदिशति हारिप्रमुदितेति । प्रमुदितेत्वत्र 'मुद हपें' इति मौवादिकाद्वातोः ''आदिकर्मणि क्तः कर्तिरि च'' (३।४।७१) इति पाणिनिस्त्रेण कर्तरि क्तः ' मासं प्रमितः प्रतिपच्चन्दः' इतिवाक्य-स्थप्रमित इतिवत् । तथा च हारि च प्रमुदित प्रमोदं कर्तुमारच्धवच्च यत् सौर्भं सौगन्ध्यं तेन पुञ्जिताः द्विरेफा यत्रेत्यर्थः। एवं पाठे तु प्रात्पृर्वस्य ''संयोगे गुरु'' (१।४।११) इति पाणिनिस्त्रेण गुरुत्वल्लाभेन वन्धदाद्व्यांच दोप इति भावः ॥

इत्थं पुष्पिताम्रावृत्ते उदाहृत्य शार्ष्विविक्षीितवृत्तेऽप्युदाहरित यथा विति । यद्वा न केवलं प्रथम्तृतीयपादयोरेवायं दोषः किं त्वन्ययोरिप तत्र चतुर्थे पादे उदाहरित यथा वेति । अन्यास्ता इति । कस्यचिद्वाञ्चो वर्णनिवस् । स एष युवा विधिना विधात्रा यैः पदार्थः सृष्ट उत्पादितः ताः तदन्तर्गताः गुणरूपाणां रत्नानां संविध्यत्यो रोहणस्य रत्नोत्पित्तिहेतुभूतपर्वतिवेशेपस्य भुवो भूमयः अन्याः भिन्नाः विलक्षणा इत्यर्थः । सा मृत् समवायिकारणरूपः पार्थिवो भागः अन्येव भिन्नेव परं धन्या तत्यंवन्धप्राप्तेरिति भावः । इदं भुवोऽपि विशेषणम् वचनविपरिणामादिति वोध्यम् । एवम् ते खल्च संभाराः उपकरणानि इतरकारणकलापभृतसामग्रीरूपा इत्यर्थः अन्य एव भिन्ना भिन्ना एवेत्यर्थः । 'धन्या' इति अत्राप्यन्वेति । स कः । यत्र यस्मिन् (यूनि ) दृष्टे सित द्विपां शत्रूणां करतलात् अस्त्राणि शक्ताणि पतन्ति स्रीणा नितम्वस्थलात् कटिप्रदेशात् वस्ताणि च पतन्तीति योजनीयम् । श्रीमदित्यादि मुद्देत्यादि च द्विपां स्रीणां च विशेषणम् श्रीमन्तश्च ते कान्तिजुषः कान्तियुक्ताश्च तेपाम् श्रीमत्यश्च ताः कान्तिजुषश्च तासामित्यर्थः । मृद्दमनसां मोह्युक्तचेतसाभित्यर्थः । मोद्दः प्रतिपत्तिलोपः स च शत्रौ भयात् परत्र कामान्चेति वोध्यम् । येरित्यत्र ''पुमान् स्रिया'' ( ११२।-६७ ) इति पाणिनिसूत्रेण याभिश्च यया च यैश्च येरिति स्रीपुंलिङ्गयन्वदेकशेपः । शार्व्व्विक्तीन्दितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्ठे ॥

अत्र शार्दूळिविक्तीिंडते छन्द्रसि चकारस्य पूर्ववत् गुरुत्विनयामकळक्षणानुसरणेऽपि वन्धशैथि ल्यात् गुरुकार्यकरणाक्षमत्वेन दोपः । वस्नाण्यपीति पाठे तु अगुरोरेव संयोगात्परतया वन्धदार्ह्योन खरवृद्धौ छघुरपि गुरुकार्यकारी संपद्यते इति न दोपः । तथा च पादान्तळघोर्गुरुत्वे वन्धदार्ह्यमेव हेतुः । एवमन्यत्र द्वितीयपादेऽप्यूद्धम् । एषु चाश्रव्यता सहद्योद्वेजिनी दुष्टतात्रीजम् अतो नित्य-दोषोऽयमिति प्रदीपोद्द्योतादिषु स्पष्टम् ॥

प्रकृतरसाननुगुणं वृत्तमुदाहरति हा नृपेति । राज्ञि मृते सित तदीय।नां विलापोक्तिरियम् । अत्र

१ मासिमस्यादि । मासं परिच्छेत्तुमारब्धवानित्यर्थः ॥

## हास्यरसन्यञ्जकमेतद्वृत्तम् ॥ (६) न्यूनपदं यथा

तथाभ्तां दृष्टा नृपसदिस पाञ्चालतनयां वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुपितं वल्कलधरैः । विराटसावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं गुरुः खेदं खिन्ने मिय भजति नाद्यापि क्रुरुपु ॥ २२०॥

सर्वत्र हाराब्दः खेदे । मुग्धेति । मुग्धा सुन्दरा विदग्वा चतुरा या सभा तदन्तरे तन्मध्ये रत्न रत्न-भूतेति विशिष्टं संवोधनम् । मुग्ध हे सुन्दर विदग्धानां पण्डितानां या सभा तदन्तरे तन्मध्ये रत्नेति संवोधनद्वयमिति केचित् । संवोधनव्रयं तु न बुधेत्यनेन पौनरुक्त्यापत्तेः। तादश हे राजन् तं का गतोऽसि तव संविन्धन एते ईदगवस्था वयं च क 'वनखण्डे गताः स्मः' इति शेप । "मुग्धः सुन्दरमूढ्योः" इति कोशः। अत्र प्रत्येकं हापदेन नृपत्वादेः प्रत्येकं प्राधान्येन शोकोद्दापकत्वं व्यज्यते । दोधकं वृत्तम् "दोधकवृत्तमिदं भभभाद्गी" इति छक्षणात् ॥

हास्येत्यादि । इदं दोधकवृत्तं शोकाननुगुणम् तिहरोधिहास्यव्यक्षकत्यादित्यर्थः । इदं वृत्त हास्यरसोचितं प्रकृतकरुणरसाननुगुणं यतोऽत्र करुणे निवद्धमतो दोप इति भातः । अत्रेदं बोव्यम् । करुणे मन्दात्रान्तापुष्पिताप्रादीनामेवानुगुणत्वम् शृङ्गारादौ पृथ्वीत्वग्धरादीनां वीरादौ शिखरिणी-शार्दूळविक्रीडितादीनामानुगुण्यम् हास्ये च दोधकस्य प्रतिपदिवच्छेदित्वेनानुगुण्यमिति । अत एव सप्तदशेऽध्याये तत्तद्रसे तत्तच्छन्दो नियम्य "शेषाणामनुयोगेन छन्दः कार्य प्रयोक्तृिभः" इति भरतोऽध्याह । अनुयोगः पारुष्यादिवाच्यस्य योग्यता सामञ्जस्यम् । शृङ्गारप्रकाशे महारौषोऽध्याह "येषु श्रुतेषु चित्तस्य वैराग्यं न च ह्यता । तानि वर्ज्यानि वृत्तानि प्रसिद्धिप्रच्युतानि च ॥" इति। अस्य च (प्रकृतरसाननुगुणत्वरूपमेदस्य) प्रतिकूळवर्णत्वं दुष्टतावीजम् । नीरसे च नास्यान्मटाम इति नित्यदोषतेति प्रदीपोह्योतसुधासागरेषु स्पष्टम् ॥

(६) 'न्यूनाधिककथितपदम्' इत्यत्र न्यूनपदमधिकपदं कथितपदिमिति पदपदस्य प्रत्येकमन्त्र ः "द्दन्द्दान्ते श्रूयमाणं पदम्००" इति न्यायात् । तत्र न्यूनपदमुदाहरति न्यूनपदिमिति । न्यून-मनुपात्तविवक्षितार्थकं पदं वाचकशब्दो यत्र (वाक्ये) तदित्यर्थः । द्योतकन्यूनताया तु अनिमित्त-वाच्यत्त्रमिति विशेष इति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् । "अनुपात्तविवक्षितान्त्रयप्रतियोग्युपन्यपत्रं न्यूनपदम्" इति चक्रवर्तिनः । अधिकं त्वग्रे उदाहरणानन्तरं वृत्तिव्याख्यानावसरे रणुटीमित्रियति । तथाभूतामिति । प्राक् तृतीयोद्धासे (७४ पृष्ठे) व्याख्यातमिदम् ॥

अत्र पादत्रयमध्ये 'अस्माभिः' इति 'खिन्ने' इल्गस्य पूर्वम् 'इत्यम्' इति च पदं नास्ति । आदायके च ते । अन्यथा कर्तुरलाभादेकवाक्यत्वासंभवाच । तदर्थस्य विविधतत्वात् । अर्थश्चेताद्दन एव दिविधन

१ महाराजोऽत्र सरस्वतीकण्टाभरणकर्ता भोजराज एव ॥ २ अस्या प्रश्नेषकिकाया 'खिल्ने इत्यान गृन्द' इन् पठनीयम् "अन्यारादितरतेदिक्शब्दाञ्चू सरपदाजाहियुक्ते' (२।३।२९) इति पाणितिमुन्नेण हिन्द्रान्द्रयोगे प्रभावः विधानात् । न च नाय दिक्शब्दः किंतु देशवाचीति याच्यम् दिशि दृष्टः शब्दो हिन्शब्द हाति विपासके प्रशं निर्माण स्वात् । पूर्वशब्दस्यात्रावयववाचित्वं तु नास्येव पदयोः परस्परमदयवानयदिन्दासमनात् । १३५ एव एलिएना "जिल्ले हृत्यस्मात्यूर्वम्" इत्येव पिठतम् ॥

अत्रासाभिरिति ''खिन्ने'' इत्यस्मात्पूर्वमित्थमिति च ॥

(७) अधिकं यथा

स्फटिकाकृतिनिर्मलः प्रकामं प्रतिसंक्रान्तनिक्षातकास्त्रतत्त्वः । अविरुद्धसमन्वितोक्तियुक्तिः प्रतिमल्लास्तमयोदयः स कोऽपि ॥२२१॥

अत्र आकृतिशब्दः। यथा वा

इति शब्दस्यैवायमपराधः । यत्र त्वर्थ एव न तावद्दृरं विवक्ष्यते तत्रार्थ एव दुष्ट इति । साकाङ्कृत्वं तु दोषान्तर्गिति द्रष्टन्यमिति प्रदीपे स्पष्टम् । अयं भावः। वल्कलधरैरित्यस्य विशेप्यसाकाङ्कत्वात् उपित-मित्यत्र स्थितमित्यत्र च कैरित्याकाङ्कोदयान्मध्यमपादद्वये अस्माभिरित्यावश्यकम् तदैवीक्तानां खेद-हेतुत्वलाभात्। आद्यपादे यद्यपि गुरुः कर्तृत्वेनान्वेतुं योग्यः तथापि खिन्नत्वातिशयस्तथादर्शनकालि-कत्प्णीं स्थितमेवित तत्रापि अस्माभिरित्येव कर्तृपदमपेक्षितम् । स्थितमिति च तृर्तायपादस्थमावृत्त्या तत्राप्यन्वेति । तथाभूतनृपतनयादर्शनोत्तरकाल्विकस्थित्यादिरित्यर्थकमित्यमिति पदं विना नैकवाक्यता-संभव इतीत्युद्योते रेपएम् । तदेतत्सर्वमिभव्रेत्याह अत्रास्माभिरितित्यादि । उक्त एव दोपश्चतुर्थ-चरणेऽप्यस्तीति दर्शयति खिन्ने इत्यादि । इत्थामिति चेति । पदं न्यूनमिति शेषः । अत्र पदज्ञान-विरहकृता विवक्षिताप्रतिपत्तिश्च दूपकताबीजम् अतो झटित्याक्षेपतस्त् झामेऽदोपत्वम् । यथा भा भव-न्तमनलः पवनो वा' इत्यादौ अधाक्षीदभाङ्कीदिति प्रसिद्धिकयाया इिटित आक्षेपतो लाभः । यथा वा 'निधानगर्भामिव सागराभ्वराम्' ( रघुकाब्ये ३ सर्गे ९ श्लो०) इत्यादावन्यभिचारिविशेपणेन पृथ्व्या झटिति आक्षेपतो लाभ इति वोध्यम् । विवरणकारास्तु " येन विना वाक्यत्वहानिः क्रियाका-रकाद्यन्यतमरूपस्य तस्य पदस्य तत् पद यत् पदं विना साकाङ्कम् तस्य चाकथने एव न्यूनपद-त्वम् । यथोदाहरणे अस्माभिरिति कारकपदस्य खिन्ने इति कारकपदसाकाङ्कस्य इत्थमिति पदस्य च.नभिधानात् । एतदतिरिक्तपदानभिधानं वाच्यानभिधानस्य विपयः । उभयत्रैव प्रकरणादितो विवक्षितार्थप्रतातिर्भवति । साकाङ्कस्थले तु नैवमिति भेदः'' इत्याहः ॥

(७) अधिकपदं वाक्यमुदाहरनाह अधिकं यथेति । अधिकपदं वाक्यं यथेत्यर्थः । अधिकपद-मित्यस्य अविवक्षितार्थकपदकमित्यर्थः । केचित्तु अधिकम् अन्वयाप्रतियोग्युपस्थापकमिति व्याचल्युः। स्फटिकेति । कस्यचिद्विदुषो वर्णनमिदम् । स्फटिकाकृतिवित्रर्मेछः खच्छान्तः करणः रागद्वेपादिरहितः। प्रकामम् अत्यन्त प्रतिसंक्रान्तं (प्रतिविम्बमादर्शादिण्विव) हृदयमारूढं निशातानि तीक्ष्णानि दुरूहा-नीति यावत् । यद्वा निशातानि गूढार्थानि यानि शास्त्राणि तेषां तत्त्वं गूढार्थरूपं यस्मिन् तादशः । अविरुद्धाः छोकशास्त्रादिभिरविरुद्धाः समन्विताः परस्परान्विता उक्तयो युक्तयश्च यस्य तादृशः । 'अविरुद्धसमर्थितोक्तियुक्तः' इति पाठे अविरुद्धा वेदशास्त्रसिद्धा समर्थिता छोकप्रसिद्धा च या उक्तिस्तं बुक्त इत्यर्थः । प्रतिमल्लानां प्रतिस्पर्धिनां (प्रतिवादिनाम् ) अस्तमयस्य (लक्षणया) पराभव-स्योदयः प्रादुर्भावो यस्मात्सः कदापि केनाप्यपरिभूतानामपि पराभवकर्तेत्यर्थः । तथाभूतः स कोऽपि महापुरुष इत्यर्थः । मालमारिणी छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ३१२ पृष्ठे ॥

अत्र आकृतिश्रव्द इति । अधिक इति शेपः । अत्र स्फाटिकमेव निर्भलतायामुपमानं विवक्षितम् निर्मळतायाः स्फाटिकपदेनैव प्राप्तत्वादित्याकृतिपदमधिकमित्यर्थः । व्याख्यातमिदं प्रदीपादौ । ''अत्र रफटिकमेव निर्मलतायामुपमानं विवक्षितम् । उपात्तेऽप्याकृतिपदे यथाकथित्ततेनैवोपमितिपर्यवसाना-

इदमनु चितमक्रमश्र पुंसां यदिह जरास्त्रपि मान्मथा विकाराः।

यदिप च न कृतं नितम्विनीनां स्तनपत्तनाविध जीवितं रतं वा ॥ २२२ ॥

पदस्य व्यर्थता" इति विवरणम् ॥

अत्र कृतमिति । कृतं प्रत्युत प्रक्रमभङ्गमावहति । तथा च 'यदपि च न कुरङ्गले नानाम्' इति पाठे निराकाङ्कीय प्रतीतिः ॥

दित्याकृतिपदमधिकं न तु न्यर्थत्वादपुष्टार्थेन संकर इति वक्ष्यते" (२५५ उटाहरणे) इति प्रदं

(उपात्तेऽपीति । अवयवसयोगरूपाकृतिपदार्थस्यान्वयासंभवात् । कथितसंभवदन्वयोऽन्योऽयोऽ विवक्षित इति भावः । न तु व्यर्थत्वादिति । अपुष्टार्थत्वसंकराभावे हेतुव्यर्थत्वम् ) इत्युद्दयोत

(यथाकथंचित् । आकृतिपदस्य स्वरूपपरतया । नित्वति । इदं हि न्यर्थ तदर्थस्यावयवसंयोग शेषस्याविवाक्षितत्वात् । अपुष्टार्थे तु न तथा विततत्वाद्यर्थस्य विवाक्षितत्वेऽप्यर्थलभ्यत्वेनानुप

यत्वादिति वक्ष्यते इत्यर्थः) इति प्रभा। "प्रतिमल्लानामस्तमयस्य पराभवस्योदयः प्रारम्भो यस्मार

पूर्व केनाप्यपराभूतानामपि ततः पराभवारम्भ इत्यर्थः । स च उदयपदादेव लभ्यते इति नोर

न केवछं समासे एव पदाधिक्यम् किं त्वसमासेऽपीत्युदाहरणान्तरमाह यथा वेति । इदिमि

इह जगित पुंसां जरास्त्रपि वृद्धत्वावस्थास्विप यत् मान्मयाः कामसंवन्धिनो विकाराः इतिदम् अ चितम् असामध्येऽपि प्रवृत्तत्वाह्रोकविरुद्धमित्यर्थः । अक्रमश्च असंप्रदायश्च शास्त्रविरुद्धश्चेति याव वाल्ययौवनजरासु विद्यासेवनविषयोपभोगधर्मार्जनिमिति हि गालम्। इत्थं पुरुपधर्म निन्दित्वा र्ता

निन्दति यद्पि चेति । यद्पि च नितम्बिनीनां स्त्रीणां जीवितं जीवनं रतं रमणं वा स्तनपत अवधिः सीमा यस्य तथाभूतं न कृतम् । 'विधात्रा' इति शेपः । तदप्यतुचितम् वेरस्याधायकत्वाि भावः । अक्रमश्च अप्रशस्ता एपा परिपाटीति भावः । पुष्पितामा छन्दः । रुक्षणमुक्तं प्राक् ९६ पृ

अत्र कृतमिति पदमधिकमित्साह अत्र कृतमितीति। अधिकमित्यनुपजते । तेन कृतमिति पर धिकं पठितमित्यर्थः । तद्दिनापि पूर्वार्धवत् निराकाङ्क्षप्रतिपत्तेः संभवादिति भावः । यद्वा कृतिकः प्रत्युतेत्यादिना अन्वयः । मग्रप्रक्रमत्वरूपं दोषान्तरमाह कृतं प्रत्युतेत्यादि । प्रत्युत विपर्शतः प्रक्रम्भक्कामिति । पूर्वार्थेऽकरणादिति प्रदीपः । पूर्व पुंधमेंऽनौचित्यमुक्तवा इदानी लोधमें 'त

नुक्त्वा तत्करणे तदुक्त्या विधावनौचित्यप्रतीतेः प्रक्रमभङ्ग इत्युद्योतः । "पूर्वार्धे विकाररः पः स्यानौचित्यमुक्तम् उत्तरार्धे तु जीवितरतयोर्धर्मयोः स्तनपतनाविधत्वाकरणस्येति प्रक्रमभन्नः । यद्पि चेति समुचयार्थकेन चकारेण समुचितमन्यत् किमपि 'न कृतम्' इत्यनेनान्वेतुमाकाद्वितमति इति विवरणम् । अत्र निष्प्रयोजनशब्दश्रवणेन श्रोतुवैंमुईयं दूषकतावीजम् । अतो हर्पादाविभवन

न दोषत्वम् । निर्दुष्टं पाठमुपदिशति तथा चेति । एवं दोषे सर्तात्यर्थः ॥ (८) कथितपदं वाक्यमुदाहरित कथितपदामिति । कथितं पदं यस्मिन् (वाक्ये) इति विष् प्रयोजनशून्यत्वे सति समानार्थकसमानानुपूर्वीकपदवत्त्वं कथितपदत्वमित्यर्थः। उदेति सिन्ता त स्ताम्र एवास्तमेति च' इत्यादौ (२४४ उदाहरणे) एतद्वारणाय सत्यन्तम् । तत्र हि तेनैव नर

१ तद्वुक्तवा अनोचित्यमनुक्ता । तत्करणे सीधर्मकरणे (सीधर्मे सादने ) । तदुण्या अनीयाये गया ।

विधात्ति ॥ २ निष्पयोजनिति । निष्पयोजनस्य चाविवक्षितार्धकत्वाद्योध्यय् ॥ ३ श्रेटुःहेनस्य मेनि । हस्मन

सप्तम उल्लासः।

विभिन्ताः ।

ज्ञाह्न बहुद्दे

· (200) 10

मन्द्रम्यः

देनहरू-

ماعة ع

47.43

- | द्वा

है। न

3,4,7,

न्द्रपुर

दस 一記

:बिन्दर-विकास

यक्तुं।

ने दुरहा

5.00

1 5000

नुद्धा च ४

न) पान्ति

च्या है। संस्कृत

हिरहिन।

品额 4165 (८) कथितपदं यथा

अधिकरतल्रतल्पं किल्पतस्वापलीला-परिमिलनिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली। सुतनु कथय कस्य न्थञ्जयत्यञ्जसैव स्मरनरपतिलीलायौवराज्याभिपेकम्॥ २२३॥

अत्र लीलेति ॥

पुनरुपादानेऽनुवादत्वेन झटिति प्रयोजनजिज्ञासायां व्यञ्जनयास्तमयोदयादावेकरूपतात्रगमः प्रयो-जनमस्ति । विभिन्नानुपूर्वीकपदोपादाने पुनरुक्तत्वं वक्ष्यते इत्युद्देशोते स्पष्टम् ॥

अत्र लीलापद वारद्वयमुपात्तम् । तथोपादानं हि उदिष्टप्रतिनिर्दिष्टयोः (उद्देश्यप्रतिनिर्देश्ययोः ) अभेदन्यक्षकृतया स्वाप्रलीलाया यौवराज्यमिति प्रत्याययित । प्रकृते तु न तथा विवक्षितिमिति कथित-पदत्वं दोषः । तदेवाह अत्रेत्यादि । लीलेतिति । कथितपदिमिति संवन्धः । अत्र 'स्मर्नर्पतिलक्ष्मी' इति पाठे तु नायं दोप इति भावः । दूपकतावीजं तु कवेरशक्त्युत्वयनेनोपभुक्तभोगवत् श्रोतुर्वेमु- एयम् । अतो लाटानुप्रासादावदोपत्वम् अशक्त्यनुत्रयादिति प्रदापोद्दयोतयोः स्पष्टम् । उक्तं च सार-वोधिन्याम् "द्वि प्रयुक्तमेकं पदमुद्देश्यप्रतिनिर्देश्यविधयार्थयोरभेदप्रत्यभिज्ञानजनननैयत्येन या स्वाप्रलील तत्रैव यौवराज्यमिति प्रत्ययमुत्पादयित प्रकृते तु न तद्विचिक्षतम्' इति । कोचित्तु एकस्यैव पदस्य द्वितीयवारोपादानं पिष्टपेपणवदचभत्कारीत्याद्वस्तत्र । अनवीकृ त्वसांकर्यापत्तेः ॥

अत्र प्रदीपकाराः प्राहुः "समासे सत्येकरिमन्निष पदे व्यवधानाञ्चाटानुप्रासिवरहेऽप्यस्य संभवा-त्कयं न पददोषत्विमिति" इति । तत्र वदामः । न खल्वेकस्मिन् पदे कथितपदत्वं स्वप्नेऽपि संभ-वति पदावयवयोः पदत्वाभावात् । किंत्पात्तगदस्य प्रयोजनं विना पुनरुपादाने सजातीयपदव्यव-हारयोग्यपदयोरेव तथात्वम् । तादृशपदान्तर्गताखण्डपदाभिप्रायेण तथात्विमिति चेत् तिर्हे तादृश्विव्-क्षया नानापदवृत्तिताष्यक्षतेति वाक्यदोपत्वमेवेतीति सुधासागरे स्पष्टम् ॥ (९) पतत्प्रकर्षं यथा

कः कः कुत्र न घुर्घुरायितघुरीघोरो घुरेत्स्करः कः कः कं कमलाकरं विकमलं कर्तुं करी नोद्यतः। के के कानि वनान्यरण्यमहिपा नोन्मूलयेयुर्यतः सिंहीस्रेहविलासबद्धवसतिः पश्चाननो वर्तते॥ २२४॥

(९) पतत्प्रकर्षं यथेत्युदाहरति पतत्प्रकर्षमिति । पतन् हसन् प्रकर्प उत्कर्पो यत्र (त्राक्ये) तदिलर्थः । अलंकारकृतस्य वन्धकृतस्य वा प्रकर्षस्य यत्रोत्तरोत्तरं पातो निकर्प इति भावः ॥

कः क इति । पश्चयतीति पेश्चं विस्तृतम् आननं मुखं यस्य स पञ्चाननः ('पिन्न विस्तारवचने' इति चुरादौ धातुपाठः) यदा मुखं पादाश्चेति पञ्चाननानीव ( युद्धे मुख्यत्वात् ) यस्य स पञ्चाननः सिंहः यतः यस्मात् सिंह्याः स्नेहेन यो विलासः दन्तेन कण्ड्यनादिः तेन वद्धा स्थिरीकृता वसितः अवस्थितिः अथवा वद्धा नियतं कृता वसितः एकदेशवासो येन तादृशो वर्तते अतः कः कः स्करः वराहः कुत्र न घुरेत् न भीमं शब्दं कुर्वीत अपि तृत्तममध्यमाधमस्त्रपः सर्व एव स्वेत्रेति भावः । 'धुर भीमातशब्दयोः' इति तृदादौ धातुपाठः । कीदृक् सूकरः । घुर्चुरायिता घुष्टुरः शब्दविशेषः तद्धती या घुरी घोणा ( नासिका ) तया घोरः भीमः ( भीपणः) । एवम् कः क करी हृस्तां कं कमलानामाकरमुत्पत्तिस्थानं विकमलं विगतकमलं कर्त्व नोचतः नोचुक्तः अपि तु सर्वः सर्वमपीति भावः । तथा के के अरण्यमहिषाः कानि वनानि नोन्मूलयेयुः न समूलं नाशयेयुः अपि नु नर्वे एव सर्वाण्यपीति भावः । अनेन स्वाश्रयोन्मूलकतया तेषां मदौत्कत्वं ध्वनितम् । एवं चात्र 'राजिन व्यसनशीले श्रुद्रा अपि मौमिका निर्मर्यादा भवन्ति' इति प्रस्तुतध्वननादप्रस्तुतप्रशसालंकारः। 'कः कः' इत्यत्न कस्कादित्वात्तु 'कस्कः' इति युक्तम् । शार्द्लिविक्रीडितं छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्टे ॥ कः' इत्यत्न कस्कादित्वात्तु 'कस्कः' इति युक्तम् । शार्द्लिविक्रीडितं छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्टे ॥

अत्र स्करेभ्यः परपक्षविनाशोद्योगितया करिणाम् तेभ्यश्च देवीप्रतिपक्षजातीयतया यमवाहनजा-तीयतया च महिषाणाम् तेभ्यः कर्यादिहिंसकत्वेन सिंहानामुत्कृष्टतयाभिधाने तथेव वन्धदाद्यादिवा-मुचितम् स्कराद्यमिधानेऽपि विकटवन्धकृतोऽनुप्रासकृतश्च प्रकर्यः सिंहाभिधाने पतित इति पतःप्र-कर्पावम्। अत्र दूषकतावीजं तु कवेरशक्त्युच्यमेन श्रोतुवेरत्यम्। काचित् रसानुगुणत्या प्रकर्यपानेऽपि न दोषः यथा प्रागप्राप्तेरु।दौ ( ३२९ पृष्ठे ) येनानेनेत्यादिचतुर्यपादे इति प्रदीपोद्यगित्रमाषु स्पष्टम्। ''अत्र वाच्यस्य स्करादेरुचरोच्तरमुत्कृष्टतया तथेव समुचितस्य वन्धप्रकर्पत्य भद्गः (पानः) उत्तरोच्तरं तदपकर्षस्य स्फटत्वात्' इति चन्द्रिकायामिष स्पष्टम् । सारवोधिनीकारादयस्तु अत्रानु-प्रासकृतस्य प्रकर्पस्य पतनं व्यक्तमेव । अत्र पूर्वापेक्षयोत्तरत्र वन्धशैथिन्यमेव दृषकतावीजनित्यातुः।।

(१०) समाप्तपुनरात्तं यथेत्युदाहरति समाप्तपुनरा तमिति । क्रियाकारकान्ययेन समाप्तेऽपि बार्ये विशेषाभिषित्सां विना पुनस्तद्वाक्यान्वयिपदाभिधानं यत्र (वाक्ये) तत् । तथा द्यस्योदाहरणे 'एताद्य क्षाणः प्रेम तनोतु वः' इत्यनेन वाक्यसमाप्ताविप पुनः तत्काणस्य कर्तुः नवेन्यादिविशेषणाभिधानम् न च तत्र विशेषणादन्यत् प्रयोजनमस्ताति विवरणकारः। वस्तुतस्तु समाप्तपुनरात्त्वं च त्रियाकार्यम्यन् नान्वयवोधकसकलपदोक्त्यनन्तरं तद्वटकयिक्वित्तपदान्वयिविशेषणोपादानिर्मिते वैयाकरणल्युमण्यन्तः

१ पश्चामिति। "नन्दिप्रहिषचादिश्यो न्युणिन्यवः" ( ३।१।१३४ ) होते सुत्रेण वर्षेरियय दिनापुरः पयः !

(१०) समाप्तपुनरात्तं यथा

केङ्कारः स्मरकार्ध्वकस्य सुरतक्रीडापिकीनां रवः । झङ्कारो रतिमज्जरीमधालेहां लोलाचकोरीध्वनिः । तन्व्याः कञ्चलिकापसारणभ्रजाक्षेपस्खलत्कङ्कण-काणः प्रेम तनोतु वो नववयोलास्याय वेणुस्वनः ॥ २२५ ॥

षायां स्पष्टम् । व्याख्यातमिदं प्रदीपोद्द्योतयोर्गि । समाप्तपुनरात्तं समाप्त सःपुनरात्तम् । तथा च समाप्त च तत् पुनरात्तं पुनरुपात्तं चेति विशेषणोभयपदः कर्मधारयः समासः । समाप्तं जनितविवक्षितान्वय-बोधकं सत् तदन्वयिशब्दोपादानेन पुनरुपात्तं पुनर्तुसंधानविषय इत्यर्थः । वाक्ये समाप्ते पुनस्तदन्त्र-यिशब्दीपादानं यत्रेति भावः । 'तदन्वयि' इत्यस्य तत्रान्वयो यस्य तेनान्ययो यस्येति चेत्यर्थः । तेन विशेपणस्य विशेष्यस्य च संग्रहः। आबोदाहरणं प्रकृतमेत्र। द्वितीयं तु 'प्रागप्राप्त' इति ( ३२९.९ छे )। तत्र हि 'येनानेन' इति वाक्ये तृतीयान्तपरामृष्टवाक्यार्थस्य विशेषणत्वम् [परंतु प्रागप्राप्तेत्यत्र वाक्या-न्तरकरणेनादोषत्वमित्यन्यदेतत् । स्फुटीभविष्यति चेदमग्रे ३१८ उदाहरणे । ] वित्रक्षितेतिविशे-पणात् 'अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्मिनीनामुदयगिरियनालीयालमन्दारपुप्पम् । विरह्विधुरकोकद्वन्द वर्ध्धविभिन्दन् कुपितकपिकपोलकोडताम्रस्तमासि ॥' इत्यादौ 'अद्यापि रतनवेपश्च जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः' इत्यादौ च न दोपत्वम् । आद्ये अयंपदार्थस्य संदिग्धतया कुत्राप्यपर्यवसितत्वेन न क्रियान्वय इति वक्ष्यमाणविशेपणैर्विशेष्यसमर्पणे युगपदेवान्त्रयत्रोधात् । अन्त्ये कुतो वेपश्चरिति हित्वाकाङ्क्षाया अनिवृत्तेः प्रमाणाधिकत्वान्वयं विना विवक्षितान्वयवोधस्यैवाभावात् । एतदेव वक्ष्यते (३४५ पृष्ठे १६ पङ्कौ ) 'निराकाङ्कृत्वं चास्य दूपकतावीजम्' इति । यत्तु समासे वाक्येऽविदेशेपैविधा-यिविशेपणान्तरोपादानवत्त्वं समाप्तपुनरात्तळक्षणमिति केश्विदुक्तम् तन्न। प्रागप्राप्तेत्यादौ वाक्यान्तरा-रभ्मे विशेपणान्तरानुपादाने तल्लक्षणविरहेण तत्रानित्यदोपत्वन्युत्पादनविरोधात् । किंच पुनःशब्दा-र्थानन्वयः नववय इत्यादेः सक्तदेवोपादानात् । विशेषणान्तरापेक्षया तत्त्वे त तद्वेयर्थ्यं व्यधिकरणवहु-बीह्यापत्तिश्च । क्रियाविशेष्यकवोधवादिनां मते 'घटोऽरित मृन्मयः' इत्यत्राव्यातेश्च विशेषणान्तरानुपा-दानात् । ननु 'नववयः' इत्यादिना विशेष्यभूतः काण एव पुनरुपात्तः न वावयम् एवं 'येनानेन' इत्यत्रापि परशुरूपं विशेषणं पुनरुपात्तं न वाक्यमिति चेन्न । तादशविशेपणविशिष्टकाणस्य क्रिदा-काङ्कतया वाक्यस्यैव पुनरुपादानात् । येनानेनेत्यत्रापि त्वत्कण्ठपीठातिथिभवनकर्तृपर्श्वनेत्यर्थाद्वाः क्पानुसंधानं स्फुटमेवेति ॥

क्रेड्कार इति । स्वगृहं प्रति प्रस्थितान् प्रयिकान् प्रति कस्यचित्कयेरुक्तिरियम् । तन्व्याः कृशाङ्गयाः कञ्चिलका चोलिका तस्या अपसारणे निष्कासने अर्थाद्भवाद्भिः क्रियमाणे सित यो भुजयोराक्षेपो धूननं तेन स्खलित यानि कङ्कणानि करभूषणानि तेपां क्काणः शब्दः वः युष्माकं प्रेम प्रीति तनोत् विस्तार-यिति संवन्धः । कीदशा काण इत्यपेक्षायां केङ्कार इत्यादीनि पञ्च रूपकाणि । स्मरकार्मुकस्य मदन-धनुषः केङ्कारः विपक्षजयकालिकज्याकर्षणजः शब्दः । तथा सुरतक्रीडारूपाणां पिक्रीनां कोकिलानां

९ अस्य विशेषं दर्शयति वाक्ये इत्यादिना ॥ २ ज्ञाकुन्तळनाटके प्रथमेऽद्गे पद्ममिद्म् ॥ ३ अविशेषित । प्रक्तोप-युक्तविशेषाचोधकेत्यर्थः । तेन 'अद्यापि स्तनवेषधु जनयति' इत्यत्र प्रमाणेत्यादिविशेषणान्तरोक्तौ न दोष इति भावः ॥ ४ तद्वयुत्पादन तु मूळे एवामे ( ३९८ उदाहरणे ) स्फुटीभविष्यति ॥

# (११) द्वितीयार्धगतैकवाचकशेपप्रथमार्धं यथा मसृणचरणपातं गम्यतां भृः सदर्भा विरचय सिचयान्तं मूर्झि घर्भः कठोरः।

रवः क्ञितम् । तथा रति. धुरतमेव (विलासादिफलोत्पत्तिस्थानत्वात्) मञ्जरो वल्लरो तत्मवन्थिनो ये मधुलिहः भ्रमरास्तेषां झङ्कारः रवः । यद्वा रतिः प्रोतिः तद्व्पमञ्जरी (विलासादिफलोत्पत्तिस्थान-त्वात्) तत्संवन्धिमधुलिहां झङ्कारः । अत्र मधुलिट्त्वारोपविषयः (भ्रमरत्वारोपाश्रयः) क्रद्धणान्येष्य । तथा लिला कटाक्षादिविक्षेपः तद्वपचकोरीध्वानिः । तथा नववयसस्तारुण्यस्य नववयसां तन्णाना वा लास्याय चृत्याय वेणुस्वनः वशीध्वानिरूप इत्यर्थः । मालारूपकमत्रालकारः । अत्र क्रेद्धारोपि विषयः । विषये रवत्वारोपो विरुद्धः । कि च पिकादीनामपि कूजितमेव प्रसिद्ध न तु रव इति वोष्यम् । शार्दूलविक्षीडितं छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्ठे ॥

अत्र 'एतादशः काणः प्रेम तनोतु वः' इस्यनेन वाक्यसमाप्तावि पुनः तत्काणस्य कर्तुः नवेत्या-दिविशेषणामिधानम् न च तत्र विशेषणादन्यत्ययोजनमस्ति इति समाप्तपुनरात्तत्वमिति तु प्रागुक्त-मेव। उक्तं च प्रदीपोद्द्योतयोरिप। अत्र 'तनोतु वः' इति समाप्तमेव वाक्यं नवेत्यादिविशेपणेन पुनरुपात्तं ( पुनरनुसंधानविपयीकृतम् ) इति समाप्तपुनरात्तत्वम् । अस्य विशेषणस्यानुगुणत्वेऽिष तित्ररपेक्षनया प्राग्जनितविविक्षितान्वयवोधत्वेन [ त्रोधसत्त्वेन ] पुनरन्वये आकाङ्क्षाभावादिति भावः । एतेन 'पुन-रुपात्तविशेषणस्यानुगुणत्वे कथं तद्दिना वोधः अननुगुणत्वे त्वपुष्टार्थतैव स्यात्' इत्यपात्तन् । एत च निराकाङ्कृत्वमेव दूषकतावीजम् । अतश्चानित्यदोषोऽयम् वाक्यान्तरारम्भे तदभावात् । यपा 'येनानेन जगत्सु' ( ३२९ पृष्ठे ) इत्यादौ येनेति यत्पदेनाकाङ्कोत्थापनादिति त्रोध्यम् । एतं च 'यो नववयोष्टास्याय' इति पाठेऽत्रापि न दोप इति वोध्यमिति ॥

(११) अर्धान्तरैकवाचकमुदाहरन् व्याचष्टे द्वितीयार्घेति । द्वितीयार्धगतन् एकं वाचरं शेपम् अवशिष्टं यस्य तादृशं प्रथमार्ध यत्र (वाक्ये) तदित्यर्थः । यत्र प्रथमार्धगतं वाक्य दितीयार्धगतेनेकेन पदेन पूर्यने तत् अर्धान्तरैकवाचकमिति भावः । व्याख्यातिमद प्रश्चीपे ''द्वितीयार्धगतम् प्रधानहेत्वाचर्धकमेकं वाचकं यत्र तदर्धान्तरैकवाचकम्' इति । वाक्यान्तरान्तः।पातिकाला मंत्रीयार्थगत्तिवाचर्यम् वाक्योग्तर्थम् अर्थान्तरं तत्र एकमसत्यम्तं वाचकशेष पद यत्र वाक्ये तदर्धान्तरैकवाचकम् । तच द्विविधम् द्वितीयार्धगतेकवाचकशेषं प्रयमार्थम् प्रथमार्थगतेकवाचकशेषं प्रथमार्थम् प्रथमार्थगतेकवाचकशेषं विति। तत्राचमुदाहरणं प्रकृतमेव । दितीय तु 'प्रभून्याः मुकुन्दस्य कौस्तुभाङ्कं कपिर्दनः। चूढालो भालचन्द्रेण जटाल्द्ध पातुवः॥ इति अत्र 'वार्वदन' इति पदं द्वितीयार्धशेषं प्रथमार्धे उपाचिमत्याहुः॥

मसुणिति। राजशेखरकृते वाल्रामायणे षष्टेऽद्धे रामेण सह वनवासं गतायां सीतायां नदानी जय-यतः दशरथामात्यस्य सुमन्त्रस्य दशरथं प्रत्युक्तिरियम्। जनवपुत्री सीता पिथ मणे पिकाना पान्थानां वधूमि तीमिः (कर्जीमिः) अश्रपूर्णेः वाष्यव्याप्तैः ले.चनैः (कर्णे, विश्विता उति प्रोपेरेः वतप्रकारेण शिक्षिता चेत्यन्त्रयः। शिक्षाप्रकारमेवाह मस्णेत्यादि। हे वाले यतः मूः मूनि मक्ते दर्भाद्धुरसाहिता तत् तस्मात् (त्वया) मस्णो मन्द (लघु) चरणयोः पातो यन्त्रिक्तिः निषया स्यतः स्मायाम्यताम्। तथा यतो वर्मः आतपः कठोरः तिष्णः तत् तस्मात् मूर्कि मन्त्रे सिचवान्ते व्याप्तः

### ति जनकपुत्री लोचनैरश्रुपूणैः पथि पथिकवधूभिवीक्षिता शिक्षिता च ॥ २२६ ॥ (१२) अभवन मतः(इष्टः) योगः (संवन्धः) यत्र तत् । यथा

विरचयेति । अहो धन्यतमेयं राजपुत्रयपि कोमलतराभ्यां पद्भगमेत्र पथिकं स्त्रमतीरमनुयाति अधन्यतमा वयं या एवं विरहृदु खेन पीडिंगहि इत्यश्रुपूर्णता । अत एव पिथकपदं चिरतार्थम् । "धर्मः स्यादातपे ग्रीब्मेऽप्युष्णस्वेदाग्धुनोरिप" इति कोशः । "पटोऽस्री कर्पटः शाटः सिचयप्रोतलक्तकाः" इति रमसः । अत्र 'धुसृणमसृणपादा गम्यते भूः सदर्भा विरचय शिवजातं मृश्चि धर्मः कठोरः' इति पूर्वार्धे पाठान्तरम् । ''धुसृणः पद्भजे गर्भो (१) घुसृण नवनीतकम्' इति धरणिः । "शिवजातं शिरःपादत्राणं वल्कलपत्रजम्" इति संसारार्णवः । मालिनी छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ९७ पृष्ठे ॥

अल 'मूः सदर्भा तत् (तरमात्) मसृणचरणपातं गम्यताम्' इति वाक्यं द्वितीयार्थगनेन तदित्यनेन पूर्यते इत्यर्धान्तरैकवाचकत्वम् । अत्र निराकाङ्क्षता दुष्टिवीजम् श्रुतमः त्रस्येव भूसदर्भत्वस्याक्षेपेण व्यक्षनया वा हेतुत्वप्रतीतेः । न च तदित्यखण्डो निपातः प्रागुक्तपरामर्शकः इतीत्यनेनैव सिद्धेः । [यत्र तु ] यस्य त कत्रीदेने तथा (निराकाङ्क्षा) प्रतिपत्तिः [तत्र ] तस्यार्धान्तरोपादानेऽपि दोपस्यान्तमा एव नास्ति हेत्वादिघटितलक्षणकरणात् । यथा 'तव तुल्यः प्रभो नास्ति भुवनित्रतयोदरे । राजा दानदयाशीलः' इत्यादाविव वोध्यम् । वृत्त्युक्तरीत्या हेत्वादघटितलक्षणकरणे आत्मलामेऽपि वा नायं दोपः निराकाङ्कृत्वस्यस्य दुष्टिवीजस्याभावात् । आसित्तज्ञानकृतप्रतीतिविलम्वेन तत्रापि दुष्टत्वानुभवे तु क्षिष्टत्वमेव तत्र दोप इति वोध्यम् । परं तु अस्य (दोपस्य) वाक्यदोपता कथम् अपदस्यपदता अपुष्टार्थता वा कथं नेति चिन्त्यभिति प्रदीपोद्दयोतप्रभाष्ठ स्पष्टम् । सारवोधिन्यां तु अत्र परार्धपतितस्य तत्पदस्य विलम्बेनोपस्थित्यान्वयवोधविलम्ब इति दूपकतावीजम् । अत्र केचित् भूसद-भित्वमसृणचरणपातयोः कठोरघर्मत्वमूर्धावगुण्ठनयोश्च हेतुहेतुमद्भावनान्वयोपपत्तौ कि तच्लब्दापेक्ष-णेन । तदिति पुनरखण्ड एव निपातः प्रागुक्तपरामर्शकः । तथा च 'सूः सदर्भा' इत्यत्रार्थहेतुत्वम् तथोत्तरत्रापीति नात्र दोप इति वदन्ति तत्र । 'शाब्दी ह्याकाङ्क्षा शब्देनैव पूर्यते'' इति न्यायाच्छाच्दे हेतुत्वे संमवत्यार्थत्वस्यान्याय्यत्वात् तदित्यखण्डनिपाते प्रमाणाभावाचेति न्याख्यात्वम् ॥

(१२) अभवन्मतयोगमुदाहरन् व्याचछे अभवन्निति। न भवतीत्यभवन् अविद्यमानो मतोऽभिमतः (इष्टः) योगः संबन्धो यत्र (वाक्ये) तदभवन्मतयोगमित्यर्थः। अत्र पदार्थयोरन्वयस्येवासंभवः अविमृष्ट-विधेयांशे तु अन्वयसंभवेऽपि उद्देश्यविधेयभावानवगम इति भेदः। व्याख्यातिमदं प्रदीपोद्द्योत्प्रभासु। न चाविमृष्टविधेयमध्येऽस्यान्तर्भावः उपजीव्यत्वेन भेदादिति केचित्। उपजीव्यत्वेनेत्यस्य 'अविमृष्ट-विधेयांशत्वस्य मतयोगाभावप्रयोजकत्वेन' इत्यर्थः। वस्तुतस्तु तत्र पदार्थयोः (परस्परान्वितत्वेन विव-विषतयोः) उपस्थितयोरन्वयो भवत्येव परं तु अनिभमतेनाप्राधान्यादिना रूपेण। अत्र तु संवन्ध एव तयोर्न प्रतीयते इति महान् भेदः। तथा च तत्रान्वयविशेपाभावः इह तु सामान्याभावः इति भावः। एवं च प्रकृते पदार्थयोर्वाक्यार्थाविधया मासमानसंसर्गस्यवाभानम् तत्र तु उद्देश्यत्वादिशालिबो-धस्यवानुदय इति विशेप इति भावः। अत एवात्र योगपदं चिरतार्थम्। नैन्वेवम् 'अभवन्मतयोगम्'

१ नन्येविमिति । अन्वयसामान्याभाविविक्शाया विविक्षितार्थिकमतस्वविशेषणमन्वये व्यर्थम् प्रस्युताविमृष्टविधे यांश्व सकीर्णत्वापादकमेव स्यादिति भावः ॥

येपां तास्त्रिदशेभदानसरितः पीताः प्रतापोप्माभ-र्लीलापानभुवश्च नन्दनवनच्छायासु यः कल्पिताः । येपां हुंकृतयः कृतामरपतिक्षोभाः क्षपाचारिणां किं तैस्त्वत्परितोपकारि विहितं किंचित्प्रवादोचितम् ॥ २२७॥

अत्र "गुणानां च परार्थत्वादसंवन्धः समत्वात्स्यात् " इत्युक्तनयेन यच्छव्दानिर्देदया-

इत्यत्र योगे मतत्विविशेषणानर्थक्यमिति चेन्नं । एकत्राक्यस्थपदोपस्थापितःत्रादिरूपस्य यागस्थाप सत्त्वात् । मतत्वं चान्वयवोधविषयत्वमित्यप्रसङ्घ इति ॥

अभवन्मतयोगत्वं च कचिद्विभिनतभेदनिवन्धनम् कचिन्न्यृनतादिनिवन्धनम् कचिटावाद्वाविरहः निवन्धनम् क्विद्वाच्यन्यङ्गययोविवक्षितयोगामावनिवन्धनम् कवित्सभास्छन्नतया मतयागागाविन-वन्धनम् कचिद्रयुत्पत्तिविरोधनिवन्धन च भवति । तत्र विभिक्तभेटनिवन्धनमुदाहरि येपाभिति । हतुमता लकायां दग्धायां वीरराक्षसानिधिक्षिपतः कस्याचिद्रावण प्रत्युक्तिरियम् । हे प्रभा येपा क्षपाचा-रिणा राक्षसाना प्रतापस्य ऊप्मभिः ( कर्तृभूतैः ) ताः प्रसिद्धाः ( छोकोत्तराः ) विद्याना देवानाम् इमस्य गजस्य (ऐरावताख्यस्य ) दानं मदजल तस्य सरितः नद्यः पीताः शोपिताः। उप्मणा हि नदी-शोपणं युक्तभेव । तथा यैः क्षपाचारिभिः नन्दनवनस्य देवेन्द्रज्ञीडावनस्य छायासु छीलया छीलाना वा यत् पानम् (अर्थान्मद्यस्य) तस्य भुत्रः भूमयः कल्पिताः रचिताः । अनेन स्वर्गाऽपि येपा भनुत्र इति सुचितम् । तथा येषां क्षपाचारिणां हुंकृतयः हुंकाराः कृतोऽमर्पतेरिन्द्रन्य क्षोमो भवित्रचो याभिस्तयाभूताः । इदं सर्व त्वदाश्रयादिति भावः । तै क्षपाचारिभिः तव रावणस्य परितोपकारि संतोपदायि प्रवादोचितं सदिस कथनयोग्यं प्रवादस्य स्वख्यातेरुचित वा किंचिद्विहित कृतम् अपि तु न किंचिदपि कृतमित्यर्थः। 'नन्दनवनच्छायासु' इत्यत्र 'नन्दनतरुच्छायासु' इति प्रदीपे पाटः। तरस्य:-भिधानं साधारणोपभोग्यत्वप्रतिपादनाय तेन नन्दनस्यन्विप्यपि थेपा (क्षपःचारिणा ) साधारणी हाँद्र-रासीदिति ध्वनिरित्यद्दयोतः । नन्दनतरुच्छायास्त्रित्यत्र पूर्वपदार्थवाहुरुयसभवेऽपि समर्थन्छापानिध्यत्ते-स्तदपेक्षामाबात् ''छाया वाहुल्ये'' ( २।४।१२ ) इति पाणिनिसैत्रेण नपुंसकत्व नास्तीत्यनुम*ेणम्* । यद्वा एकैकतरुच्छायाविवक्षया तरोः छाया तरुच्छायेति एकत्रचनघटिततत्पुरुपे कृते तरुच्छाया च तर-च्छाया च तरुच्छाया चेत्येकरोषेण तरुच्छायास्त्रिति सीत्वोपपात्ति. । नन्वेत्रमुपपत्ती 'इभुच्छ पःनिपा-दिन्यः' इत्यत्र (रघु० ४ सर्गे २० श्लोके ) 'आ समन्तानिपादिन्य इत्याड्प्रश्लेपो बोध्यः' इति धनागर-णसिद्धान्तकौमुबुक्त व्याकुप्येतेति चेन्न । तत्रैकैकेक्षुच्छायायां निपादनस्यासभदेनोक्नोपरनेग्प्राप्या प्रश्लेपस्यावश्यकत्वेन तद्याकोपाभावात् । शार्द्छविकी।डेत छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्टे ॥

अत्र दोषमाह अत्रेत्यादिना 'अप्रतीतिरिति' इत्यन्तेन । इत्युक्तनयेन इत्युक्तन्यायेन । गुणानां चेति । अयं हि न्यायः पूर्वमीमासाया तृतीयेऽध्याये प्रथमे पादे द्वादशेऽधिकरणे भगवता कैतिनेन द्वाविंशतिसूत्ररूपेण पठितः । गुणानाम् अप्रधानाना विशेषणानानिति यावत् परार्थन्यत् प्रधानान्ययः-पेक्षित्वात् असंबन्धः परस्परमनन्वयः समत्वात् परापेक्षाया नियतत्वात् । यदा प्रवानापे क्षित्वते न्य दिन

१ नात्र विवक्षितार्थकतया मतशब्दमयोग क्ति शाब्द्वीधरिषयत्वार्थकत्वेति समाधने केति । एताँउतिर शेषः ॥ ३ स्त्रेणेति । छायाशब्दान्तस्तमुरुयो नपुंसक स्यान् पूरंपदार्थेय टुन्ये होने हटथ । १६५७ । छाप इक्ष्च्छायम् शलभ=छायमिति तदुदाहरणम् ॥

# नामर्थानां परस्परमसमन्वयेन यैरित्यत्र विशेष्यस्यात्रतीतिरिति । 'क्षपाचारिभिः' इति पाठे ग्रुज्यते समन्वयः ।

त्यर्थः । गुणानां परस्परमनाकाङ्कृतया न परस्परमन्वयः किंतु प्रधानेनेव गुणानामन्वय इति भावः। एवं च गुणप्रधानभावेनेव पदार्थानामन्वयो न गुणानां न वा प्रधानानां परस्परमनाकाङ्कृत्वादिति निष्कर्षः । प्रकृते तु यैरिति यद्र्थश्च विशेष्यतया क्षपाचारिसंवन्थो विविक्षतः स च न घटते भिन्नविभिक्तिकत्वात् । यदि पंथो गुणवान् तस्य यशः' इत्यादौ यत्तदर्थयोरिव यद्रथयोरि भिन्नविभिक्तिकयोरभेदान्वयः स्वीक्रियतामिति येपां प्रतापोष्मिभः पीताः यैः पानमुनः किल्पताः येपां इङ्कृतय इति रीत्या सर्वेपामेव यदर्थानामभेदान्वये सति एकत्र क्षपाचारिपदार्थस्य विशेष्यत्वे सर्वन्त्रेव तस्य विशेष्यत्वप्रतीतिभवतीति तदिष न । यदर्थानामुद्देश्यतया अप्रधानानां परस्परमन्वयासंभवात् "गुणानां च परार्थत्वात्" इति न्यायात् । एवं चाभवन्मतयोगत्वं स्पष्टमेवेति वोध्यम् । क्षिदशपाठे समन्वय इत्याकाङ्कायामाह क्ष्पाचारिभिरितीत्यादि । क्षपाचारिभिरिति पाठे तु क्षपाचारिपदार्थस्य तैरिति तत्पदार्थविशेष्यतया प्रतीतौ पदार्थाना सर्वयत्पदार्थनिक्षितविशेष्यत्वप्रतीति-रिति न दोष इति वोध्यम् ॥

न्याख्यातमिद सर्वे प्रदीपोद्दयोतादिषु । अत्र यैरित्यस्य अभेदसंसर्गेण विशेष्यतया क्षपाचारिशन्दार्थो विवक्षितः। न च तेन ततस्तथा योगः प्रतीयते विभिन्तभेदात्। यैरिति क्षपाचारिणामिति पदयोर्भिन्न-विभक्तिकयोरभेदान्वये स्वरूपायोग्यत्वादिति भावः। अथ यैर्छालापान्भवः कल्पिताः येपा प्रतापोप्प-भिरित्यादिप्रकारेण यच्छःदाभिधेययोरेवाभेदसंसर्गेण विशेपणविशेष्यतयान्वयोऽस्तु । 'वो धूमवान् तत्र विहः' इत्यादावन्वयानुरोधेन व्युत्पत्तिवैचित्र्यात् यत्तच्छव्दार्थाना परस्परमभेदान्वये विरुद्धविभक्ति-राहित्यस्यातन्त्रत्वात् । एव च तृतीयान्तयत्पदार्थस्य पष्टवन्तयत्पदार्थेऽभेदान्वये तेन च क्षपाचाारे-णामभेदवोध इति तृतीयान्तार्थेऽप्यभेदलाभः। तथा च किं त्रिशेष्यान्तर्त्रिवक्षयेति चेन्न। अनुवाद्यानां ( यत्पदनिर्देश्यानां ) हि विधेयेनैव ( विधेयत्वेन स्वार्थवोधकतच्छःदार्थेनैव ) साक्षादन्वयो न तु तदनन्तर्भाव्यनुवाद्यान्तरेण गुणत्वस्योभयत्र (यत्पदार्थद्वये ) तुल्यतया विशेष्यत्वविनिर्गमनाया अशक्य-त्वात् । तदेतदुक्तम ''गुणानां च परार्थत्वादसंबन्धः समत्वात्स्यात्'' इति । अत एव ''अरुणयै-कहायन्या पिङ्गाक्ष्या गवा सोम क्रीणाति" इत्यारुण्यादीनां पिङ्गाक्ष्यादिभिनीन्वयो नापि गवा तस्या अपि क्रयणसाधनत्वेन गुणत्वात् िकं तु क्रयेणैव । कथं तर्हि धम्येन्तरस्थैरिप आरुण्यादिभिर्न क्रय इति चेत् आरुण्यादीनां गोत्वान्तानामार्थसमाजात् । 'आर्थसमाजात्' इत्यस्य परस्पराकाङ्क्या अर्थतः पर-स्परनियमादित्यर्थः । गुणादिप्रकारकव्यक्तिवचनाना सनिहित्विशेपपरत्वादिति भावः। अत एवारु-ण्यादीनां स्वाश्रयावच्छेदकतया क्रयसाधनत्वप्राप्तये धर्म्येक्यप्राप्तये चारुण्येनेत्यादिकं विहायारुणये-त्यादिनिर्देश इति बोध्यम्। तर्हि तद्ददेवात्राप्यार्थसमाजोऽस्त्वित चेत् भवेदेवं यदि तद्दत् समानविभ-क्तिकत्वं भवेत्। विभक्तिविपरिणामस्तु न भवत्येव। चरितार्था हि विभक्तयो विपरिणम्यन्ते । चारि-तार्ध्ये तु प्रधानसामानाधिकरण्येनैव। न चात्र तथेति बोध्यम्। कथं तर्हि भवत्यभिमतो योग इति चेत् क्षपाचारिभिरिति पाठे । नतु क्षपाचारिभिरिति पाठेऽपि पष्टयन्तानन्वयतादवस्थ्यमिति चेन्न । तत्प-

१ विनिगमना चैकतरपक्षपातिनी युक्तिः ॥ २ धम्यंन्तरस्थैरपीति । "वाससा क्रीणाति" इति वचनात् कय-साधनवस्त्रपरिष्क्षेदकतयाप्यारुण्यादि क्रयाङ्ग स्यादित्यर्थः ॥

यथा वा

1

त्वमेवंसौन्दर्या स च रुचिरतायाः परिचितः कलानां सीमानं परिमह युवामेव मजधः । अपि इन्द्रं दिष्ट्या तादिति सुमगे संवदित वाम् अतः श्रेपं यत्स्याजितामेह तदानीं गुणितया ॥ २२८॥

अत्र यदित्यत्र तदिति तदानीमित्यत्र यदेति वचनं नास्ति । 'चेत्यात्' इति युक्तः पाठः । मथा वा

देन विभिन्नविभक्तिकेनाध्यन्वयवोधाद्यावद्यत्पदार्थे तत्पदेन परामृष्टे क्षपाचार्यभेदलाभात् सकलयत्प-दनिर्दिष्टानां तत्पदेन पगमर्शे तेपां सर्वेषां क्षपाचारित्वावगतेः । क्षपाचारिणामिति निर्धारणपष्टपा-दरे तु नाभवन्मतयोगतेति चिन्त्यमिति कश्चिदिति ॥

न्यूनतादिनिबन्धनं यथा वेत्युदाहरित त्यमेविमिति । नाथिकां प्रति दूला उक्तिरियमिति चिन्निकाकारः । क्रुद्धां प्रति सखीवाक्यमिदमिति कमळाकरमदः । हे युमगे त्वम् एवं विरुक्षणम् (अनुभवमात्रगोचरं विशिष्य वक्तुमशक्यं) सौन्दर्य यस्यास्तथाभृता । स च प्रकृतनायकाऽिप रुचिरतायाः सुन्दरतायाः परिचितः । होवे षष्टी 'बाह्यणस्य कुर्वन्' 'नरकस्य जिप्णुः' इत्यादिवत् । तेन "न लेकाल्ययनिष्ठा०" ( २१३१६९ ) इति स्त्रेण पष्टानिपेधः कुतो नेति शङ्का पराहता । एव च रुचिरतापदार्थस्य कर्मत्वेनाविवक्षितत्या अकर्मकत्वात् "गत्वर्थाकर्मक०" ( २१४१७२ ) इति स्त्रेण कर्तिर क्तप्रत्ययस्य सिद्धिः। इह संसारे कामिळाके वा कळाना वैद्यर्थाना चतुःपष्टिकटाना वा सीमानं परोस्कर्ष (परां काष्टां) परम् अतिशयेन युवामेव मजथः आश्रयथ नान्य इत्यर्थः । अपीति समान्वनायाम् । वां युवयोः तत् अनिवंचनीयगुणगरिम द्वन्द्व मिथुन दिष्टया भाग्येन इति पूर्वाधांक्तप्रकारण संवदिति योग्यं भवति । अतो हेतोः शेषम् अवशिष्ट यत् संगमरूपं तत् यदि स्यात् तदानीं गुणितया गुणवत्त्या इह संसारे जितं सर्वमित्यर्थः। चिन्द्रकाकारादयस्य तत् तत्त्मात् इति प्रविध वा युवयोर्द्वन्द्वं मिथुनं दिष्टया भाग्येन सवदत्यिप योग्यमि भवति । अतः पूर्वोक्तात् श्रेपम् अविध सना-गमरूपं यदि स्यात् तदानीम् इह द्वन्द्वे गुणितया सौन्दर्यादिना जितम् । अन्यथा योग्यसमागना-गमरूपं यदि स्यात् तदानीम् इह द्वन्द्वे गुणितया सौन्दर्यादिना जितम् । अन्यथा योग्यसमागना-भावेन गुणवत्त्वमेव विफलमित्त्यर्थः इत्याहः । "शेषः संकर्पणेऽनन्ते उपयुक्तेतरेऽन्यवत्" इति विश्वः । शिक्षणमुक्तं प्राक् ७५ पृष्टे ॥

अत्र शेषं यत् तत् यदा स्यादित्यथांऽपेक्षितः स न भवति तत्पद्यदापदयोर्गादात । अते। यर्थस्य तदानींपदेनैवान्वयोऽभिधित्सितः । स च न संभवति यन्पदेन तदानींपदस्यान्वये आज्ञान् ह्वाया अभावादित्यभवन्मतयोगत्वम् । तदेवाह अत्रेत्यादि । वचनम् उतितः । नास्तीति । अत्र यदित्यत्र तत्पदाभावात्तदानींमित्यत्र यदेत्यभावात्त नेष्टः संवन्ध इत्यर्थः । न च तदित्यन्य पूर्वत्र यदित्यत्र तत्पदाभावात्तदानींमित्यत्र यदेत्यभावात्त नेष्टः संवन्ध इत्यर्थः । न च तदित्यन्य पूर्वत्र विद्यमानस्यात्रानुषद्धः अथादिवदतः शब्देन विच्छेदात् "व्यवायात्रानुष्ययेत" इति न्यापादिनि कर्त्या स्पष्टम् । अत्र विद्यत्याद्यात् । अत्र विद्यत्याद्याद्यात् । चिदिति पदेत्पर्यत्रम् । अत्र न न्यूनत्विमिति वोध्यम् । अत्राहुश्वन्दिकाकाराः "अत्र यदीत्यस्याभावादित्यस्य च तद्यपद्यात्राद्याद्यात्रा

भिमतान्वयालाभः" इति ॥

संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम् । कोदण्डेन शराः शरेरिशिरस्तेनापि भूमण्डलं तेन त्वं भवता च कीर्तिरतुला कीर्त्या च लोकत्रयम् ॥ २२९॥

व्याख्यातिमद् प्रदीपोद्द्योतयोः। "अत्र शेपसपत्तेर्गृणिताजयप्रयोजकत्त्रान्त्रयो विविक्षतः। स च द्विधा संभवित यदित्यस्य चेदित्यर्थकतया तद्यदिपदार्थयोविवक्षया वा। तयोर्यदि प्रथमे तात्पर्य तदा अवाचकता द्वितीये तु न्यूनपदत्वम्" इति प्रदीपः। (श्रेपसंपत्तेः। मङ्गळशेपसंपत्तेः। स च द्विधित। यदित्यस्य कियाविशेपणतया 'यच्छेपभवनं स गुणितायाः जयः' इत्यर्थं तु तदानीमित्यस्यानन्त्रितत्वमिति भावः। तद्यदिपदेति। अतः शेपं यत् तद्यदि स्यादित्यन्त्रयित्रि भावः) इत्युद्धयेतः। सुयासागरे तु उक्तं प्रदीपमन् इति प्रदीपकाराः प्राहुस्तन्त रमणीयम् यदित्यस्य यदेत्यर्थकाश्ययत्वात्। यथा 'विभावा अनुभावास्तत्कध्यन्ते' ( ८६ पृष्ठे ) इत्यत्र तदित्यस्य तदानीमित्यर्थकत्त्रम्। वय तु प्रयामः। अन्ययानामनेकार्थकत्वादित्यस्य तदानीशच्दसमिन्याहार्विख्मतेन विख्मशेपित्विकत्वाच्यत्वात्। सम्वतोऽप्यस्यातन्त्रत्वादिति। तस्माद्विवक्षाभेदेन न्युनतादिनिवन्धने।ऽयं दोप इति व्याख्यातम्।।

"न च न्यूनपदस्याप्यत्रेवान्तर्भावः कचिन्न्यूनपदेऽपि अध्याहारादिना मतयोगसंभवे विलम्बादेरदु-एत्वसंभवात्" इति प्रदीपः । ( अध्याहारादिनेति । [ आकाङ्कितैकदेशपूरणमध्याहारः ] आदिपदेन लक्षणापरिप्रहः । तथा च स्वरूपायोग्यविषये प्रकृतदोप इति विषयभेद इति भावः ) इति प्रभा । (कचिन्न्यूनेति । अध्याहारश्च नित्यसाकाङ्कियाकारकवाचिस्थले एवेति नात्र स इति भावः । संभवादिति । स्वरूपायोग्यत्वे तु प्रकृतदोप इति भावः ) इत्युद्द्योतोऽपि ॥

आकाङ्काविरहिनवन्धनमुदाहरित संग्रामित । 'सग्रामाङ्गणम्०' (२२९) इति 'क्रामन्त्यः०' (३२८) इति 'आलानम्०' (४२६) इति 'लावण्योक्षि०' (५५२) इति 'आत्ते सीमन्तरःने०' (५६८) इति च पञ्चोदाहरणानि यद्यपि हनुमत्काविनिवद्धायां खण्डप्रशस्तो रामावतारवर्णने दृश्यन्ते तथापीमानि पद्यान्यन्यकाविकृतानीति संभाव्यते खण्डप्रशस्तावेतद्द्रपूणां कुशाग्रिधिपणानां तथेवानुभन्वात्। अत एव काव्यमालाया काव्यप्रदीपाङ्ककस्य ''संग्रामाङ्गणेति पद्य कर्कराजस्य सदुवितकर्णामृते'' इति टिप्पणोवितः संगच्छते । कि बहुना खण्डप्रशस्तिनामा संपूर्णोऽपि प्रन्थो हनुमन्नाटकंवत हनुमत्कविना अन्यकविकृतान् क्षोकानेक्षत्र संगृद्धोपिनवद्ध इति संभाव्यते । अत एव 'कल्याणानां निधानं कल्यिमलमधनं पावन पावनानाम्०' इति पद्य हनुमत्कविनिवद्धे हनुमन्नाटकं मङ्गलाचरणरूपेण पठित खण्डप्रशस्तौ रामावतारवर्णने दृश्यते । किंचं 'त्रह्माण्डच्छत्रदण्डः शतभृतिभवनाम्भोजसन्नाल-दण्डः क्षौणीनौकूपदण्डः ०' इति पद्य दण्डिकविकृते दशकुमारचिरिते मङ्गल।चरणरूपेण पठितं खण्डप्र-शस्तौ वामनावतारवर्णने दृश्यते । अपि च 'मल्लानामशिनर्नृणां नरवरः क्षीणां स्मरो मूर्तिमान्०' इति

१ २०२ पृष्ठे १२४ तम पद्म सन्याख्यान द्रशृन्यम् ॥ २ 'जीवन जीवनानाम्' इस्रिप पाटः ॥ ३ ननु हनुमन्नाटक-सण्डमशस्त्र्योरमयोरिष हनुमत्कविनेव रुतत्वात् हनुमन्नाटके पिठतस्य 'कल्याणानाम् ०' इति पद्मस्य स्वरुतायां सण्डमशस्त्रावुद्धरणमुचितमेव रघुकाव्ये ७ सर्गे पिठतानाम् "आलोकमार्गं सहसा व्रजन्सा०" इत्यादीना पण्णा पद्मानां कुमारसभवकाव्ये ७ लगें महाकविना कालिदासेनाप्युद्धतेः । तस्मान्नेद् प्ररुतेऽधे साधकिमिति चेत्तत्राह किचोति ॥ द 'भवनाम्भोरहो नालदण्डः' इत्यपि पाठः ॥

# अत्राकर्णनिक्रियाकर्मत्वे कोदण्डं शरानित्यादि वाक्यार्थस्य कर्मत्वे कोदण्डः शरा इति प्राप्तम् । न च युच्छव्दार्थस्तद्विशेषणं वा कोदण्डादि । न च केन केनेत्यादि प्रश्नः ।

पद्यं श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे पूर्वाघें ४३ अध्याये (१७ श्लो०) पठितं खण्डप्रशर्ता कृष्णावतार्वणंने दश्यते इति दिक् । हे देव राजन् संप्रामा युद्धमेवाङ्गणमजिरम् । वीराणा निर्भयसचरणीयत्वेन सप्रामस्याङ्गणत्वेन रूपणम् । तत् आगतेन प्राप्तेन मवता त्वया चापे धनुषि समारोपिते त्याविशिष्टं कृते सित येन येन सहसा झिटिति यत् यत् समासादित प्राप्त तत् आकर्णय शृणु इति संवन्ध । केन किन कि कि समासादितिमत्याकाङ्कायामुत्तरार्धमाह कोदण्डेनेत्यादि । कोदण्डेन धनुपा शरा शणा समासादिताः शरैः अरिशिरः शत्रुमरतकं समासादितम् तेनारिशिरसापि भूमण्डल समासादितम् नेन भूमण्यलेन त्वं समासादितः भन्ता च अतुला अनुपमा कीर्तिः समासादिता कीर्त्या च लोकत्रय समासादित-मित्यर्थः । समासादितिभत्यत्र ''नपुंसकमनपुंसकेनकवच्चास्यान्यतरस्याम्'' (१।२।६९) इति पाणिनिस्त्रेण नपुंसकानपुसकयोर्नपुसकेकशेपः एकत्व चेत्युद्योते स्पष्टम् । एतेन 'समासादितिमत्यत्र वचना-दिविपरिणामेन समासादिताः समासादित समासादितः समासादितत्यवगन्तन्यम् । अत्र मालदीपक्तम-कारोक्तमपारतम् । भूमण्डलेन च राजः समासादितः समासादितं छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्टे ॥ वक्षार इति दशमोक्वासे ४५९ उदाहरणे वक्ष्यते । शार्द्वविक्रीडितं छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्टे ॥

अत्राभवन्मतयोगं दर्शयति अत्रेत्यादिना 'प्रश्न' इत्यन्तेन । अत हि प्रथमार्धवाक्यार्थे उत्तरार्धार्थरय संबन्धो विवक्षितः स च न संपद्यते । तथाहि । आकर्णनिक्रयाया कोदण्डादिप्रातिपिटकार्थानां प्रत्येक कर्मतया अन्वये 'कोदण्डं शरान्' इति द्वितीया स्यात् "कर्माणि द्वितीया" (२।३।२) इति पाणिन्यन्-शासनात्। तदेवाह आकर्णनेत्यादि। कोदण्डं शरानित्यादीति। अस्य 'प्राप्तम्' इत्यप्रिनेणान्वयः। अथ कोदण्डादीना सर्वेषां परस्परमनन्वितानामपि एकदैव वाक्याधिविधया कर्मत्विमिति न द्वितीया-प्रसङ्गः । प्रातिपादिकादेव द्वितीयाविधानेन वाक्यात्तदसभवादिति चेन्न । 'यो यो वीरः समायातरत त ज्ञुणु महीपते । भीष्मो द्रोणः कृपः कर्णः सौमदत्तिर्धनंजयः ॥ इत्यादिवत् परस्परमनन्त्रितार्थकन्त्रात् कोदण्डादिशब्देभ्यः 'कोदण्डः शराः' इति प्रथमा स्यात् शुद्धप्रातिपदिकार्थे प्रथमाविभक्तेरंनुशान-नात्। तदेवाह वाक्यार्थस्येत्यादि । ननु यच्छव्दस्य वुद्धिस्थवाचकतया कोदण्टादिपदार्थ एव यच्छन्दार्थ इति यच्छन्दार्थस्य क्रियान्त्रये कोदण्डादीनामन्त्रयो लभ्यत एव एवं च तदभिन्नन्त्रात्यो-दण्डादौ तृतीयाद्युपपात्तिरित्याशङ्कय निराकरोति न च यच्छव्दार्थ इति । न च यच्छव्दार्थ कोदण्डादीत्यन्वयः । यच्छन्देन कोदण्डत्वादिना वोधेऽयं दोपः । यदि यच्छन्देन कोदण्डन्यादिरूपेण कोदण्डादिकर्तृकशरादिकर्मकासादनावगमस्तदा कोदण्डादीना पुनरुपादानं 'घटे। घट.'इनियत् व्यर्थ-मेव रयात्। यच्छन्दार्थस्य साकाङ्कृत्वप्रसङ्गश्चेति भावः। ननु 'यो घटस्तमानय' इत्यत्र घटपदस्य त नर्यः-प्राहकत्वेन समेदात् यथा न वैयर्ध्य तद्दत्रापि कोदण्डेनेत्यादि तात्पर्यप्राहकामिति चेत् आवश्यक्त प दिदमेवास्तु किं तेनेति भावः । अथ यदर्थयोः कर्तृकर्मणो विशेष्याणि विशेषणानि या जेदण्टाई नि त्याशङ्कय निराकरोति तिद्विशेषणं वेति । न चेत्यनुपञ्जनीयम् न च कोदण्टादि तिर्देशेषणिकिष्टन्यय । तिद्विशेषणिसस्त्र स एव ( यन्छन्दार्थ एव ) निशेषणं यस्येति तस्य ( यन्झन्दार्थस्य ) निशेषज्ञि च विग्रहः । तेन 'यैरिस्यत्र विशेष्यस्याप्रतीतिरिति' प्राक् (२४८ पृष्ट १ पर्हाः) उज्ज्यनगरः

१ सोमद्त्तस्यापत्य पुमान् सोमद्तिः भ्रिणवा इत्यथं ॥ २ हुट्टेनि । वर्मन्ययन हिन्यर्थः ॥ ३ - हुट मन -दिति । "प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणपचनमात्रे ( २।३।४६ ) इति पानिनिस्यादिन्यर्थः ॥

न विरोधः । इदमत्र निराकरणम् । आद्यंकल्पे येन कोदण्डेन यत् शराः समासादितं तत् आकर्णयेति

वाक्यार्थपर्यवसानेन 'केन कोदण्डेन के राराः' इति विशेपाकाङ्क्षायां अनिवृत्तिप्रसङ्गः । केचितु भिन्न वचनकत्वेन 'यत् राराः समासादितम्' इत्यन्वयासमबश्चेति दोपान्तरमप्यस्मिनकले इत्याहुः तन्त्र युक्तम् समासादितमित्यत्रेव यदित्वज्ञापि एकशेपेणान्वयसंभवादिति वोध्यम् । द्वितीयकलेपेऽपि 'कोदण्डेन येन राराः यत् समासादित तदाकर्णय' इतिवाक्यार्थपर्यवसानेनोक्तदोप एशेति वोध्यम् । कलपद्वयेऽप्यन्वयम् बाहुल्यप्रसङ्गेन प्रतीयमानेकवाक्यत्वभङ्गश्चेत्रप्रि बोध्यम् । नतु येन यदिति सामान्यतोऽवगमेन 'केन केन कि किम्' इति विशेपप्रश्चे सति तदुत्तरत्या 'कोदण्डेन शराः' इत्यत्तरार्थमुक्तमित्याशङ्गय तदिप निपेधति न च केन केनेत्यादि । आदिशब्दातिक किमित्यस्य परिग्रहः । न च न कथं प्रश्चः प्रश्चान्यकपदाभावात् । येन येन यत् यत् समासादितं तत् आकर्णयेति प्रतिज्ञयेव कोदण्डादीनामुक्तत्वादिति भावः । न चोत्तरस्येव प्रश्चोत्त्रायकता (प्रश्चवाक्यकलपकता) अत एवोत्तरेण प्रश्चोत्रयने उत्तरालंकारो मूल एव (१८८ सूत्रेण) वदयते इति वाच्यम् कोदण्डादेः प्रश्चं विनेव स्वार्थपर्यवसान्वत्ता । यत्र तु प्रश्चोत्रयनं विना वाक्यान्तरानुपपत्तिस्तत्रेव तदुन्नयनेनालंकारत्वोपगमादिति भावः । एवं च मतस्य चमत्कारिणः पृर्वापरार्धार्थयोरन्वयस्याभावादभवन्यत्योगत्वमिति वोध्यम् । 'संप्राते परि

न्याख्यातमिद प्रदापेऽपि ''अर्त्र पूर्वार्थार्थेन उतरार्धस्य योगो विवक्षितः न च कथंचिरसंपद्यते तथाहि । अर्थानां वाक्यार्थे योगः क्रियात्नेन वा कार्कत्वेन वा संवन्धित्वेन वा एपा विशेषणतया वा हेतुःवलक्षणत्वादिना वा तदादिना पूर्ववाक्यार्थमनृद्य वाक्यान्तरावष्टम्भाद्वाक्यैकवाक्यात्वान वा

पन्थियोधनिबहे सामुख्यमासादितम्' इति द्विनीयपादपाठे तु न दोप इति स्पष्टं बहुपु टीकाप्रन्थेपु ॥

१ (प्रमापि लिख्यते ) उत्तरार्धस्य तद्र्थस्य । कर्मस्ये इति । कर्मिविशेषणस्य इत्यर्थः । येनेत्युत्तरवाषयगतयच्छन्दाक्षिमत्येन हि तच्छन्द्रेन कर्म समाप्यते तन्नाभेदेन कोदण्डादेरन्यये समानविभिषतक्रवस्यापेक्षिनत्यात्यगवेक द्वितीया म्यादित्यर्थः । अश्रीति । परस्परं कर्नृकर्मभावेनानिन्नाः समुद्रिताः कोदण्डाद्यस्तन्छन्द्रोपात्तक्रमंविशेषणिनिते न प्रत्येक द्वितीयापित्तित्यर्थः । तर्हीति । कर्नृकर्मभावान्यये हि तद्वोधक्षिपिनित्यप्रसङ्गः स्यातद्रभावे तु प्रत्येकं साधृत्वार्था प्रथमा स्यादित्यर्थः । अत्र दृष्टान्तमाह माहिष्मिति । अत्र हि माहिषदस्यादिसमुद्रायस्याभेदेन स्वर्गशेषपदार्थे कर्माणि समन्वयः । वृत्ती वाक्यार्थवद् पदार्थसमुद्रायपस्य । यथाश्रुते प्रथमायाः
आपादनासंभवाते । 'परस्परान्विताः' इति पाठस्तु प्रामादिक एव । वाक्यार्थकर्मताया अनुपदभेवः शद्भायानत्वाचिति
वोद्धचम् । अथाति । एव च कोदण्डादेः प्रत्येक समुदितस्य व। नाक्णनिक्षियान्वयो येन प्रत्येकं द्वितीया प्रश्नमाः
वा स्यात् तु किं समासादनिक्रयायामुपात्तविभिवतिभितेव वाक्यार्थाना चाक्रणनिक्षियायां कर्मत्वेनान्वय इत्यर्थः ।

-भवेत् । तत्र कोदण्डादेः प्रथमतृतीयपञ्चमपष्टाः पक्ष्यास्तिद्दिशेपणता चासंमाविता एव । कारकत्यमपि कर्मकर्तृभावाभ्यामन्यत्र घटते । तत्राकर्णनित्रियाया पदार्थमात्रस्य कर्मत्वे विवक्षिते 'कोदण्ड गरान्' इत्यादि स्यात् । अथ परस्परानन्विताः मिळिताः पटार्थाः कर्म न प्रत्येकम् अतो न प्रत्येकवाचकाः स्कोदण्डादिशब्दात् द्वितीयेति चेत् तर्हि शुद्धप्रातिपदिकार्थमात्रार्थत्वात् 'कोदण्ड शराः' इत्यादिप्र-थमा स्यात् 'माहिषं दिघ संशर्करं पय ' इत्यादिवत् । अय समासादनिक्रयायां कोदण्डादीनां कर्तृतया शरादीनां तु कर्मभावेनान्वय इति चेन । शराः समासादितमित्यनन्वयात् । कि च यन यत्समासादितं कोदण्डेन गराः समासादितास्तदाकर्णयेति पर्यवसाने कर्त्रोः कर्मणोश्च भेटः प्रतीयेत । न चाकाङ्कानिवृत्तिः स्यात् । अय यच्छन्दस्य बुद्धिस्यवाचकतया कोदण्डादिपदार्प एव यन्छन्डार्थः तथा च यच्छव्दार्थस्य क्रियान्वये कोदण्डादीनामन्वयो जात एवेति चेन्न । एवं हि कोटण्डाटीनां पुनरुपादानं व्यर्थमेव स्यात् । तस्मादास्ति कश्चित्रकारकृतस्तदर्थयोर्भेद इति तदविष्टिन्नतया योग. यथ-कोदण्डादातिरिक्तरयैव यत्पदेन तदा स्वरसतः प्रतीला तिकिमित्याकाङ्क्षापत्तेन्य । कुर्जो कर्मणाध्य भेट इति । कोदण्डादिक्त्र्वर्मापेक्षया यस्पदार्थक्त्र्वर्मणोर्भेद प्रतीवेतेति भाव । न चाकावक्षाति । यस्पदार्वदेतिस्वर्धः । जात प्रवेति । एव च तद्भिन्नत्वास्त्रोदण्डादाँ वृतीयत्वपश्चितिति भाव । एवं द्वीति । केदण्डन्यतिनः यच्छ-•देन बोधेडयं दोप. । कोटण्डेनेत्यादि तात्पर्यमाहकामिति चेन आवस्यकातादिदमेवास्त्रिति मनः । तदर्थमो यच्छन्दार्थकोदण्डपदार्थयोः । आकाङक्षाया इति । केन नोदण्डेन के करा इति विशेषान पुनाया एलयंः । अन्ययबाहरुयेति । तथा च प्रतीयमानेकवाक्यतामङ्ग इति नाव । अनन्ययबाहुरुयेति पाठे बन्ध्वनस्थयप्रमङ्ग इत्यर्थः कथनित् । द्युद्स्तामिति । कल्पद्वयेऽपि यन्छरा येन शरेरित्यनन्वयादन्वय्यादुन्गप्रसद्गाचेरापि ये।ध्यम् । तदुस्रयनासिद्धेरिति । राजो धीरोदात्तत्वेन प्रश्नवाक्याप्रयोगेऽपि विज्ञासाया धावस्यकन्वा क्वेरपप्रवर्गतस्थानाः न्योक्त्या न्यूनतापत्तेश्व । सामान्योक्त्या बोचनीयमभिमुत्तक्तिः लोकोत्तरिवशेपनिर्देशेन वमन्कारानिशयाय प्रति-हातस्यार्थस्य निर्वाहाय विशेषनिर्देशसंभवेनान्ययानुपपत्त्यभावान्त्र तहुन्नयनमिति भावः । नन्तेव त्यारिपति श्रद्धते नन चेति । समासादितभित्यस्य वचनविपरिणामेनानुषङ्गाद्य कियालाभोऽभीति भाव । वापपभेदे देतु-माह पूर्वीपरार्थयोरिति । एवं च मतस्य चमत्कारिणः पूर्वीपरार्थयोरन्वयस्यामानाडभवन्मतयोग इति भारः । 'सप्राप्ते परिपन्थियोघनिवहे सामुख्यमासादितम्' इति पाठस्तु युवत इत्यह्योतः ॥

समासादिता इति लिङ्गवचनविपरिणमेनान्ययमाशङ्क्याह कि चोति । क्वींः येनेतिनोइण्डेनेतिपदोपात्तयो । क्रमणीः यद्यादित शरा इत्यादिपदोपात्तयोः । मेट इति । येन कोइण्डेनेत्येवममेटान्ययोधोधित्ययं । इट्टपिन्याः शङ्क्याह न चोति । येन यदित्यस्य विशेपानुक्तेरिति भावः । येन येनेत्यनेनेव कुद्धिस्पकोइण्डादिधोयनेनाम् गंत-क्रियाकमेत्नेन कोदण्डादेरन्यान्न तेपामनन्त्रय इत्याशङ्कते अथ चच्छन्दस्योति । अस्मन् पसे उत्तराधेव नर्धनः । यच्छन्दार्थतात्पर्यमाहकते तु तदेवोपादेयम् न येनेत्यादीत्याह एव द्वीति । प्रकारकृतः कोदण्डत्वन्धिस्यय्वस्य क्ष्यादेवः । अस्मि । अक्तर्रकृतः विश्वप्रत्वन्धिस्य । अस्मि । अक्तर्रकृतिः येनेत्येवं पूर्वपित्तव्यव्यक्तिः । अस्मि । अस्मि । विश्वपणानीति । कोदण्डेन येनेत्येवं पूर्वपित्तव्यव्यक्तित्य । अस्मि । अस्मि । विश्वपणानीति । कोदण्डेन येनेत्येवं पूर्वपित्तव्यव्यक्तित्यः । अस्मि एव उक्तद्योपादेव । येन कोदण्डेनेति कोदण्डाविशेषणच यपदार्थस्यति पश्चिति नामाहकत्य '११ पद्' इत्यायसामञ्जस्यं च तुत्यमित्यर्थः । अस्पेति । सत्र प्रश्चादित्यस्य पर्ववत्यति पश्चिति । अस्पेति । सत्र प्रश्चादितस्य पर्ववत्यति पश्चिति । स्वापन्यत्विति । अस्पेति । सत्र प्रश्चाद्वत्यत्यस्य पर्ववत्यति । स्वापन्यत्यत्वस्य पर्ववत्यान्यः पर्वति । सामान्यतोऽभिहितस्य र्थस्य पर्ववत्यान्यः पर्वति । स्वापन्यत्वान्तरान्यत्वान्यस्य पर्ववत्यान्यत्वस्य । यदा 'प विभव्य क्ष्यत्वस्य पर्ववत्यान्यस्य । यदा 'प विभव्य क्ष्यत्य । स्वापन्यत्वस्य क्ष्यत्य । स्वापन्यत्वस्य क्ष्यत्य । स्वापन्यत्वस्य क्ष्यत्य । स्वापन्यत्वस्य क्ष्यत्य । स्वापन्यत्यत्वस्य क्षयः । स्वापन्यत्वस्य क्षयः । स्वापन्यत्वस्य क्ष्यत्य । स्वापन्यत्वस्य क्षयः । स्वापन्यत्वस्य विभवति । वेरस्याप्तसक्त्या लोके दृष्टव्यस्यदेव पर्यत्वस्य विभवत्याः हे पर्यम्यवर्वति । सित्याह लोके हति । इति प्रभा ॥

यथा वा

#### ''चापाचार्यास्त्रपुरविजयी०'' ॥ २३० ॥

इत्यादौ भार्गवस्य निन्दायां तात्पर्यम् । कृतवतेति परशौ सा प्रतीयते । 'कृतवतः' इति तु पाठे मतयोगो भवति । यथा वा

चिद्धपपादनीयः। एतेनाक्षिप्ततच्छव्दार्थत्वमि निरस्तम् । अय कर्तृकर्मणोर्विशेपणानि कोदण्डादीनीति चेन्न । कोदण्डेन येन शराः यत् समासादितं तत् आकर्णयेति वाक्यार्थपर्यवसाने पुनर्विशेपानुक्ता-वाकाङ्क्षाया अनिवृत्तिप्रसङ्गात् शरा यत् इत्याद्यन्वयवाहुल्यप्रसङ्गाच । अत एव कोदण्डादिशरादिक-र्तृकर्मण् तद्विशेपणं तु यच्छव्दार्थ इत्यिप व्युदस्तम् । अथ येन यदिति सामान्यतोऽत्रगमात्केन किमिति विशेपप्रश्चे कोदण्डेन शरा इत्याद्यत्तररूपाणि वाक्यान्तराणीति चेन्न । तादशप्रश्नाश्रवणात् । अया-सावुन्नीयते एवमुत्तरालंकारोऽपि लभ्यते इति चेन्न । येन यदासादितं तदाकर्णयेति प्रतिज्ञाय प्रश्नं विनापि कोदण्डादिनिर्देशसंभवेन तदुन्नयनासिद्धेः । ननु चासादितमित्यस्य क्रियापदस्य वचनादिविपरिणामेनानुपङ्गे 'कोदण्डेन शराः समासादिताः' इत्यादिवाक्यान्तरारम्भे को दोप इति चेत् वाक्य-भेदः पूर्वापरार्थयोरनन्वयतादवस्थ्यात् । लोके तादशवाक्यभेदेऽपि दोपाभावात्तया प्रयोग इतीति ॥

व्यङ्गयस्यापि विवक्षितयोगाभावेऽस्यावान्तरभेदो यथेत्युदाहरित चापाचार्य इति । व्याख्यातिमदम्मैत्रेवोछासे ३२३ पृष्ठे । इत्यादौ भार्गवस्येत्यादि । इयं युयुत्तुं भार्गवं (परशुरामं ) प्रति रावणस्योक्तिः । अत्र हि रावणस्य भार्गवेण सह युद्धमनभिल्वितमिति तद्वपेक्षा वाक्यार्थः । स च भार्गवनिन्दायामेव परशोनिन्दायामिप भार्गवर्यानुपेक्ष्यत्वात् निन्दितशक्षं विना शक्षान्तरेणापि भार्गवेण सह युद्धसंभवात् । कृतवतेत्यस्य परशुविशेपणत्वेन परशुनैव तदर्थाभिसंवन्धात्तत्रेव (परशावेव) निन्दा प्रतीयते न च तथा सित संगतिरित्यभवन्मतयोगत्वमिति भावः । अस्रस्य निन्दात्वेऽध्यक्षिणोऽनिन्दात्वात्त्यपरशुनिन्दामुखेन भार्गवनिन्देत्यपि वक्तुमशक्यम् परशोरचेतनस्याकृत्वेन स्वतोऽनिन्दात्वाच धीरोद्धतस्य (रौद्धरसप्रधानस्य ) रावणस्य परंपरया तद्दोपकथनानौचित्याचेति भाव इत्युद्दयोते स्पष्टम् । विवरणकारास्तु ''परशौ सा प्रतीयते इति । अत्र परशुनिन्दामुखेन भार्गवनिन्दायां वैदग्ध्यातिशय इति तदेवात्राभिप्रेतिभिति न वाच्यम् यथा रपद्धीयोग्यत्वोपपत्तये परशुस्वामिनः शिवशिष्यत्वादीनि विशेषणानि तथा तदयोग्यत्वप्रतिपादनाय तस्यैव कश्चिद्धमों वक्तुमुचितः अन्यथा प्रक्रमभद्गः स्यादिति यथोक्तमेव सम्यक्'' इति व्याचख्युः । इति त पाठे इति । तदेवोपेक्षावगमात् । न च परशुनिन्दाया अप्रतीतौ 'परशुना वद्धस्पर्धो लक्षते' इत्यसंबद्धं स्यादिति वाच्यम् तव परशुनेत्यनेन तत्सं-वन्धेन परशोनिन्दास्चनात् । मतयोग इति । भार्गवनिन्दायोगरूप इत्यर्थः ॥

तदेतत्सर्वं प्रदीपे धि व्याख्यातम् ''अत्र रेणुकाकण्ठवाधाजन्यातमिनंदया भागवस्य योगो विवक्षितः तिनन्दाप्रकरणात् परशोः रवित्रयापाठवेनानिन्दनीयत्वाच्च । न च तथा प्रतीयते कृतवतेति तृतीयया परशुनैव संबन्धावर्गमात् । कृतवत इति पाठे तु भागवे निन्दायोगः प्रतीयते । यदि तु परशुनिन्दान-न्तरं विदेग्धोवत्या भागवेऽपि निन्दावगमस्तदा कृतवत्त्वस्यानेनीयोगाद्वाच्यायोगोदाहरणमेवैतत् । तथीहि । यथा स्पर्द्वायोग्यत्वोपपत्तये परशुस्वामिनो महादेवशिष्यत्वादीनि विशेषणान्युपात्तानि तथा

१ जन्यानिन्द्योति पाठ इत्युद्द्योतः ॥ २ सचन्धावगमादिति । निन्दाप्रयोज्यरेणुकाङ्गण्ठयाधाकारित्वसयन्धावः गमादित्यर्थः ॥ ३ विद्ग्धेति । अन्यनिन्दाष्याजेनान्यानिन्दोक्तिरूपयेत्यर्थः ॥ ४ अनेन भागंवेण ॥ ५ वाच्यायोः गिति । तद्वत्त्वेन वाच्यस्य तद्योगेत्यर्थः ॥ ६ ननु कृतवत्त्वस्य भागवान्वयविवक्षायां । १ मानमत् आह तथाः

चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान् कर्मोपदेष्टा हरिः संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः पत्नी गृहीतव्रता । कौरच्याः पश्चाः प्रियापरिभवक्केशोपशान्तिः फर्ल राज्यन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं हतो दुन्दुभिः ॥ २३१ ॥

तदयोग्यत्वोपपादनाय तस्यैव कश्चिद्धमीं वक्तुमुचित इति भार्गवेण कृतवत्त्वस्यान्वयो विवक्षितो न प्रतीयते इति दुष्टत्वम्" इति ॥

समासच्छन्नतया मतयोगाभावो यथेत्युदाहरति चत्वार इति । नारायणदीक्षितकृते वेणासहारे प्रथमेऽद्गे, दुन्दुभिष्वनिमाकार्प 'प्रिये रणयज्ञः प्रवर्तते' इत्युक्त्वा भीमसेनस्योक्तिरियम् । भीमार्जन-नकुलसहदेवाश्वत्वारो वयम् ऋत्विजः । 'संग्रामाध्वरे' इति योज्यम् । एवमग्रेऽपि सर्वत्र । ऋत्विज इत्यस्य मुख्या ऋत्विज इत्यर्थः । अतो दीक्षितस्य ऋत्विक्पोडशत्वेऽपि न ऋत्विक्चतुष्ट्विरोधः । मुख्याश्च अध्वर्युः होता उद्गाता ब्रह्मा चेति प्रसिद्धा एव । यो यजुर्वेदेन कर्म करोति सोऽध्वर्युः य ऋग्वेदेन स होता यः सामवेदेन स उद्गाता यस्रय्या विद्यया (वेदत्रयेण ) यजमानशाख्या वा स ब्रह्मेति बोध्यम् । स सर्वज्ञत्वेन प्रसिद्धः भगशन् पृज्यः हरिः श्रीकृष्णः कर्मणासुपदेष्टा उप-द्रष्टा सदस्यापरनामधेय इत्यर्थः । ''सदस्यं सप्तदशं कीपीतिकिनः समामनित स कर्मणामुपन्नद्या भवति" इति (१३ अध्याये २३ खण्डे ) आश्वलायनसूत्रात् । स भगवानित्यनेन तादशस्योपप्रपृ-त्वेऽवश्यं कार्यासिद्धिरिति ध्वानितम्। नरपितः राजा युधिष्टिरः संप्राम एवाध्वरो यहस्तत्र दोक्षितो गृहीतनियमः यजमान इत्यर्थः । "राजा सार्वभौमोऽऋमेधेन यजेत" इति श्रुतेरिति भाव । पती द्रौपदी गृहीतं व्रतं यया तथाभूता दुर्योधनवधपर्यन्तं केशसंयमनाद्यभावरूपवृतवतीलर्थः । सरानी-कस्यैव यज्ञाचरणौचित्यादिति भावः। कौरन्याः दुर्योधनादयः शतं श्रातरः पशवः छगलकाः तत्तु-ल्यतया वष्यत्वात् अश्वमेधे मध्ययूपे शतवधादिति भावः। "पशुर्मृगादौ छगले प्रयमे च पुमान-यम्" इति, रभसः । प्रियायाः द्रौपद्याः परिभवः सभायां केशाम्बराकर्पणादिरूपः तज्जनितस्य देश-स्योपशान्तिरेव फलम् "तरित मृतिं तरित शोकं तरित पाप्पानं तरित ब्रह्महत्या योऽश्वमेधेन यजने" इति श्रुत्या फलश्रवणादिति भावः । राजन्याः क्षत्रियाः तेपाम् उपनिमन्त्रणाय आहानाय एतः ताडितः दुन्दुभिः भेरी स्फीतं स्निग्धं यथा स्यात्तथा रसित गर्व्दं करोतीलर्थः । ताटने किग्धश-ब्दोदयाज्जयसूचनम् । 'यशो दुन्दुभिः' इति पाठे स्फीतमभिष्टदं यश एव दुन्दुभिति व्यस्तर्-पकं बोध्यम् समासे स्फीतमित्यस्यानन्वयात् । 'रस शब्दे' इति भौवादिको वातु.। शार्व्लिवर्जः-डितं छन्द.। रुक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्ठे ॥

"अत्र संग्रामाध्वरस्य ऋत्विगादिषु सर्वत्रान्वयो विवक्षितो न तु प्रतीयते समासग्छनः वातः इति प्रदीपः। अत्रोद्द्योतकाराः ( समासच्छन्नत्वादिति । इतर्विद्योपण्वेनोपस्थितस्यापस्त्र विशेष्णियेन नान्वयस्यार्व्युत्पन्नत्वात् समासे एकार्यामावाङ्गांकारेण पदार्योपस्थितिरेवेतरिवदेषणतयेनि भावः। हिर्ण्यपूर्व किशिषुं प्रचक्षते (माघे १ स० ४२ श्लोष्) 'रामेति बक्षरं नाम मानमङ्ग दिनाजिनः

É

हीति । परशोहिं स्वर्धनीयत्व स्वामिद्वारकमिति तत्प्रयोजकाविद्वेदणः नि भागिव एवं यथीयन नि तया नदर्जानीयः प्रयोजकमित तत्र्वेदान्याः प्रयोजकमित तत्र्वेदान्याः स्वर्धनायः स्वर्यनः स्वर्धनायः स्वर्धनायः स्वर्धनायः स्वर्धनायः स्वर्यन्तः स्वर्यन्तः स्वर्यन्यः स्वर्यन्यः स्वर्यन्यः स्वर्यन्यः स्वर्यन्यः स्वर्यन्यः स्वर्यन्यः स्वर्यन्यः स्वर्यन्यः स्वर्

अत्राध्वरशब्दः समासे गुणीभृत इति न तदर्थः सर्वैः संयुज्यते । यथा वा जङ्घाकाण्डोरुनालो नखिकरणलसत्केसरालीकरालः प्रत्यप्रालक्तकाभाप्रसरिकसलयो मञ्जुमञ्जीरभृङ्गः । भर्तुर्नृत्तानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवापी-संभूताम्भोजशोभां विद्धदिभनवो दण्डपादो भवान्याः ॥ २३२॥ अत्र दण्डपादगता निजतनुः प्रतीयते भवान्याः संविन्धनी तु विविक्षता ॥ (१३) अवश्यवक्तव्यमनुक्तं यत्र । यथा अत्राकृतस्य चरितातिश्रयैश्च दृष्टैरत्यकृतैरपहृतस्य तथापि नास्था ।

इत्यादो तु नायं दोपैः नामनामिनोरभेदैस्य सत्त्वेनेष्टयोगसंपत्तेः। नामनामिनोरभेदश्च वैयाकरणिसछान्तमञ्जूपायामस्माभिरुपपादितः) इत्याहुः। तदेतत्सर्वमिभिप्रेत्याह अत्रेत्यादि। अध्वरशब्दः
संप्रामाध्वरशब्दः। तद्धः संप्रामाध्वरशब्दार्थः। सुँदः ऋत्विगादिभिः। संयुज्यते इति। न
संयुज्यते इत्यन्वयः। एवं चात्र समासप्रविष्टस्यान्येन सहाकाङ्गाविरहाद्दत्विगादीनामध्वरपदार्थेन
सहान्वये भवत्येवाभवन्मतयोगः। न चात्र 'प्रिये रणयज्ञः प्रवर्तते' इत्यनेनान्वय इति वाध्यम्।
तथा सति संप्रामाध्वरशब्दस्य पुनरुक्तत्वं स्यादितीति सारवोधिन्यां स्पष्टम्।।

च्युत्पत्तिविरोधनिवन्धनमुदाहरति जङ्घाकाण्डेति । व्याख्यातिमदमत्रैबोह्यासे २७६ पृष्ठे । अत्र "संसंविन्धनां निजस्वात्मादिपदार्थानां प्रधानिक्तयान्वियकारकपदार्थे एवान्वयः" इति व्युत्पत्त्या (नियमेन) निजपदार्थस्य दण्डपादे एवान्वयः स्यात् न तु भवान्याम् भवान्यामन्वयस्तु विवक्षित इत्यभवन्मतयोगत्वम् । तदेवाह अत्रेत्यादि । व्याख्यातिमदं प्रदीपसुधासागरयोः "अत्र तनुपदार्थस्य पार्वत्या योगोऽभिमतः दण्डपादेन प्रतीयते वीक्ये यत्प्रधानं तत्रैव निजादिपदव्युत्पत्तेः । अत एवोक्तं मिश्रप्रमुखैः 'निजखाक्मादिशव्दानां प्रधानिक्रयाकर्त्रन्वियत्वव्युत्पत्तिः' इति । दृपकतावीजिमष्टप्रतीनिवरह इति नित्यदोषोऽयम्" इति ॥

(१३) अनिमहितवाच्यं व्याचिष्टे अवश्यवकृतव्यामित्यादि । वाच्यमित्यत्र "कृत्याश्व" (३।३। १०१) इति पाणिनिस्त्रेणावश्यके ण्यत्प्रत्ययः । वाच्यज्ञव्दोऽत्र शब्दपरो न त्वर्थपरः अर्थपरत्वे सित वाक्यदोपत्वानापत्तेः । तथा च अनिमहितम् अनुक्तं वाच्य (वाचकपदातिरिक्तम् ) अत्रश्यवक्तव्यं यत्र (वाक्ये ) तदित्वर्थः । वाचकपदातिरिक्तं तु (अर्थात् ) चोतकमेव । अप्यादेवीचकत्वमते तु स्वातः व्येणाप्रयोज्यं 'वाचकपदातिरिक्तम्' इत्यनेन विवक्षितमिति श्चेयम् । एवं चोद्देशविधेयभावादि- चोतकविभक्तीनां निपातानां च न्यूनत्वेऽयं दोषः वाचकपदस्य न्यूनत्वे न्यूनपदत्वं दोष इति मेदः । यत्तु "न्यूनपदेऽप्रतीतिमात्रम् अत्र तु विरुद्धा प्रतीतिरित्यनयोर्भेदः 'अप्राकृतस्य' इति वक्ष्यमाणोदाह-रणे च मत्संवन्धित्वेन वीरशिशुप्रतीतिरेव विरुद्धा प्रतीतिः" इति कस्याचिद्याख्यानम् तदनुभववि-रुद्धम् मत्संवन्धितया वीरशिशुक्तानुभवस्याप्रतीतिरिति प्रदीपोद्द्योतप्रमासु स्पष्टम् ॥

तत्र विभक्तिन्यूनत्वे उदाहरति अप्राकृतस्येति । अत्र प्रदीपकाराः "अनिमहितवाच्यं चान्यथावा-

१ स्कुटीकरिष्यंत चेद्मग्रे ३९९ उदाहरणे ॥ २ शन्दार्थयोरभेद्स्य । शब्द्न्यार्थन्य शब्दार्थी तयोरभेद्स्येति यावत् ॥ ३ संबन्धिससवन्धिशब्दो पर्यायौ ९१ पृष्ठे तत्त्वसतत्त्रशब्द्यत् गोन्नसगोन्नशब्द्वचेति बाध्यम् ॥ ४ वाक्ये यत्त्रधानमिति । प्रधानिक्रयाकर्त्रान्वितस्वार्थयोधकब्युत्पत्तेरित्यर्थः ॥

कोऽप्येप वीरशिशुकाकृतिरप्रमेयसौन्दर्यसारसमुदायमयः पदार्थः ॥ २३३ ॥ अत्र 'अपहृतोऽसि' इत्यपहृतत्वस्य विधिर्वाच्यः तथापित्यस्य द्वितीयवाक्यगतत्वे-नैवोपपत्तेः ।

यथा वा

-

計

4

iF

で

च्यस्यान्यथाभिष्नानाद्वा अवाचकस्य द्योतकादेरनिभ्यानाद्वेति द्विविद्यं भवति । तत्राद्यमुदाहरित अप्राकृतेति'' इत्याहुः । वीरचरितनाटके द्वितीयेऽद्धे सीताखयंवरे श्रीरामेण धनुर्भद्गे कृते पर्श्यरामस्य खगतोक्तिरियम् । यत्तु 'जनकस्योक्तिरियम्' इति महेश्वरकमलाकरभट्टनागोजीभद्रभीमसेनवैद्यनायादि।भिरुक्तम् तत्तु चिन्त्यमेव अद्धितपुस्तके प्राचीनलिखितपुस्तकेषु च परश्ररामोक्तेरेवोपल्रभ्यमानन्त्वात् नाट्यसंदर्भविरुद्धत्वाच्च । अत एव 'रामदर्शने जामदग्रयोक्तिरियम्' इति परमप्राचीनेन माणिक्य-चन्द्रेण संकेते उक्तिमिति बोध्यम् । चकारोऽत्रानुक्तसमुच्चयार्थको भिन्नक्रमश्च । तेन श्रुर्तिरिति समुच्चीयते । तथा च अप्राकृतस्य अनन्यसामान्यस्य (श्रीरामस्य) यद्वा अप्राकृतस्य विद्यधस्य 'मन' इत्यप्रिमेणान्वयः । अत्यद्भुतैः अमानुपै द्षष्टैः श्रुतैश्च चरितातिद्ययैः चरित्रोत्कर्पः अपहनस्य वर्धाकृतपनसो (मम) (यद्यप्यहमपहतः) तथापि नास्थानादरः न निश्चय इत्यर्थः दद्यरथपुत्रेणैव धनु-भिप्नमिति निश्चयो नेति भावः । तत्र हेतुमाह कोऽपीत्यादि । एपः पुरोवर्ता पदार्थः श्रीरामस्यः कोऽपि जनागग्यः वीरशिद्यकाकृतिः वीरवालकाकृतिः अप्रमेयसौन्दर्यसारसमुदायमयः अन्यत्राद्यश्चित्वत्यस्यसमुदायमयः अन्यत्राद्यश्चित्तत्वत्यस्यसमुदायमयः स्वत्यत्राद्यस्तिन्त्यन्तसमुदायप्रचुर इत्यर्थः । अस्मिन् पद्ये वहवः पाठभेदाः सन्ति ते च प्रन्यगौरवभयाद्यकृतानुपयुक्तिः त्वाच्च नास्माभिः प्रदर्शिताः । वसन्तिल्का छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ६८ पृष्टे ॥

अत्र तथापीति तच्छन्दार्थः पूर्ववाक्योक्तं कमप्यर्थमपेक्षते इति पृयग्वाक्यसंपादियत्री 'अपहन' इति प्रथमा विभक्तिरवश्यं वाच्या तदभावादनभिहितवाच्यत्वम् । तदुक्त चन्द्रिकायाम् ''अत्र तथा-पीत्यस्य यद्यपीत्येतत्साकाङ्कृतया 'यद्यप्यपहतः' इति वाच्यम् न च तथोक्तिमित्यनभिहितवाच्यत्यं दोषः'' इति । तदाह अत्रेत्यादि । अपहतोऽस्मीति विधिस्वरूपकीर्तनम् । अस्मीत्यहमर्थे विभक्ति-प्रतिरूपकमञ्ययम् 'कुरुष्वमत्वास्मि करोमि सख्यः' (७८ पृष्ठे) इतिवत् । उपपत्तेरिति । अत्र हि तथापीति तच्छन्दश्च पूर्वप्रक्रान्तपरामर्शकः न चैकवाक्यतयान्वये तत्समव इति भावः । 'आकर्णि-तैरपहतोऽस्मि तथापि नास्था' इति तु युक्तमित्युद्दयोते स्पष्टम् ।।

व्याख्यातं च प्रदीपादी ''अत्र 'अहमपहृतोऽस्मि' इति प्रकारेणापहतत्वस्य विधिर्वाच्यः तेन वाक्यद्वयसंपत्ती तथापीत्युपपद्यते द्वितीयवाक्यगतत्वेनैव तस्य प्रतीतेः । नन्वयमविमृष्टिनिधेयाग एवेति चेत्र । न हि विधेयाविमर्शमात्रमत्र दूपणम् किं तु तथापीत्यस्यासंगतिरिप । तदन्रोधेनै राप्तृतत्वस्य विधेयत्वाम्युपगमो न तु तत्प्राधान्यात् । एवं चात्र 'अपटतन्य मम नास्या' इत्यन्ययसंभवेऽपि 'तथापि' इतिपदासंगतियुक्तस्य तस्यात्र दोपत्विमिति वोध्यम् । एतेन 'अवान्तरवाक्ये न विधेयाविमर्शः' इति समाधानमनादयम् वीजाभावात् 'क्षणमप्यमुक्ता' इति (२८९ पृष्टे) अवान्तरन्व वाक्ये एव तदुदाहरणाच । अस्तु वा अत्रोदाहरणे विधेयाविमर्शस्तयापि दिर्तायभेदे (दोनवास्य- वानुक्तिरूपे वक्ष्यमाणे) तदसकरमात्रेणेव दोपभेदन्यविध्यते " इति ॥

एपोऽहमद्रितनयामुखपद्मजनमा प्राप्तः सुरासुरमनोरथदृरवर्ती । स्वमेऽनिरुद्धघटनाधिगताभिरूपलक्ष्मीफलामसुरराजसुतां विधाय ॥२३४॥ अत्र मनोरथानामपि दुरवर्तीत्यप्यर्थो वाच्यः । यथा वा

त्विय निवद्धरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराङ्मुखचेतसः । कमपराधलवं मम पश्यासि त्यजसि मानिनि दासजनं यतः ॥२३५॥

अप्यादिनिपातानां न्यूनत्वे विधेयाविमर्शासंकीर्णमनभिहितवाच्यमुदाहरति यथा वेति । एपोऽ-हिमिति । उपाहरणनाटके उषायाः सखीं चित्रछेखां प्रति अनिरुद्धस्य मदनपुत्रस्योक्तिरियम् । तदुक्तं सुधासागरे ''इयं किल हरिवंशे कथा। पार्वतीशिवयोः समीपे सकलकलाभिज्ञाः सुरासुरयक्षगन्धर्वी-रगादीनां दुहितरो गीतवादननृत्यानि कुर्युः । तत्रैकदा वाणासुरकन्योपानाम्नी 'अहो अद्भुतिमदं दम्पैत्योः सुखम्' इत्यभिछ्छाप । अथ तत्प्रावीण्यतुष्टयाद्रिकन्यया वरो दत्तः 'एतावत्कालोत्तरं रात्रावनुरूपो भर्ता त्वामुपयास्यति' इति । उपा तु परिहासवचनमिति तद्विस्मृतवती । अथ वरदान-वळात्सति समये स्वप्नेऽनिरुद्धेन श्रीकृष्णपौत्रेण संगमो जात इति । तन्मूळकनाटकस्यमिदं पद्यम् । व्यभिचारदृषिताहमिति प्राणास्त्यजेदिति शङ्कया वरः स्वरूपवानुपायाः सखी चित्रलेखामाह एषोऽ-हमिःयादि । एतेन मदनस्येयमुक्तिारीति वदन्तः [चन्द्रिकाकारादयः] भ्रान्ता एव" इति । मुरा-द्युराणां देवदैत्यानामपि ये मनोरथास्तेपामपि दूरवर्ती दुष्प्राप्यः अद्रितनयायाः पार्वत्याः मुखपद्मात् आननकमळात्। जन्मोत्पत्तिर्थस्य तादशोऽहं वरः अप्तरराजस्य वाणासुरस्य सुताम् उपानामी स्वप्ने स्वप्नावस्थायाम् अनिरुद्धेन श्रीकृष्णपौत्रेण सह घटनया समागमरूपयाधिगतं प्राप्तमभिरूपछक्ष्म्याः परमसीन्दर्यसंपत्तेः फलं यया तथाभूतां विधाय कृत्वा एषः प्राप्तः परावृत्त इत्यर्थः। 'अनुरूपलक्षी-फलाम्' इति पाठे अनुरूपा अनिरुद्धानुरूपा या लक्ष्माः सौन्दर्यशोभा तस्याः फलं ययेति प्राग्वत् । अत्र सुराद्धरमनोरथेत्यनेनान्यमनोरथविपयत्वाभावः सुरासुराणामन्येन्द्रियाविपयत्वं च ध्वनितम्। वसन्ततिल्का छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ६८ पृष्ठे ॥

अत्र सुरासुराणामि मनोरयानामि दूरवर्तीत्यप्यर्थद्वयमवश्यं वक्तव्यम् अन्यथान्यमनोरथिवप-यत्वं सुरासुरविहिरिन्द्रियविषयत्वं च प्रतीयते इत्यनिमिहितवाच्यत्वम् । तदेवाह अत्नेत्यादिना । अप्यर्थो वाच्य इति । अप्यर्थः समुच्चयः न केवळं विहिरिन्द्रियादीनामित्येवंरूपः । स चापेरनुपा-दानान्नोपपन्नः । अतश्चापिरप्यवश्यं वाच्य इति भावः ॥

असमासेऽप्युदाहरित यथा वेति। त्वयीति। विक्रमोर्वशीये चतुर्थेऽङ्के गिरिनद्यामुर्वशीं संभाव्य तां प्रति पुरूरवस उनितिरयम् । 'प्रणयमङ्गपराङ्मुखचेतसस्विय निवद्धरतेः प्रियवादिनः' इति प्रदीपे पाठः। हे मानिनि मम कम् अपराधस्य छवं छेशं पश्यिस यतः यस्मात् अपराधछेशात् दासभूतं जनं मल्लक्षणं त्यजसीत्यन्वयः। कीदृशस्य मम त्विय भवत्यां निवद्धरतेः स्थिरानुरागस्य तथा प्रियवादिनः मधुरभाषणशीलस्य एवम् प्रणयमङ्गे पराङ्मुखं विमुख [भीरु] चेतो यस्य तथाभूतस्ये-त्यर्थः। ''पराङ्मुखः पराचीनः' इत्यमरः। अत्र विशेषणत्रयस्यापराधलेशाभावोपपत्यभिप्रायगर्भ-त्वात्परिकरनामालंकारः। द्वतिबल्धितं वृत्तम्। लक्षणमुक्तं प्राक् ८३ पृष्ठे।।

१ चक्रुरिति सुवचम् ॥ २ पार्वतीशिवद्धपयोः ॥

#### अत्र 'अपराधस्य लवमपि' इति वाच्यम्।।

(१४) अस्थानस्थपदं यथा

प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसंनिधानुपाहितां वक्षसि पीवरस्तने । स्रजं न काचिद्विजहौ जलाविलां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुषु॥२३६॥ अत्र 'कांचिन्न विजहौ' इति वाच्यम् । यथा वा

अत्रापि 'ख्वमपि' इत्यप्ययोंऽत्रह्यं वक्तव्यः अन्यया छ्वनिपेधे स्थृष्टप्रतीतिप्रसङ्गादित्यन्।नि हितवाच्यत्वम् । तदेवाह अत्रेत्यादिना । लवमपीति वाच्यमिति । अन्यथा 'अपराध्यः न पर्यसि किं तु महान्तमपराधम्' इति प्रतीयते इति भावः । दूपकतावीज प्रयमेऽभिमनाप्रतीनि अन्त्ययोस्तु विरुद्धप्रतीतिरिति नित्यदोपोऽयमिति प्रदीपे स्पष्टम् ॥

(१४) "अपदस्थपदसमासम्" इति स्त्रम् । तत्राद्यं पदपदं स्थानार्थकम् । "पदं स्थानं विभन्तरम् त राब्दे वाक्यैकवस्तुनोः । त्राणे पादे पादिचिह्नं व्यवसायापदेशयोः" इति हेमचन्द्रकोशात । तथा चास्थानस्थपदमस्थानस्थसमासं चेति दोषद्वयम् । "अस्थानस्थत्वं चायोग्यस्थानस्थत्वम्" इति प्रदीपः । उद्द्योतकारास्तु अस्थानस्थत्वं यथाश्रुतानुपृव्यो विवक्षितस्वार्यानुभावकन्वे सति स्वसाकान्ह्नस्थानाद्व्यविहतस्थानप्रयुक्तत्वम् । सत्यन्तेन संकीर्णगर्भिताक्रमाणा व्युदास तेषु तदानुपृव्यो विवक्षितार्थावोधादित्याद्वः । एवमेव विस्तारिकासारवोधिन्योरि । तत्राद्यम् (अपदस्थपदम् ) उदाहर्गत अस्थानस्थपदिमित्यादि ॥

प्रियेणेति । किरातार्जुनीयेऽष्टमे सर्गे जलकीडावर्णने कस्याश्चिक्ताया वर्णनिमदम् । विर-क्षस्य सपत्नीजनस्य संनिधौ समीपे प्रियेण मर्त्रा सप्रध्य सम्यक् आदरेण प्रयित्वा (निर्माय) न तु यथा कथित् पीनरौ स्तनौ यस्मिन् तथाविधे (स्थूलोचकुचे) वक्षासि उपाहितां स्पर्शपृवंक निवेशिता (वक्षस्यपीणे पीनरस्तनत्व हेतुः) स्नजं मालां जलाविलां जलेन ग्लामापि (उदकेन गतप्रमामिप) काचित् नायिका न विजहौ न तत्याज । कुत इत्याकाङ्कायामाह वसन्ति हीति । हि यतः कारणात् प्रोम्ण गुणा उत्कर्षाः वसन्ति न तु वस्तुषु । प्रेम्णि सित वस्तुनि उत्कर्षां न तु वस्तुमात्रे इत्यर्थः । प्रेमोत्कर्प एवोपादेयो न तु वस्तुक्तर्प इति भाव इत्युद्दयातादिषु स्पष्टम् । चिन्दि-काकारास्तु प्रेमसत्त्वे एव वस्तुन उपादेयत्वचित्तापकर्पकत्वयोर्दर्शनात्तदभावे चादर्शनादन्वयन्यतिः-काम्या प्रेमैवोपादेयं चित्तापकर्पकं च भवतीति तदेव गुणविदत्यर्थः । तथा च सप्तनीतन्त्रमं निर्माय प्रेमपूर्वकं कान्तेन हादि निहितायाः सजो जलाविलतया सौरभाभावेऽपि प्रेमास्पदतयागरित्वादयः युक्तमिति भावः इत्याद्वः । 'वस्तुषु' इत्यत्र 'वस्तुनि' इत्यपि पाठ । अर्थान्तरन्यानोऽनाद्वान । वंशस्य वृत्तम् । लक्षणमुक्तं प्राक् २४ पृष्ठे ॥

अत्र 'काचित्र विजहीं' इति वक्तन्ये 'न काचिद्विजहीं 'इत्युक्तम् तस्मनकागेऽरधानमा इत्यस्य-स्थपदस्वं दोषः । तदेवाह अत्रेत्यादि । वाच्यं वक्तन्यम् । यथाश्रुते 'न काचिद्विजहों अपि तु मां एव विजहुः' इति विरुद्धं प्रतीयते इति भावः। न्याख्यातिमदं प्रदीपे "अत्र 'न काचिद् देति न योग्य नजः स्थानम् । 'प्रतियोगिसंनिषिद्धं तथा' इति न युक्तम् तय्यवधानेऽपि 'न गेट न म्यद्व वयाः संनिपात्योऽयमस्मिन्' इत्यादौ निरवद्यप्रयोगदर्शनात् । परं तु 'न काचिद्विजहीं अपि तु सर्ग एय

९ 'काचित्स्रज नो विजहों' इति नुवचम् ॥ २ अन्वयप्रतियोगिसंनिधिर्णेग्यतः हद्भापनार्ये चन्द्रभित्र हिट्ट दूपयित प्रतियोगीति ॥ ३ शाकुन्तलनाटके प्रयमेऽह्रे पद्यमिद्म् ॥

लग्नः केलिकचग्रहश्चथजटालम्बेन निद्रान्तरे गुद्राङ्कः शितिकन्धरेन्दुशकलेनान्तःकपोलस्थलम् । पार्वत्या नखलक्ष्मशङ्कितसखीनमीस्मितद्रीतया शोन्मृष्टः करपछ्येन कुटिलाताग्रच्छिवः पातु वः ॥ २३७॥

विजहुः' इति विरुद्धप्रतीतिप्रसङ्गादयोग्यं स्थानमेतत्'' इति । उद्द्योतकारास्तु ''अत्र न काचिदिति । क्षेत्रज्ञिज्ञीडावर्णने एकैकस्या एकैकगुणवर्णनप्रस्तावेनैकस्याः कस्याश्चिदेवताद्यवर्णने तात्पर्यात् 'अपि तु सर्वा न विजहुः' इति विरुद्धप्रतीतेर्मृले 'अपि तु सर्वा न विजहुः' इत्येव पाटः । अत एव 'न डिसंबुद्धयोः' (८।२।८) इति सूत्रे महाभाष्ये 'न किचित् डिलेंपिन लुप्यते अपि तु सर्वत्र लुमतैव' इति प्रयुक्तम् । तत्र हि न किचिदित्यादेः सर्वत्रेव लोपेन न लुप्यते इत्यर्थः 'अपि तु सर्वत्र' इत्यादिप्रतिनिदेशात् । तस्मात् किचदादेः पृर्ववर्तिनि नाज सित किचिदादिपढे काकुर्ग्युत्पित्तिसिद्धिति चिदित्यस्याप्यर्थकत्व वा व्युत्पत्तिसिद्धिमिति भावः'' इत्याहुः ॥

विस्तारिकासारवोधिन्योस्तु एवं व्याख्यातम् ''अत्रासमस्तस्य नजः क्रियान्वयित्वतारपर्यग्रहे क्रियान्काङ्क्षायामन्तरा काचिदित्यर्थोपस्थितो क्रियाया अलाभेन तस्याः स्थगनम् । अनन्तरं च क्रियोपिस्थितावन्योग्यकारकपरिद्यारेण तया सद्द स्वस्थानस्थितस्य नजो विल्म्बेनान्वयः । क्रियासांनिध्ये तु नैविमत्याह् काचिन्न विजहावितीति । यथाश्रुतानुपूर्व्यन्तराकलपनान्न क्षिष्टत्वम् । नजः क्रियायोगिविल्म्बेनाभावानु-भावकत्वविलम्ब इत्यासित्तवैगुण्यं दूपकतावीजम् । न च 'नवजलघरः' (२९१ पृष्ठे) इत्यादाविप नामसांनिध्येऽप्यसमस्तस्य नजोऽभावप्रत्यायने विलम्ब इति वाध्यम् तत्रापि गम्यमानभविकियासांनिध्यात् । अत्र तु क्रियोपादानेनाध्याहाराभावािक्रयासानिध्यमात्रेणेव नजोऽभावार्थानुभावकत्वं न तु पूर्वापरवित्यमेनेत्यक्रमाद्भेदः । तत्र तु पौर्वापर्यनियमोल्लब्धनिति दूपकतावीजम् । केचित्तु नजः समिन्याहृतनिपेधन्युत्पत्तेनं काचिदित्यत्रानिधीरितैकविशेपिनपेधसिद्धी सर्वा विजहुरित्यर्थः प्रतीयते । न चायं विविक्षितः। क्रियापदसंनिधानुपादाने क्रियामात्रनिपेधप्रतीतौ विविक्षतार्थसिद्धिरिलाहः" इति ॥

विरुद्धप्रतीतिजननादिव विवक्षितोपयोगस्य पदस्योपयोगासंभवादि स्थानस्यायोग्यत्वमुदाहरित यथा वेति । लग्न इति । कदाचित्तिल भवानी रात्रौ प्रणयकले हर्जटामाकृष्य चन्द्रखण्डसिहता तां कपोलते निधाय निद्रा कृतवती । ततः प्रातःसमये जटास्थचन्द्रखण्डमुद्राङ्कितं कपोलं दृष्ट्वा नखक्षतमेन तदिति शङ्कमानायाः सख्याः हास्येन लिजता सती कपोलस्थं चन्द्रमुद्राङ्कं हस्तेन ममार्जेति कविकित्पतं वर्णनिदम् । शितिकन्धरो महादेवस्तस्येन्द्रुशकलेन चन्द्रखण्डेन निन्दान्तरे निद्रामध्ये अन्तःकपोलस्थल अर्थात् पार्वतीकपोलस्थलमध्ये लग्नः सक्तो मुद्राङ्कः वः युष्मान् पातु रक्षतु इत्यन्वयः। अन्यसंपर्कान्द्रस्य समुदितं चिह्नं मुद्राङ्कः । कपोलस्थलमत्र पार्वत्याः एव न तु महादेवस्य शितिकन्धरपदोपादानादिखारस्यात् । पार्वत्याः कपोललग्नते हेतुगर्भिनन्दुशकलेनेत्यस्य विशेपणमाह केलीति । केलिः सुरक्तिं तत्र यः कचग्रहः (पार्वतीकर्तृकं) केशाकर्षण तेन स्था शिथला या जटा तस्यां लम्बेन लम्बायमानेन यद्वा लम्बो लम्बनं यस्य तथाभूतेनेत्यर्थः । एवं च कपोलसंबन्धोपपात्तः । अथवा कपोललग्नते हेतुः केलीति । आलम्बेन संबन्धेनेत्यर्थः । कीदशो मुद्राङ्कः नखलक्ष्म नखचिहं तत्र (तिद्विषये) शिद्विता संजातशङ्का या सखी तस्याः नर्मिसतं लीलास्मित रहस्यहास्यं वा तेन हीतया

१ मूले कान्यप्रदीपे ॥ २ तस्याः क्रियायाः । तस्या आकाइक्षाया इति केचित् ॥

अत्र नखलक्ष्मेत्यतः पूर्व 'क्विटिलाताम्र ॰' इति वाच्यम् ॥ (१५) अस्थानस्थसंमासं यथा

अद्यापि स्त्नशैलदुर्गविषमे सीमन्तिनीनां हृदि स्थातुं वाञ्छति मान एप धिगिति क्रोधादिवालोहितः । प्रोद्यद्रुत्तरप्रसारितकरः कर्पत्यसौ तत्ख्णात् फुळुत्कैरवकोशानिःसरद्षिश्रेणीकृपाणं शशी ॥२३८॥

लिजतया पार्वत्या (कर्र्या ) करपछ्ठवेन (करणेन ) प्रोन्मृष्टः प्रमाजितः । 'नर्भरिमतबीट ना' इति पाठे तथाविधिस्मितेन बीडा लजा तया हेतुभूतयेत्यर्थः । एव च प्रोन्मृष्टत्ये हेतुः नललक्ष्मश्रा वत्सखीनर्भस्मितजन्यबीडेति वोध्यम् । केचित्तु तथाविधिस्मितेन बीडा यस्या इति पावेतीविशेषण्मेनेत्याहः । पुनः कीद्दशः कुटिला वक्षा आताम्रा ईपदारक्ता छविः कान्तियरय तादृशः । यहा कुटिलश्चासावाताम्रच्छविः ईपदारक्तकान्तिश्चेत्यर्थः । इदं च नखलक्ष्मश्रद्धाहेतुरिति बोध्यगः । 'करपञ्चवेन' इत्यत 'करपङ्कजेन' इति कचित्पाठ । ''व्रवकेलिपरिहासाः क्रीडा लेला च नर्म च'' इत्यमरः । शार्द्लिविक्रीडित छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक् १८ पृष्टे ॥

अत कुटिलाताम्रच्छितित्व नखल्दमशङ्काबीजमिति नखल्दमेत्यतः पूर्वमेव प्रयुप्यमानमुप्युप्यते न तु पश्चादित्यपदस्थपदत्वम् । तदेवाह अत्र नखलक्षमेत्यादि । पूर्वमित्यादि । तत एव ऐतुरित्यप्ताने वेन झटित्यन्वयः स्यात् । यथाश्रुते तु पूर्ववदयोग्यपरिहारादिविल्य्य इत्यवधेयम् । अत्रेदं तत्त्वन् । कुटिलाताम्रच्छिवित्वस्य साधर्म्यरूपस्य नखल्द्यमशङ्काबीजस्य प्रागप्राप्तेः तन्त्वद्वायारतन्मुखिनिर्गक्षयन्त्वनायोग्यतादिपरिहाराय साधर्म्योपस्थापकापेक्षणादिल्येवन प्रतीतिः पूर्व प्रयोगे तु झटिति ऐतुरित्यस्य झावेनान्वयप्रतीतिरिति । एवं च रपष्टमेव दुष्टिवीजं निस्थक्षायं दोप इति प्रदीपोद्द्योतादिष्ट रप्यास्य ॥

-1

5

अत्र क्रुद्धस्थोक्तो समासो न कृतः कवैरुक्तौ तु कृतः ॥ (१६) संकीर्णम् यत्र वाक्यान्तरस्य पदानि वाक्यान्तरमनुप्रविश्वन्ति । यथा किमिति न पश्यसि कोपं पादगतं वहुगुणं गृहाणेमम् । ननु मुश्च हृदयनाथं कण्ठे मनसस्तमोरूपम् ॥ २३९ ॥

अत्र पादगतं बहुगुणं हृदयनाथं किमिति न पश्यिस इमं कण्ठे गृहाण मनसस्तमं कोपं मुश्रेति । एकवाक्यतायां तु क्लिप्टिमिति भेदः ॥

ः अत्र पूर्वार्धे कुद्धस्य शशिन उनितिरिति तत्र दीर्धसमासः कर्तव्यः तत्रिय दीर्धसमासव्यद्गरं गुणस्यौचित्यात् परंतु न कृतः । उत्तरार्धे तु दीर्धसमासः कृतः स च व्यर्थः उत्तरार्धे क्रवेत् दीर्धसमासव्यद्गरोजोगुणस्याप्रयोजकत्वादित्यस्थानस्थसमासत्वम् । कोचित्तु अत्र दोपद्वयम् अतिक् व्यर्णत्वेऽस्थानतर्भाव दीर्धसमासकरणं चेति । अस्थानसमासपदार्थोऽपि द्विविध इत्याद्वः । प्रतिक् व्यर्णत्वेऽस्थान्तर्भाव इति वाच्यम् समासस्यावर्णक् पत्वात् रसाननुगुणवर्णवहुव्यावयत् प्रतिक् व्यर्णपदार्थत्वादिति मावः । एवं च माधुर्यवच्छुङ्गारादिरसप्रधानपये दीर्धसमासेऽप्यदोप इति वोध्यम् । नाप्यत्र पतःप्रकर्पता प्रथमप्रवृत्तस्य प्रकर्पस्याप्रे त्यागे हि तत्संभवः अत्रवृत्विपरात्यम् । किंच उभयत्रोचितत्त्येव प्रकर्पस्याभावे तत्संभवः अत्र त्वेकतरत्रेव समासौचित्यिः दूपकताविजं सहदयवैमुख्यमिति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् ॥

(१६) संकीणें व्यान्तष्टे संकीणें। वाक्यान्तरपदं मिश्रमित्यर्थः । एव च वाक्या घटकपदव्यत्रहितपदघटितत्वं छक्षणं वोध्यमिति सुधासागरे स्पष्टम् । उद्द्योतेऽपि व्याख्य संकीणित्वं नाम भित्रभित्रवावयार्थान्वतपदानां तत्तद्धिनिराक्षाङ्क्ष्याक्यघटकत्वम् । तेन वाक्यकत्व तया महावाक्यस्यैकत्वेऽपि 'किमिति'इत्यादावयं दोप इति वोध्यमिति । चक्रवर्त्यादयस्तु वाक्या क्रियान्तरान्वितम् । तेनैकाक्रियान्वते 'घटमानय पटं च' इत्यत्र पटान्वितानयनपदसंके क्रियेक्यात्र दोपप्रसङ्गः इत्याहः ।।

यथेत्युदाहरित किमितीित । मानिनीं प्रति सख्या उनितरियम् । रुद्रटार्छकारे उदाहतं मिदम् । पादगतं पादप्रणतं बहुगुणं हृदयनायं किमिति न पश्यिस । इमं हृदयनायं कण्ठे गृ आिङ्क्षय । मनसरतमोरूपं तमोगुणात्मकं कोपं मुख्येत्यन्ययः । "गुणान्धकारशोकेषु तमा पुमानयम्" इति कोशः । आर्या छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् ४ पृष्ठे ॥

विविधितमन्वयं दर्शयित अत्रेत्यादि । मुञ्जेताति । इदं हि वाक्यत्रयं परस्परपदसंकीण मावः । अत्र वाक्यत्रयेऽन्योन्यवाक्यस्थपदमादायानिममतं प्रतीयते । इदमेव च दुष्टिवीजम् प्रतिविद्यां वा । इप्रवोधविन्ध्यादसमङ्गो दूपकतावीजिमिति केचित् । ननु संकीर्णत्वे क्षिष्टत्वदोष त्याशङ्कायामाह एकवाक्यतायामित्यादि । अनेक वाक्यतायां संकीर्णत्वम् एकवाक्यतायां तु विविक्ष इति भावः । 'बान्ने नाथ विमुख्य मानिनि रुपं रोषान्मया कि कृतम्' इत्याव 'वान्ने शृणु नाथ वद' इत्येवं तयोर्प्याहतिकयापदेनैकवाक्यत्या प्रतीतेः संकीर्णत्वदोपश्य नास्तीति वोष्यमित्युद्दयोते स्पष्टम् ॥

१ 'खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान् सर्वेऽपराधा माथि । तत्कि रोदिपि गद्रदेन वचसा कस्यामतो, नन्वेतन्मम का तवास्मि द्विता नास्मीत्यतो क्यते ॥' इत्वंत्रिमं पाद्त्रयं द्रशृष्ट्यम् ॥

(१७) गर्भितम् यत्र वाक्यस्य मध्ये वाक्यान्तरमनुप्रविश्वति । यथा परापकारानिग्तैर्दुर्जनैः सह संगतिः । वदामि भवतस्तन्तं न विधेया कदाचन ॥ २४० ॥ अत्र तृतीयपादो वाक्यान्तरमध्ये प्रविष्टः । यथा वा लग्नं रागावृताङ्गचा सुदृदमिह ययैवासियप्रचारिकण्ठे मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुपैर्या च दृष्टा पतन्ती ।

(१७) गर्भितं व्याचिष्टे गिर्भितमित्यादि । गर्भितं संजातगर्भम् अन्तःस्थितवाक्यान्तरं वाक्य-मित्यर्थः । तत्तु वाक्यं क्षाचित्त्वभावत एवैकम् कचितु हेतुहेतुमद्भावेन वाक्यैकवाक्यतया एक्पाभूतम् । एवं च द्विविधं गर्भितमिति फलितम् । तदेवाह यन्नेत्यादि । वाक्यस्येति । स्वभावत एकवाक्यस्य वाक्यैकवाक्यताक्रमेणेकवाक्यतापन्नस्य वा वाक्यसमुदायस्येत्यर्थः । "अत्र मध्यस्थितस्य स्वार्यानु-भावकत्वम् सर्काणें तु न तथेति भेदः। एतेन 'वीजफलसाम्ये सर्काणांद्रभितस्य पृथगुपादान चिन्त्यम् ' इत्यपास्तम् फलवैषम्यसत्त्वात्' इत्युद्दयोते स्पष्टम् । "वाक्यान्तरेऽन्यवाक्यायपदप्रवेशे सर्काणता अन्यवाक्यस्यैव प्रवेशे तु गर्भितस्वमिति भेदः" इति महेश्वरः ॥

तत्राद्यमुदाहरति एर्।पक्रिरेति । परापकारिनरतैः परपीडारतैः दुर्जनैः दुर्छः सह रागितः संबन्धः कदाचन कदापि न विधेया न कार्या । भवतः तव तत्त्वं वास्तविकस्वरूपत्व वदामीलर्थः। "तत्त्वं परमात्मनि । वाद्यभेदे स्वरूपे च" इति हैमः ॥

अत्र दोपं दर्शयति अत्रेत्यादि । 'अत्र वदामि भवतस्तत्वम्' इति वाक्यान्तरं प्रयमवाक्यस्य मध्ये प्रविष्टमित्यर्थः । एवं च संगतेः सदसत्त्वसंशयोऽन्त्यपादे कर्मसाकाङ्कृत्य चेति दूपकतावीजिक्षिति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् । संकीणें गर्भिते चानासित्तरेव दूपकतावीजिमिति सारवोधिनीकारः । अत्रार्धयोस्तु परावृत्तौ न दोषः यया 'वदामि भवतस्तत्त्व न विधेया कदाचन । परापकार्गनिरतंर्द्धुर्जनेः सह संगतिः ॥' इति इति सोमेश्वरकृतसंकेते स्पष्टम् । अत्र 'संगतिर्न विधेया' इति वाक्य वदामां-स्यादिवाक्यान्तरेण गर्भितमित्युदाहरणचन्द्रिका ॥

हितीयमुदाहरित समिति । यस्य राज्ञः कीर्तिः श्रियो स्थाः नियोगात् 'निरितर्देवं नियेद्वा' इत्येवंस्तपात् शासनात् अम्बुधि समुद्रं प्रति इति गदितुमिव तत्संदेशं वक्तुमिव गनेत्वन्दवः । न्यून्वपित्तामिनी यस्य कीर्तिरिति भावः । अत्रासियष्टिरसर्तात्वेन (असाध्येत्वेन) श्रीः राज्यानि निर्माणिक कीर्तिश्च दूर्तात्वेनाध्यवसिता वोध्या । संदेशस्वरूपमेश्राह स्प्रामित्वादिना 'मृत्येन्य ' राप्यानेन । रे अम्बुधे रागो रुधिरस्त्रीहित्यं तेनावृत्तं स्थिम् अद्गं विशिष्टस्रोटरेखाविशेषो यस्याः पद्रे रागे राष्ट्रानेन । रे अम्बुधे रागो रुधिरस्त्रीहित्यं तेनावृत्तं स्थिम् अद्गं विशिष्टस्रोटरेखाविशेषो यस्याः पद्रे रागे राष्ट्रानेन नावृतानि भ्यासानि अङ्गान्यवयवाः यस्याः तथाभूतया यया एव असियप्रया एपण्या नापित्रया (अत्रास्त्राने नावृतानि भ्यासानि भावः । तथा या चासियष्टिरेव या च नायिका राष्ट्रसंग्ये स्वयमेव गत्वा खण्डनाय) पतन्ती परपुरुषे स्वर्मेन्देः स्था पद्मे मान्यताना च्यासन्तर्भा पद्मानिष्टर्भः स्वर्मेव गत्वा रमणाय) पतन्ती परपुरुषे स्वर्मिनपुरुषे स्वर्मेव स्था । तनिर्दार्मन्तियम् इति स्वर्मेव गत्वा रमणाय) पतन्ती परपुरुषे स्वरासीनपुरुषे स्वर्मेव स्था । तनिर्दार्मन्तियम् इति स्वर्मेव गत्वा रमणाय) पतन्ती परपुरुषे स्वरासीनपुरुषे स्वर्मेव स्वर्मेव निर्मेव निर्मेव स्वर्मेव स्थानिरियस्यात्विनरस्यात्विनरसाः। तत्सवतः तस्यामितियद्यां सक्तः संवद्य एव तस्यां निर्मेव निर्मेव स्थानिर्मेव स्वर्मेव स्थानिर्मेव स्थानिर्मेव स्थानिरम्यात्विनरसाः। तत्सवतः तस्यामितियद्यां सक्तः संवदः एव तस्यां निर्मेव स्थानिरमेव स

Trei

ì

河北海川

福祉

e al

部。

1 1

तत्सक्तोऽयं न किंचिद्रणयित विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद्गदितुमिव गतेत्यम्बुधि यस्य कीर्तिः ॥२४१॥ अत्र 'विदितं तेऽस्तु' इति एतत्कृतम् । प्रत्युत रूक्ष्मीस्ततोऽपसरतीति विरुद्धमतिकृत्॥ (१८) ''मञ्जीरादिपु राणितप्रायं पक्षिपु च क्रूजितप्रभृति । स्तनितमणितादि सुरते मेघादिपु गर्जितप्रमुखम् ॥''

नुरक्तः अयं (त्वजामाता मम भर्ता ) राजा न किचिद्रणयति न किमपि युक्तायुक्तं विचारयति । तेनाविचारेणव हेतना अहं मृत्येभ्यः सेवकेभ्यः दत्तास्मि इदं ते तव (मित्तुः) विदितमस्त इती-स्पर्यः । "मातङ्गः खपचे गजे" इति मेदिनी । अत्र ययेत्रेत्येवकारेणैकस्या एव नानासंबन्ध इति सचि-तम् । अरिकण्ठे इत्यनेन या राज्ञि अत्यन्त विरक्तेति ध्वनितम् । अत्र भद्गिविशेपेण शौर्यदातृत्व-यशसामत्कर्षे। वर्णितः । व्याजस्तुतिरत्रालंकारः । स्नग्धरा छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १०९ पृष्ठे ॥ अत्र 'तत्सक्तोऽय न किंचिद्रणयति तेन मृत्येभ्यो दत्तासि' इति वाक्यैकवाक्यमध्ये 'विदितं तेऽस्तु' इति वाक्पान्तरं प्रविष्टमिति गर्भितत्वम् । तदेवाह् अन्नेत्यादि । एतत्कृतमिति । प्रयोजनं विनैव गर्भित कृतमित्यर्थः । न केवछं विवक्षितैकवाक्यताप्रतीतिमात्रं किंतु अविवक्षितप्रतीत्या वक्य-माणदोपान्तरमपीत्याह प्रत्युतेति । प्रत्युत विपरीतम् । ततः राज्ञः सकाशात् । अपसरित अपग-इछति । विरुद्धेति । प्रकाशितविरुद्धेत्यर्थः । 'विदितं तेऽस्तु' इत्यनेन 'स्वापराधेन नाहमपसरामि . किंतु राजकीयनियं इति प्रतीयते । अते। 'छक्ष्मीस्ततोऽपसरति' इति स्तुतिविरुद्धप्रतीतिकृदित्यर्थः । 'विदित तेऽस्तु' इत्यनेनार्थशक्तिमहिम्ना 'उत्तरकालं पतिपरित्यागोत्यमपराधं त्वं माभिद्घ्याः' इति पूर्वमेव मया पत्यसद्वत्ततां ज्ञापितस्त्वम् इत्यर्थाभिन्याक्तिद्वारा 'तताऽपसरति' इति न्यज्यते इति प्रकाशितविरुद्धत्वाख्यं दोपान्तरमपीति भावः । तच्च दोपान्तरं २८० उदाहरणे वक्यते । एवं चास्मिन् पद्ये चत्वारो दोपाः गर्भितत्वम् प्रकाशितविरुद्धत्वम् अक्रमत्वम् त्यक्तपुनःस्वीकृतत्वं चेति । २५३ क उदाहरणे अक्रमत्वम् २८४ उदाहरणे त्यक्तपुनःस्चीकृतत्वं च वक्ष्यते । प्रतीतिवि-च्छेदोऽत्र दृष्टिवीजम् । अतो न यत्र प्रतीतिविच्छियते तत्र नायं दोपः । अत्र सारवोधिनीकारादयस्त "विदितं तेऽस्त्वित कृतम्" इति पाठं मन्यमाना इत्यं ब्याचख्युः "अत्रेत्यिदि । विदितं तेऽस्तु' इत्यनेन गर्भितं कृतमिति योजनम् । यद्दा कृत 'वाक्यान्तरम्' इति शेपः । तेन 'अस्मि' इत्यर्थस्यापि वेदनीयत्वं विवक्षितम् । विदितमित्यादेर्मध्यानुप्रवेशेन तथा प्रतीतिः । अत्राप्यनासत्तिः प्रतीतिविच्छेदो वा द्रपकतावीजम्" इति ॥

(१८) प्रसिद्धिहतं प्रसिद्धिमतिकान्तिमिति व्याकुर्वन् प्रसिद्धिं तावद्द्रीयित मुद्धीरादिण्विति । उनंत च चक्रवर्तिप्रभृतिभिः "प्रसिद्धादन्यत प्रयोगः प्रसिद्धिहतः । तत्र किं कुत्र प्रसिद्धमित्याह मञ्जी-रादिण्विति" इति । पञ्जीरादिषु नूपुरादिषु रणितप्रायं रणितप्रमृति 'प्रसिद्धम्' इति शेपः। एवमग्रेऽपि सर्वत्र शेपो वोध्यः । आदिपदेन रशनाघण्टाभ्रमरादिपरिग्रहः । प्रायपदं प्रभृत्यर्थकम् तेन काणितशिक्षितगुक्षितादिपरिग्रहः । पक्षिषु च कृजितप्रमृति प्रसिद्धम् । चकारेण मण्ड्कादिपरिग्रहः । प्रभृतिपदेन रववासितादिपरिग्रहः । सुरते निधुवने स्तनितमणितादि प्रसिद्धम् । आदिपदेन मणितादि-परिग्रहः । ननु स्तनितस्य सुरते एव प्रसिद्धत्वे "स्तनितं गर्जितं मेघनिघीषो(पे) रसितादि च" इत्य-मरविरोध इति चेत् शृणु । स्तनितादिकं सुरते एव चमत्काराय न त्वन्यत्रेति कविप्रयोगानियमनात्र

इति प्रसिद्धिमतिक्रान्तम् । यथा

महाप्रलयमारुतक्षुभितपुष्करावर्तक-प्रचण्डघनगार्जितप्रातिरुतानुकारी मुहुः । रवः श्रवणभैरवः स्थगितरोदसीकन्दरः कुतोऽद्य समरोदघेरयमभृतपूर्वः पुरः ॥ २४२ ॥

अत्र रवो मण्ड्कादिषु प्रसिद्धो न त्क्तविशेषे सिंहनादे ॥

(१९) भन्नः प्रक्रमः प्रस्तावः यत्र । यथा

तादिरोध इति । मेघादिपु गर्जिनप्रमुखं प्रसिद्धम् । आदिपदेन सिहादिपरिग्रहः । प्रमुखपदेन ध्वन्या-दिपरिग्रहः । इति प्रसिद्धिमिति । इति उक्तरूपा या प्रसिद्धिस्तामतिकान्तमिस्पर्थः ॥

यथेत्युदाहरति महाप्रलयेति । वेणीसंहारनाटके तृतीयेऽद्ध रणकोलाहलमाकर्णयतोऽसत्यान उनितिरयम् । यत्तु 'भीमस्योनितिरयम्' इति महेश्यरोनतम् तत्तु तन्नाटकानग्लोकनम्लकम् । अधाय पूर्व भूतो नेत्यभूतपूर्वो नवीनः रवः सिंहनादः पुरः अग्रे समरोदधेः संप्रामसमुद्रसकाद्यात् मुर्ः यारं वारं कुतः करमाद्धेतोः जायते इति प्रश्नः। सुधासागरे तु 'अभूतपूर्वो हरेः' इति पिठत्वा 'एरे. रवः सिंहनादः' इति व्याख्यातम् । कीहशो रवः। महान् यः प्रलयमारुतः (महत्पदस्य प्रलयान्ययरत्ययुवनः सर्वमुक्तरेव तथात्वात् ।) तथा च महता प्रलयकालिकमारुतेन क्षुमितौ प्रचण्डौ या पुष्करावर्तजाल्यो (मेघौ) तयोः प्रचण्डं भीषणं घनं निवड च यद्गर्जितं गर्जनं तस्य प्रतिरुतं प्रतिष्विः तदनुवारी तत्सदशः। अत एव श्रवणयोः कर्णयोः भैरवः भयंकरः। तथा स्थगिता आच्छादिता व्यासिति प्रावत रोदस्योः स्वर्गभूम्योः (अन्तरमेव) कन्दरा गुहा येन तथाभूत इत्यर्थः। "भूषावौ रोदर्या रोदर्सा च ते" इत्यमरः। पृथ्वी छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् ५६ पृष्ठे॥

अत्र रवशब्दस्य मण्डूकादिशब्दे एव कवित्रयोगप्रसिद्धिनीत्वेषे वीराणां गार्जिते इति प्रसिद्धानिन कमात्प्रसिद्धिहतत्वम् । तदेवाह अत्रेखादि । मण्डूकादिण्विति । मण्डूकादिसंबिन्धिष्ठ मृदुप्रानिष्विन्थ्यर्थः । आदिना सक्त्वमृदुष्विनिकजन्तुपरिग्रहः । प्रसिद्ध इति । कविप्रसिद्ध इत्पर्धः । उक्तविष्रोपे इति । श्रवणमैरवत्वादिविशेषणमर्यादया छन्धे इत्यर्थः । "उक्तविशेषणके" इति पाठे अपण्येग्यस्यादिविशेषणविशिष्टे इत्यर्थः । "उक्तविषये" इति पाठे उक्तस्य श्रवणभैरवत्वादेविपयेऽियगरेण इत्यर्थः ॥

व्याख्यातिमदं प्रदीपोद्द्योतयोः । "रवो मण्डूकादिशब्दे कविप्रसिद्धो नत्कतिशेषे सिंग्नारे । न चावाचकसंकरः तुल्येनैव रूपेणोभयत्र शक्तिसत्तेऽप्येकत्रैव कविप्रयोगिनयमात् । केत प्यापं कारपदेषः विशेषणिवशेषसीनिधानेन विशेषपरत्वादिति" इति प्रदीपः । (तुल्येनेव रूपेणोति । कत्त एव न निहतार्थत्वम् । कविप्रयोगिनयमादिति । सिंहशब्दे रवश्वव्यप्योगो न चर्ण्यपति । नियमः । अतो नाप्रयुक्तत्वम् सर्वया प्रयोगिनियेषे एव हि स दोषः प्रकृते चार्धविशेषे प्रयोगिऽनुगर एवेत्याहः । विशेषणिवशेषित । अवणभरवत्वरोदसीस्थगनरूपेन्यर्थ । प्रसिदित्यागरुप्तन्यप्रदेशे दूषकतावीजम् ) इत्युद्दयोतः ॥

(१९)भग्नप्रक्रमपदं व्याचष्टे भग्न इत्यादि।भग्नो नष्टः प्रक्रमः प्रस्ताव (उपज्यः) वन (गापे) नप्र-

९ अत एव दक्ष्यमाणहेतोरेव ।। २ तमेव हेनुमार दिशेषणविशेषे । दिरेषणविशेष । १६ परणा ११ । असनिधानं समाभिन्याहारः ॥

नाथे निशाया नियतेर्नियोगादस्तं गते हन्त निशापि याता । क्रिक्ट कुलाङ्गनानां हि दशानुरूपं नातः परं भद्रतरं समस्ति ॥ २४३ ॥ अत्र 'गता' इति प्रकान्ते 'याता' इति प्रकृतेः । 'गता निशापि' इति तु युक्तम् ।

ग्रप्रक्रमित्यर्थः। प्रक्रमशन्दार्थमाह प्रस्ताच इति। प्रस्ताचीचित्यिगत्यर्थः। यथाश्रुते कथितपदस्य प्रक्रमभङ्गदोषवारक्ततया गुणत्वमेव सर्वत्र स्यात्। शौचित्यस्य तु क्षचिदेव सत्त्वादन्यत्र कथितपदत्वस्य दो-पत्वमुपपन्निमित वोध्यम्। प्रक्रमशन्दंस्य पूर्वप्रक्रान्तः [पूर्वप्रक्रान्ति ]परत्वे 'महीभृतः पुत्रवतः' इत्यादौ ३६९ पृष्ठे वक्ष्यमाणोदाहरणे पुत्रपदे प्रक्रमभङ्गो न स्यादतः प्रस्तावः प्रक्रमपदार्थतयोक्त इति प्रभायां स्पष्टम्। प्रस्ताचौचित्यमित्यस्य प्रस्तावः उपक्रमस्तस्यौचित्यं येन रूपेणोपक्रमस्तेनोपसंहारः इत्यर्थः। एवं च 'येन रूपेणोपक्रमस्तेनेवोपसंहारः' इति नियमस्य मङ्गो भग्नप्रक्रमत्वमिति भावः। अयमेव दोषः प्रक्रमभङ्ग इत्युच्यते । उपक्रमश्च देधा शब्दतोऽर्थतश्चेति । तत्राचं 'नाये निशायाः' इत्यादौ २३४ उदाहरणे। द्वितीयम् 'अकाल्यतः' इत्यादौ (२५१ उदाहरणे) इति बोध्यम्। अत्र दृपकता-वीजं तु 'अकाल्यतः ' इत्याद्यदाहरणस्यवृत्तिग्रन्थव्याख्यानानन्तरं वक्ष्यते ॥

भग्नप्रक्रमत्वं च प्रकृतिप्रत्ययसर्वनामपर्याय।दिविषयत्वादनेकथा व्यवस्थितम् । तत्र प्रकृतेः प्रक्रम-भङ्गमुंदाहरित नाथे इति । नियतेः अदृष्टस्य नियोगात् आज्ञया निशायाः नाथे चन्द्रेऽरतं गते सित निशापि रात्रिरिप (तद्वधूः) अस्तं याता गता । हन्तेति खेदे । यद्वा हन्तेति हर्षे । हर्पश्च दशानु-रूपत्वादिति वोध्यम् । चन्द्रे गते सित यनिशा याता तद्युक्ततरमिति भावः । इदमेवार्थान्तरन्यासेन समर्थयित कुळाङ्गनाना।मिति । हि यस्मात्कारणात् कुळाङ्गनानां पतिव्रताखीणां दशानुरूपं वैधव्यदशा-योग्यं भद्रतरं कल्याणातिशयः अतः परम् अनुगमनादन्यत् न समस्ति न संभवतित्यर्थः । स्वामिस-मानदशैवोचितेति भावः । पतिव्रताळक्षणं तु "आर्तार्ते मुदिते हृष्टा प्रोपिते मिलना कृशा । मृते या म्रियते पत्यौ सास्त्री ज्ञेया पतिव्रता॥" इति स्मृत्युक्तं वोध्यम् । "दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं खी नियतिर्विधिः" इत्यमरः । उपजातिरछन्दः । ळक्षणमुक्तं प्राक् ७८ पृष्ठे ॥

अत्र 'अस्तं गते' इति गमिरूपायाः प्रकृते: प्रस्तावे 'याता' इति यारूपायाः प्रकृतेः प्रयोग इति प्रकृतिप्रक्रमभङ्गः। तदेवाह अत्रेत्यादि । प्रकृतिरिति । प्रक्रमभङ्ग इति शेषः । गते इति गमि- धातोः प्रक्रमादप्रेऽपि तत्प्रयोग एवोचितो न तु यातेति याधातोरिति प्रकृतेः प्रक्रमभङ्ग इत्यर्थः । तिर्द्धि कीदशः पाठो युक्त इत्याकाङ्कायामाह गतेत्यादि । युक्तिमिति । अयमाशयः । भिन्नाभ्यां शब्दा-भ्यामुपस्थापितं मिन्नवद्भाति "न सोऽस्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दानुगमादते" इति भर्तृहरिप्रोक्त-न्यायेन शाब्दवोधात्मके ज्ञाने शब्दस्यापि विशेषणतया भानात् । तेन च प्रकृतस्थछे भिन्नशब्दा-भ्यां गमयाप्रकृतिभ्यामुपस्थितः एकोऽप्यर्थो भिन्नवद्भाति । अतो यातेति पदेन गमनस्योपादानेऽपि नानुगमनत्वेन प्रतीतिः। तथा च कुळाङ्मनानां न स्वामिसदृशावस्थाप्रतीतिर्न संभवतीति दशानुरूप-मिति भज्येत । गतेति कृते तु अनुगमनस्य स्पुटैव प्रतीतिरिति वोध्यम् ॥

१ प्रकृतिलक्षणं प्रत्ययलक्षण च प्राक् १६८ पृष्ठे दिप्पणे प्रदर्शितम् ॥ २ 'मृते न्नियेत या पत्यो' इति पाठान्तरम् ॥ ५ पतिव्रत्रक्षीणा सहगमन-मनुगमन चीक्तम् । तत्र सहगमन चैकिचत्यारोहणम् दम्पत्यो सहेव मन् वद्दारः । विषक्षीणा सहगमनमेव नानु-गमनम् । अनुगमन च भर्तः समन्त्रकदाहोत्तर पृथक्चितःव प्रविश्वारोहः । क्षत्रियादीनामनुगमन सहगमनं वेति प्रम-शास्त्र स्पष्टम् ॥

नतु 'नैकं पदं द्विः प्रयोज्यं प्रायेण' इत्यन्यत्र कथितपदं दुष्टमिति चेहैंबोक्तम् तन्कः थमेकस्य पदस्य द्विःप्रयोगः । उच्यते । उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यव्यतिरिक्तो विषय एकपद्-प्रयोगनिषेधस्य तद्वति विषये प्रत्युत तस्यैव पदस्य सर्वनाम्नो वा प्रयोगं विना दोषः । तथाहि ।

व्याख्यातिमदं सुधासागरकारै. "नजु पर्यायश्च्दाना शक्यतावच्छेर्दकंक्यनियमात्कथमन्यांत्रन्त प्रतीतिरिति चेत् उच्यते । यन्मते शाब्दवोधे शब्दोऽपि भासते तन्मतेन इदम् । तथाहि । अन्मान्तन्वद्वाद्यमर्थी बोद्धव्य इत्याकारकशिक्तप्रहिवपयत्वाच्छव्दस्य विशेषणादिपदार्थवत्तस्यापि उपन्यिति पदान्तरोपादाने च तदुपस्थित्या प्रतीत्यन्यथात्वं स्फुटमेव । उक्तं च 'न सोऽस्ति प्रत्ययो होक यत्र शब्दो न भासते' इति । मतान्तरेऽपि पर्यायपदाभ्यामुपस्थापितोऽधीऽभिन्नोऽपि शक्नतायच्छेदक्तनिका भिन्न इव प्रतीयते इति बोध्यम्' इति । "यत्र तु सर्वनाम्ना परामर्शस्तत्र तेषां (सर्वनामा ) शुद्धिनिष्य शक्तिस्वीकारात्पूर्वपदाविद्धन्नस्यैव प्रतिपादनान्नायं दोष. । न च सर्वनामपदाविद्यन्नत्वंनापि भाना-द्वेदः विशिष्टस्य तदविद्धन्नतया भानेऽपि पूर्वस्त्पाप्रच्यवात्' इत्युद्दयोते स्पष्टम् ॥

ननु 'गता' इति पाठे पूर्वाचार्यवचनविरोधः स्त्रप्रन्यविरोधश्चेति शद्धते नन्नित्यादिना 'द्वि:प्र-योगः' इत्यन्तेन । नैक्सित्यादि । एकं पदं द्विः द्विवारं न प्रयोज्य न प्रयोक्तव्य प्रायेणेत्यर्थः । यन्य-निवृत्त्यर्थं प्रायेणेत्युक्तमिति केचित् । वस्तुतस्तु प्रायेणेत्यस्य फलमनुपदमेव स्फुटीभविष्यति । अन्य-त्रेति । वामनेन स्वकृतकाव्यालंकारसूत्रवृत्त्याख्यप्रन्थे प्रथमेऽध्याये पञ्चमाधिकरणे इत्पर्थः । अन्य 'उक्तम्' इत्यप्रिमेणान्वयः । स्वप्रन्यविरोधमपि दर्शयति कथितपद्भित्यदि । इहँचोक्तमिति । कान्यप्रकाशे अस्मिनेवोल्लासे ३४२ पृष्ठे उक्तमित्पर्थः । आक्षेपमुपसंहरति तत्कथमित्यादि । तत् तस्मात्कारणात् एकस्य पदस्य द्विः द्विवारं प्रयोगः कयमित्यन्वयः । एवं च पुनर्गने. प्रयोगो दुः स्यादिति भावः। विषयभेदेन विरोधो नास्तीति समाधत्ते उच्यत इति। उद्देश्यति । उद्देश प्राप्त प्रत्यायित एव प्रतिनिर्देश्यः पुनः प्रत्याय्यो यत्र तस्माद्यतिरिक्त इति विप्रहः। उद्देश्यप्रिनिनिर्देश्यकाउ-तिरिक्तं हि एकपदिद्विःप्रयोगनिषेधस्य विषय इत्यर्थः। यथा 'अधिकरतञ्तन्यम्' इत्यादिः (३४२ हुर्रे)। प्रकृते अभेदज्ञापनार्थे पुनरुक्तिरेवोत्कर्षिकेति न दोष इति भावः । एवमर्थान्तरस्रामितवाया राष्ट्रान्या-सयोरपीति वोध्यम् । इदमेवामिप्रेत्य वामनेन 'प्रायेण' इत्युक्तिभन्युद्रचोतादी रपटन् । तहती चर्र तद्वति उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यकत्ववति तु विषये प्रत्युत विषरात तस्यैव प्रागुक्तरूव पदस्य मानामन ददसादेवी प्रयोगं विना दोष एव भवतीत्यर्थः । एवं च तस्यैव पदस्य प्रयोग विना 'उदेति स्रीता' इत्यादौ ( ३६८ पृष्ठे ) सर्वनाम्नः प्रयोग विना 'कोदण्डेन दारा. दौररिरिरिस्तेनाणि सूरवारा' इत्यादौ ( ३५० पृष्ठे ) चाभेदप्रत्यभिज्ञानापत्तिरूपदोषः त्यादिति भाषः । भातीन्दुस्तस्य देन्द्रोः 'करनिकर' इत्यत्र तु पौनरुक्त्यमेव तत्पदेनैवेन्दोः परामर्शसंभवात् । 'सं स्थानुः स्वितर्गनन्यं गर् छमः' इत्यत्र न पौनरुक्त्यम् स्थाणुपदानुपादाने तच्छच्दार्थपरिच्छेदानंभय दिनि चेष्यम् ॥

तदेतत्सर्व विवरणेऽप्युक्तम् "प्रतिनिर्देश्येति आवश्यके प्यतःन्ययः । उदेश्यः कानः चै.८८ प्रति-निर्देश्यः पुनरप्यवश्यं वक्तन्यो यत्र तस्नाद्यतिरिक्तः । पूर्वापरदारैकरुप्यरक्षार्थं पत्र पूर्वनिर्दिश्यः

१ वैयाकरणमतेन ॥ २ शब्द्रयापि ॥ ३ पदान्तरम्पशन्द्रोतरिधाया ॥ ४ ३३ याचे किन्यान्यरः इर्व १५४ उदाहरणे 'ताला जाअति' इति ३९५ उदाहरणे च स्पष्टम ॥ ५ विम्मोर्वरीपे ९ धर्ट्ट १ अर्जेन्डेप्टर ॥

उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च। '
संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥ २४४ ॥
अत्र रक्त एवास्तमेतीति यदि क्रियेत तदा पदान्तरप्रतिपादितः स एवार्थोऽर्थान्तरतयेव प्रतिभासमानः प्रतीतिं स्थगयित ॥ यथा वा

यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवर्तितुं वा । निरुत्सुकानामभियोगभाजां सम्रुत्सुकेवाङ्कमुपैति सिद्धिः ॥ २४२ ॥

तेनैव शब्देन तेनैव च रूपेण पुनर्निर्देशावश्यकातं तदन्यत्र दोप इति फिलतोऽर्थः । तस्यावश्यकातं च कुत्र भवति कुत्र वा नित्यत्र विद्वदनुभव एव प्रमाणम् । तथापि किंचित् सिक्षिप्योच्यते । वाक्यद्वये यचेकस्योद्देश्यतं विधेयतं वा स्यात् यदि वा पूर्वस्थिन् विधेयस्य वा उद्देश्यस्य वा परस्थिन् उद्देश्यतं विधेयत्वं वा भवेत् तदा पुनर्निर्देश आवश्यकः । यथा 'उदेति सिवता' इत्यादावुभयत्रैव सिवतुरुदेश्यतं ताम्रत्वस्य विधेयत्वम् । 'कोदण्डेन शराः' इत्यादौ पूर्वत्र विधेयस्य शरादेः परस्मिन् वाक्ये उद्देश्यत्वम् । एवं 'चन्द्रायते शुक्ररुचापि हंसः हंसायते चारुगतेन कान्ता' इत्यादौ पूर्ववाक्ये उद्देश्यस्य हंसस्य परिमन् विधेयतेति । उद्देश्यविधेयान्तर्गतानामपि उद्देश्यविधेयत्वं वाच्यम्' इति ॥

'सर्वनाम्नो वा' इत्यत्र वाशव्दो व्यवस्थितविकल्पे तेन यत्र सर्वनाम्ना परामर्शासंभवस्तत्रैव प्रागुक्त-पदमुपादेयम् । यत्र तु तेन '( सर्वनाम्ना ) संभवस्तत्र तदेव । उदेतीत्यादौ स इति कृते प्रधानस्य सिवतुरेव परामर्शः स्यात् । तादश इति कृते तु नाभेदप्रतीतिः सादश्यावगमात् । तथेवेति कृतेऽपि 'तेन प्रकारेण' इत्यर्थनिष्पन्नतथाशब्देन ताम्रत्वेन प्रकारेणास्तमेतीत्यर्थे प्रकारभानेनाभेदप्रत्यभिज्ञा न स्यात् । एवं 'वागर्थविवय संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये' इत्यत्र नोपमा तत्तत्फलप्राप्तये तत्सदशवस्तुवन्द-नादेलीकेऽदृष्टत्वात् । तस्मादुग्प्रेक्षात्र । अभेद्म्रतिपत्तरेवोद्देश्यत्वाच न कथितपदत्वादिदोप इति दिगित्युद्द्योते स्पष्टम् ॥

कथितपदस्यादोषत्वे दृष्टान्तं दर्शयन् उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यभावे द्विःप्रयोगावश्यकत्वमुदाहर्ति उद्देन्तिति । निर्गदेनैव व्याख्यातिमदम् । अत्रेत्यादि । अत्र पद्ये 'रक्त एवास्तमेति च' इति यदि ।क्रियेत तदा पदान्तरप्रतिपाद्यमानः स एवार्थो "न सोऽस्ति प्रत्ययो छोके०" इति ( ३६६ पृष्ठे २६ पङ्क्तौ ) उक्तन्यायेन शब्दस्यापि विशेषणतया शाब्दवोधे भानात् भिन्न इव प्रतीयमानः एकरूपताप्रतीति व्यवद्धातित्यर्थः । अर्थान्तर्तयेवति । भिन्न इवेति यावत् । तेनैव शब्देन पुनराभधाने तु अनुवादत्वेन अदिति प्रयोजनिज्ञासयोदयास्तमयादावेकरूपतावगमो व्यक्षनया झिटिति अन्यथा विल्म्चेनेत्याशय इत्युद्द्योते स्पष्टम् । एवमेव प्रागपि ( ३४२ पृष्ठे ७ पङ्क्तौ ) स्पष्टम् । प्रतीतिम् । ऐकरूप्यप्रतीतिम् । स्थायिति तिरोधत्ते । एवं चोदिष्टप्रतिनिर्देश्यरूपतया कथितपद्त्वाख्यदोपानवताराद्ययात्र प्रकान्तमेव ताम्रपदं प्रयुज्यते तथा दिशितोदाहरणेऽपि 'गता' इति प्रकान्तमेव प्रयोक्तुमुचितमिति सिद्धम् ॥

प्रत्ययस्य प्रक्रमभङ्गमुदाहरति, यशोऽधिगन्तुभिति । किरातार्जुनीये तृतीये सर्गेऽर्जुनं प्रति द्रौपद्या उक्तिरियम् । 'युधिष्ठिरं प्रति द्रौपद्या उक्तिरियम्' इत्युद्दयोतोक्तं तु चिन्त्यम्य । यशोऽधिगन्तुमित्या-द्रीनां 'निरुत्सुकानाम्' इत्यतान्वयः। यशः कीर्तिम् अधिगन्तुं छच्छुम् सुखस्य छिप्सा छच्छुमिच्छा तया

९ रघुवंशकाब्ये ९ सर्गे ९ पद्मिद्म् ॥ २ निगदः पाठमात्रम् ॥ ३ ब्याख्यातप्रायमित्यर्थः ॥

अत्र प्रत्ययस्य । 'सुख्मीहितुं वा' इति युक्तः पाठः ।

ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः ग्रेक्ष्य च ग्रूलिनम् ।

सिद्धं चासौ निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खम्रुद्ययुः ॥ २४६ ॥

अत्र सर्वनाम्नः । 'अनेन विसृष्टाः' इति तु वाच्यम् ।

महीसृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तिसम्बपत्ये न जगाम नृतिम् ।

अनन्तपुष्पस्य मधोर्हि चृते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥ २४७॥

वा मनुष्येषु संख्यां गणनाम् अतिवर्तितुम् अतिक्रम्यावस्थातुं वा मनुष्यदुर्लभमुत्कर्पं प्राप्तुमिति यायत् निरुत्युकानां निरौत्युक्यानाम् (अनुत्कण्ठानाम्) अभियोगभाजां यत्नवता पुंसां सिद्धि समुन्नु-केव उत्कण्ठितेव अङ्कम् उत्सङ्गम् उपैति स्वयमागच्छतीत्यर्थः। 'अङ्कमुपंति दक्ष्माः' इति पाठान्त-रम्। ''उत्सङ्गचिद्वयोरङ्कः'' इत्यमरः। उद्योतकारास्तु होके हि सर्वे दक्ष्म्युत्युक्ताः तेषु दक्षित्रस्य एक्ति स्वयमाग्यासिद्धौ हि दुःखं भवति द्वस्यागमने हि न कोऽपि मनुष्यः स्वत आगच्छछ्वभोकः तादशस्यायं न मनुष्यगणनाविषय इति व्यवहारो भवि इति व्याचार्यः। उपेन्द्रवज्ञा छन्दः "उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गौ" इति दक्षणात्॥

अत्र तुमुन्प्रस्थयस्य प्रक्रमे 'लिप्सया' इति सन्प्रस्थयस्योपादानास्त्रत्ययप्रक्रमभद्गः। तदेवात अद्र प्रत्ययस्योति । 'प्रक्रमभद्गः' इति शेषः । अत्र तुमुनः प्रक्रमे सनोऽभिवानमेकरूपताप्रतीति राग-यतीत्वर्थः । तुमुन्प्रस्थेन क्रियायाः प्राधान्यावगमः फल्ल्वप्रतीतिश्च न तु सन्प्रस्थेनरेकर् प्रतान्यावगमः प्रतीतिस्थगनमिति भावः । युक्त पाठमुपदिशति सुस्विम्सादि ॥

सर्वनामः प्रक्रममङ्गमुदाहरति ते इति । कुमारसंभवकाव्ये पष्टे समें प्रथमिदम् । ते मर्गापान्दयो मुनयः हिमाल्यम् आमन्त्र्य पृष्टा पुनः श्रूलिनं महादेव प्रेक्ष्य च अस्नै शृलिनं अर्थ पर्वतं दानरूपं सिद्ध पित्रङ्गीकृतं निवेद्य ज्ञापयित्वा तेन श्रूलिना विस्रष्टाः आज्ञप्ताः सन्तः गाम् आज्ञाराः उच्युः उत्येतुरिल्थर्थः । 'प्रेक्ष्य' इत्यत्र 'प्राप्य' इत्यपि पाठः । केचित्तु 'सिद्धमर्थ गार्राविवादन्य प्रयोजनं निवेद्य कथयित्वा' इति व्याचल्युः ॥

अत्रेदंशब्दस्य सर्वनामः प्रक्रममङ्ग इत्याह अत्र सर्वनाम्न इति । 'प्रक्रममङ्गः' दि देवः । 'अत्रास्मै इतीदमः प्रक्रमात्तिहसृष्टा इत्यत्राध्यनेन विसृष्टा इत्येत्र वक्तव्यम् । न च त्रिवर्गर्गर्गः नेदः इदमः प्रस्तुतप्रत्यक्षपरामशंकत्वात्' इति प्रदीपः। अय भावः। इदमः पूर्णनुभूतपुरोगिति व्याचानकत्वम् तदस्त्वप्रसक्षपूर्वानुभूतपरामशंकत्वम् अन्यधानयाः पर्यायनापत्तिः स्यादिति। अत्र प्रश्रावस्त्रस्त्रस्त्रप्रस्त्रप्रमार्थाः प्राहः ''तदिद्मोः सर्वनामत्वाविदेषेऽपि पूर्वानुभूतपुरोगितिस्यापत्रम् स्वपता'' इति । एवं चार्यभेदस्य प्रामाणिकत्वादिदभोदम्यय तदा स्मरणात् 'कि दिन्त्येन । एतः पर्यन्तित्व श्रीवेत्याविद्याति । वक्तुं योग्यमित्यर्थः ॥

पर्यायस्य प्रक्रमभङ्गमुदाहरति सहिभृत इति । कुमारसंभवकान्ये प्रथमे सर्गे प्रयोगस्य । पुणः निर्मः कादयोऽस्य सन्तीति पुत्रवान् तस्य पुत्रवतोऽपि महीभृतो हिमाचलस्य द्यप्टिः तस्मिन् गिर्यराजान्य स्त्रपेऽपत्ये तृतिम् इन्छाविन्छेदं न जगान न प्रापेस्पर्धः । स्ट्रेष्टातिद्यपदिति भावः । अतः स्ट्रात्मार् स्त्र

र्थान्तः

---

4न

ję

अत्र पर्यायस्य । 'महीभृतोऽपत्यवतोऽपि' इति युक्तम् । 'अत्र सत्यपि पुत्रे कन्या-रूपेऽप्यपत्ये स्नेहोऽभृत्' इति केचित्समर्थयन्ते ।

न्तेत्यादि । हि यतः अनन्तपुष्पस्य वहुतरकुसुमस्य मधोः वसन्तस्य संविन्धनी द्विरेफमाला भ्रमर-पड्क्तिः (दृष्टिरूपा) चूतस्य पुष्पं चूतं तिसम् सिवशेपः सातिशयः सङ्गः आसिक्तर्यस्यास्तयाभूता भवतीत्वर्थः । सानुरागं पततीति भावः । अत्र द्विरेफमाला साद्धयाद्वसन्तदृष्टित्वेनाध्यवसिता बोध्या । उपजातिश्छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ७८ पृष्ठे ॥

अत्र पुष्पसामान्यसत्तायां पुष्पविशेपाद र दृष्टान्तेन दार्ष्टान्तिकेऽपि अपत्यसामान्यसत्ताभिधानार्थमपन्त्यवत इत्येव वक्तुमुचितम् न तु विशेपतः पुत्रवत इति दृष्टान्तवैपम्यापत्तेः । अतः पर्यायप्रक्रमभङ्गः । पर्यायत्वं त्वेकधर्मिवाचकतया गौणं न तु मुख्यमिति चिन्द्रकायां स्पष्टम् । तदेवाह अत्र पर्यायस्येति । 'प्रक्रमभङ्गः' इति शेपः । अत्रापत्येषु वहुपु सत्त्विप तिस्मन् कन्यारूपे अपत्ये केहातिशयविव- क्षणादप्त्यशब्दे प्रयोक्तव्ये पुत्रशब्दप्रयोगात्सामान्यपर्यायप्रक्रमभङ्ग इति भावः । अत्रेदं तत्त्वम् । यत्सामान्यसत्ता तिहृशेपगोचरेच्छेति प्रस्तावः पुष्पसामान्यसत्ताया पुष्पविशेपादरवोधकेन दृष्टान्तेन तयेव वोधनात् विरोधार्थकापिशव्दस्वरसाच । तत्रश्चापत्यसामान्यसत्तायामप्यपत्यविशेपे केह इति प्रस्तावः पुत्रपदस्थानेऽपत्यपदानुपादानाहिघटितः । नन्वारम्यमाणस्य वर्त्यनोऽन्येन भङ्ग एव प्रक्रमभङ्गो न त्वारम्भकेण पुत्रपदेनिति चेत्र । औचित्यावर्जितप्रस्तावान्ययामाव एवास्य विपयत्वात् विघटकपौर्वापर्यस्यानियमात् । अत एव प्रक्रमपदस्य प्रस्तावोऽर्यो विवृतो वृत्तिकारैः (३३६ पृष्ठे)। अत एव च पाठान्तरे पुत्रपदस्थाने एवापत्यपदप्रक्षेपो वक्ष्यते (३०० पृष्ठे १ पङ्गा) वृत्तिकारैरेवेति । युवतं पाठमुपदिशति महीभृत इत्यादि ॥

केपांचिन्मतमनुवदित अत्र सत्यपीत्यादि । 9त्रे मैनाके । केचित्समर्थयन्ते इति । अत्र केचि-दित्यनेनारवरसः स्चितः । अयमाशयः । केचित्तु 'असित पुत्रे स्तायां स्नेहो युक्तः तस्य (महीभृतः ) तु सत्यिप पुत्रे (मैनाके ) स्तायां स्नेहोऽभूदिति विवक्षणानात्र (पद्ये ) प्रक्रमभद्गरूपदोपप्रतीतिः' इति समादिषिरे तद्युक्तम् 'अनन्तपुष्परय चूते' इति दृष्टान्तवैषम्यप्रसङ्गात् । तत्र च सामान्यिवशेष भावेनोपादानांदार्ष्टान्तिके तथेवौचित्यादिति । तस्मात् 'अपत्यवतोऽपि' इति युक्तः पाठः । न चात्रापि वहुत्वालाभाद्दृष्टान्तवैषम्यम् अपत्यानि अस्य सन्तीति वहुर्थे एव मतुपो विधानात् । एतेन 'सायु-रेव 'पुत्रवतः' इति पाठ इत्यतः 'केचित्' इत्यनेन सांप्रदायिका इत्यर्थकेन वृत्तिकृतोऽप्यत्रानुमितरेव' इति चण्डीदासमतमनादेयमितीति प्रदीपे स्पष्टम् ॥

'अथापत्यपुत्रशब्दयोः सामान्यविशेषवाचकयोः कयं पर्यायता जन्यप्राणित्वजन्यपुंस्त्वयोः शक्यताव-च्छेदंकयोर्भेदात् । अत्र केचित् पुत्रशब्दोऽपत्यपर्यायोऽपि भवति अत एव ''आत्मजरतनयः सूनुः सुतः पुत्रः क्षियां त्वमी । आहुर्दुहितरं सर्वेऽपत्यं तोकं तयोः समे'' इत्यमरः संगच्छते । अन्यया ''प्रत्य-

१ समानप्रवृत्तिनिमित्तक्त्वे सित भिन्नानुपूर्वीक्तं पर्यायत्विमितिमुख्यपर्योयत्वाभावादाह गौणिमिति ॥ २ आत्मजः तनयः सतः सुतः सुनः पुत्रः पश्चकं पुत्रस्य । अभी आत्मजादयः सर्वे स्त्रियां वर्तमानाः दुहितरम् आहुः । यथा आत्मजा तनया सनुः सुता पुत्री । दुहितेत्यि ऋदन्तम् । दुहितेत्यत्र ऋदन्तत्वान्दीप् तु न "न पर्स्वसादिभ्यः" ( ४१६१००) । इत्यनेन तिन्नपेधात् । अपत्य तोक हे तयोः समे पुत्रे दुहितिर च क्लीबिलिन्ने एवेति तदर्थः ॥ ३ मानान्तरमध्याह अन्यथेति ॥ पर्योयत्वानङ्गीकारे इत्यर्थः ॥

# विषदोऽभिभवन्त्यविक्रमं रहयत्यापदुपेतमायतिः । नियता रुघुता निरायतेरगरीयात्र पदं नृपश्चियः ॥ २४८ ॥

यानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थवोधकत्वम्" इति न्युत्पत्तिसत्त्वेन पुत्रीत्यत्र स्रोप्रस्ययः किंगतं सीन्यमभिद-घ्यात् । न चापत्यपुत्रशब्दयोः पर्यायत्वाङ्गीकारे सापत्य इतिवत् सपुत्र इन्यतोऽपि कन्यापुत्रसदेहापनि-रिति चाच्यम् पुंस्त्वतात्पर्यप्राह्कस्य विसर्गस्य सत्त्वेन खीत्वतात्पर्यप्राह्कस्य ईकार्त्यासत्त्वेन च संदेह-विरहात् । तस्मादपत्यशब्दस्य वशायतनहेतुत्वरूपमपत्यत्वं शक्यतावच्छेदकम् तदेव च पुत्रशब्दन्या-पीति पर्यायतेत्याहुः । तन्त्र युक्तम् तथा सति (पुत्रशन्दस्यापत्यसामान्यार्थकन्त्रे सति) हुजेर्ग्ज-पत्यार्थकत्वात्रिशेषेण दोपस्यैवाप्रसङ्गात्। तथाहि । अत्र हि दृष्टान्तानुरोधेन सामान्यविशेषभावेनापन्य-प्रतीतिर्विवक्षिता सा च शब्दभेदेऽप्युपपद्यते इति न दोपप्रसिक्तः उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यम्ये एंग्युन-पताप्रतीत्यनुरोधेन शब्दभेदे दोषोपगमात् इह च तदभावादिति । इदमत्र तत्त्रम् । उदेश्यप्रनिनिः-स्यस्थळे एकरूपार्थप्रतीतिविधातो हि दूषकताबीजम् अत एव गतेत्युपऋम्य वातेत्युवर्ता दोप उत्तरा अत्र तु न तत् दूपकतावीजम् किंतु दृष्टान्तदाष्टीन्तिकयोर्वपम्यम् । पुत्रशब्दस्यापस्यपर्यापत्वे सामान्य-विशेषभावेन प्रतीत्युपपत्तेर्दूपकताबीजाभावाददोपप्रसङ्ग इति । तस्मात्पर्यायत्वमेकार्धप्रतिपादवरपराप्रस् न त्वेकप्रकारकप्रतीतिजनकत्वमपीति वोध्यम्। अत एव (उक्तपर्यायत्वोपगमादेव) 'त्रिपटोऽनिर-बन्ति' इति २४८ पद्ये लघुतामुपक्रम्यागरीयानित्युक्तावपि पर्यायप्रक्रमभद्गी बन्यते। निरुक्तपर्यायक सामान्यविशेषवोधकयोरप्यक्षतमेव । एवं च चूत्राब्दस्य पुष्पविशेषवाचिनः सामान्यपर्यायप्रनारि दार्षान्तिके विशेषपर्यायोपादानात्पर्यायप्रक्रमभङ्गः। किंच पुलापत्यशब्दयोरेकप्रकारकप्रतीति वन कः रूपे पर्यायत्वे उपक्रमानुरोधेनोपसंहारस्यान्यथा नेतुमुचितत्वात् 'तस्या हि प्रशान्' इति एका पाठ इत्येव वृत्तिकृतो ब्रूयुरित्यलमिति प्रदीपोद्दयोतयोः स्पष्टम् ॥

अत्र चक्रवर्तिकृतविस्तारिकायामि "अय क्यमपत्यपुत्रयोः पर्यायता जन्यप्राणिन्देन जन्यसम्बेन च शक्यतावच्छेदकमेदात्। अत्र केचित् 'पुत्रश्च दुहिता चेत्येकवेषेण पुत्रपदस्य जन्यान्ते। न्याया त्यापत्यपर्यायता' इत्याहुः तत्र । जन्यप्राणित्वस्य जन्यस्त्रीपुंस्त्वाभ्यामन्यत्वेन प्रकारभेदावपर्य न व विषयमात्रैक्येनात्र पर्यायता वण्डस्यापत्यत्वेन तदैक्यविरहात् । न च वण्डेषु नागानः नेपः संतत्यनारमक्तवेन पतित वंशो येन तत्पत्यं न पत्यमपत्यिति व्युत्पत्तिविरहादिति वानस्तर्यत्वे प्रयोगेणाजन्मानूहतार्थस्यापत्यत्वेन च व्युत्पत्तेरप्रयोजकत्वात् । घटो व्रव्यनित्यत्रापि पर्यावनायात् । तत्रापि विषयेक्यानपायात्" इत्याशङ्कय प्रागुक्तरात्येत्र सिद्धान्तितम् ॥

उपसर्गपर्याययोः प्रक्रममङ्गमेकास्मिनेत्र पद्ये उदाहरति विषद् इति । विल्लाहर्नाये जिन्ने कर्म युधिष्टिरं प्रति भीमसेनस्योक्तिरियम् । यतु चित्रकोदयोतयोत्त्याः जीपनः उत्तिर्द्रियम् । ति तर्म तदनवलोकनमूलकभेत्र । विषदः विषत्तयः अविक्रमं पराक्रमरितं ( कान्नं कर्मः ) अविक्रमं तिरस्कुर्तन्ति । आयितः उत्तरकाल्झुद्धिः आपदा आपत्ता उपेतं युक्तं जनं रायि कर्मातः इत्ति स्वित् । अविक्रमं विष्यतः आपतिरिहितस्य जनस्य लग्ना निवनः विष्यतः अपरीयान् गौरवहीनः (लघुः) जनः नृपिश्रयः राजलञ्जाः पदं स्वानं न कर्मात्रः । विष्यतः प्रति युधिष्टिरसंदोधनमिति केषित् । 'द्विष्टियम्' इति विद्याः पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरं प्रति कारणत्यात्कारणमालात्योऽलंकारः । सुन्दर्शकारः । सुन्दर्शकारः । सुन्दर्शकारः ।

अत्रोपसर्गस्य पर्यायस्य च। 'तद्भिभवः कुरुते निरायतिम्। छघुतां मजते निरायति-रुघुतावाच पदं नृपश्रियः॥' इति युक्तम्।

काचित्कीणी रजोभिर्दिवमनुविदधौ मन्दवक्त्रेन्दुलक्ष्मी-रश्रीकाः काश्चिदन्तर्दिश इव दिधरे दाहमुद्धान्तसत्त्वाः।

र्यदि सौ जगौ युजोः सभरा लगौ यदि सुन्दरी तदा" इति छन्दोमखर्या तृतीये स्तवके सुन्दरी-छक्षणात् "पाड्वपमेऽष्टो॰" इति प्राक् (१९८ पृष्ठे ) उक्तवैतालीयलक्षणाद्वा ॥

अत्र विपद इति व्यपसर्गमुपकम्य आपदुपेतिमिति आड उपादानादुपसर्गस्य प्रक्रमभङ्गः छ्युते-त्यपक्रम्य अगरीयानिति पर्यायान्तरोपादानात्पर्यायस्य प्रक्रमभङ्गश्च । तदेवाह अत्रोपसर्गस्य पर्या-यस्य चेति । 'प्रक्रममङ्गः' इति शेपः । आपदित्युपसर्गस्य प्रक्रममङ्गः अगरीयानिति पर्यायस्य च प्रकासभङ्ग इत्यर्थः । द्वितीयादिपादत्रये युक्तं पाठमुपदिशति तिदिति । तासां विपदामिभवः विपत्क-र्तृकाभिमव इत्यर्थः। अत्राहुः प्रदीपकाराः ''तदमिभवः कुरुते निरायतिम्। रुघुतां भजते निरायति-र्छघुता भागपदं नृपश्रियाम् ॥ इति पाठो युक्तो यदि न छन्दोभङ्गः" इति । अयं प्रदीपाशयः । यदा 'विपदोऽभि॰' इति पद्ये सुन्दरी छन्दस्तदा छन्दोभङ्गादयुक्तोऽयं वृत्तिकृद्दिशतः पाठः यदा तु वैतालीयं छन्दस्तदा छन्दोमङ्गाभावाद्युक्त एवायं पाठ इति । युत् विवरणकृता 'तदिभभवः' इति वृत्ती 'तत्' इति 'तस्मात्' इत्यर्थकमव्ययम् तच 'युक्तम्' इत्यनेनान्वितम् 'अभिभवः' इत्यारभ्येव वृत्तिकृत्कालेपतो द्वितीयचरणपाठ इति मत्वा उक्तम् "प्रकृतदोपपरिजिहीर्पयैव कल्पितेऽस्मिन् पाठे छन्दोभङ्गो न दोषाय निर्दोपवाक्यमात्रसमर्थनपरत्वादस्य । वस्तुतः 'अभिभूतिः कुरुते निरायतिम्' इत्येव पाठः [द्वितीयपादे] कल्पयितुं योग्यः" इति तन्न युक्तम् । तत्कल्पितपाठे छन्दोभङ्गाभावेऽपि 'विकसितसहकारतारहारि०' (३३७ पृष्ठे) इत्यादाविव हतवृत्तत्वदोपापत्तेः। वस्तुतस्तु वृत्तिकृत्पाठे छन्दोभङ्गो नास्स्रेव द्वितीयचरणपाठस्य तच्छन्दघटितस्यैव वृत्तिकृता कल्पितत्वेन वैतालीयस्य छन्दसः सत्त्वात् । एतेन "वृत्तौ (कान्यप्रकाशे) युक्तमित्ययुक्तम् छन्दोभङ्गप्रसङ्गात् अतः शेपं प्रयति यदि न छन्दोभङ्ग इति" इति प्रदीपावतरण प्रभाकृदुक्तम् "तदिति शोधकमात्रम् न पाठकल्पम् छन्दोभङ्गापातात्" इति चक्रवर्त्युक्तं चापास्तम् ॥

वचनस्य प्रक्रमभद्गमुदाहरति काचिदिति । माघकान्ये पञ्चदशे सर्गे शिशुपालपक्ष्यमहीपतिषु युद्ध-प्रस्थानोद्यतेषु तत्पत्नीनाममङ्गलचेष्टावर्णनमिदम्। एतेन 'पार्थिवानां त्वद्द्विपाम्' इत्युद्द्योतोक्तं न्याख्या-नमपास्तम् सर्वजनसाधारण्येन पूर्ववृत्तान्तवोधनाय प्रवृत्तस्य माघकवेरस्यामुक्तौ त्वच्छन्द्वोध्यस्य संबोध्यस्याभावात् । नार्यः स्त्रियः पार्थिवानां शिशुपालपक्षीयराज्ञां प्रस्थाने यात्रायां (युद्धिनर्याणे) पुरोऽप्रे भावि उत्पत्स्यमानम् अशिवम् अमङ्गलम् इति अनेन प्रकारेण शशंसुः प्रकटयामासुः (सूच्यामासुः)। केन प्रकारेणेत्याकाङ्कायामाह काचिदित्यादि । काचित् नायिका रजोभिः आर्तवैः कीणी न्याप्ता (रजस्वला) अत एव मन्दा वक्त्रेन्दोर्मुखचन्द्रस्य लक्ष्मीः शोभा यस्यास्तादृशी सती दिवम् आकाशम्

१ इयं सुन्दर्येव क्रचिद्वियोगिनीत्युच्यते ''विषमे ससजा गुरुः समे समरा लोथगुरुवियोगिनी'' इति लक्ष-णात् । एवं चात्र श्लोके अक्षरगणवृत्तरीत्या गणने सुन्दरी वियोगिनी वा छन्दः मात्रागणवृत्तरित्या गणने तु वैता-लीयमिति विवेकः । अत एव रघुवशेऽष्टमे सर्गे 'अस्मिन् सर्गे वेतालीयं छन्दः' इति कुमारसंभवे चतुर्धे सर्गे 'अस्मिन् सर्गे वियोगिनीवृत्तानि' इति च मिल्लिनाथोक्तम् । छन्दोभङ्गः इति यत्मदीपचन्नवर्गाद्यकं तत्सुन्दरी-छन्दोभङ्गापातादित्याशयेन स्यादिति बोष्यम् ।

श्रेमुर्वात्या इवान्याः प्रतिपदमपरा भृमिवत्कम्पमानाः प्रस्थाने पार्थिवानामशिवमिति पुरो भावि नार्यः शश्युः ॥ २४९॥ अत्र वचनस्य । 'काश्रित्कीर्णा रजोभिद्विमनुविद्धुर्मन्दवक्त्रेन्दुशोभा निःश्रीकाः इति 'कम्पमानाः' इत्यत्र 'कम्पमापुः' इति च पठनीयम् । गाहन्तां महिपा निपानसिल्लं शृङ्गर्महुस्तादितं छायाबद्धकदम्वकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यताम्।

अनुविद्धी अनुकृतवती । चौरिप रजोिमः (पांसुभिः) कीर्णा मन्दवक्त्रसदृशचन्द्रशोभा जाता सद्यक्त्रस्थक्ष्येर्पात्पातसूचकत्वादिति भावः । केचित्तु पतिवियोगदुः खेन भूमिपतनात्पासुभिः कोर्णित नायिकापक्षे व्याचख्युः । उद्भान्तं व्याकुळीभूतं सत्त्व सत्त्वगुणो यद्वा सत्त्वं चित्तं यासां तयाभवाः काश्चित् नायिकाः अश्रोकाः शोभाहीनाः सत्यः दिश इव अन्तः हृदये दाह संतापं दिशे । दिशोऽपि तत्काळम् उद्भान्ता इतस्ततो विक्षिप्ता सत्त्वाः प्राणिनो यासु तथाभूताः सत्योऽन्तः म दे दाहं हेतुळक्षणया विह्नं दधः । दिग्दाहस्याप्यमङ्गळस्चकत्वादिति भावः । "सत्त्वं गुणे पिनाचाने वळे द्रव्यस्वभावयोः । आत्मत्वे व्यवसाये च चित्ते प्राणिपु जन्तुषु" इति विद्यः । अन्याः नायिका वात्याः वातसम्हा इव ("पाशादिभ्यो यः" (४।२,४९) इति स्त्रेण समृहं यप्रत्यः ) प्रतिपद पदे पदे भ्रेमुः भ्रमणं चकुः । तत्काळे वात्या अपि जाता इति भावः । प्रतिपदिमळत्र 'प्रतिदिशनः इति पाठे दिशि दिशीत्यर्थः । अपराः नायिकाः भूमिवत् कम्पमानाः कम्पयवताः जातः । तत्काळे भूकम्पोऽपि जात इति भावः । वात्याभ्रमणभूकम्पयोरश्चभस्चकत्व प्रसिद्दगेव । सन्याः छन्दः । ळक्षणमुक्तं प्राक् १०९ पृष्ठे॥

अत्र 'काचित्' इत्येकवचनमुपक्रम्य 'काश्चित्' इति वहुवचनोपादानाहृचनस्य प्रत्रमः । तदेवाह अत्र वचनस्येति । 'प्रक्रमभद्गः' इति रोपः । युक्तं पाठमुपदिशति काश्चिदित्यादि । व्यक्तिः हेतुकविसंधिदोषप्रसङ्गवार्णाय 'अश्रीकाः 'इत्यत्र'नि श्रीकाः 'इति पठितम् । प्रसद्गादार्गतत्रकाः गर्भः मिप पाठान्तरेण परिहरित कम्पमाना इत्यत्रेत्यादि । इति च पठनीयमिति । अन्यशा 'श्रानिः दधौ दिधरे' इत्यादि क्रियाप्रधान तिङन्तमुपक्रम्य द्रव्यप्रधानस्य 'कम्पमानाः त्रवस्य गान नत्य नाम्न उपादानादाख्यातप्रक्रमभद्गः स्यादिति भावः । निडन्ताना त्रियाप्रधानतः नामा प्राप्तयान्तरं नामा प्राप्तयानतः वामा प्राप्तयानतः वामा प्राप्तयानतः वामा प्राप्तयानतः वामा प्राप्तयानतः वामा शाविषादिकामिति वोष्यम् । व्यक्त्यत्वि प्रदीपेद्रां । 'कम्पमाना इति च कम्पमापुरिति पठनीयम् शतृशानचोर्गुणामृतित्यानतः वामान्यस्य नियान्यस्य नियान्यस्य नियान्यस्य नियान्यस्य नियान्यस्य नियान्यस्य प्रधानमस्तीति' इति प्रदीपः । ( गुणिभृतक्रियान्तरं वि । जिल्लां प्रधानमस्तीति' इति प्रदीपः । ( गुणिभृतक्रियान्तरं वि । जिल्लां प्रधानमस्तीति' इति प्रदीपः । तदाह प्रधानमस्तीति । अल्लावन्यस्य नियान्यस्य नियान्यस्य विषयम् । इत्युद्दयोतः ॥

कारकस्य प्रक्रमभङ्गमुदाहरति गाहन्तामिति। गाञ्चन्तवन्तद्ये दिनीवेड नामेः करणगणे शक्तुन्तवादर्शनानिवृत्तमृगयाभिवापस्य राहो दुष्यन्तस्य सेनादि प्रयुक्तिरेश् । नामका कार्याम् इति उपक्रमस्यं सर्ववाक्यान्यये। महिषा अरण्यनिवान गृह्यः विगतः नुष्टः वान्यरं वर्णितस्य क्रिया अर्थे वर्षे वर्ये वर्षे वर्ये वर्षे वर्षे वर्ष विश्रव्धैः क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्वले विश्रान्ति लभतामिदं च शिथिलज्यावन्धमसद्भनुः ॥ २५०॥ अत्र कारकस्य । 'विश्रव्धा रचयन्तु स्रकरवरा मुस्ताक्षतिम्' इत्यदुष्टम् ।

> अक्रिततपस्तेजोवीर्यप्रथिम्नि यशोनिधा-वितथमदाध्माते रोपान्मुनावभिगच्छति। विश्व अभिनवधनुर्विद्यादर्पक्षभाय च कर्मणे स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसंग्रहणाय च ॥ २५१॥

कुर्वताम् । त्रासापगमेन प्रकृतिस्वाच्छन्द्याच्छृङ्गैः सिळलमूर्घ्वं क्षिप्त्या रारीरोपिर पातयन्त्रित मावः । अत्र स्वमावोक्त्यलंकारः । एवमिप्रमवाक्ययोरिप वोध्यम् । एतेन हननयोग्यदेशिक्ष्तानिप न हनिप्ये इति स्वोदात्तता ध्विनता । एवं सर्वत्र । "आहावस्तु निपानं स्यादुपकृपज्ञाराये" इत्यमरः । तथा मृगकुळं हरिणकुळं छायायां वद्धं कदम्वकं सम्हों येन तादशं सत् रोमन्थम् अभ्यवहतस्याकृप्य चर्वणम् अभ्यस्यताम् त्रासात्पञ्ञायनपरतयान्योन्यवार्तानिभिन्न विस्मृतरोमन्यं चाधुना लासापगमे सित संसूय शिक्षाक्रमेण रोमन्याभ्यासं कुरुतामित्यर्थः। कदम्वानां बहुत्वात्कुळस्यान्यपदार्थत्वोपपत्तिः। एवम् वराहपतिभिः स्क्ररश्रेष्ठैः विश्रव्धेः विश्वासयुत्तैः सिद्धः "समी विश्रम्भविश्वासो" इत्यमरः पत्वे अल्पसरिस मुस्तायाः तृणविशेपस्य क्षतिर्नाशः उत्खननम् वा क्रियताम् । "पत्वच्छं चालपसरो वाप्। तु दीर्घिका" इत्यमरः । विश्रव्धेरिति विभिक्तविपरिणामेन सर्वत्र योज्यम् । 'विश्वव्धं क्रियतां वराहतितिभिः' इति पाठे वराहसम्हैः विश्वव्धं विश्वासयुक्तं यथा स्यात्त्रथेत्यर्थः । तथा इद नानाविधदानवसेनाविनाशकम् अस्मद्धनुः शिथिङो ज्यावन्धो मीर्वीवन्धनं यस्य तथाभूतं सत् विश्रान्तं विश्रामं क्ष्मतामित्यर्थः । अथवा अस्मदिति पञ्चमीवहुवचनान्तं पृथक्पदम् अस्मत्सकान्शाद्विरतं भवत्वित्यर्थः । शार्दूळविक्रीडितं छन्दः । ळक्षणसुक्तं प्राक् १८ पृष्ठे ॥

अत्र 'गाहन्ताम्' इति कर्तृकारकवाचकितङः प्रक्रमे 'क्रियताम्' इति कर्मकारकवाचकस्योपादाना-त्कारकप्रक्रमभङ्गः । तदेवाह अत्र कारकस्येति । 'प्रक्रमभङ्गः' इति शेपः । एवं चात्र गाहन्तामिति कर्तृतिङः प्रक्रमात्कियन्तामित्यत्र तद्भङ्ग इति भावः । युक्तं पाठमुपिदशित विश्वच्धा इति । 'विश्वस्ताः' इत्यपि पाठः । सक्ररवरा इति । 'श्क्ररवराः' इति ताल्व्यादिरिप पाठः ''ताल्व्या अपि दन्त्याश्च संवस्करपांसवः'' इत्यूष्मिववेकः । स्करपदस्य ग्राम्यत्वाद्वन्धशैथिल्याच 'विश्वव्धः कुरुतां वराहिनवहो मुस्ताक्षितिम्' इति युक्तं पठितुम् । एवं चात्मनेपदप्रक्रमभङ्गोऽपि नेत्युद्दयोते स्पष्टम् ॥

क्रमस्य प्रक्रममङ्गमुदाहरित अकितिति । वीरचरितनाटके द्वितीयेऽक्के धनुर्भङ्गकुपिते भागिवे (परशुरामे ) आगते श्रीरामस्योक्तिरियम् । अकिलतम् अपिरिमितं यत्तपस्तेजो वीर्यं च ताभ्यां प्रथिमा पृथुता यत्र तथाभूते यद्वा अकिलतोऽपिरिमितस्तपस्तेजसो ब्रह्मचर्यादितेजसो वीर्यस्य प्रभावस्य च प्रथिमा विस्तारो मिहमा वा यस्य तथाभूते यशोनिधौ अतिप्रसिद्धे अवितयो यथार्थो यो मदः अहंकार्स्तेन आध्माते उदीपिते तादृशाहंकारिविशिष्टे इति यावत् मुनौ परशुरामे रोषात् क्रोधात् अभिगच्छित अभ्यागते सित 'अभिधावति' इति पाठे संमुखं वावमाने सित पाणिः मद्धस्तः अभिनवालौकिकी नृतना वा या धनुर्विद्या तया यो दर्पी गर्वस्तस्य क्षमाय योग्याय कर्मणे वाणाकर्षणस्त्रपाय च युद्धस्त्रपाय

#### अत्र क्रमस्य । पादोपसंग्रहणायेति पूर्वं वाच्यम् । एवमन्यदप्यनुसर्तव्यम् ॥ (२०) अविद्यमानः क्रमो यत्र । यथा

चेति यावत् पादयोरुपसंग्रहणाय वन्दनाय च रभसात् आवेगात् स्फरित चेप्टते इत्यर्थः । चकारह-येन तुल्यकालत्वाभिन्यक्तिः । यशोनिधावित्यनेन तादशस्य जयादुत्कर्पाधिक्यं ध्वनितम् । हरिणी छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १०८ पृष्ठे ॥

अत्र क्रमस्येत्यादि । अत्र प्रथमद्वितीयपादार्थी यथाक्रमं पादग्रहणवाणाक्तर्षणयोर्हेत् इति तिन्देश-क्रमेणैव 'पादोपसंग्रहणाय च अभिनवधनुर्विद्यादर्पक्षमाय च' इति निर्देशो युक्तः तदन्ययात्वेन क्रम-प्रक्रमभङ्ग इति माव इति संप्रदायविदः। वस्तुतस्तु ''अत्र तपस्तेजोवीर्ये क्रमेणोपक्रम्य तदुभयोचितयोः पादग्रहणवाणाक्षर्णयोः पौर्वापर्य योग्यम् 'यथासंख्यमनुदेशः समानाम्' इति न्यायात् तदन्यया-करणेन क्रमप्रक्रमभङ्ग इति भावः । यत्तु प्रदीपकारैरुक्तं 'तेजोवीर्यरोषो क्रमेणोपक्रम्य' इति तद्युक्तिमिति ध्येयं दक्षैः'' इति स्रुधासागरे स्पष्टम् । एवमेवोक्तमुइयोतेऽपि ''अत्र 'तपस्तेजोवीर्ये क्रमेण' इति पाठः'' इति । पूर्विमिति । 'अभिनवधनुर्विद्यादर्पक्षमाय' इत्यतः पूर्विमित्यर्थः । एवम्यन्यद्पीति । 'शशी दिवसधूसरो गिलतयौवना कामिनी' इत्यादौ (५०८ उदाहरणे) शोभन्त्वेन प्रतीतस्य धूसरत्वादिनाशोभनत्विमिति विवक्षितः क्रमस्तस्य द्वितीयचतुर्थषष्टवाक्येष्यन्ययात्वेन भङ्ग इत्यादि सुधीभिक्तद्यमिति भावः ॥

"अत्र सर्वत्र एकरूपप्रसृतायाः प्रतीतेः स्थगनसुपघातो वा दूषकतावीजस् । यदुक्तस् 'प्रक्रमस्यान्यथात्वेन प्रतीतौ प्रस्खळवतौ । ह्रादः स्फुरन्ननास्वादी यत्र ग्छानत्वसश्चते । दोपः प्रक्रमभेदाएयः ग्रव्दानौचित्यम् स्थ सः ।' इति । अत एव नित्यदोघोऽयम्'' इति प्रदीपः । ( अत्र सर्वत्रेति । तथाष्टि । उदेश्यप्रतिनिर्देश्यस्थछे ('नाये निशायाः' इत्यादौ २४३ उदाहरणे) तावदेकरूपताप्रतीतिर्विवक्षितेव । यशोऽधिगन्तुमित्यादावि (२४५ उदाहरणे ) यश.प्रभृतेः फलत्वेनैकरूप्यमिष्टम् । महीभृत इत्यत्रापि (२४७ उदाहरणे ) अपत्यत्वेनैक्यं दृष्टान्तवशादिष्टम् । काचित्कार्णेत्यत्रापि (२४९ उदाहरणे ) अशुभस् चकत्वेनैकरूपत्वम् । तथा गाहन्तामित्यत्रापि (२५० उदाहरणे ) तत्तित्रयाकर्तृत्वमेकरूपेणेव मृगयानिवृत्तिप्रयुक्तत्वेन वाच्यम् । एवम् अकिलेतित पथेऽपि (२५१ उदाहरणे) यथासंख्यन्यायेन पूर्वोक्तक्रमैकरूप्यमित्यूह्मम् । तत्र गता यातेत्यादौ तुमुनादौ तादशप्रतीतेः स्थगनं विद्यन्वितत्वम् । पुत्रवते।ऽपीत्यादौ तुपघातोऽत्यन्ताभाव इति यथानुभवं दृष्टव्यम् ) इति प्रभायां स्पष्टम् । उद्दयोतकारास्तु स्थगनमित्यत्र 'स्खळनम् ' इति पाठं मन्यमानाः स्खळनं सर्वथैवाभावः उपघातश्चमत्वारापकर्ष इत्याहः॥

(२०) अक्रमपदं न्याचष्टे अविद्यमान इत्यादि। यत्रेति। यस्मिन्वाक्ये इत्यर्थः। 'तदक्रमन्' इति शेषः। यत्पदानन्तरं यत्पदोपादानमुचितं ततोऽन्यत्र तदुपादानं यत्र तत् अक्रमिन्त्यर्थः। यत्य यदन्यविहतपूर्वत्विनयमेन यदन्यविहतप्रत्विनयमेन वा विविधितार्थानुभावकत्वं तस्य तत्यिहारेणान्यय्य स्थितत्वमक्रमत्विमिति भावः। एवं चायं दोषो निर्पातविषयः। यथा उपसर्गाणा धातोः पूर्वमेवं प्रयोगः एवेत्यादीनां न्यवन्छेद्यानन्तरम् पुनरादीनां न्यतिरेच्यादनन्तरम् इवादीनामुपमानादनन्तरम् एवं च

<sup>्</sup> १ निपाताश्र्य 'अद्रव्यार्थाश्रादयो निपातसंहका मवन्ति' इत्यर्थकेन "चार्योऽसस्वे" (११४१५७) इति पाणिति-सूत्रेण निपातसंज्ञका बोब्याः ॥ २ "ते पाग्वातोः" ( ११४१८० ) इति पाणिन्यनुशासनादिति भारः ॥

द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः।

कला च सा कान्तिमती कलावतः त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकीम्रदी ॥ २५२॥ अत्र त्वंशव्दानन्तरं चकारो युक्तः । यथा वा

शक्ति।नैस्त्रिंशजेयं तव भ्रजयुगले नाथ दोपाकरश्री-र्वक्त्रे पार्श्वे तथैपा प्रतिवसति महाकुट्टनी खङ्गयिः।

'उद्बीहुरिव वामनः' इत्यादावप्ययमेव दोपः चादीनां समुचेयादनन्तरमित्यादि वोध्यमित्युद्दयोते स्पष्टम् । पदसंनिवेशरूपरचनायाः प्रस्तुतार्थाप्रत्यायकत्वेऽक्रमत्वम् प्रत्यायकत्वेऽप्यनीचित्येऽस्थान-पदता अर्थक्रमस्यानीचित्ये तु दुष्क्रमत्वम् उपक्रमोक्तक्रमस्योपसंहारे भङ्गे प्रक्रमभङ्ग इत्येतेपां भेद इति विवरणे स्पष्टम् ॥

· यथेत्युदाहरति द्व्यिमिति । व्याख्यातिमदं पद्ममोक्षासे (२३९ पृष्ठे ) अस्मिनप्युक्षासे (३०८ पृष्ठे ) इति वोध्यम् । अत्रेत्यादि । अत्र लोकस्य चेति चकारस्त्यंशब्दानन्तरं युक्तः त्वंशब्दार्थस्यैव शोष्यतायां समुचयस्य द्योतनीयत्वात् लोकपदार्थे समुच्चयाभावादिति भावः । एवं च 'त्वं च' इति पाठक्रमो युक्तस्तदभावादक्रमत्वम् ॥

"अयापदस्यपदादस्य को भेदः। तत्र प्रतीत्यन्तरमत्र सैय प्रतीतिः किं तु विलिभ्यतेति केचित् तत्र । 'कुटिलाताम्रच्छिनः' इत्युदाहते (३६० पृष्टे) अपदस्थपदे प्रतीत्यन्तराभावात्। वयं तु ब्र्मः। अन्यवधानेनेव यत्राभिमतप्रतीतिजननसामध्ये तदेतस्य विपयः अन्यः पुनिरतरस्य। चादीनां चान्यय-हितपदार्थेप्वेव समुच्चयादिद्योतकता। यदुक्तं [न्यिक्तिविवेके] महिममद्देन 'अत एव व्यवहित्वेद्वं नेच्छिन्त चादिभिः। संवन्धं ते हि स्वां शिक्तिमुपदच्युरनन्तरे॥' इति। न च नत्रोऽप्यन्यविहतस्यैव तथात्वम्। अतः 'स्रजं न काचिद्विजहौ' (३५९ पृष्ठे) इत्यादिकमप्यक्रमभेदः स्यादिति वाच्यम्। 'न खल्च न खल्च वाणः संनिपात्योऽयमस्मिन्' इत्यादौ व्यवधानेऽपि प्रतीतिविशेपाभावात्' इति प्रदीपः। (अन्यवधानेनेविति। 'प्रयुक्ते' इति शेपः। स्वां शिक्तिमिति। स्वार्थाभिधानसामध्य-रूपामित्यर्थः। अनन्तरे अन्यविहतपदार्थे। उपद्ध्युः व्यवस्थापयेयुः तदन्वितस्यार्थवोधका इस्पर्थः। अन्यविहतस्येति । प्रतियोगिवाचकपदाव्यविहतस्येत्यर्थः [ न खिल्विति । शाकुन्तलनाटके प्रयमेऽङ्के पद्यमिदम्]। प्रतीतिविशेपाभावादिति । प्रतीतौ विशेपस्य विलिचतत्वादिरूपस्याभावादित्यर्थः ) इत्युद्दयोतप्रमयोः स्पष्टम्॥

न चायं चादिपदेप्वेव दोषः किं वित्यमादिष्वपीत्याशयेनोदाहरणान्तरमाह यथा देति । शक्ति-रिति । यस्य राज्ञः शशिकरसितया चन्द्रिकरणवद्भवलया कीर्त्या प्रकोपात् इत्यम् अनेन प्रकारेण प्रोच्येव उक्त्वेव प्रयातं प्रकर्पेण गतं दूरं गतं पल्लायितमित्पर्थः । अत्र सीलिङ्गेन कीर्ती पत्नीत्वा-ध्यवसायो बोध्यः । एवं शक्त्यादेरप्यसन्नायिकात्वेनाध्यवसानम् । कथमुक्त्वेत्यपेक्षायामाह शक्तिरि-त्यादि । हे नाय इयं प्रत्यक्षा निर्क्षिशां निर्मित्तिश्वतोऽङ्गालिभ्यो निर्तिशैः खङ्गः तज्ञा तदुत्पना त्रिशद्भयो निर्मताः निर्क्षिशाः त्रिशदिधकाः तज्ञा तदुत्पना च एवं च नानापितृजन्या वेश्यापुत्रीत्वा-

१ रघुकाव्ये प्रथमे सर्गे पद्यमिद्म् । वामन इव उद्बाह्यरित्यन्ययः ॥ २ "निराद्यः क्रान्ताद्यथे पश्चम्या" इति वार्तिकेन तत्पुरुपसमासः "संख्यायास्तत्पुरुपस्य वाच्यः" इति वार्तिकेन उच् । "बहुवीह्ये संख्येये॰" (पापा०३) इति पाणिनिस्त्रेण डिजित केचित् तन्त्र । बहुवीहित्वाभावात् ॥

आज्ञेयं सर्वगा ते विलसति च पुरः किं मया वृद्धया ते शोच्येवेत्थं प्रकोपाच्छिशिकरासितया यस्य कीर्त्या प्रयातम् ॥ २५३॥ अत्र 'इत्थं शोच्येव' इति न्याय्यम् । तथा

'लग्नं रागावृताङ्गचा०॥' २५३ क॥

इत्यादौ 'इति श्रीनियोगात्' इति वाच्यम् ॥

(२१) अमतः प्रकृतिविरुद्धः परार्थो यत्र । यथा

राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी ।

हेर्स्यति फिलतम् । यहा "निश्चिशो निर्घृणे खद्गे" इति हेमचन्द्रकोशात् निश्चिशः खलः तजा तदुत्पन्नेत्यर्थः । एवं च खल्जन्यायाः खल्रस्वमावत्वादसतीति फिलतम् । एतादृशी शक्तिः सामर्थ्यमेव
नायिका तव मुजयुगले वाहुयुग्मे न तु मुजे एव 'प्रतिवसित' इत्यप्रेतनेनान्वयः । तथा दोपाकरस्य
चन्द्रस्य दोपाणामाकरस्य महामूर्खस्य च श्रीः शोभा यहा दोपाकरा दूषणाश्रया श्रीः शोभा तव वक्ते
प्रतिवसिति । तथा तव पार्श्वे प्रदेशे एषा प्रत्यक्षा महती चासौ कुट्टयति छिनतीति कुट्टनी 'कुट्ट
छेदने' इति चौरादिकात् धातोर्ल्युट् दित्वान्डीप् छेदिका शम्भली च (पर्व्वीपुरुपादिसंघटनकर्त्रा च )
खङ्गयष्टिः प्रतिवसित । अनेनात्यन्तं परविनतासक्त इति व्यव्यते । तथा सर्वगा सर्वगामिनी मर्वजनग्राह्मेति यावत् सर्वोपभोग्या च कुल्टा चेति यावत् ईट्शी इयं ते तव आजा ते तव पुरः पुरतः
विलसित । 'प्रसरित' इति पाठे इतस्ततः संचरमाणा तिष्टतीत्वर्थः । ईट्शस्य दुर्वृत्तस्य ते तव मया
वृद्ध्या महत्या जरत्या च किम् किं प्रयोजनिर्मित्यमुक्त्वेति योज्यम् । "कुट्टनी शम्भली सने"
इत्यमरः । स्वग्धरा छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १०९ पृष्ठे ॥

अत्रेत्थिमित्यादि । अत्र 'इत्थं प्रोच्येव' इति वक्तुं योग्यम् इत्यंशव्दस्याव्यवहितपूर्वपरामर्शकन्वात् पादत्रयस्येव च परामर्शनीयत्वान्त तु वचनस्येखर्थः । एवं च तदन्ययाकरणादकमत्विमिति भावः ॥

एवं 'छग्नं रागावृताङ्गया' इति गर्भितस्योदाहरणत्वेन प्रदिशतेऽपि (२४१ उदाहरणे) पचेऽक्रमत्वदोप प्रकटयति तथेति । इति श्रीनियोगादिति । इति शब्दस्याप्यव्यवहितपूर्वपरामर्शकत्वादिति भावः । अत्र दूषकतावीजं चोदेश्यप्रतीतिविरह इति नित्यदोपोऽयम् । उद्देश्यप्रतीतिविरहश्चाकाङ्काविरहादास-त्तिविरहादिप वा वोध्यः । आद्यो यथा शक्तितिरत्यत्र । अन्त्यो छग्नमित्यत्वेति प्रदीपोदयोतयोः स्पष्टम् ॥

(२१) अमतपरार्थ व्याचिष्ट अमृत इत्यादि । अमृतः प्रकृतिवरुद्धः (प्राक्तरणिकरसिवरुद्धरस-व्यक्षकः) परार्थो द्वितीयार्थो यत्र (वाक्ये) यस्य (वाक्यस्य) वा तदित्वर्थः । तदुक्तं प्रदीपसार-वोधिन्यादिष्ठ अमृततं च "ज्ञेयौ शृङ्कारवीमृत्सौ तथा वीरमयानकौ । रौद्राद्धृतौ तथा द्वारयकरणी वैरिणौ मिथः ॥" इत्युक्तदिशा प्रकृतरसिवरुद्धरस्व्यक्षकत्विमिति । अत्र परार्थो 'मद्रात्ननः ०' इत्यादी (६८ पृष्ठे) प्राकरणिकराजस्त्रपादर्थात् द्वितीयोऽप्राकरणिको गजस्त्यो व्यक्षयार्थस्तद्वत् प्रकृतोदाहरणे प्राकरणिकताटकारूपादर्थात् द्वितीयोऽप्राकरणिकोऽभिसारिकारूपो व्यक्षयार्थ एव स एव तु विरद्ध-रसव्यक्षको न तु वाच्यार्थ इति प्रतिकृत्वविभावादिप्रहाद्वेदः । विरुद्धमितकृदादिन्यो भेदस्तु प्राक् (२९२) पृष्ठे प्रतिपादितः ॥

उदाहरति रामेति । रघुवंशे एकादशे सर्गे श्रीरामेण हतादास्ताटकाया वर्णनिन्दम् । इ.सहेन

गन्धवद्वधिरचन्दनोक्षिता जीवितेश्चवसर्ति जगाम सा ॥ २५४ ॥ अत्र प्रंकृते रसे विरुद्धस्य शृङ्गारस्य व्यझकोऽपरोऽर्थः ॥ अर्थदोपानाह

(स्० ७६) अथोंऽपुष्टः केष्टो व्याहतैपुनरुकतदुष्क्रमग्राम्याः ॥ ५५ ॥ संदिग्धो निर्हेतुः प्रेसिद्धिविद्याविरूद्धश्च । अनेवीकृतः सनिर्यमानियमैविशेपाविशेपपिरिवृत्ताः ॥ ५६ ॥ सार्काङ्कोऽपद्रंयुक्तः सहर्चरिभन्नः प्रकाशितविरुद्धः । विध्यनुवीदायुक्तरुत्यक्तैपुनःस्वीकृतोऽश्कीलः ॥ ५७ ॥

दुष्ट इति संबध्यते । क्रसेणोदाहरणम्

असहोन रामो मन्मथ इव पक्षे राम एव मन्मथो मदनस्तस्य शरेण वाणेन हृदय उरित मनिस च ताडिता अत एव गन्धवत् गन्धयुक्तं रुधिरचन्दनं रुधिरमेव चन्दनं रक्तचन्दनं च तेन उक्षिता सिक्ता (कृताङ्गरागा) सा प्रस्तुता निशाचरा राक्षसी (ताटका) निशायां चरतीति निशाचरी अभि-सारिका च जीवितेशस्य यमस्य प्राणनाथस्य च वसितं गृहं सुरतस्थानं च जगाभित्यर्थः। "जीवितेशो यमप्रियौ" इति कोशः। गन्धवस्यं रक्तस्य रघुनाथशरसंबन्धेन पापक्षयात्पूतनाधूमवदिति बोध्यम्। रथोद्धता छन्दः। लक्षणमुक्त प्राक् ११९ पृष्ठे॥

अत्र रूप्यमाणानामप्रकृतार्थाना प्रकृतवीमत्सरसविरोधिशृङ्गाररसञ्यक्षकत्वादमतपरार्थत्वं दोषः । तदेवाह अत्रेत्यादि । अत्र प्रकृतस्य वीभत्सरसस्य विरोधी शृङ्गारः तस्य व्यक्षको द्वितीयोऽर्थः । तादशार्थोपस्थित्या प्रकृतवीभत्सरसापकर्पकतांस्य दोपत्ववीजम् अतो नित्योऽयं दोपः नीरसे स्वात्म- छामस्यवाभावादिति भावः ॥

एपु वावयदोपेपु न्यूनपदकायितपदाभवन्मतयोगिवमृष्टविधेयास्थानस्थपदाक्रमाः काव्याकाव्यसाधाः रणाः। केचित्तु अनभिहितवाच्यस्य न्यूनपदेऽक्रमस्यापदस्थपदेऽन्तर्भावः शक्यः एवमर्थान्तरैकवाचकः सकीर्णगर्भितानामप्यपदस्थपदतैव अल्पान्तरेण दोपान्तरत्वेऽतिप्रसङ्गादित्याहुरिति प्रदीपोद्दयोतयोः स्पष्टम् ॥

इत्य शब्ददोषानिभधायेदानीं त्रयोविश्वतिमर्थदोषानाह अर्थदोपानाहेति । अथार्थदोषलक्षणान्याहेत्यर्थः । अर्थस्य शब्दायत्तत्वाच्छव्ददोपलक्षणकथनानन्तरमेवार्थदोषलक्षणकथनस्यौत्तित्यादिति भावः।अत एवाहुः सारवोधिनीकाराः "संप्रति वाक्यार्थप्रतीतिपश्चाद्वावित्वेन वाक्यदोषानन्तरमर्थदोषानाह" इति । अर्थोऽपुष्ट इति । व्याहृतश्च पुनरुक्तश्च दुष्क्रमश्च प्राम्यश्चेति दोषचतुष्टयम् । प्रसिद्धिन्विरुद्धो विद्याविरुद्धश्चेति दोषद्वयम् । सिनयमपरिवृत्तोऽनियमपरिवृत्तो विशेषपरिवृत्तोऽविशेपपरिवृत्तान्थिति दोषचतुष्टयम् । विष्ययुक्तोऽनुवादायुक्तश्चेति दोषद्वयम् । एतेषां स्वरूपं विशेषतस्तत्तदुदाहरणावसरे रफुटीभविष्यति । अत्रापि प्राग्वत् ( २६६ पृष्ठे २४ पङ्कौ ) रुद्धियोगाभ्यामर्थद्वयोपन्थितौ लक्षणवाक्यत्वोपस्थितिः । दुष्ट इतीति । "दुष्टं पदम्" इति ( २६६ पृष्ठे १ पङ्कौ ) पद-दोपलक्षणसूत्रस्थं दुष्टमिति पदं लिङ्गविपरिणामेन संवष्यते इति भावः ॥

१ टितीयोऽर्थ इति । प्राकरणिकताटक।रूपादर्थाद्द्वितीयोऽप्राकरणिकोऽभिसारिकारूपोऽर्थ इति भावः ।

(१) अतिविततगगनसराणिप्रसरणपरिग्रुक्तविश्रमानन्दः ।

मरुदुष्ठासितसौरभकमलाकरहासकृद्रविर्जयति ॥ २५५ ॥
अत्रातिविततत्वादयोऽनुपादानेऽपि प्रतिपाद्यमानमर्थं न वाघन्त इत्यपुष्टाः न त्वसंगताः
पुनरुक्ता वा ॥

तत्रापुष्टः पुष्टाद्वित्तः । पुष्टतं च विवक्षितार्थवाधप्रयोजकानुपादानकत्वम् । तिहरहश्च हिधा अप्रयोजकत्वात् प्रयोजकत्वेऽप्यन्यर्लभ्यत्वाच । यमेनं [ सरस्वतीकण्ठामरणे प्रथमपरिच्छेदे ] "व्यर्थनाहुर्गतार्थ यत् यच स्यानिष्प्रयोजनम्" इति [ ४७ सृत्रेण ] मोजराजोऽपि व्यर्थमाह । अंत एव चृत्तिकारोऽपि " अतिविततत्वादयोऽनुपादानेऽपि प्रतिपाद्यमानमर्थं न वाधन्ते " इत्येवाह न त्वप्रयोजका एवेतीति प्रदीपे स्पष्टम् ॥

(१) अपुष्टमर्थमुदाहरित अतिविततेति । रविः जयित सर्वोत्कर्पेण वर्तते । किंदशः अति-विततम् अत्यन्तदीर्घ यत् गगनम् आकाशस्तद्भूपा या सरिणः मार्गस्तत्र प्रसरेण गमनागमने परि-मुक्तः परित्यक्तो विश्रामानन्दो विश्रान्तिजं सुख येन तादशः । तथा मरुद्धि. पवनः उल्लासित प्रकाशितं प्रसारितं वा (दिक्षु संचारितं वा) सौरमं सौगन्ध्यं यस्य तथाभूतस्य कमलाकरस्य पद्मसमूहस्य हासकृत् विकासकर्तेत्यर्थः । "आकरो निवहोत्पत्तिस्थानश्रेष्ठेषु कथ्यते" इति मेदिनी । गीतिश्लन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ४ पृष्ठे ॥

अत्रातिविततत्वसरिणत्वमरुदुङ्कासितसौरभत्वरूपाणामर्थानामनुपादानेऽपि प्रकृतार्थस्याक्षतेरपुष्टार्थन्वम् । तदेवाह अत्रातिवितत्तत्यादि । अलातिवितत्तवादयोऽर्था अनुपादानेऽपि जन्देनाप्रतिपादनेऽपि प्रतिपाद्यमानमर्थ विवक्षितमर्थं न वाधन्ते न क्षीणयन्तात्यपुष्टा इत्यर्थः । अय मावः । "अत्रातिवितत्तं निरवरुम्वे व्योम्नि अविश्रामं गमनागमनात् इतराप्रकाश्यक्षमरुप्रकाशनाच्च रवेरुःकर्षो विवक्षित् । तत्रातिविततत्वं गगनस्यार्थादेवावगम्यते अग्नेरिवौप्ण्यम् । सरिणित्वं मरुदुङ्कासितसौरभत्वं चाप्रयोजकगन्वत्यपुष्टा एतेऽर्थाः इति" इति प्रदीपे स्पष्टम् । "अत्रातिविततत्वं दीर्धत्वं न तु विस्तृतत्वम् न हि विस्ती णप्यसंचारः श्रमहेतुरिति वोध्यम् । निरवरुम्बत्वोपादानं दृष्टान्तार्थम् । अत्रानन्दपदम्प्यपुष्टम् । णव कमरुकारेत्वाकरपदमपि व्यर्थम्" इत्युद्दयोते स्पष्टम् । निवदमपुष्टार्थत्वमधिकपदत्वं पुनरुक्तत्वं व स्यादित्यत आह निवद्यादि । असंगताः अधिकाः । प्रयोजनान्तराभावात्तदर्याविवक्षायामपि तत्यदा भिधानेऽधिकपदत्वम् स्वरूपकथनार्थे प्रस्तुतानुपयोगिनोऽप्यर्थस्य विवक्षायामपुष्टार्थत्वमिस्यन नेनदान्दिति भावः। अत्र सारवोधिनीकाराः "असंगता अधिकाः। तत्त्वं चान्वयाप्रतियोगित्वाद्वति प्रवृत्ते तदान्दिति भावः। अत्र सारवोधिनीकाराः "असंगता अधिकाः। तत्त्वं चान्वयाप्रतियोगित्वाद्वति प्रवृत्ते तदान्दिति भावः। सन्विति । पराशयेनेदमुक्तम् रुद्रदो हीदमेव काव्यमसंगतात्वददोषतयोचे तं प्रत्युत्वते । पुनरुक्तते । पुनरुक्तते । पराशयेनेदमुक्तम् रुद्रदो हीदमेव काव्यमसंगतात्त्वदे तद्वे तद्वाधिति रृद्रदे तर्वः । द्वावावपुष्टादस्मादमित्रावित्याशयेनोक्तम्" इति माणिक्यचन्दः । असंवद्धश्च तद्वाधिति रृद्रदे नद्वे द्वावावपुष्टादस्मादमित्रावित्याशयेनाहः न त्वसंगता इति" इति जयन्तमप्ट ॥

व्याख्यातमिदं सिवस्तरं प्रदीपे ''नन्वेतेऽलर्था अपृष्टा इति सिद्धम् । परंतु अतिविततिति एनन्सः , गगनपदादेव तदुपस्थितेः । मरुदुल्लासितसौरमेति विरुद्धम् । विकासात्पूर्व सौरमाभावेन तर्हि ि ह

१ पुरत्वं चेति । यस्यार्थस्यानुपाद्नने (शब्द्नेनाप्रतिपादने ) दिविश्वनार्थस्य साधः (असिन्ः) हनः १८०-मित्यर्थं इति प्रभाषा स्पष्टम् ॥ २ प्रयोजनशून्यत्व त् ॥ ३ अन्यलभ्यत्वादिति । १ व्हेनानुपतादायर्थनम्याद दनार्थः ४ उक्तापुरत्वनिर्वचनादेव ॥

1,

## (२) सदा मध्ये यासामियममृतानिस्यन्दसुरसा सरस्वत्युद्दामा वहति वहुमार्गा परिमलम् ।

सर्येणाप्रकाश्यत्वादिति नायं प्रथगिति चेन्न । गगनपदं न विततत्वे शक्तम् । अर्थलम्यत्वे च न पुनरुक्तता । यदुक्त भोजराजेन 'कान्येतिहासादावर्थवृत्या छन्धस्य साक्षाद्भणनमपौनरुक्त्याय' इति । नापि विरुद्धम् सौरभस्योपलक्षणत्वात् । यद्वा चित्रेहेतुपुरस्कारेण पूर्वमावामिधानात् । अथाधिकपदा-दस्य को भेदः। अप्रयोजके प्रयोजनामावकृतोऽपि भेदो न समवति। अत्र कश्चित् 'तर्त्रं पदार्थान्वयस-मकालं दुष्टत्वप्रतिभासः इर्हे तु तदनन्तरमिति विशेपः' इति तन्नातिसमीचीनम् । तथा नियमे प्रमाणा-भावात् । एतावता च विशेषेण शब्ददोपत्वमेकस्यापरस्यार्थदोपत्वमिति विभागानुपपत्तेश्व । विरुद्धमित-कृदमतपरार्थादौ शब्ददोपेऽन्वयप्रत्ययोत्तरमेव दुष्टत्वप्रतिभासात् । वयं तु पश्यामः । यत्र विवक्षित एवार्थोऽन्यथाभिधानेऽपि दुष्यति सोऽर्थदोपः अन्यस्तु रसदोपभिन्नः शब्ददोप इति विवेकः। तथा च यत्नाविवक्षितोऽप्यर्थः कथंचिदन्विततयाभिधीयते तत्राधिकपदत्वम् तत्पदेन विनापि तत्रिर्वाहात्। यल तु सोऽर्थो विवक्षित एव परं त्वप्रयोजकत्वान्यलभ्यत्वाभ्या न शब्देनोपात्तुमर्हस्तत्रापुष्टत्वम् । 'स्फटिकाकृति' इत्यत्र (२२१ उदाहरणे) नाकृतिपदार्थ उपमानत्वेन विवक्षितः तस्य नर्मल्यामावात्। 'यदपि च न कृतं नितम्विनीनाम्' इस्पत्रापि च ( २२२ उदाहरणे ) रतस्य स्तनपतनावधित्वव्यतिरेक एवानुचितत्वेन विवक्षितः न तु तत्कृतिव्यतिरेकः पूर्वार्धे तथैव क्रमात् । कि तु छन्दोनुरोधादिना द्वयमपि कथचिदन्वितत्वेनोपात्तमित्यधिकपदत्वम् । अतिविततेत्यादौ तु अतिविततत्वादिकं वक्तुँर्विव-क्षितमेव परं त्वर्थलभ्यत्वादिना नोपादानार्हमित्यपुष्टम्। व्यक्तं च पूर्वस्य शब्ददोपत्वमुत्तरस्य चार्थ-दोपत्वमिति । दूषकतावीजं चाराक्त्युत्रयनेन श्रोतुर्वेमुख्यम् । अत एव यमकादावदोषता तत्रालंका-रान्तरारम्भेणाशक्त्यतुत्रयनात् । कर्णावतंसादिपदे च विशेपचोतकतया तदुपादान नाशक्युनायक-मित्यदुष्टत्वम् । अत एव विशेषणदानार्थं विशेष्यप्रयोगेऽपि दोपाभावः" इति ॥

(२) 'कष्टः' प्रतीतिक्केशवान् दुरुह इत्यर्थः तमुदाहरित सदा मध्ये इति । स्वकाव्यस्य गम्भीर-चमत्क्वतार्थशालितया स्फुटार्थत्वाभावेऽि दोपाभावसमर्थनाय कस्यचित्कवेरुक्तिरियम् । महान्तः कवयो द्वादरेगादित्याश्च रुचयोऽभिप्रायाः प्रभाश्च अमृतं सुधा जल च रसः शृङ्गारादिर्माधुर्यं च सरस्वती

१ चित्रहेलिति । चित्रमत्र कार्यकारणयोः पोर्वापर्यविषयंग्रह्मणातिशयोक्तिरह्णकारस्तद्देन्वभिप्रायेण कार्यस्य पूर्वभावाभिधानादित्यर्थः ॥ २ अप्रयोजके प्रयोजनशून्ये । प्रयोजनवल्यन्यहम्ये हि न प्रयोजनामावः । अधिक-पद तु स इत्यस्तु भेदः न त्वप्रयोजके प्रयोजनामावस्योभयत्र साम्यादिति भावः ॥ ३ तत्र पद्धिति । एव च तत्र प्रतीतिरवानुपपचिरिति भावः ॥ ४ इह तिति । अन्वययोघोत्तर तह्यभ्यार्थस्यान्यहभ्यत्वानुसंधानोत्तरं तेपा-मनुपकारित्वग्रह इति प्रतीतावनुपपचिरिति भावः ॥ ५ रसदोपभिन्न इति । तस्य शृञ्दवःच्यत्नेनान्यधाभिधाना-संभवादिति भावः ॥ ६ तस्येति । अवयवसयोगस्त्यस्याहितपद्धरंत्यय्थः ॥ ७ वक्तुविविक्षितमेवित । अति-वितत्तत्वं श्रमोत्कर्पाय मरुदुष्टासितसोरभत्वमतिशयोक्त्यहृत्वाधनाय सराणित्व च विषिनादिवन्न कदाचिद्रमनं किं तु प्रतिदिन निरुपाधिगमनित्यर्थलाभायेति भावः । अविवक्षितार्थकत्व इव विश्वेषानाधायकार्थवोधकेऽपि तद्दोपस्वीकारे किं वाधकमिति चिन्त्यम् ॥ ८ व्यक्त चेति । अविवक्षितार्थकत्व इव विश्वेषानाधायकार्थवोधकेऽपि तद्दोपस्वीकारे किं वाधकमिति चिन्त्यम् ॥ ८ व्यक्त चेति । अविवक्षितार्थकत्व हि शब्ददोप इति व्यक्तमेष । विवक्षितार्थकत्व तु न पद दुष्टं कि त्वर्थ एवाप्रयोजकत्वान्यहभ्यत्वाभ्यां तथेत्रपि व्यक्तमिति भाव इति उद्द्योतन्त्रभयोः रपष्टम् ॥ ९ तं चोक्ताः "विवस्वान्यमाँ पूर्षा त्वष्टां संविता र्मगः । धाता विधाता वैरुणो मित्रैः शैक उरुक्रमेः ॥ " इति । एते च कोर्मेऽप्यवत्वाः "धातार्थमाँ च मित्रश्रैय वर्षाश्रीरेव च । मर्गस्त्वर्शं च विद श्र आदित्या द्वाद्वश्र स्मृताः ॥" इति ॥

## प्रसादं ता एता घनपरिचिताः केन महतां महाकाञ्यञ्योग्नि स्फुरितमधुरा यान्तु रुचयः ॥ २५६॥

अत्र यासां कविरुचीनां मध्ये सुकुमारविचित्रमध्यमात्मकत्रिमार्गा भारती चमत्कारं वहित ताः गम्भीरकाव्यपरिचिताः कथमितरकाव्यवत् प्रसन्ना भवन्तु । यासामादित्य-प्रभाणां मध्ये त्रिपथगा वहित ताः मेघपरिचिताः कथं प्रसन्ना भवन्तीति संक्षेपार्थः ॥

वाणी नदी च उद्दामा प्रौढा महती च मार्गो रीतिः पन्थाश्च परिमलं चमत्कारः सौगन्वं च घनो निविडो मेघश्च यद्दा घनो गम्भीरो मेघश्च परिचिता अम्यस्ताः संबद्धाश्च प्रसादः धुन्यक्तत्व स्वच्छता च । तथा च यासां कविरुचीनां कवेरिमप्रायाणां (कान्यरूपाणा ) मध्ये सदा अमृतिन्स्यन्दा धुघासाविणी चासौ धुरसा धुष्ठु रसाः शृङ्कारादयो यत्र तादशी उद्दामा प्रौढा बहुमार्गा सुकुमारिविचत्रमध्यमात्मकमार्गत्रयवती वैदर्भीगौडीपाञ्चाल्याख्यरीतित्रयवतीति यावत् एतादशी इयं सरस्वती वाणी (कवित्वरूपा भारती) परिमलं चमत्कारं बहति दधाति ताः एताः महता कवीनां रुचयोऽनिप्रायाः (कान्यरूपाः) घनपरिचिताः निविडाभ्यस्ता अत्यन्ताभ्यस्ता वा यद्दा गम्भीरकान्याभ्यस्ता स्फुरिता अनुभवारूढाः सत्यो मधुराः अभीष्टाः यद्दा स्फुरितः विपयीकृतः मधुरः शृद्धारादिरसो याभिस्ताः महाकान्यन्योन्नि न्योमसदशात्यन्तापरिच्छेचे महाकान्ये (कान्यमार्ग) केन प्रकारेण प्रसादं धुवोधत्वं (स्फुटतां) यान्तु गच्छन्तु कथमितरकान्यवत् प्रसन्नाः (धुवोधाः) भवन्तु न कथमपीति भाव इति प्रकृतपक्षेऽर्थः ॥

अप्रकृतपक्षे तु यासाम् आदित्यप्रमाणां मध्ये सदा अमृतिनिस्यन्दा जल्काविणी चासौ सुरसा सुम-धुरा (सुष्ठुस्वादा ) उद्दामा महती बहुमार्गा त्रिपथगामिनी इयं गङ्गाल्या सरस्वती नदी ("सरस्वती सिरिद्भेदे भूवाग्देवतयोरिप । स्वीरत्ने चापगायां च" इति विश्वः ) परिमलं सुराङ्गनाङ्गसङ्गसंभव सौग-न्ध्यम् यद्वा परिगतो मलो यस्यां क्रियायामिति व्युत्पत्त्या क्रियाविशेषणम् परिमलं स्वच्छं यथा स्यात्तथा वहति ताः एताः स्फुरितेन प्रकाशेन मधुराः मनोहराः यद्वा स्फुरितो दृष्टो मधुरो रम्यपदार्यो याभिस्तथाभूताः महतां द्वादशादित्याना रुचयः प्रमाः महाकाव्यव्योग्नि महाकाव्यसद्दशक्योित्र घन-परिचिताः मेघसंबद्धाः वर्षाकालीनाः सत्यः केन प्रकारेण प्रसादं स्वच्छतां यान्तु कथिनतरसरदादि-कालिकप्रभावत् स्वच्छाः भवन्तु न कथमपीत्यर्थः । शिखरिणी छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् ७८ पृष्टे ॥

कठिनत्वात् पद्यं व्याकर्तव्यमिति संक्षेपेण व्याचष्टे अत्र यासामित्यादिना 'इति संक्षेपार्धः' इत्यन्तेन । प्रकृतपक्षे योऽर्थस्तमाह् यासां किवरुचीनामित्यादि । सुकुमारिविचित्रमध्यमात्मकात्रि-मार्गी वैदर्भीगौडीपाञ्चाल्याख्यरीतित्रयवती । अप्रकृतपक्षे योऽर्थस्तमाह् यासामादित्यप्रभाणा-मिति । अस्य 'यथा' इत्यादिः । एवं चात्रादित्यप्रभारूपो द्वितायोऽर्थः उपमानम् तेन सह वाच्यार्थस्योपमा व्यङ्गया । इति संक्षेपार्थ इति । इत्यर्थो विवक्षित इति भावः । अत्र पंषऽयं दि विवक्षितोऽर्थः शब्दान्तरैः कथंचिद्योजितोऽपि क्षेशेनैव प्रतीयते इत्यर्थ एवायं दुष्टः । द्विष्टत्यदिकं तु शब्ददोषः घटनान्तरेणार्थस्य सुखेनैव प्रतिपत्तेः । सम्यनप्रतीतिविरहश्च दूपकरावीजन् अतो नित्योऽयं दोप इति प्रदीपादौ स्पष्टम् ॥

(३) 'ब्याहतः' ''उत्कर्षो वापकर्षो वा प्राग्यस्यैव निगद्यते । तस्यैवाय तदेन्यंश्वेयाहतोऽर्यस्तदा

(३) जगित जियनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये ।
मम तु यदियं याता लोके विलोचनचिन्द्रका
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥ २५७ ॥

. अत्रेन्दुकलादयो यं प्रति पर्पश्रप्रायाः स एव चन्द्रिकात्वग्रुत्कर्पार्थमारोपयतीति व्याह्-तत्वम् ॥

भवेत् ॥" इत्युपलक्षितविरुद्धत्ववानिति प्रदीपे स्पष्टम् । एवं च निन्दित्वा पुरस्कृत्य वा तदन्यथाकरणं ज्याहतत्वमिति द्विविधं ज्याहतत्वं फलितम् । तत्राद्यमुदाहरति जगतीति । मालतीमाधवप्रकरणे प्रथमेऽद्धे माधवस्योक्तिरियम् । ये नवेन्द्वकलादयः आदिना चन्द्रिकापमादिपरिप्रहः भावाः पदार्थाः सन्ति ते जगत्येव जयिनः उत्कृष्टाः न तु मभेति भावः । येऽप्यन्ये मनो मदयन्ति हर्षयन्ति तेऽपि जगत्येव प्रकृतिमधुराः प्रकृत्या स्वभावेन मधुराः रमणीयाः । लोका एव तान् प्रकृतिमधुरत्वेन न्यव-हरन्तु न त्वहं ज्यवहरिष्ये इति भावः । तिर्हे तव किं तथा तदाह मम वित्यादि । मम तु लोके इयं मालत्येव विलोचनयोः नेत्रयोः चन्द्रिका आहादिका । सा च यत् नयनविपयं याता दृष्टि-गोचरतां गता स एक एव जन्मिन महोत्सवो न त्वन्य इत्यर्थः । मदयन्तीत्यत्र 'मदी हर्पे' इति दैवादिकाद्यातोहेतुमण्णयन्ताल्लद् । हरिणी छन्दः । लक्षणमुक्तं प्राक् १०८ पृष्ठे ॥

अत्र पूर्विधे येन साधारणचित्रकाचन्द्रकलादयः स्वं प्रत्यसारतया प्रतिपादिताः तेनैवोत्तरार्धे चित्रकात्वमुत्कर्षायारोप्यत इति व्याघातः । तदेवाह अत्रत्यादि । यं प्रति माधवं प्रति । यस्पश्मप्रायाः तुच्छप्रायाः । स एव माधव एव । आरोपयतीति । माल्यामिति भावः । व्याहतत्व-मिति । एवं च पूर्वमसारतयोक्तायाश्चन्द्रिकाया माल्यामुत्कर्षायारोपो व्याहत इति भावः । न चात्रानुचितार्थता । तत्र पश्चकुविन्दादिपदैः स्वार्थोपिरथितिदशायामेवोपश्लोक्यमानस्य तिरस्कारावगमः। अत्र तु चित्रकायाः सहजतः उपादेयत्वात् वाक्यार्थप्रतिसंधान।नन्तरं चन्द्रकलादयो यं प्रतीलाद्यर्थपर्याप्ताविति भेदात् । अत्राहुः कमलाकरभद्याः "अत्र हेयोपादेयत्वितरोधो दूपकतावीजम्" इति । प्रदीपकारास्तु वाक्यार्थप्रतितिदूपकतावीजम् नित्योऽयं दोष इत्याहुः । अत्र वाक्यार्थमर्यादयेव तिरस्कारोऽवगम्यत इत्यर्थदोषतैवेति चक्रवर्तिनः । शब्दस्य परिवृत्तिसहत्वादर्थदोपतैवेत्यपि वोष्यम् ॥

द्वितीयं पुरस्कृत्य तदन्यथाकरणरूपं व्याहतत्वम् । तत्रोदाहरणं यथा 'देवि त्वन्मुखपङ्कजेन शशिनः शोभातिरस्कारिणा पश्याञ्जानि विनिर्जितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम् । श्रुत्वा ते परिवार-वारवनिर्तागीतानि मृङ्गाङ्गना छीयन्ते मुकुछान्तरेषु शनकैः संजातछजा इव ॥' इति रत्नावल्यां नाटिकायां प्रथमेऽङ्के पद्मम् । अत्र पूर्वार्धे मुखोपमानतया पङ्कजान्युत्कर्प्य तेषामेवाग्ने विनिर्जितानीति तत्कृतापकर्षवर्णनां बाहतत्वं बोध्यम् । प्रमत्तोन्मत्तवाछकानामुक्तौ तु नाभवन्मतयोगादिदोपः तेषां संवन्धस्यानुदेश्यत्वात् प्रत्युतोन्मादादिव्यञ्जकत्वाद्गुणतैवेत्युद्दशोते स्पष्टम् ॥

(४) 'पुनरुनंतः' रान्देन प्रतिपन्नत्वे (अवगतत्वे ) सति पुनस्तेनैव प्रतिपादितः । अर्थेन प्रतिपन्नस्य प्रतिपादनेऽपुष्टत्वमुनतम् । अयमाशयः । तेनैवेत्यस्य तद्वाचकेन पर्यायान्तरेणेत्यर्थः । तस्येव पदस्यो-

<sup>, .</sup>१ ९व त्रात्र मुखीत्कपीय पद्भजत्वमारोध्य 'अब्जानि विनिर्जितानि' इत्यादिना निन्द्नामिति भावः ॥ `

णिम्पोर्गृरेक्र-प्रदेशकार्वाता है।

॥ ७५९ ॥ ज्ञाष्ट्रमीठमहुम्घङ ( ६

सप्तम विश्वासः।

॥ १५९ ॥ :हाक्नाभिष्यं क् भ्रष्टाव माहिशाभा विष् तिनानो स्थितेऽसिन्मम पिति गुर्गे सुर्घन्त्रीक्ष्राणाम् ।

। :ह्मरुम्यु :थ्राक्रमतीरेकी हीमीामतीरेकीमिप्त र्ह्मम् हीरीक्रीम्म र्ह

-उन्तु हिम । निर्मातम् हिम । विद्वितिसहालभ्देशान्त्र । वह १४६ ) मनम्मान्य

। .हामार्म : महान्या स्वत्याक्षस्य हिवसुपगण्डतः नेत्राक्षपण्डपः । र्राप्त क्याप्त नहानहर्र गृंह" । जिमित्र ताउडाइट (मित्रक्रमृ छांष्रप्र) । स्थमः :फिर्महर्माहर तिज्ञान्स्थित्रान्नान्याः स्परम् ॥ -एन्स्काम् । एवं सत्स्यानित्यहोषतं न स्वात् प्रयोजनास्ये पुनक्स्वर्षः-- निनेत्रां होना हेनस् अत तव क्यांसिहित प्रयोजने विनेत्यंशामाह्य प्राप्तिन निन्नेत्यंशामान्य प्राप्त

नेन्द्रमाहिसाननवादमवन्मतयोगोऽपत्रोते वाज्यस् इष्टाप्तः । किरीहिपद्योग--ाएत च क कि हिन्द्र प्रमादान क्षेत्र कि हिन्द्र कि हिन्द्र हि -मृषु । ज्ञीकिन्ध्रिहरः अव्हान्तः । तहनाः । तहनाः अत्राह्मिलाहि । पुन-:भार भाष्ममध्राहमार्ग क्लिमीशि म्हाप्र क्लिप्रीहीहर्भेष व्यक्ति शिर् ।।एंदु०० १ मिड्डॉप्निइन इंप उंमीताएजारू। मध्रीत्तीरु साध्वाक्षान्त्रनिमाधरूपी स्न

श्रमिष्ये उत्तरक्षीं वीरलिक्षेत्र मिल्लिक्षेत्र प्रदेश ।

-ज्ञान्त्रमार्गिर्ग्रह : किथुणा सार्वास्त्रमा निकास्त्रमा हो । रिख्नास् पीरिमिष्टि म्राभिक्षित्वास्त्राप्ति । अत प्राधुनासाम्बर्गार् म्राप्ति । अत प्राधुनास्याद्वार्याः -त्रिम्भिमिक्ति किता हो हो हो है है है है है । इंकिस्पेरिक है है ।

( 🔏 ) श्रेतोळररंच जिद्धंन्तंत्रदानत्राज्ञवायस्त । अत्र नविभूतादवावनातुः तैनहक्यः ॥

विशापय तुरङ्गे में मातङ्गे वा मदालसम् ॥ २६० ॥

# 

828

॥ भिर तीड़ (मणीकिनीकाष्ट्र) माहिनाहात्रम म

।। तिमीक्कम तिमीण्रज्ञात्रमुत्रनं हत भनेति । मातद्वस्य बहुमूल्यत्वेन तद्वामे तुर्द्गप्रायेनीनिसादिति भावः । यत्र हमित्तामे मुखभः । नभारत एव समा विवासित इत्पर्यदेश एवामील प्रदेश स्पष्टम् । अञाहः सार्रामिनीन्तराः

-भूत हार । शाम्भून्याम हार बार्म्य । इस्मा हार वार्म्य । वर्षे वार्म हार्म हार्म हार्म हार्म हार्म हार्म हार्म

स्यातः उत्सवी परप ताहरा हे राजन् त्वं मे महां त्रङ्गम् अर्थ विश्वाण्य हेहि। महेनालसम् आलस्य-(अर्थाहारीना) तथाविधे प्रदान प्रकार नाहा निहेन्यम् अक्षापंत वाचा महार निहार (अर्थाहार विवास जानजा है जोनी । : प्रमण्ड् "मीर्ड्सिनीएन मंग्रे" । अर म्ज् प्रजाप है । मण्डीतमीट मिनेडिनी -एउट होर नाहार | निर्हापुर निरहारमुहाहा |:निर्हारम् (:फिक्ट्र २०६) क्राप क्रिक्ट्र (५),दैन्धमः, देशः अनुनितः मम पनेत्पपः। दुधतं च नमस्य लोकशाह्यविरुद्धत्वम् । अस्यान्नानः

हार । :प्रेमार्ड साथितामितासिक्षाप्रकार हे सम्भावता हो महावाप्त हार । अन । ভর্দজান্দর্বন চু পিতর্ন দুর্ভার্য সার চ্যামধ্যান প্রাচ্চ চার্চিত করে প্রাচ্চ চার্চিত প্রাচ্চ চার্চিত চার্চিত -।एमि।रुत्त-तिम कियर क्षेत्रक्ष कि स्वाप्ति । 'चतुर्यप्ति हो। क्षेत्रक्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक हो। កាក | ភាិអាសាកុខ ) । អុខមុ :មែកគែនប្រែន តាំអិន្ទាមអាមិនប្រមុ ខ៍មុខមាមមាមអាមេរិន្យ -क्रिप्स । जीन्त्र अर्थप्राप्तस्यापि वन्ने पुनर्हनता । तदुराहरणमञ्ज्ञान्त्र । अपयोजन-न्तिकारीशिक्तिनस्तिवासिक्षाभिधानेन श्रेतुवैभुष्यम् । अत एव प्रयोजनस्तिनादीगलादिन-पुनरुक्त इत्पर्थः । न च वक्तुः गैद्ररसाविष्टलं समाधानमाशङ्कनीयम् वीरस्पायुक्तकारिलावणंनात् । अत्र चतुर्थस्याहि । अत्र भेषकं संस्थाण 'के मयस्यावकाशः' इत्याभेताधीति चतुर्थपादापं:

पुस्तं मातङ्ग गवं वा 'विश्राणय' इत्यनुपङ्गः। विपूर्वः 'शणु दांने' इति चौरादिको थातुः।।

। प्रथम् हिमिडित होड़ एड़ि संहप् मिन पिड़िक्सिडेंग सहस्याहित है। विकास के विकास के विकास के ज्ञानपूर्वकं क्षीरस्य शासेण ( धमेशासेण ) विधानादयं कामः शास्तिरुद्धः ( धनेशासनिरुद्धः )। -ज्ञाहार्क्षम ल्ला । :डाएक्सिक तीड्र 'एक्सीकिक' हम्बड्र 'एक्सीक्रक, । महस्यमं तीड्र ''। :तकीह् रेप्र तेमितिएर ज़िष्मिति हंस्रम । म । ज़म्म ( । जाक ) । ज़म्झम क्रिन्मार्थ प्रक्रि । जिन्मार्थ । । तीरू '।। रिकीम डेस्डीपू एंसीर्ग्राम प्राम्बीती जेन्छमण

उन्तरीत्या क्रमस्य शाखिविरुद्धत्मप्युद्धम् । यथा

। १६ १६मीर्च एक्सीम विद्या गामहरू। मार्क्साप्राक्त

# ॥ १३९ ॥ मृत्रह्रोक् म्ह्रमृत्रुत्रीः ग्रेमेक्र ग्रामित्रांप भीकृत । ई हीर्एमकी ड्रेड्डा मीर्गाड्र :नह रंक्रनी फ्रेड्डाफ हीर्गाड्र ( ३ )

।। :प्रकृतिदिर्गम्

॥ ५३५ ॥ इंगारुरें मुख्स के मार्स के मार

अत्र प्रवर्णादामीने सेंदेहः शान्तगृङ्गानेन्तराभिषाने त निश्रवः ॥

लिकण खकर्मः । अत्र शुरक्रमणीऽनन्तरं नहात्राहिप्रशाहितमानम्। इत्युक्तम् ॥ 

। मुम्ह करनीलिक्षेत्राः । मन्याबुनी तथालि समाने नामाने माने है। हिम्होन् । इति मही सम्प्रे । इति हिम्होन् से म जमहर क्पक्रम, हीन पाठ: प्राचीनपुरतकेषु हर्स्यते । अहर क्पक्रम, हीन पाठ: प्राप्त क्षेत्र क्षेत्र अहर -प्राप्त भीड़त' हम तह । मर्भितर्नेष्टित एड्ह । इह । इहाभड़ एंस्पर्टहर गुडाह । स्ताप्त ग्रंप तेर्हीह महाराम शिक्ता अपूर्व कामभेत के क्या नियान किया है। विश्व का क्या का अपूर्व के -होक् उद्यम रुपेक् कर्षारांड्म तेषाक जामनत जत रीए तीड़ क्रिकामर्गेक्ट रुड्रमे मिठत । :रमध्य -अधार हिलान हे । अधीर संस्थात समात् साय इंदानों कूप्र: कमार हिलानों अधिप्रभा--मुग्न र्द्यन इह महा तिर्द्रिक पाल तिपिल पाल होणिल उन क्षा । महिल हे महिल हिल है हिल । । চাটিচ । চাটিচ । বিহুম্বার্যার ।।। ইরাচনিত চ্ছিন্ত ভিদ্দাল চাট্টিচ চি । हो। हेर्गाप भुभ मुक्कि। हो। हिम्राप्ति हिम्राप्ति हिम्राप्ति हिम्राप्ति हिम्राप्ति हिम्राप्ति हिम्राप्ति हिम्

अयमयों माम्य इत्याह एप होते । नायक इत्यर्थः । अधिहरम्य पामरः । एवं चात्र भिक्ते ताय-हिंच हुई । अन् एक विक्र

-।हामास्रार्भे क्ष्मिहीहर्षित स्पर्ध । विद्ययोगिक होन्। तस्य स्पेशेष्टिरमे मेरस्यामाश-नाशीकवत् सहद्यहृदयहृदयम् । मि नैताहशोनित्रकानि किमानाहरूपेहर्यहृद्यम् । मिन्यांप्र 

। मध्यिक होत्रामहित्रिय देश में शब्द स्य । अध्यय । अध्यय ।

-र्जानान्त्रहोन्।' संदेहनिषय. तत्रयोजनम्हप्यानिति यात्रत्। एवं च प्रकरणायनानान्त्रहितनान्। शिक्षेत अपनित तु गोमधम् ॥ इति बोध्यम् ॥

দাদ্যাদ্য নীর '. ইউপ্লদ্দিদিরিদ্দ ' দুদ। চাদাদ্যাত্যন্দম নিট্ররা দিদিরী। দিদ্রীদ্দিরুর ক্রিনির भें: सिहंग्य इति सिहतस्य । तमुराहराति मारस्योगित । जास्याताभेद्र प्रमाहास २४ र पृष्ठे ॥

१। मिरास स्मिनिस्या ॥ ६ सिरास स्मिनिस्याः ।। ३ स्मिनिस्यान्यन् ।।

नाम्भ तु लाकांद्रिक्ष सीमम्त्र मर्त क्रम्प्रीम यमीवाद्यस्यार्भें बंखे पव याञ्चय वितवः। भीमिक्नी व्हाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्र हो हुए ( S )

॥ इवृष्ट ॥ र्राप्त मिक्स भिक्त भारत मिक्र ॥ ४६६ ॥

अत्र श्रह्ममित्रे हेतुनॉपातः ॥

कितनाड़ : कुम्ब । ब्राम्हिनाह् । मुखम् । ग्रान्तिकानिहाः स्वयम् । श्रान्तिकानिहारं विषयः स्लेब स इति पदसंदिग्धलाद्वदः। दूषकताबीज चोद्देयनिश्चपबिर्दः। यत्र तु सदेह हास् । वन्ह्यासिस्याही ( २८० पृथे ) हितीयाससम्बन्तान्यां पदे एव सहह: अत्र तु ५८० पृथे -इसान्धिर्णनिश्चवः ) स्टेहाभावप्रयोजकानेवतः तिन्धिये एकतिरिनेक्य एकतिरिन्धियः ( : क्ष्यान्तिरेन नहार । स्वानिपदह्या ]नस्यनेयलाच । अत एव हिन्स्या वस्तुविश्वपदह्या । अप्रकृष्टि । अप्रकृष्टि । अप्रकृष्टि । अप्रकृष्टि । सर्मान्यानास् तद्वयानतावित्वसितम् व वतः पदवाक्याशृत्वाभावेन पत्पदेहस्याथदोगत्वाभावात् सिम-

हितार वा निश्चित निश्चप एवेति भावः ॥

पुरा किन युद्ध असत्यामनामि गर्ज मुते 'असत्यामा हतः' इति यथिरिप्रोम्तत्माक्तप्रं द्रोणानाभंः ।। इंपु भण ज़ार तेम्साणहरू।: इन्छ गिष्रीछाड़ी। किंडीम तीड़'' तिनीक गिमाणासंदाणटरिण है हामनाष्ठ न्त्री**म् रें।** फिन्न पिरिन्त्रीम् एर्स्स तीड् "क्रीम्; मन"ह्मड्'रिम्स' । :म्रीत्रकर्मिमिर्गिम नर्कतीम हीं "मनाक्रमेपट स्प्रीशिक्ष" हायहः । 'मनः । 'हाय निवाह गायमहाय प्रीयात्रिक्य उपस्तिया । हाय हिम्माह मर्ग होता हिम्माह । :ऐम्प्रहेत छिम्माह हिम्म हिम्म हिम्म हिम्म हिम्म होता है। इस्प्रमाह विकास हिम्म शीकात् परियक्तम् उन्सितम् अप्ति । स्वात् । अप्रात् । अप्रात् । स्वान् । स्व सातिशयं गमयतः" इति न्यायात् ) तेन पित्रा त्वं सुतशोकात् सुतस्य मम मिथ्यामरणश्रवणनात् गोचरः (बस्यः) नाभूदिति न अपि तु सर्वोऽपि युगुत्सविषयोऽभूदिलथः ( ''ह्रो नजी प्रकतमभ नीजिह्नतं न कदानिरपहतमपीत्यन्वयः। यस्य होणाचायेस्य प्रभावात् सामध्योत् तव खलु काश्चित् निष्यो केन पिता रंबे गुहींते स्वबृचिविश्वे प्रविक्रतम् आसीः परिभवभगत् श्रवाधारे म्योतरस्कारस्तद्रपात् रीम ती क्षेत्रक्षमधात् क्षात्रक्षतात्रक्षात्रक्षतात्रक्षतात्रक्षतात्रक्षतात्रक्षतात्रक्षतात्रक्षतात्रक्षतात्रक ( नोनेतमिते 'नेक्श' 'नारायणः' इत्यादिवत् नशब्देन सह ''सह सुपा'' ( २।१।४ ) इति सूत्रेण यस्। हे शक्ष येन मार्गेत्रा (होणाचायेंग) मेमितर्मीत् (शहाणस्य स्वहीत्तिविश्वात् ) अनुनित्तमीप् -ग्रिमि। वेणीसंहाएन देवाहे देवान्य होणाचार हो होनान्य होना । हो हो । विष्यु । विष्यु । विष्यु । विष्यु । विष्यु हीरुहार । ज्ञान मार्थ होत्र । ज्ञान मार्थ होत्र । ज्ञान । ज्ञा

तिमित्तात्रापृद्धत क्षित्रक तीर् क्षिति विमार्ग्यकायायाव्यक्ष्य वार्षे क्ष्ये वार्षे व भित्योकात्, इति हेतुनेक्तन्यः स च रोक्त इति निहेतुत्वम् । तहेवाह अत्र शृक्षियाहि । स्वश्तस्याभ अत्र यथा द्रीणाचार्यकर्तकारामान्त्रे भित्रोकात्, इति हेतुरुक्तरत्या अश्वर्यामक्त्रेकराखमोचने

पुत्रमरणभाग्या शोकात् स्वराख स्यक्ताना अय च मारिते सुष्टयुन ततः पित्राकाहस्रामामि

स्वराख मुसुसुरासीदिति महाभारतीयन्या अत्रातुस्येषा ॥

हरवानित्र 'प्रियंश प एत्ये' इत्यादिना शंकाया स्कृतंत्रितितते ॥ न उद्देयनिअपनिरह इति । पत्रमोखारामःधेनेद विषद्भवेते हत्युह्मोतः ॥ २ ताष्ट्रग्रह्मक तमे *३६० चर्*।

(१) इदं ते केनोन्तं कथव कमलावद्भवदने पदेविष्मत् हैसः करमामित घत्मे खुळ धियम्। इदं वदुदःसाधामकाममास् स्मृतिभुश ॥ ४३८॥

ाह एए । मुद्रुभी १८के छि देह एर मार हा

नव्यम् तावन्मात्रस्याहेतुत्वात् । श्रमाहिना पित्रा शक्तयागेऽपि वीरस्य तद्ग्रहणमेत्रोनिताम् । तस्मायभा शेक्मूळक्तद्यितस्यामो हेतुः पित्शोकनिवाएणाय तह्यायामपि तद्ग्रहणस्योनितात् । तस्मायभ वेत्ताहस्याप्ररेहात् । स नेपात् इति भाव इत्युह्योत् स्पष्टम् ॥

उदाहरणे ) निशि पसस्तेग्नादिहेतुप्रसिद्धानित्ययेः ) इति प्रमा ॥ (९) ''प्रसिद्धिनिद्यान्य स्थान्य प्रसिद्धिनिवाप्दाभ्या निरुद्धपदस्य प्रस्केमन्त्य. ''इन्द्रान्ते

हतुना साकाङ्गले निहेतुलीनी प्राप्तिहानिहा 'चन्द्र गता पद्मगुणन भुद्गे' इत्यादो ( २९.४

•মিনিমিদিন ছেন দিদ্যুল্ড নিছ ছবলাছল ছবলাছল ছবলাছল চাল। চালাল নাই "০, দ্বাল দিদ্যুল । দিন্তাল দিন্ত ছবলাছল ছবলাছল ছবলাছল । চালাল চালাল চালাল ছবলাছল ছবলাছল । চালাল চালাল ছবলাছল ছবলাল ছব

नार्माह्राम्भायनायम् मनम्युक्रम् माण्डाब्राह्मभाषमानिक तिमिष्रभाष्ट्राप्यं मनम्ब्रीक्याव्याव्या हेप । तिहिए मीमाइहिमानिहरूएप्रिमिनहिस्सार्क्याप्य कुम्मिक । :१२(इस्मिन्सिमिक तिइ तिणिष्ट ক্রিদ্রীয়াদ্যসমদ্দরিক :দর্গ্যকুলকিছি।দেশস্ক্রীদ্রীয়দাসমদ্দরিক। চিচ্চ্ফুদীস্কর্পসিলিসিক্তি ক্রিদ্রী

-प्राक्ति केष्ट्रय एक्नास्क्रीमिप्रकि । अपमाश्यः । अपमास्क्र ह रूपे प्राप्ति । अपमाश्यः ।

तीताबदोपः इति प्राचीनर्शितासु स्पष्टम् ॥

सि च पुरो नर्तनात्नाणिकारः" इति । क्ष्यकताबीचं च विरोधाद्योप्ततिः । अपातिविना तक्ष-निस्मानिहनात्र्याम् । मन्दारो नर्मशक्यात् पटुमधुसहनाचम्पदो वक्तवाताच्युतो गीतात्रमेर्हिन-रहेण तिहरूसः। तदेवाह अनेत्यादिना। पादाघातेन पादताडनेन। कविषु ग्रभिन्द इति। तहु--ब्रीन्तेशक प्राप्त पायस्त्रभाव न विविद्यास्य स्वाप्त्रभाव न वायस्त्याप तथा व्यविविवान-

-म्रीप्रभिक्त नीड्र महिरिद्धाल महिप्तिक एव महिप्ति महिर्मित । सहिर्मित निक्का निक्का निक्का निक्का निक्का निक् णसुक्त प्राक्त १०८ घुछ ॥

नज्ञा सवुष्य हायुहीपनातिशयः । ''मारिते कुस्सिते हतम्' इति कोजः । हरिणी छन्दः । उस-किति पर्पाइक मुर्गातिक क्रिक । अन्त्रिक नवपङ्कवता । अन्त्रिक कर्माक्ष्य । अन्त्रिक क्रिक विश्वास्त्र । नवाङ्करा एव ( सर्वेषयवन्यापनात् ) कञ्चकः कवनो यस्य ताहशो विहितः कृत इस्परं, । हता-होतः चर्णनिकान्यासेन पादप्रधाधातेन (कर्णन) उद्धन्तः उद्गन्तः ( उद्भ प्राप्तुगन्ते ) नत्रिक निन्या आशा पशिकमाएणैन्छ। यरपास्तथाभृतया क्यांचित् मत्तरूण्या (क्रज्ये।) र्वता-नन हेतुमाह इह हीत्याहे । हि यस्मात्कारणात् इह गोदावरीपरिसर् सर्णा वा हताश्वा हता पाप-वहित्य हैं अन्तर हैं स्पान हैं स्पान हैं स्पान हैं स्पान हैं साम है से साम ह निस्त्रमीप (मेंसिस्ट्रेश के मार्ग प्रिया मार्ग प्रिया । इह प्रहेश के मार्ग प्राप्त पावत् यावत् यावत् मार्ग प्र अध्वंगाः पान्या यूप गोदावयाः परिसरः पर्यन्तभू भिः ( ''पर्यन्तभूः परिसरः'' इत्यमरः ) उपपरिसर् द्रशेनमुर्छितस्य काथिबुह्दमाग्रन्छतः पिकित्स तेनेव पथा त्रजतोऽन्यान् पिषेकान् प्रत्यिवितिरियम्। भीः 

॥ तीर् "वर्तप्रिधानकिक्ष्रशाकर्जाकानियर्गाकान स्प्रमाथतृतीय तीमी त्वम् मेन वायः अन्यदीयशक्षरयापन्येन नियानस्मयात् । अन्यदीयाक्षरयापन्येन नियानम्परु-

न कामस्य चक्रायावाद्योग्यलेन वाक्यद्रातता चक्रानवात्त्रताव समस्योपयस्त न तु चक्रव-

। :महिरिङ्कान्य न क्रिमिस प्रधिक :महिर्मिष्ट एन्निकानिवाहाम हाध

न्यणनित्रासिद्वन्यस्याङ्करिक्वसः ॥ ४६५ ॥ । म्राहम्बर्डिस्टिन्द्रिनास्यान्त्रीमाम् रिममणिरम् (९ अ) उपपरिसर् गोद्राययोः परित्यताध्याः

्रीसितमस्यात्मार्याः कदानम् क्रीसुदी-१९६९ सुर्वास् महत्र्यां भवारम् सुर्वे । १६६९ मन्द्र भवारः स्थारिः स्थान्त्रात्म्

थिनगृहसर्गान्युक्तवाश्रङ्घा क नासि श्रुभयदेश ॥५६६॥

अत्रामुतीपि कीतिः ज्योत्सावत्त्रकाश्चरण कथितेति लोकविरुद्वमपि कशिप्रसिद्धने अत्रामुतीपि कीतिः ज्योत्सावत्त्रकाश्चरण कथितेति लोकविरुद्वमपि कशिप्रसिद्धने

सीरहोतः :ग्रंत्रमीड्रिशि डी न ।: महांमडीत ठीड् 'फाएमस । पर्व हम महांम्यु : निगंस्यमानिक छम्मु स्वात्ता । क्षेत्रमानिक हम्मु स्वात्ता । स्वात्वा । स्वात्ता । स्वात्त

- तिर्मित्र तीर नाचार । तिरिमित्र किथित है किथित किथित स्थापि । स्थापित किथित । स्थापित । स्थापित किथित । स्थापित ।

सीर्य ५: । अर्थान्तरन्यासीटबालंकारः । हिग्गी उन्दः । जक्षणमुक्तं प्राक्तं १०८ युष्ठे ॥ अर्थान्तरन्यास् १०८ युष्ठे ॥ अर्थान्तरम्यास् । अर्थान्तरम्यास् । अर्थान्तरम्यास् अर्थान्तरम्यास्य । अर्थान्तरम्यास्य अर्थान्तरम्यास्य । अर्थान्तर्यास्य । अर्थान्तर्यस्य । अर्थान्तर्यास्य । अर्थान्तर्यस्य । अर्थान्तर्यास्य । अर्थान्तर्यस्य । अर्थान्तर्यास्य । अर्थान्तर्यस्य । अर्थान्यस्य । अर्यस्य । अर्थान्यस्य । अर्थान्यस्यस्य । अर्यस्यस्य । अर्थान्यस्य । अर्यस्यस्यस्य । अर्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्य

II :Pf5 Py अभिन्निभीभाषमभाभीक भी।भारू क्रीक्रिक क py | អ្នកចន្ទន

-ह्नोह्म्यात्रक र्न्ड्निन् विटित्तिस्था । ब्रीएत । फाड़ीड्र एक्षिम्बिन्द्र के क्षित्रान्छ। विटित्तिस्था । ब्रीएत । फाड़ीड्र एक्षिम्बिन्द्र के क्षित्रान्छ। विद्यात्रका । ब्रीहर्म्य । विद्यात्रका । क्षित्रका । क्षित्रका । क्षित्रका । विद्यात्रका । विद्यात

-क्रिक्ट प्राटन ताक्ष्म क्रिक्ट । क्रिक्ट । विद्याञ्चल । व्याप्त । व्याप्त

<sup>॥</sup> जाग १६ मिल्हि ६

# । भद्रा स्तारवा निशीक्ष्मिं क्षेत्रक्षे वास्तु बुधः । ।७३५ । म निर्मिष्ट्र म प्रमाद्य शाक्षात्र नामभान

# । मुद्धरागारम् क्यां मान्य हिंग । स्था क्यां विश्वरा ।

ाठ्यणि स्ट्रा त्रिहित्ता स्ट्रा विवाहां के स्ट्राहां के

-ज्ञाग्रग्रह्म जाहका । अस्पराज्ञका तिमिज्ञणिय प्रियाक्ष्म नाज हिए जाहका । स्मिनि हस्ह - ज्ञार्ग्याप्राग्र्म । स्मिनि क्ष्म क्ष्म । अस्पराज्ञान । अस्पराज्ञान । अस्पराज्ञान । अस्पराज्ञान । स्मिन् । स्मिन । स्मिन

वाङ्गणानुस्तिसस सरवं सा निष्ययोजना ॥ २६८ ॥ । क्रिप्रीमिम :ब्रिहि रुक्ष यस्य विहा: समीह्पते ।

एतत् अर्थशाह्रेण ।

(१०आ) विश्वाय दुरे केयुरमनङ्गाङ्गणमङ्गना ।

॥ १३९ ॥ मारुलामग्रञ्जीकाक रेतर म्हनाक ग्राप्त

अन्यस्य नखश्च न विहितामधा प्राप्त है।

।। इत्यह मिरिही एंगीगृष्ट वीर्गामान् ।। :प्रेन्टिस निहाना कातः साम्याप्ति । भूगत्याप्ति कावि क्रिक्यक्यक्यक्य । भूगत्याम्भि कावः साराः साराहानः -इङ्होहितीस जार मिनितिस परम्साना अध्याल है। हिन्दी है सिन्दि है सिन्दि है सिन्दि है सिन्दि है सिन्दि है सिन्दि किए हिर्मा के मिन के मिन के मिन के मिन के मिन के मिन के कि के मिन के कि कि के कि इउम्।हिनीस ॥ :धर्मिशिक्ष्म भराक्कुर्कार्छ निड् ":किछ फ्रिम्स :भक्रूर" ।। प्रतिक्रिक्ष रङ्गमः । गुरुसारोऽयमेरण्डा मिःसारः खदिरद्वमः ॥' अत्र हास्तिह्यैरण्डखदिराणा केसराहिसद्भारत

सनदैभस्अयाः पह्रणाः त एव पाद्रण्यम् । चतुर्वणीदित्वात् स्वार्थे प्यञ् । तस्यानुसृतिः अनुसरण नामाण्ड्रास्त्रीस :तीमुस्यम् प्राप्ति । अनुत्राम समीक्ष्या नामुख्या नामुख्या नामुक्ष्या । अनुत्राम समीक्ष्या । (१०अ)अर्थशास्त्र(नीतिशास्त्र) निरुद्धमुदाहरति अन्नेपेति । यस्य पुरुपस्य बाह्ये. भुजयोवेले साम-

निर्मित्राक्षित् । तिर्मित्र वाह्मित्रात्र वाह्मित्र वाह्मित्र वाह्मित्र वाह्मित्र वाह्मित्र वाह्मित्र वाह्मित्र नियम्बेनित सुस्रमित्यर्थः । ''स्रिभिने विषद्दो यानमासनं द्वैयमाश्रयः । पद्गणाः" इत्यम् ।।

महीजयः । अहंकारेण जीयन्ते हिवन्तः सि नयशिया ॥ र्ति । अत्र महोजयस्य पत्रलेन कामे-ाता र्जाहरणान्तरं तु सरस्वतीकण्डाभर्ण वनसम्। तब्या क्षान्नासामनम् तु -गिनि (९५ ९१) क्रार तीमीतीएएजीएगिमीए ह छाड़िष्ट । :हाप तीड़ प्रद्वित तीमीत्रजीही णर्राष्ट्रमण्रस्था होम्यास्याह मीम्बन्धा । मह मह मह । मह मह मह मह । मह मह मह । मह मह मह मह मह स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

। कामशास्त्रास्थात्वर्षक्षमुद्दाहराति विधामेगित । अनन्नान्नण कन्द्रपेनिस्थानस्या भन्ना पभोगानामर्थशास्रकार्रैरननुमतलात् शहुनये चाहकारस्याहेतुलाद्र्यशास्त्रीम्, ॥

-मीइए<sub>तामान</sub>इम भातत्वित्रामान्य । जनात्राह्मन्थ । जनात्रामान्य निर्माणक्ष्मिन्छ । जनात्रामान्य । धतानि तेषां मालिकां पाद्व वमार द्यावित्ययः । अनङ्गाद्रणामित्यनेन स्मणीपतातिरापः । ार्राह्मिता नेपूर् वाहमूषणं दूरे विषय दूरीहरू कार्या कर्ता करा हिंदी प्रमुखा रेपूर्व विभाव क्रिया क्रिय क्रिय क्रिय क्रिय

सर्थः तदा केयूरिनश्रिपमेनेति बोच्यम् ॥

न्त्रः । । नखस्थानानि तु "क्यानगरिवनस्तर्गपृष्ट्यार्थेहन्तरम् वाद्याः वर् वस्तिया गरः। पार्की वधनमूह् च स्तनगण्डरुलाः॥ः इति बाल्यापनोक्तर्यानानेत्रत्वान्तान्त्रान् ि स्वास्थालीय विधानाद्यतः श्रेषेष्ठ प्रतिकारिति भाव इति स्वासारः । ''नखन्तरारः रदानान रहानान - किरोह निर्मिक्त मिले किरोहिक के इस्प्रेट के किरोहिक मिले कि असे केयूरस्थाने नखसतवर्णनं कामशाव्यविरुद्धम्। तदेवाह अनेलाहि। केयूरपदे वाहुन्यणह्माने।

। र्दृशिष्ट्रभी क्षेत्रिक्तकी हु:साधारी सिक्षिक्र । र्दृश्चा । र्दृश्च । अशाह्म हो । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। । १००१। ।

ក្តៅមនុក្ខមិត្រ កិត្តមិត្រ តែតអតាធ្លានមុខ ទៅអេអតាធ្លានអំ មេកកអតាមនុក្ស នេ

। मुर्फाडाठमुङ्का मीर्गुकानाडाने किया । महीद्यातिक प्रिक्रम्

काम् १ स्वास्त्रामा प्रक्रिक्त स्वास्त । एतेन भन्य स्वास्त्र साहः॥ । इस्त्र स्वास्त । एते । एते । एते । स्वास्त स्वास्त । स्वास्त स्वास्त स्वास्त । स्वास्त स्वास्त स्वास्त । स्वास । स्वास्त । स्वास । स्वास्त । स्वास । स्वास्त । स्वास । स्व

-हारमात्रभात्मात्रभाव्यक्तिम् क्रिक्स क्ष्मित्व क्ष्मित्व होडे ।। १९०० क्ष्मित्व क्ष्

ार्गा । प्रमाण के प्रमाण

मंत्रीत संत्रीत सिम्प्रिक सिम्प्रिक । उन्हान कार्डा कार्डा कार्डा सिम्प्रिक सिम्प्र सिम्प्र ।। एठ ।। एठ ।। एठ ।। एठ ।। एठ ।। उन्हान कार्डा सिम्प्र ।। उन्हान कार्डा सिम्प्र ।। उन्हान कार्डा सिम्प्र ।। उन्हान कार्डा सिम्प्र ।। उन्हान ।।

-सारकपृश्य प्रायमिक्तव्वानक्या तिता विकालक्षा स्वाप्त स्वाप्त

१ 'अध्यन्योनेवर्ते क्छें व शान्ते पुष्येह्में प्रवृति कि से प्रोप्ताः, इत्युत्तायिम् ॥ १ प्रमित्रमां १ विद्यम् विद्यम् व स्थान्ति । हिस्स्मुक्षमां व स्थान्ति । हिस्स्मुक्षमां व स्थान्ति । हिस्स्मुक्षमां व स्थान्ति । स्थान्ति । व स्थान्ति । स्थान्ति । व स्थान्ति । स्थान्ति । व स्थानि । व स्थान्ति । व स्थानि । व स्थान्ति । व स्थान्ति । व स्थान्ति । व स्थान्ति । व स्थान्य । व स्यान्य । व स्थान्य । व स्थान्य । व स्थान्य । व स्थान्य । व स्थान्य

। मृत्री :ठठ ांठम्ड्रीड़ी छोर्रहो इंग दंत्र को :ठठमायडुमारूकरूम :फर्डी :१प्राप्त (११) ॥१७९॥ मृत्री :ठठम्भीह्ठ ांठधुरुठ ठंप्रमी एंज्य की :ठठम्हैम्डी क्लिमाराठीठछे

अत्र वतः स्मिमित न नवीकृतम् । ( वत्र यथा

यदि दहत्यनछोटन सिमुद्धतं यदि च गौरवमदिपु फि ततः। छवणमम्ब सदैव महोदभः प्रकृतिरेव सतामविपादिता॥ २७२॥)

नेहरूड्यहर्म । अत्रामिसम्प्रकातिविष्ट्र हुपक्ताशिवम् । विरुद्धार्थप्रतिका सहद्युद्धप्रं-रम् दृष्टिकीकमित्रम् । अत्रामिसप्रकातिविष्ट्य स्पष्टम् ॥

उसणामुन्तं प्रान्, इति पुनः पुनस्माननीकुत्तवम् । तदेवाह अत्र तत् इपारि । स्वेष्पंत्

-ात्रप्तिक्षां क्ष्यिक्ष स्वात्ति स्वात्तिक्ष स्वात्तिक्ष स्वात्तिक्ष स्वात्ति स्वात्त्र स्वात्ति स्वात्त्र स्वात्य स्वात्र स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्य स्वात्

ाह ति हें क्या है। ति हैं के विषय है कि विषय है। विषय है कि विषय है। विषय है कि विषय है। विषय है कि विषय है। विषय है कि विषय है कि

॥ ब्रिपु ६२ ज़ार क्रिमुणक्षक

नियमपरिह्यादिचतुष्टयं छभ्यते । परिहातिश सनियमानियमयोविशेषाविद्येषयोश । अविद्येप: सामा-

तः किस् इति नवीक्रतस् । अत्र वान्यवित्रोधकाभिक्रप्रकारिण जोधान्यविक्तत्वम् । एवं तेवस्तुपमा विवक्षिता। तत्र च 'ततः किस्' इत्यनेन 'किमदुतस्' इति नविकृतम् सदैवेखनेन अल हि 'सतामिष्यादिता स्वामाविक्तीत नासर्याप यथानखादेद्हिकत्वादि' इति माहाष्ट्रपा

। प्रमञाह इंत्रमधनीस ही हैं 'छिनिहिनस्याय्त्रमध्य समदाहरू विमान्नामा है। 

नावाः प्राणस्तां मनोरथगतिहञ्जन्य यत्सेपद्-। १९४ :डीर्कग्रक्वम्न भीमम्भक्रमिरिक्रीप्रभेक्त्र्र

-धंडीहर्मणीमनी रुक्रीनी हमेंशिक्षिक्का हाहर (११)

(१२)'सिनेयमानियमनिशेवाविशेवपरिबृत्ताः' इत्यत्र सीनेयमाहिभिः बतुर्मिः परिबृत्तपदान्यतात् मियदेन उक्त इति नशिक्रतालस्यानानशिक्रतालक्ष्प होप निका निकास ॥ 

हीड़ हिमीमरी । क्राफ्ट गंगेमनी :गिष्ठह : इंडी ग्रीमहेम रुखित क्रिप्त होस गिमाहः हो क्रिप्त 

एकाभ । अहीर्य । महिश्चित म राप होमीरकारहोश्चित । अहिश्च । प्रहार । प्रहार होहर । मीणम् समीणे स्पृर् । अतिक्षिवितेऽविभावितः शर्थः प्रयोजनं यस्य तथाभूतमेनेत्यर्थः अप्रगे-

म यस्य तथाभूतम् मृत्राभावेन नामाप्रहणादित्यथेः । केन्द्रिन अनुश्चितित्वम् अनिदिधनामकम्

।१४ :।माहामाभग्रह्म :डीकिमुक्कन १५० शिमन्यक्तिक्विक : ध्रिटिनिविधिक प्रयोक्ति । 

-हाह निभाव : १ कि न यसंपद: वस्त निमानियाना गुणनियाना मुप्तिया अपियान । -डीकिमक्रम अल्पा प्राप्त के हे कि कि विकास के विकास कि वि

|नाजारने मध्ये अश्मत्वमेतीम् अश्मत्वन्तवहार् एवीमित न तु मणितव्यवहार् इस्पर्यः । निन्ता-स्य मणे: निन्तामणे: आमारीन इंषरस्युर्गणेन मणीकृता अमण्योद्योद्य मणिलेन कार्यात: वेडर्मात: 

। मध्रीक्तीयनामाद्वपृत्ति हीमिछिणिम ह पित हमस्त्राणामाए एक वर्जिएमाहन्छी मिणपैणिमाहन्छी ह : गिमा : तिक्रीणम विभिन्न मिमार्गणमातन्त्री ह वंश । सार हीभीति विमाना का विमाना विभाग । विभाग विभाग विभाग ।

।। ह्यु ১१ कार एक्सणप्रक । :इन्छ छंडी।।

त्रमुरीम्प्रिमि । फंक । मुद्रम्प्रमामम्पर्वह नीड्र । निर्मिष् प्रस् । नीर्गमिश्रीमप्रिमि । 

ग्रेवशामिखाहुः" इत्युद्धोतः ॥ न संदितम् । तस्मानियमादिभिव्यतिः परिवृत्तपदान्यानियमपिव्यदिय्युद्धयम् । तैः सहित इत्यत्रविकतः-

(१३) वक्तास्मोनं सरस्वत्यिधिवसति सदा योण एवाधर्रते वाहुः काकुरस्यविपरस्यिकिरणपदुद्धिणम्ते समुद्रः। वाहुन्यः पश्चिमेताः क्षणमिष् भवते तेव मुख्यन्त्यमिक्ष्यं ।। २७४॥

तार हिंग हो स्वाह्म हो स्वाह्म हो स्वाह्म स्व

-त्रह्माद्याहर्ष्ट मिन्नाम्मे। विमानि । शिनाम्मे । शिनाम्मे । शिनाम्मे । १६ । अत्याहर्ष्ट निर्मान्न । १६ । अत्याहर्ष्ट । १६ । स्वायाहर्ष्ट । १६ । स्वायाहर्ष्ट । स्वायाहर्षेट । स्वायाहर्षेट । स्वायाहर्षेट । स्वायाहर्षेट । स्वायाहर्य । स्वायाहर्षेट । स्वायाहर्येट । स्वायाहर्ये

र्म्ड्रगलिही 153ह दिएक माण्ड र्रमण्ड हेन्ट । मुफ्री निलमर्गिक काडु एच्छुए समहन्त हिन्में -कैंन्क्रिमिमैर्डनाम :र्गि कामामामामिक्षामाण्ड मिमाण्ड (४१) अने 'शीण एवं' हति नियमी न वाच्यः ॥

सग्धरा छन्दः । बक्षणमुक्त प्राक् १०६ पृष्ठे ॥

न्त्रा । एता: वाहिन्य: मेना एव वाहिन्यो नवा भवत: तव पार्षे क्षणमा अभीक्ष्णं निर-तह्राहुसाहर्यादिति भावः। एवं समुद्रांऽपि सेतुद्शंनात् रामस्य स्वतन्यनकतेलेन रामबीयेस्मारक-कीहशो बाहु: काकुत्स्थस्य शीरामस्य बीयेस्सीते: पराज्ञमस्माणं तस्याः करणे उत्पादने पट्टः समथे: तरो वा स एव दक्षिण: दक्षिणदेशस्यः समुदः मुद्या राजनिह्मृतया सिहत एव समुदो जलोचेः। छोहिताने नेदे पुमान् । त्रिपु कोकनदच्छाये" इति कीशः। ते तव बाहुः दक्षिणः दानदक्षः सन्ये-कामंत्रम् । ने तव अधर्: अधरोष्ठः शोणो रक्त एव शोणो नदिविशेषे: । 'शोण: कुशानी ख़िनोक्ते इति भावः। एवं स्वेत्र | वव्हाम्मोर्जामायः ''उपान्वध्याद्धसः''(१।४।४८) इति पाणिनिसूत्रेणाधारस्य विश्वः) सदा अधिवसीत । वक्त्रमेवान्मेवान्ने तत्राणि क्षिष्टव्पकेण वाण्यभित्रसर्त्वव्याव्यनवावास कीड़ "म मिमिमिम निग्रीक्ष । मिप्रिकिन्द्रियाद्म इङ्ग्रीम किन्नुभ्रभः ) :महिन्नीद्रन किन्नुभ्रम वर्षणाव किन्भुप्त (मेन ) रेपकेलक क्षियाहक क्र ते। रिप्यक्षे पीड्रिपानिर्ह्म हैं। श्रीक्ष्रह्म भवति होतः। जलायास्तया तव पिपासानुनिक्षिता । भावः। भावः। महिन्यानुन्याद्व ॥ भेथर ॥ :ाम्ह्रीार्रमुक्तम्ब्रह्मभृष्ट्ये हिरु मृष्ट्र म्ह्

अत्र 'श्रवातात्रात्राप्रमानीनेतम् अन्यज्ञाश्यव्यात्र्यात्रमानीनियाप्रमानेविष्यतिकृष्ट-

।। :द्वार :।ग्रन्थाकाराः मेह इसं नीति पनपयोरतपयोगिन स्वरूपनथने एवपुष्टलम् अयं च प्रकृतापनारे स्वरूपनथनाभिवेद च भव-निकातित्रह । द्वापाद । एवनारम बोतकावाशिकपद्वामित्रपद्वामित्रपद्वामित्रपद्वामित्रपद्वामित्रपद्वामित्रपद्वामित्रप चेवकारायः कविविधित एवेति न स दोष इति भावः। सदैव शोण इति विविधित त्वर्पानपदतिति कित्र मुझ्ज्रप्रभाषात्रात्रितिहों न कितियायियायियायियायिय मुख्य न किविधित्र -पृत्र (इस्ट्रम्फर्थास् । :घाम तिर्गितिमियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण्डियाण् त्वादित्यांनेयमपरिकृतत्वम् । तदेवाह अत शीण एवेति नियमी न वाच्य इति । वेयध्योत्

र्भामखतामानयत प्राप्यत । अय्शब्दी विकल्पे समुच्ये वा । ''अथायी संश्रोप स्यातामधिकार च मङ्गरे। क्रिकेररणविशेषादिकारिकेपनसायनैः मषीयुक्तत्विकाभिपिति थावत् श्यामां सात्र श्यामा परिजनाः (परिवारकाः)युर्ध सान्द्रेः निविद्धेः मणी अक्षरिविन्यासिसायनं कव्जाळप्रधानं द्वद्रव्यं तस्याः त्तीयेऽङ्के मृगाङ्कावलीवियोगातुरस्य राद्यो विद्याधरमञ्जदेवस्योक्तिरियम् । 'मोः'इसाकाश्च संबोधनम् भोः (१४) विशेषपरिकृतमुद्दाहरति इयामामिति । राजशेखर्कतायां विद्वशालभाक्ष्माह्माप्राप्ताया

त्याहुः ॥ र नदे इति । नद्भित्रेष्टे इत्ययः ॥ वर्षराः। शतदूःस नदाः सस पावनाः परिकार्तिताः ॥" इति । माक्तुतितम् नदाः मन्यवस्तातस्त नदाः नमेदा विन-- नहींकिक्दिः। परभेद् इस्पर्धः । बद्धि सा ॥ तहुन्द्रं केवित "शोणासिन्धिहिण्यास्याःक्रोकिक्ति-

॥ ध्रु ১१ कार कम्माणक्र

॥२७८॥ मीटिक्का : १क्किमासपाल्ना मान न किन्म किडी निर्मित की

ইন্চ । চৃদ্ধ দুদ্দ । প্রে (চিন্ন বিদ্যা বিদ্যা । দিরার্ব । দিরার্ব । কিন্তু । দিনার্ব সাক্ষার । কিন্তু । দিনার কিন্তু । দিনার বিদ্যার । কিন্তু । দিনার দিনার । কিনার দিনার কিন্তু । চিনার । কিনার ।

हत । भिर तीड़ ( :फेलमिक्वीशिक्किकिकिकिकिकि कंतिकारिकारिकारिकारिकि कंतिके शितिलाह् । । इत्युद्धोतः । इत्युद्धाया सखाच नावाचकल्यूनपदल इति भावः ) इत्युद्धोतः । ( अन्युद्धा नोधस्य कविविधितवेऽवाचकत्वम् प्रकृते च सामान्यस्पेगेव बोधः कविविवधितः योगस्यावेव-युक्तामिति भावः। इंद्रमेवेति। एतत्कृतसहद्योद्देग एवेल्यर्थः। येन रूपेण न शक्तिततेन रूपेण प्रदीपः। ( तत्राकाङ्गाविरहादिति। विभिन्नामः स्थामकि स्थामीकर्णकेफलपासामान्योपादानम--हीए तीमीक्तिफर हार<sup>3</sup>, मुक्तमुस्परिक कुरिक । मुक्तमुप्ताक्ष्म ह निड्न "कि नाम्को तिरिप एनगङ्गी एकम् मतमीमुहायमीयामीकार्क क्र तम्ह्रीकामिलम् अन्तर्भा -हारिक्यान्त्राहित्वानुम्यान्त्राहितान्त्राहित भावः" हो विवासारः। "अत्र व्यक्तिमान्त्रहेत्राहे-हार रात् निशासामान्यवाचितया कृष्णपश्चनिशाया ओपे छाभात् तत्र च स्यामत्वविधानस्यापुन्तत्वादद-इति बृद्धयभावः। "क्यामाविज्ञीयो वाच्य इति । स्थामायाः 'स्थामा स्याच्छारिया निसा' इत्यम-":फ्रिनीप्रीब्री किवेप्राहमें" ठीए तीड़ 'म्रोक्सिक्ट' । अमर्ड तीड़ ":र्राहिहीब्राक्तिक्टीब्रिट क्रिक्टि ामरा: अम्हार । "। होते संक्री क्योंक्सा क्योंक्सा व्यव्यास्य । प्रिक्र प्रमा: वास्या ্যহূরী'' ক্লিব্ৰুরাছ র্চ্চামতথ্ৰেলদ দর্কনীাচ নীর ''দুদাফর্যুদ্দ দর্শ রাক্ল্যফি'' দর্শিরদুদীগোদনীর (६०१।२।२) "हण्ह" । क्रिकि तीमीएभेफ्सा : ।इत्यन्यस्य । क्रिमिनिकुर्गेष्ट **१४** 

भित्रीलानम्' इति विशेष वस्तव्य होते प्रमाश्यारः ॥ १.१)अविशेषम् (सामान्यपरिवृत्तम्) अहाहरात केह्योशिक्षाः । भ्रष्टकाविक्ष्यं महरशाम्बर्

ा मुफ्नां फंनामाप्त होड़ 'मान प्त : किंग मिंडी के न की मूक्य ' इस् क्षित क्षित के मिंटिकुडिक्स क्रिक्श (३१) । एफन्क एक्सिकुड्य क्रिक्श क्ष्म क्षित हो क्ष्म हु । एफन्क एक्सिक्स क्ष्म क्ष्म

एसिदम् । हं मक्तुलिक विद्युः महिमारः (''अपीमिषु । महस्तिक कं क्रिमार विद्युक्त क्षित्रक । क्षित्रका । क्षित्रम् । क्षित्रमारं । व्यान्वर्षः । व्यान्वरं । व्यावरं । व

म से । तिहीहो फिल्मीतम्बीत् निमायमानाम प्रामायम्बायम् विदेशितः । क्रिक्ष्यं विदेशितः । क्रिक्ष्यं विदेशितः । क्रिक्ष्यं विदेशितः विदेशितः

अंत्रेकेन्स्यादि । वाच्यं वस्तु योग्यम् ॥ व्याएयातिमंदं प्रदीपोह्योतयोः । ''अत्र 'कौस्तुभेन' इति विशेषतो रत्तवचनं नोचितम् कौस्तुभमा-

ह रीए तीड़ 'मान स :तड़ीड़ी तिवस न स्वे नर्केंग'। जापिष्टार्थनीननामवाद्मारक्त्रिक्रास्काप्तिक्ति का स्वाहित्तिक्ष्यात्रिक्षित्र का क्ष्मित्रिक्षित्र का स्वाहित्विक्षित्र का स्वाहित्विक्षित्र का स्वाहित्विक्षित्र का स्वाहित्व का स्वाहित्य का स्वाहित्व क

(११०) मिलकिशिष्णि क्षिति हिंदी कि स्वार्थ । स

# ।। : एर्गर किन्हों हर्निछरिराए डीह । हीड्वाकाछड़ 'मुद्धिरिट' मुह्नाहि हरू

ाहंठं :तीप तागर म स्वातीम नगीह । क्षिम् स्वापिक्ष मंदिर्मा क्षिम् । हिति स्वाप्त मिनम् में स्वापिक्ष में स्वापिक्ष में स्वापिक्ष स्वापिक्ष स्वापिक्ष स्वापिक्ष स्वापिक्ष स्वापिक्ष स्वापिक्ष स्वाप्त स्वाप्त

-ग्रन्निक्तिक्षित्र । हे किन्निक्षितिक्षित्र क्षेत्र स्वात् क्षेत्र क्षेत्र । हे किन्निक्षित्र । क्षेत्र विकास -क्षित्र किन्य है कि किन्निक्षित्र किन्निक्य किन्निक्षित्र किन्निक् अत्र ''आक्षर्यस् एकोटी गरिवास् दोवः समप्रमिष् गुणप्रामं दूपयि।' इति चूर्णिकासासिकोम् (साहास्येन ) साहास्येन विवक्षिता सा च 'साह्यदेप न रावणाः' इत्यावित सपना रावणप्रस्य

ने त्रिक्ष क्षिण्या माह्य हैं क्ष्य स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्थान

लाहिति प्रदीपीह्योतयोः स्पष्टम् ॥ तमुदाहरति अन्निति । राजशेखर्खते बाल्समायणे प्रथमेऽङ्के ''आश्चर्यम् एकोऽपि गरीयान् दोपः

त्युक्तलम्। तह्वम्तं विषर्णं ''यत्र यद्गियानं विविश्तितातिकार्वातिविद्यात तह्याद्वयन्त स्थानं विवास्त स्थानं विवास्त विवास्त विवास्त विवास्त विवास्त निवास्त क्ष्यां क्ष्यां

प्रियम १८९८/एमा सुन स्थाप । साम हो होते" इत्युक्तम् ।। विकासिहसुपादाने एव न्यूनति नात्र प्रसङ्ग होते" इत्यर्थः। एवं च प्रकृतार्थविरुद्धार्थक्तपद्गारित्वमप्--माइति । अपद्युक्तः अपदेश्याने युक्तः संबद्ध इत्यर्थः। एवं च प्रकृतार्थविरुद्धार्थक्ताः । अपदेश्याप्ति ।। -भाइति माइति । अपदेश्याप्ति । स्थापित । स्थापित । स्थापित । स्थापित । स्थापित । स्थापित ।

ए सहस्या । अस्य । अस्य

्र (१८) आज्ञा श्रमिणमणिमणिमणिमण चक्षमें महोस् (२१) ्र मिन्द्रभूतपूर्ती मिन्द्रभूति क्ष्में स्वाधित क्ष्में स्वाधित क्ष्में स्वाधित क्षम्में स्वाधित क्षमें स्वाधित मिन्द्रभूति ।। १७८ ॥ १०८ ॥ १०८ ॥ १०८ ॥ १०८ ॥

। क्षित्रम् १९।क्षेप्रफ्टाक

6 h

- इत । मृत्य मार्गा मार्गा मार्गा मार्गा मार्गा । स्वापनाह । स्वा

। जार । तर्गित । तर्गित । सहनार क्ष्यापुण्येषं स्वित्ता । जार । तर्गित । ज्यापुण्येषं स्वाप्त । ज्यापित । ज्याप

न्तर्मा । विज्ञातिष्टि के स्वाप्त के साम्यास्त के साम्यास्य के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्व

भ्यां हेव न रावणः' इत्यत्र 'क्ष प्रनः' इत्याह योजित समाधाने पर्यवस्यति हुष्टमः' वि । "अत्र भ्यां होव । "अत्र सम्मिन्न स्वां क्ष्यं हेव्यं । विद्यं हेव्यं हेव्यं । विद्यं हेव्यं । विद्यं हेव्यं । विद्यं न विद्यं हेव्यं । विद्यं न विद्यं होवा । विद्यं न विद्यं न विद्यं होवा । विद्यं न विद्यं होवा । विद्यं प्रचा । विद्यं । व

ह्यास्थाति दावः। वा वाचाः। इत्यत्र भवाः। हायाः ॥ वान्याः । वान्यः । वान्याः । वान्यः । वान्याः । वान्याः । वान्याः । वान्याः । वान्याः । वान्याः

जगदाक्रन्दकारिलक्ष्यार्थान्तरसक्षितमान्यान्यात् । अतः 'स्याच्चेर्य न रावणः' इत्यंत्रन सावणं'-समाप्तिकि स्थापतील्यपद्युक्तल्यम् । तदेवाह् अत्र स्याच्चेरेष् इत्यादि । समाप्ति । पय-शाप्रतीति स्थापतील्यपद्युक्तल्यम् । तदेवाह् अत्र स्याच्चेरेष् इत्यादि । समाप्ति । पय-भिनि श्रेषः । न त्ये वक्तव्यमिति भावः ॥

अत्र श्रुवादि।मध्दकुः सहचरिपुव्नसंपर्मत्ववग्रामुक्हनामुख्दम् ॥

॥१७८॥ १६३-६६ हिस्सीकें मर्भेन मिर्भाष्टि ।।१७८॥

अत्र ,स्याचेरेप न रावणः, इत्यत्त एव समाप्यम् ॥ अत्र ,स्याचेरेप न रावणः, इत्यत्त एव समाप्यम् ॥

<sup>॥</sup> ०७५ ॥ मिन्द्राविद्यामा स्ट्रेस्, (११)

। मुक्मामिःनि इमनम् हेडगममहार्क्म -ारुज्ञाहः(इ छाष्ट्रकाण रिष्णाममुरीम छेड्ड

अत्र 'ज्ञायितः प्रयत्नेन बोध्यते' हति विधेयम् । यथा वा

-थार्रमिति । अप क्षेत्र क्षेत्रक्ष क्षेत्रक्ष क्षेत्रक्ष क्ष्म क्ष्म क्षेत्रक्ष क्षेत्रक्ष क्षेत्रक्ष क्षेत्रक्ष क्षेत्रक्ष । अपस्रक्ष क्षेत्रक्ष क्षेत्रक्ष । क्षेत्रक्ष क्

यतः शिवत एव बीध्यते न तु बोधितः शेते इत्ययुक्तविधित्वम्। तदेवाह अत्र श्रिपत इत्यादि । । एउनएड नीड़ 'श्रंट, तु म किम्धिवीकी नीड़ भ्रष्यिक नन्त्रप छात्रप्त म एत । मुभ्यात नीड़ अत्र पाण्डवभयेनावावावि तव (हुयोधनस्य) निदा नाभूदेव अब तु मया (अश्रत्यासा) श्राम-भावनाथाः सर्वेषेव निरासाय प्रतिपादमधेत्युक्तिः। पृथ्वी छन्दः। लक्षणमुक्तं प्राक् ५६ पृष्ठे ॥ पेण काननेन बनेनातिगुरुः गरीयानित्यर्थः । 'तुपकानन०' इत्यपि पाठः । काळात्तर्कतेव्यत्तर्त--त्रुपुरी : प्रांत मुंब: युथिव्या: भार: अपैत अपगच्छत दूर् यातु । क्रीहर्श) भार: रिपुरू--प्रीह ) । मिळी।इरुह्म हो हो हो हो हो हो हो है। हो हो हो हो है। हो हो हो हो हो हो है। हो हो हो हो हो हो हो हो है। तीड़ फ्रीनर्भाइतीय हंप्रैफ म्रीफ्राइती ।एत । :तथीक्य :तथीव्यीप म्हेंग्य्य :वित्र ( रिनाथापा रिनाक निस्त्रेण वर्तमानसामीचे मविष्यति छह् मध्यमपुरुपैकवचनम् । कीदृशस्त्वम् स्तृतिभिः ( वैताछि--शिष्ट् एवमे, इत्यादाहिकात् शिषातेः "वतेमानसामीने क्तिमानवहा" ( ३।३।१ ३ १) इति पाणि-हीड़ र्मह । एतिहास्तम्माणहम्माणार होड़ (२।३।८) "पिरिक्षेत्रमालाब्यालाब्यालाब्य होसी आये नेव हरून्तानां यथा वाचा निशा हिशा ॥ इतिकिव्ययप्रत्मरणे शब्द हेम्से हिसस । निशा-। :किंग्सम्बन्धिम्भाक्षिम्भाक्षित्राहुम् । वहन्यम् , ,वाह भागुरिक्षिप्रमवाव्योहम्पर्मावाः । भन्नाशीकिरः कः" (३१११३ / १) होते पाणिमंसूत्रेण कप्रस्य केनेंडदन्तासहित हाप्। भागुयांचाः भिद्रास्यसीलन्वयः। निशेखत्र पाणिन्याचार्यमधे 'शिषाः समाधे' इति भौवादिकात् निश्चाराः ''इगुप-मिलकी सार्वा हिनी है कि एक हिना है। इस्तिनिसिनिसिन स्वा है स्वा है स्वाप्त है स्वाप्त है स्वाप्त है स्वाप्त है विधिरिययँ:। विधेरपुक्ततं चाविधेयरयैव विधेयत्वेन (विष्यविषयरयैव विधिविषयत्वेन) अयुक्तमत्त्रपा भूषमाणं पदं ०" इति न्यायात् । तेन विष्ययुक्तोऽनुवादायुक्तश्रीति दोपद्रयम् । तत्र विष्ययुक्तोऽयुक्त-रिगइन्द्र'' तिरूपत्रक्रिए उपत्रकृषमाध्यात्रपत्रावृद्धात्रकृष्टि । (० १)

क्रितिहास्त वर्गाहिपथुरैराश्वास्य निःशेषितं ने प्रस्ताः पुनस्भवेषक्षणिक्षणिक्षणिक्षः। ने प्रस्तः क्ष्यक्षेत्रक्षित्रः। स्रो कुञ्जे-॥ १८२॥ व्हिनिष्णि संज्ञाः क्षित्रं। १८२॥

- নার্চ দর্শনারা মান্তর্কার্চতার বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় নির্মাণ নির্দান নির

- सिर्मात महिम्में शिक्षित क्ष्में कि स्वार्थ । क्ष्में कि स्वार्थ क्ष्में कि स्वार्थ कि स्वार्थ । क्ष्में स्वार्थ । क्ष्में कि स्वार्थ । क्ष्में कि सिर्मात कि सिर्मात । क्ष्में कि सिर्मात कि सिर्मात । क्ष्में कि सिर्मात कि सिर्मा

ातार : प्रेम् स्वायस्याहर्मी मुक्स स्वायस्य स्वेयं निया स्वायस्य विषय । जिर्म स्वाय । जिर्म ।

मत्राहि निशामित्याई ।

है,क्रिस्कार संह में हार्यक्रिकारिमार निट्ट "किन मिठ क्रिन मिछ हु मिछ हु मिछ हिर्म ।

अत्र वाताहाराहित्रचं च्युत्कमेण वात्वम् ॥

।। छुषु २७ क्राए किमुणक्रक । :इन्छ

(१६) और रामहिस्तामरण मस्तरभंगश्चरण

छम लग्निका कड़लम्स मन्तिइरिम रम्स्कीदावीदाशुम्न विर्धिशाणदम् ।

सिखेद्रिट्हं मीहं श्वराय क्यय क्रन्दुवद्ना ॥ २८३ ॥

॥ ध्रप्ट २१ ज़गर -एएन इस्प्र हम्प्र होते श्रीत: । उद्गोतकासित वाताहास्तवेखादित्तीमानतान , आश्रास्य इस्प्र करण-

युक्तमित्याहुः तन्मतेऽविसृष्टविषयितिव स्पात् । एताहशापदेशे छोकप्रसिद्धक्रमछद्वनेन विविधिता-क्रतः तान् असित्रमञ्जलेषकाशितं क्रतम् तान् क्षयं नेतु चमेषसनं क्रतमित्येवं व्यव्कर्मणानिधातुं हैण तीत्राहिक्रमेण विधी तापर्यप्रहाहः। किनित्तु दम्भनेपा विधयने जगावितं वाताहारः नमञ्जाहरमपारम् । अत एवार्थहोमोऽयम् वथाश्चतवाक्यार्थापत्तावाक् वतुर्धन्तरम् । अत्रविद्यानुसा-नमूतचतुर्थन्स्णास्वार्यन् दम्भाधिक्वे वाच्ये तीव्रतिवत्तीवतमक्रमेणैव विधिवस्थिः। प्रतेन दुष्तम-ञ्युरक्रमेण, वाच्यामिति । विपरीतक्रमेण वक्तव्यमित्यर्थः । अयं भावः । अत्राथीन्तरन्यासिष्टपान्यापदे-। त्रीएगर्ह्छ डार्न्डत । मध्यकि तीर्ह एमणपाएएछ तीड्र ।तीर एस एमणपहः नि तहन्यथाकरणेनायुक्तक्रमतया विष्ययुक्तत्वम् । अज्ञातस्य ज्ञापनं विधिः स चात्र निःशैपितमिति अत्र सुमान मेहतियेकाणिकालां नायुमक्षणं चेलुन्तर्भ तोत्रिक्षितं मेहतियेक् प्रमान

।। मुष्टम् :फिर्नाष्ट्रम्मित्रं होड् मिह मेटिकिनी हीमिलिकियी हिस्से ।।

शामकालम् । अनेन महनीपकाएकालं व्यक्तिम् । विरहिणा विग्रिणा ये प्राणास्त्रेषा रमन संत्राप्तकः । मागता स्वानिता । स्मर्मिडायां या ब्रोहा छच्चा तच्छमन तच्छामक । उद्दीपकतया स्मर्मिडाबीहा-श्रेण्याः आवल्याः दार्णा गृहभूत यद्वा रक्षक । ''शर्ण गृहरिक्षित्रोः'' इरयमरः । अनेन शर्णगमन-कीहरा रामायाः सुन्दयोः हस्तरमाभरण अन्नत्रारभूत । अनेन तदागमनस्य तत्र संभावितता ध्वांतता । अतः इन्दुवदना चन्द्रमुखी क तत् कथ्य मदीमं मीहं रूथय शिष्ठं कुरु ( दूरीकुर ) इत्यन्वयः । म्ज्रीह : চর্রাপ্রদর্শ : স্থাপ বৃদ্ধ জ্বাহিন কিন্দু বৃদ্ধ । চিদ্দুজ্বাহিন দিয় চ্চি ট্রা पुरुर्वस् उनित्रियमित्रम् वक्षानित्रक्षरश्रीवरम्खन्छन्छन्छन्। वर्षान् वर्षान् वर्षान् । हिद्दस्योपन्यासः ( कपनस् ) होते वोष्यम् । तमुद्दहिर्गते अर्दे होते । नोळपेक प्रति विर्वेदणः ( ४ ६ ) , अमैवादार्वक्यः, अर्तक्यायेवाद इंग्वतः। अर्तक्याव चात्र विस्तवर्येगेतावर्स। अर्मवाद इ

शिवारी । अन्यम्भेरपर्यः । अन्यम्भेरपर्यः । शिख्रिणी निर्हि भागदमनलं स्परमपद्यालात् । सर्रोहंसस्य सरःश्रेष्ठस्य अस्य भूपण । ''निर्कोभे तृपने हंसः"

<sup>॥ :</sup>ब्राफाइ ":इद्रामकग्रु तीकि हें हों ( कि प्रतास स्वास स्वास को किकककोण कि होते हो। ( ३८४ पुष्ट ३८४ पुष्ट ३८४ हो। वर्ष - हिस्से समस्य दुएलम् अत्र तु समस्य दुश्लेन विधेत्यन्तलिति भावः । प्रभाकृतस्त भावः ।

अत्र , विराहिमाणदमय, इति याचेवाद्यम् ॥

॥ ४५९ ॥ ज्ञास्त्रहिताहुनाम् देख (५५)

॥ :ज्ञानकृत्य । इत्युपसंहवा मेर्टिक क्षेत्राधिन। त्रुक्त क्षेत्राधिन। ॥

। :१०भीर्नेक्स म्हन्यस्य स्वत्यस्य हर्ने १३५)

वशास जावने वातो न तथा पुनरुनाः॥ २८५॥

### । :त्रीतिप्त मी।भ्रम्महरूणं एस

(२२)'स्यक्तपुनःस्वीकृतः''।'पूर्वं त्यक्तोऽनन्तरं पुनः स्वीकृतःपुनरुपाच इत्यर्थः'' इति प्रदीपः । कियाकार्कान्वयेन निराकाङ्कातया समाप्तेशिक शक्य पुनः कार्यकान्याभिषानं त्यक्तपुनःस्वीकृतवम् । तसुद्धराह्य हे ३ ६ ३ ६ ) शिक्षप्रताभिदं प्रापनिकृति ।

ান্দ দিলাকিরিটিয় দিলাকির দিলিকর দিলিকর দিলিকর দিলিকর দিলি । বাব বিবাদির দিলিকর দিলিকর দিলিকর বিবাদির দিলিকর । দিলিকর দিলিকর দিলিকর । দ

। तार्मान्त्र (क्रिक्टिंग नेवार्माक्ष्यं वाक्यार्थक्यं वाक्यार्थक्यं नेवान्त्रित्त्यं (क्रिक्टिंग नेवान्त्रित्त्यं विद्याद्वित्तं नेवान्त्रित्तं (क्रिक्टिंग नेवार्व्यं विद्याद्वितं विद्याद्याद्वितं विद्याद्याद्वि

र्मस्ये । स्था

-स्त्राभ्य द्वारा प्रदर्शितस्त्र दीपान्तराण्यापे सन्ति तथापि वेषा क्राप्तकतत्वात्प्र-

। :निमिनिनिञ्जीएक इंप्रशामित्रनीएक ( थथ ० पू ) काशनं न कृतम् ॥

-तिरितिश्रिशियिक :1इबहुत्रीयिक हत हन्छन्विनायमाद्रीयक निश्चित्रित्रिक्ष स्विधानादिवोधाभेस्

-क्रिफ्ट, 'थेमघरिमाधित्राणुपादिनाञ्चाः । ''शब्दान्तर्गाणुपादीममिहिपादेः पुंच्यक्ष-

इत्युद्धातः ॥ क्षित्रायाच्या असीने हिल्लानी हो। (अस्पायंद्रायन दीवमाह **शब्दान्तर्गापानि**)

पाचेरसांकयदिहोत इति भाव इत्युह्योते स्पष्टम् । उन्त च सारबोधिन्याम् 'भ्येक इति । एतन्च - स्टिस्कं। न स्वरूपलात् । तथा सीत तञ्जभागमनेऽतिरुपातिः स्वात् । एवं चीपचेपसंजित्प-पुष्ठे ) इत्यादी । ते**पां** दोपाणाम् । अप्रकृतत्वादिति । दोपान्तराणामन्यदोपप्रसङ्गे वस्तुमनहित्वा-भ०४) पित्रहाहिता देखा है। संभवन्तित । संभवन्तित्य । वाथा रुक्षे प्राव्याहिता । १०४ ) निनाशीक्ष संभवन्ति निर्मित्र किमीशिक्षा किमीशिक्षा किमीशिक्षा किमीशिक्ष किमीशिक्षा किमीश नन्दनेवूद्हरणेषु क्रिमुद्हिता एव दोषाः तथा सत्यन्यखद्यणानां तेपु दर्शनादितिन्याप्तिः अय

होताय न त्पर्ययस्कर्मिटिंग्रियों मार्गा न होते ।। 'छम् रागाबुताङ्गया' इस्तत्र दोषाननेकान् प्रकाशतया प्रन्यकृतेव प्रकाशितम् । तथा नेपाधिसंकर्रो

ध्वतिः शब्दः । निमितिरुपादानं प्रयोगो वा । सीनधानं सीनध्यम् । तथा च कर्णावतसादिपदे । मुख्यांक तोड़ जार्गायत स्वाद्य हो मार्ग साम्यान स्वाद्य हो है है है है है है नीपन किष्टम ११ होष्यक १ रिक्रिया हे अधिकार्य है अधिकार १ स्थान ११ सुत्रह में स्वाप । -माउत्तम ( म स्प्रेमधीमसूत्रे इंडे ) :किन्छि ही एह । ज्ञीफ़्रिहिमिक्नि क्रियाहिम क्रियाहिम । अप्रेश हिन्ने हिन

।। :धेफड़ रिप्रकी थेफप्रिपिक्षिप्रक्षिपिक्ष्रियाने कर्णाक्ष्यापक श्रिक्ष हिम्स् ।।।

निनेत्यस्य विशेषणस्य दानात्। नापि चापुष्टत्वम् दूरिस्यिष्ववतंसादिशदप्रमणादिति भावः॥ नंहिए क्षित्रक्तिक प्रमुक्ति हामाहुनिम्हित्रप्रमुनिम्हित्र क्षित्र क्र हो कर्णपूरे" इत्यमरादिति मावः। कर्णाद्रीति। आहिना शिरुआदिपरिप्रहः। कर्णाद्रिद्भातिप्र-क्षितंत्राहे । कार्राह्याभर्गाह्याभर्गाह्याभर्गाह्याह्य । उत्तर हिन्त्र । अत्यत्त्र विभिन्न । अत्यत्य विभिन्न म्डिप्रीक्षि । **तिक्षित्राभित्राभिक्ष** धमारु हमारु हमारु हमारु । स्वित्राह्मार्था । स्वित्राह्मार्था । स्वित्राह्मार्था ।

-छोणिकान्निक्रिक्क्वनानिप्ताद निनाद निनाप्ति । कार्यापना हो । ( जार्यापनान्त्रकार्यापनान्त्रकार्यापनान्त्रकार्या तीर्र ''म्मनिर्गरमित मुशितक्षिक्ति एउनसीएउएअज्ञीएक मान्जीएक क्रान्जीएक मान्जीएक -ब्रीमज्ज मिल्दानी मध्यपुष्टाधितं पुनर्मता वा युग्न विश्वाति स्विति स्वित स्वाति । िम्बिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रिन्द्रि

हिर्णे ३१८ पूछे ३ हिष्पणे ) द्रश्वम् ॥ ३ 'इत्पर्धतः प्राप्ते' इत्प्रि पाठः ॥ - अहर में अधिक में अधिकासिः ॥ *उ वर्षधे*मेति । उपाधेमेसिक पाटः । अधिक मु पाह ( १९६ वर्षा-

॥ ७১५ ॥ :म्निक्षिक्रम्हः मही :११४ ॥ । :क्रक्मकृशिक्शिमिष्ट्रश्मिष्ट्रम्बरः। त केव सी मेरेडरक्षीमस्याः अवणकुण्डलम् ॥ २८६ ॥ । मृष्णभूकी कैस ठेली नमेंठवीएक शक्त्रा

सप्तम उद्घासः ।

अत्र कर्णश्रवणश्चिरःशब्दाः संनिधानभतीत्वर्थाः ॥

। र्कनाप्राम्ने र्हाप्रक्ताप्राध्यम्भीयित्र्धी

॥ २১९॥ वृत हेरीसुम्बी गाण्ड् म्ह्रेमीएकीफ्ट्राध

तदुराहरति अस्या इति । 'तत्याः' इत्यपि पाठः । अस्याः कामिन्याः कर्णान्तसेन कर्णाम्एोन -रोएक ाम्ब्रीस । र्मिन्यस्त्रीतम्बर्मात्राण्यान्यस्यात्राण्यस्य । अधिमान्यस्य । अधिमान्यस्य । अधिमान्यस्य । क्राजित श्रीति केन्विन-भतेनाह युन्क्क्त्वं हे हि । क्रिनिक्क्ष्या । क्रिनिक्क्ष्या । क्रिनिक्ष्या । क्रिनिक्ष मंबन्याक्षेत्रम् । अत्र पक्षेत्रवार्यस् । अवत्र : सर्गमुषा इत्याद्विकार्यात् कर्णस्वन्यवेत्रम् -ज़्रीएक ह छाहरू।:हाप होझार्क्कीलाएएछक् एकप्रियन होजीएक हार्गिक्ष हो।

तदवगत्रा कि प्रयोजनमिति नेत् वर्णनीयोक्तमः। कथमिति नेत् न स्वरूपतोऽस्य विभूपणजेत्सम् । तिमानानान प्रति । तथा निमान प्रदेश कार्यादेशक क्योरियलवर्षा कार्यपद्भादान । । तथा कार्यपद्भावन । । दिया । तथेवास्याः अवणकुण्डलं क्षणकुण्डलं अत्यविस् अत्यन्तं श्रीभते इत्यवेः ।

गिन । त्रीमुक्त ज्ञामान्त्राम हिम स्थित सन्त्रमामिन्द्रहार्गान्त्रमाह अपूर्वी । तथा मिड़ "कामासम्पर तिरिन्धिमंत्रीणकात क विष्ट मुख्यान्तर्भातामु न किल । 'रेक्निशिन्त कि क्यादिवस्ता कार्पित कार्यादेवावान ति वर्णादेवावान । रेक्निशिन्त । रेक्निशिन्त । -जात च तक्यांविध्यक्षीत प्यवसानात् । एवं अवणकुण्डलपट्टेप्यूबाम् । होत । उनत च तार-

िमनः पुरुषा आयुः आता इत्ययः। मुखर्शन्तः (इन्हिन्स्) 'राजकाण व्यक्तिमानः । मुखराः संजातशब्दाः ( अमर्रकृतगुञ्जारत्रमुक्ता ) शिरं शेखर्. शिरोभूवणं तन्हालिन. तन्होः-:र्गेन्द्र : रेन्द्र । रहेश हास्राभिताः हिशा श्रीहिताः हिशा स्वितः । रेन्द्र य आमोद: गन्धपुण्याहिपरिमङ: तेन प्रमोहिता: धुगन्धिता: हिश्च: ये: । 'मधुराङापप्रमोहित' 

उत्महित्रक हो हो । हो । क्ष्मिक है । हो । क्ष्मिक हो । हो । क्ष्मिक हो । -ज़ार्ड निज्ञाङ्ग, प्राड़ी हार " मीक्रिस म तहह । :मिक्रिशाम्जिक्तम् म एमिक्सिम्बिमित्री:प्राड़ी F757 प्रशि शिहाक्ताीनमूद्धांत्राडी हर्नेड्रमुछाई ज्ञाहिकश्वीकड्ड "हिछड्डिशान्त्राछाडी" शीहिल हि। शिर्वे मार्चे राज्ये साधः ।।

नीतिहाली है। हो मिनिविद्याल उदाहरणान्तरमाह निविधिविद्या है। स्वाद मादी हिन्दीन ।। :फेक्निगिरहार्गाण्डाहार्गान्सः।

<sup>॥ -</sup>ङ्कडात्त्रप्रहिनीए)स्रीएक् १६ हिमीलीएक्स हिमीलीत्म्हास्री १

॥ १८९ ॥ हाज़ामुस मित्रभीएर्फ्क्रिक नर्नमानितानी हेपुग्राक त्यावन्ध्रतिष्पन्द्भुजेन यस्य विनिश्मसूक्त्रपर्पेष्ण । अर्थ अस्तिःशब्द अक्षित्रनावर्गात्रे । अन्तर्भ प्र

इत्पत्र केवली ज्याशब्दः।

। :भिनिमितिप्रमस्बिह्यह्मभाने।

अंधे मैक्यानामन्तर्यनामिश्रियय्वद्रोधनाय मैक्याद्यव्दः। मुक्ताहार्ग लस्ता हस्तोन् स्तन्हम् ॥ २९० ॥

किमार्गमन्त्रमुख्रप्रद्रप्रदेश भ्रापकी तथा है । यह किमार्गमन्त्रभाव अहार्यक्रमन्त्रम् अत्र ध्वारिखादि । अत्र ,,मोबी ज्या शिक्षिनी गुणः" इत्यम्परनोशात् ज्याशब्देनेव धत्रुगो-। किंद्रीर के तोड़ "रिक्रीभाड़ केंक्षि प्राक्तीहाक पेढ़ी प्राक्तिका होए होए होए हो केंद्री। तः। 'विस्क्रजितम्' इति पाठ सम्यक् नेधितमित्यथः। ''तराछो दन्तुरं तुङ्गे भीपणे नामियेयवत्'' भिमितिकारिकार होता हिन्द्री स्थर स्थर्भ में इस स्थर्भ होते होते होता है। सिकार सिकार प्रमुख्य प्रमुख्य सिकार होता है। हुकी ड्रेड्नी हुए छ : एवर रिप्ती : रिप् हाइताः (शर्मिनीमाः) पश्चाद्मिष्याः अनुकूछाः ( वश्वाताः ) व अरातयः शत्रवः तैः करा

।। तीर् "फेंচपिरीयकारकुगद्रा स्राणकी ह ।। नईप्र: हाथ रिपीर ।। तह ।। तहवाभे च वर्णनीयोत्कर्ष इति न पुनरुक्तत्वाहिदोष इति भावः । तहक्ते चिन्द्रिकावाम् " अत्र

नत्र सु आह्य हिन्दी फ्रेनिस क्या न सन्।शब्दी नाहित क्षेत्र केय है। इस सि हिन्दी केय कर कर है।

पुराहेशहाहिश्योः सर्गेयोः स्थितात्रानुस्थेया । उपजातिश्खन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् ७८ पृष्ठे ॥ सहस्रवाहः कार्तवीयौऽजुनी निजनाप्यवादन्येन बनन्धेति कथा श्रीमहामायणे उत्तरकाण्डे रतिए :प्रमाहिद्यार प्रमाधिद्यार हो । स्वापद्यार हो । स्वापद्या स्वापद्या स्वापद्या स्वापद्या । स्वापद्या स्वापद्या स्वापद्या स्वापद्या स्वापद्या स्वापद्या । तथाभूतेनेतथः । पुरा किल जलकोलेलोलेलोस्नोजनसानाथमञ्जनभुजपरिसर्द्धन रेवावारिप्रवाहिण याः निश्चेष्ठाः मुनाः यस्य तथाभूतेन । अत एव विश्वेषतो निश्चसती वस्तपर्परा मुख्पद्वियस्य नह्यान : किपन सिक्स हिन्द्र । क्रिक्स : विद्युप : प्राह्युप : प्रक्ति । स्था सिक्स हिन सिक्स । सिक्स । सिक्स हिन सिक नामारे निर्मितवासनेन निर्मितवासने किया राष्ट्र अर्था राष्ट्रान आ प्रसादात् प्रमाद-एउनिहिकार भाष । मध्रीतहीर । । सार्वास्त विकास स्था विकास । मध्या । विविद्या । विविद्या । विविद्या । नमेव । तदेवाह अन्यत्र दिवति । आरूढलावगातिरूपप्रयोजनशून्ये स्थळे इत्यर्थः । ताहश स्थळपुदा-

भ निहुक्षाप क्रमिय प्रमानिक अनुष्राप (र्जेक) महनक । हीर्नुक्षणिए ज्ञामननाणज्ञाज्ञ इस्से । अत्राह्यत्वप्रतीतिह्पप्रयोजनाभावाह्यनुःशब्दानुपदानमिति भावः ॥

मारः । मेक्वाहार र न जिन्नात स्वनह्वस्य हास इंत्ये हो। याः विभमस्य प्रतिपत्तपस्ताभिः उपबक्षितम् । बसता श्राममनिन मुक्ताहरिण हसतीवेखरप्रेक्षाळ-वित्रमाः हावभेदाः (अर्थात्राधिकायाः) तेषां प्रतिपत्तयः ज्ञानानि ताभिः यद्वा प्राणेश्वरस्य परिष्टाङ्गेण

अत्र हारशब्दस्य सुक्तासंदर्भशक्तवेशक म पुनरक्तामाभित्याह अत्र मुक्तानाभित्याह । "हार-

तिहर्मित् वारुणं यस्याते हे न सिमाः। १८९ ॥ सिमा सिम्हाम् मान् महिनाः।

अत्रोत्कष्टपुष्पित्रमे तुष्पयुद्धः । निरुष्पयुत्रे हि मालाशन्द्रः तुष्पत्तममेवाभिष्यो ॥

॥ २५ ॥ प्रमधिमामानक्रमिष्टि ( २७ ०प्र )

न सक् कपांचतेसादिनज्ञवनकाञ्चीत्वादि कियते। जगाद मधुरां वाचं विश्वदाक्षरशास्त्रिनीम् ॥ २९२ ॥

''पढ्ड अमराळपः'' इत्यमरः ॥ प्रमानकाराक्ष्य भारतकाराक्ष्य । । इत्यम् । इत्य

१ स्था सामा हो स्थान नाम । स्थान नामाद्रियामा सामान्यन्त । सामान्यन्त सामान्यन्त । समान सामान्यन्त । सामान्यन्य स्थान । सामान्यन्य सामान्यन्त । सामान्यन्य सामान्यन्य सामान्यन्त सामान्यन्य सामान्यन्

नी क्षेत्र । 'मेहात्राक्ष । क्षेत्र क्षेत्र । क्षेत्र क्ष

। १५८२ आग्रह १ ६५ २९ व्राप्टांट ९ व्यिक्टिशेट ९ व्याप्रजामानेकाम्वाक्टिक है नर्नमाव निम्निमा व्याप्टिक्तिमान्ति । व्याप्टिशा व्याप्टिशा व्याप्टिशा व्याप्टिशा क्षेत्रका आग्रह । व्याप्टिक्ति व्याप्टिक्ति । व्याप्टिक्ति व्याप्टिक्ति । व्याप्टिक्ति

हरवादी भीएने भीति क्षिति स्वाधित स्वा

॥ मिभाड्राइए७इ

तिहै। **डिहाइसी**। न्हेन्स्**म्, इस्मेग्ड म्, ग्रिहास्ट्रिश क्रियाहेश । क्रिडाहिस्ट्रिश हे क्रिडाहिस्ट्रिश । क्रिडाहिस्ट्रिश । क्रिडाहिस्ट्रिश । क्रिडाहिस्ट्रिश । अस्प । अस्प । विस्पित । अस्प ।** 

ता किया किया स्था ने स्था ने

एक 'इस मिसिक्युंशित माह्म क्षितिका माह्म क्षित्र क्षि

श्वकान्ये वास्ते विश्वपणायोगात् 'आसम्बन्ध' इति सिन्स्मेन्। । श्वकान्ये वास्ते विश्वपणायोगात् 'आसम्बन्ध' इति सिन्स्मेन्।। अतात विश्वपणायाः ''बामनस्त 'अपुष्टस्यापि तत्रोपादानमुचित यत्र तद्भिश्चेत्यते अन्यथा कुत्तरत-

-मीनाव की हां । क्रिया देशात प्रमाणका वाहरात का मार्गात का मार्गा का मार्गात का मार्गात का मार्गात का मार्गात का मार्गात का मार्गात का मार्गा

क्षित हुर ०४ ) हमान्ड्रमा हिट्मान्ड्रस्य

नश्रा

नन्द्र गता पद्मगुणात्र भुष्ट्यने पद्माशिता चान्द्रमसीमाभिष्याम् । उमामुखं तु प्रतिपद्म लेखा द्विसंश्यमं गीतिमदाप लङ्मीः ॥२९४॥ अत्र रात्री पद्मस्य संकोनः दिवा चन्द्रमस्त्र निष्णभान्दं लेकप्रसिद्धामितं भ भुद्रको

॥ रिष्टमार हुई होड़

॥ म्युप्र र्गगतायम् तीमीमाणिम्मि निद्धी इही तेडीहाङ्कप्रामामामामानामास न होंतिहर एक्प्यनिक्ति। तहेमाह माम् । एवं च क्ष्या मानाजाप्रिकाए । तहेमाह माम् तीड् " भाष्ठ किनाइ न मृद्धक पीटतिक्रीम" काणमहिन्नीकृत क एक । क्रानधीकनि अतितर्प्रमभीएकनाण न्हिंदीमन्टर्ग नीड् 'तिनम्मिक्कि एप्राक्तमक एप्रिमिर्ग्रेशिक्मितिको हिम्मेक्पियन्ति । -तृशियाणगर्वातः स्पात् । तम् निष्यिः छंद्र । वस स्पात् । -দিনি রী দশিদ । নীর নিজ্ঞানুদ্র্যশাসদদম নীর নিজ্ঞা দ দেনাখেনুত্রপ স্থ নিনিমাৎরান । নিদ -िम्प हम्म्हिलाम्प्रोहिताम्प्रो प्रमातिक क्षेत्रिताम्प्रोहित हम्म्यान्या विषय हम्म्यान्या । हिष्य -र प्रमिर मासिन हो हो हो कि की मान के कुछा नाम हो । महिनाम में भिष्टि में में मिन के हो। -हाएर्म तंम्फुर तंभवी न पीलकह तित्रीराणाहरीयहाएम । ज्ञायत । तिषद्भगति काणविविद्यान : ज्ञाह जनलं स्पात्। न साझामीष्टिसिदः। चरणत्रेसादिपदे कतुत्रजनसामध्ये प्रतिपार्थते। न खु नरण-हारा त्रियासंबन्धाङ्गीकारे तु तस्य पाद्धमंतया पादपदाक्षेपावश्यकतया हारहारान्त्रेपणगिरयाप्रया-- हंतः : र्वाहाएर । र्जात्मारात्मार तंडाउद्यानिक हु नाजागृष्ठिमान्नाज्ञा है। हिल्ला है। हिल्ला है। यात्वेत्रात प्राधिक्षात प्राधिक वायुव्य वायुव्य । यात्राधिक प्राधिक वाया । यात्राधिक प्राधिक वाया हित्राध 

एक निर्हेत प्रमार निर्मित्र निरम्भे क्या किया हैंट है। एक विरम्भे सम्बर्ध । येथ प्रविद्ध । येथ

( सू० ८० ) ( अ )तुक्त्णे तु सर्वेपास् ॥ सर्वेषां श्रुतिकह्मभृतीनां दोषाणाम् । यथा स्गुचक्षपमहाक्षामित्याहं कथयत्ययम् । पश्येष च गवित्याह सुत्रामाणं यजेति च ॥२९५॥

तिमास्य क्षेत्र स्वाहित तायदाण्यात् । क्षेत्र क्षेत्र हेर्यक्ष क्षेत्र क्षेत्र हेर्यक्ष क्षेत्र विकास हेर्यक्ष -१५में हेर्यक्ष निवास क्षेत्र -१५में हेर्यक्ष क्षेत्र क

•शु- भिर्मातिक्षां । तिहिते **गिर्मातिक्षां अनुक्रम् ।** गिर्माति । प्रिक्षिति । प्रिक्षिति । प्रिक्षिति । स्थितिक्षां । स्थितिक्षित् । स्थितिक्षां । स्यां । स्थितिक्षां । स्थितिक्षां । स्थितिक्षां । स्थितिक्षां । स्यां । स्थितिक्षां । स्थितिक्षां । स्थितिक्षां । स्थितिक्षां । स्यां । स्थितिक्षां । स्थितिक्षां । स्थितिक्षां । स्थितिक्षां । स्यां । स्थितिक्षां । स्थितिक्षां । स्थितिक्षां । स्थितिक्षां । स्य

भ प्रस्तान त्यान त्याचित्रक स्वाचित्रक स्वा

-रिमिण्यतार्के नीड़ "एकितम्पर :तीकुर ।छर्के म" इंगिणित इक्निह इंगि निमिश्च इक्सि -रिमिण्याः विकालकाः । इंगिणियाः विकालकाः । स्वास्ति । स्वासि । स्वास्ति । स्वासि । स्वास

<sup>ा</sup> उनाहा ह ॥ उन्हां क्षेत्र स्ट्रिस्त महास्ट्रिस कार्ने कार्न कार्ने कार्न कार

न गुणः । तत नैयाकरणाहौ वस्तिर प्रतिपादे न ग्रेहाहौ न ग्रे व्यक्तं कप्टत्वं गुणः । कमेणोद्राहरणम्

## हिन्दीहर्माः क्षित्रमार्द्धान्त्रमात्रमात्रम् । ॥ १९६ ॥ हे म हिह्मान् संस्थित में ॥ १९६ ॥

प्रमुक्त निर्मिक निर्मिक्त निर्मिक्त निर्मिक्त निर्मिक्त निरम्भिक्त निर्मिक्त निरम्भिक्त निर्मिक्त निर्मि

क्रमिणित नक्ताहरमात मार्गिक्य क्षाति क्षाते क्षाति क्षाति

अल विख्न्येनार्थप्रस्थेऽपि वस्तुन्यीक्त्यान्युत्प्त्यतिकायप्रितानाय ३१ राप्तानाय ३१ त्या । वृत्यत् १० ८ हे ८ त्या । वृत्यत् भ्रोति अति । इत्यान्य १० ८ हे ८ त्या । वृत्यत्य भ्रोति । वृत्यत्य भ्रोति । वृत्यत्य वृत्यत्य वृत्यत्य वृत्यत्य व्या विद्याय्यत्य वृत्यत्य वृत्य वृत्यत्य वित्यत्य वृत्यत्य वृत्यत्य वृत्यत्य वृत्यत्य वित्यत्य वृत्यत्य वित्यत्य वित्

पहा त्वामहमास्यं पहांचित्रा विद्याति । १८७॥ । १८७॥ । १८७॥ । १८७॥ । १८७॥ । १८७॥ । १८७॥ । १८७॥ । १८७॥ । १८७॥ । १८७॥ । १८०॥ । १८०॥ । १८०॥ । १८०॥ । १८०॥ । १८०॥ । १८०॥ । १८०॥ । १८०॥ । १८०॥ । १८०॥ । १८०॥ । १८०॥ । १८०॥ ।

ित्रामी क्यांचित्र क्

प्रेति बोम्पस् । तथा चोक्तं प्रदीपकारिः ''वैयाकरणादी प्रतिपाक् च तस्य गुणलम् तद्भावनामा-वितस्य तस्त्र्यातः । ती ।।

व्यम्मावैर्विर्यस्य ॥ ५ वड्यस्रस्यादिति । वह्रतीनोगुणन्यस्तरिति भावः दृश्वद्योतः ॥ ३ सन्दामुरस्य

वा<u>न्त्रवधी</u>द्यभा

शिन्धुन्तानित हुकूरे स्फरति यस् तहाँजैतं गाँजिय् ॥ २९५ ॥ । र्क न गुर्ह धृष्ट्य की यन क्रम भाईता मुह्ना । रात्रहुर हिर्म्डारु हैतमकी : हैं। जीह पुकी : हिंगो

निमीडित छन्दः। बक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्ठे ॥ हिन्द्रः । फ्रिट्फ फ्रिक्शिए हे स्निक्स होता । मानक्षित स्वाद्धि । भाव हिन्द्र । भाव ह एमुक्रमान्मि ग्रिष्टायम् एउम्हेक्काम् रीप होड् 'म्राष्टाय' हाज्ञ 'म्राप्टाय' । किंद्रायिनमान्नि

"हो।एगर्नि सन्य भाग भागाना रोद्रसम्यामानात् । अस एव "दोभरने प्या अन्यानि मेहान नहत्र पीटकिताणीह प्राथतः ।।।।। इस्यादेन। तारकायाः क्षायक्ष्यं वारकायाः क्षायक्ष्यं वारकायाः निर्मातः ।।।।। क्षेत्रं, इति त्राहे । अत्रोद्धरा वर्णा आकार स्थान । तिर्रंग निर्वापर्गानक्ष प्रामित्र हैं। किए २१ ध्रु २३१) काप अन्मानिक । ज्ञानिक न्हानस्य गुणालम् कितिनशब्दस्य (परुषशब्दस्य) बीभस्सर्सगानिजागुणाब्यञ्जनद्वारा बीभस्सरस्य त-अत्र बीमस्सर्सस्य ब्यङ्गगलाकारलं गुण इत्युदाहरणाचन्द्रिकाया स्पष्टम् । इदमत्र तत्त्वम् । अत्र

न्दनम् । भवनः इति कोदन्तपाठोऽपारित तथापि स न तथा रुचिर् इति भेष्म् । युन्देनु नवन्तु-जीलापा: महं गई में मिन किस्ये प्राप्त प्राप्ति हो भीता हो। हो। मां महं गई में मिन मिन स्थान में में ''आवस्तरः सुमाएम्मे केरगजितत्वेषो.'' होते विश्व. । हे सारद्रा. मृगा तथा हे मिर्ना अपन-त्रकृते गर्नितमात्रप्रत्व दोस्यम् । हे वम्बुकाः शूगालाः अफ्लैः व्यपैः आरम्बरे गरिता । -प्रमित्र ''मति वीद निहास महोहे.' पीष्ट । देश मित्र होते होते हैं। इस्पर् हुन: १ विदेशित क्षिता हामा । इता है । ही । है । हो मान्द्रा मान्द्राहर । महिनिक्ति गिरिकाव ने महावाद में महावाद महाव । इर. में निष्मीर्गाः भारत हो । निष्ट हिंद्र कि । निष्ट । निष ।। मुफ़्लिम निप्रिनिगितमहरूर नेर्किणिइएनिहोत्र (ड्विप २१ ध्रु ४१५) क्राप निह

भावः । 'शून्येटय शूरा न ने' इति पठि अयशब्द. प्रश्नार्थनः। जि ति सिर्धनं तत्राह कें, दिना,दे।

प्राजना ॥ ३ तस्य कष्टलस्य ॥ िहें-इंद्याह्नकीत्वर ४ ईपीशायत मोझ्या माझिनीय महत्रवामु. मीही (एम इस इंडाइ स १इक् म १इक् म १इक् न युणा जुगुस्सा । ''युणा सु स्थान्युगुप्सायां क्रियां में ही है । ।। हे ते बांड के अंग सहायां में क्यां के विकास

। :15व्ह :11व्हें में विद्याः शब्दाः ॥

१। ध्रु २१ कृगर कम्मुणमुख । : इन्छ केडीनिक्वे आर्

યસર્વાવચાલમા

मंत्रां के स्वांद्रिक के गाता त्यस्तानुस्क क्रिंग्रिक के गाता त्यस्तानुस्क क्रिंग्रिक के गाता त्यस्तानुस्क के गाता व्यस्तानुस्क के गाता के गा

ानाक म्रीयुन्सी । अपनी । अपनी व्हं से व्हं से व्हं से विकास । अपनी । अप

अत्र सिंहरूपवाच्यीचित्रात्तद्रियांने कष्टलं गुणः । तदेवाह अत् सिंहे इति । अत्र सिंहे ओजस्विन वाच्ये तिश्वेषेजोगुणप्रकाशकाः दीर्धसमासिकिरवर्णां अनुगुणा इति भावः ॥ इंटप्रैंग्रेम् भाषावस्य गुणावसुद्राहरति रक्ताद्योकः। कार्किसम्बर्ध विभयोवशिक् चत्रेंट्रें

द्धिर्मित क्षेप्रक्षित स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त । क्षेप्र स्वाप्त । क्षेप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त । क्षेप्त स्वाप्त स्वाप्

## कविनीरसे न गुणो न दोपः। यथा अत्र शिर्मिन कुरितस्य वन्ति ॥

हिते छन्द. । लक्षणमुक्त प्राक्त १८ घुष्टे ।। -किहोज्द्रीतः। मुक्तकि तीश्रीमिदेठ शीष्माद्रर्देशिकांकि तीर्वष्ठ र्गिष्पक्षीत्राज्ञम तिकृषः । भारमीर्दाणा वहा घटनगोधीमघटनामु च गोपिति ॥" इति मेहिनीकोशे कुरे (समूहे) वह. इति पुरस्यनिर्देशः । च प्रदेहराद्व.ग्रह्मार्ग्रमधीमम् :उष्ट' च व्य । मकलकातायम् निष्टा नीड्र ":र्राथाकर्न्यविद्यायः" माने उहुमल्य दालाहाय । अथवा 'भार के भाषास' होते भोबाहिकात घरवातोः पूर्वदाह राप् । । वहाइयः हिह ( ४०१।६।६ ) "इटिम्प्जी।इहीर्ग", जालमी एष्सुएए होड़ ": हि। १०४। होन हीइ ':एडारुह्यात्त्मणकानीस्' :किस्डिम क्राया की क्षेत्रकार्य कार्या । विष्ठ समूहरतस्याः सब्हेन निवेदधंनःथेन परस्परीपम्हेन वा द्याः खिडताहरूदाः प्रवाणि यस्य तथाभूत त नाती ( अयोत तेर्व मकान्त्राया ) दरम्बर, खणिडतदर खेलवे: । यहा पहप्ताता वा घरा वस्माना चुनताः मिलिता वा ने पर्पदाः अमरात्त्रेपा था घरा समूहत्त्वस्या यः सग्रहः गाहमितम यत्र

नीपस्य व्यद्भवस्य व्यद्भवपद्रीपदानात् गीत्रकीवर्दन्यायात् । होपत्तामात्रकेष्ठेषु गुणात्रप्राप्तेः १५७६ । निह एक्स शीएमम्बर्धि किह्नी हो एक्स एन होन है निहाल महाला हिल्ल हो । क्त प्रकरणगण्यविष्यत्रेत्राहे हे स्वतिष्य प्रत्येष्य हे स्वतिष्य विषय हे स्वतिष्य स्वतिष्य स्वतिष्य स्वतिष्य स अत्र मिख्याशिर्विन्तनेन कोपप्रकर्णम् तद्वित्वात्करल् गुण इत्याह् अनुत्यादि । अय भावः ।

एनेति प्रदीपोह्योतयोः स्पष्टम् ॥

।। :নিদ্রন্ত্রু ( :দাদ নির্নালপাদাদদদদীদর্শত । চি।ই।।দেয়ে । । ।দেয় हीं हैं : इंडल्क्ट्रिय हे स्वादावा महेमहों । साम्राहे स्वादावास्य हे हिस्से । माम्राहे । साम्राहे होनीहरुआन्त्राम गीमण्डाइद्रक्तीक्ष झालड़ ( धुष्ट ७२९ ) 'डिव्यिट्स' ।थि होड़ ( धुष्ट ১७१) (१४४ इमह नंकाप्त, कीशाय । मतकपुमाणवाद्यात्र हेमहास ने । जास्य संस्थात न्त्राह्म १ विद्यालस्य १सस्यामावाहिस्यः । अन्त्रेपामप्रीते । अस्त्रेह्यविष्या १सायन्त्रेन्त्रचार्तार् मिर्गित थृष्ट )। : Pîşk तीड़ "इङ्गिशहामधन्त्रीपर्गाड जानाणक्षर्याप्तित। हर्न तिर्विद्वकृति एउ भंदर म हा माना माना माना माना माना माना मानः। अयोग महा महामाने भंदर भंदर महामाने मानः। अयोग मानः । अय निष्ट एउस्डिक । तिष्ट पृत्रि म रिण्यु म । : नाम तिज्ञाबुरेशीतभगक कार्यात्री : वेष्ट्र कार्यात्री ह ह प्नाहिश्यों प्रदर्शयलाह क्रिनिहिंसारि । क्षितिहिंस विकार मेर्निह मेर्ने होता विकार होता है। क्षित्र होता है 

सर्पार्ट के दिल्ह महितार ( हो के हैं । हिलामार्टी हत्याहै । हिलामार्टिंग के हैं है सिसामार्टिंग । हिलामार्टिंग व वर्षस्यपद्गासामास्य । वनस्यपद्गायाद्रायाद्रायाः । यद ११ , वर्ययस्य प्रमास्य रेत्वरायाय् । १५

त्रीणेद्राणाङ्किषणीत् त्राणाभरपधनैविधेरान्यक्तवोपात् दीविद्यात्तानवौद्धैः पुनरपि घरपत्येक बह्वाचयत् यः। वर्मायोस्तरप वोज्ञन्द्रिणपन्युणानिप्तनिविद्ययु १। हेनाविः सिद्धप्रविदयतु खणपः ग्रीघमंहोनिघातम् ॥३०१॥

ळक्षणमुक्त प्राक् १०९ घृष्ठे ॥ वेगा तथाभूता इत्यथे: । ''अङ्ग प्रतीकोऽत्यवोऽपयतः'' इत्यम् :। 'ध्येत् वलबद्वारिध्वातः'' इति हुणयः सिद्धानां देवयोनिविशेषाणां विश्वावसुप्रभुतीनां स्थे: समुद्देः दत्ता अधाः पुत्रीपहाराः वसायिधित्तरवभावी वस्पेवभूतर्य । 'खुणा तु स्याज्जुगुप्साया कर्णावास्'। इति हेमः । कीह्याः ना हुणा कुपा तहासता तहासता निविधा (विद्याना होना । मुपयादा वा बुनिन्पे-भिन्तनावयवेः संवध्नतिति पावत् । कीहशस्य घमोशोः अन्तः हद्ये द्विगुणा बहुला घना निविद्या न्द्राणिहरू ( ब्लाधिनमुक्तात् कुर्नत् ) पुनर्प घरवित भूयोऽपि नवित्रतित्वपंः । प्राणादि-अय वा अवीवै: दीर्घकार ज्याप्यात्रातात् आक्रान्तात् । एविधात् गर्छन्तिमे जनात् उद्घायपत् तथाभूतान् । तथा दीर्घम् आज्ञात आसी मेगां तान् । यहा अवीवैः दीविज्ञातान् हडन्यातान् । अत एव (इ:खात् ) वर्धरः वळवद्वारिःयनित्तद्वत् अन्यक्तः वर्णप्रातिभारिहितः घीपः शब्दा येषा यवैः ) उपबक्षितान् । उपबक्षणे तृतीया ''इत्वेम्तुतब्सणे''( २ । ३ । २ १ )इति पाणिनित्रुशत् । नात । तथा त्रणिभिः कणयुक्तेः ( 'धृणिभिः' इति पाठे सुगुप्साविपथेः ) अपयनेः अहैः ( श्रेपाद-स कः यः एकः असहायः (साधननिर्पेक्षः) अधीवेः पापसमुद्देः प्राणं नासिका च अङ्ग्री चर्णी वृण्यः कर्मात्रम् अध्यात्रम् अधि वाषां विषां नाशं शाह हो। वारा विष्यं कुर्वन्ति कुर्वन्ति कुर्वन्ति केर्याः यथेखुदाहराति शीर्णोद्यार्थेति । मेस्रतिकिकेते सूर्यशतितिस्य । तस्य वर्माशोः सूर्यस्य

, प्राविधक्ति सार्वे । विकास सार्वे स्वामिन्न निर्माति सार्वारः )ह्युह्योतः ॥ अत्राहः सार्वे सार्वे स्वामिन्न होष्टि सार्वे सार

प्राव्ह ( १०६ मुंहे १०४ पड्स्तो ) जिल्लीयः ॥ ५ सर्युरक्नेरिसियात् इत्यादिनामिहिनम् ॥ ५ द्यानीर्रास:

अप्रयुक्तिनहताथौं क्षेपादाबहुष्टौ । यथा

किक्षी । ए : एक्किकीको हे निर्मिनमहरू नर्ष । हिएसहर्याष्ट्र है शिक्षानिकार है ।

पशीहृत्यस्वज्ञहारवलयोगज्ञो च योऽधार्यत् । यस्याहः श्रीमामाज्ञश्रहर हति स्तरं च नामाम्राः

॥ ६०६ ॥ :इहाम्बिहिस कित्रियक्षक्षक्षक्षक्षक स्थापाय

भिन्धुच्यानीते, इतिवत् ( २९९ पवे ) वान्यीनित्यमप्यस्तीति नेत्र । अनुप्रासमात्रकारनेत्र प्रभेत्रतत्र तथाताप्यभीमायत् इतिवत् ( २९९ पवे ) वान्यकृतानेहित्यमप्यस्ताच । न चानुप्रासम्प्रम्पान्यकृति ।। सम्

-ফ্রান্ড দর্গার্ড সির্দার্থ দর্শার্ড দ্বার্ড স্নান্ড স্থার্ড স্নান্ড স্থার দর্শার দর দর্শার দর দর্শার দর্শার দর্শার দর্শার দর্শার দর্শার দর্শার দর্শার দর্শার দর

निक्षित्र स्वात् हें स्वत्योतः ।।।

-शिक्ष्ये स्वत्यात्र स्वत्याः स्वयः स्वयः

-ए. एं.ने एनला हो। काम ति एट्टेब्रिड ने में महीति में मान हो। इस प्राप्त कि एट्टेब्रिड कि एट्टेब्र कि एट्टेब्रिड कि एट्टेब्र कि एट्टेब्रिड कि एट्टेब्र कि एट्टेब्ट कि एट्टेब्ट कि एट्टेब्र कि एट्टेब्र कि एट्टेब्र कि एट्टेब्र कि एट्टेब्ट कि एट्टेब्ट कि एट्टेब्र कि एट्टेब्

॥ :मर्ड तीर्ड "शिठ रिम्प

विह्याः ॥ ५ वयस्या सर्वी ताम्युळदानद्वण विधिना यक्तिण विस्नेन् तथा द्वयर्थेः अनेकार्थेः पर्देः रहस्यं गीव्यं १ त्रिपुरनाम स्ट्रेस्पस्येतिवृत्तमग्रं ३४० वस्हर्ण हिष्णे स्कृशिमिवयति ॥ ३ वहा। ॥ ३ मन्द्रपर्वते. ॥ ४

वेच रहस्पवस्तुः, इस्रोदिकामशालस्य वात्स्यायनमुन्यादिकृतस्य स्थितो स्रमाभियर्थः । अतोक्तं नियास्'' इति मेहिनी । ह्रवर्षे स्थिति । 'तेमबूखदाननिभिना भिस्केह्यस्य इवर्षः पदेः पिञ्चन-स्यादि । अश्वीखलमित्ययः । सुरतिति । मरतारम्भाय गोष्ठवां वातीयाभित्यर्थः । 'भोष्ठी समसिखाप्गोः

-मिलिहिंद जामहमसित प्रकाश पात्रमात निकार्यकानी विकास स्थाप मिलिहिंद अश्रीकारिक मिलिहिंद कि स्थाप मिलिहिंद कि स्याप मिलिहिंद कि स्थाप मिलिह यीजनकत्वरवर्षपाभावात् धाँमस्तायामेशेष्कष्मकत्वात्रः। इति ॥

- एहामाणपृष्ठाम मर्हनस्त्रमानमहिष्ट्रबोहिनिर्धः मन्त्रमु हन मन्द्रह्माकी महिल्लास्य गुर्मान्त्री व्यद्वणालाती न दुष्टाविति बोष्यम् । 'दधार हृदये गौरी देवं हिमकरात्रथम्' इत्यत्र क्षेपनिवोह्दक्तिने मिसिद्धवाहुत्याहुः। अत्राहुश्वकानिः ''अत्राखकार्कतवारुवान्वाहुत्वान् । अत्राहिमान्त्रयंस्या-क्षपशब्दी निहतार्थः अन्यकाब्दरम् यादिनभीऽपि हैस्विविशेषे क्षयशब्दरम् । न्त्र-नः हुमंभितितम्प्रम् । तीमीञ्च द्वायन्त्र द्वायन्त्र द्वायन्त्र । मध्यक्षितित्र मिन्न-नः प्तेन निर्धकस्मानुप्रासस्पाहकत्वेन कचिद्रणाविमायपास्तम् नैर्धन्यस्य तत्राप्रयोजकत्वात् सार्वेन्त-न च स्रेपालकारप्रयोजकतया गुणलमपि शङ्कनीयम् अप्रयुक्तिनिहताभेलम्त्यालकार्रप्रप्रोजकतात् । । इतिस्तर समय सम्पर्व गुर्व निहताथेम् तथापि क्षेपाङकाराय गुहीतःबादनयोर्दु धत्वम् क्षित्रकात् । तदेवाह अनेत्यात् । वर्षात्रकात् । व्याह्याय् । वर्षात्रवर्ष

क कंगिनड़िन ड्रिए एउट्टाय सम्बन्ध महास्कृत हो। अत्रत्य सम्बन्ध हो। केरिया स्व पर्ण स्पात्पक्षे शरपक्षिणोः'' इति मेदिनी । शाहुलविन्नीदेते छन्दः । लक्षणसुक्ते प्राक् १८ पृष्ठे ॥ प्रियो यस्य ताहराः । तथा इष्टानि भुजद्गानां हार्यवस्थानि यस्य तथाभूतः इस्रपः । ''पत्र तु बाहने यस्य ताहरा इति विष्णुपक्षेऽपेः। शिवपक्षे तु वही मथूरः पत्र वाहन यस्य स बोहेपत्रः कार्तिकेपः पिन्छभारकः। इष्टमुजद्रहा मुजद्रान् हन्तीति भुजद्रहा गरुडः सः इष्टो ( गहनत्तया ) अभोष्टो न्यूर- मयूर- । तम्ब्रहारवळपरता मन्द्रमाधवः । यो नायूर- नयूर-

-IF-2H-' :ठामणप्रमातेह्री तीड़ ": प्रशिक्ष हीह कि फ्रिक्ष क्षित्र कि ने हित कि क अन्धमृनामक्देखस्य क्षयो नाशस्तव्यतेत्यये: ॥

क्ति शहास । अहा । अस्य हर इति त्रहारिसहार्यन स्तुर्य न स्वार्य न स्वार्य न । अहिः । व हिए।: चलपा न पस्य ताहरा: | यः गद्गां भागीएथीम् अधार्ययत् उत्तमाङ्गेनीतं शेषः | यस्य रिग्रे चन्द्रानी रथचरणपाणि: शर इति। इति । यथ उद्भा उद्भा ये भुजन्नाः वासुक्याद्यस्य एव हाएर क्षिप्रहाध हिन्दिग्रीहरताड़ तत्नम विविध : १५३, महन्त्रम्य हित्र : इन्हीम ह तंन्छ । : तिमार तकन्द्रेण मेन पुरा निपुरनामकदैखेवधकाळे बिलिजी नाराणास्य काप: अखीकतः बाणारूपतां शिवपक्षे तु स उमाधवः शिवः सर्वेदा सर्वेकाळे त्वां स्वयं पायात्। स कः व्यत्तमनीभवेन नाशि-

असीलं कन्तिहणः। यथा सुरतारममोधनाम् ''इचथैंः पदैः पिशुनमेच रहस्पनस्तु" अत्र माथवपक्षे ग्राशिमद्रयक्षयग्रब्दावप्रधुक्तानेहताथौं ॥

<sup>.</sup> किंग्रीझाएमाक ठीड्र

। र्ह्मिक् हो हा है। इस स्वार्ध स्टिन्डिंग ।

वमसर्वे ध्वयः वृसः सामनान्तिवित्राव्ये ॥ ३०३ ॥

श्रीस्थरासि

॥ ४०६ ॥ होता सम्बन्धः म्या वायते ॥ ३०४ ॥ *चिन्निभुर्जा*न्द्री।*फ्ट्रैन*मण्ड्र*न्।निप्*र

-।দাচ্চ । ন্রীদিদ্যুত রাদ্যুর্জ দিল্যে )। :দার্চ্য নিরু "দাদরন্দমদীদ্যুত দাদালগ্রি দিদ্যা -চ্যারদান নীর '০:ईम ; ফুরু' দৈয়েনিদ্য্যান্যন্ত । খেইছনিক কিজঙিছে' । :দিন্দ্রিদ্রিদি

:អម្ភំ ត្រាំកំកុំ ក្សា ត្រាំ ត្រាំ ត្រាំ ក្រុម ស្រាំ । :र्तावृक्षम् (मार्थसेपरपा च रसिक्नोक्तवाह्गुणक् बोष्यम् ) इत्युद्योतः ॥

।। :ऐफ़र्ड फ़िल् दिकानि सिकोडिस पावकान कुत इसिन: ।। काहरो साथानान्तःसंत्राये नश्यादिभिः सक्तः । ''संत्रायः संन्हः भगेः इति विद्यः। । तथा क्रिश । किहीमं होड़ "रिष्ट मिक्टरर्मण्ड्रहमण्डिकेहो । किए धर्मद्विमी ध्नि ग्रीक्सेमेहम् नेधाम् ['FF क्या हिमाहि हिमाहि क्या हिमाहि क्रिक्स क्षेत्र हिमाहि क्या हिमाहि क्या हिमाहि हिमाहि | : H है तीर "म् शीरत्र्रिणीरि क्षार्य्य । मिन क्षित्री । क्षेत्र शिक्ष्य । क्षेत्र । कष्ते । क

स्पुक्ततचेन्यनामिकाल्पः । तदुक्तम् ''तजेन्यनामिके युक्ते मध्यमा स्याद्वहिन्ता । दार्रहत्ता. ारोल<sub>त</sub> । मार्ग मात्रुग्रीह कि हापालक्षिडिनीिक मार कि इंग्रेग । नीर्निस इंग्रिक हारानाड् -हर ओत रंक । रिमीक्स पिहमें: जिनमास इंडीक । रिमार्भ क्रिये होगाता क्रियेपट फ्डियि अत्र पुसः कामिनः ध्वतः छिद्दं शिक्षः साधनस्य मदनमन्दिरस्य वीबराद्वस्य अन्तः मध्

अत्र कारिहस्तस्वन्धादिपदेव्यक्षिकेवापे ''इव्यंः प्टेः क्यादिना कामगातेण नुरनारनाः

।। प्राप्ति निक्राकृतिकामिर ह ।एउएम् 

॥ मन्द्र तीशीहरूमार्गितः निहामार्गित्र मिहामार्गित्र विश्वासीर्भाष्ट्र । -त्रज्ञार हाः । हि है: "पृथ्न विवाहामीकाम प्रीमामनाहरः"। जाम तिर्विमोकु : क्रमाज्ञत । :भ्रम देशक क्षेत्रक क्षेत्रक अधिभाषा स्वाप क्षेत्रक क्ष इहा लक्ष्य हैं। लेशिर् रिक्टित मिनीसेस उठ्ठ इस त्रीविश तेशीए एमक्रिक्स : क्रियम ि ।- तित्र : न्यूष्ट : तिनी मिनिपिट । निर्मित हो हो हो हो हो हो हो । थासु शास्तिवातिवापि अश्वीळलं गुणाः वैराग्यहेतुर्गोत्पादनेन शास्तिपोयस्तिति भारः। हमुसा न्हार । हिन्द्रिक भाग केंद्रिक्ष । किंद्रिमा हु आस्मिलाए एउसकेंद्रिक्ष मिलाए स्थान

मोक्तः" इति पाठान्ताम् ॥ ४ वृणा चुगुत्सा ॥ 

क्षेत्र पहीं स्वारितवर्ष स्वर्गवाचक्त् । "स्वरत्वय स्वर्गनाकः" हृत्यत्तरः । अत्र स्वरित्रे शहि वा विसर्गेळीते

होंद्र : हो। से अन्यायक ) व्यवस्थात से हिंद हो। से हे अध्यायक है। से हिंद अधिय हो। 

निहत । महाराजातीवेविधिताले तु तस्यासलाम एव नीते तस्यापि निस्यत्म । अयमेव तत्रस-महत्रमाभावात्। तस्यानिएयंनं नित्यदोष एव । प्रकृतप्रतीतिन्यक्कार्कप्रतीतिजनकं हि विरुद्धम--ाहाफ्रक्रंपृत्ती फ्रक्रनाज्यिरहामुब्रोक्नीज्यु । हिन् तीिपटिक्रितामुब्रक्त हेयू । अर्त्वापिटिर तीड्र गुण जिल्लाहे उद्धी : तिक्रिक्रिक लोड़ "मर्केष्ट्रनि तिष्ठि क्याप्र महीता वृष् -।फ़्रमडी इंई ग्रिणि ईड्ड ग्राध्डं :।फ़्रानीटिक्डितीम्ड्रुक्विपक्कीत्र्येग्रनी हुन । मुम्यिक तिर्वे । एकि 

तिहार्भे हिमान होता स्थाति । हिमान हिमान हिमान हिमान होता ।। मी।एफर्र्जिस । भारे निर्मा शिक्षित । ज्ञानिक्षा । भारे किर्मास । भारे किर्मास । जिल्हा गुणस् । एवम् । अङ्गीकृता कविद्वीरश्चिकालयंत्राम् । मान्य । मान्य होगार् -हमका: होते मरणायेकतावार क्षीके अपि भाव्यमङ्गळहूमचनादगुण: । दुर्योघनामङ्गळस्य नायकमङ्ग-

-म्ना सन्तः सस्याः रेवगर्याः (मृताः) भवन्तु इत्यमद्गलाये व्यव्यते । इर् चामञ्जलार्थाः मान्य-लक्षणसुभ्तं प्राक् ६८ धुष्टे ।।

हिन्हः ,अरीणां प्रश्नमात्, इत्यनेन सह सामञ्जस्यातिशणादिति बोध्यम् । वसन्तिलका छन्दः । हम ठामिहात ह रंग । : नाड़ी इ डिस्डी नीड़ 'कि ि निड़ के हों कि तीर ':ाम्डरिमिणोर्मने' तु एर्झाम् दिसारिप्राक्षेत्राक्षेत्राक्षेत्रा । सनि म तीर्ह म क्षेत्री मोझे निनासे गजमज्जने इति यादवः। ''विप्रहः समरे कावे" इति ''धिरिते बाध्वतपुद्धाश्च सन्तः स्वीयप्रकृती तिष्ठन्तीति स्वस्याः मुस्यिताः सुखिनः भयन्तु इत्ययेः । ''नि-शिता प्रक्षेण साधिता वशीछता च भूपैस्ताहशाः क्षते निवृत्ते विषद्दः कळहे वेषा हे क्षतिषद्दाः म्बाहिगणे घातुः । तथा सभ्तयाः कुरुराजस्य धृतराष्ट्रस्य घुताः हुयोयनाद्यः रम्ता अनुरम्ता प्रसा-नुत्रणां प्रशमत कळहोपशमति धुद्धनिकृतः शान्यवळम्बनाद्या निविणाः शान्ति वर्षे वर्षे ग्रिक्षितकते नेगीसंहार महाधरादयः सुत्रधारम्भारम् । पण्डुतनयाः युधिरादयः अरीणां अमह् ळव्य खक्तरपास्त्रीळस्य वाक्यगतस्य भाव्यर्थसूचकत्त्वा गुणत्वभुदाहराति । नाराम-

ग्रेवाः । यथा र्रुप्रीप्तम्प्रेमिक्ष्या स्थाप्तिक । इत्रीमध्या क्ष्याप्तिक । इत्रीमध्या भीमध्येष अंत्रे मीव्यमद्विषद्वम् ।।

रम्तप्रसाधितभुवः क्षतिषिग्रहाश्र स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभुत्याः ॥३०५॥ निवीणवेरदहनाः अश्रमाद्रीणां नन्दन्तु पण्डतनयाः सह मायवेन ।

## पृथुकार्तस्वरपात्रं सुविताःशेषपारिताः हेत्। विकसत्करेणगहां संप्रति सममावयोः सहतम् ॥ ३०६॥ प्रतिपाद्यप्रतिकरोण्याः । यथा

नार के विकास स्टेस स्टेस स्टेस होते । भूती होते । भूती होते । भूती होते । भूत स्टेस स्टेस स्टेस स्टेस स्टेस स्टेस

नीयः। कुत इत्यत आह नियतार्थित । प्रकृतिकार्थः । प्रतिक्षितः नारका नाह्यः । प्रतिक्षितः । प्रतिक्षितः । प्रतिक्षितः । प्रतिक्षित्रक्षितः । प्रतिक्षित्रक्षितः । प्रतिक्षित्रक्षितः । प्रतिक्षित्रक्षित्रक्षितः । प्रतिक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षितः । प्रतिक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षितः । प्रतिक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षितः । प्रतिक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षितः । प्रतिक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षितः । प्रतिक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षिति ।

प्रमुद्दाहर्राते पृथुक्ति । राजान प्रांते क्वेहनित्यम् । हे देव राजा, सप्रांते अधूना आव्या । स्थान स्थान स्थान स्थान । स्थान स

ला पूर्यकारित्र (वाच्ये विहेश प्राप्त क्षित क्ष

ताम्यां गहनं व्यासमित्यथेः । अपि छन्दः । रुक्षणमुक्त प्रात् ४ पृष्ठ ॥

<sup>-</sup> १,२१२ , १,६१२,७२ ६ १। सम्बोहरम दरमु हो,दे प्रतिवर्षम् । १ एकबाझातमार्लीकाम ।।एए र ।। १७ एकिस्मीणीप की १ ( ४९०१९१६ ) "एक १९मी

ने मीहान्यः कथमपममु वेदि देवं पुराणम् ॥ ३०७ ॥ -1575म कि विश्वास्य विभिन्न कि विश्वास्य कि विश्य कि विश्वास्य कि विश्य कि विश्वास्य कि विश्वास्य कि विश्वास्य कि विश्वास्य कि विश्वास् ह्यानीहेकाहिवरिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः। अत्मिर्माम् विद्वित्तवां निविकल् समाथा

ामजारुष्ट्रीमादीचक्रमस्प्रीक्षितात्मा स्वयं वी प्रसिद्धी । यथा

। : १ किंडील इंसिंग : १ मे किंडी मी ही इ

छन्दः । उद्यागुम्त प्राफ् ७६ वृष्ठे ॥ वा परस्तात् हुरे 'वतेमानम्' हति होपः । रजरतमःरपुष्टरत्नम्वामिति पर्ववितितिर्धः । मन्दान्नान्त ।मामुमार् ।प्रतिष्टि ।मामुमात ।मुमत । ई।।छमी।ममह जामाण्यहिभीश्रीकृष्ट मंगर्नुई हछि।उन्हि हमे । वक्ष 'स्वायित' इंख्युद्यितसमतः पारः सीटि छन्द्रभिद्राप्रचा हुष्ट एव । कथं त एव नुक्षाक्षाक्रम वाबत् । वच् भीक्षाक्रम 'स्वायः' हावः भीक्षाक्षाम हेवा न्यायान्य हावा न्यायान्य न्यायान्य न्यायान्य .មំទៅក្រ-មុទ្ធម ក៍កន្លាំគ វុទ្ធក្រែងក្រេត ប៉ាក្រស់ ម៉ៃ អាក្ស អាក្សា អ្នក អាក្សា អាក្ស अत्मसाक्षाक्तारदाहर्षेन विद्यतितो नाशितस्तमोप्रन्थिः मिथ्याद्वानजन्यः संस्कार् वेपा तथाभूताः । क्राम् ( रंगव्यात्रमेर्निस्यात्रोहिता क्रिया होते । निरम्भात्र । होनिर्मात्र । होनिर्मात्र । होनिर्मात्र । हिमिस । इस र्गिष्ट सामान ( ईन्युर्नामांमप्रदेश ) निन्निष्ठानामान र्वतायी निन्निष्ट :।।इड्रात भिष्टे नार्याः सार्यात्रात्राः । यहा आस्त्रेवाराः । महाभारा वाह्याः त्रकारिण जानातीत्यन्वयः न कथमि वेतीिते भावः । तं कम् । आसाने विवानन्दे अंप्यानि किछितम् तदार्गतनपुरतकपारानुसारि मेर्नेव्यम् । मेहेनाब्रानेनान्यः वरतुतत्त्वप्र-म्मान्स एउट हो सहस्था । अहं स्थान स् ह्यासा स्वोधनी बासुदेवमि भगवन्तं स्वेन रूपेण न जानाति" इति पुच्छन्तं सहदेवं प्रति भीमसे-। निष्ट । माग्रामर्गार । :हाम निश्राक्ष्यक्रक्यिक खुष्पि । अत्यापामा इति

राज्ञातज्ञात्वेन खज्ञानद्वारा भावीत्कपेकत्वाद्वणाल नीते वीय्यम् । अत्र प्रतिपाद्वप्रतिपाद्वप्रप्राप्ता -ករ្ । អ្នករក្រុន ការគ្រាក្រាសតិត្រាំក្រាស ការគ្នាគ្រាត្រក្រស គ ក្រែ គ្រែអ្នកមេខន៍ន្ទាម កែនាមសាលាមាភាព ह अधिताः। । त्राप्ति हिन्द्र । अस्मिन हे । अस्मिन हे । अस्मिन हे । अस्मिन । अस्मिन । अस्मिन । अस्मिन । अस्मिन

।। मुष्रम् :किनिव्इिमिइर निमिन्न नामिक्कवन्त्रक्तिमिलक्वक्ति। एतेन सामाजकस्य स्भेद्विमान्यक्त्रम् । विक्षेत्रिक्तिमान्यक्ति।

तिक्र : क्षेत्र हे महिन्दी स्वाहिमार्ग : सिन्दी स्वाहिमार्ग क्षेत्र : सिन्दिन स्वाहिमार्ग हे स्वाहिमार्ग स्वाहिमार नमिलाम रिक्रितिप्रम । निक्षिरिक्ष विष्टिति विक्रिक्ष । जनमिलक्ष । जनमिलक्ष । जनमिलक्ष । जनमिलक्ष । सहद्यिषिमश्केषामार्थ अप्रतीतावस्य गुणालामित्याह स्वयं देति । प्राम्तं विमशे प्रिकानिक

हीतम् तचाडितमाकारमाद्गिति कथाचेद्रपपादनीयम् ॥ -एमी तीइ 'हिम्माप्त' हु पृत्री।तह्निम । मृत्रम्भाग पहिमुनीण,प तीइ ( ६०१६१९ ) ".सर्ग विश्वीपृत्राष्ट्रं , ह

अविचलितमनोभिः साधकृत्वमाणः

॥३०६॥ :धान्त्रज्ञाः श्रीक्नीहः :क्रिप्नाथः ॥३०८॥

असमप्रकृत्युं नेवत् यान्त्रां गुवाः। वद्या

। हे छिहा इम एडिशिएडिसी है छिन्छेन पिह नछहा मह नछहा है।

।। १०६॥ १९८८ माहिसीद्रिय ।। १०६ ।। १०६ ।। १०६॥ ।। १०६।।

नाथ इसाहुः । माछिनी छन्दः । कक्षणमुन्तं प्राप्त् ९७ धुष्ठे ॥ । मिलेराइ मंगासा हप नह (:हाम ही शाक्रामें मुन्ती ।। किएएस हिला है। साथ ।। -गरुगरः । किना हाहीमाहेशमाहीमाहिष्यां हेशमाहिष्य हेमाहिष्य हे सि । देशकारीमाहिष्य हे सि । तथा शिनिती: ज्ञानिकान्ती मिन्न क्षानु क्षानः वर्षाहु । । शिन्दाः वान्यः पान्यः पानः निश्च विषयान्तर्व्याष्ट्रम मनिश्चि वेषा ताहरीः सानकैः उपासिकैः सुग्यमाणाः अन्यियानाताः । मिना होता । याता नावा । यात्रास्त्रमाधिक बाह्यां वाह्य विदयः ॥ १ होत । यथा अविव्यक्ति नन्ता सिंहान स्प्राप्त द्रवाधा हे। सिंह्य आहे। । इस्प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्व -१८,१५ त इहात । त्रमाभत एक ग्रिकार एक होजा है। वह होड़ । १६३१ वह होड़ । क्षसीहैतादाबुक्ताः । तासा यत् चन्न मणिपुराह्य हृद्यरिवतं तत्मध्ये हिवत आत्मा स्वत्त्य वस्त विवया ६३ सामदापरा ६८ ॥ अर्थवा ६८ बहुछ। ६६ नाम नाहको वाग्रसमीरियाः ॥,, इति गोर-परा ॥ अबन्तुसा ८ कुहुबैव ८ शिह्नी १० दशमी स्पृता । वादुनिहेमिहोसे ११ । १२ च े न पिह्र हे ने सुपुस हे ने सुपुस है । भारतारी ५ होस्तिन हे न पूरा १ ने तथा-सर्वेगलवेण वर्तते इत्पन्वयः । स कः पड्मिराधिकाः पडधिकाः दश वोडश याः नाडयः ताच ''इरा

मं सामान्यात्रिक्षात्रमाहिक्ष्यात्रमाहिक्ष्याः स्वत्राः स्वत्राः स्वत्राः स्वत्राः स्वत्राः स्वत्राः स्व

। तिमिन्नणपुत्रानिताह मेन पीटनिस्मी प्राप्ताममागान्ह ".र्र. हेन छामत्त्रीह वैद्यारह एउटांफ्रिकार, 'डाइम्रहाछमक :हाम । म्रापाहरूकाप्रगंदमार्ग

इनसाहरूनं प्रियले बीचम्। तथा ये गाडितस्य निर्वेडोङ्तस्य महिपीद्भः सहजाः सहजाः निः भेत कुप्रमुखं ये वहनित ते सिन्धुवारस्य निर्गेण्डोबुक्षस्य विरपाः शाबाः मन इहमाः प्रियाः । मान्तः रेप-दिन मेन्यून भेरति नद्राध्य मनस्य प्रति नाम्याध्यादि । स्था । निद्र भेरति विद्यार र्मिन स्वान महिन्य प्रथमवावीकात्त्रहे विद्वक्रीमिन्न । यस् । विद्वार मिन्न स्वान विद्वार क्रिक्स मिन्न स्वान स ना निर्मु के के के कि में एउन्जीय में । क्लिंग्डिन सम प्रदर्शितास्त्रमी के निज्ञ मेनितमप्रकार क्रेक्निक्य । किसिएक क्रुक्रि ।: भेषा है एए हिमारहास्मित्र स्वाति है । स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति है । स्वाति है । स्वाति स्वाति स्व कित्रप्रमानितप्र भाष्यलस्य गुणानिसाह अधिमालाह । अधमप्रकृतीना भाष्यलस्य भाष्यमान

<sup>।</sup> दिन्दे हुर १४६ झार केहन एएडेसेडेड ४ ॥ म्रीम्नाका होड़े । क्री नी हाति पाठान्तास्य । 'नाम्यान्य विद्वा ये' इत्यपि पाठम्ताभ । अन्तर्मता निक्रम । क्रिलिस । भूममाराम विद्वा हु नहें रेड डे १ ॥ शा विक्र मेहम समाह तम्हातमा माहा माहा । १ हो हो है। हो साम तमाह । माहिस हो साम हो से स

盔

न्युनपदं कचित्रुगाः। यथा अत्र कलमभक्तमहिपीद्धिशहरा ग्रास्या अपि विद्पक्रमितो ॥

856

निशिद्धारिष्ठामाष्ट्र ठीमीरुमाम ठीाम त्रनाम ाम ाम । ।प्रहमाहम्कालीमञ्जिल्छाम्कालम् । माहािकड्निनवामनीकृतकुचप्रोद्धतिमा*ह*ना

।। भिष्टि रंगक्रकमपूर्व तिरू ":कपूर्व शिक्षमित्रिमागामवर्षेत्र प्र. । :वाम

सिन्दुनिस्सी, ।,,स्वानिकायः पुजराश तक्तरः क्रमिन्निपाम्। इति भीन्दुनिर्मित्रिक्ति। सुप्ता हिं नु सुता नु हिं मनिति में लीना निलीना नु मिम् ॥३१०॥

तीमीकाणमुजाककापिप्रीपस्त्रमाज किक्षिकेकी पीटकाम्मास जाकाकर्याप्रमानाकाक्ष्रीज्ञीम -जीमजूनकार हान एत । :गढ़ होड़ 'जाक्तकारियीयस्त्राप्ति । ता ना ना नक्ष्म होन्। । तिवि । विवास - इन्। मुश्रम् एत्रीप्रमामाध्यांन्थांन्यामात्रामात्री। तिमीणप्रम्नित्यार त्रीष्ट्रम् महीमेदे देमनकेटी च" इति विश्वः । वसन्तितिङका छन्दः । ङक्षणमुक्त प्राक् ६८ घुष्टे ॥ किनिष्ठी माम् । : । अमार हो इ राष्ट्रभार सुरुद्ध : भूमार हो इ राष्ट्रभार हो है । राष्ट्रभार हो है ।

क्षीरन्यायेन मिश्रीमाव गतेत्वर्यः । यदा विकीना क्षारे जरु कवणवन्धिश्रतेत्वर्थः । तुशब्दः -प्रिम । निर्का ह से । हिर्मिष्टरी जाए तम्प्रह हिक्कापु : धारम भीटरिस्जात हुन । : ह्वमह नहिर्नुभूपते इत्यत आह मनसीति । मे मनि छोना जतुकाप्रन्थायेनेक्यं गता ' वि. तु ' इत्य-मीतम् । :धम्लाने हे की । तिमिनि ह । तम् जाजामहाष्ट्रामाङ केल मीलमा । सिनिन । पिनी बदन्ती। एवंभूता प्रेयसी द्वसा कि च निश्चल्लेन वर्तमानलाहिति भावः सुसेखाह्यो नाय-निति सामाणि कुशानि म्यूनानि अस्परानि वा अस्राणि पिसन् कर्मणि यथा स्यात्तथा उह्या-शेप:। माम् अति अखन्त मा 'पीढप' इति शेप:। अनुवितत्तु रसातिशपब्यञ्जनाय। अरु पूर्-मान दहातीति च मानद इति व्युत्परया हे मानखण्डक हे सुन्मानदायक च मा मा भा भाषास्य' इति क्षीमहरूक क्षीय माम जनाम ई। शिरुआत्राप्रम छह ग्रहम् जागाङ्गाक्ष महीत्मित्रम् जाह्म जाहम् क्रम सन्दः प्रियसंवर्गन निविद्य वः केहत् अन्द्रस्य अन्द्रस्य क्रिक्स क्रिक्स महत्वा प्रत हस्तश्च वामनः" इत्यमरः । सा नासी अत एव प्रोद्धताः प्रकटाः रोमाद्रमाः रोमाञ्चा यस्याः सा खर्विकती यहा कठोरलाक्ष्यं सिता कियी यस्याः । अनेन पीनोबकुचलं सुचितम् । ''खर्यो । নিক্তানিদান দিদশ্যীদন্তর দিনুজী। আদ্ । দিদশেদিক পিজনিদিদদিদদি । দিদনিদিজ হিন্দু क्राह्म । श्रीशी । श्रीकान अस्त्रामानेक्री अस्त्रामाने अस्त्रामानेक्ष्य क्रिक्रीमाने अस्त्राम क्रिक्री । दर्शयति न्यूनपद्मिति । न्यूनपदमि काचिद्गुणो यत्र न्यूनतथैवाभिमतविशेपसिद्धिरियर्थः । यथैतु-वाम्यद्रिषेयु प्रतिकृष्णणाहत्तव्यविसर्गविसाविस्विविहत्तृताम् अपहाय न्यूनपदामित्यत्वं

ब्रिस्याहारेण प्रतीतेः स्फुरलात् । प्रत्युत गुणः हर्षसमेहातिश्यप्रत्यायक्तत्वेन रसातिरेकथञ्ज-अत्र भा भा, इत्यत्र 'आयासव' इति भाति' इत्यत्र 'पीडव' इति च न्यूतम् । त च दोष:

। धुपु ३१ क्राए केम्पुणफ़रू । :इन्छ तंडीक्षिनिकड्रेगर । केंनिन हमेस

। हुं ३१ क्राप्त क्रमुग्पहें । इन्हें हिंदी हिंदी हिंदी हिंदी हैं । ने : 'क्रिन्डिर्डोन्स डीह" स्प्रिन्डीमी । :ाडिक नीड़ ":पिम्क्रिकान र्राक्ष म र्हि म ो. िरो । र्यमारतिहरेशिही । । प्रह नीड़ फिरेंड भा कई ग्राक्य :थिही स्टर्कि निशिष न श्वताः किस्तान्ये । सा चात्यन्तं नयनयोः अगोचरम् अगोचरलम् ( अनितः ) भा हीं- गम्म हार एडी मिल्हीं निवधि किया होते ( वर्षेत्र ) माप्यी कि ने मिलीइप्रि कृतम् पुनःशब्दस्य वाक्याळकार्प्रयोजनकलेन तद्यानन्यभपद्गाभाशिति मन्त गर्। में न 1.1::Fi. र मेरिह-मम्प्रिक्टि नर्मिहिमिरिइसाणामफ्ड्र ( डिस्प ए छपु ১९४ ) तीड़ "मीटर्नापा -'न्र! रंग'' हिस्तीमनाः। तीइ "काक्षप्रमित्रमाधिष्टिनाः प्रमुणिह तीइ ':तमिति' अत्मानाः । -1. । मह भी : न शिरुक र्कत मिरिक्स होम्से होर्म्स । मिरिस्स । मिरिस्स । मिरिस्स पूर्णीय: । यतो यस्माल्कार्यणात् अस्याः उर्वस्याः मसः पुनः मधि महिपये भाषेन कोन् कार् क्तुम् उत्पतिता उत्स्वामनानुकुळ्यापारवती भवत् । एतदुत्तर भेतद्वा अस्त न इपाः गेंग्र मोगरा । मुमर्गार तीरीसीयाश्रहमु नीड़ "०इशिमतुं" । एमनामालत्या मुमर्गार निकास्यान पाननेषु' इति भौवादिकात् ऋजवातोः ''हरुक्ष'' (३।३।१९) होह पाणिमिन्नाजेगानिन्। भ -र्गित्रामाभुत्रीम हक्ष्य : गैक्ष्म तिलिमिगीटर्जिष्य सुमु स्थानाना विद्व ( १९१६ ) सुधु अवयते इति स्वां: 'अर्ज अजेने' इति भौवादिकादजंघातोः ''अक्तेहि च कार्य स्वापाः'' १३८९ मार्क्स म । ११८) "ज्ञानचन्द्राप होष्यहै" हुए। ज्ञाहमुनाणाप तोड्र ( ४९।३।९ ) ": निनाथ्न पिमक ह । দি । দাগ্যু : দাই চাহ ': চদ দুচদুচদি' সৈত্তচম । :কিচলি চাই চপ্তনি দক্ষি । চিন্তািদিনী ार्न किन्ना वा एक्नाइ मान्याप्य प्रमाविषान्य प्रमाविषया हेवशक्ता वा विदेश क्ति । सूरपप्रमायमा । विशिष्टि । निर्मार्थशा नतुरं में प्रमायन । विशिष्टि । विश्वान

॥ :शर्क म ठीड़ रिषा मीमिश रिष्ट्र : मीमिश अत्र पिहिंदेरकराण सेत्यतः, इत्रेक्टिंदे प्रैंदे विद्या । उत्राह्म

अधिकपदं किनिस्गिपाः । यथा

तरसाधनी न न विद्रिन्त विद्रित कित करी हथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ ३१२॥ यद्वसनाहितमतिनेहु चाहुगर्भ कार्योन्धुखः खलजनः कृतकं त्रवीति।

यथेखुदाहरति यद्वझनेति । वञ्चनाया प्रतारणायाम् आहिता स्थापिता कृता वा मितेबुद्धियेन सः अधिकपदस्य गुणलमाह आधिकाति। काचिद्गुण द्रति । भय विशेषप्रतिपतिः इति होत.। 'दीघे न सा कुप्पति' इत्पादे हक्तिव निषेयो वाच्यवत् प्रतीयते अतरतद्नुपादानं न दोषाय'' इति ॥ न दाव होते भाव: । उस्तीमेंदं विवरणे ''अय भाव: । नेतिहेस्वादेरनुपादानेडी नेनेथहेतुभूतस्य घकत्वात् । **न दोप इति ।** दीघ्रीमत्याद्वत्यरवाक्यायीवगमेनेव पूर्ववाक्यायस्य बाध्यत्यादगमान्त्युनपद्रवं मित्रानः ज्ञानम्। पूर्वा 'भिष्ठेत्कोपवशात्' इत्यादिख्याम्। वाधते इति। विरुद्धलादिति भावः। न्यूनपदरवं न गुण इत्यर्थः । दोपोऽपि न भवतीत्याह उत्तर्रति । 'दीघं न सा कुप्पति' इत्यादिव्दिपयर्थः । न्युनैः अनुपातः । विशेष्वुद्वेषिति । नितर्कल्पभावस्य न्यूनपदेनाप्रकारिति भावः । न गुण इति । लेनावगमादित्यथेः । वाक्यार्थनुद्वाविकम्बाचित्यपि वोष्यमित्युह्योतः । तदेवाह् अत्र पिहितेत्वादि । स्कीपवशात्' इत्यादिप्रतीतीनां वाष्यत्वावगमादिति प्रदीपे स्पष्टम् । द्याष्ट्यत्वावगमादिति । सम--इति' । मारित्रज्ञास्त्र क्षित्रक्षेत्र तथा क्षित्रक्षेत्र क्षित्र क्षित्रक्षेत्र क्षित्रक्षेत्र क्षित्र क्षित्र क्षित्रक्षेत्र क्षित्रक्षेत्र क्षित्र क्षि अत्र गिहितेरपनन्तरं 'नेतबुच्यते यतः' इखितेः पदैन्धूनम् । एवं हितीयपादेऽपि । न मात्र गुणावम् 

नुमलामानमुगपादमी अन्तर्मात्रम । भारति । अन्तर्मार्गान्यव्यव्यक्ष्यात्रम् । भारत् क्षाया प्रेम्पापिशंसनम्" इति कीशः । वसन्तिकका छन्दः । वक्षणमुक्तं प्राप्त् ६८ पृष्ठे ॥ :इश्च्रिक् निर्म भिष्ट । 'भिष्ट कि कमिसमारी' इति नीराहिक न रातुः । 'असी नाहुश्चरुः ज्ञालाधुपकुर्वनतीसग्रह कर्तीमस्यादि । तथापि अस्य खळस्य प्रणपं कृतकमपि कोहं वृथा कर्तु न भव बचनं त्रवीति तत् साधवः पण्डताः न विद्वति न जानात इति न किंतु विद्वित । कथं तहिं कार्ये स्वकार्ये उन्मुखस्ताप्रः खळजनः दुर्जनः वहु अनल्प चाहुगर्भे प्रियशक्यमभे कृतकं मिथ्याभूतं

हीड़ 'हनीड़ही' हितिही मुख्य । नन्न कथमधिकपदलम् हितीवेन 'विदन्ति' इति बानिहराये उने पुनविदन्तीति पदम् 'एते एव जानित न लम्य द्वापयन्ति' इति भिश्चेपकत्वाहुण हिने हुं हिमस्ययः । नम्ह्ययोगेन [ ''हो नजे प्रकृतमर्थं सातिशयं गमयतः'' इति न्यायात् ] नापयन्ति इत्ययेकमिति यावत् । अत्र हितीयं विदन्तीत पर्मन्ययोगन्यवन्हेंद्र प्रतिपाहयत्राधिकप् 

तथा च आपाततो यत् अधिकपदं तत् किन्द्रगुणो भवतीत्वर्थोदुक्तशङ्काषा अनुस्थितेः । अन्यथा हि अधिकपदलाद्वीकारात् इति नेत्र । ''अधिकपदं काचिह्गुणः'' इस्तर 'आपाततः' इसाहिः । मुद्र भेष एवं जानीत न त्वन्य ब्रापयिति इत्यवस्य विविधितत्वात् पदस्याविविधितार्थकत्वे एव

क्य पापस्य पुण्यत्विमेव दोपस्य गुणात्वं स्यादिति बोध्यम् ॥

॥६१६॥ ह्यू हंस रंग होई । इतिरामहनी हंनी । नीमिनाइत इत इंपेड्स किंड नेहुए में किं। वह वह

॥ ज्ञीत्रक र्वकृष्ट्रीयमभेड क्रिमनर्वेत्र

माणज्ञाज्ञाणमन । ह हंत्रहाम्हाम्बर्धाः छात्रहास्याः स्थात्रस्य स्थात्रस्य हेत्रहास्य हेत्रहास्यात्रस्य हेत्रहास्य

॥४१६॥ स्प्रक्तमका स्थापन विवासि नान्यस्य ॥३१४॥ । नितिक प्रशणिष्यं प्राक्ता निमान्त्रायः प्राणिष्यं नितिः ।

॥ ध्रुष ४ कृाए किसुग्धिक । रुर कि । मुरम्पुरविशिक्ष विर्व विकास कि । विकास कि । विकास कि । ।. F., F क्राप्त नीड़ म्सीएत मंसीएत । : अप : क्मीफ़ नीप नेपञाण नीईक : तथि : हुए म । त्रिईह इम । शास्त्रई एए त्रिजाञ्जूमीन्याए एज्ञानिक निम्नु शास्त्रेड न्यू

।। मुम्ब्युट्ट मीटिक्किम् । । रिप्राहर फाराया नीड़ ''।। रिष्टरही क्रिमप्टार मेंड रिज्ञाप्त । गिरायहार रिन्ड ह इत्ता म मंत्रमे" ह मेहर । मथम जिम्मोहिंगम तीर "॥ तीयर म केन्नेबीडी ।माम्मह क्पहलं गुणः' इति शेषः । तहेतहक्तम् "विपाहे विसमे हमें हेन्ये क्षेप्रवार्ण । प्रसादनंद-न्ताः । भीरिक्य । होशिया ह्याहि । यह हा हे । यह । वस्पर्वाहि । वस्पर्वाहि । वस्पर्वाहि । वस्पर्वाहि । स्त्र पहिचतुष्कं समेण हप्भयविस्मयविषादयुक्ता वक्तारः । हर्गाद्वयक् वक्तारः अन्यदेत्य

रसिक्रमितवाब्ये धनते विशेषव्यञ्जनतया पूर्ववाक्ये विधेयस्योत्तर्शक्ते वत्रातुन,दस्तः प नाहःग--हाइ, চ্ন ক্লারণ পাদ্সকদনধান । সাদ্যমীকৃদনধীক ব্রাদকাণ্ট ছরি পাদ্সকদনধীক

।। : इप त्रीमीकाणु । एक्ट्रविक्सितमा

।। र्यु १ मुद्रम् । अपि छन्दः । दक्षणमुन्तं प्राक् १ वृष्टे ।। र कि हो हुन्। कि हो है कि है कि हो है कि है कि हो है कि ह - ग. १ - । त्रातार कारानु कारानु कारानु कारानु कारानु हो । - में प्राप्त कारानु हो । - में प्राप्त कारानु कारानु कारानु । ... म् महेन्ह्राह महेस्प्रमा । एत । तत ब्राह प्रमाख्यावस्प्रणाहिस्स् पाह । एता स्थापन .... : . . मार्ग . मार्ग मृत्यदिविकात वर्षण्डाणे (विकिन्नका क्रीविक क्रीम्ड्र क्रिमीर 💳 , र ःिर्डर्नर १५२ जिनकरकार्ग एत । तीति । इंडाल्माप्रयेतनीतः । पर्व । त्रिज्ञाह्मार । प्रनीड क्र-रं-रं, क्राप्त हम तम् हम् गणिनर भितकर भेतिनरण वच तम्म क्राप्त हमान्य न्द्र रहान्ती प्रामातानानी ई। त्रीर्क्तमी त्रीप्रग्रम्भाणः स्रज्ञानशिक भाषन्।ज्ञ हत

॥ इ.न.३ "ठार्रात्नि श्रिव्यक्षिताह छ्रान्मिहि म्रह्मिनि हाममायहाह्रहः" . १ हि. दे दे दे हिंदिया हर छि। स्ट्रिस कि मिल्लि स्ट्रिक्ट स्ट्रिक स् न का रोता कि जिल्ला का है। जिल्ला का का कि कि कि कि कि कि कि कि

ताला जाशेति गुणा जाला दे सहिअएहिँ घेप्पन्ति । रहिन्याणुग्गहिआहँ होन्ति कमलाहॅ कमलाहूँ ॥३१५॥ जितेन्द्रपत्वं विनयस्य काएणं गुणप्रकर्षे विनयाद्वाप्यते । गुणप्रकर्षेण जनेऽसुरच्यते जनासुगाप्रभामा हि संपदः ॥३१६॥

ाणा िक्स क्वांति ता क्वांति ता क्वांति क्वांत

निर्मान्त्रावाह नीति । जिसि हिस्त्राम् । जिसि हिस्त्राम् । जिसि हिस्त्राम् । जिसि । जिस्ते । जिसि । जिस । जिसि । जिस् । जिसि । जिस् । जिस । जिस् । जिस् । जिस् । जिस् । जिस् । जिस । जिस् । जिस । जिस् । जिस ।

| तिष्ठनानकिम्मीनी थीएकएएए विद्यावाद्य क्ष्म | : तज्ञीवी विन्न निक्रम्नीर्ति विद्याविद्य क्षिम । क्ष्मिन । क्ष्मिम

अपदस्थसमासं क्रान्हणः । यथा उद्घाक्त संकार्याक्षमा क्रिक्ता है।। ३१६ ॥ ॥ ১१६॥ हि।छित्रारामार हहेंछ ।एए। हिएकी हमिन्छनाएमार ह मीर मुन्द्रिंग थानाइहामणगढ़ेही म हर । अर् न रिण् क्रिकी कार्रमधुप्तामस ॥ ७१६ ॥ र्रेडाछप्रीप्तामाए ईड्राइट १४४ । १७हुनीक भीमपैकप्ररतम

।। म्थम् पृत्रार्ताप्रज्ञांगोर्ज्ञ तीमीव्यां तीज्ञार्मित्रमित राष्ट्रंनीज्ञथ्यु पीटकिंस -त्र, रहारहित ह हेयू । मध्यक तीश्रीवाधाराहिए अध्यक्ष काणा हिता हो । तीसी हिता स ं एतु एउर्परिस हेर्न होता व अर्थित सार्यासकाराम निर्मेष कार्या स्वारम्

।। मृश्फ (म्यानायहानम्बर्गानमाय केक्फुर्क मि.स (मीसम्बर्गा प्रदूस) मीरत दा मीर , मेहरप जायते ॥ भी होते । अत एव भी नववयो उत्पाय वेणुस्यनः मी दा -फ़्रांशिर (१८।२) क्रिमिक्स : "स्वायेत्रिसमाप्तामभुभामभु (१८।२) क्रींशिक्स वाक्ययोः संवेतान्ना यच्छव्देनाकाङ्गायापनात् । कि च प्रागप्ताताद्रो प्रत्युत सुनातिर तृत् 🖰 लादौ तु 'पेसानेन') इत्यादिशक्यान्तरारम्भस्तेन न तादशङ्गकताशीजम् पदानाननाक्षानुन्दाः निश्वभाकाङ्गरवाष्ट्रवितानववनीयविशेष्यपदाश्चितकरमनास्त्रतीतिविकम्भ मिरानाभुर च रिश्पणा-भावात दोप. । न च गुण: विशेषबुद्धर्करणादिति प्रदीपे स्पष्टम् । अयमभिप्राय. । विशेषपुर, नहोर रिव्ह मुक्छिनिरिक्ताम्बाह ह स्वी वेशिवासमात्रावविद्या म श्रीक्षह 'म्हामिष्ट' शिष्ठिस

-;দ্ল: সংগ্রমসংগ্রদেশ ( চরিজিনদ) ক্রীগোচদাচদর্গাদ রিছিছপুরিদ্যাদ্যাদদ্যাদদ্যাদিশিস समासलम्। न पुनरस्य रथनम्युक्तिन गुणालसुद्राहिण्ते। कि त्यन्तपुर्द्ध । इत्रः । इत्रः । इत्रः भीत्युकस्यात दीम्प्रस्थात हे हंद्रा मन्द्राहमुलास मन्द्राहमुलास अवस्थात है। इत्रा -इ.इ.इ.इ.इ.इ.इ.च. । ज्ञान तीह के.इव्ह्व्युक्त क्लाप्तमाम शास्त्री। कि.ही। कि.ही र, हः क्षेट्र के इन्हें होत्या होत्र मिल ही. हिमान होता होता है। अपने होता है। अपने होता है। अपने होता है। अपने भावः । ने इंबेलस्यापि कोषप्रवाशकात्रकात्रकात्रम् । एव च स्वान्द्रकाद्भाव्य । देव भिरोक्षे । मानेमाद्यिष्ट भारति । इनाय क्यां हे अस्तु । हिर्मियाः हत्त्वत । भारति । भारति । भारति । िहर्ने "हार्नाम्हराष्ट्र हितियाधिकापि तस्थानत्वात् तस्थान् भाष्ट्रा हारान्नाम् । हारान्नाम् । गर्दे र उराद्र नीय (केशिका) कर्णाइट मीटांग्रामिका अ तिमीकानीमास्प्रामिष्टी के निहें े हो- "। मिह्नाज्ञाक्रक्तिमा । मध्यिक नीड़ (ध्रु ३१४) मिह्नक्तिमीस । नीड़ रिज्ञाज्ञ अर्थान्तर्रेक्त्वाचकादीना निखदोषलेन तानपहायापदस्थसमस्रप्रतिप्रसनाहः अपद्रस्येत्यादः ।

गभितं तथैव । यथा

ही अवहरिश्वभेरहो गिर्सकुसो अह विवेअरहिओ हि। शिविण हि तुम्मिस पुणे पितिहि भित्ते ण पसुमरामि ॥ ३२० ॥

अत्र प्रतीहीति मध्ये रहप्रत्ययोत्पादनाय ॥ प्रमन्यद्गि छङ्याह्रिस्यम् ॥

निति हो है। हो से स्वत्यस् । उत्पत्त स्वानित्व क्षित्यानहासीस्वत्यान्त्रकार्यान्त्रकार्याक्ष्य । अधित्यान्त्रकार्याक्ष्य । विद्यान्त्रकार्याक्ष्य । विद्यान्त्रकार्याक्ष्य । विद्यान्त्रकार्य । विद्यान्त्रकार्याः विद्यान्त्रकार्याः विद्यान्त्रकार्याः । विद्यान्त्रकार्याः विद्यान्त्रकार्याः विद्यान्त्रकार्याः । विद्यान्त्रकार्याः विद्यान्त्रकार्याः । विद्यान्त्रकार्याः विद्यान्त्रकार्याः । विद्यान्त्रकार्यान्त्रकार्याः । विद्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्याः । विद्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रकार्यान्त्रक

नामनामिनोर्भेदस्य सत्वेनेष्टयोगस्पनेति प्राक् ३५६ पृष्ठ प्रतिपत्रिक्यम् ॥ •जीनेत्रक्ष्यक्ष्यानाहि-जीसेत्रक्ष्यक्ष्यानाहि-

तीर रंम ( iघाठाठावाटा ) विशेषाठाठावाटा । तिर्मा हुन महामान मानावाटा विष्ठा विष

। निरित्रिंद्रिक्ष इस्ट डार्क्स गुणः । तदेवाह अत्र प्रतिरित्रिक्ष सह

<sup>॥</sup> क्हिर १८ गिंह > विशक्ति हो। 'शयवेत्रा दशकाता दशकात का के होता है। हो। हो हो। हो हो। हो हो। हो हो।

## । तिष्टाहरूल तिलासंग्रीएअसर्गेगोन्नसीफ ( १० ०म् ) ॥ ०३ ॥ :फिलंसिनिलासंहरुतकाष्ट्र । प्रमण्डकरू

शिह्योपे स्पष्टम् ॥

संग्रेडा दमितानने सकरणा मातद्गनमोम्बर् संत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्द्रेऽस्तरपन्दिनि । मैग्यी जहुसुतावलोकनविधी दोना कपालोद्रे

अत्र त्रीदास्या नवस्यामग्रणिनी हिंशः शिवायास्त वः ॥ ३२१ ॥ अत्र त्रीदादीनाम्। 'ज्यानग्राद्यितानम् मुकुलिता मातद्वायम्भिन्ते सिरम्पा भुजने

ाक्ता हम्बीका: स्थापिमाव उन्पते स्सादिशस्स संस्थित आस्वायते! होत क्पुलमाव उन्पत्न स्ति। होते क्षापिमाव उन्पत्न स्सिक्ति आस्वायि। स्प्रिक्षिक्ष्य स्वरायक्ष्य स्वरायक्ष्य स्वरायक्ष्य होते। स्प्रिक्ष्य स्वरायक्ष्य होते। अस्य निर्म्य स्वरायक्ष्य हिस्से । अस्य । अस्य । स्वर्षः । अस्य । स्वर्षः । स्वर्यः । स्वर्षः । स्वर्षः । स्वर्षः । स्व

ने अन्य ने सिर्धा स्थान । स्थान स्थान । स्थान स्थान । स्थान स्थान । स्थान स्य

चमत्कारिनिदानाना व्यक्तिवारिमावानां स्वशब्द्यकाशनेनेत्यथः" दृति ॥ (१) तत व्यमिचारिमावस्य खशब्दवाच्यत् (रोपम्) उदाहरति सूत्रभिता । पार्थत्याः इष्टिः

3।३ । एमए। प्रमात कहम गंगक्त घंद कंत्र क्षेत्र क्षित्र क्षित्

इंग्डोक्त मन्द्रेटस्वस्य । मीळङ्कः सुरविन्धुद्वीनविद्या मनतम् ।। इत्पादि तु युक्तम् ॥

(२) रसस्य स्वज्ञब्देन शुद्राराहिशब्देन वा वाच्यत्वम् । ऋमेणोहाहरणाम्

तामनद्गनयमद्गलाश्चयं किन्दिच्चयुनम्ललोक्ताम् । नेत्रयोः कृतवतीऽस्य गोचरे कोऽप्यनायत रसो निरन्तरः ॥३२२॥

निम्निम्प्रिया न स्वश्टिमोप्रियां के स्व अनुमिन्मियाद्विप्रियामिक्षिक्ष्य सहर्वहरू माण्यास्य मार्ग्यात्वात्र मार्ग्यात्वात्र प्रहर्वहरू माण्यात्वात्र प्रहर्वहरू ।। भावः । एव चात्रुभावेष्ट्रह्याना बीडाहोना प्रतीतिर्मित्रमात्र्यात्र्यात्र्यात्रम् ।।

पादाने दहन्तम्" होतं॥
२) एस सामान्यतो रसशब्देन बाष्यां दोषम् उदाहर्गते ताभापि । ता नानान्य । ता नामान्य । ता

माश्वीतिर्पाप्तां में हेर्स्य शह्येष्ट्याता ॥ ३ अस्ते सामास्याही रस्त् हुन्हें तिन्द्र ११ १८ हैं १८

।। मुष्यम् :फिर्नाम्इपिरेस

न हो ११९ वृद्धे ॥

ाष्ट्रम (मिर्माष्ट्रम (ह) ॥६८६॥ नीतिमानह्यीर्घ मीमिमिमहूद : नामिक्नि एउड्डीमण्डा वर्षह्य । मृत्रीमुमार्भामाम्मुमार्भहागरहाठम्कान्। मृत्रीमुमार्भाम्। मृत्रीक्ष

। मुरुष्रम् गंणात्राद्वाः ग्रिप्टाः ग्रीहार्

१।४९६॥ भूरमञ्जूक एर्सहर्स हर्माइ४६।। इ४।।

।। एर्न्डाम्रग्रहरू

सताबवलोक्तनाय भुजमूलस्य किचिदोन्तरायम्। पूर्वारं उद्दीपनातिशयः। रभेद्रता छन्दः। -छन । : निमानमजनि एउपाद्ध 'र्डागिपिहर्न' इसी क्षिमिनिहर कर्निमनीतिनीक ध्राप्यापनेपू वया तामिस्ययंः । ''बाहितायबाहित्रु'' ( २।२।३ ) डी जाति मिस्नेग छ। ''ब्रोह्यात्रवाह्यात्र्याः । 'क्ष्मिमातः । ए

अत्र रसस्य सामान्यतः रसवान्यता दोपः । अत्र रसपदोपात्ततद्वाधिमस्वविभावात्त्रमाव्वव्याभ-

ा :गर्र म ह ठीप तीइ ':प्रज्ञास प्रात्ने विष्या क्षांत्रक्ष मध्य हो ।। -मीकोह मीटर्सम्हण् । :हाम तीड्र एक्साजाह्माह [ क्राह्मान्त्रहार ] हे त्या : ११ क्रिक्टर्न्स्रीहा

ाम्प्रह म्हेम्ब्राम्प्रि ( :क्रम्डिया ) अभिव्यक्तः ( :क्रम्डियः ) निरमाञ्चारि ( :क्रमाञ्चारि ) :क्रम -តា្ត្រ ( ភ្នាគាំខ្វីរាកខ្វីប្រេជុំរាភាភ ) : កេះពិជ្រិរាជ្រិននាក់ខ្លាប់ព្រះនាក់ខ្លាប់ : មែរករុទ្ធម្ន ( រេកអូវទ្រក់ ) रसस्य विशेषतः शृङ्गारपदेन वान्यतं ( दोवस् ) उदाहरति अस्त्रिक्मिति । कोमळयोः

अत्र एसस्य विशेषतः शुद्राएपदवाच्यकं दोपः। अत्र शृद्राएपदोपातसंभोगशृद्राएरसावितस्त-॥ ह्यु ১३ क्राप्त फम्मणक्षक । अन्तिक प्रमानिक । असिनी क्रियों हं पर्वेसर्थः । वसन्तिक का कन्दः । लातिकाम्य विवर्तमानः पुरुक्तकरक्षाादिभिश्वेष्टमानः सत् गृद्धारसीमनि तरिद्वित बेञ्जितम् अवि-दर्गनीयरूपास् अभिराममूर्ति रमणीयतराययसस्थानां ( बालास् ) अल्बिन् एपः बाल्यस् अतिकृ-

राष्ट्राम । तीड्र राड्राप्टमं तीर्जाइट (मण्ड) लाव्या मईप्रज्ञामः : तर्गाद्वी एर्गामणीएर (६) । : हास तीड़ ऐत्रगृजाह्याज्ञाव्यावात्राच्याचात्राच्याचात्राच्याचात्राच्याचात्राच्याचात्राच्याचात्राच्याचात्राचा

। । अमृहित्यक्ष भारतस्य । वस्य अभूदित्यक्ष क्रिक्निक्षिय वस्याहः वीर्रस्स्यायी अमृहित्यथेः ॥ 

तिमिष्टिङ एण्डाइिष्टान्डाः : काष्नामाम वार्षणप्रमधेतृ वीह 'हम्पट्टाक एनटिहासिक्षाः क्षि क्षित । : स्रोह क्षि क्षेत्र 'मुस्फरिक क्ष्मिक्सिक होड ': स्रोह क्षित्र होड । क्षेत्र होड । -ज्ञाद्र'। तिरिन्द्रोप्तितिहरू आर्वत । मिर्व काष्णाक्ष्यकाना स्वाति । शब्द-

दाविच झिरसाक्षेपमहिन्ना सा ( ब्यक्तिः ) इति । तत्रानुभावस्य कथकपनया व्यक्तिसद्दिति यप्रकर्णादिपर्याळीचनया विखम्बेन व्यक्तिराभिव्यक्तिः न तु 'दैवादहमत्र तथा' ( ८९ पृष्ठे ) इत्या (४), सहस्त्वनवा व्यक्तिः, इसाद्रवसरः। अनुभाविभाववीः सहस्त्वनवा वृवस्त्रोकाथनुसन्

630

ि। ११-६८) रिएडड अरिम्पेन मुक्तिमानम्भाष्ट्र मार है।। स्मान्तम हिम् उपमार्थित मिर्फि तस्य इस्ति । हे हेर १ हेर स्टेंड स्टेंड स्टेंड स्टेंड स्टेंड स्टेंड स्टेंड हे । स्टेंड स्टेंड स्टेंड स्टेंड स्टेंड - इ. ११ ३ : ११ इ. १ हे हैं स्ट्रा है द्वार हे देश है है स्ट्रा है स्ट्रा स्ट्र

स्तनीयिव्यञ्जनमेबानुभावः तस्य द्रशनकार्यलेनाप्रतीतः। बस्ततो नाप्यनिवानुभावः द्राहरू इत्तर्भः क्ति । उदीपनिभावशक्तः आख्कां नाविना । धनुमानि । स्वनामार्रात्रा राज्यामार्थे । प्रोहे

1717-री किनोम्प्राप्त । डीकित। मिलपालम क्याह्ममञ्जा प्रीमाप्रमित्राप्त । स्मिन् ।। :ड्राफड़ ( । जीहर्ज़ी

दश्निकार्यसम्बर्गातमानुमावलामिष्यः । स्वानामान्यसम्बर्गान्यसम्बर्गान्यसम्बर्गान्यसम्बर्गान्यसम्बर्गान् ह : । तिंड्राम्। अप्राप्ता । . हार विग्निविक्षिक निह्न्छ । उन्हिम्मिक्ष विक्रिक्ष प्राप्ति हिन् न्हः एराप् निष्ट्रे हेर्न्ह । भेष्मिशीहर । विद्या । विष्ट्रीहर्षा । विद्या । विद्या । विद्या । ारक स्थेत भीड़ क्रिफ्टियरमें कि के का कामक कामक क्षेत्र की है के का **कार्यक कार्य** -म्हन्स,ह्योस्स नर्मेष्ठर 'मि निमानमन्त्रम्भः 'किमिनारमिता स्योगस्त्र हर्म प्रनिष्ट क्रिक्स उद्दीपनाख्न्यनियाः शुक्रारयोगः अनुभावाप्रतीखास्याद्गापपेयसापिनः रिगता । यदाराद्य राभिन

१५,८२ पार ' १५७ मान के मानमान हो पार मन्त्रीत पार काम हो। ॥ តាខ នុងទ ិពអាតិតែកម្មេស អាគារមក្រាជ តាំទំពុំនុម ក្រាជទា

न्तिनी एत मध्य नर्मम शीएअपड्रहार्त र्लक्सीप्रांकृ एत शेटनेल्डमानडिङ्गा पर्वनसाययित प्रकरणाबनुसंयानसापेक्षतया विकल्ननानगमयित वे ताह्या हृत्य । २१ -५१ । हिस्टिर्ग्हेट । होई मिह्नासिव्येम्बर्गित । अस्तिक्ष्य । । अस्ति हिस्सि । अस्ति । अस्ति । नायः। तहेवाह अनेहिपिनालम् । होह्न प्रिक्रमायः । होहम् । हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। हरें में हो स्प्रायस्थानुभावे। से च अकरणाबनुसंघानसाधिशवात है हिन्दु स्पेड

निम् क्षेत्र रोमाञ्चः हिमाजः यात्र ( ८८ पृष्ठे ) उत्तर सम्माहिक राज्य हिमाजः सम्माहिक राज्य तिमाजः छन्दः। ब्रह्मणसिन्त प्राम् ६८ घुष्टे।।

। इतितारणस्य युनः नयनायनी नयनप्रसारणभूमी अभूत्। इष्टिपयम्वतीर्णेत्वरेः। वतन्तिहरू मिनेशस्य या विश्वपङ्गातः विश्वपरचना तथा व्यक्ता रतनाहर्नाहरा सा नादिना तथ -एम्प्नीमंत्र प्राधिकार्टियोग्री सिकार्टिक में स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त -ाह्र प्राप्त महे : हाइमुस्तनीत रमुतिषु कि इंडिस प्रम्थित के के मिनिमिन्न । **हार्म्यक** 

## ॥ १६ भवन १ ॥

अत्रोदीपनालम्बनक्षाः युद्धारयोग्या विभावा अनुभावपयंत्रसापिनः स्थिता उति । :हपू एउठ मिनिरिष्रक्षिति रुडणमङ्ग्रीर्वीयपूर्वीयुरुष्ट्रकम्लीपुर्वेद्रक (४)

। भिर्म ह रितेन्सी एस ठील कुनी हिल्ला स्था । १९६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।

मत्नतः प्रतिपादाः ॥ मत्नतः प्रतिपादाः ॥

ि असादे वर्तस्य अक्स्य मुद्दं संस्थज रूपे । इन्द्र मुख्यन्त्यद्वान्यस्यामेव में सिञ्जत् वयः।

'नयनावनी सां, इंखनेन तस्या एवाळम्बन्धनानातेः। न च नायनानेष्ठः कश्चिद्नुभाव उपातः न वा विभावेन इहित्याक्षेयगम्य इति क्रियन क्ष्यनाः। इति ॥

तामा छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक्त् ९६ पृष्ठ ॥ तामा छन्दः । लक्षणमुक्त प्राक्तमासारमासारम्भिकाः म स त्रोपसः ।

ក।: ानामि च छ : तिमादिशिमादीनास्त्राक्ष्मा । क्षित्रान्त । क्षित्र । क्षित्य । क्षित्र । क्षित्य

াঢ্যাছদ্বিভ্রাদ্ব্যাল্যান্তরাদ্ব্যাদ্ব্য দি ত্রিক্টার্যাদ্যাল্যান্তরা :জ্রুনিম ':য়ম্বালাদ্বিজ্ঞুনিম' (३)

मেকহন্দ্র | চীত্র রামুম নিসুরাহ্যার্র্যাণ্যাল্যান্তরাদ্বাদ্বার্র্যান্তরা দিন্তরা । দিন্তরা । দিন্তরা । দিন্তরা । দিন্তরা দিন্তরা দিন্তরা । দিন্তরা দিন্তরা দিন্তরা । দিন্তরা দিন্তরা । দিরা । দিন্তরা । দিরা । দ

नियानं सील्यानां स्वामिमुखं स्वापय मुखं नियानं सिल्यानां स्वामिमुखं स्वापय मुखं

अत्र शृद्धारे प्रतिक्षलस्य शन्तस्यानित्यताप्रकाशनस्यो विभावस्तरप्रकाशितो निर्नेद्य . ब्याभिवारी उपात्तः ॥

। मनीहरूमणहरुपु मुद्यम मनिडमणहारू मनीएमप्रहरूणी ॥२२६॥ हुए इड्रम हन्य पंपमागण शह्य बहु ॥३२८॥

सनं चेत् न दोवः ॥ अत्र सक्छवरिहार्वनगतने शान्तात्रमानुं । इन्धनाहान्यनन्याजेनोपमोगार्थं चनग-

शक्तितियर्थः । काले हरिणालारीनेण चपललं ध्नन्यते । शिखरिणी छन्दः । रुक्षणमुन्तं प्राक्त्*रे ।* एष्टे ॥

भत्र प्रकृत शृह प्रहाम विद्याल प्रमानस्थाल प्रमान स्थात । स्

-तम । किमनय के वितिष्ट कि क्षेत्र क्ष्मित । ''। ति क्षेत्र क्षेत्र क्षित क्षेत्र क्षित क्षेत्र क्षेत

प्राक्त ५ पृष्ठे ॥ अह व्याजादिकं विना बनगमनं सक्वपरिद्यास जान्तानुभावः न च व्याजः प्रतिपारित इति केह्मएस्य प्रकृतस्य विन्छेद इति प्रतिकृत्वानुभावप्रद्ये दोषः। इन्धनाधानयनव्याजेन सभोगार्थं बनगमन

अल व्याजादिक तिना चना न कारणाचन होता है। इन्स्वाचावका स्वाजादिक तिन विकास मान्य कारणाविक विकास कारणाचन कारणाचन कारणाचन कारणाचन कारणाचन कारणाचन स्वाजादिक विकास कार्य मान्य विकास कार्य है। इन्स्वाचा विकास कार्य निकास कार्य निकास कार्य निकास कार्य निकास कारणाचन कार्य है। स्वाज्य । शास मान्य विकास कार्य विकास कारणाचन कार्य विकास कारणाचन कार्य विकास कारण कार्य विकास कार्य कार्य विकास कार्य कार्य विकास कार्य कार्य विकास कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार्य कार कार्य

।। मिलहीति इंसमेगामक । इनम् : १५ : १६। १५ ( ० )

।। किर्मिन्मिम निर्धा मीछिना मान्निमाण्डुक,

- सर् देजीयनस्य शृद्धार्वजनम् ॥

नी निष्ट्र ''कानमम्बद्धारम् निमास्नात्रा' होते ॥ नहुमतमुह्मेत : तिभिन्न । विश्वतिक्यादिस्वरमासम्बन्धन गृहमाभेपरवादेवं प्रतिक्रिम में भविदा-। मध्यक्ष नीग्रीतितिप्रमृह्द इज्ञाप्रमिक्तिक्ष काक्स्म भाष्मिक्षित काक्ष्म ।

।। :धेरुत त्रिविष्म्य, विष्यात्रिक्ष : हिल्ला । अप्राप्त । अप्राप्ति । अप्राप्ति । अप्राप्ति । अप्राप्ति । अप्र -पृ:मि प्रीफ्रिका स्मिप्रीप'' :प्राक्तीच्य र्तिष्ट्राधिक ज्ञाह । ती है ":क्र्यंक्पाह्राध्नामानाष जस् । तहुक्तं प्रदीपेह्योतयोः ''उपभुक्तो हि वुनर्पभुज्यमानः उपभुक्तहुमपिनिक इव सहद-इरपाहिना उद्दोपित इति बोध्यम् । अत्रैकत्येव पुनःपुनरास्वादः सहद्याना वैरस्यायेति दूपकतावी-अय च वसन्तद्शनेन विष्कितः पुनरिषे 'तमवेश्य हरीद सा स्थास्' ( ४ स० २६ लो० ) ে কের্ডা: 'अथ सा पुनरेव विह्ळा' ( ४ स० ४ %) ) इत्याहिना पुनर्दीपितः ( दीपि नेतः ) अत्र 'अथ मोहप्रायणा सती' ( अ स० १ श्री० ) इखादिना दीमितोटीपे (दीमेमानीतोटीपे ) । विक्तिरागर्छविति । पृष्ठिविति । : । विद्र पिट पिट पिट पिट । शीव हे विस्मिरीमक हास्रोतिवसमें वृष् धनहास सामाराहो हानाहोस महामान्य मान्य स्थान हो। इस स्थान हो। इस स्थान हो। इस स्थान हो। इस स्थान हो। निक्छिय प्रहणम् वेशान्तरसंबन्धन धाराया विच्छेदात् । पुनःपुनदीमिस्त अङ्गरसादीनामेव न स्विज्ञः । (७)द्रीप्रिरियाहि । 'पुनःपुनदीपिः' दीपितस्य (स्वसामग्रेत्रञ्चपरिपिदस्य) अन्तरा विश्विद

भीतर्ने प्रतिष क्रिक्श निस्य वानस्य है है। न हैं है। न हैं है। न हैं है। न है है। न है है। न है है। र्तिषड्रमुक्तर्रुत । : जाभ तीड़ माँड विड्र प्रहार हु क न कियाओक्षिक्र के विड्राम । किया है किय णिमराहेशास्त्री। । होड़ मेंड्रा फ्रियेहिकांस् । अन्य होड़ । भाव्यादिशासको ही। अकाण्डे इत्यं । अकाण्डे निम्ह भिर्म भिर्म । अकाण्डे हिंद । अवहार्य । अवहार्य । अवहार्य ।

1 होशाहक्ष्मित्रहार । दह्यानिक्षित्रहास्य विवाहर्यामहितान्त्र । राध्यस्य । हास्यस्य । । क्राय क्षेत्र । स्वाराम हे से हो । स्वाराम क्षेत्र हो । स्वाराम स्वर्ध । स्वाराम स्वर्ध । स्वर्ष । स्वर्ष । - क्षा ।: ऐमड़ र्न्डाम । तीड़ र्तुप्रीम्प्रीम तीप्रडाउछ्मिय। 'ऐमड़ उर्ख्यमी म्परा । तीड़ व्र् 

।। मुम्प्र्याः त्रीतिकतः त्रमेशायायत तप्रकर्माः विष्य ।। निष्णक्रक' क्तरपुत्रीच्प्रा च रिछोछोत्तर दिह्याथ । यथप् । प्रथम् : क्रिनाव्ह्रिक् नीह्र नाम त्रीमिष्ठभूभूमीकिञालकामाइईमुंत्रकीहमाणभूमाथत साममु डी द्रिशत ।: पर्व तिर्विष्मा मिर्ग्रिकि माप्रीक्ष त्रंप्राम त्रीतिष्प्रकृष्ट्रप र्ह्माहासमाप्रीक्ष किप्यानिष्ठ क्ष्मान र्ह्माहासमाप्रीक्ष क्ष्मान स्थित

- (९९) अन्नस्यात्रधात्रसात्रस्यात्रिस्तरंग वर्णनम् । यथा ह्यग्रीव्यस्य । १९)
- (११) अद्भिनीडनतुर्धधानम् । यथा रत्नावरूपं चतुर्थेऽङ्के दाञ्चरामम् सागिरि-नाम
- ा कार्डरा । अदिस्या हिल्याहिल्याश्च चीर्राहुकुन्न्यास्यान्तरमप्रयान्तरमप्रयान्तरमप्रयान्तरमप्रयान्त

(१०)''अङ्गामितिस प्रिमायिस । जीएनिक्रिक्ट धंनाद तो स्तिनिक्तिनिक्याम्मस्ति । अप्रमामिति । अप्रमामिति । अप्रमामिति । अप्रमामिति । अप्रमामिति । अप्रमामित्र । विद्या । क्राम तिप्रमामित्र क्रिमामित्र । क्रिमामित्र क्रिमामित्र । क

तिशिषेतं वर्णनं प्रथानितिश्चायक्तवया दोयपद्वीमवत्तिति मावः ॥ तदेतस्तिभक्तं सार्वोधिन्याम् ''ह्यशीवस्य जळकेछिवनविहाएरतोरसवादेनीयकापेक्षया विद्योश वर्णायेखा रिपोर्गिः इयशीवस्य नायक्तवमेव प्रत्यायकाति न प्रद्याणवर्तेन रिपोर्गिनेन नायकोरकपित्राति। वर्णायेखा रिपोर्गिः इत्यादिना विरोध इति वाच्यम् । यद्गुणवर्त्येन रिपोर्गिनेन नायकोरकपित्राति। दनं तत्रैवास्य ताययित् न तु वनविहारादावाम् । अत एवाह् 'तव्ययावायकारक्ष्यं न िन्

(११)**अद्भिन इति।** अद्विनः प्रधानस्य नायक्त्य नायिकाया बाननुस्थानमप्रामश्रो विस्मर्गाप-

(११)आद्वित शिलि अदितः प्रथातस्य नाविकाय वान्ति। वान्ति। शिह्ने । स्थान्ति। विस्ति। वान्ति। विद्विकाया। विद्विकाया। विद्विकाया। विद्विकाया। विद्विकाया। विद्विकाया। वान्ति। वा

निप्यं न्यास्पातुं तस्प्रतियोगियुताः प्रस्कृती यह्रणेनमनुनितं तत्र तह्रणंन प्रकृतिविप्यंतः। अमुभ्त प्रहाति-विप्यं न्यास्पातुं तस्प्रतियोगियुताः प्रह्यतिष्ट् प्रकृत्य ह्यादि । प्रह्यते नायताः। न्यास्त्रकृत्याद्वे प्रमुद्धि । प्रह्यत्यादे प्रमुद्धि । प्रह्यत्यादे । प्रमुद्धि । व्यामित्रमुद्धि । व्यामित्र । प्रमुद्धि । व्यामित्र । व्यामित्र । प्रमुद्धि । प्रमुद्धि

## भीरोद्राचशीरोद्रतभीरक्षक्रविश्वक्षक्षान्ताः उत्तमाथममध्यमाञ्च । वत्र रविहासभीका-

इत्पर्यः एकमायेंडिनुकूछ इति यानत् । ''अनेकमाहिलाषु स्मात्ता) द्राक्षणाः"। ह्रयोधिचतुःप्र-हैं हैं। हो सुताः ॥, ("अनुकूछ एकानितः" । एकस्वान नामिकायास्तिताः । ("अनुकूछ एकानितः । । एकस्वान नामिकायास्ति । धनंजयेन दशक्पके द्वितीयप्रकाशे च ''अथ शृद्वार्शिषपाक्षसारी नायका इमे । असुक्ति दक्षिणभ ईरु-प्रीमणीतृत पिनेक्रमञ्जाम नशिनक्षत्री द्वमात्रस नशिनाक्षत तम्बन्य ताथ । :।पीनापा ईर्मतीक्रस शिरांत्राह्म निक्रतह : धुष्ट (एक्षेत्र अनुकूक क्षेत्रका । एक्ष अनुकूछ । अरुताह स्वार्धि -इम क्षित भूला पुनः गुणोत्कर्णायक्ष्यमुख्केकानेत्राति भूति प्रहेत प्रति । भूति । पक्षतहुमवेरहे अयो भेदा त्रोत्याः । एवं च दिन्याहिभेदेन त्रिविधा अपि पुनर्धारिद्रोत्ताहिभेदेन निकाल उत्तमार्थम् । क्रीका मन्त्रमार्थम् द्वारा भवन्तालाह उत्तमार्थम् ह्वमार्थन् । गुणोक्ता-निवांक्षेतं नेतत् । तेन निश्चाल्यादिगुणसभवेऽपि विप्रादीना शास्तिन न छ।छत्यम् इति । द्वाद-। माण्डकम्साणकृर्नाणकृत्रका नित्र नित्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रम मुद्धः सुकुमाराकारः । ''सामान्यगुणयुक्ततत्त् शीर्याह्ता द्विजादिकः ।'' सामान्यगुणयुक्तः विन-मलाबिन्तार्हितः । कलामु गीतवादनादिपु आस्ततः । मुखी भोगप्रवाः गुद्रार्रसप्रधानलात् । -क्रिपंटिम्डोहिनिहित्रिक्ति : स्टब्स् हिन । ":इस् विद्ध : स्टब्स् स्टब्स् । स्टब्स् स्टब्स् । स्टब्स् स्टब्स् नाविद्यमानवस्तुप्रकाशनं माया । छद्म बङ्गनामात्रम् । चलोऽनविभितः । चण्डो रोदः । स्वगुणप्रशिता नुत्रसंबह्नारी चळश्वण विकायनः ॥" द्येः श्रीमिदिम्दः । मात्ममे पर्गक्ष्य द्वारम् च निर्मा । मन्त्रके -fflg ।:एम)प्रमञ्जामा छिभूर्यभूभिमामपे ३<sup>२१</sup> । त्मज्ञीनिक्तिविद्या । विपर्वे स्वाया । विपर्वे भानमार्थातक्ष्यः । दिवरी निगुहाईकारी द्वीद्वादिकारी हरमा । भहासरवः द्वानमार्थः हर्गामिनार्निदम्ति हम्भावे । भीषित । भीषित । भीषित हम्भावे । भीषित । भीषित । भीषित । भीषित । नाज्ञान्त्रसप्रधानानीते कक्षणानीति । अशिषभाषेवश्रीकृष्णजोग्नुतबहनाः ऋभेणोदा-प्रवाहिताः शान्तरसप्रधानो धीरप्रशान इति पर्यवसितोऽरैः । एवं च कमेण वीर्रोद्धः -मर्गाहुडु नक्रिमिथ निधप्तप्रमुहाँर :हाइग्रिथ विधप्तप्तप्रभाव हे । विक्निमक्ष्रमुख्य हे । । -गिरि इंद शाक्ष्मिक्स सेतृह मध्या अंतर होता होते । इंद सीर्य मध्याद । इंद सीर्य होते । इंद सीर्य होते । हरणं शीमन्महेशाहिः। अहिन्यतं मत्वेनह्पता यवा माधवाहेः। हिन्याहिन्यतम्मयह्पता वथा - विश्वाहः प्रदीपकाराः ''अत्र हिन्यतममध्येक्तह्यम् । अत्र म पाताकीपायम् । उदा-अहिन्याः मानुकस्याः वस्प्राचादयः । हिन्याहिन्याः मानुकस्पेणाष्यतीणाहे देवाः श्रीपामा-स थामिकः! । द्विच्या द्वस्याह । हिन भग भगः नियमानाः हिन्याः देवतेकरूपाः इन्द्रादयः। पुणः। रहः दाहचेयुक्तः। तेजस्वी अतिप्रतापः। 'शाखचञ्जखंपीपरः'। 'आत्मवरस्वेभूतानि पः पर्यति -नीमारमं : गृड़ । ':तीरुमुस्तम् अना भीतवादनीरिजीपण्यम् । भम्पाद्विताद्वारः । इत्रः । भारतिस्थारः । इत्रः उत्साहः 'कार्यारम्भेषु संरम्भ उत्साहः परिकीतितः'। संरम्भस्वरा । 'स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थिषयज्ञानमु-शवपीदारम्य त्रिशवपेपपेन्त पुवेत्युच्यते । तथा चाह भरतः पिडशात् त्रिशको युवा होते । बुद्धिं बोन्स । भितप्रस्तुतवाक् । व्हववशः एयतिवशः । थिरः 'वाङ्मनःकर्मभिषेश्च न चढः स स्थिरो मतः' । षोड-

। ह्नीप्रम किसम कि अद्वीनाम निर्वेष्ठ प्रवेश किस विकि विषया न वर्णनीया। तहर्णनं हि पित्रोः संभोगवर्णनिवादगत्मत्त्राचितम्। -१तिम्हेमम्ह ११वर्गासूद्रार्गिसं : होर हिस्रे । शिक्ष्यं हिम्हे हिम्हे । हिम्हे ।

-हार्रियुम्मागिरातानामीस : इल्प्नां स्था : इल् तावत्स विद्यमितनेत्रवन्मा भसावधेषं महनं वकार ॥ ३२९ ॥

इनाधुत्साहत्र हिन्देव । अदिन्येषु तु यावदवदानं प्रसिद्धमितं वा तावदेवीपाने

।। निट्ट ( :त्रुमि रिह गतभयः । तिन्मितितः । दृष्टदोषः छठाराहेषु छाञ्चाळङ्गाहिभिनोतिमान हा न मीरिक्तिकारहाङ: नि मीरू गामकु" । 'श्रेष्ठः, क्रमान गिर्छा ग्रीमान्त्रहा सारूपीन प्रति

न्हान्डर् तम्बर्गिष्यप्रमाहित्ययः । अनुनिहिन्द्रियः । वर्णनीया तत्राह तहणूनं हीति । प्रिग्रेग्रित । अत्र "पिता मात्रा" ( १।२)७० ) इति पाणिनिस्-उसमदेवताविष्पा उत्तमहिब्बिष्या । न वर्णनीयेति । माबाख्या तु वर्णनीयेति मादः। इतो न महेबताविषयक्तरप प्रस्पराबङोक्तनस्य बिडाबनुत्पादकत्वेन प्रकृते सभोगपदेन तदप्रहणामिति भावः। नाया च स्पष्टम् । यद्यी संभोगप्देनान्योन्यावळोक्तनाम् भूळे ( १०० पृष्टे ) गृहीतम् तयापुत्त-महचुम्नमाछिह्ननादिह्यः न त्वन्योन्यावछोक्तमम् तस्य त्रीदावकारिताद्विति प्रमोद्यातयो. विस्तारि -भिम् । होरिप्रमें । ब्रायान अनीनियं दर्शयति स्मिनिया । स्मिनिया । स्मिनिया । सिम् तत्र उनतासु प्रकृतिषु मध्ये । अदिव्यति । अदिव्याः याः उत्तमप्रकृतप्तान्तिनेत्पर्यः । दिव्येत्वः । नर्नाञ्च भीकृष्वर्षेत्री, ।म्ज्रीमर्ज्य धार्मिक्षमञ्जद्भी हो।

-च्नीलः । मखिलायः । मखिलायः । सम्बन्धाः । स्वाहिकां स्वाहिकां स्वाहिका । स्वाहिका । 'ऊणिनाभः' इतिबद्य व्यधिकर्णपद्रो बहुआहिः सूपपादः। स बहि. मदनं भस्मैवाबशेषा परम ताहरां . ហ៊ែរបក្កទ ' 'ভান-ঠυন্ন' চাল-দার্লদুর্দীর ( ৮ ६। ९। ९ ) ''জির্ছিন্ত তিপ্রিদিম্বদু'' শৃতির্দি इत्यम्र: ) गिरः वाचः हे व्यान मानत् नरिन प्रवितः प्रवितः प्रवितः प्रवितः विवितः । "र्रिमान्हप किर्म" ) ानाइई किर्म हेर्छ । किश्रीक तिमिछपाअनी हु एर्मस्ने । मृन्द्री नर्द -त्रीह तीर "म्परनाम् कीर तक्ष ई रुपाम"। प्रतेशनी प्रतेशनी रहाने रेडाने सिह रहाड़ सिह ई । मञ्मीष्रम गिंम रिकित स्मिम्प्रामकु । निमिष्रिकि बाध्यक्षीर्थान्य विकास स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन ।। मुम्यहि तीर्वेष्वेष्वेष्वायास्थिति विषया ।। धुतपाणिपहना । शीतकेन निरवाप ताक्षणं मौकिनन्द्शककेन शूकिनः ॥" इत्यनुनित्तिमत्पर्यः । एवं

। निर्म्हे के के हो। 'प्रमुद्द इसि । समुद्र ब्रामाह इसि । प्रमुद्ध हो । प्रमुद्द है । प्रमुद्द है । । स्थान ।। ज्ञाणक्रक नीड़ ":ग किन्न कि भ्रीष ।हर

<sup>ा</sup>र्ट राप नीमीम्पर्पुर । देखिमीत्रम्भाष्ट्य १५ हेषू १ ॥ हण् तारमन्त्राक्तिनि तिर्द्ध भाष्ट्रद्वातिष्ठ ।

नोदिनं नयः सीपुंसादिना त्राह्मणलादिना च जातिः आदिशब्दादिवावित्तकुरादयः परिप्राह्माः । चाह एवं देशीति । जगज्जगदशक्ष देशः काष्ठासुहुतेयामहिनस्तिपक्षिमासितेवपीहिरूपः कालः शैश-मीणित्रोत स्परम् । एव देशाहिष्मणि अनुनित्वणेते विपर्वपप्तमानुत्वहान्त्रोत्। वर्णनीणिन देगहानेन भन्यथा प्रकृतिविपर्यप्रपाप्नेरिसर्यः। अयमेन तु राजाहानेन न मुनिहेगहाविति केनिहिति हुनों फंडिक्स फंबाद म मिल्लिया राजाया । भाषत्र । भाषत्र मामिक्स मिलिया मिलया मिलिया मिलया मिलिया मिलया मिलिया मिलया मिलिया मिलिया मिलिया मिलिया मिलिया मिलिया मिलिया मिलिया मिलिय । किडीस कीड् "संभित्त हैं है । स्पार्य के कि स्थार की स्थार की स्थार है । किडीस है । किड न्छत क तिति भें भें हिंदे : स्वाय : स् महानित्र । भइ (दी। ऋ, । :कगड्म कोड़ निप्ताए निख्न्य मनमिन हम । निरिक्रमू महानित्र मत्रभवानित्यत्रापि । गुनीति । उत्तरेनापि मुनिपश्तावेव शच्यं प्रयोग्तव्यं न तु राजादावित्यर्थः । न्त्र पाणिनिस्त्रेण सार्वितमिन्तक्छ सुप्तुपेति समासः।'पूज्यस्तत्रभवान्।' इति सज्जनः। एव-( १९६८ ) "र्नन्युड मेटाएन। स्थानेशान्त्र "र्रह्माभ्योत्र ( १८० हर्यन्ते ( १८० हर्मान्य) ( १८० हर्मान्य) ( भवन् भगवितात उत्मेनेव वाच्यं प्रयोक्तव्य नाध्मेनेत्यन्यः । उत्तमत्वाधमत्वे गुणीत्कारीप्रमृत्--हिता शिक्षित्र हित्र सम्बद्ध । इदानीमानीकियम् संबोधियम् अह विद्यम् हित्र । नामचीन्वित्यस्यान्यनावर्णन प्रकृतिविषयंय इत्यन्यः। धीर्रोद्।त्यद्भिमाभिति । आदिना धीरोद्ता-नित्रात्राधार्यक्षयः । प्रद्मिति । एतं दिव्यादानामुक्तरमीनित्यस्वान्ययावणानाम् द्योत्रात्रादी-इत्यन्यथा कृतः । विन्यादिन्येतम् वर्णनीयमाह दिन्यादिन्ये। उभय्भापीति । उभय्राप्ति । उभयोएय-नह क्षेत्र हिमानक्षेत्रकार है । इस्किन है । इस्किन है । इस्किन है । इस्किन है । विरुद्धं तत्परित्याच्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्" इति । यथा रुप्रान बार्छिवयो मागुराजेनोदात्तराचे अत एव दश्कप्रे हितीये प्रकाश धनंजयेनाध्यक्तम् ''यचबात्रोचेतं किनिजायक्तम् रसस्य च। । तीही क्रिमित्रमहिए तह । मुमोर्गणराउत रीया न नाय । अस् । अस् । अस् । मिर्मिन । । महिन्स हो हो है न इस्ति हो हो है न इस्ति है । इस्ति ह न्होइ इन्त्रमा सुप्रद्वापानाननम् ।।।। इति । आस्मीयोगे वरता हुन्स्तारिङ्क नम्हैनस्य देविन-पर्वसीन न स्वाहित्यर्थः। उस्त च रह्भहेन ''कुछर्वेछास्त्रिनिंगां न ब्र्याह्वद्वनं मतुष्येण । आत्मी-प्रमुद्ध हो। एक्स्प्रिक्तिक स्वाहित हो। एक्स्प्रिक में इंडिया हो। एक्स्प्रिक हो। अपने स्वाहित हो। अपने स्वाहित । ज्ञीफाइत्री तं शिष्ट ज्ञामण्ड र्नाणकाशिक्ष । क्राया क्रीमिणिकिय मणीनप्रन्द्रन क्रिक्ट्रन्द्र -निफ्ट। मध्यक किन्दि। महमीएक इस्रीए। अपस् । मध्ये संक नाजव । अपस् -ह्रीम हैपूर्तपु मेल हें नाइक्ट । छोड़ी पूर्वज्ञाध डामधीनीय प्रवंजीय ।:पह हो होनीय

<sup>े</sup> कुटलुत्राजात्र ''मर्ट्डो मलपः सहाः श्रुमितमान् सक्षपनंतः। निम्मक् पारिवाचन्त्र संतरे कुटलपंताः॥'

न कुर्व वसन्तवर्णनमनाहस्य वन्दिवर्णितस्य राज्ञा प्रशंसनम् ॥ हिस्त्रास एसत्वित्वात्वर्य वर्णनम् । यथा कपूरमञ्जयो नासकपा सात्मना

क्षित्र । मेर्न । मेर्न । मेर्न क्षित्र । मेर्न क्षित्र । मेर्न । मेर्

''अनीचित्राहते नान्यद् रसभद्वस्य कारणम्।

॥ होड् "॥ १९९४मिनम्योष्टि इसस्या ॥ इति ॥

। क्रमीक :एग्रीम् एगिराक्तिक्षिक्ष :एग्रि म ( ६० ०प्र ) इतानी कमिददोपा अप्येत इत्युच्यान ।

।। मुष्यम् प्रज्ञातिष्रद्रियोज्ञेस तीमीतिनीतृमन्।। मेहादिवर्णनम् एवं वसन्ते मेहादिवर्णनम् जराया संभागिदवर्णनम् कुळवधूजातीयस्य सामिग्राय हिन्दिन व प्रक्रितिषये स्पाहित्ययः । यथा स्वर्गाह्ननासु मानुपिनेपिदिवर्णनम् रसातल्लाहे -ाभ्यादिनास्त्राद्वाद्वाकार्याक्षात्र । अहाः । अहाः । अन्यताद्वाकार्याक्षात्राह्वाकार्याक्षात्राह्या ।

सस्यातुपकारकारकामित्यनुनितामित्यर्थः ॥ णिवेदिदं बन्दीहिं' इसारम्य विद्वयितिवर्षन्तेन अन्येन बन्दिवणितस्य वसन्तस्य वर्णनं प्रकृतर्-हेन्या विसमछेखेग्यथं: । स्रात्मान न स्वेन न । राज्ञा चण्डपांकत । प्रश्नेसन्मिन ने चेह । किंग्रेक्प्रीमः। :विह तीइ 'र्क्तकनिक्ष्यभाषा १ दिन्द्र है है है है । विद्युष्ट विद्युष विद्युष्ट विद्युष विद्युष विद्युष विद्युष्ट विद्युष्ट विद्युष्ट विद्युष्ट विद्युष्ट विद्युष्ट विद्युष विद्युष विद्युष्ट विद्युष विद्युष विद्युष विद्युष्ट विद्युष । त्रिमिर्विष्टम्प्र्येक । :थेक्फ्सिन्प्रांहर । त्रिमिन्त्रिक ज्ञामथाष्ट्रक्रमान्य । त्रिव्देक्ष्राक -१३) 'अनद्गरणियानम्' इत्येतबाच्ये अनद्भृत्येति । अनद्गर्यत्यत्य व्याख्यानं रसानुप-

पादाशताहिना नायकस्य कोपाहिकांनमनुनितमिलयः ॥ परिगाणितप्रकारस्त प्रदर्शनार्थमुक्त इतीति परिगणितदन्यदुद्वहरित नाथिकापादिति । नामिका-परेण कारिकाणाम् 'इंस्शाः' इति पदेन एतदुवतं भवति अनीचित्यहेतवः सवं एव दोपा भवन्ति -ऐराइ 'जिल्ला प्रतिमा प्रतिकार के उत्तर्भ । होई ग्रहें अन्तर स्वतिका स्वतिका स्वतिका हे ।

।। क्रमीकं तीड़ ".ध्यिक्शिय तिमीमाञ् रहासिमिल्यें:। ''उपनिषद् बेदसार्भागः नित्यरसत्वरूपत्रहापत्वापन्वदेशाग इव रसोपिरिभानें ур फ्रम्प्रजीमनीम्ह गुर्म । त्रिष्ट्रम्नम्नीम्ह । क्रिक्ट र्डाम कीड् 'क्रुम्ब्ह्म्नमीड्सिए' हु त्र्कामुक -रिज्ञायन्त्र वहवीते, हित श्री । अधिकारित विकार । कि भी है । भी है । से स्वायन कि । नर्नेहरूनाथ 1ठकुनाइ । जीडि ठेक्ट आमतीमाह इस : ठुईईछन्। भानन्यन ।

हासनाम । एक्छिन्। के स्वर्धाः न तु सस्यायाः। नात्र । हार्ष्टिन । क्षेत्रहे । क्षेत्रहे । क्षेत्रहे । क्षेत्रहे प्रिमास् इद्वान्तिस्यादि । इदानीमेवां केयानित्विद्दोगत्मपीस्यादि । संनारिण

<sup>।</sup> मुरुप्त र्वाहकृतिहरूने हु एपड्राव्राव्यात । तृत्वीक तिमित्यि पनेतरावित्रकृषा इति । इद्मुपरुश्चणम् । यत्रात्तमावविभावादिल्त. परिवार अस्वरतान्तुगुणावाद्वनमेदितन्त्रमे ह ॥ इन्तर होड़ मार्क्नाम को होहित असा ॥ ३ भाषा हित स्वाह को स्वाह के स्वाह के स्वाह के स्वाह के स्वाह के स्वाह

lbb

औत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतेमाना हिया वैसीवन्धुवृध्वनस्य वननेनीताभिमुख्यं पुनः। इष्ट्रां वरमानसाध्वसरसा गौरी नने संगमे भ्रोहत्युकका हरेण हसता शिक्षा शिक्षामास्तु वः॥ ३३०॥

अत्रीत्सुक्पशुब्द इव तद्त्वभावी न तथात्रतीतिकृत् । अत् एवं 'दूराहुत्सुक्प्' इत्यादौ क्रिम्प्रिमाहिक्प्राण्यादेश्याप्राण्यादेश्यात्रीत्राण्यादेश्यात्रीत्राण्यादेश्यात्रीत्राण्यादेश्यात्रीत्रा

॥ मृक्त हीमीक्सुरुशामान्त्रीयक्तीपृष्टीप्राक्ष

इत्पर्धः यत्रासाधाएणो नातुभावादिस्तिजेति यावत् । एवं च येपां व्यभिचारिणां नासाथारणानुभावा-हिसमवस्त एव स्वश्ब्देनोपादेयाः न त्वन्धेऽपीति भावः ॥

-मीडण एउड़ी नर्नां क्यां क्या

उक्षणमुक्त प्राक्त १८ घृष्टे ।। अस्यान्यक्ष्य न दोपः असायारणानुभावाभावेनानुभावव्यङ्गयता-अनेत्युक्तमस्य संचारिणः स्वशब्दवाच्यता न दोपः असायारणानुभावाभावेनानुभावव्यङ्गयता-क्षेत्रक्षणानुभावेताक्षेत्रक्षणानुभावेताक्ष्यक्षणानुभावाभावेतानुभावव्यक्ष्यत्यान्य

॥ हत्रा। इनार्णाहर्माण्याः एन्द्रनेनिर्वेशमम् ( ४० ०प्न )

।।१६६॥ ग्रैशक्षं मुक्स ह स अवस् । हासार्ये ।।१६६॥ नाध्यत्वेनीस्कृतिः तावय् अक्वरस्ति। विक्रा

ा :परिमिर्गिपस्प्रहरू तिमित्नारंध हिमायान्य मायान्य हिमायान्य ।

।। मुष्ठम् क्रींगिकित तीड् हाम तिनाहितापृहि र्त्यक्ष तीर् 'र्गायक्षमात्राक्ष्मात्राक्षमात्राक्ष्म क्ष्राक्षमात्राक्ष्म क्ष्राक्ष्मात्राक्ष्म क्ष्राक्ष्म क्ष्राक्ष क्ष्रा -ស្រែហ្សេងអ្រេស្សេធអ្នក អុគ្គារក្រគ្គារក្រ គ្នា គ្រុ រ : ទំនាំជាក្រគ្គ រ : ទំនាំក្រក្តិន -मञ्जीसः । निरितिमायन । म्यानमामहर्याः म्यानमामीक्यानमा । क्यानमामानमा । स्व -ाम्हाह्रक्सुः । रोग्निभार्माः ( शाहास्रो।हर्माः । युर्गाह्मः । त्रिक्ष्यान्त्राह्माह्याहरू

। : নিদেইন্টাই ( :প্ৰথা ক্ৰান্তন্ম । প্ৰান্তন্ম । প্ৰান্তন্ম । প্ৰান্তন্ম । প্ৰান্তন্ম । প্ৰান্তন্ম निर्षेष्टःयं तथा बाष्यतावगमः स्यादित्ययः। गुणपद् विनेचयति न पर्मित्यादि । परम् केनलम्। याच-। कि निर्मात हे । विर्मात हे । विर्मात हे । विरम्भ विरम्भ हे । विरम्भ विरम्भ । विरम्भ विरम्भ । विरम्भ विरम्भ विरम्भ । इस प्रकृतरसिर्वेशिक्साङ्ग सुतस्य समार्थेहः स्यानमार्थेः वाष्यस्योभितः वाष्यस्य प्रमाह्यः गुणावद्या -ਰਦੀ।:ਭੁਸ਼ਿੰਸ :फिनामहीनामनुगर्नास । तिर्गि श्रीं श्रीमान् । जामनाम् ज्ञामनाम् ज्ञामनाम् ज्ञामनाम् ।

ਸੰਭਿੰਮਿਨ੍ਹ । हिमिथिकाक होरडाइसम्बर्गाया किर्निन्ध्या विभिन्निया विभिन्निया

। मुक्ष इंमीताम्ब्राम्ब ( ध्रुप ३८१ )

भुरपरवा रसादीना भावश्वकतान्ताना अहणादित मान: ॥ नित्रात्र । प्रकृत्सपरितृत्र । मानश्वलतापितियो देखर्थः स्सिप्टेनात्र , स्सिप्टेनात्र । सिप्टेनात्र । सानाव्यते -क्रिप : िनीरिमी हो। का किवाही कि किवाह अने हिमाल है। हो। किवाह है। किवाह है। किवाह है। किवाह है। -ामभाहाडुतक्य जापठ्स्कातिर एकालाह : हीमध्याह छ है। मह्याए हीतिहम हित्तकाल मित्रे - इत्रमन्त्र हंग्याहो हमीयान्त्र वायकतावा वर्षायान्त्र वायकतावा हेम्प्रहात्र वायकतावा वर्षायान्त्र म । नात्र शामा हे मान शामा है । जिल्ला । जिल्ला है । ज

पूर्वीतुरागावस्थानुभवादिभिछावस्य गाहता तेन पूर्वातुरागप्रकृषे इति तात्पर्यम्) इसुइयोतः ॥ :भामन्नीय-इतिस्मम्हारिभातिवाह निर्मात्राक्षः मीमानार्द्धिवानत्रीप्रतिक्रकीएकात्राक्ष्मास -होनस्-इत्याह्म । विष्यात्र हो । विषयात्र हो स्वास्त्र हो । विषयात्र हो । विषयात्र विषयात्र । विषयात्र विषयात्र -होनस्-वाप्य । विषयात्र विषयात्र । विषयात्र विषयात्र । विषयात्र । विषयात्र । विषयात्र । विषयात्र । विषयात्र । तीर "मनएहाम्नर्गिप्रीणिक्रमाइमा तिभिनामुम्पे म्भाषान्मि रसः रूप्रात्मर्गत्रीभीतिनम्भि न्त्रामुम्हित्रार्वेद्यात्रम् ह्वागुरुत्वाकाविद्यास्त्राम् । स्वत्यान्त्रम् । स्वत्यान्त्रम् । स्वत्यान्त्रम् -គ្រអកាន្រ ) កោត្តអេខ កោចប្រតានពេកខិច្ច ប្រតាម ខ្លិត្តទ កុខ្លេះ ម្រែកចែនប្រនៃន ភូមាតាម្សាច

पण्ड सामें बदने हृदगें सरसे तवालसे च वपुः। आवेदपति निर्मात क्षेत्रियरोगं सिख हृदन्तः ॥३३९॥

इस्यादों साधारणत्वं पण्डुतादीनातिन निरुद्धम् ॥ । अस्तर्भा साधाः सन्तं रम्या विभूतयः।

॥६६६॥ मर्ननीक डी रुविन्नमन्नामन्नामम ह्रमे

-तर्ने ट ।ए।त्र द्वीप्त तीय तिकाम' ति | त्रिव्याम व्यापिष्या प्राप्त विकास । ति व्याप्त विकास । ति व्याप्त विकास । ति व्याप्त विकास । विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास । विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास विकास । विकास विकास । विकास विकास । विकास विकास । विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास । विकास वितास विकास व

न्त्र समार्गेगात् (समानेशात् ) भहमावत्या करुणार्स्मावितवा च विरुद्धक्रमे । हामक्रम् । विरुद्धम् विरुद्धम् । । विरुद्धम् । विर

(सिमिए स्वाहिपदप्राधस्य विरुद्धस्य विभावस्य वाष्यतेनोन्तो गुणावहत्वपुर्वाहपृत्राह्म । स्वाह्म । स्वाह्म । स्वाह्म विभावस्य विभावस्य विभावस्य विभावस्य विभावस्य विभावस्य विभावस्य विभावस्य विभावस्य । स्वाह्म विभावस्य विभा

हें जिस्ती से स्थान क्षी मार्च होत्र स्थान होते मार्चः । । १ क्षित्रां होते । । । । । । । । । । । । । । । । । । इस्यालन्बनानिमानः । । १ क्षित्रां स्थानिनानिमानं होते मार्चः ॥

इंस्थत्राद्यमधै वाष्यरवेनैवोक्तम्। जीविवाद्षि अधिकमपाङ्गमङ्गस्याक्षिरत्वामिते प्रसिद्ध-भङ्गरीयमानतयोपाचं शान्तमेन पुष्णाति न पुनः शृङ्गारस्यात्र प्रतिपद्धामात्रात् । नापि काव्य-ने ते विनेयोन्मुखीकरणमत्र परिहारः शान्तगृङ्गारस्यात् ॥ शोभाकरणम् रसान्तराद्वप्रासमात्राद्वा तथाभावात्॥

·शृद्धाराङ्गविभावादिसखाद्ववलेवात शृङ्गारप्रतीतः। पर्तु तथा गुडचिहिकान्यापेन शिष्पा भिन-॥ तीर् : कम रिम्रीएड म्प्रिकारकार्यमञ्जय वर्गानात्रामिकाम -प्रिक्ति ह निम्प्रनीष्णक्रिताल प्रमामपट निम्प्रनीतिनामप्रिक्तिरह्मित्र निम्प्रनिष्ण । ज्ञीपर । निरित्रमिनमङ्गाङ् क्रमासमानुभक्ष असिद्धभद्वरावं तदातिश्वर्यं निरम्भापपत् शानमानुभक्ष -भद्राएक त्राप्त : विभिन्ने कि होते विभिन्न होते विभिन्न । अस्त अपान । भिन्न । भिन्न । भिन्न । भिन्न । भिन्न । भावतयोपादानं रतिकार्यलेनातुक्तेः कि तु चञ्चछत्तसाधम्येणोपमानतयेवेति। एवं चायमञ विरोधप--हाम (फांडाक) भ्राह्मभाषा हार । जात केर । क्षेत्र हो। क्षेत्र क्षेत्र । क्षेत्र हो। क्षेत्र क न्तेन नापाङ्गमङ्गेपादानस्य वेयध्येमिति भावः । नत् शान्तरशृह्गारपोद्देयोरपि रसत्नेनात्रेकेनापरस्य न्त्रभिष्रिभित्राता ह ह भू । इंभाताला स्मित्र स्मित्राह : विविध्य क्षित्र ह । व शान्तर्मप्रिष्य क शान्तमेन पुष्णातीत । यथापान्नमहोदिस्त्रया जीवितानि जीवित स्वणस्यापित नत्या सङ्गं च तत् उपमानं च तत्ययोगारं वीवितम् अपाङ्गङ्गङ्गङ्गम् मन्त्रान्।। इति ब्याच्एः। -।मग्रिह्म किमञ्जीर ' मात्रागृहराम् प्रकार्गहर क्रिम् हो स्वाग्रिक क्रिम् हेर्मीर विमिन -र्गर्जाए हैम हाएमक विष्युप्त हैं में किए । में अपने शिष्ट कि स्वार्य हैं स्वार्य हैं स्वार्य हैं स्वार्य हैं सामान्यवचनःः " ( २।१।५५ ) इति पार्णन्यनुशासनात् । उपात्तमित्यत्राविद्यक्षितकमेलेनाकभैक्ता-निमान अधिमेखस ) समस्ततयोपादानं न स्यात् उपमानेन सामान्यननस्य समासात् ''उपमानानि ह्रभद्धः ) वस्त उपमानवयोपासम् उपादानमित्ययं । वद्नुपमानले सामान्यवचनस्य (सावारणाधमेदा--।गृह ) 'गृह्म कि इमिप्रम्वकलमः : इमिप्र म्हांशिरकी क्षांक्रिका है। । होना क्षांमुह्य क्षां क्षां क्षां क्षां मर्क्नप्रसङ्गाह का है हिन्दू है। इस्ताह वीचित्र है। इस्ताह है। इस्ताह है। इस्ताह है। इस्ताह है। इस्ताह है। इस् कीनिष्ठशृद्धारस्य प्रतीला विरोधोऽस्लेव न च हा इस प्रतितितित वन्तुं शक्यम् तहुपाराचे-मिहामक्तिक हिम हाणान हात्म पीटिक वा वा का का का किया है साथ का किया है सि है स -ग्रहामुड्ड ड्राइ्टित। मध्यिक तिज्ञानामुहरूप तिर्वण एक्टिन । मह्म हिल्ला । मह्म हिल्ला । तिमारहामताह क्वीकि । गण्डीमुम्बेरिकाकिक क्विक क्षित्र : प्रमार : रीम । प्राप्तकारिय प्रियान विविध्य शान्तस्य विभावः । अनयोविरुद्धलेऽपि पूर्वार्घस्य वाष्यत्वेनेवोक्तत्वात्र दोषत्वम् अपि तु गुणत्यम्

तीह "Inplacing मुमाश्रापृठी हमें क्षियोगीमाहिक्वा । यहा । यहा । यहा क्षियहिमी हमाहि अविविध । विक्रियं । यहा हमाहिमीमाहिमाहिमी । विक्रियं विक्रियं विक्रियं विक्रियं । विक्रियं विक्रिय

॥ ४३ ॥ सम् कि व्यक्तिमा निरम्भा । : १४ अध्यतिक में १५ कि. हो हो हो हो हो हो ।

शान्तश्रृङ्गारयोस्तु मेरन्तयेण विरोध इति रसान्तरमन्तरे कार्यम् यथा नागानन्हे जान्तर् वीरभयानकवोर्काश्रयरवेन विरोध इति प्रतिपक्षगतरवेन स्यानको निवेशिष्वन्यः।

म श्रुहारोहीये शान्तोहीयो दुवंट इति भावः। उननकान्ये च शृहारासंभव इत्युनतम्। एवं प्रथमं 

हिल्यस्वरसाद्रव्यव्युदः। यत्रामावाय । स्थव्यध्मासय्वाय ॥ नुप्रासमात्राद्वस्य है। अत एव चित्रकाल्येडकाराहेव चाहत्वप्रस्य ही क्षेत्रम् । मात्रपद् । मेमावा--िक्सिक द्यानिक्षण शान्तरप रसान्तरपम् । अनुप्रासमात्राह्या । मन्त्रमान् । अनुप्रासम्बाह्या हार: इति श्वा: । कान्यशोभायामुपपाद्रकमाह स्सन्तिराद्रिति । शान्तक्रपादिस्थः । ब्यनिकारा-नुम हर । होमिषिक्या मार्थे हेरीयमि हुपयति नापीति । काव्यशीमाक्र्यामिति । अत्र परि-

भिन्तम् । ''सिशब्देनात्र प्रकर्ण स्थापिभाव उपवर्षते" इति एतदुह्वाससमात्री मूबक्देव, -ांडग्राम तीइ "तीक्ष्यम घंग्रेसीक्ष्मप्र पंजमम घंग्रिवी क्रिया हेयू"। महक्रिक्तिविद्यार्थित तीइ इदानी रसिविरोधं संक्षित्य तरपिहारोपामाह आश्रवैद्धे होते। ''रसवीरविरोधोपामानसमाह"

हियः ,सार्यः, इति पूर्वेणान्वयः ॥ 'विरुद्धः' इत्पनुपन्यते । मैर्न्तयेण अन्यवधानेन तु यो रसी विरुद्धः स रसान्तरेण अन्तरितः न्यव-क्षत्र म विरोधे भित्राधारतया निवेश्य इत्ययाः । द्वितीय समायते रसान्ते । भी रसः इत्यत्र -र्राष्ट्रा आवम्यनाथारोभवपर्र । तैनालम्बेन विरोधं भिनालम्बत्ताया निवेश्यः । आयोर्--शाह्म । जिन्नु प्रस्ति । समाय सामय होता । अन्न । अन्न

-१५एतकाम विन्हत्तीयस ह दिएहीस। : इससेयस हत ही छ। : ग्रीह ज्ञावनवादी हास उन्हें स्ट्री -त्रक्ट। :घाभ तींग्रंधिपुरीपपुर्भावकाम माष्यानिकामित्रात्मा । अवत--मुर्गिह तस्त्र होत्र स्मित्र होते होता थितः । स्मित्र होता । मिल्य होता । मिल्य होता । मिल्य होता । कारिकायाः प्रथमार्थं व्याच्छे वीर्भमेति । त्रेत्यादिः। प्रतिपक्षगत्तेन । वर्णनीयनायकादेपः

इष्टिन्। भेडे । वद्धिण वया मिटिकिक्तिमिकिए द्विप्रिय हे । ग्रीक्सिक हत हु एंभप्री । मिर्गिप स्प्रीह विविधिहितामक

निहीमार्के परं दहाति न प्रमु ह निहान

। त्रीड् ।। माम्ब्रीमिक गीण्ड गिरुत म्डेमंड्सम् ॥ व्हा ।एए।इम् नाह्नाम् नाह्नाम् म् नाह्नाम । र्हमाम् हन्नेत्री :१९३६ मीतिमीभ्रीम रेत्रुगम

-भीमि क्रिया । तीमक्रिकान किर्म भीमिशार । तीख्यपन तीक्ष्य न देग संख :रमु भीमिह्नाछ हीं। विश्व विदेश । महीनहिंद । इस अक्तर स्था अक्ष क्षेत्र । महीनिव विदेश स्था अवी

शृक्षारो निवद्धः। जीस्तवाहनस्य 'अहो गीतम् अहो वादित्रम्' इत्यञ्ज्तमन्तिनेश्य मलययती प्रति

न परं प्रवन्धे - विदेश । विदेश क्षान्त होना है । वधा

. भूरेपुद्गिश्चान् ननपारिजातमालारजोनासितवाहुमध्याः ।

गाह शिवाभिः परिरम्पमाणान् सुराङ्गनाश्चिष्यज्ञान्तराखाः ॥३३॥।

न तथा वण्यें इति भिनाश्रयतयैव निवेशनीयौ । एवमन्येवामध्रुह्यामिति प्रदीपे स्पष्टम् ॥ मा। तिर्मु मुज्या विनामक्षा । महास्त्राध्याश्रवमुर्वे वे विभाशवाद्य । विनाम विनाम विकास वि यीः) इसादिना (४५३ पृष्ठ) बह्यमाणक्रमेण ह्योरप्यन्याद्वलात् शृद्वारस्य राजगतत्वेन भयस्य -ग्रांकियान ज्ञासम्मार्किकामक्ष्मिता स्थान । क्या १ । क्या है । क्या स्थान । व्याप्त व्यापत -per ក नीछपुरे नीव्रेछपु द्विणीएक नीव्रिष्टक्ष्म नीव्रिष्ट नीव्रिष्टिण विष्टिण विष्टिण निष्टि न्गाए मोनोंने मीछरक्षीास । रिमामान मीउमीसी जिमीसी गीतिभीमरीम :१इड्रा १४ एएए पार

निम्यां (शान्तशृद्धारमां) तो निरन्तरो तयोभीने नैरन्तये तेन अव्यवहितानेत्रये. अव्यव्याने-

तहपनये ही निरस्तनपरनतमा स्मान्तरप्रकृत हो। मानः इत्यह्यातः ॥ र्गिधेनीते । काळव्यथानेनाविर्धिप्रे विर्धिभवासनाया अप्यपन्यायाविर्धिष्रित्तान्त्रापनित्र । -होरम् ) । :मञ्ज तो अन्तर्या (सान्तर्यान्तर्यान्तर्याः) हो प्रदेश । ( स्रोटिंग क्षेप्रः । ( स्रोटंग कृष् हु छाष्ट्रेभ । .किर्तावृत्रीयहरू क्रमिताय्कायः । मुग्निवृद्धि क्रिया क्रिया हिन्छ । क्रिया हिन्छ । क्रिया

द्वामध्य र्नडाम डी ईम्मॉर्गम रिक्रम्ब्रेड । :घार छेछ । :घिट तिप्रितिगिष्ट द्वाम । । । नहुदाहरति यथा नागानन्हें इति । इति । इत्यनेनेलयः । अद्भविति । तचपेभन्नाप-

॥ ठीतेड्रीम्जानस्टिने व्यमेरिद्ध स्प्रसाद्धान्धन्य निकानास्त्री र्डान्तो रसः मळपवतीनामकनाभिकाविषयक. शृद्धारश्रीति विरोधशद्भा सा च 'अहो गीतम् अहो भिक्षा भिक्षा कि स्त्री कि स्

-इर्क न ग्रेप न । ज्ञासमान्य न डास्प्रीटिक्म नम्प्रीक्रिक्से वर्ष भन्दा स्विमान न

वाक्ये एक्तियासमाध्ये वाक्येऽपि निवनेते इत्यर्थः ॥ मिसिसि । हिन् मान्य । हिन् । स्वार्थ एर्डिस एउर्डि । स्वार्थ । हिन् । स्वार्थ । उस् । प्रवन्धे प्राक् ( १६६ पृष्ठे ) उक्तकक्षणे प्रवन्धे एव । रसान्तर्व्यविता रसान्तरन्त-

। गैंक्प १६ रप्ट २५१ ज़ार कित गंगडित । :सिमियोयिक्पिकिन्छर्मित मुद्रमीकिविद्र तिहराहराति भूरेगिम्साहि । आन्त्यधंनक्ते व्यत्याकोक दिलागोद्दर्गते उदाहतानीमानि १ मानि ।

<sup>॥</sup> २८२३ ६.प्रेड्ट-मीरवार्ड ६.इ ७.इशिएधंतृष्टी वर्नन्द्रह्माञ्चा । इत्राव्यक्षमहाप्रमेतीतिय ।थत मर्नेश्ट्रास्ति । ज्ञासक • व्यविक्राणलानी समासीक्तवंकेमसिवया हिर्मेगायायाय गृहारत्नीतिर्मे न वान्यम् ह्रेन उस्त.भ्रम

सुत्रीणितैः क्रव्यथुतां स्पुरद्भिः पथैः सगानामुपवीच्यमानाम् । संवीजिताश्वन्दनवारिसेकैः सुगन्धिभिः करपळतादुक्कैः ॥ ३३४ अ ॥ सिनास्वर्यसानान् रूकाभिवरिः सदेहान् पविवानपश्चन् ॥ ३३५ ॥

विशेषण ( शहत ) इंएयत्त कम्पयन्तीति बीराः शुराः ( युद्धं मर्एणाहेबलेब्लेस) विमानमञ्ज यः प्रिशेषण ( शहत ) वृत्यां विशेषण विमानमञ्जे वा स्विशेषण ( शहत ) इंएयत्त कम्पयन्तीति बीराः शुराः ( युद्धं मर्एणाहेबलेबले विशेषण विमानम् विशेष्ट्रयमानान् । स्विशेष्ट्रयम् । शांक्ष्यं विशेषणमाह् भूर्पण्यां विशेष्ट्रयम् । शांक्ष्यं विशेषणमाह् भूर्पण्यां विशेषणमाह् भूर्पण्यां विशेषणमाह् भूर्पण्यां विशेषणमाह्य । स्विश्वाप्तां विशेषणमात् विशेषणमात् विशेषण विशेषणां विशेषणमात् । स्विशेषणां विशेषणां विशेषणां

ं अत्र भूरेणुद्धिभेता क्रिमिवरोपणेन दीभरसः नगपारिजातेमाहिता क्रिमिवरोपणेन शृह्वाः अस्ति क्रिमिवरोपणेन स्थारिजातेमाहिता क्रिमिवरोपणे अस्ति। एवं भूरेणुद्धिः नगपरिजातमाह्यातमाहिता विद्यात्मा । विद्यात्माहिताह्य क्रिमित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राह्मित्राहम्

रसश्कृतियोगियादि । अन्तः मध्ये । जिन्हीशतः वर्णनवदः ॥

-एसामाहे म्हिन्निक्ष प्रकाशका स्वाहित स्वाहित

u :त्र्रिशामितार । । हिम्म हेर भूम हेर भूम हिम्म हेर भूम हिम्म हिम्म हिम्म हिम्म हिम्म हिम्म हिम्म हिम्म हिम्म

॥ :कद्विर्वात ( क्रिक्रिक्टी क्रिक्टी क्रिक्टी

। :प्रिक्षाञ्ची छाम्प्रमाप्त मीटाङ्कर्की राणामधेमत् ( ३० ०प्ट )

अद्भिन्यद्वत्तमात्री यी ती न दृष्टी परस्परम् ॥ ६५॥

अयं स रगनोत्कर्षी पीनस्तनविमद्रेन:।

नाम्युरुजननस्पर्धी नीनीविस्तिनः करः ॥ ३३६ ॥

-एडिहोहरू हर । हिन्सीर्एड्रक फर्मालामें हेती हिस्साला । अत्रक्षित स्वार साम्हार है। । स्वारक्षित स्वार साम्हार साम्हा

।। हीममिप्रीप करूक मिम्हाप्राङ्गाङ् विमन

दन्तक्षतानि कर्जैश्र निगरितानि औद्भित्रमार्त्रक्षण्या भवतः शुरी । १ ७६६ ॥ नामना स्वत्या जात्रमार्थेश्वर्षा जात्रमार्थे । १३७ ॥

सारविधियोत्तारास्य वीर्रासि निवेशित इति । नतु कथमत्र वीर्रसप्रतितिः वीर्राहरमात्रेण तरमात्रेण सम्बन्धियात्रेण सम्बन्धियात्रे । नेवस् । सहस्तिन्यत्वात्रेणकामक्पात्रेणकामक्पाद्रीयकव्यविद्यात्रे । नेवस् । माक्पाप्रिक्ष्यात्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रेणकामक्ष्येत्रे

(इ.उ.चे) हमज़ (इ.इ.चे) नीड़ (१.उ.चे) हमज़ (१.उ.चे) हमज़े भी हम्में मामें में इस्तेन निहं (१.उ.चे) हमज़े हमज़े हमज़े हमज़े हिंद्र (१.उ.चे) हमज़े हम्में हम्में हमज़े हम्में हमें हम्में हम्में हम्में हम्में हम्में हम्में हम्में हम्में हम्में

-काम्जाफ्त (धृषु २,९१) मिछिमिछा । क्रीमीष्ट्र क्रीगुड्डाइ थिए। शिमीछि। । स्विमीछि। । स्विमीछि। । स्विमीछि। । स्विमीछि। । स्विम् । स्विमीछि। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विम् । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विम् । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विम् । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विम् । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विमिछ। । स्विम् । स्विमिछ। स्विमिछ। स्विमिछ। । स्विमिछ। स्व

खहेतुवियोगस्य शोक्परिपिष्यक्तवात् ) इत्युद्घतिः ॥ साम्यविवश्वयाविद्योगस्य व्येत्युद्धति दन्तुश्वतानाः । 'दन्तैः क्षतानि' इति पारस्त नमन्नान-नमन्नान प्राप्ति हिल्लाक् प्रवास्त्र । 'प्रमुख्याति । 'स्तुत् बुसुक्षया । भारम्नान-क्ष्येत्रक्षया ।

# अत्र कामुकस्य दन्तश्चतादीनि यथा नमत्कारकारीणि तथा जिनस्य । यथा वा

॥ १९६ के साम तह स्वत्य हे स्वत्य हे स्वत्य हे साम हो स

-त्रम तीइ 'स्प्रिमित्री स्वप्यस्थापाय साद्र प्राप्त केत् (इं.) में के के कि स्वार प्राप्त स्वार स्वार

-निष्किषः । हितीयं पक्षमाह यथा नेत्यादि । प्रः दन्तक्षतादियुक्तकामुकादन्तः । शुद्रारी कामुकः । होड़ शर्ड एक्रमिलिन दयाबीररसस्याद्रम् ( उत्कपेकम् ) इति न तयोः रसयोविरोधष्ट्रम् होत्र हो। म छेप । तिमितिक्षीहिं स्माम :िएमर :िएमर हाँदुराहाप्रदेशिकमात्म्यतिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षायक्ष्य न्वसत्तवखक्षाताने हिन्द्रीत्मप्रदेशक्षित्रक्षातिहरूषे हो हो है। स्वाध्यात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्र <u>-जह्रजास्त्रीमा अन्यस्यवस्याम् कान्यस्यम् अन्यस्यानुस्यान्यस्य । अस्यस्य वस्य । अस्यस्य वस्य । अस्य अस्य अस्य</u> हवं प्रति समस्तारिकारीक भवन । वृषं चात्र विभिन्न । विभिन्न । विभिन्न । विभिन्न । विभिन्न । विभिन्न । धतानां ग्रहणम्। चमत्कार्यायाति। 'सं प्रति' इत्यादिः। तथा तद्वत्। जिनस्य बुद्धस्य। न्छान । जातियोग्नेस्पर्भ इति क्षामः पाठः । दन्तक्षतादीवानि । आदिपदेन नख-वरूपयांबोह्रयोगित पश्चयम् । तत्राचं पश्चमाह अत्रेत्यादिना 'जित्तम्प' दुत्यन्तेन । कामुक-नाम्होरिफ्रक्रहाम्हाच्च हर । रिखानिति शिक्षानामाना । स्वाप्त । स्वाप्त । स्वाप्त । स्वाप्त । स्वाप्त । स्वाप्त :किन्ने हो हा । हमसीए किम्प्रीक किम् न्यस्य हीते प्रकरणातुपळम्मादमुक्तयोत् रस्योतिहोध हीह निर्मातम्भ भेमहाजना मे तातः स -इतिहार । विवर्गकारमा ते अप्र तह प्रमादेवावानम्बद्धम् । मधा ते अप्र हो हमित्रम् । द्वारयोवी विरोध इति ध्वन्याळीकळोचनेटभिनवगुसपादाना मतम् 'दयावीर्रशब्देन या शान्तमुपदिशति' हाचापंयोमेनम् । एवमेव ध्वन्याखोके आनन्दवधनाचार्यस्य मतम् तत्र द्याबीररसस्योद्धेखात् । शान्तवृ--मतिक्का सारबोधिनीसुभासारकारकोर्मतम् । दयाबोरहा नारवीदिर हो सारबीहर हो महोसकारकारकारकारक 

ह्यानीररसस्याङ्गम् ( उत्कर्षकम् ) इति न तथाः रसयोविर्मार्भारमाङ्गम् । -प्राथनित्रम् मीर्गनह्रीयभव्यविभावस्त्रप्रोत्रम् सम्बन्धियात्रम् मार्गनित्रम् मार्गनित्रम् मार्गनित्रम् जिनस्य सिंहीद्वदन्वसादीन्यवलेक्य भूनयोऽपि 'क्यमध्येवं द्याळवो भूयासा' इति जाताभिलापा परः शृद्वारी 'अहमप्येवं कान्ताद्वदन्तक्षताहियुक्तो भूपासम्' इति जाताभिरूपि भवति तथा क्यितयः । इति सास्यविध्येति । अयं भावः । यथा कामुकस्य कान्ताद्रत्तद्वताक्ष्वाद्वान्त्रक्ष्याक्ष्या इम् । मन्य । मन्य । हिंह अर्थ । सिंहिदचिनश्री। स्वर्य । मन्यः वर्वन्छोकनार्व कासीकदन्वस्रवाहिनिकोकनार्व । सर्वर्दः जावामिकारः । वहर्त्व तथा । एवद-

क्याबीएस जिनस्य नेहड्रा कमे विस्मयनकामका नात्राहुतो एस: नाम च निर्माश्वपया

।। मध्यि होड़ मुर् क्रिमाध्य हण ग्रीगष्ट होर्किसीहर्गि

मैनीनामपीत्यद्धिः ) इत्युह्योतः ॥ नीक्तान क्षेत्रकेष्ट्राहे महिष्यभाषपीयकाणि अत एव सर्पृह्तह्वलोक्नेन र्गितुरुपता किनित्र जिनहें सिहिद्यनबक्षताने वीभत्सप्रतिषदकान्यि कान्तादन्तद्यत्वत्यशृह्यात्रमानसान्ते-। : फिल्फ्रीमार ते तु साम्यविवसाया इति हा है। हो सि हिन प्रिक्रिमा है। । अहाया है जाहाया है जाहाया है। । हैं। हे में मेर्य मुल्य में अपने स्वार्ध । इस हो । इस हो । इस हो । इस में मेर्स है । इस मेर्स में स्व विस्मयोपकार्कत्वेति । जिनविषयकरितमाहभूताद्वतत्थान्धपकारकतेक्षेतः द्यावीरत्य कान्तेऽस्पृपदियतयानुरागातिशयाद्शीकरीति एवमसावपीति दयोत्साहपरिपोपकत्वादिति भाषः । त्राहु "क्रानिक्रक्ताव्याक्षम् बोद्धान् स्वामानिक्रवाह्याक्ष्याद्वी विस्पयानक्रवाह्या हो। न । महानिवासनामपट प्रहाड़ र्वाडोवासनास्प्राक्षाविष्या उपानमाने । महानिवासना अवार्ष । महानिवासना अवार्ष । महानिवासना अवार्ष ।

''अत्र जिनहें सिहीद् चनख्सतानि बीमत्मप्रोतेपाद्कान्यपि कान्ताद्वदन्तसंतर्भगृद्वारानुभाव-

দ্দাসান্দদেণিক দর্ভাগ্রার্গার্গাদিমাম উন্ধল নির্দিষ্ট্র্যাদ্যান্ত্র্যুর্গাল্ড দ দন দন দ্বনন্ত্র্যাদ্যান্ত্র্যা मुनीनामित साम्यविवक्षरेयाह अत्र कामुकरयेयाहि । नन् द्यावीरस्य विस्मयोग्यापकत्वाद्रिनविषय-तिकार किन्निक किन्य प्रमुख्य प्रमुख्य । अर । क्लिक्किय किन्यु किन्यु किन्यु किन्यु किन्यु किन्यु किन्यु किन्यु

ह ॥ देन्या होन्यानामान्यस्य बाह्याणानिक्युः विरुदेनार्द्धाः व्यवस्यान्त्रात्वा नेन्यवनामान्या । अ नाह्यास्थलाकमनक्रमेत बाह्यणाना ह्यासा असमवात् । अत एव 'बाह्यणाना संद्र्यास्थन, इ'त पडित नरू-विहितकियत्ययान्तरवेंच प्रहणादित्यसम्पत्ततिविष्ण ॥ २ द्वावदिति । अत्र , सन्पादन्तेनम्, होत परगे. नम् ( ६ । ३ । ९३ ) होत्र सुत्रेण 'तहकू प्रताहक क्यादाक क्यादायक प्रताहक महत्त्र "'ता धनेनान." हांत भित्रपद् तु न ''क्तृकमेणो. खिति" ( २ । ३ । ६ ५ ) इति स्नेण कमैपष्ठवापतेः । न नेक्पडले ''आ सर्नामतः' हिंदीतु । पूर्यं हिंदीमधिनधिनधिन हे स्थालावा । अन् तु आलेवनधिनधिक हे हिंदी इति सुत्रे गोहमनीरमायामुक्तम् 'अनालीनने मिस् त पश्चतीति तह्यां. क्संण्यण्, इति । त्यद्गिरिवति स्वेणाञ समासस्त न । तथा साते कमेण्यपि 'एतह्याँ.' इत्वापनेः । अत एव ''त्यदादिपु ह्योऽनाह्येन्ते कञ्च" ( ३।०१६ ॰ ) एतेपा ह्याः एतर्ट्या हीते शेषपष्टचा समातः 'गङ्गानरः भूपरः' इत्यादिष्त् । एतत्परयन्तीत्नेतर्द्र्या हति उपपदः । अरहेर हैं । अरहेर में क्यम । परवन्ती हैं हैं । के पूर्व ने । इस्त । के हेर्च । में हैं हैं । अरहेर हैं । अरहेर हैं । अरहेर । अरहेर हैं ।

।। एउत्तरमिक एउट

ता ३६६ ॥ वह जिम्होद्युग्रम्य हनाम संग्री हो।। इ

अत्र चाहुके राजिषप्या रतिः प्रतीयते । तत्र करण इंद शृङ्गारीऽप्यङ्गामिति तयोने

। अफ़िनि

इति चेत् त्राक्षणानो संम्यावन्दनभिव बौद्दस्य दयाखुव्वं स्वामाविकामिति दयाया विस्मयानुत्यापक-त्यात्रः) इति सारबोधिनी ॥

विश्णक्षातारत् ''अद्भयाः साम्यविश्वस्य अिनोत्। एत्रायाः सम्यान्। विश्वण्याः सम्यान्। विश्वण्याः सम्यान्। विश्वण्याः सम्यान्। विश्वण्याः सम्यान्। विश्वण्याः सम्यान्। विश्वण्याः स्वान् स्वान्यस्व स्वान् स्वान्यस्व स्वान् स्वान् स्वान् स्वान् स्वान् स्वान्यस्व स्वान् स्वान्यस्व स्वान्यस्यस्व स्वान्यस्व स्वान्यस्यस्यस्यस्व स्वान्यस्व स्वान्यस्व स्वान्यस्व स्वान्यस्वस्व स्वान्यस्व स्वान्यस्व स्वान्य

छन्दः। ब्रह्मणसिक्य पार्क १८ वृष्ठे ॥

गुश्रा

। प्रज्ञामम् निर्म इन धनीतिम छन्। हीप ्

॥ १९९ ॥ :भीष्टीर्रामिष চनीडाँक :क्रिएडप्रायामस्य ।:घर्रिसी निरममामामाम्प्रियमिष्टिमानडींक छी*ठ-डाँक* छिछन्म চनीडाँक छिडिंग हस्पड़ ।:घर्रिसी हिमानक्षरां । प्रसममामहार्थित ।

मुन्त के येन्यास्त्रभ्यास्त्रभ्यानिक विश्वतः संभ्रम्य ।

निरुद्वपीर्पि सेनापत्योः सामन्तयोशे कुपितकार्यसंपादनायेशेल्य । अयं भावः । अव शान्यान् शिरुद्वपीर्पि सेनापत्योः सामन्तयोशे कुपितकार्यसंपादनार्वित्याप्ति । अवस्याः करणः विवाहावस्यातश्च शृद्वाः इति । अवस्याः कारणः विवाहावस्यातश्च शृद्वाः अवस्याः सामन्त्राः प्राप्तः सामन्त्राः स्वाः सामन्त्राः सामन्

व्याख्यातीय प्रदीपीह्योतयोः । ''अत्र चाहुके या राजनियम् रातस्त्र करणगृत्रासानुमान्त्र माध्याद्वमान्त्रमान्त्र साभादन्नामित तिनिधिक्योक्त्याकुळयोस्तयोरे ( करणगृत्रासम्भात्र ) राजनायोवन्योपे प्रदेश-सहजाते विरोधोद्योतः । योरिस्पर्यः ) इत्युह्योतः ।

-तिरहरुहाम थित | तिर्देष क्रिक्स निर्मात् स्थादिन हिंदिन हैं हैं। स्थादिन महिरहिन स्थादिन स्य

ामाना । क्षेत्रकृति । कष्ति । कष्ति

॥ ०४५ ॥ :शोष्ट : हिमांट हंगेड्र क्रुड़ ए :धाप्रशिहाहीमार भीरमग्रहेरू ए भोहीद्रमुक्षिकपुरम् हृद्धशाह

एक्क म शाएन छात्रक कु एक मुद्रदाएक एक एक छो। माराए भी पूर्वी इछ इ

। रिक्टिशिट विश्वा प्रकृष्ट पिल्कि रिविशिष्ट्रिय शिश्री -शाग्रह । एक मन निरम्भार त्रामक । एक द्राप्त । एक द्राप्त भने सामक भिग्रीहनी। एम

मुद्र ,,,गुरुक्ष्रेद्रात्मक वन वृत्रिम् अन्तर्भः । व युद्धातः अनुमू हि विदेशाः स्वस् विद् આદેરાના પ્રદાનમાન માને કે મુખ્ય ત્યારન કરત કરતા કરતા મુખ્ય મુખ્યાના મુખ્ય સામે મુખ્ય માના ઉત્તર કર્યા છે. તેમ તેમ જ દ્વારા માના તે મુખ્યત્વે માત્ર કર્યા છે. માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર માત્ર મા rarge asogn him to be horror in the confir four fibrite land because प्रसिक्त होर क्षान १५ क्ष्मिन क्ष्मिन एक्ष्मिन एक्ष्मिन हो क्ष्मिन स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थान अनुस् अनुस्कृतकर्भव्य में अनुस्कृति । तापरायः जीवी । याणी र तरमाण्डमः अस्त राज्ञाः विस्तान स्थाने विद्यान स्थाने विद्यार स्थाने । विद्यार प्राप्तान -इल्हार फरासके पर १ कि. है। कि. के. हैं। किलाने हैं। किलाने निकालिस निक्रे में एक में एक मिलाने कि

मुस्या । यम आदियर्ग सर्व ता तरिया एक विकास का का कर विकास समित आ है है करिया ।

្រះប្រម្សិតថានៅ ក ច្នៃក ន ន ្រ ស្រ ប ស្រុក មិន មិនព្រៃពេទិន ន ស្រុក លេខនេះ ប្**បទន្ទាប់**ទ रामान्यात्रत स्व मिरिनेमिर्ग । क्षत्राम् । अवेशस्ट्रस्य अभिष्ठि । मुन्तिकन्त्र श्रीसन्यन्तरस्य एक स्वीर -ज़िल्ला । किया रक्ता मार्ग ( क्या १ में १ विकास १ किया है। किया किया है। किया किया किया है। नाक़री विकास का मामक क्षार्य कार्य कार्य । अस्ति है निर्दा क्षार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का रक्षेत्र राम नीरीन्य (इ.) प्रार्थित राजिक । व मेंद्रार्थित प्रमेत्रान भीद्रीन राम्युत्राक्षीणभीकारमान Arrively with the problem of the analysis of the part of the blefty न्द्रांक्षात्रा । वस्त एक्षा एक्षारा । इत्यारा । व्याप्ता । व्याप्ता । वस्ता प्रकार । वस्ता प्रकार । वस्त ના છોલે છે છે. તેના વસ્તુ છોલે કું તેના જેવા છે. જો જો છે જો છે છે છે છે છે છે છે છે. મામ જો છે કું મુખ્ય ક્રિયા છે. ा भिंद्र प्राप्तित कि अध्यक्ष के क्रिकेट किल्का किल्का का अध्यक्ष के किला का निर्माण हो । अपने क्षा का किला का ન્યું સ્પુ<sup>ર</sup>્દ અન્ય ભગુભરુષ્ટ્ર પ્રત્યાન પૂર્વ મુક્ત મુક્ત મુક્ત મુક્ત અને મુક્ત મુક્ત માન્ય માન્યુસ -મત્ત્રમાં માત્રકામ મત્સાપુર્વાનું હી ૧ અવ. ૧૫ મુર્પિ ૧મ મન્ત્રોકામીમાં અત્રાનિ ફોર્સિટફોમ્સ્ટ્રફ નિક્રોક 

त निर्देष्ट्र सम्बोधित :धुर माधिता इत्याप्त । युक्त भागतीरम भिन्नाम् र्रोष्ट प्रतिभित्ती स्ति सर्वाष्ट्रांत्रः प्रभी निरुत्यः हितिसी व्यक्तिसम् सम्बाज्य सप्र ? • अन्तानु च । वेत हिड वार धाविस्त सेवाः अप दापः चनधार्या निवेश्यां पू ने उत्तारवेताः त्रियाश्वर प्रकार विदेशनान्य पुरस्कान्य पुरसेतान हात्रावीयपुरस्य आण्या हात्या स्वान्य सर्व वहार पुरस्कान्य १५ अन्तर वि यामा वस्थानवः गिरिनेदी ( मर्जात) इंगादी ( ग्रंग्ट जिलानेद ) । स्थात वेरमा वस्थान समाधान 

तिवतुः छेदेऽङ्गावः तथा केवलः करूणी वात्राङ्गतया विवक्षितः सि तु शृद्धारेणोत्तः स नामने निर्म पर्मान्तरमुपन्पस्ति अथनित । यथा नेतवः खह्न हा हिन हिन । निर्मान मुख्यवेपनी शृहारी नाहिति भवेरहीति केवल्करूणरवे भावाद्वतया तत्र शृहारितोदानीत्वादि-महाबितः। ''नतु यथा छेरे औदासीन्येन खद्गानगीता तमुस्कपेयत् वा शिल्पी नःतृत्तया व्यर्णा-निन प्रथम शुह्नारीपम्य करणस्य दर्शितम् । उपोद्दर्यते । प्रकृप्यते । अन्य हेर्मित्र मर्गा । नीमिस्राप्राः । नाम्ह्रनार्क्षः स्टब्स्यार्क्षेत्राद्वेशि । नाम्याः स्टब्स्यार्वे । नाम्याः रितिरियुक्तम्। इदानी विशिष्टस्य वैशिष्टयमिति प्रथमं शृह्रास्थिशिष्टक्रण्यांभः ततः करणशिशिष्ट-भंगिर भंगिर कामिन किहे किहे किहे के किही के किही के किहिन के किहिन के किहिन के किहिन के किहिन के किही के किहिन रंशानीयानेन करणासेन शृहारस्य साक्षादेन भावाङ्गलमिति । इत्य पहेः सन्हणरायोगिरियती ' छे भावप्रमधीतिक करणः साक्षादङ्ग शुह्रारः पर्पपाद्रम् । 'कामन्त्यः' इत्यादि पुर्शेदाहरणे तु करण-नर्गत्रम माणनेकराणकृत एर्गह्य स्क्रम रिहिन माम्जापरह्याकृति । भीरामिनाइसिनीहरू तमहैं देश । अङ्गामित श्रेष्ट निमिन्न हा मित्र के कि मतिष्येष्टीकान्त्रीस्त्व अथनेत्यादिष्यिन्यः पक्षान्तरपरतया व्याएवातः। तपाहि । ''तस्य तु मृत्रार

इस्यहमीयः ॥

n मिनीर्क निम्नानाणपुरुष्टिमानी । त्रीमानाणपुरुप्ताप्त १

ही फ्रिक

'गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रथानं प्रतिषद्ये ॥' इति ॥ प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वर्तते ॥' इति ॥

त्राक् प्रतिवादितम्य रसस्य रसान्तरेण न विरोधः नाप्यद्वाद्विभावो मनति इति रस-शब्देनात्र स्थापिभाव उपलक्ष्यते ॥

॥ ७॥ :मार्ड्ड मप्तम मान निवेत्रगृह हिक्सिमनक छोड्ड

គុស<sup>11</sup> (:হন্দারন্ত্রদ) :সুদেতিদ্বিদীদ্যান নীয় ":চনার্রদী নীর নাগুহাদিদ্বাদ্সসান্ত্রাত্ত : চুদীদিক্ত ব্রুচ নিম সান্ত্রত্ত দুদ। দুন্ধহাসিন্ত্রত্ত পাচ্চন দুনুহাতিদক হন দুদাদ্য :খাদ্যাল চিল্ডেনাাদ্মচার্ত্ত্ব। -কুক হুনিম দিন পথিছিলায়ার নিম দ্বাদ্য দুনাদ। নিটিচ্চিন ব্রাভ্ত চাচনুদ্দক্যাদ্যাঘ্য দ্বেতক -ছিল্ডিক্রক দুচ্চকুর্ত্রন [ র্চ ] চর্দ্দাদ দ দ। চর্দাসনুহর্দাদ্যদর্গ্রাণ্ডির দুন্ত্র্বাদ্যদর্শিয়া দিয়া সান্ত্র্ব্রে দুন্ত্র্বাদ্যদর্শিয়া নিম সান্ত্র্ব্রে দুন্ত্র্বাদ্যদর্শিয়া দিয়া দ্বাদ্যাল্যাল্যদর্শক

तेन सहितेन । तेन करणवन्छृतारस्यापे तुल्यकसतया प्रमावात्रत्वमिति भावः । उपीहल्यते प्रकुष्टः । ज्वेन कियते । आवे पक्षे विशिषम् अन्त्ये ह्यं समप्रधानमन्यात्रीमिति भेदः'' इति क्रमखाकरमहः । ज्वेमेन जयन्त्रभष्टमणिक्यंचन्द्रादयोऽप्युचावचं न्याच्रद्युरित्यखम् ॥

॥ त्रीमीकङ्गटनाभर ।एरम -प्रमासुद्ध है लिए। :त्रीहुए एम्प्रापन तिनि निगण नहित निव्यवस्था निगण :किन्नाम्प्रीपन हर्म प्रमुपित्रक्तिकारीए एपित्राह्मान्यात्र होड़ "तिड्निनिमिर्याम्य तत क्ष्मित्राह्मान अयं तदाश्यः । 'गुणानां च०" न्यायस्य ''गुणाः कृतास्म०" इति न्यायोऽपवादः । अतः ''प्रकृत्य न्यायेन करणशृद्वारयोः परस्यरमञ्जाद्वामात्रेम मिलक्षमित्रत आह उन्ते हीतिः' इत्याद्वः । अत् सरस्वतीतीयीः ''नसु 'गुणाना च परार्थत्वादरांबन्धः समत्यात्यात् इति ( ३४७ घुष्टे ) उक्त-। दीइ "त्रिग्रितिष हर्मिद्मा; र्तनकृतिभाक हथ मध्मा अंगिर्धि हि। : इस् मार्थक्रक्रिक्स उपकारकत्वात् । यहुनतम् गुणः क्रतामसंस्कार इत्याहिः। इति । अत्राहुरुद्योतकाराः ,'दन्तक्षतानी-( मिरिक्स ( म्हान क्षेत्र ( म्हान ( म्हान ) उत्तर ( म्हान क्षेत्र ( म्हान क्षेत्र ( म्हान क्षेत्र ( (प्रभावातिश्याष्ट्रकणाद्रस्य शृद्धारस्य) कथमहत्वम् (प्रभावातिश्यान्तवम्) हृति बाच्यम् तदुपक्र-शृहारसाध्यपकारकलेन प्रमावातिशवाद्गवसुपपत्रामिति भावः । उक्तं च प्रदी भे ''न चाह्नाद्गस्य तिहा: सन् प्रभानम् अहिन प्रणिषते प्राप्ति तथा आसंस्तर्भारा प्रभानम् मही। बृत्तिशब्दाहिज्येन्द्रियामुख्यतन्तुयु" इति वेजयन्ती । कृतः आसनः स्वस्य संस्कारोऽन्येन परिप्रिधिषंस्य न्मेयातुमहं दर्शयति उद्तं द्वीयादि । गुणोटन्नम् विशेषणिस्वर्भः अप्रयानिमित्र यावत् । ''गुणास्ता-र्घेटिकसुमिलिहामाहितामास्त्रमाध्य भगाहे ( मीएउहाएउकहामाहितानाम्य) मीएउहाहि

एकाशमार्गात्री । इत्वर्ग ताल मुम्बल्सम् ( कंग्रन्तुर्क्नभंग्रतनाष्ट्रं ) रंग्रतनाष्ट्रितिशाली हम् । शाम्त्रीर्गात्र डामामाङ्कालामभिक्तम् इत्यांत्रकांत्रम् । ज्ञान्त्रकांत्राक्ष्यं । ज्ञान्त्रकांत्राक्ष्यं ।

चतुर्योद्धात ९१ पृष्ठ 'अखेत प्रमदाहितिः' इत्यारम् ९३ पृष्ठ 'अखेतिकाचमाकारकारि हाताः, वृत्ताराम् वृत्ताराम् १३ पित्रं विकारित प्रमर्थात् । स्मुशब्देना । स्मुशब्देना प्रमर्था प्रमर्था प्रमर्था । स्मुशब्देना । स्मुशब्देना स्मुशब्देना स्मुशब्देन ह्य्यथेः । यद्या ''अइना स्मुशब्देन ह्य्यक्षे । स्मुलावित इति व्युत्पर्या स्यायिकार्या स्यायिकार्या स्यायिकार्या । स्मुलावित । स्मुलावित ह्यादे । स्मुलावित । अस्मुलावित । स्यायिक्वम्युले । स्यायिक्वम्युले । स्यायिकार्याये । स्यायिक्वम्युले । स्यायिकार्याये । स्यायिकार्यायेकार्ये । स्यायिकार्यायेकार्ये । स्यायिकार्यायेकार्येकार्ये । स्यायिकार्येकार्ये । स्यायिकार्येकार्ये । स्यायिकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्येकार्ये

सप्तम ब्रह्मासः ।

इति झळक्तीकर्गेनामकभाइवामनाचार्थावेरिचितायां काव्यप्रकाशादिताया ।। ७ ।। अहासः माम साम क्षेत्रक्षाः ।। ७ ।।

#### ॥ अंश्रे अर्ध्स वश्चासः ॥



एवं दोपानुक्त्वा गुणालंकार्राविकेकमाह । भू० ८७ ) में रसस्यानिकेनो धर्माः श्रीयद्विप इवात्मतः।

उत्कपहेतवस्त स्पुरचलास्थितयो गुणाः ॥ ६६ ॥

-स्थिमक्राक्षाण्य तु म मिन्निस्एएक्रिक्षाण्य क्षेत्र । त्रीक्ष्मिप्रि इंग्र आर्थि मिन्सि नेर्मिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षिक्षित्र क्षेत्र निर्मिक्षिक्षित्र क्षेत्र निर्मिक्षित्र क्षेत्र निर्मिक्षित्र क्षेत्र निर्मिक्षित्र क्षेत्र निर्मिक्ष्या । त्रिक्षित्र क्षेत्र निर्मिक्ष्या । त्रिक्षित्र क्षेत्र निर्मिक्ष्य । त्रिक्षित्र निर्मिक्ष्य । त्रिक्षित्र क्षेत्र क्षे

त्र अस्तरद्वासात । गणर्य सम्प्रमाति ।। ३ विन्याति ।। ३ विन्याति ।। १ विन्यात् । ति ।। १ विन्यात् । विन्यात् । विन्याति ।। १ विन्याति ।। विन्याति ।। विन्याति ।। १ विन्यात

### नातम एव हि यथा शौपदियो नाकारस्य तथा रसस्येव माधुयदिया गुणा न नणा-

र्षाः) इत्यादी ( ४५४ पृष्ठ ) इति नोध्यम् ) इत्युद्दयोतः ॥ निनिन तस्मेलात् । किनिनु व्यक्षकाभागत्रहरूकाभित्रकात्र । पर्या 'अय स रशनीन्त--रिप्टीम क्रिक्स के विशेष में के कि मार्थ निर्मा [ইাটার 'o মামদাম' চ্যু চাল। দায়েজ্ঞানিকার্ডজ্ঞার্চনার র্মু লগু। **নিনিইন্তিকান্তার্নার হি**ট व्यद्र विमित फलितम्। रसत्वादिवारणायः सत्यन्तम्। [रसीप्रकार्यः वेति ]। अत्राव्यात्र-पात्रु-- निहा प्रापक्ष प्राप्तिक प्राप्तिक प्राप्तिक विद्या । वृद्धे नाक्ष्मा कि विद्या । विद्या विद्या विद्या । । तिर्विपृद्धि । :१ छड़ कित्रुई म्जीकृष्ट्रं नामकु। इस्त्रिमिलिस्प्रात्र्यक्ष । तिष्ट्रिप्न् । : विष्ठिप्रा -हात्रीस्भारोग्निम्प्रहालम्हार । **त्रीग्राफ्न्स् । :५। छात्राम्नास्य । क्रान्ति स्र । क्रीग्रान्स्र** निह "ज्ञोक्ष्यिक्षे व सलन्त्रमानिस्नित्र अस्यया विद्याप्तिक्षेत्र अस्यया विद्याप्तिक्ष्य । मेल -उद्र ।नाण्यु महामिनास्य अयोज्यात्रम् मह्यान्यात्रम् स्थाप्य ह्यान्य । मुस्पेम् नीस कित्रुंद्रियकांसर म हम् । तीयक्ष मुस्क्रियक्ष्मिर्मिकार्य । अस्य विद्यास्य । पावत् । अन्यभिचार्धः रसेन तहुपकार्रण वा । तेन रसं निना थे नावतिष्ठन्ते अवतिष्ठमानाथान्द्रं तीरू एतएमीप्रीम्भीष्टकः अन्तर्भविष्ठुः एतएभीकम् । अन्यतिष्यः अन्यतिष्यः अन्यति म्तरिक्ष मर्दनायाप्र फिल्फिनमार्क्स्याह : महील । श्रीक्रिक्सम् हैंग, ।:क्रिनिह्म हेंगीतिल हेंगीतिल हिंगीतिल हिंगीतिल

शिनयमी न सक् इस्पर्भः" इति व्यानस्यु. ॥ -म्ने हर्मित । तीर् महीर जाह अधिभिष्य विश्वास निर्मात काह आहे. । तीर्म मिन् राणा स्वेच्छया प्रयोगः। नत् भंभं स रसनोत्त्रवीं इस्यादी माध्यंब्य अक्यणिवरहणीत्मपेननासाय नारुकारम मृग तर । हाग्रामभीछारुम भीटर्मभीर ज्ञारुक्रेन्द्रभीरम्भ एर्मम ह । गाग्रान्यकेर । जारु तथा। रसिविशेषियतविशेषा इत्यर्थः। शृहाराह्यै मधुप्रेस्य वीराहाबोजसः प्रसादस्य सर्वारम्भ नियत-र्त । प्राप्ति। जिल्ला । त्रक्ति । त्रिक्ति । ज्ञान । नाक्ष । तहाह उत्कर्षहेतव इति । मेर रस्टोक्ववक्व : उद्भावक्षक्य स्वयंत्रकार वाह्य । साक्ष -मेलगिम्प्रिक्त एरेक्ष्रिक्ट ।।एड्रोक्स्य हो।।एए :विष्ठ १४४० । होक्स्पर है।।

।। ऐम्प्रिमान्गिष्ट न :भिष्ट हिन्स्स् किन्नोप्रधाम एक इसीए एक किन्न निश्चानास्ट माधुयीह्यः माधुयींच :प्रसाहास्याः । न वणिनानीणः । छोपिह्याः क्षेत्रां माधुयीह्याः हीस्याहि । आस्मनः जीवासनः । श्रीयदिय इति । गुणा ६७ ३५ः । आस्मारस्य शरीरस्य । तदेतस्पर्नमभिप्रेस्य वृत्तिकारी दशन्तमुखेन वामनमतं निराकुर्न् सत्र ब्याच्छे आरम्भ एव

लनेंद्रोट ह्याणु ह केहर ठाछ हंमेंद्रोण छाणु हाप्रड्रह्म होड़ 'ग्रीणह अपूर्व में

न्त्रीउद्दार तोट्ट : ilus १९६४ मध्यादन क्षेत्राहि क्षेत्राहिल । अवस्य अवस्य विकास क्षेत्राहिल ।

U Fr. र शिंद्र ।र स्टिंग : १ क्यांसार : १ कप्रमीस इ ॥ सीस रूक्तिक १ ॥ **:**इस क्रिंगिक १

- इसिंद्र में स्वाह्म प्राप्ता क्ष्मित क्ष्मि

भवस्तेन निमानसामानी यदि त्वया वर्णमात्राश्रयाः गुणाः स्वीकर्ते ज्ञास्यता । मधुरा । महमैं कि ती आहामात्रमार नी है। इस है कि है। कि से कि हो हो है। इस ह नीकुमार्थमार्थमध्यवस्य इत्यथः। इति ब्याचल्यः। हा हिस्स्यः। स्य सीकुमार्थस् । रेज क्वापिसीकुमार्थमात्रेणामञ्जर्सकाञ्चकानामापि मधुरब्यबहार्रो मधुररसब्यञ्चकानामव्य-त्रहिति। तथा च मभुर्रसन्यञ्जकानीपिनमेव वर्णानां मधुरत्यप्रतितिः । पर् तु तसञ्जक्तानच्छद्क । श्रीमिक ब्रालमहेर कंग्लियाम्बर्गहरूक्ष्मीमिक्षिकार, 'शास्त्रामिक्षिकार के विभि लम् सुकुमारवर्णादीनामेन मासुवीदि मन्यमानास्तवैव व्यनहर्गि । नेतावता गुणस्य वृर्णभमेत्विसिद्ध-नगूर मधुरा: इरगाहि काचिर्मियनगा व्यवहर्गा । तन्त्रका विततानगरमा होता हो। इर् हेत्र :प्राद्ध ह्य प्राप्ताममान्य अस्यायमानः अस्यायमान्य हेत्र :भ्राप्त हेत्र हेत्र हेत्र हेत्र हेत्र हेत्र हेत वामनादय इति यावत्। व्यवहर्गनीति। अय प्रयहन्तरम् भावः। वितताकारस्य सुकुमारवर्णाना चान्य-त्रतीतिस्तया वन्या हीना इत्यर्थः । मध्योदि न शब्दबुचि कं तु रसबृचीत्यज्ञानत इति क्षित्रीऽर्थः । पर्यन्ते सीमाया विश्वान्ता प्रयम्भा तदन्यत्राप्रसारिणीत्यभंः रसमयोदाद्याहिणीते यावत् ताहशी या मामिति । कृतिन्देपमुर । मानील गृष्टि । देशभीलानानिकिकहण्वप्रकृति । सिमान त्यरः । मायुर्याद्वीति ।-मायुर्यादे अमायुर्यादे च व्यवहर्ग्तायन्यः । मधुराहिरसीप्रमुर्या-निवा तब बक्त से ने में हिम हो हो हो हो हो है । से हिम सिवार है । महिम हिस्देर में है । से हो हो है । -इम्प्रशाहि मिरही। अमधुराहिशासी सिश्हा । अमधुराहिरम क्रामधुराहिरसामाह-। मधुरादिब्पवहारप्रधृति । अभिवृक्तानामीमनारिकस्य मधुरादिब्पबहारस्य प्रधुतिक्ष्यः । १:वेंफ्फेक्किन्धित तहादित्यादि । मुधुरादिव्यक्किनी शृह्मारादिरसन्यक्षकेत्यः। मानानां व्यवहार अभियुक्तानामीपनारिकव्यवहार एव वीजानिक ध्येपम् । इस्रं रुपन् भनानम हिंडाक्त | निरिह्न। इस्पर्व: । देखहे महिंद्राह्म है अहुर्द्धा हो । इस है । । वस है । । हिंद्या । । । । । । । । तिय इति। विश्वास्त हे मन्त्रा विषयादन्त्राप्रसारिणी तदन्याविश्वान्ता एवं प्रतीतिहाँनं वेपा हे सन्ता इत्यर्भः। क्षीत्वं तनमात्रेणेखर्यः । अवृत् इत्ति । अस्यापं भया ब्यवहर्षान्तं इत्यनेननम् । अविअन्तिप्र--तीमह मुद्दार भ्या व्यवहर्ष क्याने हत्यिमेगान्यः। मुत्ति । मुत्रे : इत्रिक्ष अववस् अवाप-न्यम्। अस्य पुरुपस्य। वयबहाराद्विति। अभियुक्तानामीपचारिकव्यवहाराहित्यथः। चित्तता स्थूला। इलन्तेन। श्रीपिदिसमुनितस्य शोभिदिन्यज्ञकस्य। अन्तिरः शरीरम्। महत्त्वम् आरोहपरिणाहव-

<sup>ी</sup> स्वामान होते । ऐतरेययाद्यो । हितीयपिन हाया ३ अभ्याने इस्ति स्वामान्त्रेय वज्ञमान्त्रेय हितासाद्यारा ( ६१७१३ ) भूयते होते चोम्यम् । यन्तर्यः । मस्तर्यः १ भूतिहः । मस्तर्यः ।

क्यवहरन्ति अत एव माधुयदियो रस्यम्।ः सम्राचितैर्वेणैंडपैज्यन्ते न तु वर्णमात्रात्रयाः। यथैषां ब्यञ्जकत्वम् तथोदाहरिब्यते ॥

। हिमाहार एर्ड्स्टर केन्स हे निवेद्धप्ट ( ३० ०५ )

हाराहिवद्जकारास्त्रेडमामास्यः ॥ ६७ ॥

निर्माति । स्वान्त्र साम्यान्त्र साम्यान्य साम्य साम्यान्य साम्यान्य साम्यान्य साम्यान्य साम्यान्य साम्यान्य सा

शिहिताह । एवा वर्णाहीमास् । उदाहिरिकाहे हिता । अनुहाह । अनुहाह । अन्तरहाह । विकास ।

प्रसिद्धः वेषेद्वार्गः हाराद्यः। तत्र दृष्टान्तमाह् हुर्गाद्विग्द्वित्। यथा क्षण्यविद्वार्गाण हारीरिणोऽखपकारकाः हाराद्योऽखंकारा इति सुत्रायः॥

-हा : 12 किया : 3 वर : तम्मा | जीमा के वर्ष के वर्ष के वर्ष किया है है वर्ष है वर्ष किया है । वर्ष किया है । वर्ष के वर्ष के

-ऋप्रिचे के मिल्म । जालिक कि विव्योधि कि **वित्या सन्त्य प्राप्ति ।** सन्ति । सन्ति । सन्ति ।

छतनाभिकादिगणेन इत्याहुरिस्यह्योतः॥

अपसारण चनसारं कुरु हां दूर एवं कि कम्काः। १। १४६ ।। एका हिनामिश शिक्ष हो है। ।। ३४१ ।।

म्ब्रेमुक्ना क्रिफड्ड

मनोरागस्तीत्रं विपिमन विसर्वेत्वां मान्त्रं हेन । प्रमाथी निर्धेमं ज्वलि छिष्टनः पावक इव ।

-ंगिरापर्यः यथा अतिमुक्त्माएनाचित्रा । स्थाप्ता इति मारः । अन्नार्यः थेपाल्यियः । स्थाप्तिक्ष्यः । स्थापित्वः । स्यापित्वः । स्थापित्वः । स्थापित्वः

रिकार स्वार्ग हिल्ला स्वार्ग निर्मित अपसारित अपसारित कार्म हिल्ला हिल्ला स्वार्ग स्वा

भत्र रेमातुप्रासः शब्दमर्छकुर्नेन् निप्रकम्मशृद्धारमुपकर्ताति रेमस्य निप्रकम्मशृद्धारगतमाधुर्यव्यक्ष-कलात् । तदेवाह इत्यादानिति । वाचकमुप्तिकाः शब्दहार्योग्यान्यः । उन्त सार्वाभित्रम् भंभ्ये मिल्लात् । अस्य भावः। अस्य 'अर्व्यात् रसमुपकुरतः' इत्याद्यमिल्लाः सम्बन्धाः । अस्य अर्व्यात्रम् । अस्य अर्थाः अर्व्यात्रम् । अस्य अर्थाः । अर्याः । अर्थाः । अ

ं अवहार्ण रसोपकार्यक्तमळकारसोदाहरति मनोराग इति । माळतीमाघवपकरणे हित्येभेडक्षे. माध-

### 

# किं किंगिर्गाम कर उक्त देखिर किंगिर्ग

।। ६४६ ।। किहम म ।हमान म वीहमा । ३४६ ।।

। मुह्युन्त्रे ब्रिह्म विद्वार प्राधि मुजास क्षेत्रक विद्वार । क्षेत्रक विद्वार विद्यार विद्यार विद्वार विद्यार विद्यार विद्वार विद्यार विद्यार विद्यार विद्या इलादो बाच्यमुख्नाकिकार्गे रसमुपक्रुतः ॥

। :व्याहार होह "माम् नह क्षेत्रक कासार । सार मिल्यार हो। हो। हो। हो। हो। हो। नेहानेंग । मुख्य होशानाह्यागपिनाह्य प्रकार्य संख्ये क्यानाह्य ।। होस होशानाह्यानाह्य ।। होसान्। -तीर । भिन्न संस्थे : किम प्राचः । अम्बा माताः इत्यमरः । च भवती प्राचनित्राम् प्रदेश सहया । शिक्तिनांचीते भावः । 'रातस्त जनकः पिताः' इत्यमरः । च चाम्या माता भावा प्रभवित तथाए मां त्रात्तीस्यन्तरान्त्रप्रमाहः । मां त्रातं तातः निता न प्रमनित न शक्ताति नन्द्रन रूपवरान्तरानुसरणात् प्रमाञालंकारः । 'इत इतः' इति मीग्च्यादद्गप्रदर्शनम्। केन्द्रिच इतः कारणात् इति दु सहतरातुगगात्, -िलाम गिम्हिमी । देशकारिकामी क्लिस् के प्रतिकास के प्रतिकास है। विभिन्न मान स्यात्त्रया 'निर्धेपः' इति पाठे धूमरहितः पायक इव ज्वलि । ( ततोऽप्यत्कपेकाष्टा गतः ) गरीयात् पेंग मथनशिक: क्षीमकाशीत थावत् । विधुतः प्रज्याक्षितः ( वातेनीचितः ) अत एव निर्मेन पपा . क्रम भिमर ( :मार पैक्ट कि )। कि निर्मा क्रिक्स मिने क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स हो । ( वर्ष क्रिक्स क्र ।अचानुरागः ( कतो ) अविरत निरन्तरं तीत्र यथा स्वात्या विषामेन यहा तीत्र निरमिन हाला-वातुर्वतायाः माळखाः ळविद्वतां प्रखिवितियम् । हे साखे ( अद्य मम ) मनोरागा मानविनयन्त्र-

नाह्या वर्षात वर्षात वर्षात विप्रकम वरकव्योः इत्याहः। वर्षतस्विमभित्रताह इत्यादा-

| ठीशि। अर्थहर्मिक । : हाम होजाल्याल अर्थाल । हो हो । हो । हो । हो । हो ।

। छिष्ट १५७ कृार कसुणसुरू । : इन्छ गिर्मि छिष्टे

उत्वात् काव्यप्रकाशस्यात्रोदहिरणादानप्रयुक्तन्यूनतापतेथ । न न सार्गोदिनीकार्गहारमात्राहारमा -, निर्मात्र मुस्ति मिड्र प्राक्ति विद्वाति । निर्मात्र विद्वाति । निर्मात्र विद्वाति । निर्मात्र विद्वाति । चिन्त्यम् स्वच्छन्देत्यत्र रतिभावसत्त्वेति तद्युद्धत्वस्यावस्यवक्तव्यात् द्यन्त्रन्यम् स्वच्छन्देत्रस् हिषयक्त्रातिभावस्तवात् अद्विपद्देन भावस्याप्यक्तेश्च ( ४६३ पृष्ठे ) हिम्हिमहो अवस्यात् अति प्रदेव -1211" मिन्ट र्तिहर्गिश्रापृप्तिनीतरमीइर तिइन्छन्त हम्म म म् । तीह "मित्रार्शन तिमिक्र -हाप्तह (ध्रु ১१६) क्रिएड़ '० होणिष्ट्रहोतिष्ठीतिक क्रिक्ट हिन्नेट हिन्नेट हिन्नेट हिन्नेट हिन्नेट -िए । म हे । ति । निह "मित्रार्गिनम् हजानिष्ठ प्रप्रात्म्र छानि मेर्डस्य विक्रम -ब्रिड्ड-विन्द्रन्द्र-: 'विस्तिवित्वविद्यालक विद्यात विद्यात विद्यात । 'विस्तु विद्यात "ईम्हिनी (धुष्ट १५ ) जिल्ला १० एक क्या क्या १० विस्त्रीतिक विस्ति । भूर ।

-क्रनानोक्ट्नापुर तिष्ठाकृहिना। तिष्ट किनी तीऽब्राव्यिकारकोठवाड क्रिकारकपट्टवत सेर पीक्रम् भविस्रोतम् ॥

॥ ६४६ ॥ डिफ़ि पिरुठ फ़िने ब्रिडिड एणिए ईन्मिन्स ब्रिडिम ब्रिडिम मिनीर्रीम

इलादी वाचकमेव ।

त्वम् इत्युक्तम् ॥

मिने कापि गते सरिरहवने बद्धानने वास्पात । मार्सम् ।

( क्षित्रहार तिम्प्ताणक्षमंदिर ) "क्षित्रहार श्री क्षित्र श्री क्षित्र क्षि

-न्गेण्डिक्सक्किक्सक्किलाक्ष्म । तीड्र हिंगी वीउड़ाइफ्रियक्केश्विक्सक्त्राक्ष्मक्रिक स्ट्रियिक्स निर्मातिक स्ट्रिये विद्यातिक विद्यातिक स्ट्रिये स्ट्रिये स्ट्रिये स्ट्रिये स्ट्रिये स्ट्रिये स्ट्रिये स्ट्रिये

<sup>&</sup>quot;तीय कमोनित्रगिष्ठ्य । वर वर्षात्रा । वर्ष १ वर्षा । वर्ष १ वर्षात्रा । वर्षे १ वर्षात्रा । वर्षे १ वर्षात्रा । वर्षे १ व

### चक्राह्नेन वियोगिना विसलता नास्वादिता नोप्स्ता कण्डे केवलमर्गलेन निहिता जीवस्य निर्वेखतः॥ ३४४॥ इसादौ बाच्यमेव न तु रसम्। अत्र विसलता न वीवं रोहुं क्षमेति प्रकृतानतुगुणोपसा॥

मिति । तीस क्रिक्सि प्रिक्ति । सिक्सि क्रिक्सि । सिक्सि क्रिक्सि क्रिस्स मिति । प्रिमे क्रिस्स मिति । सिक्सि क्रिस्स मिति । सिक्सि क्रिस्स मिति । सिक्सि क्रिस्स । सिक्सि ।

। छोंग्री प्राफ्ट ड्राफ्नीए प्रिमिस ह के निर्मिक्षियं । से : ग्राक्नीयामपुर्फ्किशिएक कि । छोंग्री प्राफ्ट ड्राफ्नीयाम ह के निर्मिक्ष्य । से स्टिक्सिक्ष्य के से सिर्मिक्ष्य । से सिर्मिक्ष्य । सिर्मिक्य । सिर्मिक्ष्य । सिर्मिक्य । सिर्मिक्ष्य । सिर्मिक्य । सिर्मिक्ष्य । सिर्मिक्ष्य । सिर्मिक्ष्य

ाता है स्वाया स्वया स्वाया स्

इत्यादि ) इति प्रभा ॥

मिस्यायहरूपा स्थितिस्य । इत्यायहण्यहण्य मेर् । इत्यायस्य । एष् एव च गुणालंकारप्रविभागः। एवं च ''समवायबुत्या जीयदियः संयोगबुत्या

निष्णिष ञाञ्ज । तीप्रीतीपप्रविद्यानगरम् । एकापपहिन स्पर्ण । तीप्रविद्योग्नी प्रमित अयमाश्यः । अगंछापद्मत्र विशेषके छाक्षणिकम् अन्यथा जीवस्यागेछवेत्वन्वयायोगात् । तथा च प्च तु तहाचकपहान्तरोबार्यन समावनीचेतलाश्कृतमाह <u>उत्प</u>्रेशकोबिक्पार्विकार्य । शब्देन सुंभावनेवोच्यते न तु साहर्यमपि एवं च शब्दातुपातास्य साहर्यस्य कार्य सभावना अगेखापा -इमीाशार्रक्रिक । :तीपप्रमान तिरित न । । । विस्तवाया न । मध्यि । मध्यि । प्रस्थि । नमुक्त हमंग्रह्मीयात्रसंभीत वालस्यावास्त्रवात हाणा है। वालस्यावास्त्रवात वालस्य वालस्य वालस्य शिक्ष । तिर्वित्रमुद्ध । : तीएमाम गिटिक्स्प्रेयदेशामधीगङ्खाका । सुर्वित्रमुद्ध मही । देशमीएक का स्व -रिमीशि । त्रिमारहङ्गमुल्डमुल्डमुल्डम्। । असुगुणं यत्साहङ्गमुला । । असुगुणं यत्साहङ्गमुल्डमुल्डम्। पियायकालादिसाहर्यमस्येवेति प्रास्तम् । न च तस्याम्पिति । साहर्यामानेन तस्या अप्यसंभवः भावः। अत्र पक्षेऽशक्तलम् अस्तमधेलम् । छक्षणात्र मेति युक्तलम् । एतेन ऋखलनक्षानेधानगण्डार-तिञ्ञीनिमाध्यक्ष्याम १५१८अञ्चलक्ष्य क्ष्यानिक १५६८ । । नामन्। । संग्रह्मा विस्वता तद्ग्रह्णम् अश्वनत अनिवस् अतः प्रकृताननुगुणा मेलक्षराष्ट्रा । वस्सा-इंप्रिनी नीन । त्रीप्रिनी इस । तिष्णकुरतीतिसकाएत डी निम्हामार्जाप । त्रीप्रीनाजापूर्वहर्षि -हिति। माण्यस्य । तराह विश्वस्य हिति। क्रीविनामाः जीवनिर्मामाम् । विकिन् । :पांद्रिप्त नीड़ "निज्ञानमिष्येप्येपनिष्यान्निम्पन्निष्य । :नितिप्राणाङ्गीमिष्र ति।। কিন্দু চ চ চিনি।। প্রাক্তির ক্রিনি ক্রিন টিনি। চিনিচগ্রিন চ্নিক্রিচা চিন্দু চিনু চিন্দু চিন্দু চিন্দু চিন্দু চিন্দু চিন্দু চিন্দু চিন্দু চিন্দু

नेन खस्य दुःखोग्पादकावाच नायकनाथिकान्तर्गिकनदर्शनस्य विप्रकम्भोद्दीपकावाप्रकृतानुकृष्ठता -रिड्रिम्पिथ्साप्ताप्रात्मित्रापिक्षे मान्द्रक रिक्ति मान्द्रिक्षेत्र । स्वीपिक्षेत्र विकास्त्रीय स्वापिक्षेत्र तु भवस्वेस्येस्य म शिर्दात्रिश्यः स्वितिक्ष्यः स्वित्तिक्ष्यः स्विद्धिर्मात्रे म प्रकृतिस्थ-नंगात । ज्ञान क्षेत्रसीय मध्यात । ज्ञान क्षेत्रसीय मध्यात । ज्ञान । ज्ञान । ज्ञान । ज्ञान । ज्ञान । रख्य ऋजुरवकानियानाळहारापियानादिकं विसळतायो हंभाति । ह सर्वेया चन्द्रादि**सा**हरूपं मुखा**दा-**-मिन्हिपदेतमाराक कंकिए तह , 'अन्निन्नि प्रदेश कि । जिल्ला वार्यास्तान निक्ति । अन्यसान निक्ति । अन्यसान निक्ति

त्रभाभक्रवलम्मुख्याया उस्त्रहायाः प्रकृतानवुगुणलम्भित द्रष्टव्यम्। इति ॥

ं-फेंट्राम जिलान्। विद्यात व्यानस्य ( ३६३ १०४ वृष्ठ १०४ वृष्ठ । महित्रका अभागवान्। । होम्ज्रेनीहः। म्हाल्यः इत्याहिमः, प्रमितिकाः, प्रमित्राहः। इत्याहि । अस्टिमानाः, धार्मिकाः। -मुसुष्ना मेहसुर्यः । अस्य भारतिष्यानमसुत्रः इसिमानसिक्तः । इस्पर्याः । अस्य मुप् नात्रकाण्यः । निर्मि हेग्र नीष्रपृत्र स्थाकमुक्तमिन्द्रहाईम किष्ट्रह्ममाम । :क्रब्रम् :ाग्रम्भनीप । नीह "क्र्य मुलाम हो। उक्ते न भाषा है। उक्ते माभाषाम् भाषाम् भाषाम् भाषाम् भाषाम् भाषाम् भाषाम् भाषाम् भाषाम् भाषाम् भाषा :प्राक्तरान्निमान ।:थेयर्द्ध एक्ट्रानिस्मिन्न । स्वास्मिन्न । क्रिक्सि एक्ट्रान्निस्मिन्न । स्वास्मिन्न । स्वासिन्न । स्वासिन । स्व

महस्यान्त्रक्षान्त्रम् "काव्यवामायाः क्रविति धम्। मुणास्तद्विश्वयहेतवस्त्यक्षाराः" इति । महस्यान्त्रम् । महस्य तहस्यमसमस्त्रम् । यतः सिमस्त्रम् । महस्यान्याः काव्यक्ष्यस्याः । महस्यान्याः । महस्यान्याः । महस्यान्याः । महस्य

। त्रीमेन्ड्यास्मा । स्प्रहानास्मा विकास अन्यस्य मतान्तरातात्र होम। सिम्राय्वान्त्र प्रमान्न्याय्वान्त्र । स्ट्रियान्त्र विकासि विकासि स्ट्रियान्त्र । स्ट्रियान्त्यान्त्य । स्ट्रियान्त्यान्य । स्ट्रियान्त्यान्त्यान्य । स्ट्रियान्त्यान्त्

-गुल् किसी के इंड्रिस क्षिति के प्राप्त कार्ला के कार्ला के कि । काराइय के । काराइय के । काराइय कि । काराइय के । काराइय काराइय के । काराइय के

्रामिशिक्ष के क्षित्र के स्वार्ग कि स्वार्ग के स्वार्य के स्वार्ग के स्वार्ग

इस्ति वान्ति भेदल्खां कृषितमुक्ति पद्ध्युक्ति वान्ति । 'नानेन होते होता । क्ष्युक्ति । क्ष्युक्

<sup>।</sup> मुप्रमूहिम्हमन्त्रम् ।। ३ गृहिक्षित्रमाव्यव्यम्भव्यम्भव्यम्

। :क्रिंडम् : इाक्षामग्रह

१ तिणिहरू हेई हिंस्स्रीएएक इसाह्यां मार्ग सुर्वात मुग्नेत सरस् कान्यन्ववहारमाप्तिः । अद्रावत्र प्रच्वलत्यिक्षिः प्राच्यः प्रोद्यनुष्ठम् पृपः ॥ ३४५ ॥ ं अथ कतिपर्यः ततः

।। किंक्रिप एर्नाडुइफ्टफ्टाक छिप्रिमाणु किर्क्तिक्टिमिहिन जिप्त अस्या रदच्छद्रस्यो न्यक्तरीतिवर्धं सुघास् ॥ ३४६ ॥

रतन्छीभाया अतिशयं कुर्वन्तीखुक्तम् । तत्र बैदम्याँ माधुर्यस्य प्रसादस्य च सत्वेन संभोगशृङ्गाहाँ नदक्षरपुता पाञ्चाकी रीनियमी: गुणा: शब्दार्थामयहर्ज काव्यं श्रीमधिता शब्दार्थाश्रम अरुकारा-नैहमी गौडी पाञ्चाली च सर्नुणान्यञ्जक्तवर्णाता वैदमी प्रसादीचोन्यञ्जक्तवर्णातता गौडी माधुर्यप्रसाद-काब्यस्यात्मीते। अयमाश्यः। वामनेन हि गीतिरातमा काब्यस्य सा च पद्संघटनात्मिका त्रिविना 

एवमाचे डन्यासिमुक्तान्से डिलिसाह अथ कितिपयैद्धियाहि । अथशब्दोड्य प्रश्नार्थकः वामनमते गुणाः न रसयमोः नापि च त्रय एव किं तु दश इत्यसुपदं स्युत्रोभिव्यति ॥

भावेन समस्तगुणाभावान्छोमाया अनुत्पत्तः शोभाहीने च काव्यत्वस्यैवाभावादितीत्यृद्योते स्पष्टम् । केशत ओजःसन्हें शिलभावेन मैव काब्यस्यात्मा स्यात् न तु गौडी पाञ्चाकी न तत्र माधुवीब-

।। :प्रमुते प्रह्म वहुर स्वमण्या गृह्म प्रमुद्रः ।। पानत्। तत इति । अस्य 'काव्यवहारप्राप्तिः' इत्यज्ञान्ययः।प्राप्यः वहुळ इति यावत्। भिष्रिकानन्तरासम्प्रश्नासम्बद्धाः इत्यमस्य । क्षिमकः असमस्यः भ्रमम्भे

ति। काव्यव्यवहारः स्वादिखतिव्यातिस्ययः। न नेष्टापतिः उपकार्यस्य रसस्याभावति। गर्छिगात्रकटर्गडम्बन मीटर्तमन्माव व्ह तमन्म डी न । :धेयः वास्त्राह्मव्यव्यव्यव्यास्य -राइक्ट्विकाना । रीवर एक क्ष्म । वार्ष । वार्ष । वार्ष वार्ष वार्ष । वार्ष वार्ष । वार्ष वार्ष ।

: सिर्माधिकाम इसके: । तहे व्यक्तिकेणोपपादयति अस्या इति । अस्या वर्गणिन्याः विश्वेया बर्वाणीनी ॥" इति रहकीशोकाह्नना सेव (पुसः) अनेन मानुषदेहेनेव न तु दिव्यदेहेन शिन इसमर्:। यहा "होने सुखोजासिही भीने या सुखशीतका । भर्तभन्ता च या नार वरवर्णः स्वर्णवर्णः सीऽरखस्या इति वरवर्णिनी उत्तमाङ्गना । ''वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा वर्-होण क्षिष्ठाहरू : इन । ज्ञाष्ट्रभिष्मार्था हम्पूर्य प्राप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति । वरः अष्ठभाक्ष्याम् क्ष्

१६ न्छद्रस्यायरस्य रसः स्रुधाम् अमुनं न्यक्षर्गितसम् अतिहास् अतिहास्य रसः

नान्यन्यवहारस्त दुष्टी हेत्रितिवद्रीणः" श्री कमलाकर्मश्रा अप्याहुः ॥

निकल्पनया सुखदायकत्वादिरूपश्चयगुणदात्कंकल्पनायाः सत्वादिश्चोभितः अघररसस्योपमेयस्य नेवस्य गुणातिक्ष्यं व्यक्तिक्षः इति म विद्यालक्ष्याति भावः। प्रकृति क्ष्यदेवस्त्रुणहाः -क्ट :प्राक्छ्रकोमिहिह्न सिक्ति । किन्नाक्रिकान्त्रकार । किन्नाहार । किन्नाहार विकास

# इदानी गुणाना भेदमाह

# ( सु० ८९ ) मधुपौनःभमादाएपास्त्रपत्ते न पुनद्दा ।

श्वायस्य च कान्योपात्रसा सम्बन्धस्य सुर्वसिद्धानाहरूद्वोतः ॥ -त्रीहाइन्स्सार्क्स न स्वाहित भावः। न चेषायन् नायक्ष्यात्रामातिहायस्य रहज्ङर्स्सार्वाहाना -।हाभाभारिक्र-हाण्मुमिनिव्याल्यान्त्र म क्ष्ये। । एवं च काव्यव्यवहारिनिमिन्युग्यान्त्रद्शिभाभावा ह्यांस्प्रमामक्रही ह त्रिक्षामतिह हर्मध्याम त्राह्मा हरिक्सा शिमिष्टिका । :श्रीहर हिमिष्टिकाह होग्रिहीश्मेमर्गाह । व्याप्तान्काहरूर्वानमार्गाह । व्याप्त च ग्रह्म । प्रवास न । स्वाप्त । अपन्या । नात १५ कार्य हार्य सामित स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान सामित स्थान सामित स्थान सामित स्थान सामित स्थान सामित स ह तो ांव्रात्रखमक्ष्यक्षमा । व्यवस्थात । व्यवस्थात । व्यवस्थात । व्यवस्थात । व्यवस्थात । व्यवस्थात । -त्रीाम्डर्फ्ड्रग्रत्म<del>ञानम्बर्ग</del> म्नाणहरूमत्र्वाम्बर्गात्म्यात्रमात्रात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम्थात्रम् कान्यवहारहेतुद्राभाजनकाविसर्थः । एवं चात्र माधुर्वन्यञ्जकायामित्र अन्तिसञ्ज प्रकृतिक्रि इस्तिमाधिसामिक्यानिक हो क्रिया । मुप्ति हो क्रिया । मुप्ति हो क्रियानिक्यानिक । स्वापिक विकास । स्वापिक स्वापि

।। होड़ "होशाग्रान्भभक्ष्यान्रज्ञाहिष्ट्रभ्रिष्ट्रि इरिनो रेट के तमनमाज । ज्ञानिक क्यान विवासिक वि नामान के जाणाहित होनाने नानिस्थलका सम्बन्ध होने स्थल स्थल प्राप्त । मन् प्रसा--तीर्या नामालकाएलक्षणाज्यातिः स्वत् यतीरत्र प्रसाद्धिभागाहुमगोहिनगोभागः अभागन्तद्वि नाइप्रमाण । हप अपर क्षार्यात क्षार्याहर्मालाहर्माल : क्यार्याहर्माल माणा । माणास हामक्यार्याक :इर्ह्म । म्हेइफड़ो हु म म्हेइफ्हाम नर्म । तिप्रीप्रीप्रोफ़्न भी विभिन्न । प्राप्त है । प्राप्त है ।

॥ तीर् ":गर्र न तीमीतधरूत रिमम तीमीगरमी।गि 'सगुणी' इति विशेषणं दत्तम् तत् न वामनाख्नतगुणायोगायम् अपि तु स्वोत्तरत्तथनंगुण-निमा इस्पर्यं मनता ( निमने ) महीतानी है। विकार्या के निमने जान के निमने के निमने के निमने के निमने के निमने के -দম গ্রহণন্দ্রাক্ত ( দর্লাক্রিনিট্রিটার্টিটির) চর্চান্ট্র নিটিন্দ্রম দান্দ্রীদ্রম্বার্ট্রা किस्सि निष्याहेड् नेम्सीन । तिक्षा कार्याहेड् के निष्य । क्षेत्र । कष्टे । क्षेत्र । कष्टे । । क्लि :।।एए पीरक मारुकामाहिमाइमीप्राह्माक्ष्माक है। एक :। पीर्गुपायक है। कि

-हंग्इट। :इर्ड्य्ह्याञ्चलेक्यानिकार् एह। विकान्य वृथं पृष्ठ हिति विटर्वसमानाह्ने । मकन्सूर इखाद्वः । ते गुणा माधुयीत्रःप्रसादाख्याः त्रय प्रेलर्थ । आख्दापदं परमतेन सह सत्त्रः, जानं-"ភា.ទា័ម្រ.។ ភ្លាកវេទ្ធាម៉ែកតាត្រីរក ម៌១កាខិកា បែនទមវិទ្ទា វុភាកាបេនខាកាអាអ កោហ្ស៊ី។ ក្នុកកាទ इदानीं गुणानामळकारभेदे सिद्धे वामनीक्तदशिधलखुदासाय गुणभेदनाह माधुमेंदनारे । इ.न.-

प्यस्य ॥ ३ सर्वेति । चर्महर्द्येचर्यः ॥ हैं.. .... ७ १ १ १ १ वर्ष हो। इस्तर्म संगुणार प्रमाण्या स्थाप्या । ए ११ १ वर्ष १ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११

आरुतिगण इति तत्त्ववीधित्या स्पष्टम् ॥ ३ 'आस्वादपद्वमा' इत्यिषि पाठः ॥ असी है सिक्से विक्रमीय में स्था पश्चपाच जिस्ति मिखादिवत् पाचायन्ताय करत्वम् । पात्रीयात्ताप महीहमः हो। तो क्राम हो। महीम स्थिरकारियाः क्रिक्यक्या (क्रिक्ट प्रगमि ह) तो है क्षित्र भूग मि ह मन्स इति कर्मधारयो न तु हिंगुः। एवमेव व्यास्यातमेतत्तवं पाक् अन्य पृष्ठ । अत एव 'निलोकनाथेन सहा ३ ,यवरसीजन्याः, इति परनीयम् । अथवा नव नवसह्यानाः अवववाः वस्य स नवावयवः स चासी (सभ्य

11

नामिकानुभवसिद्धः सकुमार्थियस्यावस्याविश्रेषे द्वतिः स मधुर्रस्सरवाहोतः ( मनःकाठिन्याव-। तिमिमिकतक्षीरित्र भ प्रिक्निम्इमिताक्रमाक्ष्या । मक्रत ती इप्रइम् क्ष्यि । मेर् मुखस्बेव रसलात्। करणविप्ररूमशान्त्रेतु विचातीमा विजातीमा हुति: । तत्कारणाह्नाद्रोप्रि विचातीम गत्वैजात्यम् । तदेव मध्येपीति भावः । विभावादिचर्णाचन्यवृत्यातन्दात्रे भग्नावरणक्तवपन्तात्रा--जाह्राएअतीवृध्ववृद्ध क्यांत्राता ।:वेकड्र पहिनेति विक्याद्वितात्र विक्याद्वित विक्याद्वित विक्याद्वित विक्याद्वित नर्गान्त्रीपरिक्रिक्रीव्यामाइएसम्बिक्सिंक्रीक्षावास्त्रिक्षि । मनस्प्रविद्याहमसाक्ष्यक्षा । **त्रिविसी** -इन्<del>रिक्तार ।: गृह ती इ प्रतर्भ । क्रीग्रिक्ति ।: वार ती डी क्रियाण क्रिक्त १ १ ) एक्स्प १ १ ) एक्स्प होटार स्ट</del> निह मिसिन्रोफ्ट हाएमिप्रमित्र सम्ब्राय होते । बृह्य एक्ट्राय सम्बर्धित स्थाप क्षेत्र स्थाप स्थाप स्थाप होते ।

॥ निट्ट ज़िल्ह जार नामिता । निट्ट नित्र जाह ने जार निट्ट में हो । मान फैप्टाम । চ্বত্র ক্রের ক্রেড্রাচনিচ্চানতা। ' দুন্দর্ভাণ । 'প্রদাণিদ্রাদ দ্রাদ্রাদ্রাদ तथा सिते 'शृहीरे' इत्सर्गने स्वात् शृहारस्याहाहरूषक्पलेनाहाहहेतुनाभावात्। आहादरबरूपल-। कि तिम्होर्क इस्ति निम्ह । तथा चाह्रादक्षनमान्द्रहेतुत्वम् आनन्द्रजनकर्त्वम् इस्त्रे विम्ह क्पृतिकापियर्षः । तथा च द्रतिकारिणमाहादकलं मधुर्थम् तच शृह्गारे इत्यन्पयः । नतु आहादय-र्यस्य लक्षणमाह आह्वाद्रकत्वामिति । आह्वाद्रनमाह्नादः मोन घन् । ततः खार्षे कप्रात्ययः आनन्दरच-न्धाम हा। देश्येरिक्सामहो । **निर्मिएर** । देशमाना गुणाना । नाहरू । नाहरू

अवान्तरगुणानमङ्गाङ्गिभाववैन्दिन्येणानन्त्याद्रमुरखाझेति भाव इत्पृह्योते स्पष्टम् ॥ । क्रापनकप्रसुउत्तर क्रापिताह एक्टिनिविधितार क्राप्त क्रापित क्रापित क्रापित क्रापित क्रापित क्रापित क्रापित क निहरूद्वरपा क्रनिक्रिसारेण च युवतः विभावविदिज्ञात् । प्रसादस्त सर्वेपामाविद्यकारिववस्थाः निकास इति । विकास स्था वस्तर अहते नवनस्य भवानके हुतापसरणव्या । मिन स क्षित्रक्राममहूषमञ्जूष साम्प्राधिक किन्द्रीमहोत्राहे किन्द्री साम्प्रकृष हो । तिर्धिमात्रमे (र्गात्रभेतिह ।:१४५२ हिन्सीवन्यरिवन्त्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभाभक्षेत्रभ निस्माधयः ॥ इति वैदभमार्गस्य प्राणा दश गुणा मताः । " इति वामनोक्ता दश शब्दगुणा नामः हिम्हिं । , हिन् से सादः समय। माधुने सुकुमारता। अर्थन्यनिहरू (तम्मेदःसी-

> ॥ भीप्रिक्शिसः विष्टि हैन्छ । इसीक्रिक्शिक्ष । मिसिस होक्ष प्रिक्ष ॥ २३ ॥ मृष्णमक्तिद्व गृङ्गाद्व कैधाम कंत्रकृशह्वाध (०१ ०प्र ) हामाएरुर एमेक् मेग

## । मुरुनी। एकक (१८ ०५)

असन्तद्वतिहेतुत्वात् ॥

॥ १३ ॥ तिष्रभिष्मभी किर्मुहेर्नुमेन् ।। ६९ ॥ इ

मित्त प्रमात स्वामा के स्वाम स्वाम

॥ मुष्टाम् गिरमिर हीड् णलाचिक्षशसंकीर्णमित्यर्थः । एवं बीमस्से मामुचेळेशस्कीणंलमीजसः तहद्यास्नमांसेद्धः द्वस् ) नम्प्र । मेहि सिम्पेडालिसिस्य । कुण्युति । किस्प्रेसिक्य विभायस्था विभावस्था विभावस्था । 'मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे' ( ९७ युष्ठे ) इति कथम् प्रसादेन मानभद्गमाञ्च सभोगद्भमित् तह-में ते विषयरागीतकोन निवेदासत्वान तथा हुति:। अत एवात्र नाशुपातळशोटी । न न तो ह ान्मीहर्मामनिक्य स्थापितथा सम्भावत प्रमानिक्या प्रमानिक्या प्रमान्य हान्य हान्य । सगमाशासत्वेन प्रियाखामाहिषयान्तर्राम् सर्वेष्टेन निर्देद्वात्वात् तद्येस्या विपर्यानामा र्भायलत्या कर्णा प्रियनाहोन स्माशानिकृती चित्रतिविक्षेपस्य निवेद्विर्गिधिन. सभयन निवेदान्रिक्ष न्य स्पर्यहतुत्वात् प्रतिवन्यक्तिवयस्मान्छद्कत्वाद्रितिइतिः तत्त्याविशोकाविश्वपा विप्रतन्मस्यापित् -जिल्लास्याद्वात्याद्व ह हिनाइ प्रमानम् साम्याद्वात्यात्रात्यात्रात्यात्र व व्याप्याद्वात्यात्र । : हेम्प्रवात्यात्र । -इत्रोमिनम्पर्यः । अतिशामान्यतंत्रे हतुमाह अस्वन्तद्वाहराहराहिता । हास्राहराहराहराहराहराहराहराहराहराहराहराहराह -मिन्नामार निर्मार विरक्ति संस्थान पित्रामार विराधन किया है । विराधन विराधन विराधन विराधन विराधन विराधन विराधन नामतः । निमानन्त्राप्रदिनिक्षः । निष्टं पिक्कः ज्ञाणिमाज्ञाणकृतः हत्ने विश्वाम वृप्र पिक्षमे छव्ति नः,

क्ष्मिन्नः, इत्वेव पाटः आबीनरीमान् । यदीवमाने तु न्सत्सरः, इती.त चोटाम् ॥ ४ प्रतिमान् । प्रमानः। ११ प्रवासः ॥ ३ मे यः शक्तिमिति । माक् ३१५ पृष्ठे २३ पद्भी प्रदार्शित पदानिरम् ॥ ४ प्रतिमान् । ११ प्रवासः ॥ ३४६ वदार्शणब्रिण स्कृशिभवित्यति ॥

- ॥ १६ १३ ) निस्तानक्तानिक ।। १६ १३ ) निस्तानक्तानक्तानकार्या ।।

। ह णिस्त छेक्धाएरुतर्मिर्माहिरुम्स्या (११ ० ए)

॥ :स्मिएएकीाम द्रींग्र किं मेरमिहार्गि

( स्० ४४ ) श्रुब्धन्तनामिवत् स्वन्छन्यवस्पह्सेव सः ॥ ७० ॥

| जिरिहिर्मुमुमुद्रिक्त अह होत् । विद्यां क्षेत्र होते । क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षि

ार्मक्ष'। त्रीहे ग्रम्स् । सेक्ष्वं साम्यात् । त्रीम्रम् । व्रीम् । व्रीम् । व्रीम् । व्रिक्तं । व्रिम् ।

ভিনি নিয়া ভাষ্টি কাৰ্টি কাৰ

### १। १० ॥ राजेमियेषाङ्गाङ्ग इन्हें मिर्निम्य राज्ञेन्य ।। ॥ ह साह्न सुविष्ठ प्रक्रि पुर्वेष्ठ । शहिष्ठ । फ्रेडिस इसीस्नाएव । तीश्रीएनह । :तिष्मित्रोत्रीचि एक प्रिटां मिर्या प्रमास क्षेत्र । १८ ० प्र )

-एही काक हा त्या है। जा iण्यत्वर्धाएनज्ञाप्तक्षाप्राह्म । महोशेक तीड्र गिन : फिन्डेन्स्क्षीक्षात्रभाष्याप्तक्षितिइतिह । प्रमक्ष गणाण्ड

हिन्देव शोडीह होते। विस्तर [स्वर्मास विश्वानिही किलान्त्र] भारक है। विभिन्न केलमाल प्रतिहिश्च हिन् केंग इत्यादिना ९८ सूत्रेण वह्यते । अत्र सारबोधिनोक्ताराः "सूद्रिहिद्दाति प्रतिपनानत्त 'सवोध रचनासु च' इति इतिमन्योऽसंगत इत्यपात्तम् । रचनाथा व्यस्तक्तं ''प्रोत्ता. शब्दगुणाश पदसंघटनारूपाद्य रचनाद्य व्यङ्गयव्यञ्जयन्त्यसंबन्धेन स्थित इत्यथः। एतेन गुणाना रसमात्रनमन्त्रत

<u> বিন্যুদ্দিন প্রিচিথি ভারের রিমি দিল্পাধারের রিমির গ্রাদিন প্রীদ্র ইণ্ট্রদক্রর করে ।</u> शिप्रार्थित हो । हो हो। हो । अपने हें स्वार्थ । से हो है स्वार्थ । से हिंदि । से हिंदि । से हिंदि । से हिंदि । । भिर निर्ह ( निर्म् क्षेत्र अध्यास ना साम निर्ह की का निर्म का निर्मा निर्म न इति वक्तन्ये कर्णाभूतस्यापि गुणस्य 'यः' इति कर्तेत्वेन निर्देशः स्वातञ्यविवस्थित्यः। गुणाना स्वेत्र विहितस्थितिरिते" इति प्रदीपः । ( कर्णस्यापीति । 'भेन गुणेन रसिधित व्यात्राति' य इति निरेशः। अयं च समेपु एसेपु आधेयतया सगेष्ठ रचनासु व्यङ्गयतथा हिथत इति तन्त्रेणाह क्षेत्र यो गुगीरन्यत् व्याप्तं मिहिन्द्रम् हिन्द्रम् हिन्द्रम् । असादः । करणस्यापं हिन्द्रम् -काः ज्ञायमार्ग्याद्यम् हे पृथा । प्रमितामन्त्राहु मिक्ति । वृष्टिम्ब्रामप्रविष्ट ज्ञायमार्ग्याक्या

र्शेहरूहें । भेरिद्यार्थी संगुणी' इत्युक्तिमित्यत आह गुणानुस्ति। आत्माणाना शोपदिता स्थूदरार्शर ननु गुणानो रस्थमेले क्यं तत्ववेदिनो शब्दायेयोमेधुरीदिः यवहार. क्यं वा काव्यव्हराण (१३

प्रसादान्यञ्जनत्वादिति भावः ) इत्युद्धातः ॥

सनम्पर वहिरद्वास्तरपदारन्तेद्वा यंपर्येवति हति मञ्युराया तृत्यू ॥ उपकारनी अवतीलर्थः । राज्ञ इति हि स्वान्तिवयवगन्ययानस्ययानुपरस्येव प्रदर्भ स्तरमनगन्दांत ातः हानहोत्य पटा हुट हुटा हुटा होस्ता हासमीमिद्धार (पिम्हिन) पिए हि। प्रित के सम्बन्धार सम्बन्धार हिम्स ूर् रोहर हुन्द्रिक्षित हुन्द्रित । इ.स. नाई।।कारक्षे हुन्द्राह्य स्वेस्छाकाणपृद्धि । स्वि क्रव्यं एउत्तिशिष्टी । मानअ यथानेड्युप्युज्यने ॥ इति ॥ इति ॥ अयमस्या. मारिकाया अर्थः । गङ्गः पुरुष इस्त हो अर्थाः संस्थलागात् । स्नि 'आधाराधेयत्या' हति 'व्यक्षयः अक्ता' हति वस्त पुक्त । नरम्भे हे नंगरे, हमा १ ही सिर्म हेर स्थान हेर स्थान हेर स्थान स्थान हेर स्थान स्थान है। स्थान स्थान

इलिइ एवं न द्य इलाह गुणबुस्या उपनारेण । तेषां गुणानास् । आकार श्रीपेस्येच ॥

। :।तिक्षी र्मितागाम्यमंत्र पृष्टिन्निक्ति ( ३१ ० प्र. )

े बहुनामिष पदानामैकपद्वद्वासनात्मा यः श्रेपः यशारोहावरोहकमकपः समाभिः या अज्ञे भजात क्रेगित के जिल्ला के मिल क्रिया हुं ।। १८ ।।

।। :पेमड़ र्रीप्रहरूपुर । तीड़ प्राक्षाध्य डामड़ एमहास्रत्नाधड़ ( ध्रुप ४,३४ ) इति भावः । तरपदेनानन्तरप्रसादपरामर्शे बहुबचनासगोर्गेलगाह् गुणानामिति । अत्राप्युक्तसंब गड़किक तीड़ मेटांग्रेस : इन्हा : १९६म । व्यक्तिक क्षिक्ष मध्या होता कार्य । तिर्गितिक हिक गौणः प्रयोग इत्यर्थः । शब्दार्थरचनानां नानालाद्तानिष्ठमेव माधुपित्पेक्तपुर्कतपुर्काति भावः । इव तेपां रसश्नीनां माध्यानाः प्रसाराख्यानां गुणानां कथक्ष्य सुक्रमारादिवणेतु अर्पेपु रचनास न

शिष्यमाणलाहिति प्रदीपहि स्परम् ॥ दश्विष्यमाणस्वात् । उत्पान्तभोबाद्हितुत्रयोपदानमव्यवस्थाम् बेन्टियमात्रपेवसानस्यापि दशे-दश गुणाः कि तु तथ एवेति सूत्राथः । अत्र सूत्रे एष्टित्युपलक्षुण्म् अल्ब्द्राएन्वन्योरपन्तमोत्रस होवस्यमावानां गुणस्यमावत्नानित्यात् स्यमावभद्गप्रसंगाधिति भावः । यत एव ततो हितोः न उद्हिणाविशेषे वा दीपलं भजनित होपरूपा भवनित होपरूपताहगुणा एव न भवन्तीत्यथे: र्मिने क्रियों क्रियों क्रिये क्रिये हेस्स विने से अन्य क्रिये क् भवन्ति 'एतञ्जसणक्रीडक्षितस्तात्' इति शेष: । परे इत्रे केलित होगमान हामान क्रमात् मुणाः ते त्रिया व्यवतिष्ठने केनित् गुणाः एत् महुकालक्ष्मेणु माधुवादित् अन्तर्भता हरताः क्षेपादयात्र दश गुणाः दुरपह्वाः तत्कृतराय एव न पुनद्शत्परः ॥ क्षेप्रदिश प्राप्तः । । व दश -भिज्ञानमार नीडु '' ॥ :ध्यमारा । अर्थव्यक्तिरहराखमोजःकाल्तममाययः ॥ अधुम् मुस् न पुनदेश इत्युन्तम् (४७३ पृष्ठ) तत्तमथेनाथं पथमवताप्यित कुत इति । नत् ''छेपः

। मिनान्त्रे तुर्वः भीमन्ति परः । अत्र गाढलं व्यक्तमेव । तरस्वव्यक्षि इहिन्यस्यापि गाहत्वाद्वणत्वम् । - मप्टा: डार्फराज्ञानमाह : डारामक्र-फर्कि: । उत्तीरिक्तमीय द्वामध्य र्रुडाम् हार्माहरू क्रियान भामीम विदे क्रांक्त त्रियमिक्सिमिक्सीहिणाद्रियादिक्षात्रिक्ष स्थापन हो। न्मिहा नो गादनणीमिशिताशादिलस्यापि गाहत्वोपामात् यथा 'चञ्चद्वनमितचण्डगदामिशातमृत्यां-अवरोह: शैथिरुगम् तयो: क्रम: वैरस्याजनको विन्यास: । स चावरोहपूर्वक आरोह: आरोहपूर्वकीऽ-पदास । अत्र सिंधः सनीय न प्रतीयने वर्णाख प्रायेणेकस्थानीयाः । अत्रिति । अत्रिति । अत्रित स्थानीयनणीयन्यासाच । यथा 'अस्युत्तरस्या हिश्चि देवतात्मा' इति कुमारसमयकाव्ये १ सर्गे १ वद्भासनात्रे । एकपदनद्वासनहत् इत्ययः एकपदनद्वासनमिति यात्रत् तच समिष्ठोष्ठवाहेक-नामोजस्यन्तमाह नहूनामित्यादि । अस्य 'वामनमते' इत्यादिः । एवमप्रेऽपि बोध्यम् । एकपद-कर्न निरस्यति बहूना मित्यादिना न दश शब्दगुणाः इत्यन्तेन । तत् क्षेपसमाप्युदारताप्रसादा-तहेतासने प्रदशेयन् इचिकारः 'कि शब्दगुणान् दश ब्रुवे अर्थगुणान्या' इति हिदि निधाय तत्राधं

<sup>।। :</sup> हाम जीड़ कांगामग्रम ए इतिहरहितामरुहरू १

हिनि । ''आरोहानन्तरमवरीहे समानिः ब्युक्तमे प्रसादः'' इखन्य । ''अत्र होनिन प्रधानम् अति। ·किंगाम तीर ", उर्फ किंगाममग्रामाममिमम्। ' 'किंगामिन । • हाम तीज्ञाहार्ग्य हरमन्भीर्वेष्ट । क्रिक्सिमीर्विह । क्रिक्ष्य देशक हेन् हन्। सामानागीर तिाणीः । निक्तिनर्पृपुंच्छिनिविाण्डच्च । अद्याता यथा । उत्प्राणाः । निक्तिनर्पृपुंच्छिन्। औज्ज्यस्पित्रा कान्तिश्च स्योक्ति। एवं न देश शब्दगुणाः ॥ मुरोमकुर्ति भेत्रध्यमानविक्ताप्रहित्तानिधितिविधित्वा भेत्रकृति । न्यात्रिक्षाम्यक्ष्यक्ष नामण्युम नाथमीइप्ती क्रिप्पड़ ':र्जिम्जीह पुत्री :।ह्राप्तभ जाष्ट्र । :ग्रेहनीक किमप्त प्रथक्षद्रलक्षं माधुर्ये भद्रया साक्षाहुपात्तम्। प्रसाहेनार्थव्यक्तिर्गृहीता। मागीभेदह्पा न विकटरवळसणा उदारता यश्रीजीमिशितश्रीयरणात्मा प्रसाद: विपानन विन्तरमा

<sup>&</sup>quot;मधरतिर भंतरीएर स्मार" रहमाइ "हुक्तीह इंग संदू" मिडिमिस । **हिशिमाधमीछिड्ड** । ईपु १२९ हाए तक्त इंत्रम्नाष्ट्र । मुल्युक्तिष्ट्र हायत । श्रीफिइन्युक्त आमण्ड्रपम् नर्काः -រីក្សាក់ ្រុស្ត្រ ក្នាន ក្រុស្ត្រាស្ត្រស្ត្រ ក្រុស្ត្រាស្ត្រអា រដ្ឋាន ក្រុងស្ត្រ ក្រុស្ត្រាស្ត្រ ក្រុស្ត្រាស្ត្ । रे प्रनिश्निक्षित्राम् । निष्ट निष्टिभाडिमी निष्टिका मन्नाणः ईसीमा निष्ट्रार । मुधेमान तितर्दर त एजिलिमिनिटा नर्दिनिसिनिक्ष क्षात्र व वस्तु वस्तु व वस्तु व वस्तु वस्तु वस्तु व वस्तु व निस् देशेयित मातज्ञा इति । ब्यास्यातिदं पय प्राक् ( ४१५ पृष्ठ )। अत प्रारं राख । हार होहेंग्र शृहहीत एत समस ए एन्यामिसिमिमिसिक्षिया वा समस ए समस । -। महा । क्षेत्र । महा । क्षेत्र । महा । क्षेत्र विष्य । स्वर्ण । क्षेत्र । कष्ट । भावः। तसञ्जननणेन तसवहार इति तालर्थम्। गुणस्य दोपत्व वेन्टियावहामिति सूत्रे चरममि पूर तिज्ञाहाप्रमूखत एउत्रास्तर । मुह्म १ होमहन्द्रज्ञास स्त्राणः स्त्रत । क्रापट रिविह्यः । मुख्य १ пំអ្នកទន្ត ទាំខ 'ទំភពនាស់មាន តែកម្មអ់ គន់ព្រៃព្រាទ' ខ្រេច អ្វេ । : ខែភាអាំមិនអាអ្រកបាយប្រែ -फ़ाडीह । फ़िल्न फ़िल्म तिग्रिक्सीएन । किग्रिक्सीएनक्षेष्ट । किल्पिक्साठाप्तर क्रिक्स । मुख्य ४ ९ सि साक्षाद्वमासं कण्ठरवेणोनतम्। मध्यमै यथा 'स्थिताः क्षणं पहमसु ताडितायराः' इति कुमारसंभये भ प्राप्त स स्यास्य सावत्त्रास्य सावत्त्रास्य द्वीवित्तमासासामविरूपम्य । सङ्ग्रा माधुर्यन्त इत् मन्त्रभीवः ''गुम्फ उद्घत ओवासि" इति १०० सूत्रे वश्यमाणावाहिति भाषः । पृथमित । पृथम् नामान्त्रकार्यक्षात्रामान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान् प्रमित्रहिहारा । अत्र हि हि शिष्टिया प्राथान्यमाति क्यात जाहर है हि । क्यातिक्युनेपार् केंद्रियस्यास नीस्य एक्स कार्यास क्रायास क्राय क्रायास क्रायास क्रायास क्रायास क्रायास क्रायास क्रायास क्रायास -२मंतिक र्र्जरामग्रह्मिशिष्टं तीर् भुड्यिकिनाम्मकिमाताम् इमीम्झ एमत एमकामाधिहः । गृतिह यः पश्चित्रमा शिक्षानुम् होता । यो वस्यान्त्रमा । यो वस्यान्त्रमा । यो वस्यान्त्रमा । यो वस्य तथा दशैनात्रे') इति प्रभा । प्रसादो यथा 'थे यः शक्षं विभित्तं स्वभुजगुरुमदः पण्डबीना चम्ता थे।

### । क्रिंडिम शिक्षिम्ग्रिक

### भिद्रार्थे वाक्यरन्तं वाक्यार्थे च पदाभिश्चा । भिराधिक्यभिस्मासी च साभिश्रापत्वमस्य च ॥

॥ ष्ट्रीमिस्किक्किम न्हित हमें भूमें भूपे:। जीव्यक्त कान्तिरियाहुमें गुणविशार्दाः।।" इति । स्पष्टांम में प्रदी-न्यस्य कथपनि हादारतास् । पश्चादकानिनः पुरस्तादिव वस्तुतः ॥ यत्राद्यमिनहेतुन्वास्य क्र केडकही ।। मिनडार्जुपिमासुनि क कंउराला विकास । दिह ऐसी कि प्रियास के अंदिन के मतः ॥ आरोहन्त्यवरोहन्ति क्रमेण यतयो हि यत् । समाधिनाम स गुणस्तेन पूता सरस्वतो ॥ दन्धे ार्ण, तिरिमम अनाभ्वीरु धिन्हेरु । :इस्प्रीर्णामत्रस्त्रितिर ज्ञापतिर ॥ :ाण्यु मिर्ग्य :पक्षि म ानिभित्रक्षे असाद न प्रचक्षेत्र ।। निभ्रम हे ।। मुभ्रमा । भगमा । भगमा । भगमा । वामनवृत्ती तृतीयेऽधिकरणे द्वितीयेऽध्याये स्पष्टाः। तथाहि ''पदन्यासस्य गाहलं वदन्त्योजः कनीश्रराः। एवस् उक्तर्रात्या दश शब्दगुणा न प्रथम्बक्तन्या इत्यर्पः । उक्ताना रोपोदिगुणानां कक्षणारोजा । शिक्षिप्रमाधुपानं मधुक्तरः ॥ इति । दशाना शब्दगुणानां भिक्तमभावमुपसंहर्ग प्रमुक्तिभादि । -मिश्ठ न्प्रम तीप्रम हें कि न तीयका गंमान कियरी। तिमर न क्रुक मीमक किन्छान काम न कर्क वथा 'अपसारय घनसारस्' इति ( ४ ६ हु छु )। कान्तियंथा 'मिरानन्द. कौन्द्रे मधुनि विधुरो बाङब-দাদকূর্টি দে । : দাদ রিরাল্ফিফ্রেন্ট্রনচ্চাণ্ট্য দ রিদীলাদগদ হন চু হ্নিদ্র্যা ।: দৈন্দ্যাদ্র্য হ্রিস্পর্যাদিজভ - म्हान्यपदाश्विम क्षेत्रमान स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वपन स्वापन स्वापन स्वपन स्वापन स्वपन स्वापन स्वपन स महामिक्षिमामार्ग्यक्षित्रास्ति । अपिक्षित्रास्त्रायः विक्रमार्थन् तच कथलक्ष्यक्ष्याः । णिमारः श्रुतिसुखावहत्यमिते यावत् । **औच्च्चरं** हाकिकादिसायाएणपदवित्यासिकार्मके । इस्पनेन च ७२ सूत्रे दोपवरत्वक्षयादिस्यं:। तिशिराकरणेन तयो: परिलागेन । अपारुष्यं परुपव-

एव शब्दगुणात् दश् वृपणिला संप्राहे अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति स्वाहे निर्माणात् द्रा अभेणात् वृद्ध भी स्विहे भी स्विहे स्वाहे स्वा

निकार क्षेत्र इत्युक्त वत् वैचिन्यमात्रम् न गुणः। वद्मान्न क्षेत्र क्ष्यान्न निकार क्ष्यान्न क्ष्यान्य क्ष्यान्त क्ष्यान्य क्ष्यान्त । अपूक्ष्यान्त क्ष्यान्य असादः विक्रिक्त क्ष्यान्य क्ष्यान्य असादः विक्रिक्त क्ष्यान्य क्ष्य

क्ष्यायया १० पथत् । जत्र प्रमाणपाएत विशेषण्य सामप्रायसम् । यथा विशेषण्य । यथा । सुनाकिर्वाचेत्रसंतापं हर्तु वः शिवः । विशेषण्यस्ति विशेषण्यस् । विशेषण्यस्य ।

हिमिष्टिव्यम् । विस्ति विशेष्य । विस्ति । विस्ति

ाहित्र महाराह ने सालास स्वास्त । जालासान हत्साह तुर्मा विद्या स्वास्त निमार निमार निमार निमार निमार निमार निमार निमार निमार । जिमिर निमार निमार

-15रोहर | जीइ (एटडी (उन्होंने होल | उन्होंने छि।मान छीम जिह्या में क्रम मान । स्था | मान । स्था | मान । स्था | मान । स्था | मान । स्था । स्था

भि मीटिजिप्त हंग । सालमुक्तमानः अपुष्टार्थलक्ष्पणीपामालपर्यनस् । एवं प्रसानिक्ष्यम्। मिन्नमान्द्रमानिक्ष्यम्। स्व मिन्नमान्द्रमानिक्ष्यम्। स्व अनविक्रमान्द्रमानिक्ष्यम्। स्व मिन्नमान्द्रमानिक्ष्यम्। स्व प्रमानिक्ष्यम्। स्व प्रमानिक्ष्यम्। स्व । स्व ।

। क्रोमाहामक्रहानीहो । :इ।एइ "एवि हमावृप नि।त्रवापमि नि।इ प्रह्मक्रित्रविष्ट्रवि निविद्या नेमन तिक्रिक्षित्र अवसर्थ हिमा अवसर्थ इस्तित्र इस्ति हिमा विकार स्वाहर्म हिमा है -ह्राक्ष्म : किया । यथा 'हर्षकासनसारियते' इति । अत्र क्लानाः द्रवाह्यः । यथा : -नामिहः उपपादः उपपादिक्विनिन्यासः तेषां भोगः सम्बन्ध स्व एव पर्याः धरमाया--इन्हिस् मित्रधीद्विभाद्ये। विकान हित्त स्थान स् कम्यान्यस्याद्वायनार्तिकमः वस्यार्म्यतस्या वर्बानात् त्रज्ञानात् त्रज्ञानात् वर्षात्रम्या व बात--त्रीमानप्रमात्रीमी हाथ । : तिमीर्क्त्वरमाण्ड ।।। हीहम्ह İप्रथित्र किलमर्जायकार । ।। पश्चादुपेलाद्रादेकस्या नयने पिषाय निहितक्रीहानुनःथच्छकः । ईपद्वक्रितक्रपरः सपुलकः प्रमोह्यस-क्तिमाः संबन्धस्ता या घटना रचना तदासा तद्रपः क्षेत्र इत्यथः । यथा 'हेर्डेनासनसिक्षिते प्रिप्तास :।एनतर्महित्रीपर्गहत । ।तरमुरस् महाणहन्।। ।स्तिनास्न । तिर्मित्र आर्यान्नास् च रसम्बनी रसबद छनारे गुणीभूतन्वह्र वान्तभूता" इति । श्रेप्रबह्पवर्णनपूर्वकं तस्य गुणलमेव ह केहर । :बाभ तीड्र बोमित्रन्थक्तिकि। :धेरानीड्रियन । कि**रिहरिट्र** । :धेरानेक्सिमामग्रीमामग्रीतः -उत्पर । किमिन्नकामप्रद्वि । ती इ । विभाग विकास हिम्म । विभाग । विभाग । विभाग । विकास । हिस्तस्य स्कटावं स्कटावेन वर्णेन तद्वेषययेः । यथा ( कान्यादर्शे प्रथमप्रिन्छेदे ) 'कब्रह्मणनगर्भेण नाम्होत्रु । वस्तुस्वभावस्तुः होत्रु । वस्तुन । र्सुपद्स्य प्रत्येक्तमन्वयः । रसस्य प्राधान्ये रस्वानेना । अप्राधान्ये तु रस्वदर्खकार्रह्मपुणीभूतव्यङ्गवे-अभियास्यास्याति । दशमोहासे बक्ष्यमणित्ययेः । स्व्याविक्स्रकंकार्रमानीवेतत्व अर्थन्यितः स्वभाविस्तर्धकार्रिनान कार्मात् कार्मात्रकार्मा गुणाभूतव्यक्ष्य वान्तर्भवतीत्वाह

<sup>ा</sup>क्ष्य तिथ्वीमित्ताक्ष्य क्ष्मीत क्ष्मीतिट्टित्ताप्यी :क्ष्मात ग्रितुष्टित्ता । तीक्ष्मु ९ । :ठाए पिछड़ 'तिखिन्न' ९ । क्ष्मित्ता क्ष्मित्ता क्ष्मित्ता क्ष्मित्ता । जिक्ष्मित्ता । जिक्ष्मित्रा । जिक्ष्मित्ता । जिल्ला ।

निसंत्रमात्रम् । अवैपम्पस्तरूपा समता दोपाभावमातं न पुनर्गणः । कः सत्त्वनमत्ते-उन्पर्प प्रस्तावेऽन्यद्भिद्व्यात् । अर्थस्यायोनेर्न्यच्छापायोनेव् पदि न भवति द्रीतं तर्कथं कान्यम् इत्यर्थहरूपः समाधिरापे न गुणः ॥

#### :ाफ्ना ।।एहिंगम मर्म ( ०१ ०५ )

॥ मीर "निमिद्यार (म्रीतृमि देप्) त म मिन्नम्बोन्नीग्रीप्रमान :ध्वरेष्ठ्र तिम्मनि न वृत्त 'भेष्यं मावः । लोकशाखकाल्यादिदर्गनवन्यनिपणतामः कान्यदेतृतमा अप्दर्गनामः इत्रहर्गर-प्रीटाउप्रती ह कहा तो १ 'म्पेमात तीमिकाणुः नेप्रथेप्रतिवृद्योग्नीकाल । : घाम तीज्ञाकाणु -रिन्निक्ति । दिवा । विकास निर्मातिकालाक निर्मा किल्ला । विकास विकास । विकास विकास । । भेमपू एकाना इसन्यन्छ। माहे एक्टीइभेट । माध्ये हीरीनीमिष्टियन के प्रमाप्त है । न्द्रनानगृहमंत्रमाह : एक्कार्यक्रमाश्वान हार । अह । अह मान्यानम् । अस्यान्यान प्राप्त वास्यान्यान । नीमिक्त अस्तर्मा अस्तर्मा अस्तर्मा अस्तर्मा अस्तर्मा अस्तर्मा अस्तर्मा निर्मात विभिन्न -मानीत् मंग्री मांग्री मांग्री मांग्री मिन्नेय प्रति मिन्नेय प्रति मान्य ुर्गान्ति । अत्र हुणः । महिनिक्ष रिगिनिरिमिया स्थास्त्री । स्थान्ति । स्थान्ति । स्थान्ति । स्थान्ति । स्थान्य न्याद्वमातिकोहमोतिहर्ष "अर्थस्येताहि । अयोद्यादि । अयोद्याद्वमादि । या १ स्था-। रामः तिझारना अर्थे दिवसः समाशिति । मार् हित्र । ति महार । महार । महार । महार । महार । महार । प्रार्फिंग्रेजिन्नी असीसभाइसमिक केंद्राप्तः फिल्फिलिनयन हार । त्रीह । निकमपुक क्रिपी नाणितः । यथा 'निजनयनप्रतिविम्बेरम्बुनि बहुशः प्रतारिता काणि । नोखोपछे विमुशनि नारः-एर्गेन्म् इ.मी.हो.। अन्यन्तरा अन्यन्यायायः क्रिक्तिम्यम् अन्यन्तरा । एक्ष्रहरा अन्यन्तरा । एक्ष्रहरा अन्यन्तरा अत्र नार्क्कर हणान्वकेन सहोपमानोपमेपमेपमाले न फेनापि प्राक्तनकारिया प्रदाशित केरिक्नेत-। मानी तीइ "ाभ ते खेड्डीएन : इनि एउछिएस अधियात: । "अथत्ताद्य स्वाह्य : विद्वान । मानीपमेयमानाहिरूपः। यथा 'सबोमुण्डितमतहूणिमुचुक्तप्रस्पाधं नारङ्गक्तम्' इति । हृपः पाशालो -एट . तर्नाभारशासमार्थाः कविसंप्रदायपार्रशाण्यक्षितम् । स्वाह्मान्यायार्ये । स्वाह्मान्यार्ये । स्व न गुणांबिमिसाह अर्थसोसि । "अर्थहार्थः समाभिः" इति वामनसूत्रम् ( ३ अधिकरूणे २ अरथांय हमात् कायवेत । म कोडलियां होत भावः । अर्थहाष्ट्रह्म समायः काव्यश्ररीमा होत्र क्ष्मामेदल्प हो। इंग्लाइ ' हात तिवित सिक्ट क्ष्य । वय । वय । व्याप्त हे हे हे हे हे हे हे से सिक्ट हे से सिक्ट स . हामार्ज्यमं तत्त्वस्ते । व्यास्याये प्रदीप्रहें प्रदीप्रहें । क्षेप्रप्रकार वे अर्थेस्य क्षेप्रप्रकार । म म्रायन (:प्रज्ञान प्रतिम्प्रहार : । स्वापन स् -गिर्जाराभावात् चुन्वनक्षपसंभोगमिराहरा छठ क्ष भीटर्गाक्षपिर्मिर्मक्रमहरू नामाभाक्षपिर :ហ្វេ ក ខែមេទិក្សាន្ទគ្រែន្តអាវិទ្យានិម្មាក । :គាម តា្រីទ្យាន-ស្នៀតិក្រែន អាវុទ្យាទ្យាកម្លាន កកាមអ៊ -तिराश्त <u>ताबुर्गाल महिन्यमात्र</u> न गुणः अनन्यसायारमारमारमार्गालनाहिरम् तथारा त

-भेभ । न्द्रांद्र, न्त्रीशाननां हर्ने । निर्मित विष्ठि विष्ठि विष्ठि । न्द्रांत्र, न्त्रीशाननां हर्ना अभे-

॥ ह्य ॥ शामितानस्टम्ब गर्म तमा भूम शामित शाम । में ऋगणाः इंग्लिशः ( २/६ ०प्टे ) ।। :।१००१किः ।१००१

हाफड़ एमक क

॥ ४० ॥ एक तन्त्रक मधुम कित्रकृष्टक अवस्था ॥ । कुछ रिए रिए किडाई आहार साम्प्रनी कि होसे ( १६ ० सू )

मणरडाइह । किल्लीम्ब एनसा माधुर्यस्य ब्यक्तिमा उदाहरणस् -क्याम '१४०' : समासा ने मध्यम: समासा ने रिप्रकार । एक :15क्षुरुन्गिक्स् भीरही :15नाम क्रिक्स :15हीन्ड इटड

चतुर्श्च यात् । वामनो दश तात् वाग्मी भङ्खनिव मामहः ॥' इत्युक्तरीरियेत्यर्थः'' इत्याहः ॥ होड़िंगे डोनाणु हिंप गरारे । होर्निंगे कुर्मेंगेरिंगिरिक्फ्ने । स्थित क्षेत्र । कि हेम्हे । होई प्रविधान गुणास्ते चीक्तपुक्त्या न पृथावबतुमही इत्यर्थः। बाच्या इत्यस्य शक्या इत्यर्थकत्त्रभमं निरस्यति

नहाद्वाणाः इस्प्रिस्य शहरासमां वर्णातीमां कश्चरसम्भवप्रदेशसाय । वर्णाः इत्राचन नामेकपदता । वृत्तिमात्रोपळक्षणामिदम् । रचना पदसवरना ( पदाना पेवपियल्पा आतुपूर्वी ) । नेवां गुणानां व्यक्तकतां वर्णोद्धः इताः गताः प्राप्ताः इत्यर्थः । वर्णाः अक्षराणि । समासा रसगुणा एनेति भावः । ये मध्यवीनःप्रसादाह्यालायो गुणबृत्या उपचारेण शब्दगुणाध्य प्रक्ति।ः क्तिनामभिष्यक्रदाः के इत्याकाङ्कायमाह प्रोक्ता होता । गुणकृत्यामान्यक्रियाः । वस्तिता नतु ''गुणबृस्या पुनस्तेषास्'' इत्यादिना ( ४७७ पृष्ठे ) गुणबृस्या शब्दगुणस्थेन चेषतानां

इत्यर्थः स्वस्ववर्गान्सवर्णयुक्ता इति यावत् । यथा अनङ्गः कुन्न इत्यादि । ताहशाः मे स्पर्शाः के वर्णाह्यः कस्य गुणस्य व्यञ्जका इत्याकाङ्कायामाह् मुधीति । अरचगाः णकाररहितरचगेवताः भारतिवर्गातिक्यातिक निर्मात्रक स्वापन निर्माति प्रदीपिह्ये स्वाप ॥

नाम मास्रेयेनती । घरना रचना च । मास्रेये गुणे 'व्यस्रकताम्, इताः' इति पूर्वेणान्त्रयः ॥ बृचिः समासः । तथा च अबृचिः अल्पसमासः मध्यबृचिः मध्यमसमासि बेति समासः । तथा काहकी मानसानाः छच् हस्स्सरान्तरिको र्गो रेफाकारी नीव वर्गाः । अवृत्तिरारम् इस् इं

तथा जाल्पसमस इत्यथी बोंच्य:। तेन ''वर्णोः, समासी रचना'' (९८ सूत्रे) इत्युक्तसमास इंस्य-नामसङ्द्रपादाने दोवता बोच्या । अवृत्तिरिति न्यान्ये समासाभाव इति । अन्नामानपदमीपदर्थकम्प । इति हरवादिळक्षणं नोष्यम् । हरनेन अन्तरितो व्यवहितानिस्यर्भः। तेन राणादेव्यदासः । अत्र निषदा--मिनास्रह र्षमाम्ब तीह हुरु । निमिए। काप्यप्र रिमाम्ब निमाण्य । त्रीक्षक्ति मिएही र्षमाम्ब 'कादमा मानसानाश्च स्पृशीः स्यु पञ्चविशातः" इति चारापणीयाशिक्षावनस्र । मुभि वर्गान्सगा इति अस्वां। ही कान्ये रहद्वर्गाज्ञा हो । स्पर्धा हो कान्ये कान्ये सार्या मान्ता हो।

। भू० १०० ) योग आश्वतिवाध्यामन्तवार्ये हेण तुरुपयो: । क्षुनि युना सहसा यथेवाः स्वाचनाः मान्याप्यान्तान ॥ ३४७ ॥ । शब्दाक्तानिमिहरिद्वास्त्रीमिहर्म हेर्क मेर्नासदाङ्गाः।

हादिः श्वी देविदेव्यं ग्रुम्प उद्धत ओकासि ॥ ७५ ॥

न्यादिव स्पष्टम् ॥ मायहिव ब्रह्मी पदान्तरयोगे सीहुमायेखाभाव 'घटना तवा' इत्युक्तामीते प्रदीपोद्दयोतमार्त्योत-नितापि पौर्वापयेविश्वेषणापि रचना मधुरा भवतीत्याहुः । अत्र वर्णसौकुमायेवती रचना वर्णसौकु-वथा वा प्रतिमं तद हुन, इति पदयोः सभी 'का' इति मधुरवर्णोपितिविहा, । अन्ये तु सुधि ្ស : អ៊ីស្រ៊ុំលែខសូម្ភា ខែអ្ន : សែទ្ធម សិម្រិត្រទំទុខ សេខ : ខាអ្រាម្ខេត្រកាទ្រម | **ត្រីត្រែក្រក្រុះ ត្រុ**ទ្ធាមនទន नुगर्मुमृह् । :वेक्नीनमेशमञ्जि । नीतिनमेशुम् । :वेष्मक्रम्बह । नीड् "।। :विकस नेनिनिर्देष पाञ्चाछी जारी पत्रससधा यावत् । जन्दैः समासविद्यर्गागिक कोडी या ॥" द्विज्ञायुप्तद्यां तस्य च मध्यमता हिनियतुःपदकृता । एवा पाञ्चाकी रीतिः शृह्णारुणशन्तेतु । तहुन्तम् ''हिनिपदा । कींड्र मामम मध्यम वेह्माव वीरीकीक्ष्य । एक्ष्रवीरी प्रविद्या । अवीवीरीक्ष्य मामस्या समास्य

नाह्नयाः आनतं (स्तमभारेण) इंफलमङ्गं परभास्याः ( रमण्याः ) अह भह्नाभः वज्यक्रिणहेतु । - इहिं ना रागे नृत्यरणक्षिती। भक्षी त्रपुणि" इति मेहिनी। तायाहम तत्तरहश तत् अनुभनेद्रगोनरम् आत-ाहि ''। मनाभ्यक्षक हिर स्प्राहित अनहः कनहः करपेतास रहा हामानु । 'र हो।

।। इंधु ७० कृाए क्रिमुण्डेल । क्रिक्ट -हे.।हम्ड । म्रतास्त्राम् कीड् केम्बड कार क्लीस्क नाम्किनीप्रगतम् । महा-ने सर्थः। यहा शान्तादपरः शृद्धारत्तस्य चिन्तत चिन्ता येपु ताहशानीत्यर्थः। महेसरेण तु आनतातृ ग -ग्रेगंशक्तिक्रिक्तिनाम् हेन्स् हाइग्राची अपरिचित्रिक्ति केत्र वाहराति हाइग्राची हिस्स् वाहराति हाइग्राची हिस् -ाँजन्ये हो हो सहस्र नाज्या नाज्या नाज्या हो हो। नगमनाद्विगतिशेषे: तथा अङ्गिकतं स्वयमाद्रेण गृहीतम् यथा एता भद्मयो वृता तरणाना स्थानानि

-हम्मानहाँदः हाइ । तथा । नहां गोहपेशा ह नीप्रिमीहिस कुछ नीमिक्षका । नीमिक्षका अत्र गकारास्तकाराश्च स्वस्ववर्गान्त्रमुधीन. हस्वान्तरिय प्रमानाराश्च

.हास (मार्गन्स)। होड़ गिर्फ ख्राम्नास्य हाणां हिल्ल हे सार्ग होता है । (स्रार्गान्स)। होता है हो स ॥ मृभ्यि त्रीमित्मक्षम्व फ्रिपेशुम प्रिकृत्मम्बर्धन पीमप्रह पृत्राम

ंत्रे तः क्षात्रक्त । हा १ - हिलाल्य हताः होता वृष्णाल्यः १ इता दृष्टद्वात : १ রমণী নিছত। দ্রানদ্রিট দৈর্জনীত্ব।: গাঁত নির্দ্ধ গ্রিকেদ্যাকার দিছে (স্পত্রভতত ) দ্রন্তুচ इंदर: । तथा तुल्ययोः सहश्रयोः ( क्योशित् ) योगः । यथा चित्रवेतारो । तथा इन्द्रे- इन्द्रे-रोजनी रोस्तर 11.म । गार्म (मीमिक मम व समिदिम्ह मार ) एकी एए । मार । निर्माणक -छन् । भम् । महाम तीनीरिक्तर्भं : स्क्नं . गिम : गिमक्षविष्ठ । मन् । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । त्यम् वर्णः (क्तरतपव्यः ) तृतीयः वृतीयो वर्णः (गचडदवव्यः) ताच्यां सह अन्यवा तरन्त्रां.

वर्गवशमत्तीवास्वामन्त्रवोः डितीयन्तुर्ययोः रेसेण अव उपरि उमयत्र वा यस्य कस्यिनित् तृत्यवोः नेत तस्येव संवन्यः स्वगंडियोत् णकारवज्ञः अकारपकारं। होपै-शि । १८८ ॥ अभि

। हिम एए १०१ हाड़ा एडामिले (१०१ तम)

॥ ३०॥ : हम र्गण्य इंशमर स गण्यसम : गण्यसम

इति विज्ञानियाति वोष्य.। अन्यया 'त्रतिरंग्यंत् इसम्य नम्सन्यम् । अपुंसरमनपुंगरेत ।। इति पाणिम्यनुशास्त्रभिरंगर. स्यादिनि बोष्यम् ॥

- កុំអ្វី និទានេះ គឺបើ រំ និនេះ ជាមន្ត្រមន្ត្រមនុទ្ធនេះ នានារីនៃក្រោះ នេះ និងកាន់ នាន់និន្ត្រនេះ និងកាន់ គឺសិទ្ធនេះ និងកាន់ ន

मुन्नेहर तिनीतम् नाम (रोष ४८६) में इतिन में निन्दे प्रमान क्षिति । साम क्षिति । साम क्षिति । साम क्षिति । स्थान स्थान स्थान । स्थान 
ेहार एशिसीह ए एमाए ए जांगा को को विविद्यमिति अन्निस्था स्थान स्था

तनोमेष्यसान्तः परिमिलनमप्राप्त इरितम् । परिस्छानं गीनस्तनवथनसंगादुभयत-समग्राणां रसानां संघटनानां च । उदाहरणम्

इं न्यस्तन्यास् श्रमभ्रचलवाध्रेपन्त्रने:

॥ १४६ ॥ मुम्महरूभीमीमी छोड़र गंग्हें ।। ३४९ ॥

महापि गुणपरतन्त्राः संघटनाद्यस्तथापि

॥ थय ॥ र्रम्भाष्टिमकाष्ट्रमानीणवृत्तीद्वान्ट्र । क्रमिकामीक मर्फानीमानायनस्प्रमाम्कृक ( ५०१ ०म )

मन्थायस्तार्णेवाम्भःख्वतकुहर्चछन्मन्द्रध्यानधीरः किनिद्राच्यप्रदन्धानपेक्षया वक्त्रीनित्याहेव रचताह्यः । यथा

। इंष्ट्र १ ७ मूप तेम्हाणहरू । उन्ह शिष्टिश । इन्ह्र । हिष्टिश हिल्ह् । विवास शिथिकैः सुचलतयोः क्षेपबलनैः व्यस्तो विपरीतो न्यासी रचना यत्र तथाभूतम् । भूप इंन्डापूर्। मा पथा स्पात्तमा भुजवतासंवन्धी य आक्षेपः अभिषातस्तस्य बव्हतः सवन्धे (कर्णे ) पदा अंप हंशिरी (ज्ञानम्बर्गिष्ठकार ) रेछ। नाम तीशाममङ्ग्रम्भिरामनङ्ग्राम मौण्ड्रीड तंभीड गिमम्बर क्षीणस्य मध्यस्य मध्यमागस्य परिमिल्नम् आमर्देनम् अप्राप्य(क्रेटे. क्रशतरतया स्पर्शमङब्या ) अन्तः म्लान शियेल शुप्त वा वसन्तीयकुसुमद्शेनभीत्या न्युब्जकाय श्वनादिति भाव.। तथा तना. प्रीलादि । पीनयोः मांसळयोः स्तन्त्रवस्यो संगात् संबन्धात् उभयतः पीनस्तन्त्रवस्थानयोः परि-श्रीमारीमे मण्ड । :प्रम्मणः ( मिनिम्फ्यिमछएर ) तीप्रव्र्याः वीत्रम् पात्रप्रमे पात्रमः । वाप्रमा जस्वीनितियम् । इदं विसिनीपत्रशयनं त्रिसिन्धाः कमिल्न्याः पत्राणां शयनं शय्या ( तत्प ) -15त्तर्भामा हर्वेदक्ताया राजावर्षणाव्याव्याव्याच्याच्याचा इतिमाञ्च हर्वातः

इखादौ मधुयौनिता वणीः मध्यम. समास. संघटना चानुद्वतेति बोध्यम् । धत्र प्रदीपताराः

"अन्येषां तु वर्णानामुदासीनत्वामित तद्पादाने तु पुराणन्शयेख्यने" इत्याहुः ॥

ll नीर ", जार्गिप्रमुक्तमञ्ज्ञामिक्तमम् भाष्टि । जात्रात्रीक्ष्यन्तराप्राण्यः हा अस्तिमार्थः प्रदेश होता व्याद्यान । वस्तुवान्यान भूतेष वस्तुवान्यान । विष् हार भन्मिलानः वन्नावीमिक्स वानिस्ति वानुसर्व के के अध्यान हो। काहिस्तेषाम् औचिस्ने योग्यतावशात् काचिकाचित् कुत्रचित् रचना सपरना हाते. समान. नण गुण्यस्तरहाः गुणन्यस्त्वनियताः । संघरनाद्यः रचनादयः आदिषदात् नगतमाताः । १ वर्गात्रमाद्यः ननेवं मधुणीराबुद्धतास्मे रचनायाः सनेव विरद्धा स्मित्यतः प्रतिप्रतिसार प्रमृणिलारि ।

। ति हिन्। भन्म प्रोर्डारम्भि हो है। एक स्वार्धा हो। है। है। भन्मि हो। स्वार्थ हिन्द्र । स्वार्थ हिन्द्र ।

१ वस्तुम्भान्ने । वस्तुरः न्यस्तरस्य वर्डनुन्धर्मन्त्रम् हिलान्डे परव त्युन्तः । यस्ति ।

केणादातेषु गर्जस्यस्वस्वस्यान्यान्यसंघट्टनण्डः । कृष्णाकोधायद्वः कुरुकुलनियनोत्पातिनविवातः

कनासरिसहनादशतिरभिवसखे दुन्द्रभिस्वाहिकोटसे ।। ३५० ॥

छिद्रितीएरत त्रीमीएराक म है। एस्सिह । मुक्ष्म् एर्जाह मिर्जाह मिर्जाह मिर्जाह मिर्जाह मिर्जाह मिर्जाह मिर्जाह

उद्वा रनमाद्यः । वस्वा नात्र मीमसेनः ॥

।। छप्र २०९ क्राप्त फेम्सुगणहरू त्मख. तिमत्र तत्प्रहरी इत्यर्थ: । प्रतिष्यते. सिंहनादेन संत्रजनाद्गुहत्वम् । सम्प्रा छन्दः । न्त्रनिक्ष्यसूचकी तिथित उच्यते । तथा योऽस्मार्सह्रमाद्रस्तस्य च यत् प्रतिरिक्तं प्रतिव्यनित्त-तया कुरुकुलस्य दुयायनादीनधनापे मुख्ये उत्पातस्ती नियोतयुक्तो वात । मेघवातयोः संघहुजो प्रच०३. दैःसह इंप्तमः। प्रवा कृत्वाचा द्वावदाः भावस्त अभर्ततः भावत्वद्भस्य प्रवत्ताबद्धः। इना मेत्रासीपा घटाः समूहास्तासाम्योन्य परस्परं यः संबर्धः संबर्धः (अपरं: ) स इव च०टः हन्यन्ते कोणायातः स उन्यते ॥" डीते भरतपरिभाषितेषु शब्दपु सासु । गर्नन्ता ये प्रत्यकालीनाः मेरिनी च । तदायातेपु तचाहनेपु सत्त्व । यद्वा ''मेरीशतसहस्राणि हक्षाशतशतानि च । एकदा यत्र त्री "।। म पीटरपुर म रिमानीजारुए हिर्द्रिय । मित्री म हिरियाणीड्राफ्न देशप्रधार विक्निः प्लुत्या कुहीपु रन्ध्रेपु इत्यर्थी बोघ्यः । तथा कीणी वादनदण्डः । ''कीणी बीणादिवादनम्'' उत्प--:भ-इक्तर्माण्टर्वि किनाइ क्रियानर्त मेथन्म क्रिया द्वार हो। क्रिया हो क्रिया हो। प्रीमिना ग्रिमि क्रिक्स ( : इवार ) : निक्न निम्न क्रिमिनिक्स पिछम एक छा क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स मगर्गिक क्रिक्षेत्र हेन्द्र हेन्स्यान । इन्ह्रिक्षेत्र हेन्स्य हेन्स्य हेन्स्य हेन्स्य हेन्स्य हेन्स्य हेन्स्य शब्दः केन अतिवखनता ताडितः ताडमेनोएगदित इत्यथः। तेन मन्द्ररन्यानासहनादप्रतिरितिनम् -দান্তি-টু: দিছে। দাহ্যাধে দেন দিদাদ । জাৰু দীচ্চদীক্ত টু চিচস্চ্য ক্লু ইন্দিম ক্লিয়ান্টানিট

हिंदिन तु । निर्मासमहोद्दे महिनिन्नमालक है इह इह स्वाहिन । हिंद्र । हिंद्र । हिंद्र । हिंद्र । हिंद्र ।

होड़ (१९१८) (म्हुलाद-' पृटिक ६ ॥ :ठाम्मिक भीकड़ किछा। मुग्न-ता मीड़ किएटा १ किछा। मुग्न-ता मीड़ किएटा १ किछा। मुग्न-ता मुग्न-ता किछा। किछा। किछा के प्रतिक्रमिता किछा। किछा के प्रतिक्रमिता के प्रत

त्र भीटभीहुढ़ मिक्सीएगार । ब्रीएठ। ई ह्य किनीहिन्छ। अप्नामिकामोस्कास :

अत्र बक्ता वैताखिकः प्रबन्धशमिनेवासक इति दिस्समसिद्धतरचनार्यो प्रयपि नोचिताः तथापि बाच्यस्य कुम्मकर्णोचमाङ्गस्य भीमलेनौजस्मितया औद्धत्यात्यदेद्धत्यव्यजनायोद्धता रचनाद्य इति प्रदीपोद्द्योतयोः स्पष्टम् ॥

क्षित्राह्म । अग्रिम्मिक् क्षित्र क्षित्र विद्याहित क्षित्र । अग्रिम्मिक् क्षित्र । अग्रिम्मिक् क्षित्र । अग्रिम्मिक् क्षित्र । विद्याहित । विद्याहित विद्याहित । विद्याहित । विद्याहित विद्याहित । विद्याहित विद्याहित । विद्याहित विद्याहित । विद्याहित विद्याहित विद्याहित विद्याहित । विद्याहित विद्याहित विद्याहित । विद्याहित विद्याहित । विद्याहित विद्याहित । विद्याहित । विद्याहित । विद्याहित । विद्याहित । विद्याहित विद्याहित । विद्याहित । विद्याहित विद्याहित । विद्याहित । विद्याहित विद्याहित । विद्याहित विद्याहित विद्याहित विद्याहित । विद्याहित विद्याहित । विद्याहित विद्याहित विद्याहित । विद्याहित विद्याहित विद्याहित । विद्याहित विद्याहित विद्याहित । विद्याहित । विद्याहित । विद्याहित विद्याहित । विद्याहित विद्याहित । विद्याहित

<sup>।</sup> मिरिहोक्तिङ भिक्ष हैम्मपाइस्च । महसीय प्राप्त **१** ५

मसुणवणीद्यः कथायां शोहेऽपि नात्यन्तमुद्धताः नारकादौ शोहेऽपि न दिभिसमासा-द्यः। एवमन्यदत्योचित्यसनुसर्वेन्यम्॥

इति कान्यप्रकाशे गुणालंकारभेदनियतगुणनिर्णभे नाम अष्टम उह्यातः ॥ ८॥

॥ मुष्रमु प्रज्ञार्गाण्ड्रापृद्धि त्रीमीपह जाहे दीविमध्यमसमासता एव कार्या प्रवासकत पुरास्कृत केर्याह्य इस्ताह्य इस्ताह्य केषु कवे: रसवरवाभिनेनेशिले रसाअयमीनित्यम् । यथा 'शून्यं वासमृहम्' इत्याहै। ( १०० पृष्टे -जम्म हत। नीड़ "।। मतपुर क्छक् केइताफ: सीति क्षाक्स । मनपद्वीकी अपार । सिर्वा होमीमाधु किया है। ( क्लिए ० ६ विष्ठ ५ ५ ५ १ ) ज़ास हे हहा। मिलमीमाधुकिया अकल है होना है हिहा प्रैक्टन्डास वावयसासिमेक्तकम् इयोः संदानिकाम् त्रियं विशेषकम् चतुषु कछापकम् पञ्चादि-। ज्ञीष्टि । ज्ञीष्टिमान्त्र ज्ञालमीषणभ्रमुहमण्डिकिक्छम् कृष । तिशीरामकृष्टिकम्मा<del>क्रिक्निक</del>्ष मह्मत्वस्थानोशे दशितानि । अय भावः । नारकादावभिनेये तु रीहेऽपि व्यङ्गेत न द्विसमासादयः नीाणफ्रक विन्न । तीर्व ।।। विभ्रकाङान मिएउ किहिनी अपमाउर्दे।:मडी नमज्ञप थिवि अपनिवस्त मियहः । नारकादीन च दश । तहुम भेरतेन भेरारकं सप्रकारणमङ्की व्यायोग एव च । भागः न्गील्यः वर्णनीयस्य सुखप्रतिमेर्नेशेहर्मलाहिति । नारकाह्याह्याहित अहिशक्त प्रकाणादि-हित्यीतेनम् ॥" यथा केल्म्बर्याहि इति । अयं भावः । कथावा तु रेहिट व्यह्नमालन्तरहा - व्राथक : प्रायमितम् । सितम् । प्रतिमित्रा । सितम् । सितमितारः खाउ । सिवधीयाचतुष्यदाम् ॥॥ इति । साहित्यदर्पणे च नत्यायाः स्थापसुद्दार्गाम्। इति ॥॥ इति । साहित्यद्वायां सरसं मंत्रित मान । एक । प्रनित्तः : कम्भक । ब्राध्य स्थान । साम । स्थान । साम । अने । साम । अने । साम । अने । साम । नाम्प्रेस । त्रीमाङ्ग हर्षेनीत्रापक्षेम ह दिन्दिर भे महरू विप्रमाणक्षेत्रापन । हिमिप्रमाष्ट्रक । तिश्रीमिमकुर्मित्रिक्त त्राप्ताममुदेर म शीमाध्य क्रिक्षिणकुर्कास्म् । त्राक्तिश्रीक्ष् -उत्मिन मि कार नामायायाया । विकास अविवास विकास । विकास । विकास । विकास । विकास ।

भित्मिशहात्रमान्यात्र क्रियान्त्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रम

#### ॥ अथ नवस उद्यासः ॥



ग्रानारेक्षेत्रके केरेक्काराः प्राप्तावसराः इति संप्रति शब्दारक्ष्यानाह ( सू॰ १०१ ) यदुष्तमन्यथा वाक्यमन्यथा

शब्दालंकाएण ग्रिक्कान । कीड के के किन्ने मुन्ने निर्मात स्वास्तालका विद्यालंका विद्यालंका स्वास्तालका विद्यालंका विद्याल

ारंगः तिर्ध कंप्नस् अपना कार्या अपना अपना कार्या वार्या वार्या कार्या क

ाथि क्षेर्सकृषक्ष का । स्वाक्षाक्र स्वाक्ष्म 
सूत्रे तथेत्यस्य ताभ्यामुपाविभ्यामित्येः तदाह् शूर्यसहित्वेन शब्दस्येव समद्भवरोऽभङ्गप-दक्षेति बोच्पम् । अस्मिन्रकंकारे तत्तन्छव्दानां परिवृत्यसहित्वेन शब्दस्येव समक्काराषापकतया चास्य शब्दाछंकारत्वम् । एवमप्रिमाणामयीति बेयम् ॥

मुकायुक्तानेनारानुकुरुव्यापार इत्याद्वः । शादुरुविज्ञीहितं छन्दः । रक्षणमुक्त प्राक् १८ पृष्ठे ॥ धंअमाम हो। युकालुकानिकार वहेव भवतो नास्तीति भावः । उद्देशकालुका हो। पुरस्स इन्स्स यत् मतम् इष्टं तस्य छेरो नाशस्तं नियातं केत् भवतः तव कृतः सामध्ये हमस्य इन्द्रस्य हिनकतेनं कि युकास् अपि तु नेस्यर्थपरतया योजायित्वा पुनराह सामध्येमित्याहि । शिक्षेकोऽधुरः" इति यादवः । प्रयमस्त बळस्य बळनास्रोऽधुर्शवेशेषस्यामावेन नाशेन प्रसिद्धस्व-कतनार्थकतया योजियाह युक्त किमित्याहि । वहायावेन शुक्तयमावेन प्रसिद्ध आत्मा हाह्यं यस नहीं (। इनेंबार्यकतया हितकदिति च (हितं कृत्ति होना इति व्युत्तरया ) हित-शिक्षाहै । भवान् अवलानं खीणा हितं करोतीति हितकत् हितकार्को नेत्र भवतित्यर्थः । अथा-बियाम्" इति विश्वः । वामानामित्यस्य नारीणामित्यर्परतया योजित्वा प्रथमः पुनराह हितक-शिमामाद्वाङ्ग मात्र १३ १६/६० । १३-धुनाम पिनेत्र म भीत्र रूप मानः । देशनाह्यामामा দীবক্তি রিম্বন্ত নিটালড্ডাদ ক্লোক নিটিলাও নিট্ডাপ্ত দিচরী দুষ্টা ( গাড্ডুড়ে দৈচজুনীয় ) इंस्पर्तया योजियला श्रोता आह कि के कि । कः नेतनः ज्ञानवान् वामाना प्रतीपानां भी। हो के सीप्रमान इंकुनुष्ठ माण्डुाड़ गिणीश, मफ्ना कंप्राप्तमीहरू होड़ : हाम हीड्र अनुकूटम अनुगुणम् आचराति नेत जानासि विद्योहि ( अभिद्योहि ( अभिद्योहि ) तत्र हिनिये की समद्वपदक्षेत्रेण या बक्रीक्तिसमुद्रहरित नारीणाभिति । नारीणां हाणाम्

। क्रामिहिंगि । एक्रक्रीयन् । हा । अपने । क्रामिशिक्षियां । क्रामिक्ष्यं । क्रामिक्ष्यं । क्रामिक्ष्यं । क्रामिक्ष्यं । क्रामिक्ष्यं ।

अभन्न अभन्न स्था

अही केनेहशी बुद्धिर्हणा वन मिस्ता।

॥ इन्हे ॥ क्रेनिक िमरोह ह देखे ।। इन्हें।

किए विशेष

॥ ४८६॥ मिटर्ममिमीम्स छोम नीम्बन् रहीलक्ष्मीक्ष्किल्विष् गुरुवनप्त-त्रवया हुरवर् देशमुश्वो गन्तुम्।

मंभवति तथापि केवलाभङ्ग अवप्रदर्शनार्थमुत्तर्राहरणामित्वाहु. ॥ ं क्षेत्र अवहार ही सार्वाधिकार हो केन्छ । अन्य हो वायानामान हो अवहार हो है नामादेपद न महत्त्वापि नारीणामिति पद्महमुपदीव्य प्रवृत्ताना केपानतराणा स एर क्षेत्रांक्ष त्रमहर्म । मुस्पार समुद्रायस अवहास समुद्रायस्य च हिया हरनाहरि हो मस् वन्त्रा वलासुरवाशक( इन्द्र )परतथा योजितम्" इति । अत्र नारीणामिति पेट्र अवलानामिति । रे हितच्छेत्परतया हुबेंखतया काल्पितम् ततस्त्रेन हुबेंखपरतयोक्त भवाभाग्रासिद्धारतन् । इति पृत ...... हितकारिपरतया हितकारी मार्गपरवया अवलामामार्क मान्या मान्या नामान्य नामान्य नामान्य नामान्य नामान्य नामान्य इस्पेपरतया पोजितम् ततरतेन श्रुपरतयोक्त वामानामाते पर वक्ता नारीपरतया यो। तत् ं. हें। हें हें हें हें हैं। हें हें हें हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं। हैं हैं हैं हैं। हैं हैं हैं। हैं हैं हैं अत्र नारीणामिखादानां पदानां बर्षकलस्तिवंत्र छेपः। एवं च छोपमुलेक्षा वक्षानितिरियः। इत्र

।। मिर्फुराक्तीतिक एर्क्स् उम्कूमफड़ हाम ं एक्ट नीर्यतः शेर्टिप्रमेशक्षिति गुक्र ११ कार्या निर्मात है। ান্দ্র দ-গ্রাচন্ত্রা। ইদ্দর্শী । দাগেনিটি দিশ্যদর্গপথির দুসর্মিণ্ট্রক দর্ভন -, হ্যা,র শিহিনার দাও। সদাওর "রার প্রাক্র"। किमश्राक क्रिमश्रात्र । क्रिमश्राणकुमञ्जानां हो। -नं, रिनेन्। दिए। सिन्नारित साह्य । यदा स्क्रमारित्र । स्था स्क्रमारित्र । स्था स्क्रमारित्र । नेमिह्नमात्रपदेन स्वेषण या विज्ञानुसाहराहर हो। होई । हो। अरा । ११६ मान्यान हरा ।

। अपन १ अपनाम सामा ह्याम । इसमा । अपन १ अपना । अपना १ अपना है । अपना १ अपना है । अपना । अपन । अपना । इसमर: । 'गुरुपरतन्त्रतथा बत' इति पि विवेति खेरे । हुरतर् देश भिष्पात्तर गृजुन् उपनः ा निर्मात महामहम् । हे सिख गुरुवनप्रतत्रवया पिताहेपरार्वानवता । 'परतन्त ना महामहम् न्तरः इसम्बन्धिकार्वात क्रिक्तिकार्वे । अवस्थित विभावता व्यवस्थात

। न. होर महोत् न महन्त्राम् । हिन्दिः ( ग्रिस्मिनिस् ) समात सिन्धिमिन्य ह मीष्ट होस्या ह हाइमुह । उन्हार हो हो । विकार हो । विकार हो । विकार हो ।

भाषीं छन्दः । वसणमुन्तं प्रान् ४ पृष् ॥

## ( सँ० ६०३ ) उर्णसान्यमनेतासः

।। प्रधाय अधनाध्यामक्र होष्ट्र -कारफ 1- केर विभायक भागत स्थाक व्यक्ति वास्ता अवस्था अवस्था मार्गासी विकास स्थातिह

tile lieb | PibelHblbe 

रवीच् श्रीय केवन्त्र लेख्न नवा नवानं रहा है। भाग होता विकास स्थान स्थान स्थान ी है इन्यें इन हैं में में में में में में हों है। व क्षित क्षित्र प्रदेश प्रदेश में भी भी में हैं है ।

प्रसम्बद्धां मुद्द ॥ इति । इति । इति । इति । ger iffete rechente bei bei beiten ber beit beit beite bert ber beite be

वसाणि स्वायमानिकः ॥त् । ग्रह्माः । वात् । वात् । वात् । वात् । वात् । वात्रमानिकः ।त् । वात्रमानिकः ।त् । व्य मिना भर १८११ होता है। एक ११ के ११ के ११ कि ११ कि कि एक १९ विद्युप्त १९ न्यन्यान्य कर्न्यः इत्याप्त क्षेत्र । स्वताहर्षियनेयाच्यान्य एट्ट स्थान्य सार अस्य सार अस्य स्थान्य स्थान्य स्थ क्षित्रे विद्यानिकार्यकार्या । ते विद्यानिक । Anton Bun de pri Brains de pri : meter de centelkielen 9 ( DIE BIKEllot ) THE BEST OF THE CASE OF THE SECOND OF THE SECOND BOOK HAD BELLEVILLED IN ediप्तिने स्युद्धेन सा छत्रानिशान्तिक्यानन्ताना ए । इस्ते वानाइन्ति र हो है अन्तर न न्यू दोनेद्वान्ते -Bulger te has, that a feight a feet on the feet but but I Pikike ikink pinks बीधाराः तदाबीधासात्र । या सहस्र । या स्वार्ति । विष्यु स्वार्ति । विष्यु स्वार्ति । विकास । विष्यु स्वार्ति । -that the figure that determine determined in the fague begind and the company of the com-

क्षेत्र हो होता व अवस्था व स्वता है ते स्वता है के स्वता है से स्वता है से स्वता है से स्वता है से स्वताहर से ( अ.इ.स्ट्रिक्ट इ.क. १ - १ के हे अनुस्त ने एक हैं के इ.स्टर्क इ.स. १ के छ इ.स्टर्क इ.स. १ के छ इ.स्टर्क इ.स. १ , ब्रह्म साथ, देखु व ओल्सान र काल स्वाल । या राज्य है के हैं के हैं है है है है कि स्वाल । वास्तु के सुदे तह हो

हमाजनस्वराहरमन्।राम, प्रमुना हो। ११ किया नार्यक नाम क्ष्मिन स्वता स्वतान प्रमुत्ता हमान्युक व इस अभूष वर्ष भेषु भुवन वर्ष हात है। ता होता है। हिंदू महाद रहातु, देशकर इ.स्तु ने केनवात भू मन्द्रताः । तैसान् भौतात्वाः । स्वत्यान् स् स्वत्यान् स् ए । इत्स्यकः । निर्मात् कः को । नम्पत्र बस्तव्यक्त न्दर ए हे रेन्द्र मध्यात व सुर्वेत एड्नेस्या होत्र विका विकाल । एन्स्य वाल्या वाल्या । व्यापाल आर्था वाल्या इता सूरा इता सुख्याः च सर्पत्र । मेर क्या संदर्भ । तू ए पर्य रहें: तुस्पत्र (इतः परे-र ब रहे हैं होने व होना हम होने होने से होने से हम होने होने हैं हैं है हैं है 
अध्यादिसार भारतराजा राज्यस्य है है एक है 
। :मारहर्रामाम्न छिद्धाः :कारहामाम्। । मुम्पामीण म्जाहरमम्हम् भीटर्म्हरामिन्नम् । सन्दर्भाग्यस्थानम्

। प्रन्त कियानी हिया ।

हुन्यसुप्रास्थ । हुन्यसुप्रास्थ ।

ड्राफड़ मुम्बस :रिंग की

इलुह्योतः। ( वर्णमात्रेति । समानवर्णेत्यर्थः । पदानुप्रासेऽतिन्याप्तिनारणाय मात्रेति । जुन्द्राति । विभक्त्यन्तप्रातिपहिनोभयसाम्।एष्यायैवमुक्तम् । अन्यया पदेत्युक्तै विभक्त्यन्तर्येव ग्रहणं स्यादिति भावः ) इति प्रभा ।।

तर्तासर्वमाभिक्षेत्र वृत्तिकार्तः संस्कृषि हुव स्वाव्य स्वाव्

हितामा स्वाप्त स्वाप्

॥ भिड़ सारहात्र्छ ज्ञाम नृद्रम् अभासाम्यसाम्यस्य । मुन्द्राम् नाहर्यस्य स्थान्त्रम् । साम्यस्यम् । सुन्द्रा-मीर 'एजतकिए' एजीवा हो । एज्यानामाना कि विवास । महत्वेदिमार्ग मिल्ली स्थानिक । सूत्रं व्याचधे अनेकस्पेति । अर्थात् स्रशाम्यसानियामकतात्। व्यञ्जनस्य हृत्यणस्य । व्ययमस्य समृत् व्यवार् साम्य तैनः जातः इत्याम्यास इत्यनुः ॥ इनक्ष्म । जीव्यक्रक्रियम् । नार्वे की द्राप्त-। हो हो हो हो हो । स्वाप्त हो स्वाप्त हो । स्वाप्त हो स्वाप्त हो एक्स्प अभिश्वन्द्रिकस्य व्यजनस्य डिवेह्कुक्री वा सारक्षं शुक्यनुप्रामः। ( से॰ ४०० ) तंत्रस्वात्वसञ्चरतरः ॥ ७८ ॥ ॥ १४६ ॥ मृष्ठहुणपृष्टणगॅनमीत्रमारुप्रीप्रमारू हिंद्र तताऽस्वार्यस्यन्द्रमन्द्रोक्रवन्तुः अञ्जा । भुक्त्रज्ञ । रिल्लिस क्षेत्र मेरकार माहक के असमित । उदाहर्षि ( से० ६०६ ) सारभुयध्व सर्वेद्रोत्:

। :फ्रिंस :हिफ्रिक्षकेश

36€

मुबस्यानुपद्यमात् । अरुणस्य अत्रोतः (म्येसार्यः ) तत् नुगैर्यात् भागः परिरान्येन किन्निवल्येन क्यासपादानानीत यक्तवर्धुमतम् तद्र भयमि निन्तमे । देणपूर्वाणे १८४ अप्यापे गन्निद्वात इत्याप ततोऽस्णेति । भारत शतिथुद्धान्ते सभातगणेनमिद्धानि द्वावासरभद्देशस्य प्रभातवर्णसंस

गीरम्ब्रीहरू हिग्राक्तिभीहंग्रह । मृष्टम् प्रशिक्तिकाक्ति ही भारहात्र ही भाराक्रक अत्र स्पन्दमन्दरियत्र नद्यार्थनारान्त्रस्य गण्याणिरु रस्तर च णाकार्यक्रायान्त्रसाने राज्य जनस्य मुर्ग परिवामा धीणा वा सामिती तरथा. गण्डक हे हिन्दा हो नहीं है ।। महीत :इन् गेहार : बार्श कार्यपूर्व (मजानिक्य क्रिक्स वाहरा: बार्श नन्द्र म

वीक्षरिवस्परिक्यारिक्यारिक्यारिक्यास्य सरिरसीःचर्यः, देखिदिः । म्प्राहरुप्रकर्म भीव ग्राह्माम् । द्वामार् । द्वामार् । स्मान्य । अनेकस्य व्यजनस्य सहत्त्वास्य हेकातुशास् मनगाताः "स्पन्दमन्द्रितय कामकामीत्रत्र सन्तर्द-

हार का क्रियामार्क तीर "महमन्यम ही; भारत्वकृष्ट एर्डामुळ्सक एक्रियाम्य विद् म्रोण म्यतमे हेय : किपानुत्रात्रात्रक्षेत्रक स्थान अन्तर्भ स्वतान्त्रक स्थान्त्रक स्थान्त्रक स्थान्त्रक स्थान्त -हुए माफ्राफ रिक्टिंगिनमां म एवं । तापूर हिट्रांग्रात मार्थ कि कि विद्वारक स्वापन वह-म । क्राह्मसान्द्र भ्रम्य क्षेत्र । इत्र विश्वाणाति मेर् । स्मिन्न हम्प्रहान्त्र । मिर्मिन्न । स्मिन्न विश्वाणाति । स क्षेत्र शावत्तरहान्यनभद्दानायेहर्नतेत् "अभिकृत्य सहत्ताम्भद्रभ्यत्त्रयात्राक्षिक्षान्त्रमा । वृत अस्कृदिति ब्याचेश डिनेहरूक्त्ये मेरि । दिनारं अहवार नेत्वर्तः । पर् रत्यस्वार्थनाह बृत्यनुप्रास । ही ब्रीग इन्हमीह आम्बर इन्हमीटाँनाम-सुस्ता ह। ब्रीक्ष्म् अम्बर आस्त । क्षेत्र सारहस्र । नांग हनाम जानकर्मार कृत मालनाहरू । एकस्वानकरू । जित्राम्त्रकृत होएछ सारहरू

<u>44</u>

ए १०१ ) ओचा समाश्र किस्पुर प्रकार । क्तुं १०८ ) माधुयंदयस्त्रकार्वे विषयातामा ।

। मृत्रज्ञाञ्गाम मीहम्मर

॥ ०० ॥:ईम छिमितः ( ०११ ०५ )

मुणरहार्रह । हनीर्रह हिधिमाए हिमीर्क हमाह । शिंद्ध :प्रैंप

॥ ३८६ ॥ स्तार ऐनीएई। छोइन छोरीर्छाण्यु छामरूमरूध । रहमर हैं। हम रड्ड ग्रेड केड्ड ग्रीप्रहार प्राप्तमार

राम्नास्नाम् नीमीक्रमहासमान र ज्यामाख्य भक्षे हेप् । मुश्ल रीमामाय नीमीपन्छ -रै।।। ំ តូ តិ គត គត្តभាររក្សន៍ទ្រក្នុងអនុអាទមាន ត្រាំខ្សាខាបាន តំនព្រែកកិច្ចកាត់ទាន់ទាន់

नहार वाह अन्यनिमहामित भाग ''अनैकरयापि सक्तामचे बृचित्वमित्रहामित । यथा स्वाप्त प्रन्यकृद्नुमत्ति वथाश्रुतमेव सम्पालवायेवम् ॥

।। हीर ".हार तीमीहोरुम महिल्यहरूनाहाप्रदाय हो। हो महिल्या स्वास हो।। -इंडेंग्ट्रिक्सं, मेह्निं हे स्वामानिक्सियनुप्रास्तिक्सियान् । हि मेह्निं मेह्निं हिल्ला हिल्ला है हिल्ला है है च्ताह्रीसत्र तकारस्य तन । अस्याः गुणन्यस्यानियतवर्णगतित्व |नियमात् तकारस्य माध्यपितिस्य त-

मन्येगयुतां सूर्धि वर्गानस्योगिमेः । स्पर्धेता च मन्यन्ते उपनागरिकां बुधा. ॥' इ.ते । एरं । बृतिः उपनागरिका नागरिक्या चतुरया छियोपनिता उपनागरिकेत्वुच्यते । तथा बोल्स् ''संद-। निर्पेश्वाम । भन्न नायनुकार । निर्देश नीस्तरी जाएम स्वार्ध । निर्देश । निर्देश । निर्देश । निर्देश । निर्देश

ह्या है। हेर हेर हो: वेया विद्या तहता तहतवर्गहाहततात पर्नेत्य हो हो हो हो हो है। हिंदी २८८) 'ज्ञाप्नामितिकाः निष्यः ) :क्ष्रिक्वितिः :क्षिण्यान्त्राप्तानान्त्राप्तान्त्राप्तान्त्राप्तान्त्राप्तान्त्रा ॥ किन्ड्रम होग्रीतीर भिड्रम किम्म्मीक्रम

। भेराने एतरका प्रमासीलामाह उस्प्राणीति । उपनाना स्ताना पराजा मेरप ॥ रिष्ट्रह तींग्रीतीं हिन्हि रिमन्ही। विक

NS8) 'म्राज्य मनोद्रात्रमान , जन्मानम्ज्रीव्यमिनम्बर्गः प्राप्तात्रम् । क्षिमान्त्राज्ञात्रमा

ान्ह ( होन्हान्न :केर्ने, कोन्हान्येशकार्मित । कोर्ड :र्रेप । कीर्रिमित ज्ञामकी । क्रिक्र श. मा. मिमिह्यार्गि शामाइ ( ध्रुष्ट १८६ १ ) 'फल्डमहुमीसुम' श्रीामाइ ( ध्रुष्ट

॥ है, है । ॥ . महहतायां ने दिलक क्लीक्षंत्र हो हु मिला । प्रमग्राक्षमीक प्रमिष्ट क्षेत्र शाम्यशीसाम्यात ( अनिद्रमयीसाहर्यात् ) प्रान्नाहर होत्या । हे न हे नहे ने ने ने ने ने ने ने ं क्रिक्त क्रिक्त हो । क्रिक्त हो । क्रिक्त विक्रिक्त विक्रिक विक्रिक्त विक्रिक्त विक्रिक्त विक्रिक्त विक्रिक्त विक्रिक्त विक हर 1 जर । कर्न मेरीकीर विवास किन्से अपरि है कि । क्षेत्र है कि कि । कि

र्द्ध हार । (ईट्ड ३३६) मंडिन्यमार क्रीहाएकाए॰ । हीर्रग्रीप्रपृष्ट हीर्प्डाक्रुमीकु किमिक

258

श्रुब्दगतिऽसुप्रासः श्रुब्दायंपोर्भेदेऽप्पन्पपात्रभेदात् ठारजनगर्धभरनाच ठारातु-॥ १० ॥ :तहामधेम्यात र्वेष्ट्र मिएहाडाछ हुत्रृङ्गाद् ( ११९ ) ॥ शक्त फिर्ति एकाएजाइएडिलिकिक केंद्र किनीलिकाल्या स्वार । । । शक्त रोकति एक १११ ०क्ट्र । अस्ति । अ

। किडिम : शिक्समगिक

प्राप्तः । एप पदानुत्राप्त इत्यन्ते ॥

ह्रभुता इत्याहः ॥ -१९४४ छकारस्य बहुकुत्यः सारश्यात् बृत्यत्रुप्रासः । उपनागरिकापरमाकाकाः वृत्यनेऽतुप्रासस्या-नेदं मधुर्यानसिरवयानतया प्रागुदादतिनितं अनादाहातीत भाषार । अत्र सरस्तिनियाः अत्र शापर शेरके म हर । मध्यकि होर्रामीपु छिमिक चनाहासाम्प्रेशीयिक माह्यसामक्रमीप

नाद्रामाम्प्रान्तार होत । हो है । एकाम्बाह्या । : । वीनानकाम । शहे हेम । हीमीाम -द्रिक्तिमाङ् आर्यपरमार्नेसिक्ति । त्रिक्तान् मान्त्र स्वित्राह् अपन्ति । अपनार्ने । जिह्न क्राप्त क्रिही जाने गरिए । जिश्ली होक्ट्रिक विकास हे क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स

।। मुश्रम् शिक्षितिकान्याने स्पष्टम् ॥

।: केंग्र म भारत्रात्रात्र स्तात्र कार्यात्राय्यक्ष्यात्राय्यक्ष्यात्रायः । वार्षात्रायः । वार्षात्रायः । वार्षात्रायः । इस्तिनेतत न वर्णानुप्रास इनीस्पाद्वः। मात्रद्रन यम रन्यानृतिः तत्रापिदात् । भेरे रूपनेत पुनरु-एव तुजब्दः छ.टातुप्रास-याद्यात्तवे 'पिएक्तः,स्था नामः' शतिनत् । थत एन एनणसम्बत्रासः वणीमुत्रासस्य छार्यसंवन्तवन्छरसः । स्यानित्र अनुप्रासाः, यन्त्र एवाव नानुत्रासरमात्रान्तः वृत्रद्वानन्य च मिजनापर्वकत्तिमार्वमराब्दसादस्य बान्सन्वेषासः स से लाहास्यास राजीत्रस् रास्तरः। येशब्द्रा មេក I ( មានទីរី ខេត្តរក្ត គេមិនតែខេត្ត គ ម ) សិម ទីរិ បាននេះគ ខេត្តមេះក្សមិត្តមុខមាំមិលត शब्दः । शब्दनाव्यवस्यापारकार्भनानुकृतः रास्तारिति के पर्। सायगैतन्तरः स कः नेनेति शब्दः शब्दनाष्ट्रपन्पापायान् स च प्रातिपन्दिनपूर्वा पिना पन्तक्षि हिनिनः तह्नतः पूर्व वर्णानुप्रासं निष्टव्य देशनी शब्दानुप्रास कपनी शाब्द्रिस्निति । शब्दान् प्रकारने अपन्यते इ

- मिनिजान्यपराणा समानानुपुरीकाणा तुरुषहात्रुपाणामेकाभैकाना वर्णाना ( वर्णमोन् ) अनित्र-मह। हमन्त्रिक्षमा सहस्राह्म संस्था संस्था संस्था स्थान है। अन्यसिक्ष्या सहस्राह्म स्थान । स्था ब्याह्यात च विवरणेडपि "शान्दः सार्वत्रणेगतः। उर्द्यातियमानाहः कर्त्वक्रियात्राहित्पथ ।। मुरामः :किर्वापःविद्यान्त्र निद्यात्त्र मनावाः ।वात्तव्यक्तक्ष्वकृष्ठकृष्ठकृष्ठकृष्ठकृष्ठकृष्ठ प्रति ''पुनरवतावव्यवस्थाय भेरे तार्यमात्रतः' इत्यात्र्याः इति कर्याच्यात्यात्रम्

नुप्रासान्यामस्य मेदी दिश्तः तम्मित्रेयः वाजीतिर्यम् । कार्यत् । कार्यत् । कार्यत् । कार्यत् । कार्यत् । वदेतरसर्वमिशेष वृत्तिकारः सूत्र ब्याचधे शुहद्गात इत्यादि । शब्द्रगत इत्याने धेकासुवासवृत्त वसानेनावृतिः शाब्दानुप्राप्तः स च छारानुप्राप्त इंप्युव्पते" इति ॥

: म्र iनाङ्ग ( *६*११ ० फ्र )

म इति लारानुश्रामः। उदाहरणाम्

पस न सिमें दिषिता द्वद्हनस्तुहिनदीधित्तस्य ।

शब्दानां वा पदानां वा खारानुप्राप्त इत्यिभः इतिहासुः ॥ १४:कन्त्रक्तमहीत्रम् पृषः होड्स् मिक्क्ष्यादाय यदाहोड्स्, ''स्क्राक्ष्यानाहोड्स्, क्रिक्षिक्षिक्षेत्रम् । ្រុះប្រាខ្រែ គាំគ្រេះអ ត្វែរម្ភៃ ព្យារ្រែន្ទីរំព្រភទាមតាពេកមកអម ក្រ រេកម្ចាន់ទទ្រ ត្រែអ្នកស៊ីរុមតាពេ ក្ន हाइन एन्डा हर्नेतन्यन्त्रम् । क्रिक्टि हस्त्रम् । सन्त्रम् । स्थान्य हस्त्रम् । स्थान्य हस्त्रम् । स्थान्य हस्य य जनः कविः तद्वक्षभलात् ताध्रभलनाहित्यर्षः । अस्थैव सन्नान्तरमाह् एप इति । एम एक्ष्मपं ।

हिविधः अन्त्यश्च समासासमासमासम्बाद्यं एकसमासमासमाद्यं न हिन्नासमासमासमाद्यं हित 

इयोः पद्योराब्तो पष्ठभेदापत्रः ॥ न्तेन दशोपेष्यन् तत्राधभेदमाह पदानाभिति । पदानामिति बहुबचननवेकोपछ्याम् अन्यभा मिछिला शाब्दानुप्राप्तः पञ्चवितः। वहेव ,,तदाना प्तः, इत्याहिना ,,पहंत पञ्चना नत ,, इत्त-

निकरासमस्निमिक्षस्नीडवत् । सदेशाभ्याशस्रीयभयपदिसवेशवत् ॥" डलमरः । आर्या रहरः । मन्यमानाः 'तुहिनद्रिवद्हनतुत्यः द्वद्हनस्तिवद्गिवितेत्वतः" इति व्याचत्युः । 'समार क्षिरः इत्युपनम् क्रमकार्यात क्रमकार्यात वस्यावारक्षेत्र वस्यावार्यात वस्यावार्यात वस्यावार्यात वस्यावार्यात व तस्य दबदहनः तुहिनद्यिभिनमिनमिनम्। एवं च 'तुहिनद्विनः' 'दनद्वनरतुत्निद्वे-हत्राः । तिर्गिर प्रदेश ह एक । जाराभाष्ट्रमुस प्रकाम । तीर्वभाषात्र (१४ तम्मार्था हिर्मि मस्योते । यस पुसः सिने समी दिवता कान्ता नात्ति तस्य तुहिनद्रोतित नन्द्र, द्रा-

कस्य परार्चे तुहिनदीधितशब्दस्यार्थान्तरसंक्रितवाव्यवातायानेद. तथापे शरपन्नादेशहरू न्यम्प्राप्त निर्मात् वेषा हाला । प्राप्त । मिलाहे । मिलाहे निर्मात । प्राप्त हो । प्राप्त हो । प्राप्त हो । -१:प्रेप्ट रिप्पेट रिप्पेट रिप्पेट । ठाएउ म मिष्टिशिक एर्पाक्सेक्सिमिसि साम्राहित स्रो -र्रें म एक्टरहोद में विषेत्र का विष्यत्या आरोपणम् न तु रुक्षणया ययानमं तापन्तरसर्भ होति में हेर् रेंगेल्ट नम्बर्ग इंग्लि । मध्येव तिहरिक्षिणात्राज्ञीयकाष्ट्रमाह निर्मिष्णिनामप्रेष्टी पूर्वोप्ते तिहिनद्वितन नियम उत्तराषे तु द्वदह्ते तुहिनद्वीपति भिष्येन नियमित्र अत्र सिविधेद्यितादीनां बहुना प्रहाना तालपंमात्रभेदेनावृत्तिरिति अने सप्रदेगतो लाङ तुपानः। उद्यामिन्त प्राक् ४ पृष्ठे ॥

मिनेजिस्परः । असिशिष्टपदाय्तेरेनेति । बृद्धपदमात्राक्तेरिस्परः न तु तुरुपदापदाप्रदान्ते -इन्यान्द्रा भीगिर्दाम्प्राप्ति। (द्यक्षाप्ता हो। प्रदेशः। (द्यक्षाप्ति। स्वाप्ति। स्वाप्ति। स्वाप्ति। स्वाप्त

<sup>॥</sup> म्रान्त्र होसीरहरू होरीहोद्दीहरू विप्रमान ी। स्ट्राइ हैं हु ह दह हु न । सेईस्टाईदीहर्द सन्तु । १ हम्प्री शीपानन तिर्वेत तिपीन प्रिप्त । 

निध्यम्भ इति ॥

( र्सं० ११८ ) पद्स्याप

अपिशब्देन स इति समुचीपते । उदाहरणम्

वदन वस्वीयान्यासासाः सस्य संवास्तः।

॥ अर्र ॥ क्रम छिक्सीक्रक स्पृष्ट क अकार

(至0 33%) वैयावन्यंत्र तत्र वा ।

नाझः स बुरपबुरपोध

ये तदस्य सिब्ध्यम् । उद्धिताम् क किले समास सिक वा समास समास समास हो। अधि हिन है ।

-मिंह अस्ति हिस्से हिस्से हिस्से होता व्यापाताता राजवार्या होते ।

नाथाभेदा द्रष्टन्यः ) इत्युर्याताः ॥

नुस हीरे हि तिरायम्बर्गासार प्रदेशका । होस्मिर्ग होस्य 
नद्रमामिति । तस्याः वस्याणियाः उत्तमारेषाः । ''उत्तम भर तिमाने'' उत्यम् । 'भीने मुद्री-बीयते इत्यह अपिश्डद्नीते । एकविशयान्यायवात्यासार्यान्यात्राचा भा । ॥

मैनाकरः वाप् । सेनाकरः चन्द्रः तिव चल्द्रः । वाद्यः राःवः राःवः य । वाद्यः । वाद्यः । वहन मुख सुनानर: चन्द्र: । सम निर्मित पदा मार्गाताना, निर्मित । इनह : । महान होर भी मिलोनुस मित्रो मिल के ना मिलोनुस । अधार हो । अधार है।

पुत्र चार्य मुखब्दपणायायलयाता भारा: । अत स्यात्रिक हारा ह्या, त्या ।।

निह इस्प्रियात एतास्त्रास्त्रभूति । इस्तिद्वारा गीरम्काणीशक एउठ्ठाकाष्ट्रधास्त्रभूत मिनहारि हर्नाहर । अस्पन्त होमोन्स्रार्भक्षिति महस्रमण्डा । अत्रमण्डाहरू अत्र सुधान्तर इत्यरधेकरम् परस्य तावयधानिकारिताहिति एक्तरवाही लाहासुप्रासः । अत्र

नामातस्य ( प्राविपदिकातस्य ) प्रकारमधाः बृत्ताविस्यादि । तत्र मृत्या प्रकारमत्

प्रसि भवतीयपेः । बृचिनेव्यित्रकार्यम् नात एर ठारानुप्रास रांते भारः ॥ अन्यत्र वृत्ती मिने समासे वा बृरवर्त्तयोः समासारामासगेरां नाताः प्राप्तिगदिकरंग स खारानु-

। मान्त होमित्त स्मिक्त स्मित्त प्रायः । अत्यात वावन्य १ त्यात वावन्य । वावन्य १ विकास विकास विकास । वदवाह म ये तदस्वांव । विधिकन्तस्य पदलात् । वयि। भेरेन आपिविदिक्तस्य प्रयोगानावाम नाम्न इत्परमार्थमार्ह ग्रातिपदिक्रम् । प्रत्यवित्तात्रभः प्रकृतिनागस्य प्रातिपदिकरागत् । । होंद्र साम जामद्रामायन्त्रामा । हों हे जामद्र रेग गितानामाया सम्बद्धा हो। नामाम रेनाक होताकेरहम् । तिह भामम र स्मान हान हम्मान हान हम्मान सुत्र पश्चितवादार प्रकृति हो । इस स्थान हो । स्थान 
भाषपान्त च वर्णावाबाबित यत् धन्द्रवद्भव तत् आतिवाहैकसंभक्षं भवतीति तद्भः॥ मानियांदेक्छश्चमाह पाणिनः ''अनेवर्यातुराखायः मातिषाहित्यं" (भूताराश्च प्रति । धान मान्य

॥ ६२ ॥ :प्रम पञ्चया मतः ॥ ८२ ॥ ॥ १५६ ॥ एउएनाम ज्ञीाहित शीप राजमक राजमकपूर्ण 

। :तिष्टुः म्यु । स रंतीयव रिमाइसीक्षेत्रम क्षिष्ट ( थ११ ० मू )

#### संस्थान

।। मेथम र्तावः ।। ( काब्यादर्शः २ ) इति केविदिरपुर्वात भारा ।। इत्यादेः संग्रहः। नाम इत्युपलक्षणाम् 'जित्वा विश्वं भवानव विहारत्वयोधने.। विहारायप्तोगीनभो ' हार नर्राष्ट्रीयपृत्र हिमानाक कानाक किमान कान्या कान्या कान्या स्वाय भित्र । भी किमान स्वाय कान्या । नानकान समानकान साम्यान वानत् । अत्र साम इत्युपळ्याम् कृत्वाद्वतमानानान्यः ।

क्रसभिं।: बामुक्रदेशार्वसावस्त होत. वर्षा ,महीच महिक्र एवं र्युमभुक्षित्रं, इया तार्ड. ॥ -,তান্ত দাং । អូប្រភ ម្រែត្រន្ទម្រែន្ត តាំអិន្ទាចរន្ទ អ្វារវត្តាធ្ មក្សារវិទ្ធាមក្សាឲ្យមក្រអូចមុះ ម៉ែបទ द्वितीयक्तमङापद्स्यापि अश्वाद्यनत्तिक क्षमङाश्येसेसार्थः पीरप्रकारमाधाश्यापिका स्वाराप्त प्रदेन आश्रपस्य क्तमहाप्रदेन खक्ष्मा अभिधानाहर्षभेदेन शब्दभेदेन चातुराहरणायाची । क्रिये सास्तीखदीय.। यत् पीरूपं कमङमाश्रयो यस्याः सा पोरूपकमङेति व्याद्धानम् तर्युक्तम् दनः इ-हो,इन्कामनीहरू शायत त्रीप्रतिहायास्प्रकासम्बद्धाः इक्कान्त्रकारम शाय । माण्डाह्माणावह Fोर मारामाभार माम भनेपू ठीरुमकारुमक क्षिमम हिमी तिर्मिशापन : माममकर्मिकार к:: । म्डमानाम्बारः ( र्ष्ट्र १८४ ) मिल्लामप्तम **। तिरिमी** तीरब्रार्गन्वेप वर्मन्वेप पीमपहर्ज्ञम

ान्त रत्रहा मानाइए । निष्ट्रह्म । वेषण्ड सारहाडाळ वंष ठीए तीड़ 'ममानर्त' । रिष्ट्रवृ 

मासे भिन्नसमास समासासमासमोशेति पञ्चनिय इत्यर्थ.। इत्यतुप्रातः ॥ २ ॥

ति ।। ती : ' एर्ड इतिस्थित गमनमप्युक्तात द्रित :' इति ।।

-तर ' भिराहर जुर पिरान्यमार्ट्रा क्टिसिटिनाइड कृष तथ । जायमिन तीड्र "जामिन पिड्रह्मीड्राक् ह रिस्ट्रिटी है तिस्था रिस्ट्रिप है है हिस्लिहिए प्रजीय वि मेहिस्सिट्ट हिस्सिट है। किस्स ए गोर्स क्र कर मर्गाति हु मिट्रमिमिकातकारक हा । ( ० छि व थ मित्र १) मण्याने मिट्ट मन्त्रं म हिना, दिविता । विदेश क्यों एक विदेश । विदेश में स्वान, में स्वान, विदेश में स्वान, क्तनाक्ति १,२६६ एउट्टीक : एडाप्रकार्ट्डिक क्ष । हेटिकीय तीड्र प्राक्तिमाक्सिकेती ह्योपेमकवयवहारी न स्पति । तथा वेकेन क्रमणासमानभिकाना समानदणाना ( गण्टे. ११ ) गार्ट-। प्रस्य । हार हार होर "म्रान्तिन हरू हुए" मिनिविद्या हार । हार । हार । हार किल्किलिए होड़ (३१।६।८) "किक्रिकीए हंड्र"। मुक्सफ किल्किनिएक किल्मिस डि भिनार्थनाना वर्णाना सा पूर्वेणेन क्रमेण स्थिता पुन शुतिः आस्थितः यम्प्रसिस्य प्रति १ १ १ १ १ १ १ १ ।ল.নেটিন নীন দুর্দ্দীয় দৃছে।:চাদদীয় স্ফলান্তনী দেইদ্দীাণীাদ চীছ ( ভ্রাপ্তার ) "ছুরী इदानी यमक लक्षयति अर्थे सुतीति । भिना अर्थ येपा तेऽविभिनात्तेपान् । मिनान्तान

क्षेत्रसामानिक महिल्या है अन्येत स्वत्य क्षेत्र है । स्वत्य क्षेत्र सामानिक स्वत्य क्षेत्र सामानिक स्वत्य क्षेत्र

मिट्टी मिएस । इस जीपिक्तकीमध्य ४ हुङ्गिक । जारी कर्निमिट्टी मिछ्य

-रिमिगिमिंग के कि में होक्ति । निर्मिगिमिंग क्षेत्र क्षेत्रक क्षे

-रकंगित । तोमानुम्ह प्रमुक्त । तोह हंउत्वेदमामक्त हैं । स्टिन स्टिन स्टिन स्टिन स्टिन । साथ । स्टिन स्टिन स्टिन स्टिन स्टिन । साथ । स्टिन स्टिन साथ । स्टिन स्टिन साथ । स्टिन स्टिन साथ । स्टिन साथ । स्टिन 
स्वात अस्ति । होने से अपना तर्म क्षेत्र । किसी होता है किसी हिल्ली । हेन्य किसी । हेन्य है । किसी किसी किसी किसी है । किसी किसी होता है । किसी है

क्ति मिहुणरू ६ भीड़िश प्रमात समर । पदाविष्य । या । भीरि रहाम रिव्यक्ष समर

हिविसम् । वस् प्रत्येसम् अनेकताम् अनेकरत्वतां याति प्राप्तातिकाः ॥

9 समरते शान्तिपरे अम्रतिजासे द्रार्थ पाविने चृष्टिपा हुन्यर सर्तास्परेः ॥

हितीयश्रद्धे प्रथमश्रद्धे दितीयस्त्ति हिते हैं। तहें पाह्नं नवभेहम्। अयोशितः भिन्निहिन्तिः

हिमा विभक्ते पादे प्रथमादिमादाः पूर्वेचत् हितीपादिमादामाद्र भागे अन्तः भागेटन्तमानेविनेति विश्वतिमेंदाः श्रीकान्तरे हि नासी भागशुनिः । जिखण्डे निरुत्ति चतःखण्डे चत्वारिग्रत् ।

हितीमें पोदे त्वीयः पादश्वते पोदे नेबम्यते तहा मुख्युच्थाे. संयोगात् युग्स्कं नाम यानाः वितिमें प्रिक्तां पादश्वते पादे विवानः पादश्वते पादे वितानः पादश्वते पादे वितानः पादश्वते पादे वितानः पादश्वते पादे वितानः पादश्वते वितानः पादश्वति व

चित्रामः हिं विद्यारे शीमारमीहाकि निर्दे तेत्रत नेमिहामार राजानक्ष । निर्दे राजानिक इस रमार् १५५ हिन हो। एक्ट मेक्टिनिर्म्या सह हो। हो। हो। हो। फिन्निका हो है। है है। इस है। हो है । इस हो हो हो हो। हो हो हो हो हो। तुरंपाने प्रमान सक्त होते नव । अर्थावृत्या सम पूर्वेचत् दश भेदा होते । तदेतात १-भिप्रत्य । भिप्र प्रथमपादान्स्यभागतुल्यो द्वितीयपादान्त्यभागरतृतीयपादान्त्यभागन्य अनुभेपादान्त्यभाग द्वा ना मान 1.15नेहा: मह होड़े रूपणड़े होस्क कृतिस्कन्यन्यभागियन्य न्यते इत्पप् होते हा हान्ता. I •मन्द्रायर हुई। जिस्कान विकास का का का का का का विकास का अपन का मेदा इत्यर्थः । अय भावः । प्रथमपादान्त्यभागे हितीवतृतीयचतुर्पादान्त्यभागे यम्ते । नेप महिपादानामन्त्यैमागे दितीयाहिपादान्त्यभागेक्ष वहि यम्बत तदा पूर्वत (पादामृतिराया) इस तुरमलेऽपरः संकर् इति नव । अर्थावृत्या सम पूर्वत् दश भेदा इति । अन्त्यागा इति । एन प्राः-संकर् एक: प्रथमपादाधमात्तिविषपादावभागवीस्तुत्वक्ते हितीपपादावभागवतुर्पादाचभागदाहा शुक्रमेदाः । प्रथमपादाश्वमातुरुयो द्वितीयपादाशमास्तृतीयपादाशमानुरुवश्चतुर्भपादाशमानुरुवाः। त्वाः দার নী: সৃদর্য নিদ্রু চুণাদ্যাক্রন্সলাদ্যান্তাল্যাদ্যান্তাল্য :কর্ন্য নিদ্যা নিদ্যান্তাদ্রিদ্রাদ্যান্ত नागरित । प्रद्री तीर् में सम्पर्धामाप्राज्ञाप्रे कुम्परिक्रागामा । प्रदी प्रदेश में स्वापान तहा पूर्वनन्मुखादयो दश भेदा इत्यर्थः । अय भावः । प्रथमपाहायभागो हित्तीपतृतीपन्तु भंपादाय-नंदर द्वायानामाना कुनेवत् (पादानुत्रियार) द्वियादिपादेवायानामाना हेर्नायादिपादेवायादिपादेवायादिपादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेवायादेव इतानी पादमागुनियमकस्य बहुने मेदा भवन्तीसाह द्विषा विभक्ते इत्पाहि । हिना निर्माह

ふっくんでんまだら = 毛は (telele) "inge Floryglite" : inflips poste 
त्रथमपादादिगतान्त्याधिकामे हितीषपादादिगंत आद्याधिनामे यम्यते ह्याधन्वर्धादिगतान्त्याधिकामे अन्यतिकाम् आद्यादिनम् आद्यादिकम् तत्त्वस्यम् मच्यादिकम् आद्यादिकम् तत्त्वस्यम् अन्तमध्यम् अन्तमध्यम् अन्तमध्यम् अन्तमध्यम् अन्तमध्यम् । तथा तिस्यम् अन्तमध्यादिक्षम् । तथा तिस्यम् । तथादिक्षम् । तद्वत्कान्त्रम् । तद्वत्कान्याद्वे । तद्वत्वाद्वे । तद्वाद्वाद्वे । तद्वाद्वे । तद्वे । तद्वाद्वे । तद्वे । तद्वाद्वे । तद्वे । तद्वाद्वे । तद्वे । तद्वाद्वे । तद्वे । त

-मामुन्हां १ मंतरप्रकाश । म्हेम्प्रमाह क्ष्मित्राक्ष्म । अभिन्यन्त । भिन्नाम । क्ष्मित्राम । क्ष्मि

पमन गुढ़ार्वानुसर्वानिकः निर्धादि भीता । गर्नेत इति प्रदीपिकाराः तदाप्प-द्रप्यना इत्याहः। त्राभुत्वसमेद्रमिति। यमनीति सम्चनः। अस्य १६६। भिनिति म छन्यते इस्यत स्थानयमकभेदा भीपे बहुनी भनःतीत्वाह अनिपनि च स्थाने इति । पादादिःगनस्थासूरम्पवादानेते भागस्थानविवक्षया भागस्थानयमक्तमेदाः नियतेषु भागस्यानेष्यातृतेषिति बोन्दर्म । इदानीमनियत-एव वस्तिनेव पार्ट आवादिमामाचा मन्यादिमामेव्याचिया भरा इंतरवा इंतर्यः । सन् चंति चित्रव-। निर्मित आनाव्यमा क्या महम्मीत्रमाना इस्मानितः । अस्मान्याः अस्मान्याः अस्मान्याः । निदिति पृथक् न गण्यते । सर्वेषा चैपामपरः समुरत्यय इति भिनापादे पमने प्रभेदा इतिति प्रदीपे स्पष्टम् । इस्त्रोक्तारण्युत्री गीएक क्षीत्रक्ष रेशका श्रीक्षिकशीक्ता । इस्टि विम्याक्सपायक्त मस्तिदा अस्तिमध्यान्तान्त्रोः समुन्ययः। यद्यो। पूनेस्यादिभागः उत्यरस्यान्त्रभागे नेसदा आयन्त्रकम् -मास्तिनायम् प्रभाविद्वी क्रिनिस्य पुर्वस्याम् क्रिनिस्य प्रमिन्नाम् क्रिनिस्य प्रमिन्नाम् र्मनत्योः समुद्ययः। एवं प्रवमस्यान्त्यभागे हित्तीवस्य भवानां ेासहा अन्तान्यम् वनस्य मृत्य-तहा आहिमध्य नाम यमकार्य पुनेस्य मध्यादिभागा चेदुच(स्यायमध्यगेस्तिदा नग्यादिन्तादिन,यपो-स्वाहिमाने विदे वस्ते तदा मध्यादिक नाम वगक्स पूर्यस्वादिकानधेरुत्तरप्रार्थः दवनाते यम्बेत आबन्तिकालतादिकवोपेमकवाः समुचवः । अत्र विखण्डनतु.एण्डवोः पूर्वार्तनवाभागः उत्तर्पार-हिन स्थान होतिरामार्गातमात्राप्रहातिहो विवायन्यात्रमात्राप्त रूपे मनम मान केर्नावास नेबायते तदा अन्तादिक नाम यमकप् प्रयमपादस्यायध्य दिनीयगदस्यम्स्यम् माम तेन् नियादिक्यमुहार । निर्माति । भावः । प्रथमादिपादानामन्तादिभागाः द्वितीवादिपादानामा वादिभागु वस्तर्यः द्वायन्त्रभनन्तिसर्वान अनुसर्णास् अनुसारः । अनेकभेदं अनेकप्रकारं यमकत् । तत्स्प्रु≡ायः तथोः ससुरायः । अवं . इंदानी विज्ञातीयभागावृत्तिमाहः प्रथमपाद्गदिगतियातियादे । अन्यथेता ज्ञानाना योग उत्पर्भः । इत्यमायभागीऽपरस्यावे एव भागे अन्तर्भागोऽन्ते एव भागे इति सजानीयभागाऽसिमुक्त्या

१ अन्तादीस्यादेना आयस्यहः ॥ ३ शायदिस्यादेनान्त्रयंत्राहः ॥

सन्तारिभरणोमायमाराच्य विश्वजेखरम् । सन्तारीभरणोऽमायस्वतस्त्वं पृथिनी जय ॥ ३६० ॥ विनायमेनो नयवास्त्रखादिना विना यभेनोनयता सुखादिना ।

महाजनोट्टीयत मानसादरं महाजनोदी यतमानसादरम् ॥ ३६१ ॥

निर्मारमान्त्र ( प्रमण्याद्व वित्राचपाद कृतिम्याद स्वाक्ष्म व्यक्षिय वित्राच्यात्व वित्राच वित्रा

१ की मसगार्थ जीवरत मनुष्यं स्वरताते नयति क तत्कड दी दर्शने । महम हो भी मसगार्थ जीवर मान हुन । अस्तार्थ है ।

स र्वारम्भरतोऽव्ययमवरुं विततार्वम् । सर्वेद् । एषमानेपीदवानरुप्तमास्थतः ॥ ३६२ ॥ सर्वेदारणमानेपी द्वान्रुप्तमास्थतः ॥ ३६३ ॥ अनन्तमहिमञ्जाप्तिशा वेधा न वेद् याप् । या च मातेव भवते शणते मानवे द्याप् ॥ ३६४ ॥

यहा अयं जुमाबह्रिविनं विना एनः पाप तत्कलं नरकादि नयतेत्वर्भः । ''अयः कुमाबह्रिविनं विना प्राप्ताहे निरिः"। कुमाबह्रिविनं कुमेता सुखादिना सुरानक्षेक्षण्याहः । वंशरं कुमा । कभणसुम्तं प्राप्ति १४ प्रवे

योजनं कुतं तथापि प्रन्यगैरिवभिया न दर्शितम् ॥ मेस्य तथाभूत इत्यर्भः । अधितानां सतापकाप्तिन द्यानकसाम्यम् । अत्र बर्गभिधीकाक्रिक्षि -हीएरी कारी एंक्स मंद्र एसही।इड मर्छनाइड ११०६ । छो।इडिस्ट हिस्स हिस्स हिस्स हिस्स भिने सु । हात्या । क्षिता । क्षिता स्वाहित । क्षिता । क्षि । :ভ্রাফানির্নাদ্র দে ( নিছেক্তর্চ ) নিটি ক্রিক্টর ।থাচ্যান নািচন্ত্রীয় ।দেনচন নিাচন্দ্রীতদদ बस्यतामनापत्रम् । शत एव अवलियतम् आशित तार्वं तरीगीगेऽनन्तं येन तथाभूतम् । किनित्त एमः सास्यिकं कर्म तत्र रतः सत्ततः साचिकक्तमिष्टिकार्वास्य । क्रियुत्तर् आरम् अवस्त - इ.१८१९ ) इति पाणिनसूत्रेडनातार्गुरामहायात् । अधानुस्तानमुः । हित्युतो राजा सब्देन-भिष्ये, इपि घालनुसारा । असन्तराहान महास्वार्यप्रार्थिताराः अस्यसम्बद्धाः मात्रार्थाः मात्रार्थाः । न्दिवतः विज्युपायण इत्वयेः । यदा अस्थीनं तस्यितं उपित्रवित्वित्वित्वः र्वेद्र रूत्ययेः १व उप-र्षणम् श्रीय नन्द्रस्थाः । स्था गतिमनम्याः । होः नासः । तमः । स्थानान्याः नार्ष्ययः व नतारं निरहतिहिहनादिन । किंगुने राजा अध्य क्षेत्र वया स्वाया ज्ञान । स्पात्रनेति च कियाविशेषणापुः। अन्ये तु इद द्वयः कियाविशेषणात् सेन हेर्न्न भिनेत्र निर्हनार्द्र अतिश्वाबुहाहाहाहरम् । केनिनु अवक रीन्यव्यय गथा स्वातानी नित्तारो निरत्तातमारं यथा मुरामिति मुत्री।कह कहार मुग्ना मुल्डांक । सामिष्यात प्राप्ति । यह ांग्री : अस्य । अस्य । कि प्रकानी राजा आरम् असिमूहें सबंदा सांकांछ अयस्य मिकानेम अस्तिरिसमें । ''अतिशर्भि म । उद्भार अवस्था अवस्था । संदेशणानियो द्यातस्यान्ति । इति पर इति पर इति । स अब्देषम् अवस्य विततात्वम् सर्वेदा रणान् आर्थात् अनान् अवसन् अस्थितः ॥ सता-: नगर मुगार ह : म । मुद्रमीक्य शिक्शडहर । निर्दित्त नीग्रज्ञानुसनमाञ्चम माम्यात्रप्रि

मान क्षण्डेच निम्म विव्यव्य व सम्ब्रह्म महिन्द्र । महिन्द्र क्षण्य क्षण्य क्षण्य विव्यव्य विवयः विव्यव्य 
प्रजानको नयात्ययं न यात्ययम्। शिनेहितां शिने हितां स्मरामितां स्मरामि ताम्॥ ३६५॥ सरखि असादं मे स्थिति निचसरस्वति ॥ सरस्यति अस्य क्षेत्रकुरुक्षेत्रसरस्यति ॥ ३६६॥ ससार सार्के दुर्णेण ससारमा। शरज्याना विश्वामा नावित्राणा शरज्या॥ ३६७॥

च प्रणते नने मानवे मतुष्ये मातेव दया भचते अनुकृषा करीतीखर्य । 'तमाप्ति द्यस्ताम्। प्रमानि म्यत्ये मातेव दया भचते अनुकृष्या पर्तिणवः ॥' इति वित्रायान्ति ।' इति वित्रायान्ति ।' इति वित्रायान्ति ।' इति वित्रायान्ति ।' इति वित्रायान्ति । प्रमानि मात् क्ष्यि । इति वित्रायान्ति । प्रमानि ।

াং গ্রৈচ্চ দক্ষণীছাত দ্বাহ্দ দিদ তুর্নাদ্বাচন্দানাস্বাহানিষ্ঠী চ্যান্দ্রাস্থাদ্যম । তাং গ্রিচ্চ দক্ষণীছাত দ্বাহ্দ দিদ তুর্নাদ্বাচনানাস্থা । কি চাহ্ন দক্ষণীছাত । চারিচ্চ্যুদ্র চার্যায় চার্যায় ভিন্ন দক্ষণীছাত । দুর্নাদ্র চার্যায় ভিন্ন চার্যায় ভিন্ন চার্যায় ভিন্ন চার্যায় ভিন্ন চার্যায় ভিন্ন চার্যায় ভিন্ন চার্যায় চার্য

हुन । इ.९.१ १ १० इ.१ । ही ज़िस्स विख्य हो सम्बन्ध । स्टब्स् । स्टब्स् । स्टब्स् । स्टब्स् । स्टब्स् । स्टब्स्

पादे आवन्तिकं भागाबृतियमकम् ॥

### मधुप्राज्विपराज्विसानिनीजनमनःसुमनःसुराभ शिषम् । अभूत शारितशारिजविधः १५६दितवास्रततास्रको जगत् ॥ ३६८॥

म्बिय वैयर्ग । व्ह्यणसुरतं प्राक् ८३ बुछे ॥ हरो नाहिनाना क्मळाना विद्यत्री नाह्या प्रदेशमञ्चलिति सु-रोगिर-रेषम् । जान् र्णानिरात इंग्डीमीलाहें में अप्रमा हुर हिंद के अधिक हो। है के अधिक हैं। हैं कि महिला है मुता: समनसः पुप्पाणि पत्र ताहशस्य भुरोगेरानतस्य शिगं रहागित्रे ह्यस्तवपा व्यानाक्षेत्र । पत्र -१५५ ह ६५२ । :ऐफ्रामित्र्यायत एक सीका कार्ताचा व कार्य ह है। जाना कमछाना विद्यये नाद्योटमावो वा गत्र तत् । स्फुटिनानि निक्रिसिनानि सानाणि ( पेड्र गिर्जें : ) न्याः वाः समससः पुष्पणि तापः सुरापः । मनीपः । मारियः ( वागरापागः । वारिकः वारिकः कीहरा जगत् मधुपराज्या अमरपट्र एवा प्राध्नितानि नेपी॰ज्यानितानि नानिनीगानाना मन्नि, याभि: विक्रते हरविजयकाले तृतीयसर्गे नसन्तवर्णनिरिय् । जगत् (क्रं) विष ओगाः अभूत द्यात् । न्तर्मस्यात् । :११तः प्रायमधान हो। ''मा उत होग्रिशेनहोत्। हेउ।अपन्यमिकमधाने विकास स्थाः । -क्रांण्डमान्द्रीप भागन्तु सिक्सिम्बर्धा भारति । अधि । माज्ञानी एनोएट भीत्राय प्राह्म हे हो। या भाषान्त्र स्वाह्म हो। हो हो। हो हो। -द्राहर् र । प्रस्थिहधिना,इह :द्वार :प्राक्ष्मिर तीर शालीनप्रध्य ।श्य नेमण विस्मित् अनियत्रशानावृत्तिः प्रमानसमुख्यात् मधुप्राद्वीति । 'बतुः। एउ पार् द्विताममारव

इंद्रमुख समस्य मास्र ( ह स० ४ ह्यु० ) तथा ,सन्तिवाधातवाधान्य सेरः स्टेप्ट्तिशाविद्याया । इंद्रमुख समस्य मास्र ८४ हुइ ॥

ा नगल्य सह समासः ,ोक्ष्मा भारतिषः, ( ५० घुरे ) इत्यादिस् ॥ ३ मनिर्मातः । मान्यातः । भारतिषः । भारतिषः । अध्यात

एवं वैन्तित्यसहस्रैः स्थितमन्यहुन्येषम् ॥ ( स्ट॰ ११९ ) वाच्यमेदेन मिश्रा यत् युगपन्तावणस्तृशः ।

॥ ४३॥ एडर्मिड्राएक्ष्रहाफ्टिक्ट : इन्ड फ्निफ्क्टि

सुदुष्टवान्तवर्षान्तमळोक्तयस्पसुर्गमें सुर्गमें सुम्मेनोमेरेः ॥' इति सुधासारा.। **एवमिति** । 'तन्त्या तन्त्या न संमाति तस्या खान्यपस्चयः' इत्याहि । तन्त्या कुशासासिसुर्थोते स्पष्टम् । अन्प-हुकेपमिति । अन्यदप्रहामित्यर्थः ॥ इति यमकम् ॥ ३ ॥

म्। असे उद्यापात वान्यमेहन अर्थमेहन मिला है। होन्दाः युगपद्वापणाम् एको स्थित क्षियां होन्दाः युगपद्वापणाम् क्षियां हेन्द्र । स्थित विकान्यमेहन हिन्द्र हिन्द्र । स्थित क्षियां हेन्द्र । स्थित हिन्द्र । स्थि

<sup>्</sup>यहंशे स्प्राप्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त में स्वास्त में स्वास्त स्वास स्

### 

मत्तरम् न तु तिर्णिक निर्णित् । ग्रिसिन्न म्हासिन्न मिहिन्न मिहिन्न मिहिन्न मिहिन्न मिहिन्न मिहिन्न मिहिन्न मिहिन्न मिहिन्न । ग्रिमिन्न स्वासिन । युक्तम् । हिन्न । युक्तम्। हिन्न । विह्न स्वासिन। विद्यास्त्र । युक्त स्वासिन । त्रिक्त स्वासिन । विद्यास्त्र स्वासिन । विद्यास्त्र । विद्यास्त्र । विद्यास्त्र । विद्यास्त्र । विद्यास्त्र स्वासिन स्वासि

सूत्रं व्याचरे अश्रभेदेनेत्यादिता। "अश्रभेदेन शब्द्भेरः" , हित नपेत भिताः शब्दाः "माव्य-सूत्रं व्याचरे अश्रभेदेनेत्यादिता। "अश्रभेदेन शब्द्भेरः" , हित प्रित में स्वयम् । अयम् कि स्वयम् । स्वयम् स्वयम् । स्वयम् स्वयम् । स्वयम् स्वयम् । स्वयम् । स्वयम् । स्वयम् स्वयम् । स्वयम्यम् । स्वयम् म् । स्वयम्यम् । स्वयम् । स्वयम् । स्वयम् । स्वयम् । स्वयम्यम् ।

म्हिंग स्पेस्न तीड़ तीषमा पेड्रकुस : इन्ह : त्रियास्त्रीं भेगितमान विक्रम प्रियं स्वाप्त होते । क्षेप्राच्यास्य क्षेप्त क्षेप

भिना अपि शब्दा यत् युगपदुचारणेन क्षिप्यन्ति भिन्नं स्वरूपमपहुवते स क्षेपः। स च वर्णपदछिद्वभाषाप्रकृतिप्रत्ययविभक्तिवनन्तानां भेदादृष्ट्या। क्रमेणोदाहरणस्

ाञ्चाहमुहाह। जीएक सु श्रेमा की प्रिमित्री अक्षा का का कि स्वार्ध । जीएक से स्वार्ध । जीएक सु श्रेम । की कि स्वार्ध । जीएक से सु श्रेम । जी के सु श्रेम । जी सु से सु सु सु से सु से सु सु से सु सु सु सु सु सु से सु सु सु सु से सु सु सु सु सु सु सु स

मस्तिक स्वित्वार प्रतिक्षण व क्षेत्र प्रस्ति व क्षेत्र प्रस्ति । अवस्ति अवस्ति अवस्ति अवस्ति । अवस्ति स्वित्वार स्वत्वार स्

अत्र विश्वावितव विश्वविद्यात्वाहित साह्यं वीच्यम् ॥ अत्र विश्वावितव विश्वविद्याद्वीरिकारोकार्योकार्ता प्राप्तयोभेदाद्वर्णक्षेत्रः । विश्वावित्यादे-शिने भेदेऽनि आदेशमादाय साह्य्यं वीच्यम् ॥

पदरुपमुदाहराते पृथुक्तान । ब्याह्यातामेदं सप्तमाह्यासे ४२३ पृथे । अत्र पृथुक्तान । बातस्यातमान वाकान । स्वास्यातमान स्वामानिरंगरम् । स्वास्य प्रक्रिक्तान प्रतामान प्रताम प्रतामान प्रताम 
मिनेपश्रहितिनी निर्णापनकां मिनेपापंती मिलेस्पलस्वांनी स्थानालम्बन्तां समाधिनस्वैनीनेहितप्राप्तमे । लावण्यस्य महानिथी एतिकतां लक्ष्मीह्योस्तन्वती शुष्टा। ३७१॥ १०६।। १०६।।

महदेसुरसंघम् तमनसमासंगमामाहरणे । इरवहुसरणं ठं नियमोहमनसरउमे सहसा ॥ ३७२ ॥

निमाभित मेर्हात भक्तीति । भागवतामृतवर्धनकोः पद्यमिद्रमिति द्यमाभिता-

-इम्हम्भानम्बर्धाद्रम्भात्रम् : क्रिन्नम्भव्याः ज्यामित्रम् । :प्रमे ।। हेषु ১१ तृगर किमुणक्षक । :इन्छ केशीक्षनेब्रिश । मन -क्सिक्षी क्षिपहुर । मुनम्म् अस्मिन्न स्वाप्त होडे किन्छ । जिल्ले किन्स । जिल्ले । । :घेर्ड रंग सेर्ने एह्स्रिनीणीए नीड् (१११६) ((:एटॉडरिड एस्क्रे) प्रिड्ड) । :इक नीमिथीना क्रिपृहत । :प्रमण्ड सामहोत्राम् । मिलक्ष्य । भिल्ला हिल्ला हिल्ला हिल्ला हिल्ला । अपन्त शिटिकिमपुर एउड़ाइहर । हेपूरायातमीरीयक विलीवम एउएंड्यी एउएण्वाळ । तिति तिरुक -ালাদঃ র্চি সামতভীয়ে ইস্মান্ত । চিশাম চিনি ( দাচ্যদণিলাদ্য পাহঠাদ চীর 'দাচদদ याहः। समाधिनिरतैः योगिभिः हितप्राप्तये शुभावासये व्यानात्रम्यता ध्यानविषयताम् ( 'व्याना--নিাণী হিন্তিতাচ প্লিদুটন : নিষ্ট্ৰ প্ৰভাৱ দিখিনি চুনিটা দুলীক । যাহাদচ্যদা क्षपहा नव्हादीहाद्रहेतां क्षपद निर्माणकार्मकार । नीति । निर्माणकार सेवर्ष सेवर्ष । विष्यु ङीए हुमिए ङफ़्डिन क्षिपहुर । निर्मिए इफ़्रिक हिम्स इस्प्रिक क्षिप हुमिए इस्प्रिक हिम्स -हान*िट्र फि*एएम्क्टिं गिनाहरकीम क्षिपहुर । 'हेम्प्ड गिर्णुक्तमक्षित्राम गिन्नीएप्तमक्षिनी -त्तीप रिप्राप्त गिगुर्ह्यांगाप रिक्शिकाण अस्ति । विश्वास्य । क्षिप्त विश्वास्य । क्षिप्त । क्ष : किम् । हिंद रिप्रको । ज्ञाफिक्स ज्ञाप्नाणपिंद्रभिष्ठक्षी : फिस्ट । मध्यि तीर्च ने हे कि मारस अर्तिः पीडापाः शमनं शान्ति कुरुतामिलन्ययः । कुरुतामिनि प्रस्मैपद्दिवनमम् आत्म-महाम ने क्षा हो। हो। हो। हो। हो। हो। हो। महान हो।

। जिए५७ ह पृष्ट् ब्रिड्ड शिक्षाझाए शिक्ष्म हेछ । इस्तापर ह गणास्य गणास्याद्य

॥ इथर् ॥ :हमजाएक च रिवाहमी रिवाहमी इक्षेत्रमाम । मुस्डुस्रामभेष्राप्ताप्रमम्भवस्य । मुस्डुस्रिमभ्रमभिष्ट्रम्

"अत्र प्राकृत भम देहि रस धर्म तगोनशामाशा गमागमात् हर नः । हरवेच शर्ण विस्तान-मेहोऽपसरत में सहसा ॥' इत्यर्भकानि पदानि । सरक्तपक्षे तु भद्ददं उत्सवदं सुरेण संभा संधाने परमात्तम् आगमाहरणे समासगमत । बहुसर्णं ससारहृत्य यस्मात्तं निस्त्रमेहम्बस्रे उने हर् सहसा ॥' इत्यर्थकानि पदानि" इति ॥

तीरम्प्रेमक्ष होत्या स्वार्थ निष्ट्र म् सुर्क्ष है । हो भारत स्वार्थ निष्ट्र में सुर्क्ष स्वार्थ निष्ट्र में सुर्क्ष स्वार्थ । स्वार्थ निर्मेश्व स्वार्थ । स्वार्थ निर्मेश्व । स्वार्थ ।

नामिक्यादाहरति स्वानिक्या विकास । जिन्निक्या विकास विकास विकास विकास विकास । विकास विकास विकास । विकास विका

# 

। क्रिम मिनम भीटिईभैंड्रीफिक्ष्मानामाइम (०९१ ०म्र)

मिर्गासेता किवह समूहस्तम्मयं नातीचेत नदानित जयसादात अहम उनिता क्रिम्पर्मिस्तिन्ति विभिन्ति । स्थिनित्ति विभिन्ति । स्थानित्ति । स्थानित्विति । स्थानित्ति । स्थानित्विति । स्थानिति 

तस्य च पृथगतुक्ते. प्रस्यक्ष्यम्तमांतः । तथा नन्दितात तृत्वलेखान्यं रूपमित तृत्वले: कृत-हितमस्पर्याः क्षेत्रः ॥

मुप्तिंद्रहरूपा या विमिन्तित्त्वकुषमुद्राहर्राते सुवृक्षिति । विषं प्रति प्रतिस्था या विमिन्तिर्त्वकुषमुद्राहर्राते सुवृक्षिति । विषं प्रति प्रति प्रति । विषं प्रति प्रति । विष्णिति विष्णित 
सत्र 'हर, हरमायाहितस्त्र सुवन्तम् अन्यत्र तु तिकानिति निमिन्ति । एवमन्तर्भत् । प्रमायाहि तम् इस्रादावि वोष्यम् । प्रदीपोह्योत्तर्गात् अत्र हरमवेस्वन्ति । संवीचनत्तिमायह्याः । एवमन्यहप्त्व-स्प्यन्तवम् । एवमायाहित्राहित्रियाहित्र्याह्यः । एवमन्यहप्त्व-

हंग" हुने सिल्लिस संप्रकार में सिल्लिस संप्रकार में स्वामार्थित में सिल्लिस सिलिस सिलिस सिल्लिस सिलिस सिलिस सिलिस सिलिस सिलिस सिलिस सिलिस सिलिस सिलिस

मनमोऽपीत्यापित्रिक्षसमः । उदाहर्णम्

नी : मिश्राविश्वाची पश्चल्छेद्श्ववास्ताः ।

॥ ३७६ ॥ र्जा स :इन्ध्रेड्डीसमे १४ राजने ॥ ३७६ ॥

अत्र प्रकरणादिनियमाभाषात् द्वावय्यथी वान्याँ।।।

ध्याद्धि ॥ -गिटामिन ज्ञागत्र हामात्र स्ट्राणमंत्राप्त । अपिश्चार्य स्पार्थ । अपिश्चार्य इत्याह मनमान्यां भ

।। मुक्तां होशिष्ट्रहीकुर्प्रहुष्कार हंशक्तिष्ट्र ह हो :५४२ पात हंहम्मीटर्ह्यक्षेणमी -ान्त्राज्ञीकितार भभभर भारत्रज्ञीकितार क्षेत्रकार । अपभारत्याक्ष्य समान्य । भारत्याक्ष्य । भारत्याक्ष्य । भावस्ताता तो विश्वत् । स विद्युधन्द्री देवराजः राजते इत्वयः । ''पक्षः पार्थगरुत्साष्पस्यावयभि क्षणक्षम इति पूर्वेवत् । शतकोहिनः वर्त्रण वाति (असुरान् ) खण्डपतीति शतकोहिरः तस्य राजा राजते शाभने इस्पर्धः । इन्द्रपक्षे तु यः परगोत्राणां अष्ठप्रेतानां पत्रः पत्रः तम् उर् नीति शतकार सम्बन्धना ता (शक्रिकेर्जिता) विभव् । स विश्वनन्दः पविद्यस्था न्हा नार्य भावस्तत्ता हो। किस्मेर्स द्यानः। पद्म शतक्ष्यानः। वहा अवस्य हो। पक्षस्य सहिष्यस्य मतस्य वा छेट्रे खण्डने क्षणमा क्षणमार्वेणे अन्तवकार्वेच क्षमः समर्थः । यहा 

र्त्यार हिमारात्रकारिकेट । प्रध्यित तीर् १६६ ।व ज्ञानकारज्ञात्रकारात्रात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्रकार्यात्र । उत्यान मंद्रमाही हिसीहोस् हिसीहोस् हिसीहोस् । उत्पास हिसीहोस् । अध्या १ । -भंगितिह्न हावप्पर्यो वावपाविद्या भन्नाता हुएशिए। ( ६८ पूरे ) इत्यादिवत् हितिपापे-अधितारस्य ब्यह्मयताश्वाकः निरायक अत्र प्रकृत्याखादि । अर्थकार्यमात्रायम् । व्यव्यावनात्रायम्

।। :ज्ञाफमीकांव तीर्नक्षफ हा व्हेंक्हेंव :त्रीद्वाल

अभिनः एको यः प्रयक्तिनोन्यायिणाम् उन्यायिणयोग्याना नेसर्थः । वृत्ते वृत्ति । रचनायामित्यरं । प्रयवस्तेनोचार्याणाम् उचारणयोग्यानामित्ययः । तदभादाहित्यादि । स्वरितादिगुणभेदामावात् . इत्रमेदेन प्रमहाना न स्विति हो मुणास्या है गुणास्या है । व्या न स्वरताहावामित्राहरू है । व्या न स्वरताहावामित्राहरू है । । मीड़ ':१ण्रेमुक्तायागिक्की' ( छेषु ९, ६। ६ ६ ) कि मिछ्किमिकिक्वी तंत्रावायात्र । मान्यक्रियात्रा नारवाधनतां च दूषितुं तन्मतमुपन्यस्वति नन्निलाहिना" इत्याहुः । स्वितिः समाहारः हारः "समा-र्छार्तिभी।श्रम्भारम्बर्गार्थः इस्पर्य ११४६ किन्यु ११४६ विकास । महिन्यु ११४६ विकास । -लाइडह फ्रेम्प्रक्र' । न्ह्रीएक्नीन र्<sub>ते</sub>। ह तिमीलप्रक्षेत्रजा हे क्यावासन्दर्ग क्रान्यास्त्र हाम ह

<sup>।</sup> उदानानानुहानाने क्वांनमी सवादियो मारमन् सेडच् हारितसहाः ह्वादिति सुत्रार्थः ॥

-ពុទ្ធមាន ត្រូង ក្នុង ខ្មែរ ខេង ខ្មែរ ខ្

<sup>ा</sup> उपपन्नेति । एव वार्यमेहयतीस्वत्कार स्वा । १ एक्लेति । थतः शक्ताविद्यंति । १ एक्लेति । थतः शक्ताविद्यंति । विदेन । विद्युव्त । ३ विद्युव्य । ३ विद्युव्य विद्युव्य विद्युव्य । ३ विद्युव्य विद्युव्य विद्युव्य । १ विद्युव्य विद्युव्य । १ विद्युव्य विद्य 
-रितिष्णकार : सु : सिन्द्र । मिन्द्र क्षिणकार क्षिणकार । सु : स्वान्त्र । सिन्द्र । स

-क्रीड्रिंग्डरेफ्फेंग्डिंग्री । उंटेफ्फिंस क्रिया क्रिक्स्य क्रिक्स्य क्रिक्स्य । क्रिक्स्य क्रिक्स्य । क्रिक्स्य क्रिया । क्रिक्स्य क्रिया । क्रिक्स्य क्रिया । क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया । क्रिया । क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया । क्रिया क्रिय

भागाति । स्वार्ग स्वा

- जिस्मीलगुरम् हें गिर्मात छाइन । जिस्मित हें गिर्मात छाइन । जिस्मित क्षित क्षित । जिस्मित क्षित विकास क्षित क्षित विकास क्षित क्षित विकास क्षित क्षित क्षित क्षित विकास क्षित विकास क्षित क्षित क्षित विकास क्षित क्षित विकास का विकास क्षित विकास क्षित विकास का 
#### स्वयं च पहानासमास्नत्करविराजिता। इत्यमद्रः ।। स्थानसंस्कृत्यस्य ।। इत्यमद्रः

भित्ति स्ति सिद्धान्त । शब्दा शियो प्रिसे के विद्या सिद्धान्त । शब्दा भित्र के विद्या सिद्धान्त । शब्दा भित्र के विद्या सिद्धान्त । शब्दा सिद्धान्त । शब्दा । सिद्धान्त के विद्या सिद्धान्त । सिद्धान्त के विद्या सिद्धान्त । सिद्धान्त । सिद्धान्त सिद्धान 
भूपर्स का महानित्र माश्वित हो। हें स्वत्व स्वत्य स

त्वम् । अर्थेश्वेपस्य तु स् विषयः यत्र शब्द्परिवर्तेनेऽपि न श्रेपरविष्टना । यथा नुत्र द्वावास युन्देवसमाश्रमाशिव व्योगित व्यव्यक्षित्रमाश्रम न त्वावस्याध्रेश्व-

(:क्रीऽप्त :क्षिक्षाः)

994

<u> १ कीर्गिक्रमायाति १ वोक्रमायात्रक्षां मिल</u>

अही सुसहयी बिन्स्तिलाहोः स्वतस्य च ॥ ३७८ ॥

। विषय । सिन्द्र हें हैं । सिन्द्र हैं हैं । सिन्द्र । सिन्द्र । सिन्द्र । सिन्द्र । सिन्द्र । सिन्द्र । सिन्द

प्रमातस्यापक्षे तु पञ्चयत् आताः भारवत्याः सूर्यिकाः। विराज्ञिता। अस्वापाः हिराभाद्याः । :भिक्किमित्राम् हर्क । सिन्निस्टी। । निर्मा मिन्निक्षित्र । भिक्कि भी सिन्निक्षित्र । । निहार है। हो प्राणि स्थान विद्यालयः । च स्वापस् अस्वा प्रहेम मिन्न (३६१।६।६)

न पहुवा० १ इति पक्षे आबलेन दिशतरमेरायथे: । ननमप्रभेद्रव्पस्पाभन्न रेगस्यित यावत् । व्याएया-हिन्ने। जीवन्त्राह निवालकार्या वनतन्त्रीम भावः। तदेवाह निवालि। अधिस्तिति । भावः। -१एएइस्रोमीयारुवार तीमीरमसम्बन्धम स्प्राप्ति क कीमार तीस इंब्याचा वीर्याप्ति वह यापा इष्टर्तीणनी एकतण्डाङ्ग्रिक्षमर्गेच १२ । १०१ होमाष्ट्राक्ष्यक्ष्याद्वरणतया । होर्क् इंडाइ । होिए अत्र पूर्वी भारवत्तरेत्यत्राभन्न हितीवार्थे अस्वावित्यत्र समञ्जूतः । तदाह इति इति प्रस्ति वहा तस्य यदा तस्य यदा क्ष्मिन संग्रहें ता क्ष्मिन हें हिसादा इष्ट्रायोत्पर्भः ॥

-भेजारामज्ञ जियमें के प्रतिप्रविधान । मार्गामज्ञान के मार्गिनिम्नो विकास के जान के जान के जान के जान के जान के तिमेरं प्रदीपिह्योतयोः अत्र ह्योरव्ययेषोः भास्यत्यहास्वापपद्योः परिवृरयसहतया ह्योरिष शब्हा-

तिमीएफ्रमा मनतेनेत्रीष्ट । एक्त । इसरा । इसरा । इसरा । काम । काम निर्मा नेत्रान्ते । सुवर्णादि गुरुत्वनिरूपको चरापरपर्यामे इत्यन्त्रिक । स्वासः अप्रसः अप्रसः । शिवरत्र-कर्षगमनम् अहकार् च अयोगतिम् अयोगमनं द्पेसशं च । अयोगतिम् अयःपतनं पादपतनं मितिहर मुम्बर मुकाल । निर्मिक्ति नीर्डाइएएक्षेपे । । देसम्बर । मुकान नतु भवन्मते तहीर्यक्षेत्रो निविषयः खादिखत भाह अर्थक्षेत्रस्थादि । स निष्यः तत्

-ज्ञानम् । एवनिवादिपदादेग्वि यथादिपदाद्वि साम्याधानातेः पर्याप्रमित्रिविस्वाद्वपमादे-समर्क म मीटनिज्ञादिपद्मातिगुर्मात्राहिरीध्यादिरीध्यादिर्मात्राहिर्माहेर्माद्रमात्राहिर्माहेर्मात्राहिर्माहेर्मा वावत् । अहो आक्षर्यम् ॥

नत् गुणक्रियासाम्यस्येवोपमाप्रयोजनत्वेन शब्दसाम्यमितिनिकानिति अत्रोपमेव नास्तीत्याश्रद्धाः । ामपृपुष्टर्मियाप्रज्ञाङ्जीाफक्षाताब्छ्य । र्ताय्यिजापतीस व्य रामवायन्यापासक्रवः (ध्रष्ट ४५८) तीड् प्राधि सर्वेत । यथा चात्रीपमाया प्रमार्थतम् छेपस्य सामासानं तथा 'उपपितप्रियोक्ति तु : प्राथित । देसम् कामायाः वा मार्गास् : विशिष्ट : स्थितः हास्पर्यः । प्रमिष्टा । हार्मिः -फ्रहा : किंडा इतिक्छि कीड़ ' कातामह्युप कि फ्रिक्न के हिंदि कि शिर्काप्र की हिंदि कि हिंदि के कि

शब्दमात्राखकाएलमिलाश्रापादिख्हयोते स्पप्टम् ॥

र्माप्तप्रद र्माप्तापति रिमाप्तापति । हास्त्र । मार्गति विक्राप्त क्रिय विक्राप्त ।

न्हा हैं। स्वार्ध क्षेत्र हैं। स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध । सुन्ह । स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध । स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध । स्वार्ध स्वार्य स्वार्य स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्ध स्वार्य स्

ो हें। कि इसिसिसिसे हो हो। कि हो। कि हो।

आशिर्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि संभवतः ॥" इति ।

गितिक्ति निर्माह स्थाहिन । मेमेवत होते हलक्ता । मेनोह स्थाहिन । मेनेविन । म

न्तान प्रमाण होते। साम्याण निर्माण स्वाण स्वण्य स्

हेम्ह छोड़ एएशीस्पट फ्लालिं साधारणधर्मप्रयोगश्चर उपमानिषय होते वन्हें

युक्तम् पूर्णोपमाया निर्धिपयत्वापनः ॥ युक्तम् पूर्णोपमाया निर्धिपयत्वापनः ॥

रापक्षेत्र होये भावः ) हत्युह्योतः ॥

॥ १७६ ॥ :कमजाएएकाँक किनिम्रिक्रमामाए के

-िताहातुन । प्रांतासिक्ष : इन्ह : इन्ह । इन्ह । इन्ह । इन्ह । इन्ह । अक्षितिक्ष । किल्ला । । किल्ला । विकार किल्ला । । । विकार किला । विकार किल्ला । विकार किला । विकार किला । विकार किला विकार विकार किला विकार विकार विकार विकार

ाक-प्रांक्षीयात् त्रामास् मास्यां मास्यां मास्यां स्थात् । स्थात् । स्थात् स्थात् स्थात् स्थात् स्थात् । स्थात् स्थात् स्थात् स्थात् स्थात् । स्थात् स्थात् स्थात् । स्थात्य । स्थात्य । स्थात्य । स्थात्य । स्थात्य । स्थात्य ।

। ग्रिमिंग मेट मंत्रीयन्थात ( हामिक्रककान ) हा। १ । १ मेरिक्शिस मेरिक्स मेरि

। हम प्रकाम पिरिविक्ष । तीड़ क्ष्मित क्रीटिकिक्निशिमक्ष्मित्रामित क्रिक्ष्मित्र । क्ष्मिल्य । क्ष्मित्र क्ष्मित्र विकास । क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र । क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र । क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र । क्ष्मित्र क्ष्मित्र । क्ष्मित्य । क्ष्मित्र । क्ष्म

पूर्वाप्तासा दिव्वियमात् वकार्रा मिलकामः । तस् अमर्स्सकृत्वीक्ष अमर्गात् । क्ष्म मिलकार्याः स्वाप्ताः । त्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । त्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । त्वाप्ताः स्वाप्ताः । त्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः । स्वाप्ताः । स्वाप्ताः । स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः । स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्तः स्वा

वाध्यवाधकत्वायोगादेकत्र समप्राधान्येन मिलनमित्यर्थः अङ्गाङ्गलसंकरस्य ि उपपत्तिपर्याणेनने तु नर्राष्ट्रिक्ष मित्र । स्वाप्त । स्वाप्त । स्वाप्त । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त । स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वापत -फ्नुहाइप्रिपरभर्प :उत्हांसाक्रीक्षित्रकालक्ष्म भीराप्रदेशिक्षानामान्द्री। हास होसि हु उत्पर्द नेतितराप्रहाम -मप्रम तीइ तम्पु म्प प्रात्रकाप्रतामे निएमिपिहत्तम्प्रिमिप्रकेशामप्रमामित्राम् म्प्रमानिक्षाम मनेमने, इत्पादी वा नास्येव किनिदछकामास्याप्रमाभ्याक्षिपमान्त्राप्तादाहरणसंभवाद्वायनक-सिकुद्धमीक्तो हि तुल्ययोगिता । यथा 'पाण्डु क्षामं बदनम्' इत्पादौ ( ४६० उदाहरणे ) बदना-रिमान्मर्रातर्गारमामर्गात नर्भ । प्रथापारात्म । प्रथापाराया नर्भ महिन्द्रात्म । प्रथापाराया महिन्द्रात्म । न्मेरिएएड : प्रकार्यात् । म म व्यव्यानम्भेर्याद् । इत्यामित्राप्ति मायवीमायवयाः प्रकृतवार्यः व्यव्यानित्राहि--म्जील ( क्रि १ ) हम्प्र :ज्ञाष्ट्र , व्या । जा एव । ज्ञाष्ट्र ( व्ये १४ ) ( म्हम्पिनमक्त्राच्च मिर् कीणीदहर्णप्रद्रशेनस्येव प्रकृतीपयोगितया सद्पि रूपक न दोषाय । तेनाप्यस्कीर्णोदहरणं तु ( प्रेपरितरूपकरस ) संभवेऽपि वाच्यापेक्षयेवास्करगवेषणादिते बोध्वस् । अथवा अत्रोपमपास्-इह नाही मालकादिक्पणे प्रयोजनाभावादुक्त के कि कि मालकादिक्प कि के हु यह प्रमुख्य प्राप्त शिटकंत्रमुकातीएंप :तितिस एनकडावाद्य प्राप्तानमुद्र हो। एनकछन्त प्रिमिनानाम निमम ( प्रि

. सं च 'अविन्दुसुन्दुसुं तिहेन गुरुका क्षित्रा क्षित्रा क्षित्रा क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्ष्य क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्ष्य क्षित्र क्ष्य क्षित्र क्ष्य क्ष्य क्षित्र क्ष्य क्ष्

। तीग्रिहुई। इप्रकृष्ण अप्राम्भ हम्पृत्व । प्राप्ति । प्राप्ति । ध्वाप्ति । हिन्तु । प्राप्ति । ध्वाप्ति । ध्व न न त विना उपमा संभवति । यञ्च यानिवृद्धितं तत्तवद्भुम् । अतुः चाप्रथानमेव । न चाप्रथानेन चात्रापमायाः खेषध तिनेबंहिकतया तद्मीमेत्यप्रधान एव । न हि छेपे विना साधारणवर्षसभाः । • मेनामार । जाम : १त्म मर्म माथार प्रिक्षि हाम ह । :५७५ है। विशेषम हत्रेगिर्द्धि पमायाक्ष संस्थात् संकर् एवारता न त्युमा इरवाक्षेपे शाह उपपर्शीते । इयमत्रीपपतिः । प्रधान-न्मात्रक्षेत्रामान्ने विषयाच्यात्रक्षेत्राच्यात्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रके भींद्रीएन समित्रकार्य उपमाविषयः होते स्वीक्तेर्य तहा पूर्णीपमाया मिध्यप्रधायम् मार्थाद्रीय वित्रा तखतीखभादेन तर्नुपष्तार्षत्वादिति । थन्यथेखादि । यिहे च उपमाच्यन्।र्मार्गाप सुमानशब्दवाच्यलखक्षणं साधम्बर्मुपमानिष्रिकं निष्ठिति । उपमा तु न रेगा,त् स्रमातीति 188 कि है। ए । क्राक्त, अर एउन्हांक्रित फरफ्ड 1891हा क्राया । :त्रीक्रीहरू तीरिक्ष नम्नाभार : अपनिर्मान्नान्नान्नान्नान्नान्नान्नान्नाः अभिन्नान् । अपनिष्यान् । अपनिष्यान् । अपनिष्यान् । अपनिष्यान्याः कंगमगंडरु रिवास संस्थात साहरूवा किया । अध्यक्ष किया । अध्यक्ष के क्षेत्र हैं हैं। इस किया हैं किया हैं किया है । १६७ ए नात्रामुतामात्रामात हम। :र्जामुतास्थाप म्रह्माणास्थम [ वर्षत्रप्रहरेदन तीत्र ह । १६ । हम्फ्टनाप्राक्छपृहुईह्गीएर्जाम्ही एक्ष्मा पृद्धामहर्क । १०१६

-195इ 'प्रहानम छा: हमीरूपक' वर्गाहंशिल । तीशिल्प । र्गालोस्त्रक्त मीटर्निस्तिव्य व्याप्ति । तीशिल्प । र्गालेश्य । र्गालेश्य । राजेश्य ।

न्तरहत्वने भुतरान्यमास्त्रीक्षास्त्रीकार्यमास्त्रीकार्यम् समार्याते यदि मेति । उपात्रभ्रेत विद्वाय मतीयमान्यमे स्राहत्वने भुतरान्यमास्त्रीकार्यमास्त्रीकार्यम् ।

#### 

-ार्शिक्री हुन । तिर्हिशीप्रम फ्रिमाक्रीम रेडू क्रीमान कृ फ्रिः क्ष्मिता विद्यागिर्ध क्ष्मितिक्रीक्ष्मित्र क्षित्र क्

अनुरागत्तवी संस्या दिवसस्तरपुरःसरः। अहो देवगतिश्वा तथाति म समागमः॥ ३८२॥ आहोष चापमच्छ कुल्मभाहीत्राम् ।। ३८२॥ ॥ इ८६॥ मॅन्फान्याहाश्वाममङ्ख

नीमर् । अनुराम् । अनुराम् । अनुराम् । अनुराम् । अनुराम् । अनुरामः 
-निर्दं निर्मे। :एन फेर्टाक नीड़ रिष्ट्रुल न फिनानकोषिक रिष्टिन नीड़ पर्छ व्लाह ॥ मृक्त्रम्क हु न मृठनिष्ठकार्वाक्षितिनासिम्मकर्तिकिन्छक्ष्मभ्वतिन्विक्रिक्निक्षा

॥ तिर्ह ": इन्हें निर्हे ": विर्हे -जीव्नात कि मीज़ सक ।। ।। असमार्थनामीज्ञान कि मीज़िक्स ।। ।। अस मीज़िक कि क्षित्र कि ।।। निक्र किति। भूमिनिक्ष के भूषि। किति। किति irler<sup>3,11</sup> :।प्राक्तिक :हाहार । :हाम ही।हिस्प्रेख :है ह ह डिबिह्ने विष्टि विभिन्न - Pर्द्ध हु मा : विकास : विकास क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हु कि । क्षेत्र क्षेत् । त्रिक्रित्रिफ्नफ्रि । রাজের। রাজর। রাজর রাজর রাজর। রাজর। রাজরার রাজর। রাজরার রাজরার রাজরার রাজরার রাজরার রাজ ।। तीर्व ": मर्क न मिमिमिरिङ्गीनिमिड्रिए फ्रिल्मितिस फ्रिक्नीम्स " माप्निशिह्गाप्त क क्रिस् मिष्यिक तिशिविमाइप्रिय एमत महामहुउत क्रम्पि :प्रात्रंडर्रातपुर्मायप कृष सामायिकि हरू ॥ हेषु ४ क़ाए किमुणक्षक ।:इन्छ विमा ।:उमान तीड़ ":वणु किश्वीड़ी वरू विनिमः" तीड़ "रिमार रेंसु : मड़'' । :माभाविति तिडीद्विापक मफजाद एकिसिहार एकि पिलि : तिपाथि स्प्रम हींनें जीगी निक्रष्टं वा अथ वा अहींनं घसुईण्डाद्न्युत्तपरिमाणं गुणं कृत्वा अच्यतः गुणाद्रनिगेतः शर्

। :प्रेमड़ मान्न फंटिक । तीड़ फ्रिन फंटिक । तीड़ क्रिड़ेड्ड नीम के हिम्मिन स्मित्र क्रिक्ट

। : किस्मेर) हाया न शब्दमप्य हुई वस्तुमसम्भारः सम्मम्भाद्धं त्रुपाद्वीत भावः ) इस्ट्रिम्। -ज्ञाद् केष्ट्रीयिक्षेत्र हिवियो दल्यसम्केषः इत्यस् शब्द् क्षेत्रमाभियायिक्षेत्रामियानं व्याहत-नीते सुसमीयम् । एवं च प्रकृते शब्दाशितालात् भवद्भिश्च आश्रयाशियमार्यम् । एवं च प्रकृति शब्दायां-ि हीड़ मिंग्रिसीमाञ्चाद ) :गृहिष सीड "जास्यायः स्वास्त्रीमाञ्चाद मेड्डिकी

সিদির '০ দানাদন্ত। দ দৃদ্ধ । দুদাদ্রস্যাকজাদ্য দ : স্দৃণিদ্রস্টাদিনিম্নি দৃদ্দ দি शिह" :फिर्नाकृषिटिए इंसीताय्याय । तीड् "मिमहिक्षात्ता पर्विषम मार्निक्स्याप्याप्रमाम्कृरिक्क्रहें -निर्तारम् १६: किएमीमिक्निक् तार । अपन्ति होति हुई। । कि हुई। । अपने स्वाति होति । अपने स्वाति होति । अपने स्व । : नाम तीर पर्छ हठ हुए तहत तीमीष्टिन है हिम्डाह एत्रियतेया प्राप्त है। -प्रमित्तर ह क्ये । :धेरिकितम तीड़ प्रात्रंकमाप्रतिष्ठ हर्रत ।तिरहिति हम ।ध्रत्र। प्रात्रंकाम्य । -मिमि। । अर्था मा मिस्रास्कार ( क्षा वा अर्थो वा अर्थे वा वा हैं है । इस्य क्षेत्र क् कि जिन्हें ) हम ह । जीकि है जो जार कार है कि हो है कि हो है कि हम कि कि हो है कि हम न्तु शब्दाछनारतया न शब्द खेपव्यपदेशः कि तु विचातीययोः शब्दयोः क्षेपब्पतया तथा व्यपदेशः

<sup>।।</sup> मुगुम्र गमम्य तिसिह्न्यिक्ष हक्त्रिमहंश्रमहंश्रीकाकाणिश्वर्मी र्नितुर्द म म्याणकाहिक्कापुर म्याणक्रमान गिण्हम थिक्रमीहिन न णिक्सार गणाहि हार । सद्घ ति हज्जीवनात् ) नृतनता नवसंस्याता च । रहम संस्याविशेन रहम च । ''रहम ब्याज्ञशास्त्रपोः । ्वंस्यायामपो'। -मु: १ क्रमाइरकेस्डजीड ) तहा । मामसम्म द्वार होता होता होता । स्वार हिसी । स्वार होता । स्वार होता ।

ែះអិទ្រទ្រក់ទ័រគ្រិត ត្រិន្ត ត្រែត្រាំទ្រិ ទុក្ខិត្រទ្ធក្រុមសុទ្ធព្រម្ពិព្រៃទ្រិត ទុប ម តិន្ទ្រៃ អ្នកសំអុចខ រប្រគេស់ខ្ទៃប្ទិទ្ធិ តិ ក្រុំតិ ស្តិត្រាំន្រិត្តិ ស្តិត្តិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស ក្រសួសស្តិតិ ស្តិតិ ្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិទី ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ ស្តិតិ

शब्दाविस्रमेन व्यवस्थितिः इति हेतोः तेऽपि शब्दगतलेन उच्यन्ताभित्वर्भः । अपं भाषः । आर्थाः भे अधिप्रीति । अर्थस्य ये गुणाः दोषाः अरुक्ताराक्ष तेषा ( सन्देनार्धभोधं भिना असंभवात ) स्रक्रमारले एव दोपतेत्वर्धसुखग्रेसितेन तेपामपार्थतं स्पादिति भावः। आर्षेषु वेप्शत्मिपि स्मादित्याह परमतापेक्षया । शाब्दानागेजःप्रसृतीनाभिष्टंगैविस्मित्यं एव गुणता शुतिकहत्वाद्दाना दोनाणा चिन्ने, व दीवान्तरमाह ग्रन्दगुणादीवापमवीति । शब्दस्य ये गुणाः दोवाहा तेवामवीत्वर्यः । गुणानां शाब्दास रिष्ठितः परास्ता ) इसुह्योतः । नम् श्रुतिभीश्रमासार्गातामार्गामार्गामार्गामार्गामार्गामार्गामार्गामार्गामार्गाम रवा सा च नाथमतीत विनेति भावः। एतेन 'उभयमप्यविदेतार् इति स्वाभिन्नायः' इति कुवछय। न्यसन्तर्यं च वाच्यं चेतासापेक्षानेत्रपः। माधुवीदिव्यदादात्तव्यविक्याचित्रपेष ि अत्रप्राप्तस्यालेता-इलपः । बृचिन्दम्बादिशीयः ) इति यमा । (स्वादिन्यसन्यसन्यपन्यपेदान्तेत्रात् । स्वादि न निकर्ने तद्मुणविदम्यिष्यकृत्यमुण्णो समुप्रात उत्यते । एवं गीराई। गौरी बुनिरिति तद्मुण्ण சிரு நாழ் ு புரிக்கிரிரும் நார் நார் தநாக மூரிய நிக்கு நாதிரிரி பிரிக்கு நாதிரி பிரிக்கு நாதிரிரி பிரிக்கு நாதிரி பிரிக்கு நாதிரி பிரிக்கு நாதிரி பிரிக்கு நாதிரி பிரிக்கு நாதிரிக்கி பிரிக்கி நாதிரிக்கி பிரிக்கி நாதிரிக்கி பிரிக்கி நாதிரிக்கி பிரிக்கி நாதிரிக்கி நாதிரிக்கி பிரிக்கி நாதிரிக்கி பிரிக்கி நாதிரிக்கி பிரிக்கி பி त्वरूपवाम्यसन्यपेक्षावेत सामुप्रास्त्वाळकारता अन्वया ब्रिपिय्रोयाद्वेद्रोयस्य वस्यमाणस्यात्रः इति वसोक्त्यादयश्च वान्वाविशेषं साक्षादेवापेक्षन्ते इति । प्रदीवादिपु तु ५वं व्याएपतित् ''रसादिव्यञ्जकः न्यासीटनुप्रासः, इति ब्युत्पचेः । रसाद्यथः असत्ययं न संभवःतीति अगुप्रासस्यायीया । हाहानुप्रास-विकार : មាមគ្នា មេខាត្ត មានក្នុង ខេត្ត -គរក់រាតៈខាន នា កាត្រ ក្រុងប្រខារក្រុងប្រការក្រុងប្រការក្រុងប្រការក្រុងប្រការក្រុងប្រការក្រុងប្រការក្រុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រុកប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រភាពប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រការក្នុងប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រក្រាមប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រក្រាមប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រក្រាមប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រក្សប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប្រភាពប यत् स्वरूतम् वश्च वान्वविश्वोऽवृश्विश्वः तयो सन्वविदाः अन्।विरम् संवाधि श्वः । अविभिन्ध-भावः । स्वमनुवासादीनामगोपीलेषं तदाह रसाद्रीति । शारिना भागदिधंतरः । रसादिन्य अन् निर्मित्राहर्मा है। निर्मात्राहरः । दि एक्ट्रियोध्य हो । निर्मारकार्यमध्य हो । **दीसामप**ीति । वर्णानुप्रासब्बाहानुप्रासादीनानिक्ष<sup>र</sup> । शादिपदेन नक्तारमादयो भारााः । *चे*ष्ट्रेनि -1971RE के जिनमू निर्मितामाना कार्या कार्या है। जन्म निर्मित कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या का मुखेलाहि । अयेमुखप्रोक्षस्य । अयेसायेक्षत्य अयोपिक्षानाना । पानस्य । प्रतिष् -क्रिंग्यान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्रान्त्र हिन । :ज्ञाम: प्राप्त ( :१९४८ ए प्रोप्त प्राप्त कारह क्षेत्र कारह हो । इति । अपने अपने स्थापन । अपने प्राप्त । ह भंगत । तहां में स्वताय मुर्गात । वथा च कशियाशिक मिल्या है । अने निष्य विषय । क्षेत्र [ फ्रेन्ंफ्स-प्रेमामतीस :। हान हिस्से । विस्त्राम् वा । विस्त्रमें विस्तर्भें वि -ामितिप्रभित्र । ति में भी हैं आहें अन्तर्भ के अर्थ कि में भी से अर्थ के स्वाह अर्थ में सित्र । सित्र । सित्र अ । :पिट्र ति , प्रतिमीरिविद्यात्रका हा ही ही स्था है । ।

मायुविद्यो गुणाः अपुष्टलादयो दोपाः उपमृद्योऽकंतारास्तेषां शरदाहुपृद्धिप्रतेष्ये गुणाः अपुष्टलादये ।

॥ मुद्रीवृत्ती केव्न शामवर्किमी।विभ्वभूष भीटर्जिक् वृत्त्रके विश्वक्रिक्षेटिक् विश्वक्रिक्ष विश्वक्षि -ज्ञीएक म जिल्हा है है। से कि विक्निक्त कि । मान्य विक्री है। मान्य है। कि विक्षित कि वि

हंन्वी क्निमिश्रिक्षा यत्र न्यस्ता वणीः खङ्गुस्तपद्माद्याद्मार्थ्यक्षाप्रमान्त प्रकृतिन् ॥ १० ॥ तह इंति द्वाडा हुए में । वह सम्राह्म । ८५ ॥

माणुडाइट । र्ह्यंद्रइस हामञ्जूडी विज्ञानमञ्जा उक् । मुफ्नाक

॥ तिरू त्रमीम्य मिक्रमम् दी :त्रामिटिगिमिनिप्रमाङ् :महिन्मित्र हास्य कंत्रज्ञाह मीमार्थत तिष्ट्र । इंगिम्मित विष्युमित्रियाक्षेत्र हो म :तिष्युमित्रक

-मानम्हिषेष मीटर्निज्ञाङ्ग्रीर्गण ( ध्रु ११५ ) जिएन कि मिने मनमार्गने न विह्येपानम् -मिह्नासित । ज्ञाद मेर हिमिनिक्रि । भस्यतामिति । अस्य । मिह्नासि । अस्य । -फू तीमीत्म्युरुग्रित तिमीत्माण्नी किष्धियात्रिक्षिण क्षित्र हे १ १ भ भाषा हुव-

मावः ॥ इति स्त्रेवः ॥ ४ ॥ होड़ भेतन : एर्ड हिन्छित्रम् ए ए म थेष्यभिष्यिक् शिमण्ड । तिमिथिष्टि एंडर । तिर्गि

सिकानो वर्णानो तथालेन तेषु तथालमुपनयेते इति । कष्टं कष्टमाध्यम् । दिङ्मात्रं मामात्रम् अयं यावः। पद्मित हाब्द्रासकानां व्यव्हाबाकारहेतुता नाति तथापे तबञ्जकानां जिया-। :ठाप :माम्यु तीर् ':प्रात्तंकमह्मि' क्रिमान । 'हेम्प्रीत्मक्ष्रा्रात्रं । हिमिहिन्। 'हेप्रात्तिन्। हमनयः । सुद्द्रपश्चश्चाह्यस्वीहमुखाह्याः । पद् रथस्य नागस्य पुष्किपित्रज्ञा। प्र -ज्ञानिक्योपिक । अस्यानन्त्रप्रमा । प्रदेश के विद्यु स्प । प्रदेश स्वापंत्रावापासिक । प्रोहे । अस्यानक्योमखद्वसुद्धर नेशिविश्वेषेणीते । रचनाविशेषेणसर्थः । खद्राहोत्याहिपद्पाह्यान्वन्यानाह् मुर्जपद्माहोति । तदु-किनिएउसते इंस्ट्रवितः। पत्र अख्नारे। नन्तमूतीनां वर्णानां क्यं खद्राधामारतेसत आह सुनि-

निमिममात्रकीलाशक्ष्र निर्माणात्रात्रामानांणम पिष्ठः । मुम्पर्माष्ट्रमिष्ठिर उमीताप्रजाप्र ।। जनाम निर्माप्त्रक मुक्ति

क्ति। हे एक्प्रिक्त होराप्त हे । क्षेत्र हे । हे स्थाप हे । क्षेत्र हे । क्षेत्र हो । क्षेत्र ह दिस्तर्विबीयम् । कविनैतुण्येति । तथा च रस्रवन्यविस्मयाल्यचमस्मारातिश्वप्रयोजनम्बात् भद्र--शिक विक्तिरिष्ट्र कंत्रियारिक क्षेत्रकारिक स्थाव । अधिया विकास स्थाव स्थाव स्थाव स्थाव स्थाव स्थाव स्थाव स्थाव हिमास्त्राम् वसत्त्रासासन्वनक्ताहित भावः ) इत्युद्गतः । (शुब्दान्नयेति । तान्यामेव -बिल । विजिपान्तरात्रपारम्पिमम्बी ) । :पाँचर निष्ट्र । विष्ट्रीविक्षान्तरात्रपारम् । विकास म । <u>उतिमैं ज़िमिनिश्</u>र । एडिए तीशीक्ताक्राक्राक्रिक्षकी हिंडिक प्रमिनिश्रक -र्जमप्त म्नाम्नत्रात्ममृताम्रज्ञात्राहु मीएत । प्रश्लीत त्रीमीह्यात्रकारवार फाशीमक्रीमिएक्रि म्प्रहिता । जानप्रमाधिक्रियाचा शब्दान्त्राचा । जानप्रमाधिकार्याचे । जानप्रमाधिकार्याचे । -जार । हर्म तिज्ञीष न स्प्राह्म । वाह जार हाल वान्य वान्य वान्य वान्य । वाह- पंत्रमायम्हामाम्बर्गित वया। मुठेर्स् । एक विद्यानाम् वर्मित । एक विद्यान्त । एक विद्यान्त । एक विद्यान्त । ते व ते विद्यान । विद्यान



सुम्बन्धण तुस्त प्राम् ( १५५ युष्ठे ) ॥ सुधेन बीधनाय तत्र तत्त्र सिवाद्यात्राहोऽपि छिट्यतेऽस्माभिः । तत्र सार्त्वाचित्राकारो यथा

तत्र खुद्धन्य द्वामास्या त्यापुरात । मार्म्स । मार्म्स प्रायापुरात । सुर्माप्र । मार्म्स करा व्याप्त । मार्म्स व्याप्त । मार्म्स व्याप्त । मार्म्स व्याप्त । मार्म्स व्याप्त व्याप्त व्याप्त । मार्म्स व्याप्त व्याप्

वैमुख्यायायकत्वादिति मावः ) इति प्रभा । तत्र खन्नन्धं द्वाम्यामुद्दाहरति मारागिति । रुद्दाकंकारे उदाहने प्याद्यभिदम् । उमा

( धर्मिक्स )

नारिशक्तिमसमुखेरासारहिसा। सारिश्वस्ताना केन्द्रे किन्ना ॥ ३८४॥ मारिश्वस्य स्वास्त्रे किन्ना किन्ना । महिस्स्या किन्ना । १८४॥ ॥ १८५॥ । १८६॥ महिसस्य

#### सर्खा बहुलास्न्स्वरलाबहुलामला ॥ ३८६ ॥ सर्खा बहुलास्न्द्रकाबहुलामला ॥ ३८६ ॥

( भैश्यनिक्षः )

-त्रीप्रसिक्ति प्रमुक्ति । 'सा' वर्णाः प्राथिन 'सा' विष्टाः । ततश्च खन्नस्य अपस्यास्ति । विष्टा विष्टाः विष्टाः विष्टाः । विष्टाः विष्टाः । विष्टाः विष्टाः । विष्टाः

गुरुत सार्वास हार्था सुरित सुरुति सुरुति सुरुति । भारत सुरुत हार्ड्या स्थान सुर्वाह सुर्वाह । सुरुति सुरुत सुर्वाह । सुरुति । सुरिति । सुरिति । सुरिति । सुरुति । सुरुति । सुरुति । सुरिति । सुरिति । सुरिति । सुरिति । सुरिति । सुरुति । सुरिति । सुरिति । सुरुति । स

मुर्जनची वथा

मेहिनी । मुख्नं बाब्भाण्डविशेपः ।

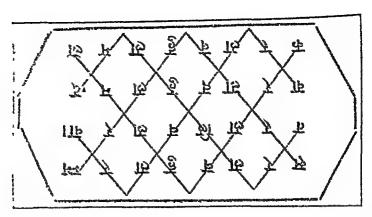

#### भासने प्रतिभासार रसाभानाह्नतान् । भासने प्रभा शुभा वार्ट्र देशभा है है ।। १८७ ॥

( thebth )

रेखाएके दचे मुरजञयाकारों भवति" इति ॥ भुत्रीहरी रित । जीपक कर्मक्क्रिकी स्पर्याहर मिल्येय स्वापाय विविद्य । ज्ञोषकु राज्र सिमाक्षीय हेन्येप्राक्षीभक्षमण्यम् वर्षेत्रमण्याया हेन्य । -मध्य : कत । क्राउंकीही एर्फ्स्क्रीम क्राएक्ष्रहायप्रभ्यक्षियधिमार्ग्व एउँकीमी।एर्फ्स्क्रीम क्रियांपर भिर्मुएनवर्क्करनेतिनिक्षित विवरणे स्वयम् । अनेपतं द्वयासागरकाँरः ''अय न्यातः प्रथमवादस नामिताला पञ्चमपष्ठससमाधमवर्णे देया एवं रेखाइयेन चतुर्यपादीरप्रिः। एवं कुत्रे रेता-प्रथमद्वितीयत्तरीयचत्र्वणेतु कष्नेगर्या एका रेखा एका च रेखा तर्मतः प्रथमद्भिवार्चनुष्यस्व भोरतेषु तेषु वर्णेषु रेखाचनुष्टमेन तृतीषपाहोद्धारः कार्षः । एवं चतुर्थाहिपाहचनुष्टपस्य ब्युक्तमैण वधैव प्रयमद्वितीयपादवायेषु येषु वर्णेतु रेखाचतुष्टयदानेन द्वितायपादादारः तरेव स्तापचतुर्यपाद-तह्म : प्रथमपारससमयोग्हितीयपादायमवर्णेगेक्षेत्र हेर्क्न हेर्क्न हिल्लियपादायात्राहा । ត្រេវ៉ាអ៊ីប៉ែកខ្មក្សាពុកម្មក្រុមក្រុងក្រុមក្រុង : តែមុខក កេវ៉ាអ៊ីប៉ែកម៉ិត្តទីក្រុមព្រិត្តាបែមមាន इत्रहा १६६ । त्रिंग प्रमायहित । त्रिंग विष्याद्रय प्रमायहिता क्षेत्र । स्था हे । खापतः चतुर्थाहेपादचतुष्टपस्य खुत्क्रमेण पञ्चनपञ्चसामाष्टमेनु ऊन्धेगःया एका हेवा। एव पादचिष्यपस्य यथान्नमं प्रवमाहितांपवतुत्वेयनुत्वेणीतु अभेगाशा एन्ता रेखा हेया। ततक तहे-जीसिक । तरास्तु रेखाविशेषदाने अजिहारी मुख्योपादनं च कार्यम । प्रथा प्रयादि--क्रिक्ट्राप्रमुप्राधंत्रधर्वा । प्रिक्राप्ति । यहेन्द्रभूव । यहेन्द्रभूव । यहेन्द्रभूव । यहेन्द्रभूव । यहेन्द्रभूव ।

। तिमास सरम तं , ( मटार ) छक्षाहर प्राम्नास ई । ती है मिस सरम तं , क्रिक्टिंग अधिक स्थान स्थान । अहम निर्मास मामक्रिक्त । क्रिक्टिंग क्रिक्टिंग क्रिक्टिंग क्रिक्टिंग क्रिक्टिंग स्थान स्थान । क्रिक्टिंग स्थान स्थान स्थान स्थान । क्रिक्टिंग स्थान 
Š

पेक्षेत्रच्छी संश्री

## मावानाव वनावासा रक्षेवस्त्रम्लवस्र ॥ ३८८ ॥ रसासार रसा सारसाजवाञ्च श्रेवानसा ।

( मृह्मिक्स )

ME पश्चिमादिव SITH

-एम्ब्री शिटर्समम्प । मुम्माण होड् 'ग्रिसाप्तर' छंडी एर्मकाइम्र मॉण्म मध्नात्मणीक ग्रियान्त्रका मुम्होंण तीर 'प्राप्त' एमें एमें एमें हिए । मुख्य । मुख्य हिल स्था हिए । प्राप्त सिंह 'तिए' एमित्रमाइम हेम्प्रिस तो हैं। किस्मोर्ग होने प्रिस्मार्ग की हैं। किस्मोर्ग किस्मार्थ किस्मार्थ होने किस्म फ़िल्म में क्रिक्ट | मुख्य किम्हों किमिष्टिकाड क्रिक्ट में दिसम्बर्ग मुख्यी क्रिक्ट क्रि पाराप्तरें एमेर्साइके र पिन्ध्नाताणिक विद्वाप नमनीत मुस्कुर्ख ख्रियाण नीह 'प्राप्त' एमेर्साणम मर्गती लिभिनाइतिक्रं हे पृथ्व : किन्नाव : अन्यवापन्य : अन्यवापन्य : । अन्यवापन्य : । अन्यवापन्य : । अन्यवापन्य : म्हिंगिनिरिक्योत्ता मार्ग्स में निर्मा होता ने प्रवेश में हिली ने हिल्ली ने हिल्ली ने हिल्ली ने हिल्ली ने हिल्ली -ज़िही रिप्प दिस्ती राष्ट्राहरूपमाँगर्नी प्रुर्डफ़्ज़ी हा रिज्ञ रिप्प क्रि कि रिप्प हु । 'एसी राष्ट्राह्र म : ह्याप्त : विद्यास्त्र हिं । विद्यास्य १३ कि हिं । विद्यास्य १३ कि विद्यास्य ।

तीर प्रकाश क्रांश ह : कार । मन्मीय कंडाइट श्रीस्छाडर । हीस्रि नीउडाइस्डारिवेस ।। त्रीं "त्रीं । इसी हिम : ग्रींग क्षामार्गिक मुह

न ग्रीतिष्ट i क्रिक्स के मान । किलासप्ताम क्षेत्र क्ष्मिट क्षित्र क्षित्र मिन स्थापि । भिष्ठित स्थापित 
॥ र्जिन्द्रेश

॥ गिरुः ६२१ ) युनर्कत्रक्षाभासी गिरिन्धि ( ५५१ ०म्र )

<u> म्हिंद्र</u>ीकृ

रणे, 'रा दाने' इति अनयोयास्त्रो स्ट्रप्स् ॥ अवस्त अचस्रक ( अनासम्त )। अवस्र अतंत्र अन्तं राति द्राति तार्श । 'तेत्र त्यंतु तन्त-कृष्ट ताम १इए । जामाम्न होड़ ":ांभाना इंभियं" इंन्क्येंगाह एम्प्रेयंगीहोश व्यव्या न भवलिख है। । अन संबोधन सिर्माणने सारमानतास सारमान नामन नामने निया है अभिणी भातासा अनुपक्षमा च ( 'तमु उपक्षेषे' इति थातीः स्पम् ) अस्तु इत्यन्पः । निरुपद्मा स्पिरा धातीः स्टपस् ) अस्तं प्रापयित या तारशी । तुरारद्शार्थे न विषये तास उपस्थि परवाः सा में स्वाद्यार स्वाद्यार स्वायो युविच्यां सार श्रेष्ठ एक्वतः रक्षणं कुनेतः तस रसा पृथ्वो

क्राहर के प्रतिकार के प्रतिकार अवस्ति किया अवस्ति के प्रतिकार के प -हामांडिदीय विन्यात । सर्वेहित क्षेत्र अनुर्वेहित क्षेत्र अनुर्वेहित विन्यात । वाहरू । वाहरू । सर्वतोभद्रस्य विन्यासप्रकार्रावशेषप्रदर्शन निर्धकार्य पाद्चतुरुपस्य क्राणाचीऽची छिराममे

आयातीरयेवस्त्रपम् । यथा

11 7 हें धु हों हों 4 Ŧ lb <u>4</u> 4 lĿ 41 41 41 41 Ŕ 411 Þ 117 Ŕ H1 4 顶 112 7 7 411 113 4 41 7

।। मुग्रम् पिर्मित ने मित्रपित्स म कर्मिति हेर्फित्रम समाग्रम्।।।।। मध्रुमिणिन्देश त्त्रीयवर्णचतुष्टभेन पष्टवर्णन्तुरुभेन च त्त्रीयपादस्य एनं चतुर्भागपन्तुरुभेन क्रमेण वा उचारणे प्रथमः पादः। एवरीखा प्रकेतपादाना दितीगवर्णचतुष्टमे सप्तमवर्णचतुष्टमे प्रथमः पादः । अवना प्रवमनर्णन्तुष्टवस्य अष्टमनर्णन्तुष्टवस्य ना केनलस्य उपर्वपः भवउपरि-एव पादाः। एव पादचतुष्टवस्य प्रवर्गानाम् अष्टमाना च नर्णानाम् अधः इति अपि त्रविक्रियेण वा उद्यारिके त्रामाहिनाम्बर्धियस्य पञ्चमाहिनाम्बर्धियस्य वा अनुब्धायाहिनाम्बर्धियस्य पञ्चमाहिनाम्बर्धियस्य 

मान्यां द्यवीति । अतिनीरसलादिति भावः ॥ इति नित्रम् ॥ भ मन्त्र ह है। : फेम्प्रिमित्रीहिक । शिह्मित्रमित्रीहि। ( धृष्ठ १८५ ) : विक्षित्रमित्रमित्राक्षित्र । ये द्वार्य 

। श्रीफ़र्कारक कुर्म किया है। किया है। किया है। किया है। किया है। किया है।

भित्रकपसार्थकानथैकशब्दिनिष्ठमेकार्थत्वेन मुखे भासनं पुनरुक्तवदाभासः।

भिन्द्रेश ( हेर्ट १ ० हि

॥ १८६ ॥ :क्छिछिहिमामाहिष्ट्री :गिछिनाइमे हो। स

। नीड़ "जामभरनीममहानाणाडाजातान्वानामञ्जाह प्रिमानजानकाममिन मन्त्रहात एउन्हाड्ड निज्ञानिहीं। एत्रमार्थित हो । इस्ति हो । इस्ति हो हो हो हो हो। -किन्नोम क किन्छ। प्रअप तिष्ठ्य : किपण्लालास्त्राहरणालाहरू किपाला स्वर्ध । उत्तर -नीड्रीए एन्ट्रमिट्डा । एन मान्याय होस्पर मेरीह इंद्रम् । हो । :प्रीहड्ड्रम् स्थानम् वया । अधिवयदा शुह्रविनाहिनी हुंहा नेषा वेदां तहशाः वे शिषाः शर्यनताः ( यो वा: ) तात् हैरपति अतिनम्भावेन संतीपनननेन वा यहा सदा सर्वात विकाल अनला ( शुद्ध ) अनमतया । कीहशः राजा माति शोभते । कपा सदा सर्वकाल नसभावेन अथवा सदानत्या सतां विपये आनत्या रिष्या स्वान्य स्वत्य स्वत्य । स्वत्य स्व स्वत्य 
हीं है। इन्हें स्वतन्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास् । मन्त्रियोभपार्वात्रमार्वे वस्प्रमाणिलार्वात्रम् अन्त्रमाणिला वस्प्रमाणिलार्वे अन्त्रम् । अनेपार्वे वस्प्रमाणिलार्वे अन्त्रम् । असम्मित्र हिमा सम्बन्धार प्रमित्र हे हिमा है सम्बन्धा । यह सम्बन्धा स्था स्था है सम्बन्धा । असम्बन्धा स्था स्था । निम्निन: इब्दिमात्रस्य शब्दार्थभेषोक्षी । तथोरायमाह जुब्दुस्पीन । शब्दमात्रस्य ।

-क्रान्ट् । :पंक्रके होड् ग्रांक्केटकिमास्त्रामास्त्रकाम् : । युनर्-मिनिक्रों किनुर्वे भाषातवः । मासन् प्रतिक्षितः । नाम विकार्यक्ष्या । स्वाप्ति । मासन् । स्वाप्ति । स्वाप्ति । तदेतस्यने बृत्यकाए आह् मिन्नह्पेत्यादि । सार्थकान्यभितान् । अनेन वस्यमाणव्हस्यसमन्यपः

प्रतिभातमात्रमित्र भावः तेन न पैतरुवसम् । विभिन्नाकारत्वं विभिन्नानुपूर्वोक्तवम् ) इत्युद्वयेतः ॥ प्तार्थायभासपोगयशब्दतेस्य हैं । एतच यमकाठारात्रप्रासयोरितयापकमातो निश्चित शिमि**दा**-। तिर्हिप्रास्प्र' । :किर्हार्ह्मा हेस् । व्यस् । व्यस् । व्यस्य । व्यस्य । व्यस्य । व्यस्य । व्यस्य । व्यस्य । होड़ ऋषिक्रुहान हन हत **। हाहिभीड़ी** छाएगालानुस्रहीहाजालाड़ ( धुरू ०५१ ) 'णाहमी णाहमी प्रमायं निर्मात्रामात्रामा होते सुत्रायं । अयोन्तर्मात्रामा होते सुत्रायं: । अयोन्तर्मात्रमान्त्रम् ( एस्त तथा च विभिन्नाकारी विजातीयानुपूर्वीको यः शब्दस्तज्ञा तद्रता या एकार्थते वामासीभृतैकार्यकता एवं च वस्तुतो नेकार्थकालं किन्तु एकार्थकालेन आभासमात्रमित्यर्थः अन्यया पौनरुक्छदोषाप्ते।। । मुयम् । हिन् अभासर्नेव । हेन विश्वेत्यादी विश्वेपणे क्षीलोप्पिताया हिन्ता स्पष्टम् । प्राधितविति । एकोडमी स्विष्य वा तद्भावः एकार्यता एकार्यकता । ह्वश्व्याद्व प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति ।

मतस्वेव पुनक्कवत् आभासी ज्ञानानी पुनक्क्ववदाभासपदनिक्निक्वांभा

अपिनधदेहग्रापीः सहसा रशिसततुरगपादातः।

सभद्राभद्रस्तक्षेत्रव्दानिष्ठः । उद्दिश्वास

보호

ताल्यंस् ॥

# नकासत्यद्वनासामाः क्रीतुकानन्द्रहेतवः।

तस्य राद्यः सम्मस्यो विद्ययाः पार्थयातैनः ॥ ३९० ॥

सहसा शीघ्रं हरेन वा रिषेभिः सुष्टु उताः संबद्धाः तुरगा अशाः पादाताः पदातिकाञ्च यस्य सः । स्थिरतायाम् अगः पर्वततुल्य इत्यर्थः । आयी छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक्त् ४ युष्टे ॥

តិនៃខ្មែរអា អាមារ តួតម្រៃ :តតាមនៅខែនុខព្រម្មាសាត : ទេនុខខ្មេរប់អាអា : ខែនុខប្រព្រះធ្ងង់ គេ ស្នាន្ត្រាស្តាអា : ខ្មែននេះ បានប្រាប់ : ខ្មែននេះ បានប្រាប់ : ខ្មែននេះ បានប្រាប់ : ខ្មែននេះ បានប្បាប់ : ខ្មែននេះ បានប្រាប់ : ខ្មែននេះ បានប្រាប់ : ខ្មែននេះ បានប្រាប់ : ខ្មែននេះ : ខ្មេននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មេននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មាននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មាននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មាននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មែននេះ : ខ្មាននេះ : ខ្មាន

अभद्दशब्दिनेष्ठं पुनक्षमवद्दिशितं विक्रमिति । तिर्म्ता । तिर्मिते । विक्रमिति विक्रमिति । विक्रमिति । विक्रमिति विक्रमिति । विक्रमिति विक्रमिति विक्रमिति । विक्रमिति । विक्रमिति विक्रमिति । विक्रमिति विक्रमिति विक्रमिति । विक्रमिति विक्रमिति । व

अत्राद्धनारामाश्चल्योः स्वयंक्तवया कोतुकानन्दगल्योः संतोषार्वकतया सुमनसो विचुया रूसन-वेद्देवार्यकतया आपाततः पौनरूक्त्यम् अभद्गार्वेते शब्दा इत्यभद्गव्दनिष्ठः पुनरूमाताम् । उक्तं चात्र चक्रवित्रभूतिभः ''अत्राद्गनादिपदान्यखण्डान्येव'' इति । शब्दमात्ताखक्तार्त्वं चैतेषा सवेषा शब्दाना पर्यापपित्वस्पह्तित् । अत्र संवेशिक् शब्दाः सार्वेत्ता इति बोध्यम् ॥

।। मुम्बिह ही ज्ञानंद्रज्ञायिक विश्वम् ।। दशेनात्रः। इति तन युनतम् प्राक् ( ५३ ६ पृष्ठ ) प्रदानिनन्दशाश्वतकोशयोः सन्तिन्द-स्यासागरे उदतम् ''कोतुकानन्देखत्र नायमखंकारः कोतुकानन्द्शब्दयोः कचिदप्यं पयोपला-शब्दमात्राखेदाहरणत्वासंगीतः" इति विवरणकार्राभितः पराखीते सुधीभिविभावनीयम् । यतु हेतव इसयं: । 'कीतुकेन आनन्दहेतवः' इति यथाश्रुतार्थकर्ण आनन्दशब्दस्य परिश्चिमहरनेनास्य एतेन ''नौतुनेन ( सत्कर्मणि ) अभिलापेण कृत्यगीतादिना वा अस्य विणोर्नेन्दस्य संतोपस्य । प्रमणि तिविशिजाम् ":तीम भिमुष् ।क्षर :विषा विषणा वी: प्रकृष । प्राविश्व । प्रकृष । प्राविश्व । प्रकृष । हिम्प्रोप्राचित नाच्यम् सामान्यवाचिता विश्वतानिनामि शब्दाना बाह्याने सामान्यवाचित्राचित्र हिम्प्राचे स्वाप्याचिता विश्वता विश् -पृषिप र्ममद्र " || ह नीविस्ताह्माह्माह्याः । स्वादानन्त्रभूरान्द्रभावस्वाह्माह्माह्माह्माह्माह्माह्माह्माह्मा न्दानां पृथङ्गिरेश इति दिक् । न चानन्दहर्पसतोपमोदप्रमोदामोदादिशब्दाना पर्यापत्नामाने ममेह उत्तर: पक्षः। आनन्द आत्माः इति वैतिरीयोपिनीह त्रह्मन्छ्या पञ्चमेटन्बाके मोहप्रमीहान-।:प्रिप :एप्रिजि हिमि । :र्गेडी हमिएरी एउत । ००००। :एमऊनाश मिग्र प्रतन्टाफिन्ध'' ह र्गिश पुयद्निदेश:। किन ''अप्रेट्पेमनानन्सशोकं किपतक्षम्। ०००० ईस्श मिन स्थानम्'। इति : किइमिक्नमार्भ किर्मक्र-इमार्गाक्ष तीर केड्मक इंटिशेड्डी त्रीज्मारमध्ये ।।। नात । अत एव ''यत्रानन्दाश्च मोदाश्च यत्र पुण्याश्च संपदः । वैराजा नाम ते कोकास्तेजसाः

निवाह्यास्मरणयोर्दियः इति नियम् । नहाः भिन्न आरम्भरम्। इत्याः प्रवाह -तामत्र । : फ क् किबीसीजीएम र्राधापन क्रिक्ट्रें कामाज्ञम हम्रिमीणीम तीड् ( १९११ ) हिति बाब्यम् वाक्युस्पण्येबोतकस्येव आकारस्यादित्यात् । तहुक्त " निपात प्रकाननाइ" -डिटिंगिलामणाच् न । मुक्ताप्र प्रमिनामिकारियकाणिकारिय । न मामानारिटि-इति भावः । ''ब्याङ्गिरियो एसः" ( १।३।८३ ) इति पाणिनिसूत्रेण आरमन्तीति परस्मेपदम् । मानः। एवं चान पक्षे अङ्गारामाशब्दौ द्वावाम मिर्थनानी निर्धिकारम् । एवं चान क्षेत्र । हाम त्रीड़ निमान्यः अप्राप्ति के अप्राप्त । अप्राप्ति । अप्राप्त का अव्याप्त । अप्राप्ति । अप्राप्ति । अप्राप्ति । -मील निष् पिहार नेह्न हैं ' । मुर्गिक मनहार । तीड़ निह्न । 'माध्येकर तीमाष्ट्र पंडाउठ हाक्रक अहमेनु आसाः मोहाननानि येपामिति वा ) इस्कृष्ट् । एति। प्रति। प्रहापहिनानाः मोहानना । क्टियम्" इति प्रदीपः । ( अझनामु एमन् इस्प्रह्मामाः विरहश्र्याः । अझन आएमनोति वा त्रार्क्तारसं नैकस्पापि परिष्यसहत्यात् । एवं कीतुकानन्दशब्दयोः सुमनसीविष्या इति शब्दयोक्ष तस्तु अह्नने आरमित अह्ननानामारामा इति वा अर्थ इति न पुनर्शनेतः। न चात्र समद्रः। शब्दमा-

<sup>॥</sup> क्रेट्र " ॥ १७४ किलीकई १६४ क्लिए किलीकाक्राक्र क्रिट्ट । १४मीएमाएर -तीम । एरनिधेन्द्रित्तक्ष्यः : हान्क्रे । :तीम्द्रीष्ट् । क्षिणिनिष्धात्राह्याद्र । तद्र :तिक्रु तिदीष्ट । :विद्वीष्ट माना नेप्बनुस्युतलाहानन्द्र द्वति पर् बह्य" इति क्षेत्ररभाष्यन् ॥ ४ निव्ययात्मवृत्याभया बृद्धिः । नीष्यत्रवातिनी -प्रमित्त । निवादी । निवादी स्वादः । अवित्य हे स्वितिनिमान्त्रका तिर इति। निम्नाभार अधि हरू प्रि. १ ।। मिग्राक्रि । किरुक्किलिनेमेत्रे हिंदू मिमक्किलिमी इंदिसमि मुख्य आनव्यत्तद्भाजं सुख्य ताम्या श्रीममद्भममानव्यम् । ग्रीक जान्तर दुःखम् कुमे वाधे दुःखं ताम्यो रिमारिक् मुस्केप, १ विद्यातिकाइ होड़ "हाद्वादा, " होने प्रमारक्ष १ हेम १ हिमारक्ष १ हिमारक्ष है ।

**26**P

। :केडिम :हिक्सिक्टनेक

( सु० १२४ ) तथा शहरार्थियप्पम् ॥ ८६ ॥

तेनोयाम् महःध्युमनसामिन्हां हरिर्दिष्णुः ॥ ३९१ ॥ । १९एम् छम्म । स्वास्त्र । स्वास्त्र । स्वास्त्र । । सागरेशे हे

त्राब्हस्य परिहासमामामान्यात्रम् म्यान्या भीएनत्रः । तिद्वीदर्भाद्वत्राम् इति महिल्या । एक्टीय हि मामाञ्चलसङ्ग्याद्वी भवोति अभन्न समिति भावः । एवं चात्र पक्षेडन नामाहारहो हात्रा निर्मित्र निर्मित - इहि १० ० १ ईहे पुर्वेदिस्पारवस्त्रमन्यस्यस्तात् । तथा चावकारबस्त्रभारतात्राहरण्यात्राहरू यन्यस्वस्यात् । अववा ,तेवस्ववदामासः, इपि इावः ,, समयः तेवस्यवदागासः ,, ( भवे इ - हम्मार्गाण्डात्रोहपू भीड़ ( रिक्स क हाय *इ हम* ) (हि हम हिस्स : १०१६ मिड (१३०१६) । हिस्स हमार हिने । होड़ दूसम । वेयदे किएने स्वर्ग । क्षेत्र होने । होति । ब्रोसिट हे होव पति:। तथा च अत्रनामां खोविशेषाणाम् आरामाः क्रीतरियानभूता इसयै:। सम्तत्वयम वार-स्माध्नमाठान्द्रस्त्रेव वहनन्तम् व व वर्षव्यान्द्रस्य बन्यवा वार्मियवार् सग्भव्यस्य पर्वस्थाता-नियाणार्वानात् रहीया अनुनानामारामा इति दार्थ होते । अन्तर्गानानि आनम रस्य संयोजनेनाग्रनाशब्दस्यानुसंथानायस्य सभ्यत्वापरमा अभ्यतिहरणव्यम्तपपत्रनित्रहरि नात्राह भारत आरामशब्देकदेशहोडी भारतामागत तथात भारत भारत भारत भारत अस्त-

मीरपुरह्त । : एवि तोड़ ": प्रिवेण्डक्षीतन्त्रीय तिष्णाज्ञाज्ञ हा । ह प्रुर्तनार्काङ्डीतरू प्रिवेशक -15मी। हमीरिमप्रप्रिकार्यक्षात्रीहोस्त्री स्टिस् । स्टिस् । स्टिस् । स्टिस् । स्टिस् । सिस् । सिस् । अभालकार हितीपमाह तथा शुरुद्द थियो हिति। हिति। सिन्दे प्रमु वस्त हितासः।

धुयु प्रशस्तम यहा धुयु विपुळ सगर्विमिति यावत मनो भेषां तेषाम् इन्हः श्रेष्ठः । 'इहि पर्यमुप्त'' महःधुभनस्मितिकोन पद्म तेजसः परीक्ष्यितिसास्याः थाम स्थानं यन्तरः अविश्वितः तेन पृथमनसा विपुत्रनतः करणानास् इन्द्रः प्रमुः । "महस्तूसनतेजसीः" इत्यमरः । अयना तेजोयान-तेजसी धाम नाथवः। ''वाम रहता गुहे देहे स्वाने जन्मप्रमावयोः'' इति हेमः। मरसा तेजसा । किट्रीर कीर्ड "टीम्डर्क्छमानीनार हात र्रकुक त होता । यही विडीर्छ किश्चारवीएनीन किर्मुट 'स्युर्त्यप्रदे व्यात्रपुन्वपेमकुज्ञराः। सिंहशाईलनागायाः पुसि शेष्ठापेशनवनाः॥'' इत्पमरात् । ''रत्तो-शीणतेन रक्ताः कोहितवणीः खरास्तीरूणाध नएए।: नखाः पस्प तथाभूतः। कुन्नर्शन्दः शेष्टगाची ''नवम्यं चर्मे शिक्षे जवम्य गहितेटम्यत्'' १ति भिध्य । किंभूतः करिकुञ्जराणी गजश्रेष्ठाता रुभिरेण नम् सिक्य होते स्वास्थित होते हिंदि होते हिंदि होते हिंदि होते होते हिंदि होते हिंदि होते हिंदि होते हिंदि होते इत्रभं। क्रानम् भेष्ठः अप्रक्रियक इस्तर्भः प्रसिद्धिरियो विकस्ता इति पानत् । ''ततुः

माद्यः" (२१९८) इति सूत्रेण रामाग्रन्ते सह समाधे रुते आरामभृद्ध्य भिद्रानाद्वित भाषः ॥ २ • जाराम् १ देशहर्य होता । बाहः "यतिया" ( ११४१६ ०) वृति पाणिसमुत्रेण 'गोतिस्य पालि । जाराम् । जाता ।

हित माद्यः सस्मात् रक्षमस्पतः । जिष्णुः जयद्याखन्नस्य । तिष्णुन् । विस्तर् वाच्य-

॥ धरु ४ त्राप्त हेम्सुणहरू । :इन्छ विष्ट । हिडीर हीर्ड "कि

भीटर्निहिंगि क्रिमर्नेप्रिस : अब्हाश्रव: अव्हाश्रप: अप्रिसिंगि क्रिक्सिस स्थानिक्षित ।। स म हिंगितिक हत्वभाषक स्थानिक 
शिक्ष्य महम माम रिगेणिनीमकाकु कृष्टि ।।

\*\*

नार्गातः संस्कृतिकार क्षित्र स्वत्या कार्यकृत्वरशास्त्र स्वत्या कार्यकृत स्वत्या कार्य स्वत्य स्वत्

त्रेतसिं प्रदर्शन् अस्याहंकारम् शब्दायांश्रयतासुपादयात अनेशाहेन। एक्रिसिम् तर्नेतसम् कार्नेतसम् वर्नेतसम् वर्षेतसम् । त्रिमिन्न । त्रिन्नस् वर्षेत्रस्य । त्रिन्नस् वर्षेत्रस्य । त्रिन्नस्याः । त्रिन्नस्याद्वित्रम् । त्रिन्नस्याद्वित्रम् । त्रिन्नस्याद्वित्रम् । त्रिन्नस्याद्वित्रम् । त्रिन्नस्याद्वित्रम् । त्रिन्नस्याद्वित्रम् । वर्षेत्रम् 
तंत्र संस्वानुम्हर्म क्रियानी क्रम्यमानीत्रीय । जनस्य विद्यानाम् । स्वानामान्त्रीय स्वानामान्त्रीय क्रियानामान्त्रीय क्

#### ।। बार देशम बद्धामा ॥

## अर्थाछेकारानाह

( स्० १४४ ) सायम्बंसवसा मेदे

। त्रीर् ''।। :क्रिशित्सः :शिरत्नपिष्टिः । ग्रेन्सिशिस्त्रः । :क्रिशिक्रिग्रेपः : काषाष्ट्रं कर्षः क्रिक्राण्डुक

हिरिपोक्तन्यायेन सबन्धामिषायकत्वात् स एव सबन्धः ( उपमानेपिमेपपोः समानषमेण सर् संबन्धः )

त्र संज्ञमं में हिम्हीस १ अस्ति । स्वराहरूको स्वरात्या शिमासु । क्षेत्रका हो अस्ति । स्वराहरूको । स्वराहरूको । स्वराहरूको । स्वराहरूको । स्

मियं गुणो न निर्दिष्टः' इति शङ्का मंनियानात् 'स्थामत्यमेव गुणाः' इति समायानं च [ 'उपमा--निष्टिंडाम पीमह्ये क्षिपत्नाङ्गमी तीट्र '. एष्ट्नाइम्टर्मिप्टिनामर्गिन्धिम् । विप्ताह्मा क्षि अाञ्जरमेनोपपयते । तच व्यञ्जनवर्षमेद्राहाश्रयमेहाानेह्पकमेदाच भित्रम् । अतएव 'उभयोहमवं जिन्नासा न तु को घमीटनगीः सहरूपमिति । अतएष भ्यमया पृथ्वीसहराः भ धमेतः साहरूपम्' इखादि च ००००। साहर्यस्यातिरिक्तत्वादेव 'अनेनायं सहशः' इत्युक्ते केन भर्मेणानयोः साहर्यामध्येव णस्यानुपपने. उपपनी न तिस्पमः साधनस्य साध्यातिरकादिति तद्ये तद्यास्यातार आहुः । कि -ामर छाणात . झासाछभमण्हाएको । ताइ ( हम्र १४ क्ह्री।८ १ विद्यानियमस्याभियान १ विद्यान न परार्थसंख्यानिवन्धनसुपळक्षणम् । तदुक्तं गौतमेन 'संख्यकान्तासिद्धः कारणानुपपर्यपपति-द्रीवितस्य सर्वसंमतरवेन तत्कारणतावच्छेदकतया च सिद्धमखण्डमतिस्त. पदार्थः । न चातिरि-नाहरूपं तु साथापायमसन्ध्यम् सहशाहिषद्शक्यतावच्छेदकतवा भिद्धं सहशहन संस्कारी-। किक्नि सम्घ क्रियाद :तितिरायदेशम र्गिक्य्मियादेश । विष्टित्रमित्रायदेशम । विष्टि अपा -इन्होमेराणामाम र्गिद्याविद्ये भी हुए है। १ है। १ है। भी महिनाम साम्राज्य भी निर्मातिक म वस्य सर्ममतत्वेन तत्कार्णताविच्छर्कतवा च मिद्रमखण्डमतिरिक्तः पदार्थः इति"। उक्त च छप्ट-साहरूपं साथारणघर्मसंवन्धप्रयोज्यं सहशाहिपद्शक्रातामञ्बद्धनताया सिद्धं सहशद्श्यं सरमारोह्रोयक-विक्राणे तथा ह्यथंगितः" इतिपरिभाषाव्याख्यानावस्रे पायगुण्डोपाल्येन बाळभङ्ज ''अत्र परिभाषायां नातिरिक्तः पदायः" इति । उक्त च परिभावेन्द्रशेखरहोकाया गदाएयायां ''नोञवयुक्तमन्यसहशा-। रिख्नांमं रंगहरुप कोतिहरूपुर "स्टिनिमम फिर्मियनम्सेमधाणप्रामा म एड्सिस्से क्षित्रा । । उपालप्रिक्षिक्ष अपमेयानुयोगिकः सवन्यः स साहश्यमित्रुक्ये होत साधन्यसाहरूययोगेहः । इम निष्यक्रिमीयमितः साथाएणधर्मा साथाएणधर्मा साथाएणधर्मा साथाएणधर्मा स्वाधार्मा स्व । तिइ "निर्गिष्मुप्रमुच इ हायम्युत्ता व सायम्बन्ध उत्पानसुत्रम् व हावव्यक्रियोः । क्षेत्र । अस्य । अस्य व हावव्यक्रिया चेति हावप्यनुयोगिनाविति गृहाण । उक्त च विस्तारिकाया परमानन्द्वक्रवतिभहाचार्यः ''साह्त्यस्य भ्मेम्सुनामम्ह गिर्गधिताः मेहाणामाम प्रकं ठीनानिर्गाष्ट्रमाधिता कि स्प्रधन्द्रमं होन 'राज्ञः प्ररुपः' इरपत्र राजपुरुषयोः स्वस्वामिभावः संवैन्यः सस्य च राजा प्रतियोगी पुरुपोऽत्रयोगी तथा क्ना गर्मिन मिनिस् । प्रकार । १८४ वृष्ठ ११४ विमानेन समान संस्था । १८४ वृष्ट योत्तर्वातेभावप्रत्ययस्य प्रागुक्तन्ययिन संबन्धबोधकत्वात्। तथा च माहक्यप्रयोजकसाधारणवर्मसं--फार्राफ्रिक्स के विक्तिमार्गायास के किहमेर्साणप्राधास हत । तीर्ड "द्विक्रमिक्पियाणप्राधास निमिष्येपर इत्युच्य हे सुत्रायः । व्यास्थातं च सावस्त्रपद्भुद्दयोतं , सावस्त्रायः ।

ाहमप्रश्रिकासता साहर्यस्यातिकार्य । इत्याप्ता । इत्याप्त स्वाप्ता । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त । स्वाप्त । स्वाप्त स्वाप्त । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त । स्वाप्त स्व

ग्राहारम् (६ १००) तिकृ किर्स्टार्म् कारुस्टा कारुस्टा के मिल्या किर्म् के स्वाहर्म मिल्या । निर्मान्त । किर्म्य के स्वाहर्म मिल्या विद्यमा मिल्या । किर्म्य के स्वाहर्म मिल्या स्वाहर्म स्

।। कुर्ज तिक्राञ्चक्रिकामिनाएर

-त्राष्ट्रप्रयोगे औती तुर्यसुरशादिश्वरप्रयोगे लाथीं" इति वस्यमाणविभागतमप्रया प्रतिस्वनिम् -ज्ञाहरूप, हाज्ञ इंस्टिन्स् हाल्य सार्थ होते हाल क्ष्य हेन्स् हेन्स् हेन्स् हेन्स् हेन्स् हेन्स् हेन्स् हेन्स् प्राक्त ( ५४१ हुष्टे १८ पट्टी ) प्रदर्शितमेणमञ्जूणीर्कतां कहत्वाच ''उपमानीपमेययो: त्रिह "विश्वा सम्ह किवाद :तिविरप्रदेशम् विष्ठिम् विविद्याद सिवान विविद्या स्वाया सिवान विविद्या स्वाया सिवान विविद्या स्वाया सिवान विविद्या स्वाया सिवान विविद्या सिवान च ,,ईवादिमि: स्वस्मिमिन्याहृतचन्द्राद्वावुपमानावस् तनिवोह्दक आहृाद्रकावाद्रिसाधार्गायमेस्वन्यक्ष तिइ ( ह्यु ५५५ ) "।मग्रह :धन्हम्मिषणप्राधास्त्रिक्तः, क्ष्य विष्ठ ५५५५ ) ":।तनाड़ वृष् हिन्हमेमहिन्नोमेष्र ( त्रष्टि १४८ हो हो , स्वर्थादयश्च तास्त्रामा ( साहर्स्यप्रयोग ) ।।। क्षिप्रक्षां ।एतिमेब्रुप्रम्भिव्यक्षां विष्यः विष्यः विष्यः विष्यः विष्यः । साहः विषयः विषयः विषयः विषयः विषयः -क्रिक्तिमिश्वाप क्ष मिहे ( धृषु ४ ५५ ) "क्राक्तिमा क्षेत्र विन्नेष्टिनिमा विश्वाद्वीपर । र्णायमेरीवन्यव्यापात्त्याः (उपमायाः) शाब्दबोयावेषयत्वम्ः। (५८९ घृष्ठे ११ पद्भाः) इति च नुवन्धः स्पेष्टि कक्षणासः) ( ५८८ युष्टे ६०० विद्वा ) स्पायन्त्रेपदस्यार्गान्यम् । स्पायन्त्रेपद प्रमित्र : प्रितिकार्कातसायम्बेपदव्याद्यानिक्सवात् "एवं चापमानामिक्कक्रां सिमान वर्मेण ह्यु ४४२) ":इन्हमें र्रोपेट महीमप्ते" । रूर्च तिरिप्राधर राजगतिमी मुफ्टान्य क्रिये विर्धिप नन्तः ( "साधम्पेमुपमा मेहे" इति सूत्रे ) साधम्पैशब्दः उपमानोपमेववोः संबन्धक्पं साहत्व-

म्माम म्राएठ जिठिसम पैन्छाम : फिक्झाएजाक्षेत्र ह म व्रिष्टिष्ट्रिम्मिम्

। 1445 इन्हेंस्र विभिन्न

हिन मिनम्हें) कि अभि कि भि एमि एह। भिर्मिष्ट। वी , ''जाम् : द्विप्रतीज्ञानमञ्जूष छर्ने छ नीकाराद्यः ''एकवचनमश्रिविधितम् समिनेड्रिमिनेमीरिखर्ः अन्यया यक्तिनिद्यमेण साद्यात्यस्य ब्यथेः। ''सहयुवतेऽप्रथाने' (२।३।१९) इति पाणिनिस्त्रेण तृतीयेषस्। अत्राष्ट्रः सुनासागरसार्वारिन--िर्मित्री । उन्तर्कुरिक्षित्र मिमिष्ट अमिर्भिर्दा समिष्टि । हिर्मिर्मित्र समिष्टि इंखार्टी च तहा तथीः ( कार्यकारणयीः ) उपमानीपभेयत्मप्रमाखेकार्यस्थर प्रेति नावः । त्र्यार्द्रम असिवि' इसादी 'पुत्रं कमस्वातमगुणानुद्धप भवन्तमीडेवं भवतः पितेव' (रघुकारो ५ सो। ३४ ्रो० ) भावनातिप्रसङ्गः। वत्र तु कार्यकारिकारिकवोर्ग तोहरां साधक्ष्मास्य वता भीतेत्र पुताः सागुणाः स -र्राप्ताहितायुर्वेद्याय च क्यानावायाहितायाहितायाहित क्यान्याहितायाहित। -एडीलामितिहित, प्रधनाइ 'तिर्वेशमन्यरात साम्यात साम्यात साम्यात साम्यात साम्यात साम्यात साम्यात साम्यात साम्यात स निपतिमात्रप्रक्यो न तु व्यवतिकः कार्यकारणादिकयोः सायम्भरंभवानात् । न न भवागुणाय-प्रमिति यवान्तरां निष्यानावस् । अत्र छक्षणवासरं उपमानोपनेयपोराज्यः सानम्भेस्य निर्वेद्यानुस्य-माया साहर्यस्य प्रविधानेन तर्मेन थे। प्रतियोग्यतुयीमिनी तत्प्रद्गनप्रम् तत्र सावन्यपद् च ताहाय-न्त्रमान्त्रभाष्ट्रम् । अभावः ) इति तत् सहस्यप्रयोगन्तावारणनमसंदन्त्रमान्त्रायामुप-प्रतियोग्यत्वतीतिहरूपतया तदनभिष्यां न्यूत्रव रक्षणवास्यरवित नेत । आक्षेपहुत्मानीपम्विषा-म्जम्मना हुन", मनाप्रजाप्याह तत्त्रप्रात्माहेत हान्त्रप्रात्माहेत होन्त्र स्वान्त्र स्वान्त्र स्वान्त्र स्वान्त नामः । किम्प्रमां क्षेत्रकां क्षेत्रकां क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रके -गिरिम्प्रामियम्पर्भिक्यः संक्विश्वित्रे मोपयस इति अनुपर्यया आर्थरिगिमानीयम्पर्भायनियानियानियानियानियानियानियानि किमोदिहाम हे महीसा है । :१ किमेरिक्शाणाक्ष्मेत ह महीहम किन्हों : किमोक्स हिन्हों भ्याति इसन्ति। ( समानधम्बर्णस्य प्रतिभिषः ) उपमानिपर्पप्रतप्रोगिन्। । मिन्छ्र मिनोः ) ह्यापन न्यूनत् छक्षणवास्यरोति समाय के भिनामिनोत्तर्भानोत्तर्भ ह्यापन ( : किती -ាទំកូខ ) :ខែការខែក្ខាមក្រពុំការមាន្ត្រីរាមនៃខេត្ត មានក្ អាំក្រ អាំក្រ ក្រទៃក្រមានបានខេត្តកក្ក។ ក្រុង नामान रिजीएहहाएऊ वर्षणात्र हो। एक देवान हो। एक से स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन शिष्टम क्षित्रीएड ប៉ែសថ កែហិនៃក្នុកហុមភាព កែ នេក្ខខណ្ឌកាហ្រិនិត្តអាជ្រិក្សា អ្នកមាន្រ គ្នាគ

लागे प्रस्य : । तमास ठचाडूनास्त यथि केपठं सक् । नानिस्वात तथाणि सर्वान्ता भीमास क्ष्मिता क्ष्मिता विभावता व

१ ॥ क्राप्त-५२ किएक १९ मुचिया हु । १६ म्हं ६ मुचिया १ मुचिया १ मुचिया १ मुच्या १

-मेराणप्राह्मा | रिष्ट्रश्मित्वर्के चित्राह्मा स्था सिंह्मा स

हिन्न स्थात्रमात्रकारिताकतिहाँ कि कि विस्ता । मुस्य । मुस्य विश्वित्रीति त्राम् । प्रत्याप्रमाय विश्वित्रम् । स्थात्रम् । स्थात्रम् निर्माय । स्थात्रम् निर्माय । स्थाय विश्वित्रम् । स्थाय । स्थाय विश्वित्रम् । स्थाय । स्थाय विश्वित्रम् । स्थाय । स्थाय विश्वित्रम् । स्थाय । स्थाय विश्वित्रम् । स्थाय विश्वित्यम् । स्याय विश्वित्यम् । स्थाय विश्वित्यम् । स्थाय विश्वित्यम् । स्थाय । स्थाय विश्वित्यम् । स्थाय विश्वित्यम् । स्थाय विश्वित्यम् । स्य

रंगा मिहमुद्र के अवस्त न मिल्या । मिल्या प्रक्रिय में मिल्या के प्रक्रिय के मिल्या के प्रक्रिय के मिल्या के प्रक्रिय के प्रक्

हितालाहुनी प्रतिपाहितः उपमानीपमेथीमयानुपीकः समानयमप्रितिपानिकः संचन्धः । एताहरी

क्षेत्रकार स्वाह्म स्वाह्म स्वाह्म स्वाह है। इस्ति है अव्यक्ष स्वाह्म 
<sup>্</sup>টিল্টিনিয়া যাত্র । বিশ্ব বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় । বিদ্যালয় বিদ্যালয় । বিদ্যালয় বিদ্যালয় । বিদ্যালয় । বিদ্যালয় বিদ্যালয় । বিদ্যালয় বিদ্যালয় । বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় । বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় বিদ্যালয় । বিদ্যালয় বিদ

<sup>।</sup> सहपद्महमेपूर्वेकं व्याख्यानसमिनित्य । तथा त्रात तत्र तत्र प्रिमेन्टो मन्ध्युद्धेव त्र्यंत्रम्पत्यत् ॥ हैं ।

#### मेद्रयह्वामनन्वय्वव्यव्हेद्राय ॥

सुद्धीमहिच्यति । एव च ''साम्यं शब्यमवेशम्यं वास्येक्ये उपमा द्वयाः'' इत्युपमालक्षणे वान्यपद-

प्रक्षेप: साहित्यदर्पण्यहिश्यनाथस्यात्रीतित प्रेमेत मन्तरंपम् ॥

-गानामार भे अपनामान : हाहाह । मान्याम होइ प्रायः अपनामार मान्या । अपनामान्या । अपनामान्या । गीट रंग रहा महन्य । जार विषय । जार विषय विषय । जार विषय विषय । जार विषय विषय । हण द्रेमं मभ्राड्रहमः नीमीहरमिष्टारण एक्टेहमणड्रार्द्धम् भ्राक्षीतामाङ्गिममिष्टिद्वापृक्षाहरू

।। तीर्र 'फ़िक्फ्फ़ रैक्ट :आरुंडाफ़रन्हिक्कि ।डीक्फ़्र ( द्विप १ र्रप् १८१ ) "তহাদ্যনভাদ দ্যান্তহ'' ।দেদ ।াদ্যদিয়ুদ্ধ দিল্লী ক্লিছি ( ফ্লিচ १ প্রচু १*९२ ) '*চনদির্দিদ क्नेक्ले सचातीयताविरहेण नीपमाप्रसङ्ख इति बान्यम् धार्गेरिस्येव भर्गेरेरस्यापि काल्पिनक्रिक्ने तत्र साधम्पेर्य समस्तारिसामावात् उपमानान्तर्ययस्छेर्स्य समस्तारिसात्। न च तत्र चर्न-। तिर्मिष्ठक इम्बर्म इन्हरू । त्रीक्षिमी एड्राइ में डाए तक्षत्रीक्षिमाल हर्त्रापृक्षामान्त्रम् महमसे

॥ :प्रिक्ष्यकृतः ( :ज्ञाफभीषर्ज व्यद्वयमाराष्ट्रपरकारकारकारकारकारकारकारके दोषाभागत् नाव्यद्वयसम्प्रथात्तः व। विशेषणं निमित्युपमानिष्युरमानात् कि ते 'यथयां निमित्रुपमानिष्यु होते । अनिश्चानि कि तमारमिरामुन्तमुन्तमुन्तमुन्तमुन्तमुन्तमुन्तम् वक्षः ॥ इत्यादी मेपमा यदि तथाभूती स्याता तदीपभीत निम्तिन । जेमी यहि ब्योस पृथक् प्रवाहावाकाकामारामसः प्रताम । तरीपनी-नीहिनी। मित्रहाप्नीमित्र मुख्यितिष्ठान। तेषां वैनिह्नम् उद्योपनिहान्। -भः इत्राप्तः । अप्रिमित्राप्ति । क्षिप्ति । अप्रिमित्राप्ति । स्थाप्ति । स्थापति । स्यापति । स्थापति । स्य म्हिनक्रिनानिनान शास्त्रमात्र । ज्ञामप्रकात । ज्ञामप्रकाति । अस्ति क्रिक्स क्रिमकाण्यक्षि। इन् एम्स छोन्। संसामाने प्रतिनिधियातियातियातिया स्थाना स्थाना मानाना मानाना होत्या सामान्या स्थानाना व्यवस्था न्त्र हे स्वाय समामाते । इखादाबुवमानिबोहः । तत्र हि उपमानस्वात्मानीमानिक्षेत्र साइ-तर । तिरिम्रीर्गाप्तः)।: एरिस ति इ "जाइन्डिंग एव एउन्रायका प्रमान होने स्थार । हिन्सि । स्थार । म । ज्ञारमसंग्रह रहापिहायास्य देवनुपदिवर्ग प्रताप्ताया । : एसमिहापिहार हेमिनास्त्राप्त

अत एवेशहिसमिष्रभाष्ट्रो उपमानिमिष्ये: समानिमिक्तिकानिमाः। साभारणभूभूभिक्ष्यं क्षानि-'चन्द्र इव मुखमाहादकम्' इरवतः अहिदिकोपगानभूतचन्द्राभित्रगाहादक्षप्रभिषं मुखमिति बोधः।

<sup>।।</sup> १ माने तृतीवसी ८ पदानितृत् । अस्य श्रीकृष्णस्य वृक्षः वृक्षाः श्रवाद्व वृक्षा व्यक्षिते ।। តិទ្រៀទ្ធអំព្រំទិននាគ្រប់ទ្រាក 6 ក ខ្រែង នាច្រង់ នាច្រង់ គ្រង់ គ្រង

#### ह राहतु रेपपू ( ३५१ ९५ )

उपमानीपमेथसाधारणधर्मोपमाप्रतिपादकानामुपादाने पूर्णा एकस्य ह्योद्धयाणां

। 19रू मिरू १६

्राह्में स्वादी । अत्र ह्व मुखमाह्मदक्ष्म, ह्लादी । क्षांचिह्में स्वाह्म व्याह्म व्या

निर्माक्ष विद्यान्तिक्ष व्याप्त स्वाप्त क्ष्म क

## । गमधीम ( ७८१ ०मू )

#### ॥ ७० ॥ १४६ मंद्रीत मामम र्ष्माइव्स 🗲 थिएनहि

। क्राप्त नीर्मगित्र मिर क्रिया हो। देमभ्यम्। विवाय क्रिया क्रिया क्रिया । नीड़ामृहार मिंछ ।ह वाणामहाके इन्स्कृष के म वाणहम विस्तृ । हो। इस्कृष्ट वामामाने हो । इस्कृष्ट -राण्ट्र ।एष्ट्र (एष्ट्र रिवाहर ) एड्रेस नेत्रामुगायुक्त स्वार्ण अर्थ ( अन्त्र हिल्ला अर्थ ) निव

इक्रममां इति १३ महित । ( महित्रमान्त्रिक्त । स्थानिक्ष्यां । स्थानिक्ष्यां । स्थानिक्ष्यां । स्थानिक्ष्यां । । अहं से स्वाहित स्वा -मृत्राणिक । भेराने हिम्मी हिम्मी हिम्मी हिम्मी । भेराने मुन्या हिम्मी । भेराने स्वापा हिम्मी । भेराने स्वापा हिम्मी ।

-शिभिषादर्गुमानाः चार्यात्राप्तात्रकार्यक्षेत्रात्रात्रकार्यक्षेत्रात्रात्त्र स्वाप्तात्रकार्यात् इत्याप्तात्रकार - प्रम ह । में में मान हो हो हो हो है। हो है। हो है। हो है। है। हो है। हो है। है। हो है। है। है। है। है। है। है। पंस्तियः । अत्र चक्रवातिनः ''आग्रेमा मूत्रे प्रथममुपाता । आग्रेममनंसन् रहनः सीने मुखानीम्'। नींए ( प्रावृह्मतया ) मिसिन में माने । सा अप्र भवा अभिना ( प्रामृद्धा ) पूर्णी-वाहियमीपमानामाम, इति बुरपा ( १३७ सूत्रस्पपा ) विरुद्धारित्यनिया ॥ त्रशासिकिसारी वर्षायथं द्रशिष्यामः" इति तत्र 'त्रयाणामुगमारिकाम्पारी' इति पन्तमः "अयाणां नानक ग्रम्थापुरमामेन्द्रीय प्राप्त । क्याप्तिक मेंव्य । सामन्त्र हरू हीमी। प्रतिमामुगुगापाप्त किम र्वाएक कि समुद्देश । वस्त्र हे स्थाप (, क्या है से स्थाप । स्थाप है सिक्स है सिक्स है सिक्स है सिक्स है सिक्स

निहिताप्रस्पपस्य न विवेदार न वा समास्त्वमित पूर्वाति । एवं न अंश्राप न विवेदा याप यथसमस्तानि तदा वाक्यगा तेषु ( उपमानादिचतुषु पदेषु मध्ये ) क्योरिपि समस्ताने समासगा तथा च आती आवीं च प्रस्केत वाक्षेत्र समासे तिद्वतं च भवेदिस्पयः। एवं चोग्गत,नादिपदाति चत्वा-बार्य समासः समासः च सब्याव्यवस्त्रक्त समासवदवरवर्ग याद्भयः यद्भियश्री याप्रयदासादः। क्षेत्रात महिता में देहा के विकास स्थादि । क्रिया सामाना निर्मा है । प्रमुख्या सामान स्थाप सामान स -मीलक्रांनिसायक्षराय गोण् गीत-बीद्री हुए। नीवन्द्रीयक्षित्रकृत हुए हुम इपनुसर्वसाय । :नेध्यीपृत्र पस्य च साहरूपनात शाक्यः साहरूपस्य सानारणममस्य-गन्द्रप् सानामा निमानुप्रत्या सानम्भार्थात्रान कुपादा नुन्धारीहितवारीप्रव्यवस्थापादा के महित्र है स्वयवर्ग स्थादियन्त्र । स्थादार स्थादार स्थादार स्थादार स्था स्यितः। आवीं अववश्वकम्या आक्षेपगमेयस्यः अविपितामेगीत गावत्। सा च तुरुगत्रः शादिशरहराता--पास्तर साथाराय है। इस साथार स्थापन स्थापन स्थापन साथाय है। इस स्थापन साथ साथ साथ स्थापन साथ स्थापन

विवात्ना सहस्य संवित्यायायात् । तस्य मुन्णाति सीमायम् इत्याद्ये व्यक्ताया इत्यदाः ॥ -गिष्मः अत्राद्रक्ष क्षित्रारः, विष्मः । मुन्रामु क्षित्रः अवनाम्ही॥उवक्रमण्डामः। अक्ष्माः स्टम्सासम्बास नीयकाः वाचका स्थका ब्वक्तक्रिक्षियः। तमेवाद्यो वाक्काः तमाप्रि ह्याद्वः सान्द्रमस्य नाच हाः मुहगद्वरह्य ( मार्क्सना ) करा रहात साह कार्य ।। साह ॥ साह ।। लाइड्ड हो।, क्लुक्रक्स । दिहामी किक छक हैं । विश्व हैं । विश्व हैं । निश्व हिंग निश्व हैं । क्ष्ययात सन्दात । परम्यता सवस हसर्वाष्यस्यात ॥ तस्य मुणात सामार्थ तस्य कारित विहम्पत

अभेसामञ्चाह्वमेयाः" इति व्याख्यातावात्त्वत्र्यात्रीयेतेवात्र शांताध्यवृद्धे व्याख्यात्रवात् । इत्राह्याद्यात् ा अन्यवशास्त्राह्डाह्मानयनायकहर्षर होते हीयम ॥ ३ मूल हत्त्र १४ । सांदाः यह्डीमाचाः आयाः

र्तर्माणपृद्धिमामपृद्ध्याक तित्रितितिराठिमामप्रिक्रिक्ताप्रमा । इब्रह्मामम्प्रे । ग्रेग्यू ग्रमहोरू

। निज्ञाएउर्हेह एउर्हिही एँ।हर्निम् इं "हर्म्उर हर्हे । १३१४ ।

अभिमा पूर्णित ॥ तीएप्राइ मेसनाम्ह एउउपामिति । : हाम तिर्धद्वीय । हाम मही महीपर्वापन केरिय । मिर्गीएप्र

। 14र तोइ ( रिंग्म प्रदेपशीनामपट पृष्टे । महरू छिनाक्रमस्त्राहरू मिटिमीमस नीइ 'मछस् म्हिन भारति । निर्मित्रकारिक भिन्नित्रकारिक विद्यान तस्येन' इत्पन्न मिहेनस्य वतेश्रोपाहा । तिराहिशब्दान् भेते तुरुप्त । हिस्स हत्। माह्याद्रशाहर्षाः शाहर्षात्राद्रशाहर्षाः । महामाह्याप्राप्ति। अर्थायात्र्याद्रशाहर्षात्राद्रशाहर्षायात्र क्रीसाथीभेदायसे हिथेति बहुम पूर्णलयं: । क्रीलिकं क्रीमानीप्रमेशयो: साथारणयमेस्क-व-किन तु समसुपमानवानवाः प्रकृति समासे निमह हे अहि हो। इसमानवानवान । जिल्लाह । किन्निक्ष निवसितकानि ) सा बाक्यमा । यत्र तु तेषु क्योरिषे समासः सा समासमा । तद्वितेनोपमप्रतिपाद -एषु ) नात्रात्रभावितात्र । वास्य (व्यः । वास्य हो । वास्य (व्यः । वास्य हो । वास्य (व्यः । गुड़ीनिष्य । अभिने । हिम्मे पूर्ण । हिम्मे विकास अभिने हिला अभिना अभिने ।

:र्त्रकार तीव्यक्ता साव्यक्त साव्यक्ता हिल्यसङ्गादिशक्या साव्यक्ता साव्यक साव्यक्ता साव्यक स्वारक साव्यक साव्यक साव्यक साव्यक साव्यक साव्यक साव् -गिरासा र्राप्तानिक क्ष्मार्गिक क्ष्मार्थिक क्ष्मार्थिक क्ष्मार्थिक क्ष्मार्थिक क्ष्मार्थिक क्ष्मार्थिक क्षार्थिक विवास निहर्गाहराष्ट्रीयमीयम्सावाएगवर्मानास्थानम्सावार्गातास्थानम्स्यान्। हासास्यान्। नन्तरं श्रीरवार्थी नेति विभागीऽनुपपत्र. उमयत्र ( यथेववादिशब्दप्रयोगस्यके तुरुपसदृशादिशब्द-।। :र्गएड्युरुड् ( :हाम तिप्रीतितिराठे ।एउपपूर्वाहि वंन्हमुमेराणप्राप्ता

क्राब्दनीयियन श्रीतविभित्ययः । अर्थाप्ताति । तुत्राविद्वव्याति सिह्यपाति असते अस्ति । स्थाप्ति

उपमापाः श्रीतवं च खुत्पाद्यम् तावत् श्रृङ्गः वयेववादिशब्दाः इत्पाहिना 'उपमानिश्येपणा-इत्पत्तेन दूर्रमेन । यथेनवादिशब्दाना सावारणायमितन्यक्पसायम्बीवन्त्रं वभेनवादिशब्द्तराने 'रिधरी :र्ज मह्मान्ह 'राइन्हिंगान्द्रमा इत्याद मामने निर्म हिम्सि हे प्रकार राहिन र्हाहर-हम तिमिथिन कैमधात एकएनहंमेयराणायाम मध्नाव छेड्डाम र्छथमियर बाहुमार हेम

॥ मुम्बाहि तीड्र ( क्षु ६५५ ) मिटमिष्ट मिहिड्सपन्स -ग्रहत्व (ग्रिप २६ ६९ १९५) काम हाथेग्रिशितम्प्रज्ञात हैमीनत्ति । केमग्रीनातिम म्यापन्त्रम् नद्री हिलाम्हे ( हें १५५ ) तो इ "बिमिक निह्ने" हराई दिस्का १ ॥ सि शिटिपिए ती है मिल -रेग्स्' म्ह्य । म्ह्याद्वा होड़ गरिस दाधावत्र होतिन सेस्वलि । हिस्स । हिस्स । हिस्स । हिस्स । हिस्स । हिस्स । रीउदी) '।तथिरित १इ९१७ रिव प्रजािती' ।हर । प्रमानकिए तीड 'प्रक्रीतिक्ष' ह ।।शिकिकिश कृतिकार्किती हिन । तिक्यो हिन्दु । अव हिन १) सिंद , हिन १ । अप हिन स्विका के स्वाद स्वाद , हिन १ । अव्हर्म स्वाद । । प्रमेतनम्भार्ताः म्ययम् । स्वात्रम् । स्वात्रम् (४०००) ह्यात्रात्रम् । स्वत्रम् । स्वत्रम् । स्वत्रम् । अधिकतिह

-त्रमुराग ह तर्म । मतभार विवास भी देश । सम्मार विवास । क्रियं । भारते । स्मितिस । निक्षयाहाराबर्यकालेन कियमेरिव तुरुपक्ष म्हेन्यम् ा इस्त हिला हिला है स्थान ( स्थाप ) -रे. हे मुख्य हो मार्थिक स्वाधिक स्वाधिक हो है। हो स्वास्त हो है। हो स्वास्त हो है है। प्रहार इतिहे साधुत्वस् । अस्मादे व्यापकाहिनामपट्टे गिमिन्द्रीमान्द्रम् । अस्मादे व्यापकाहिनामपट्टे वोधः । भशुरावरपारिक्षित्रे प्राकारः इत्यत्रामममुरासंबान्नप्रामाना महिनन्त्रा होमान भ्नाहिक्यन स्मामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामान्द्रमामा वध्यये सप्तमीज्ञायनतोनता भाव्ये ( पतस्रिङक्ते महाभाव्ये ) 'देवेचित्र मतुष्यु नाम' इत्युराहतं समम्बन्तात् नायम् असामध्यति । अत एव ,, तत्र वस्यवः। इति स्त्रस्यतत्रप्रहणस्य इवशब्दयोग न्यां । अत्र प्राकारयोहपमानोपमेयमातः । वृत्यो मनुरादिपदाना तदिभिकरणकतरस्वान्यमाराख--भेर् । मधुराय मधुराया । अराजन मधुराया केराया हो। मधुराया इन वतिप्रत्ययो भवतीति सूत्रार्थः । तत्र सप्तम्यन्तायथा मथुरावत् पार्ठीडाप् भवतारः । मथुरावदित्यस्य (संटर्गज़न-प्रमित्राणप्रांसात) में बहु हात-प्रथन तिर्शत तात्मन्ति समायायाय स्वाप । अर्थ हे हि । एक्टर् -िहहीत प्रत्ये। प्रमण्डि । एताणकृषिनामप्रियोज्ञा हे हो। - अस्वित्वाय स्वाय स्वाय स्वाय स्वाय स्वाय स्वाय स्वाय इसि प्राणितिप्रिमाथणात् । एवं च दल्यगुणादितृत्याश्रीमंदं सूत्रम् । ''तेन तुरुम् । इंस् इति पूर्वसूत्रात् गतिरियनुवरीते क्षिया चेदिति तु नानुवरीते "स्वरितेनाधिकारः" ( ११३१ ) ''तत्र तस्येव'' ( भाशश्रह ) इति पाणिनसूत्रे ''तेन तुल्यं किया नेद्रतिः'' ( भाशश्रह भ

-1इह । :श्रीती उपमा हस्यनुष्यते । विद्विनगा श्रीपी वर्षायः । वहानः । वहा-सूत्रे नयतेः प्रथागिष्ध्यर्थकत्वभुस्तानी हित् । दिव्हा हत्तर्य । वतः वात्रात्यवस्य । उपहित् न्यानीकलमुक्तम् "उपीऽपिक क्या (१।४।८१) इति सूत्रे उपेतिपदस्याधिकार्यवादिकार्य होनार्भ-हिंहाम एउन्हाम हो हो है। (१११४) अधिकार मार्च मार हीह नीह मुराष्ट्रप एउ हुट्ट में हैं। हैं (१ शहार) "एक एक एक हिंदे हैं। हैं एक एक हिंदे हैं। म्प्राप्ति शङ्कापिस बहुषु सूत्रेषु छस्यार्थकाना व्यद्गयार्थकाना प्रयोगीपाध्यपेकाना च प्रहणस्य -ज्ञाम म्हन्त्रहेशिक्ष्येत हे । व्याचिक्ष्य स्थाविक्ष्याहरू हिन्द्र । विक्रम् संबन्धार्थकते ''ययी असाहर्यो" ( २११७ ) हति गणितिसूत्रे इवशब्दपर्यायस्य यथाहाब्दस्य साह-साथायाय मेर्नेवन्धक्रामा बाच्या साहर्यमतीतिस्वार्थी" इति । एतेन इवराव्त्स्य साथाराणाभ (धिष्ठी।इड्॰॰ मित्रक्ड्मिटिगिन (धिष्ठु १ हिए ४१) रिप्तामिकिशिकामिनिकेला । हामिक्टम न्य तार । जारुकिशार्गितिप्रप्रज्ञाप हत । हि तीज्ञाष्ट हेक :तितिप्रप्रज्ञाप म विष्युक्तप्रतीरू होति प्रयोजनसारणाधर्मसंबन्धस्त्रे इत्यर्थः। नन्निवशब्दस्य साधारणाधर्मसंबन्धार्थन्द्रे इवशब्दयोगे इवार्थ-

में के तुर्ध मुख्य व्यव्याद्व क्ष्मिक् क्ष्मित्व क्ष्मि

( हम ७४ ) ब्राइपेस्ट हिमार्स्ट हिमार्स्ट हिमार्स्ट हिमार्स्ट । ज्योति हिमार्स्ट । ज्योति । ज्योति । ज्योति । ज्योति ।

-मिमार्नामाम् माड्रीवृत्तिकार्न् । भितिकारम् वृत्तिकारम् वृत्तिकारम् । भितिकारम् । भितिकारम् । । न्।म् नीप्रितितिक्षक्ष्मप्रक्षित्व ( स्वतिक्ष्म ) अनुपप्ता वान्निक्ष्मप्ता नार्क्षक्ष्मप्ति । स्वतिक्ष्म नार्यसः सार्यसः मिनि मिनि मिनि स्वार्यापिए हिन्यस्वार्याद्वार्यस्व वर्षान्ति मेर्न्यान स्वार्याः ्रीःरि, ''प्रभापमें 'क्रमङ तुन्यं मुखस्य' इस्त्रोपमाने 'मुखं च क्रमङं च तुन्यम्' इस्त्रोभयत्राणि प्रकृत म्हम्पर्न । आयी उपमेलवर्न. वास्थमा आयी उपमेति पावत् । अयं भावः । मिन्नेन तुरम माञाष्ट । तीड़ ".१६५६माध्येष्यभाष्ट्रीयाः आयाः आयाः १४१ । इत्या १ । विष्याः १४१ । इत्यायाः न्यः ॥त् आसेपगःवाहित्यनः अयोपिसगम्बलाहिति यावत् । ब्याह्यातक्षेत्रमेव श्रीतद्यब्दः आवेदा-न्या । इत्रीति । ज्ञाहरूप मान्याय सानायान स्वान्य सान्याय । अधित्वाय अर्थन्य । अधित्वाय अर्थन्य । अर्थन्य । -शितिकिह्नात्माज्ञाता । सुर्वामा सर्वता सार्वा सार्वा सर्वाः याद्वाः प्रतिति । स्वान्त्राह्मा अविधि । । निष्ट्र "विम्हाम र्वमार्गः :र्रोत्क्वाद्भिर ह्म ०३१ तीड्र "०िन्नेब्रिक्न विमास पिह्न मिनिक्त्राक्ष्या हो। 🖓 सानातानम्सन्यहर्षे सायम्भे तस्य पर्याङ्गेनमग्रानुसंबान्निस्तृः। व्याह्यातश्चित्रमेव साम्यशब्दः इमानः । इति । इति ह्योखिनः । साम्यो । समन्। सामाध्यम्पनम्बत्नम् । हार्षः भागः । इति । इति । इति । इति । । । साम्यो તું-વાર્લિશવ્લા: સાસન્વત. સાદ્રુરન ચોચમિલા નિબામ્વન્તિ ( અર્થાન્ત્રિસ્થોષ્ટ્રને વિશ્વસ્થાપાશ મવન્તિ ) | क्रिया साम्बर्गामानामान्य । क्रिया स्थापन । क्रिया स्थापन । क्ष्या । क्ष्य । क्ष्या । क्ष् ( ५५ ६ १५) एवमार्राहित एव पाठ इति वेयम्। तुर्याद्विजन्दानामिति। तुर्पसह्वादिश-रिविप क्र तह । :थितारिक्रिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षित्रात्मिक्षिति सिन्तुर्।हर्णा हेपटी बोच ऊत्तः। एवं च उपमेषे एवेखाढ़ें) उपमानाहिल्यवःकेंद्रकेवनार्गिन्यासः उदा-सुदः५८५ सुनीवापष्टयीविद्यन्पेन विधानात्। कपछसुविविद्यवन्मुखमिति शाब्दवीयः। एवमन्प-उपनित (संबर्भः । 'सम्बर्भः । प्रवासः इत्यत्र सम्बर्भः । प्रवासः नामक प्रदिष्ट । क्षेत्राहिश्वास्त्रा विश्वानितः इत्यिभिणेष्टितः । एवनारिणोपभेषव्यव्यक्तः । **उभव्या**णि । होत्. । उपमान एवेति । समानिन स्तरत्यश्चित्रात्याद्वेति भावः । अपमान एवं इत्यस्यापि न्हान । उत्तर देशकार्य कियारिशाम् स्तिकारि हिलाक्ष्मे । क्षिकारि । हारा तारापेः कमका इंपदारिश मुखर । उपमेपे एमेति । समानिभक्तपत्तपद्रीपर्वाप्तिति उपमाया आर्यस्व ह्युत्पाद्वती भेत तुल्यं मुख्यं, इलादिना 'आर्थी' इवन्तेन । अत्र सन्ते ॥ मुष्ठम् भ र्राज्यस्थाः

• फ्नाट् भिंगाय रिक्रयन्हिं से विद्यायायायाय स्वाह स

५ ६० ६१) प्रमामितिक्षिताएमिक्षिया । जानून्य म केन्ट । तोड़ "शिक्षिपट शास्त्रियाणि । विक्षित्त के केन्ट । तोड़ "शिक्ष्मिक्ट शास्त्रियाणि । विक्षित्त विक्षित्त विक्षित्त के स्वर्गायाणि । विक्षित्र । श्रित्त विक्षित्त । विक्षित्र । केस्वर्गायाणि । विक्षित्र । विक्षित्त । विक्षित । विक्षित्त । विक्षित्त । विक्षित । विक्षि

I still protection in the protection of the contraction of the contrac नुरान्तिक अपन्य वाद्यां विकास मानिक स्वास है साम व्यापन स्वास अपने कर है। urg in the Real of the property of the state मिने किल् । त्रिष्ट प्रष्टि सम्बद्धान कर्ता कर्ता कर्ता कर्ता कर्ता कर वर्ता कर वर्ता कर वर्ता कर वर्ता कर वर् मार्गा वर १ वर वर्गना स्थापन सुद्रमुद्राधन सुद्रमुद्राधन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन क्षांडाप्रकृति मेर्स मनोडी र क्रियमिन मन्त्राति कर्या कर्या है। ये कर्य कर्या कर्या कर्या है। ये कर्य कर्या कर इश्रह भी है (वाक्षांक्षारहे । एक मेका है कह नह से हैं व्यवक्रिय । है । है हैं है भड़ें किमासीर प्रत्यात्रात्रात्र में स्थाप स्थापन में स्थापन स्थापन हो है नमासिक्ता प्रमाप्ति हर्षे हे महाहित्य क्षित्र है । इस हिन्दू है है । इस हिन्दू है । इस है । 我等于快速的 经收款 医硫酸盐

्रिम्स सः स्थाप्तः । स्थाप्ताः नीर्यायास्त्रायास्य । प्राप्तन्त्रः स्थाप्तः । १८ १ वर्षः १८ १ वर्षः । -Alphabiltong than their the despetation than the transfer of He will hally their mile the legic of the transfer of the transfer of the -10g छम् होसोरेकमे ही: (हर्स १८३) भूत माला १८३ में प्राप्त हर । १८३१ न्धीक्ष केल्कुक्तनामकेरायमात्र करेलाचेर अन्तर १ कड़े रहात् र ४० वर्षा १ वर्षा १८ वर्षा १८ वर्षा १८ वर्षा १८ वर्षा भ्रम्भाविष्यात । प्रमं विदेशनाव्यक्तितालस्य स्थापना । तत्र । १००० वर्षः भीनीवन्तु मणिहार रम्भोदिए स. क्रिस्ट स्थान स्थाप स्थाप हो अत अहर जिस्से शिलार कियाने के रिन्योग्य में कर है। है है है है। निकामित्रात्रमानमानम् । अस्ते कार्यत्य अस्ति स्ति स्ति राज्य (अस्ति । राज्य । िष्टाप्रसीर रिक्टनीव्यकुतिसम्बद्धां होन्हि । एक । प्रथात हुए इत्याद्धां प्रताह के हिन् -क्रम मिल्लिगीर केल्य मा क्यंतु अपूर प्रतिक्षेत्र कर किल्लिगी पर तह । इ. इ. -IPIFS में नेप्तापत केम्प्रेस रियम नियमित रिवास होता है। प्राप्त है। किर्मार केम्प्रेस के किर्मार केम्प्रेस है।

والمسلة فرازي والراب المستفانية -निर्दित अभिक्ष स्टिम्प कि विभिन्न क्षेत्र स्था स्था है। से स्था कि स्था से कि से से कि से से कि से से कि से स

गिरिक्सियात्राहर्गायेखायः तुरुश्वस्य तुरुपताययोज्ञन्तर्वस्य प्रदेशाया विद्याप्राहर्गात्र । कस्याप्राहर्गा । मिर्मिक्क्र प्रेटक्स्पाया अनीनियाच तुरुप्राव्यस्य तुरुप्राया अन्याप्रक्रिक्स्याया अन्याप्रक्रिक्स्याया अन्याप्रक्रिक्स्यवेद्याया अन्याप्रक्रिक्स्यवेद्याया अन्याप्रक्रिक्स्यवेद्याया अन्याप्रक्रिक्स्यवेद्याया

-एष्टनार्न्डर्मिष्यान :माह्यत पीरर्षम्पर्षक्र हिस्मित्र होस्यान्त्र सामार्थिक स्पर्धाति । - इंगोरिक्तीरम् अत्या का का । जाया क्षेत्रका क्षेत्रका काया । किया साहरू विकास का अपन उपमानता साहरवप्रतियोगित्वम् । उपमानविश्रेषणानीति । उपमानविश्रेषणोपमानत्वरातकानी-**उपमाने। प्रतियोगित्वानुयोगित्वाभ्यामन्वपादिति भावः। पदनन्तरम् पद्धायकशब्दानन्तरम्** पत्र साह्यये । साह्य्यययेजकसायारणयमेलयेः। उभयत्र शुक्र्येते । हेवारे साह्ये निपमे एव साक्षाहिभिधीयते वर्षावत् तुल्यादिभित्तु धम्येपि' इति व्याख्यानमनुपादेयम्'' इति प्रदेगिः ॥ (उभ-सीनन्तुमुनोत्तुपु पद्भव श्रापखार्ज्यान्तानितमात्रुद्। तैक्षः। अप तेव ,वजाद्रिया सिह्त्तद्धतः सवन्त म्में। | प्राथमीहिक्तिहि । एमतिह इप्रिप्त क्षेत्राह । क्षित्र । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र भाराधाना निश्वार होता है। होते होता स्थान माने 'मुखे पद्में च तुरुवस्' इत्वाद्विभवत्रापि सामान्यतस्तुरुवःचं बोघवित्या विश्रान्तेतु तेषु धमेविदेषि लात्। तुल्यादिशब्दास्त नैवस् 'पक्रेन तुल्यं मुखस्' इखादावुपमेयं 'पदां तुन्य मुखस्य' इत्यादावुप-तस्य वा रमणीयलादेः सवन्यमविषयीकृत्याप्यंवसानम् यथादिशब्दानां धर्मावेश्रेपसवन्यं एव श्वत-न संबन्धवीये विश्ववार्थितभाग इति मन्तन्यम् । तथाहि 'पद्मामेव मुखम्' इत्राद्मवित्रात्रमात्र-कलात् । न चारष्टचरत्वम् वष्ठया तथा दशेनात् । वष्ठी हि यदनन्तरमुपाता तस्येशेपेसर्ननत्वप्र-न्म संवन्धवीयकालाह्यान्त्राहित के । इच्द्यानितस्यामान्याद्न्यान्द्रियान्द्राक्ष्यां हिन् -រុធ្សាយក្រខ្សែក្រុស ជុំជុំបុស្តកិច្ច ក ត្រុងជន្រំ ម៉ែកម្សៃភា កាអុបទ ភាស ក៍ ការប្រជុំខ្សែក្រាអុបស្តិវិត្រៃសេក नाम्प्रिक्ति न पुनस्तुन्नाहिशन्देः अयमेन निशेष होत प्रताहिशन्दा परनन्तर्मुपातास्तरमेष् इफ्रेंकाइ हम्पर्ट इन्होंमेराणग्रायाम : इंजार वाष्य वाष्य वाष्य हम् हम् हम् हम् हम् हम् हम् हम् हम् - Pहर्रागिमिक पृष्टिम, জ্ञाएक।:।সাকেনিচ্ছিদিজের: ভ্রাম (কিস্তাালাদাসাঙ্কার) নদিদু দিন্দিসু ইচ্চিন্সইচ

। :तिष्ट्रिक्टार्ड ( मुफर्डि मीफ़डी।इन्फ्रिक्टी इक्निफ्ड्रिका तीर्ड क्रिक्टिडीहात सार्यद्राम भीटर्शिष्ट । **त्रीमीफ्र्राफ्त्र्छ । :थे**क्ब्रिफ् हन्हमं ह । **त्रीक्रिप्टन्ह**मं । मुख्येक तीज्ञीवन्मात्रक जीमी।भारिः : अध्यामुपमानीपमेयनिर्णकिकानिर्माह्माह्माहः स्थावः अध्यामि -हिर्म । :ड्राक्षड्र म हर्श्यानकाः । सह्दृश्य च साथाणायमेप्रयोद्यो वर्मविशेष इस्राह्यः । म नेट्रुश-न्ययतात्पर्यप्राह्मतया बोष्यम् । तत्कृतीपमानत्वस्य तु भोतका इनि बोष्यम् । तुरमादिशुब्दा-किं मञ्जूषाथां द्रष्टन्यम् । श्रमिदिश्रीपस्वन्य एतेति । अस्य शक्ता स्वसामध्येन बोधनं तद-नमि नोस मास:। एवं च 'चेन्द्र इव मुखमाहादकाम्' इस्रत्र अभेदान्यपगेपता वोध्येत्प-निमित नोयः । पुरुषपदेन च तिह्रविसमपैणितिति ,षष्ठी हेंगे, इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । एविम-हिएतास्त्रमानलासंबन्धवरकं स्वरं नायपति । यद्**नन्तर्धपुरान्ति** । राज इसतश्च राजस्वामि-म्प्रसन्हां रिकृष्ट निष्टाशाक्ष्य भीटर्जनाह मिल्लामान्यहात स्रजाणगढेहि। एक्षामान्य स्वाप्तास्य स्वाप्तास्य स्व मिभावसवन्यवोधिका प्रकृत्यर्थस्य विशेषणत्वेत्राधिका च । सा च विशेषणस्त्रतिशेषणत्वार्थं संद-भिषाहितासास सम्बन्ध होता । स्था होता । स्था है । स्य है । स्था है विशेषणीपमानवशीतकात्ते इत्ययः। उपमाने तत्सेव्यामिति । उपमानवत्वरूपस्य साधारण-णानि हे हो। उपमानिष्ठमाथारणयर्गनोथकानिक्षकः । वृद्युपमानत्वमपीवाब्यः । य**द्रा**पमान--मडमेनचया परिच्छेबरव चेपमेयलमिले ,उपमानामिले इंहि सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । उपमानविशेष-अपरे तु तत्तरसाधागायमस्यन्य उपमा । उपमानस्यं च साथारणयमंबर्यनेपदितरपरिन्छेदकत्वम् । ह्याध्यक्षाहित भावः । उपमान इति । तत्वाहर्मा । हो च में पहुरुपाहितद्वारम् । मान -प्रिंगित-एक्सिमिसिस । तीड़ र्व्याप्त । तीड़ किमावाद्या हो हो । क्षेत्राप्त । स्वाप्त । र्षन्त्रभावः । यमित्रमायः सामित्रमायः मान्नायम् । यथादयक्ष सार्यम् । स्रोप् प्रनिहरम्सुप्रम्याता । सादः । सादः । सादः । सादः वायः । सादः नायः । सादः नायः । सादः नायः । सादः नायः । सादः । । **जिज्ञाम्म् अ**ह जम्बुल क्षेत्रकार्या क्षेत्रकार्या हे होता हे होता है । पष्टिया एवं विशिष्य हरान्तरवेनोपादाने वीचे निस्थम् । नन्तेवं तुल्याहोहो हम् प्रियम् क्षिप हम रेप । मुफर्श तीज्ञानधां कर्मकानामप्राम्भिपन्नमार्गिप्रप्राप्त कार्या । क्ष्म भारतमानिय तिप्रीप्त तिमीछप्त प्रहरमाउत्र । इत्यादे मुखस् इ इन्ह , तीइ प्रलान्प्रेर्पिक्षामान योगेंद्रनान्यः 'नेत्रस्य धनस्' इत्यादी स्वामिनेत्रीयं घनोति त्राधात् तथा प्रकारिभूतनिपाताथसंबन्धेन किशेषणतानि स्तिनहोध्यताश्रयत्वे । यहा यथा प्राचीनमते प्रकारीभूतविभक्तपंस्वन्यंन नामाथ-न्यपस्नीक्तारादित्पाश्वयः । यवातयाशब्दयोगे तु पश्चाज्वायमानसिह्श्यविषयकाषायादायेदं बोष्पम् यद्द-गुरह्युक्तीति । स्वस्ट्ये उपमानवाचकपदळक्षणाणामिनस्य तारपर्धप्राहकरनेन तस्पामेदेन नामाथीं-

१ वर्ड हेरी । एउड्ननतास्थी बन्यः याक ( ५४६ छुष्टे ३० पद्धी । एउड्ननतास्थी वन्नेव द्रष्टव्यः ।।

इवशन्द्रयोगे समासगा । क्रमेणोद्हिरणम् भ्रीमप्तरानी ठीड़ "ह हंत्रहरूठीकुएड्रफ्ट्रि :प्रिक्रफर्मि मिन्नि निहं"

। होइसु नीक्ष्मक्रका कि प्रमुप्त मेटिसंस्र

प्रभावप्रभवं कान्ते स्वाधीनपतिका पथा ॥ ३९२ ॥

-इंट त्राम्हार ( प्राह्मक्रिक स्प्राह्म इंद्र महत्रीत क्षिण्मेहार ) द्रियान देश हैं। ifish में strille हर poégir, शिरशिकामाहाएत में हण ताथ । तिन्छाएं : រាហ្មែកការិច ह्म विक्रिट्टी (र्निक्ष ह मिस्र १) तीड़ 'मोहिमिगाअध्यक्षण प्राप्ति' (र्निक्ष ह मिस्र १) तीड़ '. नमाह म्रोहाइस्' म् णिडाइमिरिक्तमम १८४ णिमम्बन तीइ '.सम्इस .णिम क्स्माम्स्ये णिडाइमिप -जिम ०१६ णिमप्डें हीड़ 'शिष्टा हर्मिन्ड' म ह्य तह । :ठाए नर्कड्पहण्डु गिणाए।)सीर्ह जिल्यपदप्रभीतप्रामाणिकः" इयुह्ये निष्ठम् । अत एव एव भ्वामूतस्य निष्युर्भः हाङाहाराराग्रेतरीष्ठ्रप्रमान केंग्रीह वाराक्षिक्षां क्रिक्ष । भूष्य विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास व राजः, इत्यादी ''राजाहः सिखम्यष्टन्'' (५१५१९) इतिपाणानिस्त्राभिदितसमासान्तप्रत्यपादिसिद्धि-- मिरिहार, मिरिहारी वहुनामा कि समास्तर्थ । किस्प्राहे । किस्प्रहेत । नमान इस्पेन माम । अन्ययीमानतस्पृरुवादिनिशेषसंज्ञास्य न सन्त्येन तदायनारात् । समा-न्युनीयावसमासस्य न "तत्र तस्यव" ( १/१/११ ) हो ( ३११/१ ) मासस्य वृत्य-निसम्पर्य स्थानस्य सीः "अन्यवाहाप्युपः" ( २।९।८ २ ) इति सूत्रेण कुमनमेव अनुपस्तमे -ाम्बीम्बर्यास्य एउनम्बास्यास्य स्थ जानासामामम् हर्मा गायायास्य स्थात्राह्म मुन्नाराह्म हि म क्रियास स्त्राहितास्म मेर्गाहर क्रियास क्रियास्म क्रियास क्रियास्म क्रियास्म क्रियास्म क्रियास्म क्रियास्म कि दिहानिक् माथाभाष क्यामह्म । एतिहासिक को भारति एति । प्राप्तिक प्राप्तिक के स्वाप्तिक के स्वाप । नीड़ 'हर्फरमुनेट' एष एंग्रहाइट । उनाए नीड़ ग्रह्मसाम हु न हपू स :ग्रह्म :प्र हीमामामस : চাদ নিদিজ্যিন্সনিত্ত্ব ইট্টুটু । 'দাননীটি নিনিদ্দ দ দ্যান্সনীক্তম্বটুটু : দাদাদিত দিভিদ্ क्यकोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत् चीते वोध्यम् । इवशब्देन सह समयस्य धुवन्तस्य समासः विभन्ने -मिल्ला म् रोप्तांकार । मुख्य इप्तर्क तीमीनम् इमीयानायनीयान्य होता सामप्त विविद्यास -भ्रही तीड़ "प्रमु" । मुस्तिम तिहमस्कम्तिम भाम्यस्कृत तीड् "भ्रम्भिणि पृद्धं प्राप्तिस्कर्मा हेम्हेन क्षार्यसङ्ग्रवाश्वर्थः । यत्नीक्ष्यं सार्वाक्ष्याक्ष्यं । वस्त्रीव्यक्ष्यं क्ष्याक्ष्यं क्ष्याक्ष्यं क्ष्या ह भिर्मारात्रम हंम्रिनीणीए नीड़ ( ११११ ) "एष्टु इस'' विद्यारात्रमा हंम्रिनीणीए समासगा श्रीतीमाह इच्हें खाहें। इति । 'भुषे मातुप्रातिमहिक्योः'' ( २।९।७ १ ) इति

शब्द इस्पुद्रविहिरिति दिक् ॥

<sup>॥</sup> ह्नरव्युद्ध ह्यी प्रतिल् ( द्विप ९ वि १८६ ) द्वाप तीलियमिक हमन्द्रवर्ग ह प्रतिर्हरंग । तीरिक्राण्डिह ६ ।। :१.१८ निर्शाहनतानुविही एनएइ-६७३ 'हमीविह माप्रथयता, धेतह नाड़ 'छड़ नमाह हाड्रह' धितिह तीड़ 'ह्रीविस हिर्मन रहे के मिल्रुहर । । इस्योह मिल्रिकार हर्नेशामन्त्रिएड्रम्हल म्रीटर्गमाह्रम । तिविद्यामात्राम र

Print .

#### ॥ ६/६॥ चिष्टची इंममें मिर्क ठीमीमम शास्त्र च नंनामञ्मीक्ष्रीरम । क्नीक्ष्रीाइप्राक्षणकाण्डक शिक्षः शामान्निरुखिलाशुम्रक्रिक्ष

।। मध्येह तिरिक्षाकी क्षानिक्षानिक्षानिक्ष्या ।। मध्येह प्रिक्षाक्ष्ये ।। क्षिता अथवा ''सुरतातिरसैवंद्वो यस्याः पार्कगतः प्रियः । सा मोदगुणांसुयुक्ता भवेरस्वीयीनभर्तेना ॥'' निन्न कि नम्पार म्हार्याक्षिप होते कि कि एवं स्वामीनपिक कि माने । मिर्म्या तिर्निमाण्रीर्व ह्यांप्रस्य क क्र्य । :वाम तिशीष्ट्रम्सक्विक्विक्वेक्स्य विद्यास्य : सिव्रीर्व । :वेष्ट्र - किছम দ गीमाणाश्रनाप्तान गीटर्सन्त ( र्मामन्मीत्रकान ) धूमाम् पुर्माम ोङ हिडात एन्सेन्नीए।इ यशीः जयखर्मीः प्रभावप्रभवं प्रभावस्य प्रभुत्वस्य प्रभवमुत्पाचिहतुम् यद्वा प्रभावात्त्राविशेवात् प्रभवः नच्च प्रकुशनुरामस्य प्रभवसुर्याते के के मनोपं नायकं न मुझित न परिस्थात तथा विज-नुष्म स्वायीनका स्वायानः अक्तिवाद्यातारी पविष्यात्वाहरी गाविका यथा प्रमानप्रममं प्रमा-

निणिए होड़ ( ३।१।६ ) "० तमीसने एकवर्ष सिक्ताशब्द प्राधित होह । होने विभागित । । । मध्य हिमिएमुर्पेपू गिर्दि गायका हो हो साम स्पेरिक क्या गिर्दे म । मुन्यापिता स्पेर्पित हो । अस स्वाधीनपतिका उपमानम् विजयशीरुपमेषा 'न मुखति' इत्यपरियागः साधारणो धभैः

पश्चात् यत्रद्वयां धमस्येनयद्याधारतहरूच प्रजात । रादाः कान्तस्य च विन्नमादः। तदा-यान्तवथाशब्दयोगे यद्दमंबती स्वाधीनपतिका तद्दमंबती विजयश्रीति उभयविशेष्यकी बोध: । एव समासिनयनात्माहरूचे समासाप्राप्तेरित बोध्यम् । ''अल यत्तरदप्रकृतिकप्रकार्यनाचियाल्प्रस्थ-भिस्यसात् स च कविना हुत न हिन हो भी "पथासाहरूपे" ( २११० ) इति सुक्षेगासाहरूपे मूत्रेण यथार्थकत्वासाहर्यार्थकत्वाह्या अन्ययीभावसमासितार्वर्थं भनितन्यम् अन्ययीभावसमासिस

।। मुष्ठपुर र्तायक्रकृतः "मुख्य ।। मुख्यप् ।। मुख्यप् ।। मुख्यप् ।।

िरुक्ट निष्ठी वैद्य इंस्फें निनीत्रणा मीतर्न : तिई तिमीनाम मंग्र म रूपातिन, स्मिग्न विकास इंग्लि यः तारः शुद्धमीम्बर्क सम्बन्धारे अनुकारिणी अनुकारिण कार्या वस्य वाहश्म अनम् इदं णः सुर्यसारिध्वद्दत्तारा उद्गरा (उत्कर) पुष्टा वा हारिणी मनोहरा यद्दा तहणाहणी गाहरक्ते -क्टांफ रिएक नीम भीत बीक्ट :ामकियानमान : वस्या: वस्या: वस्या: क्यांक्रिक विक् क्रिक्र क्रिक्त वस्या: -क्रीम म त्राप्त त्रिम्पिस्य पंत्रहाइए० १ इत्युद्राहरू पंत्रहास्य स्थानि नया म निर्मा াদ্যদ নিদ্ৰতি চহু হনি নিদ্ৰতি জন্ত্ৰদ্ৰ ভতি চ্যট :মুদু :দেগ্ৰিত্ৰ দি ( নিমি ) ক্ৰিদ :চৰ্ননি । নিচৰ্নি - দ্বীদেন দ্বিদ দর্শদার্থ টির্দ্ধ দ্বাদারি : দিনিদ্বাদার দ্বিদ্বাদার দ্বিদ্বাদার দ্বিদ্বাদার দ্বিদ্বাদার দ্বাদার দ্ব

मुत्रियंक्स तस्या इत्यस्य मिट्रीयात् ॥ ५ सरमिण्यद्स्य कसळसामान्यपर्ह्यात् मेर्न्यात् भ भरमिष्य अत्यस्य किरने ॥ र इद्दित साहित साहित्रणियान न से अनिविश्वणम् इद्दम. सनिव्ययत् । कारनिव्यय प्राथानिक्ना यथा यथ शक्ति मुद्धे । शक्तिमनक्तिकार । । इ. हम्बानिकार १ हम् क्वीर एक । मिल्पेनोम् गोः उताया चया चया स्वास्थ वर्ते । काहस्य वृष्यमित्ययः । ब्रिस्साया वया ब्रधीचर् हेत्तता । उत्तरमुत्तर प्रतीरपर्यः । सन प पारिस्स माहरवा मुक्तिकाही मुद्रीतिकारिः। यासाः । यासाः मासाः । स्वार्मिक माहरवा सामा स्त्रम्। तथा वासहरथे एव वर्तमानो यथाशब्दः समस्यते होत्र मृत्रार्थः । उद्हरणम् 'पथा हरिस्तथा हरः' होते । इंमीथामध्ने तिकि क्रिअस्टइसि सामस्मामीक्ष्यें नार्येडक्ष्येभासमास सहस्र हेन हेन (क) इसे । केरबार केरबा • स्वानीनः ( रित्राणारुयुवेन पार्शस्थितस्वात् ) आयत्रा भित्रप्याः मेति खुरातिः ॥ १ सूत्र 'असा-

## ॥ १८६ ॥ प्राप्तः मेन्ध्रीनमालनीमिन्छ कि । वहा ॥ ३९४ ॥

। ध्रु ३१ ज़ार तेम्सण्डल । इन्छ । एकि विदः । अनितार हन्दः । क्सामुक्त प्राह्म ११ हि ·इफ़्टर्तिन्र म आहं। किक्सिमिङ्क णिग्रत क्रिक्टम्श्रीतम्स (आतंग । :प्रमण्ड ":।जममेश्रीमार्जिम :ऐड़''। रिम्जापनी पेंड क्रिएकमार एर्स्सुनीणीए तीड़ ( ১३।९।६ ) ''वेंड क्रिमम्जमस्''। 'एफड़

स्रितिनमानने च सुमिरियत्र प्रयम् साहर्यवद्भित्राभेद्र ह्यामिति बोधे पश्चान्मनसा ब्यञ्जनया वा माशिवादकः समशब्देन सह समासामानाहानमाने नान्या आणं पूर्णेयमुपमेति बोष्यम् । अत्र अत्र सर्मितमीनम् अनिनमप्रमेषम् अरुणसद्शकान्तिमत्न साधारणो वमः समशब्दः उप-

। मुष्टएर र्तिङ्गुरुमीर्म्ङ निग्रितितिष्टम्बन्धम्प्राथास्त्रम् ।।

अक्षणमुक्त प्राक् ६८ धुष्टे ॥ । :इन्छ । क्यनीनिवस्तिमन्तिकास्त्रमन्त्रम् । क्यनिवस्ति क्षात्रम् । क्यन्तिवस्य । क्यन्ति -त्रिमाशाः :रिव्य एमार्क्त अर्चाः । व्यव्याः सम्बन्धाः स्टेम्स् अर्घाः । व्यव्याः स्टेम् ः हिप्तामाग्राप्तः : हीमप्राप्ताः । :हामप्रह्मके हेकुके किशिकाः : কিয় জি । सिप्तिः : सिप्तिः हिमील । विभिन्न किमिन हो (११११) (१११६) किमिन किमिन विभिन्न विभन्न विभिन्न विभि -ह्रोबामाहंडाकुर :क्रामर तीतिनाम गिर्मेक्स भीटफ्ब्राक्षम । इष्ट । :विद्वाक्रम्ह' इबि। स्थान .भोह्मीक :भामर । इंडेक्ट ( :क्निविक्ष ) :ईम फिर विद्ये : किन्ने । इंडिय । समीय -मम्ना तिवताना वस्ताना दानवानां नियमकाशिभः वस्तानां गर्वतानां गर्वतानां नियम-त्रीत्यादि । अत्यायतैः असन्तदीर्धः ( आचातुर्काभः ) । अत्यन्तमायतैः आपतिशिशेष्ट न्यार तृपीष ( पाळपामास ) इत्यन्वयः । मुजोपाययोः रिष्टविशेपणान्याह अत्याय-भेड़ किया राजा नवाभिरमावै: सामरामभेदविषहरूपै: सदा सबंदा अद: एतत् भुवं -रिप्त: किष्णि: अकिष्प: भितिः भीतिः भीतिः भीतिः भित्रिः । इत्पम्। । वित्रिः नवः भव्यः । । मासम् रंगार्शा (स्प्रविद्यान्त्रमात्रम ) स्प्रात् । हार्गितमास्य विद्यान्त्रमात्र्य । स्प्रात्रमास्य

निर्मित्रकाशिक्षित्रकृतिहिंद्यान्तिमामान्ति जिल्ला हिंदिन मिर्मित्रमा द्राह मिर्गित्रका ने किए । :६/इ ह/ज्ञामग्रिद्धोहमम्जानमानानम्बर्धारम्जामम्बर्धारम्भात्रे । व्यवसार नातिकेन समासपक्षे समासगा श्रीती वृणीयमुपभीति बोव्यम्। समासस्य वैकारियक्तवेशिङ्डक्तेन समा-· क्रिट ( क्रिए १ शुष्ट थम्भ ) क्राप्त कीड़ "o.मिछलम्मिकी क्रिमिक म्क्रिंग स्फिक्निक्स :क्रिक्री निप्राप्तानम् उपविदित्यपमेयम् अत्यायतत्वादिः सावार्याः इवहादः उपमाप्तातः

देशे भुने 'अत्यायतैः' इत्यादीना निशेषणानामन्ययत्यातुपत्नेः ''पदार्थः पदार्थनानेति न तु पदार्थेक-न्त भेरमुद्राहरणं समासगाया भनिवृत्तक्षेत्र भिन्न हिन हिन हिन हिन निवाद । ॥ त्रीक्रिमिडिक्ट ग्रीक्षिक्षिक्षेत्र ग्राक्षामर्गहत म

मिनिनर्गित्रम्। विमानीविष्यादः संगन्तः । विमान्त्रम्। विमान्त्रम्।

अवित्यमनोर्थप्यप्रयमेषु प्रगुणगरिमगीतशीः। मुर्त्तरसह्याः स भवानभित्यणीयः क्षितीक्षर् न कस्य ॥ ३९५ ॥ गाम्भीपगरिमा तस्य सत्यं गङ्गाभ्रजंगवत् । ह्रम्लोकः स समरे निदादासम्सरत्नवत् ॥ ३९६ ॥

ार्गात्राह्म स्वास्त के स्वास्त स्वास स्वास्त स्वास 
रं (शक्तम ) :शेष्ठवार :शितिश्वर शावता अवितिश्वर है। होहितिश्वर शिर्मिश्वर शिर्मिश्वर । सिम्हामाम्मित्त । सिम्हामाम्मित्त । सिम्हामाम्मित्त । स्वर्मित । सिम्हामाम्मित्त । स्वर्मित । सिम्हामाम्मित्त । सिम्हाम्मित्त । सिम्हाम्मित्त । सिम्हाम्मित्त । सिम्हाम्मित्र । सिम्हाम् ित्र । सिम्हामित्र । सिम्हाम्मित्र । सिम्हामित्र । सिम्हामित्य । सिम्हामित्र । सिम्हाम

अत सुरतरहपमानम् भवानित्युपमेवम् प्रगुणागरिशीत्वम् अभित्वणावित्रात्वम् अभित्वणावित्रं वा साघाणा चर्मः सुर्शहाब्दः उपमाप्रतिपादकः सुरतरसर्शः होत उपमानोपमाप्रतिपादकः। सुमास् इति समा-मान्याः

मा आर्था पूर्वात तिर्मित्रमार शिर्वार्या ।। भाषित ग्राम्भी निर्मित्रमार शिर्वार्या ।। भाषित स्वाप्ति ।। स्वाप्ति ।। स्वाप्ति ।। स्वाप्ति ।।

राजः गङ्गास्यज्ञेवत् गङ्गायाः सुचङ्गः उपपतिः ( समुद्रः ) शन्तनोर्देव पातियात् तस्येव तद्वत् गान्नायिक् गङ्गाम्याद्वयः । स्वान्नाय्वयः च तस्य गार्दमा गुरुतं सुख्यमित्वर्थः । भाम्याधिगार्दमा गान्मिय्वर्थः । स्वान्यस्य स्वान्यस्यम् भिद्यात्रे विश्वः । स्वान्यस्यम् स्वान्यस्यम् । स्वान्यस्यम् स्वान्यस्यः स्वान्यः । स्वान्यस्यम् स्वान्यस्यः स्वान्यः । स्वान्यस्यः स्वान्यः स्वान्यः स्वान्यः । स्वान्यस्यः स्वान्यः स्वान्यः । स्वान्यस्यः स्वान्यः स्वान्यः । स्वान्यस्यः स्वान्यः स्वान्यः स्वान्यः स्वान्यः स्वान्यः ।

<sup>-</sup> क्रिंग्निस् (, क्रिंग्निस् क्रिंग्निस् क्रिंग्निस्वीयमाविशेषण्वया होता स्था १ ५ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ ता मुख्या । मुख्या शिक्षितिस्वित्तिस्वित्तिस्वित्तिः । क्रिंग्निस्वित्तिः । क्रिंग्निस्वित्तिः । क्रिंग्निस्व

### -र्निव्धात्रक्ताक्षण कार्य स्थाक्षण क्ष्यां क्ष्या क्ष्या व्या व्याप्त हिन्दि ।

हीड़ ":तीड़ि ।एसी एंतु मर्त" स्फड़ीहम्भुरम् इस (एप्राथा नेहिता वर्षे भिष्र है। इस वर्षे । म्भानविभावतकत्वम्ः इति नियमाँदिति बोष्यम् । उत्तरार्षे तु निदाशम्बर्रस्तम्पमानम् स -मिर्गानामप्रदर्भ । সাঙ্গেনীয়িদ দিশিত সান্দশ্যর চুদ :দ্রুমিরীদ দর্গান্দপ্রদ দে । দুদ্রাদি -जीहारे स्मित्र क्षित्रां वास्त्राहित प्रतिकृतिक क्षित्राहित। सामार्थित स्वाहित स्व

।। मुम्पर्गंद तिमिमुम्परिषु थि।। अस्ति ।। अस्ति ।। अस्ति ।। अस्ति ।। अस्ति ।।

किसीएउतुत्वादाः भेष्टे वस्ति। अव उस्ति हिस् । उस्ति हिस् । अवाद्यात्रात्वाद्यात्रात्वाद्यात्रात्वाद्यात्रात्वाद्यात्रात्वाद्याः ।

भानानि वास्योऽयै: । भानमेन च साधारणी धर्मः । एव चीपमाविधेविका थीः । यदा त धर्मा-केर्निक्यन्त्रक्ति त्येविनिस्तात् । एवम् ।अरविन्द्रिक्ति भातिः इत्परमारविन्द्रक्तिः म्जाहर्मितानियान । :तितिप्रामप्रज्ञाहाप्रांहप्राह्म काञ्चम । कप्रमेयहमीतिवानियान्यार्ज्ञान्य क्षकार । हाधुर्मार नेघन्त्र । स्वान्त्र -छत्री।।भेरीमामिनीइमेरा एउट्टामेस्यक्षा हाज्येवान्स्यक्षा । मध्यि तिर्विनहरू छ छंड्याप्त न्मुखस्' इत्पादौ भवतिनिमपासपाहत्व चन्द्रभवनसङ्गं मुखमवनमिखेव वाच्योऽपै: । चन्द्रमुखयोः 'नास्पानद्योते' इस्त्र त्रास्पापदस्य तत्कतुकाध्ययने कक्षणीति महाभाष्यकृतः । एवं च चन्द्रच-क्य तथेव शिक्ष अधित भाष्ट्र । क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र भाष्ट्रः । अप १ क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र भाष्ट्रः । अप १ क्षेत्र स नेत्यम् उपमानहुराकोकामनर्रात्वाभिनो दुराकोको राजिनेनामित बहुवः । अत एवायीत्वस् । किय्यु १६ । प्रमुक्त । अनुम्म हो। प्राप्ति । इत्यान । इत्यान । इत्यान । इत्यान । इत्यान । इत्यान ।

निरुद्धाित पूर्वप्रथति स्थाभीसाहि । मृत्रमाना आसेनमाना लोको पर्वमः कार्यः अलः-ក់ខេដ្ឋារក្រន់ក្រម្ភាគ្រងក្រុង ស្វាន្ត ខុម្ភា មាលាកុន្ត ក វែកអាកុខារិបាពប្រក្នុន វាន្តា नाहरमास्परितगर वह्ने । एवं देशका अध्यापित क्यार । अध्यापित विष्या । दह्रिणे 'स्वाधीनपतिका कान्त भजमाना यथा छोनोत्रसमकार्गिषपप' तथा जनशित्नदासेनमे न्ह आफ्रीएरर्सन । जीएत। क्रान्सिक्य दुरुपार्ता । क्रान्सिक्स हिस्से विकास स्वरूपतया तस्पद्धावे ( ताहराव्यह्नयस्य प्राथान्ये ) ध्वाधान्य ( अप्राधान्ये ) गुणीभूनव्यह्नय--महरम गिर्मात्रज्ञांवर्मानोज्ञानम्ह न वर्ष स जायः स्पत्तः स्पत्तः वर्षात्रान्त्रवात्रम् हिनामक्वी हुईम्प्रात् -रेक्य जास्त्र महिना महिनाः इत्यानिक महिनाः है। स्वान निवान नामिनानम् क्यान्यस्ति हिस्सान्यस्य हिस्सान्यस्य हिस्सान्यस्य विषय हिस्सान्यस्य विषय हिस्सान्य हिससान्य हि म र्ह्म क्रिया क्रिक्ट मिल्म ( ह्रिय १६ ) मिल्लिमिय क्रिया क्रया क्रिया क्रय क्रिया क्

नतेण तुरमलं तदोपमाया उदेश्यतावच्छद्कतस्म" इति ॥

<sup>॥</sup> १र्थाने इत्रहेश हैं। ( गूर ११ हो ३१७) इसा महिल इस १ महिला महिला हो १ १ १ १ में इस हो है है १

स्वाहित प्रतिकाम कंटनि में में किसी मे

-দ্যায় "নিক্লতিন চিথিনীয়াকজাদ চি" | রীখন | দ্রৌমদমুনাধারিরক্রিয়ানির্বানিয়ানিকানি দিনিয়াকজাদ চি" | রাখন | দ্রীমদমুনাধারিক্রিয়ানির্বানিয়ানির্বানিয়ানির্বানিয়ানির্বানিয়ানির্বানিয়ানির্বানিয়ানির্বানিয়ানির্বানিয়ানির্বানিয়ানির্বানিয়ানির চিনানির চিনার 
।। मुश्रम् पिरमि तिनिकेशिमछाष्ट्र प्राक्षाभिष्टि वानाशरिती एउस् ।। -तर्ह्यारहान्ध्रहिताम् । ज्यान्यान्द्रहान्त्राम्याङ्ग्यान्द्रह्यान्त्रम् । तीमीनाथमीङ्ग्रहित्र्वा -इंहु ।उत मुम्झक्रम्फताष्ट्र । IHPE IF गिणिकों 19मुमं मान तिप्रह्मिक्सिक विद्या -मज्तामपृक्ष म्यामहार विश्वाधिरम्भ स्राप्त । विश्विद्वाध्य क्रम् विभव । विश्वाधिक । क्रामिक्स एक के विकास मिल्ला है कि कि स्वाधिक । मिल्लिस प्रमायक के विकास मिल्लिस प्रमायक कि स्वाधिक विकास मिल्लिस विकास के विकास मिल्लिस के कि स्वाधिक के कि निमा । मण्ड वा गुर्गित विद्यार विद्यात विद्यात है । विद्या स्प्रहा स्थाप । विद्या । विद्या । विद्या । विद्या । । :प्रदिशी हुराएड । इस्तिप्रदेशामरम् प्राथक प्राथक हे वास्तामर्थक स्थापन । :प्रदेश हिना । ।इ फिल्लं : शक्ति करप्रशहस । हालान । हालान । श्री हो । हो । होना । हो । हो । हो । हो । हो । हो । -१इउद्देशिएरिष्ट्र क्रियारा न पीटिनामाकावाक्रहा जिल्लिप्टिस्क अतत जानाताह्वी स्पार्शरतः -ह्रमीप्रायहार । ब्रीएत। जाएन तंक्षीर्वड्मीसी रेगान माणप्रजनीड्मप्रमनाहरू रिगिज्जन डी इस्प्रगत्तका । नाइ 'रिनम्प्रीडाइस' त न प्रक्षित के वर्ष । मह्मिले । ना वर्ष । मह्मिले वर्ष । मह्मिले वर्ष दाहरणानि तान्येच चित्रकान्यप्रमेदोदाहरणानि' इति किंतु यदेवाळकारनिकप्रमम् तदेव नित्रकाव्य-नालकार्मित । ''ते चालंकार्मिनिर्णेय निर्णेयन्ते") इत्यनित तु नैवमिभिहितम् 'पान्येवालंकारी-ननमशाप्रकृततथा उपेह्य प्रस्तुताः काब्याककारभूताः उपमादयः केवलं प्रहाशेताः न तु चित्र--रिह्योत्त्र । तीहीस्तिप्रह्मव्हत्स्याभुहम्बह्मा विद्वान्तिस्ति। । अन्तिस्य प्रमाहित्य । प्रमाह क्तुममहिन्दि । इत क्रम् केरमुराएक हुराह काप्हुफकपूरीणा, मझनिन्न । इत भिरित्निक्सिमग्डस्र होऐई।हाभत्तमभेहोहार हिम्होभ्दर्शह हत होहभमें म्बाक हरिम्सीहेम ह भेड्रग्रक्छेटितिन-टिभिटिष्टि हिम्ह समायानावायः। इहारुकारमेव प्रकृततथा वस्कृत हिम्मानावायः। इत्यादिव्यस्

१ सन्। इत्र हैं मार्च किरा-इंछर्री। इत्र हैं ॥ इत्र शिक्ष्मीन्त्र हैं । हैं स्पृत्त हैं । १ । १ । १ । १ । १ । १

834

युम्: साथार्षणः । तिद्वि कर्षशहरै हिवाध्येव । प्रमाधार्मः । कि रिक्रीत तिक्षि ह ज्ञाएन र्गिछ एनमेप ज्रह्म ( ১९१ र क्स )

ि होरिप्रिष्ट्र । महाप्राक्रंशिक शिटकिताम इस । स्थापना क्रिक्ट होमी उमी हर हैं १ : हें हो हो है

मिस्वयः। न चीद्नीयं न शह्ननीयम् ॥ -नामभाइर्गिप्रग्रम शामनिक्साहित स्वान्ति तु सन्यक्षित्रमाहित्वामित्रमाहि पर्तप्रविक्साभिमान-

पादाने विना ताहशस्य तद्वितस्पासभवान तत्कृत उपमाभेद इति भावः ॥ तया साधारणधर्मे एव खार्थान्वयनोरं जनवत् नियतमेव साधारणधर्मेसाकाङ्क: इति साधारणधर्मे-नहीं के वातप्रस्ययः ''तत्र तस्येव'' इति पाणिनसूत्रेण षष्ठीसम्यन्ताहेबोपमानपदात् विहित-क निष्ण हो हो हो हो हो हो है। हो हो हो हो हो हो हो है। हो हो हो है है। हो हो हो है है। हो हो है है। हो हो है है क्रिमान्याह नहार तीय नाया स्वायायाय स्वायायाय क्रिया हो। वह वह वह विकास क्षेत्र हो। ग्रिमामाथनीप्रम iमात इंभमेशक इन्तियोह ताज्ञानममेश शामप्रम ईन्मिलम्बर्मायका प्रमा - कि तिर्मा कि । क्राम्प्राणिक क्रांक्री क्राम्क क्राणिक क्रिक्रिक्षिक्ष क्रांक्रिक्ष क्रांक्रिक्ष क्रांक्रिक्ष त्रहाहा । सन्तर । सन्तर हित । सन्तर हित । सन्तर 
पञ्चति । नाम्यना समासनेति हिनिया श्रीती नाम्यसमासतद्वितनिति त्रिविया भाषीति भिलिखा ह्यायंतावसभववीचनाय । अधिकमुदाहरणे स्फुटीमनिष्पति । आर्थनेति । न श्रीतीति भावः । क्रहप्तादाविति । कलपप्रस्ययादाविस्ययः । आदिशब्दन देश्यदेशीयस्बहुन्ते प्राह्याः । तृशब्दस्तु-तिमहें र्जनात्रीत ती वाथारणवर्षां विन विन कुरायेवते: संभव इति ताथारायेव रहेंगि -फर्नु प्राप्त क्या नेद्वातः" इति एति प्रेमें में हो पहिने हो। प्रत्य साथार क्या हो। न्। चन्द्रत्वमुखत्वाहिधर्मप्रतिते धर्मकोप इत्यती धर्मरार्थनाह धर्म: साधारण इति । तुल्यार्थ-

किहि र रिश्वीत प्रमाम मुमस प्रद्रत। एमण्याया एमंघ"। धामसर्गाद्रद्राधिय इंमीताम्जापः ।। देग्जर्भहिष्ट्रम् । ।।

त्रीतिकती। (५।३।९६) इत्यधिकारिकाक्षतक्ष्यत्ययतद्भितस्य धर्मसाकाङ्गत्यायावादिवार्थकत्वाच तद्भित क्यासमगिरित मातः) इत्युद्गतः। (धर्मसाकाङ्क इति। न न 'कुशाप्रीया बुद्धः' इत्यादी भे रतरुपादानं निना तद्भवोधाभाषात् । किंच षष्ठीसप्तम्यन्तात्रिधानेन पष्ठवाद्यर्थस्य धर्मोपादानं विना--र्मा भारति । इति प्रदीपः । (तिस् स्मिति । इत्तर साथारापनिस्तर्भ । अवित निर्धे सुरुपहेश्यदेशिय हिस्सेम धर्मे के प्रमाय विश्वाप कर्पपहेश्यदेशिय हिस्सेम प्रमाय विश्वाप कर्पपहेश्यदेशिय हिस्सेम मिंगिन के प्राथित के प अधि नेस्पर्ः । तत्र विशेषमाह न औती तिहित हिता है। एव हि तिहित सा औती भवेत

(किए ह छुं ४१५) क्राप ह्यू माम इह माम हें हैं। (क्रिए ए हें १५५) क्राप हें हमीतार जार हैं।

प्रद्राह्मस्या हर्तः क्वान्युय समः यग्नः ॥ ३८८ ॥ । क्रमस्त्रीप मात्रुणंग्न क्षियंद्याक्राम्प्रस्थाक ।। ७१६ ॥ १४४ हेसामुर के. १५६६ वर्षा ॥ ३८७ ॥ १-वर्षात्नेकर्गिक्नम् विवस्त्रीयन्त्रिक्ष्या ।

( मुम्प्रि ति ह ( किस्ति ०४ पेंस १ फ्वाकप्र ) जिम्पे ह्योडक्रमान्त्रम किम्प्र हर्डेन्डाग्रु । सिमानिहर्गार्ड्समण्डासिहारम्पर्भाष्ट्राम् कथा भग्नामान् । अव संविधार्थस्य । अव स्वार्थस्य । -तिरि म्हामाहत एउनामानामुहस्प ानही स्व्हांभूष्ट्रहिमिय ह्ये ब्राह्माइ मुद्रवाह तार्ह्मामामास्य

हक्यं ) यस्य तथाभूतस्येति । चन्द्रिकाकारास्त् अनन्यसामान्योऽसाघारण इंख्रिकपंपिदेशेयणामेखाहुः ।। णाहेराकृतिगणस्वाद्वावे प्यम् प्रस्पः । च विद्यतेऽन्यसामान्यम् अन्यसाद्द्यम् (अन्यगतसीजन्यसा-सामान्यं साहर्यस् ''गुणवचनत्राह्यणाहित्यः क्मीणे च" ( ५१११२४ ) इति पाणिनिसूत्रेण त्राह्म-उद्योतकारास्त अनन्यसामान्यस्येति बहुनीहिरिलाहुः । अय तदाशयः । समानये।. सरशयोभोषः । :इसमर: " इन्म । अत प्रन प्रमंख्य सर्वोत्कृष्टस्येखरी: । 'धुकुती पुण्यवात् धन्यः" इत्यमर: । नेत्र भवति तत् अनम्यसामान्यस् ताहशं यत् सीजन्यं धुजनत्वं तस्योग्कपेण आधिक्मेन शास्त्रे शोभते वार्तिकत्त स्वार्थे व्यञ् प्रत्ययः । ''साधारणं नु सामान्यम्'' इत्यमरः । अन्यसामान्यम् अन्यसामारणं हीइ 'स्मानभेव सामान्यं साथाएणम् ''आहाणादिव चातुर्वश्रीदीनामुपसंद्यानम्'। इति सुरसं संतीषजनक वा ) तस्य साथोः बचः वाक्यं सत्यं निश्चयेन करणीय कहुँ योग्यमित्यर्थः। कीह-

।। तीइ "ममीतिष्टि मिक इत मुम्प्या शास्त्राम् । उत्ति व प्रदीयमार । अत्रामुतवस्याः । अत्रामुक्षामु । अत्रामुक्षामु । अत्रामुक्षामु । णीयः लस्ते बाधितभिति न साधारणम् वयाशब्देन सह समासाभाबाहाक्यभित बाक्यमा घभेनुसा -ज्ञासुनवस्त्रीप्रमानोपमेवयोः परिणामधुरसालादिः साधारणो धमोद्रतिप्रमिस्वादतुपातः कर्

वास्यगा धर्मेखुसामाथीमुदाहरति आकुष्टाति । भाकुष्टम्राचारः आकृष्टवतः असी प्रसः राचा

होवकी च नन्दकः ॥" इति रभसः । "कुतान्त्रो यमुनामाता शमनो यमराख्यमः" इत्यम् ॥ निम् सुमः तुत्यः हष्ट इत्यर्थः । 'क्रियालमण्डलाम्बोलेयकानिस्यः । ऋषिः छङ्ग त्यर्गारकोन निनाहकु ( फिन्म ) फिनिहाड़ फिनिमिंगिमि ( मिनितः सन्ति) किया ( मिनितः सन्ति।

हीर ''मह्महिनिमिह साम क्राम्य ''उपमानिमिम्योः साम निर्मानिक साम न अधिपसुपमा । अत्र क्रारवह्मपाधारणवर्भसातिप्रतिद्वाल न्यूनपदावं दोप. । एवनप्रेप्रति सांवारिणम्। समशब्दः सर्वावाचयः । समशब्देन सह सनासामाबाहाक्वामित वाक्यणा वस्टुसा हापाइ र्नातक भ्रत्योतक ह हाउड । मुतक्किक्विड 'राध्रहण्ड' स्मान्ड एक्विड हिर्हहास अक्षिकर्गवालन न न साधारणी धर्म. यमस्य दण्डायुनस्नैन प्रसिद्धः। अत एन ''काली दण्डापर अत्र राजकृतान्त्रयोहपमेत्रपेपमानयोः क्रूरलं साधारणो धर्मः स चातिप्रधिद्धलादतुपाच (एत.)।

( सुं १२९ ) उपमानानुपादाने वाक्यगाथ समासगा ॥ ८८ ॥ ॥ १८६ ॥ क्रेफ़र्फ मीबिह द्वीय मिर्न एक्स्पेडी । मिर्गित्रमुगिष्ट प्रमानाम्बर्गा

तृतीयान्यतरस्याम्" ( २१३/७२ ) इति पाणिनिसूत्रेण तुरुयार्फशब्दयोगे षष्ठीतृतीययोनिशेषतो 

सस्तीसम्बाहारी विषयः । अत्रीपमानीपमेययोद्यासम् साथारणा भिनः स्व हुसः इवेन सह तस्य ( दुधस्य ) आसारः आसरणं कर्यगळड्न कृपाणाड्य । अस्तीत्यध्याहारः । एवभुत्तरवाम्यहमेऽ-न्हर एन हम है। तिविद्यार्ग का स्वाप्त हो। स्वाप्त हम स्वाप्त हो। हे सब ति स्व ।। मुम्प्रिक तिप्रिक्टिय एउमपनी एउत क्ष्र कष्टिक्सिक्री मिन्निक्ष

तिह ( १६११) ( ३१११६ ) "तिमानसामील क्रीमानसाम ( ३१११३१ ) इति 'चन्द्रवन्मुखम्' इत्यादावायी पूर्णेबोपमा नतु छुसोपमेति बोष्यम् । तदेतस्पर्व यदि बेस्सि द्वास्यिसि हिन ने हेंगे। तितिनभं के प्रमाये कि अधि हिन कि स्वाये स्वाये स्वाये स्वाय है। कि स्वाये स्वाय के स्वयं स्वाय के अधि स्वाय के स्वयं नायन । माणरपूर्वहर्तनिङ्गातमार अज्ञाहमारमारमारमारमारमारम निर्मात कर्मा निर्मात निर्मात निर्मात निर्मात निर्मात न्त्रमनमहर्ग मुखमनमिलेव वाच्योऽधः" इति । तथा च धर्मेलुमोहाहरणं तुरुयार्थकवति-इ.युद्रहिएगे ( ५६१ पृष्ठे १४ पृद्धे ) नागोनीभेड्रेरुक्तम् ''चन्द्रवन्मुख्मित्वादौ भवतिक्रियामच्या-ে: কজিন্ত, দিছিছচিয় চাৰ । : চাধ্ট : রিচ্টাচ্ডন চান্তাচ্যদিদাত্যাধাদ টক্সাদর্মীয়াচ্যাচ্যাদ্যাদ্য ति । किमान्द्रिय विषय । किमान्द्रिय १ किमान्द्रिय १ किमान्द्रिय विषय । । 11हिलेमाथी भाजना कहासम्बद्धाः स च तहिसम्बद्धाः व व ११६० हो ( ८३।६।८ ) यमेतिशक्त साथाएणो धर्मः स च छुसः विवक्तपमिस्यत्र ''ईपद्समासी क्तरपच्टेश्यदेशीयरः" निर्मानमिन्छ । । तस्य मनः विवादीयन्त्रुनं विवन्हर्ग विपस्दर्गामित्यथंः । अत्रीपमानिमेन-नामाकान्छनामाकाङ्वातामकानि विन्होंमेयाणायाम पीटकिकनाव्हामेएडस एन्डाहामपट' र्तिष्ड उपमाशब्दः सहश्वाचकः उपमाशब्देन सह समास हति समासगा भागी घमेछुता ॥ तदुनतमु-पमा ( उपमानं ) यस्याः सा अस्त्रोपमेत्रार्थः । अत्रापमानोपमेययोमोधुर्ये साधारणो धमः स च कुप्तः समास इति समासगा शैती धर्मछुसा ॥ तस्य बाक् बागी अपूतेनोपमीयते या यहा अप्रतमु-

।। : जाम त्रीरिक्ट । महानारिक्ष्ट्री ही हिर्देशाय्रीक हिरिक्षा वर्षित । जानः शैती इंबर्शनामाप्रमानान्वततवेव खार्थनोधकत्विक्किन उपमानानुपाहोन नेपामध्याद्वात् मिन्द्राम् समस्या समस्य स्थापन स्थापन । अवस्य ।

मेच दुरुभमिति भावः इखाहुः ॥ इति धर्मलुताः पञ्ज ॥

<sup>।</sup> मान्यान्त्र सान्यन्यन्यन्य हें ॥ ३ वर्षाय्यान्य । वर्ष भाव (४० वर्ष वर्षायान्य । । होहोपू ।म ।शित हम्मद्र हिंगा हमाय ।। अर्थ हिंग हिंगी हम्मद्री होसार-नामा हिंगा ।। स्थाप होसार-नामा हिंगा ।। मुक्ति । दुर्ग देह । सुर्वा हे । वह । स्वात् वर्षे वाति वर्षे । वर्षा तुरुपः स्ट्रेश स्वात् वर्षे

#### भारत रहास्तर । उद्योगितिह (क्रिक ६९ अपूर्य हाम क्षेत्राच्याः म म । क्रिक्रिकाहिसीज्ञाहिसीज्ञाहिसाया र अन् सहस्यद्वयाः, इतिवस्तिनः स्वत्यानः स्वत्यानः स्वत्यानः वाहरूनः । वाहरूनः । वाहरूनः । वाहरूनः । वाहरूनः । । उत्पासाहेवेति । उपमानवायक्पद्दिदेस्ययैः ॥ २ अयं निवसः प्राक्ट् (३७५ पुरे ३१ पूर्वे) इहितः ।

वा श्रुयते' इत्युपमानास्मवक्यनात्माहैश्यव्यायाः अपमायाः असनवात् असमाहकारोऽयनुपमाति-क किएड में हो हो । ( विकास के कियो हो । कियो हो । अवसाराय: । अवसाराय: । अवसाराय: । कियो में अवस्था में अवस्था म भ्ताव्यस्य समस् इत्यस्य काव्यस्यक्रिकिमारहस्यक्रिकिमारिक्नाक्र समस् भ्रम्भात्रम् मुखम्' इत्यादौ चन्द्रस्थैवोपमानतावगमात् एव चोपमेयङोप होत वब्तुमुचितामीते । उद्वारत्त ्उपमानासित्वस्येव विवासितवात् । चिन्त्यमेतिहिति । तहीजं तु कान्यमेनात्रोपमानस् 'चन्द्रत् सरहां वस्तवन्तरस्य विशिष्यानुपादानमात्रेणोपमानङोकव्यवहारः। एतेनः अनन्त्रयोऽत्रः इत्यपास्तम् अनन्त्रये वमुपमातिरिक्तः' इति रत्नाकराबुक्तमपारतम्। अत एवीपमानानुपादनिङ्खुक्तम् न त्वस्त्ये इति । राग्रेस्कामस्य निवृद्यमान भविष्यतीति साहस्यपर्वसानाह्यमानाह्यमानाह्यम्। प्रतेम निवृद्यमान मेतत्ं' इति प्रदीपः। (अत्र विशेषत इति । अत्रासम्बर्धनअवणाविपयसेन दुर्खभतभोह्युणमस्स--म्हान्। महाप्रि नामपट . तर्वादेश हाथ । ब्रायमा । व्याप्त । विस्तर्म । विस्तर्म । विस्तर्म । विस्तर्म । -ामण्डानामुह्यप्रमुख्याणम् अस्मर्गोन् । मान्यमुले मान्यस्य साह्यस्य अस्मर्भाना वाचप्रयोगादिखाहुः। ननु उपमानानुपादाने साहद्वप्रतीति. कथिमित चेत् उच्यते। अत्राह्मह्दृत्तर्थन पादानमेनोपमानानुपादानम् तेनात्र सहश्पदेन सामान्यतः उपमानोक्ताबीप न क्षति. सहश्रह्याह-नौपाचिमित्युपमाछितेयस्। महेश्वरभड्डाचार्थास्तु उपमानवाचकात् थरपदादनन्तरस् इवादेः सभवरत्तदनु-स्रश्पदेन सामान्यतः उपमानोक्तावि विशेषतः ( उपमानतावन्छेदकासृतत्वादिव्येण ) उपमान पदेन सह कान्पशब्दस्य समासी न कृत इति वाक्पमा उपमानसुसा आपी उपमीत बोब्यम् । अत्र अत्र वर्णनीयतया काल्यमुपमेयम् उपमानं तु नोपातम् सक्छेत्यादिक साधारणो धर्मः सहरा-

क्षेत्रमेहरेष्ट्रे हाय एतमरः । गायेय मुखिवयुखा । क्युणमुक्त प्राक्, १३३ पृष्ठे ।। तिद्वतरण तहात्रिस्वर्धः । तथा च सरसकान्यमेनेबिचं नान्यदिति मादः । ''करण सायकतमं स्विम्झि : पर: परमे विश्वामी विश्वानी : विषयान्तर्वेमुख्यामीते यावत् तज्जन्या या श्री: संपत्ति: अथवा न निशम्यते न श्रुयते इत्यन्वयः । कीहशमित्याकाङ्गायामाह सक्तेष्ठीते । सकत्कर्मणाना -ग्रम । मिनङ्गम तीर्ड "॥ एत्रामाहाहमाहक्रम तिम्पहमी व षटतिष्ट्र । एम्पनामाम् न रंग्र

-ज्ञिशिक्षमाक्ष्मिक्षक्रमान् (म्रीक्षिक्षक्ष विष्ठिक्षिक्ष । भाष्यक्षमामभूगामभूगिक्ष हि पमा" इति प्रदीपः । ( उपमानमात्रान्थितवयेति । उपमानानन्तर्धनियेमेनेत्वर्थः ) इत्युद्योतः ॥ निमाना तेषामध्यत्रपादानात् । अत्र वाक्यसमासमिरि तर्गाच्यां हेनामाना द्वामाना हिमाना है। देरैपमानाहेब विधानेन उपमानानुपादानेऽसमबात् । न वा श्रोती इवादीनामुपमानमात्रान्वितत्वा -इनिमेरं प्रदीपिह्योत्योः । ''अत्र तिह्तवगा न संभवति उपमाप्रतिपार्करम् तिह्नतस्य विकल्पना-

द्शम ब्रह्मासः ।

होसइ अह न गिसमह सिसे अंसेसमेल ।। ४००॥ सअलक्राणपरवीसामिभिभिजरणं ण सरसकन्यस्य ।

।। गिरिसाम क्वार्स कार्यसमामित सिरिसाम कार्याय कार्याया ।। सूर् १३०) वाहेकों समासमा ।। स्वारक्त कार्याया ।।

छामुगि<sup>दि</sup>हर्नमक

बाशुब्दः उपमासीतक इति वादेरूपमाप्रतिपादकस्य लोपे पर् समासेन कर्मणोऽधि-करणाचीरपन्देन स्पनासेन कर्मणोऽधि-

निमिम कि म्हाला क्षित्र स्वाया विकास क्षित्र 
स्मेवतलात्" इति सुधासागरे विस्तारिकायां च स्पष्टम् ॥ इत्युपमाञ्जते हे ॥ पङ्गिरा वादिञ्जामाह वादेरिति । आदिना इवादयस्तुल्यसहशादयश्च प्राह्याः । वादेः उपमाप्र-

इस्मिन्या कार्य स्वाय स

नाम का विद्यात हो स्माद । उपमाद्यात । जिल्ला ।

ŧ,

#### अद्धितार्म

ततः कुमुद्नाथेन कामिनीमण्डपाण्डना । ४०१ ॥ भेशनन्देन चन्द्रेण महिन्द्री दिगढेकुता ॥ ४०१ ॥ **4st** 

असितभुजगभीषणासिषजो रुहरुहिकाहितन्त्रित्वाहः। असितभुजगभीषणासिषजो रहरुहिकाकिस्टिन्याहितः।। ४०२॥

हरणन्याख्यानावसीरे एव प्रतिपादिषिव्यामः । पण्णा मध्ये या समासगा सा हिपेदसमासगा बहुपद्-समासगा नेति हिनिधेति वोध्यमिति प्रदीपादी स्पष्टम् ॥

समासागा हिनिया हिपदसमासागा बहुपदसमासागा केयुक्तम् तत्र हिपदसमासागा वाहिन्नुमासुका। नाहिन्नुमासिका। केयुक्तम् वत्र हिपदसमासागा वहुपदसमासागा वहुपदसमासागा वायुक्तः । कुमदमायं वाहिन्मायं वाहिन्मायं वाहिन्मायं वाहिन्मायं वाहिन्मायं । कुमदमायं वाहिन्मायं । कुमदमायं वाहिन्मायं । वाहिन्मायं वाहिन्मायं । वाहिन्मायं वाहिन्मायं । वाहिन्मायं वाहिन्मायं । वाहिन्मायं वाहिन्

चन्द्रोद्र थे जात इति भावः ॥ अत्र 'कामिनीगण्ड इव कामिनीगण्डवृद्धा पाण्डुः' इति विग्रहे ''उपमानानि सामान्यवच्नेः'' (२।१।५५) इति पौणिनिसूत्रेण उपमानसायायायायाव्यताः प्रमासि सामानियाय-क्षत्रचे 'अपमानानि' इत्याख्नितः समासिनोगण्डवृद्धा पाण्डुः' इति प्रमानियायन् इवा-क्षत्रचेण इति द्विप्तमासिगा वादिख्येयसुपमा ॥

-क्रीय :ग्रिझां :13म :गर्क्कांप :ग्रीकं कंष | क्रीकंग्रिस किंग्रेंग्रिस विद्वारा अधि । अस्ति 
।। हेषु ३२ क़ाए किसाणहरू । :इन्छ

१ हे पड़े विस्ति समाने इति बहुवोहिः । एवं बहुपहरममिलया ॥ १ पणिनिसूत्रेणति । उपमानयोप-कात सुबन्तान सामान्यवयो- सामारणधर्मवायकैः सुक्तैः सह समस्यन्ते इति तद्धैः । पथा बन इव स्थायः यत्त्याम इति ॥ ३ एक्तरपक्ष्यातिको बुवितविनिगमना तस्याः विरहाद अगवात् ॥

### ॥ ६०८ ॥ ान्छिन्त्रभप्त नेगर्रीन फ्रिक प्रकारिक प्राप्ति स्वीस्था हिर्गीतान । :इन्डहिंगेम्हिनी हीश्रियु:हन्हाम्दर्गनारमम नेच हीप्रिमु र्गेए

नथा च 'ऊनविशतिर्हेसाभेदाः [ एकोनविशतिर्हेताः ]' इति ( ५७९ पृष्ठे वस्पाणाः ) श्रीवाम्द्रेवता-क्राएन फ्रिक्सिक्स प्रात्निक्षा । अपि व बीतककीर भेटिरिक्सिक्स क्रिक्सिक्स क्रिक्सिक्स क्रिक्सिक्स क्रिक्सिक्स -ज्ञाव्हित :ग्रज्ञव्यविक् तीड्र तिष्टपुर न कंतिक नविष्ट तीड्र ':गिष्टिसमानविष्ट के ज्ञानायमीमपि अधि खर्षापत्रिक्त के मिल्ले । स्ट्रिस म स्ट्रिस समासे तुल्यादिवी हुष्य म से । इस्से वे समासे निवार्षात्रहरावित्र हे हि संस्थातिकम् उमन्त्रोतमानमम्भे समासस्य तुरुपक्ष हान्त्रवार्षिवा-नेपास्सासमा आधी पूर्वेत्र श्रीतीसमधानम्बाह्याहरूपि हितीरी लायीलप्रप्रोजनतुरमादिशब्द-मञ्जाराहिताहेनाहिताह सामा तिमित्रायान्यमाविष्यमात्रकान्यात्रकारमाहिताहिताहेनाहिताहेनाहित्वाद्यक्र

।। तिर् "मम्जारनिइ। हिरुक्की ( . किशियमम ) : किशियान

वयेऽप्हास् । एवं चोपमानभूतस्तकांनाराभिनः पीरजनकमेकाचार् इति बोघः । तथा चात्रोपं--मिपित्रकेक कंप । :तन्त्रीत । इवायर है कार्य है कार्य के कार्य के कार्य के कार्य हो । एवं कार्य कार्य हो । । रिमिरमार्थनीं। स्पन् । स्पन् । सम्पन् : फ्रेटिनिमास् । सम्भाव । से मार्गायास् हाह्य होते प्राक् ( ५४६ पृष्ठे ३१ पद्धा ) उक्तानेयमादिति बोष्यम् । आचारोऽत्र बेहपालनाहिष्ट्पः । स् द्वितीशादशेनादश द्वितीयान्तादेव क्यच् न तु सप्तम्यात् ''उपमानीपमेययोः समानविभक्तितकत्वम्" इति पाणिनिसूत्रेण उपमानबान्बन्तात् सुतमिति कमेपरात् आनारेट्रें क्यन्यस्यः । जनमित्युपमेर्वे नागरं जनं सुतमिनाचरति सुतीयति पुत्रवतालयतीत्यथेः । अत्र ''उपमानादाचारे'' ( ३१९१० )

।। मुफर्डि त्रिंगिक्में सिम् स्प्राम् हे कान्यस्य हो। अन्यस्य आसार अन्यस्य अन्यस्य अन्यस्य अन्यस्य अन्यस्य अन्यस्य अन्यस्य -मुष्टिकुज्ञीव नीयनेते तोड् एक एउक्जापितामितिनार्या कार्य हो क्रिक्न क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क

वनतन्यमः। इति नातिकेन उपमाननाचकात् अन्तः पुर इत्यधिकारणपदात् आन्तिरेषे क्यन्प्रत्ययः। होमाज्य इव मीडतीरायें: इत्याह: । अत्र ''उपमानादाजाता हो। हो। मुद्रम्भ ''अधिकरणाह्मा हो। हीशीपु: जन्म हुनिर्क । 'थंकािखना इन्छन इ र्पृ: जन्म हीशीपु: जन्म हो। ( ५१२१६ ) इति पाणितसूत्रेण चुन्तुष्यत्वयः । ताहशोऽसी राजा समस्य युद्धस्य अन्तरे मध्ये 

। इसा क्षेत्रक हैं । इसी स्टिश हिसी है यपमानवायकार्विकरणवाचिनः सुचन्तादायोऽर्वे क्वन स्थितित विक्षितः। यथा प्राप्तादे इवाचरति प्राप्तादे। । तिनिक्ति।। १ ॥.णप्राद्यभी : इन्स्कृष्टिभी किमी विद्या । विद्या । विद्यान ।। विद्यान ।। विद्यान ।। विद्यान विद्यान विद्यान ।। (इस्रीह) : इन माना मिल्या होने में स्वाधि । स्व सुनायः । यथा पुनिमित्ति पुनीयति छात्रम् । यथा वा विष्णुमितायाति विष्णुयति द्वित्रम् ॥ ३ वृत्तिपदार्थय, अत्र ''वातीः कमेणः समानक्तृकादिन्छावा वा'' (३११७) इति पूर्वसूत्रात् 'कमेणः' इति ' सुष् आस्मत. क्वच् , निर्विह मुरा।,शास निर्द्धितिक मिल्कुममामाज निड्ड "मुनामज्ञेनम्बिक्नमिक्नाएक म्ह्रिति किनिक्नियाएक।। १

तिशाननार्गात्रे हु म कृषक व्यान्यनायेन साम्यन्ताये हे म हे म हे मिरान्ति हे मिरान्ति हे मिरान्ति हे मिरान्ति हे मिरान्ति हे मिरान्ति हो मिरान्ति है म

स्पल्तेना शहसेना कृपाणपाणेः खन्नहरूतस्य तस्य राहाः चिताने मारीक्षा समरसीत वृद्धः । कक्ष-भूमे आठीक्य अवछोक्य मारीवाचरति नारीयते छोवाह्रभेतांत्रधः । वसन्ततिकका छन्दः । रुध-

॥ ब्रष्ट ५३ हुगर किस्प्रण

जीते नगड सक्याननान कार्ने नगड़ (११११) (१) क्षेत्र केर्न नेत्रीः क्ष्य अपनाननाननात नात्रीः क्ष्य 
''अत्र [ सर्वेत ] साह्य्यसुह्येतन्यात्रबोधकायावाहाचक्त्रसा बोच्या । यनु धुतपृहस्य धुतसहः इयव्यक्तक्तेवे पाह्य्याच्यात्रमायावाहाचक्त्रकायावाहाचक्त्यात्रमायां व्याप्त । 'च्य्यक्त्यावाव्यक्त्यात्रमायं व्याप्त । व्याप्त । 'च्य्यक्त्याव्यात्रमायावाहाचक्त्यायां व्याप्त । 'च्य्यक्त्यव्यात्रमायां वा सामाय्येत पृथ्य उपमाप्राः । व्याप्त त्याप्त । व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त । व्याप्त व

#### स युनः पार्थसेनारं संचरत्यनगेपतिः ॥ ४०४ ॥ । र्फ हं हिनाइक हिड़्डी महारहित है है

वसुपमा । णमुरुप्रस्परस्तु नोपमाप्रतिपादकः तस्य भाव*रूपेऽधे* विहिततया भावमात्रार्थकत्वात् ॥ -तिक्रज्ञाह क्रामुए उपपृष्टपेक नीर पर्क एक्त्रजामितासमिति विष्टा विश्वपन्तुर्जाहित निर्माण र्धस ब्रिंग प्रवेशः सूचितः । एवं चापमानभूतनिदाघषमोशुक्मेकदर्गेनिक्रेवाभिना तत्कमिका (राज-नम् राजा उपमेषः पर्यन्तीति दर्शनं साधारणो धर्मः । उपमाने इस्पने (पाणिनिसूत्रक्षेत ) इवा--ामप्रमृहिमिद्राञ्नी । र्याह्ममञ्जूषा क्रिकीकुरूमण । :ग्गिरहार्क्मितायः ज्ञाह्मित्रायः । नणीम नीड् (३१११६) "ार्गाप्रसम्प्रकारित वशाहित वशाहित है। । १११६) इति मी क्षिपाणमुख्यः क्षेत्रमण्डतो भावेग इति वननेन णमुख्ये भावे एव विपानात् । 'यरमाणमुख्यः हमूनीणीप्रशिक्ष्य (११४६) "०००मिं ध्रम्हु" : एक्ष्प्रह्माण नीमांत्राधाहरू तीम ईप्रपृष् -भेक तिमिद्धिमिद्याञ्चन क्षेत्रानामम्ह एव्ह्यूनेनाणीए तिड्र ( २८१९ ह ) "ह णिमेक साम्प्रह" नम्) अन्ययम् "कृन्मेवन्तः" (१११३९) इति पाणिनेसूत्रेणाव्ययसंज्ञाविधानात् । अत्र मित निदाघमाँगुदर्श निदाघमाँगुमिव पस्पन्तीत्यर्थः । निदाघघमाँगुदर्शमित मान्तम् ( णमुख-इति भुद्धपयिष्येयः। तं राजानं निदायो प्राप्तकारकः तरसंबन्धा यो धर्माञ्चाः सूर्यरतिमन दर्गन-किमी कति मेरहर्य ( णमुख् तिमान बादिखताम् ( णमुख् मेरहर्यम् ) उदाहरति

पमानोपमेयमावः । तथा चात्रोपमाप्रतिपादकस्येवादेस्तुल्यादेवां प्रयोगामावेनोपमाप्रतिपादकस्य छोप -िहाइर्ज़िह्म 🖛 हेप् । : एहि रिश्विशिक्त से किंद्रेय रीपार्थ । एवं 🖛 किंद्रीर्थ । एवं न । क्रमार हैमुरफ्न । :मेंच रिगायाम ह्यांग्रह । स्प्राप होस्यां होस्य होस्य होस्य होस्य । •तेत्व की इंप्रेप क्षेत्रानिक अपनान का होते सूत्रेण चकारानुकुष्टे उपमानवानके पार्थ होते कते • -इस संबंधित से अवनीपितिस्तु मुधे पार्थीडबैन: स इव संवर्गामिति पार्थसंवारं पार्थ इव संव-

हि कर्तपुर वामीख आधि हो कि मित्र हो है

कतेंत्ययंः। ततश्च णमुखः कियागतनुल्यलप्रतिपादकत्वेऽपि प्रकृतायाः ( निदाघधमीशुपार्थाभ्याम् -णिक्संप्रकाणकार्वाप्रकार्या प्रमायः । 'प्राथित्या कार्या प्रमायः । 'प्राथित्याप्रकाणकार्या कार्या । - फज्तापक्षानीइइक्नेमकाद्दीमधात्रनी फ्रम्फड़ 'र्फ तं ज्नीफड़्फ हैं इहिंगेमधात्रनी 'थेमकफ्ज्तागणक्री ग्रीटिक्रमुण । ব্রাষ্ট্র । : ple | :

तिमुखा तस्पतीतिमेनोतै" इत्यद्धिः ॥ इति नादिसुसाः पर् ॥

नशः अनक इप नशः देल्योः ॥ स्पाइति स्वार्ः । क्वेणि यथा युतिवार्ष निहितं जलम् युतमित सुरितिमित्पर्थः । करीरि वथा अजकनार्थ कुमुणिनिष्ट निष्ठ कुम्पिक शिर्वेक णिमक किनाममण्ड । किनिन्द्रकारीकक । तीर्षिद्ध र ॥ नीड्र प्यम -मि मिनिट मुत्रामर ग्रेमम । क्ष्या मिनिट स्वाहम स्वाहम स्वाहम । स्वया स्वाहम । -मिनिट मेत्रामर ग्रेमम । क्ष्या स्वाहम स्वाहम स्वाहम स्वाहम ।

॥ १२ ॥ गाम्माममन्हा र्माल्झाइनम् (१६१ ०५)

प्रतयोधिमेवाद्योः । उदाहर्णम्

। भिनमार क्नान्श्र एक धिरवसि साम्या हिन्छन । ।

। :मकार्ड्ड शिर्फिष्ण्यार्गित्मधनीर्गीप ॥ ४०४ ॥ म्रीनम र्ह्हाएम् इष्ट्र म नीम्ब्रे म्नीमनीम

॥ ३०४ ॥ :प्रह्म्ब्रह्मा र्रह्मा क्रियो क्रियो हिल्ला ।

त्रीक्षाहर्म हिंदी स्पेर । स्वीह । स्वाहर । स्वाहर । स्वीहर स्वाहर । स्वीहर स्वाहरी स्वाहरी मित्राण ताम तिनाहार तिन्नाहार विष्टुः वाम्या वशक्षा विनिन्ने मित्रा वर्गाहा विनिन्ने विनिन्न विभिन्न व ।। নির্সাদেন্য প্রদাতে নিরাচ্য । কাদ নির্দেশীর নির্দি ।। দেশের দেশের দিতি ।। । जाहामछाहरू तिर्देश शीह । जाहमसे।एछिद्री क्रिस्त्रत नकिक्रजाएति।समिष्टिर क्रिस्ते हर्मित मानीपमेपयी: भुख चन्द्र: इत्येतावन्मात्रयीरुपादाने उपमाया अनवगमात् । नापि तद्भितगा तद्भि--एक्टिशही तीवभन्ने न गण्यना प्रविधिक्षित्र । 'थेफ्रीक्ष्य । मासमा गण्डे की की नाज्ञा माह एतिहाते । एतच्छब्देनात्राज्यवहितस्य 'बादेः' इसस्य ब्यवहितस्य 'धमस्य' इत्यस्य च प्रा-

वाचरनित दिनित हिनानि च वामित्य इवाचरनित वामिनयन्तीत्वर्थः। आयो छन्द.। उक्षणमुक्त सिनानी स्थितहरा भवति दुःखदावादीत भावः। एवसुत्तरत्रापि । तथा यामिन्यः रात्रयः दिनानी-त्रिप्रमार्गतिम भीरपृष्ठी भीरूम रिछी:हू । : नाम ठीशाक्रकब्रह्मार तीरूप (१९३<u>५</u>रूम तीरूपर्

अत्र चतुष्वी क्रियापेदेव "क्ते: क्यह सळापश्च" (३११११) इतिपाणिनिसूत्रमहामाप-॥ छिष्ट ध क्रेगप्त

वाशेलाने मिन्नोपमुपमा । विवरणकारास्ति किप्पत्यय एव तुल्याचारव्यप्ताथारणधर्मेशाचकः। तस्य अत्रापि उपमानादिखनेन (वार्तिकेटनृवृचिखन्धेन ) इवार्थस्य कृती प्रवेशः सृचितः । अती धर्म-। तीर्ड ":সরচ্চত্দরিলাশারুপরিদান্দর পাছে : পৃতিদর দৈন রিডিন্তে পুলারুচিবিদ্রের স্থান্ত - त्रमुक्त : रिक्सको पिष्टभः भीटर्तास्त्रकि एक्स । उन्हा भारति । स्वापः स्वापः स्वापः स्वापः -। एक होता है होते हैं कि है के स्वाधिक के कि । अब होता है के कि होता है कि है के कि है कि है के कि है कि है के कि है कि है कि है के कि है -णिंग कींड़ ( ७,३ । ९ । ३ ) 'फ्रक्कपुर्फ' ] शीष्ठ क्सांक गिकि मक्रिप्अमधनामप्त स्थेन ''स्वेप्रातिपदिकेम्य. बिप् वा वक्तव्यः" इति कात्यायनकृतवातिकेन उपमानवाचकात्

नार्मिन स्वादापदुत्तरकाळयोः" इति मेहिन च । त प्रकृतः परिपन्धिना दात्रुणा याचे मनोरा-समासगामुदाहरीत परिपन्थीति । संपरायो रणः ''युद्धायत्यो' सपरायः" इत्यमरः ''संपरायः ॥ :इ।भड़ प्रिंमें इसिंह होते । पहने होड़े "स्निक्स्पुर्ह"

केंद्रीयः स्वाद्विते सुवायः । 'एकालः ( एक्वणंस्य ) बत्यया व सोटप्नतसञ्च- स्वात् हेत्ययंकेन ''अप्नन मनक्रमिक्टा अप्राथि । अप्रमाधि । न्नान्यः प्रवेश्यः प्रतिनिद्देश्यः यानिरिद्रक्या सिरम्ययो विक्न्प्रेन वन्तन्य हाति नार्तिकारः । यथा कृष्ण इनान-क्ष्यं स्वापन स्वापन है से इस्तर्थ है से इस्तर्थ । स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्व

#### ॥ ७०४ ॥ भ्रीडीकीए ए किन्मम प्रमम छन्त्री ।। ४०४ ॥ । इंगणइसर्क ड्राएलीक्टिक किन्नाइन केन्यह्वणाई। ( सु० १३६ ) धर्मोपमानयोखीं वृत्ती वाक्ये च हर्गते ।

रिक्षद्व"। :थेमज़ रीमाङ तिला : अनुस्य एव राजकुत्वर: । अनुस्य । अनुस्य । अनुस्य मनार्ड जाहात : ऐराड़ प्रकार प्राप्त : पारह : पारह : माराह विराह हिमाराह माराह

वार्णाः कर्गेः इत्यम्रः ॥

गर्हमूमीणीप नीड् (३८११२) "र्गिपराध्नामास :भिज्ञाह्याद्य तेमीपट" नीड्र महत्त्वकार हाध

कंप्र नीइ ':प्रहृत्ह वर्षा, प्रथा । मुक्षा नीइ निष्ठाविद्या महिन्मिनीकृप वर्ष पिष्प्रियाम्याण -। छाम एत्रमामम तीर् "०:भीश्रीहाफ कमीपर" शीषित मुक्कमीव्यक्रिकीप्रधनाम वर्नि क्रिप्त नुष्यान क्रीहरमायाच के अने देश मायायाची हो साथ है। हो साथ प्राप्त के के कि साथ है है। लात् । अतो धर्मवाद्योखोपे समासग्यमुपमा । दुराजमत्व त न साधारणम् परिपन्थिमनोराज्यशते-प्रसिद्धतथा तरसुपार्का मेरमाप्रतातिक्वाहोः भूते उपमितमित्यक्त समास्माम्भ-न्ताफ्रिमेधाणप्राथाम : इंग्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष हो । । वह क्रिक्ष क्र क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष क्रिक्ष -क्रमहिमानिसम् उपमेयम् हे मार्थाह हिम्स हिम्स हे मार्थित निस्ता निस्ता क्रमास्

किहि भीत । जानामार्थक क्रिक्स उपमानक मेर्फ है हिड़ी । : शह शीका । तिह है हे हे है । मुम्प्रहि तीडी।क्रमंमुर्फेट् : शिक्ति। सिमानविद्या समामिति क्रियंसम्बाहि व क्रियंसम्बाहि । कुत्रहितसमासैकशेषसनाथन्तथातुमेदात् । तथा च बृत्तिशब्दस्य सामान्यपरस्य प्रकृतं कथं समा-। प्रञ्चम : निष्ट् ह । । : रेष्ठिंगिन निष्यिष्यक्षितिष्यिष्य । । प्रवास । प्रवास । प्रवास । निह "मिलभुगे दिनामाम" उद्धा विद्या निहास । मावहरूमी हो । मान है । हो है । हो है । हो है । हम । जिमम क्रिड । होम्ह जामायहाँ क्रीह गाम्काम गिर्क द्वीपन नामगोम इस त मनोराज्यश्तरिखाद्रनन्यम्।। इसुहयोते स्पष्टम् ॥

|| : हाफ तिर्हेप्यायामु हर्विद्यो म । एत | ज्ञार्गिषर)र्वाहर विविधानामपृष्ट

सस्क्वम् । मृपवरावनामि दुण्दुव्यातमानः अन्वेवमाणः इत्यन्वतः । ,,वाच्योक्रिद्धाः समस्यित्वः सहस्रः तीइ ': नाममारूडुण्डु' ठीए तीइ 'किन्छुडुण्डु' हमाइ 'किनएण्डुण्डु' । : फेफ्रांमिम्नगर न रंडउसम्पू -ितान कुत्तमान केतनकीवनानि अपन् पर्यटन् सन् मिरिष्यपि अपि तु माखतीकुप्रमसहस्रं जाति-यमानः हुण्हुणिति शब्दं कुर्वाणः हुण्हुणित्याकारकशब्देन प्रार्थपन् वा कण्डकैः द्रुमावयविवृश्चे नाण्डुणडू हं प्रमम है। मिन्नीकीकुर रोमस किनोनेमिश शायकी। हे समर हं हुण्डुणा-क्रामि । माठकीम । माठकाम । मार्क भार अपन् न प्राप्ति ।।। इति सरकतम् । आत्मनः स्रोप्तायं -ज्रह नीजिलकराक मिष्यीम निमाणयुग्दे, I जिंद्र **छन्।**णयुग्दे विश्वाञ्चाममामा ह्य

<sup>।। :</sup>मृह मिड्र माम कर्म में मिड्र ( रूप 1९।९) "एक्न्हांसम्बेन्सम्, । भिमासम् ।। १ हम्बास् ।। १ हम्बास् । १ हम् हार्व्य १८०० हिन्द्री वम्हनानग्रेम संवीध संवायः । वया तृत्यो ब्या वृद्ध तृद्धवाद्यः इति । सामान्याययोगे इति । वया पूर्वायः -गगायात र्मियाप-। स्वापन क्यापन हो। हिंदी क्ष्यापन्त्रीहा । स्वापन स्वापन । स्वापन । स्वापन । स्वापन । स्वापन । -गगायात स्वापन । स्व

। क्राफ्रन क्रांस ( सू० १३३ ) स्याचे वाद्यपरोयासे शुसेण समामिति पाठे वाक्पगा।

। : फिर्मिष्ट गिजाहरू

अरातिविकमालोकनिकस्थरविलोचनः ।

कुपाणोद्यदोद्रेण्डः स सहसायुषीयति ॥ ४०८ ॥

मीहरू'' मिमामास ह केंग्रह। प्रथम रिष्ट्रिकुनुमिनिक्सिमिक्सिमिन्स्भाविति निमानमिन्सिमाण अत्र [ वर्णनीपलेन ] प्रकृतत्वात् माळती उपमेशा कुसुमान्तरस्याप्राप्तुपदेशेन लंदप्राप्यमुख्ययु-

समसिगेयमुपमा ॥ सहसं माळतीकुप्रमसहस्रामिति समासः सीरभादिभमेरयोपमानस्य च छोप इति धर्मोपमानयोखेते. अन्यवा माळतीकुसमसहश नारतीत्वेव बूयात् न त भाष्यासि इति"। इति । तथा च माळतीकुसमस्य 'मारुतिकुसुमसहरा समर मिलमा न प्राप्तमानिक मान प्राप्त है जा। श्रीटर्भात्राम् म क्रम्ड। तीर् 'मिनक्षीम्बी मिनमामगुरुवामगङ्कर केरूपमग्रनामगुरु उद्गीरिय है

त्रीह भिर्मिक एक विवास के का निर्मित । मानु । मानु । वार्य प्रमुख । मानु ।। मम्बर्क कस्में नीड़ ''ममम नम्प्रकृ । निर्मिष्टकु डाष्ट

अस्वामेन गाथाया 'कुसमस्रिकेस्' इत्यत्र 'कुसमेण समस्' इति पाठ इयमेर वाक्या भवती-

ं ह्याहः । तथा च बादरूपमानोधनस्य उपमेयस्य च आसे भिग्ने भिराहः । तथा च वादरूपमानोधनस्य उपमेयस्य च अस्य हिंग

मह्मिन । नहाम । नाम क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म वास्य वास् ।। :क्षेश्रस्वधः

निमाना । नाप । नाप । नाप । नाप । नाप हो । मायुवानि यस्य स सहस्रायुघः कार्तवीयिविकन्द्वीमानमान्तरतीत्वर्थः यथा तं हुन्यं मन्तरे तथा उद्भः उद्गः भीषणी वा दीर्रेण्डो दण्डस्ह्यो बाहुर्यस्य ताह्याः स बीरः सहस्राधुषीषीत सहस्र-न्ह्रेक मणिएक । :प्रमर्थाम् तो । प्रिंग्रिक्ष्यामा निर्दे "िर्विष्य क्षित्र । वास निर्दे सामिनियम निर्दे

हिमान एव प्रथान एवस हो हो हो है। उत्पानना निकाल माने हो। हो हो है। इस स्वान के हो है। प्मा। तदेवाह अत्रात्मा उपमेप होते। यथप्य कर्तविभेपः स स 'सः होते तच्छन्देन साक्षा--सुरुप्तिक्ष्मिक्ष क्षासान्त्रीत् आसान्त्रीयक्षा । क्ष्मे । क्ष्मेत्राभान्त्रीयक्ष्मे हिंदि क्षाप्तिक्ष्मिक्ष्मे निता। स एव साथाएगो भीः। उपमानादिखनेन इंबार्थस्य हुती प्रवेशः सुनितः। तथा च सहस्राध्य--।मिर्फ्ट हर्रामाः। अल्पानमान । अल्पानमान हेर्गमान हेर्मिन हेर्मान । अल्पान । अल्पान । अल्पान । अल्पान । अत्र 'सहसाधुषीयति' इसत ''उपमानादानारे'' इति सूत्रेण (प्राक् ५७० पृष्ठे १३ पृद्धी

## ॥ ०१ ॥ गम्प्रामम म र्गिछद्दी ( ४५१ ०५५ )

न्यानस्य भार सहस्रायुद्यमिव आमानमानरतीति वाक्ये उपमेयस्यासमा का हिस्साय-। तिंद्र "मन्ज्ञामुन्निक्रिक्तममाध्मध्मिनिक्रमेक हां 'भिमाधाकक्ष्में क क्रिक्ट । तिंद्र "क्रिमाझ 'अत्र यद्यि साक्षाहुपातः कर्तेवोपमेयः तथापि न तथालेन किंतु कर्मलेन अन्यथा क्यनेऽसद्भत-निमित हे । हो। हो। हो। प्राप्त ( १३६ वृष्ठे ३४ वृद्धे । वस्तिनमात् । वसा हो। -मिण्लाम्प्रटभ मुम्बान्नाम्पूर्यावरित्रम्बावानाथि हो गीमकाथम्पट कानामप्रविद्रम्बावनायिह निष्ट

।। मामाज्याममतीब्रहीएएंत्र ांगलेंडात तीड्र ( :वास तिरिधे

-हात्रम्भ्रोती।एम्पूर पृष्टिही । त्रीग्राम्भ्र । पेंह्यम । त्रीकृ पृष्टिही ब्रामाध्वीत्रपृ पृष्टिही सारं नक्तम् तत् आयुषं यस्य ( विणीः ) तिमालमानमानस्ताति तह्याँ बोघ्यः । इति द्वितुसाः पञ्च ॥ इलन 'सहसाएयथीयति' इति पाठः। सहसम् अराणि कीळकानि (अवयवभूतानि) यस्य तत् सह-जिए। सहस्रायुष्टी स्वाप्त है। एडस् । अद्युष्ट हिमार्थिक सहस्रायुष्टीयहिं। सहस्र भेड्य संभवति वया उपमानंभिषयोः उपमानवायोः उपमेवयभेगोतित तथापि तेषूपमायाः ग्रिड्य र्माह्म । तिर्ह ":क्रम् क्रिक्स तिहम्मे क्रिक्स निष्म हो। विष्म हो। विष्म हो। विष्म हो। विष्म क्रिक्स हो। कमिक्नाव निज्ञापृहाच छन : इस्पृहिक्तिक जिल्ला हे हिला हे । हे सामुद्रे । विज्ञाप्तिक विकास किया है । विकास वितास विकास व न्देन साक्षादुपाचतया उपभेयलोपासभवात् एकपदतया व्याएवानेऽपि विशेषणद्वारा कतुंरुपाचत्वेनो-नीयम् कतुः क्वड नी कर्तेत् ( आचारकर्तित ) उपमेयलम् तस्य च कर्तः 'सः' इति तच्छ-शान्त्रिव् ( शानार्यक्तेव ) उपमेयलकामात् अन्यस्यीपमेयले तु विशेषणायीरुपादानस्य विषयेमेल यत्वसमनेन ''अत्रात्मा उपमेपः'' इति हिन्यन्यः शिष्ठि इति शङ्काम् कृपाणत्यादिविशेषणावशात् -मिर्मु ( भार ( भार हुई हे प्रह्में ) इसादानियाना ( सहस्रायुधीयतीयनाम ) अन्यस्याप्युपन इसाहिनद्र , सित आस्मरः क्वन् ( ३११८ ) इतिसूत्रेविहितः इच्छाक्येजवायमिति उपमाया ने दी अरातीत्वादिविशेषणहारा कर्तुरुपाचत्वेन ताहशोपमेयोपादानप्रसृद्ध्य दुर्गाताया तन्मते जुनस्तिमिवास्मानमाचर्तिः इत्येक्,पद्तया ब्याच्युः तच ब्याएयान व्यथमेव एक,पद्तया ब्याएया--াঁদিনিনি: 'হড়াদেরান্য বিষ্টান্ট ভার : ইড়াণেরের , সামদন্ম সমান্ত । বিছিলার : কার্টান্টান্ট : স্টান্টান্টান্ট

तिकाँपे एवीपमा संमवति । सापि समासमाहे अन्यत्र बीचकामाबात् । तहाप्याब्येव इवादेखीपात्

।। मुष्रुम् मिइष्ट हिन्छिनिकारह

उपदेनेव ''हुण्हुणगन्ते!'' इत्यस्य ( ५७४ वृष्ठे ) उदाहुरणाहित्युह्योते स्पष्टम् ॥ भावः ॥ ५ इविवादक्ष्या द्वमंत्रक्ष्या द्वमंत्रक्षः ॥ ६ अत्र ,दवमानवर्षेणः द्वि प्रदेषिवादह्रव्यक्त १व सङ्गित-तिप्रितिमार्ग्डिम्डर्काराष्ट्राप्रिकाणप्रेही । तिप्रितिमाध्यसमास्य ४ ॥ : म्र्याः द्विष्टी तीर्ड 'ते.उन्ड् ( म्रयाग्रह ) हमगामश्राम् ( केंट्रोलिस्टें ) मेहायू स्थापिस स्थापिस । अ इंट्राह्मिस्टें । एस्प्राप्तिया । अद्भाविष्याप्रकार १ ने में ते । ववमेवस्वालनो ठोप इसरे. ॥ ३ इति स्नेति । इपिक्मेवाः वृषित्तवनिध्यः स्वरतादिन्छ।

#### त्रपाणां नादिषमोपमानाम् । उदांहरणम् तर्गणितिकान्तिक प्रमानकार्वेद्यसिवितिणीवित्रहा । १८८ ॥ २०८ ॥ इस्त्रेप्तिक्षा क्ष्यानकार्या हरते सुनेमेनः ॥ ४०९ ॥

( फ्रिनिन क्षित्र क्षिति स्वास्ता क्षित्र क्षित्र क्षिति स्वास्ता क्षित्र क्ष

ससस्यपमानेस्याहिकारिकस्यायमर्थः।'ससभी ससम्यन्तम् उपमानम् उपमानम् वाष्ट्रियदं यस् विद्याः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः सह बहुनीहिक्ष्यः पूर्वे स्वतः 
तरनेनिन्स मनोरमाशब्द्रात्नयोअ स्परम् ॥

१ स्टेट्स इति । 'सुपे स्थां ( ३।३।४ ) इति सुनेण क्षत्रस्यः ॥ २ कालः क्षणाय्णंः ॥ ३ क्ष्ट्रं । १ स्टेट्स इति । 'सुपे स्थां स्थाय्यां ॥ ५ सुख्र्यं सुमान्त्रमाय्यम् स्वायः स्थाय्यायः । ५ सुख्र्यं सुमान्त्रमाय्यम् स्थायः । ५ सुख्रायः । ५ सुव्यः । १ सुव्यः

न्यपदार्वः। इति सूत्रे महामाप्यकैयरयोः स्पष्टम् ॥ तदेतत्सर्वभीभेष्रेष श्रीकृद्धः अत्र स्प्रम्युपमानेत्यादिनेत्यादि । यदेति । कातन्त्रन्याकरण-

त्रपद्लोपार्र नीत बोध्यम् । तत्र सप्तमीपूर्वपदक्त्य यथा कैण्ठेत्यः कोले यस्य सः 'कैण्ठेकालः' हा । महार्वाहो केण्ठेत्यः कोमानि यस्य सः 'उर्रास्लोम्। । अत्र प्रमाना अक्ष्यं प्रमाना अक्ष्यं प्रमाना अक्ष्यं प्रमाना अक्ष्यं प्रमाना अक्ष्यं प्रमाना अक्ष्यं क्ष्यं । मुगन् मुनेप्रमान अक्ष्यं प्रमाः सामाना विक्र्यं प्रमान । अत्र विक्रमे प्रमान । अत्र प्रमान प्रमान । अत्र प्रमान । अत्य प्रमान । अत्र प्रमान । अत्य प्रमान । अत्य प्रमान । अत्य प्रमान । अत्य

अत्र सप्तम्युपमानेत्यादेना पदा समासलेपी भवतः वदेद्मुद्दिणम् ॥ ऋरस्याचारस्यापादेनायःशूल्वयाच्यवसायात् अयःशूलेनान्तिच्छति 'आयःशूलिकः' इत्य-विश्वयोदितने तु क्र्याचारोपमेयतैङ्ण्यसमेवादीनां लोपे त्रिलोपेयम्पमा ।

॥ ७१८ ॥ प्रियम्बी विनिदेन पृक्षिता ॥ १६० ॥ अनवनेव राज्यश्रीद्रैन्येनेव स्वास्तिया। ।। :त्रिहर्नेह्म इस :भीएष्ट्र :प्रहेतिहर्नेनिक्मप्ट

। तिज्ञाष्ट्रः दीपान्नभग्ने।

इसिभिने साधारणे धर्म

प्रभुवेन समाकुष्टसर्वेळोका नितिम्बनी ॥ ४११ ॥ ज्यारक्षितं नयनानन्दः सुरंव मद्द्रार्गम् ।

-ह्राइट १८६ क्रिक्टि के क्रिक्ट के क्रिक के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक के क्रिक्ट के क्रिक के क्रिक्ट के क्रिक के के क्रिक के के क्रिक के के क्रिक के के क्रिक के क्रिक के क्रिक के क्रिक के क्रिक के के क्रिक के के क्रिक के क्रिक के के क्रिक क न्तान् । अयःशुरूक्षाह्मक्ष्यः अयःशुरूक्षाह्मक्ष्यः ( आरोग्य ( ) मिन्त्रः । ५७१-। पसायारणायमत्वयः। बादीनाम् वपमाप्रातेपादकानाम्। न त उपमीति। अयं भावः। कृरावार -îग्नेइसिएक तोइ ':क्रिक्टाइ:भार क्ष्रास्क इंस्नेनाणीए तोइ (३०।९१५) "किउन्टेठ क्रियानची

े हे हे में क्यों ने हिंदी हो हो है है है से अपमानकों है। दे इवाहिकों में है है । -গ্রাক্ষলত । নির্মিট্ড ভাদাহর্ডার্ট্র ট্রিল দ দিজির পিজির দ্যার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট্রার্ট

हान्युत्पित्वार्यस्वाद्ध शाह्र न न्युत्पावतामहंतीत्वाहुः ॥ ह्योतकाराः वस्तुतोऽयं पूर्णोलुसाविभागो वाक्यसमासक्यच्कपङादिप्रत्यपविशेषगोचरतया शब्दशा-, -हिल | निर्मिनीट्रनेह्नि । प्रिमिर्गिष्ण अञ्च : ইটি : ইদিছি । নদি চিদ্দিন্দুন নিটি निहार एकोनविशितः १९ हुतामप्रमेदा इखयः। उपमानीपमेपादीनां कींप उपमेद न संभ-तिहु १ :क्वर्न पिछिही १ :क्वर्प पिछिष्टिमिपिपिविह ९ क्वि पिछिष्टिमामप्रोमिष्ट ९ क्वि पिछिशाहिपेष

नतु अन्येरोप उपमाप्रमेदाः प्रामीनः ( रुद्रादिमिः ) उत्ताः । तथाहि । एकस्पिमिपस्य बहुपमा-

-र्जामज्ञी तिमनमज्ञी व क्रियोच हमीरुज्ञा व मनिक्रीच तामज्ञा हिन्द्रे हो।सिङ्जात इंगिरंग । अन्येन साधारणे धर्मे मार्थियामुद्दाहराति अन्येनेनेति । अन्येन अनीत्या राज्यशीरिन देव ययासमन्मेतपामनमानेण च ) निराक्रोति 'अन्येन् इत्यादिना 'उन्तमहिकामाच' ्रभरक्षिप निह्नभराष्ट्रभन्नमाध पिरक्रमिय प्राधामध्यनि द्विनिक्ष्योग्रामक्ष्ये मिक्ष्येन् नार्ष्ट्रभर्भर हिम -तक्र मिङ्काशाम्मीलप्रविताद्विक्षप क्रिक् क्रिस्ट्रेडिकाद्वी द्राप्त हिल्हे । उन्हें ग्रिक्टि क्रिक्ट्रे । उन्ह इत्रमानानाम् उत्तरीतरोपमानाना च साधारणधर्मस्य एकलेन भिन्नलेन च प्रलेकं हैनिव्यमिति. नस्वन्धे मालेपमा पूर्वपूर्वस्पोपमेयस्पोत्तरमिपम्पमानत् रशनोपमा चेति हो भेदी तयोरिप ययात्रम्.

मेयस्य राज्यश्रीप्रभृतिबहुपमानसंबन्ध इति च अभिने साधारणे वर्षे माळोपमेयस्। तदेवाह इत्रा-।:प्रेफ़र्फ तीमाञ्च पार नांच्य किंगम नर्छ: इ म्हापनी तिमीतमा सा कोन्जीमक कोन्छी नर्त

भारत । एकहान्य मित्र किरायात इत्ययः । साधार्या में महान्यात हत्या । होइ हिमी

स्परमेयस्योपमानस्याय परपराप्राप्तिकार रशनास्यात सार्वास्यां स्पष्टम् । चन्नार्या मान्यायाः उनयेत्ययः। यथा रहानायां पूर्वत्वं प्राप्तायाः क्षुद्वणिहक्रायाः प्रथमनायां प्रत्यम् तह्रदत्र पृषंपूर्वे-जेल मूर्योदीनां मधुरत्वादयः साथारणायााः भिना इति पूर्वपूर्यस्पिमध्यत्वात्रात्राप्तमानलामित च शक्यत्यं । उद्गीतरञ्ज्यः । उद्यणमुक्त प्राप्त १ ५५० घृष्ठे ।।

न हेर्म विद्याणा मिर्न स्पा अपन क्षेत्र कार्य क्षेत्र 
भिने साधारणे धर्मे रशनोपमामुदाहराते मतिरिदेशि । तस्य नृपस्य मतिरिद मूर्तिः तन्:

शामन साधारण वर्ष रश्नांपम्यम् ॥

न होमोलनासम्प्रितिरित्रिंगिर्भिष्रिंगिर्भिष्रिंगिर्भिष्रिंगिर्भिष्रिंगिर्भिष्रिंगिर्भिष्रिंगिर्भिष्रिंगिर्भिष् 8 विश्व ॥

क्रीतिमखा अतिस्वन्छत्ययः । ''निखानवरताजस्य'' इत्पमरः । गीतिरुन्दः । छक्षणमुक्तं प्राकृ भस ताहशस्य ( तव ) भागितिएव उम्तिहि मित : बुद्धिः मितिहि चेष्ठा आस्राहः मितिहि क्षि भूने जलिन्दुपूर्ण को हस्त तर्निता पूबपशाद्रावेन अणीभूप मिलिता अधिततिः याचकसमुद्रा पमामुदाहराते अन्यर्गेति । हे राजन् अनवरतं निरन्तरं कनकावितरणाय स्वर्णेदानाय जळखद-ध्रेमेरवे इति । अस्य 'इरवादिका रशनोपमा च' इरयोग्रमेणान्वयः । अभिन्ने साधारणे यमे रशनो-

रशनोपमामाह यथोत्रामिति । उत्तरमुत्तरामस्यथः । पूर्वत् माळोपमावत् । अभिनाभित-

मीछोतमुखर्यः । अस्व ,(श्रीयामा न च छक्षिया। इंस्तासम्तान्वयः ॥ कुमुन: कानिहार्वेगिरियोगिरा तथा इवमाप सजातीर्वेजातीर्वे बहुमिर मिस्से निर्वेशिर्वेगिरियोगिर हिमा हिति । बहुनामुपमानानामुपादाने इत्यर्थः । मिलिपिपिति । यथा माला कानिदेकजातीयैः तदेवाह इति भिन्न नीति । तिरिमन् साथाएणे यम । एकस्पेनीते । उपमेपस्पेति शेषः ।

। मुम्प्रमिष्टिम में एंग्राथाम हिंसी 🔻 तीड़ धन्द्रभुत्तामगुड्ड तिप्राक्ष्यांकर एउपमेगिक्रिक्रीतसी अत्र ज्योस्त्राद्वांनां वहूपमानानां नयनानन्दहेतुत्वादयः साधारणधर्माः भिना इति एकस्यैव अस्तीत्ययः । ''कान्ता छछना च निर्ताम्बनी') इत्यम्: ।।

सक्जनाः यया सा एंबेबिया प्रशस्ता नितम्बः कारिपश्चाद्वागीऽस्या अस्तीति नितम्बिनी कान्ता न्द्वनिका धुर्व महिर्वे महकारणह्या प्रभाभावः प्रभुता मेन समाकुष्टाः वशोकृताः सनेछाताः

[[连]]

न्नार्मिक्य र्शनोप्पा च न अधिता एवंविष्वेविष्यस्स्प्रम्यात् उक्तभेदान-वस्त संभेव बचऔः शक्या जेते स्पस्य न पर्पास् ॥ ४१३ ॥ । किनीगर । एक न्में हों एक क्षेत्र । एक्षेत्र हें कि ॥ ९१४ ॥ एकम्होहीर्गिक इड्ड इड्ड हर्गिहीमिहीम हर्गिहीणिप्र अन्वर्तकन्कवित्पाचळल्बस्तकर्पर्शद्भवाश्वेततेः । क्शेत्रसूष्मिक्सेक्स्के हैं, स्वत्येक्षेत्रस्थित हैं

ामम्छाम नाग्रामानामग्रुव वृद्धिक्य क्रमग्री <del>क्र हिंदी ह</del>िड्ड

#### । पू॰ १३५ ) उपमानोपमेपले एकस्वैवैकवाक्ष्मो । असन्वयः

। तिसिइसपटकी विश्वविद्यां आसते हैं हाउनीक्षीक में । निर्मिसिस्य किसिसिस्य विस्थित में । स्वस्तिस्य । किसिसिस्य विस्थित में । स्वस्तिस्य । किसिस्य विस्थित किस्य विस्थित किस्य विस्थित किस्य । किसिस्य किस्य विस्थित किसिस्य विस्थित किसिस्य विस्थित किसिस्य किसिस्य विस्थित विस्थित विस्थित किसिस्य विस्थित व

अत्र सार्वाहितीताराः ''तत्र वैचित्रपह्सस्यवनमतुस्तावप्रपोजक्रियान आह उन्ति। तथा । कार्म स्विहित्ता । एवा । 'क्यां कार्म स्विह्स प्रवनमतुस्तावप्रपोजक्रियान सार्वाहित । उत्तर स्विह्स । कार्म स्विह्स । कार्म कार्म कार्म कार्म कार्म । कार्म कार्म कार्म कार्म । कार्म कार कार्म का

<sup>ि</sup>त्राह्म के स्वाहित स्वाहित स्वाहित के स्वाहित स्वाहित । जीवाहित स्वाहित स्वा

नामस्य लास्यासाः स्व्यस्थानानि । ''ताण्डवं नटनं नाटय लास्यं चृत्यं च नतेने') इत्यमरः । 'लास-इपिनकान्तिः सा अनुभूतप्रकर्मा निसन्धिक्क निसन्धिक न भाति न होभने हु हिलसिष्यस् -तीह : क्लाकानातनी इंदर्क हा एत तिष्यहों मईअहिन्दिगितन ह सम्हासी ग्रिकाय । तीर्ह-निन्यमुदाहरति न केविता । याविति समुचयार्थकमत्तव भेतिह्वासाः इखनेना-

> मा ४१४ ॥ शमाळहों वह साळहों हुन सालहों ॥ ४१४ ॥ । मिन्मिक्त में निस्मिक्तिकाकक्रमक्रम भी स्थाप क्रिक् म

॥ क्रामामाम्भायात् ॥ -ध्नाप्त क्रेन्नि शर्पः उत्तर्भ इवशब्दम्यात् श्रीत इब्राहः तत्र युक्तम् । अनन्वभे साम्प-व्यम् । कमलाकरभद्दास्तु अयं हि अनन्वयो द्विविधः श्रीतः आर्थभेति । यथा 'गगनं गगनाकारम्' तथा तहेशे वह यथा गगन तथा एतहुमे एतहेशेऽपीति होधात् अन्यथा स्वनन्वय पृष्ठिति मन्त-सागरः सागरोपमः । रामरानणायोद्धे रामरानणयोरिन ॥' इसादि देशकार्कार्क्सेन भेदे उपमेन मा तस्या वास्तावेक मेहमाराय प्रयोगस्तहीमेहिकी कोष्यम्" हो । एवं क मेहमारा वामेनामार् अवमेत्रोपमानन्वयोमेंद्रो यहेक्त्र वास्तवोऽन्यत्राहायौ मेदः । यदि देशान्तरीपस्य काळान्तरीयस्य | ज्ञानकायभार्यात्रम्यक्षात्रम्य वास्त्राच्यात्र स्थात्र । वास्त्रम्य वास्य वास्य वास्य वास्य वास्य । न भेदघरितामिरवेकस्योपमानोपमेयलमनुपपन्तम् तथाप्याहायोऽत्र भेद्रो दहन्यः। न नैव 'भेदभहण-महत्राप्तः हाहरू । हाहरू । हाहरू । हाहरू । हाहरू । हाहरू । हाहरू बदनमिवास्या बक्तम्, इंख्य प्रसुक्तेः शब्दमेदेनायेमेदावभासस्य [ प्राक् ३६६ घुष्ठे २६ पङ्का ]' चाँयैः ''एवक्तीएण भिन्नशब्दनीष्यत्वन्यवच्छेदः शब्दतोऽभैतश्रैकत्वस्य विविधितवात् अन्यया 'अस्पा ब्यवच्छेदः अतः 'अस्याः वहनमिवास्याः वक्त्रम्' इत्यत्र नानन्वपप्रसिद्धः । तहुक्तं चक्रवितिभद्दा-ताहशस्यके एव तस्य फळस्य संभवास्त्वरूपक्रयनमेतिहिति ध्येयम् । एवकारिण भिनशब्दवीध्यत्व-माही द्वितीयसहराब्यवच्छेदफ्लक्तवाभावेन योगकन्यायेनेव वार्णसभवनिद्मस्य न्यावस्पेस् किंतु -प्रिमिप्ट हुरवरः । तालासज्ञ इष्ट प्राज्यमें वानयमें वानयमें अस वार्यावात् । वस्तुतर्तत् उपमिप् -ब्रह्म म्ह्याणमिहिन्नाम्प्रमान्त्र ह्याप्रमान्त्र स्वत्यान्य स्वत्य स्वत्यान्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्व -क्ष्म क्ष्या स्वत्य -फ्रिक्प पीष्ट । जाक्तितविष्ट प्रमाक्कामपट पाठ्छ-इफ्लाक्कामपूर्यक्रम् । : हास तीमीत - मीमाण किमार क्याया समाया है स्थाय समाया है स्थाया कि स्थाया है स्थाया है स्थाया है स्थाया समाया स्थाया स्याया स्थाया स्याया स्थाया स न्म-विद्यादिः। तथा च योगह्रद्रीऽयमनन्वयशब्द इति मानः । एवं चात्रीपमानान्तरुच्य--फिनम्भिक्तियं सब्नेयाह उपमानान्त्राह होह प्रक्रिक्ष । अपनानान्त्राह क्षेत्रक्ष 📆 । :बेन्डिन है हो हे हिन्दिन स्प्रमा हो । स्था हो । स्था हो है हो है हिन्दु हो है -ईम :थिमाइ एमन्मरामि र्तायक्षात्र हाम्तर्गाष्ट्राधात्रमाण्ड हाम्यायक्षात्रमाण्डा स्थाप्त हाम्यायक्षात्रमाण्डा

:होड़िंगी :म्रीव्पिं : क्रिक्मिंग्निम्ह : क्रिक्त | होड़ मुविष्ठ | तिष्ठक ग्रेंक्क्सिंग्नामानामपृदि-पृट - क्रिक्निंग्नामपृट । शाफ्निंग्निट डक्सिंग्नामपृट । शाफ्निंग्निट डक्सिंग्नामपृट । शाफ्निंग्निट डक्सिंग्नामपृट । शाफ्निंग्निट डक्सिंग्निंग्नित्ते । क्रिक्निंग्नित्ते । क्रिक्निंग्नि

असुमवैक्गोचराः तहिलासाः तस्याः नायिकायाः विलासाः हावमेदा अपि तहिलासा इव 'मान्ति' इति नचनविपरिणामेनार्थः। 'तहिलासाः' इत्यत्त ''सर्वेनास्रो बृतिमात्रे पृवद्भावः'' इत्यादाः निमाः कारिश्या पुंवद्भावः। ''हीणा विलासिव्योक्तिसमा लाखेतं तथा। हेलाखेल्यमी हावाः निमाः शृह्णस्याः'' इत्यमरः। चिल्यामित्रक्ताः इत्याद्धः। इत्यादिश्करः। लक्षणसुक्तं प्राक् ७८ युष्ठे॥

<sup>(</sup> सू० १३६ ) विपयमि उपमेयोपमा तयोः ॥ ९१ ॥ तयोः उपमानोपमेययोः । परिश्विः अर्थात् वाक्षद्भे । इत्रोपमानन्यवन्छेद्प्रा उपमेयेनोपमा इति उपमेयोपमा । उद्दिणम

। असि रिहिरियम् नाइपाइमें लेपपृष्ठिय कंडिरियम् स्थापः । स्थापः । स्थापः । स्थापः । स्थापः । स्थापः । प्रकृतस्योपमेयस्य समेन उपमानेन सह एकह्पतया ( ताहाम्येन ) यत् संभावनम् ( सा ) उत्प्रेक्षा उत्मर। प्रकृष्टस्योपमानस्य हुसा द्वानमुखेसापदार्थः । संभावनं चोत्करकोहिकः संदेहः । तथा च ।: ছরি নীর '। দেনদক্তম ভার ' কৃদ্দদর্শনির । : দেশের ভারদ সিনিক্যান্য নির্বাচি কিন্দ্র নির্বাচিত কিন্দ । मनमप्रमाम तीड़ (तीकृत मंप्त ) तीषमा : नमामतकृत । : मह तीड़ 'तिष्णकृति । । । । ।:विष्ठभी क्रिक्मिक्किनिक्रकोष्मिक्ष । निष्ठि । निमिनिक्रमिक्ने निष्ठक्षि । विष्यक्षित्रक्षिक्ष नाम्

-।धार म्प्रहितारात्रमम् प्रशीणप्रकृति प्रस्मिशमिष्टक्ष्य तीराप्ते म्यति मारात्रकाषान्त्रमा इसादी अतिन्याप्तिः स्वादिति बोध्वम् ॥ इत्युपमेयोपमा ॥ ३ ॥

'होहएह। तिहीस' भिष्म अनेकरें साथायाय किन्निक हिलान अन्यया 'स्हिता विवाध -ស្រម្នាកែឡតែក្រអ សិទ្ធ តែខត្សាកែត្យអម្រះគម្រកម្រប្រភាទិក តែសិក្ស ទំរគន្ធមនុក្ស និក្សាល្វម ទែវស្រភ -िष्ट मुफ्जपृर्व छनितिष्ट काएक्ताकण्डम मुफ्जमि छनित्त काएक्तामाम् मुक्तप्रिक्तम्। नामि काषक्तर्यान मुक्तर्य विभाजमक काषक्तर्य मुक्तर्याग्रामक विभाग्य वि

अत्र स्पृहणीयत्वप्रनित्तवानिस्तृत्वानी हेषु साधारणधर्मी इस्पृह्णीत स्पष्टम् । यत् अत्र कतम-इत्वर्षः । गीतिरुङस्टः । उक्षणमुक्तं प्राक् ४ पृष्ठे ॥

रिम्हि त्रीमिन रंतिनमें तंत्रमें विषय होतिह म्में निष्य होते होता है। विभाव होते हिन्ति इस्पजयः। पस्य नृपतेः कमळे मतिः छह्मीरिव बुद्धः मितिरिव कमळा तत्रिरि विमा श्रीपिष

"ភ្លែះកម្រាំអ្ មិន ស្រុម-រកគូ25ឆ្ ភគ'' l មិន សិភ្រែ l **សិទ្រស្តុអ.ភ** សិរនានម្លាមប្រអាម पमा' इति त्युत्पितिमाहः ।।

नीमिद्या संदेशवाहः । कुवलयानव्यार्गारमाशायरभहात्तु ' उपमेयाम्याम्पमा उपमेयो-निहिष्र । भागिनर्धम् अनुरवाह वर्षम् । भाष्ट्राहरू । भाष्ट्राहरू निर्मात । भाष्ट्राहरू । भाष्ट्राहरू । -र्वम्पट । प्रम्ञां ग्रेष्ट्यास्य क्षेत्रा उत्तर्भाति विषये हि स्वाप्त हो । स्वाप्त । स्वाप्त । स्वाप्त । स्वाप्त । क्षित उपयोग पृष्टि हो। इस्ति विवर्त क्षित्र क्षित्र क्षित्र । प्राची विवर्त क्षित्र । प्राची स्विधिएको समे इति । अयमत्र निष्मितः । पूर्वाक्योक्तसाधारणधर्मेमेव साधारणधर्मीकुत्य पूर्वेश-शिव्यति इत्यत्र शीतकरावादिः साधारणो वर्षः भिव्यति सवितरति इत्यत्र त उणानिरणावादिः मिलित उपमानिपिनप्रकार्वे हिपया साथारणयम् एत्रमा नामा तह हि भीवारी प्रस्य तत्र साम्यमध्यासमिष पुनः शब्देनोच्यमानं तेन धमेण तयोः सहशं तृतीयं वस्तु व्यविक-नार्यमं निर्मित हो हिस्से हो हिस्से हो है से से सार्य सार्य होते हो है से से होते। न्त्रायोर इत्रोपमानव्यव्यक्षेत्रेव समत्त्रातिकोति यावत् । इद् विशेषणम् एकत्योगयत्र साघार्--त्रीष्ट्राफ्ट रिर्छन्घ्य कि एस कामान त्रम कामान क्राप्त । क्रिये क्रिय

<sup>।</sup> मूरु १३०) संभावनमधोरभेक्षा प्रकृतस्य समन यत् । ॥ २९४ ॥ एउट एवं हो। एवं इंग्लेड हो। १९४ ॥ १९४ ॥ 1:हर वर्षने १४वी वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे ।

### समेन उपमानेन । उदाहरणम्

मेश मा क्रिक (मंज्रह्म) मंज्ञिति ही मिलाम । मानाम । स्थि । मिलाम । मिलाम । स्थि । मिलाम । म

तदन जान दशायवाणन विजयामात ॥" इत्यादो नारायालकारः अत्र हिमतस्य संभावनोत्याप-कत्तेऽपि जगद्विततस्त्रपविषयविषयिस्यायापात्।। समेनेस्ययार्थमाह् समेन उपमानेनेत्रस्य अञ्जक्तिहेन कविकालितेनोपमानेने-

मना स्त फिमामार्क्षकारिक स्वात्त्रा स्वात्या स्वात्या स्वात्या स्वात्या स्वात्या स्वात्या स्वात्या स्वात्या स्व शिष्टिं 'मुभवत न स्मानियमिनियमितिया प्राह्मा नेनं स्थापनाने मान्यस्' इसिहि क्रिक । :प्रात्रकाम कीर्तिक्रमम । नभावत है मिर्गाया सिर्म नम्कर्मियाणुराधामुद्राधिम् न्द्रसाधारावाममुखायाः संभावनायाश्च चमत्काराजनकतया अल्कारलाभावेन नोप्रधातमप्तद्वाः तरनेनावधाएणम् । सस्देहे समकोहिकः संशयः अत्र तूपमानकोहिक इति द्वयभिदः । अत्राप्यकं-क्पक्र । तिमिनमास सामाणामिताक्षिक्षक्ष । क्ष्मिनमाना समानामान समानामान । क्ष्मिनमान । क्ष्मिनमान । । रिडणमन् एम्डिमी माप्रेमहायासी मारे मही। । अधिकि मिन्ने महोसमें महिन स्था । । मित्रहा । 'चन्द्र इव मुखम्' इत्पादी तु उपमिनीत कोष्यम् । प्रकृतस्याम् म प्रकृततावच्छदक्रक्रिण : जिल्हें क्म इन्हें भेसे, मिर्मिनिकिल व हम्भ हें अलाहें में हैं हैं । शहें । शहें । अर्थ क्या हैं । शहें । ।। श्रदः सामम्यनाननः ॥ यदा पुनर्पं लोकादासिङः कविकारिततः । तद्राप्रसेव येनेवशब्दः संभावना-

उन्मेषं यो सस न सहते जातिवैरी निज्ञायाम् इन्दोरिन्दीवरदल्ड्या तस्य सौन्द्र्यदेपेः। तीतः ग्रान्ति प्रसममनया वक्त्रकान्त्येति हपिल् लग्ना मन्ये ललितत्तु ने पाद्योः पद्मलङ्मीः ॥ ४१६ ॥

িচ্চাহিত্য ( চাচিদকা পিন্ত কৰা দিয়ে কিছিল কৰা দিয়ে কিছিল । দিয়ে বিজ্ঞাত বিষ্টা কৰা দিয়ে কিছিল কৰা দিয়ে দিয়া দিয়ে কৰা দিয়ে কৰা দিয়া দিয়া দিয়া চিয়া চি

हिति श्री से सिर्मित व स्प्रिया । विमिति । विमित् विमिति । विमित् । विमिति 
क्षणमुक्षते प्राप्त ७६ युष्ठ ।। स्थाप्तिक्षण स्थापित हो १८० व्याप्तिक्षण स्थापित स्था

### । :मन नेहोनिवेन नीह्यमिठ निपम्छी असत्युरुषसेवेद होईसिक्यमें गता ॥ ४१७॥

॥ मृत्रशाममं । एत्रम्ब्रज्ञानमर्ज ज्ञानगाज्ञ क्रिक्ष्ट

-फिम्म्की तोऽब्रामुस्स्रिक्षिक्ष्यिक्ष्यां के मन्यन्ते निम्हा निम्हान्ति किम्प्रिक्ष्यां विद्याद्वा विक्रम्य व

पीरहंग्समार्केल :किंगास्थालीवेदिक्यमासास्य किंग्यविवर्षकी । कर्तुं वास्यक्रिकार्य -रेव मिमन मुम्द्रश्मिष्माजातकुरूनपर्छ भिमत जिल्हा (०तिम्मर्छ) नर्दे । व्हिर्र्शिक्रमाम्स्र स्मावनाबाधकत्वादेव 'ग्रीदितीव पठिते' इत्यादी 'नृत्यतीव गच्छाते' इत्यादी में तु फ़्रिकार्फ़िक्र क्या । किन्न । किन्न । किन्न । विम्न । मान विधीयते । तिङ्गाधित साध्यत्वाहुपमानं न जायते ॥" इति । अपमेयतं त्वरत्येव 'शहा-इप्रतिपादास्य साध्यत्वात् सिद्धसैनोपमानत्वसंभवाहिति भाव.। तहुक्तम् ''सिद्धमेन समानार्थमु--मिन्डितं : इवशब्दः । विद्यात के विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान । विद्यान विद्यान विद्यान । न्त्रभ महाभाव्ये । तथाहि भन वे तिकन्तेनाममान्त्रभ होते महाभाव्यम् । भन्ति त तत्र संभाव-निणि। होड़ ( था११६ ) "वाता. समानकतुँकाहिन्छाया वा" (३१६ ) धारा निल्हा -िहानहामम् फर्ज्यहर्महारूभीमप्तरूकता समूच न हिस्सिर्मिक्रमामसी सिंहपू हर । : नाम फ्र । हितीनिविद्याहे । होसिविद्याहे । सहस्र । स्मानिविद्याहे । स्मानिविद्याहे । इत्राह्म । स्मानिविद्याहे । जाहास् । इदमुद्वयोतस्यासागरकारम् । परमते तु अभेनादिपदेन निराखेकप्रवृत्यत्तमसः संपाता आहिपदेन कविकलिपतं नभःकत्काञ्जनकर्मकायःप्रसर्ण प्राह्मस् । केपनादीत्यादिपदेन वर्षणं । <u>जिपित्रामुपादा । विदेतत्स</u>र्वमम् कृष्टिहरू हुत्याद्वावा । ज्यापनाद्वाता । हम्भर : हस्म नेहालेकप्रहुत्तरास: ग्रांगा नभावति । सम्भावति । सम्भावतः समाव 'िस्पतीय तमीङ्गानि इस्प्राचितनस्य तमसी व्यापनह्यो विषयो कपनत्वेन संभावितः एवं 'वपे-इस् ) नभ.कत्काञ्चनकर्मकाघ प्रसरणं तु कविकाल्पतिसितीखुर्वोतद्वथासागरयोः स्पष्टम् । परे तु एव नम.कर्त्काञ्चनकर्मकाधःप्रस्एण पूर्वेक्तिव मिनिनेन वर्षणह्पतया संभावितिमित्युभयत्र ङ्गकमंकव्यापन समातिश्यकाएकत्वस्तकव्यत्तुमिकनीकरणत्वाहिनिमित्रेन क्रेपनक्ष्पतया संभावितम् न्यापनमुपरिथतम् एवं वर्षतीति पदेनापि उपमेयभूतमय.प्रसरणमुपरिथतम् । तथा च तम.कर्तृका-अत्र पूर्वीचे जिम्मतीति पदेन 'गौर्यम्' ( ४८ पृष्ठ ) इतिवत् साध्यवसानख्याण्या उपमेयभूतं

९ उद्दाणयति । अनेतने तमित नेतनयमस्य छपनस्यायम्बान्तुः सक्तरतुनालनोक्तमान्तुनम्। अयस्य सनन्यः सर्वेथेवामेद्राव्यमः प्रयाजन चेति चोध्यम् ॥

### ॥ ९२ ॥ :शहंम र किम्हुक किम्हिंस हुरुइंस्स ( ३६१ ० मू )

।। १।। १६ महासुद्धायक्ष्म ।। इत्युक्तिया ।। १।। प्रभाग्नता न्याएयातम् गम्यमानं व्यञ्जनया प्रतीयमानीति तत्तु प्रामादिक्रमेहेति विद्वद्भिराक्रक्रनीयम् । तया संभावितस्ं'' इति प्रदीपे उक्तम् तत्र गम्पमानमित्यस्य छक्षणपा बोष्यमानमित्येवाधेः । यतु नायस्यास्य वर्षणकर्त्रने विषय वामाना हिस्स है। ''अत्र गम्पमानं सम्प्र विषय वर्षणकर्ति क्रिया है। 'अ न हिं न्यापनमधःप्रसरणं च यथान्नमं साधारणो धर्मो भवितुमहीत व्यापनस्य छपनकर्तानेष्ठतया तितः । उत्प्रेक्षायाः संश्यविशेषतया संशयस्य च साधारण्यमेदश्नेनजन्त्रनामानिष्ये एव प्रवृत्ताः। परे तु प्रथमान्तविशेष्यक्रबाघवादिमतेद्रि न तमेत्मसीर्छप्तवर्षणकृत्वक्ष्यक्ष्यम् साघारणघमाप्र-।: হদি। মুদ্র নিরালেন্রালার বিদ্যালার দুর্ঘটন বিশ্বরাধার বিদ্যালার বিদ্যালা किणिष्ठिर्द्राणिज्ञानपृष्ठज्ञानपृष्ठ गिर्दान । एक निर्वाशिष्ठात्रक्षेत्रक किम्पे स्त्रक -म्नाह्माणिप्रिधिक्षेत्रकृते प्राप्ताचाहित एक्षेत्र प्राप्ताच्या । से में प्राप्ताच्या । से में प्राप्ताच्या । निहें । हेवहत्त इव यज्ञहतः पनीः, इत्याहै पदान्तर्गपरणायन्त्रेनिक्षेत्रपण तु उपमेपलं भवत्ये-गैरी ''फिल्व्यापारयोद्योतः आश्रये तु तिदः स्मृताः। फल्र प्रधानं व्यापारिक्षियंस्तु विश्वपाम् ॥" न्त्रापहें । स्विन्यासायनव्यओ नातमन्ययोषीसुत्य ॥" इति । उन्तं न कर्तुन्धाभूतालं वैपाकर् उपमायामुपमानतपान्वयः काव्यादर्शे द्वाहर्मा मिह्यारे 'देता यद्वपन्तरः स्पन्नप्रमायाम् 'भावप्रधानेमाख्यातस्'' इति यास्क्रियुक्तिकिक्तिक्रियोधिक्रियाया एव प्राधान्येन तहुपस्जै-

<sup>1</sup> जिशा तिसीच्यां तिहरूत नह माह्य । हे क्ष्मित्यं जिशायावावावावायं । तिहायावावावां तिहरूत माह्यं माह्यं । विश्वायावावावायं विष्ठ । विश्वायावावावायं विष्ठ । विश्वायावावायं विष्ठ । विश्वायावावायं विष्ठ । विश्वायावायं विष्ठ । विश्वायावायं विष्ठ । विश्वायावायं विश्वायावायं विश्वायावायं । विश्वायावायं विश्वायावायं विश्वायं । विश्वा

मेदोनती यथा

### अये मिर्फि से से स्टू तुर्गे: सप्तमित्तः । मुरुष्ते भूरे एक्षे शिरुष्टः स्वाहरू

ांत्रिक्षेत्र स्वतिष्यो स्प्रिक्षित्र में स्वतिष्ये । मंदिन सह विषयत्वया विद्विशिष्ठ इस्प्रहे स्प्रहेशियो भवतिष्यो स्प्रिक्षित्र में स्वतिष्ये स्वयिष्ये स्वयेष्ये स्

ाउसतीस मृत्या र्ड | मुफ्यान्मी इम्पिन की माना | **तिमिया** की विम्रार्ग किम्रिन की मिन्द्र सिम्प्र किम्रिन किम्

।। र्षपु २७ कृार हेम्सुणस्रञ्ज । :इन्छ ११०९)

<sup>।। :</sup>गर्र तिरिष्टर्नेम्चिप्रमाहप्रअस स्प्राप्तकं म्क्विमिनिमिवणायाम्ब्रीक्ष्यक्रिति । त्रीड ह्रायम्ब्राक्रिकान ९

lkk

कुतान्तः कि साक्षान्महिषवहनिध्नित्रिताने विकल्पान् प्रतिभाराः ॥ ४१८ ॥ १९८ ॥ १८८ ॥ १८८ ॥ १८८ ॥ १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।। १८६ ।।

इन्हुः कि क करुद्धः सरासजमेतत् किमम्ब कुत्र गतम् । १८८॥ कित्यसिवनमेधेवामित हिमाभि किमम्बर्ग परतः ॥ ४९९॥

स्हेह्मतीतेरनन्तरं च वैधम्पॉपन्यासेन व्यतिरेक्प्रतीतावय्युपजीव्यतासंश्यचमकृतानेव पर्धवसान-मितीत प्रदेशपप्रभयोः स्पष्टम् ॥

। तिविष तत्रील । तत्रुहम् : इमिर प्रप्यटिविज्ञी क्रिक्मिक् तीर्ड 'क्रिक्भिक्भ क्रिक्न । क्रिक्न । क्रिक्न क्रिक्म क्र णिमण्डम । अथा । अधिमानुस्ति है सिम्प्रिक्तिक है । अथा वह्नामान्। नहसंज्ञानु कृश्मिष्टाहिक विकासी । विकासी विकासी विकास किला हु विकास किला हु । -निवायकार्का निश्चयाभेः यथोनतिहार्का सप्ताथस्वन्वाहित्राचन्त्राहित्रम्भेषा मात्रव्याद्यमावनि-भेदो वैधम्पेस् तहु वितिहा उपमानानेष्ठवैधम्पेस्वीवित्रविपिनिष्ठवैधम्स्वीवित्रवि । तत्रोपमान-यानित जि त । सेंदेह: ससदहः । स्वीकृत होते । 'सूत्रकृता मथा' इति शेषः । अयमाश्रयः । 'भेदोनतो'' इति बदता सूत्रकारिण खीकुतमेवीते न स्वप्नथस न्यूनतेखाह भेदोस्तावित्यनेनेखाहि। मुखत्वरूपेण मुखस्य निश्चये पुनः केनापि रूपेण न स्शयः। इत्यं काब्यार्ककार् रुद्दरिक्तं प्रमेद्द्वपं न्तलमुपपथते । यथा वस्यमाणे 'इन्दुः किम्o' इत्युदाहर्गे ङाछेतसीवेखासवचनद्भपवैधम्पेदशेनात् नस्श्वानेवतेक्रीमीते तहेवात्र निश्चपदेनोच्यते । ताहशांनेश्चपानन्तरमेव हि संश्वानुद्वेन निश्चया--।मिक र्वित इस्पान संश्वास्ट हे निश्चवाताः। उत्पर्वस्थलेण उपमेवावधारामा स्वापन क्ष्मित -माद्रम् हम्प्रिक्षित् ) तील देशत रेजनाया याहराया याहराया वाहराय । प्राप्ति । प्राप्ति । प्राप्ति । प्राप्ति । सूर्यभित्रत्माधारणेऽपि कृशासुत्वस्पेणापि पुनः संशयः समवलेव इत्यमेन निश्चयगमेत्वमुपपबते । बात संश्वश्च निश्चयगभेतं नासभिने । वयोदाहरणे सूर्वे सप्ताश्चर्सनन्यद्गेनन राष्ट्राः लेन उपमेयावधारणाह्यो प्राह्यः। एकोपमानभिन्नलेनावधारणेऽपि उपमानान्तरह्रपेण संश्रविदयस्म--लिसीनामप्ट हाक्ष्यक्ष्मं । :भंगप्रक्षनं स : मंद्रायः स्ट्रायः । निश्चयश्चात्र । निश्चयश्चात्र । निश्चयश्चात्र निमिष्ट ( मिन्र ) में। । अथानिक । निक्षानिक । मिल्र ।

-गेड ई। मण्गेतिकीह्निक्पक तीर कियान । तीग्रीहुन्ह तीग्रडामुह्ह्य तम्हिन क्यान कियान कियान । होते हुन्ह्न । स्थान । क्षियान । स्थान ।

उन्नणसुन्त प्राक्, ८ घुडे ॥ अत्र डाडितसित्रचनक्पवैनम्पेद्रशैनात् मुखलेन रूपेण मुखस्य निश्चये पुनः केनापि रूपेण

किम्हरूत । मर्द्धाङ्गम किथ्रीर्पर होड़ नामणीहम : एक्ष्मी हान इड़ सेपण्यनी ह की

अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभृचन्त्रो नु कान्तिप्रदः शृङ्गीकर्साः स्वयं नु मदनो मासो न पुष्पाकरः। वेदाभ्यासज्जदः कथं नु विषयच्याश्चयकोत्हरूको निर्माते प्रभवेन्यनोहरामेदं रूपं पुराणो मुनिः॥ ४२०॥

lkb

िहाएक ने होड़ । असे कि साम के कि से साम के कि से साम के कि से साम के कि से साम के से सिक से से सिक से कि से सिक सिक सिक से सिक

-ितामिर पर्माम क्य तहा | शीमध्यास्त्र शिवास्त । अत एव तहा | जानिर्दाक्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र विद्यास्त । अति । जानिर्दा । अति । क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र । अति ।

वर्ताणनी । ऐलस्य दिणेता देवी योषिद्रके किमुवेशी" इति हरिवंशवचनाच मुनिरित्यस्य नारापण इत्यर्भ इत्यप्तास्त । मेल्स्य दिण्या केन्द्र । क्याणम् १८ धृष्ठे ।। अभूत् में कंत्राणस्तम् । शादृष्ठ विमातिः (निमाता) अभूत् में कि चन्द्रः कि वा मदनः कि वा वसन्तः। क्ष्यं प्रचित्रकान्तिः संश्वः । उवैशानिमाति कानिपदिल-इति प्रचित्रकान्तिः संश्वः । उवैशानिमाति कानिपदिल-इति प्रचित्रकान्तिः संश्वः । उवैशानिमाति कानिपदिल-

।। होंद्र " क्राम्मारः भेदेन निमिरञ्जास्व स्वानात् विषयानुपाद्दा संदेहाप्रवृतः इवशब्दान्त्रज्ञान्त्रमानान्त्रमानान्त्रमानान्त्रमानान् निष्ये । मुरिता च निष्मेषु धिरा से संहता च ककुमक्रिमिरोग ।। इस्पन सिक्सिमी हिम्म भगाद्व श्वस्ति : 'भन सुशब्दाः किशब्दार्थाः । 'शिना सु सिन्धियान सुभित सु भामने सु । त्रेर् "मृक्तमुप्रेग्वर्ध न भीएम्क ज्राह्रन एमानाम् हुए नर्मामाम् स्थानाम् क्रिस्थ । मुप्यक्ति तीड्र ज्ञानामान्द्रभयस्य विक्रमान्त्रमान्द्रभयम् । मिष्फिक्षनी ईर्मफीज्ञी कृष्मीक । :স্राक्ष्रिकीकिएडितीएक्रधन्द्रभंटिधन्द्रमे क्रिक्ष्मेड 'क्रिमप ह कंत्र हे मिर्फ्ट । माण्ड्राज्ञिक्षिमिनीकू हाझ कंप । किन क्य डर्डा होई किन्छ वा किन्न वा क्रिन : क रिक्छीमु :1998 विद्विहीं में एक 1 निम्ममें 180 किया :1991 में निह इस्मार्फ मुधिकतूर्वे निस्त्रियेन स्विक्तिया स्विति स्वत्या प्रणान्ति । प्रमिद्धः सुष्टिकतो बह्या नेदा-भेदकथमेलम् तस्योपमानोपमेयान्यत्धमेलाभावात् । परं तु जाड्यादयो हि ब्रह्मणः चतुभुंखस्य मेहानुक्ती ससहेहार्खकारियस् । वेदाम्यासम्बद्ध इत्यादिना जाब्यादेषेभेस्योकावादि जाब्यादेने र्तिमिक्ति रंपष्ट भीएफेल किंद्राइन्ह एउत्सुनामपुर्ताप एउत्सेमिलिहा एत । इद्री -ब्राह्म- ( मिर्गमनिविद्धः ) ि क्षां प्रस् । एवं चात्र एतस्त्रजापी ( उवेशीनिर्माती ) चन्द्रादि-मुप्तक्तायाश्च सत्का महत्तवसन्तयाम् तास्यात् प्रद्वासह्वमुख्याः वासामान्यात् वासामा इपिक्रह्मखानवाहित्राह मान्याहरूपे वात्राहरू मान्याहरूपे याद्याता । -कांत्रसर्त्नीत प्रिर्तामनी।१९६८ । :घाइम्ं :कडीतिकामानाक्रुक्वीएकडी।काङ्ग्क्ष्यमिष्टितामाह्य तीड्

क्रिक्त क्षेत्र काष्ट्र क्षेत्र क्षेत्र काष्ट्र काष्

#### शांवसास्यात् अनपहुतमेद्याः अभेदः । । सू० १३८ ) तद्भमनभेदो च उपमानोपमेवो:।

कारले मानामानात् ''उपकुर्वनित तं सन्तम्'' ( ४६५ युष्ठे ) इत्यादिसामान्यक्सणामानात्। एतेन

॥ १ ॥ :इहिंस । होंद्र ससदेहः ॥ १ ॥ -ज्ञामज्ञीनिह ( ध्रिष्ट १४१ ) '०मितम्मिमाम' किन्द्रने छिम्ह्रम् न्य उठिम मीहिल ह स्नि नमन्द्रमैक्तिक्षेत्राक्षमेलिनौपम् गम्पमानमञ्जारताबीजमिलपारतम् ताह्योपम्पस्य चाहत्वामानाच

न्तं क्लारा वया राणायं मुखपद्माया । ठीमाक्ष्माया । प्रमान स्तापक स्तापक । क्या निमाय सुखपदानिति उपभेपापक वामा यथा सहार मुखपवानिक समय तिमार क्रिक्र पद्धी ) खिव्हतमेव । मुखपद्ममिखादिसमासस्थेङ तु विशेषणस्य मुख्यतया उपमानगतत्वे रूपकम् ১ ईपु हम ) ज़ार ह केम हीन ।एएड क्यून । महर्जार हीग्रेत्रशिक्ष होन क्यून । महर्जार होन होन होन होन होन होन । -छमामुम्प्रमागित मुक्तम् काम्प्रमामुम्प्रमागित है। । हो प्राप्त मिन्न स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स इंदियाय उत्रवाया उत्रविधित ति भेदः अपृह्यो त उत्रमेशमीय भेदस्यायपहुवः अत्र एनम्पट किम्लाइहोस माणाम्बानस्याना । मध्येत हो ग्राह्मम्बर्गायाम् अतिश्राह्मम्बर्गायम् अकेतार हीते भावः । यथा 'मुखं चन्दः' इत्यादो मुखत्वचन्द्रत्यक्पप्रस्परिवृद्धधर्मवत्तया उप-*[मिन्रिइम्दिक्*निम्जात्र मान*डि्र*सम्माम्तीर्गष्टम्मामपृष्टग्रिक्नात्रम् नानांद्रज्ञात्रमा इत्राह्म । अनुस्याह । अनुपहित्रिक्ष । भिन्न हित्रिक्ष । भिन्न हित्र । भिन्न हित्र । भिन्न हित्र । भिन्न । मापादयत् सर्वेताम पर्पारेण तत्राङ्कद्मभाक् भशिः" इत्याभियुक्तीक्तेः । अमेदारीमे हेतुमाह अति-पः अभेदः अमेदारीपः तत् रूपकामित्यपः । ताहीत विधेपविद्याहि ''उद्भुपप्रित्पित्रप्रमेन्द्रम् । कुवलपानव्दनारिकान्याएवायामाशाभरभइछ्य ''हम्पवस्कर्रतीतीते हृपयतीति [ म ] ह्वपक्र रक्षणा-।: ភិប្រាទ្ធ តិមិត្រមុខ តែគេមានមនុស្ស । ត្រូវ មិនក្នុង ចំព្រទ្ធ ស្រុក ទំពាក់ មេខ

<sup>&#</sup>x27;नूनं मुखं चन्दः' इत्युत्प्रेक्षाया नातिन्यातिः तत्र ज्ञानमङक्तारः अत्राभेद इति भेदाच । उपमानोपमेप-लातस्य पुरस्कारामावात् । अतिश्रणीमितवत् निदर्शनायामान नातिन्यातिः । शब्दादिति विशेषणात् निष्यमानलेन सायवसान तव्यनकर्योषेषे प्रतिवन्वात्। अतिश्मोक्तः सायवसानङक्षणामूळक. प्रिक्ति । : श्रीफ्रिक्ता में हिम्सिक्षित्र । अपहुताविश्वाम में । अपहुताविश्वाम में । अपहुताविश्वाम में । अपहु -किंप्भिमिमभिष्टि । निष्ट म्रिइम्हि)।:मिइस निष्ट् ": सीएक्तिनाममूहमान निष्ट् निश्चिक्सिक्सि न्मास्यातिमेहं प्रहीपोह्मोतयोः । ''अमेहोटमेहारोपः बोनं तु तत्रातिसाम्यम् । अमेहशानामृह्यन-

विषयोऽस्येति समस्तवस्त्विष्यम् । आरोगिता इति बहुवननमिविविध्यम् । यथा अधिपनिषया इव आरोज्यमाणाः यदा ग्रन्दोपाचाः तदा समस्तानि वस्त्रि ॥ ६२ ॥ १३० ) समस्तवस्त्तिष्यं भीता आगिगान वदा ॥ ९३ ॥

-१९६० वर्गायास्यास्याहिष्यस्यान्त्राह्म होत्रे वर्गायाः तत्र । इन्हे । एक । इन्हार्यास्यास्यान्त्राह्म । 'त्रीपम्छ्रने पात्रम्त्र किन्त । म्हुन्र्निक्रम् । 'महेनी तीमीवर्न तु क्ष्प्रक्र राष्ट्रपण्ड पामार्थात्रास माणी यत्र विवयासमत्त्रेव प्रकृतकार्यम् मार्गक्रायमः । अस च विवयाभेदः ईसादी अहिर्धिनारायणलवृद्ध्या अहिर्धिते छश्मीकर्त्वकारित्रनस्य नोयान दोष:। यत्र आरोप्प-निम्मित निह्नेष्यतया भानेन च तत्वसंभवात् । भाजनारायणं कश्मीरायामान्द्रामा - स्वाभेद्र । में के के किए होता है से स्वापशासिक सम्बन्धाः के में प्रकार होते हैं कि स्वाप्त । शिवाहा है। भीत्रमाह :पात्रकानि विकास । भूष्यन के प्रकार क्षेत्रकार है कि विवास अमेदप्रतिविधिक केपके वाव्यम् चशव्यक्षिक केपके समुचय इव । भुखमपरश्चनः तत्र सारस्यामुळकसराणस्याप्यळेकारतापतेः । चन्दादिपदाना तहूनिगुणवाति सारोपळस्रणायाम् क्रिमिक्तियाभेदासिः। यत् सारस्थप्रधुमताभेदस्येव संबन्धान्तरप्रधुमताभेदस्याभे रूपकल्लामि भीरियेतिहरीवणकम्यमर्थमाह बीचं त तत्रातिसाम्यमिति। नेन 'धुखं मनोरमा रामा' इत्यादिशु-

-19ন্ধী চু চ্সিট্টা দিঘটাব্ৰী নিৰ্দ্দি ট্ৰজাতাদ (উচন্ট) ফুট্ট দে দ্বিদ্দি। দুঘটাব্ৰী নিৰ্দ্দি নিচ্চীট্ট -इत्रम् मध्यविष्यम् साई निष्यं पर्पारं । तिर्न निष्यम् प्रमान निष्यं निष्यम् एकदे-बनुत्मवर्णनाळनारत्वामावादिति दिक् ) इतुह्योतः ॥ -विम्हालक्ष्राव्याम् । अत् हि सर्तामनाहानमार्थे मुखाननेनेन्द्राः योगम्तापहारकत्वादमणी-

-ক্ট্রিভা র্টুম্ন । চ্রিদ্রিচিপ্রিচিন্তি। :ব্রুম্বর ভাষ্ট্রাম্বর : চিচ্চা দ্যালাদ্রম্যার দ্বিদ্রম দ্যাতক্ষ नीत्त्रमम् । त्रीष्ट**ित्तामम्** ज्ञामतीयकू स्प्रत्य तीमीयप्रित्यक्त्यमम् । : नाम तीव्रीव्यापमण्डन गुब्दोपाता इति । शब्दप्रतिपाधा इत्यर्थः न लायी इति पावत् आर्थले एकदेशविवतिरूपकत्य अस्मिल्यमाणा इति । उपमानानीत्यर्भः उदाहर्गे मस्माद्यः इति यावत्। श्रीता इस्रस्य ब्या्स्यानमाह ज्ञामहे क्राहमीक्रमिक्रिया हाममेक विद्यालक्ष्मिक विद्याल व्यापन व्यापन विद्याल विद्याल विद्याल विद्याल विद्याल निर्मा इस्पर : उदाहरण ज्यास्त्राह्य होता अन्तर । आर्मान्यामा अन्तर्भ । अन्तर्भ । अन्य माएकम्प्रीम् : अपनिवेद्या ने अप्रिक्त अपनिवेद्या इति । अपिवेद्याः अप्रिक्ता -फिरफिन्। आर्या हिम्स हिम्स हिम्सिन हिम्स हिम्सिन प्रमान । : हिम्सिन ह निहिम क्षिप्रिप्रिकाद : वृष्टि रिवास क्ष्य समस्य क्षय अशिष्यभागे विषय : शब्दा विषय । समस्तवस्तुविषयमिसुच्यते इसर्थः । ये अर्रोप्यमाणाः ते सर्वेटवि यदि आर्याविषया इव शान्दा एव निभि । यस्मिन्स्पके आरोपिताः आरोप्यमाणाः यदा श्रीताः शब्दाः ( शब्दोपात्ताः ) तदा तहूपकं भेदाः। तत्र साह्रस्य प्रमेदहर्य मार्गे दर्शयन् आदी समस्तवस्तुविषयं ळक्षयति समस्तिव्ह्यम्-গ্রিচেস্কদক্স চেন্ডীদী নিদিখিদীনুল নির্ভি দ্কাজাদ উদর্ক ক্রিদের চুদ্র দেরীয়া দেনদশলনিকার্ডর

मृत्यस्पर्यार्थस्यातीतवस्याविवस्या 'आर्शव्यमाणाः' इति व्याख्यातं वर्ते।। हम्पर । अतन्यम् अविधितम् । अत्र हित्रन्यनिमित्युपत्रधृणं कालस्वापि अत प्रमे (आह्रीपिताः' इत्पत्र १ मूखर्थे ५७५ उदाहरणे इति बोध्यम् ॥ २ परिणामनामालंकारः ॥ ३ कुपलपानन्द्रकाराद्यः ॥ ४ वचनं

-फ्रिमक्राठ किस्ही छिन्धागुरूमम्मारूर्गिन

॥ १९४॥ म्र्छेट एर्म्छेटाल लेमग्रीप्रमञ्ज्ञी केर्प्रम र्जाएकार्रप्रहन्म किषठ ठीमस गेडिएगैंड । मृष्टिक्छीाणिकह्यात्र ।क्षित्रमभ्रम्भव्यात्र

तिज्ञास्य : मिर्मामस्यक्तिस्य अत्याया आरोप्यमाणस्य हिमान्तरम्यः स्वाहिति

क्रमाहियाएगक्रमालमिति पावत् तत्र बाञ्चनस्य करुद्धस्य छठेन न्याजेन न्यतं स्थापितं सिद्धा-नानान्नज्ञापात मार्गरा हो हो है। वार्य भुद्रावामा हो हो हो हो है। वार्या वार्या हो हो है। वार्या हो हो है। वार्य त्राहिनाः नक्षत्राण्येवास्थीने कीकसाने विश्वता । अन्तर्धान प्रियाव एव क्यसनं कीतुक् इन्द्रिक्षाद्रमाह्न तिमस् रेतनागुर्द्ध गृति हिर्गिष्ट प्रिक्शायाय होसीर । इनाम्महेश सम्द्र । तिप ॥ तोड़ ":म्रीप्राञ्चान र्रुष्ट्रमञ्ज्ञाण्ड्राम्भिनभीनभीनभागमन्द्रक नीड्र प्रतिभागः, मीड्रेस न केन्छ । :हाभ

भ्रतस्य परिमक चूर्णम् (आविभोवतिरीभावसायनं वस्तु ) दथती आददानेत्ययः । ''ह्यसनं त्वरुभि

पाणिनिसूत्रेण समासः । अत एनोपमेयपद्स्य पूर्वनिपातः । मथुरन्यंसकादिपदेन सर्वाण्येव रूपको-क्षत्र दाहिए। अर्थे क्योहित मस्म इत्यादिरीका ''मयुरव्यस्त्राहपक्ष'' (२११७२) इति सक्तो पानबीसुगयादियु" इति मेहिनी । मन्दाकान्ता छन्दः । रुक्षणमुक्तं प्राक् ७६ पृष्ठे ॥

॥ निट्र ":गर्हि निट्ट भिह्मेशियन हम त्रीह निसर्भ, उपपदस्य रक्षणायामीय व्यङ्गयाभेद्यरितवाक्यार्थस्यापि वोघात् । उपमाया तु साहरूप--ह्यान् मार्गाह क्यान् । अत्राहुक्र्वानमाः ,,शानमार्गान् भागाह्यान् । भागाह्यान् । भागाह्यान् । हित्रीकुष्क इंप्रिकृष्ट । मह्त्रद्वास स्मन्द्राणां अस्मादीयान्त्र । महत्त्र्वा । महत्त्र्वा । महत्त्र्वा । निवा श्रामानानानानान हे । महमीकपक क्ष्मानानानानानानानाना है । प्रमान निवामजनिक्ष्याप्राक्ष निवासम्बद्धाः प्रदेश वार्षिक्षाक्ष्या । निव्र भेक्तं परस्यरं तुरम्यः तथारि कहे । हात्र नापाकिकीव्यक्ष्यक्षेत्र सामध्यक्षेत्रामेन्नेतह्या हार्ये । सापेक्षरूपक्रसमुद्रायत्वम् । अत्र समुद्रायात्मकत्य सावयवरूपकत्यावयवानां सर्वेषामि समध्येसम--प्रमुप म निवाद भी हिल्ला में प्राप्त । जा १ वाह १ है। जिल्ले में प्रमुख्य में प्राप्त में प्रमुख्य में प्रमुख्य -ब्रिक्सपुरमेयम् भरमादिकमुपमानम् । राजिरे कापाछिकीति अहि (प्रथाने) रूपकम् अन्याने चाह्न-रहिरणानि गृहान्ते मथूरव्यस्काद्रगृहानिगणात्वात् । रात्रिरुपमेया कापालिको उपमानम् । एवं ज्योत्हा-

हिरीख्रीपमितसमासस्यापि संभवेनालीपमा वा स्पात् मथुरब्यंसकादिसमासेन रूपकं वेति संश्योदभेन -।एर्निम क्रांकि निक्शामार :हाए रिस् तीइ "र्विप्राप्नामाप्त :मिज्ञाहाफ तमीपट'' हुन

<sup>॥ (</sup> फिमड़ी ९ ईपु २७५ ) क्राह इह •नामग्राः । तिर्दित तोरू ४ ॥ .थाव्यू तीरू विश्वामति ( स्वसमासः ) समस्य । इव्हः स्वाक्तमारः । क्रिम्सः । क्रिम् । तिर्फित मुद्रीपपद्नाम्ना पासण्डाना व्यवहारः मुद्राहुण्डकं मुद्राखर्गरिगदि होत सम्बन्धारणः ॥ ३ मुत्रेणित • इंद्रमेक विशेषण क्रापालिक्या एव न तु राजेरसभवादिति वृत्तिकरंत रफुटीभविष्यति ।। *६* दोश्राक्तरारी-

# क्षत्र अन्त्रधान क्ष्मित्रक स्वाधिक स्वत्राधिक स्वत्रक स्वाधिक स्व

॥ रिमाक म ब्लिए। क्रिक्सिक छो। छि

ाम्प्रीस हो स्वित्ता स्वित्ता स्वार्ग स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्ग स्वार्ग स्वार्ग स्वार्ग स्वार्य

हिंद्रीय म्लेहीस की इंप्युंच प्रमाश्ये स्थाद्र स्थाद्

होत चतुथपादः एवं क्ष्पकणवं निवाहः" हात काचरपाठः । स च सरस्वताताथमाणविच्चन्द्राभ्या निनान्वेनेह्रमिष्टीकाकुर्ध्वतया मित्रक्ष्य्यंत्तया चानाकर् एवेति निश्चीयते ॥ अत्र शास्त्रिकाण्डिस्योः साधारणधर्मः स्रोखाहिकः एकशास्त्रिकाणधर्मः विद्याप्तिया

চ্চু চাচ্চুন । দুজার রির্চি চার্চির চার্চির চার্চির : দুর্মনার : দির্ভান্নির : দির্ভান্নির চার্চির চার্নির চার চার্

<sup>ी</sup> समासामारा होते हो 'चनका होता होते सामासामार होता होता है। 'चनमासामार होते होता है। 'चनमासामार होता है। 'चनमा सामासामार होता है। 'चनमार होता होता होता है। 'चनमार 
( सु० १४१ ) श्रीता आथिक ते यस्मिन्नेक्ट्रेशविवती तत् ॥ केचिदारीत्पमाणाः ग्रब्दोपाचाः केचिद्धेसामध्यदिवसेगाः इत्येक्ट्रेग्रविवतनात् प्रक्ट्रेग्रविवति । वथा

नस्स रणन्तेत्राष्ट्र के कुणन्तस्स मण्डलगण्डम् । ११८६। । १६८६। वर्षह्री होई हिस्सा

अत्र रणस्यान्तःपुरत्वमारोप्यमाणं शब्दोपातम् मण्डलाप्रलतायाः नामिकात्वम् रिपुसेनायाश्र प्रतिनाभिकात्वम् अर्थसामध्यदिवसीयते इति एकदेशे विश्वेषण वर्तनादे-क्देशविवति ।

एकदेशनिवति रूपकं लक्षणति श्रीता इति । यस्मित् रूपके ते आरोपिताः ( आरोप्यमाणाः ) श्रीताः शब्दाः ( शब्दगम्याः ) आर्था अर्थाक्षिताश्च ( अर्थगम्याश्च ) स्युः तत् रूपकम् एकदे-शनिवति इत्यन्यते इत्यर्थः ॥

गृहानाम् एए हिए भ्रम् । यह असे तीह "॥ तिम्भूमे विकास किस्नुम् । स्वास्त विकास । अस्य साम्राम् विकास । अस्य 
प्रियसुंगमास निवति इत्यर्थः । अयि छन्दः । ठक्षणमुक्तं प्राक् ९ पृष्ठ ॥ अत्र त्यां-तःपुरत्वम् आरोप्यमाण शब्दोपत्तम् मण्डलाखाः नायिकात्वम् रिपुसेनायाक्ष

प्राप्ता के स्वास्त कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य का

मुद्रुष्ट हु क्षेत्रमा ( ६४१ ० हु ) उक्तिकेंद्रं सावयवस् ॥ , ( स्० १४२ ) साङ्गमेतत्

lkk

किन्सिष्टक्ष्क विश्वास्तर स्वामित्र हिन्छ । हिष्ट कीमन्द्र : म्यु मीमक्ट्र केन्ड्रिकाक रिश्म हर ष्टर्नान्य होए होए हो हो है। है। है। है। है। है। है।

॥ इ९४ ॥ माक्तीरुमर् :हमीनम ब्रीड्र हेरुध :१एउट्रिइए

( ६०० वृष्ठे ), इति ॥ नावात्। एवं 'ज्योत्काभस्म' इत्यादाविष बोच्यम्। अत एव 'नियतारोपणोपपः' इति वह्यति -।र्फानिमधासुसुडं ह्यार् । नहीं कंप्रविष्ठां क्रिक्स के । कि विराधिक क्षेत्र । विष्य विकास -क्षित्रमाप्रामम्ब्रेष्ट एक्ष्रमु: ក-रर्ण । हिन तीज्ञीष्य स्मम्भर्तिमभ्य विष्यं विष्यं -टिए कंप्यामिकारात्रियात्रियात्र निवार क्षित्र इति शेष्यम् । अत एवाहुरुद्दयोतकाराः ''नतु वश्यमाणे 'विद्रन्मानसहस् । इत्यादौ ( ६०१ पृष्ठे ) मंघ िराधारः साथारा : सेम रिराधारे सेम हिलान स्थान स्यान स्थान स्य ताहेमुंस्यतया वर्णनीयःवात् रण एवान्तःपुरमित्यङ्गरूपकास् । मण्डलाप्रकताहेनोयिकात्वादारोपे मञ्जयदियो गणपन्ते तद्वत् । अत्र मणडलामलताहिये नामिकातिरिक्षान्ति प्रधानं रूपकम् मणडलामल-द्य गणनात् यथा मीबितकाळकातेगणनायाम् एक नासामीबेतकमिव तत्सेयातात्मेकाः मीबेतक-नमनुनित्तिमित वाच्यम् चमस्कारिविशेषजनकतथा सस्समुद्रायासकस्याप्यस्य माखारूपकादिवत् तद्भे-

निमार्द्रम्मपसंहराति साङ्गामान्। एतिहासमान्यान्यवित्तपूर्यमात्रप्रामहाकातं वार्यन् तदर्थ-

। ज्ञानिक रूपक्रमिदायः एकासिन् रूपके हिवीयस्पाङ्गलेनावस्थानात् अङ्गरहस्य हैत्वर्थन्ति । ल्पक्तिमीत भावः अद्रब्यकसहितम् अद्भिनो ब्युणामिति यावत्। अत्राद्धः सुवासागरकाराः ''साद्ध-हेमबास क्रित रंग्ये : किश्व क्रिक क निविधारात्रमार्थः । स्वत एव वर्णानीया । स्वत्रमार्थः । स्वत्रमार्थः । स्वत्रमार्थः । स्वत्रमार्थः ।

-एक र्वितः थिरुमीएएक प्रयं िह्याएरकर्क ठंडीरियामाना हु । तिमिह्निनी तिर्यंद्र हरनी ।। तीर् "मणग्रक्मांभाद्राः अनुभारोगस्या हेर्नाम् ।

। :तिष्ट्रमुट्ट ( मम्बिह निर्म दिश्मित्रम् परस्ति हिर्मास् ) इस्ट्रहिन । :। मानिश्वाम् शुद्धं केवलिस्युच्यते इत्यर्थः । व्यास्यातानंदं प्रदीपोद्दयेतायोः । 'निरङ्गमितियम्

रंगान्ड्र नेन्ग्रिम्प्रेप्र एसनाक भीमन्ध्र जामभ कर ( तीर्क्र नीज्य नी क्रिक्स नी तीयनिति 'ज़ाव्यव्यक्त नीक्ष्य व्याप्त विद्यात व्याप्तात्वात्रात्वात्र क्ष्य व्याप्त व्याप्तात्वात्र व्याप्त व्याप्तात्वात्र व्याप्त व्याप्तात्वात्र व्याप्त व्यापत व्याप्त व्यापत व 

् (सू॰ १४४) माला तु पूर्वेचत् ॥ ९४॥ ... मालेपमायामिवेकिरमन् बह्व आरोपिताः। यथा सौन्द्र्येस्य तरिङ्गणी तरुणिमोर्कप्स्य ह्योद्रमः कान्तेः कार्मणक्मे नर्भरहसामुङ्गासनासासुः। विद्या वक्रागिरां विधेरतन्धियामेण्यसाक्षारिक्या

। संक्षीतिर्म क्षेत्र 
। উত্ত শুন্ত । কেন্দ্র । কেন্দ্র । কেন্দ্র । কেন্দ্র । কিন্দু । কিন্দুর ।

क्पकामदम् । उन्त च प्रदापहिशातयाः ''अत्र प्रममात्र शायकात्मात्रारापः न तु तद्वपपदकातमाह हाचिद्व्यन्यारीपः'' इति ॥ सामानाना चिन्हं स्कीगहि मस्मा किया । अत्र प्रथाहः पाञ्चः ''लिश्डस्येव वैचित्र्यात्तमाह

अतिकासिक्ष के स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति । ने स्वति स्व

-ग्रिम :ऐस्नोक्त म्यान्यक्ष्यः स्वितः उत्राक्ष्यम् न्याः विवास्त्रम् । वर्षाः । वर्

### 

ाफ्रिलिफीक् क्यांक्रिक्त में स्वाक्ष्य क्ष्य क्

अत्रैकस्यामुपमयमूताया प्रियायां तरांड्रिण्यादीनां बहूनामुपमानामारोपान्माखात्वम् ययेकारेमन् तृत्रे वहनां पुप्पाणामिति बोध्यम् । प्रियामात्रे नद्यादिमात्रारोपो न तु तत्परिपोपकं रूपकान्तर्गमिति निरङ्गत्वामिति स्पेयम् ॥

(ivpfyte हम) : Pfyte : फेर्क्स क्ष्मिनक्षानियं किष्टी : फिर्मी : प्राप्तिक क्ष्मिनक्ष्मिन । प्रिक्सिक्ष्मिन क्ष अन्यतावास्मिनक्ष्मिनक्ष्मिन : क्ष्मिनिक्षिक्ष्मिन : क्ष्मिनक्ष्मिन् । प्रिक्क्ष्मिन् । प्रिक्क्षिने । प्रिक्क्षिने । प्रिक्क्ष्मिन् । प्रिक्क्षिने । प्रिक्किष्मिने । प्रिकिष्मिने । प्रिकिष्मिने । प्रिक्किष्मिने । प्रिकिष्मिने । प्र

हैं हिल्लिक्ष सम्बन्ध स्थान स्थान कार्यन कार्यन कार्यन सानार ।। इ स्थान है। इस्तान ।। इ स्थान है। इस्तान है। इस्तान स्थान है। इस्तान है।

मधी

विद्वन्मानसहंस वैपिकमलासंकोन्द्रीसुषुवे हुगीमार्गणनीललीहित समिरनीकारनेशानर । संस्थानिक्षानद्श विजयप्राप्तमाम प्रमो ॥ ४९५ ॥ । । । । । । । । । ।

अहा मानसमे मानसम् कमलायाः संकोच एव कमलानसंस्तानः दुर्गाणाममार्गिमेन

जिल्ले माठातिक क्षेत्र नाहात् । तिज्ञाङ्ग तिज्ञाङ्ग तिज्ञाङ्ग निज्ञाङ्ग निज्ञ । निज्ञ । निज्ञ 
-मीरी (र्गुप्राथानग्रिक्तीरुम् युरीपुरः नम् ठाञ्चन्न र्थं र्गुप्राधानमुद्र होए मुबस्ते। उर्गुशीमुनाम हरू र्वमुष्ट एक्टाए नम्मीत्म्य नमीाणाम्पु रिट्ट्य हम् नम्भीतम्य । मुक्मीत्म्यक त्रीपरंप बस्ते। तीमीत् -हम्भुनाम हरू ज्ञान्त्र प्रतन्ति हैस्यार्ज्य । मुष्यांत्र तीमीन्यांत्राम स्रत्यम्बार्ग्यामान्द्रव रिग्जामुं

निरमाष्ट्रम म्हिनिस र्वित स्वाद्यां स्वाद्यां स्वाद्यां स्वाद्यां स्वाद्यां स्वाद्यां स्वाद्यां स्वाद्यां स्वाद हिन्सी स्वाद्यां स्व

ि : पर्गाप्रमें हें सिमोनीपर्गाप्रमा : एवमार्गाप्रमाने हंसार्ग्य हें सार्ग्य । । वद्याप शब्दार्थाय हेन्यमान्त्रमा वह्नमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान

एकदेशिवाति हीदमन्पैरभियीयते । मेदमाजि यथा

गारि **। एवम्** उक्तरांखा । **आर्गणोति ।** भागणां मनःप्रभृतिषु सरःप्रभृतितादात्माराग्र

জুম দিতিকম : দিজমুঠদাচন্তুম্ভ নির্দ্বাহাট্য মেরীদাণ্ড চিন্তি।পুর্যুদ্রির্গান্তরার সিহার্ডর । ছাল্ড দিতিকার । দিতিকার । দিতিকার । দিতিকার । দিতিকার । দিতিকার । দিতিকার দিতিকার । দিতিকার দিতিকার দিতিকার । দিতিকার দিতিকার দিতিকার দিতিকার দিতিকার দিতিকার । দিত্ত । দিতিকার দিতিকার । দিত্ত । দিতিকার । দিত্ত দিত্ত । দিত্ত । দিত্ত দিত্ত । দিত্ত । দিত্ত । দিত্ত দিত্ত দিত্ত । দিত্ত দিত্ত দিত্ত । দিত্ত দিত্ত দিত্ত । দিত্ত দিত্ত দিত্ত দিত্ত দিত্ত । দিত্ত দিত্ত দিত্ত দিত্ত । দিত্ত দিত্ত দিত্ত দিত্ত । দিত্ত । দিত্ত 
अस्याप्नेक्ट्रहिन्द्रिक्त पूर्वास्त्राधां व्यवहाराचन्त्रकेषारकेष प्रसिद्धः स्पष्टेबेत्पाद्यपः हिमित्रमंत्रेहे कांग्राक्रंत्राध्मक्रायक्ष्यात हैक्ष्य क्ष्या हैक्ष्यात है निक्पक होमीथामत्रज्ञानमिहनीरम् रामान्यां स्वान्यमान्य होन्यान स्वान्यान्यमान्यान्यमान्यान्यम् उत्पर्वादियु आरोजमार्ग नामिकालिकमार्थनम्बन्धिक रूपक्रमेक्ट्रहेशिक्वर्ता तथा 'विद्वन्मानस् अन्मेमिहादिमिरमिधियते कब्यते इत्यर्थः । यथा 'वरस रणन्ते चरए' इति ४२२ उदाहरणे मध मिक्पिक्रमें हिंदि हैं है । सिक्षिक्ष । मुक्तिक्ष । मुक्तिक्षे हे । हो है। । है। । है। । है। । निर्माहर्ज्य डामहि किसीय एक । ही हो । एक । हो हो हो । हो हो हो हो हो हो हो हो हो है विष्नाहर्म्ह्याम्रीस भीर्रमिहम म हंक्छ । मुष्ठाम सुग्निडिमिह्या हीड्र प्रेम्प्र हेक्छ व्यिमप्रात्म्रेंबिक्ष्य इलक्षे: । समायन तथापीति । **प्रसिद्ध वसुर्भार होन् ।** भामहा होना । समाय वस्तु । स्वापन मित्रकार : मित्रमान निवानित अवार्य क्ष्यां : क्ष्यं स्थान अस्यात । अस्यात मुंक्राहिकारानेस्पणप्रस्तावे ''उक्तमत्र यथा काव्ये'' इखादिना ''एवं च पुनरुस्तवदामासः पर् त्राह हिम्फेड । :पहि तीड़ ':हिमिप्त' । तीमीतिष्ट । इह । :हेफिसीए।एतिक नर्छ-पर शीए।ड़ क्राणुरम्(५ ब्रह्ने, ( र्ष्ट्रप ८१*५ )* शिक्षाप्रमूर्गम् सिल्लास्य सिल्लास्य । स्थाप्रमाहित्रम् । म्हन्माह्रे नतु मानसादिपदस्य परिवृर्गसहत्वाच्छव्दाळकारत्वम् हेसादिपदस्य च परिवृत्तिसहत्वादयोर ।। निर्मिष्ठ हम् ( ह्ये १५५ ) मिछिमिनन

मुम्हाह त्रीमीतम्छुनीक्ष्मिक्षानाहोहिहिहिन्हे क्रमान्। प्राप्तानाहरू (समानानाहरू क्ष्मिन क्षानाही स्वाप्त

अलितं जयकुत्रस्थ दपदां मेतुलिपदारिये: १ शिक्षः करनालनजनक्स स्थिति शिक्षः। १ प्रमास्तर्मायप्रमधनकाडिशिक्षेत्रम्य स्थः।। ४२६॥ १ जन्

### अत्र जयाद्रेगिनशब्द्वाच्पस्य कुत्तरत्वाद्यारोपे भुत्तस्य आस्तत्वाद्यारोपो गुज्यते ।

क्षिति स्वाह्म क्षिति स्वाह्म सह विमिन्नि सिन्नि स

''अलैकिकमहालोकप्रकाशितकगरत्यः। स्तूपते देव सह्यमुक्तारतः न कैभेवात् ॥ ४२७ ॥ निरवधि च निराश्यं च यस्य श्थितमतिवतितकोत्तकप्रश्चम् । ग्रथम् इह भवात् स कूर्मभूतिवयिति चतुद्शलोक्षकाहरूकः।। ४२८ ॥"

शिक्ष क्षेत्र क्षेत्र सिक्ष स्वार्थ । तथा च वास्ते हिन्छ स्वार्थ । तिर्म क्षेत्र सिक्ष विवायक्ष क्षेत्र सिक्ष । सिक्ष । सिक्ष सिक्य सिक्ष सिक्य सिक्ष सिक्य

কিনিজিভ দুদ্যা দুই § | চ্যাক্নিকাজিড চাঁগুৱাহুদ্দেশ্রু চাঁগুণি ভাল দুদ্যা দুর । দুর্বালাদ্দেশ্রঙা ।

কিনিজিভ দিশাইসং :কভিছি দুন্দেশ্রিভাল । যা গ্রেয়া গ্রেয়াহুদ্র । গ্রেয়াল দুর্বালাদ্দ দুর্বালাদ্দ দুর্বালাদ্দ দিনিজিভ দিশাইর ।

কিনিজিভ দুদ্দাইর : ক্রেছাল দুন্দুল্ল । গ্রেরালাল ।

ক্রেরালাল বিদ্যালাল দুর্বালাল ।

ক্রেরালাল বিদ্যালাল দুর্বালাল 
मिर्गालातम् हो। मनाव्यक्तान्त्राहाङ्क्षप्रक्षीः किष्ठमुळकुः । किष्णीपर्गाप्तिवार्गाप्तिवार्गाप्तिक्ष्याः । मुक्तालाक्ष्यक्ष्याः । मुक्तालाक्ष्यक्ष्यः । मुक्तालाक्ष्यक्ष्यः । मुक्तालाक्ष्यक्ष्यः । मुक्तालाक्ष्यक्ष्यः । मुक्तालाक्ष्यक्ष्यः । मुक्तालाक्ष्यक्ष्यः । मुक्तालाक्ष्यक्षयः । मुक्तालाक्ष्यक्षयः । मुक्तालाक्ष्यक्षयः । मुक्तालाक्ष्यक्षयः । मुक्तालाक्ष्यक्षयः । ।

-য়ুহুক্ত্র্যাণভাক্ত প্রাচ্যনি । **নিধিদ্যন্ন** নিয়ের্যাক্রদুন্দণক্ত চ্যাণ্যুণ (ভচর্ক) ট্রভালাদ্যজ্ঞীত চ্যুট্ডাছে চ্যুক্তার্কি :চনীচনিভি চ্যু চাঙ্ড ছ ফ্রিট্ডাছাছে (চাজ্যন্ত্রী:ঘাঁচ্চু ) ছ ফ্যোন্সিদ্দ :নিমুদ্দু :চাঙ্ড :দাংদ নিদ্দে চাণ্ট্র চুরু চু নাঙ্গ্রচ্ছ দ্রচ্যর চ্যুচ হৈয়ন দর্গ গ্রিচ্চেনি ছিদ্ম

# ॥ मुफ्डडू हंग्रीएर्प शीमक्ष्यकालामरू ह छीडू

। निम्ह रिम मिमीक : किमकर्म मिनिक्रिक्मक्रम्थान । ॥ १२९ ॥ : महिन्द्रिमियोमिक्षे मिनिक्षे

निर्मायं क्रियां में स्वात् में स्वार्य स्वायं स्वयं स्ययं स्वयं 
हाड़ मूम्मिनि गिटागिराहगरनाकारातार प्राजाता महित्व मुक्त हो । तह विशेष हो । यस्ति । यस्ति हो । यस्ति । यस

पालाक्ष्मभूषे पृष्णित सहाता हा सामाने । असालाक्ष्म । असालाक्ष्मभूषे । प्रिममन वाप विस्थान । स्वालाक्ष्मभूषे । स्वालाक्ष्मभूष्य स्वालाक्ष्मभूष्य । स्वालाक्ष्मभूष्य स्वालाक्ष्मभूष्य । स्वालाक्ष्मभूष्य स्वालाक्ष्मभूष्य । स्वालाकष्य । स्वाल

११ में के हिंग्डी : ध्रें के स्टेस्ट

इत्यादि रशनारूपकं न वेचित्रव्यविद्यान्यत् साध्यते सा त्वपह्वतिः।। ( सू० १४६ ) पक्रतं यशिषध्यान्यत् साध्यते सा त्वपह्वतिः।

। :ब्रीह्रुपक्ष संसर्व क्रांत्र हेस्या वर्ष स्थाप्य सा व अपह्वितः ।

विकाल्याल्याल्याल्यास्यात्वा क्रियंत्र विस्वक्रियादि । क्यानां बह्यां क्रियंत्रात्वा क्रियंत्रा हिस्याः त्यान विकाल्यं । क्रियंत्रां क्रि

मुखान ते योगिता मुखान्येव इन्द्रवस्तिक्षेत्रयेथः । आयो छन्दः । कक्षणमुन्ते प्राप्ति १ पृष्ठ ॥ -िनाइर ) तोड्ड तिम्प्रीमामक्रुन्ते किस् मुक्कम् रूमम् मुखान्य क्ष्मित्रा । सम्प्रमान क्ष्मित्र । सम्प्रमान कष्मित्र । सम्प्रमान सम्

। महमीत्मक्ष्मित्रा रहानाहरू । स्वेश्वाहरमाहरू होप्राविषयलाद्याहरू । स्वाप्तिम्प्रमिष्या । स्वाप्तिम्प्रमिष्या । स्वाप्तिम्प्रमिष्या । स्वाप्ति । स्वाप्त

व्यव्हास्ताना क्यान क्यान क्यान हिल्ला । क्यान 
्ठीप्रथिनीएऋछिप्प्रिम्प्राप्ट । डाइन्स् वेषू मित्र मित्रिक्षिकान्छ। विक्षित्र क्षित्र स्वाहा इत्राप्ट्र । विक्षित्र विक्षित्र । विक्षित्र

॥ ७६४ ॥ भ्रीरमुजाम गिष्मरानी मह अन्तर्भा र्फिन्छि : इक्रिकामी हेम्ब्राम : माहर

अधुव्ये मन्ये विगलद्धतस्य प्रतिहाश्ची । मिथुन छङ्काएए ठीप्तरुनि भागमें ब्रिरुक

लस्य आक्षेपखम्येत्यर्थः । आर्था त् बहुमिर्भङ्गीभिनिक्यते । तथाहि क्रिक्तिस्त्रपदार्थकराज्ञान्त्रात्वात् अपहुतिरूच द्विविधा शाब्दी नार्थी नेति । शाब्दीत्वस्य शब्देन यत्रास्त्यत्वमाह सेत्यथं: । आर्थी-शापितेऽचमस्कारित 'इमं जहं न मतुज होदि गामेन केवलम्' इत्यादी नालंकार्रत्यप्रसृतुः ॥ दीवविशेषजन्यत्नेनानाह्ययेत्वात् । 'नायं चन्द्रीऽसिन्दं वा मुखं वेदं मृगहिशः' इत्यत्र च नेपा अनाहार्ये नातिव्याप्तिः । तथा विरहित्वनवादये 'नायं चन्ह्रोऽपि तु मातेण्डः' इत्यादी नेपा तच्चानस्य हिमान् 'मंद्र गिरुक्त द्विप इंस्किस कि के मिल्रियों के प्रमाने स्वानित स्वानित के विभावी हिमान् निवातु न मान्त्रारिशेष क्यान्त्रार्थित स्वाह्य । साध्या । साध्ये प्रकृति हिंद्य । साध्ये । साध्ये । न दागेपराब्येंगपदनताथा वक्तं शक्यत्वेनानुभविद्वलेन चायह्रतिमात्रस्योच्छरापतः । यदि तु হিদিনিচ্চদু পিথজিরাস্ট্রজ্ভিশারুদীমে নির্ই 'ইন্দ ছাদু সন্ধি'। দুদ্রসাদদাদীক্রফ্রিয়াইর ট্র দী हिन । स्वार्ध होता है । होते हैं । दाँग्डनायुक्तम् ''अपहुतिरपहुत्य मिन्दन्यार्थसूचनम्। न पैञ्चेषुः सारतास सहसं पैत्रणा पतः"

माण्डाइक

न पलाय गतास्तर्हे। भीए तु ततः प्राभन संभाव्य तान् कन्द्राः न त्यनन्तीत्वपहुतिक्येते" निविद्पहुँख नस्याचेत्यदर्शनमपहुतिरिनेव छक्षणम् । अत एव 'न्तेसेसु वर्षामोडिक्' इत्याद्रै। ''स्य

।। ईषु २७ कृपर कंपिएछङ । :इन्छ विद्याहो। मुफ्रिक एन : इप्रिक्षिक केप्र विद्यान निकेष्ट वया सात्या श्री सिवित होते अहं मन्ये इस्पर्यः। स्वामत्वादिति भावः । केन्द्रित आन्ताना हाए तिम किछी हो हो हो हो है। हो हो हो है। हो हो हो हो है है। हो हो है है। हो हो हो हो हो हो हो है। -तिहम कि द्विक किमीड कीमछि कि दिवा है। अप पद्मि अप सिक्स त्रीहें।ए ਓদ্যত है ई। मुफ्रीतिहीएम् अङ्ग हीए किहे।ए ছिउ क्षेट्रक क्रिक्पि । ही द्वाराह ही उड़ाइस -तीइएमार्जाए हत। तीष्णभीभाँउसुर पिरुडाइट तिर्ष्टिमाइसीक क्रामाञापिङाहकश्रीमाण्रीप क्रमीक

इस्निम्पर्ताज्ञ हिंगास्त्रक के तार । कर्ताक्रुपर भी हिंगुस्त । क्षेत्रक । क्षेत्रक । क्षेत्रक । क्षेत्रक । ज्ञीत स्री :हाध्रु धांत्र' क हंप् । ज्ञाप्त हमित्रुस उत्त शिरार रहित हो । हाथ हाथा हाथा हाथा हो। -ह्युगहर्ग ईम्सनामप्रमितिमपट क्रिक्स मुत्तकट ( क्रिए ह ह्यु १४१ ) सिर्झोष्ट्राक्रिक्र तीड़

मिट्रे पदास् ॥ ८ यहारिः ॥ ९ कपटाशक्ताब्बाच कपटामिषञ्चलञ्चर्यक्तवाद्वयः ॥ -तहोंग । एडज़ेड़ ईर्ड-शिक्तिकी रिट्राब्वाच् । मुर्गितिकी एत तेनाय तिलाहर है है । तिसीव्य न प । मुधारानकुड़ ४ वर्ख हेवने बाणाः वर्स सहिंगी मेलवैः ॥ ५ बाणानाम् ॥ ६ 'विवमेकान्तिकं हम्सि बुस्त पुत्रवीयसम् । हिम्पूर क्षिति असल क्षिति । १ वपत्रकृषणतया व्याह्यामान ।। १ हिम्पूर असल क्षिति । १ हिम्पूर क्षिति ।।

इध्यं वा

वत साखि क्यिदेतत् पश्य वैरं सारख प्रियविरहकुश्चेटास्मत् रागिकोके तथा हि । एपननसहकारोङ्गास्मिन्द्रक्ष्य ॥ ४३१ ॥ १६६० ॥ १६८ ॥ ४३१ ॥

अत्र हि न सभूद्वाणि सहकाराणि अपि तु सकालकूराः शुरा इति प्रतितिः।

एवं वा

असुनिमेंह्वावण्यास्तस्तम् सूनं सुगहराः सरः श्वेन्द्रप्टः पृथुन्यनममि गिमिन्तः। यद्ज्वाद्वामां प्रथमिश्वाना नामेन्द्रम् ।। ४३२ ।।

त्रिवया क्षत्रका क्षत्रका उपमानभूता राप्तिः स्वत्या क्ष्यक्ष्यं कृत्या उपमानभूता राप्तिः सव्यत्या व्यवस्थानिते स्वाहः प्रदेशक्ष्यः । इत् ानिस्ते क्ष्यक्ष्यः । इत् । ।

वाराम् स्टूडात् स्टूडात् कार्मनाम् वाराम् वाराम वाराम् वा

-। স্মানস্চান্ত্র দাদ্র শিল্পানার কিন্তু ক্রিটিন দিন্দি । দিনি । দিন্দি । দিনি । দিনি । দিনি । দিন্দি । দিনি । দি

एकार्थप्रतिपादकानामेव जुब्दानां यत्रानेकोऽर्थः स श्रेषः। उदाहरणम् ॥ दृश ॥ प्रहंस ग्राहेशकताहर क्रमेशक एंकार स ११६० ( ७४१ ०५) अत्र में मानिकः धूमशिक्षामिति प्रतिपत्तिः । एनिम्नं मह्नयन्त्रेरपृक्षा ॥

।। ईप्र २७ ज़ार केम्ए।इन्ड । :ज्ञ्ड शिप्रीब्राड़ी । :प्रमणड़ ः :प्र । : इस हीतिष्ठ गुत्ताकामार् । रोमाविक्यानार परिवासी अद्भिनेतिष्यः । रोमाविक्यानारं द्यतीय अविः भीति प्रसम्प शिषातायाः शान्तेः विद्यास स्थिता ह्यं सुमस्य शिषा माभिकृहरे शान्ये) भिश्रयेन निमग्नः । यस्य स्मास्य अङ्गान्येत अङ्गारितिवाम् यद्वा यत् यस्मान्त्रारणात् नात) अमुसिन् हर्ममानप्रकृषे व्यवण्यमेवाम्त तस्य साप्त हरातहरू निवाद हर्मना निवाद (वाप-हरेण पुरु दाय: स्मर: सामदेव: अस्या: मुगहर्श: हिरानमाया: पुशुन्यसमामे पीने करिपुरो-

हि न्पुरः' इसाहावि अपहातिरेनेसाहुः । उमयत्र व्याचोनित्रिमान्या ।। इसपहातिः ॥ ७ ॥ पर्वे । अत्र पति विना इत्युक्त्वा पतनाभानेन समर्थनम् । एवं भज्ञत्म मणदे छप्रः कान्त किं न किए १९६ १९६ १९६ । मिल प्राप्तिक प्रतिक प्रतिक हिल्ला है। अप १९६ १९६ । स्वितिक प्रतिक क्रिस्थमाचरमह ॥ । इति । क्रिमें क्रमण प्रतिवाध क्रमण विद्या क्रमंत्र । विद्र म्मिन्यन्मिति हि। इंगिर्नि इंगिर्नि रिप्डिशिष्ट क्षित्र एक । हिन्दे । देन हे । देन हे । देन हे । देन हे । देन र्जातम् मनम् स्था "अई नेटि हाशाई नवित्र है। है मेरि से मेरि हिम् मिनेस्पर । होते शब्देन निषेधस्य प्रोतेस्ति शब्हितिरियम् । काचेद्रह्मा ब्यञ्जनपा रेंद्रं । वया 'इंदं ते क्रिनित्तम्' इत्यादौ सप्तमिश्चिति ३८७ पृष्ठे २६५ पृष्ठे । अत्र 'इंदं । निक्रियः । प्रमार निर्मित्नारः : रिन्मित्रः । मह्यः । निर्मित्रः । निर्मित्रः । निर्मित्रः । निर्मित्रः । निर्मित्रः । शिक्त प्रतीयते हीत परिणामार्थकशब्दामाराजाना अपहातिरियम् । तदेवाह् अन्निति । परिण-अत्र धूमशिखा रोमाबिखयु: परिणामतीप शिणामशब्दार्थवशानेयं रोमाबिखः मित्र पु

-लिक्रिक हत । प्रथम भीत्रा तीड्र पेष्टड्र मर्ख्येटिस किन्डामितिस्थिति । प्रथम भीत्रा । • जिम्हे किमान हो । जि**ड़े पर्**ड निष्ठ ने जिल्हे ने जिल्हे । मिह कि

स्त्रार्थं दर्शयत्रव्याहारखम्याह एकार्थप्रितिपाद्कानामेव शब्दानामिलादिना । अर्थमेदेन ।। अन्तरात परिवृक्षसहर्माना मुख्य ।। ( धृषु ३१४ ) हिमान् इत्यामान् । मेर भेडसक्तारामान् इत्यादी १ १६ पृष्ठ

हाब्लाल निवसित्र होस्परिवृतिसह मिल्या । एवं न परिवृत्या । अवार्य । अवार्य । अवार्य । -शिक्ति : १ कि हे : १ कि है : १ कि हो है । १ कि हो है । १ कि शब्दभेदः इति नियमेन एकार्थस्येवान्ययोघसमयीना शब्दाना यत्र यसिन 'अछकार्र विदमाने'

तीर् 'र्तम्द्रसामभ्त्राशुक्त धमतम-मन्तिगीए इटन्निम 👂 ॥ इसीय गिमामप्रागतम तीर्ह 'ग्राक्रनी' जिल्ला र

॥ ६६४ ॥ :फ्राफ्नि निामने हियुक्त हम हम मुम्हेक्रम्हेहस्रामार्ग्ड रेर्ह्हाम्हरू । शक्री निर्मित्रः रिप्ताइनी नेष्टनी निष्टन मार्गिक्कुशर्मी फेन्छी।क्रिकी र्हाप्रकृष्ट

।।: निाम्पृक्रमम् किलिम्भीमिष्टिम्पञ्ज । : ह्याम्प्रीतिति : फिथेर्गम्मुक्रम्हिन्युक्र्मिम्प्रमूपि सर्। प्रमरणाद्रानेयमेन बुष्यते स क्षेतः। यथोदाहरणे उद्यख्पेण सामान्योद्यनाचकाद्वदयपदाद-मान फिक्रपहिनी :थेटिकिसानिक्याना शब्दानानिकाः वाचकाना शब्दानानिकाः थेटिकिक्यानिका iनानगिरिनियभात्राम् ह र्प । मुक्तित तीइ व्रह्मिट्निकग्राप्रियभार्यात्राम्यनिशि।।।

। निहं ":पर्रं नामभ्य प्रमान् इत्युक्तम् । अर्थगः श्रेपणादेकप्रतिराध्याध्यणात् श्रेपः" इति ॥ कि । क्राभामार्थक विवायनाम्यक्ति कियान्त्रा कार्यक्षित क्रियान्त्र । जायन्त्र विवायान्त्र । जायन्त्र । जायन्त्र नियान । वर्षे विष्य । वर्षे 
म्ब्रेहेन इंग्लिमेहोन स्क्प्रमेहोनहुन क्षेत्रकात । प्रकारमान्या वाह्य स्वाह्य स्वाह्य स्व

-भिह । किस्मिश । क्षिप्रमिश । विद्याप्रिक । विद्याप्रक । -आम्मीमन्तेव्याचार्कः । तीष्ठाएकं निष्ठिति मात्रतिष्ट देखन्तर्मात्रव करत नेत्रवाद ाम्ह्री । निम्रात्र नापतेवाङ्ग अवितिमाञ्च अवितिष्याञ्च प्रवित्वा । निष्याः नंधनी ह in 1631सत्वनी विद्या नहिन । इप्रिक्ष अन्यकारम् तत्र हिमान्त्र हो । विद्यान । विद्यान । विद्यान । विद्यान । विद्यान । विद्यान । सहपानरणम् दाशिक्षशत् क्रनेपलं च निराक्रहतेतराम् अतिशयेन दूरीकशीत । अन्मे तु दिशा मन्छीाम क्राएकप्रतामनमानामकप्रकृत ( ाष्ट्रापक्षक ) दिही मन्छी। तिप्राप्त रिपक म झाप्रस 

हिं हिंदि हिंदीयार्थस्य व्यक्तिक । पर्याप्तिहर्ष हिंदि योगेनं वोधयतिविद्रशेऽव्यर्थक्षेपः प्रभान्त्रादिपयिव्यन्तेन परिनृत्तिसहत्वाहित्याहुः । यदि त्वत्र वभितादिषु बहुषु अर्थकीपाहदाहरणत्वमिति विभावनीयम्। केन्दित् विभावम्शब्दः श्वादत्वा सूर्यम् तुपं -इह मिट्रिक्ष इजाइ मर्कड्रमध्नकृति हिंछड़ प्रसामनी म वंग । वर्ष मर्क्ष इजाइ । एत्र प्रमुद्धि है हिंगड़ फ्रिमामही । फ्रिटिविक्षिण वास्त्रमिष्टिग्रिमिष्टिम् । क्रियान । क्रियान । क्रियान । क्रियान । क्रियान । क्रियान । शत्र , इत्यादिव नाममेषु उदयमिखादीमां शब्दानामियायाः संयोगादैः प्रकर्णा-7.प: विमाति विशेषण दीव्यते इत्यथे: । हरिणी छन्दः । जक्षणमुन्तं प्राप्त् १०८ पृष्टे ।।

मानरसीनां शोममानकान्तीनां च यहा उत्तर किस्तेनां स्वायमानमाक्षमतायाश्च पुत्रः समूह-

शुम्बस्य प्रकार स्वीयन दमीस्य क्षेत्राच्या व्यक्तस्य । 

क्षित्र १४८ ) पर्यास्मित्र । क्षित्र । क्षित्र । क्षित्र । क्षित्र । क्षित्र । शिक्षित क्षित्रकार हावर हावर हो ।

अप्रकुतस्यार्थस्यामिथानस् सा समासेन संक्षेणार्थेद्रयकथनात् समासीनिः। उदाहरणस् कृष भी श्रीप्रथमास फ्रम्प्विति हु न हाएम्त्राडामाणभिद्दशिष्टक्षी नर्षमाम्कामधिर्पेश छक्ष

बिशेष्याणामपीत्यपास्तस् ) इत्युद्दयेतः ॥ ह म इंग्डिस इम्प्राचित है है है है । वानः । :সাদের দৈনিসন্তাম' । নির্মান্স্নান্দ দিন্দির )।:দিসি নির 'দেনিসন্তান দিন্দির সাদেন नामहं 'र्नमपञ्च' नामधंप्राप्तक्ष्यांम विदिनीचा ।भारत्रमासने हाध' ।:पिनिविज्ञिपिज्ञ ज्ञेसीन तु शब्दशक्तिमूलस्विन्तं प्राक् १२८ पृष्ठ । तदेतस्यवै वृत्तिकार् आह् अनेसादि । व्यास्या-

॥ २॥ : १२६ त्रेड ।] मुप्रोमभामिद्राद्वाविषयलाहित न हात ( होड़ : प्रन्य : দািচ নির্মাল্যপ্রান্ত নির্মান্ত নির্মান নির্মান্ত নির্মান্ত নির্মান ন क्षेत्र एकादशहिबसीयिक्वतसंज्ञायमेव शक्तेरञ्जूपमात् ,एकादशेऽहाञ्चा मान कुर्यादे -र्गीत निमन्त्रमाह । हर्ष तिमिन्निकाधिष्ठ कंद्र एनतिर्वित किए एन्डिप्ट प्रमानास हिन । विभिन्निकासि । होशाणहन्यनास् । आयद्भाषा अधिवास् । होस्यान इत्यान्य । आयद्भाषा । होस्यान्य । होस्य म्हास्त्रम् हिमार्क्सास्य (बिमाक्त्रः सूयः राज्याप्रिकेसमये पुर्याक्रिकार्का स्थाप

१। :शाम तीड्र प्रत्यंत्रमासि क्षेत्रमया बोधनं सुमासीनिसंख्कार होत माव: ।। न्त्रानर्भः। प्रकृतार्थः। प्रकृतार्थः। प्रकृतार्थन्त्रम् क्रियाद्वस्य क्ष्रियद्विम् । प्रकृतार्थन्त्रम् लिक्साम्प्रभ : किनीर्म ए : ईंडाइसामकमान्यविद्या : विवृहे : क्रिक्ट : क्रिक्स : क्रिक्स क्रिक्स -क्र : ईस्री म । मञ्मानप्रत्रकात्रप्रतिमाम् ने अपिता : फिल्नात्रकार । तम् । तम् -म्डोगार्ण्हमं नमाम । :पेम्पानामक्षप्रमाणक्षप्राम्बान नाममा । नाममान । नाममान ।

-मुक्तिमिमि । मुख्या तीव्रीत्मिक्त । गायिमीनिष्फ्रिक ह्रिक्तिक ह्रुक्तनात्रकृतिकार निर्मित । एमभीटिकिनिकृतकुर किनिमिम् क क्या : १ किमिनिक्ष । । किमिनिक्ष किनिक्ष किनिक्ष किनिक्ष । -நாந்து | நிழிநுடிழிமத்தாழத்து நுந்து நிந்திற்ற | இந்திழ்த்து நத்து भीभिक्षियां । त ति विशेष्यां समाम् साम्यादिका ह । विशेष्याप्रमामिकालका क्रिया सावधारणम् हित न्यायेत छिष्ठं विद्यायात्र हित्र हित्र सावधारणम् हित्र सावधारणम् हित्र हित्र सावधारणम् हित्र हित्र सावधारणम् हित्र हि । ज्ञीफ्रिक्निडिही । र्किफड्रितीएज्ञीस्थास क्रिया साम्याहिका एउएजीक्रिक्स -र्रेखी । मध्यिक त्रीमीध्यक इंस्किन्ह्यामाधितात्रुप्त फंग्नी स्प्रेशितकुपाभ्यापतिपाद्याप्त । :थेएग्र्स -रिमायक्षितिक हो प्रस्ति प्रकृतिमायक प्रमायक प्रमायक । स्ति । अस्ति । अस्त

होड़ें 'तिनीतिममें संवेद ( प्रमिद्धार ) तिनेट ( क्टेंड क्टेंस्ट) एएंसे से संप्रमें स्था ( प्रमित्ते के स्था क

म् एमध्यम् । केष्ट्र मिन्द्र । केष्ट्र मिन्द्र । काष्ट्र । काष्ट

।। :त्रान्याङ त्रीड्र ":त्रतीतिक्य पृत्ताष्टकीश्रद्धांभ्रेशिश । :व्रिष्गीतर्गिक्शंडर तिष्ट्ड ।एउ नाहमीरुए होड़ तीड़ 'मुम्म इंवेइंन' 'मिड़ीसायकी खेड़ी मित्रकी मिल्के में हो के फेर फेर्स मिल्से मिल्से सान्द्राणां विरत्नाता शावापञ्चवादिवृद्ध्या सान्द्रता जातेत्ययः। तथा च बहोर्भुयसः काठाद्रनन्तर हशीमद् हापः । 'भावेगितं तत् युविनम्' इस्प्रम् । तथा जिन्ही तद्धणा वनावेरकमावः विषयितं मेपरीत्व पातः आसः तीर 'तरीस्थ' मुरात तर्भनीर्माज्ञाला नेलीपु निवृद्ध विद्वानम्बद्ध हिंदिस्थान हिंदिस्थान हिंदिस्थान हिंदिस्थान निहम । हिम कीकासमान कर्ण । पुर । किसमान कामान । किसमान किसमान । विस्तान स्थापन । विस्तान स्थापन । विस्तान स्थापन नातिम । र्कालका इसादिः ॥ १२ पुरा वश्रीत । मबभूतिक कर्तारामनारिता क्रिकाद्वि असद्दाकालकार्ताः ॥ -काहि'। तिर्जनामाम १९ ॥ मान्स्वाम्बाष्ट्र ( र्षण्यः १ धुपु २०५ ) क्वाप क्षेत्र हे वा वा वा विद्यास्य तीर् "र्मिष्माष्ट्रामाम : भिंडी।हाष्ट्र កमीष्ट्र" । नीर्न्धामक्षतमिष्ट । १ । १४फामी।नीरन्द्र मगराप् । : ក្រុ इन्स्र असिहें । जियन प्रियासका जन्तुशैक्षिज्ञित मकः ॥ १ मध्यन्तीममद्भीनं अप्रुबन्तीनाम् । 'णदा अद्भीने भारपाय के भत्रहारियग्रेगः भारताथवा श्रीणीस्थल रणनमाणमेखळम् इति ॥ ८ महमूति मिन्ने हेंहा भारताङ्क । क्षितिक किया कुस्र मिर्म क्ष्मिक क्ष्मिक क्ष्मिक क्ष्मिक क्ष्मिक क्ष्मिक क्ष्मिक क्ष्मिक क्ष्मिक । हिन हिन्छ । क्रिक्स ( बहुद ० ६ विम्हेर क्वाक्र हिन्दी ) ( क्रिक्स क्वाक्र हिन्दी है) ( क्रिक्स मार्थ किया । ह क्ष्यमर् । वर्ष्टिस्य प्रमुशिर्गित्वस्य स्थातिक्यात्। भूक्ष्यस्य । भूक्ष्यस्य । भूक्ष्यर् भावः सहित्र हेन्यक्रम संस्थान में वस्त्र हेन्य हैं। यस्य तात् सहपम् "ज्योतिजनपद्र०" (६।३।८५) हति पाणिनिस्रवेण समानग्रव्हस्य निस्रं साहेशः तस्य नु आहें।। इ स्वास्तामामसमपद्धराजां याक् हं ० ह बेंबे हे एक्स ।। ३ वर्षमेवापन्यम् नाम-साहितः। साहत्यात् यथा धुँरा यत्र होतः वुक्तिमधुना तत्र सारितां विपयितं यातो वनविरक्यावः

। मानंदृङ्ग ( १४१ ० मु ) अत्र व्ययक्रहमांश्रव्दस्य क्षयं काम्तावायकरवं नास्ति ॥ वाअलच्छी तुह भिरहे ण हुन्नल। बुन्नला णं सा ॥ ४३४ ॥ । भिाक्षर ही कि ए प्रीर फ़ेर्स्पश्चार एएडील

अभवत् वस्तुसवन्त्रं उपगापार्कल्पकः ॥ ९७ ॥

मिनिक्सि हितानिस् द्वा समस्याद्याद्याता कार्याद्वा समस्य होते हैं। -हिप्रतितृप्रकारी : किसिसाम न हम्रह 'o.र्नाक हम । पृष्ट ' ग्रेमाक्षाम कृष । मनक्रियमप्रविप्र त्रीर् ":र्रमा क्रमर्हिर्गिक्षींद्राध्यद्भाना क्रम्याना क्रम्याना क्रम्याना क्रम्याना क्रमिता क्रम -कि । अत्र वनसारू प्राप्त कु हिन्ने धनसंतानादिसमू इपसुनिष्ति विषयो प्राप्त प्राप्त विद्या-া। तीएडह क्रीष्ट तीमीइडीत দোভাই 'एक्सी इंसीन क्मिप्रप्राधात धंडींडा । দাত্রকর্মির।

-ह्यामानात १५७ छ। १५० हिमा १५० । हिंदु १ कार मेम्साक्ट । ज्या हिंदी व्यवस्था । गाया छन्दः । ब्रह्मा सम्बद्ध । स्था । र्माहिन इन्हों हो : क्षित्रक्षि : विष्युत्रक्षित विष्युत्रक्षित हो । विष्युत्रक्षित । विष्युत्य । विष्युत्रक्षित । विष्युत्रक्षित । विष्युत्रक्षित । विष्युत्रक बाहुणा नितं सुपन्ते प्रमिन्न हिन्ति प्रमिन्न हिन्ति । हे ग्रेर वन बाहुस्पर्ध मिनसङ्घ बरुवाय उनितिविपानित स्थासागरकाराः । महेश्रोण तु "इत्रेजाना सा" इति संस्कृतं पिरकारं दाइन्छन न हेर्ड न बङ्ज्यका हुर्वेद्ध न मा ॥ हो संस्कृतम् । समस्याप्त मानेक्ष्य बीरपत्या -सम्बद्धार । :माह्यप्रदाक्त स :स्पर्य वस्पर हिम्मे । । हिम्मे । । वस्पर । स्वत्या । वस्पर । वस्पर । । वस्पर ।

-हिल । मुम्प्र्य तीमील्प्रात्रकामात्रामप्रतिकृषिक्षांचाः पीटकिमुधानामप्रस्य रू जिप्तांद्रप्रतिकृप -र्राणमण्डह किनिंगिमा हान हेए। :प्राइम्ब्विक न पीटाज्ञामोड्यक्षमम्प्र । :प्रीक्रिविड्मानम्प्रह 'आक्रमम्मिमिम हम्पान क्वात्माक्रम क्वात्मक्रम क्वात्मक्रम हमास्वात्म ( ह्रु ४०१ ) जिल्हा '०तिए। छागान न तु प्रधानतयेति न ध्वनिव्यवहारः किंतु अपराद्रव्यक्षयरूपगुणाभूतव्यद्वयवहार एव अत एव निविद्या क्षेत्र विविद्या कि विविद्या विविद्य विविद्या व -इतङ्गर । ग्रांडम्प्रक्रियाहा । मुष्टम् । मृष्टम् । शीतङ्करनाथङङ् तेर्राष्ट्र ताथ । : शास तितिक्रात्मम स्प्रमामणीतर प्रमतन्त्रहामङ्ख्या स्प्र कणेसाहिपद्त्राष्यानाममेदारोपात् व्यञ्जनया कान्ताव्यवहारामेदेन प्रतीयमानस्य जयव्हभीव्यवहा--ब्रीड 🖛 हंग् । :थेम्बर्ड प्रात्म्बर्गितामिति तिर्ह्यमान्नास्यिक्शास्याद्रियः । यहार्वे । स्थितः । -र्जिडीड ह मिर्गणमहिमी ह्यांस्थाममानिमानिस्थान व्यवस्थानिस्थान् स्थानिस्थानिस्थान

: नामन अवातिम के अवतीति के भवतीति के भवतीति । न भवतीति । भवतीति । भवतीति । भवतीति । भवतीति । भवति । ॥ १॥ .क्तिमिमम तिइ ॥ मक्तमुम्मक्ति । विद ।।

-प्रहामकाकितापीवर्काक क्षिकितिकार्वाहर्षाक्षतिकार्वाहरू प्रमुक्त प्रमुक्त प्रमुक्त प्राव्या तीक्ष्मीमन्याकर नानात नर्भाव म न''। तीड़ ":आरु अपनि तीड़ किम्म ।एनएक्रानामुहात्रिक्षान किनान न्तमुरारणचित्रकाषास् ''अत्र बाहुस्पर्यवाभप्रयुक्तोक्षासादिसाधारणविशेषणवळाजपङ्गीह-

निद्गुनं रशन्तकरणम् । उदाहरणम् । क्षत्रभवो वंदाः क नात्पविषया मितः । तितिष्टेहेरतरं मोहादुद्वमेनास्मि सागरम् ॥ ४३५ ॥

शहा अभवत् असंभवत् अनुपपद्मातः तारप्रिविषय् होते वावत् । ताहराः वस्तुनोः वाक्ष्याभितः । वाहराः वाहराः वस्तुनाः वाह्याभित् । वाहराः वाहराः वाहराः वाहराः विविष्ठाः विविष्ठाः विविष्ठाः विविष्ठाः विविष्ठाः विविष्ठाः विविष्ठाः । । विविष्ठाः । विविष्ठाः । । विविष्ठाः । विविष्ठाः । । विष्ठाः । विष्ठाः । विष्ठाः । । विष्ठाः । वि

त्र वास्पानिदानामुदाहर्त के सुपेति । शुकान्य प्रमास स्वाह्म । प्रियान प्रितान सिहाने प्रियान सिहाने विद्यान सिहाने । सि

प्रमन्मन्मण्याते म्र्यूट्टं साग्रास्ति संक्तिक्ष्यां क्ष्यूप्त स्थित साग्रास्ति साग्रास्ति स्थितं साग्रास्ति स्थितं साग्रास्या स्थितं साग्रास्य । स्थितं साग्रास्य प्रमित्ति साग्रास्य प्रमित्र साम्यास्य स्थितं साग्रास्य प्रमित्र साम्यास्य साम्य साम्यास्य स

विक्रित्र होत्राम्त्र प्रदीर्ग्वीति ग्रेगाम ड्रेस्' स्थि। डीएत। राष्ट्र प्रित्म इस्पितास्थार स्थि। स्थितिक्र हेस्पितास्थार । स्थितिक्र हेस् । स्थितिक्र । स्यिक्र । स्थितिक्र । स्थितिक्र । स्थितिक्र । स्थितिक्र । स्थितिक्र

<sup>ी</sup> नास्तार्थात्रहानिक्षात्र । वाष्ट्राथिषया निद्धांना परार्थतिषया निद्धांना वेरवर्षः ॥ १ इत्राह्माक्षिमानी-नाह्य । पर्नमुत्राविद्यात्रक्षात्र पर्वायिषायात्रायात्रावाहित अर्थवृत्युच सहामाव्यव्योः स्पर्यम् ॥

अत्र उद्वपेन सागरतरणमिव मन्मत्या स्पेवंशवणेनमित्युपमायां पर्यवस्यति । अत्र वा

। मृक्ताम् नीाम् स्रीायम्डी क्लिम्डीमास्त्रमदीर्भेट्यिनम् निम्म्यः ॥ ३९४॥ मारुवित्रुचार्गम्निमान्त्रीमभ्याउण्यम्भिक्ते भ्रेतीमी निड्रम

॥ नीड़ "श्रिङ्गारमारू पन्यमुल्किम्। पर्वेनस्त्रया तवैन नमल्तार इत्याशयात् । तहुनतम् 'उपजीव्यलेन भेदात्' इति ) -ក្រែអាក្រ ក្រអាអ្ន គន្តិវារការមគវាគ្នាតាព្រិស្តិអាក្ស អ្នស្រា ក្សិន្ត ក្រអាត្តិអាក្សិត ក្នុង ក្រុង ក្រុង ក្រុង दक्रका भासमानविष्यासक्राहितश्रिक्षेत्रापक्रक्षेपाहरू । के विद्रुत्ता--रुज्ञानमिएन भग्रीगड्नएक एमज्ञेस्प्रणनील्ख्नानाकप्रज्ञनानमिष्ने रिष्मे र्गिप्रक्रक्रक्रमात निदर्भित्यत्र मौनमस्ति । न नैवमतिश्योगिनतिषप्रस्याप्यार्थक्रपकेणापहारः स्वादिति वाच्यम् विपय-इन्निमाप्रिश : शक्तान हेन अपल्य ]अपात्म हो म स्वियाप्र स्वत्या । कार्य प्राप्त स्वयाप्र हेन जा है । अस्य प्राप्त हो है छंकारः वर्णनीयवाक्यार्थमतुक्त्यैव बण्ये धिमीण तत्सब्त्पस्य कत्यिविद्रप्रस्तृतवाक्यार्थस्य वर्णनवृद्धः नाठिल हान्त्रे । हर्निड्रम शिष्टि मिटिन्स एड्स एड्स स्टिन्स । एन्सिन । एन्सिन । मैतुमेवा चिन्नीतीः इसादी किचिद्रीक्षणसमागततकाळीप्रितप्रतिनानुचनानिकान्तरासम्तनापका-क्रिम निर्मि । प्रतिने । प्रारम निर्मिककन्त । एरमप्रारमानामणिय ह उड़ :निरिप्रवर्भाण नें वाक्यार्थहरास हो म ती। जानमार्थ हिर्मि मेरालवार्य । कि म पार्श्व कर्म वास्त्र । कि म पार्श्व कर्म 'संपाद्नखरांनाना यद्खनतक्तानिनम् । इदं श्रीखण्डकेवेन पाण्डरीकरणं विभीः ॥' इसञाध्येवेन । न क्रिन । मीहिसर्मि विक्रिक्षेत्र ।।। इत्यादि हु हिस्सि । वास्तार्थेगा क्रिक्सिक्सि इन्हें । इन्हें । एवं चात्राथी निदर्शना ' जिलाएनखरलानि यो रञ्जप । इन्हें नममहान प्रमासम । मन्छित । मिन्निक्रियार । मन्त्रियार । मन्त्रिया । मन्त्रिया । मन्त्रिया । मन्त्रिया ।

•স্ভ চিনল। দ্রস্নান্টি বিলাদিন করে বিদ্যাল কিনাদিন। নির্বাচিত বিলাদিন দিনলা দিনলা। দিললা। দিনলা। দিললা। দ

<sup>।</sup> मेतुः तरणमागैः ॥ २ दाक्षिण्येत्याद्विस्तयत्यवान्तवृष्टचं नावकृषिपणम् । द्राक्षिण्यम् अत्रतेयशीलसम् । ३ माग्रे प्रमाणम् ॥

। मुमामन्येम रिवासम्बद्धार्मित व्यक्ति विद्या । व्यक्ति विद्या वि

।। एन्प्रह्म । मिल्राह्म विकार हिल्ला ।।

भातुम्य उमयपदं भवतीति ततः परस्य करः शत्रादेश होत प्रे । १इ कि करि महीता विकार कर्माप्त प्रस्थस्य इयातीः ईंघातोवी प्रस्मैपदित्वाततः परस्य करः शत्रादेश इत्यप्ते । प्रिप्ताप्ता छन्दः । ॥ छुष्

भारतेमत्वीक्षां व्यव्यक्षित नाएणेन्द्रकीकापहार्थेन गिरिएएप्रियान्वार्ट्योट्यान्वारान्त्राध्याद्वार्यान्याद्वायान्त्र स्थायान्त्र स्थायान्याद्वायान्याद्वायान्याद्वायान्याद्वायान्याद्वायान्याद्वायां कार्याः स्थायाः स्थायः स्यायः स्थायः स्थायः स्थायः स्थायः स्थायः स्थायः स्थायः स्थायः स्था

डार 'द: तत गुणगणात् गहितुमुबममादवाति' इति एको वाक्यार्थः 'एपः तरहवितिम्बंगं क्ष्यं 'प्रां तरहवितिम्बंगं व्हिल्यं वित्राम् स्वित्राम् स्वार्थः स्वर्धः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वर्धः स्वार्थः स्वार्थः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्व

(सु० १५०) स्वस्वहेत्वस्पर्योक्ताः क्रिययेव च सापरा। १९०१ १५०) स्वस्वह्यार्थाः संबन्धाः प्रकारमध्ये स्वस्य । अपरा। १९०१ १६० १५०१ स्वस्वह्याः स्वस्वह्याः स्वस्वस्य स्वस्वस्य ।

उन्ते पदमवाष्य यो लघुहेलपैव स पवेदित चुवन्। इन्हेन्स्यानी हपदम्बाशास्त्राध्यास्त्राहः प्रदेश

गैलगेखरगता स्वन्स लायने सति उत्तवपद्गातिस्पस न संबन्धः स्याप्यते ॥ अत्र पातिक्रमपा एतनस लायने सित उत्तवपद्गातिस्पस न संबन्धः स्याप्यते ॥

मार्गात्रिक्षामः ॥ क्षेत्रक्षामः । ते क्षेत्रक्षामः । ते क्षेत्रक्षामः । ते क्षेत्रक्षामः । विमार्गात्रक्षामः । विमार्गाः । विम

सकारणस्य च कदित्यः अनतपरमासिक्ष्यम् संन्यः कार्यकारणमासामः प्राप्ति । तमा । तमार्थका स्वकारणमासामः व्याप्ति । तमार्थका स्वकारणमास्य । तम्हिन् । तमार्थकानास्य । तमार्थकानास्य । तमार्थकानास्य । तमार्थकानास्य । तमार्थकान्य । तमार्य । तमार्थकान्य । तमार्य । तमार्य । तमार्थकान्य । तमार्थकान्य । तमार्थकान्य । तमार्थकान्य । तमार्थकान्य । तमार्य । तमार्थकान्य । तमार्थकान्य । तमार्थकान्य । तमार्थकान्य । तमार्थकान्य । तमार्थकान्य । तमार्य । तमार्थकान्य । तमार्थकान्य । तमार्य । तमार्थकान्य । तमार्थकान्य । तमार्य । तमार्य । तमार्थकान्य । तमार्य । तमार्य । तमार्य । तम

न अवपूर्वाहरती महिनोणीजन्तास्त्र कि "जेशीहर" ( इं१२११ ) इति पाणिनस्त्रेण किलान किलान हिस्स । 'जिलान किलान हिस्स इत्रांतुर्य न "जनीज्यूचनशुरत्रोद्यतास्य" इति गणसूत्रेण अनन्तवान् मिलानाम् । किलानाम् ॥

।। % । अयस्तृतयश्मा या सा मैद पस्तृताथया ॥ % ।।

। जीम निहुरम पिहिन्न फिनामाम निभीनी भारत ( ९५९ ० प्र ) । फ्रिंहरठहुरस्टिंग्रिंग्रिक्निकार र्निष्मित्रिक्तिकार्याः

॥ ११ ॥ एष्टप म तिर्मिष्गत क्रिक्तुम्म एसप्रमा

भावत्त्यः। स्याप्ये प्रतिपायते । तथा च छावे सीते उत्तपदप्राप्तिः पति हेतुः यथा नायेन सत्युत्तपद्रमातिकपस्य चेति । तहूपस्य कार्णस्य चेत्वयैः । संबन्धः कार्यकारण-। फ्रम्सेक छत्राणि । प्रतिप्रक्ष । प्राणि । प्रतिप्रक्ष । प्रतिप्रक्ष । प्रतिप्रक्ष । प्रतिप्रक्ष । प्रतिप्रक्ष

श्वास होमिलान्द्रेही।नामुम्प्रेपन्याख्ड होर्म्गणकाण्ड

स्वम् किर्मात्रभेवीति वोययन् मृहमिनः ॥' इखादांबेषेबेखाइपित्वस्योतादो स्पष्टम् ॥ इत्युपछक्षणाम् स्विक्रियया यस्तिचिद्येवोधनस्य । एवं च 'चूडामणिपदे धत्ते यो देव रिमागतम्। पत्र स्टिन्से । उत्मानोम्भयःवं कथ्यते सा विदर्शना ॥ इति । अन्ये ते 'स्वहेत्वन्वयस्य'' म्या निर्श्ना लस्यमबह्रस्तुसंबन्धनिबन्धनितिह्योगेरः । तहुक्तम् ''अभवन्वस्तुसंबन्धो भवन्वा · कृप । मिर्नोद्दी व्यापन्त क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र विषय । क्षेत्र विषय । क्षेत्र विषय । क्षेत्र । कष्त्र । कष्त्र । कष्त्र । कष्त्र । कष्त्र । कष्ते । कष्त्र । कष्ते । कष्त्र 
-टिक्नि । तिर्देष्यः । अप्रेमिक्ष । विष्याहार्गेग न व्यामान्त्रमान्त्रमा । अप्रेमिक्ष विश्वा

इत्पाद्धः ॥ इति निदर्भमा ॥ १० ॥ वास्यार्थास्यान्त्रास्य । इहान्त्रे स्तः पर्ववसितेन तेन विम्वप्रतिवास्यावप्रसायनामिति द्वार्भेद भतुपपत्रेशेपपादकसाकाङ्मलेन तदाक्षेपकलादिति कुन्याएयानमपद्दक्तितम् । अत्रोपपादकेन पतन छत्रोहत्त्रनपदप्राप्या पतनिमिवेत्युपमाक्षेप इति वान्यम् आक्षेपं विना वाक्यायोपप्तिः। ' पादकत्वं तूपमया संबन्धान्तरेण चेखन्यदेतत् । इयमेव समवद्वतुमुखा । न चात्र ध्वत्कणास्यायः--, क्कार इस्वर्धः वादवार्थयोहपपाद्यमावेत सामान्ये धर्भेण क्रोडिक्तितादिति भावः । उप-

-प्रद्रत तिमीतम्प्रस्तीग्रातम्। अपन्तारम्। द्वापन्तारम्। वहारम् क्ष्म । इत क्रुक्तिकिमिनीयभेगकाय क्रिक्त । १५०० । १५०० । १५०० । १५०० । १५०० । १५०० । १५०० । १५०० । 

णाय प्रस्तुताश्रवेखुक्तम् ॥

-तभीसिमास :प्रक्षित्रगणिजना मान्त्रियास्य । स्वात्रास्य । स्वात्रास्य । स्वात्रास्य । स्वात्रास्य । स्वात्रास्य अभिधानेन कथनेन। प्राक्राणिकस्य प्रस्तुतस्य बुद्धसिनिहितस्य । अक्षिपः व्यञ्जनस्। । एउत्तायक एउनावित्रवास । । । हो। एउने हो। विश्व हो।

पञ्चया निमयते कार्य इस्राहिना। मेरचतुषते । तुरमस्येसनत्तरं चकार्य प्राप्त । तथा च कार्य । एवं चान्यवृत्तान्यवृत्तान्यवृत्तान्यवृत्तान्यवृत्तार्थयम् । एवं चान्यवृत्तान्यवृत्तान्यवृत्तान्यवृत्ता

<sup>। :</sup> गड़ाप्त किड़ाग्रकिनिधिष्टि •ग्राप्त मईप्रद्वीत्य ६ ॥ :प्राक्रइन्नाम्छम्क् तीमीप्रनिष्ट्रक्रीष्ट्रिष्ठ तीर्द्र इम्लीप्रविष्ट पेट्ट तीर्द्र प्राप्त प्रताप्तमी 

विदन्यस्य कार्णादः। क्रमेणोद्राहरणम् क्रम एका प्रन्ने भुक्ति सन्तिः। क्रमा प्रक्षित्वा प्रमान्ने स्वान्तः। । भिम र्वेगम् क्रिक्ति क्रम्याद्वा प्रमान्ने प्रमान्ने प्रमान्ने प्रमान्ने प्रमान्ने प्रमान्ने प्रमान्ने ।। १३९॥ १६८॥ सम्बान्या सम्बान्यः। १३९॥

: किर्मेड मुनाधित मृन्तेण : इन स्मित्मिरास्मिए। किर्मेर निर्मेत किर्मेर मिन्ते । किर्मेर मिन्ते । किर्मेर किर्मेर किर्मेर । किर्मेर । किर्मेर किर्मेर । किर्मेर | किरमेर | क

मित्तुनसामन्द्रभूत्री।।ण्यात् मित्रप्रक र्त्यात्रक क्ष्यात्रीयात्रकः ग्रीवाद्यात्रक्षात्रकार्यः । क्ष्यापायस्य

केशिक्निक्यम् । सम्प्रम् । सम्प्रमाहेशक्तिकान्यायमालानाः । शाह्लेशिकान्यायः । साह्लेशिका नाशिमच्ये च तारकं तारकाणि च" इति शाश्वतश्च । 'खज्जामन्यरतारकेण चश्चमा' इत्ययं प्रयोगत्तु ब्ययं तावत् तादध्यं वर्तते द्वयम्" इति काशसारः। "तारकारणः कनीनिका" इत्यम्ः "नक्षेत्र -२र्हेड रेंह्भ । रिंग्रीत एंफ्लाइ 'र्हेड्स । त्रीमीएई तिरिख्याव्यनीएछ:द्वाप्रिकी अज्ञान्त्र । :नाम रिवाह्म होति हास्यानि भावः । मानिन आक्ष्यके मर्ग्ग उत्पाहः सूचितः । अन्यया हमितम्भवाहिति निहार हे प्रीहाह तीड़ भीकिहीं क भीमयक र्गिक्निफ्री हु ड्रांट तीहममें रेडमी निनाहीईई त्रीत निवास करनया संसुखद्शनिक्निया । हिसिन हास्त्र । महिन सा अश्रु केत । अश्रुपतनममङ्गळिमिति भिषेति भावः । तादशेन च चक्षुषा नेत्रेण ( करणाभूतेन ) मा निका यस्य ताहरोन । गमनानिच्छा प्रियेण ब्रातिक कमाहतुः । निपतत् विगलदेव पीतं संस्वास् नित्न त्राप प्रेयस्या ( क्या ) क्याया सन्यरा स्वर्धा स्थित स्वर्धा मिल्या पार्या प्राप्त । एनम् उक्तप्रकार्रण (हे मित्र) सवाजे साश्रुणि मित्र कथपति सीत । अतिकार्यपर्शनहास्त्रियाशङ्गपा नितराम् अव्यन् कृशा क्षीणामि । स्वभावत एव क् जा निक्ता तु भुतरा कृशामिन । । । तिमाप्रतनि ज्ञान्यात्रान्त्रम् । विन्ता क्ष्या । विन्ता क्ष्यायात्रम् । विन्ता विन्यायात्रम् । विन्यायायाया भूप इति होष:। या चिन्ता कृता सा कृतेत्र पुनर्न कार्येखाह पुनिस्थाहि । स्था मस्क्रे मर्स्थ हमास । :हाक तिर्ह्म् क्षेत्र में प्राप्त म्हाला प्रत्यात आया है साव है है नानिहर्ताति निम्, इति मित्रेण पृष्टो विवासुगंमननिहर्ति स्वाप्रवाह्यान्त वर्णनि । अयमये:। नारुप, क्राइअमक् । होड्र गाता वर्षानम् अधिवानम् उदाहरिष याता होते । अमरुशक्त क्रा ॥ त्रिड्र ":थ्रेफ़्रधंक्ष्म ग्रम तिमिन्गि

अत्र प्रस्थानारिकामीत निव्योटसीति कार्य पृष्टे कारणमाभिहितम् । राजस्रा नाम्हाता न पाठपति मां हेन्येतांशाप्ति कि भुष्यते । सुरु नाथ शुक्तावास्य में सुमारसिनेनोशाप्ति भिष्यते । इरिह्ने नाथ शुक्तावासिक्षेत्रमाभिष्ये ॥ ४४०॥

अत्र प्रस्थानोद्यते भवन्ते ज्ञात्वा सहस्रेव त्वद्रयः पछारम गताः इति कारणे प्रस्तुवे

। मृष्ट्यमुग्ति

नारिका कायरे कायरे वर्णानम् अभियाम् उदाहर्रात स्विनित्ति । स्विन् । स्विन् कायरे का

<sup>।</sup> तीध्यहीमिडकुर प्रीक्षाप्रमामनकरीर 'र्तनाम्बर्धकाप का की पीज़ारु मीगाउ नीमिकी' । गिमीड़ाफड़ । १९९ तीर्र 'क्तिमड़्प म तीमिकी' क्यू । :काम तीमीगारुक कर्न्डकी । :क्येन्ड्र क्रिक्ती मिनिसे' फ्विन स्स । स्पर्याद मीतिकार्

। मित्रासम्बद्धाः ज्ञब्दः ज्ञब्दः मित्रमार्थातामार्वे । रिएताह एक हिमिन्छीमक इमक्तीछपु एउट्टिय

अत्राह्याने जहानां ममत्वसंभावना भवतीति सामान्ये अस्तुते विश्वेपः कथितः। ॥ १४४ ॥ मिष्टः ज्ञान निव्यति नेत्रीहरू मेम किए एड्डिस्कि

स एव वृच्यः स युमान्स नीविमान्सुजीवितं वस्य स भावनं शियः ॥४४२॥ । :फ र्निमाफ्निएरई निरिक नैयामस्कर्णान्द्र बहुत्त

न स्वित्वर्गित्रकृतीर्थित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित । न्पस्। उद्गिमिति । वेन च कारणं व्यव्यते इत्ययः। अत्र व्यद्वगोपक्षया बाब्यस्याधिकममल्तार-

।। धुषु ১१ क़ाप हंम्मुएसक । : इन्छ हंशीक़िम्बाह । : धुक्रमाफ होड़ ।। भड़क्याति । श्रीरादीयमानेटान अहुत्यमस्य छाडुत्यम्यन महत्वान महत्वान कर् ज्ञा क्रीमलभिक्षां का के प्रतिय । क्रम म निम्पुर निम्पृष्ट निम्पृत्न क्रिक्स क्रिक्स विद्यात हो। । :ठाफ़ुटीक तीड़ 'क्टि :तेतन त्राक्रमे'। 'क्योतिक्य न किन्नी पीटर्क्शमनीहर्न त्रीक्रन न कि नहुं होड़ का महिट कह :णिमार्क्स मम तीम एक मामले क्रिक क्रिक माने -इमिर एक । किया स्मिन किया । अनुस्ति । अनुस्ति । अनुस्ति । किया स्मिन स्मिन । किया । निति । अस्माद्यि अन्यत् अधिकज्वहत्वोधक हुणु । शनैः आदीयमाने मीनितकबुद्धया यत्नेत नहात क्रमंत निमीकिक्तीम : णिमाक्रमुं हुं में काण का का क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा का मिष्य । तस्य मुखार कुतम् इति श्रेपः एतत् कियत् असलमिस्रमः । कि विद्वाह् भत् । -क्तिड्रमीम्प्रक तीरामीकं रंगमणम नर्भमानी रंगमाड्यीकट्ट कंगमड्ड स्पेड्रम्नमीस्प्रक र्वताहड्डम िङ्गिक । **तिशिष्ट्र तार्डाइट मनाधमी** मनीण एमपिड्ने तीप्त रिक्राप ध्नामाप्त

जहानां मूखाणाम् । ममत्वेति । आसीयलेखयः । ममेति विभक्तिप्रतिष्ठपिक्माधीयार्थक्मव्ययम् । ान्ज्ञीम्प्रहृष्ट डार्न्ड्रत । मण्डांद्रप्रतत्त्रयम्भामार्थमार्थात्रवाहरू । प्रक्रीाव क्रमहिनेडम रेक्रिय विमामा तीतिकम निवासंप्रकामम क्रम निष्प्रकाणिक निष्प्रमानाडम क्रम

। मिम्नोह मिम्ने महिनामस । : मिल्नोमः । निर्मा होन्। । निर्मास् ।

यम्" इत्युदाहरणचित्रिकाषामध्यक्तम् । "वारिकणे मुक्ताधाविशेष् " इति चक्रवत्पदिषः ॥ -អ៊ុទ្រែកក្ងារព្រស្វាកាមណិខ្មេរត្រៃ គ្រាវារកមាអាមុខគ" គំប្ ត្រៃ "ភេទ្ធាអាខុធ្រៃគ្នាក្រម ចុះគ្រឹទ្ធិ -मृद्यु रिक्तिय भिनामाम निर्मित्नम निर्मामम् न्य (अभ्यादिन अध्यादिन स्थादिन स् क्रहा । जीप्रमूति मिलक्षिक्यक प्राप्तिक हैं हैं हैं । जान मिलक महिलक बाज्यम् 'केन्छा च सा कान्तिमती करावतः' इत्यादाविव ( २५२ पथे ) तच्छव्दस्यात्र प्रमिद्धयर्थ-तीरू मान्त्रसम्नामाभ्रञ्च प्रेक् मकीतेत्रार एत्रपिष्टिनिज्ञ । एतिक्षित्रान्तर एत्रञ्चन तीरू स म म

हिनाएतीयार्क : प्रवृष्ट : ए । मुख्य मिन्हिन हिमिप्रियित्र । प्रह्मार हिम हेजाह इंड्राह्म हैं हिलिंग निष्यित । निर्माह निर्मात मनायम स्वापन किया है हिले

अत्र 'कुरणं निहत्य नरकासुरवधूतां यदि दुःखं प्रधमयसि तत् त्वमेन श्राष्ट्रमः' इति

निहें अस्ति तुर्यामिश्वा । अत्याः अकाराः । श्रेषः समासिनिः सादश्यमात्रं वा

तुरपात् तुरपस्य हास्ये हेत्। १ क्षेत्रका १ क्षेत्रका विषये हिल्लास् । क्षेत्रका विषये हेत्। विषये विषये । विषये विषये विषये । विषये विषये विषये ।

अस्युद्धरेतद्वि विश्वमितीह्यांयं केतापि दिक् प्रकारिता पुरुषोत्तमेत ॥ ४४३ ॥

क्रिशंचनेन कृतपोटेषु पीडाहानेनीते यावत् सुहृह्यूनां मित्रखीणां वाष्पजळप्रमार्जनम् अश्वपोठकम् । (जळेत चाहुरपसूचकम् ) कर्गात स एव पूच्यः स एव पुमान् पुरुषः स एव नीतिमान् नयद्यः । तस्येव सुप्त जक्षणमुक्तं प्राक् २४ पृष्ठं । अत्राप्तत्तप्रशंसां दर्शयोतः अनुत्यां । तस्ये तरा । वंशस्यम् । कक्षणमुक्तं प्राक् २४ पृष्ठं । अत्राप्तत्तप्रशंसां दर्शयोतः अनुत्यां । तस्ये तरा । प्रकृते प्रत्ते । अभिद्वित्म् उक्तम् ॥

নিজ্ঞান প্রত্যাদিক প্রক্রান্তর বিশাদিক বিশা

र्नाहिनत् ॥ ३ छर्त्वम् ॥ ४ नमहानित निर्देन सह सम्रासः 'नेकवा 'नारापणः' ( ५० पुष्टे २८ पद्मी )

अस्तेवं जहधासता तु भवतो यद्योसि विस्कृती ॥ ४४४ ॥ श्रीनेतद्वाध्यं यदि ततः किंच्यम ने मनाम् धुन्येव प्राविकतुमेव म प्रनस्मर्वेव पाद्युद्दः । र्त हर कि ठेनाक्द क्षिय इन्ट मर्निश्वक्ष्म हिन्न

वसन्तिलेकता छन्दः। वसणमुक्ते प्राक् ६८ घुष्टे ॥ । :मार तिमीतम्बुर्धायम् सर्वस्था प्रमातिस्थाः। भवतापि वाहश्मानेन खराज्यमुर्धायतामिति मानः।

।। तीर् ''मनाममीममप्र (:रिणिशिक्ष) म्जाणकृषिः गी।भ्जतद्वस्त्राहम्ब्रीमीपाणख्यक्षे प्राम्जन नुष्रभक्षे अङ्ग सहस्याः (श्रीविण्यः) अभिहतः त्रक्षानामभूयः । अधिमार्यानं क्षाने वापते वीमाहे स्थान स्था र्मिन्द्रिक हा मुक्तमाय के ब्राजिन सम्बद्ध । सम्बद्ध विकार स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स् -দ্যরাল্যুদ্দ নির্মান্তারে (ক্ষেভ্চদ্যমনিক্রম) কিনিতি ই2নিক্রম ক্রিভাপ্ত দুন্দ্র নান্তারভানা দিন্দ্র । ក៏ទ្រាំកុខ ភូម៌ តិនៃគ្រេអអ :មេរម្ភៈខែសេត្តអាគេ ត្រាស់ ក្រុខ ស្រំខែស្តិអាម អ្រំទែលត្តអាគេ -দক নির নিপ্রাপ্রদাদদম ল্প পর্যনিচ্নুম : দক্তা। দণিক্রম দুদ। দদিরিসেচ্ট্রদার নির্ महाएमप्रमुस एमस्प्रित । स्वापन्य पर्वत है है स्वापन्य । इस स्वापन्य । स्वापन्य । स्वापन्य । स्वापन्य । स्वापन्य । 'जाहम्हें' हात्र महाभित्रिकिहीकि स्प्रकत्ता अध्युति कि क्रिय महाभिवान मुक्तु हा

कितुं र्ग्गोष्मधामक्त्रकाइत्य । : शास तिमिष्टसतिसासक्तिगाशिकारता स्था । प्रकीमुक्युग्त उंच्छातिसन्तुरस्थ । तिरिष्टिइन्सुम्द्रुः डाध तत्रानम्हम्नाभनतुरस नर्ततुरस्थ । प्रांदस्तितराहमभन् र्तमन्त्र व्यक्तिमासास्। ये तु क्षेष्रवर तमयोएलयंयोः समेण शक्किन प्रतिमास्त्रमास्त्रमास् मिल । ज्ञास्त्रम भिष्माणकी एम्हाकीएकोल्यामिकोल्यामिका क्षेत्रमा निष्मा । ज्ञास्त्रमा निष्मा । ज्ञास्त्रमा । ज्ञास्त ह न । तिर्गित्र द्रिक प्रकृष । : हाम तिशालबङ्गी गिर्गिष्म कृष्टि का । तिर्हित कृष्टि ह क । :शाक्रिक्रमाक्षम ।मानार तिरिप्त म्माण्क्रीक्ष म्मान्क्रमक्ष । तिर्मिष्ट्रमुन ) । :पिन्न निह् "क्र न -អេទែលក្រុងពេទ្ធទេវាក្រុមនេ Рэбърче คीटर्डिमिन्छ : निष्त्रीपृथिविविविधिक्षा हिष्त्रीपूष -म्पास क्रामान नीड्र 'सिम्डिक्निमीड्पाइमान: तमुदायशाक्ष्म माम् क्षेत्र मा । : नीमित्रक्राप्त চার্ম্জ দ দ্যাত্র হিন নির্দিদ্ধিক চিক্ট দিলাক হিনি সাক্ষরী চিক্ট দ্যাত্র দ্যা

हि। : हास तिरिक्टमल म हरित्रीष्ट्रप्त । अध्य स्थितः प्रापितः प्रापितः प्रापितः । अध्य । अध्य । अध्य । अध्य । अध्य हिंक है। किम्पलापहुर मिंह मेरिय एड्ड मिंडीस्पल क्रम है। हिम्पलापहुरी मिंह मिरियम - इस एंग्रीकियन्त्रमभित्तिम्होत्त्रम् । हो हिंदि हो हो हो स्वास्ति । हो सित्ता हो सित्ति हो सित्ति । सित्ति हो त्रसस्यः इखुदाहरणतित नोम्यस् ) इसुहमातः ॥

् ॥ अर्रेज़िन निममाम तिव्र महारिकृ 9 अत एव महाभारते शान्तिपर्वीण विष्णुसहस्तवामस्तोने "वारसिंहवपुः शीमान् नेशव, पुरमेननः" रृन्यन्

## ॥ ४४४॥ म नेहिनिनिने कुंकुक्षिकुकानाम म केंकु मिड्राम्डम म केलुगिष्ठ अल्प वारि परिवः सरिवां मुखेरयः कि वाबद्धितमने दुर्गिन ।

नानोन्डेनवेनीनवित्राय नर्भावामहामार्थान्या । विष्ठविद्यानामाह्याया परत्तस्य । विष्ठा । । हिंदु २१ क़ार क्रम्पापक्षक । : इन्छ किशीर्र किहा । : मई तीड़ ": किशमप्रमन्त नायन ईई ईा मिहर माम'' ।:पेफ़र्क कर्त्रप्रमार्क्षमुनाइईही क्ष्नाधाराधार फ्रिक्स । क्षिप्रकाहि क्रिक्सिफ्रक मुल्यलमध्यस्त । यत् न्योत्रि आकाश्चे विरक्ष्त्रमें सगर्वमुद्रि तत् भवतः तव जडभामतैव। जडं जङम् न प्रवासीत्यर्थः । 'नी' इति निषेधार्यक्तमन्ययम् । ''अमिन नैहा नी नापि'' इत्यम्रः । अस्तेनं छजा-कितम् अङ्गिकतम् तह ततः पादप्रहणाद्वेताः मनाक् ईपदा कि में राज्या कुतः स्वरुपामा छात्रा सेसामासिद् पादप्रहणास् । यदि धीणेन कर्राहोनेन धनहोनेन च त्वया एतत् पादप्रहणास् अनु--इन्ह एंजुरिक्ति मार्स होता सुर्वेण सु : इस्प्राप म्हेम् निष्मित त्राप्त : नप्त । त्रिक्त मित्रमित्र हिम्मीप का र स्प्री हिम्मित्र स्प्री । स्प्री हिम्मित्र स्परी हिम्मित्र स्प्री हिम्मित्र स्प्री हिम्मित्र स्प्री हिम्मित्र स्परी हिम्मित्र स्परी हिम्मित्र स्प्री हिम्मित्र स्प्री हिम्मित्र स्परी हिम्मित्र

।। :गिमानाड्रमिनेक्सक नीड्र "जार्गग्राज्ञक्रक्तक्रस्टरिक्षस् ( किमिमामम् ) हत ।म् हु क ामछन्तर्नाम् मृह्यातकुरातकुरान्ति । निर्मात :गड्राव्यान्द्रपान मीपूर्वे म्हार्य म्बाक्षेप इति सम्प्राप्त त्रम्पारम् तिकारम् । 'डाम्प्रमार्क्षाय होना पर्पाप्ते विपक्षेण पर्पाप्ते विपक्षेण -ज्ञा<u>त्र के विश्व</u> के विश्व 

अनेत दुरिया (कवणसमुद्रेश (कवणसमुद्रेश ) परियाः सर्वेतः मिर्गेश चित्रे हिन्तु म्हर्मिन हे स्वापन होता है । -किङ्ग्रमिह तीमीइमीष्रप एग्लाउडुन्ड्स । तिविद्या साह्य विश्वानस्य पथिति प्रिमार्ट्य कि

॥ ध्रु ८३ कृार क्रमुणप्रख । : इन्छ हरं तिमान् विनिवेशितं विश्वमं नेत्ययः । मिष्ठं जन्न बुया नाशितिमिति मावः । वसन्तितिन्यना -कुनिकु इन्छाति । सारिकृतम् मिरुमि कुन्य वहनादह । वाहनायी हुन मार्गक्रमे कुनिकु--मनी न मित्रीएमं तंत्रीक मनी प्राक्षण विविधि । विविधि मन अधि में भागित में भागित में भागित में भागित में भागित

क्षित्रक के किता है। उन्हें भी कि कि के स्वार्थ के स्वा भासकर प्रमापहल किक्य क्षेत्र हेशीश है अहम निवस्त क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कार निष्कृतक है। अर्थ हो सार हो सार हो सार स्वाय हो हो है । वह स्वाय हो हो हो है । वह स्वाय हो हो हो हो है । अर 

हिन्दः । उत्प्रणमुक्तं त्राङ्ग १ ६ पृष्ठे । अत्रवद्धानम् मृत्वेयभुसंगतः कविरुपद्भित् इति त्रमायाम् ॥ रेडिकिमिर्हुतार । रिष्कितिहर म र्ठाञ्चामम म । :ति :पिन्नफाङ्गीमापमान्धेरप्रमानमान्द्रन्मभण्डिकि :छाड्रमम मगुरस्रसाहेतहासे ओद्दर्यम् उह्दतसम् आयोजन नियोजन । अत्र हेत्तहत्तराधम् । नागरीजनाना समाचाराः हिति सावः। मारती वाणी ब्यक्तायी स्पष्टार्था कुढ बहेत्वर्थः। यत्नातिशयस्वनाय कुरियुक्तम् । विद्विति नामभंभानिकानी फ़ुर्मनाफ़्क्रमक्किशामाक, तिक्षा काष्यस्य अभ्यस्य अभ्यस्य काष्याक्ष्मामक्क्षा तिक्षा । तिथि। । 'नीइनी' इति नाविकायाः मुंबेधिनम् । क्रान्निकः क्रियारिकार्यताम् अतिश्रोत् । मिवार्ष्यात् । मिवार्ष्यात्रात्तिः प्रक्र (५०१ वर्ष १८ पट्टी) महार्गतपननादमेदो बोध्यः ॥ ३ कीएस्विमिता । नाथिका प्रति सख्या उनिर्नायम् । ही मार्के किया किया है अपने हैं है। जिसका है। है किया किया किया है। इस है। इस है। इस है। इस है। इस है। इस है।

। निमान्न भीटिनञ्चल किडम डी इड़ एमार्गिर्मि :ध्रिकुछाठागिग्मामाम्हरूग्रीखः स±**र्**षक्ष इसे न कानित वान्ये प्रतीयमानाथीनस्यारीमेणैव भगति । यथा

॥ ३४४ ॥ :फ़क्त फ़्रफ़रिक़िक़िक़ुक़ुरफ़्राफ़्र माम कि अहि हिस्तः कथमी भनेदेव दैवात तहासी

।। मुख्य : किर्नाष्ट्राणिहर तीड्र पक्षिकानान्ड्रहीकास्प्रस्य इस्थ । तीड्र ''।। रीष्ट्रासस :रीष्ट्राससम्ह -ग्रिमान निज्नीन पान तिज्ञासामक्ताकः कान्तरास्त्राधिकः वाम्तान्तरास्त्राधिकः विद्यान

तुरमीममिष्यान ह्या । अत्तर्माम् वार्याः । वार्ये वान्यारे । प्रतिमामिष्या । वार्ये वार्याः । रिक्राए विज्ञ । ग्राक्तरमञ्चम । हो कि क्रिक्न ज्ञामाधार । ही कि । विष्य । विषय । विषय । विषय । न्हें हो कि एर्ग्यायोशानायायाय के विश्वाय के विश्वाय कि विश्वाय के विश्वाय कि विश्वाय कि विश्वाय के विश्वाय के

इति नानार्थवरीऽमरः ) उपायः साधनं येपा ते पोतोपापाः सायात्रिकाः समुद्रशणिजः । अन्भो जलम् ।। हीस्प्रहीमांउन्हा निवाहात्र । हिंदी। विकास स्वाहित ।। अन्ध्यार्गाम् । अयोग्नापान्यान् । अयं भावः । वाव्यस्यापान्त्रणिक्ष्यां भावः । वाव्यस्याप्राम्यम्

॥ धृषु ३७ कृषि छम्। इस्रिका । क्रब्र । समरी: स्वात् न कीटपीसर्य: । छह्यनस्य नेत कभेति 'अवकोक्तेनटी' इत्यापिशब्दार्थ: । मन्दा-: भिन्न भी। भीर निर्म मार्थ होन मार्ग कि मार्ग म (:गमर्गरेनम ) द्रेर्छ रेड्रेस् (:ठाछ ) :र्ग (डविट एरहम्स एरक् मीनाइत प्रदेश हर्माहुङ्क :छस्री न्यापनात्पालकक्ष्मिर्। विरस्थार होते बोन्यस् । आहो हरवन्ययं यचपं यदि देवाद्वतोः एप समुद्रः नित्तार: पातावस्य कुक्षिमं न वेन ताहरास्य अन्धः समुद्रस्य बहद्यने उद्यक्षिमं कुममे हान्ता ( 'अणे:' इति पारे जनम्य भूभानी आखादितः तिर्ह्हतो वा भुवनस्य भूभानीग्रो

मृत्या नाहुश्रम् । तया नाहुश्रम् अतिशीवस्त्रिका छन्। भाग हुर्वेहव्यस्य कस्पनिस्त्रिकार्यार्थार् हिंगिनिव्याने अपने हुन्यानी: क्षाने वरम न रिनतता ( वि:खता ) अपने विपिन्ने विपिन्न विपिन्ने विपिन्ने विपिन्ने विपिन्न विपिन्न विपिन्ने विपिन्न विपित्न वि

इष्टव्यस् । ''अत्र व्यद्वरं गुणीभूतमेव । ध्वनिलं तु नात्र । इहालन्ताप्रस्तवस्य तत्वादेव ( अप्रत्तु-हीतिहम क्राणिप्राष्ट्रनिमानामगितप्रमृत्युस्प्रकार्णात्रनार जावसम्बद्ध कृति क्रिलीप्रकाराध क्रिका मि।इए**ह** -क़ुप्त डी एंड़ ह हेयू । तीड़ ":Pifyाह्योशानामपीतर ह तीईए ।तानीहास केंद्रहिट्याह्य है नहर । रिष्यक्षात्राह्मामहत्त्राह मर्तनाहरू । तिष्यक्षात्राह्माहरू । विष्यक्षात्राह्माहरू । विष्यक्षात्राह्माहरू नित्ति बाक्यायीयनेतिष्यारीयः" इति । उन्ते च सुत्रासागरकार्रे। भित्र प्रमुः सपदि सुख-

बान्वाधिद्वयद्वात्, इंखेदयोते स्पष्टम् ॥

Į.

। :क्रीडम: सहीकः।

॥ ७४४ ॥ में शाष्ट्रकाशींगम फ्रिकारमार्ग्न शाष्ट्रक न वामेतात्र बरस्तमध्वगत्रमः सर्वात्मा भेवे । किञ्च इंद्रीएक केड़ीरी हु। से छोड़ ह्याएए। हैं कंडिणाए द्वीशि रिम क्रिक्रे मीएएक रिम रंग्नेक किनिद्ध्यार्गिगोत् । यथा

अयणस् । शाहुं हो हो । इस्राधिक । इस्राधिक । अयणस् १३ हो । नामाळ्यात्राहे महामान्यसारामायद्यस्य । भूतावास्तेन शाखोरक्र्याना-काराय न भवतीत्युत्तरम् । 'परोपकारकारणी' इति परोपकारसंपादिकत्वर्थः । परोपकारकारणी -गर्ग िंग्रह्मात्रमात्रमा स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था हा ह्या हिल्ला हिल्ला है। विशेष हिन गिर्मातना नाहाना मान्यादेन। वा सेन्से आदरेणाश्रयति यहा सर्वामना नाहानुरागेण सेन् नामाचारेण च उपरुक्षितः वरः वरबुक्षः असित तं वरम् अध्वगवतः पान्यवतः स्विसिना छापारी-इं वेशाय कसात्कारणात् इति पुनः प्रश्नः । कथ्यते । अत्र अस्मित्कार्ये विमानमानेन निम्पर्य वाक्ष वहास सत्यवास होत पुनः प्रक्षः । साध सम्पर्क निहितं ज्ञान स्थितर । भूति । । मुप्रमिष्प्रकराध्याद तीर संधीप तिशिनार क्रीवि ाम संर्ठाखाद धंगीय धंपूर सन्ह नर्द्ध मीाष्ट्र -क्रक । :क्षप एमकिषि विश्व होड्ड को हो : कि । :को हो हो हो हो हो । से । किय-।:।সাদাণ্ডিদর্দদীঠনিক্স্ত দিনিত্র দিলজিকজিদেন্য নির্মাণ্ডিন্টের চর্চানিজ্ঞানিজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞানিক বিদ্যান্তরাজ্ঞানিক বিদ্যান্তরাজ্ঞানিক বিদ্যান্তরাজ্ঞানিক বিদ্যান্তরাজ্ঞানিক বিদ্যান্তরাজ্ঞান্তরাজ্ঞানিক বিদ্যান্তরাজ্ঞানিক বিদ্যান্তরালৈ বিদ্যান্তরালিক বিদ্যানিক ব क्ष उछि। । शिष्टिमार । शाहर । अधिकर्यात । अधिकर्यात । महमीक प्रक्रिय छ। 

।। महम्सुः "हमीय होमीहरू मामसा भात तिबिद्राप सहद्वासम्बद्धाः विद्वासम्बद्धाः विद्वासम्बद्धाः परिद्वासम्बद्धाः परिद्वासम्बद्धाः नाह्य हे स्पृद्धीय: । स्वस्थावाह्य हे स्थाविद्याले सही स्थावित हे स्थावित हे स्थावित हे स्थावित है स्थावित है स -१११४ हिंदे अन्तर्भाष्ट्र हा अन्तर्भाष्ट्र स्थाप्त स्थापत स्य . -प्राह्मस्यान्त्रेय क मंद्रीयाह्यक्ष्याच वाष्यक्ष्यक्षया वाष्यक्षयहार्याप्रक मेर्ग्यक्षयहार । निन्य इति प्रस्तुतव्यञ्जनम् । नन्यत्राप्रस्तुनव्यवहार्णे प्रस्तुतव्यवहारस्य निगर्णभेषातु किमनया स्वेष्यायायायाय्वरस्याच विवस्थाया अप्यतिरायोक्त्रेतर्द्वाच । अत्र स्थनः पृथ्वेऽप्रमे हिन्दाया साख्या साख्या साख्या साख्या साख्या साख्या साख्या स्वाध्या स्वाध्या स्वाध्या स्वाध्या स्वाध्या स्वाध्या साख्या सा -জাি দর্চি । সা্যাক্ষিক্সর চ্যু প্রিচকুম্বর্শকুম দক্ষ্যকৃ দাদ দ। : দক্ষ্ট্র দিনকুম দ্বাদিদ -किए'' । :प्रिए तीर् ":प्रिष्यानामणिए तिमीलप्रमृत्मक्री।काक्रिप्राझिकार्यात्म क्रेडिंगाङ्ग्लाक प्रथा । :िम्प्रिक्रिय क क्षेत्र । :क्ष्रिक्ष भी अर्थ अर्थ के किए । : क्ष्रिक्ष के मिल अर्थ । । । । । । । । । । फ्रिकी।इर्जिया के विकास कार्या सह अधिक क्षेत्र के विकास के वितास के विकास क अत्र सत्पत्रेण खद्चरयानद्वीनारात् अतीव मिविणाः अधमवाभिदिःषुः कश्चित्पृष्ट्वः प्रातृतः

१ वस्तृताववेंहदर्यः ॥ २ समृद्धी वेडिसत्पुरवः ॥ ३ तारवर्षेणेति । वबतृतात्ववेजेत्वर्थः ॥

सिन्देशेब्दध्यार्गिण । यथा

सोऽपूरी रसनाविषर्थपोविधः तत् कर्णयोश्रापरुं हाधः सा मदविस्सृतखपरहिष्ट् किं भूगसोक्तेन वा । सर्वे विस्सृतवानसि अमर् हे महारणोऽद्याप्तसौ

अन्तः हास्पक्रा । १८८ ॥ १८८ ॥

अत्र रसनानिष्यांसः ग्रूत्पक्रतं च अमर्रसामेवन न हेतुः कृषेवाषठं तु हेतुः मदः

॥ मुष्टमीनी नेग्रे छित्रुप

त्तीपामाह क्किचिहित । अश्रुष कचनावच्छेर्षु कांचन वाक्षां अग्रभेदेन प्रतीपानाभिश्या-ध्रीपिणानारागेण च भवताव्याः । उदाहर्गात स्रीटपूर्व हाति । भछ्ठक वृक्षेत महत्रायां प्राप्ति प्राप्ति । प्रविपानारागेण च भवताव्यां । उदाहर्गा स्वांति प्रविद्धां । भ्यांतां प्रविद्धां । भ्यांति प्रविद्धां । ह भ्रम् । इस्ताविपाना च । स्स्वाविपयां निह्यां चाल्यां अनामां । अन्यांति व्यांति व्यांति । भ्यांति । भ्यांत

अत्राप्तस्तानमंत्रक्रमस्योसिक्षानेन तुरुवर्ष प्रस्तुत्वोः मृष्ट्रम्वानेव स्कानु । वर्षान्यार्थः वरुपयोः वरुपयोः स्वयमेवक्ष्यस्याः मृष्ट्रम्यक्ष्यः । वर्ष्यस्यप्तियस्याः मृष्ट्रम्यक्ष्यः । वर्ष्यस्यप्तियस्याः मृष्ट्रम्यक्ष्यः । वर्ष्यः । वर्षः । वर

निमित्रिति । हेतुरिलथं: अतस्तरके प्रतीयमानपुरुपाय्यरिपिपीर्ने । निमित्रिति मानः ॥ व्यास्यातिष्टं प्रदीपेह्योतियो: । ''अत्र हरितनो रसनाविषयोस कृत्यक्तरनं मदध वाय्यस्य भमरस्य मेननामानहेतुरनेन वाच्यानि न न तद्भतनः । मदस्त प्रत्येन मेन्द्रहे निमित्रके हेत्

9 इस्थानीतिस्मत क्षुति । पृत्त कि ताम अमुश्यानना हृष्यवा वस्तावित ताम वृष्ट के वृत्त क्षुत्र ताम वृद्ध के वृत्त विद्या व

( सू० १५३ ) निगीयध्यवसानं तु प्रकृतस्य पर्वेण यत् । प्रस्तुतस्य यद्न्यत्वं यद्यश्रींक्ती च कत्पनस् ॥ १०० ॥ १००१ ॥ कत्पनस्य पद्न्यत्वं पद्यश्रींक्ती च कत्पनस्य ॥ १०० ॥ । १००१ ॥ १००१ ॥ १००॥ । १००१ ॥ १००॥ । १००॥ । १००१ ॥ १००॥ । १००॥ । १००॥ । १००॥ । १००॥ ।

कित्रिक्ष मित्रिक्ष प्रमित्र स्वात्त क्षियो निर्मा मित्र मि

ร ॥ :ភាពកាំច្ច ទុះទុបស្វាន ៧ខុម្ភកាលិក កាំខ្ល (४६।९१९) "अलाच्तरम्" । កាំអំព្រៃចាំនេះ ខេត្ត កាំអំព្រៃចាំនេះ ខេត្ត បាន កាំក្រាស់ កាំក្រក់ កាំអំព្រៃចាំនេះ ខេត្ត បាន កាំក្រក់ កាំក្

उपमानेनान्तिनीणीसीपमेपस् पद्घ्यवसानं सैका । यथा कमलमनम्भित्यस्पात्त्यस्पात्त्रम्भात्यस्पात्त्रम् । क्ष्यस् ॥ ४४९ ॥ सा च सुक्रमारस्यभगेत्यस्पात्त्रम् केपस् ॥ ४४९ ॥

अत्र मुखादि कमलादिक्पतपाच्यवासितम्।

ाष्ट्र कंठीए :प्रीक्शिइएफ्बार रेतनाण्डाइड

। : फ्राम्डिएमि फ्रमिक्रिंभी ग्रेडिमभग्र हिरुक्र

। तीरू ॥ मुम्पमिपेपुप्रमुक्क हाड़ी हाड़ी इंडिटकाई म् तीपही

निष्टि । माहब्रह्म स्टिश्च । स्वानिक्योमस्य केशसंवातस्य । सोमसह्वासः सुखसह्वास । निर्मान स्वानिक्य । स्वानिक्य स्वान्त सिम्प्रेस । स्वानिक्य स्वान्त सिम्प्रेस । स्वानिक्य । स्वानिक्य सिम्प्रेस । सिम्प्

। छिरु ४ कुम प्रम्पाणक

दिक्, इसुहवात स्पथम् ॥

सासा सामणापञानहणो हेई हिन्न पा होई ॥ ४५० ॥ अणां सहस्यात्रं अणा वित्रं का वि व्याप्त्रं भा यच तहेवान्यत्वेनाघ्यवसीयते सा अप्रा । यथा

अत्र स्छाशास सामग्रीरच्यसानम् निम्स्यातास्य मार्गास्य सामग्री ( मन्द्रक्य १

मुखस्य आकाशानेन मध्यस्य बहुरिनेन रोमाबहुया इति नेमम् ॥

ज्ञादर्जन मिष्नमाप्त क इत ज्ञानांद्रज्ञाप द्रिक्ष वर्षण्य (पर्ग प्रमुक्षार जिल्ला हिल्ला)

क्रेरीय भेदाभावरूपतया निवांहः । एतदेव चात्र मि निगरणाम् यरख्वाचकपदेन शक्यतावच्छेद-नायन्छर्यस्ति मुखादिमानं वर्ति । तन्त्रेरमयानातिश्वितिष्रम् उपमानतायन्छर्-निवार । अत्र पद्माविक्षित करलाभेद्वाधरवैदाभावादनाहार्पेलं स्पष्टमेव । अन्य तु श्वम् -मार पेर्ट मुम्ड केम् हर्महर्महार । जिल्ला हिर्म हे निर्म क्षेण प्रथमतो बोध तद्वमिनिकने कमरूपिक्रम् विषय विश्व विश्व हे विष-पृथितिस्यपास्तासः। अत्र भेदेऽभेदः। अत्र कमखादिपदानां मुखस्व छस्यताबच्छेदकम् तेन फ्टार्गितक शुद्ध प्राप्त । एते । हेर्न स्वापा । एते । हेर्न स्वापा । एते । हेर्न स्वापा । एते । एते । नामार । संमोहन सुरतसंसदि कामिनीनां कप तदीयमबर्कारतारहतं में ॥ इसारी निमानार फ्छगोर्भेदाधवसावेडच्येता । यथा 'वित्रासनं समरसीमनि शात्रवाणामानीवनं विद्यपषेदि कीवि-न्त्रवामहं ॥ इसार निर्धित्रप्रमार्थ कुद्धसाध्यवसागवा नीहिमामेरप्रतीतिः। एवं हेत्-नुष्टा 'क्रमानमञ्जीन प्रमागिनानमानी रुमिन । मुरुद्धपत्रकार्याहमान्यक्ष्ये । प्रमाणनमञ्जी ी माण्डकपञ्चन मीर्राप नाष्ट्र भिष्ट स्वायवसाये उत्पार । भिष्ये भिष्ट प्राप्त वहुतकक्षणम् ।

भेद रूपा) अतिश्योदिता विषये.। प्रदीपे तु 'अन्यत्वेन विविक्ताकाएवरत्वनत्वेत् इत्युक्तम्। ''अन्य-च तच्चातीयमेव वस्तु तच्चातीयभित्र वेन वण्येत इति भावः । सा अप्रेति । सा हितीया ( अभेरे क्रमा । क्षेत्राह्म । क्षेत्राह्म । क्षेत्र । कष्ते । । :इद तिहेषु एजानते । :तिक्षेत्र धामाइभी मिभेदामादः सुवितः । तिनस्य पूर्वति भेटः । तिरिक्तिम् । ाम्ज्रीएर द्वार तिरिक्षाक ग्यहकतभीगिरही गिड् "मन्नम् परतिरूप"

किन्निन भीरिय ने मारश्यातिशयमहिसा च वाषबुद्धः स्थानाहेतन्मतेऽप्यनाहायेव भीरिति

। मिन्नास्त्राह : इन्ह्रिक्ष अधिकार्या अधिकार्यास । । विक्रिक्ष । ।

हैशसे देति के निय । 'शितक, हे भनेहुणा श्रीष्मे च सुखशीतका । सर्वाययशीमाब्या सार्य्याम्। न्तान्ता सानान्यज्ञाततेः सर्वाशाणबद्धः रेखा निर्मितिरे न भगतित्वर्षः । रेखा निर्माणपरिपादी-कुम.येमिलमेर स्थामानिषयकं सीकुमार्थ सिन्दर्भम् । अन्येत्र काष्यिनेवनीया वर्तनस्य शार्रास्य नुम्मिप्तर्मा । अन्वहर्मण इत्रम् । श्रिक्तमार हो । अन्वहर्म : भिक्ति । अन्वहर्म । अन्वहर्म । तीइ एई।इडछ तिसार एउट्टाइएम्स्टूर् । मिथमसूपि कामउछ । क्लीइइडिक् केस्राप्ते तीइ "मिछ नामुराहराति अण्णामिति । नायकं प्रति नाथिकासहया उक्तिरियम् । ''अन्यत्सीकुमार्यम् अन्यैव

नघनिपुरेयम्। रुक्षणमुक्तं प्राक्त् १३३ धुष्टे ॥ विविद्या ।)) इति इसामाङक्षणम् । ''छाया सूर्योगम कानितः प्रतिकिम्बमनातपः') इत्सम् । । अप्रि

मिन्देयान्तराहितश्यः प्रतीयते इति अन्यत्ववर्णेनरूपा (अमेद्रे मेदाव्यवसायाधिका) अतिश-अन्यासिस्मीकृमायीक्रमायिस्मीक्रमायाः । तथा नात्रान्त्र स्वित्रान्त्राप्तिः । ।

वानितारियम्। एवं च पूर्वत्र भेद्रिकान्त्रायः अत्र तु अभद्रे भेदाव्यवसाय होते हु भेभेदः ॥

''अने वोध्यम् । 'प्रस्तुतरम् यदन्यत्वम्' इत्यस्य 'प्रस्तुतरम् अन्यवस्तुत्वेनाय्यवसायः' इत्यय्येः ।

कपालिमागनेयम् ॥ इति पवेडिव नोध्नम्" इत्प्ह्योते स्पष्टम् ॥ शाहाएकत रिमी हुरम्भामएइटर्रम् । संग्रमी निम्मे भिक्षम कप्नी दिव हुन । संग्रम् क्रियम् । क्रियम् । क्रियम् । क्रियम् । स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्त नें कीऽलाङ्कार: । न कीऽपि । किंतु तेपा तेपा तथा ज्ञानाने (ज्ञानानि ) भागदिपपक-वशासितक बाह्यसिहें हैं। सिकीतुकम् ॥, इखत्र ते नायमळकारः अध्यवसानायात् । न नाग्रहेर प्रविषय इंद्यमधिय । अस्तर्भागीयां अस्तर्भागीयां प्राप्त । प्रमित्र हेर्प विषये अहेदा-हातिन तेन रहे। कारीसीता । यथा वा 'बीभिः कामीऽभिभिः स्वहुंः कालः शत्रीभीक्षि सः' इति । -គាក្សរៈគ្រ ការអភាភាភាភិក្រ គារិខិនេះ គ្រាំខ្លាំ ក្រុងកំព្រែមកស្រាវគ្ស គ្រាវគ្សាខ្មែរ ក្រុងកំព្រះ -िर्म शिष्टहमुक्तीइण्युहान भिन्नमूप' । । । । जानामाम्छनी मनि हा जिप्ता (ध्यु १*१२*) संबन्धियारणस्य निमोतुश्च विविक्ताकार्यस्य-तर्वपूर्णाळादित्वेनाय्वसानम् । 'अस्याः सुगंतिवीo' 

'०रिंदीति :। भिर्म मिर्मित किस किस हिस है। है। मिर्मित किस किस है। र्नेसह १६। कियो तिन्नी सिन्ना । क्रिक्त क्षेत्र क्

इमेर्डाइन्ति नेवा तेषा तेषा तत्रहुषेण नानात्नेन निर्देत इति निष्पेन्देन योगपतान्वरादभेदे । तिहा। : संस्वा तक्त में प्रहोड़ी छिठेड़ी छिठेड़ी मिहाड़ी हैं मार्च । । होड़ी । नर्तरः बीणा सारी मूरिमान् गोपाना खननोऽसता शितिमुना शास्तो सिनोः शिद्यः । मृत्र-राप्तेनीतः मानाहाः निश्चमामानात् । कानामानात् । तानामानात् । वता । वता ।

नहार जात क्षत्रज्ञा सहार हिन्द्र । स्वत्र साम 
। इस्ट्रह ण ।। :'जारहरूपुर । इस्ता महितीए। एए प्रिक्ट र पात क्रिक्स शिक्षा भी प्राप्त कर पात्र ।। जनमा ।। नमुद्देः ॥ ४ श्रीतृष्ट्याः ॥ प सत्रारः सत्यार इत्यर्दः ॥ ६ श्रीमद्रातवेते द्र्यातः पृष्टे निवायन्त ानिविहमु € ॥ :बेम्बानीनोश प्रवन्नमाम् अपन्त । । स्ट्रिसिम द्वामाथर विक्रमामीनलाम । तीर् । व्यन्त ।

नुप्तम, मिन्नने पष्ट्रीकामी कित्रमी तीर विस्ता एर्नेद्री कित्रम विद्यान पर्नाम कर । किस्मान ।

भिह्नाः इति पाठालस्य ॥ ९९ यादवातः ॥ १९ स्र एक्टीन् । भागि मा मुखरणक्षिते । असी न्युपो

हात मेहिनो ॥ १३ बररामेण सहितः क्षेरिताः ॥

泸

فنسا

र्थस्य ) सा त्रीया । यथा , यद्यर्थस्य, यदिगुब्देन चेन्छब्देन चा उक्ती यद्यस्यम् ( अभीत असंभविनो-

। : १ इर्हमि (इंग्रिक्ट केंद्र स्थान ।

## ॥ १४ ॥ मुक्तिविद्यासम्बद्धान्त्रवात् ॥ ४५१ ॥

"प्रवयोहति प्रिष्टिम् हित्रिक्षित क्षां क

নিগ তিটু''। াদটিটু ক্রেক্টিণু নিগা | চিমি। দিনে। চিগিটিং চিগিটিং চিগিটিং চিগিটিং ক্রিক্টিল চিগিটিং ক্রিক্টিল চিগিটিং চিগিটি

( अनुष्ट्रम् ) छन्दः । उद्यामुक्तं प्राक् ११ युष्टे ॥

।। ९८४ ।। १५६म सम्बन्धित क्षेत्र ।। १८९ ।।

सामान्यस्य विश्वतस्य वज्ञ वादयहुवे स्थितिः। सामान्यस्य हिन्देशस्य वज्ञ वादयहुवे स्थितिः।

सामान्तरत हित्यरत तह्य वादतहेत १६४१ए:।

हरांकी हता कोडधेश्वेतिस वेयसा शिनहितस्त-बीमा तन्वता ॥' इस्तेत्रापि 'ध्यापु 'ध्यापु स्थापु ।। मणामावात्' इन्यत्रासंबन्धे स्वन्धरत-बीखायणयक्षेत्रतिपादनार्थे उत्तत " इत्य.हुः ॥

ंदिकारणयोर्थं येवेविवर्वविद्यः साम सुर्वाति । शोक्तरक्षण स्याक्तरक्षण स्याक्तरम् । स्वीत्रक्षण स्याक्तरम् । स्वीत्रक्षण स्वात्ति । स्वत्या । स्वीत्रक्षण स्वात्ति । स्वीत्रक्षण स्वात्वि । स्वीत्रक्षण स्वात्ति । स्वीत्रक्षण स्वात्वि । स्वीत्वि । स्विति । स्वीत्वि । स्विति । स्वीत्वि । स्वित्वि । स्वित्वि । स्वित्वि । स्वीत्वि । स्वीत्वि । स्वीत्वि । स्वीत्वि । स

्तिम् विष्ये हिविधः कार्यस्य प्रायम्येत सहमाने न निमायस्व हिविधः कार्यस्य मिति । सिलियः । सि

क्षित्राप्त स्मेश स्मेशकार के क्षित्र स्माध्याम स्माध्य हे स्माध्याम स्माध्य हे स्माध्याम स्माध्य हे स्मेशकार स्माध्य समाध्य समा

साप्त । सम्प्रस्थाप्त । स्वायन । स्वय

टिहामन्महीतिएइम्हेरिहम्हाम्स्यम्बद्धान्मस्य ।। हार्ग्निहिस्स्य स्रिति हेर्मिह्नार्ग्निहिस्स्य अतितः । 'भापत्रतः खकु महाराज्यक्तका विस्तार्यस्थक्तपृष्ठित्रभावम् । कावाद्यक्ष्वक्रमध्यार ह इस्त्रमीह सर्वाहरू ।। होते स्मृणाक्रिक विद्यान स्वाहर व्यस्टर्म ।। इस्ति स्मृण्यान विद्यान स्वाहर्म ।। दानित्रप्रमान वास्यहर्षे इति । अत एव 'आननं सुगशानाक्ष्या नेक्ष्य छोळाळ्तावृत्म । भा मावेत वावयायायायायायायायायायाया भीती के कि के छ ) हिन्स् महिमार्यक्री ग्रहि स्प्रेमधाण साथाय हिनास्य हिनास्य हिनास्य हिनास्य स्थारिक रहे। मार किएने भिड़ी हत तो इं एतायों अध्यक्षिकाय मंद्र हु है हिए विश्वासी स्थानी मार मिष्मोर्गिष्यायानि कंपेमधाणाधासम्बाद्यम् वस्त्राधास्त्रमात्रापत्रसाधाणासमार्थे वाष्यायां वाष्यायां विद्र ह मिलास कंत्रायुप होनास (तिथी बीडी क क्ये हिंदिहम्पर । प्राप्रिक्ष क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ह ক हु हत চ্রান্টরিচরি চ্যুদ্দমিদ্দ্রীদিশ্দিদ্দিদিদিদিদার ক্রিদ্যাদ্যাদান্দ্রদার্চার্চ্যান্দ্র ना मानुसारा सं सावस् भेरा हो। हो। हो। वानवार्यातमार्यात्राधार्यात्राधार्यात्राधार्यात्राधार्यात्राह्य वान हिनि । एवं नीपेमेलनामे वाक्यायेरयेति । मानेवर्त्तप्ता नाक्यामा अरुता इत्ययं: स्थितिपदार्थमाह उपाद्रिप इति प्रतिवस्तूपमापदस्य न्युत्पाद द्येपति वस्तुन इति । उपमानतः क्षयोच्छाद्रमेखयाः । तथा च 'शद्रमेद्रन' शि विशेषां सूत्रेटमुक्तमाम अर्थत्राक्षम वोष्पा उपमानवायने ने नि अभिहितत्वादिति । सप्तमोह्याते ( ३४२ पृष्ठे ) इति शेषः । **शब्द भेदेने** मुन्ने काक्षान्त्र सामान्यपदार्थनाह साधाराष्ट्रा इंप्रेड हिन्द्र हिन्द्र होते । वाक्यहर्व इंप्रकार्याचे अपमेयवा

तिस्यातिविस्यमालज्ञ दृशन्तास्कृत दृश्यः ॥ २ वस्तुप्रतिवस्तुमालज्ञाके ( ६३५ पृष्ठ ५ पृष्ट्वी ) रशन्त राह्यः च द्रएःपः ॥ ३ गम्यानिति । औपम्यमयोज्ञस्स्य साधारण्यसंस्योपाहानात् वाचकामानाच्चातं मानः ॥ । भोपम्यानितिस्यम् । इप्रमेत्रांश्योद्गितः स्वायं उपसंस्यानम्, इति कात्यायनस्त्रवातिके स्वायं प्याप्तानात्त्रम् भ मन्त्रमानितस्त्रमानात्रम्

#### हेवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भक्तवेषा। न खहु परिभोगयोग्यं दैवतक्याङ्कितं रत्तम् ॥ ४५३॥ 'यदि दहत्यनस्त्रेऽत्र क्षिमञ्जूतं यदि च गौरवमद्भिषु मि ततः। १४४॥ ४५४॥ ४५६

। तीर् ".अञ्चीन मर्डभ्रञाह :मेथ (णिप्राधाम संमीनिर्मनाम्बर्धात्रप्रहरू तीर्हिस्स्या -हाफ़्रक़िश्वाह्म ।इक़्र हार भी भूकि कि । तीड़ ":प्राक्षामपूर्वाहता होड़ हाप्रिकाइ -लिमी तीड़ 'छुछ न' 'मथन' में मधाणप्राधा कु एक एक सामार्था भे महार्थ हाथ.' आपन -किइनिङ्गाव तार । मध्मप्रअविता तिमिनामुक्षेष विपितिमीतिकित्तिमानप्रवित्रापित्रमात्रिमानप्रा भूतम् उत्तर्शक्षमानभूतम् । एवं च दैवतह्त्पाङ्कितरत्तरम् भोगयोग्यत्व यथानिनम् तथा भोगरमेति एकरवैवानीनित्यरूपसामान्यस्य शब्दभेदेन हिवारसुपादानस् । अत्र पूर्ववाक्यमुपमेय-नीप न क्लें इसने इसनेन परिवारपद्मजनस्थानीनिकं प्रताध्यते भे बलुं इसनेन न परि-। धिष्ठ १ क्राप्त तम्मुए७७ । इन्छ विवाद । क्रिक्स निर्मित हो। क्रिक्स मान् १ क्रिक्स । । :प्रमण भूषणाबध्ममुपहानाम भेगमं भवतील्यरं: । ''एनं स्वामभूष्यानाम्भूष्यानाम्भूष्यानाम्भूष्यानाम्भूष्यानाम्भूष अंह क्ष्य (स्पन्नामनीपानक्ष्यकुर्तात्राहियादियादियादियादियाद्व अध्य क्ष्य क्ष मिरियार सिमा सिमार साथार्यक्रमस्य पदं स्थानं शब्द वा क्यं भनतु अन्यविशाविति ह राजन् देवीमां देवीलं गमिता प्रापिता कृतामिवेकीत भावत् । ''देवी कृतामिवेकापाम्'' इख-नसूत्रश्रुति ४ अधिकरणे ३ अच्याये उदाहत पदामदम् । राजान प्रति देवीसङ्ग उनिमित्म । -माह । रीम्पर्कारिक तु संक्रिपुर्किमालभुतङ्गीक तु ग्रंग क्रमीर तीमीश्रमीवृप फ्रिकालभु । तिर्विह 

\_

Į,

१२६) मिछासमा इसीताम्जाप्त | त्रीद्रुष्ट तीरुडाइट (मामप्तुस्तिष एजाडाम ) अन्तरम् । अन्तरम् । अन्तरम् । अन्तरम् । अन्यरम् । अन्

।। मुफ्निमुम्भारमन्मा । एन्युर् । । मुक्रम्भारम् । । ।

॥ ९०१॥ मृत्वकितिय मिल्रेस मिल्रिस्य : क्राइड ( १५९ ० मू )

-इमनी' हर । मिएक्राविता तिमिनामुक्षेप र्व्यावित्रीएक्षात तिकिशामात्र । तही।प्रशिमातम वृ

मुम्माम्पर्पात्रीप्रिक्तिमानम् भ्रतिकृत् अस अस्तिकृत्यम् । अय १ साम्य ाक्यचतुष्टभेऽव्युपादानान्माखालम् । चतुर्धवाक्यं चोपभेयबोधकम् सतामनिपादित्वस्य वर्णनीयत्वा-फ्रीमधमनामाम फ्रेक्टिंग्एअनामात्रुक : ईंग्रहास्पीनी तीड़ 'क्रिंतीकुर' 'वर्डेत, 'ति हो' 'मा

अस्पत्राप्ति । वैधम्पर्स्थरुप्ति । वया 'सक्ति प्रव चतुराश्चान्त्रकापानकापि । विना-।। দৃষ্ডদ্র র্গিনির ই রিটির্নালমুক্তর চরিয়েজাদ-াদ্যসামূছ চর্হক্তরালাসাম্মধানামুম্কারকাশী। - ভিন্দি প্রিটি ট্রাফ্র কেইট , 'চেন দৌ 'চঁহুদকী' দৃদ্দালনাদ্যদ্যুদ্দারদে নিনিলাদ্যদ্রিরী। ভা - त्रांड्रमम् प्रियान्ड्रिड्ड मार्गान्ड्रिक : मार्गान्ड्रिय : मेर्घ निमिष्ठ मेर्गिक क्राम्प्रियान्ड्रियान्ड्रियान्ड्य

ान् जनरखने । चन्द्राहने क्षमी नान्यश्वकोर्पारंतीपणे ॥ अत्र चन्द्रेण वथा चन्त्रोर्पारंतीषः न्डिम :भ्हें मुस्ता साथम्पृत्रवा । हिवाना । विवाना वजा ,यप्रविधः तद्व-न्तीने निपुणाः सुरशो रतनमणि ॥ राजशेखरकृतनालगामणस्यपदाम् । अत्रावन्त्य एव सुरशो

मित्रकेय प्रमाधिना भाषानिशिष्टी नीणार्ण में ह्यान्तः तथाप्यमेन ह्यानेन सहाभिक्षेत्रे णित्छ : प्रवाति महिमानम् ॥ इत्वादी । यबप्तत्र पुरुष, पुरुषत्वान् सङ्गिवेशेषत्वादित्यपे জিক্ষনিজনামিক বুর দ । : দব্দু র্চত্বু তুর্বির্মিক মার্লিজনিক বিদ্যালী দিবর বিদ্যালী দিবের বিদ্যালী সিঠি নিট্টার্ট নিক্ত। নীর "র্চিমাণ ট্মণিটিম্টি নীর রিপ্টার নিস্কান্য তেইব্যাট াথন বিদর্শ

म्बीफलबद्राणादण्डसहराः सद्घावेरोपबान् पुरुप होते वा बोयः" होते ।। इति प्रतिवरत्तुपमा ।। १ दे ।। मिनमिन्निः । एव च तुम्बीफलराहिरवबद्योणादणःसह्यः सङ्गिश्रेपाभाववान् पुरुष् इति बोषः ।-तेन ताहश्मामान्यान्यभिष्मिद्धा यत्मामान्यभिष्ठा न्यायाताहश्रोशेश्रेशमान्यन्य--1, हो) प्रदेश हो हो हो हो हो हो है। अधिक अधिक के विकास क्षा है। है। जा कि स्वार्थ है है।

-জীম নির সান্তজানশন্তর কিন্দুরাদ্রাদ্যর্থার্থার্থার্থার্থার্থার্থার্থার কিন্দুরার্থার বিদ্যালয় -तिर' हिमामारणघनी:विक्नमं विवस्त क्षान्यं ह्यात्नाक्ष्मार् ही निक्नमं:। विवरणकारास्त् नेम्यायः न रनेकत्वा त्वर्षः हरान्त हरान्तनामाळेकार् होते सूत्रापः। तथा च विम्बप्रतिविम्बमा--तिप्रहरेही महनहितिय रिपेय प्रियास उपास समितिया सामाया सिर्वेग प्रति हे हिस्सामा सिर्वेग सिर्वेश सिर्वेश हैं। -क्रमान । क्रिक्तुत्राह्मक्रु होई 'क्रुक्काह' इस् । क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्

हिर्निमिष्डुआस् क्षार्यम्बर्धिकाम्बर्धिक इत्यास्य । मिल्या स्वास्य स्वास्य स्वास्य स्वास्य स्वास्य स्वास्य स्व म्। इलाइः। एकस्यायेस्य शब्द्रश्चेनामियानं वस्तुप्रतिवस्तुमावः। द्रयोर्थयोद्देरुपादान विम्वप्रतिविक

॥ ( र्रिप्रजी ४ हेषु ४६३ ) क्वाय इस्टब्स्निस्यितार जास्य ॥ द्रिम्स्य प्रिस्तिस्य । अस्य १ ४६३ । भाम में भारत. ॥ भी जिस्से सामान के विकास मार्थ है है। हो सामान के में अपने में भारत से भारत है। मार्थ के भारत निर्मात न लेकलस । अत एवोक्तमप्तरवादीक्षितेः "वस्तुती मिलावोर्युपमानिष्मेषभंषोः परस्पर्सा-

#### एतेषां साथारणथमहिनाम् रहोन्तः नियमे पत्र स रहान्तः । १ महिलाहणभूमिन सिम शिहिन्। १४५० हे हे स्टिन् १। १४४ ॥ शह्यस्य मेमुक् शिमक्रीहिन्ने हे क्रिलाह

हस्य स्थाप् संकार हिम्मार्ग हिम्मार्ग हिम्मार्ग हिम्मार्ग हिम्मार्ग स्थाप्त स

न्हानाः साथ हानाः साथन्वित्यान्ताः साथन्वित्यान्ताः । विकालक्ष्मित्यान्ताः । विकालक्ष्मित्यान् । विकालक्ष्मित्यान् । विकालक्ष्मित्यान् । विकालक्ष्मित्यान् । विकालक्ष्मित्याः । विकालक्ष्मित्याः । विकालक्ष्मित्याः । विकालक्ष्मित्याः । विकालक्ष्मित्याः । विकालक्ष्मित्याः । विकालक्ष्मित्याः विकालक्ष्मित्याः । विकालक्ष्मित्याः विकालक्ष्मित्याः । विकालक्ष्मित्याः विकालक्ष्मित्यान्तिः । विकालक्ष्मित्यान्तिः विकालक्ष्मित्यान्तिः विकालक्ष्मित्यान्तिः विकालक्ष्मित्यान्तिः विकालक्ष्मित्यान्तिः विकालक्ष्मित्यान्तिः । विकालक्ष्मित्यान्तिः विकालक्ष्मित्यान्तिः विकालक्ष्मित्यान्तिः विकालक्ष्मित्यान्तिः विकालक्ष्मित्यान्तिः । विकालक्ष्मित्यान्तिः । । विकालक्ष्मित्यान्तिः विकालक्ष्मित्यान्तिः विकालक्षित्यान्तिः । विकालक्षित्यान्तिः विकालक्षित्यान्तिः विकालक्षित्यान्तिः । विकालक्षित्यान्तिः विकालक्षित्यान्तिः विकालक्षित्यान्तिः विकालक्षित्यान्तिः । विकालक्षित्यान्तिः विकालक्षित्यान्तिः विकालक्षित्यान्तिः विकालक्षित्यान्तिः विकालक्षित्यान्तिः विकालक्षित्यान्तिः विकालक्षित्यान्यः विकालक्षित्यान्यः विकालक्षित्यः विकालक्षित्यः विकालक्षित्यः विकालक्षित्यः विकालक्षित्यः विकालक्षित्यः विकालक्षित्यः विकालक्षित्यः विकालक्षिति

स्पानुस्या न्यूनत्वासापृष्ठम् विषमम् अमुन्त्रम् इदं पद्माम्यवृद्धमेते स्पष्टम् । आयो इन्द्रः । छक्षणमुक्तं प्राप्तं १ पृष्ठे ॥ ४.अत्र केृपचन्द्रयोः नाविकाद्यमुद्धाः मनःकुम्ययोः मनोभेवज्वाहितस्यिकिरणज्वाहितयोः निर्मान ; (f '

! -- '

رفير السبدة

٠... نيم

- ساء

ريد مر سر پاريس

· ... . . .

\*2. -2.

\$4 J.J.

\_---

mm 1 ...

---

-

\*\*\*

و الما الماسة

m 1 12

L ma was

-

-

~:. "

 $\mathbf{Q}_{2,2}$ 

- 4

4<sup>1</sup>1 . 2

<sup>।</sup> ते के क्या हे से स्वास्तित । त्रा के के स्वास्तित । के स्वास्तित । के स्वास्तित । व्यास्तित । व्यासित । व

प्प सायम्पेण । वैयम्लेण तु

पराहे सहिम्मेरी से कुपाणात्तकमानितः।

प्राहे सहिम्मेरी हो स्वानितामको कुपाणात्किमानितः।

प्रित्ताः स्वानितः स्वानितः हे स्वानिक्ष्याः हिस्सेर्गाः हिस्सेर्गाः हिस्सेर्गाः हिस्सेर्गाः हिस्सेर्गाः हिस्सेर्गाः हिस्सेर्गाः हिस्सेर्गाः हिस्सेर्गाः सिर्मेर्गाः हिस्सेर्गाः हिस्सेर्गाः हिस्सेर्गाः सिर्मेर्गाः सिर्मेर्गः सिर्मेरं सिर्मेरं सिर्मेरं सिर्मेरं सिर्मेरं सिर्मेरं सिर्मेरं सिर्मेरं सिर्म

पिटर्जिफिनम्प्रक्रिणोन्ने तीतिम्प्रक्ष तीर्वनिः भीमाधामप्र क तंक्छ। मुख्यम् र्तिक्ब्रुज्यः "क्रा

स्वयंः विषये साध्ययं साध्ययं विक्रिति ते विक्रियं विक्रियं विक्रिति ते विक्रियं स्था विक्रियं साध्य विक्रियं साध्य विक्रियं विक्रियं साध्य विक्रियं साध्य विक्रियं साध्य विक्रियं साध्य विक्रियं साध्य विक्रियं साध्य स

े निर्मातिकाति । ताडूपयोः सानएणवर्षयोरिक्षयैः ॥ २ मनःकुचुमयोरिति । मन इत्युपम्यम् कुमुम् न्यनेतम् तपोरित्यदेः ॥ ३ सानएणयमदेनिति । सानारणो यमे। यदा 'सायरणवर्षाणी तयोभोवः सादा-न्यनेतम् मानारणयमेशिश्यमित्ययैः सानारणवर्षत्रेशमिते यात् । यदा 'सायरणवर्षत्रेम्, इत्यस्य कुस्क-भार्यनेतनस्य प्रायरणवर्षत्रेश्यम् इति पाठ एव ऋशितः ॥

॥ ११ ॥ :ज्ञावङ निड् ॥ :जाव्डकुङ् ":ज्ञामकर्म

मू० १५६) 'सक्त्राम् क्यांस्य प्रकृतायक्रतास्याम् ॥ १०३ ॥ ॥ १०१ ॥ मक्पांक् निर्ध्यक्रमाक पृक्षि स्थापक्षा ।। १०३ ॥

गक्रीणकाप्राकराणकानाम् अर्थात् उपमानोपमेयानाम् भर्मः क्रिगादिः एकवार-यत् उपादीयते तत् एकस्थस्यैव समस्तवाक्यदीपनात् दीपकम् । यथा

।। मुम्प्र्याः तीमीतश्चाम तीमीएएछञ्मामामुक्रमा५ हंग्येन्प्राक्ष्माहरू। शिटफेडल में हें । इंगिड़ इंग्लाकों हों (१११०) "किंगिनार्ने इंग्लाहुः । एवं च मतद्वे प्री ப்பித் ' मत्मिण हो ( निर्गित्रमाष्ट्रक्य ) निमाहात्मप्त निम्मण निमान्द्रप्रशाह्मप्त :मेव निाम, मानायामिवार्थे कन्प्रत्ययः। प्रकृताप्रकृतप्रकाशकत्रात्राक्ति च सारस्यामित बोध्यम् । अन्त तु प्रकृता-। Prep កុម្ភារក្រុម្ភាភក្សា ក្រុម្ភាភក្សា ក្រុម្ភាភក្សា ក្រុម្ភាភក្សា ក្រុម្ភាភក្សា ក្រុម្ភាភក្សា ក្រុម្ភាភក្សា -लिपार ) हम्नाहित इतिमान इतिकितिहार । अस्तुतिकितिहार । अस्तु दुपहानाना ह होतक्तर्य मार्थ क्यू हेर्म हेर्म होता । देस होना निव्यक्त स्वापन होते । इस्ति होते होते होते होते ह फर्मेक्रत । ठीड़ीठ । ठीड़ र्राहिशक्य जामधारू हामेशक्र हिन्द्री है। ही हिन्द्री है । । इत्रमाणः हर्न्डशनासमात्रमाहित हो । मध्यम् । क्रियाहिति । आदेशब्देन गुणसप्रहः । न्माधितं नः इति वातिकेनोपमानपद्स्य पूर्वनिपातः। उपमेयोपमानानामित्यर्थः। एव नोपमान-हाड । जिमिग्निम्मिम्निम्न । जीव स्तुपमाहडान्तीः। इति । उपमानिम्मिम्निम्निमिन्। हा ाननी ਨੌ।ਨਿਸ਼ਸਿਪਣ र्राप्त कार्य । महार हो कि स्थान क्षेत्र । स्थान र्राप्त कार्य कार्य कार्य । स्थान कार्य कार्य कार्य । स्थान कार्य कार इ )विरहात् । व्यद्वयाया अव्यस्याः बान्योपकारकत्वात् गुणीभूतव्यद्वयत्यमेव न तु व्यनित्यम् । कृतवाः सजातीययमेमंत्रन्यस्मिषायां पर्यवसानाहिति मादः । सा ने।पमा व्यह्नवेद दावक्र(इदा--क्रा । त्राद्वीयुष्ट । ( : ग्रीम्प हेपू ) : त्रामनीकेप प्रज्ञानाता प्रह्मनीणीम ति इ (८ ह। ८ "म्रिनामक्रभः 'हामितानावित्रताप्राकाणिकाप्राताना । महितास्त्रहाणिकाप्र धिनाक विविधः । । । । । । । । । । । । । । । ति है विन्हों सामिति सामिति होति।।

१ अस होते । नामक्तिकानिस्यर्थ, । १ अत्र प्रथमक्षेपक ६ ॥ के उपमेयोपमानानानी । " तम्हान उ. १ ४ ४ ४ १ १ । । । सम्हान स्वान्तर अस्य प्रथमित स्वान्तर स

नहीं विद्यास सक्रों मुक्ति विद्यास सक्रें मिर्गिक म ॥ ७८४ !! णिष्ठमुष्ट हिनीमखी कियु ॥ ४८५ ।। िणिडोंसे ड्राम्टर्क रिणमणन पंगराण प्रयागि केश्वराष्ट्रं

हिता सिन्याणास्य । भारत : गिमान में माना में माना है । भारत । केंद्र । भारत । केंद्र । भारत । केंद्र । नव हुं हि प्रथमहोपक किया किया केपाई किया है। के विकार किया है।

मार्क १३३ हो। फिन्ए। जिल्ह्या मुला में हिंदी हो कि स्थान कि स्थान है है। जिल्हा है कि स्थान है है। जिल्हा है कि स्थान है है। irछी দ र्रुक्टिको छेडिक निष्ट्रेडी रेप्तर्रः । :मर्ड तीर्ड "मिड्रुक्ट्रुक ष्ट्रिर्द्धान्तरः :फिड्रिप्रोह्सर् । प्रिक्तिगान ग्रिप्तर्कः । :थ्रेथाड्र हिन्धकाट ध्रुप्त क्रिनीश्यक न हिन्धरुप्त : एक् : ग्रिक्त ( नितिस ) मानिहाङकु ांनाक्छाहङकु नीमिङक्क नामिङक्क । अस्ति ग्राप्ति कुछन्। अस्तानाभिति विशेष्यचतुष्टयेऽप्यन्ति । अस्तानां जीवता कृपणानां छुव्यानां घनम् नागानां सर्पाणां । চনিষ্ঠ চন্ত্ৰগুট পিচ্য , 'माনাকভীাচজকু''। मिनकुर्ग চी ।।। मानामुर किए। ।।।।

अत्र वर्णनीयां क्रिक्तानों कुळवधूरानां तहपामक्रितानक्रियां क्रपणधनादीनों च रपशेन-

'अत्र िक्यिन सक्रुपातम् प्रकृतानात् कुरुपालेकानां स्तना उपमेवाः अन्येषां तुपमानत्म्। किपाह्पमाथाएणधर्मस्य सञ्जदुपादानिति कियादीपकार्जकार्यदम् । तदुक्तं प्रदीपोइयोतयोः

। :मिलिविजिप्तामप्रमध्म किन्मीत दिन्धकार नामव्यत्ताम प्रमह्मास्किविज्ञा । । होड़ ":में मधाणुष्राम । एन्हां हारू । :हो। एक्तम मिन्न हारू : हो। ।।

प्रशासकार्यास्यान् विवास । एषु म वास्तरूसीपमेनेनेवाहः प्रकाशानुसारिण इत्युह्योते स्पष्टम् ॥ हागासामाम्रामुक्केस समित । इत तिप्रिक्ति अर्थि प्रिमित्र सक्कान्य । समित्र सिक्यायायाय उन्मीखित करम्बानि सुरिनि कुरजोहमाः॥ माद्यन्ति चातकास्तुसाः माद्यन्ति च शिखावखाः ।' । फ़िल क प्रक्रिक पंजीसहस्य प्राप्त होते गुणही प्रमास्य । यद्य स्विधन्त्र स्वाप्त स्वेत विदेश । । अस इसास्य भ्रमातक्षे प्रमायक्षे । अस भ्रम् हिस प्रमायक्षे स्थानक्ष्य भ्रम् । अस्य । इति पाणिनिस्त्रेण एण्यप्रत्ययः । नवशाहरू(जिभि: नृतनतृणहिरितिकृतप्रदेशै: । 'शाहरूः शाहरू-(७१।६।४) । इति । प्राकुकपामः अविद्यमामः वर्षाक्रमञ्जामः ,भावि (१६।४) । (१६।४) नाइन्होदिनम्भी।भ्रमिक्षेत्र अन्तर । सित्निक्रिक्तमिन हिर्जीभी।एवव्हार :ान्नाप्ट, हिर्गेज्ञाज्ञाज्ञ नंहाणः श्रीवगदितः निम्पन्य गुणदीतक्षितवैरिभिः प्रतावैः ॥' इति । अन्त्यस्य गुणदीपक-

दीपकामित्यर्थः । ''अत्र भेतास्य कियास्य दिवस्या किया विद्यान्त्रात्रे व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति न्मार । जिमानमार । जिमानि इक्ष छनाम् तिर्म । : वि तिन्धीते । जिस्से। : विन नारिकायाः उत्तरार्थं व्याच्छे कार्यक्यं चेलादिना । 'कार्कस्य' इत्सस्य 'सुकृहतिः इत्यनेना-

त्रमृतायाश्रीपमानासावः स्मूस्य ग्रीमिनामर्गिनिङ्गी है में भ्रीपिहिस स्मूनि हो।

।। :क्रुरिड्ड क्रिंग ४८ धृषु ७२५ विद्वाङ्गाङ् '०वित भाकी मुनेप्राथम् । तिर्दिन्म ३ ॥ द्वापाइम किस्जिस्ति । तिइ दिवास १ ॥ हाम तिह हिम्सिताम होत् ( थरारा इ) "। सिक्स्नि इत्या १ ( थरारा १ क्ष्मि १ किस्न १ ।। हे आईसा तुम्न स्पार्धसयहः ॥ ३ असन्दम्सन च पाक् कितीयोखिक १५ पृष्ठ २५ पद्भारति ।। १ विहाल है। अही वाहीया इवर्ड १, १, वही विहाल के विहाल है। सहस्वानी महास्वान है। इति

हमुहमुत्ता स्वास्त सिहमुत्ता । स्वस्ति । निर्माणा विवाह विवाह । स्वस्ति । निरम्भित स्वस्ति । निरम्भित । स्वस्ति । निरम्भित । स्वस्ति ।

अत्रानेताधु क्रियाधु एकस्य वधुरिति कर्तुकाएक्स्य शक्त १ पृष्ठ ॥ अत्रानेताधु क्रियाधु एकस्य वधुरिति कर्तुकार्एकस्य श्वने इत्यधिकरणकारकस्य वा सङ्घुपादा-विक्रिकाधु क्रियाधु एकस्य वधुरिति कर्तुकार्एका प्रकृतल्पेव । अप्रकृताना-व यथा 'द्र्गिक्रिताधि क्रियालेक्स्य क्रियालेक्स्य । व्यव्यक्षित्र । भूतेषु क्रियाणामप्रकृतल्पेव । प्रकृताप्रकृताना यथा 'वधु स्यालेक्स्य विक्रियालेक्स्य । वाह्य व माह्यान् राजन् अतीव निपुणो मयान् ॥' इति । अत्र वसुद्दानस्य । अत्र तुमुक्तिस्य । आह्यान् राजन् अरिमहेनयशोधानयोधाप्रकृतवर्गित्र तुपह्पव्यक्तारक्ति । स्यालेक्स्य । अत्र तुमुक्तिस्य । अत्र सुमित्रम्य । अर्थित्य प्रवाणिक्स्य । विक्रियाले क्रियाले व तु 'पालः' इत्यादे घ्यादिप्रल-स्यालेक्स्य । अत्र तुमुक्तिस्य । अर्थित्य एवं भावोऽभिष्यं न तु 'पालः' इत्यादे घ्यादिप्रल-क्षेत्र क्षित्यम् । वाह्य प्रविक्रियं वेशिक्स्य प्रवाणिक्स्य । विक्रिक्ते विक्रियं प्रवाणिक्स्य । ''तुमुनादीनामस्त्यक्ष्यो भावः । वहुक्येष्ठितो भावे' इत्यालेक्स्य । वाह्यस्य विक्रिक्तं प्रवाणिक्स्य । विक्रिक्तं विज्ञानस्य प्रवाणिक्स्य । विक्रिक्तं विज्ञानस्य प्रवाणिक्स्य । विक्रिक्तं व्याव्यक्ष्यो । विक्रिक्तं विज्ञानस्य प्रवाणिक्स्य । विक्रिक्तं विज्ञानस्य विक्रिक्तं विज्ञानस्य । विक्रिक्तं विज्ञानस्य विक्रिक्तं विज्ञानस्य ।

हिति भावः । अत एव चीम्बतीमेच्छाते न तु चम्बतीख्येः । पार्णपर्येव नवत्यम् न तु परिणी-तायाः । ''वधूनीया स्तुषा क्षी च'' इत्यमरः ''वधूः पत्त्यां स्तुषानायोः स्युक्तासारिवयोर्। नवप-

गीहलमीगा जानामी कि एक के का है। यो जान माने कि एक के माने का जान के जान कि जान के जान के जान के जान के जान के ज

9 नाश्चिति ॥ ३ सपद्मितिस् ॥ ३ क्लैम् ॥ ४ सत्यमुतो भाषोऽपि नाक् ३५ दृष्टे ितः । १ अस्त्ययोति । इदं वचन महाभाष्ये दर्यते हृति शाक्ष्म ५०२ पृष्ठे ९ प्या उपतम् ॥

पूर्वण वस्तुना उत्तरमुच्हं चेहुपक्षिण तत् माठाहोणकम् । यथा स्त्रामाक्ष्णमात्र्वा भवता चार्म समार्मात्र्वे । भव्होसाममुक्तम सहस्र महस्र में स्वर्मा स्वर्मिस् रूडणमूर्म भीरित्रश्हिरीश्रिंद शाहः म्हण्ड्रिक

क्षेत्र । तथा च आदमिस्सर आवमायमिस्यर्थः पूर्वै पुर्वै वस्तु इति मावत् यथोत्तरम् उत्तरमुत्तरं सस्तु प्रीपावहम् उपकारम् केत् माखादीक्मीक्षर्थः ॥

। गिर्णिय पूर्वेण विश्वामिति तिर्हाक्षित निर्मित्र विश्वामित विष

। मम्प्रहि तीर् (ध्रु ०५६) मिञ्जामप्तम क्षेप क्षेतिमान्त्राप्त । हीमिग्रम् तीरहाक्रम्य ।

निलामान्त्रपतेरत्नपं: प्रसाय्यते । यथा माठायां पूर्वपूर्वप्राधितपुष्पाणासुत्तरोत्तरभारणाहुपन्तारक्तम्

तिह 'रिमग्रिएड्रिप' ग्रेन्सकड़ 'सेड' | जिम्रीमिठिम्ने विष्टक्ष ग्रेन्थमामानातागिष्टक्त मर्थाम निड्ड '':माण्रीएम्डीमङ्गाद्रकृष्टः' इन रिनेह्मुम्ड ':मिड्ड' ग्रेन्ड्रनेप् । ।२६ . . -शिं ग्रिम्सिन् के एक । विक्रम्डाह :म्यु । श्रेम्ड्र विभिन्निक् । विश्वाम ।

॥ १९ ॥ मन्द्रपत्रि विद्वारित्राहिता । इति द्रियन्त्रम् ॥ १५ ॥

<sup>्।।5</sup>पू २६ ९ फिरड़ाइड ६३ तीइ '• ह्नाक्छाए' छाछोंटितून इंगीठछाडेए । इस्प्रीप्टीलिक्स होक्स्प्र पट्टेप्टील (

#### । मुण्डाइणिक्स । ाव क्षानाकणिकासक विमानकणिकास । । । शुव्र च संस्कृत क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र च स्युः । ।। ०३४ ।। क्षेत्र हिस्से स्थित क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हिस्से ।। ४६० ।।

प्रस्था ने में स्वरूप कि स्वरूप के 
1 : फेराई प्राप्ता क्यांक में स्वार्ध प्राक्ति में क्यांक में से स्वार्ध के स्वर्ध विद्यार विद्य के स्वर्ध विद्यार विद्यार विद्य के स्वर्ध विद्यार विद्यार विद्यार विद्यार विद्यार विद्यार विद्य के स्वर्ध विद्यार वि

ामुद्धं पर्व सप्तमोह्यते ( ४४८ पृष्ठ ) होते वोष्ट्यम् । अत्र विरहानुभावन्तेन प्रकृतानामुन्न पण्डुता-तेन घमेतया आवेदनक्षियान्द्रप: साथाएगो घमेः सुकृद्याय होते तुल्यपोगितार्क्याः । भाव त्यायः न त्यायान-प्रमान्यम् । भाव होते ।

#### अस्तमस्तर्धियन्त अतिहत्येक्क तवानमस्य ॥ ४६१ ॥ । कि :१पृ :रिडोमिन्यस्वालकोरुलीय्याद्वी त्राः पुरः का

च निदर्शनाएयरोक्तायामानन्दकाविनापि ''अत्रावेदनक्तियाएयो धर्मो विर्हानुभावःचेन प्रकृतानामेव् हैंक्ट । :तिषित्रपृत् (मिष्किमिष्णेशाक्ती हा । क्निज़ ':में रिणाशाम हेंग्रहीई प्रेत्रकाम्मकी हिलिशिधानास्। **न तृपमानर्गात्**। [ न तु ]वपमानर्गणज्ञवादात्यभः। अत्रावेदनाक्रियया विरह-नाड्याए । मान्द्रिमार । इत्याद्रमान्द्रिमा । वर्षाद्रमान्द्रमार । वर्षमाद्रीमाम् । पण्डुला-

॥ तीर्ड "फिनम्निक्रं म्झार्ग्यक्षि भ्रानामग्रिक्षिष्ठा म :छापृडुक्स निर्देशकर्हणाप

ज्ञीडमन्द्रकार नाह्या के स्वाह्म नाह्या ( ज्ञाहर ) नाह्या नाह्या है। हो। हो। नाह्या स्वाहर :किहर्म :रिड का :रिकामाष्ट्रके हो । इस क्षेत्रकास हो । किहर का हो । किहर का निवास हो । किहर के । किहर के । किहर अप्राव्तराणिकानामेच धर्मस्य यत् सक्तुपादानं तदूपां तुल्पयोगितामुदाहरति कुमुद्रिति । नामिकां

असूत पौथ्यम् असृतर्श्तमधन्द्रः अम्बुजन्म पदा च एकापदे युगपदेव प्रतिहतं निजितमित्यर्थः। में रस्तक्षमलसाम्यस् प्रकृतद्शायां नीलनीएजसाम्योमेति वोष्यम् । कि च तव आननस्य पुरः न तेवास् आजिः पङ्काः का कः पराधः न मनागान श्रीभते हत्वधः। अत्र प्रसारे कुमुद्रसम्पस्

निर्मिक्रपाई केच्छ हु हफ़ड़ 'गिनावम सिहः इहि। विद्या सम छि। केच्छ हुम्ब हुम्ब केरिन नाति। किया वान्यराजीक्किपकतया गुणीभूतं प्रतीयते इत्यन्यदेतत्। नैताबतास्य तुत्यक्षिक्षितान च्यवसायेनाभिनीकृतत्रद्वेस्य वा घमस्यैक्यात् । ताद्श्यमेण तयेाः साम्यप्तीती हिताहितविष्यकृतुत्प--ाइभीतम्ब्रुमम्खं एउड़ाड़ तीड़ ':त्रीभाग्र रंग्योग्रस' वर्षामाधारा हादहरव क्षेत्रमाधारा राष्ट्र मिता सारश्यप्रतीसेव चमत्कारात्। 'चन्द्र एव मुन्द्रं मुखम्' इत्यत्र च न दीपकम्। एवं 'प्रदी-नम्बारमधा न निवाहः। 'जगाल माने हर्यादमुष्या विकोचनाभ्यामिव वामिशाः' इस्पत्र न तुरुष-साम्यत्रतीतः । अत्र साम्यत्रतीतावि वावन्मात्रकृता न चमत्कारः नि रवेद्ध्यमन्वियकृतोऽपि अतो उपाच होत उभयत्र तुरम्य । अधिक्षिमलेन कुमुहाहीनाम् प्रतिहितस्त चामुताहोनां पररपरं स्कारः) उपायः उत्तराष्ट्रं आननामानलेनाप्रकृतानामेवाभुतादीनां भमेतया प्रतिहततं नैको भमे अत्र पूर्वोधं काभिनीनयनापमानकेनाप्रकृतानामेव कुमुदादीनां धर्मतया कापदव्यद्वयोऽधिक्षेप: (तिर-पुष्ति। इन्दः । छन्नणमुक्त प्राक्त् ९६ वृष्ट ॥

।। ३१ ।। क्तिमिक्कि होड़ ।। म्थम र्निव्युक्ति

किछ । दूर : कार । ११ हेक् , होरि । . १०६३ छि। । छोतिमान्द्रशित । । सार्ग स्मार । माना स्मार । स्मार स्मार । सरशीरन्य । वयः 'त्रत्तेतत्य' इति शेषः। अन्या तुरुषयोगीता' इति स्थाचन्त्युः। ) वया छोद्रपछो यसः पादी अन्या समन्य वण्यविवर्गनततः हुक्नवित्वर्शणा तुरुषयोगितेखर्थः। (आशावरमहास्तु 'गुणोत्छरेः प्रमिद्रगुणेः समोरुष्य ।। দিণি।। এক দুক্ত । চন্দ্রদিদ চন্দ্রনিদ : জুরর্গাণ্ড্ ' র্কনাচন্ডক চ্চ্ছিদ ।।। দিরী।সেনি। দ দহতদুসন । দির্ नशायवर्षे एरहरमुतिहानस्य प्राभवदानस्य च पराभूतिपद्रश्रेत्राभेदाब्ववसायाद्रवृत्तिनिध्यतित अपरा तुरम्यमाति चत्रुशा मुतिः संपत्तितं परामृतः परामनः। शज्यां समुहः यात्रवम् । ''तस्य समूहः'' इत्यण् । अत्र हिताहितयोमि-गुर्व सान्यम् अपरा पूर्वमंतविलक्षणा तुर्वकारितिखर्भः । यथा 'अदीवते पराभूतिमित्रशात्रवनीस्त्वपा ।' परा हिंत वृत्तितारयमपरा तुर्चयभागता ।" हिताहित किताहितविषये वृत्तितास्य वृत्तिवित्त व्यवहरणामिति यावत् ' तस्य 

अन्यस्योपमेयस्य व्यक्तिक आधिक्यम्। ( सू० १५९ ) उपमानाशदन्यस्य व्यातिरेकः स एव सः।

। मुष्तम र्वेषे क्षित्रहोटार्क्ष क्षित्र किए मीटांगिक्ष । एवि

॥ ९३४ ॥ ह होष हीक्निमनक्ष्य भेक्न असिर मर्ग्न

इसाहाबुपमानस्योपमेयाहाभिक्यमिति केनिवृङ्कतम् वह्युक्तम् अत्र योननगता-

मित्रश्रीहिं ही फेन्धांफिए

।। त्रिष्ट्रिक्षित्राभिषानिष्याभिष्याह उपमेष्ट्रिक्ष **म्**र्रिप्रनानिहाद्वात्राप्तप्तिप्तिपाह्नप्तात्र क्यानिहान्य । जनमान्यात्रात्रात्रहान्यप्तात्रात्र्यप्तात्र्यप्त म । मृत्तमुष्राभर तीर्रीमाञ्जीलाहामाञ्जादक्ष्यद्विकतत्रहिं [मिष्ट] हाम्पर भ्रम्मधीएनक क्षित्र । क्षेत्र हेम्ब्रम् । क्षेत्रविद्या होते । उत्पानाहित्युक्तः हेम्बर् । होते । अत्या । अत्या । अत्या । -शारिक : क्रियाणिर्दिन : क्रियां क्षेत्र क । :हाम तिज्ञामाञ्चाष्टञ हरिनमधुर हिर्मिष् कीड़ कर्तिमार (कर्तिमार्थहिष्ट) । :हम्पड्ड प्राक्छामान अधिक्यम् गुणविशेषकृत उत्कर्ष इति यावत् स एव व्यतिरेक एव आधिक्यम् गुणविश्वाकः शब्दो भावधनन्तः । उपमानात् उपमानापेक्षया अन्यस्य उपमेयस्य यः ब्यतिरेकः विशेषणातिरेकः -क्रिताप्त । मीहनाप्रपत्र्रिताक क्ष्याप । **विद्यामाम्मर** तीमहेक प्राक्ष्यमामानक्रिया

भूय: पुन: पुन: अपिवधित । यातं गोवनं त अभिवधित अप्राथितियाधित अप्राथितिया हो। हे भिन्दुक्तम्, इत्मान । ससं निश्चमे शोणाः स्रोणाः स्रोणाः स्रोणाः स्रोणाः स्रोणाः स्रोणाः स्रोणाः स्रोणाः 'शीणः शीणः १ हस्याबुदाहरणास् इति तन्मतं दूर्वापुत्मपन्यस्यति 'क्षीणः भीणः' इत्यादिन। (फ्रिशीफ्रिनामण्ड्राफ्मिट) र्हेण्डी हा :क्रिनी का क्षिण्डा (फ्रिशीफ्रिनामण्ड्राफ्मिट) र्हेण्डी र्ह्मि प्वकार्व्यवस्केषमेव स्वयन् ब्रिनारः यदुक्तमळकारसविन् रूपकेण ,उपमानाहुपमेपरपा-

डी एंक्शीएनएए एन्पेर्निएनताप्तवाद किल्ल होड़ ':१णीड़ :१णीड़' हम । 1न्द्रीएन्ट्रिक होड् किमीनिर । :फ्रमिनिटिइत । त्रिमीक्पृड्ठ तीप्रवृह मिन्द्र प्रम्पूर्तमन के हु। मध्यि तीह प्राक्ष्यान् हेनाक श्रीमाणतम्बर्धः प्राप्तिक प्राप्तिक प्राप्तिक प्राप्तिक हो। श्रीपिक विकास विकास विकास विकास -प्राक्तक प्रमामस्य शाक्षातः। अधिवृत्तातः। अधिवृत्तम् व अध्यापः। शिही न्त्राप्त डाहरू । मनमन नीइ प्राक्तिकाकिम्प्रिमानमानमानिकान । वहनाह हिम्मिन्न निवारम् एतस्य हाहादः क्षेण्ये प्रमहिष्य होस्य होस्य स्वादा स्वादा स्वादा स्वादा स्वादा स्वादा स्वादा स्वादा स्व ।। हेष्ट्र ४ कृपर क्रिमुण्डिक । : इन्छ भिन्न । : हाम हीमीएईईिन

॥ गन्त्रीफड़ राषक्रि मीछ्डण भेड़त। दीड़ क्रिमिम्पन्त प्रम्पड़ 

53%, मन्द्रमा भाषाना मान्य के हाय होते हैं हैं में के अध्यक्ष के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के LY फित १ प्रिस के कृत कर 1 कुलम्बिनमिनमिन कर्नुस्ट क्षेत्रकार १ है है है। है। हो है । हो। है । है। है । है। है - हन् ' रंग ताः । कृत्रतिप्रशिक कृषितानामगिक हु की क्षतिप्रतामगिक क्षत्रित्र । अपित्र । अपित्र । क्षति हुन् ।

निधन्। होते ॥

## ॥ २०१ ॥ र्हिनिन ध्याप्त र्ध्व कितिकतृगतक्ति ॥ १०१ ॥ ॥ १०१ ॥ । प्रभ हिन्न हिन्स । १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥ १०

न्मिन्क्रिक्मिन्वातेषा विभवते हेर्निहिन् । क्यित्रिक्स हेर् उपमेयगत्मुक्ष्यंभिन ।। मुष्टम् तिकृकुमीरुभः वृत्र हाक्त्रकार्यास्त्राधिक्तास्त्राध्यास्यास्त्राधिकार्यास्यास्त्राधिकार्याः न्वनः। तथापि जितमेवासीदमुना भुवनत्रयम् ॥ इत्यादाविपि कर्ठार्तरीहणाखरहितस्य भुवनत्रयज्ञे वाक्यार्थे दूत्यगतन्यूनताया एवानुगुणालेनाधिक्यरूपलात्। एवं भि काठोरं न वा तीश्णमायुधं पुष्पथ-इत्यत्र (नेषधीयकार्वे नवमे सुग ११३ पदी) नलमहीपतः स्वनिन्द्या खब्धनिद्वातहायक्षपप्रकृत-शोभावहः' इति चोनेकुदुक्तमपारतम्। एवं 'हनुमदाचेपेशसा मया पुनद्विषां ह्सिद्रंखपथः सितीकृतः' मिटिंगिरिहीराहें क्वांचतुक्वतया कुतिशिद्दृत्वाह्मणापसरणामेव रसातुसारेण बाचिद्वंकारिवियोगोटिपि हारमीएनहीं सर्वे तुरुपम्, हिम । स्कारितार्थम् । त्री विक्तार्द्रशिक्रापद्रशिक्रापद्रशिक्रापद्रशिक्रापद्रभाषे रपद् चेतन्यादि' इति पथंबसानेन तैस्य प्रकृतवाक्याथं भूतविरहानुगुणाखात्। अत एव प्रियावियोगाबपि नुगुण्यमेनरवस्येवात्राधिक्यपदाथेत्वात् 'परमचतनत्वमेव सम्यक्त् न पुनः प्रियावियोगादिजन्यशोक्ता-पकुष्टावादरायेन वाच्याथेनोयकालिकोल्मिप्रम्पेपेपेरेन तद्लंकार्एएपानिति नान्यम् प्रकृतनाम्याथां-क्यस्येव सरवात् । न च न्यूनावपदेन (न्यूनतापदेन) अपकार्य विवाधितः स च शोकरम स्वरूपेणा-इंश्वतीपमेयन्यूनताप्येवसायी व्यतिरेक इत्यपास्तम् स्शोकत्वेन तद्रम्यचेतनत्वसहद्यत्वादिभिगुणाचि-कान्तापादतर्खाहतिस्तव मुद्रे तद्वन्माप्यावयोः सर्वे तुरूपमशोक केवलमहं घात्रा स्थोकः कृतः' ॥ तुमारिण्याः दूर्याः हीदं वचनम् । तस्मात् 'उपमानस्मीरकपे व्यक्तिकार्ककारः' इति रिक्तं वचः। पृतेने मान सिनाहर्सन्त यातु (गञ्जत्) नाम यौवनम्' इति प्रतिकूळेनार्थेन प्रकृतार्थस्पप्रधतापत्तः । प्रियहि-(प्रेंप्ट) किंक फ्रान्मिक (एनव्रह्म) एनेप्ट्रक एना तीमीकी (प्रम्थीएनव्रक्त) प्रधन्त । तीइ (मुप्ति न ) मृत्रसाम न हिंशीमा प्रथा पुष्टा भागाहिन्द्रभागित स्वास्या भागा । स्वास्य भागा । स्वास्य प्रशासन्त्र । मित्रस्य भागा । स्वास्य प्रशासन्त्र । स्वास्य प्रत्य । स्वास्य प्रशासन्त्र । स्वास्य प्रत्य । स्वास्य प्रत्य । स्वास्य प्रत्य । स्वास्य प्रत्य । स्वास्य । स्वास्य । स्वास्य प्रत्य । स्वास्य ह्यत्र बाक्यार्थः । चन्द्रो हि पुनः पुनरागमनेन कोके मुख्मः अतो न तहशमाहारम्यशाली इदं पुनयी-लम् यौवनक्षयस्य त्वबाध्यत्याधिक्यम् मानप्रसादनानुगुणतया प्रकृतवाक्यायांनुगुणत्वादिति । एवं अयं भावः । न हात् चन्द्रयीवनयोः सिह्युयस् किंतु तत्स्रययोः । तत्र चन्द्रध्यस्य बृद्धिबाध्यतया न्यून-यस्याभिक्यम् इत्यस्यैवोहाहरणम् न तु 'उपमेपाहुपमानस्याधिक्यम् ' इत्यस्येवोहाराम् नमाराश्यः। यतः विवक्षितं वक्तिस्खिविष्यीभूतमिस्यर्थः। एवं च 'क्षीणाः क्षीणाः ०' इतीहं पद्मम् 'उपमानादुपमे-

<sup>-</sup>काहिस । तीसीकारतम् । तीर्निप्र तीष्ट्रकार स्वावित क्षेत्र । तिसीम्र विवाद स्वावित । विसीम्र । विस्ति । विसीम्र । विस्ति विस्ति । विस्ति विस्ति । विस्ति । विस्ति । विस्ति विस्ति । विस्

न्मिर्भित्म हेतुः उपमेयगत्युरक्षिनिर्मम् उपमानगतम्पक्षेकारणम् तयोश्रेभिक्ष्ये । उपमेयगत्युरक्ष्ये । उपमेयगत्युरक्ष्ये । उपमेयगत्युरक्ष्ये । उपमेयग्रिक्ष्ये । उपमेयग्रिक्षे । उ

अन्यत्विन्छन्यन्रस्ये न रमयोऽस्य महाश्रुः ॥ ४६३ ॥ अस्ति।

मिनाजार : उन्हार । उत्तर्भार । उत्पाद विश्वार । विश्वार । विर्म स्वार । विर्म 
ंतिहाड़ा | त्रिमिलेयोते स्वार्ट्स स्वार्ट्स (स्पृष्टि ) स्पृष्टि । व्यक्तिमां स्वार्ट्स स्वार्ट्स । व्यक्तिमां स्वर्ट्स । व्यक्तिमां स्वार्ट्स । व्यक्तिमां स्वर्ट्स । व्यक्तिमां स्वार्ट्स । व्यक्तिमां स्वर्ट्स । व्यक्तिमां स्वर्ट्स । व्यक्तिमां स्वर्वेष्ट्य । व्यक्तिमां स्वर्ट्स । व्यक्तिमां स्वर्यं । व्यक्तिमां स्वर्य

। विभारमितार्था भारतात्री अभूतारिमासमार निक्ति। वेरिक्सम् । अत्र इत्शब्दस्य सन्द्रावाच्छाब्दम्मे । अनेव तुच्छिति महाध्वेरित्यनयोः प्यिमिण धुगपद्वानुपादानेऽन्यत् भेदत्रयम् । एव

। किंडिम :हिक्सिम्बिक

अत्र तुल्याधे वतिरित्यार्थमीपम्पर्। नैवान्यतुच्छजनवरसगर्वोठ्यं महाधृतिः ॥ ४६४ ॥

हीनगुणननस्तरमेव सम्प्रे दर्पः गर्वः नेखर्यः । अखुत्कृष्टनम्खाभेऽपि गर्वो म जायते हति भावः।

। :ठाएकमीप्रमध्य ":ज्य पिम् :कर्ज़िक्क्षीयबुद्धार्मिक्षार्मा । इस्तर्मा ।

वशुर्द्र स्यापादना। सन्द्रावात् विद्यमानत्वात्। शार्द् श्रुतिमात्रगम्यम्। प्रतिपादिनमिदं प्राक् -इष्ट तीयब्रामित कंत्रज्ञाह क्रम्पास प्रदेश मिहेग्स । क्ष्रिमियहेश संहर्भ मीह्यण्याह हिस्सी स्थान व्येवा रीतिर्नुसरणियेत्वाह एवम्न्येष्यप्रिति । एवं पयिषेण युगपहा हैत्वनुपाहाने अन्येष्यि वहप--।हर्म । मध्यि तीड्र प्रमुक्तिशा आवेश । अध्याप हो नाम श्री निक्या । गिर्गाष्ट्र ठीए तीड़ "र्त्नाइम प्रदायम न विभाग्य न मिर्गाहरू होए सुपादाने हेत्वनुपादानत्रवेटी शाब्दीपम्पमेदत्रयं द्रथ्वमित्याश्यः । 'सूनमन्यजनरवेद न सायोऽस्य क्रमशः एककाछ वातुक्तावित्यथः । अत्रेव तुन्छत्वमात्रस्य महाधृतित्वमात्रस्य वा ह्योर्।पे वा क्रमेणा-चक्तपदीवापोहापाभ्या कथयति अत्रेव तुच्छलादिना । प्ययिण युगप्रानुपादाने इति । नौडयम् । उद्हिणागौरवेण प्रन्थगौरवमाशङ्कमानेडतेव स्त्रेकेटतुक्तित्रथनिवन्धनं व्यतिके हेतुवा--र्जीष्ड मिश्र तिमाष्मप्रिञाङ्जाङ्जाङ्म इवशाङ्ग कि।एट क्रिक्रियोक्षेत्रका क्रिक्ट मामपट मुक्तिह अत्र श्रुवासित्वम् शवा वतमेवः अन्यवनः वतमानम् अरिप्राभवः समानो धर्मः वतमेषे महा-

वृत्तिमान्त्रिक्षका मान्त्रीव निर्दर्श विकालका मान्या के विकाल का स्वाप का स्वाप -क्रत्रात्रमुद्रीत त्रीमिककुम्ती गर्णकर्तान्त्री। प्रिकारित्री। प्रिकारित्र हिस्सारक्ष्या निमानिक्ष्या । स्टब्स् -

।। : क्रिक्स्ट्रक क्रिंक्शिक्तिविष्यम् मातुर्वेषिक्षिक्षे । ( रहे व्याप्त ।

मवपकुरामिते दिगित्युद्वोते स्परम् ॥ 'क्यं तुल्यामः क्ल्यापि पह्नजम्' इत्यादौ सवयेव साहर्यनिवेधाच । 'देवद्त्तेन सहशो यद्यतः চার্রিদেইন तिर्विष् त्तप्रसिष्वेनामाईशीक छ मन्त्रामतीय कि भ्येनेनामागद्रकामागद्रकामि नाहर्यप्रस्ययस्य हुर्गास्त्रमागमेलमस्यः इत्यपस्तम् । कि चान्यधर्मेण प्रसिद्धसाहर्यस्येवेहर्शाधि-साहरूच पर्ननस्पतीत्येतानता तद्वभंतव्यवहारात् । एतेन 'एकगुणपुरस्कारेण साहर्यानिषेषे गुणान्तरेण

क्रमंत्र मास्या मेहाराज्य प्रमान है। क्रान्त्र क्रम्या है। क्रान्त्र क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्र क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त राजा उपमेयः अन्यजनः उपमानम् महाधृतिलं तुच्छलं चोल्प्रिपिक्षेहेत् उपाती । 'तेन तुल्यं इत्यत्र 'शुतेनिधः' इति किचित् पाठः। अन्यतुच्छननेन तुरुयमन्यतुच्छजनवत्। अत्रापि क्षेपासुखस् 

तु नतातिनियाभूतमपीत्यर्थः ॥ ३ इदं सूत्रं शाक् ( ५५९ पृष्ठं ) व्याख्यातम् ॥ भ स्थामानानः त्याग चह्राप्त्याभ्यामित्यर्थः ॥ ३ मतिमानमपीति । ब्यङ्गयमपित्यर्थे इति न भ्रमितव्यम् कि

इंग् सुनयता दासीकृतताम्साक्षिया। अनेवादितुल्पादिपद्विरहेण आसित्रेवोपमा। अनेवादितुल्पादिपद्विरहेण आसित्रेवोपमा। अतिगहियणस्यास्य नाव्यवद्भद्भरा गुणाः॥ ४६६॥ अनेवार्थे वितः गुणशब्दः क्षिष्टः ज्ञाब्द्मोप्रम्यम्।

उत्मवीयक्षेत्रीः प्रीषेण युगप्रासुत्रास्ति मेर्य्यं द्रष्टव्यम् । त्याहि । 'त्रुने नेनान्यननस्त-ग्वोऽय महाश्वतिः' इति पठे उपमानगताप्त्रक्षितिः 'नेनान्यत्य्व्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्य श्वितिः विद्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्यान्यत्याः । विद्यान्यत्यान्यत्याः । विद्यान्यत्याः । विद्यान्यत्यान्य

अक्षिष्टमेहेचु हेंखोहक्तो आक्षिते ( ब्यङ्गे ) साम्ये ब्यातिकमुदाहरति ह्यामिति । हयम् अतु-भूयमानोत्कर्षां सुनयना सुन्दराक्षी दासीकृता परिजनोक्षता ( निर्वेता ) तामरसस्य पद्मस्य तास-काखनस्य वा श्रीः शोमा येन ताहशेन अक्ष्वङ्कन क्ष्वङ्कराहितेन ( निर्देशिण ) आन्तेन मुखेन ( कर्णाभूतेन ) क्ष्वङ्किनम् इन्द्रं जयतीत्यशेः । 'निन्दतीन्दुम्' इति प्रदीपे पाठः । ''दासी वाणाभु-निष्ययोः" इति मेहिनी । ''स्युतं तामरसं पद्मतासकाखनयोएं।' इति विशः । ''क्षव्रद्भिन्द्र--प्रदेशिक्ष्यः । इति मेहिनी । ''स्यव्यक्षित्रक्षित्र । ''क्षव्यक्षित्रक्षित्र । ''क्षव्यक्षित्र । ''क्षवित्र । ''क्षवित्

मुन्धित स्वास्ति स्व

निम्म हिस्से क्रिया गुणहाव्दः सर्वनेस्मानिगाहत्त्वमञ्जू क्रियम्बर्गिक क्रियम्बर्गिक हो। १५६ हिस्से १५६ हिस्से १५६

#### । किंडिम : एिकिए एवरि

न निशीक्र्यक्तातु क्लावेक्र्यमात्तः ॥ ४६७ ॥ अस्वण्डमण्डलः श्रीमान् पदमेष पृथिनीतः।

अत्र तुरपार्थे वितः कलाशब्दः क्षिपः।

॥ मण्जिह जीतिरीतमीनुर्मा ॥ मिर्गार क्या नीह ":।।एक्सिम्स न तामरसबहुणाः इति परि द्वार्यार हीं :ाणहार समान के अधिकार है। स्वास्त्र के स्वास्त्र के साम समान के साम समान है। स्वास्त्र के समान होते हैं। -क्रम्यान म्यायत्रामुमार्थ क्ष्यं द्वयम् । विशिष्ट । भिक्षम् । मिल्यान् । निक्क क्रिक्ष भीहर । मुप्तमा इंजाइ क्राक्त भूमप्रस्ती भूमति हिन्ति विकार ।

नाता निहाते केन्नि केनि केन्नि केनि केन्नि क इति विश्वः । एपः धृषिवीपतिः राजा जातु कदाचिद्। निशाकरेण तुरुषं निशाकरवत् चन्द्रवत् "रिमा मिन्निः : मिन्ने साक्ष्य साक्ष्य हो। स्थाना । "मिन्ना हो। स्थान स्थान । "म किन्ने क विष्ठी म दिने म किए। १९३० छ। इत्राहर हो । १५ भिष्ट म किन्ने में हिन हो है है। न प्पृ इंस्स इंप्राप्त । तिर्द्याक्षार तीरवाक्र्यकर्तिक व्याप्त व्याप्त विमर्शक वृद्धिकार

च चन्द्रस्य क्रबना काखमानयोः" इति मेदिनी ॥ র্টোডেলি । কিলাদার্টাস্টার্টার্টিট্রেট্ডের্ননাস্স জিল'। স্টার্শক স্পর্যাদ্যাল রিছর্ণ রার :মাম দ

स्प्रसात् अखण्डमण्डलन्कलिक्त्योह्लीत्नुपादामु म्रीन्याद्वात्रमाद्वात्रमाद्वात्रमाद्वात्रमाद्वात्रमाद्वात्रमाद्व रिगतोऽप्येष शीमानुद्वतविक्रमः । न निशाकर्वज्ञातु हर्यतां वसुयाधिपः ॥' इति पठिन बहुळशब्द-न्त्रमाथयः स्पात् हेतुभूतधमंत्राचकस्य तदाश्रयवाचकस्य वा श्विष्टके हिष्ठभेद होत मावः। 'बहुखा-:Pक निज्ञापृत्रुत निर्मुहेर्षिनाम् उत्तर्गतिन । निर्माप्रजन्नी । प्रमाद्रु प्रहे प्रमाविकान । हास्रोत्री । प्रमाद्री । प्रमा तुरमानं नितिरमानमी मानुपादानत्रमं चिल्लम् । इति प्रदीपः। (कलावैकल्यान्। अखण्ड-िउष्टः। बहुन्नः कृणापक्षः विपुन्धन्नेतीत्येवंशीत्या येथान्तर्थानिद्वानुपादानम्बयम्पपादनीयम् । बस्तुतस्त : १ हो। १।। हो। ।। ই ।। প্রতির প্রতির দিটি ।।। ই ।।। বিদ্যান দুল প্রতির ।।। বিদ্যান দুল প্রতির ।।। अखण्डमण्डस्ट्रान्दः क्रिष्टः । 'बहुलागित्रजेष श्रीमानुद्वतिकिमः। न निशाक्त्रवळातु दृश्यतां र्जाः। न निशाकरवजातु रह्यतो वसुघाषिपः' इति पठ उपमानगतापकपेहेतीतृबुद्धिः एवंपाठ होड़ '।। : ភាពអ្នកភក្ខានភក ក្ខាគោសការត្រ । । : អកមាកអ្នក្ខាមនេះ । ទាំកេ सत्वाहा पे सम्मा । अनेत उत्तर्वायक्षेत्र हिन्दे निवाय क्षावहानुवादा स्वाप । उत्स्वांपक्षेत्र उपादी भी सुरं किया चेह्रतिः" इति सूत्रेण तुरुवार्षे विहितस्य बतिप्रत्ययस्य अत्र कलाशब्दः क्षिष्ठः पृथ्वीपतिरूपमेयः निशाक्राः चपमानम् अखण्डमण्डळलक्निलोषे

<sup>।।</sup> अर्गाह स्ट्रांगृह तिड़ाहोांश्वापक । तिर्विमहम् हे ह ॥ तीड़ीही हेर्युग्यतम्बायकस्य पदाश्यवायकस्य वा छिछरत्वे एव छिछरमेदः हाति सिद्धान्तास्य वस्यमाणत्वादाह् यथाकभ १ देर स्त्र माक् ( ५५१ १४) व्याख्यातम् ॥ २ वत्कपंकापक्षेकपोहे(बोस्तुपाहाने १९६५) व्याह्म । १ वत्कपंकापक्षेकपोहे(बोस्तुपाहाने १९६५)

एए । हम्ब्रीक्षिशाम्ब्र्ग । :।। इम्हम् । इम् भी। अत्। हो। हो। हो। हो। हे। हे। हे। हे।

। :पट्ठिमिन्द्रेम् स्मिन् स्मिन्द्रिश्च स्मिन्

अत्र तुल्यायं वितः विषमाद्यक्ष शब्दाः क्षिष्टाः। १। ७३४ ॥ मीड्नोक्सः कदानिद्धः अहर ॥ ४६८ ॥

-ফ্লাফট্ট্নিদ্নাল্যরার্হভিত্রনিদনীত ( দ্যাল্যানারাকারকারকার ) দাদাম ( ক্লিচ ও গ্রন্থ ৩ ৪ ই ) নির াস্দিনিটেনিদ দ চ্যা । ০০০। চাচ্য : চঙ্জ : চাংদিনি ব্র নিরাদ্রীদাদ দ স্থাদিন ব एहर्मिन्निकृषिमार्जु । मुख्यि ह रेड्' शिमध्यीर्गिकम्याद्वासम् म केन्ट । मिर निड् ( :पाड नामिता साहित स्वात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्या हिन्द्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्यात्रमान्या

। होड़ "।मिहनामपृष्टिने

गोविन्दमहामहोपाध्यायेः काब्यप्रदीपे यदुक्तम् 'अत्रातुपादानत्रयं चिन्त्यम्' इति तद्दानिवृत्ति-म हम । :रुर्तिक छिएमाहम तीड् 'तीहम भीटिकिक्षि:शिमीडक :प्रमाहम न प्रमायनि होति : त्रीपृहिशीषु प्रनामीक्ष भाग मुराहिक । : कर्रितीक क्र अप तीड़ काम तीड़ (तीक्रम मीटिक्डणमङ्ग्रक मपन्तर्वतातुपाराने 'अखण्डमण्डळः श्रीमानेव पृथिवीप्तिः जातु निशाक्तरवत् न निशाक्तरः करानि--इप । :क्रिका छिप् ने हो हो भार हो । स्वान के कि कि कि । स्वान हो । न्हें के मान्यस् । तथा चेत्कर्वकानुपादम् , श्रीमानेव घृथिवीपतिः जात् निशाकरवत् न कर्षावे-प्राप्त सुधासासे भीमसिनेनोक्तम् ''अखण्डमण्डलक्कलक्ववैक्त् उत्तर्पतिन्त्र । अत्र तुत्त्यारे

।। मुभ्यतन्म तिर्दिमस्पेर्हिनाहाएकार्याद्यविभाषात्रामात्रकार्यात्र हि तिर्द्ध "स्पीम् तम्। अत एव बाग्देबतावतारीनित ( मम्महोसित ) बृहस्पतिरपाक्षेतुं न शक्तोतीव्यसकृदाबेदितम-

नामत्र हेस् काहितमार हिमाने प्रथमभुनिविधि मन्यमानाः भाषा प्रतिस्त्रमानवः इत्या-माणिक्य चन्द्र चन्नातिप्रहीपकुत्महे अरक्मलाकराहिबहुवाहिसमततपाङ्गिकता । निद्रशेनकृतरत् इ.स-

।। महामांगम हामञ्जा । मध्यक नीग्रेकुमिराप विवासक क्षि । क्रीरप हाम र्कानमा मिर्गित । स्थान 
राजपक्षे मुशब्देन ढक्षणपा मूमिस्थनने गृहाते । ''शुक्रिछ मूपके शेष्ठे सुकते हुप.'' इत्यनरः। भागाश्च तेः तापिता दाहं प्रापिता बहेजिता च भुः भूमिः भूमिशचनश्च पेन एवं नासीत्वर्षः । अत कितु सदा धमेशील प्रवेति भावः । रिविणा तुन्यं रिविवत् अतिहु.सहाः वे कराः जिरणाः राजप्राय-हरेण तुल्यं हर्वत् विषमर्धिः त्रिकोचनः असमर्धिश्च नाप्ति किंत् समर्रिरिनेति भावः। हिरिणा मित्रनारक हं मनार मिनी ई । तिर्शिष्ठ तीरहारुस्तरीतिक प्रजाना स्पाप्त मिन हो स्वार्थ

। रिन्द्रीर्स तीड़ ":रिडणहमास्रप्त रिणा मिन्द्र र्रमिक रिक्र" । प्रमई तीड़ ":क्रिमेम्स्राफ्ना क्रिड्र"

<sup>। :</sup>Pिक्रामुरिकाऽगेत्रिकान ६ ॥ १२काछाक्स्मिम 

॥ १३८ ॥ अल्लेम् मेलिने किनिने ।। १६८ ॥ । :भरठछीमामाण्ही न्मिहरुक्श्रीरून्नी

मुनासतीय पिनतो एजनीय पत्र हण्णां जहार मधु नानमङ्गनानाम् ॥ ४७० ॥ । मृष्टनाग्वज्ञमहीक्मप्रधाप्तप्रक्षमं दंग्वीदृन्वभूशिक्षम्भणगुणमार्थनम् अत्र ह्याक्षिमेंनेपमा भास्वतेति भिष्ठः । यथा वा

ह्योंभेंदः । आया छन्दः । छक्षणसुक्तं प्राप्त् ४ पृष्ठ ॥ क्रीपिए : हिलासम है । सामभार । में हिन्नगुणाह्दश्रेजाह्दश्री । सामभार है समाना है मिल्लुब्यते । अत एव ''नीकां नग्नजितः पुत्रीम्'' इति ४ समें मणिमञ्जरीकाव्यम् ''खोखाळाळतमां हेवी नाम्रजिती तृप ॥ ३२ ॥" इति श्रीमद्भाषते दशमस्कन्धे ५८ अध्याये उक्तलात् । सर्वेव नात्। सत्या हि नग्नजितः पुत्री ''नग्नजित्राम कौसल्य आसीदाजातियामिकः। तस्य सत्यामवत्कत्या इत्यत्र 'स्त्यायाः परिणयने' इति पार्टिन स्त्याया एव परिणये अक्षिकान सप्तयुषास्कन्द-धर्मञ्च । सल्यमामापरिणयने शिक्षणीन सप्तवृषास्कन्दनात्ः इति दश्यते तत 'सत्यमामापिणयने' 

समराष्ट्रत्वमुत्कपृत्रक्षेत्रः । हर्रवदिखादौ तुल्यार्थे निहितस्य वतिप्रत्यपस्य सत्वादार्थे साम्यम् । अंत्र राजा उत्मेतः हराहिरुतमानम् विवमादतः शब्दाः क्षिष्ठाः विवमहिष्ठित्वमत्कर्वेहुपैरुतायः

विवाझियम्, इंखाद्धः ॥ इशिक्योहत्वर्गायन्त्र । माना वात्रियं शिक्यान्त्र । माना नात्रीयं -मिंहिनीयुनासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्यासिक्या नुमानिक्षीतिक्षया आधिक्ववर्गानाकारूपतिक्ष्या । विस्तापिक्षया । विस्याप्ता

-ब्री:फ्रेंस मास्त्रास (१३) हिन्दु देव आखा आता याता यादव प्रवेशका आस्त्रास्त्री मास्त्रास् सूथं:ब्रि-मुदितः प्रतापः परान्नमः प्रकृष्टतापश्च यस्य ताहरोन भाखता कान्तिमता रविणा च [रविब्रुपेण च] -फ्रान्स : क्रिकिन । किर्किशिष्टिन क्रिक्रम्क्रिक स्माप्त सिक्षा किम्स्रकि हुई स्वरही

न्ता हि। कंत्रज्ञाकिनी मनामण्ड : फ्रेन्स : क्ष्म : क्ष्म मुख्खी न तिर्गातर तिरिन्नाम हरू निर्जित इत्यथः । ''प्रतापी पीरुपातपी'' इति वैजयन्ती । ''तियामा क्षणादा क्षपा'' इत्यमरः ॥

न यत्र हिस्सीहराह्याहर्मातिसाहराह्याहर्मिनोत्तात्मेत्रवे सहराह्याहर्मात्राहर्माहर्मात्राहर्माहर्मात्राहर्माहर्मा । इमिफ्निकी फंहर्ज्यकुर्छ निज्ञाणुमामिक हे फ्रिक्ट शीहकु हम ह म मनिमिक्निक्रिक्त फ्राक्रितीक क्षिक्क द्रिक्षिष्ठिताए । अध्निक्ति इंस्क्रिक्ष । त्रीयिक्षित्रिक्ष भीप्रिक रीए तीड़ 'स्कानकीवाद्वा भिनमस्माभस्म देवाद्वादाः रामिक्यानामा हो। पुरंत् उत्कर्मायक्षेत्रोः पर्यायेण युगपहात्रुपादा भेदत्रयं द्रष्टवम्। तथाहि । 'समरास्वतमनसा किल । मम्मा मिल्री मिल्रिसिनिनि गिटनाराज्ञाङ्गीएन्त्रेशाङ्ग किएर प्रदेशकानिनिनि निर्मा

त्रीरुडारुड्डातिहमां : इद शीमण्डाप्रिक्षिणिहिहीडाङी शेटहामाङ्गाह्रशालकानिन ।। :ड्राफड़ एतिज्ञाहमं स्मेयमह हिस्केडिकाटक सह मध्याह तिमित्राणम् एएउड्राइटिक

॥ विषर् रेत्नाक्त्रमुत्तिक :अप तीड़ 'मुपड्मितक तिर्विद्धः 'मुप्तक्ष्में मुत्रक्षेत्र र्तागर् नमिष्टि हेर्ग एक् औरब्यास्य नाविकासमधिक्ष्यमेव न तु नवविबल्प् ॥ *४ अ*नेपा एवं नोमपा-

अनेवादीनां तुल्यादीनां च पदानामभावेऽपि श्लिष्टविद्येपणैराक्षिमिनोममा प्रतीयते । प्रंजातीयकाः श्लिष्टिनयोग्यस्य पदस्य पृथमुपातिन्द्रिक्षेत्रो भेदाः संभवित्त । नेटि अनमैव दिखाः हुख्याः ॥

शिक्ष । थार वसन्ते एवनीयु (। श्रिक्ष अतीवेति नेपातसमुदायरूपमञ्जयमञ्जाति । शिक्ष्मे । शिक्ष्मे । शिक्षेम् अध्यति । शिक्षेम् । श्रिक्षेम् अध्यति । श्रिक्षेम् । श्रिक्षेम । श्रिक्षेम । श्रिक्षेम । श्रिक्षेम । श्रिक्षेम । श्रिक्

ाण्येत भूम पीटपेक्षाम्मणीर्गंणिर्हिशेष्ठकी विक्रीक्षिमक्षाम्भावन मुद्रमास्म मंगमानानहाहक निक्रमाम्मणिर्गंणिर्गं विक्रिक्षित्र विक्रिक्षित विक्रिक्षित्र विक्रिक्ष विक्र

। महाप्राम् के के केर्निक हो सिर्म । हो । अस ति । असे ति । असी विकास । कि विकास । असी विकास ।

॥ ३०१। ाम्फ्राधीसार्गद्रिक्त कं एम्डक्षिक्षक क्रिक्स (१३१०क्स ) । : किस एम्डी क्रिक्स स : एम्बिक्स क्रिक्स क्रिक्स

माण्डार्गाणमेक । :मक्षार

।। होड़ हम ।एड़ी मिश्राध मु डामहर्जाम

न्वस्पद्वाच्यत्वतद्भाववस्पदवाच्यत्वाम्याम् अन्तिकः भेदः गुणैस्त साम्याक्ष्याद्वावस्थादिक्षाध्याप्तिः क्ष्याम्याक्ष्याक्ष्याच्यत्वाच्यत्वाच्यत्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्वाच्याद्याच्याद्याच्याद्याच्याद्याच्याद्याच्याद्वाच्याद्वाच्याद्याच्याद्याच्याद्याच्याद्याच्याद्याच्याद्याच्याद्याच्याद्याच्याद्याव्याच्याद्याच्याद्याच्याच्याच्याच्याच्याच्या

भिष्ठिकामाम ती । स्वित्त प्रिक्ष स्वति । स्वित्त । सिष्ट स्वित । स्वति । स्व

- ত্রিছে প্রচাদে । স্ট্রাদ্রিদ্রাদ্রিদ্রাদি । চিচিন্ন চিচিন্ন চিচিন্ন । চিচিন্ন চিচিন্ন চিচিন্ন । চিচিন্ন চিচিন্ন চিচিন্ন । চিচিন্ন 
'न पसं मुखमेनेतत्' इत्यादेश वार्णाय सूत्रे पष्ठबन्ततृतीयान्ते इति बोध्यम् । केन्निम वस्त्रीमरैयुपळक्षणम्

। :।मञ्जूमिक्सिम्मार्क्स्याज्यात्रम्। । :इर्ठानहर्षा मीहिकसाम चन्द्रनस्सः शीवाञ्च मार्ककर्तामि ।क्षेत्रां अविशारियक्तारम्भारियो मस्ड ण भिर्मित ॥ ४७१ ॥ । ए इमरुष्ट मीगणम किहीणी क्यूक छीयिक भीकी डीए प्र

न्यापास भवन्ति हन्त किमनेनोभ्रेन न बुमहे ॥ ४७२ ॥ -प्रकर्मिलीसुर :११५४ । प्रभवता तर्याः र्याप्तिकार्यः

हो शिवाः । ममीपे जन्म हो भूयादात्र गता ।। होते साहिव्यदपेणकृत् ।। 

व्ययं ताद्रध्ये । 'अर्थे क्रिडव्ययं तावत् ताद्रध्ये वर्तेते द्वयाः' इति कोशसारः । जयमनिपुखा -काइ 'र्के, इस । तीइ मन्यापिशविद्यां खेदातिश्यपेषितम् होते। अत्र 'र्के, इत्य-इस्रथितम् । अस्मितनेनैव निवेधकामे म भणिष्यामि इति पुनः कथन खेदातिशपदातकम् । । চ্ছুম দৰ্গাদদীল দৃষ্ট্যাদেই : । কিন্তাল টু ট্রাফর্ট্যাদ্দীল । ফুচ্চাদালাণ্ডাদ দ ভাছ । কিন্তু -रिप् तिर्मिश्वर । मीठि मीएए एक्राइति।इति भीमकी प्रेंक रिन्ड मीस एक्रम । खनाम । मन्द्रम नीड़ 'शिमनिड्र' राग नीड़ 'भी ड्रीए ए हारड़ 'ड्रीए ए' । फेंम्पड़ 'निङ्गे नीर्एक्न । महत्रुगम हो है "।। मीरियापीस क्र राजिस । ।। हो सम्बन्ध मीर्गाण ।।। इस्ति सर्वेत्र ।। 

।:Pरिप्र तीर् ".इमिनी रिणम्पङ्ग किरहती। इन्हें हास्त्र । भेर । तीर् "तीपक्षफ क्रफ्लक्ष्म किर् वस्यानिवेदनस्य ममेपीडकावम् । वक्ष्यमाणायाः मरणावस्याया अभिषानस्याखामेत्यादिना -गृहोत्राही । वया चाहः सारमाहमाहः अत्रोहेनाहेन । अत्रोहेरवस्य नाविद्यादुर-उन्दः। कक्षणमुक्ते प्राक्त १३३ पृष्ठं ॥

-क्रींगि किस्पेह क्रिक्शिक । मुम्प्रीक्तिष्ट्रिक तीए क्ष्मान । क्रिक्सिक्ट निरु हार्मि क्ष्मिक्ट ।। त्रिंदाहाया वस्तुमाया वस्तुमश्वमश्वमाया हम्मान हिन्दु हार्याहरू हार्यहार ।। इत्तुदाहर विवास

सता है। हो वा पाठः) खया (करणभूतेन) तस्याः नायिकायाः स्कृष्टिह्रीकरस्य आस्त -नूर') हि न्येंसिलागुरुका किन्त्रमु एप्रेक्ष तिन्य किस्प्रमुनाम सेनीमिल्स (णिकुर) नीत्र कद्छी रम्भा मुणालस्य विसस्य वलपानि कहुणानि अम्भोजिनोपञ्चनाः कमिलिनोक्तिरथानि च कदाम मुक्ताहारः चन्द्नरसः मरुपजद्वः शीतांशुकान्तद्वः चन्द्कान्तमणित्रस्य कर्षुरं धनसार.

<sup>,</sup>एम महिली तितित्हार :किंशिह्यां निक्ति क्या क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्ष निनः दुःसमायानलम् । मीककपद् मुक्तेव मीककामित विप्रहः भिनः ोंने कंफ्निफीनर्गिपर नर्नेश्वेहमर । फाड़ाकड़ी।सहस्रिक्ष हमह न मनी नर्तेह । मा निन्ड । मण्टरमिक नीड़ ाह । निवाद है इत मित ने जाणी डाइ ग्रिणाहर हि

#### ॥ २०१ ॥ ाम्नामभित्मिष्ठलम पीटर्ष्मिष :ाष्ट्राफक्ष ( ५३१ ० हु )

॥ ईष्ट >१ क्राप्त फंसिणप्रक । :इन्छ तंत्रीक्षिककूँगाइ । कुठ एम्सिनीणीए तीइ (७४१८१४ ) "० त्रीडाउनिस्थे मुक्ति। भिष्टा अपुरुपिस्यादिव विद्वातिकमः । यदा मुक्तानां समुद्दा मीनितकम्

। मुष्ठम् र्तिकृक्षमीयाना । एत्रमन् तत् वस्यमाणप्रतापक्षमा । महास् द्वारा । महास् । महास् । महास् । महास् । महास् । न्युक्त्या तत्त्त्रयनं प्रतिषिद्वमित्याक्षेपार्केकार्ग्रेडवस् । अत्र वदाहरणद्वये व्यक्षेत्रवेताशक्यवक्तव्यान--রিজ্যিফ টুপিছিদ্র পৃথিন কিছ্রিসিমিনীমেজ্য চিদাক্ট্রিক্টে ক্রিক্টি ক্রিমিনীমিটা হঞ

पति । एवं च प्रसिद्धकाएणानिषेभेटिए ताकार्यहरूपफलस्य व्यक्तिः प्रकाशनं कथनं विभावनार्वकार -एक रेतिनाण्यात स्प्रेशक डीहीर्मिक शिटिमिमाणात्रक्रिमाणा । : विद्यान कार्यात्र कार्यात्र विद्यात्र विद्यात्र व कारणपरः । विभावपति कारणान्तरम् ( अप्रसिद्धकारणं विदग्धमात्रवेषं कारणे कल्पयतीते शिभावनानामानमळेतारं चक्षयति क्रियाया हात । क्रियतेऽनयेति व्यत्परपा क्रियाशब्दः प्रसिद्ध-।। ३१ ॥ :प्रश्नाकः ॥ १८ ॥ -प्राप्त निर्मित्रकार के अभिरामित्रकार हाह मार्च होते विकाल स्वाप्त के स्वाप्त निर्माण के स्वाप्त निर्माण के स दिना व्यञ्जनं वाब्यमेव चारुत्वमावहतीति गुणीभूतव्यङ्गयता । यनु वामनेन 'उपमेये सति किसुपमा-

(१७ ए होने काला कालिस कालानिस्ता निवास कालानिस । वया 'वः कीमारहरः' (१७ पृष्ठ) कार्यण प्रमाणिनिधितः कारणामाबोद्रित वाब्यतया प्रतीयते । कार्यणामाबश्च क्रिनित् नवादिना न मियोन परस्तर बाब्यतया प्रतीयते हु हु है कि कि वाब्यतया प्रतीय व व -छिनी । क्षिप एक । : जिल्ड्रिकुड्ड ( जाणहिन तिड्ड अप्रीप) क क क क क किया महिला हिन्छित प्रिमायस हु इड्र क्राप्ताक्षिक क्रिकारम् । सम्बन्धाः परस्परिविष्टा वास्त्राक्षात्र हु व -ाग्राङ्गाप मिर्गाय कार्गाया कार्गाया क्रायाया विराधित कार्गायाय के विराधित कार्गायाय कार्गायाय के विराधित कार्गायाय कार्याय के विराधित कार्गायाय के विराधित कार्गायाय के विराधित कार्याय के विराधित कार्याय का नम् अकर्नाहमान्त्रेत । अतिश्वीमान्तरत् तरहम् कारणतावच्छद्रकावच्छित्वारणव्याद्रभाषा विव-मिटिनाम्रोत्रक व्यव्यास् ( ६४६ प्रे ३१) इखादानिनिनिश्चाद्वाद्वाय्यम् व प्रहेत्रमानेप्रोत्रा । :ध्रिक्तिमिनिमिनीमिक क्रियान नणात : इंग्डाइम्सी एरम्प्रेप्ट तिर्निह्तिय हुन । दंष्ट्रमण्डास्त्र । तिर्णिग्रम ) । :पशि तिह कारणप्रतिपेधे कायेवचन विभावना। न च विरोधः स्वामाविकत्वस्य कारणान्तरस्य वा विभावनात्रः हरमधः । स्वाल्यानीदं प्रदीपीहर्माम् । 'वियाकरणामी किया हेत्रीताक्राप्त । स्वति हेत्रीय हेत्राप्त । स्वति हेत्र

हेवाकरणाः क्रियाया एव हेतुता स्वीकुर्वेति तन्मतेन व्याकरणाः क्रियाया एव हेतुता स्वीकुर्वेति पन्मतेन व्याकरणाः ।। त्रीप्रोक्तिमानवीर्ष्राणाकाठणकाट जिल्ह

<sup>॥</sup> अशिमक्रक्रमाभ्रम्धिक द्वामीनेकक्रमीक तिन । अति विद्यात्रमा प्रतिरीय विद्यात्रमानिक्षिये । मिनम्मिनम्बर्गस्य स्वभावनिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षित्वस्य । स्वभावनिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक तिहि क्रिक इंडाहाफरी हाफरमुक विविह्यिक्स ह १४०। विक्रियिक्स इंडाहार है गिर्फीस्तार । अस्य द्वी न्यमानाक्षेप हाते । उपमानस्य आक्षेप इत्यर्थः । निक् विनेता बाह्माक्षेपदार्थः ॥ २ **अ**क्षिपः आह्रिपः

# । मी।प्रकृष्ठिकुलीमच्क कष्ठारगाम्बर्गमाम्लम्मीसुकु

१। १८८ ।। १६ वर्षेट्रकारिस्कोरिस्कोर्यास्त्रीय सा ।। ४७३ ।।

-। इन्हुम् हर्मियोग्री । इस्या हिंदि । इस्य विकास । इस्य व িন্সাण্যশিত্ত। দুচদ্রীদ্ফাদ নহিচ দক্তিহাদদীনৈ :ठणमानाक দক্ষিত্র হছ। দক্ষিস্টর -रिप्रमाभाणाक थिएरितिर तिनिश्वाणी हम्पर १म्टर्ड्डवम् तिर्वप्तर्थाणात्राह्वादः । मार्ज्याव

'तिनाति मितिन एप्रतिनिक्ति किए । : किल्लासिक्ति क्रिप्त क्षेत्र मितिन निकार -रिनिन्निकारिकार्ति विविधाति विविधाति विविधाति । विविधाति । विविधाति । -भागक्री<sub>ए 15</sub>' : कत्त्रम । :प्राइप्रीपर्गाद्वीताममाभि तिभियमित्र क्रिक्ट क्रिक्ट । क्रिक्ट मान्त्रमाहिक क्षित्र क्षित्रमाहिक क्षित क्षित्रमाहिक क्षित 
तिभिग्रितिक्रिक्रिक्रिक्रिक्राण्याक हु रंग कृष्टि क्रिक्शिष्ठ हु कि शिक्तिण्याक शीष्रभाषाक्षरकिति

नेन 'सातपन दशसाञ्च प्रतापतपनस्तवः' इस्पनाप्ता । अन्नाप स्थापमादाप विशेषपरिहारः ।

। माणहरूपृष्टा । मानिस्तर्य कार्याव्यात कार्याव्यात कार्याव्यात हो।

-र्या तेत्र किति।।। सा च कित्रिवास्त्राक्षा कित्रुक्ष्यक कित्रुक्ष्य । स्वास्त्रिक कि विकास

-प्राप्तिक्रीहर्द्धिकार प्रवेत । : कहतम्ब रिवाहिकार ( रह १ ) १। निन्नीद्र मामास्रान्त

िरात्रापत हिंडीएट । रिष्टित हिंगिरियामप्रामित्राग्राप्तिनी : विश्वापटित्वर हि स । मुख्यापितामित्री

দি।চ্চিদ্যালক্ষ্যিত কিদ্দানিরিছক নি।চিনিছসক্ষতিস্কৃত্রসূচী জাহ<sup>11</sup> :!সকিচিদ্যিকত্রামন

॥ :डाफ्ज्रीानमामभीत्र्रञ्जीपाममाद्री

: एडिएरी: एडिएरी: एडिएरी साम हो।।। स्थाप: स्थापक स्थाप - प्रशिक्त मिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र । माम्याम्य किनिष्ट्राक्ष किम । क्ष्रीक्षक मीप्रह्रैप्रामनन्छिन्। न्हेंनी स्म रमणीयस्थानात्यक्षायि स । तथा महराङोडने जन्तु र्मुणी सा तु निक्नीपु वशाहित भावः । एवं बृधिकातिहंशने पराबुरप पछापते सा त अन्तिकिकोन्यप्रहाहकामिकिदेरपद्रश - मा हो होता है। है है कि एस है है कि एस एक स्वाध्य है । से स्वाध्य है । से स्वाध्य है । से स्वाध्य है । से स्व

កក៍ខាតអ្វសក ក្ន អ្វីរម្មាមម្ន । តាំទ្ធ "តាមត្រ ច្រុះតារទ្ធវិទ្ធា<del>រក្សាទទ្ធិទ្រក្សាទ្ធ</del>្រ <del>ទេវិទ្ធាភ</del>ភ វា្តិខ្មែរ मसिह्स्य हेतोविभावनात्। अत एवाह्रनिद्शेनकाराः ''अत्र कुसुभितछतादीना ब्यापारस्य हननादेनि-नेऽि तत्कार्थस्य पीडाहिन्दपस्य प्रकाशनम् ( कथनम् ) इति विभावनाञकारः विरहातिशयव्यपत्पा-क्ताहननं पीडाहेतुः अमरदंशः परिननेहेतुः तरहसंश्चां वृणीनहेतुः अत्र तेपो हेत्तामभा-

होंगुड़ माहिताहर प्राह्मित हो होंगा स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप अर्थे होंग होंगे हेंगे होंगे होंगे होंगे हेंगे होंगे हेंगे होंगे हेंगे ह -१९ए मर हितेहरीए पीएउस . इंस्सिस : इन्हर्का । मुम्पि हिसे हंग । सार तिझाहनड्राही हिन्द्र स्था वाः कुम्रीमः अववाः भाष्ट्रीयः अववार्षः भाष्ट्रीयः अववार्षः

विभावनासुदाहरति क्रुसुमितेति । नाविकायाः विरहावस्थावर्णनमिदम् । सा नाविका कुसुमाने इस्पर्यः। केन्द्रियः विभाव्यते विचापिते कार्णमस्यामिति विभावना । बाहुळकादाधेकरणे युच्"इत्याहुः॥ प्रात्रंडाम्गान्पन्तरात्रात्र । हिनिद्याप्ति । 'हेम्बिन्द्र नार्यात्र प्रम हेत्र हेत्र हेत्र हेत्र हेत्र हेत्र - एक्ट्रि : 1976 | **निर्मानद्रात्रप्रक्रम** | निरम् । 

( सू० १६३ ) विशेषोक्तरखण्डेषु कारणेषु कार्यन्ता उक्तानिता उक्तानिता । अनुस्तिनिता उक्तानिता

अनिन्त्यतिमा च । क्रमेणोद्राहरणम् अस्ति समाने समाने समाने समाने

। प्रीप्रम इंपगड निवधित इरस्त विश्ववित इरापदं पराप्ते ।

॥ १७४ ॥ ए । । इट्या काम्म काम्म किल्ला है।

स्थाप्राठिशीमिने क्या हाल्यास्थास्था स्थाप्त क्याप्तिकार्यास्था स्थाप्तिकार्यास्था स्थाप्तिकार्या । व्राप्तिकार्या स्थाप्तिकार्या । व्राप्तिकार्या स्थाप्तिकार्या स्थाप्तिकार्या । व्राप्तिकार्या स्थाप्तिकार्या । व्राप्तिकार्या स्थाप्तिकार्या । व्याप्तिकार्या । व्याप्तिकार

॥ त्रिङ् "मम्बनिर्ह । इन्छीमी तीमी व्यन्ति नंभित्राभिक्तान्त्री। अत्राहशक्ष्यक्षित्रः अनुस्तिनित्राधाधिन्त्याभिन्त्याभिन्त्याभिन्त्याभिन्त्याभिन्त्याभिन्त् नामित एसमाधीर्ड किमीनिकट निषक एमिनी किमीनिकहरू निष्कामितमिन एमाहान्डी -गण्डित । श्रीफिनिमिनिक्र डाम्जीक्निकिहिन । एडि क्राध्यनि एउनिमिनि क एट रिक्ष्म -जमीन नंधिकार्कोमाक । मध्म मिद्रम तोइ नामाध्रिक्षानास्त्रकेष विद्वामाविक्ष । कार्यस्याक्ष्यनं निमित्त-। :इम्रुधाङामाध्राष्ट्रमान्नाम्नात्र्वात्रकान्यात्रकान्यात्रकान्यात्रात्राह्मात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्र । होग्रीक्नीकृष्टिही । मुष्ठभ्र पिप्रकृति हिति । स्थित । मित्रकृतिकृत्य हम प्रकार । मिल्युमिल्यिक विभिन्न । अस एक प्रकार । अस्ति । स्त्रिमिल्य र्त हु र्रुप्रमहीड १ए९एए। : तहार द्युन किमिहिबीतिमारि मेहाएए किम्डाक्षा अधित है है निर्मारहाः' इत्यादी ( १ उदाहरणे ) अनुत्कण्ठावित्याः उत्कण्ठायाः इत्यादी । कार्यणप्रतिष : P' एठ । : [ हिन तिमीक्उत्पुरक किन्धिरप्रेप मक्तरपुर किन्द्राक्षाप्त । तिद्वामीरक्तिक किन् -रिही फ्रिफ्रिक्स्क्रिक्सेक्टिक्सिक क्रिडाइक्टिक्सिक । एक । एक । एक । एक एक एक एक । एक एक । एक एक । वच इति व्याचिर कार्यस्याकथनामिति। अकथनम् अभावप्रतिपादनम्। तच कचित् नवादिना नळम । जामार तोइ "मह्तनमन्डवृद्ध हम्" मिलीववीमा वामार हिंदि हम् । **हिंगिम्ब्रिक्रीमी** ईष्टाफ होब्रिक्छि। : क्षित्रीत्नीतिहिं क्ष्टामीयाः : हारास मुख्य हिंक्यू -णिगत्रक्रमीय द्वणिगत्र हिंडीमी हुईण्डास । निर्गित्रकार्य कायन होत्र कारणे । अखण्डे विकास कारणे ।

र्जिट ऐंग्र हेर्फु शीमालम किंहिन : शिक्ष । शिक्ष होर्जा शिक्ष होर्जा होर्जा । शिक्ष होर्ज होर्ज होर्ज ।

### । नेत्र के कि कि निम्मिक्स मिट्यां के के के के कि ।। १०४ ॥ १०४ ॥ १०४ ॥

संस्थित संखोजने द्वाएपदं द्वाएस्यानं परासे प्राप्त भागि संस्था भुजंगे उपपती खयोक्ताः शिक्षिक्ताः सम्बन्धाः सा अङ्गना आस्थाः आक्रियसः आर्वेद्वासः आर्वेद्वासः आर्वेद्वासः आर्वेद्वासः आर्वेद्वासः आर्वेद्वासः स्थाप्तिः । "भुज्येद्वासः अर्वेद्वासः । "भुज्येद्वासः अर्वेद्वासः । भूज्येद्वासः । भू

अपनातिस्थन्दः । खक्षणमुक्तं प्राप्त*७*८ भूष्टे ।।

हति । ''इयं चावायंवीयंत्वरूपोक्तानीमता'' इति चिन्द्रकायामी ॥ ''अत्र कपूरी दाहमात्रे उपमानम् न तु शक्तिमत्वेरामीते भारकरः । शक्तिमत्वे इति परमायेः इपहरम्पत्त तस्य सीरमाधितशयात्। 'शूर्येयां प्रियाया भवता मनीभूचापेन चापे घनसारमावः।। विजां

ने सुम्यास ( शास्त्राम मिन्सेन मिन्सेन मिन्सेन मिन्सेन मिन्सेन मिन्सेन मिन्सेन मिन्सेन मिन्सेन स्वास्ता । स्वास्ता । स्वास्ता स्वास स्वास्ता स्वास्ता स्वास्ता स्वास्ता स्वास्ता स्वास्ता स्वास स्वास्ता स्वास्ता स्वास्ता स्वास स्वास्ता स्वास 
lish

॥ ०५ ॥ :क्तिकिकि छोड़

।। रेमफड़ इपार : र्रप्रेक्सर र्र्प्रेक

### स प्नह्मिण जयि जगित कुसुमायुष्टः । १५०१ हिए भारत्यं सम्य ग्रेया न वर्षं हतम् ॥ ४७६ ॥ ॥ २०१॥ १६४ ) यथासंख्यं क्रमेणिक क्रिकाणां समन्त्रयः।॥ १०८ ॥

- प्रहास्त मिला माने स्वास्त क्षेत्र स्वास्त क्षेत्र स्वास्त क्षेत्र स्वास्त स्वास 
<sup>. ।।</sup> जामुनार शाम्त्राचार माण्डुकपृष्ट्य हेष ६ ।। १ वर्ष इत्युवहर्षणम् गर्वारमानि प्राह्मनात् ॥ ।

(सु॰ १६५) सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समध्येते ।

यत्तु सोऽयन्तिरस्यासः सायम्येणेतरेण वा ॥ १०९ ॥

साथम्येण वैश्वस्येण वा सामान्यं विद्येषेण यत् समध्येते विद्येषा वा सामान्येन स्रोऽयीन्तर्नासः। कमेणोद्राहरणम्

रस्रय भन्नय' इत्यादावय्ययव्दतारः। अत्राप अक्तारले सतीति विशेषणं प्रकरणप्राप्तमस्येव नेन ''राङमिङमिनात्याः' ( ७१११२ ) इति पाणिनिसूत्रे सखापे क्रमेणान्वये नावकारत्व-प्रसिद्धः वैनिञ्यामाबात् ॥

हैं। :उारुनित तिमिरिम्से किस्मिम्से स्मिरिम्से । मेर्स्सिम्से किस्मिर्सि किस्मिर्स किस

उक्षणमुक्तं प्राक् ६८ पृष्ठे ॥ इति यथासंख्यम् ॥ २१ ॥ अर्थान्तरन्यासनामानज्ञत्तरं रक्षयति सामान्यना । तदन्येन विशेषण सामान्येन वा ।

ा स्वाप्त के स्वाप्त

निजहोगाइतमतमासिस्टर्सें भाति निपरीतम् । ४७८ ॥ ४७८ ॥ ४७८ ॥ ४७८ मिन्नु मि

णोपन्यासः अर्थान्तरमसः । कार्यकारणायोः परस्परं दृषान्तदाष्ठीनिकभावनिरद्दात् नैव तयोः समध्येसमर्थकभावः संभवतीति न तत्कतप्रभेदः स्वीकृतः" इति विवर्णम् ॥ तत्र विशेषण सामान्यस्य समर्थनं सामभ्येणोदाहरति निजेति । निजरोषेण स्वदोषेण आङ्-

तम् आकान्तं व्यातं मने मेवां ताहशानां पुरुषाणास् । एवकारोऽप्यर्थे । अतिसुन्दर्गमि बस्तु विपरीतम् असुन्दरं माति । तत्रार्थान्तर न्यस्पति पश्पतीत्यादिना । पिन मायुना (रोमविशेषणे) उत्हारः व्यातः पुरुषः । विश्वणमुक्तं प्राक्त् १ पृष्ठे ॥ इसमारः । आपी छन्दः । विश्वणमुक्तं प्राक्त् १ पृष्ठे ॥

- इंग्रिसप्रम्याम् एर्विड्डी तिमित्रिमम् एर्विड्डी क्रिनीम्ह्राङ् क्रियमम् शास्त्रविड्डा हरू विद्याल क्षित्रक प्रकारम्ह्यापाइन्द्र गाएसस्माए एष्ट्रिडेड्स स्ट्रह्स एर्ड्डिड्डाइन्स्

स्पृटयीन्तरन्यासः । यद्यपि दोवेण अमो भवतीत्यर्थे पामरस्यापि नातुपपत्तिसंभावना तथापि अहाष्टि। सा नोच्येत्युद्योते स्पष्टम् ॥

ता नाज्यपुरवात १८०५ । से साथन्येणोद्द्यित सुभितेति । सप्तमोद्धात १५८९ पृष्ठे ) सामान्येत । सप्तमोद्धात १५८९ पृष्ठे )

व्याल्यातीमंदं पथस् । अत्र द्वासितेयादिनामिहितो विशेषः 'क्त नासि' इत्यादिना सामान्येन सुम-

:फेंट्र क्रीतिज्ञक प्राप्तकार प्रविद्यातामा होड़ ( १९०१,६१२ ) "क्रिड्रफ रिए" । उपर स्टाप्तका

अय दुर्ग हरमाधिनाधिन सामान्य गौगीडीहित विशेषण समधितमित अथन्तिरन्यासीट्रम् । भागानाह्य गोधिनेति सामिन्यस्य स्थानेत्र्यः । अयम्भान्यस्य । अयम्भान्यस्य । अयम्भान्यस्य । अयम्भान्यस्य । ।। तित्रं भागप्तानास्यस्य गोगीडीहित्यस्य । -श्राय निर्मान ( विराय प्राय कार्य होता । विराय प्राय कार्य विराय । व

ल्यान्तरस्य । १९ ॥ अल्यान् ( अल्यान्य ) अल्यार् लक्षयति विरोध इति । अविरोधे प्रमानित्रम् ।

ईप्तर्गाः स विभय्वरः ॥ ४४ ॥ इतिः स विभय्वरः , वर्षा इ

धन्यः' इति वैधम्पेहारा स्वायुरपराधरूपो विशेषः समध्येते इत्यर्थान्तरन्यासीटपमित्युद्दयोते प्रथम् । पूर्वीधेप्रदर्शितस्य सुहत्स्यपदर्शनस्य विपरीतं सुहत्स्यपदर्शनमिति वैधम्यमिति विचरणम् ॥

-मड्रस मिनामा होड़ प्रन्य है। मह्माम्मामाणका गिर्मामा हो। स्वन्य हो सह

अही हि में बहुपराद्धमाथुषा यद्गियं वाच्यामेहं मयेहशम् । त एव घन्याः सुहृदः प्रामवं जगत्यहष्टेव हि ये क्ष्यं गताः ॥ ४८१ ॥ ( सू॰ १६६ ) विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धतेन यहचः। वस्तुष्ट्येनाविरोधेऽपि विरुद्धयोदि यद्गियानं स विरोधः।

॥ ०११॥ :मिक्शिण्ड्राम्न ।इन्वेनिर्द्धाम्नोर्ह्मभात्रः मा ११० ॥ ११०॥

। एक र्त तिर्विष्ठिक छन्द्र शागाम्नाइ एक्टी

सम्म कुरङ्गहर्या निभिन्यतस्त्राहर्मा निभिन्यतस्य ।। ४८९ ॥ अभिनवनिक्तिसक्ष्यमुणाळवळपादि द्वद्हन्।भिः। म्गणाड्डा इगिगम्

-तज्ञीपितास ।। मुष्ठपुर रिप्रकृति होड़ "तोड़ रिप्रहार्जामन । यह । मुम्परित्राध्य ।। महारुज्ञाह्य ।। -मिक्ष । मन्मकृत्र (म्हानितिक्विक्रिक्विक्वितायम्। मिक्किपिक्य । अपना । जानार्व्य हर्षे आरीपस्य साध्यवात् तस्य सिद्धले एव व्हपकातिशयोक्त्योः खीकारात् मुखनन्द्रमित्याबुद्रहिरणेषु वानगसमाप्तवर्षे कावीश्वर्षि कियापद्योह्हालम् । अत एव प्रथमससमयोह्हाएवोने ह्पकम् हास्यतया प्रतीयते । यथा प्रथमपञ्चमसममेषुद्राहर्गेषु । सप्तमे अभूदिति क्रियापदामा । सम्पर्मे वया अधमे उदाहरणे । यत्र वा 'अभूत् भवति भविष्यति' इत्यादिभिः क्रिपारहैः विरुद्धयोर्षेक् । :দিহ্সিদজাঘটের চুন্টা :সাক্ষদদাদ চু ধিচির দ্রেখাইছে :সাক্ষাদাচির চুচ্ ধিচির চ্সি । ाह नंत्रामित नर्जे अन्यत्य एकाधिक स्वापन स -गिमिष्येरिष्य्रिमि । वश्य । वश्य हर्ष्या । । । विष्यु विषयिक विषयिक विषयिक । । । विषयि । । । । । । । । । । । । शिपित कथनात् निबनीकिस्वयत्वादिजात्या दवदहनत्वजातिविराः। एकदेशस्ययोभेत्रदेशताम्

11億005 69 95 क़ार इंमीनकुष्टिए । तीड़ तर्रिशीउमम कृ क्षिमक्तिशाक्ष्मामाडम तीड़ ":शापट विज्ञ तिर्देश्य पुष्ठान्ते दर्शिताः। अनेन हि सूत्रेणहं सूचितम् हितीयोद्धासप्रदर्शितेषु चतुर्धं पक्षेषु ''चातिगुणिक्रापान् ०४ स्प्रोमिस ३६ रीमिनामायायायायायायायायायायायाया ३६ प्रमाप्य ४० -तिर्मिः'' भृद्धिभित्रि कित्रामार्गः। द्वाराम्ह म्हाराम्ह मह्याराम् । द्वाराम्ह । स्वाराम्ह । स्वाराम्ह । मुम्प्रकि निज्ञी।इनह्रमुप्त (क्विप ६९ ह्यु ३०१) भीगाप वर्मवर्मानु ज्ञानाका । वर्षा । वर्षा । हरू : १ विरोक्त हरू हिंदी है । इस्ति विरोध हरू हिंदी है । इस्ति हिंदी है । इस्ति हिंदी है । इस्ति हिंदी है । इस्ति हिंदी है । तित्राष्ट्र हो क्याह्र होत्राहरू । क्याहरू । क्याहरू । क्याहरू । क्याहरू । क्याहरू । क्याहरू দ্যিলদ নিপ্নান্ত । রুপনিদ্রির ক্রিয়াক্রীাক্রিয়াক্রী। বালা নিদ্রাল নিদ্যান্ত নিদ্যান্ত । বিদ্যান্ত নিদ্যান্ত নিদ্যান নিদ্যান্ত নিদ্যান নিদ্যান্ত নিদ্যান্ত নিদ্যান্ত নিদ্যান নিদ্যান নিদ্যান্ত নিদ্যান নিদ্যান নিদ্যান নিদ্যান নিদ্যান নিদ্যান নিদ্যান নিদ্যান নিদ্যান प्रमान देशया विभावते जातिग्रामित । जातिग्रामित विभावते पदार्थान पदार्थान । पर्पर्

निष्ठीन ए । कार्नुन । इनमीर वीप र्का विषय क्षेत्र हिन । क्षेत्र कार्य कार्य वार्य विषय । तत्र गतेनित्या सह विशेषमुदाहरति अभिन्निति हि समग सुन्दर अस्याः कुरङ्गहरशः मृगाह्याः

मन निपये प्राक् ५६ उदाहरणेऽपीति बोध्यम् ॥

#### । :।भीममाम्प्रटिक्षिडटिक्ष्मिक्ष्यं मिट्टीक्ष्मिट्स्टिसिसिसिसिस् ॥ १८४ ॥ मेरामिस्य किन्याम् ।। १८४ ॥

कमिलेनी किसलपं पक्षमं मृणालस्य बल्यं कङ्गं च आदिपदाचन्द्रचन्दनादि च द्वद्हनस्य दानाग्नेः राशिभेनतीत्रर्थः । गीतिर्छन्ः । जक्षणमुक्तं प्राक् ४ पृष्ठ ॥

वह स्वात्तां क्ष्यित स्वात्तां स्व स्वत्यात्या सह विशेषा सह विशेषा सह विश्वेषा सह विश्वेषा सह विश्वेषा सह विश्वेषा स्व विश्वेषा सह विश्वेषा स्व विश्वेष स

स्पष्टम् । आयों छन्दः । जस्यामुक्तं प्राक्तं शक्तं ॥ हे शु ॥ । अप्रोत्ताहित्यातीन्त्रतेषातिक्रतेषातिक्रतेषातिक्रतेषातिक्रतेषातिक्रतेषातिक्रतेषातिक्रतेषातिक्रतेषातिक्रतेष्टि । स्व न वर्णनिवातिक्रतेष्टि । स्व न व्यव्यव्यक्तः । अप्रोत्तिक्रतेष्टि । अप्रमानिक्रतेष्टि । अप्रमानिक्रमेर्वेष्टि । अप्रमानिक्षितिक्रिक्षेष्टि । अप्रमानिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्

हिस्।, इंप्सेहनायः ॥

<sup>-</sup>अर्गाहरूप तद्न्यसं॰" हो मान्य ( १५ १९ हो १९ ) क्रांप तिहू । अर्गायक्ष्याय प्रमाणक्ष्यार ।। अर्गायक्ष्याय प्रमाणक्ष्यार ।। अर्गायक्ष्याय प्रमाणिक्ष्याय ।। अर्गायक्ष्याय प्रमाणिक्ष्याय ।।

अवसरवजातः जफरो जनादेनः सोडिंग निमामदम् ॥ ४८५ ॥ । मुराम कि इन्छिड़ ह छाउड़ों ह छोइम्इडीक्ट ह छोहमू ॥ ४८४ ॥ मुक्तिक र्वेन्द्रेने मिश्रमिन स्था ॥ ४८४ ॥ र्वभूष्ट । एक बिहार विकास सम्बद्ध । स्वतं विकास स्वतं न निप्तिम्म इंद्ध मिमक न निम्कृतुम्पर्याप्त : १ए९१६३ -प्रशाप्त कार्राम कार्या विभित्र के किया है ।

॥ नीकिनिकीम्ब "oक्षकाड्रज्ञ क्षित्रकृ । म रितिरिय्नोक्षिय्वेतिक्ष्योतिक्ष्ये । एक्षकाक्ष्ये भे भिष्ण हे नामान कि नात्रिक महतामिक्तीनपञ्चाश्वास्त्रास्त्राक्तिमाक्राम् महत्त्वस्यान्तिकव्यवस्यन्।तिकानपञ्चाश्वास्

प्रमित च । तेषां तादशमनसा राद्यां त्वया सर्वभूतानुकम्पकेन पांसूनां धूळीनां पठठेः समृद्धैः । हार ( क्रिक्मियन्त्र । क्रिक्मियन निमान्त्राम हे कि कि एक एक सक्ता अहमा है। । विश्वान स्थान के विश्वान के विश्व । :प्रमामीनाष्रभग्रे द्विर पिन्नप्रामें ठीए ठिहिरप्रामें । किठीम तीड़ "क्मीमाड़ होहु प्रामाह्वाह्न किने ग्रात्माप्तत । त्रीमान थीष्ट ग्रिएमं । । । विन्हांसमायने : सायकृ क्षित्रमामं : हार मीटित । स्रीटिए हा हिए हैं । ही स्थाप है । हो से अपने हो हो हो । हो हो हो ।

कस् साक्षपीसपर्यः। शाहूंखिक्रीडितं छन्दः। वस्पासुक्तं प्राक् १८ युष्टे ॥ न्त्रिक निड् रिन्मिक्ष : अस्त्रेश : अस्त्रेश के प्रमान होता स्थापक्ष : अस्त्रेश के प्रमान होते स्थाप

। निर्वासिमवादितिः इति ॥ नीति निश्नित क्राल्य म क्रिया सर्केट व्यवस्थित स्थित हो। ना विश्वास म क्रिया सर्केट विश्वास । ना विश्वास विश्व । तिक्रिएरड्राज्ञान्वाची भीव्यत् ) इत्युद्गातः । उन्त च सुवासागर्रहानां भीव्यत्रात्रात्रात्रीत मीएनाव्हित : हास तिव्राह्मायाना कार्यात । ( अनुद्राह्म हिन्द्राण्डा । होन्द्राया होने । । । । । । । । । । । । । परलिवश्सपा परिहत इत्यहः। ''तीर्थात्वस्यानुराग विस्ता इत्यपन्यात्वात्म अनुदाहरणात्वप्र-नजन्मादियागुक्त प्रमुक्तान्या पहिंत इति वोष्यम् । चन्नवत्पदियस्तु प्रमाधनपद्स्य प्रकृष्टमाथन-शिरितः चिर्माकलायाकलाक्ष्मा । एवं पास्ति विद्यानामा । विद्यान निर्मा निर्मा । विद्यान निर्मा । -জিচন্ত্রন্দ্র্যান্ট্রার দ দ : দ্রার্টির বিশান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্

नियतं यथा स्पातया स्वात अवति स्वति महरति नाश्यति च मीटित जनादेनः अवसरवश्तः जातेंद्रनेण सह निरोधमुदाहरति स्वतिति । यः इदं जगत् हेळ्या छोळवेव ( अनायासिने )

॥ ईपृ ६ क़ाए किसाणहरू । : इन्छ मिल । : उसकड़ ंकिइ फिराइ ह शिर्रे' । मिथेक्षार महिन इंड । : गिड निड ': जान' फिराम फिराड जाउनकार

नमनित्महानायेः ''जनदिनपदं चाश्रिरेश्रासपर्म अन्यथा श्रीरमेदेन जनादेनत्वजातिस्मकेन आगमसिद्धालिहित इति विरोधामसिटयम्। आस्पप्लाज्यनाद्रनपद्स्य द्रव्यप्रत्यम्। उक्तं च अत्र शफ्रतवातिनेताहेनेत द्वेण सह विशेष: स च खेळपा सर्वेसमवात् मत्त्वशारीप्रविहस्त

। कृत्रविभिष्ठाः इत्विनिष्ठाः ह्वाप्रविष्

॥ हीड्र ":ईमाताण्डाज्ञान्यः" इति ॥

अर्मेअवास्मोजदंशामिजातः स मार्गवः सत्यमपूर्वसर्गः ॥ ४८८ ॥ । र्ताप्रताहरूकेम्हाणीमम्क क्तिर्द्याहरूकेहा। पर्वमापि सुजनवाद्यं मलपज्यस्तवत् प्रमोद्यति ॥ ४८७ ॥ । मार्ग्नाक्ष्म स्वात्र दृश्येता । मार्ग्स सवस्य मार्ग्स । ।। ३८६ ॥ :१)मसुसुस्पार्धाः सर्वति भवति कराः सर्वजसुसुमाराः ॥ ४८६ ॥ सववं भुसलासक्वा बहुवर्ग्यहरूमेवरन्या चृपवे ।

हिन विश्वमेदिन । गीतिरुखन्दः । लक्षणसुन्त प्राप्त ४ पृष्ठ ।। "मिर्गिक भींग्डागीणम्हामाण्ड्रमात । माण्डी :फिक्सप्ने म र्राण्ड्राष्ट्र असूर्य' । :शह तीर् पाणको भवति स्वापः कमिलः किष्माने ) सितं सर्वावत् कमळवत् धुकुमाराः कोमणः 'जाताः' त्रेषु आसिनताः बहुतर् यत् गृहक्षमं तस्य घरनया स्पादनेन कठिनाः हिजपत्नीनां त्राक्षणीनां कराः निम् कुर्छमुस् रेहन्प्रनी है हे स्पृष्ट है । हिमिरिहार होप्रडाइस्टिश्ह डाम निर्णा एनाण्ड

।। मुम्टिमामार्ग्यो होड् ह्या मुह्मुकामार्ग्यम् । अत्र सहस्वात्रमाएकार्गायाः परस्र हिर्मिः स मवदानवशास्त्रमारका गृहव्यापार्गिवृत्या

मार्निधिनी । पेश्खपरुषपदयोः सुअवलदुःअवलार्थकतया दहतिपद्स्य संतापार्थकतया च निर्म-तीइ চর্ট্যাণ দিশালনভাত্ত ভালে প্রার্থিত কিন্তু চর্চাণ্ট্র চর্বান্দ্র চর্চাণ্ট্র চর্চান্ট চর্চাণ্ট্র চর্চাণ্ট্র চর্চাণ্ট্র চর্চাণ্ট্র চর্চাণ্ট্র চর্চাণ্ট্র চর্চাণ্ট্র চর্চান্ট চর্চান্ট চর্চান্ট চর্চান্ট চর্চান্ট চর্চান্ট চর্টান্ট চর্চান্ট চর্টান্ট চর্চান্ট চর্চান্ট চর্চান্ট চর্চান্ট চর্টান্ট চর্টান্ট চর্ अनिन्द्यतीत्पर्धः । ''चारी दक्षे च पेशकः'' इति मेहिनी। आयी छन्दः । छक्षणमुक्तं प्राक् ४ पृष्ठे ॥ दहति। पर्षं कठारमपि सुजनस्य सज्जनस्य वाक्यं मल्यजरस्यत् चन्द्नद्ववत् प्रमोदयति क्रियोह मार्गित ( मेंक ) र्गिक: क्रियान विवास वास्त्र वास्त्राम विवास विकास विवास वास्त्र वास् प्रहे ( ९१ पृष्टे ५ मही ) प्रतिपादितम् । सुतक्ष्मि भारत्तु अङ्गितपुरत्तकः । मननानवहुदु पृवार्थः । खलानां हुर्जनानां नचनं ( केंक् )। तत्त्वसतत्वराब्हां गोत्रसगोत्रशब्दवत् पर्यापानिति मु र्हाए निमिन्छएं। पिम्छमिक छाङ्गे। निमिन्छि नीउडाउमुधिन हा सम्बन्ध स्त्राप्त

।। भिर तीड़ गड़ीमधर्मि 

उपनातिस्थन्दः । कक्षणमुक्त प्राक् ७८ घृष्ठे ॥ याव्यायमोक्षोत्साहात्मसृष्टियुः, इति मेदिनी । यहा सत्यम् अपूर्वसर्गः अलीककोऽनतार् इसर्थः । अपूर्वः स्तीः सृष्टिर्धस्य ( यत्कमैको यत्कतिको वा ) ताहश इति सत्यमित्पर्धः । ''स्गेरत निश्च-सिंध नवाम्मोजदळ्वत् न्यनप्यप्यव्यत् अभिजातः कोमछः अभूत् । स भागनः पर्श्वरामः तिए प्रमा विकात । यह अनिक मुक्तिक मुक्ति । असी विकास वार्य स्वात्या होति । मिनीताइतारी ांताष्ट्र तिष्टीन र्डेड्ड भे । फ्ब्रीत नंत्रप : ए ( त्राष्ट्रीत ) :तारीनी :तार क्षेत्र केंद्र करमा अस्त मानावाच विष्युत्त स्ति । अस्त अस्त विषय स्ति विषय स ाहिनेत्रों । मिटिकि भी मिलिनी । वहामाः महत्यो याः हपदः शिलास्तामिः होते । । । ज्ञास ईस्प्रमाई क्लिक"। :ब्रीक्लिक फिल। **निर्धिक** निरुडाईप्रमिन डाम पर्वेट्ड एमपर्

भाएत मझित कंत इन्तर प्राहितभाषड़ ":एप्राइहित :प्रामहु" शिवत । तडी परित्रमाय अत्र कोमललस्य गुणस्य क्रीब्रादिद्वयेण सह विरोध: स म भागवमहिमाभिजातपदस्य भुखने-

प्रिच्छेदातीतः सक्छवन्तानामविष्यः

पूनक्त्रम्न्यिस्वनुभव्यं ग्रं न गतवात् ।

पूनक्त्रम्न्यिस्वनुभव्यं ग्रं न गतवात् ।

विक्रम्न्यिस्वन्यम्याद्वेश्वर्यात् ।

श्रिक्षः कोच्यात्वर्यस्यात् न कुरवे ॥ ४८९ ॥ १८८ ॥ ४८९ ॥ ४८० ॥ ४८९ ॥ ४८० ॥ ४८० ॥ ४८० ॥ ४८० ॥ ४८० ॥ ४८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥

स्कन्दसाहाय्वार्षे भागेवोटापे तत्कृतवानिति पुराणे प्रसिद्धमिसुद्योते स्पष्टम् । ''क्रौञ्चाद्रिद्रब्येणा-स्मोजदर्खाभिजातत्वस्य विरोधः श्राभिधाततैस्थयातिश्यविवस्योपचारिक्तं च नवास्मोजदर्खीकु-मार्थस्य विवक्षित्वा परिहार्षः'' इति प्रभायामुक्तम् ॥

সিন্তাশ্চিদ্র কাম ভা ঠ্নান্যগাণ । **চার্চত্রগাদ** নিয়ন্ত্রমূদ্র্যের রম াদদরী : । । কাম ভারা নাদ্যাল । বছ- কাম ভারা নাদ্যাল । বছ- কাম ভারা নাদ্যাল নাদ্যাল নাদ্যাল নাদ্যাল নাদ্যাল নাদ্যাল নাদ্যাল লাদ্যাল নাদ্যাল নাদ্যাল লাদ্যাল লাদ

सम्प्रमास सम्बद्धित निहं विद्युद्धे विद्युद्धे विद्युद्धे विद्युद्धे विद्युद्धे स्टिन्स् अमस्यस्य विद्युद्धे विद्युद्धे विद्युद्धे के स्टिन्स् विद्युद्धे 
तिप्रित प्रास्तम् तहन्विप्रिय तिहासकार्यात्रित प्रस्तित प्रहार्याः स्पष्टम् ॥ विभिन्निक्याः स्पष्टम् ॥ विभिन्निक्याः स्पष्टम् ॥ विभिन्निक्याः स्पष्टम् विभिन्निक्याः स्वत्याः स्वति विभिन्निक्याः स्वत्याः स्वति विभिन्निक्याः स्वति स्वति विभिन्निक्याः स्वति विभिनिक्याः स्वति विभिन्निक्याः स्वति विभिन्निक्याः स्वति विभिन्निक्या

। मृष्ट्रमी रिष्ट्रकीष्ट्र रिक्स हिस्स्ट्री रिक्स हिस्स्ट्री रिक्स हिस्स्ट्री रिक्स हिस्स्ट्री रिक्स हिस्स्ट्री :ईमुह्वाङ्गिषारू **केक्किकिक्**दि भेषिर सिङ्ग्राक्ष्म स्वयोस्तद्काश्वययोः । हवं वर्णः संस्थानं च । उदाहरणम् ॥ १११ ॥ मृम्रोणमण्डापन्हाम् : इंगमन्डा क्रुमिनामम् ॥ १११ ॥

कि। किहितम'' । किनीक नीड़ । मतद्वानः । अवद्वानः । सम्बन्धाः । सम्बन्धाः । सम्बन्धाः । सम्बन्धाः । सम्बन्धाः । आपेन गच्छतीत्रापगा । अथ ''नदी सिरित् । ००००। सनन्ती निम्नगपगा'ं इत्यमरः । मतन्त्रे मिएपन्दः प्रबाहः स एव तराङ्गिणी नदी तस्याः परिनङ्गात् संकादिसभैः। अपा समूह आपम् महज्जा महाजा । क्रियस्तवाह समदाः मचाः वे मतद्भाः महान्याः कार्रणस्त्रया महज्जस्य मीति (महा) किम ग्रमा होन । अधा (जहासिस्हः) वास्त्रा अपगा नदी (गङ्गा) माम

**ក**ន្ត្យាព្យាត្យមក្រោមព្រះ ច្រុងប្រភាពក្រ គ ម : មេស្រា រុំប្រអាក្សា មេខាត្តិ ខេត្ត नागः कुन्न नार्याः क्रियाः क्रियाः । गोतिश्चन्दः । कन्नणमुक्तं प्राक्तं । विभाग्ने ।

बिरोवः ( बिरोयामासः ) ॥ ४३ ॥

-त्रिक्तिक संगित्र स्वमात्राश्रवकारी ( :िकागरामह्त ) 'िकवार्यास्त्र स्वमात्राहित : क्रिक्ते - हिम्माही म । अस्माहिस्तिने सवन्यावगतेः स्वश्ट्रोऽन्ययोगान्यवच्छेदतः। तथा च विम्माहे-भैनी डिम्भः पृथुक्तः शावक. शिकुः" इत्यम्सः । आदिपदेन भुवतिमुग्यकातरतिर्यग्यान्तहीनपा--टार्काए :तार्प'' । :हाड़ी :ध्र∓डी । एतं प्रफेल्क्प्रोतनीशिक्ष :तीट स्पेम ध्राधा । हिंद् स्वभावीक्तामानमर्थकारं रुक्षपति स्वभावितिहिति । स्वभावस्य वर्णनीयत्तद्वस्तुमात्रग-

।। ह्नाभेड़ मिले होग्रिशाच इसाम्य । देशः

 तिंड रिक्षमामप्रकंडरिंगे ग्रंज्यम्पण्यादिविद्यकृत्वकृतिकृतिकृति मीजराजीडपाह देधिपुच्छश्चतुप्पादः ककुमान् छम्बक्तम्बः। गोरपायं बढीव्दर्रत्गामाते मुखेन ईर्ङगीए १ णिम्माठणकीतम्त्रभूम मृ तम् । मुष्टाम् तिष्ट्रमुह् भात्रकामात्रहातमात्रीकामाविद्यान द्रेनिरासः। साधारणस्वमानवर्णनस्य स्फटलात्राळकारत्वस् असाघारणस्य छोकास्त्रिटि प्रतिभा-निम्म हें में सुझित हैं मिस्ति हैं में सुझित हों में सुझित हों में सुसित हैं में सिस्त हैं। इंसी-। हफ्रमप्रापाणङ्कप्नाप्ताप्रभावक्ष्मा । अत्राप्त । अप्रतिकार्य । अप्रतिकार्य । अवयवसीनेवेशः अङ्गप्रसङ्गिनयासी वा आकारी वेत्ययेः। एवं च पत्य कत्यानेद्रस्तुनोऽसायाण-। हिमिनिष्ट्रमुम् । :शाही इसि है मिनिसिस् है । वर्ण : बिल्या है । स्टर्स । वर्ण : बिल्या । वर्ष : । स्टर्स । वर्ष : । स्वयोगिति । तद्काअययोः स्वरात्राअयक्योः । केवलवर्णवाचिना रूपशब्देनाजहरस्वायंलक्षणाया हास तर्भादिति वधुने क्षेत्र क्ष

उड़े: अपिश्येन द्राघिषला दीवें कृत्वा । असिशो वन्तः कण्ठो भीवा यस्य ताहशः सन् उराप्त पुष्ठवंशः । ''पृष्ठवंशावरे त्रिकस्'' इत्यमरः । तस्य निर्वेत्रता तथा विततं वित्तृतम् अद्गं शरीरम् क्ही नाथ कडीहेभीभीभूमिही कि एसिस भिम्प किम्मिही कि कहा है। जानभा । मञ्मीष्टम भाङ्ग्यभिते विशेष्टिये कि क्रिक्सिमा । **विशिष्टिया विश्वा**रम् स्थानिस्य

। १८० १६९ ) विभिन्न । इन्हां क्रिक्षित । १८० ( १३१ ० फ्रे मन्दं शुब्दायमानी निस्तिसित शुपनाहित्यितः हमां खुरेण ॥ ४९२ ॥ क्षित्रहुम्ब्रुकुष्ट्राहरू विक्रिकेट 
माण्ह्रात्राविक । क्षित्र । क्षित्र । क्ष्मणोद्द्याम्

७अविजनमन्तरेण न रमामन्यत्र संहर्यते । हिंग :स्त्रीमि न रिनम भिनमप्रयन्त्र । एउडी

।। र्ह्म २०१ क्राए तेम्मुणक्षक । :ज्रन्छ । एम्पन । :ममामिक्नीट निछ्छीनि मन्दं शनैः शब्दायमानः हेवां कुर्वाणः सन् फुर्फिति शब्दं कुर्वन्दा खुरेण अप्रपादशक्ति क्ष्मी भूमि । इन्निम्ह "माम्हीममिर तृ ॥र्णद्र"। :मई तीड़ ":र्गमान्याणिष्ठ द्वारिं"। :छित स्तर स् ভিত্তপ্রাম ভিছদ চিন্তদ रेচ-र्रमी हेर्फ्न एएटाम्प्रापण्ड हागर्छमी।।।। मुखम् आसन्य संगिष्य धूल्या धूस्य (मिछीम ) सर्स (मिछीम क्यून विशेष

॥ १२ ॥ : तिनिनिम स्र । म्डान् रागम तिर्वि (जान) (ষ্ট্ ০ ২৫) ':দাক্তলাড্রমদম্পে ন্রুমিনিনির । বর্णसमावीनितस्त 'प्रथममरुणच्छायः' (१६० पृष्ठ) नियाः। पातवाः परमान । हिन्दुः विकास ।। इति । अस पातवानस्य भिष्यस्यासायाः -गिष्ट्राहितक वर्षाना इस्पर्यः" इस्पुर्यातः। असंसीणोहाहरण यथा 'कळन्रणानगरेण कळनात्राणि-अश्वमात्रगान्नां मिर्यासंस्थानयोवेणेनम्" इति प्रदीपः। 'पश्चातित्वा संस्थानस्य वास-

॥ : ह्वाम्भिम्बीस नीग्रीती ( वयात्रमं ) स्तुरमा निन्दमा वा । स्तुतिपर्यवसायिनी निन्दा निन्दापर्यवसायिनी वा स्तुतिव्यीयस्तु-किहुर ( मेलाए ) पुरुप्त । मानामान । अहिना । कुएं'। 'धेम्पड् तमथस भिगास किए। तिमितितित्व विषय होमध्य ग्रेसकेमामानितितामा

भ में गिर्मिक । स्त्रांकिनमेण न तु ब्रुक्तक्रमिलेख्यं: ॥ । त्रीक्ष्मिमाँउसुर रुप्त-नानामग्राप्त्वाप्रज्ञात्राधिति हुरुद्धानसांत्रप्तकारा । मथस्र र्ताष्ट्रस्त्रमीयन्ति तिज्ञीक्ष्रीक्ष्र ( धृष्ट ६১ ) 'र्हाब्युकी हत इह तंक्ष्यर' । त्राप्रमाणक्ष्य नर्हाह तंक्स क्ष्रें ह । : तिम्बार्गान्याः व्यक्तिवस् । तत्र हि निर्वाहन विव्यक्तियायन्ति। व -धीक मुक्त माक्ताकीकिक्त-यायमालाया इष्टब्यः । अत्र मुखे इत्यनेन पर्यवसानामानं वहन् बाधि-निपादरयपित्यापेन कमेधारयस्य पूर्वमुपरियतस्य यथोकन्यास्यात्यास्योनेतासात् । निषादरयप-। रूर्च तिक्राभित्रामकाण्डाञ्चामान् । इति व्याद्यं सुत्रमान् । स्थानमान् । स्थानमान् । स्थानमान् । स्थानमान् । न्यानस्तितिपद्छम्यमेतद्रवसमाह न्याजस्ता न्याजेन नेसादिना । न्याजः कपरः । नन्

डीमि मिनमनद्विष्टिमुक्त मावर्ष निम म्नुद म्बन् निर्मित्तिकृत्मप्रज्ञातिकार्यक्षित्र । स्टिन्टिस्टिक् रंप्रक्रिक्ष कि मानुस्य कि हिस्से हैं। ही कि स्थानिस कि सिस्ति कि

पस्तामं तक्तेतमं मुख्युतिस्थाशितामाः शिषाः भाष्य स्वामकृतायमानमाम् स्वस्ताः प्रियाः दिश्रतिः ॥ ४९३ ॥ ६ हेलान्त्रत्वाचेत्रस्य स्वस्ताः क्षांत्रिक्षः । नास्ति न्वस्तर्वाः परः परहितायाने गृहतिस्ताः । नृष्यस्तान्यस्य स्वस्तान्त्रस्य । ४९४ ॥

দহাফ নিমিনিচ্সাদাধ্যাদ্যদাদিজ পিইল্টাস্থার দহাফাত্রদাদিজাদাসদাধ্যাদি हा हा

स्तितियम् । उस्ते च चन्द्रिकाथाम् "इयं निन्दापृथिका व्याचरत्तितः" इति ॥

निन्त्पापवसापिती स्तुतिमुद्द्द्दित है होते । मर्तेहिर्श्वतानमपद्गिस्त शिकायां पुत्रस्ति । विद्यान्निम्तिस्ति । विद्यान्निम्तिस्ति । विद्यान्निम्ति । विद्यान्निस्ति । विद्याने विद्याने । विद्याने विद्याने । विद्याने । विद्याने । विद्याने विद्याने । विद्यान

सम्प्रस्य स्वतिक्याचेन निन्दाग्रितारास्माचनस्यातिकाव इति व्याचक्या स्वितिस्य । निर्मात्रम्य स्वतिक्याचन निर्मात्रम्य स्वितिक्ष्याचन निर्मात्रम्य । निरमात्रम्य । निरम्पत्रम्य । निरम्पत्य । निर

( सू० १७० ) सा सहोिनतः सहार्थस्य चलाक्नं च्लिम्कम् ॥ ११२ ॥ १९० १०० ) सा सहार्थनला पहार्थनला पहार्थनला सहार्थन । यथा

ाथा पर्धवसानम् । न चात्राप्रस्तिप्रश्रोविष्यित बाज्यम् स्तुतिन्दातम् । मन्त्रम् । मार्गविष्यित्। विद्यात् । स्वाप्तिक्ष्यात् । स्वाप्तिक्ष्याः । स्वाप्तिक्ष्याः । स्वाप्तिक्ष्याः । स्वाप्तिक्ष्याः । स्वाप्तिक्ष्याः । अन्यस्तुत्याः अन्यस्तिकः । अन्यस्तुत्याः अन्यस्तिकः । अन्यसिकः । अन्यसिकः । अन्यसिकः । अन्यसिकः । अन्यसिकः । अन्यसिकः । अन्यस

सूत्रं व्याच्छे एकाथिन।। शब्द्रावस्या एकाथोभिधायकम् एकान्वस्यर्थोभिषायकमिप पर

-माग्रह निमम्प्र च थित | मुकानाक्ष प्रिकायिक्ष प्रिक्ति । स्वाम् । स्वाप्त विकायिक्ष मुक्ति। स्वाप्त । स्वाप्त 
इवरन् मालमास्मिलव्यणप्रासमस्त्रेन पम् ,त्रेण सहागतः विया, ईत्याह्रो ,अनेन

तह दिअहामिताई होहरा सासद्ग्रहा 503 ર્લ્ગુલ <u>વ</u>છાલ: I

प्रिप्पिन्नेट रिप्त प्रिक्ति रहेस् इत् । ह्निकार ग्रिष्टिमाह इप्रिक्रमणिम इप्त

न १०१ ) विनिनितः सा विनान्येन यज्ञान्यः सन्न नेतरः । गार्रगवं दीर्मत्यादि शब्दम् दिवसनिशादिगतं तु सहार्थप्रामञ्जीत्राति ।। सह अ वगुलदाए दुन्नला नामिदासा ॥ ४९५ ॥

म्पसामासकन नातिश्वेनासुप्राणने भवतीति नोष्यम् । तथा नोक्तमभिष्टुं नेत्र प्रमेण सह क्तिमानामुहायादी म म सहासितः । हवादां सम्पाः श्रेपिनितिताभेदायवसानामान्त

मञ्जरीनामकर्सह्ये हितीयज्ञनिन्तान्तरे नाविकावाः निरहानस्पानप्रिम् । हे सुभग न सुभग नियों तस्या उद्विशायाः मह च तनुरुत्या हुवेस्था वानिताह्या ॥ इति संस्क-मुद्रहरिते सहिते । भह दिन्सनिशाभिद्रीयाः अस्द्रण्डाः सह मणिन्द्रवैन्यम्पार् ।। तिरू प्रात्रकंप्रती इस ।तन्त्रिकामम मिल्ली मिल्ली मिल्ली स्थार ।

विद्वार हे कि एक प्राप्त है है । कि एक ए पतन्ति । काद्योग्मणिवखयगछनम् । तथा जीविताशा जीवनाशा तनुखतया शरीरयष्ट्या नि हु:खदावित्वादीपनारिकम्। तथा वाणी नेताम्बु तस्य धाराः मणिवळ्येः रत्निकङ्गोः नम्ह्री हर । :।जार :वेवर् । हिवसीर्या । हिवसीर्या । अर्थ होवी: वावा: । अर्थ हिवस-वियोगे विरहे सित उहिप्रायाः विमनस्कायाः तस्याः नाविकायाः दण्डाकाराः थासाः

-RZक्रिक्रम" हमेम हरू। , ब्राफ़र्ज़ाम्म होड़ ". विड्र तिस्र : एईट स : व विकार्णीर

किमिनिकुस माम क्रिक्स भारति हो मामिन । प्राप्त मामिन मुख्यान भारति । . ग्रेगमाशहुपमानलम् श्रेपस्य प्राप्तान्याहुपमेवलम्,। इति माणिक्यक्दः । सरस्वती-हत मुप्रमिक्तिप्रजाक्जाएड्रह हिप्रिक्ट प्राप्तिक गिर्गिष्ट कि डिप्ते । तीर "।জুम हिभिरन्वयः साक्षादेव शाब्दः दिवसिनेशाहिभिस्य सहायोन्वयन्त्रात् । इयं घभेगेर्-सिद्णडादिषु प्रथमानेत्रेषु दीवेत्वादीनामन्वयः साक्षादेव शाब्दः विवसनिशादिषु तु तृती-। हार ७२ क्राप्त एक्साय । क्राया । माहिया १ वस्ताया भाव ४७ हो।

क्षीमने किल्योमनः नेतरः नाशीयनः किंतु शामनः सा प्रकारद्वपनते विनीकि-निमा किया अवस्ति हिम्स हिम हिम्स हिम हिम्स हिम हिम्स हिम हिम्स हिम हिम्स हिम हिम्स हिम हिम्स हिम हिम्स हिम हिम्स हिम हिम्स हिम ॥ ३२ ॥ :क्रीक्रिम नीड्र ॥ :ड्राष्ट्र । । इति एम मेम म म्हर्ज्यक्रीक् कि छेड़ मिधुर्ग मेरा । सिम्म । अर्थ । मिर्गियाना स्था । मिर्गियान के ।

मान (१०१९ पुरे के हिल्लो ) उक्त ॥ य याणितव्ये जीवितव्ये ॥ ह , बेंडेड्रीमनता सम च ॥ :किणिमान : िकृष्धीर 🐔 ॥ क्रमान तीक्अ़मुम् 🕉 रोध्मक्मिमार्म्ह । तिकृतिमिष्टर ६ ॥ मृत् -िमट्ट गिमप्ट १ श्वान्ति । इतिमान १ कि १ हेन्स्य । इत्सेस । इत्सेस । इत्सेस १ हेन्स्य । ठीड़ ग्रात्रामानकांतिम् । प्राप्ति । कामभी कामभ

।। निर्दे 'स्मिलइन्किलि : वादः ॥ ० कन्दलपड्डकरः । तथा नीचारामवारिते ३ अन्ने ४० श्रीके प्रवांगः 'मया लग्नः

क्रनिद्योभनः क्रनिच्छोभनः। क्रमेणोद्रहरणम्

॥ ३१४ ॥ :मिमीक न्नीकि व्यक्ति केरीयुर्भभारत मिनी मिने अरु निसंश्वरा विना ग्रंगी ग्रंशिना सापि विना महत्तमः।

॥ ६११ ॥ :मिस्रामस्त्राध्य निोध्यंष्ट रिष्मनिनिन्निन्त्राप ( ९०१ ०५ ) ॥ ७१४ ॥ :ह्रम्रुर्न्फ । हिं। कि । क्रिक्स फेर्राप्राफ्रिक्सिक्सिक्ष

कं उन्म गतं निष्मे वया न दृष्टं तुहिनांशुक्तिम् । उत्पत्तिभित्रोति निष्मेळेन रष्टा निमिद्रा -र्जी मही । मुष्टम् त्रिक्किक्किक्षिरिष्यिक्ष्यादिष्यभीर्यादेश्वर्षक्ष्ये स्वयम् । मही । ए । विनायावस्य (विनाहाव्हार्थस्य) उतिनिनिनिनिनिक्यिक्षं संज्ञा । अत्राधावस्य (व

।। जीव मिर्माह ज्ञामनाएक काल्यानमाह ज्ञोमन इति ।। त्रामनिकार श्रीमनत्यिति द्पेणाभिप्राय होते विवरणकाराः । सन् नेत्रस्य ह्यास्यानमहि त् वर्णनीयवस्तुने इशोभनलं प्रतीयते तत् प्रसिनिधिद्यिविज्ञानिमेन वर्णनीयस्य वस्तुनः प्रनः रियाद्वः। अत्र 'शोभनः' इति वक्तब्येऽपि 'अशोभनो न' इत्यमावमुखेनामिधानस्यायमामिप्रापः 

। इस्त स्थान इस्त हें ने ने निर्मात के श्रीमें भवतीस्थे: । अपरविदे मुनमास् जिया" (१।२।६०) इति पाणितसूत्रेणेक्श्वरः । तथाः मनभवस्पूर्णे कामविद्यमिक प्रकास अशोभनेरपरे: । उभवेत होशिलेशाभ्या निता कामिती: कामिती च कामी च कामिती ोशिशून्यः अशोयन इत्ययः । शशिना विना सापि निशापि महत् उत्कटं तमः अन्यकार्कप्रि तत्राशीभनलमुद्रहरित असृचिरिति । निशम राज्या विना ऋते शशी चन्द्रः अरुचिः

शामनलमुदाहरति मुगेति । अय नरेन्द्रसूनुः राजपुत्रः मुगळाचनया अद्गनया विना विनेत्रेषु म्यम् बाष्यार्वेद्यतस्य चमत्कारस्यानपठपनीयत्वादिसुद्द्येति स्पष्टम् ॥ तिंशीरित भुगतिम् प्रियात्र क्षेत्र क् अंत्रान्यन निशादिना विना अन्यस्य चन्द्रदिश्रीयन्तं प्रतिपाधते इति विनीवितिर्यम्। न न्दः । ब्रस्तामुक्त प्राक्तं ३०६ वृष्टे ॥

।। छपु २१६ ज़ार तंत्रमुण्यक । :ज्रन्ध गीणीमकाम । .ाडाक्रंडर तीड्र "तंज्यमितीर निर्जी।। नप्राप्तनः । च एव राजपुत्रः बीमोहितः कृत्यविनन्धः स एव तथा विनातिव्यवहाराभिन्नः । य एव एप्रकृतिना सुहरा भित्रेण विना अयुत्युति धन्द्रस्तहत् सुन्द्ररः स्वच्छ आश्विरिन्तःक्र्रणं यस्य ताह्यो पवहारेतु या प्रतिभा झिटित स्कूतिः तस्याः प्रभया प्रकाशेन प्रगल्भः चतुरः शोभन इत्यर्थः । तेन

॥ विष्टे मेर्फेक्-फरीनिड्रीम ( फंफ्क्मिनीड) मेर्केड्रीम । क्षेत्रक्रीनीड्रीम ॥ श्मिना (बस्तुना) निमान क्यान मिर्गिन । यः अयोना पदायान (बस्तुना) विमिष् ॥ ७९ ॥ :क्रीन्नि निड्र ॥ मध्यक्तिनिन्न निमिन्द्री।। निम्न क्षंत्र सगळीयनया दुष्टमुहोहेशोषेण च विना नरेन्द्रसूनोविचित्रव्यवहार्प्रगल्भव्यन्द्रसुन्द्राश्व-

भारहारेट । अत्रक्ष्मार्

॥ २१४ ॥ मुम्किनिएन्ड्रिक्मीस्धाफ्न्शाफ्न्ह्र मते लास्यं दृत्वा श्रयति भृगमामोद्रमसम्प् । ळवानामेतासाधुदितकुसुमानां मरुद्यं

नानाविधप्रहर्णेचेष संप्रहारे स्वीकुत्य दारुणनिनाद्वतः प्रहारान्। । एउन्छुन नमिष्ट पिरिडी एउम्म नमिस पिरमिष्ट हार

ह्मारिविधिविधिक्तिम् न्यून्ये निविध्यक्षम् मार्गिविधिविधित् ।। १९८ ॥

इत्यत्र नेयम् विनिमयाभावादिति ॥ इस्रत्र नेयस् । प्रकीयस्येत्यन्तेः 'किमिलैपास्याभर्णानि यौवने धत त्वया वार्धकर्शोभ वरक्रम्' किनातिया एव न वास्तव: तहाकिमास्मायात्। नर्गाणिकः नर्गाणिकः वेत्र मुन्ताप्तिकः। : क्रिक्सिन । क्रिक्सिन विश्वास्त्रात्र विश्वास्त्रात्रात्र्याच्या हेन् । दानादानन्त्रवारः -बिह्न तिरिनुष्टः नर्महृङ्गित एनमहिन्द्रिन्हीत : एबिड्री पीरिक्तः ।:प्राक्ष्वेष्मरिविद्री तिर्मिम सा परिवृत्तिरियन्वयः । बहुवचनमपैन्त्रम् । एवं च कचित् समेन समस्य विनिमयः क्राचिद्समेनास-पदस्य तत्रेव शक्तः । एवमादाय दानमपि सः । समासमैवंस्त्राभः यः अर्थानां पदार्थाना विनिमयः समासिमेरिति विभागः। विनिमयो हि केननिहस्तुना दत्तेन परकीयस्य करपनिदादानम् विनिमय-। : इर्म्मणक्षकान्द्रक म किथ । जानांद्रजाद्रविष्ठ । गिर्मान्द्रक निर्मान्द्रक निर्मान्द्रक । ি কিন্দির্গিতিম ইদীনাদ্ঞাদ্রে । নিহু সাক্ষুসুদীছুদীদ নিস্ত্রীণ ছে উইদীদঞ্জিত ইক্ষ্কুদি

शिक्रिकारं समूहं वा ( प्रिकेम्यः ) दर्जानिकानिकान् अह्होत केद इसर्थः । शिक्रिशि किया कायपीडा भीस हिमस्तर होते : मिल विकार क्षियं स्थाप । किया विकार क्षियं । -: हमें शाह हा हा हो हो हो है । इस हो हो हो हो हो हो हो हो हो है । इस हो हो हो हो हो हो हो है । मुश्म अयो अयो निर्मात हो । जिर्मा माने हो । जिर्मा के के विष् उदितकुनुमाना सनातपुण्पाणाम् एतासा ळवाना बहीनाम् असमम् अतुमम् आमोदं परिमछं तत्र समस्य उत्तरेन न्यूनस्य च विनिमयमुदाहरात रहतानामिति । अयं महत् वायुः

विनिम्पः उत्तरार्घे उपहिपत्ता उत्तम्पा ह्या आधिन्यायोनामताह्यतमा न्यूनाना बिनिमपः । भ्रत्राहर स्वाप्त स्वाप्त अनुसाहिता । का पूर्वा कार्य नामहास्वर्ध प्रमाप्त सार्व ॥ ह्यु २० क़ार क्रिमुण्डिछ । : इन्छ

॥ मुष्ठमः : फिर्नाष्ट्रज्ञान् होसी महस्तिक्नेन छताना छाखद्शीनात् छताद्शीन च पथिकानामाध्यादिद्शेनाहातृत्वं कनिकालित-

न्युनेतित्तरप्प विनिमयमुद्रहरित नानित हे वृप हता द्वान्ति । विनाम विरोधिराहिता । विनाम विप्राहिता ।

<sup>॥</sup> म्मिक्तिक्रिक्निहेन रिजीएम्हेइक नमित विद्यारिक, क्षे तह । :वार तीड़ीशावन तीड़ "महनतमक हुत हे छे" मृताद्वीहविस मुहनकह ह

अत्र न्यूनेनोत्तमस्य ॥

। :म्होमित्रम् रिन्म्हो :ाहाङ्गम् हव गक्ष्मा ( हु० ९ ० मू ) मुक्शाङ्गम

भूताथ मानिनभेति इन्हः। मानः क्नेर्मिपायोऽत्रास्तीति मानिकम्। उदाहरणम् । निर्मात्र मानिक्सनमेत्रीत पश्यामि तन लोन्ते।

॥ ००१ ॥ मृठीदानि न्द्रमाक्षाम ग्रिममामुशास

अत्र स्यूनेनेति । अत्र अनुपार्ययमा न्यूनेः प्रहारेः उत्तमाया बसुचरायाः विनिमयस्योक्तिः प्रहित्ताः । ''अत्रोत्तमयस्य बसुचरायाः विनिमयस्य प्रिकारितः । १८।। हिन्द्रितः ।। ९,८ ॥

भाविकतामानमङंकार हिया छक्षपति प्रस्था होते । भूता: पूर्वकालिका: माविक: ठचरक्ताकिका निकान विकास क्षिक्ता क्षिक निकास कार्य प्राथिक निकास कार्य प्राथिक निकास कार्य प्राथिक क्षिक ( ) कार्य प्राथिक क्षिक कार्य कार

त्रीतिहराफ्याफ्रोक्नियां मिल्स् । मिल्स् के मिल्स् के मिल्स्यां के कि मिल्स्याफ्रें । जीक्द्रियां के कि मिल्स्याफ्रें कि मिल्स्यां के मिल्स्य मिल्स्यां के मिल्स्य मिल्स्यां मिल्स्य मिल्स्यां मिल्स्यं मिल्स्यां मिलस्यां मिलस्यं

# आ मृत्रेह मिनीय भीत्री स्पर्ध हास

॥ ४११ ॥ मिथे इंपरे में इंशा । ११४ ॥

न्युपणसंभएयकानित्ययेः । तत आकृति साक्षात्वने पर्यामीलयेः । उभयविभेटाप समास् निम्हों पत्र तथाभूताम् भाविभूषणसंभारयुक्तामान्यर्थः । यद्वा भाविभूषणेः संविभूषणे सा । वास भावि-स्पाञ्चनस्य जीक्कसाक्षाक्राक्तास्विषयतं नीपादितं स्पात् । मानी मूषणानास् आमरणानां संमार् रादिसमाप्तियुग इत्पमरः । इतिशब्दस्य हेलर्थकत्ते त 'आसीहिति हेतीः पर्यामि, इत्पन्यमे मृत-

। निम्दरं रेअप में पिनामाइत्रीमित् वर्निप्रक्षिक है एक में मिन के ब्रीगण प्रमासिक । जास्य 

॥ २९ ॥ मुक्नीम ठीड्र ॥ ठीमीन्ज्ञामिता हर्ष्टानामित र्षप्रमिति तीत्रिगन डिब्स प्यान्वपात् वर्तमानतथा प्रतिपादनम् वर्तमानस्वैव हर्शनयोग्यतात् । भूतभविष्यतेर्पययोः क्रीटप्रि -क्षानंद्र अप्राय्तेक्षेत्रं इत्यनेन भूतरमा अनुस्य भावन्य भावन्य होनाक्षेत्र होनाक्षेत्र--भ्रायसिक्य । वयोदाहरू । भ्रायसिक्य मञ्जनम् आसीत् इति पर्यामे भ्राविभूषणस्-ग्रिनिन्नामतृरः : । प्राप्तिनः । त्रीड्र । प्राप्तिर्ग्धकः गीटिन्। व्याप्तिना । मुख्यः र्ताष्ट्रक्षेत्राकः त्रीहाङ्गणायहाम । तिक्रान्येव्यन्वेक्ष्य भीटधन्वेक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्य ज्ञान्येव्यन्वेक्ष्य भीटधन्वे मुध्यांशिक्ता हर्पाहो।, इरपाहो । अहंत्यम् । असंक्ष्यं संक्ष्यां हर्पाहो हर्पाहो । अस्वर्ये स्वार्थे हर्पाहो । मीएटर्क्किन ब्रर्थं किएड प्रवाननी एड्रेनिज्ञान्त्रम् हानीस । अहा निर्मा नामार्डकाएः। तदेवाह आहे इत्यादिना। भूतस्य अञ्जनस्य। भाविनः भूषणसंभारस्य। दुर्गन-न्हों भूतस्वाञ्चनस्य उत्तरावे भाविनो भूवणसंभारम् च प्रत्यक्षतयाभिधानमाने मानिक-

-कर्नोंट्रप्र'' तीफ्ड्रहुष्टम कि र्जात्र (१४६ प्रुष्टे ) । अस्य कार्यात्र स्थाप्त कार्यात्र स्थापत कार्य स्थापत कार्यात्र स्थापत कार्य स्थापत कार्यात्र स्थापत कार्य स्थापत कार स्थापत कार्य स्थापत कार्य स्थापत कार्य स्थापत कार्य स्थापत कार स् न्द्राहर्त भाष्मक्षेत्रिकामार्गमार्ग्य । क्ष्युक्त । मह -हैं छी छवा ने हा हो हो हो है । इस स्था से स्था से स्था से -मह्न क्रिप्त माहरू। विद्व "॥ विष्ट्रविष्णुटिति । विद्व विद्विष्ट क्रिप्त । :क्रिप्त विह्न विद्विष्ट क्रिप्त । 'म्यायोऽनुमानं हेतुश्च छिङ्गं युनित. समर्थनः ॥" इति हेतुस्वरूपं क्षेत्राभाष्रपुराणं ''विषायित-काव्यक्टिम् । तहेशाखाभिमतिकेङ्गव्यावतेनाय काव्यपदम् । किङ्गमत्र हेतः । तहक्तं गोवधेनेन हुछ। मेमभी। । 'पेरूमी ह तीमीहूछी। काममी ग्रिह ह एउए क्रिया है। है। क्रिया है। निमिह्नशिक्षा भेतपदार्थता प्रमायक्षाया मेहि निह्न मान्याय सामाय साम्याय स्थापन क हंग् । तीड़ "मध्यिक तिर्म कंपिन में अपर्या । हिल्ल । । वह मध्य के विष्य । । वह मध्य के विषय । वह विषय । । :थेरामिह्रकीरना कं विविद्यां क्षेत्रकापर्वाताम् स्वित्वर्वाताम् विविद्यान् स्वात्वर्वात् विविद्यान् । भानं च बाक्यार्थस्वेन परार्थनं नेति विभागः। ब्याएयातामंदं प्रदीपोह्यतियोः ''अत्र विदाक्षितविदे--भिष्ट । 'प्रफमिह्नजीरुजाक नामभीरुह । तिमिक्निजीप्रजाक तीप्राटक ग्राव्हिक्सनामान्ह्रजीरुजाक

<sup>॥</sup> मुम्प्रकि तीर्ह्ण ठाएएस हु तीर्ह्म प्रिमिसिन । क्रिक्त निर्मा अरस्य स्वीतिक्रक्ति स्वस्य पत्ने भवति इत्यथेक्र व्यक्तित्वत् । विसायि-ភាន្ត (९३।६।२) "ក្រាងទេ្ធមេខ ទ្វាមែបជាំភែះ ខេន្ត ន ।। ក្រុមគេ នុក្សិទ្ធកម្ម ន្តាំពេក្យអាស។ । កាជាន្តនេះ ៤

वास्पार्थता यथा वपुःपादुमीवाद्त्वमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारे न प्रायः कन्तिस्मि भवन्तं प्रणतवान् । नमन् मुक्तः संप्रत्यहमतत्त्ररेप्रेऽप्यनिमाक्

महेगु क्षन्तव्यं तिदेदमप्राधद्वमापि ॥ ५०१ ॥

के कि बीहर क्षेत्र के स्टेंस के स्टेंस के स्टेंस कि स्टेंस कि स्टेंस के स्ट

त्रितियासिक स्वास्तान्त्र सन्तर्भ सन्तर्भ स्वास्त्रास्त्र तु पदायंत्रास्यायोवे हेत्रास्यायास्य भवत होतास्याति स्वासास्य स्वयम् । अर्थान्तरम्यासद्भरत् प्राम् ( ६६ १ युष्ठे ) प्राप्ताद्वेत् क्ष्यास्य स्वास्य । ''अर्था स्विपिक्ष्यत्य । अर्थन्यस्य हेत्रुव्धे प्रयंत्रसम्बद्ध तु साक्षादेव हेत्रुविभक्ष्याप्रस्य हेत्रुविभाष्

।জিদ্পাদদাদ্র্যাস্ট্র ক্রিদীন । রিচ্ন্ত চুল্লি নিনিক্রর্দ দ্যী দ্যুরন্তাতনাক্র্যাক্রাদ্যাদ্রন্দ্রদ্রাদ্রীর

जीतिज्ञाजुसनायमीत्रति एउएक्येषायना स्थानिज्ञाज्ञाज्ञाज्ञान्यानिज्ञा । द्वीस्ट । विभिन्निक्यान् । विभिन्निक्यान । विभिन्निक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्य

भावः । हं महेज महाप्रमो तिदित्म् अपरावद्वयमीषे (मवता) क्षन्तव्यमित्यर्थः । शिखरिष रुन्दः । ङद्गणमुक्तं प्राक्त् *७५* पृथे ॥ अत्र 'पुरा क्रिक्शिप नाहं भवन्तं प्रणतवान्' 'अमेऽप्यहमनतिभाक्' इत्यवान्तरवाद्मययोर्**योऽनम** 

ा पर्यं या नदान तार वन प्रवासमोडको बन्द्रचोडकः॥ ३ बास्वोपकार्यस्ता वाक्यावेहताम्॥ । १ पर्यं यानवावेति हृन्द्रः॥ १ मतीयमानोडको बन्द्रचोडकः॥ ३ बास्वोपकारकता वाक्यावेहताम्॥ । १४६ मानवावेति । एतं य काव्यावेति वास्त्रायो वा हेतुः पत्करेत् त पदार्थनस्त्राह्याम्बन्धाद्वा मतीयमाने,इथ

। विद्वारित परदेश । भू इन्हें । भू होते हिन्द्रे व । हिन्द्रे होते । अनुपद्दीर भू ।। इस् रेम्से स्थिति हैं

प्कपदार्थता प्रीति । हेतिरेक्तपदार्थतामुदाहरतीस्येः एकपदार्थक्त म्योति । हे भरमेह्न म्याहेतिस्य प्रमाहेति । हेतिरेक्ष म्याहेतिस्य । हेतिरेक्ष म्याहेतिस्य । हेतिरेक्ष म्याहेतिस्य । हेतिरेक्ष । हेतिरेक्ष म्याहेतिस्य ।

ताताः" इत्यस्ः। नर्केटक छन्दः "पदि यन्ता मन्जन्न गुरू नर्केट गुरू नर्केटक । इस्पर्सः। इत्यस्य क्षिण्या विकास मन्यः स्थाप्त । विकास स्थाप्त विकास स्थाप्त विकास स्थाप्त । विकास स्थाप्त विकास स्थाप्त । विकास स्थाप्त स्थाप्त विकास स्थाप्त स्थाप्त विकास स्थाप्त स्

अनेकप्दार्थता प्रथाति । होति, । क्रियं साध्यां अनेकप्दार्थित अनेकप्दार्थता प्रथाति । होति ।

नम् अपराये हेतुः। यथव्यनमनमेशाप्रायः तयोश्च (असमनाप्राययोश्च) न हेतुहेतुमज्ञायः तथापि तिद्वमित्यस्य संभनाम् चुन्दिर्यप्रामश्चित्वात् दुरितविशेषव्यभः सन्तम्महूषं हेतुः तदिर्पद्मतिन नाश्चनीयमित्यर्थे इत्पद्दोप इति प्रदीपोह्योतयो स्पष्टम्। एव चाल अनमनहूपं हेतुः तदिर्पद्मति-पादितं दुरितविशेषव्यपप्रायद्वयं हेतुमत् अनमनद्द्यवन्य दुरितविशेषव्यपप्रायद्वयं नाश्चनीत्व-पादितं दुरितविशेषव्यपप्रायद्वयं हेतुमत् अनमनद्वयवन्य दुरितविशेषव्यप्रायः। तथा च भूतमायिवन्यम् स्परायोद्वात्वातः। तथा च भूतमायिवन्यमित्यविश्वति काव्यक्तिस्य । उक्त च 'अनमनमप्राये हेतुः। इति क्रियद्वित समायविश्वात्वययोर्ययेति काव्यक्तिमञ्ज्ञादे । उक्त च 'अनमनप्राये हेतुःग इति प्रमणं च तत्त्वत्वयाद्वयं प्रभावानं केति नातुपप्रायः। विद्यत्वर्यः दुरितह्यप्राय्तः स्मणं च तत्त्वत्वताद्वयस्य हेतुत्वस्य शाब्दलेऽळकार्यस्यान्यस्यात्वात्रं, इति ॥

एकपद्धिता मथा

॥ निड़ "निमिन्नहुई म्प्रेशम्मिन

अनेकपदार्थता यथा

भंग्डु र्लासम्राह्न केवन सहसम्बद्धाः । मृत्रीकुलामलाज्ञान्ताकाण्यानाः । मृत्रीकुलाम् । इ

न्त्रीसिक्षास्त्रीसिक्षार्थित स्वास्त्रीसिक्षार्थित स्वास्त्रीसिक्ष्यित स्वास्त्रीसिक्ष्यित स्वास्त्रीसिक्ष्यित स्वास्ति स्थाप तत्र तत्र श्रुश्चमुपक्षिपतः सवत्र शिरस्यकाण्ड्यमहण्ड हुवैष भ्रुतः ॥ ५०२ ॥ -

अदाराधनतोषितेन विभ्रता युष्मत्तपर्यासुखाः अहाराधनतोषिते मोश्चनामा महामोहे नियोणामहे ॥ ५०३ ॥

पूर्व अपराधह्ये पूर्वीपरवन्मनोर्तमनम् भुजपाते श्रह्मोपक्षेपः महामोहं सुखालो-

े सु० १७५) प्यथिति विसा वाच्यवाचकत्वेस यहूचः।

वाच्यवाचक्यावव्यविष्टितेनाव्यायन्यायाच्या यत् प्रतिपादनम् तत् प्रयोगेण

भूष्टुवन्तर्गेण कथनात प्योगित्तर्ग । उदाहर्ग्णम् । क्षित्रमाम् विकानिक्त्य । उदाहर्ग्णम् अद्भवन्तर्गेण कथनात प्राप्तिस्त । उदाहर्ग्णम् । क्षित्रमाम् । क्षित्रमानि । क्षित्रमाने विवास । क्षित्रमानि । क्षित्रमाने । क्षित्रमानि । क्षित्य ।

-मिडिस मिति । कृ पिट्रिक्तिपिट्र हतः तह समासिद्धिक्षिक्षिक्षे क्षिमाहिस मिसि । मिसि मिट्र । मिसि मिट्र । मिसिक्सिक्षिक्ष क्षिमाहिस । कि निर्वेश । क

तदेवाह वान्यवाचक्तादिन। न्यतिरिक्तेन भिनेन। विविक्तेन। इति पाठेडाप विकास हिल्लेन। इति पाठेडाप विकास हिल्लेन। विविक्तेन। अवग्राप्त न्यतिर्वास्त विविक्तेन। विविक्तेन । अवग्राप्त विविक्तेन 
हिन्द्रित । १९४४ होते । १९४४ होते १९१४ होते । १९४४ होते । १९४४ होते । १९४४ होते । १९४४ होते । १८४४ होते । १८४४ होते १८४४ होते । १८४४ होते 
#### । फिड़जीक्तिसिमान्ति माडळग्रनी म्ह्रेस् फं ॥ ४०५॥ :र्इ ६३इ म्हिम क्रियणमार्म्ह्रम

- ธ์หอโธร์ห หถี่ ธ์หอโหร์อเร ทิเพธาะจะ ถิโยโบเต โธษนูหาหรห โสเตพยางป์ หย :ប្រំ, ថ្លំន ត្រីស្ ខ្លុំន គ្រា មេម । ត៍មគិទ្រេក អ ខែឌ្គម១ ក្ល ម្រមានមាន មន្តិត

-क्रीएस्नीई) अन्त्रशिक्ती हंजास्वात् ( एवनचार्क् ) जाक्षात् थेमिस्सिकी, भेरिएर्ग्रिक् हेमीतास्वार्क्त । स्विन्द्रमा । क्ष्यिक्त हंजाप्क्री हिंगार्क्य ( क्ष्यिक्त । क्ष्यिक्त । क्ष्यिक्त हिंगार्क्य हिंगार्क्य । क्ष्यिक्त हिंगार्क्य । क्ष्यिक्य हिंगार्क्य । क्ष्यिक्त हिंगार्क्य । क्ष्यिक्त हिंगार्क्य । क्ष्यिक्त हिंगार्क्य । क्ष्यिक्त हिंगार्क्य । क्ष्यिक्य हिंगार्क्य । क्ष्य हिंगार्विक्य हिंगार्विक्य हिंगार्य । क्ष्य हिंगार्विक्य हिंगार्विक्य हिंगाया । क्ष्य हिंगाय्य । क्ष्य हिंगाय्य हिंगाय्य हिंगाय्य हिंगाय हिंगाय । क्ष्य हिंगाय हिंगाय्य हिंगाय हिंगाय हिंगाय । क्ष्य हिंगाय हिंगाय हिंगाय हिंग

भाभ भेरावतेन्त्री महमानशून्यी जाती। इत्यथंस्य व्यङ्गबर्च्य मङ्गब्निमाने (अपिन-ध्या प्रतिपादनात् ) प्रयोगिन्तम्बन्तारः । तहुक्तं प्रदंगं भंभ एक प्रवारः 'भूरावणशृक्ते मह्य मानविमुक्ती जाती। इति (इत्यंवप्रतार्था) व्यञ्जन्या 'महमानाम्या तयाः 'मुखह्दप्रह्पय्। अधिकरणयोः निवासप्रीतिरुच्छिता। इति (इत्यंवप्रतार्था) अभिष्या च प्रतिपावतीः। इत्यादिना इच्दिन प्रतारमेदेन उच्यते । यथा 'चनो गच्छोते। 'वाभे व्यभिष्यते प्रयोगिम्यने स्थाप्तिः ताम् ' 'आममनेनार्धिम्यतिर्दिन उच्यते । यथा 'चनो गच्छोते। अभिष्यतिमाभिष्ये स्थाप्तिः ताम् ' अममनेनार्धिम्यतिर्द्धा प्रतारमित्ये। वया प्रवार्थः अभिष्यतिमाभिष्ये स्थाप्तिः । वत्र च प्रवार्थः अभिष्यतिमाभिष्ये प्रत्ये। व्यञ्जन्यविशेषाय साक्षादनुक्त्या प्रतारान्तिरम् क्याने न दोषाय । अत्र सम्प्रतिर्दः । विद्युत्या न तथा अतिशेदि यथा उक्तिविष्या मिल्ये च प्रवार्थः वामिल्ये वाणिभुत्वयद्यस्य मिल्येत्या न तथा आविश्वेत यथा उक्तिविष्यम् मिल्येत्या न तथा अतिश्वेत यथा उक्तिव्यम् मिल्येत स्था न विद्यप्ति । अपिन्तिर्वयस्य मिल्येत्या न तथा आविश्वेत यथा उक्तिव्यम् मिल्येत्या न तथा अतिश्वेत वर्षा वर्षम्यविष्यम् मिल्येत स्था वर्षम्यविष्यम् मिल्येत स्था वर्षम्यविष्येत्या मिल्येत स्था वर्षम्यविष्येत्यम् मिल्येत्या मिल्येत्या न तथा अतिश्वेत वर्षा वर्षम्यविष्येत्यम् मिल्येत्यम् स्था

त्रे नित्रकाव्यत्वम्" इति ॥ तरेवाह अनेत्यादेना । युट्टेनोच्यते इति । शब्देनाभिषया प्रतिपायते इत्यर्थः । तेनेति । तेन नेत्यर्थः । यदेनेति । भ्वत्यः इति श्रेषः । उच्यते अभिषया प्रतिपायते । वरेष व्यक्त्यन्

न्त्रिक्ति । हेप्रयोववधनाटक्ष्यामुंहे पद्में के स्वार्गित । हेर्माप्रकाने । हेर्माप्रकाने निक्स्य । विभिन्ति कार्यपाने क्ष्याविक । हेर्माप्रकाने क्ष्याविक । हेर्माप्रकाने क्ष्याविक । हेर्माप्रकाने क्ष्याविक । हेर्माप्रकाने क्ष्याविक ।

गुक्कथली, इति विकल्पः। यदेन दुष्टं तदेन विकल्पयति न तु यथा दुष्टं तथा।

॥ जीममज्यन्धा राम्भारमान्नम् मुख्य म्ह्यस्रोमान्नमीटिक

ाष्ट्रव । जांक्रियान हाम्महार्क्शिकान कंप्रमहीक्रमितानक्रम् भीटक्रिक्ष्महोनामम् : क्रियानक्रमित्र । यहा भयातथा' इति यारप्रस्थयार्थानन्यम् इति बान्यम् प्रकार्यप्रकेन्त्रम्भाविवक्षितत्वात् अपि तु विविक्तप-प्रकारमं क्यन व्यवस्था पुनः महोतिति हिल्ला है । विभिन्ना है । विभिन्न विभन्न विभन्न विभिन्न विभन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न विभन्न विभिन्न विभन्न वि नार्कात भीमानाडड हैंयू । एवं च वंय । जार्काहोडिवादा । एवं च वया भूदे हहानामा कियान र्क्पन्त्रहाभ रिन्माम ( असंबद्धाः ) सास्वत्राभ स्विक्त्यक्षे स्विक्त्यक्षे स्विक्त्यक्षे -क्रंनिन रिकुर च ।एत । :ब्रीमिक्रकपक्रमिन ठाक्षप्राष्ट्रैं विन्दर्भक्षक्रिम शाष्ट्रा -दिही । ज्ञाणावान क्षेत्रामस्येव दण्डीम बानवत् इत्यन्मानस्येव प्रमाणावात् । विशे--छिनि तिप्रिति''। F प्रकि तिमिणिमर की र्रमण्यनिनि हिन। 'थेरमित्मण्यकिम निष्टि ज्ञार -ब्रायन्त्रायस्वन्यावस्वन्याहि ब्रामं सिविकत्यकम् नामस्यजात्याहिविश्वणविशेष्यस्वन्याव-निविकत्पक सिविकत्पक चीते। निथमाएक ज्ञान निविकत्पक्त सप्रकाएक ज्ञान सिविकत्पक्त । -विनि मधिद्वी इत । मुक्षफार नाह फ्राच्येसनीसंभिक्योध्रे । नाम केल । तिनिङ्ख्से ( रिम -शाणिकारि । भेरलेनेति । भेरलिहिन विशेषणहेन भासिने हिन तरन्यमे ( वैयाकरणादि-'र्जास म्हेगणहिंही हर्जुहोडाइतार । (ध्रु २६) क्राप्त क्रिमुड्ड डॉप्स म ।। । । । । । । । । । । । । । -टाईम् । म्र्रिम्तम पीउन्य । व्यापिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक् । प्राप्तिमं म्र्रिम् । प्रतिप्रमं । क्रिह धंडुल वा अहप्रमित्यन्वयः । भिन्नतं भेदः संसुष्टत्व समितः भेदेन संमित्र वा अहप् प्रकारिण हुए निविकत्पकज्ञानविषयीकृत तथा तेनैव क्रिणेखर्थः । अभिनेष्यादि । भिन्नलेन नीम्पन्मनी ज्ञानारि एउं नेतिन्त्रमन्त्रानानिकार्यक्षान्त्र । यद्वे नाम्पन् । यद्वे त्राश्रमे च रष्टे निविकत्पक्र्यानविषयीक्रते इत्यथः । विक्रव्पः विशिष्टद्यानम् । 'जापते' इति ज्ञामिनां के महार्था के स्वाय के स्वाय स्वयान स्वयान स्वयान स्वया हु हु । तीइ চাদ तीगिष्ठधंत रंगस्त्राक न वर्षशक्षाय एपिक्रमार्ल्यकत पीटरंग्यन । । । इत्पर्धः। एक्त्सैवार्थस्य प्रकारभेदेन वाच्यत्वव्यद्गवत्योतिहोषः यथा यावककुसुम्भजपाकुसुमादि-निम्दात । यह वाह स्था रिवरवाहिना । येन प्रकारण तु व्यक्तं नेन रहना इन्द्रिन मिन्नि कें म । : वास तीर्गतापंग्रापष्ठ म । या । वाय मिन विश्व क्रिक क्रिक विश्व । विभिन्न

<sup>ा</sup>होहित हैं। जिल्लिम क्रियामा नामहज्ञानमाथासम्बद्धमायास्त्रमायास्त्रमायास्त्रमायास्त्रमायास्त्रमायास्य है। श्रियास्य हेर्यास्य 
#### क्रमं अर्जु के मिड्ट ( इंबर्ड अर्जु )

भित्र व्यक्ष्वमगूर वासुरेवो राह्वम्युक्त मिरासम् । ममतिम् वित्य मिरासम् केति मेन मुशा राह्वम्युक्त सिंक्य । मिरासम् वित्य मिरासम् वित्य मिरासम् विद्य स्थित 
णिभेक । मनाइफ़ुर्फ निष्ठा, तेर्गायोग्काट । त्रीमानाइट नीयक्ष्ठ ग्राक्छमनामाननाइट

दूराहादिमदीवदाङ्गियः कर्नेन्ति केलीगुकाः शक्रुमीनिटाममे शक्तिए। इस्प्रशिक्षिकः सम्म मिप्त ससिद्धियोगः। यथा

॥ २०२ ॥ मृत्रशालिकामाल क्रिम्टेम्हाम प्रतिहरू इहीष ि:।एराष्ट्राकृङ्गालाऋकम्प्रम् स्रीप्रिणङ्गाप्तः । नाप्त

> - - -

संपत्तमृष्टिनणेनमुद्रातारुः द्वि । उन्त च प्रदीपहिम्हितयाः ''अत्र विद्व इत्तरस्य मुक्ताहिष्यiPgel छाट'' রুদাদজদন্ত চদতুর। দৃদ্রগোনভাচারত্তাদ্দিরদাদ্রসাদিদের দিদ महापेक्षया प्राचीन इति सूचितम् । स्पष्टीकृतमिदमस्मामिरुपोद्धातप्रकर्णे पञ्चमप्रबङ्गे इति बोच्यम्।। छन्दः। बक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्ठे । अनेनोदाहरणेन सर्रस्वतीकप्राभरणकृत् भोजराजो भैम्मठ-डशाह्रपोर्गणड इति शब्बते" इति तृतीयायाय नारदरमुतिक्षेति कोच्यम् । शाह्रब्रिक्रीवित 'वाकीत गीयते नारी यावह्रयाणि वाढशः' इत्यमियानम् । 'अष्यमाह्रत्सरान्छिशुः । बाह्र आयो-''संमाजनी शोधनी स्थात्" इत्यमरः ''समाजेनी बहुकरी वधनी च समूहनी'' इति हैमझा। कपेन्ति यत् तत मोजरपतेः भोजराजस्य त्यागो दानं तस्य कोकबाचितं कोकपितमित्ययेः । जिपये ) शक्तिः धोर्येषां ते ताहशाः केलीशुकाः क्षीरार्थं पालिताः शुक्ताः कीराः (कर्तभूताः) क्तकेन अरुणाः आरक्ताः मुक्ताः मीक्तिकानि ( कर्मभूताः ) दूरात् दाष्टिमद्योत् ( दाष्टिमदी-मन्दं यथा स्वात्तथा चळन्त्यो याः बाळाः वीदश्वयाः वासाम् अद्गिकाक्षया चर्णाळ-हताः ( दासीजनेन कर्त्रा ) अपसारिताः । प्रातः प्रभातकाळ प्राह्रणसीन्नि अद्रणप्रान्ते मन्यर् ( :भीकिपूर्ण ) :भीनियां :भीनियाः समायेनियाः समायेनात् हाग्रह । कर्णमूतामः ं उदाचमुदाहराने मुक्ता होते । बिदुपो पणिडतानां भवनेषु गृहेषु कलो रतिकोडायां विसुत्रात् वस्तु वण्येतः"। यत्र महासमुद्धिशाखिनो वस्तुनो वर्णने निर्मेत तत्रोदासाखंकार हो ॥ निर्हानकृत् । कक्षित व्याएयातं च प्रतापरुद्वयशीभूषणे विद्यानाथेनाथे 'तद्वरातं भवेदात्र सभुद्धं त्रीह ":पेम्पड्र प्रात्मकात्रामनीय हेम्प्रेस :।। सामानास स्वात्रकार हेम्प्रेस स्वात्रकार हेम्

ज्ञारोह क्यान्त्र हिमान्न में बाध्यवायक्ष्यावः हो। एवमेनोक्तं रसगद्गाय प्रयोगकेकाम : । यह न कुनयोः पुनेपूर्वस्वरूपिक्षया उत्तर्रास्त्रप्रकारम्भात्रा । यह न कुन । इस मिषर एउगोष्ट्रपात्र तात्रीतिष्ठी गिर्मित किर्माणागिरिधाणाम्त्री एक्सिटिएअस्स रिक्रीकिर्मिक्स निप्रसङ्गाहिति प्रदीपप्रभयोः स्पष्टम् । अद्गिप्रभयोराश्यः । बद्गासङ्गास्त्राङ्गानामित्यत्र न्त्रेम,। अधना हरणे कुने पतेते होमेर ते कार्यायकुम्भवहम्याः॥ इत्यादी पर्यापाकिमारमेदेऽ-सुमृद्धिगाः समृद्धिसंबन्धः न तु तस्येवातिशयः 'वद्रामछकान्नदाडिमानापहस्य श्रियमुगैतो अस्युनितनामा पृथगळंनार इत्यपत्तम् । अत्रासंचन्धे संबन्धायिदायोगितरतुप्राणिकंसुद्दयोते स्पष्टम्। क्तप्रस्वेषः । स्पिहिरयनन्तरं 'वण्पते' इति शेषः । वस्तुनः धनशोशोहः । प्तेन शोभोद्रेरेतदुक्ती

11 :ठाए मीकड़े 'किइन्ट' १ ॥ निंगमपिक्रीमुस किस्हित

हेर्नितः ॥ २ कुचलवानन्त्रोन् सण्डवति वृत्तेत्वाहित ॥ ३ शोष्रहिति । अस्तिन भोद्रावृद्धिवर्ष ॥ ४ ी अराष्ट्र होत वाणिनसूचेणेति सावः । "कच उपसर्गतः" ( जारारण) इति सुत्रेण

( स० १७७) महता चोपलक्षणास् ॥ ११५ ॥ उपलक्षणमन्नभावः अर्थादुपलक्षणीयेऽथें। उदाहरणम् तिवसन् वाह्तसहायञ्चकार् रक्षःक्षयं रामः ॥ ५०६ ॥ निवसन् वाह्यसहायञ्चकार् रक्षःक्षयं रामः ॥ ५०६ ॥ न नात्र वीरो रसः तस्येहाद्धायनात् ॥

ससस्योगः । तेन वर्णनीयसूपतेः संभूस्यतियमः। 'सीयासाणि पुरस्यास्य स्पृशन्ति विघुमण्डळम्' इत्यादी पौरसस्रिख्यंद्रयोत व्यङ्गयोऽयम्'' इति ॥

निर्माहिक्याता कक्षयति महतामा ( रिर्माहिक्या ( रिर्माहिक्या अस्तिम् । अम्रिति । अम्रिति । अम्रिक्या अस्ति । अम्रित्ता अस्ति । अम्रिक्या अस्ति । अम्रिक्या अस्ति । अस्या । अस्ति । अस्

उदाहरित तिहिंदित । पुण्यतिमानस्य ङक्षणएवाइदं प्राप्तिमित्वह्योक । क्ष्यान्वाक्ष्य । क्ष्यान्वाकष्य । कष्यान्वाकष्य । कष्याविकष्य । कष्याविकष्य । कष्याविकष्य । कष्याविकष्य । कष्याविकष्य । कष्याविकष्य । कष्यविकष्य िकष्य । कष्यविकष्यविकष्य । कष्यविकष्यविकष्य । कष्यविकष्यविकष्य । कष्यविकष्यविकष्यविकष्यविकष्यविकष्यविकष्यविकष्यविकष्यवि

अत्र वर्णनीये दण्डकारण्ये तहुत्कर्णम् महतो रामस्याङ्गरः उपनिबद्धम् ( वर्णितम् ) इति अपरः उदात्तमेदः । तहुन्तं निद्रशैनकृता "अत्र वर्णनीयत्वाह्याशात्वावशास्त्राधाद्वावस्यात्वावस्यात्वावस्यात्वावस्यात्वेत्वम् । विद्र रामस्य दश्रायात्वावशास्त्राद्वावस्यात्वेत्वम् । विद्र रामस्याद्वेत्वम् रामस्याद्वेत्वम् । विद्र रामस्याद्वेत्वम् रामस्याद्वेत्वम् । विद्रश्रे । क्ष्येत्वस्याद्वेत्वम् रामस्याद्वेत्वम् । विद्रश्रे । क्ष्येत्वस्यात्वेत्वस्य । विद्रात्वेत्वस्य विद्यात्वेत्वस्य । विद्यात्वेत्वस्य विद्यात्वेत्वस्य ।

-जाम्त्रिम्मिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्विमिक्वि

तथा च ''प्राथान्येन व्यपहेशा भवनितः' इति म्यायेन नित्रव्यवहार प्रवात्र न रसव्यन्याहिव्यवहार इति ।

<sup>।</sup> इति होस हत्ययः ॥ १ त्युर्गिदियमित्याः ॥ ३ पनिद्यित्तपाहेषु पा तक्षित्रसामित्यपाः ।

। प्रविध रेकारण्याहण हमभीकविताईक्वीमीत ( २७१ ० मू ) विश्वास्याप

तभ्र अस्तुतस्य एक स्मित्रम् साथकान्त्राक्षेत्र साथकान्त्राक्षेत्र स्मित्रम् स्मित्रम् स्मित्रम् स्मित्रम् स्मित्रम्

स संस्थाः । वद्धितास

-िन्जिनाम कारुप्रीप्रव्याप्रमामकामकामकामा । (ध्रु ४२१) पीटिमाञ्चामञ्जूषा क्रियान्त्राप्रकार क्रियान्त्राप्रकार

ा १६॥ मुश्रम् शिराहम् । इत्युदाचम् ॥ १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥

हितीयः समुन्ययः" होते ॥ सूत्रं व्यक्तिन् हेतोः कार्यसाकाङ्कलात् तत्पदेन कार्यस्याभिधात्मेलाह् तुस्येत्यादिना । सूत्रं व्यक्तिन् हेतोः कार्यसाकाङ्कलात् तत्पदेन कार्यस्थाभिधात्मेलाह्य सम्प्राप्तिना ।

1 ितियार क्रिया स्था क्रिया क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्षित स्था । अन्य क्षित क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म । अन्य क्षित क्ष्म । अन्य क्ष्म क्ष्म । क्ष्म क

सम्बयमुदाहरीत देवीरा: श्रह्म प्राप्ति क्षा है। मथुरसूनी: शङ्कमस्य प्रापिदानित शाह्नीयरपद्धतो स्पष्टम्। खं

-प्राप्त मिंदि हो । प्रति हो हो हिस्सिया डिस्सिया स्थानिया । स्थानियाः हो । स्थानियाः हो । स्थानियाः हो । स्थानियाः हो । स्थानियाः स्थानियाः स्थानियाः । स्थानियाः स्थानियाः । स्थानियः । स्थानिय

क अतःत्रम् आवेषाश्वतम् ॥ १ सळकपेतन्यावेताः ॥ अय न्याव्याद्वातः । दे अनेकर्षाता । प्रमेत्रः । । काप साधित्यमर्महामक्या बहुना कारणानामुचमः सः द्वितीयः समुचय इत्यर्थः ।' ३ अनेकर्माता । भनेक्त--निस्यिषे नीस्यम् ।।

। मुक्ताफ्ट शाफ्रिथ्रिफ्सिफ्सी प्रीपृष्ट्ठ क्वीक्ष्य क्याणीमप्रसर क्रिड्सिस्सिक्सि क्ष्य ज्ञाएक। क्षेत्रक्रुष्ट्र र ज्ञीकिष्ट्रक्षिण व विश्वित्रक्ष्य क्ष्यिक्ष्य क्ष्यिक्षेत्र क्ष्य क्ष्यिक्ष क्ष्य

कुलमसिलनं भद्रा सृतिभृतिः श्रुविद्याक्तित्वा श्रुवनकमर्कं म्तीता करमीः प्रश्वलम्बाण्डतम् । श्रुविस्तममा होते माना अभीमिएपं जनो ।। २०२॥ :।इह्याः ।। २०८॥

अत्र सस्त नेमाः । उद्मतिहरूणे त्वसत् विभागः ।

तिभित्रम् कुलनैभेल्यात्साम्बर्गा । न नैव वैभेन कार्यात आह कार्वा केर्यिनिमित्रम् । कार्यात कार्या कार्यात कार्यात कार्यात व्यात कार्यात व्यात कार्यात व्याप्त । क्ष्यात कार्यात कार्यात कार्यात । क्ष्यात कार्यात कार्यात कार्यात । क्ष्यात कार्यात कार्यात । क्ष्यात कार्यात कार्यात । क्ष्यात कार्यात । क्ष्यात कार्यात । क्ष्यात कार्यात कार्यात । क्ष्यात कार्यात कार्यात । क्ष्यात कार्यात कार्य

. अने स्वास्ट । अत्र निरहासहत्वरूपं कार्य सम्मार्गणा एव कते समर्थाः तहुपरि प्रियतमदूरिय-स्वाहीन कार्यणान्तराणि उपात्तानीति समुच्याकंकार इत्ययैः ॥

म्हर्मुहमः संबोधितः संबोधिताः सर्मित्राम् स्वयः सर्मुम्पास्यः हित्रुव्यास्य द्वार्याद्वितः सर्मुम्पास्य हेत हे व्यव्यक्षिताः सर्मुम्पास्य हेत हे विद्यव्यक्षितः स्वार्यास्य हेत हेत हेत्व्यक्षितः । एव एव । उत्तव्यक्षितः । स्वार्यास्य हेत्वार्याः । स्वार्यास्य (समीचीनास्य स्वयंत्राः । स्वार्यास्य । स्वार्यास्य हेत्यस्य हेत्यस्य हेत्यस्य हेत्यस्य हेत्यस्य हेत्यस्य हेत्यस्य हेत्यस्य । स्वार्यास्य हेत्यस्य । स्वार्यास्य । स्वार्यस्य । स्वाय्यस्य । स्वाय्यस्यस्य । स्वाय्यस्यस्यस्यस्य ।

तम संशोग यः समुच्चयस्त दर्गात कुलामित है। हिस्स असले मंकिस कुलाम् । भीका मिल मिल मुलस् । महा शामा महिस्स । महा मिला महिस्स । स्वार्ग ।

उद्यापुरन्त प्राम्, १०८ पृष्ठ ।। स्वापुर्वे विमेत्राप्ति विमेत्र मद्मुल्यिक्षित्र मिन्नियात्र क्षेत्र विमेत्र विमेत्र क्षेत्र विमेत्र विमेत्य विमेत्र विमेत्र विमेत्र विमेत्र विमेत्र विमेत्र विमेत्र विमेत्र

शुशी दिवस्यूसरो गिरुवजीवना कामिनी प्रभु विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः। प्रभुवनपरावणः सत्ततःगितः सज्जनो नृपाङ्गणगतः खरो मनसि सप्त श्रव्यानि मे ॥ ५०९॥

अत्र द्याद्याने धूसरे शुरुषे शुरुषान्तराणीति शोभनाओभनयोगः ॥

न्याम् स्पर्धाः स्मर्मार्गणादीनां विरह्णियाः दुःखदलादनुपदियस्वित्तम्मिनिस्निक्तं नोम्प्ना निर्माण्याम् । स्वयः स्वयः विरह्मिन्याः स्वयः स्वयः । स्वयः

संद्सवीं वः समुचयरतं दशेषितं द्यांशितं । महेहाँखतं नीविशतं पर्वापंत्र । साम्वापंत्र । साम्वापंत्र । साम्वापंत्र वार्षां विक्षितं नामितं । सिंहितं हित्रं । सिंहितं हित्रं । सिंहितं । सिंहितं हित्रं । सिंहितं । सिंहितं हित्रं । सिंहितं हित्रं । सिंहितं सिंहितं विका मिंहितं हित्रं । सिंहितं हित्रं । सिंहितं सिंहितं विका मिंहितं । सिंहितं हित्रं हित्रं । सिंहितं हित्रं हित्रं । सिंहितं हित्रं । सिंहितं हित्रं हित्रं । सिंहितं सिंहितं । सिंहितं सिंहितं सिंहितं । सिंहितं सिंहितं सिंहितं सिंहितं सिंहितं । सिंहितं 
#### मुणरहार्जाणमेक । शपकीणए न फ्रिशाए न फ्री न शिण्य ॥ ३११ ॥ :१४व्हीणह पर ज्रमपट्ट फन्क म ( १७१ ० मू )

इस्प्टाहरणे प्रियतमादयः स्वतः शोभना अपि वनञ्याः विरृष्टिण्याः दुःखहेत्त्रया तदानीमतुपादेय-प्रदेशक्ष उपादेशाएतीय ( हुए ७५३ ) ज़ार तिमिन्निर्भिप्रक्रिक । इत्राप्त हिन्दू

। मुरुत्तम् । इह । मुरुप्तक्ष । हेर्न सिर्मा व सर्मा । सेर्मा । से

मिनम' ह सह । एकिसभीक्षा हु हुए नह । सिन्ही त्या प्रियतमादीनां सतामध्यसत्येन विवक्षा इह तु शोभनस्य सती धूसरत्वादिना अशोभनत्यपीते नुष्येतः । एवमि दुर्गाः शशीस्त्राः स्थायेः मेर इति मेर इस्पर्यः । देवम् । देवम् । विभान न इन्हः नि त कमेधाएवः संशासारम्थ सदसानि । ताहशानामनेनपामेककार्यनने समुचय हिवसर्यूस(खेनेव्ससबोग एवेस्सयः । आदिपदेन गछितयैवनलादिपरिप्रहः । वस्तुतस्तु सदसबोगपदे निहिए एउउउन्ह : तक माइइ। मक्तमम् निष्टिक्वितिष्टीकू वर्षक्रम एउसतप्री ही गिरह ( निम्सिने हेतुमाह पूर्विमारी । 'हुर्वाराः' इत्युदाहरणे इत्यर्थः । विशेषणेनासम्यम्वासम्बन्धः । । :तिष्ड्रधार् ( :त्रमध विभागमा क तिविति । सदसदित व कर्मधारम विभागमा व काम -तिहाएनाणमृहिही होन्स्रस् हे सहस्र हो हो हो । महन्ही हे । हो हो । हो हो । हो हो । प्नाहरहयोतप्रभाकृतः। तथाहि। (अत्र सद्सतोपोपाः हुर्जनस्यासत्त्वात् शृद्धपादीनां सत्सा-निक्ति हुर हिम्से होते होते हुस्ति । इस्ति । इस्ति । इस्ति एक । अध्य स्थानिक । अध्य स्थानिक । अध्य नत् कान्यप्रदेशिकार्रेक्ष संदेशको हैं। हुनेनस्यासत्वात् शस्याहीना सत्यात् । एत-

मापचं न विविधतं हि तु समः सारक्ष्यं प्रविधि निध्यम् ॥ मुपस् । युर्गिष्टिक मान्यानुस्तर्भस् मित्र होति । साव्यान्य प्रमानिक विद्यातिक । साव्या तीर अरां फ्राम्हमा गाणक्री मीमान हें जिला । इति मिन महिमाराणी मान्याय सार्व इति तंत्रीस । गर्मां समुख्यस संप्रहः । तथा 'केंद्रिक मण्डलाक देह हो । केंद्रिक सम्बन्ध । मिल क्वाळमिछनं वभूव नमः । रक्तं च पथिकहरयं कापेळपींकी मृगीहशः पाण्डुः ॥' इत्यादौ बहू-र्जारम तीहभैद्वार' हप ताल। :तालीहिहितिहिही तिहि श्रेवः । तदेवाह गुणी नेस्यादिना । तथा च गुणायोपीमपदास् किययोगीमदं गुणाके मार्गायदं -त्रिंगः गुणक्ष किया च गुणक्रियः गुणक्रियां भुणक्षियाः इत्येतः-क्रिक्स क्रियावस्थानावस्थानावसः समुचन प्रिक्स मावः । 'गुणाक्रियाः' इत्यान प्राणी क भित्रों क तु अन्योऽपर्: समुचय इसन्वयः। गुणिक्रियायौगपदां (गुणिक्रियासाहिस्यम्) अपरः समुचय इत्यर्थः अन्यविधं समुचयालंकारं लक्षयति स त्वन्य इति । याः गुणाक्रियाः युगपत् एककाले भवन्ति स

महिन्दा भारति है। विकार स्थादाविवात्र होत् ॥ होड़ "क्ष्रेंद्रों।थरूलकीर्रात्रेद्व"। :१९एएड़ ' :(छन्नुनीट्वीष द्विद्राम्य ामारुक्षेक :छाण"। :१६ईप छाप e

॥ ११८ ॥ : फॅम्प्रहत्पतार्मा क फंटिनिस्सीडिहाफहरिस्गाहिक । में डिप्र:इप्त : इनिमिन । विषया : विवास हार्ड : विवास ॥ ०१८ ॥ मीठाक नीठ म नीम्हीम प्रशापन नीक्ष्रकार ि लेमिन द्वार्कामम्बर्मीलक का लक्कुमालकम्मिन्छोड़िन

नारि इस्प्रिक्ती :विवार ह हे । शिष्टिकारियितिकिस हे । एवि हिश्वीप्रकृति हे हि । कियोः। तथा ह्योगिक्षियोर्रतस्त्र अभिषायमाह अनेति। सस्य बहुत्वविवक्षायामुक्तदोषः क्रिमी गुणाना योगवसमेव रूपते एवं बहीना निर्माणामेव तक्ष्मित न तु ह्योगुणयोहपोश सिक्पः समुचयः । इति प्रदीपः । ( नत् गुणकिया इति बहुचचनाद्गुणाः किपाश्चिति विषहे निरहेण च सनाताधनाहानाती मीगपथस्य हामात्र गुणि च क्रमे च गुणिस्याः -ाष्ट्रमिट्द्री।एइ प्रदीपाद्रमाण्याः क्रिया हो। हो। हेरा हेराने हेराने हेराने हेराने होराने होता है।

शिवशाविरहेगे । गुणलिक्रमालक्ष्मित्रहेगे : ) इतुस्या ।। प्रस्पेव गुणिक्यवोगीगपवस्वापि लाभाहुकामि मिरवर्ष इत्यर्थः ) इति प्रभा । (विद्युप-

नानि प्रखलानां प्रकृष्टखलाना ( दृष्टानां ) मुखानि मिलिनानि च जातानीत्वर्थः । ''स्वीत्यसामध्ये-। क्रम्भ ह रंभि केमि होड़ हुए भूष्म के मेर्फ्स हां है है मिल्य । क्रिक्स होड़ी कि -ाक्रमप ( तंतिराम ) तंत्रणिक तंत्रीत्रभी प्रभाग है । *शिर्विश्चेत्र* की हार अधिर हार ।

सैन्येषु बछ ना काकसीरिणीः" इत्यमरः । आयी छन्दः । ळक्षणमुक्तं प्राक्, ४ युष्ठे ॥

-भिगणीतिकामक्रामक्रिक्तमिक्रक्तमिक्रक्तमिक्ष्यः । ति । 'अस् । भिन्न मिक्रक्तमिक्ष्यिनिक्तिक्ति। 'भिन्न । र्जिसकस्त्रात् । तहक्त्यात्रियां चकारद्वयास्य सम्बयाद्वातः । तहक्त्यमुद्द्या

द्यैब्नस्थाखपार्छतः समेबन्रस्थारह्यनान्तः,) इंजेदाहर्गानान्द्रस्थानार्म् ॥

इति चिन्द्रिताया व्यास्यानम् तत् न रुचिरम् अन्ययप्रमन्ति। तत्त्वगोधिन्यामेकपदे इस्रव्ययस्याक-इति प्रदीपे पाठः । अस भवितव्यमिति भूतमित्यथे असचिकं चिन्त्यम् । यनु एकप्टे एकको विदेशेग इव वर्गसमयश समुपनतः एतदङं प्राणहरणायिति मावः । 'उपनतः' इत्यत्र 'उपगतः' जिनतोड़ उतिम् द्रीप्रिक्रञ्चा मधास्मधिकात्राता । देष्ठम नेप्र म्हिजीय क्षित्रात्रात्र । सितश्च प्राप्तश्च । अहीमिः दिवसैः ( कर्तिभः ) नयवारियरोद्यात् नृतनमेघोद्यात् निरातपत्तेन एत । मण्रीकीर एक, वृद्धिक विद्युतिस्ति । निमिष्टि निर्वाद्यम् विप्रविद्या

भत्र उपनतो भवितव्यं नीति किय्योयोग्पिय चकारह्यगम्याति समुचयार्कतारः । अहाप्या-मालमारिणी छन्दः । बक्षणसुक्तं प्राक् ३१२ पृष्ठे ॥ रमादिखयेकत्वेन व्यास्थानात् । अव्ययानामनेकार्थकत्वकत्मं त्यातिकातिकामिति बोध्यम् ।

श्वमादः । ''अनेपिममनमान्त्रां : क्रिममान हो । 'इसमाप्ताम् ॥

-एाए ( ध्रु ३७६ ) तीड़ " : गिष्टि हमेर्रात-निवाधिक । निवित्त । के प्रश्रीकारिक । कि स्थापिक । कि स्थापिक । कि हुरवाप्रञाहक होड़ ': हामप्रि । फिप्रो' । : हामप्र विष्ठा । कामप्र । कामप्रजाहक क्रिक्त । कामप्रजाहक कामप्रक कामप्रजाहक कामप्रजाहक कामप्रजाहक कामप्रजाहक कामप्रजाहक कामप्र कामप्रजाहक कामप्र कामप्रजाहक कामप्रजाहक कामप्रजाहक कामप्रजाहक कामप्रजाहक कामप्रजाह

# । :छ्रम होरत्रिक्रक्ट्रियिस्यात्मिस्यात्रेशास्य म पंछक

)

हीड़ 'हर्ज हमज़िक्रप' होड़ 'फ़िक्रिक्ष क्रीफ़िक्र क्रीफ़िक्र मिराफ़िक्र भिराफ़िक्र भिराफ़िक भिराफ़िक्र भिराफ़िक्र भिराफ़िक्र भिराफ़िक्र भिराफ़िक्र भिराफ़ि 'धुनोति चासि तत्ते च कीतिम्' इलादेः 'कुपाणपाणिश्र भवात् रणक्षितै। ससा-॥ ९१२ ॥ : क्षिडक रंड्रामडक्षत्रप्र श्रेष्ट्रम रिटिम इनिमीइम 🗲 किनिम

दंशस विश्वासः।

।। मिरुवीर में है

तीर "म्पेरफिराहो हिम्मेर के मार्ग के कार्यात के स्पेर है। इस हो हो हो हो हो हो है। पयोदें) इत्यादी एकचकारसत्वेदांपे समुन्वयाखकारमाहू रसगद्गायरकाराः । तथा च प्रकृतोदाहर् तिम्द्राप्त, र्ताह्रीत्रप्त (र्द्ध १८३) कृाप्त म्य ताल । तीइ "ठूतम्पापसीतिक्य भीएक्त्रकविष्णमन्त्रम् দীহঙ্কিদ্দ দীঘদ" : ন্ত্রাম :।রদনিদিদি দাস্যদুদ্দিনিমণ্ডিম নিনিছ্রদ্র ( প্র্যু ১১१ ) দির্ভাঙ্ক क्येहाहरणे एक्सेन क्यान्ट्रं परनित । अत एव च चतुर्योद्यार्थ हिन क्यान्यान्त्रात्र हिन्द भिन्ताहते तु । अत एवात्रे एकत्र शब्दप्रपोग एवं' इत्युक्त्वा 'ईश्वरं गुरु न भजत्व' इति समु-समुचयळक्षणं कृत्वा 'समुचये चशब्देन स्वसमाभिन्याहतपदार्थे इतरपदार्थसीपेक्षत्व घुरयते तैदसम-त्रोर् १ म्हमुम् : १ म्हन्दर्भक्री शीम स्क्रिकिस सिमिशिक स्मिनिशिष शिर् एकश्वमारोऽपि समुचयं बोतियेतु समर्थः [ अत एव वैयाकरणाः ( ''वार्षे द्वन्द्वः'' ( २।२।२९ ) म्हिम । क्रामिल नहारिक्सिक व्यवस्थित विष्युविषय विषय विषय । विषय । विषय । विषय । विषय । विषय । गुणक्रिययोः ( रम्यत्वरूपगुणस्य उपनतरूपक्रियायाः ) समुचयञ्च कुता मेति शङ्का परास्ता । पूर्वपदार्थनतसमुचयवोतकता । तथा च पूर्वोहारणे कियवोर्गेणकिययोवी समुचयः अस्मिन्तुदाहरणे -तज्ञीकाकाक inistr ह क्ये । :तज्ञीभीतिक्रक्र विजिनभारिक ( श्रु ३७६ ) हम्पड़ 'डिम् 

प्रसुद्धं यथा स्पात्तया पतिने नेत्ययः । छन्दः पुर्वेक्तमेन । अत्र कळ्यलपतनयोगानिभयोगापय (अर्जिक) :क्रिंडिक । मिपदी वंद्राप्त न है । विषय वापदा विपय । क्रीतमत्रखतुरुपा श्रीः शोभा यस्य ताहरां तव चक्षः अक्षि अहितेषु शृतुषु ( शृज्जीवपने ) अक्रमत्ति गुणिनययोगैगपथमुदाहरति कळुप्रमिति । हे महीपतीन्द्र सितपङ्करहसोदरा ( स्वभावतः ) ॥ मुख्यित होर्ह्जाएक

चकारह्यगम्पानि समुचयाळंकारः । ''अत्र कळुपलपतनयोग्रीकारयोः समुचयः'' इस्पुदाहरणा-

सामानाभिक्रणे हे समुचयस दर्शाता निमेन्त्र सामानाभिक्रणे एव समुचय इखाइ: एव ( आअतमेरे एव ) समुचय इसाह तम युक्तम् 'धुनोति चापि तत्ते च कोतिम्' इत्पादी र्विराः दुवाः समान्नेवादाः सान्नेवादमाहुवाम्नुवातृः । अवमादावः । अत्र स्गान्न प्रस्ति ( १४६ः ) नुवान्नस्वतु नेलर्थः। कुपाणपाणिति। रणक्षिती युद्धभूमी भवात् कृपाणपाणि. खत्रहत्ताथ धुराछ्ये तमे 

<sup>।</sup> मिन्सित इस्थ ४ ।। देशप्रदेश हैं होस्सिस ।। ३ वर्समिनिसिह हैं प्रित्रियों ।। ४ अत्र साहित्य ।।

् भु० १८० ) एकं क्रमणानेकास्मिन् पर्यापः

प्राणिवस्य हृद्ये वृष्ठक्ष्मणोटय कण्टेटधुना वसित वृत्तः वलानाम् ॥ ५१३ ॥ । १८३१भित्रप्रिक्षित्रमार्गिक्द उद्गुलाक वृत्र प्रितिष्रिश्वप्रहानिक क्रुणप्रज्ञार्जाणमेक्स । :फ्रीफ्प स १६ रिफ्की त्रीक्ष्म हम्मेशकर्नाणमेक्स हम्भ क्र्य

न गुणिनियासिसमास समुन्यय इत्यद्गीकार्यमाः इति ॥ इति समुन्ययः ॥ ३३ ॥ देवाः सुराख्ये, इति कथनात् न पाणी कृपाणकर्णासाधुवादकरणायोः क्रियवहिकदेशता इति । तथा यतः 'धुनोति तसुते' इत्येतयोर्क एव कती इति न क्रिययोः व्यथिकरणता तथा 'रणक्षिती भनान् काध्यम्। विष्यातं च विष्यानाः '' न वाच्यं कक्षण न पिष्टकं प्राप्ता । तथा विष्या हिल्ला । भारति तिज्ञाहाह्राहर । भिन्न : ग्राक्तिकार्गितिकार्गित त मर्था रहाहर । भर्मितिकार्गितिकार्गितिकार्गितिकार्गितिकार्गित एवं होते 'सामानाभिकरणे एवं' हात च नियमो नास्तीति फिल्तार्थः । एषु उदाहरणेषु कार्यकारण-क्षित्राहो प्रान्तेहरू मान्य सामानामान है एत्रमानामान है होता है। विवास स्वार्ट होता है। -किंदिज : समुन्यवस्य [ पाणी कुपाणकरणासाधुनादकरणायोः सिपनः समुन्यवस्य ] दर्शना-तही न सम्पन्न, कृपाणपाणिश्च मनान् रणशिती ससाधुनाहाश्च सुराः सुराङ्ये, इत्याही वैयधिकर्

म हे हे मुस्यानिक हिंदि है से हिंद है । इस है । इस स्वास है । इस है । निर्देशतिन्देशै भवतिकरोत्यशै न तु स्वामानिकत्वास्वामानिकाले बुपन्नक्षमणः कण्ठे कान्नकूरवास-नुकार्माप्र । मुफ्रांक त्रीझाइनसुष्रामां ह त ह प्राणावृद्धमाराह्या । मुक्रां होता वार्षिय । मुक्रां होता होता है। -फ़क्रम्पप्त तीर्ड 'गिर्मत्र' इस । :हाम तीर्ड प्राक्रंडायीयप :मधर प्त हफ क्षिन्हमं गर्भत्र हक्रिन्टीन्छुरेह वस्त यत्र अमेग कालभेदेन अनेकास्मिन् आधार भवति हा स एक: प्रयोग इस्वथं: । एकस्य हिड़िहिन नर्झक्य । क्रिनिया क्यापित हुत्र जामेशह क्यापित । क्षित्र । क्षित्

इत्पम्रकोशादन्वयेतिते निद्शंनकत् ॥

शिहोहर हें इस्पे स्वाय भागति । प्राप्त भागति । अवस्य स्वाय हें इस्पे अन्तरः -रिष्मीम्हार । : मन्मार्विति का अवपारिपार का निष्मार । अवित्र । अवित्र । अवित्र । -भ्रीष्ट ) नाष्ट्र देग हि नेट मुखकुर मुखकुर मुखकुर हो। मेह निह [मृज्मीकृप ४ र्तनाइउल्लाम तेकुकीक्रउल्लाम । **मिल्नी म** डामाण्याज्ञाज्ञाज्ञाच्याच्या । स्व

न्ध्रामुस्य प्राक्त् ६८ घृष्ठे ॥ हिलः" इति "पद व्यवसितत्राणस्थानळक्षाङ्गिक्षित्वपुणे" इति नामरः । वसन्ततिवन्ता छन्दः । पुनःशब्दरत्वर्षे । अधुना इदानी तु खळानां दुर्जनानां वानि वनासि मुखे इति पावत् वससीरपर्थः । । रिणकः : भिगंड एउस एउस इन्हें। (११८६ महरू । १५८० मिट्ट । १५८० हैं। १५८० । १५६ छोड़े

-हिष्ट''। मुष्ठएउ :फिर्ताएङ्गिरिय तीड्र तमिकिष्यान्द्रितम् एथाङ क्ट्राइमिग्राधाहाः । मुद्रमीए५डाइ -फिरम्जीतहम तीमीतिक्ति क्रिक्निको क्रिक्मि प्रमित्र मिहि सक्तिम्प्रकृष क्रिक्सिक सक्तिस्ति सक्तिस्ति

le lee

1

\* ],

13

نئر

-

£ :

٠.

-

His

॥ १९४॥ एणिइमसुकु इंसिहिणि णिक्षमे मृहास्म्ही वं वाण सिरिसहोअर्रखणाहरूणाम्म हिअअमेक्स्सं। । मृह्कुक्मिक्क्कूक्षक्ष्यास्वविध्यक्ष्यिक्क्ष्यं । अग्रेना दुद्येटप्रेव संगंशावाधि छह्यते ॥ ५६८ ॥ । किम्डमिक्ट्र क्नीक क्रिमार क्ष्र धिक्का

। : होणे इन्ह होड़ "मिमिम मिक्षे क्रिये हो हो। । सिम्बिम । मिक्ष्ये । सिम्बिम सिम्बिम स्थादार्वक क्रिये हो। सिम् तीर् "र्रह्म ह र्रम्हितिर :।।।।। हिन्दि के र्रम्ही । मुक्तिक कुन्त मुक्ताक्र हिन्ही के र्रम्हा । मुप्रजुर्ग मर्कितावतक्रमणमात ती है "। ही साम : एखिकिस , हम ह हास्प्री । : इक् ह र्फ्ड एंग्ड्रींड गिगु ध्रींश । :ठाएनि क क्यें 'हम्प्ड , । क्यें हम्प्ड गिर्म्ड मीटफंडड इत :ागड़ एप । मिष्टार नंगम्हास् द्वामाहापम् ई । तम्द्रसः ।गाड़ मर्लम्भीक्रिश्रादेग्ही अस्ति :१इअस्टिश हो में हैं। में असे हैं ० प्रमायक व में हैं विश्व हैं। अस्ति हैं। कि सिक्सिटिश: असि - किए । तिन्य स्टिन्मि आम्प्रिनाण्डाङ्कारिटिनीशिक की किस्य किसित्रा क्मकहर्क क

र्नमन्त्र प्राचार प्राचार प्राचित होते वर्षायये स्थान होते वर्ष हेरा होता होता होता है ध्यनसालिक्नेक्निविश्वाविरोध इखये: । तथा च क्षेप्सूलकातिश्योक्तिवात्रास्य मूर्ज वीध्यम् । त स्पादि । रागपदार्थस्य स्तेष्ठ कोहिस्यास्मितया हृद्ये तु खेहासमत्तेन भेदेऽपि श्लेषा एमत्त्रस्पा--फ्रिनार अह त्राहार हेन । अन्य साराहर के विकास के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स नितिहम म फ्रिइ शिर हत्निनामितः त्या कृ कर्म कृ । कृ उत्तु :१इईनीतिन्यि हर

क्रियामा हितान हितान ।।। इति संस्कृतम् । अधिहार्यान् स्थानस्य हितानम् ।।।। र्मास्परी । मिर्मस्मिक् विभाग्नाम् विद्याल हिस्सिस् । भिर्मान । अपना क्रियेत इस्पुद्द हि ते विश्वा । अन्य स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्व प्रथागेलपात्तामिल्ड्योते राष्ट्रम् ॥

। छिष्ट १ क्राप्त सम्मान स्वाता । जाया छन्दः । ब्यानासम् भी मुद्रे ॥ नाम्सी सम्ब्रीम स्मिन्य होड़ सफ़्तानककृष्ट हिंद्यार । किडीम होड़ ''ठहफ़्ता के हिंदूर्ट हिंडु र्राप्त नाणेन कामेन (क्रियो) प्रियाणा प्रियायाः मिहन्याः विम्बसहर् अधरे अधि (ब्रिक्) मित्रकरेः ।

नार्ग्त तीर प्रथानन् किन्मानम्बद्धाः महाद्यां में स्वान्न साम्याद्यां स्वान्यात्रकात्राम्य यत् असुराणां हृद्यं निमाणान्यकवजाज्यल्यामां श्रीसहोद्रररलानामासमन्ताद्वरणे तलरमासीत तत् क्तिक हंक में होड़ कि हैं कि हो है कि हैं कि है कि तिह हर्नित्रकाभित्र तिभित्र कियी (म शिष्ट कियी क्षित्रकाभित्र हर

#### । प्रक-रिक्तिमन्द्रक ( १८१ ) अन्यस्तानोरन्यथा ।

भिमानीत्पत्तः एवं च व्यङ्गविपमात्रेत्याद्धः तन्मतेऽपि हरणस्य वैविधकाधारतात् पर्यायात्रितिरेतेयुर्योते स्पष्टम् ॥

:ागमञ्जम रिव्रम् किन्त विकास सम्बद्धाः सम्बद्धाः

। माम्यान्निक् । तिक्षीम् : एकान्कान्यान् । एक क्या

धने वक्षः कुनसिननतामिहतीयं च वनम्

।। नर्निक किम्जीक : स्मिनिक्या गाराह्र

न्यांते संवाद्यापृत्र कार्यात । जार्याया । ति । यार्याया विक्रित कार्याया विकार विक्रित कार्याया । विकार विक्रित कार्याया । विकार विक्रित कार्याया । विकार विक्रित कार्याया । विक्रित कार्याया विक्रित । कार्याया विक्रित । विक्रित कार्याया विक्रित । विक्रित कार्याया विक्रित विक्रित विक्रित कार्याया विक्रित विक्रित विक्रित विक्रित विक्रित विक्रित विक्रित । विक्रित विक्रित विक्रित । विक्रित । विक्रित विक्रित विक्रित विक

आश्रवे हिन्सै इंजियोज्या सुप्ति समारोषितः ॥ ५१७ ॥ मार्कित मुसल्यानः क्रियानं इंसिल्कः स्वाच्यान सा घेनुनेरवी नद्निन करिणामेता घनामा घराः। : इंडी हिक्सिम क्रिक्स इन्हर्म हो है है है अथ कश्याति मेहे हे मेरी के इंडाइ हिमार्किफ-महुई इसि ही एएक क्ष । इसिक्निक् एषु मिश्र इसिक्सिमानालक : इन मेनीक्सी प्र । म्राज्ञाङ्गिस्य । सन्याः वास्यः । स्वार्यः ।

तर्वाह अनेकामिलाहिना। अनेक वस्त एकस्मिनाधारे अमेण कालमेरेन यत् भवति क्रियते वा

ভঁষ্টভাষ্ট ভঁষ্টাভাষ্ট টিদণিদ্যাদণি'' ৷ গেদিদক্ষী নিাই ''দভঙ্গাভঙ্ক পিদিশ্চদ ভঁষ্টভাষ্ট ভঁষ্টাভাষ্ট'' हेर्हे कथवतीलयेः। केनित्र अय विचारानन्तर मोहहेत् तदेवान्तर्गेतं विष कथवतीवेपन्वयः इसाहः। -ज्ञाप हमिल्यापर हिन्द्र (शिवाद्र होता है) स्थाप अन्तर्भ अन्तर्भ अन्तर्भ होल है । । तिपाड़ाक्य त्रनीत्मक तंमुख कि लग्ने छड्ड हुए कृ मध्य (र्तेक) म्माव किव नित्र हिन नित्र हुए क्षेत्र मध्य (र्तेक) 

त्रिगितिष्री :भिष्मित्मार्णस्य भिष्मक्ष्य भिष्मित्रक्ष्य भाषाकृत्रीय व रेक्ट । मुद्रमीएरडाज्ञाव अनेकित्त खळवचित समेणामृतव्यक्तने विषक्यने च प्रयोजकनिर्देश इति भवति इस. । विष् ३८ मा अन्तापड्या । अन्याभा छन्दः । क्रमामुक्य । अन्याभिक्य । अन्याभिक्य ।

॥ निड्र ": ज्येषम : धर्मिमहोहेर्म

किम्एएफ्र । : इन्छ तेही। किन्निक्रिक्ष । : मिन्ने नीड़ " निष्ट्रिप्रमिन्न के में " । :प्रमान्ड "ज्ञाम क्रिटिकमुस संभिष्टः" । :मई तीड़ ":भिमुंह्रुमुन्टर्छक्ती र्णमुक ईप्रीड (इह्रि," ।:भेषमीतार नेपार केतीर ने निम्हिस मातिष्ठि क प्रजनिम्प्रियम् अहमार्था केम ह तिनाइ : इस्प्रिक : निक्वास वा सुस्वः निक्वास्य वा सुस्वव्यनि । भीषि ।।। विश्वास्यः इदाना व -भाष्टितिम्डा । इहा क्रिक्टिक प्राद्रीमईभितामम् : उष्ट<sup>1</sup> । : मर्ड तीट्ट "माम्हर्ग्ठ र्रुहाम्तिम्हर्भ्ः होग्जी दोहनशीला गौ: इदानी तु धनामाः मेधतुल्याः कारिणां गजाना घराः अणयः नदन्ति । अवकाशो यस्य ताहशम् इद मन्द्रिं राजयोग्यं गृहं जातमिल्यये:। सा पूर्वेहष्टा जरतो जरठा धेतुः मिर अर्थ हो। मिनियर विविध्य विविध्य हो। हो। हो। हो। अर्थ हो। हो। हो। अर्थ ह ह्यानम् इत्याहः । 'भूमिः क्षितौ स्थानमाले'' इति हैमः । तदेव दर्शयति सोह्रः । भूमिः । तत् म्रोपूर हमिर्क । :ठामनिक तोड़ ':त्रिभीरा १५२' हम्पड़ ':तिमिर्गिमम' । :वाम तिर्दिवृद्धीम ह न वर्ष -हेन्ही। मुध्र असी असी समीहसीमाम अवस्या वा समारोगितः प्रापित इत्याश्यर्थम् । हिन्ही हात्री मिल् । माठ्य स्विधि हेन। मिले स्वासार रागासार होना हैन। स्वासा ( मेल ) [ मृत्रमीष्म केंडाइट र्ताएड्रिकिक र्वालाम्बन किन्द्रम्थे । **तिमीड्रेइ** तिरहाइट प्रैफ्रिक

-फिर तीत्रिर्मिन्डी (र्वन्हानेहासमीहिन्ह) विन्हान् वित्रित्तिहार्ड्डा स्टिश स्टिश स्टिश स्टिश स्टिश स्टिश स्टिश ॥ धरु २१ क्राप्त রিমিদিকান চিক্ত ডুর্মান ভার্মান ভার্মান রাম্ন রাম্ন দিন্দ্র বিদ্যালয় বিদ্

अनुमान । :ज्ञाएडक क्ष्मास क्ष्मास । सिमानाम । सिमानाम क्ष्म व्याप व्याप व्याप व्याप । सिम्पान क्ष्म क्ष्मान क्ष्म क्ष्म । सिमानाम क्ष्म क्ष्म क्ष्म । सिम्पान क्ष्म । । सिम्पान क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म । । सिम्पान क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म । । सिम्पान क्ष्म क्ष

(११९) "तीह : गिर्फिन्फेन" । जिंहफेन्स्य । गिर्फिन्स्य । गिर्फेन्स्य । गिर्फिन्स्य । गिर्किन्स्य । गिर्फिन्स्य । ग

जक्तिनेश ही 'जियते' इत्यस्योदाहरणामिदम् । तदुन्त चन्दिकायाम् ''अत्रेक्तिमन् द्विते तह--

अत्र एकस्यैव हानोपादानयोरविवक्षितत्वात् न परिश्रतः॥
( मू० १८२) अनुमानं तद्वक्तं यत् साध्यसाधनयोर्धनः॥ ११७॥
पश्चमिन्वयन्वतिरेकित्वेन त्रिक्ष्ये हेतुः साधनम्। धिमीण अयोगन्यवन्छेदो
न्यापकस्य साध्यत्वम्। यथा

केंदा छत्।एगाएक किडलम्बलम्बल्या स्थापारपाल्य भुवं पर्य वनेत्र पतास्य संवतममी ममेस्युशे मार्गणाः। राम्प्रेस स्थापमाञ्चलकारमेह्यस्य स्थापना

निष्यं इति बोध्यम् ॥ निष्यं यद् एकस्मिन् धीमीण साधनेन साध्यस्य उत्तयं तद् अनुमानम् ( अर्वमारः ) इति

-ाम्रमि इंग्लीबृक्षम (इंग्लीबृक्षम किमेश्वम) : इन्हां क्षिमें। । 'क्षिमिह्यिप्रेर इंमीताण्याम्ब इंद्व्हार्यांश्वरिक्षम प्रमिमिह्यम् । क्षित्र । क्षित्रिक्षम् । क्षित्र विद्या । क्षित्र विद्या । क्षित्र विद्या । क्षित्र विद्या । क्षित्र विद्य । क्षित्र विद्या । क्षित्र विद्य विद्या । क्षित्र विद्या विद्या । क्षित्र विद्या विद्या । क्षित्र विद्या विद्या विद्या विद्या । क्षित्र विद्या विद्या विद्या विद्या विद्य विद्या विद्य

-ज्ञाएरडाम हम। मजनविनिमित्तमामे हम स्टां उस हो स्टां 
सुपाराने साध्यसायनाभ्यां तदाक्षेपे प्रतीयमानेति बोध्यम्" इत्युद्योते स्पष्टम् ॥ अनुमानार्थकारमुदाहरति यत्रेति । एताः पुरो दश्यमानाः छह्याचळाचळहशः तरङ्गवदस्यत-

क्षिण्याः नामितः । स्वाह्यक्ष्यः विष्णे व्यक्ष्याः विष्णे व्यक्ष्याः विष्णे व्यक्ष्याः । व्यव्यक्ष्यः विष्णे व्यक्ष्याः विष्णे व्यक्ष्याः विष्णे व्यक्ष्याः विष्णे व्यक्ष्याः विष्णे वि

पर्रापे अभतत्ताहशमदनधानन्द्रणं साध्यमुन्तम् । यचद्रयां ब्याप्तिः सन्ति। तत्र नत्तुतो ब्याप्यस्तिडाप् कानेग्रोढोक्त्या तथाभिधानम् । प्रयोगश्चिम् 'पृताः चक्रीकृतनापं सदा पुरोधानद-क्रितशर्त्वाहिविशिष्टमनभ्याः संततिनियनमभेगिदेवाण्यकसद्भुव्यापार्तकस्त्वात्' इति इति क्रितशर्त्वाहिविशिष्टमनभ्याः

तेता निक्यां वसस्तिक स्थान स्

# ।। मुठारी है । एत में निमीएट निर्देशिकों में एंड कि विशेष है । एंड मिल हो ।

। :फ़ हुरुक्रिंगेप :प्तकाकृतिक्राफ़्रेयेणिशृंद्रहो ( ५०१ ० फ्र )

पनेपरमस्थितिः ॥' इत्यनुमानम् ।। हिम्मिनम् ।। इत्यनुमानम् ॥ ३५ ॥ मानस्येवेस्पर्सापे सुबचरवात् । भिर्णेतु शक्यमस्तीति मध्य तव नितम्बनि । अन्यया नोपपदात मेनितः सरवात् । सा च द्विविधा आपावापादकयोरूभयोग्री अस्भवितिक कविकल्पतया आपाव-नमस् ॥' इत्पादौ नायमळकारः इति तन । आयोदाहरणेऽनुमानस्य संभनात् हितीये ययथोतिश-छनाएतम् । पेन ,उद्ग्यरम्छानीव ब्रह्माण्डान्याति यः सदा । सविंगविंपिद्दः काळस्तस्य के मश्चना -।इत तिष्ठाणाक्ष ।किमिएउस वासितास्त्र किष्यानमा क्षातिस्या क्षाणावत तरा-तमः स्थास्यस्यसंश्वम् ॥' नेयं वाक्यक्तिमतार्थात्तः आपादकस्यार्थस्य अपितेनमर्थे विनातुपपते-मीटरिंग्रेहीम्: का बाती सरसीरुहाम् ॥ 'तवात्रे यह द्वारा भूष हैं यनमनाम्। वता स्वित्तरुहाम् यत् केनिवेदयेनीक्तेन तुल्यकारणात्वादयोन्तरस्य आपादनमथीपरयञ्जारः। यथा भ जितस्त-

:फ्रिंगि होतिरिक्षमुधितकुर तिरिक्रीम" हुनिर्क । हिम प्रिन्मि । क्रिंगि । क्रिंगि । क्रिंगि । क्रिंगि । क्रिंगि । ( विशेषस्य ) परिपृष्टिः स परिकर् इत्पर्थः । परिकर्तः पार्रकर्णामुप्रस्तरणम् विशेषणव्यक्षयाथेन मिन्दार प्रक्रिक : विक्य : । उनितः परिपृष्ठिः । साकृपः साम्रापेः विक्रापोः मेदनैः वा उनितः तिज्ञिष क्रिए। तिन्निर्मिक्कितिक्षिट मुक्कक्रिका । तिनिर्गिष्मिक निष्मिक नृत्तिकामामान्निरीप

< 15

हास तीड़ कर कि विभाग है निमित्र है हिस्प्रसम्बन्धि है । েভদাভদ্যিরভ চির্মিণ চুর্মী। দুদ্রদিদি দি নিরিদিশি কুরাচ দ চু দণ্ড। নিদীমেনিয়াদ্র नहर्ना । अतिश्वभिक्ते कार्यकारणायिष्येषे श्रिशि कारणास्य कार्यक्षा किर्माक्ष्यं -इन्निमिन । होम्रीएट<u>नीइनिको न । ज</u>न्निनिन्नो ( 1ट्ट्रिप ३ र्षष्ट ०१४ ) मुप्तिमास किई । ज्ञान नाइ क्रीर्प्रह क्ष्मिन क्षेत्रकृति । क्षित्रकृति । क्षेत्रकृति । क्षित्रकृति । वक्तव्यः । उक्तक्ष रुद्रहेन । एवं चानया शैरवातुमानाळकार्रस्य द्वेविष्यं वक्तुमुचितम् अतः कप मिटार्रिपेनिपेनिपेनि :किन्धामुक्याम मीह्य कुन्न स्वयं अत्राप्ति सार्व्यसायन्त्री : किन्निप्राप्ति : विविध्याय पबस् । अह पूर्वोर्धे साध्यस् उत्तरार्धे साधनमुक्तम् । तथा चातिशयोक्तो ( 'हृद्यमधिष्ठितमादी' हरूके ने ने में एवं निपीयते देह ये मुधिमिरेन ताब्यते" इति भतेहरिकृते शृह्णारशतके नन्तव पूर्व सावनवत् साध्यस्थापि वचनं संभवति। यथा 'भधु तिष्ठति बावे योपितो होदे हाळा-

क्रिकेरिकेस्वेव तथाभिधानमिखळकाएतम् अन्यया 'बिह्मान् धूमात्' इत्यतामि तयात्वापतः'' इति ॥ प्रवितः पुरामिम्हनाः मार्गणपातियतभू व्यापार्वत्वात्' इति । अस वस्तुगरमा व्याप्यस्तर्वि प्रि नम्पाणमन्यां क्याप्राथन्या भूज्यापास्तर्मात्राधान्यात्राधान्याः स्थाप्रमात्राधान्या । विद्याप्रमाप्रमाप्रमाप्र नस्य साध्यस्य साधनादनुमानाळकारः । प्रयोगस्त 'एताः पुरोधावत्याविधमदनाः ममेमेदिबाणपात-म्हायन । स्वयः । तथा निक्तमहितम् । अत्र पुर्वास्त्रिका अप्रतरताहरू । भवनः

### ् अर्थाष्ट्रियस्य । वर्षार्थवार्म

।। :तारीज्ञ एव द्वितातः ।।

. ॥१९१॥ मृह्वीमिष्ठः भिष्ठानुः छन्। ज्ञानुः समीहित्रुम् ।।४६८।। महीजसी मानयना थनानिंवा यतुर्धुतः संयति उत्यक्तियः।

इत्याद्धः ॥ भागभूष हिलामाभागभाग । स्वर्गामाभूष । स्वर्गामाभागभूष । स्वर्गामाभागभूष । स्वर्गामभाभूष । स्वर्गामभाभ

-भाभि-भार्यक्रिक्ये सार्यात सार्यात सार्या होते सार्या सार्या सार्या सार्या सार्या सार्या स्वापन सार्या स्वापन मिलक्ष्य परस्तिन्यास्त्रान्ति भावः । सामित्रायवं प्रकृतार्योपादक्ष्यन्त्रात्राहिनाद्वे भावः । -1)माप्रमुर्ग मागिष्टिहो निधान्त्रम्ह (क्ट्रिय १ वहु १ वहु । क्राप्त होड़ "प्राप्तानमस् : विन्ह उन्तिः (परिपृष्टः ) कर्परपाकाङ्गापामाह अथाहिशुव्यस्पृति । 'गुणाना च परार्थतादस्-

॥ होड् ":थ्रेफ़्ड फ़्रिंगि स :र्तिकिसमङ्ग्रीएम्भव्य हिं हा ।ग्रह्माव्यक्रिमिनिमास

क्रिक्रिविद्यादेशाक मार्थ । इस्रिक्ष में क्ष्यान न्याप कार्या मार्थ कार्य कार्या क्रिक्रिक्ष -माप्रभामि मीटप्रेन फ्राह्माहांव्यहिन एक्सिक्नी ज्ञानामाधाम वर्षेत्राहांव्यहिन मीहित :कवि । मुखपूर र्ताएक्सुमीत्राप्रकार प्रत्यं हिस्सी । । भारत विश्व कि । अधित । । भारत विश्व । । भारत । । भारत विश्व विश्व । - निर्मार्य । विद्विक्तिक स्वान्त्र स्वान्त्र स्वान्त्र स्वान्त्र स्वान्त्र । विद्विक स्वान्त्र स्वान्त्र स्वान्य स्वान्त्र । अन्य स्वान्य स् वाशीनां दाता देवश्वतुभूवः, दात । अत्र चतुभूव हति विशेष्यं पुरुवाधंचतुष्टयदानसामध्यीभिप्राय--इपृ रीणहरू । एष । महाप्यदिक्षि विरासीम र्म । मीएनव्यक्षि राष्ट्रकापूरी विराध

। अत्र क्राइं । किंद्रीम तीर "गिप्रिक्ष्णातात स्प्यक्षणाति किंद्रि"। प्रमृत्यक तीर् प्रकृ न् भेद्वत्पः प्रम्परमेक्तमस्यमाप्ताः । एतेन तदेकप्रयोजनापिक्षित्म् । तेनायं दुर्यायनो एउमूछे। । महाहोर्गाण, महास्त्र । सहस्रा । महास्त्र । महास्त्र । महास्वर । महास्त्र । महास्त्र । महास्त्र । भिन्न सम्मित्रक रि. होम । प्रमान्त्रकार । प्रमान्ति । प्रमानि । प्रमान्ति । प्रमान्ति । प्रमान्ति । प्रमान्ति । प्रमानि । प्र वेषां तथाभूताः तेजस्विन इत्पर्थः । एतेन प्रानिभवनीयत्वं व्यव्यते । मानधनाः मानिनः । मार्गित को बाज्यन इच्छनी : मिर्मुता: । महीनस. महोनस. महोनस कोनामि वद्यान नारवास्पाहस् । धनुस्तः धानुष्याः ( भराः ) तस्य दुर्योधनस्य प्रिपाणि अभित्रवितानि अमुप्तः तीय रेशियिए पित भिष्म भ

अत्र इस्ति होड़ तर्भन्य प्राण्याना मान्यस्थानाम् प्राण्यस्थ सम्बद्धाः स्थार्थन ॥ ब्रष्ट ४२ क्राए क्रिमुएफ्रब

हा ने सहस्य हिम्म होते हुए स्वयसाः कियुर कुरूक हो। से अन्य स्वारा हो सहस्य । हि ( ६९९१६१५ ) "मृलडुर रिम्बरम्थ" । लिक्छ्यार १ ॥ मृष्यित त्रीव्रीताममात्र विमाणपृद्विमार्याम् मृष्णपृष्ठि त्रिड़ इड़ तद्रम म् १९। मृत्यों इत्सानकुष्म म दिक्तिमान्ड " हर्मुनुष्रणी।एतम" शिंक्ष्मात्रङ त्रिड़ भित्रिहित्राद्वाद (४०)मामलेन मिहेर्य । किये चनुमुच्यव्दर्भ " केव्युन्त क्राप्त क्राप्त क्राप्त क्राप्त क्राप्त होंद्र हिस्टे रेन्द्र होंद्र "हर्रहोरूर्ड्न हेन्स् हेन्स् हर्मान क्षेत्र होंस् हेन्स होते हो। एत्र हो हो। एत्र होंद्र होंस्टेन हेन्द्र होंद्र होंद्र होंस्टेन्स् हेन्स् होंस्टेन्स होंस्टेन्स होंस्टेन्स होंस्टेन्स होंस्टेन्स हम नहः । होमीरविद्धि र ॥ माणिरुपुर्गिमाक्वेतिष्य ६ ॥ होरीर्णिप्रिमिट्टम द्वाहानतिहोस् होर्गोर्फरा म्हे हा . प्रतिक सम्बन्धः सहीति किस्मिलिए हो (४ हा १९ १९ १९ १९ हो स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन

नामार निमित्त उत्तिष्ठ । तिष्टक कृष्टि निर्वित्रकाल कि धिरिनिष्ठिण्डियातका एक्षिक्त । मुप्रायमा एक्षिन 

मिक्सम् । मुद्रम् । क्ष्मित्वा । । अभिवादिना । मुप्तम् । क्ष्मिनस् कृत । :ऐम्जिएमउन्त । हिरिएमइनुस्नि डामम्पर्कामाप्त्र हिर्म । अस्प्रत्यापार्थः । कृष् पस्य छद्मना क्षपटेन यत् निगृहनं गोपनं सा व्याजोनितिरित्यर्थः । व्याजेनोक्तिव्यिज्ञिनितिरित्यन्त-

- कान्याम एउटस्य व्यवस्थ व्यवस्था विद्यानिक विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान १। ३६ ॥ :प्रक्रांग होड़ ॥ :ड्राफड़

- महिद्वीत्त्रितिक्ष्यान्विद्वात्त्राप्ति स्विद्वात्त्राप्तिक्ष्य सामध्यात्र्यात्व्यप्तिक्ष्यात्व्यप्तिक्ष्यात् -बिसी साहताकरण प्रवासिशयायेव तथा दोषाभावस्य विशेषणानुपाताने प्राप्ति समनेन सामिप्रायेक्ति-मिटिफिक्किक्षाभावासार्था हिमान्नकाव्यमें सिनी विष्या । क्षा हिमान् है। मिलाएसिनी हिमान मिद्रलात् यया 'अयि कावण्यनकाश्य तस्या हा हन्त मीननयनायाः। दूरस्य त्विये किं वा क्य-नितस् अपृष्टार्थलविर्हस्य निविद्यमणतयाष्युपानेः पृष्टार्थलस्यार्थिदिस्ताभावात् वैनित्रपस्य चानुभव--सुन्न्रात्म्छा मीटिमाम्नाण्यहिन्नित्मास्याम्, क्रिक्निहिन्नियाः।। अहम्महिन्नियाः।। स्वान्नियाः। -हिम्हिम्पारिताम क हेंग्र । : तठीप । **: जिए। । :** जिम्हिम् । जिम्हिम् । जिम्हिम् -कम्हर । :ध्रेफ़िक्किन्द्रि । होसीफ़्रिक्टि । स्थाप्य । होसे व्यापन । स्थापन । स्थापन । स्थापन । स्थापन । -किक्षिक्ष के इंग्रिक्षिक क्षिप्त । समाम विषित्र । स्थापि । स्यापि । स्थापि । स्थाप -कंटिंति । अपृष्ठार्थलस्य देगिलाभियानाद्रभित्रं पुष्टार्थलाने देगिमानायाना कुताहरू क्रियानियानियानिया । सम्मेडासे (३७९ १६) होडी मानः। युष्टार्थानियानियाने । क्रिय । সম্প্রতি নির্ভিদ্নির 'স্নাম্মু' র্ফনাদ্রাদ ( র্কাঞ্চ ৩,३ দির ११ ) নিরু 'কেলাদ ইদারমুদ্র अस्पार्लाभावमाश्रङ्कते यद्यपीत्यादिना 'कुतः' इत्पन्तेन। अपुष्टार्थम्पेद्दिने अपुष्टार्थलस्ये-

॥ मुष्टम् र्ताष्ट्रयाति स्पष्टम् ॥ नम्नोपकुर्वान्तः इति । अत्रखल्यद्वयं च कविद्वाग्यसिद्वयद्वम् काचिरपराह्मिति गुणीभूतव्यद्वय-नेम महीमप्रिक्षिक नीहान्त्रक मिलातानामिक्शिकादेशकाद्दी । स्वीमहिलाद्दी । -फ़र्फिट । :प्राक्श्राक्रीप तीड़ रिपित :प्राइतीष्ट ( फ्रममिट्ट ) एनमध्य ह नर्त । :ध्रीपृप्रीप

( सू० १८४ ) ब्याजोक्तिक्छसनोन्द्रियनतृहनस् ॥११८॥ । : जिणीम विश्वमग्रक्छामीम्हि हीम्नम्युक्रमानाणमृहि । मह्न मर्क

यदाव्यपुष्टार्थस्य दोनतामिथानात्तिशक्तिकान् पुष्टार्थलोकारः, कृतः तथात्मेकनिष्ठ-

<sup>ि</sup>क्षिण वस्तुनो स्य कथमीय प्रमित्र केमान कामदेश ने कि विकास होता है।

॥ ०९२ ॥ :हिद्री :ब्राफ्टरिंडडेंगिग्छड्यम्ब्रास्मिन्। हिमिस मार्मिपुरभीष्रिक एम्लमानज्ञीह एरिह डि । :कक्वाह्मभह्ममाम्ब्योज्ञिकशीकधुमेनीशा≌ामार् *चैके*न्द्रमतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगृहो<u>छसद</u>्-मृष्णज्ञाक्य। क्राहमभाइएम्मास एम्युर्नाप्रमिक्षाकेक्ष :क्रीह्याम् ह

।। होड़ ":क्निकियक सा क्यूब्रिक ( न्डिमक प्रमाशः। तथा चास्फरमी वस्तुस्वरूपं कथांचेत् ( किङ्गाहिना ) व्यक्तम् अथ केनामि नाह्मानमाह केनापि व्यप्देशनेति । येन केननित् अतास्किकारणाञ्चपन्यासेनेत्यर्थः। निगृहत-

नस्वीकारात् । अत्र त तदमाबात्" इति । इदमुपळक्षणम् । तत्रोपमेपनिषेष्वप्रक्षमानकैवस्था-स्माम :किन्द्रपातकुर :तिक्षमभिक् मभ में भिक्ष म किन्छ । :वास तीड़ द्रभ तिक्षिववीम्माम न त अस्या अपहुतावन्त्रभविमाशङ्क्य परिहरति न चैपेत्यादिना। साम्यमूळकापह्रवीऽपहुतिः अत्र

मिल्ब्ब्योतादौ स्पष्टम् ॥ पनस् अत्र तु किनिवर्गनिष्येव छिङ्गादिना उद्भित्रस्य वस्तुनी निभित्तान्तरप्रयुक्ततत्त्वापनमित्पपि वीय्य-

।। । । । होहे ( : फ्रिक्ट -भिक्त तीप्रीतमीहिम्स तु भिसम्माप्ततकुरा क्रिया क्रिया है । देशकु म्माम क्रीस म् कंद्र्यर्भाभार प्रमह्मार । क्रीहिंग्स्ट । देश्य ह्मिस क्रिस्स अवस्था । क्रिस्ट । क्रिस्ट । क्रिस्ट । क्रिस्ट । क्रिस्ट । स्तिही प्रसाद्वितापहुनप्राधान्याभावाद्याभीनेतृं अपहुवप्राधान्ये त्वपहुनप्रदि जनस्तुत्पर्यः । निन्ति। क्षेत्रहेरी होम्पे । ह भिकितो नहि सिंह सिंगः पवनः ॥' इत्यत्र ( इति कुबळ्यानन्दोक्ते पथे ) गुप्तर्य नायकत्य मुन्नी :क्प्रीगिन । मुझामि जिन्नि रंभक्ष्यप् जिम्मु । क्षेत्र । क्षेत्र हिम्मुक्त्रम् ) हिने पत्र सा हिने "ति है। अपहुचार साहरूपं यसिनेवाएयपहुँ ।। हिन्न ।। हिन ।। हिन त यत्रापह्रबोपक्षेपः सापह्रतिरित नेन । तत्रोमयत्राप्यपहुतरेबोपगमात् । यदाहुः 'साप्यायाप-क्षिये साम्यसंभवेडप्रहेतेहेवोगमात् । महापह्नाथे साहर्यप्रियः सा व्याप्तिकार साहर्याथे मे भीट इनिम्प मुख्या ती इ प्रति हो अपि समाम हो इ म्हणाशास्य रेक्न मान स्था ह मा

निहां अतुरः ( मही: प्रकारि महीस ( निहां प्रकारिक्षा । अत प्रव शैकान्तः । अप भिक्षा । । नम् । मिर्मे व्यवस्थाः स मारी अधिकानिभाष्यास सम्बन्धाहिका विप्रकार सम्बन्धाहिका स्थान युष्मात् अवतात् रक्षत् । कीहराः शैकेन्द्रण हिमाद्रणा प्रतिपाथमाना द्वापमाना या भिरिना पार्वती 

ति हो। । नार । नार हो न नयेन्द्राणी चामुण्डाः सप्त मातरः ॥ इति ॥ र अपहुतिनेद् इति । अपहुत्यपुः । अपहुत्यपुर्धारमाः नेद् इति यात् ॥ ३ यद्दिः "ब्राह्मा माहेन्दि। । तिनिम्पापत्रका । इत्मायुपस्य वस्य कर्यानिमिनिमिन् साह्य कर्यानमा ।

#### ।। : किफ्रिक्षि क्रीकिए क्रिक्कि -क्रिकिम्ब्राम् सान्विक हिम्स एक विकार विक

। :भिक्रिनीविन्युभिक्ष्ये हो हो । हिस्य सरयोः हिसय सरयोग्धे हे ।

॥ हपु ১१ क़ार निम्मणप्रक । : इन्छ निभीक्रिनी कुंगाद । प्रमिक्त तीइ ऐममे तिई । : जास तिज्ञाक्ष्म मजहा । प्रमिक्समे हिस्से निवार । शहूल-

।। तीर् ":कारायर तेर प्रकलिय क्षियाय होनाया होने होन ।। निव्यत्नित्त क्ष्यान्यान्य प्रमाञ्चादी हिमालयकर्म्यहेनभ्रहेनान्यान्य प्रमाञ्चन प्रमाञ्चान्य क्ष्यान्य क्ष्यान्य •'पावेतीविपयक्रकेहरय (रतिभावस्य) प्रच्छन्तवानुवर्तमानस्य तत्कर्रम्पर्शे (पावेतीकर्रस्पर्शे )जन्य-मिर । प्राथमित । विश्वास्त : द्वार्यात्र । प्रथम । प्रथम । प्राथमित प्रदारित प्रथमित । प्रथम । प्रथम । प्रथम । इति बृत्यर्थः । एवमेनाहुश्रक्तवस्यदियः ''अत्र पार्नतीविषयक्तरितमावजन्यरोमाञ्चकम्पादेविमनल्प्-क्ष्याया प्रसुति की होन्य कार्याया प्रकारामा प्रकारामा प्रकारामा प्रकारमा प्रकारम प् तुयाः शैकेन्द्रशैसकारणकतया अपस्तिपितस्त्रकृषे गोपितस्वरूपी । एवं चात्र पुरुक्तेनप्यू सानिके. -**ग्राक्रफ़** ि ( किंमण्निक ) किंद्रीट **क्रिएर** । ( क्रिंग ४ ध्रु ১১ ) भिञ्जीष्क्र केंद्रिष्ठिम सालिकानुभावरूपतयेखथं: पावंतीविषयकरातेभावानुभावतयाते यावत् । सारंकानुभावाश्वाधाविते । চীৰ্দচদক্রনান্ত । বিশ্বজ্ঞান্তিনা । পুতক্রপথু হাদাজন্দ। স্বাদিক্রক্রপ্রা । স্বাদিক্রকর্মনান্তি नाबानर्गाः नर्नेनत्तर्मानीदेपभ्रतः साध्याद्वास्य स्रोमाञ्चाद्वीद्वास्यस्य स्रोमाञ्चार

। पीटिक न कर्म तीड़ प्राक्त करान । कागमामामाम मार्ग मार्ग भी है कि कि है। कि ज्ञासम्बर्गात्रक करत्रम् । तिष्रणा नीरीतिक्षिकिकितिक्रात्राक्षिकिकि । क्षित्र । क्षात्रामाक्रकिकाशुमिरास्य हासार हुए ००१ ) जिस्हा प्रमानमा क्रिकान के जिस्हा हो। कि एक हुए ००१ ) विकार के अपन -म्पाखनाः १६०। हमें वास्त्रास्कार्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्षान्यक्ष्यं । हानामान्यस्य । विक्री । होत गुर्वेस्तर्व । ज्ञानिस्त्रीणाभूत्राचा कानिस्याणाभूतावात् । ज्ञानिस्या ।।:কায়সদর্গ্ন ন্রীদার্সাদরিয়ণ ভার্টাল্ড । চিদ্রুক নিম দ্ব্যকর্দ দর্গর্গদেসক্রাজ্যিণ দর্চিস । দর্শিলনিক क्षेत्रकस्य गुणीभूतम् प्रमाराः । नेत भिष्ठ पर्य गृहारामपर्गाग्राम् भूसराः इत्यादी पुरस्तादत्तरागम्ना । ग्रेमाञ्चकम्पाहिमानं भामा जुराह प्रणमन्त्रम् ॥ इत्यादावस्त्रम् ।। [हरू] गोव क्वामान्नाक, मही हर्मकीय महामानाक मही हर्म हो।

 ॥ णित्रुज्ञाङ्गकृक्षकृष्टि । ॥ मृभ्यकि तीमाम्डण्छ हरून्त्राप्ताम ॥ ६ अत्यक्तान । किन्नाम्याहरूमार्थः । तिनि काक्ष्यान हेन्साम्याहरूमार्थः । विन्याप्तानम् -कृ प्राक्छिक्कि निमितिस् निर्माण निक्षाण्य निक्षाण्य निक्षाण्यास्त्राक्ष्यक्ष्यक्ष्यम् स्वराक्षाण्यास्य । तिर्हिमध्य 🕶 ॥ ज्ञाष दीमाण्यद्वीक मृशेङ्ग मृष्ट मा मृष्टम् मिमाधामय तिर्गेतिएकेणछऊ तिर्गितिह्वणहर्म्छक -फंत्रक्ष्यप्रशादाः हति त्वपार । एव च पूर्व गृहस्मामाभाभिकानतस्य रतिमान्स्यान्यम्पर्यक्ष्यप्रकारक कमरोमाञ्चयोः पूर्व गूढलामानाड्यंद्रन्तरथरथस्यासंगतेः स्वयमुद्दाहरण सगमधीत । वस्तुतिस्विति ॥ १ गूढा ९ अत्र वृत्ति शुद्दारानुभावरवेनाम्ब्यवनाम् कम्परोमाञ्चवोः श्रैत्यजन्यत्वप्रतिपद्निनापह्नियो व्याख्यातः । तत्र

। क्रिन्स प्रस्त केशिक वह डेपुम्प्युट्ट निर्मिल (१८९ ० मू.) ।। १९९ ।। तिप्रुन्त में में प्रस्तित केशिक केशिक विकास केशिक विकास विकास केशिक विकास विकास केशिक विकास विकास व

-कार्रग्रह मार्गामार्ग्यानकाम्ब्रह केशापित म्डेब्ह क्षर्रम पीमग्राम्गान्त्रामास -इह क्षेत्रप्रस्थ मंथक च एक । एक्सेग्रीएर्ग्यम एक छोएर्ग्यम क्ष्म पाड्डब्व्ह्र्य्यम् चित्रा क्ष्मिक्ष्म हिल्ह्यम् । व्या उत्तर्भक्षामाध्यक्षिक्ष क्ष्मिक्ष्मिक्ष्मिक्ष्मिक्ष्मिक्षिक्षिक्षिक्षिक्ष

- ज्ञाह गर्मना मिर्म होम् । मिर्म क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र मिर्म क्षेत्र काष्ट्र क्षेत्र काष्ट्र क्षेत्र काष्ट्र काष्ट

न्ताणार तीतिहम महर्में हो क्यूड्स कार्यार । व्यापार । व

क्रिमासेन्यं पुसी सविधमनबद्धं हुसरितः

। : छप्पम्हार्नीक काष्णुण्याक एष्ट्रं रिनाक्षिकी

॥ १९८ ॥ विक्ति किक्सुकीशिक्रकी किन् १६७३५१३६ गिरुक ह एँगिएरुप्रिमिकी हैवपू एंडोर्गिमिकी

। :प्रि म छंडस हो हो क्या के क्या में मार्थ के किया है ।

-तिरिवित हम । :११५३ । इस जिल्हा निर्म । अन्तर्भ । अन्तर्भ । अन्तर्भ । अन्तर्भ । अन्तर्भ । अन्तर्भ । प्रमित्री तिर्किमिष्टस्य । तिर्<u>कृतिक । महत्र्वाह क्रिफ्न</u> । तिष्ट्रहरू । क्रिम्ना । अर्थने प्रश्नवृक्ताप्रश्नवृक्तक्ष्यनस्थ । व्यव्यिमिन्स्य । व्यवन्छेदस्य । प्रतिव-१५८२। प्रक्रिं भिष्णा में जानाह करलद्याः सद्सिहेक्षे ।।५९९।

द्रायाः अनवदा अनिन्यम् (उत्तम्) सविधं समीपं (तरम्) नान्यनदीसविधं नामि क्रान्तानितम्बादि । तित्रीसृष्टु मन्नी छेनिहाई छेन्छाए माणारम ांस्र्ये । हिंस शिटक्षमङ्ग म्राज्य श्रीपार्शिक्षा : १४: | कियारितम् | विनिहिता इतरवनी हिन्दित । महेन हिन हो । महेन विनिहित्त । इसाः इसाहिता हो ।

।। हिंपू ५० कार केम्पासक । : इन्छ ।। शिवा । 'ऐफ़र्ड़ ईक़्क़ीत्रनीस दीए तीड़ 'िनस्तिन'। 'ऐफ़ितिनम धैमम तीनमस थैं उत एम्झेप्ट्यास : तमिस् मिरवेत्वादिन । वेषु बुसिरिसविधादिषु आसक्त्या प्रीत्या नेतः निसं निर्वाधर्मम्बर्या या गराएं किस् पुण्यस् न पापस्। अभिक्यणीयं किस् करणा दया न हिंसाहि। तत्र हेतुमाह यदा-। ज्ञानक्रम क्रमहें के मिल्या क्रमिल स्वायुक्त क्रमिल स्वायुक्त सारविद्या है।

हि। इस मुख्य कि एक । शिक्षाणपूर की ति। हिंद मुख्या विकास कि मुख्य अधिक स्था । ॥ तिर्इ ":प्रात्रञ्जाम् हिमिरिष्णञ्जंभेष्रीयप्रतमीनदेतिः :मप्ट :र्जाम्बिप्ताङ्गाः एज -मिन्निक्कि हरू, मामिक्की ह मेरि । मिर्फ । अर्थ । मिर्फ । -मामफ्री, इत्याहिप श्रृष्टि अन्यन्द्रीतराहे: सेव्यत्वाहिक व्यव्यक्षित अन्यन्त्राह्यः स्वावन हा । मुम्पर्वभूप्रीप तीमीतम्मुक्त्रीाकाक्तः देशीताहाः पान्यापितादीताकाक्त्रप्राह्मा हा अत्र गङ्गातरादेः सेव्यत्वादिकं शासपुराणादिना स्विविगतमेनेति न तद्कामायेद पद्ममुक्तम् कि त

निवृत्तिणक्षभक्षभक्षभक्षभक्ष इस । अस्ति हिल्ला हिल्ला । अस इस वाक्यभक्षभक्षिण विवृत्ति -मित्र । नायमं नियमिशिः पञ्चनसापञ्चनसमक्षणकार्कमयोत्रिक् युगपत्माच्सा पक्षे प्राप्यमात् । पक्षे प्राप्तम - अम्पूर्व अमाणान्तरेणापासस्य पायको विधित्युद्धिविधः । यथा ''यञ्ज स्वर्गकामः'' इत्याहिरियुक्त-निमार्याणुक्ता होयाः । इदं हि बाक्यं च पञ्चनसम्हाणाग्यं पञ्चनसम्प्राणक्य रागतः प्राप्तलात् । सत किनेंगः "पञ्च पञ्चनला मह्या बह्यहानेण राप्त । बादारः शल्यको गोपा खन्नी कृमोद्रथ पञ्चमः ॥" इति निष् ।।। अन्य पश्चम्या महमा वर्षाः ।। वाहाः वाहाः वाहाः वाहाः वाहाः वाहाः ।।।। हो।

ं ॥ कुड़ी तिड्रिकेफर्राण्ठायकितायासमासमास क्रिक्टिस वि ं वार्यतामित नेत् 'यक्षरक्षःविशाचानं मदा मार्च सुराववस् । तह्बाद्याणेन नानव्यं देवानामभ्रता हिनः ॥ ' निते।" इति । सन्वेवमपि ( पञ्ज पञ्चनसा यहवाः" इखस्य परिसंख्यालेडपि ) रागतः प्राप्त पञ्चनसमक्षणं र्तिष्कांभ्रीए मिए क हाजाह हत । तीस किछाए सप्ति मिएसम्हर्मार्था केमासीमंद्र्य तेनस्वित्रतर् । নিঃ ": দেনাঙ্ক দি চ্যু ভিলান দু কিন্দান চন্দু কুদিদন দুদ্দিনার চতু কুদিদনদাদাকেটগাণ" নিদ্পত্রওজনু গুলজায় -क्रि कार । जालकपुर्गिभिक्षिकम्प्रेगि : ब्रिक्ष (प्रमिक्षाकरातिकार प्राप्तिक क्रिक्स करिक्षिक क्रिक्स क्र

į

। उत्तृहं मनेथामनेथ्रे एनेथ्रे प्रक्रें प्रमिष्ट ( ३८१ ०५ ) निन्ता यशसि न वधुरि प्रायः परिदृश्ये महतास् ॥ ५८८ ॥ । हिमिक्कि न विश्वे व्यस्त वाह्वे न धुवतिकामाह्ने । माठित्यं क्रचयुगले वरलदं नयनयोर्नेसिति । ५२३ ॥ । क्रिमार पृक्ष्त्रभाषाम्मक म्ननिम्स म्ज्डीकि

#### मुणब्राह्म । सुर्गिष्ट निप्त क्रियास तदा कारणभाला स्पति

|| छिषु ४ क्राप्त फेम्पुणक्रञ । :क्रख शिष । म कंत्रीतर्मिष्टमिक तिञ्च का हमक्रजा व काहित्यम् न हृद्ये । काहित्यमत्र हढता निदंयलं च । नयन्यार्वे तर्एलम् न मनिति । र्काप्टम्ह । अंतिरि ।भक्ति स्टांगा । विर्धुरम न :गा म्हिन्छपश्चितामा कुर्कप्रमाण्डा -एक । व्यापन । एक हमकाशीक । विश्व ह व शिपन विश्व विश्व हम्मार्टिक विक्रिमिन का है । होस्य है। होस्य होस्य होरहा होरहा होरहा है । होस्य ह निमिनि रलाहे भूषणत्वाहिकं व्यवच्छेचं वाच्यं (शब्दम्) इति च प्रश्नपृषिका वाच्यव्यवच्छेचा चेयम् ॥ नुम्भरमाहेरभुषणावाहिप्रतिपादनावेति परिमंद्रम्भ। अह च कथनं भी भूषणम्, इत्यादिप्रश्नपु-ह से मुत्तमुष्ण इंगिमार्ग्य का निर्मातियः सर्वामान्य न प्रमुक्तम हि है ।। र्रपु ८,३ क़ाए तेम्मुणक्षञ । :इन्छ ।त्रञ्जीक्तम । :रमान तीड़ "१०वधी ।विनिम्लीह्र" वीड़ "१ वदन्तः यः सदसाद्वन्यम् व्यक्षह्रान्कह्राविभागं वानापि न मोऽपीक्षत्रः । ,,वर्धाः स्पार्तिः समद्या :प्रमुक्त । मञ्मीम्बाहास्त्रहिरात्रक्ष प्रथ्वत्यात्र । ज्ञान्नात्राचारात्रक्ष । स्वर्गाः । महर्म न :ब्रीह ॥णमधी मती :हिम तंत्राप भीटनायमक ठंडातीया । :ब्रीप्राम्भीक :म्रीह ।

।ហ្រុទទូប្រទុក តែន្ទុក មេឌូទ :ហុរ ត្រិត្រិត្ត្រ ត្រូវនាន្ត្រម្រាស់អំវិក្រ ទៃ៩-គម្គាក់ កែគិស្រុនមា ।। मिर्फ्सिवेश होते । मिर्फ् । किन्वेनकामिरिति ग्लिम्प्रियां त्रीमीष्ट्रभूष्ट इंख्य्याल कामण्यम् । ज्यानि विमान्त्रम् प्रमानिक हरू

।। ১६ ॥ एक्छेंगि होड़ ॥ :हाएड्छड़ "मध्यिक होिनीहीह्महोिह -निरिक्त निर्माहक निर्माहको । एमिनिक्रोक किन्नीहरू हिन्म किन्नीहरू हिन्नी । h । क्रिमेर्स क्षारकार किर्मा वास्ता वास्ता क्षार । भारत स्वार क्षार वास्ता है। विश्व वास्ता वास्ता वास्ता वास्त । विमा प्रमास महास्त्रेय च वती विद्युप हेम्द्रक्षेत हेम्द्रक्षेत्र । अधि हन्द्रः । व्यक्षिति हिंदि । 

न एत । मामामी किया क्या है। ही माम्मी क्या क्याशक ने क्या है ।

<sup>।</sup> निर्मा न नीतिश्वा के के के किया है। किया है के किया है कि है। भिर्मित है

"। देव कि इस मना इसी प्रिंड इस कि महिन्न" गुणप्रकृषेण जनोटतुर्ट्यते जनातुर्गिप्रभवा हि संपदः ॥ ५२५॥ । र्हम्पाइवायनही प्रिक्षाणु एंग्राक छिपन्ही इंज्यूड्रीहिही

। क्रीमामान्त्री निर्देशमात्रम रंगणपूर म पर्ड पिन्निशाष्ट्रीए । राष्ट्रील म र्गामलंभाई निर्

। इन्निलक्षिक क्ष्रमञ्जालक्ष्म : भाक्निलक्षक क्रिक्रे ।

ा ३५८ ॥ काक :प्रकारणकर्गकिक नीएमे निर्मप्रश्नेम्प

।। :इस १६८ मिर्फ म ह स्थ अलिपार्टन स्वयं । मार्कात्रीक्षार्के क्रियार्क्स हेत्राध्येष्ट हेत्राध्येष्ट हेत्राध्येष्ट हेत्राध्येष्ट हिविधिताथोसिंहः। उपिथतशब्दस्थापे विशेषणतया मानाङ्गीकारादिति प्राक् ( ४३० पृष्ठ ) इखुहचीतः । अत्र काथितपद्वं न दोषः । प्रखुत पदान्तरेण तस्याधेस्योक्तो तत्त्रप्रतिमानामाना-यथा 'भवन्ति नर्नाः पापात् पापं दारिष्टासंभवम् । दारिष्टामप्रदानेन तस्मादानपरो भव ॥' इति" तहा कारणमाला स्थाहित्यथे: । 'इंदमुपळक्षणम् । यथापूर्वे परस्य परस्य कारणत्वे इत्यपि बोध्यम्।

( क्नेर्यमः ) इति ''विवक्षापूर्विका हि शब्दार्थप्रतिपतिः'' इति न्यायेन काएणमळ्लिभिधानम् ॥ सम्प्रेमिक इप भ्रिकाणुणप्राप्त भीषि हिल्ला हिल्ला भारत हिल्ला है। स्थान सिल्ला है। स्थान सिल्ला है। निन्यम् । उत्परित्यम्बस्तुकारणलास्ति प्रे उपादेया इति ज्ञानं चमत्कारकारणामिति बदन्ती-कीर्णलाकारणमान । अस्याः किमुपस्कारकाशककारतम् कया रीका नोपस्कारकारको । मार्गिक तीरू (ह्यू ० ६४ ) मिल्लामार कि जेमार्गिका । हिमिन्निर्म्हनिकी निष्ठाप्रक

ही । सारवीवित्रमे हे कि एक्षेप्य , अवित्रक्षेप्रकासका है । से कि वित्रमान मिर्म में भी कि वित्रमान मिर्म में भी लम् अधुर्वामिलाहिरूपस्यास्य कार्यवास्य कार्यामानेमाने है। हे विवास कार्यामानेमाने हे। हे विवास कार्यामानेमाने हे। -प्रात्मकंत्राप्रदर्भिक्ष ( हम् क्रिप्तमन्त्रम्भाष्ट्रशाप्तः । हम् क्ष्म । क्षामानान्त्राप्तमान पादितम्। एवः उद्गर्शितो हेलङंकारः। भुषणताम्। अङंकारताम्। वैनित्यामावात्। निए (धृष्ठ १ म मिल्लिमिक्री ) ज़ार त कंपीस । : इम्प्रेरिक ामण्डल क्रमहर्डिश हो हेर्न । जीएमें इस्पेड इस्पेड होते। अस्मामिसिन शेष:। किन न किस्पेड होमाह अधिक में किम्पेड तीसमं मुस्मिनमिड्युइम क्रेड् । :म्हाडड्युइम नीड् प्राक्ष्मिन्युद्धिमानास्वासाम्। । क्रिस्मिनस्वासाम्। भावसेवन्धने नेवन्धनशुद्धारीपसाध्यवसानयोहेलळकारप्रयोजकाति कार्यकारणभावसंवन्धनिनम् हेलळकार इत्यर्थः । गौणसारोपसाध्यवसानयोः रूपकप्रथमातिश्योक्तिप्रयोजकत्तवत् कार्यकारण-हाई क्षेत्र कामिया क्षेत्र कार्या सह होता कारणस्य अभेदतः अभियान क्षेत्र होतः -र्नर्कार्डम माङ्गाञ्चाङ : द्वाणक्षक मीटर्ग्राक्छम्ड नङ्ग्राप्तम्बामाण्याक्षेत्र हिन्म

न्त्रमान्त्रमः । अविरच निरन्त्रं कमछानां विकासक्यः सक्वाः संपूर्णाः वेडल्यो अमर्तिवां मद--मिन । तिर्छातियत । मिन्मिन भार अधि अधिकार भारत । कार्यन्त । अधिकार । विष्टि । वस-नामिमातिम्ब्रुम्बाक रिमास हिमास हिमास । इस्यादी प्राप्त हिमास क्षितिमान काव्यक्ष्पतामियान । महम्भुरे सामिन निर्मिनीन समीराः इत्युक्तम् ।।

नतकान्पलिङ्गमेव हेतु: ॥ -रिम्र क्रीप्रमुक्रमाक्रक्रमक्रेमिय नेहीसासामा हिंहीममाप्रहालमाक क्रिक्रम् कर्मिन हिंही-

॥ ०५१ ॥ मुरुभरम हु । एफ्छो ( ७०१ ०म् )

मुणिरुह्यारू । :प्राक्लेस मिनियनीयन्स निष्म क्रियान रेप्रमूप निध्यापकीकीपियेस वस्तुनोजननेऽन्योन्त्रम्

॥ इंष्ट्रे ४ क्रीर फ़िम्पिष्ठ । : ফুন্ড गिम्। हासुप्रमामार्भग्रिमानुर्वहा । দ চ্চেদিদ্ভ নাঁই ফুনাস্টিদ नाङ: संप्रति इदानीम् एति आगच्छतीस्पर्यः । विकास्पर्वतीति विकासः मद्यतीति मदः आनन्द-हैत: क्यों केशनामानन्द्रह्प: खोकानामुत्कण कान्तेच्छा तत्कर: रम्यो रमणीय: अयं वसन्तरह्प:

पत् काब्यलमुचुः तत् न उन्तहेंसळकार्यया येन एतल्यीकार आवर्यकः किंतु अनुप्रासादि-इत्ययः । तहतासने मिन्या मिन्या । : हाम हेन्द्र, मिन्या स्वयं स्वयं सिक्या सावः। । अस्य सिक्यात्या वावत् । भामहादवः, दीव श्रेवः । एवद्यारव्यवन्छवमेवाह् न वैनिरिखादिना । पुनःशब्दरत्ये । महिस्मिनेनेल्ययं: । एवकारेण हेलळकारव्यव्यदः । सुमाभाभिषुः समामातवन्तः कचिति | **जिहिंद्र डीम** | म्डफ् र्तावृक्षमीम्बाह पीछिंदाना : क्रिक्ति । क्रिक्टि । म्हिल्य । महास्था । नर्नजार एर्नेन्यहम नाइ लात प्रतिभाष्ट्रीमात । नीमारहारुमात । नीर्द्रभाष्ट्र जारुज्ञा ज्याभविनालकारत्वं नाति तथापि प्राचां काव्यव्यताभिधानं न विरुध्यते अनुप्रासादिनेव तत्त्रीम--निर्मित्राप्ति नद्रपदेषु तक्ष्री छक्षणा" इति । एवं चात्र यथि कार्यवाचकपदेन कार्णाणिया निर्मित इह'' मेरिर्नाष्ट्रक केड । गण्डल गर्मार्ग कुरसारामा लक्ष्मा । करने कोड्नार्भा काम करने कि भ्राणात्य होते : भ्राजा होते :

॥ १६ ॥ न्यामण्याक नीइ ॥ नीइ "निर्देशक्षिक्षकार्याक म मान नीप्रीतृह । निर्वित्रम

क्तजातीयक्रियाजननद्वारेणलपेः। प्रस्प्रं नियः। कार्यात्ते कारणलक्तपने। सिद्धयोः वत्तुनोः । किन्छिमुग्रक्षाक्षेत्र अर्थाक्षेत्रि । पदार्थनीरिक्ष्यः । जिन्नोर्मक अन्यक्षेत्रक विभावक्षेत्रक । भाषा हस्तः। एतेन 'जनने' इखस्योत्पत्यर्थकस्य कथमुत्पादनार्थकत्वाभिति शङ्का पराहतेति बोध्यम्।। -एउन्ट: किया प्राप्तिकार्या हस्यः ( ६।८।९३ ) इति पाणिनिस्त्रेण णिनि परतः जनेहप-भेत्र प्राहमीहें, इति हैवेहिकाव्यनधातीणीवन्तात् माने ल्युर् । चनीवृष्क्रपुरझोऽमन्ताक्षः इति तीड़ निम्म । तीड़ "प्रदेश किम्भामिकामिका किमी क्रिक्टिका" भीक्षिमायकामिकामिक किम् । दंतिनोः पर्रायः मिनः चनने उत्पादने मि वर्षे हिन्ने नमत्मार्त्तत् भन्मेन्नोभित्रयः एर्गज्ञापन्ती प्रमन्ती च ।एन। क्रिंगमिन्डविनाम्निस्ट ( च र्हेपु १८२ हपु २०६ ) क्राप्त तीड् म्पन्। इतिविधेयवाचनप्रसन्ते हो उद्ग्यवाचकपदामानेन ''अनुवाधमनुक्तेव न विधेयमुद्रिपेत्"। निम्ने । क्षेत्रकार्य हस्येह्य हस्य हस्य हस्य हस्य हा हिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र

मा स्वायानीति । 'मन जनने' दीन जोहोसादिकस्तु नात्र याद्यः तस्य छान्द्रसमात् ॥ न्द्रीक्टर्सियाः इस्पाहितक्षेत्र मिन्त्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र -क्वर हुए । (क्वि १ हुए ०६३) णिडार्ग्रीकरुक्मिक्सिक्ड 'e क्वीस्प्रम्मिक्स । तिभिनिक्रिक्मिक्

1

॥ ७९५ ॥ इनेस्डिए इहाण र्याप्यक अप्र-एही र्वेणिएह िंडीएंडे एएस इस् इस्ताप्त रिमी ँडीर्फ़ एएएंड

अन्रोभवेपासिषे प्रस्परवत्रकता सिथःश्रीसारवासेपाद्नहारेण ।।

( सु० १८८ ) उत्तरश्रुतिमाञ्जतः ।

॥ १२१ ॥ तीम वड हा रिफक्षी एक रेम्ब्रियन स

अस्कूद् पर् असंभाव्यमुत्तरं स्पात् तद्वतस् ।

तियो नामकामान्यारः । तथौ च मिथस्ताहरीकानियाजनकानमान्याजनारः इति ॥ न्किपणित्रवाजनतहार्गेग्वर्थः । अविशिष्ठ वस्तु तावद्जातकत्पम् तेन वैशिष्टयप्रयोजक-किछ : कार्जनाहमभूतिक विकास के एउट किस्सेट किस्सेट किस्सेट किस्सेट के किस्सेट के किस्सेट के किस्सेट के किस्सेट किस्सेट किस्सेट के किस्सेट किससेट क इंसिठाएकाएव । : फेंटारिकीत ठीड़ प्रात्रकांष्यिन्दिन्दिन्दिक्ष्यिकाषितिहरू होप्ताप्तिकार । प्रमुर्ग । प्रस्पर् बन्यवनक्साश्रासावेऽपि प्रस्परगतिकियाजननमादाय प्रस्पर् जन्यजनक्सावः कारपति

।। मुख्यम् रियाङ्गामम् तिविधि याजननद्दारिणीव पर्रप्रजनकति शङ्कयम् भविनासामान्यव्युर्य विधानस्यानस्यारिलेनाविश्वेष-इति । अत्र ख्वारविन्दुमाख्योः परस्परजनकता हिन्स्पगुणजननद्वारेण । न नेहापि विधानस्पिक-जित्रात्वारूया सुरतान्त्रभविन्द्रमारूया । अल्किने च हेमकान्तिना विद्ये कापि रुचिः प्रस्परम् ॥' 

निसूत्रेण गुरुशब्दस्य गरिदेशः। गाथा छन्दः। वक्षणमुक्तं प्राक् ५ युष्ठे॥ -णिंग होड़ ( ७,५१११३ ) "० प्रश्रीमरी" होना इध्यु होणे। हिनिहे कुछ हिनेप्रा । काप होड़ किम्हो । इन्छ किम्होगिम किम । । इनिक्रम । अहन् । अन्तर्क नामगर किम । भन्यमुद्दित हुसाणे । ''हंसालां स्प्रीपेः शीः सिपिते अय सर्सा हुसेः । अन्योन्यमेव

क्षेष्ठ १७३) ज़ास तीड़ प्राक्षंत्राहित है है। होई "होस क्रीहा है। तथा च पूर्वास्त्राक्ष्मित्राक्ष्मित्राक्ष्मित्राक्ष्मित्राक्ष्मित्राक्ष्मित्राक्ष्मित्र छक्षावाच्या ल्नारः" इति । चन्ननव्यदियोऽप्याद्वः ''नतु पूर्वसतोहैससर्सार्मे मियो जन्यजनकभाव इत्यत आह निप भीरिप्रश्रिशिशिहिनामी मिलाएत किए निप्त नाम के नाश्रिशिशिहिनामी किए में निष् न्याने सर्वातः प्रत्यातः होमासार्वाकार्याकार्यनकार्याकार्याकारा । वहन्त्रम्

किन भ्रिआफी क्रुआफ । क्रम्प्टिश क्रिक्टिश क्र -Iमिहासुर्ग्रम्ड ( तीमुरक्षिर ) । গ্রান্তজ্ঞদ্যাদ দদ । **নির্দ্ত** নীদন্তিত গ্রান্তদদাদাদ্যদদ্দদর্শীর १। ०४ ।। इसन्योज्यम् ।। इसन्योज्यम् ।। १० ।।

<sup>॥</sup> किमीणमुराणकाष्ट्रहि शिम्भेद्याय तीड्र "एकी म में जिल्लाम हो। भीता केलास्य हे विकार हे विकार है । भावना है । केकितियाननक्विमित्यर्थः इति मुमाया स्पष्टम् ॥ ४ उपत्रकृषापद् आक् ( ६०६ युष्ठे ६ हिप्पणे ) व्याख्यातम् ॥ - आंबोंशेर्ट शोमारहितस् ॥ २ उपनारः आरोपः ॥ ३ निव्हुष् छक्षणमाह् तथा नेति । परस्पर् बेशिष्यजन-

वाणिअस हरियद्नता कुचा सम्हाण वग्नाक्ती अ । अविवयनोपलस्मादेव पूर्वाक्षं यत्र कल्प्ये तदेकं ताबद्वरम् । उदाहरणम्

जान बुलिआलअधुही घर्गम प्रिसक्ए सेणहा ॥ ५२८ ॥

हिम्बर्म सम्मित्र के किंदिन संस्थित अपन्ति के विक्रिय समित्र साम्या विक्रमा वि

। र्हानिक्रि

सुत्रार्थः ॥ नीर ( :प्राक्षेप्रक : शिक्री : B ) मुरिएप्रिएप्र का काम्त्र किम्मित रेक्ट के क्रिक्स तम न असक्त् अनेकारं तत्र तीत क्ष्म क्ष्म मिने संभावित्तमहाक्तं (इत्रेयम्) । तिम्निम्प्रिक्मिक्रिक्मिक् ति हैक्सि । अपनः । अपन् । अपन् विविद्या । अपने वि हेमिज हो ।।।।।।।।। हो। विश्वः । यस्य श्रुपिमाजाः अवपमात्रेण प्रश्नस्य प्रक्षिमाज्यः । वस्य श्रुपिमाज्यः

मुष्युक रंजासमानानाम नर्द्ध हा । वाह 'र्जापकुर्यात्र में ग्रेगिन क्रमासमान क्रिया होनामान । рр । មន្ត្រាប្រក្រាមគ ប៉ាបការប្រកួនអ្ន (ម៉ាអាប្រារអៀម) ម៉ាអាកគ្នាមេ មារាការការប្រក្រាសែន । मीट[फ्नर्फ़िन गिणमण्डम (ध्यु ० १७ ) तीरू ":जितियातज्ञाम न निज्ञापृद्वसु ऋफिनस्य" म्य तस्य । मुखपुर पीउँप तिमीत्रभूत्रीत्वपुर्वातान न नमक्तुतीयात्रक्षित ( দর্वभूति । ।

।। कुर्वाप्रहेश्र प्राक्षिप्रक शीहाश्वित मिष्ट्रिक रंग्रहीए एउस् एप्रिक

। : किंद्रभुद्धः ": फेटिकिशिक्ष्मिनिक्सिक्षेत्रः ।। -म्माक्ष्य मान रेक्ट''। :मिइए तीइ "म्राज्यक्रित तिष्णक्रिय विमानामृताणहाणहालाना -क्राहर । राम्भारे । । निमामुक्त निमान क्रिक्ट क्रिक्ट । ज्ञानकामीय हो ।:आन्छ। उन्ह (रहे ८४) विकास भी है क्रिक्ट 

ं'वाणिवन हित्तदन्ता. कुतोऽस्मान व्यायकृत्यथः । यावत् छविताञ्चमुखी गृहे परिवक्ति स्मृषा।।'' । াদ্যা প্রভারত রিদের্গাণিক কিজাপ-চ্ছ নিজ্বনিদ্রনান । নির্দেশ্যান বিচ্ছার্যান্দ্রনার বিদ্যান্দ্রনার বিদ্যান্দ্র বিদ্যান্দ্রনার বিদ্যান্দ্র বিদ্যান্দ্

निस्यं:। व्यस्मासक्ते मस्यतो मृगयार्थ न गच्छतीति व्यव्यते । ''शककार्युणकुन्तवाः''। इस-द्ग्ताः व्यात्रकृतयः व्यात्रम्भीणि च अस्माकं कृतः । यावत् खेखिताश्रक्षाः अखकाद्भूणे-

अत्र हिस्यदन्तन्यात्रकृतीनामहमयौ मूल्येन ताः प्रयच्छः इति केत्यननमनेनोत्रर्थान्येनानुमीयते मर: । गाथा छन्दः । उक्षणमुक्तं प्राक् ५ युष्ठे ॥

ंवाणिसस्य इत्यादिना । समुनीयते कल्पते सन्मिपते ॥ मुद्रार । मुश्रम मीद्रेय तीमीम्बिक्सिममाब्द्रिय तीड़ 'त्नीम वत सी अप्तापन । अप्रमा । :विज्ञानम्प्रित्यर्थः । अस्य प्रश्नहप्तामानेऽपि सूत्रे प्रश्नपद् पूर्वेवान्यमात्रपर्गिस्तवोवः । -मिन्निक् । ब्रिह छन्पर । मानाक्ष्म । अथीं अभी क्षित्र । प्रमण्ड हे । मिन्नि । अभिन्न ।

न चैतत् काव्यिष्टिम् उत्तरस्य तादृष्यातुषप्तेः। नहि प्रश्रथः प्रतिवचनं जनको हेतः। नापीदमत्तमानम् एकघमिनिष्ठतया साव्यसाधनयोरानेदेशादित्यलंकारान्तरमे-वोत्तरं साधीयः।

प्रशादनन्तरं छोक्षाविकान्वगोत्रतम् वस् असंभावपर्द्धपं मन्त्रम् । अस्तिम् । वर्षाहरूम् । अस्तिम् । अस्तिम् । अस्तिम्

। विसमा देन्द्रगई कि छेड़ में जाणा गुणगाही। ।। १९४ ।। विस्ति छिष्ट में हम्से में सिक्स होगि। ५२९ ।।

-फिर कीड़ 'तीम कि हत' उत्पाद प्रशाद प्रशाद कि कि कि कि कि कि कि कि कि अवी-ध्याश्यातः ईस्प्रह्माति स्पष्टम् ॥ -ज्ञागुत्रमम् हाँगुरूमार्श्वास वीटिंभमेत माध्या तील्भीवर्मह्र क्षाया क्षाया हो। हीं भाग । अनुमानेडपीत्यस्य अनुमाने सत्यपीत्यर्थः । तथा चायं प्रयोगः ''इदं 'बाणिअअ' इति (:ইফ্রিনির্মিট রাদ ]দাধার দিবিদান্ত্রাদ্ধ । **রিরাদ্রেদ** ) ।:দাইম রির্ "দ্রুদিন্দ্রিদান্ত্রাদ -छंत्रास्त्रत । एक हाइ न । कृत ही विड्रेनिक्यासम्बद्धा मिल्यास्त्री । विस्प्रपटिय क्रिक्टिन्छंग् चरेण प्रश्नस्योत्रयनम् । एवं च प्रकृते सत्ययनुमाने नानुमानांकेतार्ः साध्यस्यानिदेशादिति बोष्यम्। न्हित प्रक्षानिष्ठाने संस्कृति संस्कृत । अङ्ग्रे प्रकृत । अस्प्रा । अङ्ग्रे प्रकृति । अस्य सार्वा । वामीने छत्वामावार्य, इंछ्रव अन्तकृत् भूवार्य। 'एक्वामीनेछतया' इति तु अनुमानस्वरूपक्रयनम्। यतः इति ब्याचक्षते । इदमेव ब्याख्यानं युक्तम् अनिदेशादिख्यिक्तिस्स्मात् । अन्यथा 'साध्यसाधनयोर्क-। জারু টার্টি নির্মান দাদিনার দের বিজ্ঞান দির বিজ্ঞান দের বির্মান দের বিজ্ঞানাদিন দের বিজ্ঞান দের বিজ্ঞান দের বিজ্ঞান দের বির্মান দের বিজ্ঞান দের বির্মান দের বিজ্ঞান দের বিল सीलस्य सीयमस्य च (सील्यखेन सीयनखेन च) निर्देशः (उचारणम् उपादानम्)। अत्र (बार्णि-एकथिमितरनेन साध्यसाथनपोनिर्देशो हि अनुमानाङकारः। यथा 'पत्रेता छहरी।' इत्यादी (६९५पृष्ठे) उन्नीय सायनपुत्रं तु विकेत्वर्द्व्यायगतीमीतं नानगरिक्षमिनिष्ठतया निदेश इति केनित्। प्रि थमी पक्षस्तिनिष्ठतथा तहूचितया ( एकव्यक्तिगतक्षेत ) इत्यर्थः। प्रकृते साध्यं प्रश्नः केतृबणिगनतया नापीदमनुमानाभिति । नाप्यथमनुमानार्ककार इत्पर्धः । तत्र हेत्नाह एक्धमीत्यादि । एको मो ज्ञापक:। ज्ञापकहतीथ न काल्यिक्विषयतीत भावः। नन् तहिं अनुमानार्ककारः स्थादित्याहाङ्गगह नहीसिता। हेतुरिया भवति जनको ज्ञापकथ । तत्र प्रश्नस प्रतिवचनं न जनको हेतुः कि त उत्सस्य प्राप्त । वादुष्यानुपप्नेशिति । हेतुत्वानुपप्यक्षः । अनुपप्तिमेनोपपह्यित 

हितीयमुचरार्छकारमुदाहरति का विसमीति। ''ना विषमा दैनगतिः कि खन्धन्य पद जनो गुणप्राही। कि सीएमं सुक्तमं कि दुःखं यद् खने कोतः।'' इति संस्कृतम्। विषमा कान्यने किलं भागी। ''हुर्गसाने सुपादीनां कलतं ओणिभायेगीः'' इति रभ्तः। खं छिदं लाति आद्

-फ्रिंगिनीक्षि हम फ्वाम ह इह । मुक्ष्मात हम इंग्रिक्टनमाधारकंभेगिएक्ष

नयोविवेकः ॥

धमीण केनिवेंद्र पत्र तत् सुक्ष्मं परिवक्षते । ॥ ९९१ ॥ तेम्डात्रम मित्रम्द्रीयम्बर्धाः स्ट्रह्म । १९६ ॥ १८६ ॥ १८६ ॥

कुणेटां अन्तराहितिहाहा स्ट्रेमस्त्रीध्णमतिसेवाः । उद्हरणम्

बिटाः कि चळ वयः इसादी" इसुह्योतकाराः ॥

निन । ''लेक्स मुस् मुनने जने'' इत्यम् :। गाया छन्दः। रुप्यमुस् प्रमु । भिष् । किन्द्रीमम्ड तीड् "मंघटमिलिक र्रेट्स नाथ्य बीस क्लिक :ठा।" । अध्य ड्राइ ड्राइ विकास विकास

कि । एक । मीहाज्ञान्त्रात्मकिम्प्रहरूप हेये । मिड्र ।। मिहार हिमाह म निन्छहरू ।एक । नाह - कोसंज । एवं प्रश्नोत्रविद्ययम् । यय। केदंप्रोपणएताः काशीतख्नाहिनो गङ्गा । केदंज-भी जान क्यामुक्रमिन हो है। ाष्ट्र । :प्राक्रिक्रमभण्यटिक्तिनित्रभग्रह निव्चायुक्ति स्प्रस्थः । नीड् ''रिप्रकृति निक्रिसीसार्का ज्ञाएमहेंज्ञास्त्राम्हें हारु में प्रिक्ष क प्रकार : उत्तर्गार : एति हो सिनिक्काराह हार्म हो स्व (: त्रीक्रई) पृत्र्याभाग द्वासमा है। एक प्राप्त स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्

(अस्माजम् । हाह । तहा सम्बन्धः क्षेत्र क्षेत्र भी भी भी भी स्वत्य । तह । तह णिप्राक्रमम म्मिर्गितिक्थे ।:केन्येन ती हे क्रिस्टि शिक्षित्र ।।केन्येन नमक्ष्यात्राक्ष्ये भेत्र ते । बीच्ये एवं बाच्याये एवं । विश्रान्तिः पयंवसानम् । अत्र तु निगुदविषयतया बाच्याये Б 33 | : ын तिशालमाкул-шинк рэрыр | तिमिर्विपृत्त | ईख्व्वाप्ट ईिप्विप्ट | Дыр तिमाशिकाभुभिभक्षप्रज्ञाणक (धृ ४००) मामु क्निमिन क्षिप्रभाषाकामुभि कि नन्त्र प्रश्निमाम्भ्रम्भ्रिक्षावाद्वाहर्षाहर्षाहर्षाहर्षाहर्षाहर्षात्राम्भ्रम्। प्रभ्नम् प्रभावतिक्षात्राम्भ्रम्

भिष्यक्षेत्रके अवस्ति क्रियोग्य । स्था संस्थान स्था । स्था स्था स्था । ॥ १४ ॥ मान्याद्रीतिश्वासन इत्यानिकान में इत्यानिकान है

सुजायः ॥ निक्तिम्प्रक निक्षम्प्रीप ग्राक्ष्मनामानमञ्जू मंत्रुम् कत निशीनपूर्मान्नीष्टिन निश्चानप्र प्राहमी फिफ्फ एपेंघ एक्प्राम क्रियान क्रियान (:क्रिक्फिक्) :क्रिक्त :क्रिक क्राक्राह भी अस्त भी दिल्ह

1 होड़ इन्मिधीमाण्ड्री डामधाभभड़ महम | सूक्ष्म हिमायोग महम महिला । १५३ -गिमाइमिनाइम् नाड् पहिनामित्रीएक् शाष्ट्रिमहिन नहीड् : पहिनामिन : ग्रामिन । :।ग्रामिनिह त्रीमितिहार महिनाइम् :आनामनायम्प्रहार । क्षितिहार हिनाह छमान तिपिटिक्

<u>بر</u>

यीवनमानकः द्वित विभ्वः ॥

<sup>-</sup>फिर्ड । १४२ : ज़िन्द्री होसिद्दी र्लंड कम । १४२ : च्लेड के :15ई ती हिन्दर, म्लेड्डिसिकार ई र ॥ मृत्रुम ९ दापिपेपपरताः पत्नीवेपपतस्याः के इति पशः । केद्राप्वोपणरताः क्षेत्रपाञ्जनतयराः इत्युत्तरम् । एवसमेड-

प्रस्वं तन्न्या ब्यज्जयन्ती वयसा सिरवा पणी खन्नुरुष्ट्रं तन्न्या व्यज्ज्या १८३० अत्र आकृतिमवलोक्य क्रयाणि वितिकैतं पुरुषाभितम् असिरवार्वात् । यशा वा इसिन्यक्षितमुपनीतम् । पुंसमित्रं कृपाणपाणिता योग्यत्वात् । यथा वा

संकेतकालमनसं विरं ब्रात्वा विद्यथम्।

हिक्नेशर्पिताक्तं कीलायां निमील्किय् ॥ ५३१ ॥

कुशाप्रमुद्धिभिर्वेष इत्पर्थः सहदयमात्रवेष ही पावत् । एवं च आकाराष्ट्रिशितस्य प्रमाशक् इति मानः ॥

निभान व्राह्मन क्षित एक्ष्म । एक्ष्म । क्षित्रक्ष्म निष्ठात्रक्ष । एक्ष्म । व्यवस्था स्वाहित । विकास । विकास । विकास । स्वाह्म । विकास 
९५८ (ठाप्रतारम् । विष्या । विष्यापुर्व । उस्ता । अस्तु । विष्य विष्य । विष्य । विष्य । विष्य । विष्य । विष्य । भिष्ठ । अञ्चा । विष्य 
छन्दः । ''शाङ्ग्यिनता म्तै तगौ गोऽिवङोक्तः'' इति ङस्पात् ॥

क्षीम एकम तंशीवर एमंत्रम एकमिलीतो ( तंतिस्पन्स एकम) तंत्रीखा एम्से एक्षी का प्रिया क्षीक । विद्या क्षीम एक्षी का विद्या का प्रिया क्षीम का विद्या का विद्य का विद्या 
यात्र स्वेद्वियपुरुषायित्योः साध्यसायनयोर्कायमितालेनोपादानाद्वमानमेवालंकार् भाषाप्त्रम् । तथा चाहुस्रम्भातम् स्वित्वस्य विवास्त्राप्ता साध्यसायनयोर्कायमित्रायां साध्यसायनयोर्कायम् स्वित्वस्य स्वित्वस्य स्वित्वस्य स्वित्वस्य स्वित्वस्य स्वित्वस्य स्वित्वस्य स्वित्वस्य स्वित्वस्य । स्वित्वस्य स्वित्वस्य । स्वित्वस्य । स्वित्वस्य । स्वित्वस्य स्वित्वस्य । स्वित्वस्य स्वित्वस्य स्वित्वस्य । स्वित्वस्य स्वित्वस्य । स्वित्वस्य स्वत्वस्य । स्वित्वस्य । स्वित्वस्य स्वत्वस्य । स्वित्वस्य स्वत्वस्य । स्वित्वस्य । स्वत्वस्य । स्वत्वस्य । स्वत्वस्य । स्वत्यस्य । स्वत्यस्य । स्वत्यस्य । स्वत्यस्

ं कमिलनिमीलनेन लीलपा प्रतिपादितः ॥

( स्० १९० ) उत्तरांत्ररसुत्कर्णे भवेत्सारः परावधिः ॥ १२३ ॥ परः पर्वन्तभागः अवधिर्यस्य घाराधिरोहितया तत्रैयोत्कर्षस्य विश्रान्तेः। उदाहरणम्

नाड़िन कथितः तिरुणमितेबत्या मृहमः कामितः संकेतकावामिव्या कामिन्। मिन्या निहासुक्त पद्मिनिक्ष्य क्षितः तिरुणमितेबत्या मृहमः कामिनः स्केतकावामिव्याः । प्रद्मिनं मृत्युक्ति । अद्युक्ति । प्रद्मिनं । अद्युक्ति ।

न्त्रामान अवधिश्वसमीमा यस्य तथाविधः उत्तर्भः यत्र प्रतियत् प्रमा सार्वास्य प्रतियानः पर्वसमीमा वस्य तथाविधः उत्तर्भः । अवधिः चरमसीमा वर्ष्य तथाविधः उत्तर्भः । अवधिः । अवधिः । अवधिः । अवधिः । अवधिः । अवधिः । विश्वासः । विश्वासः । अवधिः । विश्वासः । विश्वस

१ वहचेत्राति । भीक्षां १ ति । क्षांत्रां १ ति । वहचेत्रात् । १ ति । वहचेत्रात् । १ ति । वहचित्रात् । १ ति । वहचित्रात् । १ ति । वहचित्रात् । १ ति । वहचित्राः । १ ति । वहचित्राः । १ ति । वहचित्राः । १ ति । । १ ति । १ ति । । । १

राज्ये सारं वसुषा वसुषायां पुरं पुरं सीषस् । ॥ १६७ ॥ भन्ने वस्त्रान्द्राम् । भन्ने वस्त्रान्द्राम् ॥ भन्ने ॥ । :भिन्द्राणभन्ने किन्ने क्नानिक्षायाः ।

भूति । भूति । १९४० स्थाप्त स्थाप्त । १३४ ॥ १३४ ॥ १३४ ॥ १३४ ॥ १३४ ॥

चुनपन्द्रमेयोपेज स्पातिः सा स्पादसंगतिः ॥ १२४॥ इह पहेशे करणम् तहेशमेव कार्यमुत्पद्यमानं रथम् पथा धूमादि । यत्र त हेतुफळ-

स्पयोर्षि धर्मयोः केनाप्यविश्ययेन नानादेशवया युगपद्वमासनम् सा तयोः स्वभावी-

॥ तिर्ह ":तिरापेत्राफ्त काइक्रिमीशिएग्राक्षाक" माण्डक्तीर्पेष्टाक् रलन्तं मिनदेशतया युगपत् एककाछे एवातिः कथनं सा असंगतितिति सुत्राथंः । उक्तं चान्य-निमंदिकार्णभूतिकारं अवस्ति । यह प्रिकारमानिकारं कार्यकार्मानिमंदिक ॥ १८ ॥ :प्राप्त तीड़ । :क्रन्म्यक्पणाम रिक्स तीड़ "ड्रीएफ्ल्म्नीनर्तनाप्तश्च । । क्रिप्रम दिलक्षिकांभेरीए एमसिक्कानाक्कापिककानास्थः । ती अपित हिल्मिस् सरस्वतीतीयेन ''अत्र राज्यापेक्षया भूमेः सारत्वम् तहपेक्षया पुरस्येत्याहिपरिपाट्या वराङ्गनाया-'राज्यपदं लोनांवीश्वधमुमण्डलप्रम्'' हाते चन्नवती। आयो छन्दः। लक्षणमुन्ते प्राक् ४ पृष्ठ।। । इसम्ब होम्। स्प्रमारमा होने हो ।। इसम्ब होने स्प्रमान होने स्थान होने ।। इसम्ब निकारीत ''मस्हेगि हि पलयः'' इति शुरेः। तदुक्तम् 'निकामा गोनिराप्ता सेव मुक्तिमं संश्पः। प्नेत्यवध्येषस् । यतु कमखाक्त्रभङ्ग व्याख्यातम् अनद्गर्य स्वेस्वं भगव्यं यस्यां सा तस्यास्तेनै-र्छम् ( ਇਸ ද නිවු ව ද ) कृाए इंमीह्जी।एशिए। ज्ञास्त नंगरु :हितिए हिईनी।इ ान्नान्डेम् त्रहीतरेकेणाद्रहीनस्य किनिक्तायधिमायादिति भावः। अत्र काथितपद्वं न द्रिषः प्रस्तुत हेनैब श्रुव्या । अनन्नस्वेरनिमिते व्ययत्त्रम् अनन्नस्य मदनस्य सवेरचं सवेरवव्या वरान्नना सार्मित्ययः। मंगर । सीयं सुधागुहिमिर्गक । सुधा रिगिरिन्रर्गिक मिथा है निर्मा क्यार्य । सिर्म है निर्मा है । मिर्गर रेप्ट । म किड़ीर कीड़ "कि प्रही किह्न विभाग । कि कि छिप्ट क्टिंग म हिंग्रिज़ी कि गिर्मिं हैं अ० १ पा० १ आ० १ महिन्द्र मिर्मिजीमिमिस समित है । मिर्म १ अस्मित है । भार वर्म १ । प्रपरशायन्वयः । सारीमाने नामस्य भेर प्रमान होने इतिवर् । अव एनोमान महमिन हो । इहराइंकारे पद्मित्त । राज्ये वसुषा पृथ्दी सार्भाभवाः । प्रक्रां सार्भाभवाः

प्रिप्त | मीफमीहर्कत क्रि | इडीहरूक | क्रिक्स क्रिक्स | क्रिक्स हर्म | क्रिक्स हर्म | क्रिक्स हर्म | क्रिक्स हर्म | क्रिक्स | क्रिक्स हर्म | क्रिक्स | क्रि

## जस्सेंस नणो तस्सेंस नेसणा भणह तं जणो अहित्रं।। दन्तम्सवं क्वेहरू नेसणा सन्तोणं॥ ५३३॥

: किर्गिमंत्री किर्वामाल् क्रिक्ट किर्मिक्त । स्थान् । स्थान । स्थान । सिर्मिक्त सिर्मिक्त । सिर्मिक । सिर्

-क्रिसी होर्ग्यमें प्रत्येत्रप्रियंत्र प्रतियोग्या है में स्वात्रप्राह के से स्वात्रप्राह के स्वार्य विकालकार स्वार्य विकालकार स्वार्य विकालकार स्वार्य विकालकार स्वार्य है से स्वार्य स्वार स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य

असंगतिसुराहरति जस्सेएति । "यस्येव त्रणस्तरिव वेदना भणति तच्चार । हत्त. हार्योठे वच्चाः वेदना सपलीनाम् ॥" इति संस्कृतम् । तस्वेव वेदना भणति मन् विवायं प्रविच वृद्धः । वृद्धः

फ्रिमितार्वाहिक्षेत्रके स्वाप्त्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रकः हार्व्यक्ष्यक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्

म्या च विरोधवाधिता न तिरोधः भिकाधारतकैव द्वनीरिह विरोधितायाः प्रति-भासात् । विरोधित्वम् एकाश्रमहामद्यम् प्रतिक्षाक्षेत्रम् । विराधितम् अपवादिविष्-। प्रतिक्षित्रम् व्यविष्टिः । तथा चैवं निर्देशितम् ॥

। क्षिण्य १९६ ) समाधिः सुकरं कार्यं कारणान्तरपोगतः।

- क्रिंगिन । क्रिंगिन । क्षित्र विद्यान । क्षित्र । क्षि

त्राणीत चमत्कार्गनरविचायिनी विशेषव्या असंगतिः सामान्यविशेषन्यायेन विरोधामासं वायते । सुतर्ग विरोधामास् मिलदेशकर्गकर्त्रकर्त्रक्ति । अत एव प्रिवायात्रि । अप्राणास्त्रि । प्राणास्त्रि । प्राणास्त्र पूर्व तथैव दत्तानीतिः इति विवर्ण स्पष्टम् ॥

हा । तीर्च एवग डाह तम्जीएन स्वाह्म हार्मि । ना विभिन्न स्वाह्म ना हार्मि । ना विक्राह्म के नाह्म स्वाह्म हार्मि । नाह्म स्वाह्म हार्मि । नाह्म स्वाह्म हार्मि । नाह्म स्वाह्म हार्मि । नाह्म हार्मि । नाह्म स्वाह्म । मुद्रु । मुद्रु । मुद्रु । मुद्रु । मुद्रु । मुद्रु । नाह्म स्वाह्म । स्वाह्म । स्वाह्म स्वाह्म । स्वाह्म स्वाह्म । स्वाह्म स्वाह्म । स्वाह्म स्वाह्म स्वाह्म । स्वाह्म स्वाह्म स्वाह्म । स्वाह्म स्वाह्म स्वाह्म । स्वाह्म स्व

-िर्माहित : जिप्तिमाम् कार्यकार क्रिक्सिक क्षित्र । जिप्तिमाम् विषय्वक प्राक्ष्मनामानविष्टित । क्षित्र क्षित्

हिम्मिम् क्रिक्ष क्षेत्रक मिलको स्थाय साधानानको स्थाय हो । श्री स्थाय स्याय स्थाय स्याय स्थाय स्याय स्थाय स

१ अपवार्शवयम् अपवादस्थळं प्रकल्य परित्यच्य ततः अपवाद्याः प्राप्तान्तात् यागि उत्पर्भः स.मान्यम् अभिनिधित्रे स्वर्षेत्रं स्वर्थके प्रवर्ते इत्पर्थः ॥

। मोन्छी।मम म र्नुशिमम एंग्रामभिक नर्दछ्छ रूप रिक नर्दछार्रानान्याम

मानमस्या निराक्ते पाद्योमें पविष्यतः।

उपकाराय दिश्येद्मुद्गेणे धनगाँजतम् ॥ ५३४॥

॥ ५९१ ॥ मृत्रिक :निशासमे द्वीय र्रागिय एनप्पर मिम ( ६८१ ० मू )

मुणिष्ठाकृष्ट । ह विद्यास्त्रीतिक के इद्मनयोः शहयमिते योग्यत्या संवन्धस्य नियतविष्यमध्यवसानं चेतदा सम्प्

सुमाधिरितन्ययें सुद्या । 'साधनान्तरोपक्रतेन' इत्यनेनेदं सुचितम् यत्रैकमेव कार्णं प्रथातत्त्रा

॥ नीड़ इम् निर्मित्र अत एवाहुः इह काकताछीय-यायेन कारणा-तर्योगः समुचये तु खळे कपीतिकान्यायेन समक-। निष्ट्र एम्प्स निश्चिम् विकार : किस्ट । : आकंत्रमणहित एक्प्रीक्रिक के प्रेप्त मुम्लिक्नि

मीटमासार्गातार्थ इत्याहः। बक्ष्यमाणसममेत्यन्ये एवं कार्यसहबातित्या निर्णातकारणाभावेदा पास्तम् । अन्यदीयगुणेनान्यत्र गुणवितानुद्धिरूपः अन्यदोवेणान्यत्र दोपवचानुद्धिरूपो वा उञ्जासः -छाड़ प्रात्मंब्रेटिक्सि गंग्वेड्स र्षप्रदी हिंडड्रे म्र्ह्य । जाड्राय शायम्बर्गास्यास्यास्यास्य हिंड्डिस द्विन्यनामस्य उपायसिद्वयर्थस्तासाक्षास्त्रव्यामयणंतस्य च समाधित्यमेन सीकर्यस्य अनायासेन ना भारतान्तरमानः। इत्युपळ्याम् । जेनाक्तमादीमितार्येळाभस्य बाञ्छतमिद्धयर्थपत्तात-

।। मुष्टाम र्तिष्ट्रमुभिक्ताएकितिमिष्ट्रकृष्ट्र : हीहुहाएनब्रिष्ट्र किक्ट्रम मिटिहुक् । अत्र्वाप्ट्रमान एक्ट्रेम शिक्ष्य । वीड ':डाम्डमेर्सिंगोडाकामिएय्टरिमीर्गिन पिडे' एए । प्रमेक्ट्रि मिरिनिष्ट्री स्प्रेयोक

यानित क्रमात्।।। इति । 'हिष्या' इत्रब्ययम्। "हिष्या समुपनोषं नेत्रानन्।" इत्रब्ययम्। ।। णस्य कारणम् । तहकतम् ''साम भेदं च हानं च नत्युपेक्षे रसान्तरम् । तह्नहाय पतिः कुर्यात् पहुपा-वनगजितं मेशगजनम् उद्गिम् उद्गतम् उद्गम् इत्यर्थः । मानिन्याः पाद्गोः पतनमिष मानिराकर-अवनमित् पादयोः ( नामिकायाः ) क्रणायोः पिष्यतः म म उपकाराय हिष्या भागम इंद मित्रकाप्रा भाम गंगहरूक मान्यास्त्र सामास्यास्य । इत्युक्तक्यां मानं मित्र स्वापा । समाधिमुहाहराह प्रामित । काल्याहरी हितायपरिङ्के देण्डिया प्रतिस । अस्याः

।। मुम्प्रह कंत्रिमाप्पानाम क्लिक्पाईमाक प्रक्रियोगिन द्वार्या ।। अत्र पाद्रपतनरूपकारणेन आर्ट्सस्य मानापगमह्त्पकार्यस्य आक्रिमिक्यनगर्नितरूपकारणा-

॥ १४ ॥ :शामम होड्

।। :पेह्म निर्मिक्फृ निमी तथा औचिखेन संमानितः छोन्तसंमतस्तदा समं समनामाङकारः सह तुल्यतथा मीयते इति सम-

पंडानीयहां । अयं मिन्। विषयीकुल यद्व्यवसानिसिक्षंः । अयं मानः । वर्षिनियहं प्यासित । नियती विषयी यस्य ताहरा निश्चपह्मपित्यर्थः। अच्यव्सानं प्रतीतिः । काम्प्रकाशद--मित्रमन्। : देखनेनान्यः । योषद्यिमाह सुंबन्धस्ये । (अतुरूपे । : क्रिन्निन्यः । स्वापे सूत्रं व्याचेष्ठे इद्मत्योरिलादिना। आह्यं क्षायनीयम्। योग्यत्या औचित्येन। अस्य 'अध्य-

ميلا

1

- M

Ŧ

वदार्द्याम

न्युन्नारस्योपनतम्युना राज्यमेकातपत्रम् ॥ ५३५ ॥ नावें हैवात्सहश्रमनाः संगतं यत् वहत-ह्ये हेवीटल्ययम्तुपमी द्त्तपत्रः स्मरस्य । धातः शिरपतिश्वपनिकपस्यानमेषा सुगाशी

अनुव्यम्भेगो हि स्ताच्यः स च सत्तारित असतिराणि संभवतीत्याह तिरिति । समितिर्भः। विषयीकृत्यान्यारिं क्षाध्यामित बार्न नेत् जापते तदा समाख्यमक्ष्याप्ता, इति काष्यातम्।

॥ :धेम्पर्के गिँगितिमटागिँगितम । ज्ञाष्ट्र गिविम

 छिक्कुण्ड (क्राम्ब्रमीहमहाभ एक्षिक्षा में ग्रिक्सी एक्ष्में अनुभव क्रिक्स क्र नहम् वस्तुतोऽननुरूपवोर्गि कार्यकाएणयोः क्षेत्राहिन। धर्मस्यस्पादनद्वारानुरूपवावर्णने वस्तुतेऽ-बन्मयतेण्येन्तस्य हिक्तमेक्तवस् । न च बोक्तिस्थाः कार्णातुष्ट्रपद्मायरिवन्धनं न चाहताः राजन् । उचारनं खमीपे उन्भयमे तदेव मामच नेव विप्रजा महतां हि मेवा ॥' इत्पत्र । यथीप स्तुखा म्मोटितिब्रीड्राफ्नी ब्रह्माश्याता क्या निक्ति हिन्दु स्वतास्य । वर्षा । वर्षा हिन्दु विक्राहित्य क्रिक्स न्याङगरी: । राजनीरमणी भवेन्त्रणां न कयं प्राणवियोगकारणम् ॥ इति । क्रमिनिश्रा--छागीमङ्ख्रकुखात्रकागुणक्रमा विद्यागुणक्रमा । [ व्या ] । विद्यानक्रमा । विद्यानक्रिक्क्ष्यक्रमा । विद्र स्पर्या वया 'मन्त्रापितहविद्वितहताशनतन्भवः । शिखास्पर्शेन पाञ्चाल्याः स्थाने दग्यः सुयोधनः ॥' ।:क्रिकी तिमित्ताभिरानिकार्गिरानिकार्गिरानिकार्गिरानिकार्गिरानिकार्गिरानिकार्गिरानिकार्गिरानिकार्गिरानिकार्गिर तेन सता सतो गोगः असता नासतो योगः इति खब्धम् । तेन सदसतोयोगे नायम् अनीनित्यात् । । जिमिष्णिक । अनुमार । अनुमार संयोगाने सम्बन्धान । अनुस्रकान । अनुस्रकानिक । क्षाख्यातमिदं प्रदीपोह्योतका । ''योगपन अनुरूष्यम् । मिन्नोहेन सर्वेपातः । नेन इदमन्योः

( gg e १ ၄ ) क्राप तीड़ घड़ि न नाड़ाएनिईमध्न एउन्नाहु । अह । कुछापाना सह तीड़ हिनाहि हैममारू ाफ्रक्मान्फ्रिकेट :हप्रमु हम्भस्य । प्रहातकृत्वा । होई स्प्रम्य दस्य । होई स्प्रमु । प्रहार -किंगुम् अधना उपनतं आसिस्पर्धः । ''स्मरस्य क्ले दत्तपत्रः कुतपत्रावळम्बतः'' इस्पृद्गी-संगतं भोगः मेळनं समागमो वा देवाद्वतोः जातम् तदेतत् शृन्नारस्य शृन्नारसस्य एकातपत्तम् स्मराय दत्तं पलं पलावळम्बनं येन ताह्याः स्मराधिकाह्प इत्यर्थः। यत् अनयोः सुगाक्षीदेवयोः सह्यं इक्किन के । दिन क्रिक्टिंग होड़ क्रिक्स, । गीला किई तिम :१एउत क्रिक्टिंग । अमफड़ तहतिशपस्य तहुंक्वर्षस्य निकायस्यानं परीक्ष्योपछह्तपा अतिसुन्दरािति भावः।''शाणास्तु निकायः कायः''' 

<sup>।</sup> अतुरुपंत्र वहीति । 'श्रीपरिनयात्' इत्युदाहरणे ( ५७ पृष्टे ) कामिनमानात्त्र ।। पूरणं कतेंब्यम् । सन्यया पुरादितस्य 'तेत' इत्यस्य हेतत्तीयान्तस्य काध्यस्याभावत्रसङ्घः स्थादिति बोध्यम् ॥ -मिर । भूनोम्बर्धः ॥ र अलकार इति । प्रान्ति । भूनोम्बर्धः विकार विकार । भूनोम्बर्धः । निर्मा

॥ ३६२ ॥ :क्लिकाक :इन्रिकालकम्लम् : ११५० है । क्राइनि क्षाइनिस्माने । व्याद्या । हिन् शिर्मिह ब्रीड्राम कि कि हिने हिने

॥ ३२१ ॥ हेर्क्स्य मञ्जेबासभैसामिनेवासभिस पद्भवेत् ॥ १२६ ॥ । क्राष्मित्रम रिष्ट्र होफ्यम्हित्रम्भिक (४१९ ०क्रू )

॥ ७९१ ॥ रात्र सम्प्रित एव स्व हुन । १५० ॥ । एत्रीणारु एमणगत एमेशक राज्यार हाणार

।। मायक्रहीं ही है ":प्राक्षामुजानीयहापिकही। अध्यापिक ही है -गोंदित्ति : किइर्डिक्षाम् इष । धुषु ३७ क्राए केम्पुण्डे । उन्छ । क्राक्षाक्रम । मिर्ह्याप्रिति

।। ३६ ।। ममम होड़ ।। मध्यशिक्रकामम होड़ गिष्ठिनीविह्यक्रेनी विज्ञि -फिक्माक्रम्नि हाथ । हमकाहिष्ट : इन्छ । :प्रमान्द्र ":उठाहर्मा ईमग्रीए" । :प्रान्नमाहाङ्गानुसन्धरे यह प्तरमाः मळस्पदः कवलनला मधाणचातुरी तत्र कोविदः पण्डितः काकल्ला काकल्ला । प्रहिन हें हे एकि अल्लान स्थाप स्पाद स्पाद स्थाप स्थाप हो है। इस है। इस है। इस है। निष्या हेवात् अरहश्योगात् उनितायाः राजनायाः सिवेयाता कते जातः । यत् निम्हामां पार्यहाणां क्षसम्बद्धारम् । मानत्रिकारम् । भिन्ना ।

मि अस्पार्थकंमार् १ एक हे शक्यों मिल हे अस्पार्थ में स्वार्थ भेदः ॥ द्वे च कार्यकार्यायीविरुद्धगुणक्रियायोग एव चमत्कारी विरोधार्कारे तु भिन्तदेशकर्यायोग क न्यसंग्रहायस्यार्दः ''अनुरूपसंस्रोः समस् । अन्नुरूपसंसर्गो विषयस्'' इति । द्वितीयभेद-निमार्य सामान्यखस्याभिति प्रक्रिय । वथा चोक्तं समस्य भिमस्य च अर्ब्जास्स्य सामान्य--मिमिन क्षित्रासा चत्रुता । विषय । विषय । विषय । भिन्न विषय । निक्कम कि के प्राह्म । तह मार्थ हो समाहित हो समाहित हो समाहित । अस हो । अस महिता । विषयः। यत् सार्यस्य सियया सारणस्य मिया निरुद्धा भवेत् स चतुर्यो निषम इति सूत्रार्थः। सर्वत िर्मित से क्रिक्स (इक्से १००६ स्थापन मिर्गित प्रमान क्रिक्स । अन्त से स्वीति से फेंहीलए एनलिया विष्यां से हिली विषयः । कार्यास्य गुणास्या कारणस्य गुणास्य केहिल केहिल :भीप :भीकि मेर एक क्रम हो हो हो। हो हो हो । मेर हो एक से हो है है है । स्थाप से हो हो हो हो है है है है है है क्ष्यः संतर्भः शरमा श्राब्यव्यव्यामुप्यवमानता न इयात् न प्राप्त्रयात् नोर्गत निम्नानन्त हित शेव: । तथा च कवित यत संबन्धिः अतिवेधम्यत् अतिवेश्वप्यात् अवन्यहर्षात् । কিল্লান্ট, স্ট্রান্ট্র টিলিক্টে টাল্ডিড বিট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্

प्रमाम्जार राज्ञाकाशक्षाक्षा तिर्मात्रकृषक्ष हो। एत्राप्त्रकृष्ट हे । एत्रम्

 $\mathbf{p}^{\mathbf{i}}$ 

विषसः । क्रमेणोद्हरणम् श्चितमत्यनर्थ विषयमासाद्येत् [ २ ] तथा सत्यपि कार्यस्य कारणरूपानुकारे यत् -ाएक्नाफ तर्मक न रुत कृष कृष शिक्षमकर्क न जालाएर :।ए।एक्री रिक :।ए।मर्भग्र -দীকী দ্বদ [ १ ] र्रमिति : দৈদি দ্বিচনাম্য সদুষ্ঠ চুদ । দিচাই জ্ঞান-দ্যুদ্ধ

॥ ७६२ ॥ : इस्तिकडीसी : १०-१५६ हठ एक्षाप्त स्प्रह । किशामुखंगितः शुशः श्रीवाशुमान्ने अयं क च कुक्लाविक्केंग्रो मद्नानलः ॥ ५३७॥ । किर्निकामामक् द्विद्वमु मीहामिहि

इस्पर्यः । चतुरूपः चतुर्वाः । मिष्माः विषमाः । मिष्माः एक होए । जिस्प्रहा । निर्मित्र के प्रमुख अर्मित अर्मित । -मिक्स | निमिष्टिम्प्रमुम् । : किएप्राक्तिक : कि । निमिष्ट । निमि जिद्मि भेकसुतो गगनीह्रथनाय प्रभवति काकशिशुर्वो शुक्कीमवित्म । ''कारणव्योत । रूपं गुणः नुकर्ण साहरूने । 'जीत्सील', इति शेष:। जनकानुरूपमेव जन्यमिति नियमात् । न हि कदा--2जिल्हारुप्रज्ञापुत । निष्ट प्राक्रहाप्रज्ञापुत । दिल्हारु इहाए० शास्त्रापु मिर्हेड भूमें असिए । असिए ने प्राप्तिक । से हिंतीयो विषम इति भावः । पुनद्दी विषमभेदविकतेव प्रणाशास् उद्देश्यफळनननासाध्यात् । यावत् । अप्रार्थितम्। मनसानासादितम्। अन-म एको विषम इति मावः । कतिरित्यादि व्याच्य यच किनिदित्यादि । क्रिपायाः व्यापारस्य । | ठीड़ किर्गिष्ट अत्यन्त्र । : किन्न वन्त्र | कींड | किर्मित्र विक्रिय किर्मित किर्मित किर्मित किर्मित किर्मित मूत्रं व्यक्तिम तावत् बानिदित्यादि व्यान्छे द्वमारित । संवित्यनारिक्षभः । अतियम्पिति-

कुत्। ''कुकूठं श्रह्मीः नीणे श्रभे ना तु तुषानके" इत्यम्।त् तुषाप्रिरित्पप्। ''शिरीषस्तु नक्ष्योन निप्रिक्षि। कुम्मनार्यमात्रीक्षां । कुम्मनार्यः । कुम्मनार्यः । कुम्मनार्यः । कुम्मनार्यः । ह्य । कुकुलाग्निरिव कर्करो। दुःसहः अयं मद्नानलः मन्मयाग्निः केत्ययः । कुकुलाग्निः केरीयाग्निरियु-पश्मिदम्। शिरीपात् कपीतनपुष्पादांपे सुद्रद्दी कोमळाद्दी इयम् आयतलाचना विशाखनेत्रा नायिका ১۶ मिम दिश्वि रिप्रोम् ह्वामुब्रामुक्त तीएसमुग्रिक्ष । ठीडी। गृही हो छोउनुमम्की संप्र हर

अत्र नाविकामदनानख्योरायनवेखक्षण्यात्त्रवीः संबन्धेटतुपप्यमानतवेव क्रशब्द्द्येन प्रतीपते कपीतनः" इत्यम्ः॥

श्राममेर्यागेर्याचित इति व्यञ्जनया प्रतीयते होते चक्तवर्त्याः ॥ । जिल्लाकृत्वीच तीड्र प्रात्मकंत्रामधित क्षेत्रकृतिकार्यात्र प्रमित्रकृतिकार्याः प्रमित्रकृतिकार्याः क्योरननुरूपलाहैवम्यमिति माणिक्यचन्दः । अत्रान्यतर्गुणाखरूपतिरकार्यनर्गुणाखरूपलाहै-दनानलग्रहनतविशेषणवर्तनातिवैधम्प्रांचीगस्यानुपपद्ममानता" इति निद्शेनकृत् । मृद्वद्रिस्मरान--मानम्बित्तमाहाः । प्रमह तीइ क्रिए ४९ वपु ३८१ क्राप नमिन् तंत्र । :प्रात्रंशामण्डी तीइ

हितों निममुदाहर में किहा । सिहिना सिहिना सिहिना : धर्मा मार्ग मीय: अधा: अधा: अधा: अधा: अधा: अधा:

। असम्बर्ग क्षिटिमिडेक इंग्लिस । स्ति क्षिप्रक इंग्लिस ।

॥ ०४८ ॥ में ग्रीस ग्रिक्सिप्पानिस्ताप्त में ॥ ५४० ॥ अनन्द्रमान्द्रमित्रक कुष्ठपद्रुक्षक मेमीरुन्ममन्नाह ॥ ९६५ ॥ ह्या क्याप्रमाण्ड वद्याण्ड व्याप्रकार्यामर्ग । ५६५ ॥ । १६६ क्रमाया हिंदी के कि से इस क्रमाय होता

नंतिह किन :हाइ हा । :प्राक्निमिन मिन्निप्रिप्ति मिन्निप्ति । अत्र हाहा स्प्रमुह सिन्निहर । मही होड़ ''ग्रीनामहीसझ डिमें'। 'सिंहिं भिया मिस्रम मिस्र हं हं हे स्वमं साथ स्वार होड़ हो। ।। 

-१९ तिक्रिप्ताए स्प्रेरमात्रभाष्ट्राम्ब्राह्मान्न्याहाम्ब्रीम्ब्राह्मान्न्याह्मान्न्याह्मान्न्याह्मान्न्याह्मान्न्याह्मान्न्याह्मान्न्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याह्मान्याहम्मान्याह्मान्याह्मान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमान्याहमा "मिष्टद्वार तोड्र तमीहर्रोतिविधिनाहा। :वितरिविश्वार मिल्स्टिविभाक्तमुकाणाह हाव" :विविधि -क्रीइस फ्रिइतामुलामा क्रिक् अन्य साथवासी होड़ क्रिक्स क्रिक्स । तहुन्त प्रहास

म्यम्। इति निद्योगकृत् ॥

-क्तीलाम्तः' : १मफड़ ''मिटिङम्।। 'हमित्रक्नकाकः स्वामात्रक्तकाकः' । : विक्रमिहिनीत्र्य तीयक त्रिप्र जिति : १इए त्रमूणप्रभाभ : ११मिछिही स्ट्रेड हुणाग्रह नेशिश मारोतिस पि पि रिक्रा : ११म हिनत् । यस राद्यः कर्रस्यर्थम् अवाप्य । कर्रस्पर्धमंत्रेणेव यदाः न तु युद्धपिक्षेति भावः । -।फरिक्रह्म र्तप्र-धिक्षाम्। क्षेत्राम क्षेत्राम क्षेत्राम क्षेत्राम क्षेत्राम क्षेत्राम क्षेत्र विष्य का | मञ्मीक्ष १३ पेंस भिष्य रि<u>रीम हामजामक</u> निरिण्यसपृष्टि | निर्देख का निर्वाञ्चममनी मिक्

एक होने होड़े "किस्पार्याः कार्यापाः कार्यापाः कार्यापाः कार्यापाः क्रिक्नोहरू केन कार्यकारा हेम । : प्राप्त । जिल्ला हेम हो । जिल्ला होने । प्रतिकार । प्रतिकार । प्रतिकार । प्रतिकार । प्रतिकार । ॥ श्रुष्ट >थ क्राप्त क्रिम्पाहरू । :ज्रुक्ताच्पट । म क्रिम् की अपन क्रिम्पाहरू हिन्न क्रिक्

इहल्पर्भः इपि ॥ क्रिक्निमण्डम्ह ह प्रिक्न मुक्तपुर्विद्यामें प्रिविधिक्षित । मुध्विद्य विद्यानिम् :मीाप्रनमाभिष्ट स्प्राप्त : साप्त दः स्पापनभाभिः परस्य सुखसाप्तमाभिष्ट क्षित्रनिर्मात् । इंड न स्वस् मुखसामनप्राप्तिः दुःबसामनिर्मात्रे । प्राप्त इःबसामनप्राप्तिः नमनी च कंफार र्रजीमा ति। हितीयमेरे इष्टानम् । हितीयमेरे इष्टानम् निर्मान । इत्राम् अर्गाभितिमिग्रकुतः :काणास्टरिशासम्बाद्यास्य । तीड्र र्तिम्हीतान्द्रमधाद्रम्थक् विभिन्न क्रमेद्राच्यवसानवक्षणेनातिकायेन समवाविकारणाल्यवाया विषये निमयकारणे विषयोश्मावस्य पाण्डुरनीलाएयगुणायेवेषम्पस् । अत्र स्वामलगुणविशेषात् कारणात्वाहेर्द्धगुणायुक्तयशस् उत्पत्तिः। इहिने केतकणाणाणीवेषम् हिन । भारतिकार्याता अपि हिन स्थाप होते । भारतिकार्य अप्रकार हिन्द्रिक स्थाप्त

निविधात केमल्य् अनन्दं द्वापि । सवैव जिनिक् में शरीर्म असन्दं मुक्त निर्माठ्यप्रकार ई । मुक्तिक प्रान्छ। इत्र । तिमिर्द्रिक कीरडाउम्समिक देवन

किएंग्रह एउएएकवीलिसा : कियेरिही विर्ग्धी मध्यह ठीई विर्ग्धितिएमेरिहा है। :प्रात्र्वामप्री स्ययः । अधि छन्दः । कसणमुन्ते प्राक्त् ८ धुष्ठे ॥

### अत्रानन्ददानं गुरीरतापेन विरुध्यते । एवम् अत्रानन्ददानं गुरीरतापेन बिशिणा भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षेये ।

निपुलेन सागरग्यस्य कुथिणा भुवनानि यस्य पिपेर युगक्षेपे । महिने भारति सुगक्षेपे ।

।। मुम्ब्नानिमार्गमार्गमार्गमार्गमान्वान्तव्यम् ॥

कार्यकारणमुर्वेषिविक्राधिकरण्यस्य चमल्तारप्रयोजकता अत्र तु कार्यकारणबृतिविजातीयक्रियागुणम्भारम्

क्मानासिति विशेषादिस्वेगे स्पष्टम् ॥ -हार्मान्ये । अस्यानिस्येगे प्रदेशिक्ष्येगः । 'स्युने विभागः वैपलक्षणपरः । तेन संबन्धिन्य--ह्याभावासिक्य्वे । यह स्प्रांतिनिविद्यान्यात्रात्राः । स्प्रांतिक्ष्ये । स्प्रांतिक्ष्ये । स्प्रांतिक्ष्ये । स्प्रांतिक्ष्ये

पर्म स्वाह्वात्त्राम् तोड् र्ताह् ग्राम । महमाह्य गिम हें होम हामहायात्वास्य वर्षम । स्विन्छे होने स्वाह्वास्य वर्षम । स्विन्छे होने स्वाह्वास्य । स्वाह्यास्य । स्वाह्या

प्रदर्शित पूर्वोस्तामेह चतुष्टपापेस्रया किना हे विक्स के किन्स्य । अपि । अपि च मुख्यपापेस्य किमोहोसी क्ष्मितापेस्य । क्ष्मित्रक के के किनावर्गिता क्ष्मित्रक के किनावर्गित किनावर्गित के किनावर्गित किनावर्गित के किनावर्गित किनावर्गित के किनावर्गित किनावर्गित किनावर्गित किनावर्गित किनावर्गित किनावर्गित किनावर्गित किनावर्गित किनावर्गित किनावर्य किनावर्य

2 ~

९ उपलक्षणत्व च अजह्रस्वार्थलक्षणया ( वपादानलक्षणया ) अन्यमाहकत्वामिति माक् ( ६०६ पृष्ठ ६ किपणे ) वन्तम् ॥ २ चतुर्देश मुबनानि च ६०५ पृष्ठे १ हिप्पणे द्यानितानि ॥

। क्रामकः राष्ट्रभामितासाधाधाधाक्रम-धितंत्रमः ( १९१ ० पू. ) ।।९९॥ क्रत हु कंधाध्यदिक्त हिल्ला हिल्ला हिल्ला ।१९८॥

आश्रितम् आश्रेयम् आश्रयस्तायारः वयोमेह्तोराने विषये वहपेक्षमा वस् अप्याश्रया-

राद्रशायकारः 'मायराययरातुरूपामावाडायकः स्यतः' हातं रुषणात्'' हातं मायकान्य रीकापां मञ्जिनायेनोक्तं तु दूरत एवापास्त्रामिति वोध्यम् ॥

-५(क) त्रान्गेण्डर्मिक मिटईम्पिक्षेत्रमात्र । मन्। प्रमार्थक सम्मार्थ । में भें '। एकें मिर्मेश्रिक्षेत्र । में भें स्वित्तारा । एकें में मिर्मेश्रिक्षेत्र मिर्मेश्रिक्षेत्र । में मिर्मेश्रिक्षेत्र मिर्मेश्रिक्षेत्र मिर्मेश्रिक्षेत्र । मिर्मेश्रिक्षेत्र । मिर्मेश्रिक्षेत्र । मिर्मेश्रिक्षेत्र । मिर्मेश्रिक्षेत्र मिर्मेश्रिक्षेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्मेशेष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्मेश्येष्वेत्र । मिर्पेषेष्वेत्र । मिर्पेष्वेत्र । मिर्पेषेष्वेत्र । मिर्पेषेष्वेत्र । मिर्पेषेष्वेत्येष्वेत्र । म

-মানিধ্যা : কিন্তা নি : কিন্তু : কিন্তু । চিন্তু । চিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু তাদকলদাদন্দগিদগুরী চ্চ থাকি চিন্তু । কিন্তু । কিন্তু চিন্তু চ

॥ ७४ ॥ ममम्ही तीर्ड ॥ :हास्र्ड "मन्जापम्भिषपु :प्रात्रें हानिह । :िहार

अधिजौ प्रस्तुतवस्तुप्रक्षितिस्था यथाक्रमं यत् अधिकतरतां जजतः तदिदं दिविषम् अधिकं नाम । क्रमेणोद्हिरणम्

अहो विशाल भूपाल भुवनत्रितयोद्रम् । माति मातुमशुक्योऽपि यशोराशिष्ट्त ते ॥ ५४२ ॥ धुगान्तकालप्रतिसंहतासनो जगन्ति यस्यां सिकेशश्रमासत । वनान्तकालप्रतिसंहत्तरमिक्तान्तामसंभवा मुद्रा । ५४३ ॥

্णे । तिर्मिष्ठ किरोपे सहुर कि का । विक्रियोश । विक्रियोश । विक्रिये कि कि कि क्रिये । विक्रिये | विक्रिये

कम् । अधिकम् अधिकनामार्वकारः ॥ तत्र आश्वमाधिकम् आधारस्य महत्ववर्णनरूपम् उदाहर्रति अही हृति । काव्यारहेर् हितीयप-रिक्टें दाण्डना पठितामेरं पश्चम् । हे भूपाळ भुवनात्रतिर्पर् भुवनत्रयाम्यन्तरं विशालं विस्तृतम् अहो आश्वर्षम् यत् यस्मात् अत्र भुवनत्रितयोद्रं मातुमश्वम्भेद्रोर्धाः महिलाहाः मातु अव-

काशं कमते इत्पर्थः ॥ अत्र आश्रयस्य भुवनत्रितयस्य महत्त्वया वर्णनमिति प्रदीपः । अत्र मातुमश्रक्यतया महत्त्वेन

-िर्गण नामणिश्रीमम्बर्गणाश्रम् प्रीप्तिकार नर्कात्रकाम प्रमाश्रीश्राध्याद्वम् प्रमाश्रीश्राध्याद्वम् प्रमाश्रीहिर्मा क्ष्मण्याद्वम् प्राप्तिकानिकान् विकार्गणाश्रम् विकार्णणाश्रम्  विकार्णणाश्रम् विकार्णणाश्रम् विकार्णणाश्रम् विकार्णणाश्रम् विकार्णणाश्रम्य विकार्णणाश्रम् विकार्णणाश्यम् विकार्णणाश्रम् विकार्णणाश्यम् म् विकार्णणाश्यम् विकार्णणाश्यम् विकार्णणाश्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम्यम

।। होड़ '' :प्राक्रकाकधी

मिर्म में भाषे कालेक्स नाविक्त के स्वार्म के स्वर्म के स्वार्म के

न ममुः नावकाशं प्रापुरिसर्थः । वंशस्य बृत्तम् । ज्यापुरतं प्राक् २४ पृष्ठे ॥ अस आवेपभूतायाः मुद्रो महीयस्त्वं वर्णितम् । ''अत्र जगदाश्रयतया महत्त्वेन विविधितस्य भगव-

एक्सीएम्प्रिस्तिक छुनेहुम्स्माग्तम् । प्राप्तिका । प्रा

## । गमक्रिग्रिती कुकताय क्तिमादमाश्र्यताय ( ३११ ० स्र ) ॥ १९१॥ त्रष्टिक कंतिमार कितुमा एनपवित एर

न्यस्कृतिपरमपि विपक्षं साक्षान्तिरसितुमशक्तेन केनापि यत् तमेव प्रतिपक्षमुरक्षपृष्ठे अन्। अनीके अभियोज्ये तत्प्रतिनिधीभूतमप्रं मुहतपा केनान्द्रभिशुज्यते तथेह् प्रतियोगिनि विजेये तद्गियोज्ये त्रप्रतिनिधीभूतमप्रं मुहतपा केनान्द्रभिशुज्यते तथेह् प्रतियोगिनि

न्त्रेप्तिक्षातिशयेन स्वतः सिद्धस्यामेदेनाध्यवितातिशयोतिः सा च मुदामन्तःसंवन्धेऽप्यसंवन्धेनितिश्योषा स्विन्धेन्यस् ॥ न्योक्स्या संवन्धास्वन्यस्याः इति मायकाव्यदीकाषा मिश्चिनायेनोक्तमपास्तामात्रात्रात्रात्रात्रा

-१९७ मुकेमिक मुकेमित हुं है एमित । निमिष्ठिम निम्मे अविकास अंग्रेस मामानकाम्य । क्षित्र मिक्सेम अक्षित । क्षित्र मिक्सेम अक्ष्मिक प्रक्षित । क्षित्र मिक्सेम् प्रक्षित । क्षित्र मिक्सेम् प्रक्षित । क्षित्र मिक्सेम् प्रक्षित । क्षित्र मिक्सेम् । क्षित्र । क

भित्रस्तारः प्रसनितं तहुन्यते ॥" इति ॥ सूत्रं व्याच्ये न्यक्कृतीस्याहिना । न्यक्कृतिस्यपीते । प्राभवपर्मपीस्यपेः अपकारिणमपीते

- किसी के साम के सम्बद्धित के समित के सम्बद्धित के समित क

।। ४४१ ।। :मात्र मृद्रीमाद्युन्यमाद्ये व्यापः ।। ४४४ ।। हं विनिधितमनोभवह्यः सा च सुन्द्र भवत्यतुर्मता। नशी वा

शन्दोर्ज तद्रीयता संवन्धिसंबन्धात् ॥

॥ ४४२ ॥ र्घान भीामधुमहुन्मिह्ना किक ठीकाएडसहम्घनाक १ :इएमिद्युद्धिपक्षमः कायनित्रह्मुहीविष्यहः।

मुहत्येति। मुख्तभेत्वर्थः। 'निगूहम्' इति प्रदीपे पाठः मैन्यमयानिगूहमिति तदर्भः। अभियुच्परी

।। किम्प्रमीष किनिक्ति । विन्हांगिकि -तीर : प्रिंडि । : प्रह तीड़ 'मर्तमहाध'। तीप फंनर्क फ्रिंडि । किड़ नि। पिरिहार । तिड़्रीप

-কুয়াদন্য নির্দাল্য : কেন্ড । লেগাল । বে। প্রকার্মনুমুদ্র দ নীর 'নিদভান' নীর 'নিদভান' पञ्चनाणस्य सायकाः ॥" इस्यम्रः । "उन्मादनस्तापनश्च शायणास्तममन्तया । संमोहनश्च क रंगिली । तिल्लामहर के के के के एक के कि एक में कि एक के जान में कि एक के कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि कि क्रिन्तिक क्रियाद हेवादिव पश्चित हो। चुगपदेव वा कामिनी तापयतीस्पर्यः । 'भेनदनुश्प भव्हपः जितकामसीन्दयः सा च कामिनो भवति त्वय्वेव अनुरक्ता आसक्ता अतः कामो मन्मथः -िमिनिनेनिहा हं गुन्ह है। मुन्निनिनासब्या उनितियम् । हे सुन्दर हं निमिनिनेनिनिन-किप्रित नर्वन्त्रंगाक्षाप्त हत । तिर्व नर्वन्त्रंगाप्राप्त नर्वन्त्रंगाक्षाप्त मधनेह्य हाम किप्रित

अस स्वरूपनिजेयेन स्वश्तुभूतं नायकं जेतुमश्वनेन कामेन तांप्रतिनिभीभूतायाः तदीयका-मुगमस्ं इति खक्षणात् ॥

।। ह्याप्तिमाउन्धर भिन्याः पीढनात् प्रयत्नीकाळकारः। कामिन्याः कामिनश्च साक्षादेव सखामियावः संबन्धः। तदी-

।। ब्रिट १११ क्राय क्रम्मणसन्दरः । क्रसणमुन्तं प्राप्त् ११९ वृष्ट -१९१० निईर्छनक्षीराष्ट्रीहार : एषही एउड्डास्स । अस्तहर । अस्तिहर । अस्तिहर । अस्तिहर । कमनीय यत् बरत्रम् अर्थात् श्रीकृष्णस्य तेन सहशी आकृतिभैस्य तथाभूतम् इन्हुम् अधनापि बाघते कास्य जिल्लान अपन्तुम् अपन्तुम् अक्षमीऽसमथैः सन् कान्तवनत्रस्हराकृति कान्त कुराछः राहुः अष्टमी गहः । "तमस्तु राहुः स्वर्मानुः मैहिकेवो विधुतुद्ः" इस्पमरः । यस्य श्रीक-मिनिमिनी है : विष्यु । विषय । विष्यु । कायस्य कापावयवस्य शिरसः निप्रहेण केंद्रनेन यहा कायस्य कापास्य कापावयवस्य शिरसः । मञ्मीष्रम रिने १३१ म्हान्याम । निर्मम् निर्धात्रम् निर्धात्रम् । स्थान्यम् ।

मिल्नि । संबन्धि । अधिकास्विनि कृष्णसंबन्धिया । संबन्धियः अधिकास्विनः अधिकासिवन्ति । संबन्धियः असिनी मार्कनारः। नन्तत्र इन्होः क्यं तदीयत्व कृष्णसिनिन्धत्म अतदीयत् च क्यं प्रत्निनित्त-अस स्वनामिन्नहोग स्वरात्रमूर्ते शिक्रणां जेतुमसमर्थेन राहुणा श्रीकृष्णसंबिन्धिनः इन्दोः पीढना-

॥ ०६१ ॥ स्राप्तुम तिसाठितियन प्राप्त । १३० ॥ । निद्धुप्रहीष्ट गन्तुनेष्ट तुन्न गणमञ्जल नमित्र ( थ११ ०५५ )

सहजय् अगन्तुकं वा किमिप साधारणं वत् लक्षणम् तर्द्रारेण यत् भिनेत् केन-

माण्डार्गाम् र्नेहर । हनास्य एडि होसीहलीए हेह ईम्प्रेसिक एन्डिस हिस्स स्टिन्सिक हेर्ने हेर्न

॥ १८ ॥ मन्त्रीक्ष्य होड् ॥ म्यम् हिव्युद्धी। १८ ॥ हीतिएडिंग व इन्डियो व क्षेत्रक्रिया व कार्यम् तहर्षमाराम्प्राप्त हे विश्वार -क्रिक्ष क्राह्मक्रिक्रिमिन्दिक्त कीड़ किर्माइडा, डुन्माइडाम्ह्य इन्माहडाम् इन्माहडाम् व्याह्म । : ज्ञाप्नीयक्रीप्यकुक्षि ज्ञाम्बी : क्रिन्ड : मध्नाहोप्राप्यकुक्षि हरू । : घाप जीमीलप्रकृत मध्नहोग्रेग्रेग् हीवें धन्हों :हाप्रिपिनिमिपिनिमिपिन्द्र-विनहां :हान्हों :हाप्रिवीववावावां संनहां होवें मुखस संबन्धात् साहर्यात्मकसंबन्धादित्ययः । तथा च साक्षात्मकभेन तदीयलविरहेरि यत्प-

करणभूते । 'केनिविरक्रो' इति शेष: । वस्तु यस्तिविद्वस्तु कर्म वस्तुना वस्तुगसा स्वभावतः परीयक्ष्यानेतिन वा समेन साधारणेन तिरोधीयमानित्रियावक्ष्यक्ष्यारेलन छद्मणा चिद्वेन मीलितनानामल्कार् खस्यति सम्मेति । निजेन वस्तुत्यमासिद्धेन आगन्तुना निमित्रविद्धे-

।। मुन्छाम निहिंम प्रिन्मिनिनिनिनि म्होम म हेप्

-रिती प्रधाक स्मर किही इनिथक कुले किनियमासम्भात्र ह नायरिती किनियाल। मुक्त किनी -किशीम ।इन हिम ( अन्तिहास, अनुसूच, अनुसूच, अनुसूच, कोए मही महिलन-मीलितिमित्यर्थः । स्मर्रन्तीति । क्वय इति शेष. । एवं च समानलक्षणपोर्शि वस्तुनोर्कत्य स्वमानतः एनिज्ञ हाम्यत्त्राप्त्रमीक प्राध्यक्ष्याः व्याप्त्रमात्राम् विष्या । शिह्न विर्वार्थिक विष्य -भारति व्यापायाहार कामानाहीत ने मिल्ला । <u>१०५५ । १५०५ । भारति ह</u> नम्डन्सिम् वर्षेत्र वर्षास्यानं वृत्री 'क्रिनिनिक्तित्र' होहे 'वर्त्त्रिक्तिक्षेत्र' हेर्मिन्सिम् वर्षिक्ष्यम-निधिभीतुर । क्राप होईए प्रशास क्ष्मिक । वस्तुगर्भिक । वस्तु । होरिक्त । 'सिनिहर्त,' इति 'क्लिस विवर्णम् । वतिनीते पर् लक्षिणिक्तिमिने मनोसे -ाष्ट्रिक्स हिन्द्र स्वित्व स्वत्वतः। शिवाताः होते । स्वितायाः कर्त्यात्वाद्वाद्वात् , स्वत्वत्वाः हैक्क्या । निहर्भाउनीमर्करनीकी। :उमारह "मारहित ह महेल इनी"। देशनी इनी निमिपाएहर समप्रार्थार्थे स्थिति । तिरीशीयमानितिरोधायक्षेत्रभेभ्भे स्वतुन्ति स्थिति । क्षेत्रमप्रमह सूत्र व्याकुर्वेत् निजपदार्थमाह सहन्त्रमिति। स्वामाविकामित्ययेः वर्त्तस्वमाविद्यमित यावत्।

-तिभिन्नि । एतत्विनित्रान नायिति न पीएमत मुल्यूर्ति स्मन तु ब्रु । मुत्रक्षित्नि तीरू र्तिक हाय

<sup>-</sup> १, अध्याहारम् आकार्द्धितकदेशपूरणम् ॥

मावः। विशापि महोद्येरी । एतस्य हक्तर्खताहिकस्य । देशैनात् उपकम्मात् ॥ सामिकिनलाराजनप्रमाणे हस्तारत्यादेः सामाविकत्वम् ''जनकानुरूपं जन्यम्'' इति नियमादिति वाह अहेत्यादिना। अङ्गस्य छिङ्गस् अङ्गस् । स्वामानिकामानिकामाः कीनायाः नामास् ( दिन ) । एक न अधिसतमा कि कि निवास कि निवास । विभिन्न मिणिमिस

अत्र सहज्जेजान-यलात् स्नामानिकं हक्तर्वतादिकमद्रनिष्ठं विद्वम् । तच् कीकामद-।। हपू ३५ क़ार केम्पुणफ़्र । : इन्छ क्षिपु । हपू

इस्पनमः "अपाद्रस्त्वह्म स्थानेत्रान्ते तिककेति ने" इति विश्वथ । मदलका त्रतं प्राक् ११३ पिटिकमित । अयमर्थः । महो महिताहिनम्यो सनादिनम्यो वा गर्वः कृतपदीर्यो । महो प्रिम् नीइ 'मीटाईमिकक्रिमिक : इस में मिनिमें । वस्तुतिमा में भीटाईमिक भीटाईमिक : इस में निम् मिट्रिक्नि : एक्रिक्स हुमास्तुमिस रिमासिस । द्वितार्थ । क्षिक्रे म स्ट्रिक्स म : एक्रिक्स म -नापृष्ट्रम छाउत्ति अस नाम के नाम के नाम के नाम के मान के मान के मान के नाम के मन्दा गतिर्मनम् । अतीव कान्तम् अन्यन्तमनोहर् मुखम् । इति एवप्रकारेण मुगहराः कामिन्याः। समपैकाः वर्णाः अक्षराणि यम् तथाभुताः गिरः उक्तयः । विकासभरेण विकासातिश्येन सन्यरा -क्रिमित्र : ।त्रव । द्वा द्वा हो। महा । वार्ष : । वार्ष । । अप रहामाहित : फिल्ला : किहामाह । किहामाह हो हो हो हो। से स्वामाहित हो सह स्वामाहित हो।

।। तीर् पुमार्काए [ मुत्रक्यानव्दान होते । वार्यास्तमः इति ।। -र्ह्म । :तिति त्रिनिम्न म डिंडा इस्मिन्डीम शीमिन्छ हमान मिर्हि प्राथमान हिंडा । 

मुन्तम्। बस्तुतस्त अपहुती निषयिहितं व्यवस्थापनम् अत्र त न तथेति तती भेदः ॥ नामक्रीतिका निवास विवास । न चापहुलानेकानिकानिक समानामानामाना । भ्राप्त विस्ताना

वस्य दर्भनात् ।

अत्र हस्तत्रहत मिन्ने स्वामानिक्स् साधारणं च महोद्रमेन तत्राप्ने-

॥ ३४८ ॥ र्हेम् मेर्ह्नियः कुर्वप्रहेम मेर्ह्म एकि एक्सिन क्षेत्रक स्थाह्याः स्वतो लीलपा । मृख्यु र्ठनाक विविद्धीय ।पृथन्मपृप्तमु । र्जिति रिप्तकारिक विश्व क्रिक्टि क्रिक्टि

। क्रम्हा दिन्हा क्रिक्टिं स्थाप्त सदा हिमाद्रेस्तरपावशाङ्कराध्यो विन्हा शिक्टिं।। ८४२।। अन्यक्रमुह्ह में विन्हा स्थाप्त स्था

साहुन्यं समानता च भयेष्यिति तथोरूपक्षितस्ताम समामार मा क्ष

। मुरु १९८ ) स्थाप्यतेज्योहाते वार्षि यथापूर्व पर् परम् ।

॥ १६१ ॥ एड्डी छिनाकर्री हुरम हम एमाणपढ़िनी

पूर्वे पूर्वे प्रति यथोत्तरस्य वस्तुनो वीप्सया विशेषणभावेत यत् स्थापनं निपेदो बा संभवति सा हिया बुधेकावली भण्यते । क्रमेणोद्रहिरणम्

यमद्समानधर्मेण बळवता मद्रिभिभूपते" इत्युह्येतः।''अत्र मद्साधारणेर्द्रहस्य स्थामाविकैरपाद्र-तरळलाहिनद्वेभेदस्य गोपननमीछिताछंकारः" इति चिद्रकाषासुक्तम्॥

आग्नुकेन करमणा भीकितमुद्दाहराति ये हृति । हे राजन् ये लग्गते लग्गते लग्गते निर्माने लग्गतेन करमणा भीकितमुद्दाहराति ये हृति । हमारे श्वनः विवशाः विवशाः विवशः सन्तः हिमारे. कन्द्राप्त गुहापु सदा निवसिन्त । उत्पुळ्कम् उद्गतिभाञ्चं सक्तं कम्पसिहित च अद्गूम् उद्ग-कन्द्राप्तु गुहापु सदा निवसिन्त । उत्पुळ्कम् उद्गतिभाञ्चं सक्तं श्वनः पण्डतोराप आम्बः । सम्प्राप्ति भाषः । सिमामिते भाषः । सिमामिते प्रक्रमादिस्मवादिति भाषः । मियामिते भाषः । हमस्वन्धेनापि पुळ्कादिस्मवादिति भाषः । सिमामिते भाषः । हमस्वन्धेनापि पुळकादिस्मवादिति भाषः । सिमामिते । अधिकः इत्याः इति इति मित्राप्ति । वस्ताविक्या उत्यः । उद्याः

গুটা চান্দ্র হি প্রস্তা । ( কুটা প্রদায়ণ কিটা চান্দ্র । । প্রিটা প্রদায় নির্মান্দর বিদ্যান্দর 
स्वासाविकालाचावान्यस्यापि हक्तारत्यादेः स्वासाविकालम् । अत्र तु श्रिक्सागनुनावात्रात्रः भूति।

ा ० %।। अनिविद्या भीति हा निर्माण होते। निर्माण स्वाप्त स्वाप

# पुराणि यसां सत्राद्वनानि वराङ्गना रूपपुरस्कताङ्गयः । इस समुन्सीछितसङ्ख्यास्य अस् विरासः कुसुमायुष्यस्य ।। ५८८ ॥

इस्पम्सः । एका चासावावकी चेति कर्मधारयः । एकपक्षिका एकजिका चेत् ( एकसरा चेत् ) ।। निर्माक्ष्यक्षिकार्य क्षित्रकार्यक्ष्याद्वेता ।।

कीचित्र पृष्काळिविशेषणतथा स्थितं वस्तु प्रस् अनन्तर्स विशेष्यं कृत्वा यत्र स्थाप्यतिश्रीहिंदिक् तिभित्रीपृष्ठिविश्वित्राध्यापात्री अपित्रित्ताय्ये स्थाप्ति केथ्याविद्याप्ति केथ्याविद्याप्ति क्ष्याप्ति स्थाप्ति स्थापित्र स्थापित्य स्थापित्र स्थापित्य स्थापित्र स्थापित्य स्थापित

शिलधुना ऋमेण विश्वेषणं विश्वीयते । उत्तरत्र प्रतिविदेऽप्यं गोन्यम् ॥ पूनेत्र धुराणां वराङ्गनाः तासामङ्गविज्ञेषणमुखेन रूपम् तस् विसा विकासाः तेपामप्यक्ष-न पर्पद्रिसी कलगुलितों न मि न गुलितं तन जहार यन्मनः ॥ ५४९ ॥ न वसल पन सुनारपङ्च न पङ्का तत् यदलीनपर्पदम् ॥

। क्षित्र हिडस्थ इड क्यानुमनमन्त्र । ( १८८ ० १८८ ।

#### स्मर्गाम

मीति श्रेडीईस्ताम 

विश्ववर्धातया विधिः" दृति ॥ हेर्न्य । :प्राक्त्रकानाम् निमीनामनी निज्ञान वानापानिक स्प्रिमिन निमीनेपूर्वेषु हा

माइज्ञात हम रिमस क्रिप्ट्रम : प्रम्ती : निक निक्षी म क्रम । पीटर्समम् । प्रेमम कंमिस्स कंम् क्रम न स्ट्रिपशास्त्र प्रमानिकाकाराद र्मे भीति स्वास्त्रीम । स्वास्त्रीम । स्वास्त्रीम । स्वास्त्रीम । स्वास्त्रीम

अत्र यह यह वस्तर वा वर्षरानाम् वत्र गुन्नियस्य वत्राहि सम्बन्धाः विशेषणतथा बाहु-।। हेरु ४५ क़ार तक्पणक्र । मह्ह फ़ेशहं । : फेलर्न तहीए इत प्रड्रा

-ाणिहिन महास्वाप्ति एर्डोस्टिन स्वाप्ति हिन्दु । स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्त किन्नोर्गित । मुम्पर्व तिप्रीग्रीतिकिएइट (द्विप ६९ धृष्ट १०३) ग्रीत्रकेष्म्मिनि केन्री पेने तिनिक्रि रे युक्तः तत्कृतस्यैव चमत्कारस्य सत्वादिति बाच्यम् वान्यार्थकृतस्य चमत्कारस्यानपञ्चमनीयत्वात् । -िम्पिनिनिनि तिमिणिएए न उंच ानवी हें इपका हु हान न (:प्राक्रेक्फानाक्ष्रिंड पर्वती नर्फ

ইর নিট্রাট নিমান্তর হেরচ্যের দ দের। দ্রথদ চিন্দিচন্টুক্রন্দাদ্বাণীদ নির্দারীর হুহেনামন্ত্রীক্রাচ । कुलाइज्ञा निमाणहरूप्युज्यात् अथादि । हो अवगादि त्युपळप्रामाना निदर्भ । भावहारा । योटवं योजनीयम् ॥ इस्रेकावले ॥ ५१ ॥

माणेनानुभवविषयीहतः । सः पदार्थः । स्मितिप्रिमिद्याशास्त्राक्षाः स्मरणस्य अनुगुणः -सम्निक दे प्रमुद्ध । : क्यिहिन : कियि । अनुभूव है । अनुभूव है । अनुभूव है भारणार्केतार इत्पर्यः । सहश्रद्धिकार्यकार नम्म स्युतः स्मरणनामार्केतार होत भावः॥ रिमर्ग के निस्ते के विस्तृत स्ति अर्थस्य वस्तुनः वथानुभवं पूर्वानुभवप्रकार्या वा स्मान के विस्तृति के विस्तृत

स्मृते अनुभवः काएणम् । अनुभवोऽपि न साधादेव काएणम् अन्यमतरकस्य पथि दृष्टतुणादेरस-। :प्राक्रिशाणभाग विभूक्ष । विभूक्ष महिद्रमृहिह कृष्टे । र्राप्तक भूड । हिउसका **र्वामस्कृत ।** क्षेत्रव्यत नीशायाक्रतः । यद्विगालक्षेत्रः भवितीय क्ष

## ।। ०४४ ॥ म्रानारुक्षकाः सार्गाः स्वान्त्रः हिङ्क ।हिङ्क िस्तामिकुर्वेषु यदम्भः धावितं चलद्यां लह्साभिः।

-उम्म कंनकपटनीई :ताहुरक । :पासिशाहाकस तीड़ प्रात्म्काणिम् ग्रंपम् : नर्मनीव्यं वर्षकञ्चाहन्व नम्हरास म हंप् । विगणप्रतिषुर तिमीएएम एनकएती हा । यह विश्वास में विगणप्रतिष्ठ । विगणप्र क्ष : मेरकारं जनपतीता में स्कारक उद्भरः एव स्मृति जनपतिक में स्वतिक । अप रणात् कि तु संस्कारहारा । तत्तक्ष तत्रोपेक्षमा तृणाद्देशनात् न संस्कारः अनुपेक्षामक एव अनु-

।। मुख्य रंपरणां क्षेत्रार होते मुक्तामां विवर्ण रंपरम् ।।

माणक तीड़ ग्राक्काणाम : तीमु स्राथं स्थ । भाग प्राथं हेम इसि होना क्यां होना होने होना है ।

इयोतः । ( अन्यास्त्रीति । सारक्ष्यामूळकेत्यथः । 'से तथेति प्रतिज्ञाप विसुच्य कथमप्युमाम् । चमत्कारिलेनैतद्रळेकारत्वामावात् साद्य्यम्ळकम्मूठक्मूत्वेत् चमत्कारितयाळेकारत्वीमात भावः ) इतु-न्यस्मेतेश्वेत्ययः। अन्याया अपि स्मृतः संचारितया भूमृद्धिययकरतिभावाद्मतया प्रयोठङकारत्नेव स्कारजन्यस्मुतेः 'ताबद्विश्रदिमां स्मृतस्तव भुजः' (११८ पद्मम्) इत्यादिभूथारणसंवन्यज्ञानज-इति प्रदीपः । ( अन्यादशस्मेतेशिते । अह्योद्धनमान्तरीणसंस्कारजन्यस्तेः निन्ताधुद्धसं-तहवं वाक्यायं: । केनिवेदाकारेण नियतो यहा कहानित् केनिविसमाणेनानुभूतः स कार्छान्ते । क्रिक्तिमिन्ना अस्य अन्तर्राक्षिक । क्रिक्स हे अन्य । क्रिक्स हे अन्य । क्रिक्स हे अन्य । क्रिक्स हे अन्य । वयानुभवमिति स्मृत्याकाएदशेनम् रष्टे तत्सरशे इति तद्वेतुसंस्कारोद्वां हेतुनिदेशः अर्ष्टादेरपुप-

।। ।भप्र हीड़ ऋषीत् उपीतेभेषात् सस ससार सारशासनः ॥' इत्यादी हि न स्मृतेश्वारुलमित नार्ककारलम् )

क्रिक्तान स्थातस्विनियन्त्रकाना राजिक्वानामान वायत् स्मारिता इत्यरः। क्षाक्र कुहीत व्यमिवशेषे: सुरतकाळिककण्यव्यमिसहशैः (कितीभैः) सुरमार्थः अप्सरोह्रपसुराङ्गमाः मुरत--ज्रह (माण्रत्महम्बद्ध ) : हिर्जुह : हिन्ह्य : हिन्हा हेशाममें हिलासम् मिष्टा समाह केह गमिर्ह नामिर्ह्म नामिर्व्वान्यक्रिक विक्रियान क्ष्याम हेरीमः विक्रियान क्ष्या । हिस्ने हुर्डह्भानस्न । नव्हर्शास् अप्स्राक्षानम्बर्धाः विद्यास् अप्स्रिक्षानां विद्यान् । विद्यान त्रा हि स्मृतिद्विष्या एतज्जनमानुभूतार्थस्य जन्मान्तरानुभूतार्थस्य नेति । तत्राबासुदाहरति

मितिहित सरणाळकार:। उन्हें च चन्द्रिकायाम् ''अत्र सहशद्शद्शनजन्यं समरणमळकारः'' इति ॥ अत्र सुरतकालिककणठव्यानेसहरो कुहरूतेषु धुतकालिककणठरूतानामनुभतानाम्योनां, (२।३।५८) इति मणिनिसूतात् । खागता छन्दः । ळक्षणमुक्तं प्राम् ७२६ पृष्ठे ॥ "णिमिक राहफेड्यान्य "अधार्म होमानाक । क्रांशिक क्रीं "अधार्म होड् ":रीनाम्बर्ध अधार्म होड्यां क्रांगि"

ं। तोड्र ''।। :म्डणेखिक्रिस्क्षीमहं र्तवम तीक्ष्यमा ।:हतः :ड्रक्ट हमस्य समान मिलियोंने समान स्मृतवानित्यक्षः । ते च समने वस्ताः "मरीविर्धित्याः प्रकरमः -फिर्न ज्ञानिक कथा पार्वती कथा हिन्दु । तन पादानिक प्राप्त । वर्षा प्रतिक । वर्षा । वर्षा प्रतिक । वर्षा प्रतिक । व सथीत । कुमाएसम्बन्धन के समें पद्यमिद्म । स अकुतः स्वार्शासनः महादेवः तथित हिन हिन

भारित्यमान् ।

年年の

T ."

॥ ९६१ ॥ मेंद्रवृष्णचुत्रमिन्यस्य मायन्याहर ॥ १३१ ॥ सम्दिन्य व्यवाणार्स वामह कव्हर्स रोमाञ्च ॥ ५५६ ॥ यरवीसगडिसवासिमात्सवासिहिनिविनिसिसाहरतिहस्स । मधा धा

देशम विश्वासः।

आशीयते । तस्य तथाविधस्य हष्टी सत्यां यत् अप्राद्धाणिकतया संबेद्नम् स मुक्षणिकार इश्रीहरू मुत्तामम नर्त । रिष्ट्रैंगिनी काणिकार इष्टिश अन्तरिह

ान्त्रा हाह्यात क्षित्रात्रा श्रीयात्र क्षेत्र क्षेत्रात्र क्षेत्र । "भावप्रेत्रात्र क्षेत्र । भावप्रेत्रात्र क्षेत्र । भावप्रेत्रात्र क्षेत्र । भावप्रेत्रात्र क्षेत्र विद्यात्र । न्ह्राप : हम्म हक प्रका । स्तर पर्व रिविनेश : हाति । स्वर । स्वर । स्वर स्वर । स्वर स्वर : हाम । जन्यस्य नमत कृष्णस्य (।।) होति संस्कृतम् । कर्युगेन हर्तहर्मन गृहीतस्य पशोदायाः नस्पानुदाहर्ता । भेरपुरामहोत्तवश्राहास्यानुदास्य । मेर्गुर्य । मेर्गुर्य । संस्थायान्य-

हा । मण्टिराक्रिकाणम् तीरीतीम् स्प्रस्काश स्प्राप्त प्रमानक वड नित्र हिड्स हा पाञ्चननःः इत्यमरः । आयेवं जयनविपुर्ख । रुक्षणमुक्तं प्राक् १३३ युष्टे ॥

जन्मान्तरेउनुभूतस्य स्मरणम् पूर्वत्र व्यत्वान्मन्यसुभूतस्य स्मरणमिलुद्हरणमोर्भेदः ॥ इति

एएत। : भागम हीमीएउत्त केन्तु मर्त । र्राप्तु केणिकार सम्बंद्धि मर्प्ति मर्प्ति मर्प्ति मर्पात । -फॅन्फड़ ज़मजीस जीकिलमीफ़ी । भ्रानिस्मिनीह जीपछङ ग्रान्छमनामालमजीह मार्थाम् ॥ ५२ ॥

नाम्निस्न अपनित्रिक्त क्षित्र क्षित्र क्षित्र प्रमाणिकार होति व क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र

न्होत । नर्तिक इस्ति भारते विक्तिक होते होते क्षाक होते । नर्तिक क्षाक्षे हेस्का । निर्दे ।। : हास तिनामिन्नाम नाह्नविष्णुकारा प्राचनाया प्राचनाया मानः।। नमञ्जीन मिन्न हानं स आन्तिमान् अकंकार ही सुनायेः। प्राविकायेदर्भन्तिम

तिमीतर, हुर मि मिनिमिनिमितिएविक म ए :प्रात्म्बासमहामन्त्रीस । मण्यावण्युत्रमन्त्रमाप्त मुयमानासीयस्य निन्ताहिकायस्यतिकायारीयस्य च ब्युदास । अप्राक्तावादात्रकार्यनेत्रुक्तिमिक्ति -हार्निकमिलि हो । :त्रीपिक्तार इंडेसे होड़ ':पिक्त र ठीई क्रिक्ट क्रि छम् का हैन्द्र महत्यमूळकः प्रकृतप्रकृतप्रकृति मान्याम् एत्रमान्याम् । महत्याप्यकृतप्रकृति । भव्याप्य क्रियादात्मनेति यावत्। सिवियदार्थमाह् सुंदेदनामिति। निश्यात्मकं ज्ञानमित्यः। तथा च नापाल मिक्रक्रमणिक्रमापाल । एक्रक्राणिक्रमापाल । हो मिल्रक्र । हो मिल्रक्रमणिक्रमापाल मिन्द्री अप्राक्ति। सम्विति वृत्तम् । प्राक्तिकिक् प्रत्वितम् । प्रक्रिकिक् । प्रक्रिकिक् तिति। 'तत्त्वस्वर्भि इस्पत्र तस्वर्भ सम्बन्धि अन्यपद्भित्मम् अप्राप्तिभागम् वस्तु हस्तर्भः।

। एकानिकानी क्षा कि सिंद्ध । जिल्लाम के सिंद्ध । जिल्लाम । अथमानिकान के सिंद्ध । जिल्लाम । अथमानिकान के सिंद्ध । जिल्लाम । अथमानिकान के सिंद्ध । जिल्लाम । अयम प्रिता । अपन्ति । अपनित्ति । अपन्ति । अपन

अस शुस्रतया अप्रकृतदुग्धादितुल्यानां प्रकृतानां चन्द्रकिरणाना दर्शने सित मार्जारादीनामप्रकृत-दुग्धादिलेन ज्ञानमिति सहशदर्शनजन्या आन्तरुकंकारः ॥ इति आन्तिमान् ॥ ५३ ॥

।। ह्यु २० त्रार कम्मणक्र

( सु० २०१ ) आक्षेप उपमानस्य प्रतिपद्मपत्रेपता । ॥ १३१॥ किस्पन्नाराक्त्रिया किस्पन्नारानिक्वत्यस्य ॥ १३३॥

दंशस विश्वासः।

अस्य धुरं सुत्रम्भूषमेन कोई प्रौहामीत कैमध्येन यत् उपमानमाक्षिय्ते यद्गि वर्षेपमेपमानाः कृत्यते वर्षि वर्षेपमेपमानाः कृत्यते वर्षि वर्षेपमेपमानाः कृत्यते वर्षे वर्षेपमेपमानाः कृत्यते वर्षे वर्षेपमेपसानाः प्राप्तिः वर्षेपमेपसानाः वर्षेपमेपसानाः वर्षेपमेपसानः वर्षेपमेपसान् वर्षेपमेपसान् वर्षेपमेपसान् वर्षेपमेपसान् वर्षेपमेपसान् वर्षेपमेपस्य । क्रमेपक्षेपमेपसान् वर्षेपमेपसान् । क्रमेपस्य वर्षेपमेपसान् वर्षेपमेपसान वर्षेपमेपसान् वर्षेपमेपसान् वर्षेपमेपसान् वर्षेपमेपसान् वर्षेपमेपसान् वर्षेपमेपसान

त्रमानम् कान्यमानम् सम्बन्धाः व्यवस्य त्रवानम् । इतिकास्य कान्यमानम् सम्बन्धाः

। प्रिष्ठ हेर्नाम्स्सम्प्रमे निष्पादिने नेयसा।

ार्कान । मुणीत कंया अक्षित अप्रियं । कि निरुक्त स्थान स्थान । कि निरुक्त स्थान स्थान स्थान । स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान । स्थान 
सामान्यखरीणं वोष्यम्" इति ॥ तत्रादं प्रतीपमुद्दाह्र्रति लावण्येति । अत्र यहक्तम् तत् प्रसद्गारानेत् ( ३५० पृष्ठ २१ पद्भौ , अक्तम् । हे देश राजन् लावण्योक्ति लावण्याश्रये प्रतापस्य गरिन्णा गोर्तेण तिहेतं प्रतापातिश्व-सहिते त्याणिनां दातृणाम् अग्रेसरे मुख्ये अवनीमरे मूमरणविषये क्षणै सर्वो उत्येचेत्रते स्विते वेषसा विषया निष्पादिते सृष्टे सति इन्द्रः क्यः कि विमर्थे घरितः एप पूपा सूर्यः

<sup>॥ .</sup>म्हाग्रकाधिरहन्ह्नाः ॥

तुन्स् सुहेण क्रिसीअपि चंद्रो उअभिखह जणेण ॥ ४५४ ॥ । हाणिस सुगमु एका इंग्लिस सम्बन्ध नाम हो हो प्र ॥ ६२.न ॥ :छस्ममञ्जू : । इस् भिमकी हर्षेष्ठ (इसम्लास्तः ।। ५.५३ ॥ हें हैं। इस से सिकी कि मेर हिंदी पूर्वा कि मुत्ता है

अत्र हुखेनोपमधिमानस ग्रहिनः स्वरपत्रुणत्वात् उपमित्यानेष्यमा 'वश्रीण-

। :प्राक्रम्भिवस्थान्। । अस्ति विकास्यारः

॥ धपु ১१ ज़ार जिस्माएक । : इन्छ तेशीकिनी -क्रीह । : इसमार : इसमार : इसमार : १ हिम स्थानिय स्थानिय है । । १ हिम स्थानिय स्थानिय स्थानिय । । कुळस्मास्यः कुळपर्नताः मुमेन कुषेन किमर्थं स्था इत्पर्थः। ''महेन्द्रो मळपः सहाः श्रमिनान् ऋक्षप-मिल मुन्निमिक्पुरेमती (:णिमान्नि) म्ल क्ष्यात्रियानिन म्लान्न । अहः । होनि । । ।

तीरू पक्षिष नर्ज्यपर्व रितामाममुगानित्राज्ञ इन्द्र भिष्ठ प्रमण्यान्त्र स्वाद्रीही।एएडी।एउडी हा

हिम्परार्शकीय न तीमीएकधीएकप्रमात्र क विष्यार्थना हो। विष्यार्थना क्रिक्स क्रि क्ति हेन्द्र: कि । अवपर पिउस वीड्र ( क्राण्डाइर्गितस्र ) क्राण्डाइर्गित क्राण्डाच हर् प्रशिष्ट पीटर्रिनमञ्ज्ञाप्राप्ट प्राप्तन्नाणमृष्ट गणितिक म निश्चिन्नमानिज्ञानिक्रिक्षिणहान्छ हरू प्रथमः प्रतीपाछंकारः। ''अत्र निष्ध्यमानवस्तुगतसक्छगुणप्रतीतिरुषेद्वया प्रयोजनम्'' इस्युह्योतः।

।। तिष्टे ": मिन्निक्माम्मनामम् : किपुप्रमृक्षिः स्थः । निर्मित्रम हिन्हि

अक्षणमुक्तं प्राक्त् ५ धृष्ठे ॥ । :इन्छ । गाथा । :वास तीर्रन्ति नर्जापितासम्प्रमाधित स्वादः । गाथा छन्दः । निमिन । विपान विषय । किया विवयक्ष होते वानो वहतीस्पर्यः । एवं च अस्पत्तम-जने ॥" इति संस्कृतम् । वननीयं निन्दाम् । तनिते देहळीदीपन्यायेन वचनीयमित्यत् मुखेनेसत्र 'अपि एहि ताबत् धुन्दरि को दला शुणुष्य बचनीयम् । तब मुखेन कुशोदरि चन्द्र उपमीपते । तिरिव्र प्र त्राप्रहाइक मन्त्रप्रतम्प्रमाभा आक्रिकाण्डारा वाह्य । तिर्वि काचित् कलिपताया उपमाया अनिषासिद्धारा आसिद्धारा क्षाचेच निष्पत्रया सिद्ध्या उपम-स्प्रस् । अयं प्रदीपाशयः। तिरस्काराभैमुपमानस्योपमेपःवकल्पनरूपे द्वितोयमेद् तु उपमानतिरस्कारृश्च 

न्नार होते ताययीर्थ होते विवरणे स्पष्टम् । अत्रोक्तं नक्तिता ''अत्र उपमानस्त्रीपमेयताकल्त-अत्र मुखेनेत्यादिना। वअणिज्नमित्यनेन उपमित्यनिष्पत्तिः तया च शशिनः स्वल्पगुणलिख्पत्तिर-तलोमिनिनिक्यां उत्प्रद्योतः। अत्र वर्षमुखस्याधिक्यं व्यङ्गयाः। उत्यह इगोतगः। ''अत मुखोपमान[क]स्य शशिनः स्वरुपाुणत्वादुपमित्पनियातः 'वसणिव्यम्' इति पदेन -िगिडिए क्रिहिस । मुग्नीतर रंगमनप्रकारकार्यम्पूर्यात्रात्रमुति एउट्टन एउड्डिसिक्टि नकानामर्गित्र

। ईप्तु मीइह ती न्छाम्पुनन्छि मेमीडारुप्रमेश किनित् निष्येनोपितिकिया अनाद्रानिदन्धनम् । यथा

॥ ५५५ ॥ नीान्छीन्छित हुन मु:मु छिब्रे छिब्रे नािछ्डिकिन

इहोपमेचीकरणमेचोत्पलानात्रः।

दंशस विधास:।

अनयैव रीत्या यत् असामान्यगुणयोगात् नोपमानमानमान अनुभूतपूर्वि तस्य तत्क-

व्यनापामी भवति प्रतीपामित प्रत्येवन्यम् । यथा

-វិទ្ធក្សាទុទ្រអ្នក । :តែត្រែកមុន । :តែត្រក្រុង । :តែត្រក្នុង । :តែត្រុង । :តែត្រុង । :តែត្រុង । :តែត្រុង । :ត

। कि "कि "फिरमिलिलिलिए होएई हो । कि

- ភូភ្នំខែត្រែព្រះអ្នក ព្យាច្រុះ គ្រាច់ មេខ្សាំ មេខា ខេត្ត -जाणगुनु म्प्रम्पेह : हिंदुरुगान्द्रमिण्यविद्यां । जानकीन । जानकीन । जानकीन । जानकीन ।

॥ श्रुष्ट ४ क्राप्र रेम्मुएफ्रक । :इन्छ ौमारू। 'रमभड़ ":प्रक्रेडरिनाममीटाँना''। :ाइकि नीड़ ":फिड्रम -गृज्य :। 'मुग्य':। 'मुग्य':। 'मुग्य': इत्यत्र भित्र':। 'मुग्य: मुन्दर-नाम्बीम्बीम्बीम् ने वह मार्क्ष हैं स्था हैं स्थान मार्क्ष में म्हिन मी मिल्हिम् ह कि है मिनामिश में के के कि ए हैं है कि ह । जिमिरिए। :हेर्नाक्रमिन क्या अनाद्रमाह क्रिक्रिक्ष । अनाद्रमिनक्यने निरम्भिति । गर्नामि

न्मिर्मिय व्यत्या अन्ति क्रमिति प्रभाकृतः। तुर्वेहिहि क्रमित्र प्रभित्रे क्रमित्र प्रभित्रे क्रमित्र । मुद्रम् : फिर्ताष्ट्रक्रिक् तिमीएउड्डाइिक्स्मिक्ट ': प्रिही फिर्डिस्मिड्स मेमिनमिड्सि, । : इस किस

:ज्ञाप्रदर्भ । तिविष्टिम् आर्क्सिमार् आवाहः सामाहिकामिन । अन्तरपादः वसानम् इह तु निमन्ता सा तिरस्कार्हेत्रति ह्योमेंदः ॥ साधारणवर्षसन्योदन्यते उपमेषे तु विषीयते । तेन प्रसिद्धसादर्यतयोपमानस्याधिक्यम् साच्य-निमिष्ट क्रियाहिन। अनादर इति। म्यूनगुणस्वेनोपभेपत्वाहिति भावः। वत्त्वतत्त उपमने

नुने: ५५ इमिल्स्पामान ''सापेश्लाहोनेनं राष्ट्रीय न गङ्गामाने मेहेन्स्रोमान भर्ने इन्होता क्षेण कमयोगः तत्रीत्वा वष्ट्रयमावेद्यानिमिहितनात् द्विताय । एवरेल्या तानुत्देदनत्वमहाभाष्यने मानम् । -न्दिही र्जननाढं । : जिहुनुन-एक प्राथमें के तुर्वात अवस्थात अन्तिकार्य : किस्याय : कि निश्रीतस्य तसदूष्ण प्रापत्त्रवाविवस्यव्यक्तिकार्यक्षाद्वात् "मुवाहितः" ''त्रविद्याः प्रमहितः न्द्रेक इस । देननी कार्या हो न । इस्तुर्वित मुर्च स्वाप्त हो । देव हो । इस हो । इस हो । इस हो । इस्ट । : महरूर्व इक विरुक्त के में प्राप्त किया है। हिस्स । से देव हैं । किया है । किय ':तिरु म्ट्राप्टरु' । :थेड्न तिशाम् धिम ह णिमेक प्रीतेक निष्ठ निष्ठमन्त्रक । मृष्टपूर्निणीए निवृ ( मृद्राहा र ) "तील :[फिंमक्रुंक " । ड्रीप्रत । तीलिक्षति इ. ॥ :प्रम्प्रत्य क्षितीणीए तीड्र ( थ ) ( भ विवृत्ति ॥ ।

-नामभूडाधन्द्रभेषागुष्पाधासक । मह्त्र मर्भ । स्था । स्था । अस्याह स्था । अस्याह स्था । अस्याह स्था । मृद्धि । मिमायान्त्रज्ञामनामघट मृपिप्रामान्त्रज्ञा । नित्रव पन्ता प्रवास । महान प्रवास । मिल्लामान्यगुणान्यात् असामात्रात्रात्र । ज्ञानमान्यात्र हार्गिष्यात्रमान्यात्र । अस भिष्या प्रमाया हिता हिता अवसानवात काष्याः होता हिता प्रकारिया मुद्

॥ त्रीतिहम ग्रित्स्वाशितर शिमाधानगन्तरहानामध्यः नित्रम स्प्रत हमूहान हेपू शिमक

अत्र हालाहलसोपमान्तमसीमान्यमेनोपनिवद्धम् ॥ नत्र सन्ति भवाहग्रानि भूयो भवनेऽस्मिन् वचनानि दुर्जनानाम् ॥ ५५६ ॥ अहमेव गुरुः सुद्रारुणानामिति हालाहल वात मा सा हत्यः ।

( सु० २०२ ) प्रत्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया । ॥ १३४ ॥ सुतस्य मान्यामान्यामान्य ॥ १३४ ॥

भ्रवाह्यमिष्टिनिक्रिक्तिम् महरूद्वार्थेत महित्वार्थेन स्वत्वतार्थेन स्वत्वतान्त्राम्

विवर्णकारास्त "नोपमानमावमि अनुभूतपूर्व सहते" इति पाठ मन्वानाः अनुभूतपूर्वमि वपुन् सानमावं यद् असामान्यगुणयोगात् असाघारणगुणसंक्यात् ( अर्थात् असाघारणगुणसंक्यभिमास् इखन्वयः उपमानत्वेन प्रसिद्धस्यापि ( अद्वितायाम् असाघारणगुणसंक्यभिमास् उपमानत्वकत्पनस् ( उपमेपस्यापि ताहशुणास्वान्धं स्यापयत् तस्यासाघारणं व्याहन्यमिनाः नपनानत्वकत्या प्रतीपमिति तास्यामित व्यावस्यः ॥

क्यक्ट्रिटिंगित''। मन्धिक्षिप्रम्कृताम् यद्य मन्धिक्षिप्राष्ठिप्राति। गिर्विप्रमुख् निर्मेश्रा निर्मेश्रिक्ष निर्मेश्रिक्ष निर्मेश्रिक्ष निर्मेश्रिक्ष निर्मेश्रिक्ष क्षित्र । 
न्त्रात्मका अवायुक्त स्वाया स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स

नृष्टिन स्त्रियं योग्रेश प्रमुवित्र । तिर्मुतिया । विर्मुत्र स्ट्रियं विष्टि । विर्मुत्र स्त्रियं । विर्मुत्र विर्मुत्र स्त्रियं । विर्मुत्र विरम्भुत्र विर्मुत्र विरम्भुत्र विरम्भुत्य विरम्भुत्र विरम्भुत्य विरम्भित्य विरम्भुत्य विरम्भुत्य विरम्

एक्स । महाश्वास खंक्यी हें विद्यास वापता । विद्यास क्षित हिंद कि से विद्यास क्षित क

तिरहो । मुक्सीक्ष तेहि क्षित्रक क्षित्र क्षित क्षित्र क्षित्य

प्रिक्षम र्मेन, में मुक्त क्ष्मा । 'भूतर्म क्षित्रमा । क्षित्रमा । भूत्रमा । । क्षित्रकामम क्षित्रमा ।

अनेत्यादेना । निमित्रान्तरं स्क्रुपतनम् । नानात्वप्रतितिः भेद्यतीतिः । प्रथम् अमर्पतनात वचन्तस्योः तीतत्वमेनताहेतुः" इति । चन्तत्र सृद्धपातस्य विशेषस्य द्रशैनात्मथमेकात्म्यमिसाशङ्कषाह -দজচভাদ চাও' : ব্লাক্টনাই সনী দ চন্চ। : নিনিমা স্কুনাস্থানি দিক্দদদ ভাগ দাও ।:সক্ষদদ্যাস্য

छन्दः। ब्ह्यणसुक्त प्राक्त् ४८३ पृष्ठे ॥

भरतु ,वदनसीएमछोम , इखादी (भ६७ उदाहरणे) कविभिनीणित प्नेत दोष्यम् । इन्द्रवज्ञा तन्मुखसीएमेणामिमृतखसीएमेषु बदनसीरमधुरमिषु चम्मेषु अमरपतनस्योगिनतबात् । बदनसीर-मिश्चम्पर्के प्रक्रितामनास्य क्ष्मिनिस्य का शृङ्गमीयम् अत्र प्रकृतमानिकाना पित्रमिक्षि समयविरुद्ध कुपसम्बिसमेत चन्पकं प्रीप पर्युनं मिलिन्दाः । कामिनस्त जगृहस्तद्भाष लान कोडप्पवेदपिष्पत् सृङ्गपाते तु बेदितानीति भावः । नन्यत्र चम्पक्षु भ्रमर्पतनवर्णनं कवि-प्रदेशे आगताने अवतेस्व्याणि इत्ययः । वेत्रविने गोर्वणेतयोपमानता । गण्डचम्पद्योगोर्वणे-लचया बल्केन तुल्या हक् यासी ताहशीनां वधूनां खीणां कर्णाग्रतः कर्णाग्रात् गण्डतके कपेकि-विध्यक्ताम्, इंकुक् पदम् । खनाशब्दः प्राक् ( ८०४ वृष्ठे ) प्रदर्शितभागुरिभतेनावन्तः । वेसस्य नक्कि च गुडलिंचे विशेषतः" इति मेरिनी । तथा तुल्परुची समानकान्तीनाम् । यहा भिन्नविचा-णिमें हिं सुरु , संज्ञ कुंक स्प्रिस विस्ता । नाक्ष्म नाक्ष्म हिं सुरु हिं। ख्यानविवासेषु' इति चौरादिकरय तु नेदं रूपम् तरवात्मनेपदित्वेन प्रस्मेपदानुपपत्तेः ज्ञानाथंक-नीपितिव्यत् न पतेथुः तदा नवचम्पकानि कः अवेदिभिव्यत् चम्पकल्वेन अद्यास्यत् न कोटपिति मामान किया क्या निहि । महि श्रिष्ट स्था निहि । महि स्था स्था हिन्द्र स्थायवा <u> দী2 ভিনাদগির রিটিম দৃষ্ঠ । দারুরী । দারিম সুর্ধ ভারে ১৮ বিদ্যার দুদ্রীর ।</u>

कार:। अत्र भावभावताः इत्येकाल्यं निवद्धम्। वहवाह अत्रेताल्ना । प्रमुत्तवदन्त्य्याः

प्रतीतत्वातस्य प्रतीतेश्र बाधायात्।।

रिक्रमन्त्रकृति । केसमलप्रधारिक स्वानिक । केसमलप्रधारिक । केसमलप्रधारिक । ॥ ७५८ ॥ नीत्रमम्मम्मारम् क्रियान्त्रम् । १५८ ॥ १५८ ॥ । नीति।गरुठवण् िहारीणक निष्यु किन्नुके किन्नुके

वैश्वनसावेन न तयोहपलक्षणम् । यथा वा

अत्र प्रस्तुतत्वद्न्ययोर्रस्यनातिरिक्तवया निवद्धं घवलत्वमेकारमताहेतुः अत प्रव

1 फाउम्पर 1 किए विषय विकास विकास । स्वीति । मुक्ति । मु

इति सामान्यम् ॥ ५५ ॥ अधियं विशेषनामानमञ्ज्ञारं छक्षयति विनेति । प्रतिद्वम् आधारं आश्रयं विना आधेपस्य

। চাইনি কি দ চিচাইদিছি চুট নাজন্ড। নিচাইদিছি চুট্টাইদিছি । চাইদিছিল । চাইদিছিল। বিছিল । চিচাইদিছিল। চুট্টাইদিছিল । চাইদিছিল। চুট্টাইদিছিল। চ

प्रकारकः। त्रिकास्यः स्थतः स्थतः ह्या स्थापः।। स्थितः इत्यव्यक्ष्यासः। त्रापः ।।

मान स्वाधास संनोधित हो। माने स्वाधास सामाना स्वाधास । एवं । प्राधास स्वाधास स्वाधास स्वाधास स्वाधास स्वाधास स्वाधास । यह स्वाधास स्वाधास । यह स्वाधास 
सुद्योते स्पष्टम् ॥

प्रसिद्धायारपरिहारेण यत् आवेषस्य विशिष्टा क्षितिरभिष्ठीपरे स प्रथमी विश्रेषः।

उदार्डकार्स .

हिवसन्तुपयातानामाक्रव्यमनत्वगुणगणा मेपाम् ॥ १६वसन्तुपयातानामाक्रव्यमनत्वगुणगणा मेपाम् ॥

तंकसीत वस्त वर्ष तंक्रुव खमाव्य सेगतदंयकः वत्यु स हित्यातः। वदहित्वार्ष

सा वसह तुन्स हिअए सा चित्र अच्छीसु सा अ वभणेसु । अझासिसाण सुन्द्र ओसासी कत्य पावाणं ॥ ५६०॥

fyvzífi रिप्रप्राप्तरुक्तनीयाळ शिमण्यातान्त्रिक व्यत्तिश्वाममग्राप्त मिमरूक्तीकी शिव्रण

विश्रेवः । उदाहरतास

निर्मात स्वीपनाह मिस्ट्रिसि । क्षिप्रसिद्धस्यः । पृत्रिस्प लागेन प्रसिद्धायां परिद्वापा प्राप्त सिट्टापा लागेन प्रमिद्धायां परिद्वापा । क्षिप्त स्वापन निर्मात । दिवापी । दिवं लगेस उपयातानां गतानामि येवां क्षिप्त निर्मात वापतः आकृत्याः वापतः सिर्मात्यस्याः वापतः अव्यप्तियस्य । अविप्तियः प्रमित्तः स्वापः क्षिपः अव्याः स्वापः । स्वापः । स्वापः । स्वापः स्वापः स्वापः । स्व

एकेनैव समिनेनित । ''आसा यत्ने शतिनीत: समाये त्रहा वन्ने स्थाप: । अन्तिनित्रा

वृतिहित ब्याचरे अनेकज वर्ति हाते ॥ सा वसह हिते । ''रा वसित तव हृद्ये सैवाक्षिष्ठ सा च वचनेषु । असाहशीनां सुन्दर्

अत्रैकस्याः सपत्नीव्रपकामिन्याः एकव्रुपेण युगपदनेकल ( हदयाहो ) स्थितिवर्णनादपरो विशे-पाछकारः ॥

- किंग निर्म । स्वा निर्म निर्म हिंग । स्वा । स्व 
॥ १३२॥ इन्।भड़ेड किनिस रंग्स निधुधिनम किन स्प्रिस किन । मुष्टिविष्टमार्थिय क्षेत्र में क्षेत्र मुख्यानवद्य विद्या ।

lb lkk

१। ९३५ ॥ मुठ्ड में न की ठव कि नह स्थान हरवा । ५६२ ॥ । हिमीलक रिलील एक होएस : हिम किस : हिम एक हो है।

मिक्निक् क्या हिं। -१इन्प्रक्राणमास गर्म वं विश्वभाष्ट्र स्थान है । विश्वभाष्ट्र है ।

मारामिगी छन्दः। खसामुस्तं प्राक्त् ३१२ पृष्ठे ॥ शुद्रविषामित्यये: । हेंहरा ला स्वता त्रह्मणा लत्सर्जनयत्तेन आनुत्रद्विकारते सेंधां हति भावः । कृद्दिक्ता । मुरुता मुरुता । मुरुता भूक प्रमु मुन्नामादाक्र हमारियाः इति सस्यामन्यः । एत्रहेबोपपादायुव ययायां विशिवाधि स्प्राहिताहि । स्मृत्य र्सवया बिह्ना बिह्नाओं मीव बन्न व्यवः सन्तर्भः स्थानः सावया सँतः वेहस्तियः तरिह्न सित्व ल महार है। अवस्थिति विक्रियम् । विक्रियम् । हे । महाराज्य । हे । महाराज्य ।

-इम्मुन नित्र वर्ति हार । एक्निक्मिणीम क क्रिक । :आक्रिक्मिणिल क्रिक्माणिक क्रिक्से नत्र राजसनीनक्ष्ममेलं कार्य कुर्वता विधिना तेनैव यत्राक्ष्मभाभ्यप्रमित्रमित्रप्रमा

नाचढुद्हिणलम्" इति प्रभाषा स्पष्टम् ॥ ায়ার সাক্রিদ ছন্সিসাক্তামত্তির মিহর্চসাম্প্রায়াণ্ড চাচ্চনার্ট্যর বিদ্যান্দ্রীর চ ক্রিসার্ট্যর স্থানি बुवी गच्छन्' इत्यादी नायमळन्नारः अश्वमयत्वामावात्ः" होते । ''अत्र स्पूरिद्यादिविशेषणाना क्रीवृष्टि । भूग्य मान्य मान्याना क्रिक्तिया क्रिक्तिया क्रिक्ट मान्यानिक्षित्र । भूष्टि क्रिक्ट मान्यानिक्षित्र क्रिक्ट मान्यानिक्ष क्रिक्ट मान्यानिक्षित्र क्रिक्ट मान्यानिक्ष क्रिक्ट मान्यानिक्षित्र क्रिक्ट मान्यानिक्ष क्रिक्ट मान्यानिक्य क्रिक्ट मान्यानिक्ष क्रिक्ट मान्यानिक्ष क्रिक्ट मान्यानिक्ष क्रिक्ट मान्यानिक्ष क्रिक्ट मान्यानिक्ष क्रिक्ट मान्यानिक्य क्रिक्ट मान्यानिक्ष क्रिक्ट मान्यानिक्ष क्रिक्ट मान्यानिक्ष क्रिक्ट मान्यानिक्ष क्रिक्ट मान्यानिक्य क्रिक क्रिक्ट मान्यानिक्य

। गण्ती त्रिम्पर्स र्मिन्नी र्मिन्नी हिन्नालक हिन्नालक रिन्नालक एक्सिन ।: राम्पर । स्वित्व हिन्सिन -क्तीफ़िक्टाहार किमांड़ कि णिमिक्स्ट्रेड़ गिम मंडटध्नाकृष्ट ।:ऋम्मिक्पिम क्रीतिरहार्ड्स्याक्रेड्स तीयम् एजान्यान्यान महान्यान महान्यान । व्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप -मिरिएहीए त्रिज्ञाम्एएरम्प्रहरू होयां हे हाल निर्मा क्षेत्रक क्षेत्रक स्थान

र्ठाए ठीड़ 'इह' इस्क्रिंड । :थेम्प्रसिक्त केंनिमहैस क्लिय के प्री मिडी के स्व है । किडी है कीत खेरे । एताहशी खां हरता करणाविमुखेन निर्देशन मुखुना भभन्। 'भूतुनी मर्ण पमें') इति

गीमामात्रज्ञीन न तंत्र । तीर "र्ताय्यक गंगुमीमात्रणात्रक्षण होत्तर से मार्थ स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप इहिंग न्यास्य न्यान्त्राय्य न्यान्यस्य करणं व्यक्ष्यम् । अत प्रशहः प्रदेशकार्याः । अत अत्र इन्द्रमतीहर्णक्पमेनं कार्य कुर्वता मृत्युना ठेनैव यत्नेन अशक्पत्य सिववादिहर्णक्पकापी-॥ हपु १०६ कृार केम्पुणफ़र । :ज्रन्छ हम्मुप्राप्त । :थ्रेम्पर्डम क्र

-त्रीमिक्तिक् ( र्व्यमतीसम्देग्टनिक्ष । क्षित्रक्षि । क्षिति । क्षित्रक्षि । क्षिति । क् मक्राण च बस्तुतो नोपपनामिति कथनेतेषाभञ्जारलमिति पूर्वपक्षे उत्तरमाह सुर्वञ्ञलादिना । एवं-न्हें आधार नित अधियस्यावस्थानम् एकस्य एकदा अनेत्रवायस्थानम् एकेन करनेत कार्यह-।। तीड़ '''इर्स [ र्राजारहार्याह ] तीपीष्टहरू एफ्टानीयक्पकारहोस्ट्रीकिसी

# "मेम सन्दे मान्ने क्यां क्यां होते । 
म् म्ं म् । जामभंग्राहाएम् : तम्रीविवा हिंदि । क्ष्मभंग्रिक : तम् । क्ष्मभंग्रिक : तम् । क्ष्मभंग्रिक : तम् । क्ष्मभंग्रिक : विविध्य : विविद्य : क्ष्मभंग्रिक : क्ष्मभंग्य : क्ष्मभंग्य : क्ष्मभंग्य : क्ष्मभंग्य : क्ष

-मक् किएट्रिशिश्विक स्प्रियास्त्रकार । क्षित्रकार । क्षित्रकार क्षित्रकार क्षित्रकार क्षित्रकार क्षित्रकार क्षित्रकार क्षित्रकार क्षित्रकार क्षित्रकार । क्षित्रकार । 
मकाणार्थन इस तमात्रात्र हो । तिहा मिन्नार्थन हो । तिहा । विवासी ।

तिर्गिति। एति । तिर्गितिक्री कि । एर्डाक्रुम्पित्रक । एर्डाक्रिम्पित्रक । एर्डाक्रिम्पित्रक । एर्डाक्रिम्पित्रक । । एर्डाक्रिम्पित्रक । एर्डाक्रिम्पित्रक । एर्डाक्रिम्पित्रक । एर्डाक्रिम्पित्रक । एर्डाक्रिम्पित्रक । एर्डाक्रिम्पित्रक । एर्डाक्रिम्पित्रक

-प्राम्डेमाप्त''। डीएत। म गिम्डान्मां डांग्यंद्वित किल्लाप्त्रम् किल्लि । भारताम्हाम् । जिन्हिमाप्त'। । किल्लाप्त्रम् तीड्र 'तीड्र '०००। क्याप्तिम मिन्द्रम् । किल्लाप्त्रम् तीड्र 'तीड्र 'तिड्र 'तिड्र क्याप्तिम मिन्द्रम् । विविध्य मिन्द्रम्य । विविध्य मिन्द्रम् । विविध्य मिन्द्रम् । विविध्य मिन्द्रम् । व

वस्तु तहुणतामीते सण्यते स तु तहुणः ॥ १३७ ॥ ( स्० ४०४ ) स्वसःसन्य ग्रेणं योगाद्र्युरन्यस्भाणस्य यत् ।

-द्वारात क्रिक्रिक्षिक्षे क्रियानि समीपगति प्रमुणपा स्वाणस्पद्देव तहाति-

। भिष्ठिर मिर्हे

मुणिरहाइर । ठीकि।हर्राण्यु एरिक्साएरि :एह्ने म ठीएहासामस्त्रेप हर्मसाप्त

॥ मनम्बि तीर् "रिमसीरिममुर रिस्नाम म एर्मिट्से रिमीन निमामि एक । मुम्पामाप्रप्रत्येवा : हिमिल्हिल । होमिल्हिल । होमिल्हिल । होमिल्हिल । होमिल्हिल । होमिल्हिल । -प्रात्यं । क्राह्म हो एक्ष्म हो एक्ष्म हे एक्ष्म हो एक्ष्म हो । 

नारंछर्रिक्षितः स्पाद्छंतारीमा यथा ॥" इत्यतिशामिक्छम्पमुन्द्वास्या अतिश्वामिक्छंत्रामः

॥ ३२ ॥ :व्हिन होड्र ॥ मुरुप्ति ॥ माम्ह्राप न्तमार्वे व्याक्रमेतिस्य, ''अंक्नारान्तराणामन्त्रमाहः परायणम् । बागीशमहिताम् मिनमिनित्र-

। तीर् ":इप्राण्यक्रिक्मिक्राणाम्। वर्षाणाः स्थाणाः स्थाणाम्। मुम्येष प्रीति -माइर्न तीर् "र्जातम् इस रिमार्ग निमम् निम्न निम्न स्टिम्सि रिमार्ग तीर् त्रह्मताम् अप्रस्तुतवस्तुल्पताम् एति प्राप्नीति स तु तह्गुणाः तह्गुणानामार्थकारो भण्यते कथ्ये ष्ट्राणास्य अप्रस्तुतसः शस्तुनः योगात् संकथात् स्वं गुणं सक्षीयं रूपम् उत्सुज्य त्यक्ता तद्गुणाता तहुणनामानारहेतारं उसपति स्मिनित । यद् न्यूनगुणं प्रस्तुतं बस्तु अस्परव्यक्युणास अस्पुरहे-

हो। अभिमें वस्तातः स्वगुणायामायातिति मानः। प्रति । क्रामायकारित - कड़ राजी अनाम नीड़ 'माण् मयमामन' । जानमननीमाण् नीड़ 'क्री। हाण् मरतहामर्ग តែទ្ធ អកអាគារ ក្រុកពេក្រាក । : ម៉ែនុគភ៌នៃ កំកូវក । កេន្តាទេទុក្សិទ្ធ ន៍ទា្រត ត់ក្លុ

। मृत्यपुत विशिक्तिविवितिग्रान्तिकिक्विक्विक्विक्तिकात्रुम म क्षेत्र । :ठाए वृक्ति । मिन्द्र । स्विवित्रामिक्वि कि । रंप्रमार्थनेक्निक्तम्मिशायाण् कितृत्रमात्रुद्ध भ्रमेष्ठक्तम् । तिड्र "॥ ।ष्ट्रज्ञ निममेटिक्मिष्ठं मात्र किर्द्धनिक् । इन्होंक स्नेन सुर स्रम्हतीमीमक्रिं ' र्णाप्ट्रिनीसक्ष्मित । ज्ञास्त्र निर्णक्सम स्नाही।एतीस निर्णीहितीस -िक्विक क्ष्रिमिड्डि । एउप्रोप क क्रिकिनिशिमिकिक्छ । एएड्डिक्ट । एएड्डिक्ट । एएड्डिक्ट । एएड्डिक्ट । एएड्डिक्ट -इनी । :प्रमिन्निक्यं किश्मा अभिष्यक्षा अभिष्यक्षा अभिष्यक्षः अक्षमित्रिक्षां स्थानिस्यः । निक् -វិក្រក្សិន ក្រពិទ្រពិក្រព្រិត្យិ ក្រ ទុវក្សាខុំនុះ៦ កក្សាទុកក្លា៥ :Pft)। កាម៉ែត្ត តិប្រមុន កទិក្រែត្រាខ ខ

हान्द्रीत माम्द्रामप्रतिमाममाति।प्रम भी।मतीम्प्रकृत् किडीमाग्रीमम्। तिर्गिन्गात्रकृष्टे तिर्गिकाम् नेप्रमाग्रीकर्कानम् -िहितीर । इ. अस्पा १९८५ ॥ हे अपन्यान होते होते वहास्थाया स्परम् ॥ इ. अस्पा अतिहित्रो-्राप्तरमुन्त्रामीहज्ञक्रकं । त्रीमिन्जिक्कंष्ट तीमहिष क्ष्मीक्षितीष्ट । மடிகைவிரசிம்சுணிஷக அடிரிष

न्तीं महातितृत्र । वह नीड्र 'इष्ट्रक्, ह्यामनळक्षमपथाप्र प्रतिद्वीक मक्किमाणाप्रकाणक्रक मनमीविद्यात्र

महिन मिद्यमानानामख्यपनादीना नाङ्कार्यनम् । यथा भौति गन्यः, हृत्यदि । पदुकम् ''नैया चर्नम ाप्रदर्भार म मिल्इतप् । मुम्हार बीर्ल्याणाग्रात्माग्रक्षामात्र्गामात्राम्बाम्भावनार मिल्यालायकार हि हेप् । एत्र

کد

1

1

-1

निमेन्नवर्णा गरुहाग्रजेन स्पेस्प रथ्याः परितः स्पुरन्त्या । रत्तेः पुनर्भेत्र रूचा रुचं स्वामानिन्यरे चंशकरीरनीठेः ॥ ५६३ ॥ अन् रवितृत्यापेश्चया गरुहाग्रजस्य तद्पेश्चया च हरिन्मणीनां प्राणवर्णता ॥

निर्मात स्वान्त संबद्ध सामाण्य दिन प्रमानि सामाण्य सिक प्रमान्त के स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्य स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्य स्वान्य स्वान्य स्वान्य

গুদ্দ চূদ্দ | দ্রুম্নান্ট্রিলার্ডিয় গ্রান্সমন্ট্রিলার্ডিয় গ্রান্ডিয় বিদ্যান্ত্রিয় বিদ্যান্

निर्णिणिहें (११९१९) (१८० नेमिलें ३०० मिलेंसे ३०० होते स्थानिस्में इति ''अवनिस्में वार् (११९१८) हिल्मेणाम्'' इलि सृत्रस्महामाव्यवनात् । उपजातिश्वन्तः । रक्षणमुक्तं प्राक्ष् अत्याद्यम्। अपत्तिनोर्व्यक्षिक्षिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रम्। अस्तुनानामप्रस्तिनामप्रस्तिनामप्रस्तिनाहरूपे । अस्तुनानाहरूपे । अस्तुना

-माग्रिश्वाक्ति स्वाक्र्याक्ष्मित्त क्ष्याणालात् तहुपत्र । तितिर । प्रतिक । स्वाक्ष्मित्त मिन्स्य । स्वाक्ष्मित्त क्ष्याणालात् वहुपत्र । स्वाक्ष्मित्त क्ष्याणाल्यात् । स्वाक्ष्मित्त । स्वाक्ष्मित्त । स्वाक्ष्मित्त । स्वाक्ष्मित्त । स्वाक्ष्मित्त । स्वाक्ष्मित्र । स्वाक्ष्मित्य । स्वाक

( स्० ८०८ ) पद्वपाननुहारखेदस्य तत् स्पाइतस्युणाः ।

भेवेदत्व्युणी नाम । उद्धिरणम् विदेश के संभवन्त्वामी क्षेत्रकार्या इंद्रं स्पूनकुणं में युद्धीयात् तदा

। हंएडी सहीर सुन्स् यह वि हो अर मन्स् रिक्स हि अर

१। ४३८ ॥ भीकि ए कि होणे सहस्र मुहस्र ।। ४६८ ॥

अत्राविरक्वेनापि मनसा संयुक्तो न रक्ततायुपगत इत्यतद्युणाः।

नानुहरीते तदा अतद्गुणनामार्जकार इति भावः ॥ यदि तत् तदा अतद्गुण इत्यथः। अतुज्यबन्धुणयोगेडाप यदि न्यूनगुणीडप्रकृतः प्रकृतस्य गुणं योगेरी तद्वपननुहारः तसाखुज्जवज्ञाणस्य प्रत्तुतस्य यत् ह्वं गुणस्य अननुहारः अप्रहणं नेत् -ाणाञ्चाहरूक्षेत्र १५१६ मार्गा १ वर्ष मार्गा १ वर्ष १ वर १ त्रीमिक रिएई होनी हेरहर तिहीर हाछ है । रिम्प्ड तीर् 'भीटर्गिषण कुड़ प्रमुख रहे । रिहेर -हम्पर् 'म्पाणानकह्ळ्युजार्गक' क्षेत्रमूचे क्षेत्र । क्षेत्रक्षेत्र क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक

"रिएर्जीनि हमतल्य ह तिरिज्ञा मृतल्या तीक्रीत" मृतक्षीक्षी कातल्यातल्य प्रीहर । :pe तीर् ( ট্রন্স) নিচ্সদেশ। চ্যিদ্যাল্টেন্ডর ইই রাদশান্ত হেন্ট্র প্রস্থা ট্রাদ্যাত ক্রিন্ট্রান্ট্রন ক্রিন্ট্রান্ট্রন ক্রিন্ট্রান্ট্রন ক্রিন্ট্রান্ট্রন ক্রিন্ট্রন सूत्र ज्याच्छ मृद्धि - दिवसादिना । तदीयं प्रस्ततसंति । वणे रूपम् । परगुणानतुहारः

णक्पकार्यामावाहिति के । गुणामहणक्पविचित्रिविश्वाभ्यणाहित केच्य ॥ गुणा न सन्तीत्यतह्गुण इत्यर्थः। नन्यस्य विशेषोदतावन्तभविः योग्यतारूपकारणसन्देऽपि गुणप्रह-इत्यमिमचूनिप्रन्यसरसात् । तदिस्यस्यायमह तद्ती । अतर्गुण इति । तस्यापेकगुणस्यारिमन्

वदाहरति घृवलीटमिटि हाख्यावामा गाणासमामा ससम हातक है ।

नामक्केटसून । अनुसामि नाम्याहिस्कि लेक्कि भनेत्रः । माया छन्दः । जञ्जा--िमार होत मिङ्काम् : किरो, । इस्मिन्छ : एडीह : किरो । : किल्कीम् पिडीसी । अपगुरुषि ममजीिक रिपार । म नेखीनमभूष्ट मनदाणिह नेखीर । ज्ञापनिकारी निर्मास -किशा तिनित । सारवीधिनीकारास थवलः शुक्राणो वृषस्य धवल्यणं पानिति प्राक्र-स्रोतिक्स् । मवर हें हो। सवर । -श्रीम्प्रक तीर त्रंगि तीस्टिकिम्हान भिम भिमामात्रम्हा । मुक्कमंत्र तीह "॥ सीटिक्मि न तिज्ञीनी गम्स रंज्ज पीटितीमगार । मण्डज होह्या मम एक मीएत उज्जस पीड्य सीटिकिय"

तन्त्र हत। मण्डार्यहर्मधारु । मण्डार्या हे मिल्या हे स्वार्या है । मण्डार्या है । मण्डार्या है । मण्डार्या है । नारः । स्वेपोऽत्र मूखम् । तिहित इसनेन रक्षनयोग्यता दर्शिता । तदेतस्तनमह अज्ञेत्पादिना । चराष्ट्रे अप्रस्तिन नायकेन निवेदनीयवृचान्तवया प्रकृतत्य हद्यस्य गुणाननुहरणादतद्राजोऽङ--हि। हे । माणुडाइहिम्हाउत्हर (:प्रामाधिति ) :डिर्फिशिणोर्सिशोरुसिखीहा हि। ॥ ध्रिष्ट भ क्राप्त क्रम्स

॥ भेद्रेभ ॥ र्विपिन्मान न न न र्विपिन ग्रिस्ट वर्षे विप्र मुद्रेशार वार्द्धमस्त्रे मिवसस्त्रे वासिनं कच्चवासिसम्बन्धः । । मुफ्नमिति क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स मानुषिद्यात होन्य हान्य । मानुष्य । मानुष्य । भेत्र भन्छसाथ कृष मर्छ। हमरहीति समग्रहा म शिर्म्स अग्रहास होड़ात स्की

तथैव पहिष्यित स न्यायात इति स्पृतः। ( सू० २०६ ) यद्यथा साथितं केनाप्यपरेण तद्ग्यथा ॥ १३१ ॥

आकर्णाम् स साम्रियवस्त्रव्याहतिहेतुत्वात् व्यायायः । उदाहरणम् - फन्छ कुछ इम्क्षापृद्ध । एकशिक्षा प्रताप्त व अन्य-

।। :।।।। होड़े ग्राक्ष तायास्' इति शेषः । तथा च अपरतुतेन प्रस्तुतरूपाननुहरण्यत् प्रस्तुतेनाप्रस्तुतरूपाननुहारोऽप्पन्तः निद्दियते इति। सामान्यमुखप्रवृत्तलादिति भावः। नानुविधीयते न गृद्यते 'संभवन्यामपि योग्य-तिद्रपद्गोरिषन्गुण-यूनगुणवाचित्वं विवक्षितम् इह त प्रकृताप्रकृतवानित्विति भेद इत्याहः। तच्छब्द्द्रविद्योः सर्वनास्रोः सामान्यमुखप्रवृत्यवादित्याह क्रिन्द्राहिता । सारवोधिनीकारारत् पूर्व भ सूत्रे तपदेन प्रकृतमियाप्रकृतमध्युच्यते तथा अस्पेस्तनेनाप्रकृतमिय प्रकृतमध्युपस्थाप्तते

-ाण्डिक । :इन्छ । । :इन्छ । । :इन्छ । । :हाम्माह । :हामाह । : राजहंसः। ''राजदन्तादिषु परम्'' ( २।२।३ १ ) इति पाणिनिसूत्रे राजदन्तादिषु पाठात् हंसशब्दस्य कुर्नतः तव शुभता न नीयते न वर्धते नापचीयते नापक्षीयते कि तु सैवास्तित्वर्षः । हंसानां राजा काषां कृष्णम्। राजहंस हे पक्षिविशेष उभएत जरुद्ध प्रथानिविधे मञ्जतः मज्जनं कान उदाहरीते गाङ्गिमिति । गाङ्ग गङ्गासंबन्धि अम्बु जरू तितं शुभम्। यामुने यमुनासंबन्धि अम्बु

। :प्रात्रकंटिर्गाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुराज्ञाणुरा सुक्त प्राक् ११९ घुष्ठे ॥

वण्येतया प्रकृतेन राजहंसेनामहणादिति यावः ) इस्युद्योतः ॥ इस्यतद्गुणाः ॥ ५८ ॥ म्प्राण्तिकसप्रीयनस्मित्राह्म । **निप्रीनीप्रमृह्यनीक न** )।ःपश्रिस नीड्र "ःनीप्रपृह्यनीक न ह कानपक्षे ) राजहंसस्य प्राक्ताणिकत्वं प्राक्तिणिकसपूर्वभूषितमानतथोपपादनीयम् बोब्यमातिषिप्रान्तो 'मच्चतः' इत्यनेन गुणप्रहणयोग्यता । तद्वन्त प्रदीपोह्योतयोः । ''अत्रान्यापदेशपक्षे ( अप्रत्तत-

-भितिष्टित मिन्न क्षेत्र क्षेत न्यायातनामानमळकारं छक्षपति यश्येति । केनामि केनिचित् कर्ता यस्त यथा येतो-

नेवोप्यिन यत् अन्यथा विधियेत ततोऽन्यथा चेत्साध्यते स ब्याघात इत्यथः ॥

वेत्ययः । अध्याहार छन्यानिस्स । तथैनेत्यस्यार्थमाह तदुपायक्सेनेति । तज्जातीयोपायक्सेनेत्यथः । अपरेणेत्यस्यायेमाह अन्येत्रेति । अन्येत कत्रेत्यर्थः । अन्ययाकर्ण हेतुमाह जिगीपुत्येति । जेतुमिन्छ-स्त्रं व्यक्तिन् यथाशब्दार्थमाह येनोपायेनेति । येन सावनेत्यर्थः । यत् वस्त । केनापीत्यस्य

#### ॥ ३३५ ॥ शह्मिकिमा हंहुर शह्मिकिक एरक्षिप्रकेश हशा दग्हें मनसिजं जीवयन्ति हर्षेत्र याः ।

ठाए तिर्मिष्ट क्राग्रात्राणुम्न । तीर "काम्कर्डितिद्वाष्ट निक्रमे फ्राम्मीप्रमण्य" भीव्र म केहि । साधितस्य प्रथमसाधितस्य वस्तुना या व्यक्तिनाशस्यस्य में हेतुः तत्त्वाक्षित्रं । उन्हे अन्यथाविधीयेतेस्पर्य विवर्णमाह अन्य्याक्रम्। जावातीत नामा त्याप्र-

मनानाः "स्वेन उपायेन । हेतुत्वादिति । उपायस्येति शेषः" इति व्यानस्युः ॥

-इहि : ए हर्ड़ मान रिमीनम तुमीमम खुळ रंग्ड एर्हि ( फ्रिसिमेक्टी ) गड़े । एडमेहि एज्ञाणुमार्ज्यस्य क्रियां क्रियं क्रियां क्रियं क्रियां क्रियां क्रियां क्रियं क्

।। :ह्याएउइ रिपग्रहां किम्प्रेश । देशक्षाम्क्र । देशकामिक इंछ दिनमाक : 15 विभिन्न निम्म् । विभिन्न विभिन्न 

हरीव दाही जीवनं च । यद्यपि विद्याक्षरमामङोचनाहर्शोनेक्पम् तथा च न व्याघातः तथाव्य-इहिं भी हिंदी विकास में प्राप्त क्याया क्याया । अवत च चक्रमी मार्ग प्रमान क्रिया हिंदी है । नार्गकुर इत्युक्त देशवर वार्य हां जिगीवा: मीवानिसा हे किपीवा कार्य किपीवा कार्य किपीवा

क्जातीयलाहेक्यं विवक्षिलेदसुपपाहनीयस्। यहा कापेवैजात्पर्य काएगवेजात्पप्रयोज्यलाहेकजाती-

।। तिरू "मध्क तिर्वे तावाक साम्भाणकारीकार्वे ।।

हा । ज्ञानिभोगिक हमाई 'इण्डामध्ये हिंदी इति हिंदी क्षियां के प्रति हिंदी हिंदी हिंदी हैं। कारणवेजात्यं प्रयोजकमिति अस्य ब्यादात हति भावः। इदमुग्वक्षणम् । अन्यकारणलेन प्राप्ति-

नित्रजनकत्वं च । एवमेकेन क्रजी थेन कार्णन यत् कार्य निविध्यपाद्रिशितम् तर्न्यक कत्री निवेद नाइतिहोत्या अभावात् । यथा एकस्यैव पाण्डसस्य खरुबुत्तमस् मनकात्रम् सुनाबृतिह्या-इति दोष्यम् । यदा साश्रयभेदेनैकस्यैव कारणस्य विरुद्धकायद्वयनाकत्वं निवध्यते तत्र नायम्

हार लामक्राक्ष्रिक्रीमिक्निक्रियोक्षिक एक शिक्तिकाणरूप्रमाप क्षेत्र इस १५० क्रियो

मुनमण्डलदबहितो बिसमिय ॥ होत । वह । त्रोह भारत संगर मान जानमा वामपिदम् । पत्तु

-कृति तीर् 'माध्म फ्रियाफ्ट छेस निष्टितिश्रक्षिक । मुन्मक्त्रमञ्जीयन्माह्मा तिर्गोक्तिनिक्रिकि

क्तिम्ह कार्य । अत्र वित्तिम्ह कार्याङ्मे कार्याङ्मे कार्याङ्गे क :তলিকি ভাল নিছসমিছণ :সানভাগনি দাদনি দক্ষিরদ্রা প্রিয়ন। দ্যু দ্রিনিদ্ধি দ্র :সানভাচন

तदि व्यनिना गतार्थम् । बाचित् गुणीभूतव्यक्तवेन वा । न हि सर्वोऽपि गुणीभूतव्यङ्गयपञ्चः

हर्रत तीरण्टम रिप्टी क्राकिभीशास्त्रभाष्ट्राहर : वि र ॥ : तिष्ट्रोहि क्रिटिक्नार्ट्डक्रिक्रीतीहाफ ए क्लिक १ ॥ :ड्राफड़ "मीमनितेत्वार्मनिक्रिमी हंप । मीमिष्ट किम्माङ् तृभीन्रीमिक्ट ईम्मारिग्राम्छाः

क्षसमयुष्टी हन्सीरमस्यः ॥ इ आसिक्कानीतिक्कानेत्रात् । असापारणहरूकेवायः ॥

कि कामित । हैं राजन तव अवशो नास्तीत कीकान: सखं वथाधिन । प्रमात कामि-क्ष्म कितान अवस्ति अवस्ति भारत विषय । अवस्ति । विषय । अवस्ति अवस्ति सस्य भारति । -ज़िनी निर्जाणामप्र (॥ ३॥ : जाम तीइ उमेर्ड न हिन्छि। ह जिल्ला । हिने एक सीएएन इल्पेते।) उदाहरणं यथा 'गङ्गा पतित्रता साक्षादन्यथाप्ति निशेत्त्रयम् ।' (पतित्रता साक्षात् गङ्गा सिद्धयार्थस्यार्थास्यार्थात्वात्रिस्या अन्त्रयासिद्धया अन्तर्पात्रस्या अर्थस कल्पनमर्थापतिः शिविङ्किस्य वर्षे वर्षे तिकमात्वृद्धी जनवाती प्रमाणिमिति ऐतिहास् ॥ १॥ । क्रह्पनं चान्यथा-प्रथित । देश्योतियात क्षेत्र के विषय के 'निनदन्ती जनश्चातेः' इत्यमरः।) उदाहरणं यथा 'ति उमात्रमिदं छिद्धं वर्षवधं विदुर्जनाः।' (इदं । : किमफ़ निमिद्यारी इम्हमीर इ निड्र माइनीई डीठ रिम्प म्काणमर निन्द्रमी होहर्म ) । होएए महिनामारहेन किन्डहर्मा होते ।। ।। ।। मानाम होहर गेंगुन रेम जाणइस्थम्बाद्वतः : रिक्रूणनीपृथिज्ञहर्तः वृष् वृद्धि : तिद्वास । । । । विक्रुणनीपृथिज्वतः किनमोपन्पासात् निश्चयः शब्दः शब्दाएयप्रमाणमुन्यते । ) उदाहरणं यथा 'साम्बश्मः परं ब्रह्म न्त्रमाहिवाक्यिक्यास्यासाहिक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिताक्यासाहिता निमा इन आभा परमित तथोनतं रक्षनद्रव्यं हिंदुरुस्य तहणा तपुरपरागा अभिनक्ता देवी हिंदू-में हिंदी। हिंदी विश्वा । ( पद्मामाभं पद्मस्य क्षान्य स्वान्य हेव ।।। इव नाम विश्वा ।। ( पद्माना मार्गिक क्ष्ये मागाप्रम ङङ्की' ।एए एउडाइट (। मुत्तितिहर मामप्रतितिर माम तीमीत्रमारुत हम्इ एमतहेर दहन्तः॥४॥) सिह्य्याद्वस्तुनो स्रान्ध्रपसानं स्रकातितम् । (सहरवात् वर्णमानात् वस्तुनः किलिनो विरक्षणिक्रमिनेयात् यथा तसतीयस्थवहरूपणाः इति दिन् । एतस्पर्श्वान न्यापशान निःशासकपिङ्गात् प्रतीतिरुक्तेयतुमानम् । न नान हिङ्गे दोषविति शङ्काम् विवस्तापम -माहम : नहीं श्रीमात हर । महोहित्रिमाहाः ने ज्ञानहीं मेह विमन् मीरिम्प्रीमाल ब्रेड -চ্যুনিদিম দ্যুণ্যনিচন্থভা দিল্লভা চান্তলা ভারাণাল্য চান্তল চান্তলা চান্তলা দ্যুল্য চান্তলা দ্যুল্য अन्तरम वर्गनामित प्रसक्षां अत्यातः॥१॥) प्रताति हिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र स्वापन हिन्द्र । ( अद् -क्रिनीमिष्मभूषे १ एत्स्काहा । मीफ्रिक महन्त्र है हि हि हि हि हि हि हि है मुद्र एहिंस ांनामभा है। ( जन: या पचनकार्छ शब्दायमां श्रीरो धृर्या क्षेवरासिनद्याण यसासिमेदात्।) उदाहरणं यथा 'शुःवा स्पृष्टा च रहा च रसित्वात्राय यां जनः। नामिक्षा मिन्द्रीय कि । ।व तीर्व भीमम गाणकृष्ट : वासीक्ष्य मिन्द्री । । व वासीक्ष्य भीमम हिद्यद्यानवर्णनं पद्विधं त तत् । (इन्द्रियद्यानवर्णनम् इन्द्रियनयद्यानस्य वर्णनं प्रत्यक्षम्। अस्याः -मिष्टिफ्र भे । जीएत । កर्डभग्रयादाध ।हाएजाएनाकग्रीत्म रूनमाण्डम् हे हि । চिक्रिक्ते । तिर्धि वस्ते : ছিভিত্ট্যসূচীদাধনির্টিনি, :। ক্রিজন্ম নি ক্রিলিনানীদানহাহ্বির :।) ক্রিজন্ম ক্রিজন্ম ক্রিজন্ম ক্রিজ

# ॥ १६१ ॥ :किष्म इक्ट्रीय मेर्न्स मिर्ने मेर्ने १००१ ०५० )

॥ मुष्टम् भिंद्रप्त शिड्र

<sup>ं</sup> निवार काववाना । १ अनु के के पूर्य मणवस्यणात विभिष्ण विभिष्ण कावन विभिष्ण । भिर्मित । विभिष्ण । भिर्मित । विभिष्ण । भिर्मित । विभिष्ण । भिर्मित । विभिष्ण 
ाष्ट्रमेश्वास्त्रीय क्ष्यां क्ष

बृद्नसुरिभक्षप्रमस्क्रेमस्युविद्यात्म्यम् । जन्म

अयक्षिकारसंस्थिति । विद्वे कलमेखलाकलकलोज्लकालक्ष्यान्यया ॥ ५६७ ॥ संस्था

। :4म मंद्याशिकें नाङ्गर्यम नीक्रक्ती ॥ २३८ ॥ गता गिरुक्रोशिङ क्ष्मेम्ब्रुक्रिक्ष

हिंद्रिम्म्ड देशीएत तु हर्म ड विस्थित सुर्धि अभावाः उत्तरत तु तथा हिंद्र

म्ति । मान्य विद्याल । विद्यान । मान्य विद्यान । मिन्य । मिन्

मान्तरामाद्यंत् अक्तारान्तरम् मन्तर्गातः । मेद्रनेत्यंत संक्षां।। भेद्रनेत्यंत्रम् संस्थिः शब्दास्।। स्रोत्यं संस्थिः शब्दास्यान्यं अविद्यार्थात्रस्य शब्दार्थात्रस्य स्थात्रस्य स्थात्य स्थात्रस्य स्थात्यस्य स्थात्रस्य स्यात्रस्य स्थात्रस्य स्यात्रस्य स्थात्रस्य स्यात्रस्य स्थात्रस्य स

-দািছিঙাাদ্যন :। দিবিদ্যা দিবদ্যা দিবিদ্যা দি

नननिता अत्र वृत्यनुप्रास्यमक्योः संसृष्टिति ॥ हितीमा संसृष्टिमुद्दाहर्गा किम्प्रतिति । व्याख्यानिदं प्राक्त् (५८७ पृष्ठे) । अत्र पूर्वार्चे उत्प्रेक्षा

। :श्रीमुम् हुर्माएग्रक्षेविष्ठा इनाह

। विशेष प्रभाग में मुंध महमहत्त्व हो ।

१। ९३४ ॥ इंग्रेहणि किन्हाभीए छोळसङ्डा णाणकत

॥ क्राइउठईमम रह भ्राइउछ र्वकाह हर्लगृष्ठि इिम्में। विभिन्नाहर्नाहर क्रेम्क मिएसहाहरू

भिन्नाप्त । क्रम्हिमच्छी स्रम्ह । : करुतः । अन्तर्भ भागक्ष्यक संस्था । विभावित -मिप्तात् । सिप्तानुमाह । क्षेत्रभाह मिप्तानुमाह । स्थापन । स्थापन । स्थापन -अमिनार्गार्गार्गात्रिक्षित्रम्। वसायुरुवसीवाविषया तयोर्गार्गाः परस्तर्गान्त्रे वसायुरुवसीवार्गात्र्वाद-

तरणाना हस्यकुण्ठाकी परिवक्तमाणा निवारमित ॥" इति संस्कृतम् । महमहापमानलावगम् तिविधा संस्थित स्था कार्यात हो। '' में मार्यात आमे य प्ता महमहायमानकायवास । ।। :क्रुपनुरु: १: इंप्रिम् होर्ग होर होर्ग 
माहुः । गाथा छन्दः । बक्षणसुक्तं प्राक् ५ युष्ठे ॥ -भेगर् 'माण्णविष्ठामिक्षित्र । कितीय केंद्रमुक्ते की हैं 'माण्यविष्ठ सहस्र कि । किली । किली । भार मानात् इतरतते गच्छन्तीस् एन। नाथिका यः निवारयति पुरुवान्तराद् ब्यावतेयति सः अत्र अस्मिन् -तसनोत्त्रमानानाना हर्पछण्जना हर्पछण्जना हर्पस्यान हर्पस्यान

अत्र पूर्वी प्रार्थि प्रस्ति तकार्यकारासकरमानेकव्यक्तनस्य सङ्ग्याम्यासः

नग्रहाम क्रिम्मे । :तिकिश पर्पएया पर्पएया हिन्दान । समनेतर् समहातर् वाम्यस्' इति प्रतीतिस्येनत्वमादाय तवोर्कार्यसम्वाय इत्ययः । वाक्यभेदेऽप्याह् छन्द्रांस् हिता व नातना हैतमा है समारीनतेरथेविहरून्य हेन्स । तथा च भर्पे । भित्र । भर्पे । भर्पे । भर्पे । भर्पे । भर्पे । र्मना दक्ष्या । :किन्मन अस् । किन्ना । ,संस्थि प्रयोगयतः, इत्त्यवद्यः । नन्नन्योः अनुप्रासिद्धपद्मगोः शब्दार्थद्भपात्रपमेदेन क्षमेका-। :ध्रेम्बर क्षिप्रेमीप्रम्प । तीर्ड क्षिप्राम्नाम्ना । अन्तर्गाम्नाम्ना । प्रम्थानिक अनेत । प्रम्थानिक अनेति । 

ह रूपक तिमितिगठण्डापञ्ज :मास्तात्रक विदेश हर भी ग्रेशिकार्रमतीकाक इमीताप्रजापः मिखहबोते स्पष्टम् ॥

नमिन्न वंन्हार्मार्म्भावात् । यत् रस्त्रे प्रमिन विवास सामासासासासासास्यात् । यत् स्वाम् -भिम ।: तिष्टिनाम्*रिक्तिप्रम्मिक्*रिक्ताराणा वयात्रवाहर्षेत्रायाणा वर्षेत्रवाहरूपाम्बर्धिन ।। सम्बर् छन्त्रतीति । 'शीतेशसा काव्यस्य' इति मताब्रष्टमनेन तत्राव्युपपि वेः पूर्वदेव । अन्यया शानुपून्यो-प्री: । तथा चैक वाक्यभित्यादिप्राधिक्रक्रिक्सिक्रिक्सिक्सिक्सिवाद् इत्ये । नामिक्षित्राधिष्याश्वर्षित्वाद्याविष्याद्वर्षित्वाद्वर्षित्वाद्वर्षित्वाद्वर्षित्वाद्वर्षित्वाद्वर्षित्वाद्वर्ष -मिन हिंग्नेक्यक्रिया होते वारा । वास्तु होते वारा । वास्ताह्वीकार्यवादिमतदन्त्रक्ति वास्त आह सस) होते । एकत काव्ये होते । तथा च काव्यक्क्रिनेमीपाधिनानुमानोः शब्दायेथेरिन्या-त्रिहोह विभाव वस्त्राह क्षेत्राह क्षेत्राह मार्थ हे स्वाधिय स्वाधिय स्वाधिय स्वाधिय स्वाधिय स्वाधिय स्वाधिय स्व

<sup>।। :</sup> চরা : নারগ্যালাসমনহতীপ্রদী। দ ি দি। কুনি চিলু किवास्पतापत्रसद्धपत्रमास्पत्तस्यास्तास्यासः । एतेनेकिक्स् इन्स्मीतिवत् एक्सिन् सर्वेड्यास्यास्यास्य विक्ष • मिन्ने केर्नाम्यतापने पर्वे इति यात्त् । तथा च भिल्लीने इत्यत्रापि च मिन्ने स्वत्राम्यतामाने विष्

की एन यत्रासित अनासादितस्वतन्त्रभानाः पर्रप्रम् अनुप्राद्यातुप्राद्यक्तां द्यि । १७ १० ६ कि ही। हम्मामामहक्ताप्तकार ( २०६ ० हु )

मुणिष्ठावेट । १५०मं क्राव्तिविक्तान्यान स्थापन

हमङ्कराहमई бइ निशिकाम न्रिस्निमि हाध

। वीद्रुए मिप्टुडीकाल्काणिम वीडीक् गिनल्य भिन्नि

सामानाभिक्रए०पमत्तीति तमादावैवैद्यार्थसंवन्यसम्बनम् । 'एकत शब्दमाने एव' इत्यादिवृत्तिप्रन्थस्य

॥ ०३॥ : श्रिम्रम् तीहै ।। ही क्ष्मि छ ।। इस माही मिन्न प्राप्त क्ष्मि हिंदा, इसि ।। इसि क्रिकारिप्रज्ञासम् किन्नामानामान किन्ने मन्त्रिक्ष मन्त्रिक्ष निर्वास्त्रिक्ष निर्वास्त्रिक्ष सुवेपामेत्र शब्दार्थदोषाभाषगुणाळकाराणा संस्थिः स्वात् रसीपकारकालाविशेपात् । रसीपकारकत्वा-भिष्मि । इत्युपर्सहारमन्यस्य च तानत्मिक्तिमिक्तिक्षिक्ति तन । रसमादाय तथा समधि

कृष । नामामहान्यात्री। त्राहरू हे कि जिल्ला हे हिन्द्र है । ज्ञान हिन्द्र हिन्द्र है । ज्ञान है । ज्ञान हिन्द्र है । ज्ञान है । ज्ञान हिन्द्र है । ज्ञान है । ज्ञान है । ज्ञान हिन्द्र है । ज्ञान है । ज्ञ गाम् अद्राद्रित्वम् अनुप्राद्यानुप्राह्वकत्वम् उपकायोपकारकस्य संकर्त संकरनामाळकार इत्यर्थः। नामकंग्रिकाम् अविश्वामा अविश्वामा अनामार्थित स्वानामा प्रवेशम् उत्तामार्थाक्ष्माः। शिमान में पर कक्षमि अधिशान्तीति । वृर्वसुत्रात् 'प्रोपाम्' इत्पनुवर्तते । तथा च आत्मान अथ सम्मालका च निवादा में से हास्पदलेन एकपदप्रतिपाचलेन च त्रिविधः। तत्रावमङ्गा-

।। रिख्नामें एंग्रेडाइमिएस एगमस्डम हम तरि । मार्यास्त्राह्माह्म साम् व संकर्षिकार होते भावः। अत्राह्म विवास वहन ननमिन्नि सिन्।

प्रस्पर्ग अन्योन्यम्। अद्वान्निति व्याच्छे अनुशाह्यानुप्राह्मकतामिति। कस्यचिदनुप्राह्मात्म अविशान्तिजुणामित्यस्य ब्याख्यानम् अनासादितस्यतन्त्रभावा इति । स्वतन्त्रभावः स्वातन्त्रम् । । हाममास नीमजार ।:थेएउ ।जारेकाहप ।त्तर। तिर्विप रिप्र ईम्पार तिमीवित्र म्हेस्यार हम्

रक्षेत्र । :केरुणिमण्डभी । तिणिमिधिकां ज्ञामधार्गाण एउरुएक्षेत्र । : हास तिमिक्ष्यकारहे र हिन्द

॥ :विष्णु अन्ति : भक्रामिश्वादिभावक्यः भक्त्य

न्यनिर्पेक्षलमेव अन्यापेक्षा चाद्रस्य चारुत्वार्थम् अद्भिनस्य स्वरूपिस्यर्थम् । अत एवाद्राद्रिमावः निलम् इति तन समणीयम् एताहशस्यातन्त्रयस्याङ्गिस्तालंकार्रे जागद्रनत्वात् नित् स्वातन्त्रयम-नीटपरीटळकार इति पाछतम्" इति । अत्राहः सुधासागरकाराः "अङ्गाङ्गित्वमनुप्राद्यानुप्राहकमावः। प्रस्परम्पकार्यायोपकारकमावः संकरः । एकस्य स्वतःसिद्धस्य अपराख्कारोपकार्यकात्रे तु एकमुळ-हिन्दः हपकपुर्यक्रीतिति नाय संकरः कि तु रूपकमेन । तत्रश्राखकाराणां यथाक्ष्मंचित नायं संकर: । यथा 'सहेशमुक्तामणिः' ( ५२ ५ प्रष्ठ ) इत्यादो वंश्वाब्दे क्षेपः शब्दसाम्यात् का वींप्रकारकभावः । तेन यत्र एकः अख्तारः आसाहितस्वतन्त्रभावः इतर्मळकारमुपक्रोति तत अत्राहिनेस्णकाराः ''स्वतन्त्रभावः इतरान्भेधिता । पर्स्परम्नुभाद्यानुभाद्यकता अन्योन्यमुप-

। मित्रक्ट (क्रिए १६ ब्रेष्टु ० ए६ ) नर्गाराङ्गिए क्रित फेन्किक हार । नीड़ में एस नीड़ाक्ट ।। तीइ "मन्नित तीइ विखनामें

### चमत्क्रविनिमित्तमित्वनयोरङ्गाङ्किमावः। यथा वा नहार निर्मेश अधिनतता प्रादृष्टी प्रशिष्ण च तत्रुणाः भनेत्रा प्रभूत-१। ०७८ ॥ ५२।६३ गृंड हो गृंडा हो हो हो। ५७० ॥ क्णिमाणिकामित्रहास्मित्रका एवद्गिमास्त्रामित्रम्।

जरामाभिमोभिः क्र्युतकलङ्काक्ष्वल्यो

। :इहिनिएगर्नेहिन कित्ववैराग्यनिश्दः।

'इणनशन्तिस्यः करप्" ( ३।२।१६३ ) इति पाणिनसूत्रेण कर्ति ताच्छीस्यः करप् प्रत्ययः सैक्वादाम ग्रेक्षीम्बामा क्षत्र हीपु वैह्या मुव हर्रन्याक्षत्रः । हंत्ररीक्षत्र ,हंणं गरा, हीय वायाः हैमतारङ्कपत्रे सीवर्णकर्मभूषणे हते सीते मेखकायां धुद्धावरकायां काञ्च्या छप्ताया छिनाया सत्यास् । मिर्ग हे हिलान्यभिष्यम् शुक्रों देहकान्यभिष्यभिष्यभिष्यभिष्याहि हो । नातान महत्त्वनाणिशानिन सीमन्तर्त शिर्मुपण नाहे मृहित सीस प्रमान नेन हिपाता-इतस्तात गच्छन्तीन । खद्रियम्बर्धा व्यव्यक्षमामिनीम् भरक्ता गारुक्तमस्यात्त्रीम् । हे शजन् शवरा: भिश्वा: मिश्वा: अरण्य चिजनवने इत्तरीणा गतिशिकानो ( त्यद्भयातकाप्त

वनुगृह्यात तद्गुणस्य च भमजनकतया भान्तमस्माहाध्येन चारुखातिशय इति तथोरह्नाह्रिभावल्पः ॥ रष्टु २०१ ज़ार तेम्साण्डल । : इन्छ ।रधन्छ । प्रीक पिर्ह्मु तीड्र

(१९११।४) "०० व्राणक्री" :मामानु एष्ट्रम नीइ ( १७।१।३ ) "क्रुन नीक नीम एम्स्नुड्र"

। तीड़ हार है।। इहर । : किमही। स्वत्यायाः वर्गुणश्राह्माहै। । अङ्ग्रह्मा । हिंह एएए। इत । तिशाम्हाह अष्ट्रत । तीर्ड ":प्रस्म :एएछकामही।क्रुप्रियामहाप्राम्बेमनास 

तद्गुणोऽद्गम् आस्तिमान् भद्गीराय्यं ॥

॥ :किष्टिकुछ ( क्रामितास ) शार्णरहाम सन हम्मेश एम्प्रामीतक्ष इत्र । शार तिर्विक्तिवीवित । तिर्मिप्रमेशूम् सानिच्यासाहितारूणथविशिष्टमुक्तानकानो द्शेनेन गुद्धारमरणात् आन्तिभवतीति भारः। आन्ति--ាគម । छोड़ र्हप्रक मामजार )।.गर्रिय तीइ ": គាभ्यहाआरहाआरहमउपप्रम तिर्विष्ठप्रमानीप्र

''इत्यंभूतच्याः' ( ११३१ ) हिन पणिन्यनुशासनात् । करः निरणं हरतथ नेन तरियन्य। येतं क्रीहर्शः । जरामाभिः जरातुच्याभिः भीभिः भीभिः क्रान्तिः वर्षक्षितः । उपक्ष्मेणं तृतीमा । . एक्न्फोिक्स नार्त । शही बन्दः पित्वनं स्मशाने व्य स्मान सामान् सामान् । सामान्य । रूप । ठीरह कीरडाइमुरत्मं गंणरात्रकेष्णमान्ड्रक मिन्ड्र फड़ाइमुरत्मं :फिरात्रकेरिक मेर्

# र्किनङ्गालाभक्रकग्रीगाग्रह्महर्मि ॥ १७५ ॥ ठीएन स्निष्टि वह मब्द्रमी हिणामभूम हिट्ट । र्हिन्धित एक्सिङ्गिङ्ग इनिष्ट्र हर्राइन्ट छिङ्गिङ्ग छिट्ट मुक्म्स राम्प्ट

-ार्मकाह तुंचीन (। एडीएन (। एडीएन विकास कार्मका के विकास वि

तिर्शित्रमुम्भाम तिर्वेश्वाह्रक्त । मिर्ग् कीहि कि नह नह निर्माभिति। मिर्मिश्वाह्र हरू निर्माभिति। मिर्मिश्वाह्य । स्वाह्म निर्मिश्वाह्य । स्वाह्म । स्वाह्य । स्वाह्म 
ច្រក្សាស្រ្ត ប្រទេសក្សាស្រ្ត គ ក្សាហ្សាស្រ្ស ប្រាស្រ្ស ប្រាស ប្រាស្រ្ស ប្រាស ប្រាស្រ្ស ប្រាស្រ្ស ប្រាស្រ្ស ប្រាស ប្រាស្រ្ស ប្រាស្រ្ស ប្រាស្រ ប្រាស្រ្ស ប្រាស្រ្ស ប្រាស ប្រាស្រ្ស ប្រាស ប្រាស្រ្ស ប្រាស្រ្ស ប្រាស ប្រាស ប្រាស ប្រាស ប្រាស ប្រាស្រាស ប្រាស ប

१ विषयाः पुत्रकल्लार्यः ॥ ३ क्रिमिशिज चन्द्रपक्षे मरणम् क्रिमिशिक्षे नसः ॥ ३ क्रिमिनयनीभिशि । वर्षुत्याः ॥ । । ।। :तिकृष्णिननीक्षि द्विवास्तरम् कर्षिभिशिष्टाः । ।।।।।

मुह्स । चंद्रमिता क्षेत्र क्ष

। नगाल्गानित् सूनं पास ५९५ घृष्ठे ३ हिप्पणे ॥ २ इदमपि सून पाक् ५७४ घृष्ठे १ हिप्पो ब्लाल्गातम् ॥ ह किस्पाय्नक ( :।।पाएक ) स्प्राम्पट । :वास ठीड़ रिपक्षिक्रम्ब दीनावर्ष वर्ष प्राम्पाद्व न्। स्याहिति । तथा स्र ''गुणे लन्याय्यक्त्यता'' इति न्यायेन मुख्यविषयोपनारापेक्षया नामु-। गणिक ग्रिकिएट । : एकुम ्रिकक मामप्रतिमार । मीटिक्रिम्बिकी मीटिक्कम् । :तक्ति हिना। उद्गरितया मुख्यतया प्राथान्येन विशेष्यतयेति पावत् । अस्य नावतः । उत्पत् निम्मिन्यास् वया सत्युपमापित्रहे को देल इस्रत आह कर्तहार निम्मिनपा--प्राथ गीमाधामप्रमा । : फर्जालम्हम तीइ "मण्ह तीमिनिपिनिक्य तीमीधमाप्त कंतिपुष्टाक्राह धृतलम् अक्षत्रके न हस्तधृतलमित न साम्यम् (साधारणम् ) तेन रूपकायोगः तथापि कर्--मड़ी , इंडान मिष्ट । जाएगार जारहता । एएगिरी में मिष्ट मिर्मि । भिष्टी में मिर्मि । भिष्टी में मिर्मि । -फ्रिप्ट । छोर्न्ड्राएए डाएर्ड रिमाम्प्राण्प्राय्त्रम । रिम्प्रयो रिप्टिए । प्रयाप तिर्व्यक्षित त्रिप्ट मुखादेकाशयलम् नेन्यर्थः इति कमजान्यम्। । दम्यम् आर्याः मन्त्राह्मः नार्यान्न I:ऐफ़र्र्म्प्रम्भेष्यनीष्ठ प्रम्बरणम्याद्वक्त । तिर्म्गिष्ठाप्त । मनम्फ्रुर्म्प्रहरूपिक्ष तीर्व पर्छ हात बसायाहिसर्भः" इत्युद्गोतः । किर्णयुक्तल्हपद्गियार्भेस्य असद्भवतया प्ररोहाभागत् वास्तिभिक्त नम्बाइम्प्रणा रिंगुकी परिस्के अपने । 'निर्मिष्ठानुक ज्ञार नामिक्रिक नेडीहपड्डाम हेन महामार्क्जाम हिम्माणामाम महामान्यक्षेत्र क्ष्य मिटिनम् हिम्माणामप्रमाम क्रमाणगृहिन तिरिष्ट्रफ इस्प्रीयकपूज तिकिन्द्रमें केराष्ट्रफ ह्राध्नायाय स्पर्धकास्त्रास्प्रमामपृष्ट र्तामीनाधराधात्रप्रक्रमत्त्र ह किक्मक एन्फ्सिक्वहाञ्चलक । ज्ञानाधरद्वास्त्रक्रम -उत्त छिड़क्क तीम्प्रे न छिरुक्त एक्रीमथाणाधाप्त न द्वक्त निधर द्वाछ छन्। एक्रिक् [ निर्मित्रक हु ।:पेक्सिमिनाय नर्ष एक इक्स नेत्रीखनाथ मन्त्रीरित । निर्मित्रीरित । स्थलाइ एक्सिने करें करपुतक होते हे अस्त आह अस्य होति । कर्य करपुतक कि । एक । एक । -तृपुर्य डार्ग्य । तीत्रीलिक्सप्तिक्ष्य क्ष्मिणिक्ष्य क्ष्मिलिक्ष्य । तीर्वा व वार्य व विद्युत्त-ह्य होमाणामप्रत्रधाहकथाप्रिरेकलमाणाप्रात्रकथ । माण्यताप्रती हमवृत् । मिन्प्रेह हिम्प्र ग्रिप्ट ग्रन्शाय्यकृष्ट कुरुक निर्मित्राम्नो एएस् निर्धित्मम् क तह :प्रत्मे । क्रिमित्राम् । क्रिमित्राम् । -छुड़ मुएकम्धाङ्गकक म्मीएकम्प्रटाङ्गकक एर्ह्म तीड़ "गिरिप्राष्ट्रामाम :भिज्ञाह्राह्य तमीएर्ट" मुक -एम् भीसम् तीर् मुफ्कासुनक्षा इका एका प्रमान स्था हो।

## एवंह्पश्च संकरः शब्दालंकारपोरापे परिस्थपते । यथा राजित तरीयमभिहतदानवरासातिपातिसारावनदा । राजता च युश्वमनिरतदानवरा सातिपाति सारा वनदा ॥ ५७२ ॥

भर्तवायने शब्दप्रयोगे निमिस्यवाचकं प्रयोक्ष्यामहे" इति प्राक् ( ४७ पृष्ठे ११ पङ्को ) उक्तन्मप-

भवमाङ्गाक्षमावर्षाः स्वतः स्वतः स्वत्यां में में में स्वति शब्द स्वरूपत्रमिवां में मिनाविक्षां स्वतः स्वयान्नावां में स्वयान्य स्वयान्य स्वयान्य स्वयान्य । विद्युक्ष । विद्युक्

নিমিকিছিইদালিটা নিহুত . শিলিছিদানিক চাহাক্সানিকী হু । নিটিছেত্ব চাদাক্চসিক্তম কিছাসক্তমে ।

কি প্ৰতিষ্ঠ । কিন্তু । দিন্দালিত । দিন্দালিত । দিন্দালিত । কিন্তু । দিন্দালিত । কিন্তু । দিন্দালিত । কিন্তু । দিন্দালিত । কিন্তু । দিন্দালিত ।

কিন্তু । কিন্তু । কিন্তু । কিন্তু । কিন্তু । কিন্তু কিন্তু । কিন্তু কিন্তু কিন্তু । কিন্তু কিন্তু ।

ভিত্তি বিদ্যালিত ।

ভিত্তি । কিন্তু বিদ্যালিত । কিন্তু । কিন্তু বিদ্যালিত । কিন্তু । কিন্তু বিন্তু । কিন্তু কিন্তু চিন্তু । কিন্তু কিন্তু চিন্তু । কিন্তু কিন্তু চিন্তু । কিন্তু কিন্তু চিন্তু চিন্তু । কিন্তু কিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু চিন্তু । কিন্তু চিন্তু চ

। क्ष्रिंगुरुरु र्ताप्यकाए : इम्हिन क्ष्मिकितिप्रमिक्निमक्षम हरू

( सु॰ २०९ ) एकरप च ग्रहे न्यायहोपामावाद्तिस्थयः ॥ १४० ॥

हयोबेहुना वा अलंकाराणामेकत्र समावेदोऽणि विरोधात न यत्र युगपद्वस्थानम् न नैकतरस्य परिग्रहे साधकम् तदितरस्य वा परिहारे वाघक्मरित येनैकतर एव परिगृहोत स निथयामावरूपो हितीयः संकरः समुचयेन संकरस्येवाक्षेपात् । उदाहरणम्

वहि गुरुणैननाभिनेन नियमे युक्तम् । इतरत्वहािनाक वदीपमुदिनेयमायीगीतिः ॥'' इति केदार-भहक्रतहृत्यरत्नाकरस्यकसणात् ॥

। নিদ্যকুদ্রহিদ্দ্ চাদ্দ্রদ্ধ তালিক । নিক্ ফ্রেক্স নিদ্যুক্ত চাদ্রক্ত ফুর্ট্র দ্যুক্তির চাদির। আম্মেন্দ্রাদ্র দিবির দাতাম্মেন্দ্রায় : দ্যোক্ত চাল্যাদ্রিলাক্ত কিন রিম দ্যুন্ট্রাদ্র্যুদ্রক্ত দ্রুক্ত - নিদ্যুদ্রাদ্যাতাম্মেন্দ্রায় ক্রিম্মের চিন্তার ক্রিয় : চ্যুক্তর্রার্ট্র : চ্যুন্ট্রার্ট্র : চ্যুন্ট্রার্ট্র

त्योरमावात् यः अनिश्चयः संदेहस्तद्वपः संकर्तः सम्बद्धाः । उभयतः सायकायममाणामावम्भवन्त-स्तुल्यकोदिकः संश्वयः संदेहसंकर् हति मावः ॥

असुद्धः ॥ असुद्धार्थाः विशेषादिति । कविताययैग्राह्कगोरन्योन्यप्रतिनन्धादित्यर्थः । आक्रेपा-असुद्धश्चमत्येष्यः । वश्चित्रादिति । कविताययैग्राह्कगोर्ग्योन्यप्रतिनन्धादित्यर्थः । आक्रेपा-विति । अनुक्ष्येणादित्यर्थः । वश्चित वस्पमाणोदाह्यण्ये नयनानन्द्द्यपीत्योद्धार्थः । अञ्चल

॥ भारमम्हानि ,

भाइयस्यर्थ इंद्याद्यः ॥

एह्निनीटीत छोड़ (२१०१५) "क्रीहनाह अप्रहो के एप्ने । एक्ट्रिम्डीटिशिशास अप्रहास अही क्रिलेटिन

जह गहिरो जह रखेणाणिडमरो जह अ गिम्मलच्छाओ। ५७३॥ अह अहं मुह्ने कि कि निहेगा एसी स्प्स्वाणीओ जलाणही जा किमसी भासोक्ता । ५७३॥ अह समुद्रे प्रस्तुता एसी स्प्स्वाणीओ जलाणही: इनमभे स्पासिक्तः किम्मिक्तः किमसी समासोक्तिः इनमभर्त्वप्रश्चां अंक्ष्मिक्तः विद्यम् मुद्रे प्रस्तुत्तर सुद्धे किम्मिक्तः विद्यम् प्रस्तुत्तर सुद्धे किम्मिक्तः इनमभर्त्वप्रश्चां विद्यम् सुद्धे किम्मिक्ति सुद्धि सुद्धे विद्यम् सुद्धे किम्मिक्ति किम्मिक्ति विद्यम् सुद्धि सुद्धे विद्यम् सुद्धि सुद्धे विद्यम् सुद्धि सुद्धे विद्यम्  सुद्धे विद्यम् सुद्यम् सुद्यम

अधनात निरुद्धाश्चमविश्वणिमिदं तमः ॥ ५७४ ॥ नयनानन्द्वायीन्द्राचिम्बमेतरप्रसीद्वि ।

अत्र कि कामस्योद्देशकः कालो वर्तते इति मङ्गयन्तरेणाभियानात् पर्यायोद्देशम् उत

हाहत । स्विविद्यार स्वाविद्यार स्वाविद्यात्र केलालार संदेश होता है। स्वत्यात्र स्वविद्यार स्वाविद्यार स्वाविद्यार स्वाविद्यात्र स्वाविद्य स्वाविद्यात्र स्वाविद्य स्वाविद्यात्र स्वाविद्यात्र स्वाविद्यात्र स्वाविद्यात्र स्वाविद्यात्र स्वाविद्यात्र स्वाविद्यात्र स्वाविद्य स्व

संदेहसंकरमुदाहरति जहीति। 'यथा गभीरो यथा रत्निनिमेरो यथा च निमेरूञ्जाय:। तथा कि भिर्मेर्ग्यदाहरित जहाति। 'प्रमान । 'प्रिक्तिम् । गभीर:। 'प्रमान । प्रमान । ज्यापन । ज्य

मिति । जासीस्प्रस्तात्रस्य स्वात्रमा । अप्रहेत्य । स्वात्रस्य प्रकार्म । स्वात्रस्य मितिस्य मितिस्य मितिस्य मित्रस्य मित्रस्य प्रकार्म । स्वात्रस्य मित्रस्य । मित्रस्य मित्रस्य । मित्रस्य मित्रस्य । मि

एवं द्योर्डकार्योः संदेहसंकर्सदाह्य संप्रति बहुना सदेहसक्स्प्रहार्योः संप्रकारिन नयनेति। नयनयो-रानन्दं द्वातीति नयनानन्द्याये नयनानन्द्याय्ये निरुद्धाय्ये इत्तः । विम्बे मण्डलं प्रसिद्धाये न नयम् भानेते इति यावत्। निरुद्धा आशा विम्ने तमोडम्बिद्धायः। विम्नपद्धे आशा अभित्रावः । विम्नपद्धे आशा दिस् तमोडम्बिद्धाः। विम्नपद्धाः। 
। गर्नात्राक्त वर्ष्ट्रान्ड्स्स । गर्निशार्क्ष्ट्रः तीर्गेड्ड ग्रेक्ट्रं प्रकृड्रित गाणात्रक्तानड्ड स्थ -ष्ट्रिस र्मिष्ट्रिय एम्पेष्ठः 'तिरेड्ड ज्ञातः :कपिशिसारः'। तिसित्रमृषिप्रिपः। ज्ञान्यस्य प्रानिस्ति। इस्ति। ज्ञिन्द्रियः :ज्ञातः प्रतिपश्चितिकः, तृ विग्रहे। :थेक्पित्रमृष्टिक्षित्रान्त्रार्गित्र ।र्ष्ट्रम्

वहतर्नेन्हीन्द्वाया अध्यवसानात् अतिश्वांवितः कि वा एतिहिति ववनं निहिंद्य नेद्रपारीपवशात् रूपक्स् अथ वा तथोः सम्बयविवसायां दीपकम् अथ वा तृत्ययो-निह्म प्रहोपसम्य विशेषणसाम्यादानान्त्राचनात् समासिक्तिः आहोत्वित् मुख-नेभेरपप्रस्तावात् अपस्ततप्रशंसा इति वहूनां संदेहाद्यमेत् संक्ताः।

यत्र तु न्यायदोषयोरन्यतरस्यावतारः तत्र एकतरस्य निश्चयात् न संश्रयः। न्यायञ्च

साथकरनम् अनुकूलता द्रापिटामि वाथकरनं प्रतिकूलता । तत्र

॥ भथम '॥ :त्रिष्टमाड कंक्रत्रिक क्लिक्षिक कीरिक्कि फ्पामि

इत्यत्र मुख्यत्या अवगम्यमाना हासन्नतिर्देशे एवानुकूल्पं भजते इत्युपमायाः साध-कम् योधना तु न तथा प्रतिकूळीते रूपकं प्रति तस्या अवाधकता।

ाफ्रिकेड्डिंग न सुद्वमुं न । गर्नीशाइनी हम् जाफातिम न ग्रिक्स फ्रेडिसमें : फिर्म्याम्न रिप्रजाहम्प्राममास्याम् । स्थितिकसाहतस्याम् हत् । गर्नीशाईशाफ्र जास्प्राहर्म्याप्र : तिष्ठिम हे प्रतिमास्य निर्माणका स्थापि । स्थितिक । स्थापि । स्थापि । स्थापि । स्थापि । स्थितिक ।

हास्शोमा शशिसदृशवनत्रस्य सामायं वितनिति वाक्यायं:॥

<sup>॥ :</sup> जाम तीशानमर्गप्रमृत्रिकारः नेष्ठः म्ह माडेशं । तिर्हि मुह्न । नेहन्त्रमाभत्त्वावात् चन्द्रसाभत्त्वतभाभत्त्वपश्चित्रं । नेहुन्म् अर्जाए। ज्य <u>- त्रिक्निम्मिष्ट । : ऐक्किल मुक्ति। अपने । त्रिक्रिक्निम्</u> । अस्ति। । अस्ति। । अस्ति। । किशिक्षां किशिक्ष । किशिक्ष विक्रिक्ष । किशिक्ष - हीड़ फ्मिम्प्रिंदि । 'प्रमणड़ "म तमुकी की क्निकी' । थिपनकी तिविस्प्रकान । म ह वा तुल्ययोगितवर्धः। इयोगिनमस्याक्षेपरुभ्याचानुल्ययोगितिति भावः। क्रिम् इति । 'क्रिम् च रिगिक्रपटरिगोक्रप गिर्गिष्ट । तितिरिगिष्टिकृत । : नाम तिमित्निगितिरिशिष्ट रिगोक्रपाष्ट्रप्रपटरिगोक्रप चकाराहिकल्पेनपा 'इन्होक्न प्रसीदिति एतत् वक्ते च प्रसीदिति हो अन्वयविवसायाम् एकरव समुचयत्तरम् विवसायासिवर्यः । बकारामावेडान् प्रस्तं पृष्ट्पं पञ्चम् इत्यादिवत् समुचयार्थकः-। अविश्वामाणप्राम्ति हिमित्रमुत्र । । एकानसम्बद्धाः । इतिहास्यामानाहि । उतीयभीक्रहपयीः" इति विश्वः । एतिहरूरे प्रम्वप्रामश्रीकर्मन इति श्रेपः । अध्यवसानात् म् तिवि दिस तर'' । 'देणकेष रें। अवविष्यं इंमीएफक । हिरिद्य । मनम् हार् हेम्बिक्र भीमहर्डे मर्ह्य । तितिन्येतीतिय स्प्रकार क्रियानीय एत्रक्र हिमानियानी व्यक्ति निमित नेत्राविद्यं नपनान्द्रायीक्षेत्र भित्रविद्या कथनात् मपनान्त्राविद्यान्त्र नामी-

अत्र हास्बुही क्षेत्रक्ष के स्वर्गायाः सानिका न तु भिक्ष्म हाशा हिम्स स्वर्गा हिम्स स्वर्गा । तुर्मिक्ष्म । युर्मिक्ष्म । युर्मिक्ष । युर

भावेडलब्रह्ःयद्वमानेन्याहाराद्वेच समुचयत्रतीतिहिन्दन्तम् ॥

।। न्थन ।। निक्रम् ।। निक्रम् होतिहान्न ।। निक्रम् ।।

। माहकथान । मामभूक न र्षष्रम्

-छुनस्था । नामक्षीत म्हम्पूर्य हान्या । स्थाप्त । स्याप्त । स्थाप्त । स्थाप

। तिमि।उन्हें के तिग्राज्याता सायकातमा करकान तिस का अन्तिन कि विमान कि वि

, अत्राप्तां विम्याद्वां के स्वाह के स विदेश हैं स्वाह के स विद्युत । अप्रकार के स्वाह स्वाह के स

#### भावनारायणं छङ्मीस्तामाछिङ्गीत निर्मरम् ॥ ५७७ ॥

#### 'पादाम्हुजं भवतु नो विजयाप मञ्जु-भजीरशिखितमनोहरम्मिन्नकायाः॥' ५७८॥

-त्रीम ह म मुकथा एककम्ब की ज्ञीनम संभ मुरुक्रहीय क्ष्मिस मुरुक्षिति हिम्स

नेतितिप्रह्मप्रमाहांतिह तितिष एउछस् क्रिक्ट ह विमाम् । उन्हा मिल्या मेरिक्या स्वात । अपन्य ।

तहीनसमादित बोस्यपमीदिनः' इत्यादिजन्येन वश्यमणत्वादिति बोष्यम् ॥ जिस्मिपमायाः बाधकानतारे उदाहस्य संप्रतिक क्यक्स्य बाधकानतारे उदाहरति पादाम्युजनिति।

ामार विषय सार्वा वाष्ट्र सार्वा स्वाप्त सार्वा स्वाप्त स्वाप्

ड्युक्कमित्युपमायाः साथकमाभिधीयते विष्युपमहिनो नाथकस्य तद्पेश्वपेत्करक्तम प्रतिपनेः । एवमन्पन्नापि सुधाभिः पर्रोङ्पप् ॥

॥ होरू "[होरू] :१९५०म् इन्हेंकुन्नाभक्तमाशा इक्किमाइह च १४६ । हेल्किन च ड्रिप्डीह तथाहि । 'अन्य तु तदन्यया ब्यानक्षत मिष्टां तानिन मिष्टां साधनम् तहुपः। दे समानुकार्यः। ] मित्राज्ञिद्य प्रीरिप्रान्तानाम्ज्ञाम्ब किन्द्र नाम्ज्ञाम्ब र्निग्रोक्तमस्थितः स्थाद्य <u>क्रि</u>ग्रेत्रमाज्ञिद्य । नोड् "स्थाप ពិមិតេរមព្រមទូទ្រោះ ទៅក្នុង ខេត្តការមិត្រព្រះអាមាន ស្គឺ នៅ ខេត្តការមិត្ត មានបង្គារមិន नाश्वासकः स्वाहित सहस्रोत्ति । स्वति । <u> भौष्मित्रभूभ क्रीगिटकामान्ना-भिष्मिट । श्रीक्रि । भाष्ट्र शीड्र "भाष्टभिष्ठभूभ" । ज्ञेमतीस नर्ज्</u> <u>- हका निरुत्त १६ । प्रित्यापिया विश्व प्रमार्थ । प्रमार्थ विश्व वर्ष । वर्ष । वर्ष । वर्ष । वर्ष । वर्ष । वर्ष</u> परहारण वायकत्वापादान किमयमन आह विश्वादा । विनात्वस्य स्वित्याचित्राच्यादः । तथा -मिक्सि क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया हो। विश्व हो। विश्व क्रिया हो। विश्व हो। विश् होस्बारः । होरू ": मारामः इष्ट्रापुर्द्धाः : होत्रहरूक्ष्यात सब्देश होसार क्षारा होता । इस्ते होजाए केमा नामिकार क्रिया कार्यमात भाषात । उपमासामा । अपन सामिका क्रिया सामिका । -ফ্রিনি'' দীইর্নিদৃদৃদ্দিনা ভাদের। দুওদ্ধ তিরুচি নির্নির ক্রিচুচ ক্রিদুদ্র দিন্দিদ্র দিন্দিন করিছা নির্দাদিন দি च बळवरवस् । प्रकृते च स्वप्नुरस्रणात्प्रप्रानिराव्रत्णस्य उपगानायनात् स्पम्यायनस्य र्षण्यार । जास्मानी तीर्र "क्नीवर ॥इत्र्येष्ट कर्षण्यारः" । मुक्रमाणनीहर्त्रपृष्ट ज्ञी क्नावार । माण ब्यस्य ब्ययत्यः विरामनुत्ययः। दायक्ष्यं भूषे भूषे । वायाभागविष्यः। प्रतिभूष् -नामनीज्ञहरूदर्शम र्ह्याः फ्रमाहरी :हंग्री च १०६। १०४१ होए :र्गायदायह एह्सुनीणीप तीर ( ९१६(६ ) ":र्रो :ार्न गॅमिपट" । :धीरी माधवी । ग्रिशीमक्ट म्हीमप्राय्यवी ज्ञायन्त्र क्रत । क्रथन क्रमिर्मिक्स । ान्ज्ञाभक्ति क्रीक्रिक्स । क्रिक्निया क्रिक्सिया क्रिक्सिया । नज्ञ मधीरशिशित यथा अस्त्रजन्न अधिक विषय स्वायन साथ-

#### ( सू० २१० ) स्फुरमेकज्ञ विषये शब्दार्थालंकुतिह्यम् । व्यवस्थितं च

अभिने एव पहे स्परतया यत् उभावि शब्दार्थाकंतारी ब्यवस्यां समासादयत:

मुणमुडाइर । उदाहरणम्

॥ निप्रितमीउक्ष कुम्ह

াইবার (ঠাডার (গুড় ০৮৩) '। চেনারেরজভিনততে জিনতান'। দাণ্ডেজ দুগুলাগান্ত গাড়াতার দ্বে াজর 'দিসান্ত ভিত্তত তর্ভকুল শিদ্দনার স্থানির প্রাচিত্র দিকলি সার্বিদ্ধনার ভিত্তত ব্যক্তর দুল্ল দিকলি সার্বিদ্ধনার দিকলি দিক

॥ :ऐम्बर प्रकंध :शिक । कीर्ड प्रकंध :प्रमूख । :त्रमूल

2 क्षिम हम्सीक्ष्य ६ ॥ 'थेह्न्य १क्स्मे स्कूम्सेमिथ्सीस्यीक्ष्यिक्षेट्य हम्सीक्ष्य ६ ॥ 'थिएतिएयएमास १ -क्स्मे ए ॥ क्षिम्सेक्ष्य १ ॥ हम्मेस्य १ ।। 
अत्र एकापदानुग्रिक्त क्ष्यकानुगाती ॥ १४१ ॥ १४१ ॥ १४१ ॥ १८६ म

-प्रीप : प्राक्रपत् : फिल्ही : फिल्ही : फिल्हि । फिल्हे । फिल्हि । फिल्हि । फिल्हे | फिल्हे

: प्राक्तेत्र क्षित क्षित क्षित काल्याम क्षित काल्याम क्षित 
तिशिशिसं भेतासिक्ष्यित । ज्वाप्त क्षिति क्षिति क्षिति क्षिति क्षिति भावता । विवरणकारित भेति। अनुप्रसिप्तयोः अनुप्रसिप्तयोः अनुप्रसिप्तयोः क्षिति क्षित्र । विवर्णकारित । विवरणकारित । विवर्णकारित विवर्णकारित । विवर्णकारित विवर्णकारित विवर्णकारित । विवर्णकारित 
।। :तिकृष्टिः ( : नाम तिमिनिताक्षम् क्रियात क्रियात क्रियात प्रकृतिक स्थितिवात स्थितिवात स्थातिक स्थात -ज़्याह स्प्रत । त्रीमीस्त्रहम्भग्रद्दग्रीम ) । :Pisk तीर्ड "मुस्त्रह्रम्भग्रद्दग्रीम्ब्रह्यम् स्वीतिस् स्वि।। नुम्हर्मित्वनम्नान्नान् । राज्यक्षान्य हो हे अन्वक्षात्र हो हिन्दान्त्रमार्थि। हान्दान्त्रमान्त्रमान् शब्दरम परिकृत्यसहले शब्दगतलम् शब्दम् तार्कान्यम् सम्प्रातमहले अभेगतलम् कापानिम्परिकृत्यसहले कत्प-म हेंग्र । त्रीड़ रिप्पायिक । त्रीसिह मिद्रहिद्ध । त्याप हिंग्डे हिला हि हि हि हि । :भेमिना मान्यामाना (किनिमिन्यतमसंविधित) अन्यव्यतिस्यो भावाभावनिस्यः । - किर्मिए क्ष्माण क्ष्मा । होस्रिक ज्ञाम । होस्रिक्ष महिन्स्राण सम्बन्धा । होस्र -१५८ पुरे अतिपाहितम् । अभवतः । अभावाहित । एतन भिष्याहित । प्रम् क्रीर तीर इंडन्म् । एनमारीए क्रिक्सार्सिक्सार्सिक मिर्मार्सिक प्रिमानस्य क्रिक्ट हो कर्तिक विभागि पर्माने पर्माने व्याप्तिकः। यथा धूमस्य विश्वसम्बयः वह्यमाने धूमामाने व्याप्तिकः निम्भवगतत्विरहात् । गुणग्रहणं तु नामनाद्विपरमतेन समते गुणानां रसैकगतत्वेन शब्दार्थोमधगत-शब्दगतानेन अधीतकिन उभवगतिन नेताथैः। अत्र 'प्यासंभवम् ' इति श्रोपे बोद्दव्यः दोपगुण-। त्रीर्न्द्रज्ञाप्पर्भिष्टाङ्गवाह । : त्रिन्तिष्कृष्टि क्रिनिक्ष्य क्षित्रक्ष्याचित्र हे प्रीक्ष : सम्भी स्वि -प्राक्तकारक न । त्रीमी।।णाप्राक्रकाणाप्रण्ठा । निज्ञालक्ष्य त्रीयप्राम्तः । नप् क्रैक्नीइङ शिवतक्ष र्म्पर्नामी। । तीर्मक्तर रियामप । माणप्राक्रेष्ट प्रापृष्टिम । विष्ठ मण्ही रिश्वतिए ठीए तीर् मभिति। तिरु मुम्ते । मिन्नाभड़ क्रि दिहार निर्मिष्यिभित्रिकार निर्मित्र मिन्नार न्त्र हिसिमामव्येषामर्ख्याशां काव्यशोभारिशपहेत्राक्त्य तुरम्भे प्रियम् मूच क्ष्य प्रमाम्बर्धामा मिस्

। निर्दे ''मुक्यि तिमिन्नप्रात्रकाममुम्पिन् तु स्वीत्यास्य । निर्वा । निर्वा क्षित्रमानकार्यः । । तिरित्रकारः' भीरतिकृत्रभाताकाष्ट । :किशी :किशील । भन्नेश्रीकिमिक्रमार्क्छामस्ट । मन्त्रीस्मात्मान केदम्हीहै । क्षेत्रशायात्रामान्यात्राम्यात्राम्यात्राप्या । स्वीक्ष्यं नमत्यात्राप्या -भीनाण शिक्तप्रप्रात्रकाहामदे।p-इहुमुशक्तप्रात्रकाष्ट्राप्तरक रिग्रात्रकाष्ट्रमुगनिष्ट्रप्रप्राप्तरकारिष्ट नामिहन्म । प्राप्नीह तिमिराज्ञान्य वित्वान्त्रीय वित्वान्त्रीय वित्वान्त्रीय वित्वान्त्रीय वित्वान्त्र । अत्यान किरितिस्वाभारताभी सम्बन्धाः । तत्रापि क्षणदादिशब्दाना परितृरवसाराज्यान्त्र स्वापा लॉदयस्त शब्दहेतुकेति । 'क्षणदासानदाणदा' ( १५७ पृष्ठे ) रायादो शब्दशिताहुक मिष्योषालं-नन्त्रम । त्रीमिल्प्रात्रंद्याप्रम : गाम्मपृष्यात्रात्रिक्षक्ष्यांत्र्यात्र्याः व्यवस्थात् । मह्म न्द्रमाहित्यन्त्रास्त्रास्त्रात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्र अपे भावः । दाक्षिण्यशब्दस्य परिवृत्यसहत्वान्छन्दान्ययदातिदेतं। अन्येता तु परिवृतिहाद्यवादयां-। देवदाय , सम्बन्धक वृर्भतन्नातम् ( ५२ १ धु १ ) इति शब्दसान्वितियन्थनोपनादांनां समरः । दीक्षिण्यसपनः सर्वस भगति प्रियः ॥' इति दानिण्यशस्त्रपूछकोऽर्थात्तरस्यात्त इति भायः । प्रग्र-न्तरन्यामित । शब्दम्छकानीन्तर्यामित्यतः । 'अयाद्यति छान्तस् भीति मञ्जामारतः । नेत् -भिनिक्तृहें हुद्ध । : १५१२/३५ । भिनिक्ति स्थापंड किसीयात्र शिर्ध प्रेट्स हेनाय है । हीसी तब्दिने मानस्थन्यस्य िष्टतेषा परितुरपस्तात् हंस्यान्त्रस्य च परिश्विसहत्याद्वभाषां कंपाल-न्त्रार्त्यात्रस्य विस्थानानान्त्रवानार्यात्राप्तानान्त्रात्राप्तार्यात्रार्यात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रा वपुरियादिपुनक्कवयराभासे तनुशब्दस्य कश्चायास्यस्य परिश्यसारकारकारकारमधिकाँ न्द्रिमार्टित्वम् ( ६०१ ध्ये ) । उम्मेशः । समिमिर्मि । सि १०५ ) मुम्ब्रेडीक्रिस् नाम्द्रभ क्षेत्रहोमोम् । (ध्रु ५६८ ): एक्रिमिस्य । भारत्रहास । द्वारा ांगिष्ट्याभ्रम्भव्यां यदीयान्वयन्त्राम् इत्यायुक्ता । हार्म् हार्म्य । हार्म्स्य । हार्म्स्य । हार्म्स्य ।

-मिक्षाभारति :प्राक्तकेटिविक्रित स :ताश्रीक्रम ग्रिक्तकेटिविः क्रिक्निक्रक रिवेसियानका छूप

।। क्षेत्रक १,दम कृष कर्न्द्राभत्रकानीभीनिवाक्षाक्षाक्षाक्षक क्रिक्तिमिनिक्रिक्तिक,क्वाक्ष्रकष्ट कि

। मामान्य एवं परस्परव्यतिको च्यायात् ॥ -विदाश्वणमन्त्रेण विद्याश्वर्षाश्वर्षाश्वर्षाश्वर्षाश्वर्षाश्वर्षाश्वर्षाश्वर्षाश्वर्षाश्वर्षाश्वर्षा

। हरक शिर्राहरू हिंग प्रथा हो । इस ( ११६ )

र्त :। एहं फिर के ठीड़ अर्रिकी हो फेन्स्में क्रिय हो कि स्मारिक । जी कि ॥ १४९ ॥ शाह्रीाप्रतार द्राप्ट म शाहिताः ॥ १४२ ॥

भवतीति स्मतंत्रम् । इहि व्याचल्युः । इति संकरः ॥ ६१ ॥ मावः। एतावतापि स्वरूपसंबन्धपृक्षः प्रमस्मीचीनः तावता बाहापरिसमाप्ते तु स्वपृक्ष एव न तिशास्त्रक्ष्म (१४ में क्षेत्रक्षणभूष्य । तिशास्त्रक्ष । महिलास्त्रक्ष । महिलास्त्रक्ष । महिलास हिल्ली होता क्षेत्र कार्य व महिला से विष्य सामान में इस स्वाधित किर्म कार्य होता है। -ছাত্রার র্চদ্দার্হির एक्झीसम्बर्धादीही तीड़ ग्राक्छाम्पट तृंग ग्राक्छोष्टर्तृ ।ग्राक्छाञ्चाड र्त्य म त्ये किर्मीयन्यमा वस्तुतः स्वस्पसंद्रमायन्यमा क्षेत्र क्षेत्रमायन्यमा वस्तुतः स्वर्भात्रमायन्यम् सर्थः । आश्रयाशियावस्येखनन्तरम् 'अधिकत्य' इति पूरणीयम् । यथाि मिणीयकेन निर्णेयस्य -ज्ञानिक्रवृोणिन व्रिकिक्रिक्रिक्विक्विक्वा हा किनाक्ष्म वर्ष विकासिक्य वर्षे -ក្រកុភគ្គម្រាស្រែខេត្ត ត្រូវ ្រាស់ខាន់ មាន នៅក្នុង នៅក្នុង នៅក្នុង នៅក្នុង នៃ ខេត្ត ខេត្ត ខេត្ត ខេត្ត ខេត្ត ខេត្ត -श्रीक्रिमंक च एक । मण्या कंत्रिश्चिक्ष इत्रहाक्ष्माक्ष्म वाया । तथा च क्रिमंक्ष्मिक्ष नम्भात्रे साक्षाद्वार्या साक्षाद्वार्याक्ष्माक्षात्र्यात्रमासाक्षात्राक्ष्मात्रमात्राक्ष्मात्रमात्राक्ष्मात्रम न्ह्राक्ति । माक्षात् । मिनामार्यः । एउद्याश्रम् । उत्याश्रम् । उत्याश्रम् । साक्षात् राब्दाश्र-। :मर्ड तीड़ "ह म्नाइप इंड नामायः"। जनाय तीड़ निमित्तः भिष्णड् एनाइप नर्माइतीस । निभिाराएक । : इसम्पिन अस्ति । वर्स्स्प्रकारिक अस्ति । मनेशब्दीयत्वापतेः । फार्रितमाह इति । तस्मादित्यर्थः । यथोक्तानिम प्रमित्र । प्रथितम -।।णाप्राक्रमानार्गायाकाङ नाम । एत । एक तिर्हक्त्रद्रिमान्ध्राध्रायाक्रमायाक्रमायाक्रमाया -भीक्षावर्षामाहिगत्तक्ताथीश्वतत्विवहाहिक्ष्यं इति विक्या सक्या नत्त्र विशिष्टमाथपाश्रविक रमेति यावत् । आश्रयाश्रमित्रमावस्य वाषारायेयभावस्य । अभावादिति । संभावनादिल्पस्य -ज्ञानिक्द्रपं यत् आश्रयणीमत्यथः । अन्त्रीण निना । विशिष्ट्य विशेषवतः विष्यणस्य प्रसिद्ध-इलाहुः । कल्पन्यम् अर्कनाः (सर्वत्त्वाराभिमतायाम् । तद्।श्रम्पामिन् । तत् ताहशम् अन्य-

मोह्यानेस्तेषु स्थायोगं यथासमयम् अन्तर्भवित समानिशन्ति हेतोः अस्माभिः पृथक् -सम् प्रतंक मीटानिक्सं :। विक्रिक मिन कि है । । । विभि अविउत्तमविर्धाः अन्ते न्यूनतेस्तः तात् दोषात् स्मार्थित्वा उन्तद्रोपेपन्तमिवयताह एपा-। :फिड़िफ्ट मीटिनिमिं क्रिज़ीड़ाध हिन्स न ही है :फिड़िमिंग्रिनिप :ार्ग्ड गंणग्राक्छन

- किन्दर्गाणार्ग् कालसारक्षिय कृतिकाङ्ग ह हत । : विश्वामारकार्म्म मिन्निस् । कीर्वा विष् । मर्तम्बर् ( ईषु ১७७) ह्नी इसम् जाप क्षा क्षा में भारतीय है। एवं हिस्से हिस्से हिस्से । ।। :भेम्रह । । । भेभिर्म ।

भीवमाह अनुप्राप्तस्योति । वेपत्यं चमत्ताराजननत्त्वम् । श्रुतिविरोद्धः वृत्तानार्तत्त्रः

प्रशिहत्रताम् अधिरहत्वम् आवेर्हहतम् प्राक्रिक्ताम् न यथाक्षम् । वरस्वभावत्वात् । क्रमेणोद्द्यम्

નજો નજાવાલ્ડગર નજો નજાવાયાં કોર્પણ ને ફરીન્ યુર્લેદ પૃષ્ટીના તર્ય નસુત્રનાયાં ક્યાકુપજીવે ને ફરીન્ યુર્વેદ મુધ્ય છે: સુધ: સુધળાં ક્યાકુપજીવે ને સ્પેયુ મ્લેક્ય યુર્વ મિડિંગ મોલિપ્રસ્ત્રોડન્યું મહિત્વહેના સુધ્ય મુધ્ય માટે ॥ ૧૮૦ ॥

अत्र कर्तकर्मप्रतिष्यमेन रहातः अनुपासानुरांभेंन रुता न पुराणितहासारिषु वथा प्रतीतेषि प्रसिद्धिभित्यः ॥

भण तहीए स्प्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमान्द्रमात्र ।। १८१ ॥ भ १९६ ।। १८१ ॥ भ भिष्टि ।। भ

भ्याम | निर्म ग्रेतिकक्रक्रियः । भेष्ट्र । भार्ष्य । भाष्य 
तत्र प्रसिद्धयभारस्य प्रिसिक्तं स्थित्य ताः स्थान्त स्थात् । स्थित्वयभारस्य प्रिसिक्तं स्थित्वयभारस्य प्रिसिक्तं स्थित्वयभारस्य प्रसिद्धयभारस्य प्रसिद्धयभारस्य प्रसिद्धयभारस्य प्रसिद्धयभारस्य प्रसिद्धयभारस्य । अस्ति स्थान् स्थान् स्थान् स्थान् स्थान् स्थान्त स्यान स्थान्य स्थान्त स्थान्य स्थान्त स्थान्त स्थान्त स्थान्त स्थान्य स्थान्त स्थान्त स्थान्य स्थान्य स्थान्त स्थान्य स्थान स्थान्य 
हर्मेश्रामासराज्ञीत क्रियमासराज्ञीता स्थित । 
नेमल्यस्यापुष्टार्थतायामन्त्रमीले उदाहरति भणेति । मर्तुगृहगमनाय एतावयायाय । भण्य । भण

# अनेणुरणन्मणिमेखरुमिरिराधिद्वातमञ्जूमज्ञम्भाम्। भरिसरणमरुणवर्गे रणरणकमकार्गे कुरुते ॥ ५८२ ॥

भ्रम् स्टिप्ट क्षेत्रकृतिक है। क्षेत्रकृतिक क्ष

। प्रमण्यम् । क्षित्र हिम्बन्न । क्षेत्र क्षेत्र । क्षेत्र हिम् । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र

। अभिनिनिष्ट किंगिककक्रिय हरमित्रकाष्ट्रम

- क्रिसिट्ट क्रिसिट्ट के स्टिट के स्ट के स्टिट 
। हेष्ट १ क्राप्त केस्रामुख्य । क्राप्त । क्राप्त । क्रिक्त प्राप्त । क्रिक्त क्राप्त क्राप्

ग्रन्थित पाद्वयगत्तर्वेत यस्तमा ग्राहावक्षणित नदी सद्म्माः। वसकस्य पाद्वयगत्तर्वेत यस्तम्मग्रुक्तरत् द्रीतः। यथा

दुरन्ततां निर्णयतोऽणि जन्तोः कपैन्ति नेतः प्रसमं सदम्याः ॥ ५८३ ॥ उपमायम् उपमानस्य जातिग्रमाणगतन्यूनत्वम् अभिकता वा ताह्यो अनुनिता-र्थत्वं दोपः धर्माश्रये तु न्यूनाधिकत्वे यथाक्रमं होनपद्त्वमभिक्तदत्वं च न ब्यभि-चरतः । क्रमेणोद्हरणम्

॥ ४०८ ॥ फ़क्त मंग्रम संज्ञातः सिंगामञ्च होनिजाञ्च

यमक्स्य पादत्रयगतानेन यसन दोपः । स चापयुर्तेऽन्तर्गति क्षिनित्य प्रामित्रकाह स्मिन्द्रमेति । यसने निवन्यनम् । अपगुक्तह्मिति । एक्षिम् द्रषेश्वनुषु वा पादेतु यसके स्वित्रमेति । यसने निवन्यनम् । अपगुक्तह्मित्रि । एक्षिम् द्रषेश्वनुषु वा पादेतु यसके स्वान्तराह्मित्रम् अपगुक्तव्यक्ष्यदेति एक्षिन्। ॥

तहुदाहर्राते भुजेग्मस्याते । सरम्भाः रम्भः तरमः तरमः स्वयः 
ारिकार्कता वास्त्राव गांद्र । ताम हे १ १ १ ६ प्रात्त । जान गांद्र । जाम जांद्र । जांद्र जांद्

तत्र जातिगतन्यूनत्वस्थानुभितार्थतामन्तर्भाने वदाहरति चण्डालैप्रिति । वागनसूत्रवृतो नातिवतेते कि तु तत्रेवान्तर्भवत इत्पर्थः ॥ -शिर्रिक किंद्रमुनमाम । **शिर्गिन्स स्** कीरहाद में मिन्सिन किंद्रमुन के किंद्रमुन किंद्रमुन के किंद्रमुन किंद्रमुन के किंद्रमुन किंद्रमुन के किंद्रमुन किंद्रमुन के किंद्रमुन किंद्रमुन के किंद्रमुन किंद्रमुन किंद्रमुन के किंद्रमुन किंद्रमुन किंद्रमुन किंद्रमुन किंद्रमुन किंद्रमुन किंद्रमुन किंद्रमुन किंद्रमुन किंद्रम ॥ मुह्हीय हीमीहर्षे ।हर्मे ।

-र्तितप्रमाइप्ट र्व्याप्रज्ञार्ग्राप्ट :रितिपाइन्से र्व्याप्रज्ञार्गेह्यू म ह्यू । म्यम् यूत्रीपन्सीह्गास्त -रिक्ट तिमीष्यिक निविद्य मास्त्रास्य भिष्यितिष्य । स्वतिष्य भिष्य । स्वतिष्य अत्यान्ति । स्वतिष्य । ना स्वात नगडाङ्क्रियम् प्रमाने प्रमाने विष्या प्रमाने विष्या । 

:तिरिप्रज्ञीमाङ्गर्भः नार्वेश्वेय क्ष्माने स्पान नार्वेश करता निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा

माणतः उपमानमिनेकम् ॥

-प्रीए हर । :एक्तु बान्यः । क्षितियरः पर्वतः । काकिन्द्रीपात्तं भ्रमनाप्रवाहतुत्यः । अत्र परि नीपर्भ हम्पर्भ हम्पर्भ हम्पर्भ । भेत वर्ष इस्पर्भ भाभः इस्पर्भ भिक्ष्म हिम्मर्

न्द्रेंडिन विमनसूत्रवृत्तावा असुनितामानमाने उदाहराणे पातालानिताना । नामनसूत्रवृत्ती नतुर्वेड-।। मुष्टम् जिमिनिम निर्माति कार्याः कर्मम् । महापः विकार्यः निर्माति महीति महीति महीति महीति । उपिछः सुगार्दे। प्रजाः विभिमित्तुः निर्मात्तिमिन्दुः भगवान् नेघाः त्रक्षेव विराजते शोभते इत्यर्थः । निमाश हत नेमाश वर्षक्षेप । अये क्राना पांसीवेशेष: पक्षेप क्राना नामान । अधिवार हुन १ ५ हुन् १ ५ हुन् भी

-महप्त णिप्रमाठणकिह्नाप्त | त्रिमिष्टिक त्रिज्ञाइक शिम्तन्मामानेशनिह्न । सानमनी। नामनी। अत्र भगवतः सहस्वान्ते व्यवनस्मृष्टिइव्यामुपमाने परिमाणतो न्यूनम् ॥

[इत्तीयेऽस्पाये उदाहनमिदम् । बहिस्फुलिङ्ग इव आस्रकण इव । "जिष्ठ स्फुलिङ्गोटामकणः") इत्यमरः । प्रमाणगतस्यन्तस्यान्तिवार्यनायान्त्रमान्त्रमान् उदाहराव बह्वाति । वामनसूत्रवृत्ती चतुर्थेऽधिकरणे

इत्युक्तम् ॥

भीनेसरेण तु ''अत्र वाच्यं साहसकारियमिवारपृश्यवाषाणे व्यद्गयमिते जातिगत न्यनत्वस्'' -ज़िलाइप प्रयासनिवस्था स्थासाम् भीमसेनेन ''यहा साहसिक्तमात्रोपमानिवस्था चण्डालाहे-(मुम्बि तीमीकार्य) । (अनुनिवार्थन्वाभित्वाक्षित । तबित्वविवशाया तु न दोषत्वाम्) क्मीण । अविस्त्यकृती घाष्ट्रमः, इति हैमः । अत्र चण्डाळलवाते-धूनतथा दुष्कमंकामिलक्पक्ते--क्रिक्र हे मुहासे''। मेल हेनुगम्बीस्य। साहस्य बाहिनास्य हेन्द्र हेन्द्र-

> ।। ১১४ ॥ मृामुद्दांकृष्ट इस्रीगामप्तमुगिरुकोकृष्टारु १ मुहिर डेमिल्या कुष्णाजिनपर वहन् ।

॥ ग्रिशितनीहरूड तथिहरू नम्हेलर्राष्ट्राहिन्न अस्तिनिक्सेन कर्वाकेन इस

निर्वादण्डः प्रनारं कालिन्दोपतिसंत्रभः ॥ ५८७ ॥ । मिग्रिविधिक्षेत्र मिलः भिग्नः हे हमिछाराप मगरी मगवान् वेथा निमिसिस्मिर्स प्रजाः ॥ ५८६ ॥ अयं पदासनासीनश्रक्षनाको विराजते । ॥ १८२ ॥ ज्ञीकिन एंग्रिम म्ड क्षेत्र्यम्डीन

कीं कियानिया में अधि कियानी स्वीत्य कियान के अधि कियान के अधि कियान के अधि कियान किया कियान किया

हीनएदरवर्स ।

स पीतनासाः समृहीतयाः में मनोज्ञभीमं नपुराप ऊप्णः ।

शतहर्देन्द्रायुष्यात्रियापां संस्टब्पमातः श्रीतिने मेषः ॥ ५८९ ॥

मिनेन थेमेण प्रतीयते इति प्रकान्तर्यार्थस्य स्प्रुटमनिश्हादस्य भग्नप्रक्रमह्पर्नम्। यथा प्रतिरादे ने स्थानमान स्थान सिन्ने सिन्ने वर्षापमानत्मपूर्य देश सिन्ने स्थापमान स्यापमान स्थापमान स्यापमान स्थापमान स्थापमान स्थापमान स्थापमान स्थापमान स्थापमान स्था निक्य क्रिया अवस्था स्थाया साथाय हो। क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया विद्या अत्रोपमेपस्य श्रह्वादेरनिर्देश शिवां ग्रहणमिलिस्यवे इत्यिभिक्पद्रत्मम् ॥

कुणाधिनव्हपं परं वसं वस्त् सः मुनिः नार्दः निक्रिन नी इन्णेन नी नुनगोनन मेन्सण्डन शास्त्रिष्टः क्रिकी : इस्टील अर्पाल अर्पाल मुन्नाहमु । हिन्ना सुन्नाहमु । हिन्ना स्थापक स्यापक स्थापक स्यापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्था

संबद्धः अञ्चमान् स्वं इव व्यराजांदेववंः ॥

लाहिना । उपमानस्य बंद्यमतः । अस्य 'वमंः' इरगनेनान्यः । तिद्वितुर्याः तिद्विपः । -हिस् आर्न्डित । एउए। गिंड्रेस हीड्रोनर्हाएका । हीड्रीक्षिप्रधामानविधि हिम्हित उप्ते शिन्ड्रि 

-តា្រ ត្រ្យំ ត្រូវិទ្រ អូ សិរទ្ធនេះ ក្បាលកម្សាមានទុកគម្បាលអ្នកអាមាន មុខប្រវាជ្ជាក់ ॥ :भ्राहीनभंगभाग । हीमीह्राह्म । अभग्र "प्रकृश । । ।

श्यम्बनुक्ष वहान् मिशावा रात्रा गशिना चन्हेण संस्टवमानः सबलानाः । । देवयपः । "शतरूरा मुन्दरं च तत् भीमं भवकर च वयुः शरीरस् आप । कः इन शतहार् निगुद् इन्हापुनं 

निक्य द्रोतः सीडवमधिकपद्वमेत्र । तदेवाहः अन्नेखाहिना । उपमेयस्य श्रीकृष्णस्य । अधिकृषद--राम तीमीतः ग्रीतिमाण्ड्रार क्लिश भ्रमन्तुः । हार् नाम्य जार्ड्रेनियाहार णिक्रीक्ष र्ममित्र 

कुम्पर होमाझ्येकम्परलमेवेतहिलयः । उपमानम्याहिकार्यान्तर्मापार्याः । क्रामान्तर्मा

नोक्तमित्युद्दयोते एपएम् ॥

-जामह । जिस्मिक्ट । अस्ति हो क्षेत्र नास्त्र वास्ति । अस्ति हिंग्या वास्त्र हो। अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । । तिर्हम् रात्रकृ । तीयवित्रकृत का निष्ठ ए एक्ट रिम्हानाम्बाष्ट्रवार्वात्रकृते क्षीनगान्ने, तितितितः रंगमाममञ्जूषान्तः मृष्ट शिमारितः स्व इक्षाम्यस्य रंगमामान रतम्! इत्युदाहरणे चिन्तारत्नितित्युपमानस्य त्वाभित्युपभेषस्य यः चपुसक्तःचर्णस्वत्पयोठिङ्गयोगेदः निन्दी' गिमान्द्र । यथा । सन्तर्भक्षा असायायाक क्यायाना । यथा महिन्द्र । स्वाया । स्वाया । स्वाया । -ाहाम श्रिष कृष्ट मिटाईर, हमार, इंशिष्ट । विशिष्ट । विशिष्ट कि कार्या । विश्व कि -मत्रप्राय प्रीउत्त महार इसिंग्वा एडूपड़ होर्न संसम्बन्ध का है छोड़ महास्त्र प्रायस्य सर्वा मान्यस्था साम्यस्थ

फर्नेम्लिए। उत्तर्भार्या व्यवसान प्रतासम्बन्धा वा व्यवस्था वा व्यवस्था सावार्षिक मिल्लिक स्थानार्षिक स्थान निस् । अस्य । निर्मे होमीता उत्तरमन्यव्याद्यात्रमानम् अन्याहारळम्यम् ॥ इति व्याद्यात्रमाने विष् शिवामित यनान्यांचिरचयेन स्कल्यामानेन नमस्मारामक वृह्य । इहिन्द्रमे हिन्द्रमा हो अत्रखपदीयाशो -प्रशिक्ष हरप्र । : हाम तिष्णन इिकिनीमप्ट रिष्ठिमिमिक्र मे स्प्र मे स्प्राप्त श्रीमन्यस्य प्रमिश्रिक् भेरत्यातः सन्या भवतीति वोष्यम् । अत प्रशिष्येतः भेरत्यातः सम्भिष्य निस्त्रमं अध्यक्ष्यं । उत्पर्भमानपद्भ व भागमनपद्भ व निष्पह्नि इक्षयंक्रानिमानपद्भ व मानपर्योगिनार्यक्तसम्बर्ध वर्णनीयम्। तथा चात्रस्यप्रतीयमानपर्स्य 'किङ्गविपरिणामेन यथाक्तयं--मित्र :पिरुनेषन्यरेषे दानज्ञामंत्रायन्त्रिक्षात्रायन्त्रायः युर्वेत्यायः युर्वेत्यायः विवासः । प्राप्तः विवास -ागामान-गर्ने । अन्यया तयामिश्राह्मा हांगाः प्रमुद्धाराः प्राम्भाने स्वापाः । हिल्लाम् । हिल्लाम् । हिल्लाम् । न्द्र सनान्ध्रह प्रमानमुखारित प्रतिमान वा वर्मान्त्रमुपाराण'' इति उत्तरत विद्यमानस्य शृह्राप्रन्थ-क्य तह । जानमित्रमित्रकुरू प्रशिष्णिया मूलकुर्या । अत एव न्त्राह्यातम् , प्रतीयमानेमिन्नेमिन्नेमिन्नेमिन्नेमिन्नेमिन्नेमिन्नेमिन्नेमिन्नेमिन्नेमिन्नेमिन्नेमिन्नेमिन्नेम गिन्य स्पार्थः हिन्ने स्पार्थित स्पार्थित सन्त्रिय सन्त्रिय साम्य स्पार्थित स्पार्य स्पार्थित स्पार्थित स् नामप्रमा । त्रिर्मिमप्रिय आर काल हे ड्राइ होस्निमियन्त्रिम्मप्रमानस्त्रिम् । मन्त्रमा - दिक्रिमेम्प्राप्ता । तक्षान्य हिल्ला वर्षेत्र प्रमान्य हिल्ला । नत्त्राच्यम्प्रमान्य हिल्ला । । । । । होड़ 'इक 'रेक्न इस । अपसान स्मिप्त के प्रमिष्ट । के हो । अपने । ह तीड़ ":थेष्ठड़ गिभीम । तीकिंगः"। क्रमण तीड़ म्हम म फ्रमळाभूम एउएळामतः ( क्रिम १ हिंगी यावत । वस्तुन इत्पर्थः । 'क्मालमक मुखं मनोन्नमेतत्' इत्यादौ ( ५२१ पृष्ठे -तन्नीममणग्रमास्त्रमणम्हेन । अन्यन्त्रमणमाहिनस्यक्ष्यः । निर्मणम्यन्त्रायार्यामान्त्रमणम् तरस्येनोपात्तथमसमन्यवनातिः का नो हानिरिति चेत् तथा सति कथमुपमानत्वमुपमेथत् च स्वात् भमेलेयः । समन्त्रयाद्याद्वाता । समन्त्रयाद्वाता । समन्त्रयाद्वाता । समन्त्रयाद्वाता । समन्त्रयाद्वाता । समन्त्रयाद्वाता ।

## ॥ ०१८ ॥ में एक्पारक्ता शिब्धान्द्रभाग्यस्य में ॥ ५९० ॥ सक्तवो अक्षिता देव शुद्धाः कुळवधुरिव ॥ ५९९ ॥

सेड्यान्तस्य सायम्भरत्यः सायारणायमस्य उपमेये तदन्यया बान्यतया प्रतीयमानतया वा उप-संहाराहिति प्रकाशकृत्मतयः हिति ॥

ਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਿਸ਼ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿੰਦਿਸ਼ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿੰਦਿਸ਼ ਜ

नीश्रस्थम नीक्ष्मिं भेष्ठमीनाथ कितम्। स्थित् । क्षिम् । क्षिम् । क्षिम् । मिर्क्षि वृद्धः निक्ष्म । मिर्क्षि वृद्धः निक्ष्म । स्थिति । स

तोड़ "तिचित्र पंजात प्रकार के विद्या हो प्रमानित । प्राणा इव भियोड्स में विद्या प्रमानिता" । क्षित्र में प्रमानित । प्रमानित्र । होस्ति । प्रमानित्र । क्षित्र । कष्ति । क्षित्र । कष्ति । क्षित्र । कष्ति । कष्त

। :छराठ्यहम्मिमीक्षे :स्यार्क्यक्राध्यास्यः। मुन्त्र । । १५७ ॥ हो । १५५ । । १५५ ।। वर्षवर्द्रप्णाववादः वसवधाति अस्य अञ्जासक्षमस्वभावत्वात् । यथा न हंडगान इंभग्रह इंग मीयमीयनामाप्त अध्नामक विद्यास है हि

॥ ६१८ ॥ म्ड्र गमसनि १०१३६ गिर्माट ग्रेग १५ विषठ

॥ मृत्राममहर्महर्माकमक तीर् 'ार्गम्यष्यम्यात्रम् । म्या तीर् "निकाम्प्रकाष्ट वीरईर्द्द्वी कंड्रव फानामव्ह। मनाभयव्यनिमव्ही हरहिर्द्द्वी" । हर्मक्रमत्रप्रप्रेमितिषकानामग्रिमंग्रुविधादीहोसेधनामग्रीत्राधादीहोसेथम्गाम होड्र स्तिम्प्रह क्रिप्ट रिट्टीनिक्तिक न तिकिक्षिप्रेष्ट कृतिम प्रशिविकट्ट : मेथ रिप्राथाः : १७३१-१८०

-हरी ह हथ" पिंद्रए ह हेक्ट । जाहानामानामा हिप्तान हिप्तान स्था । एउट्ट -भाभिमामाम **१५१७** । :पेछिगिर्मग्रिशहोहोत्तम् । अस्य नामित्राधाना । अस्य नामित्राधाना । -ज्ञानसम्बद्ध । ज्ञानक्ष्यक्ष । ज्ञानक्ष्यक्ष । अम्बद्ध हा । क्ष्रिम् । क्ष्रिम । क्ष्रिम् । क्ष्रिम् । क्ष्रिम् । क्ष्रिम् । क्ष्रिम् । क्ष्रिम । निमार न निष्ठान । मञ्मीकृत्य भारतम् । स्ट्रम्भद्रम् । मन्ननानेनामान निष्ठान । मानान । क्षेत्रभिष्मम्बेशिष्ट्र । मिक्कि। मिट्रेस मिट्निमा। मान्याप्रमा । मिक्रियाः । ह सी तिविषर न उंदिएक छात्राप्त कंटाएमें नाथाया साथाय है विविद्या है है है

।। तीर् "जामिमाममार्गमानुमानुमान्। क्रिया स्थापना हो।। इत तीर्म्याप्तप्राप्तिक हर्ति। त्रिया त्रिया परमुपात्रक्षिय हर्मा हिन्द्रमा 
<u>ាអាតិភ្ ខានុក្ខមក្ខាត់ជាមាទ្រា តិព្រៃះិកុខ ពិខនិ៍ជំនួព្រៃនាទការបរិ្ធខែកុខាតុកាព្យាខុំរុះ</u> न्। हिस्से: बहुमूह्य: अमूहित से श्वा अनवी: पूर्वे: गुणै: प्रभित: प्रसिद्ध: अमूहित्यथे: । । काम मिर्मिष्टेन्ज्रिष्ट । निर्मिष्टि नीज्ञाञ्च शामार्गञ्चमन्नमन्नमन्न भार हिस्स् । स्ट

। প্রাচানিদ্যান্ট্র । প্রাচ্চ । প্রাচ্চ পর্বাচ্চ রাম্যান্ত্র প্রাচ্চ । প্রাচ্চ রাম্যান্ত্র প্রাচ্চ । ा: मिक्सिमास्य हित्रेद्वेदी पुरवल्यात भग्नप्रमासल्दो। ॥

असमाना इत्पर्धः । व्याख्यातामहं चन्नातिभद्दाबाँधः ''अन्याभिरसह्य इति । अन्यास् विस्थिषः वीतिः अन्यद्विषेतेः अस्ट्याः अस्मानः । विभ्रमपद्धे अन्याप्तिः क्षीपिः अन्यद्विष्टिमेः अस्ट्याः पृतिः विसमपने मध्ता विस्ति वास्यन्ति वे ते मधुरतास्त इत्यर्थः । अत एव अन्याभिः स्ति । भारति । मिर्नाह । स्वाहि वास्ति । अर्थान अर्थान अर्थान । स्वाहित 
स्रावार्यास्यामियायानि पदानि उभयत्रान्यप्तम्यांनीति वचनमेदेऽपि ह्पसाम्यात दोष:। अत्र क तोड़ तपन निष्ठ तीड़ तिथा हस्यानम् असहहा इति मधुरताध्व हिन कि कि कि कि ।। कींड्र "किनित्र "इति :। होति ।।

<sup>9</sup> समयादित । उभ्यत्रापि उपासहवामेदात् । तदाह यद जिलि इत्युह्योतः ॥

समावि भग्नप्रक्रमत्येव ब्याप्तः। यथा -िष्ण्यासाम्हिनार्रम् । एहम्ब्रुह्मार्थ्य । एहम् । एहम् । एहम्

अतिथि नाम काकुरस्थात् पुत्रमाप कुमुद्रतो ।

## ॥ ४८४ ॥ मन्तर्म हामार्गमात् असाद्यां नेतना ॥ ५८४ ॥

मृतभिवण्डतीमानस्पः । पुरुषः प्रथममध्यमीतमस्पः । विधिः अपवर्तमानस्पः । पुरुषः जिल । ाम्ज्रीएक्क्रीक डाफ्गीलमेरन्माणामक्रपक्षम भीमप्रज्ञाश्वक क्रियादिन। । क्रियादिन। । क्रियादिन। । क्रियादिन। (त्तापणासस्य) बहुवचनं च । अत क्षेत्राञ्चपमीपादक एवेति त्रोष्यभिष्युद्योतादिष्ठ स्पष्टम् ॥ द्वत होते हार्य ( प्रथमगणिया ) एकवन है हार्व हार्य हार हार्य 

''रखिलतसं विजातीयविषयतस् । विश्वान्तिः चमत्कारः" इत्याद्धः । असाविष् हमाग्राक्तिषड्ड । प्रथम फ्रिक्श कीड़ थे। अहम कि। नामित । जिशास न जासास । नासास । क्यांस्याहि । पर्वजन्न । प्रामास्याहि । प्रामास्याहि । प्रामास्याहि । प्रामास्य -भादिपदासिवतेनम् , इत्याद्यः । तथा कालादीनामैक्पएक इव । अस्<u>यालितरूपता</u>या अपारे-होत्यरे ( १८०० हो ) "एवंजातीयकस च" इति अन्थेन स्फुरोभिष्यस्य । विष्यु । तन्यप्रस्यार्थः । स च प्रेरणाप्रयत्नादिशब्दाभियेयः प्रकृत्यनुकुळ्यापारः। आदिपदप्राह्याशीवोदा-

सुगें प्रथमं पद्मीस्ता कुमुहती कुमुहाङ्गनागराजस्य भागनी ककुत्स्थस्य गोत्रापत्यं पुमात् काकुत्स्यः हिमार फ्लाकपुर । त्रीमीथितिक नीउड़ाक होरित-मारात्रमत्रप्रभ प्रमिद्रियक्ष का । :थेम्पियेषु हे म : क्याप्तः अव्यापित्यः ।

। मुम्प्रिक तिरू । तिरू ''ह । मिष्ठिमिस्रिक : क्रिक्षक्रिक । क्रिक्षक्र । विद्याना । 'क ग्रीप्रक्र मिट्ट प्रिक्त प्रम्पे हार मिट्ट क्रिक्स होते होते ।। १० ॥ : स्वार् रसमुद्रादिव मध्यमानादुहुचनकारसहसीन्ममन्त्र । छक्ष्येव साधै सुर्राजवृक्षः कन्यो पुरस्कृत्य भुजंग--1मर्गि क्षित्र कुमुद्रस्य कुमुद्रस्य कुमुद्रस्य किष्यात्य । अस प्रवास क्षेत्रक्ष्य । अस प्रवास क्षेत्रक्ष्य । र्किङ ध्रव रिम इंडमम हहम्मी :र्काम्मान इम्कु तीर इंकु तीइ 'महन्महान भीडान किइमुक् में भिष्ठिक क जामन देन किल मिर्निशिष्टाक पिर दिर्गि विनिष्ठ कि । अन्य क्रिया किल इत्यह्योते व्याख्यातम् तत् न रविरम् 'कुमुद्नागध्रता' इति भानितयनकत्वात् । कुमुद्रती हि "फिन्हागाम इमुक् किंद्रमुक्ष्" हन्न । :ब्रीमीय तिकिम छाड़ई ब्रीड् विकि काल जिल । प्रमा तिर्मामाद । देशकिमीयद्भि मजासर जामार जामार जामार नामार हो। तसात् कुशनामकराजात् अतिथि नाम प्रसिद्धं पुत्रम् आप प्राप्तनती। का करमात् कमिव चेतना धीः

<sup>।</sup> इहाराज्य हीस । इही प्रतिसीर्मिनी हीहे ( ००१। होहे। 'ार्निहर' ६ ॥ मृष्ट्यीक नीडीहरूग्रह । अस्त्रायः । क्रान्नायः । क्रान्नायः विकास्ति। नीड् (३०।९।६) "हम्ह्यानातुषु" ( ६। ३। ८१ ) इति सूत्रेण समानशब्दस्य समान. ( साहेचाः ) ॥ १ किनन्तेति । 'किनू न" नालोबने कथ्यः ( ३१२६० ) इति पाणिनिस्थर्भने ) समानग्रन्दे वपपदे हभातोः कतिरि कञ्पत्ययः। -ड्योड । समान इस पश्यतीति सहया. । ''समानान्ययोक्षेति काच्यम्'' इसि चालकेन ( 'स्पदादिपु ह्योड-

। 15नाक्ष्ट्रेरयुर्मुनिकाग्राप्तः काँसुस्माराज्ञान्त्रमा । १५५७।क निर्मात्रमध्य म निर्मामग्राप्तर । । । ।

अत्र छता निभायने में विभायने होते संदोध्यमानिष्ठस्य परभागस्य असं-निस्रायसे मक्रक्तमम्बेपन्ती वालप्रवालनिरमप्रम् छनेव ॥ ५९५ ॥

ोध्यमानिष्यवया ज्यलासात् वृष्यमेदः।

असंबादिना । न पुनर्गापित । 'न पुरा आप' इति कविताहः । यदाध्यतीतपश्चिमरात्रिमात् जावार "अव वया महादं प्राप्ता वया या क्षात्र होता हो । वह वाहर -ज़ीन नेम्डुत। वर्ष अध्मक्त ईम्बाक तिर्मात ह न नेस्य ती इ निर्माभत्राप्त प्रमान हाः

प्रामेद्रहपराप्त भारतस्तायायायाचे उदाहराते प्रस्पेत्रा । राजावायाव्याव्याव्याव्याव्याया ॥ म्डान हाष्ट्रकृति सार होर्प्

। विस् २३ होए एम्सिमिक । इन्हा एक एक । हो ।। न्छनभद्दाचार्याणां ब्याल्यानं प्रामादिकमेव अंशुपद्स्य परागवाचकत्वामावात् प्रकृतार्थामान्नस्या--ान्निमिन्द्रीयपिन्द्र हिमिन्द्र हो। इस्पायि हिमान्द्र हो। इस्पायि हिमान्द्रि हो। ज्ञाप्तिम्प्रीतः माण्याया गंग्यिक ज्ञाप्ति ज्ञाप्तिक ज्ञापितिक ज्ञाप्तिक ज्ञाप्तिक ज्ञापितिक ज्ञापिक ज्ञापितिक ज्ञाप । माण्यामाम्रमम्प्रमाणगृहिन्नीमार्कालय क कृष । तीड्र "तीड्र 'र्ताणतीहन्तमप्रनामाञ्चन न । मह्वीयदिवी मीमजनाव किमिक" : किशीड़ीविद्य । मह्यीकानाइमीएका के कंट्रिन -णि। नीइ ": जनक्ष्य" मास कंत्रपृ एमान्यायायाय क्ष्याया है हिन्मीस । अस्ति । -मुनाश्रिकीएड ामपर एउठ (ए रिड्डा क्रमीय व महूही नीएडएकी नीडाएर एीए नामा ( ३।३।१९ ) इति पूर्वसूत्रात 'अकति कारके इस्पनुस्यः । यहा बालाने व्यामनवत--ाहम र्कात ह श्रीतेत्रकः'' हा :प्रमाध्यार्कालाणहेम्रानीणीप होइ ( ৩,শ। १। ছ ) ''एप्रहित्र'' । :मस निमिनिमिनाम्बर्ध । मिन्नि निहु "महुने च हण्जाणीह फ्रम्सिनी । अपवायिनिमिन प्रमनः । नाम्नामि नामिन्ना नामिन्न । हासामा । मीलान तक तम्मूर्य । किपम्हि किप्स्म अम्पूर्म क्रिक्स क्रिया । क्रियम् । क्रियम् नाना रगुराङ्गः अनुभिः पुष्पधुष्टिभिः निर्गेषा कान्ता समामिषा । मकरकेतनं कामदेवम् अने-। । কুর দুর্ঘন দুর দুর্ঘণ ( কোর সন্থারিলার্ডেমব্যব্য: ) বছর দেশ কুর্ম দুর্ঘণ করে । ांशुक्स यदास्यान्तः प्राप्तो यस्यात्ताहशी । ''स्यानुसुभ्ने बिह्निशिषं महार्जनामेस्रोपे'' इत्यमरः। स्पारताहशो । क्षेत्रनमेन कुतुनमस्वन्धिन। रागेण होहिरमेन हिन्सः सुन्दरः स्पर्त् देदीप्यमानः ज़िहा । अस्य महाह । अस्य महानिक्षेत्र, स्वानिक्षेत्र, महिनिक्षा भुद्धा महिन् । ।।।। । :महन्मवृ मिमहि मिह्नास्त्री हिल हें। छीप र्ड । मुम्हीत्हीम्निहाफ्तः हीए । क्रिन्ना क्रिक्स

म्माग्रम् । ःभिन्द्रम्भिन्द्रात महालित सिम्प्रमान । व्यापन्त्रमान । व्यापन्त्रमान । व्यापन्त्रमान । 

मेवान्वयादिति भावः) इत्युद्यतः॥

## ॥ ३१८ ॥ :जिकि क्रिंग है मुड्रक्ष क्रींग

जातीयक्रस्य चान्यस्यार्थस्य उपमानगतस्यासंभवाद्विष्यास्भेदः ॥ इसाही न महा प्रवहति न तु प्रवहतु हति अपश्चपतिनात्मनो विधे: । प्वं

-फर्याहमें :। प्राप्तक म्हेन्मिह । **होनिए एवं हिमेर ।** प्रमुख्य । प्रमुख्य । प्रमुख्य । स्वाप्त ।

-भिष्यिति स्राप्ति । (स्विति । निरम्प्ति । निरम्प्ति । निरम्प्ति । निरम्प्ति । निरम्प्ति । निरम्प्ति । निरम्पि । निरमि । निरम्पि । निरमि । नि

नंत्रायन होते प्रस्तुतम् न तु सा विश्वायम् होत सम्प्रमुक्षमेदः संबोध्यनिष्ठस्य भाजनस्यासं-नत् सवर्ष्यस्य स्विध्यास्विध्यस्याधार्षाचार्याः हा महेन्यायायाद्वार्याः । भावत्यस्य स्विध्यस्य । -ममुफ्न-एउड़ रिचासिन किम बीई ई : फिन्निए प्रिप्पिक्ष हाम्रिक्निक्षे कि ह न । : छिन् ितार होड़ 'र्जासिन कामजन । स्थानिक कि साफ कि मिल के कि । कि होड़ इस्प्रकृत

लामाबात् खता अहासंबोध्यमाना तद्विषयक्तयेखर्थः । च्याखासात् विमाजते इति परिनर्तनात् ।

चिद्योऽत्र नर्णनीयः । उद्गेतकारात्तुः नत् प्रवहणस्य भिद्धलेऽपि कस्यचिद्नागतार्थस्य गङ्गानिष्ठस्य -फंक्शिफ तीड्री। अपमानगति । **होड्डा । अपमानगति । अपमान** होड्ड समिन जीवतु ते पुत्री मार्केण्डेयी मुनियेथा' इत्याशीवोदादि रूपस्येत्यये: । उनतं च प्रमायाम्पि ''अन्यस्य प्राथे-विस्पादीत्वादेपदायेमाह प्रवेतातीयकस्येति । एवविचरयेलयः । अन्यस्यार्थस्ये । भिन् नीतिः प्रबह्यित्वये विधेमेद् इति मावः ॥

एक नीव्रविष । द्वाप किया के विवसाद्वार किया है। एक के वार्षा वार्षा अवहति तथा निमान । मिहिंदी । भेदः विहः । भेदः विहः । अशिविद्याने विहिंदि । भिष्रिविद्याने निज्ञान स्था माने युन्तरययः । 'प्रवर्तन' इति नपुंस्तरस्य समासघरकत्ते तु णिजन्ता-प्रमिसगोत 'वृत नतेने' इति मौबादिकाह्नत्यातीणियन्तात ''ण्यासश्रन्थो भुन्') ( ३।३।१०७ ) अशिवदिक्तिवर्षाः आशीवदिक्परतदाना विषेः इति समन्वया बोद्धव्यः। 'प्रवर्तना' इत्यत्र शावत् । प्रश्नतोदाहरणे तु प्रवहनरूपे कार्येऽप्रवृतायाः कीर्तेरतास्मन्काये या प्रवृतिसत्त्रकूले यः निमिन् कार्यार: उत्कृष्टम खाम्पादेन्यापा: भिन्नं कुरुं इस्राधिर प्राप्तादासमान स्प्रहासन स्पर्मित -िरिए। अप्रवृत्तक किलिकि मिर्निरिए। स्वापन स्वापनिर किलिक किलिकिक किलिक निर्मात । अह न निमित्र । अप्रवृत्ति । अप् तितिहर हिए किए : भाष्म : इस्टिश स्प्रिका स्प्रिकार हिल है हिल्ले हिल जैव मातिस्ते एस्पर्यक्तेन ''के इस्पर्यक्तेन ''ह इहि ) (ह हिंदि ) प्राचित्रकेण प्राप्त हिंदि -क्रशिष्यिने । त्रीक्रीहरू । तिक्रिहार तिरहार विराहरू विपान-माणातमसप्तम प्रमित्रकार ।

भेद होते। यथीपे विधेरेकमात्रान्विमेन न मेदः तथापि व्यत्यास एवात्र भेदपदार्थः" इत्याहुः ॥ ताहशयमान्तरस्य सत्वेदास प्रकृतस्योत्वासावात तत्र विष्ययोन्वयसंभव इति बोष्यम् । विष्यमादि-निधिविषयलं स्पादत आह् एवंजातीयकस्मिति । अस्मवाहिति । उपमेथेऽसंभवाहित्यथंः । वस्तुतस्तु । क्तिकार । मार्नामहि विषयित मानः। । मार्ना । मार्नामार । मार्नामार । मार्नामार । मार्नामार । मार्नामार । -फ़िमामतेर र्धिधिष्ट हर् हात्रहमी निर्ह इक्राह्मायात्रहास्त्रहमीणीए तीर् (६५११९६) पथा युशिष्टर इत्पादि । अत्र 'सत्यं बद्ती' इत्युपात एव साधारणी धमेः । स म ''वतेमाने खरु'' तया उचारितशब्दप्रतिपादितेन । सामान्यभूषा सायारणथमेण । अवगम्यते बायते । उदाहरति -ज्ञाह्यात्रहारी | **वर्त्वापर |** वृष्टिमुस्तर्गाहरू : वृष्टि | र्डाट्यार्ग्याप्रकामप्राधारा हा । त्रीर्वे "हीक्रि नुमायानानानाह पत्रापित्याह प्रापित हेर्यापं सत्यं वहतीति, इत्यन्तेन । उत्तमल चन्नानी-किर्मिष्ट इसक्रम तिर्हण करातालमी फिरफ्ति है । से एए एए । सिर्ध एए । सिर्ध एए । सिर्ध है । सिर्ध है हार क्रिक एस । विकि केर हैं कि सम्मान हैं। विकि एस हैं। विकि कि कि कि कि कि कि । :हिष्ड्यात एवनचे भातीत्वाकारो न दोप: कामसह्यमुन्द्राह्य भातीति प्रतीते: ) इसुह्योत: । वृष्ट्र इंभेडाक्रफ्यडाएं होए कि क्रिक्स्माम निवायहान्द्री । इंग्रिक्स सार्व हार्क्स माक् क्षे । तीड्र प्रदेश । अपन्य उन्तातिषद्योत्यत् । प्रतिमानम् अध्याहारूकम्पा म द्रोप होते । एव -ात्राया क्रिक्नीमध क्रिक्निम । । : ग्रिय तीड़ ": एड़ के ग्रेटक्नाहाना होता । त्यारि । विसानमें इस्तर विस्तिम् सिंवादिना कतानामिक्योहपमापर्यवसाने पश्चात् भीकानमें । क्राएक्नीमधनभीक्रेडीब्बाक्रक्रद्वीाङ्ग नामध्येषामधिषात्राधाम् क्रियां हिंद्र न्याङ्गातिम्योत्रमेन्योत्योत्योः। ''नम्दाहतेषु क्यं हुधता भिनकाळसंभिनाद्रमिति<sub>रिकमुपात्</sub>

नन्दारतेतु इंशदिनेश्वान्ववयोग्वयमिन्तेरोव साम् बोध्यताम् वपाचधमत्तु उपमेव प्या-मिनि । क्लिन्द्रं श्वादिभेद्रा दोग इति सक्ति निन्द्रव्यादिना 'अथिवामाति' इत्यन्ति । समान-मिनि । क्षियाव्यानियां । इत्य अयेतनेन थमिन्तराम्बनेनानेति । उन्नाम्बर्धः अच्याहारक्ष्यामाति वावत् । प्रमिन्ति । साधायपाति वावत् । प्रतिपमानामिति । अनुक्तमिन गम्याम्बर्धः अच्याहारक्ष्य । प्रविद् प्रमिन्ति साधायपाति पावत् । प्रकृत्यम् काखिशेषायनक्ष्यम् । व्याद्राम् अवक्ष्य । प्रविद् सिनाम् निन्दाम् । प्रकृतियम् । अव्यव्यम् वाखिशेषायक्ष्यम् । व्याप्ति । प्रविद् प्रमाम्बर्धः । मानि इत्यानि । प्रकृतियम् । अव्यानि । व्याप्ति । व्याप्ति । प्रविद् प्रमामि । स्याप्ति अपिन । अव्याप्ति । व्याप्ति । विष्ति । व्याप्ति । विष्ति । व्याप्ति । विष्ति । विष

माणामभर माणातिमीहर्षेण पात्रापृष्ठानीमथ विकासकार होगाइट मुनामस हुन - एनामास हर्नित्रापृष्ठाहरू । ठरीटाईम्ब्रीलाकारहित हाप्रन्हेम्शीमधरुक्ष एउपमेपट इइ प्रुधिष्ठेषु एठ ठीड़ 'ठीइक एउस एमएड प्रिस् स्प्रम्थनित च विविव्ह एउस दिलासहै। स्थान्य हो।

आग्रङ्गनीपस् रेपोपं पुष्णातीतियत् युधिष्ठिर ह्न सरपयदनेन सरपयायपानिम्पर्णातत्त-मात् । सत्यमेतत् किंतु स्थितेषु प्रयोगेषु समर्थनमिदं न तु सर्वेथा निरवद्यम् प्रस्तुत-वस्तुप्रतिविज्यावातिति सन्तर्तस एवात्र प्रमाणम् ॥

नरवद्भतकम्, इतिवत् सत्यवदनेनायं सत्यवादीति न पीत्रहन्ताम् । तत्र पीपंणवदत्र सत्य-मंद्रभ पुणात इसिक्न केमिल विश्वात के स्वतं के स । विष्य हा हा हो हो हो हो हो हो है । विषय हो है । विषय हो है । विषय है । वरवर्त्रतकम्, इतिवत् सत्पवदनेन सत्पवादीति न निराकाङ्गलमिति शब्दाधिक्येऽपि न निराक्षाङ्गत्व-नर्घ भी।एत : तिक्ति मुक्त वह स्ति हिंदि से एक स्वाप्त के स्वाप्त स् रेपीपिस्यतात्रप्रयोगस्य निराकाङ्गरवेऽप्यानुशासिनिकरनेन प्रयोगसाधुरवात् राया पुण्णातीरयेवान्वयबोय: शृभिष्ठः स्वानिष्ठायन त्राह्म । भारति । भारति व प्रत्ना पुनर्वति । भारति । भार चनवयक्ततीवणाभेदबोधार्थतया नासुप्रयोगे पौनरूक्त्यदोष: एवं सत्यवदनसामान्यस्य खामाविक-र्पन् गङ्गेनित्वादानत्वन्त्रसादिपदाध्यादार्गा दोनिद्धार इत्यादायः ) इत्युह्यातः । ( पोपणसामान्येन यथा युधिधिरो छोमादिना न सत्य बिनेत कित्त ताच्छीरपात् तथायमपीरपञ्जामान्न वेयध्रीमिति मानः । नित्वेदने वैवर्धम् । रिपेविमिस्वत्र पुषेः प्रयोगः साध्लाधं एव । **अन्तिमिक्ति**। स्वाभाविकेत्यधः । -वृष्टि व्यापक्षेत्रमाणवृष्टि । क्षेत्रक्षेत्र व्यापक्षेत्रक्षेत्र । व्यव्यव्यापक विष्टिक्षेत्रक्षेत्र । विष्ट भीविमित्यत्रार्थन्वेन पीवणस्येवात्राप्याजातिकस्यवाहिलस्य प्रतिति मेत्रक्ष्यं द्विः" इति । माणुम्भी तोड्र "र्तमित कंग्नासम्बन्धम संवयदनस्थायस । अधिवर्धमा । अधिवर्षि । क्रिक्सि । अधिवर्षि । न्नि कान्नम्बद्धि क्षित्रा प्राधिक सामान्यविद्यान्यान प्रमान्य विद्यान्यान प्रमान्य विद्यान्यान्य विद्यान्यान्य नाण्यु एक्ट्रिमीणाप तोइ ":ार्गरम्सन्यन:। "क्वाहिषु यथाविष्यसुप्रपो:" इति पाणिसुनेभा ফেই্রুনির্যাণি নির (০৪|৪।*ই*) ":Pg র্চ্স'' দেশ | **চিরিন্যাত্ত্ব রুণ্ট্র** ব্রাদননন্তর রাদ্যাদ<del>র</del>কন্টি हुन । तिर् ": फेफ्रमीतिस्निम्निकात्रामिक न तीर् रिप्रीत इमिण्याधाप्रशातित्रमञ्जीविष्या किब्ही सायादुपमा न तु वर्तमानेन सत्यवदनेन योगात् येनातीते चुधिधिरे तद्वाथात्नाक्रेमदः -ज्ञातीताम्त्रकाक्ष्यत तीमीप्रक्रिक्य हव सम्बद्ध हव सम्बद्ध हिम्मा (त्रेड्डाप्य हे प्रत्ययः स्त्यवदनशीख इत्यर्थः । सत्यवदनशिखल धर्मान्तरं इवशब्दार्थं हति भाषः। प्रतिपरस्यामहे 

<sup>े</sup> हित सुत्रेणित । अप्नात्यर्थे सुपि चवपदे थातोः करिति णिने. स्वाताच्छीत्ये विदेशे द्वित सुत्राथंः । पथा त्याच्याच्छीत । अप्नात्यर्थे सुपि क्ष्येणान। ताच्छीव्ये किस् उच्चं मुद्धे कहावित् । द्वियोगित विद्येणान त्याद्वित । अप्रति विदेशेण प्रति हित्रेण हित्रेण हित्रेण हित्रेण हित्रेण हित्रेण हित्रेण हित्रेण हित्रेण विद्योगित विद्योगित प्रति । हित्रेण हित्रेण प्रति । इत्योगित विद्योगित विद्योगित विद्योगित । अप्रति विद्योगित विद्योगित । अप्रति विद्योगित । अप्रति । इत्योगित । अप्रति । अप्रत

प्रिक्त । अनुस्ति । भाष्ट्रान्ति । भाष्ट्रान्ति । भाष्ट्रान्ति । भाष्ट्रान्ति । भाष्ट्रान्ति । भाष्ट्रान्ति ।

॥ ७११ । प्राथमिताना विवास । विवास

-कृष्णमीनिक्त क शाहत हैन्युना अन्तिक्ष के किया, अन्तिक क्ष्म र इस

। स्थापन मध्य द्वास्ति । भारतीय देव ११ मध्य भारतीय ।

॥ ५६२ ॥ जिन्दर्शातिक स्टाक्ति कहे । १५४६ ५५ । १५४६ ५५ ।

1 distant alt alt entre de la constant de la consta

कि मिल्लिस । प्राप्त करेड सम्बद्धाः स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स् त्रात् । अस्त १३ प्रसार १३ विकास । अस्त १५ अन्य अस्ति । अस्त १५ अन्य अस्ति । अस्त । अस्त भीवस्त

-हायिकिहा हिनोप एड्रोसिंडर देस इल्टिंड । १००० प्राप्ति १००० व

-इछनितिहा होतुन १ को स्थापन हर्न हैं।

- म्हातात्रात किराजाता स्थाप के स्थाप ॥ :द्वामगोत्री तिष्यु प्राप्त संपर्धन स्वतः । -क्रामिनिक्षः । तिष्ठशान्तः संवत्नात्रः । falleng freshirtste fest' foligie einer i fa freshirt foligie freshirtste fres

म भारत है। इस्तान होना । बार्यस्य वास्तान । ब्रह्मान । ब्रह्मान । हार । ज्ञाणनिष्ठित क्रमण्डाक । भूग के किंद्रीकालक । के किंद्र का कि किंद्र के कि ा मुक्ति । इस्ति का दूर ११ १ १ व साना ने सा देशव दे प्रत्ये प्राचित । विकास । 

II by the formation of the con-त्रिम्भात ग्रामितिकाल क्षेत्रीत्य ॥ को भगितकाल १३ । वह तेन क्षेत्रकाल ५. - असे कार कार कार कार कार कार कार में कार जिल्ला निवास कार का निवास वास । अभिन्य सर 

मीटिइंग्डिस में मायन हुन प्रवाद के महास्में मायन मिर्ग्डिस स्थापन स्थायन्त्रित में स्थायन्त्रित्वाहित स्थायन्ति स्थायन्ति स्थायन्ति स्थायन्तित स्थायन्ति स्यायम्यस्य स्थायन्ति स्थायन्यम्यस्य स्थायन्ति स्थायनिति स्थायन्ति स्थायनिति स्थायन्यस्य स्थायम

उद्यये दीविकामभित् मुक्कं मेचकोत्पलम् । उद्यये दीविकामभित् मुक्कं मेचकोत्पलम् ।

उत्प्रेक्षितम् वास्तिकेन रूपेण परिवर्जितत्वात् निरुपारूपप्रक्षम् तत्समर्थनाय यत्

रुव्यमातः कुण्डलाकारतेजीविशेषः परिव्यपरपर्यायः परिवेषः।''परिनेबस्तु परिचिरपस्येकामण्डुः। इत्यमरः। अकीत् सूयीत् जाज्वरुपमानाः अतिशयेन ज्वलन्यः वारिधारा इवेत्यर्थः। अत्र धनुमे-णडकं परिवेषश्च विम्वयातिकम्बमावापने। उपजातिहरून्ः। लक्षणमुक्तं प्राक् ১८ युष्टे॥

न्ह्राइभेहोम्चेत उद्ययाविति । सुकुषमावापनं मेनकोराकं नीकीराकं नारिकोर्गकं नारिकोर्गकं नारिकोर्गकं नारिकोर्गकं मिक्सियावित । सुकुषमावाप्ति साक्ष्यां संकुनित्रां विश्वाप्ति । भेनक्ष्यां स्कुनित्रां । स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति । भेनक्ष्यं । भेनक्ष्यं स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति । भेनक्ष्यं । भेनक्ष्यं । स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति । स्वाप्ति स्वापिति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वा

-मठाश्रीरून्छ डाम्योठक्षेत्रन्मायातेषातिका क्षित्रकायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्ष्मायक्

ं अयोन्तर्त्यासीयादासम् तत् आलेख्यमिय 'गगतवलेऽत्यन्तमसमीचीममिने निर्मिष्य-

। मुत्राक्षवनाध्मीतिभ एकी निकि सावृत् कि सीरहात्रमास्त्री

सुरेंडिय न्तं ग्राणं प्रपन्ने ममत्वधुचैः शिरसामतीव ॥ ६०० ॥ धनरेत नेमर्था दिवानःशत्यास एव न संभवतीति क्रुव एव तत्त्रभीजितमहिणा

नालानिक्ष्यिक किस्नेक्ष्य सार्वाता । जीक्षित । क्ष्यांक्ष्यांक्ष्य किस्तिक्ष्य । क्ष्यांक्ष्य किस्तिक्ष्य । क्ष्यांक्ष्य विक्षेत्र । क्ष्यांक्ष्य विक्षेत्र विक्षेत्र विक्षेत्र । क्ष्यांक्ष्य विक्षेत्र विक्षेत्य विक्षेत्र विक्य विक्षेत्र विक्षेत्र विक्षेत्र विक्षेत्र विक्षेत्र विक्षेत्र विक

<sup>|</sup> ស្វានាច្រោម អ៊ុកម្រា | ក្រាប ត្រីព្រៃសចំលោក មកិត្ត ដ្រាប្សាន់ទ្រ | មានបាក | ស្វាន្តាចក្រា | អ្នក្សា | អាចក្នុ មាក ស្វាប់ស្អិក | អោចប្ត ប្រេក ស្វាប់ក្នុង ស្វាប់ក្រុង ស្វាប់ក្នុង ស្វាប់ក្រុង ស្វាប់ក្នុង ស្វាប់ក្រុង ស្វាប់ក្រង ស្វាប់ក្រុង ស្វាប់

<sup>।</sup> वासम्बन्धार्य, हेषि कनिवादः ॥

त्रीधार्मान्येषणन्यादेव समासीमिन्दनुक्तमि .चपम्निनिम्, भक्षायात्वेव सम्वास्त्र मिन्न्ये । यथा क्षेत्राः । यथा

१ १०३ ।। प्रशास हिन्द्री स्था हिन्द्री । १०४ ।। १०४ ।। १०४ ।। १०४ ।। १०४ ।। १०४ ।। १०४ ।। १०४ ।। १०४ ।। १०४ ।।

सीति कि दिविवेती स्वाब्दोपादान्त । सीति कि दिविवेती स्वाब्दोपादान्त ।

तथा प्रतीतिः । यथा

- अय समसितितो उपमानिवेशियोदाने अनुपद्भितं दोष: स न्यपुष्टार्थंते पुनर्कतत्वेःवा अन्यपित्रां में त्यप्तां साधारिको प्रमानिका अस्य समासिका अस्य समासिका । स्वाप्तां । स्वाप्तां स्वाप्तां स्वाप्तां स्वाप्तां स्वाप्तां । स्वाप्तां 
प्रतीतस्थापि उपादाने पुनक्रिक्तिहा अथेपुनक्क्तं दोष इति प्रदीमादी स्पष्टम् ॥

| मुठमीन्रिष्टम्प्रीर. गिंमे. शितृत र्यंत्रिक्ष्यात्रकान्तर । तिरिक्ष्यिक तिर्ग्राट्टिंग । किरिक्ष्यिक विर्मे विर्मेन्ति । किरिक्ष्यक विर्मे विर्मेन्ति । किरिक्ष्यक विर्मे विर्मेन्ति । किरिक्ष्यक । किरिक्षेयक । किरिक्ष्यक । किरिक्ष्यक । किरिक्षेयक । किरिक्ष्यक । किरिक्षेयक । किरिक्षेयक । किरिक्षेयक । किरिक्षेयक । किरिक्यक । किरिक्षेयक । किरिक्षेयक । किरिक्षेयक । किरिक्षेयक । किरिक्ष्यक । किरिक्षेयक । किरिक्षेयक । किरिक्षेयक । किरिक्षेयक । किरिक्यक । किरिक्षेयक । किरिक्यक । किरिक्षेयक । किरिक्यक । किरिक्षेयक । किरिक्य

-មៅកេ គៈ អៃក្មេត កេទាតុមក្រគន្ធារការ គ ក្រទុមខ្មែងខ្ពង់ កទ័មបេខទ្រែនៃ ត្រៃអ្រាអ កម្ អ្វានប្រទេសត្សេត ត្រាត់ក្រគ្រង់ក្រុង ក្រុង ក្រុង ប្រុក្ស គ្រង់ក្រុង គ្រង្គងាន់ក្រុង គ្រង់ក្រុង គ្រង់ក្រាង គ្រង់ក្រុង គ្គ

।एत :पाठ एउरानि निक्य क्या दिनि हिला करें: -सुराति सिक् निक्स निक्स निक्स नापः तथा

। भिर्ड ॥ ६०३ ॥ १५४६५६१६५८५५५४१६५१६५५५५५ रागे च पहुचावासभास्बरकरियाधिता।

THE I FFF ត្រៃទំនុក ប្រជ្រែន កេខ្លុ ក ត់តែន ឆ្នៅ គ្រក់ន អ្នកអ្នក អ៊ីក្រព្រះក្រក្នុនន

र्जिए प्रिक्ष मिल्ला क्रिक्स क्रिक्स क्रियार

ह म जाए हेर्मिएरिङ जार्रेड केंग्रिड : पात भीटांक्रीसिक्डीलाय हेस होरापुर (१३) ' देव (१३ न सम्मारिय वा वसंस्थामणियेने मणीनो रुषम्।

-हिए ह निवापहुरुक्तिनिष्टिमिमिम निवापियनम् हुए। मुन्द्रियन्त्राम् । स्थापियन्त्राम् । नाम ह हंगामधीत प्रकृत काकप्रीत्रि शिर्धायायुर्धिक हिस्त । विवादिक विकास विकास है। -ाग्टिमनामम्ड ड्रांक्नी विक्किमिमम्बर्गियाखात्रावादायाखात्रावादायाच्या स्पन्नामा ।:माद्रामम्हभै::ह्याम्बेह । ग्राक्तिकृष्ट । तीर् "कृत्री तीग्रितिहारममानास कांत्रामानामग्रीहरू । र्हिन्छ क्रि य,दान सनासीसिनिनिन त्रीपमाया एव चमत्त्राधिविद्यत्त्वाद्वपादेयमेबोपमानम् यथा स्वयं -िनामपुर हए । मन्त्रस्थाप्रसाप्रसाप्रसाम् होई० विवास स्थान्त्रस्था स्थान्त्रस्था स्थान्त्रस्था -प्रकृति कंग्रम्भीन स्वराही मेह स्वाप्तिकालिक हो हा । किर्मान स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित स्वर्धित -रिव्यक्त म्त्रामा द्वारा स्वासी सामा स्वासी सामा स्वासी सामा स्वासी स्वासी स्वासी स्वासी स्वासी स्वासी स्वासी -किए। मुक्तिमिभात्रमञ्जू । नीप्रिनीपतीय एपत म। नीर्यक्ष आध्य तक फ्रांच्या ५० एपाच्या है ामप्रिके हार । मुज्ञमीताप्रजाप्तः (धृष्ठ १११) छोड्डाम्मिन । तीर्ने फेर्र नीर्जार स्वास्त्राहरू ॥ भी भारतियसिक्ष १६५ ।

ाप्रक्रिय विषय । अस मिर्म हिस्स हिस्स । अस हिस्स । अस हिस्स । अस हिस्स । अस । अस हिस्स । अस । अस । मीनि नंत्राहरान पूर्वहरात्त्र १५६३ प्रतिषित । पूर्वहराद्यं उपमानस्वोपादान में विमान । मिल्रिक्स मिल्रिक्सिमास । तिने व्यक्तिक । मिल्रिक्स । मिल्रिक्स । मिल्रिक्स । मिल्रिक्स । मिल्रिक्स । ५००० पर देश । से हित्य: सर् हारा । उत्मानिस्ति । अस्य । से से हारा--किन्मुम्स । ताप नानाइमा नामक्ष्या अहिनम् । किन्मुम्स् । किन्मुम्स् । किन्मुक्स

- । निर्मित्री क्षित्रह । मथरम निर्म्यक्षितित्रा क्ष्मिय । विर्मित्र । अत्रिक्षित्राह आमाई स्टि हिस्सित्र -एकत वैयम्ब्रेष म्नाजाम्ब्रिय स्वाया स्वायस्य प्रतिकित म्याया स्वयद्वीयात्रास व्यवस्य विदयु-।। तीर् "तिश्रीमाम्जनितिमाम् नित्राप्रिमानपद्गिता । विश्वाद्गिता मेर्गासितान प्रमासिता । 

-भिष्र : निमिनिन । प्रद्रभाष्म में ११ कि कि कि महरशास । कि कि कि अपि । ॥ तीर्र 'फ़फर किथर एगिषर : फ़पृ इस्मिष्यिषे उनमेपस्योपाहानवेपस्यै यत्तद्पुष्टार्थत्वमेव होषः तत्राष्ट्रप्रमेषमनेवेव रीत्यावगन्तव्यम् न

-प्रतिमार भी के प्रमिताए ग्राह । : हाम ती है गर्ड हम म नर्ड मणीणगर न मर्न न किंग अपूर्ण -रिमिय: में इति व्याष्यातम् । प्रतितम् अभिव्यतम् । कद्येतां द्रव्याम् । भारतम् । -हिम्री।एगमास्थ्रस्थी' हु । । प्रमाय । देम्प्रमिक्तिएप्रकानिसाया हो है। हास्वापायात्रास्था

अत्र अनेतनस्य, म्रासिर्यस्तुतिविध्सामान्यद्वारेणारिम्ल्म्नत्ती. न् अक्तमेन् इत्

न्त्रकारहोषाः यथास्मिनित्रेद्दिन्येत्रातीमकाः प्रक्रिक्तेन्द्रिन्दिन्दिन्दिन्दिन्दिन्दिन्दिन्दिन र्थवर्धि ।

I TRISH TETENOLE

^ >>の

भीनिताः न पृथक् अतिपृद्धन्म्ह्नेतीले संपूर्णेमिद्, कुर्ज्ञिष्म् ।। 🐃

न् - । इस माना विभिन्ने क्रिये हे से स्वाधित से स्वाधित स्वधित स्वधित स्वधित स्वधित स्वधित स्व ''खबीतो ज्योतिरिक्रणः'' इत्यमरः । ज्ञादृष्णिकतिष्टतं छन्दः । कक्षणमुक्तं प्राक् १८ पृष्ठे ॥ काचमणिनों सुद्रमणिनों इति न्याएयातम् । 'अनेतनम्' द्रायत्र 'अनेतसम्' इति काचिताहः । दरदायनाय खित्री गृहसर्त्यणखनं त न छव्यतेऽन्यः।।,, इति । वह्योतादिषु त 'त्र्णमणिः प्रवाखं कोवेना ''किन्तामणेस्तुमणुमणेश्र कृतं विधात्रा केनोभयोर्गि मणित्वमदः समानम्। नैकोटिथिताबु - उड़ार किताइउड़ार तिणिक न एत ।: णिमाण्डें : महिनीणिम किमेक्याण्ड । : धेमालीक्रिक्त सहस्र । स्थानिक स्थान त्ययाः । मध्येवारियोति "पारेमच्ये वष्ट्रया वा" (२१११८) इति पाणिनिसूत्रेणान्ययोमावः समासः। अनामुष्टतरवान्तरम् अशोधितवस्तुस्वर्ख्यभिष्यभैः । कमिव अन्वेतनम् अनामुष्टतस्यान्तरं प्रमुमिन्, , । :मृप् त्रीव्राक्तिकार में मिल्य न हिम्प में हिम्प है क्यारिवास कि क्षित्र मायः । भावः। तथा यत्र सामान्ये खबीतः ज्योतिरिङ्गणापरप्यांषः स्रोदविशेषोऽपि तेजास्विनामः अग्निस्पोद्धाः, -कतादीना एलान हे के कालि 'धुरम्' इति पठ प्रतिष्ठामार् हे में प्रतिष्ठ हिलाने के कालि है के कि है है। तथा यत्र सामान्ये तृणामणिः मध्येवारिष्टि वारिष्टिमध्ये वावसन् अतिशयेन-वृसन् मणीतां पुश्रागमर्. यसा गच्छन्ताति बिहंगमाः पक्षिणः देषु आहतेषु सास्य पुरः अभू आपात आग्राम् मानः । , , मानः नामान् नामानः । , , मानः । , मान जिन्देयस् । अत्र आवपादत्रयेऽपि 'यत्र' इत्यादिः । तया च पत्र प्रिसेन् सामान्ये विद्यामेषु विद्या

नहासिमार्गेषः । यथा 'अयमेन्द्रमुखं पर्य *रिकश्चनको चन्द्र*माः' इत्यस्य स्थाने 'ऐन्द्रमुखं चुन्नतीहं \_\_\_\_ क्षांसिन हेन्द्रवाह क्ष्में हेन्द्रवाह क्ष्मासिक हैं। तथा समासीक्षेत्र हिन्द्र हो। हेन्द्र हो। रुदाबेश्नताः। प्वंजातीयका इति । व्यमाधामुपमाविरुद्धोक्तः यथा 'द्विषीप इति राजेन्द्वारुद्धः , अल्कारदोषाणासुक्तदोषेक्वन्तभीवसुपसंहर्रात तादाति। तुमादिसर्थः। एते वृक्ताः। अन्तेद्रित्

नद्यक्तमेन बाब्देन कथनमित्यपुष्टार्थेलं धुन्रक्तता वार्शित प्रदीताः। (अपस्तुत्निष्ठम्।म्सिन्योते। न्यास्यातिम्हं प्रदीपिह्योत्योः। ''अत्राचेतसः, प्रभोरुपमेयस्याप्रस्तुत्वित्रसान्यद्वात्राभिन्यामिन् विशिष्ट विशेषण्युक्ते सामान्यं तद्दारेण तन्मुखेनेत्ययः । अभिन्यक्ती । प्रतीती सखाम् । 

្រុកគ្រាទ ត្រារុក្ខនេត្តប្រែក្រុក : ត្វក់សាលត្ថ (ក្រគុញ្ជុំក្នុងគ្រាន់ក្នុងការគ្រាន់ ខ

अनाकाळित्विशेषलब्द्रपेत्ययःः) इसुह्योतः ॥\_

। कुष किमामकीय स्प्रज्ञाकमीक्यांकानीयी पर्दुती गिंगार कार्न्द्र , ॥ १ ॥ १ किंद्र क्रिक्स किमीनीनिक्या समुक्ष संस्थित क ॥ अध्यक्ष मुख्य मान क्षिनिप्रातकीयश्वास सम्बद्धाः ॥

## ॥ :प्राक्षप्रकाक मान्नामम् ॥

ज़िमिहिं क्लीटर्न्छ । :माछम्प्रताप मिनिर्के पीटित्य प्रमाह प्रिट्टमन्सी पीटित्र हि । -फैंगरे' मक्तम्यानर्थः । तीर् '।एग्रेपुरङ्घाणाम्ही रिष्टं :क्रीपू :ध्वान्त्रा :धिमार्क्ता न रि. सुविरितस्य विषयः संदानिद्धि विख्यते इत्पर्वशक्ता ब्लग्ते। पदुक्तम् 'कृतः श्रीममहा-पत्तासत्वात् अपरेण च प्रतिसरीयतात् हित्यण्डोडी कार्यण्डत्या यदनभासते तत्र संघटनैव हेतुः। -मधन ( र्ममम्,) रूनितकुरु-ए :एन्य प्रिक्टिणप्रमः सितिमाञ्चमः रूति । प्राप्ताः तिरातमान -ज्ञाद्रका एउसमें एउसमें हिनाम सुर्वाति । एक्सीनी हिन्द्रम् एक त्रीक्तीय एक -एक्रकप्र भीटिकिशीनापपु र्कत । : काफ्नफ्रककाज्ञिन : गिप एप प किर्कार हो हु । । मीर्शकनादेशने किछि शाष्ट्रताष्ट्राप्त । प्रथम भीटितर्राधकर प्राप्त भीर "स्थानिकारिक हिन्छम भारत तीक्रम हर इण्डाप्यहार इति हिल्ला है। स्टान्स एक्ट्रिं ना सनायनानः। राजस गुसराज्योदन यन्तः लया च प्रीहांति मावः। नम च द्यावता विकास--ब्राष्ट्रका :तर्ड म्हे. :ब्रग्हे -ह्रक्मिमिनिमिन्य एक्ष्या एक्ष्या । क्ष्या हे स्व काण्यात्मास्य केष । महानिश्चात में तीए केष प्रमास्य विषय । विषय विषय । विषय विषय । -रात में इ. १ १ १ १ । एत । एत महोता हो । तह । स्था नामाय वामाय वामाय वामाय वामाय वामाय वामाय वामाय वामाय वामाय -िमानी क्रम प्रधिनमें हिम्भे प्रथम किमान्य राज्य प्रथम होता है। हो हा हिस्स है क्षेत्रक । अय नावं यन्वीदर्गमार्थ्योदर्गण च समर्थित इति दिखण्डोत्रे समस्नावशाद्खण्डायते -ईष भीटारिशी नर्भनेशण नर्भक्तापन्यानाम भीटिसिनी प्रियोग्सर्भेटार्भेट । सीट्र प्रसन्द्र ।। इसकी विशेषक विक

तिणिमुक्कृष्ट्रै । तिणिमुक्किष्ट ह ॥ वैकृत्णिमुक्क्य्राः । निर्णिष्ट द् ॥ ,विकृत्य्रीमुक्काः । निर्नेव्यः १ , , किनिकृरः, ॥ व्हाप किनक्त्रपृ, निष्ठ भिदकारम्भावष्ट्राकृतिकाक्ष्ये । निर्मिष्ट्यं द्वा स्वयन्त्रप्र ४ ॥ उत्रष्ट्रमेन्द्र ४ ॥

।। :प्रात्मनि क्यान्य प्राप्त्य हेर्मा हेर्म ( फ़ंभर मिन क्रिक्ट ) फ़ंकिमक्य । तीड़ "तीड़ ॥ 'क्रम क्रम :फ़िक फ़्रमिन फ़िक्स के काम्र गिरानी

।। १ ।। क्षांकार्गिम्हरूमं कांमाधाद्याहरामनाय देशे महीमहाराष्ट्रे पत्तने पुण्यनामके । 🐪

अञ्चलित्वाक्त्वाद्विताद्वीत्ये समुद्रसा ।

त्रणीदने जनपदे नानाविद्याविस्तिति ॥ १ ॥

विजापुरप्रान्तज्ञवा श्रळकोप्रामवाभिना ।

सरस्वयोगमेभुवा महाराष्ट्रीह्र्यन्मवा ॥ ६ ॥

रामचन्द्रतनूजेन- वामनाचिधिशमेणा ।

। ।। १ ।। निविह्याः ग्राधीय फेर्की डाइ तर्मार ।।

ं। किंतील मीम (४०১१) िमासकुर्धामन्द्रक कीड़

· ।। 🏴 ।। रिनीमर्नीप मेर्नीऽ क्रिक्ट्टिं ।र्नीपूर्म

रिक्तापी बाखबीधिन्यां यद्त्र विखेत मया।

प्राय: प्राचीनरीकाधु स्पष्ट तत्तुह्मद्शिनाम् ॥ ६, ॥

। 1एम तिष्ठीकी तिर्वाभित्र प्रमाथित मिया ।

।। । । : किनामिनाग्राप्त ग्रेप : ।। ।।

थानस्यार्थानम् । दिविष्टिनाम्भीरनाम्

हितीमेपा यताः कृतो कंटिए में हित्र । १८ ॥

॥ १ ॥ १५ : प्रधिमात्रक्म किन्मिश्रीहर सह। ॥ १ । :प्रिड मिड्डागियम्हीठ्रं क्रिडे गिर्मार मर्ना

कुछ गृहीतजन्मना तैतिरीयशाखात्याधाना श्रीमसूर्णप्रज्ञाचार्यसिद्धान्तात्रयायिता म्राहर्तिकिश्वम सिमिनहिष्मः सुगृहीतमास् पर्वात्तिक्र भाष्ट्रभिन्न सुगृहीतमास् भाष्ट्रभिन्निक्र भाष्ट्रभ

बाखनीयिन्यास् अर्थाखङ्कार्रातिर्णामी नाम-दश्म उहासः ॥ १० ॥

## ॥ समाप्तिरम् अध्यः ॥

अन्माने" द्वति विष्णुपुराणवचनात् ॥ र विमणीवस्त्र भारतिकार स्थानित स्था सम्भा सामे हो। स्थानित भाष्ट्रमा भारति । स्थानित भारतिया स्थानित स्था । अन्तर्यकृति। बन्ध्यकृति । हिस्सू स्वतंत्र्य है। हिस्सू है। स्वतंत्र्य है। स्वतंत्र्य है। स्वतंत्र्य स्वतं ।।

مالم التاريب الماليا الماد ३६६ (३,९ असमस्ति हः सदेहः(वामनप्तु ), ३,) ३३६ 456 ··· 아니라이-프라스 \*\*\* Uge .. ( opolisotron) fillupara gie 31 (et oh) bing fig his higher with 3x6 ... ४३३ अद्योत्मिलाम्बन्धान् まなないことをなれる デギ LEL " . (1 १४ समितः समितः माप्तः Ministry bate sha ·· 66x फक्तक्शीम्जीम्भन्नीय ६२० | Field 1430030DA \* /\* 458 950 क्राणिम्ड.स्योध्कार देवन ha theatheath was esh . ( ৽ভাক্ত ) দাদী গ্রিস্ট্রন্থিক (৽৮) ... (क्ष्रोंकोम) क्षेत्रिक स्त्राप्त प्रश्लेषक रहे -.. (१ • मनामान् ) महत्त्व संभूते प्रमान 50 FPP र्वेष्ठ | क्रमार्थ-

११९ ( opin । भ ० म ) मिका निष्ठ म मध ३९९ | £16 ... ं १० अस वार्यामेनी निरुप० ( महत्वातकम् ) १६८ 116 155 ... कुछ छ सी :इण्काम एक अर ... हे*०६ ं ५८६* अय पद्मासनासीनः (सरस्वताङ्गण्डा० १) ७७३ ०१३ ... (० मिन्स् नि ) . ग्रांग्री एक ईपक्तिमः ११४

(फ़र्फ़िमण्डमि) जिल्लामिकस ०११ ० प्रमाद्वार शाककार १३ ट ( ०)भिक्रम ) शिव्हिन्नीडकार किर्नेति वण्ड (। ॰ मिलिही ) णिमान्त्रकृषिण रेस्ट ६०१ ए हे अविनिध्यया विसा 163 ) ० १ अधिवयद्वयसिः ( वस्टालः ) ०क्निम्किशिहार > e ¥ 205 मिश्वास क्षितिक कार हण्ह 427

• ० इ असित्येन्याभीत्या। ० फ्छांकिमिनिक्सिक ० थ ई ०हागिक्छोमेस् ०**६**९ ( ॰ हाउड्ड ) :माक्निकमक्छामा हु हुन osh . . ०४१भ अभित्रथमभाष्यवर Sah ... ् ई ः अविधिः सीधिकत्त्व ( क्रमिस्याम्) ( क्रिमिस्य अवस्य ( 115 .. ॰ कार्राव्रमकर्कोर्कार *७ ६* ॰ Joh ... इ ३ ( ०००११ ०। १० म ) न्याहम् राम्प्रही छा।

( h llobbh । ० अश्वी महन्युन्ति। ( हेर्नुमञ्जा । 250 . . . १३१ असोहा ताकालोखसद 33x . भृद्रिष्टामिलामसाम्बद्धि भ्रहे 236 र हे असिमात्रसहायहव 101

30€

<u> ት</u>2ክ •

tea .

ካንጽ •

EAR .

560

tea

gre ( oyibish ) ibishlingip pindikk fes

( म्हामान्द्रीकु ) प्राप्तम क्षासम् । र

(। किस् ) भारता वर्ष के से अंतर ( )

१८ नःग्नान्तुरः द्याछ ( महाबार्ष )

Physical of Publishers of

भंदर ार्स्यायाः नांस्य (स्ट्रहान १)

क्रिकामना किन्या (श्ववाहोक दे

३१८ भःवास्ता गुवास्त्राकृतक

०३४ अन्यस्य द्वार्थित्व

ाकिया। मिन्तिस । १००

hib lidanster of.

has rely:

Baringoner ar an Partiety.

( \$ \*1K-p#\$

135 में मिलेड के के कि के के कि

वस्ट अभिनामस्य

· \$ 2.5

११० मान कामिनादा ति

में हर अय विस्मिनोडर्जे ( दवनेनी भा

वेवले कर्न्स्टर्स्य होताह (हावर सोवेदानी)

क्षेत्र ब्रह्म स्पादक्षिण (स्कायन)

( . Harping ) Statem to be year of the

all balleting can

Fabbhintlin des

कि भीतिम सभका १६

३६ ३ अर्थनधर्पराम्बर

ILLY STAFFIPE AND

35.2

FRISE MENTIFIED >>?

( • मिलमी ) थिमीमि :।।।।

( দিচ্ ) ৽ দীদ্যজিদুজাদত সং ? १ / ই

३८६ अस्याः क्यांवितसेन

854 ...

NOA \*\*\*

€>€ ..

666 .

116 ...

oeg .

UT 3 ...

134 ...

58€ ..

276 ..

₽°° ..

**ካ**ሀን ...

034

U 0 3

402

7. 7

16€

**26h "** 

276 ..

A02 ...

\*63 ···

ክዩክ ።

יי מחת

ደቴዬ …

**Eha "** 

धर्रे

्र ते विभाविषयं तुना ...

324 "

४३६ वस्तेव यो सम व सहते

100 ""

| ५५ ए जुहार । शाह ( समा । शाह के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | े ००१ साप्त स्मीहराहण १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 679 IDES P 75 IF 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६५ माशिराणार्यमुस्यम्भास १४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३६६ (।ऋजिए।इस्ट्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६० (काम्रमार ) कड़िमाधन्युकोद ए ०१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १ १ ६ ज वरिहे हो। हो। हो। हो। हो। हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | े २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ०३० .     । जह स्थाहर जेए। जिल्ला ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DAG Einehij beieblie hish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| भृष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | िछाडडूर) महीस्तिमित्रिक्ति १५५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ७१० रेक ग्रस्टिनाण भन्द इड्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कि इ मिनिक्यून्दर्भाति मिनिक्यून्दर्भाति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>305</i> の列移 対路形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १ ३४ जनस्याने शन्त (भट्टवाचस्यतिः) २०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क्रेंड स्वाम देवापुर स्वाम १९६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| អ្នក ១ក្ស្រក្ អ៊ែរ៉ែក្រែក្រែក្រែក ខុខក្                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ohe Mints Highly to we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ક્રેમફ ""ં દુદ્દ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १९१ सन्दर्भात्रा हैना (नःसाहारः इ) १८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| রুপর ০দদ জিদিরটিগারাদ্যদ্বদ ০ <b>৮</b> ৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ००१ . (इन्डालम्हर) मिलाना हार ००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ०९७ . ( भिनमाम् ) हाम (इंद्रिमी द्वापत् (०डि)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hob " ( = 21223 ) Hele E Sheiby 16/14 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३८४ चनाई महीत नाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | एक . (बाउमा ) प्रद्वासको हिन्ती कर ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १० प्रमासि जायेनस्ते ते ( माल० माप०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | בי לבו ליום ולל בולו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६१६ १९३ १९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600 11 11 60 60 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| हु . स्रोटितिहरू स्थानास्त्र क्षान्ताराज्य क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वेश्व (बाह्यस्थाः) व्यक्तिस्याः हाराहा के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ८ विन्तयन्ती जयस्त्रास् (बिच्जायुराणम् ) . १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ast ( & sthit) on hinter y y her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ०१६ भागमान मनामनारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . क्षेत्रका नाम क्षेत्रका विश्व के कार्य के कार्य क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ११७ भेर विश्व बस बस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 224 21 7 1 1 2 1 ( 5 2 5 2 ) x 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| एक्र (तेसमायेस) ईःहर ए ब्रेड्सी तेसी हर:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and the southern stylles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4he . " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ६६६ (प्राथमामामाम ) ०१म्रीयामाम २००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ार्ड (कांग्रह) काल स्थान (कांग्रह) (कांग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ofr oppplippedif els                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | has (age 23) the but has his on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १९४ नः (क्नासिस (क्नासिक) ४९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अर्थन में के स्वास्त्र के अर्थन अर्थन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १ ३ व वर्गारी वयस्तिवाः ( नेग्रीस० ) ३५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . รับเรียนกละเปกฏิชภ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ५८६ चेव्हार्टिष कुमानिः ( वामनस्ट ४, ३,) ७७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ويها للمواجع بينير بدايات والمحاج المحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ouv . ( क्रिनाइन ) तीमारह कि ००%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , ७ १७ (१६) १, ५६, १६) (१८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| app । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tod activities delight to feel to feel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वेदी अस्तिन्त्रीसामाः विवेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tot before knows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १०६ (फूछस्नु।।१) भागभीत, भागकि १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £> = " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १५ (०३,५३५) ,।१८०३६ विक्रास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wer (einst) to by Train " 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ६२७ (९ ४ ० इक्रुनमार) मोग्रीर्यमान भीक्तिय ०१%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कार्य निर्माण न्यामित १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| भूद किन्द्राद्वा भूषा ३३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gyp . Ein Spinier nierifig dur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , हे इ. ( ellof ) कम्प्रीय गिलान को में हु है ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . के में दिन के माम के उन्हें कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इ. ए ( > वृष्ट् ) किस मिलि किहीए ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भूति । भूति स्वीति स्वीति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ear . If desaypperif are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भरी राजारेस्वर्जनार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १० भिष्ठा मानामान । १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| eev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५०० प्रधाने प्रथम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| इंद्रेड़ जाहमाराह्न हमाहापृष्ट ०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المدور الدرائي والمرادية ( ويجدانه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Canal Transport Veri tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | करते वर्षा यो यो यो यो १ वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| हण्ड . (०तिन्तुतार ) कामान (प्रतिकता क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वेदहैं अध्यान अध्यान विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कृष महत्व प्राप्तिता स्ट्राह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | इंड्रे ( १६८५ के.स. १८०० ) इंड्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| धि देश देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rb Inh inter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The state of the s | - compt to the confidence of t |

| lag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| भूष ने भूरिए इस्प्रीमान ११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عام العالم ا |  |  |  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्मीयकि प्यडेक के हैं                                                                                          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TELES RESILVED UNE                                                                                             |  |  |  |
| ०३० व्यत्।विन्द्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 2 ) The state of the contraction of the                                                                      |  |  |  |
| ५३३ सन्वाश्रयस्थितिय (भछत्याः) ६९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •मा≡गरजियाती ग्रं                                                                                              |  |  |  |
| ४१८ (अभिद्वम्) मान द्वीय कान म ५१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -शिसम्बर्ग ० इन्हान् ) ॥णुः जीस्माण् स्थान १९६<br>०६४ (स्थिक                                                   |  |  |  |
| १६० (५ ०डीम ) अवाह प्रमु एक छान्ना म १४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६०६ भ्यक्षिमिरिकामा ०२१<br>महामानी तहाहाल भागा शिलाह स्थित                                                     |  |  |  |
| ७३६ (०२०११६०१५।इस) क्रिसिक इम्सिक अर्थ हिन ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भृदेर इह                                                                                                       |  |  |  |
| ९२५ ··· अन्नातिन त्रीप छान् । ४९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gee injingfreioge fulf foet                                                                                    |  |  |  |
| ११३ केंग्रिस माम होर्ग्स (०६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |  |  |  |
| 0 6 6 osupel sien sien (23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                                                                                                              |  |  |  |
| эеण अम्हिताम्ब्रहा :हाम्र भृह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >६३ मॅक्सड्राप्त व्हानत ३५४<br>६०६ फ्रामिशीक्स २०१                                                             |  |  |  |
| पहुर स्वरतिसि यह वि (गाथसिस ७, ६५) ७४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>७०५</i> ाम्कीछामत् होमणिक २०४<br>भूत्रप्रस्य हेडाकेड                                                        |  |  |  |
| १८६ (१, १, १, विमन्ति ( विमन्ति १, १, १, १,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४२९ निम्छक निर्माणेक ०१९<br>स्ट्रिक्ट निर्माणेक १८९                                                            |  |  |  |
| ३६९ (किन्जिनि। ० ह्याड़) शिष्टाङक एक शिष्टिह ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ह <i>्ड</i> गर्मिस विमिन्न १४९ स्ट्रिस                                                                         |  |  |  |
| भृष्टेम भृष्टीमानिवन्नामान्य ० १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३६५ विश्वित्यम्य विश्वविद्याप्त ३४६                                                                            |  |  |  |
| १८ ईस्क्रिमिक्शियुट्ट ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ০০০ দ্বাদ্যবাদ্যসমূচ দুর্                                                                                      |  |  |  |
| 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११) है (:क्लिफिन्व:म्बेड्डिन्सिट) जिमिनम ईहिन ७९५<br>इस्टिनिट हैं                                              |  |  |  |
| 308 80 % 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २९६ ( अंग्रामक् ) इक् फ्रिमी उन्हा २१९                                                                         |  |  |  |
| ን ६ ۶ (॰ ਜੇਸ਼ਸ कु) ਨੀ ਸ ਸਾ ਜੇੜ (॰ ਰੁ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५०६ तादिदमरण्यं यसित् ( व्हांडाहे ) ६८५                                                                        |  |  |  |
| 369 कहार किमिनिति विष्य हरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ०० तद्मामिस्हिःस्० (विष्णुप्राणम् ) १५५                                                                        |  |  |  |
| ३६ हेर्बाव्हमय तेषा (क्वंटाल) ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ? E E (1                                                                                                       |  |  |  |
| २०८ देश: सी द्यमरातिशोगित (विगर्भा) ३२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४० (म्राझिति हिंहा ( विगीसहार्स )                                                                              |  |  |  |
| भू हे विभाव ग्रीमता (बामनम् ० । रत्नावस् ) हे है ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>≨ } த</i> ( ந்திரை⊫ச்சு                                                                                     |  |  |  |
| इ.इ.ए कार्या कार्या क्रिक क्र | पुष्य ते ताण सिरिसहोअर्० आन्द्रव                                                                               |  |  |  |
| नह है है। हास समस्य (ब्रिडीशक्ष्मिसिका ३) कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३१४ (१ ामाइम ) ०इनम्रीमाण्डरकित मृश्ह                                                                          |  |  |  |
| ७१(०इमरू) र्तिगमकसुरुद्वारू १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २०६ ययः केमेर्दनीत्रन ( महामा० द्या० त० ) तेहंद                                                                |  |  |  |
| ५०७ दुर्वाहाः स्मरसार्गणाः (शाङ्गे ०प०।शङ्गकः) ६८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | इ. इ                                                                       |  |  |  |
| ६९७ त्रिशंक मिम्होक्विशिष्ट ३१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रह रहिंसी मह गहरमेल                                                                                            |  |  |  |
| рэи ( १ ॰ फेग़ामकु ) कि निष्ठिश्वाकाम्ज्ञी ००३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oo गाणमञ्जाणम् इङ्घीण > १                                                                                      |  |  |  |
| รชบ (०क्षाठङ्गर ) गिर्मायाप्रकामकी १/५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |  |  |  |
| र्ट्ड देवीस्त्राच्यायः 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३१ फ्रक्स्स्मामाणीपृष्ठाण ১১                                                                                  |  |  |  |
| हर्भ र म्हार्य के निगतिष्ठीत्र में ए हे ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ৼ৽৴ Bishte hanviguz లంక                                                                                        |  |  |  |
| १०९ ( ० ड्रमि ) किमिकुणिया एक्स्सीमा हु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७१ दिनानाम म्हन्स्रिक ६६४                                                                                     |  |  |  |
| ६० भट्टिहो मडीह मग्रीमाइन ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |  |  |  |
| ३९८ ० हम्मिम्प्रेरीहोह्ये हे ४४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भश्रेम · · · । अव्यामसम्बद्धान्त्रमास्त्राप्य ६ ६४                                                             |  |  |  |
| १०१ (जमार ) मिनी ख्रियाम के १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३०% (३० धु) निर्ध्यमुम्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक्सिक                                                 |  |  |  |
| २५६( ०मित्समि ) ० प्रियः १७७३ छोम १८ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ में हैं हैं हैं हैं हैं है                                               |  |  |  |
| 아는 아니                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |  |  |  |
| १२८ खमेन सीन्द्रशी स च (वामनस् ० ३. २.) इक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |  |  |  |
| १३६ (क्रामिक् ) म्ल्यामायकामड्डी हे ३४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 - 4                                                                                                          |  |  |  |
| १०६ त्रिमात्रपातपाः हे <i>।</i> १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 a                                                                                                            |  |  |  |
| o se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |  |  |  |
| ध्याद्धः तसर्व र्वेद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | है। विक्रे में के कि                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |  |  |  |

750 ...

```
अपूर्वस्थावस्थावानामान्त्रक (मेर्गास्व) ..
                                                                                     १८७ . (१ जिमान) , ज्यादिनित्मप्रमान ११०
   ३७४ ( नाम नियमि वियमित ( मास० माय० ) ४६ ह
                                                                                     , Ent
                                                                                                     . ०३ न्यातिसर्गिताराहरू ( मार्ड नाय०)
                                             क्षेत्र भनीरिमहीयर वयः
                                                                                     י מפס
                                                                                                                                रार होशित सुर्वावारी जान
   413
                                                                                    U33 .
                                                                                                                              FFFSB PIRFIED COY
                          ३६ ८ मधुपराज्ञिपराज्ञित (हारविजयम्)
   oh "
                           ( क्त्रीषर्व) त्राष्ट्रभाव में। हिश्व ६ ६ ६
                                                                                    26h ...
                                                                                                                                                            00€
   .. 300
                                                                                     E 2 2 "
                                                                                                                                   हार्गात्रमान् १०६
                                             ए । ३ मिलिस मुसिनेधुरा
   १३६ शाममरातिमत्स (पन्पालिकः २, ३,) २०६
                                                                                     .. 633
                                                                                                         ( •125h ) Perpis Pisipis 522
   १ १४ (६ :इतिहास्त नववारि (ध्नास्ति है। १६६
                                                                                     0 ge ...
                                                                                                                                ( 6 ob Tip
            ें भेरी मेर्स सिवितः ( माधः मातः )..
                                                                                                    -इ।वर्ग परवा नवान्ताम् । निवर्ग विवाद-
                                            ० मन्द्रमि निग्रह्माम् ० ३ ६
                                                                                     Po$ ...
                                                                                                                            मास्मिन्नानाम् मनाम
   ٠٠ غود
                                            ... िन्धिमार्गित्रमार् भूर १
   00 E
                                                                                     $30 ...
                                                                                                                    ...(१ :१ सहस्र १ । १:५
                                             :10मि हिन्सितिहर है 2 म
                                                                                                 -हिंदी में भी (त्रिवासी १ वर्ज-
   Fee ...
                                                                                     મેં દેક વાતાસાંધે તે વાલિ: ( વાલવસુત્ર કે, ) અર્
                                          ० जिनक इन्हें को प्रकारि ३०
   E P/P ..
                                              JIBIHBIR BAIF 025
                                                                                    Ex3 "
                                                                                                                                                            0 3x
   FFH
                                           ५०३ महमाद्वलन भद्रमत्त
                                                                                                                                 ११४ तावदे सेन्स् वेद्स
   703 .
                                                                                     223
                     १३८ मण सन्मित्र बेस्डिं ( गायासर )
                                                                                     900
                                                                                                                             क्षत्रकृति स्वति स
   દેમર '
                                           ०३।)भारता द्वापाहर
                                                                                     133 .. ($ policis) jimp litositov 97x
  23
                        पंटर भेवा तहींवा रमवा० ( वहुदाछ० )
   000 ..
                                                                                     163
                                                                                                                                   रें व राजेनी वाताह
                                             कृषकी ह कृषकीम ४८०
  Poe ..
                                                                                    スシス
                                                                                                                               મુજ્ર માર મારામાટ ટક્ટ
                                           संतिष्यंतः ) ..
   £65 '
                                                                                    621
                                                                                            - ... (1574年7) eFPFFFFF-2 1 .... 47 2 7 4
            -गिनिगम् । अभिन् ) अन्किनिन्नमुम् । स्रोगनेगिन
                                                                                     35
                                                                                             ं रो कि व्याप ) की लाजा की की रो के से कि
  065 ...
                        (०) शिद्धम ) रियाम्डीय स्टीयिक्षा ० हे ८
                                                                                    60%
                                                                                                                              encialistic bill had
  (॰ग्राफ़िहासम्) किमार एव साहसाहसाहरा
                                                                                    277 .
  036 .
                                          मिन्नी मुद्दे मिन्नी इन्दें हिन्दें हैं ।
                                                                                    626
                                                                                                         ১০০ রচন্ট্রাম্রার ( রাজ্ঞ রার্ব০ )
                                         क्रमें किस साखे कियदेनत
  203 .
                                                                                     $35.
                                                                                                                                    25 1 distilled 125
               ( गिल्म)पूर्क ) हाणार् मरून रेहापुन्त १० इ
  アテア
                                                                                    8 5 6
                                                                                                               (1 elb/4) by 12 Ph/2 2h
  १०४ (मिमानिकाँछ ) ० निकर नामक नुष्टि न्याप १ ५ ;
                                                                                    Oat
                                                                                                                          रहे अनु सुन्द भारतकरे
                ( ई क्रममा अन्ताममन्त्र (ग्रमन् इ)
  900
                                                                                                    ३८३ न्योश धेतन्य १ ( धेत्राध्यावस्य )
                                                                                    100
  £03
                   ३३ मेमाद्रा मणयस्थ्या. (माल० मा०)
                                                                                    30
                                                                                                             ( o state ) that the back to be
                 (क्रामाकी) ०१३मी रियम विष्यं ३१६
  Puf.
                                                                                                                                    Projecting has
                                                                                    ነስኔ
                                                                                                             ··· ( ebist ) Aitheribi (ale)
  00£ '
                                         १० १ मध्यात्रीवृत्वोचामा
                                                                                    W.
                                                                                                               १०४ मिट्रावर्धर्यक्रा ( व्यापन )
 £76 ...
                                                                                    252
                                                 ( olk ob
                   १०३ मानाः थिय सम्बन्धान ( भर्तहे॰
                                                                                   ર ફેંદ
                                                                                                                                العربيس الأشاة )
                                                                                              -List Sebelile) eliberative en
 20x "
                                              e Trassipstente ess
 6 62
                                                                                    103.
                                                                                                                       r third p field sea
                                                                        216
 FEX ""
                                                                                   £ 20 .
                                                                                                                      र्मक्ष्येत रेप्स्य माम्बर्गा वर्गम
                                                                       abti
 358
                          ं १० १ यागवासांनिशुष्त्रक (महावीर्यक)
                                                                                                                           रक्ष रश्रेक्षण होने व्यक्त
                                                                                    € > €
                         ( अस्ता विद: १४ ।
ካ።
                                                                                                                                おきにはならればい ませみ
                                                                                   24.
ser (:कड़्म्निकाम्सार) एउन्स स्प्रिम हेस्स ६५६
                                                                                   800
                                                                                                             ...
                                                                                                                                医乳头外外门下十四 多大田
                          ( • स्वित ) इटर्ड सवस्तिवर्तिसाधितः ( विवासि • )
£04 ..
                                                                                                                              And Maille under
                            .. ब्रिहेन्स्प्रीय सिम्बस्य १०६ । १४४४
PUP ..
                                                                                                                       وجها طبط غلزاها والماء
95.
                                             :PIC>PFAHDE 256 578 ...
                                                                                                                        श्रेष्ट्र सार्वित्वसीर अस्ति।
र्वेष्ड
                                ववर
                                                                    an , edit:
                                                                                                                   3-65
                                                                                                                                                       是法法
```

3x6 ...

Ph : heeltalk t (ole)

(৽দ্রদদাদ) ৽দজাদাদ্রদদজদ ৩৮৮ '

| १५५ ख़िलातामरसाङ्गी० (अम <b>द</b> ०) २ <i>७</i> ८                                    | ९१९ ··· • कींडर}र्मिक्सब्रेस्ट्राप्टर है १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5pe " " »3p                                                                          | ्र गर्न मिनामि मिनामि १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| องห . (मक्कांक्छम्) नाङ्गामिम मिम्छी ยคร                                             | ११४ अस्य न सबिधे दिविता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| हण ? (ाद्रवमाध) मीपू हिमाराग्रेखी ००१                                                | ३६७ (४९ वमाम्) ० हिस्पेट्रमांको म्रेम प्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| РЕU (:БЭ̂.1gPt 50छ) 아기타보다 निक्षिणगर है।                                              | , महह ( अइवृह् ) अनम्प्रम दश्च हिमग्रें हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १५१ हे, के बिस्म तद्सी के कि                                                         | ० ६ इ (७४)।मञ्जू ) ० मध्ये।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६९३ फ्रेंकाज्ञाह प्रयु एटडील ४६४                                                     | ১३६ . ( ॰क्टांतारमी ) अस्य हुनाम्बर्धात्रम भूप द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १८३ ६ <i>५५</i> १४५                                                                  | ३६४ . (६ :२ लिए नम्) हुम्मामाही। महस्र ४९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ० ३ ६ ० इप्रम्किकीर्क : Fro ७ ६ s                                                    | ካደ3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| אסא וו וו דאק                                                                        | ६१६ (०१९१५ ०३-१मान् , ८६८ सहित ७, ३६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| POK 11 14 025                                                                        | ३६५ यदानतोऽयदानतो० (आनन्द्र० देवीश्र०) ५०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| uuş . " "                                                                            | ४६४ मध्यम् मध्यम् । ३६ ०१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| २४९ रागवृताङ्गा (वेणीद्न, पद्यवेणी २) ३६३                                            | १८३ संथाय दार्गाचारः १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ous . क्रिह्यामम्क्रिक्सम र्र ५ ६००                                                  | ७१३: १६३७मालमा ३३० गिर्देम २९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| हु ५ ६ किमी सिम्प्रेस मिल हु ५ ७ .                                                   | 😙 १६ मिर्फी तिष्ठी ह्यो हि हर १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ९०१ (मृज्ञनाह्यार) पृत्तिम मिटमार १०१                                                | ६९६ ( अभेषिष्टें ) फ़्रु मिर्तिरोह्न मि ६१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ए० ह (० प्ट्रा) 16ज्ञात एर्राङ्ग समार भार                                            | २०३ यः पुयते सुरमरिन्मुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ४९७ ( :प्राक्त छाउड्डर ) ।यसुष्ट ग्रेस रियार ९६५                                     | ० वः कीमारहरः (शाद्वे । शिलामहासिकः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इ ह इ हम् स्थापिक्शाम् १ ६ १                                                         | ५०४ य येक्य चिरहर्ताम् (मेण्डः ह्यगीववधम् ) ६८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . १०० शबन्धिया न पाठवाति ६२०                                                         | ०० मीत्र चिद्रावसम्बद्धिः निर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रण राजनारायणं तस्तीः ५६३                                                           | २७५ (०िमक्सि) क्लिमीहोन्हारुम् ६५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २५० (एजिन सहिमिहिस० (हर्गिनयस् ५)                                                    | १९४ : हिस्से स्वाह्म १३१<br>१८० : हिस्से १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| इ.१ क्रिम्प्रेक्षासृष्टीकार १४                                                       | すって                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १८१ : ० हिनाकि हिमास ही। का १९                                                       | १५८ मुन्त्रीमुट्ट्यक्ता० (हनुमन्नारम् ) २८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १६३ हे हैं अन्यमाना १ ५४                                                             | ३९ . ( गुक्तिक ) क्रिक्ति ग्रीक्विने (०१३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| भ किस्से के सिंहा प्रश्न किस के सिंहा प्रश्न किस | १ १ ( फ्रिक्स सम्बद्धित अमह्यति । (- साम्युवार (- साम्युव |
| eep. (o的isp ) oyle (田 7月117777777777777777777777777777777777                         | नुम निम्नीनिक्श मुम् १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १९४ किमिएम्प्रेनीस्ट्रे ४७ ह                                                         | ४२३ व्याह्मा विद्यास्य । १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३९४ ( ०मिक्स ) मृ क ग्रिइहिन्द क्रिहामम् ००६<br>१६४                                  | २३४ ० डेक्रिम किम शिक्त ईसी ४४६<br>राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ९७ रहक्तिहिसणियस्या० (गाथा० ५. ५५) १६८                                               | ०६५ . (०लाउद्रक् ) वर्ममारुकाद्गीागाम ४>६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| हे १५                                                                                | ण ३ × मानमस्या निराकते (इण्डो काब्याद्योः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ११ हं ( :शृंग्रिकार्क ) बंग्रिमम्प्रकृष्टिहाः है १९                                  | h>E ·· " ' દેઉંદ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ১৩? ় তেওঁ চুনিউদ্ভি চ্নতি ২০ ৪                                                      | १३३ मास्तर्ययुसायं ( मर्ते० शु० था० ) ४४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ev ह ० माञ्मांद्रञ्छो। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                           | ०६५ (०ळाउद्दर्ग) ; इम्रम् मिनान निर्मा ५३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १३३ १६६ मुप्टियर्ड १६६                                                               | १९४ मिण्डीह मुकी शहाना ११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| इ.हे इ.हे निर्हे, कुर्य हेर्न                                                        | э≶ iणेस्टम्फ्रेष्ट ग्राप्त व्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ०९६ (०।म ०लाम ) इडीनिक मान र्छ १२९                                                   | ११३ . (॰ एितिएकी) शम्भनाम मिर्छिम १९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३०४ थेन व्यस्तिमनोप्रवेन (समा०। वरह्रकः) ४१९                                         | १३६ . (०मामकु) मिटिकिस्ट्र : जुर्माह्म ५४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १९८ क्लिफ्किन स्मार्डन में थर प्र                                                    | ү४१ ( निष्ठमाधारा) गृग्नम्हरुमळड्डीम १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ५४३ (०माम) विम्हितियक्तिकिविक्                                                       | भ हें हैं ( offile ) के प्राप्त माहता के दूर है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हर्म साम्माद्रमाह १४६                                                                | ३०५ मध्देस (साम्य (सामन्द्रे० देवाजपक्रम) भ ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ११३ (०३मः१) न्नीरुमी २ की शांगष्ट १६४                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| क्ष्माङ्गः पद्मम्                                                                    | क्षेत्र व्यस् वृष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                      | 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

```
०३ सीवस्प्रीक्षेत्रवाहीः
326 ···
                                             화는 ... ( e재B호터 ) e만HT[타마나 |타]다 나 도
४०१ ... ( जिमह ) क्षाप्रमामम : फुन हि ।
                                                                  ५ ० शत्रहामितामिताचनान्
70£ ...
                                             Pov ...
                    १८८ साधु चन्द्रमास पुष्करः
                                                              ( chtt. ) Butib he'r as
                                             0 2 6 ***
                        रम् र साथन स्मह्यस्य
             ...
sug .
                                             ३६३ · ( मिनाराया ) माराया आहे हाए प्राप्त १०६
                        अहर सा दूर् च सुया॰
475 ...
             ***
                                             oso ... ( ozikjupe ) izze pieriji cep
                        ११३ मार स्तिकह्या
778 ...
                                            ००१ दाशी हिस्स गुरा ( नर्से असावक ) .. ६००
226 "
                   हु सहि विस्कृत मागस्स
                                             ... 3¢3
                                                                   क्षाइंग्स्थिशिकारीय के
€3€ ...
              ः, सरिमित्रगिर्ह्नार्गाहर होत ?>
                                             AEL ""
                                                                   क्षेत्र श्राम्याचानम् वस्त
ş03 ..
           (१८ महें इंअहणिसाई (क्रिंस्सरी)
                                             इंग्ट : ( ब्ह्राजिय वर्ष ( ब्रिजियाद्व ) ... ३०६
ooh ...
            ( ॰ सिसार साम देपण ( क्दराक )
                                                                   निर्मानभी फ्रिस्पा (३३)
३३५ (१ :क्विनिक्त क्विप्रमुखा ( ध्वरपालिक: ३) भ १२
464 ""
                        किमिनिवृद्धि सिविद्धि देवितानि
                                                                   1. 3pg | lpfik, sho
                                                                   ... FPF 4. 2. FJ 64.5
£04 ...
                  शिष्ट्रभि तिष्ट्रभी ग्रिमि भ०४ | ६६६ ...
                                                          •••
                                            ... séx
                                                          •••
                                                                  शेत मह कम अंग्रह १०
             ....
h6h ...
                        इजन सर्वस्व हर्ष सर्वस्य
                     ... ३० १८१ साल में द्वर्यपनी
                                                           •••
                                                                   Fredhelme fatt e :
... stc
                                                       ७०४ .. (०छिहेंड्निमिस्) मि ज्ञासम तिमि हे ३६ । ९५० ...
            ... ५०६ । ३०६ सरहा यहुत्रास्मः (वहराक्षः)
                                                       (ज क्षांक) व्यवस्था सम्बद्धाः ( व्यव ६)
8 E h ..
                     : निर्मित्र हम्मारक स्था । इत्य .
                                                           (조건님) 카르바라마다 보고 및 토리카
623 ***
                          :ወንጻዩ ያነጻዋፅ 🌣 ۶ 🗦 👵 🔑 ۶ ...
                                                                     RED LIVER HEAR
3Ex ..
इंटर (१६ अ प्रमित्र ( दिसाता के ) वर्गा पुरंद स सुनिह्यां है । विमनस् ४. १. १ व
                                                                         (777
                    र्ड १ ४८३ समदमयभू असद्चर्यक
                                                 न भूष्टी क्षरम् ) क्षर सन्देश व रेक्स भारति है
$60 ***
                    क्रिक्रिए स पनिवासः भारतिक
              .. ५३५ । ३६ वसारिमापान (वहहार )
                                                          (0 2/2 2 ) 1. No 1442 1301 4 7 2
hoh ...
                         :णिमान्त्रमाह्या ०३६ । इह ...
                                                                    新 大连甲酰甲巴胂烷 血血点
454 ..
                                           1 175 ...
                                                                    atign bir Birter nibe
१५७ ... (० ह्रामुसिन (नवसहसाह्न) :: १६५ |
                                            €≎∄.
                                                                   * * !!! 하는 !!! 나를 !!! 하는 #
075 ..
                   किक्शिक्ता मिल हिंस पहें
                                           1 325 ***
                                                                   مود الإياد المالية المالية المالية
0 > 5 ...
              ... ० मिर्म मन्ये यासामियम् मन
          ( ० हाइक्र ) व्याद्रीत्रास्यास्य हे ३८ ।
                                                       ( orless) ( $1, m2 to m, $1, 11 h
304 ..
३०२ ... (०ठाउद्रह) ०१९६२.ि)स्निगान स इ.३१ १९६१ ...
                                                                  والم والمراطين والماليدوه
                                            e, f ...
                                                                   1 a. 11 a. 11 50
                      ואון וואן (איני וווא בנב ו בסב .. (איני וויבין ( איני וואין ( איני וואין ( איני וואין אווא וואון וואו
24, "
                       ११० र जीरहरा है जर ( रस्य से.र. ३) ... १११ . ४६६ नतन मुसलानका
U 33 ...
*** 625
                                      the tier ...
                                                                    ( ** & * **
0 pE ...
                        र जार्भपर्स )
      -कोड्स । वर्षामानुमानम् ( स्वत्यः । सहीतः-
                                                          क्षेत्रक्षीत्र) क्षित्रकेत्र कृति । १ क्षित्र क्षेत्र ।
१९७ (:क्जिक्किक इस्मिक्ष ) क्रम्मजार किंक रहे । हैं दर
                                                    ("e = other) 11 4- 115 = hon
                                                                        Frest Pro for
                     म्ड्र किलीम मिलास ११५ । ১১६
300 ...
                                                        30) 33 martin
657 ...
              ...
                      क्रिमिन् वस्त्रम् (१३)
                                             203 . .
                                                           ***
                                                                   3 F 2 12 - 2 - 22 1 - 1
                      ٠٠ ووي
              ...
0.7 ...
                    ० मामार्गाप्राप्ता
                                            00'n ***
                                                                ווון שלא בנייבי לושמו:
४६४ ...(०थाम ०लाम) ०तम्योगानाहरम्ग्रेडम २०६
                                                          र्त के देशक के देशक ( स्रोत है)
                                           ' 5 pe ...
... ( क्रामस्त्राष्ट्र ) तील्वन्त्रामामाण्ये ( ६१) . ५३० ...
                                                                   trab to there be he
                       १ अर सन स्टेंस नरहत्त्री ( क्षांत्रक ) ... हे ते हे ते हे वे हो से में हिन्दू हो है के हिन्दू हो है है है
थम (समुम्म) । वास्तु ) मिर ।इहरामम्रोमिर १ हिए ...
                                                                 afetittete titte ofh
BZ
               FISH
                                    :द्वाम्क | छि
                                                               J-Db
                                                                                  · Wingle
```

भिन्ति । भिन्दाना स्किनेवः

| १७३ (राजस्तु) इसमिन्निकार्गाल हु इ ४१४           | २१६ ( द :क्निलाम्बर्ग ) ०५नीक्लमाध्येषः ३ ) १८८                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ६६३ (३७ मृत्मिनिड्रीकु ) जिमितमियि १६)           | ० <i>९५</i> त्राष्ट्रामिन्नीक्लिक्किक २०६                        |
| इ€ ▼ (ाळाळाणाः मम्मि                             | ९६ शिमा के :महुर >×                                              |
| ३४० हुमि अवहास्थिअरोड़ी (आनन्द्वधैन:             | १३० · · ·                                                        |
| ० <i>७ ३</i> ०४। मिम्सोर्ग किंद्री € १४          | ११५ — विष्ट्वीस सर्वेह्न सर्वेह्न                                |
| २० हा सातस्त्वितिति ( नारायणभट्टः ) १०७          | २०४ फेण्यात क्रियमेक्ट्रेनि ११६                                  |
| > 5 년 아취하 13 부명 13 PF 13 7 7 / 7                 | <i>९ ३ ह</i> र्मिलमामङ्कम् क्रि                                  |
| pus (१ ०मिक्रही) छकी । हे कुछी । इ १४९           | ७२३ ( शहरहार ) अस्ति।विषये १ ६२७                                 |
| ऽ०ए कि होसी साई एट्ट                             | ०१० सीडब्येष्ट वेदान् (मोडिकाब्यम् ) ११०                         |
| ए१९ (०प्रामक्) ० त्रमुगीमनिकी क्रुप्रेड १९९      | हर्मण माहित एव्य गामि                                            |
| १५३ इतिममनी हिन्छ ३३४                            | १० अयासि मुद्राप्त ८१                                            |
| १९९ ( भाष ) ० हुई तिमधे सम्प्रह ३४               | भड़ में भूगहिंदमची हह है ।<br>अध्यादिदमची स्थापित के श्रीमाहे के |
| ३८५ हेन्तुमेव मवृत्तस्य ४०५                      | हेर्ड सिंहितीवालयळ् हंड व                                        |
| इथर क्रिंजिमीमिरिक् ३४६                          | 533 ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··                                  |
| usu " " " 503                                    | १२६ भागक्छानप्रमासी ३३६                                          |
| /የሥ ( ॰ጵ፣ኔጂቴ ) ৽য়ানিচল্ডদ দ ជុំគ្ ሀሀደ           | थर इमिन्रिमिलिस इम्ब्स ११                                        |
| <b>ルルル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>     | ९०६ है० ह                                                        |
| e> £ रिक्ती एंड्रगए तीमील १ ३ f                  |                                                                  |
| <i>६५३</i> ०४२                                   |                                                                  |
| <i>\$\$</i> • ፪ <u>፦ </u> ንው፪፦ ፲፰-፻፫ • ፻         | 。                                                                |
| ७२८ ( क्पान्क ) ० म्यान्यति किस ० ३ ९            | 444                                                              |
| र्म है स्क्रिय्हेयस्त्रीत्रयात त.३               | १,5४ ामिश्रम्बेठ,क्राक्रिक रह€                                   |
| ove ःळमंगितिराकडीकर १८६                          | १९ ( अधायाम ) संदुष्ट द्वीप हिन्द्वीप ए                          |
| इ०० स्पृशिति तिमरुनी (हरिविजयम् ३.)              | पहुं सा वसकू तुज्य हिअए ( गाथासप्त ) ५४२                         |
| नेतर स्वब्राह्यसिक्स्याः ( इस्रिक्यवस् ३८ ) कर्ह | ४५९ केशीयमुनारू हेाछ ३० .                                        |
| क्रमाङः वस्त ्येष                                | छुम माइम : इमाम्ह                                                |

